

इस कुर्आन मजीद और उस के अर्थों का अनुवाद तथा व्याख्या के छापने का आदेश (सऊदी अरब के बादशाह)

हरमैन शरीफ़ैन सेवक किंग सल्मान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने दिया।





## وَقفُ لِلّه تَعَالَىٰمنُ خَادم الحَرَمَيْن الشَّريفَيْن اللَّلِكِ سَٰنِهُمَانَ بُرْغَيُثُلِ العَبَرِيز آل سُعُود ولايجُوز بَيْعُهُه يـُـــوَزِّع مَجَّاكًا

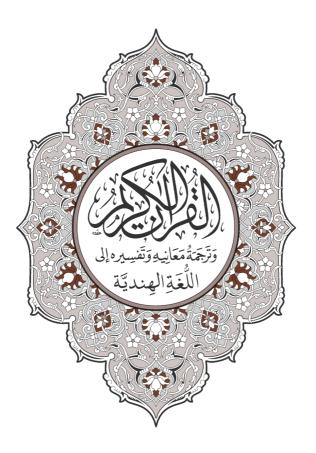



यह अनुवाद हरमैन शरीफ़ैन सेवक किंग सल्मान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद की ओर से अल्लाह के वास्ते वक़्फ़ है। और इसे बेचने की अनुमती नहीं है। मुफ़्त में बांटा जाता है।

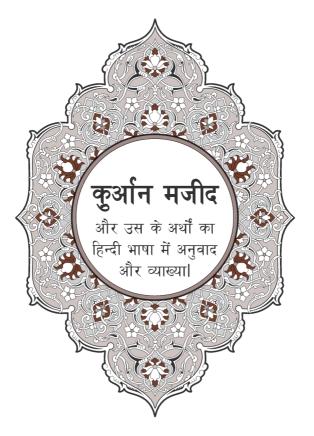

अनुवाद और व्याख्या मौलाना अज़ीजुल हक्क उमरी

# بِنْ مِلْ اللَّهُ الرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيهِ مِ

#### مقدمة

بقلم معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ﴿ ... قَدْجَآ هَكُمِّ مِّنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَبُّ مُّبِينٌ ﴾. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

أما بعد:

فإنف اذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله-، بالعناية بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وتوزيعه بين المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، وتفسيره، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.

وإيماناً من وزارة الشوون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى جميع لغات العالم المهمة تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله على المسلمين ولو آية».

وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة الهندية يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة إلى اللغة الهندية التي أعدَّها الشيخ عزيز الحق عُمَري، وقام بالإشراف عليها ومراجعتها من قبل المجمع الأستاذ الدكتور محمد الأعظمي، وقام بالتدقيق والمراجعة النهائية الدكتور سعيد أحمد حياة المشرَّف.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الناس.

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم -مهما بلغت دقتها ستكون قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّه من خطأ و نقص.

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية بما قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهُمَّ تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

#### प्राक्कथन

आदर्णीय शैख़ डॉ अब्दुल लतीफ बिन अबदुल अज़ीज़ बिन अब्दुर रहमान आलुश्शैख़ इस्लामी कार्यों, प्रचार एवं प्रसार मंत्री, एवं प्रधान निरीक्षक किंग फहद कुर्आन प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स, मदीना मुनव्बरा

सारी प्रशंसायें अल्लाह के लिये हैं जो सारे संसारों का पालनहार है। जिस का अपनी किताब में कथन है: (तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश तथा खुली किताब आ गई है।)

और रहमत तथा सलाम हों उस नबी पर जो सब निवयों में श्रेष्ठ और उत्तम हैं। अर्थात हमारे नबी आदर्णीय मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर। जिन का कथन हैः "तुम में सब से अच्छा वह व्यक्ति है जो कुर्आन सीखता और सिखाता है।"

अल्लाह की प्रशंसा और रहमत तथा सलाम के पश्चातः

हरमैन शरीफ़ैन सेवकः शाह सल्मान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद (अल्लाह उन की रक्षा करे) का आदेश है कि अल्लाह की पुस्तक (कुर्आन मजीद) के प्रचार, प्रसार तथा विश्व के मुसलमानों के बीच उस के वितरण तथा विभिन्न भाषाओं में उस के अनुवाद एंव व्याख्या की व्यवस्था की जाये।

हरमैन शरीफ़ैन सेवक की आज्ञापालन करते हुये इस्लामी कर्म तथा प्रचार प्रसार मंत्रालय विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में कुर्आन के अर्थों के अनुवाद और व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा है। इन्हीं भाषाओं में हिन्दी भाषा भी है। ताकि हिन्दी भाषक कुर्आन के भावार्थ को सरलता से समझ सकें। ताकि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथनः "मेरी बात लोगों तक पहुँचाओ, चाहे वह एक ही आयत क्यों न हो।» के आदेश की पूर्ति हो सके।

इसिलये हमें इस बात से अपार हर्ष हो रहा है कि हम "शाह फ़ह्द कुर्आन प्रकाशन साहित्य, मदीना मुनव्वरा" की ओर से पूरे कुर्आन के अर्थों का हिन्दी भाषा में अनुवाद तथा उस की संक्षेप व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं।

यह अनुवाद और व्याख्या डॉक्टर प्रो॰ मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी के संरक्षण में, मौलाना अज़ीजुल हक्क उमरी ने तैयार किया है। और कुर्आन प्रकाशन साहित्य की ओर से इस का संशोधन डॉक्टर सईद अहमद हयात मुशर्रफ़ी ने किया है।

हम अल्लाह की प्रशंसा करते हैं कि उस ने हमें यह कार्य करने का साहस दिया। और हम आशा करते हैं कि यह कार्य मात्र अल्लाह की प्रसन्नता के लिये होगा। और लोग इस से लाभांतित होंगे।

हम मानते हैं कि कुर्आन के अर्थों का कितनी ही गंभीरता से अनुवाद किया जाये पर वह उस के महान् अर्थों को वर्णित नहीं कर सकता। क्योंिक कुर्आन अपनी वर्णन शैली में भी चमत्कार है। अतः अनुवाद के द्वारा जो अर्थ दिखाई देता है वह उस का भावार्थ होता है जो अनुवादक ने कुर्आन से समझा है। जिस में हर प्रकार की त्रुटि संभव है। इसलिये प्रत्येक पाठक से अनुरोध है कि इस में वह जो भी त्रुटि पाये उस से किंग फ़हद कुर्आन प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स, मदीना मुनव्वरा

King Fahd Qur'an printing Complex, Madina Munawarah, K. S. A.

को अवगत कराये ताकि आगामी प्रकाशन में उस का सुधार कर लिया जाये। अल्लाह ही हम सब का सहायक तथा मार्गदर्शक है।

हे हमारे पालनहार! हम से स्वीकार कर ले, तू ही सब सुनने वाला और जानने वाला है।

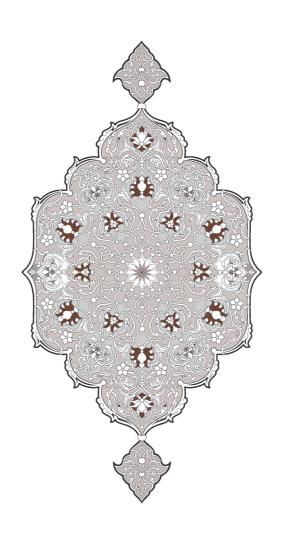

# सूरह फ़ातिहा - 1



الجزء ١

1

## सूरह फ़ातिहा के संक्षिप्त विषय यह सुरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं।

- यह सूरह आरंभिक युग में मक्का में उतरी, जो कुर्आन की भूमिका के समान है। इसी कारण इस का नाम "सूरह फ़ातिहा" अर्थातः "आरंभिक सूरह" है। इस का चमत्कार यह है कि इस की सात आयतों में पूरे कुर्आन का सारांश रख दिया गया है। और इस में कुर्आन के मौलिक संदेशः तौहीद, परलोक तथा रिसालत के विषय को संक्षेप में समो दिया गया है। इस में अल्लाह की दया, उस के पालक तथा पूज्य होने के गुणों को वर्णित किया गया है।
- इस सूरह के अर्थों पर विचार करने से बहुत से तथ्य उजागर हो जाते हैं।
   और ऐसा प्रतीत होता है कि सागर को गागर में बंद कर दिया गया है।
- इस सूरह में अल्लाह के गुण-गान तथा उस से प्रार्थना करने की शिक्षा दी गई है कि अल्लाह की सराहना और प्रशंसा किन शब्दों से की जाये। इसी प्रकार इस में बंदों को न केवल वंदना की शिक्षा दी गई है बिल्क उन्हें जीवन यापन के गुण भी बताये गये हैं।
- अल्लाह ने इस से पहले बहुत से समुदायों को सुपथ दिखाया किन्तु उन्हों ने कुपथ को अपना लिया, और इस में उसी कुपथ के अंधेरे से निकलने की दुआ है। बंदा अल्लाह से मार्ग-दर्शन के लिये दुआ करता है तो अल्लाह उस के आगे पूरा कुर्आन रख देता है कि यह सीधी राह है जिसे तू खोज रहा है। अब मेरा नाम लेकर इस राह पर चल पड़ा।
- अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।
- सब प्रशंसायें अल्लाह<sup>[1]</sup> के लिये हैं,

**بِسُوِاللهِ الرَّحُلِي الرَّحِيُو**ِ

ٱلْحَمْثُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ الْ

<sup>1 ((</sup>अल्लाह)) का अर्थः "हक़ीक़ी पूज्य" है। जो विश्व के रचियता विधाता के लिये विशेष है।

الجزء ١

2

जो सारे संसारों का पालनहार<sup>[1]</sup> है|

- जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्<sup>[2]</sup> है।
- जो प्रतिकार<sup>[3]</sup> (बदले) के दिन का मालिक है।
- (हे अल्लाह!) हम केवल तुझी को पूजते हैं, और केवल तुझी से सहायता माँगते<sup>[4]</sup> हैं।

لتَّحُمٰنِ الرَّحِيُوا

مْلِكِ يُوْمِ الدِّيْنِ هُ

<u>اِيَّاكَ نَعُبُنُ وَايَّاكَ نَسُتَعِيْنُ</u> ﴿

- 1 "पालनहार होने" का अर्थ यह है कि जिस ने इस विश्व की रचना कर के उस के प्रतिपालन की ऐसी विचित्र व्यवस्था की है कि सभी को अपनी आवश्यक्ता तथा स्थिति के अनुसार सब कुछ मिल रहा है। और विश्व का यह पूरा कार्य, सूर्य, वायु, जल, धरती सब जीवन की रक्षा एवं जीवन की प्रत्येक योग्यता की रखवाली में लगे हुऐ हैं, इस से सत्य पूज्य का परिचय और ज्ञान होता है।
- 2 अर्थात वह विश्व की व्यवस्था एवं रक्षा अपनी अपार दया से कर रहा है, अतः प्रशंसा और पूजा के योग्य भी मात्र वही है।
- 3 प्रतिकार (बदले) के दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है। आयत का भावार्थ यह है कि सत्य धर्म प्रतिकार के नियम पर आधारित है। अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसे कोई जौ बोकर गेहूँ की, तथा आग में कूद कर शीतल होने की आशा नहीं कर सकता, ऐसे ही भले, बुरे कर्मों का भी अपना स्वभाविक गुण और प्रभाव होता है। फिर संसार में भी कुकर्मों का दुष्परिणाम कभी कभी देखा जाता है। परन्तु यह भी देखा जाता है कि दुराचारी, और अत्यचारी सुखी जीवन निर्वाह कर लेता है, और उसकी पकड़ इस संसार में नहीं होती, इस लिये न्याय के लिये एक दिन अवश्य होना चाहिये। और उसी का नाम "क्यामत" (प्रलय का दिन) है। "प्रतिकार के दिन का मालिक" होने का अर्थ यह है कि संसार में उस ने इन्सानों को भी अधिकार और राज्य दिये हैं। परन्तु प्रलय के दिन सब अधिकार उसी का
- 4 इन आयतों में प्रार्थना के रूप में मात्र अल्लाह ही की पूजा और उसी को सहायतार्थ गुहारने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम की परिभाषा में इसी का नाम "तौहीद" (एकेश्वरवाद) है। जो सत्य धर्म का आधार है। और अल्लाह के सिवा या उस के साथ किसी अन्य देवी देवता आदि को पुकारना, उस की पूजा करना, किसी प्रत्यक्ष साधन के बिना किसी को सहायता के लिये गुहारना, क्षचवम अथवा किसी व्यक्ति और वस्तु में अल्लाह का कोई विशेष गुण मानना आदि एकेश्वरवाद (तौहीद) के विरुद्ध है जो अक्षम्य पाप है। जिस के साथ कोई पुण्य का कार्य मान्य नहीं।

रहेगा। और वही न्याय पूर्वक सब को उन के कर्मों का प्रतिफल देगा।

- 6. हमें सुपथ (सीधा मार्ग) दिखा।
- 7. उन का मार्ग जिन पर तू ने पुरस्कार किया $|^{[1]}$  उन का नहीं जिन पर तेरा प्रकोप $|^{[2]}$  हुआ, और न ही उन का जो कुपथ (गुमराह) हो गये|

ٳۿٮڹٵڵڝؚؖڒۘٳڟٵڶؙؠؙۺؙؾۊؽؗٷۨ ڝڒٳڟٵێڔؿؽؘٲڡؙؙؠٞۺؘٷڵؽڣؠؙۨۼٞؿڔۣڶؠۼؙڞؙۅؙۑؚٵؽٙؿۿۄؗ ٷڒٵڵڞۜٳێؽؽؙ

- 1 इस आयत में सुपथ (सीधी राह) का चिन्ह यह बताया गया है कि यह उन की राह है जिन पर अल्लाह का पुरस्कार हुआ। उन की नहीं जो प्रकोपित हुये, और न उन की जो सत्य मार्ग से बहक गये।
- 2 "प्रकोपित" से अभिप्राय वह हैं जो सत्य धर्म को जानते हुये, मात्र अभिमान अथवा अपने पूर्वजों की परम्परागत प्रथा के मोह में अथवा अपनी बड़ाई के जाने के भय से नहीं मानते।

"कुपथ" (गुमराह) से अभिप्रेत वह हैं जो सत्य धर्म के होते हुए उस से दूर हो गये और देवी देवताओं आदि में अल्लाह के विशेष गुण मान कर उन को रोग निवारण, दुख़ दूर करने और सुख संतान आदि देने के लिये गुहारने लगे।

सूरह फ़ातिहा का महत्वः

इस सूरह के अर्थों पर विचार किया जाये तो इस में और कुर्आन के शेष भागों में संक्षेप तथा विस्तार जैसा संबंध है। अर्थात कुर्आन की सभी सूरतों में कुर्आन के जो लक्ष्य विस्तार के साथ बताये गये हैं सूरह फातिहा में उन्हीं को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। यदि कोई मात्र इसी सूरह के अर्थों को समझ ले तो भी वह सत्य धर्म तथा अल्लाह की इबादत (पूजा) के मूल लक्ष्यों को जान सकता है। और यही पूरे कुर्आन के विवरण का निचोड़ है।

#### सत्य धर्म का निचोड़ः

यदि सत्य धर्म पर विचार किया जाये तो उस में इन चार बातों का पाया जाना आवश्यक है:

- 1- अल्लाह के विशेष गुणों की शुद्ध कल्पना।
- 2- प्रतिफल के नियम का विश्वास। अर्थात जिस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाविक प्रभाव होता है इसी प्रकार कर्मों के भी प्रभाव और प्रतिफल होते हैं। अर्थात् सुकर्म का शुभ, और कुकर्म का अशुभ फल।
- 3- मरने के पश्चात् आख़िरत में जीवन का विश्वास। कि मनुष्य का जीवन इसी संसार में समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इस के पश्चात् भी एक जीवन है।
- 4- कर्मों के प्रतिकार (बदले) का विश्वास।

#### सूरह फ़ातिहा की शिक्षाः

सूरह फ़ातिहा एक प्रार्थना है। यदि किसी के दिल तथा मुख से रात दिन यही दुआ निकलती हो तो ऐसी दशा में उस के विचार तथा अक़ीद (आस्था) की क्या

स्थिति हो सकती है! वह अल्लाह की सराहना करता है, परन्तु उस की नहीं जो वर्णों, जातियों तथा धार्मिक दलों का पूज्य है। बल्कि उस की जो सम्पूर्ण विश्व का पालनहार है। इस लिये वह पूरी मानव जाति का समान रूप से प्रतिपालक तथा सब के लिये दयालु है।

फिर उस के गुणों में से दया और न्याय के गुणों ही को याद करता है, मानो अल्लाह उस के लिये सर्वथा दया और न्याय है फिर वह उसके सामने अपना सिर झुका देता है और अपने भक्त होने का इक्रार करता है। वह कहता है: (हे अल्लाह!) मात्र तेरे ही आगे भिक्त और विनय के लिये सिर झुक सकता है। और मात्र तू ही हमारी विवशता और आवश्यक्ता में सहायता का सहारा है। वह अपनी पूजा तथा प्रार्थना दोनों को एक के साथ जोड़ देता है। और इस प्रकार सभी संसारिक शिक्तयों और मानवी आदेशों से निश्चन्त हो जाता है। अब किसी के द्वार पर उस का सिर नहीं झुक सकता। अब वह सब से निर्भय है। किसी के आगे अपनी विनय का हाथ नहीं फैला सकता। फिर वह अल्लाह से सीधी राह पर चलने की प्रार्थना करता है। इसी प्रकार वह वंचना और गुमराही से शरण (बचाव) की माँग करता है। मानव की विश्व व्यापी बुराई से, वर्ग तथा देश और धार्मिक दलों के भेद भाव से तािक विभेद का कोई धब्बा भी उसके दिल में न रहे।

यही वह इन्सान है जिस के निर्माण के लिये कुर्आन आया है। (देखिये: "उम्मुल किताब" - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद)

इस सूरह की प्रधानताः

इब्ने अब्बास (रिज़यल्लाहु अन्हुमा) से वर्णित है कि जिब्रील फ्रिश्ता (अलैहिस्सलाम) नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के पास थे कि आकाश से एक कड़ी आवाज़ सुनाई दी। जिब्रील ने सिर ऊपर उठाया, और कहाः यह आकाश का द्वार आज ही खोला गया है। आज से पहले यह कभी नहीं खुला। फिर उस से एक फ्रिश्ता उतरा। और कहा कि यह फ्रिश्ता धरती पर पहली बार उतरा है। फिर उस फ्रिश्ते ने सलाम किया, और कहाः आप दो "ज्योती" से प्रसन्न हो जाईये, जो आप से पहले किसी नबी को नहीं दी गईं: "फ्रांतिहतुल किताब" (अर्थातः सूरह फ्रांतिहा), और सूरह "बक्रः" की अन्तिम आयतें। आप इन दोनों का कोई भी शब्द पढ़ेंगे तो उस में जो भी है वह आप को प्रदान किया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, 806) और सहीह हदीस में है कि आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमायाः "अल्हम्दु लिल्लाहि रिब्बल आलमीन", "सब्अ मसानी" (अर्थात सूरह फ्रांतिहा), और महा कुर्आन है। जो विशेष रूप से मुझे प्रदान की गई है। (सहीह बुख़ारी, 4474)। इसी कारण हदीस में आया है कि जो सूरह फ्रांतिहा न पढ़े उस की नमाज़ नहीं होती। (बुख़ारी- 756, मुस्लिम- 394)।

### सूरह बक्रह - 2



## सूरह बक़रह के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 286 आयतें हैं।

- यह सूरह कुर्आन की सब से बड़ी सूरह है। इस के एक स्थान पर "बक्रह" (अर्थात् गाय) की चर्चा आई है जिस के कारण इसे यह नाम दिया गया है।
- इस की आयत 1 से 21 तक में इस पुस्तक का परिचय देते हुये यह बताया गया है कि किस प्रकार के लोग इस मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, और किस प्रकार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।
- आयत 22 से 29 तक में सर्व साधारण लोगों को अपने पालनहार की आज्ञा का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। और जो इस से विमुख हों उन के दुराचारी जीवन और उस के दुष्परिणाम को, और जो स्वीकार कर लें उन के सदाचारी जीवन और शुभपरिणाम को बताया गया है।
- आयत 30 से 39 तक के अन्दर प्रथम मनुष्य आदम (अलैहिस्सलाम) की उत्पत्ति, और शैतान के विरोध की चर्चा करते हुये यह बताया गया है कि मनुष्य की रचना कैसे हुई, उसे क्यों पैदा किया गया, और उस की सफलता की राह क्या है?
- आयत 40 से 123 तक, बनी इस्राईल को सम्बोधित किया गया है कि यह अन्तिम पुस्तक और अन्तिम नबी वही हैं जिन की भविष्यवाणी और उन पर ईमान लाने का वचन तुम से तुम्हारी पुस्तक तौरात में लिया गया है। इस लिये उन पर ईमान लाओ। और इस आधार पर उन का विरोध न करो कि वह तुम्हारे वंश से नहीं हैं। वह अरबों में पैदा हुये हैं, इसी के साथ उन के दुराचारों और अपराधों का वर्णन भी किया गया है।
- आयत 124 से 167 तक आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के काबा का निर्माण करने तथा उन के धर्म को बताया गया है जो बनी इस्राईल तथा बनी इस्माईल (अरबों) दोनों ही के परम पिता थे कि वह यहूदी, ईसाई या किसी अन्य धर्म के अनुयायी नहीं थे। उन का धर्म यही इस्लाम था। और उन्हों ने ही काबा बनाने के समय मक्का में एक नबी भेजने की

प्रार्थना की थी जिसे अल्लाह ने पूरी किया। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को धर्म पुस्तक कुर्आन के साथ भेजा।

6

- आयत 168 से 242 तक बहुत से धार्मिक, सामाजिक तथा परिवारिक विधान और नियम बताये गये हैं जो इस्लामी जीवन से संबन्धित हैं। और कुछ मूल आस्थावों का भी वर्णन किया गया है जिन के कारण मनुष्य मार्गदर्शन पर स्थित रह सकता है।
- आयत 243 से 283 तक के अन्दर मार्गदर्शन केन्द्र काबा को मुश्रिकों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिये जिहाद की प्रेरणा दी गई है, तथा ब्याज को अवैध घोषित कर के आपस के व्यवहार को उचित रखने के निर्देश दिये गये हैं।
- आयत 284 से 286 तक अन्तिम आयतों में उन लोगों के ईमान लाने की चर्चा की गई है जो किसी भेद-भाव के बिना अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाये। इस लिये अल्लाह ने उन पर सीधी राह खोल दी। और उन्हों ने ऐसी दुआयें कीं जो उन के ईमान को उजागर करती हैं।
- हदीस में है कि जिस घर में सूरह बक्र पढ़ी जाये उस से शैतान भाग जाता है। (सहीह मुस्लिम- 780)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। 

- 1. अलिफ, लाम, मीम।
- 2. यह पुस्तक है, जिस में कोई संशय (संदेह) नहीं, उन को सीधी डगर दिखाने के लिये है, जो (अल्लाह से) डरते हैं।
- जो ग़ैब (परोक्ष)<sup>[1]</sup> पर ईमान (विश्वास) रखते हैं, तथा नमाज़ की

ذلك الكِتْبُ لارئيبٌ في في الله الكِتْبُ اللهُ عَلَى لِلْهُ مَعْقِينَ ﴿

الق

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلْوةَ

1 इस्लाम की परिभाषा में, अल्लाह, उस के फ़रिश्तों, उस की पुस्तकों, उस के रसूलों तथा अन्तदिवस (प्रलय) और अच्छे बुरे भाग्य पर ईमान (विश्वास) को (ईमान बिल ग़ैब) कहा गया है। (इब्ने कसीर)

स्थापना करते हैं, और जो कुछ हम ने उन्हें दिया है, उस में से दान करते हैं।

- 4. तथा जो आप (नबी) पर उतारी गई (पुस्तक-कुर्आन) तथा आप से पूर्व उतारी गई (पुस्तकों<sup>[1]</sup> पर ईमान रखते हैं। तथा आख़िरत (परलोक)<sup>[2]</sup> पर भी विश्वास रखते हैं।
- वही अपने पालनहार की बताई सीधी डगर पर हैं, तथा वही सफल होंगे।
- 6. वास्तव<sup>[3]</sup> में जो काफ़िर (विश्वासहीन) हो गये (हे नबी!) उन्हें आप सावधान करें या न करें, वह ईमान नहीं लायेंगे।
- 7. अल्लाह ने उन के दिलों तथा कानों पर मुहर लगा दी है। और उन की आँखों पर पर्दे पड़े हैं। तथा उन्हीं के लिये घोर यातना है।
- और<sup>[4]</sup> कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह तथा आख़िरत (परलोक) पर

ؙؚڡؚؠؠٵڒڗؘڤؙڹۿؙؙؙؙؙؙ؋ؙؽڣ۬ڣڠؙۅٛؽ<sup>ۨ</sup>

ۅؘڷڬڽؙؿؙؽؙؽؙٷڡۣڹؙۅؙؽۑؠۧٲٲڹٛ۫ۏؚڶٳڶؽڮۉڡؘٵۧٲڹ۫ۏؚڶڡؽۘٛؾؙڸڮٛ ۅؘڽٳڵٳڿڗؘۊۿؙٷٷٷۯڽؖ

ٳؙۅڷڸؘؖڮۘؗۼڶۿؙڲؠڝؚۨڽٛڗۜێؚڥۣؗؗڿۨٷٲؙۅڷڵؚٟڮۿؙۄؙ ٵڵؠؙڡٛ۬ڵڂۅؙڹ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُ اسَوَاءٌ عَلَيْهِ مُءَانَّنَ رَتَهُمُ اَمۡ لَمُتُنۡذِ رَهُمُ لَايُوۡمِنُونَ ۞

خَتَوَاللهُ عَلَىٰ قُلُوُ بِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَظِيرُكُ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ امْنَا بِاللهِ وَ بِالْيُؤْمِرِ

- अर्थात तौरात, इंजील तथा अन्य आकाशीय पुस्तकों पर।
- 2 आख़िरत पर ईमान का अर्थ हैं: प्रलय तथा उस के पश्चात् फिर जीवित किये जाने तथा कर्मों के हिसाब एवं स्वर्ग तथा नरक पर विश्वास करना।
- 3 इस से अभिप्राय वह लोग हैं, जो सत्य को जानते हुए उसे अभिमान के कारण नकार देते हैं।
- 4 प्रथम आयतों में अल्लाह ने ईमान वालों की स्थिति की चर्चा करने के पश्चात् दो आयतों में काफ़िरों की दशा का वर्णन किया है। और अब उन मुनाफ़िक़ों (दुविधावादियों) की दशा बता रहा है जो मुख से तो ईमान की बात कहते हैं लेकिन दिल से अविश्वास रखते हैं।

ईमान ले आये। जब कि वह ईमान नहीं रखते।

- 9. वह अल्लाह को तथा जो ईमान लाये, उन्हें धोखा देते हैं। जब कि वह स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं, परन्तु वह इसे समझते नहीं।
- 10. उन के दिलों में रोग (दुविधा) है, जिसे अल्लाह ने और अधिक कर दिया। और उन के लिये झूठ बोलने के कारण दुखदायी यातना है।
- 11. और जब उन से कहा जाता है कि धरती में उपद्रव न करो, तो कहते हैं कि हम तो केवल सुधार करने वाले हैं।
- 12. सावधान! वही लोग उपद्रवी हैं, परन्तु उन्हें इस का बोध नहीं।
- 13. और<sup>[1]</sup> जब उन से कहा जाता है कि जैसे और लोग ईमान लाये तुम भी ईमान लाओ, तो कहते हैं कि क्या मूर्खों के समान हम भी विश्वास कर लें? सावधान! वही मूर्ख हैं, परन्तु वह जानते नहीं।
- 14. तथा जब वह ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाये, और जब अकेले में अपने शैतानों (प्रमुखों) के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो मात्र परिहास कर रहे हैं।

الْاخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

يُغْدِيعُونَ اللهَ وَالنَّذِينَ امْنُوْا وَمَا يَغْدَاعُونَ إِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا يَنْغُورُونَ۞

ۣڹ۬ڨؙٷؙڔؚۑۿٟڿۛڡۜۯۻ۠ٚٷؘزاۮۿؙؗؗؗؗۄؙٳٮڵڎؙڡۘۯۻۜٵٷڶۿؙڎؙ عَنَابٌٵڶؚؽؙٷ۠؋ؘؠِؠؘٵػٲٮؙٷٵؽڬڹڔٛڹٛۏڹ۞

> وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُّ لاَتُفْسِدُوُافِي الْأَرْضِ قَالُوُ ٓ إِنَّهَا نَحْنُ مُصُلِحُونَ ۞

ٱڴٳؙؿۜۿؙۿۿؙۄؙٲڷؙۿؙڛۮؙۏۘؽؘٷڵڮڹٛؖڴؽۺٛڠ۠ۯۏؽ

وَاذَا قِيْلَ لَهُمُ المِنُوْاكَمَا اَمِنَ النَّاسُ قَالُوْاَ ٱنُوُمِّنُ كَمَا اَمْنَ السُّفَهَا لِهُ اَلَا إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلِكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وَإِذَالَقُواالَّذِيْنَ الْمَنُواقَالُوْاَلْمَنَّا ﴿ وَإِذَا لَمَنَا الْمَنَا الْمَوْالِقَالَ اللَّهُ وَاذَا خَ خَلُوا إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ ۖ قَالُوْا إِنَّامَعَكُمُ ۗ ( إِنْهَا نَحُنْ مُسْتَهُزِءُونَ ۞

<sup>1</sup> यह दशा उन मुनाफ़िक़ों की है जो अपने स्वार्थ के लिये मुसलमान हो गये, परन्तु दिल से इनकार करते रहे।

- 15. अल्लाह उन से पिरहास कर रहा है। तथा उन्हें उन के कुकर्मों में बहकने का अव्सर दे रहा है।
- 16. यह वे लोग हैं जिन्होंने सीधी डगर (सुपथ) के बदले गुमराही (कुपथ) खरीद ली। परन्तु उन के व्यापार में लाभ नहीं हुआ। और न उन्हों ने सीधी डगर पाई।
- 17. उन<sup>[1]</sup> की दशा उन के जैसी है, जिन्हों ने अग्नि सुलगाई, और जब उन के आस-पास उजाला हो गया, तो अल्लाह ने उन का उजाला छीन लिया, तथा उन्हें ऐसे अंधेरों में छोड़ दिया जिन में उन्हें कुळ दिखाई नहीं देता।
- 18. वह गूँगे, बहरे, अंधे हैं। अतः अब वह लौटने वाले नहीं।
- 19. अथवा<sup>[2]</sup> (उन की दशा) आकाश की वर्षा के समान है, जिस में अंधेरे और कड़क तथा विद्युत हो, वह कड़क के कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में उंगलियाँ डाल लेते हैं। और अल्लाह, काफ़िरों को अपने नियंत्रण में लिये हुये हैं।
- 20. विद्युत उन की आँखों को उचक लेने के समीप हो जाती है, जब उन के लिये चमकती है तो उस के उजाले में चलने लगते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और

ٱللهُ يَنْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيَهُٰتُهُ هُمۡ فِى ُطُغَيَانِهِمُ يَعۡهُوُنَ ۞

اُولَيْكَ الَّذِيْنَ)اشْتَرَوُاالصَّلْلَةَ بِالْهُدُى َ فَهَارِعِتْ يِّجَارُتُهُو ُومَا كَانُوامُهُ تِدِيْنَ

مَثَلُهُمُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَكَ كَالَّاءَ فَلَمَّا اَضَاءَتُ مَا حُوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِيْ وَتَرَّكَهُ مُرِيْنَ ظُلُمْتِ لَائِمْجِرُونَ

صُوْ لِكُوْ عُمْنَ فَهُو لَا يَرْجِعُونَ ۞

ٱۅ۫ػڝٙۑؚؾٮٟ؞ؚؚٞ؈ٙٵڶۺۜؠٙٵۧۼۏؽٷڟؙڵٮڎ۠ۜۊۜڗڡؙۨؗؗڎۊۘ؉ۯڽٛٞ ؘؠؘۻؙۼۘٮؙؙۅؙڽٵڝٵڽؚۼۿؙؠٛ۬ؿٙٵڎٳڹۣۿۣۿۺٵڶڝٞۅٙٳۼؚڽ ڂۘؽڗٳڵؠؙٷؾٷٳڶۿؙۼؚٛؽڟ۠ڹٳڵڮڣ<sub>ؿػ</sub>ڽٛ

ڲٵۮۘٵڶڹؘۯ۬ؿؙڲ۬ڟڡٛٵۘۘۘڣڞۘٵۯۿؙڎٷؙػؠۧؠۧٵٙڞؘٵٙٷۿۿ ؞ٞۺؘۉٳڣؽ<sup>ؿ</sup>۠ۅٳۮؘٲٲڟ۬ڮؘٵؽؘۿٟڞۊٵٛڡؙۅٛٲٷڶٷؘۺٙٵٵڵڷۿ ڶڽؘۿؘڹؠؚٮؠ۫ۼۿؚؗؗ؋ۅؘڶڣڞٲڔۿؚڎٝٳڹٞٵڵڷۿؘڟڮؙڴؚڷ ۺٛؿ۠ۊؙڎڽؙؿ۠ۯ۠

- 1 यह दशा उन की है जो संदेह तथा दुविधा में पड़े रह गये। कुछ सत्य को उन्होंने स्वीकार भी किया, फिर भी अविश्वास के अंधेरों ही में रह गये।
- 2 यह दूसरी उपमा भी दूसरे प्रकार के मुनाफ़िक़ों की दशा की है।

यदि अल्लाह चाहे तो उन के कानों को बहरा, और उन की आँखों को अंधा कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है।

- 21. हे लोगो! केवल अपने उस पालनहार की इबादत (वंदना) करो, जिस ने तुम्हें तथा तुम से पहले वाले लोगों को पैदा किया, इसी में तुम्हारा बचाव<sup>[1]</sup> है|
- 22. जिस ने धरती को तुम्हारे लिये बिछौना तथा गगन को छत बनाया। और आकाश से जल बरसाया, फिर उस से तुम्हारे लिये प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ उपजाये, अतः जानते हुये<sup>[2]</sup> भी उस के साझी न बनाओ।
- 23. और यदि तुम्हें उस में कुछ संदेह हो जो (अथवा कुर्आन) हम ने अपने भक्त पर उतारा है, तो उस के समान कोई सूरह ले आओ? और अपने समर्थकों को भी, जो अल्लाह के सिवा हों, बुला लो, यदि तुम सच्चे<sup>[3]</sup> हो|
- 24. और यदि यह न कर सको, तथा कर भी नहीं सकोगे, तो उस अग्नि (नरक) से बचो, जिस का

ۣۑۜٲؽؙۼٵٳؾؘٵڛؙٳۼؙؠؙۮؙۅؗٳۯ؆ؚڮؙٷٳڷڹؚؽڂؘڵڡؘٙڴؙۄۛ ۅٙٳڷێؚڹؙؽؘڝؚؽ۬ۊؘڣڸڮ۠ۮؙڒڶعؘڷڴۏٛڗٮۜٙٞڠؙۏؙؽؘٛٚ

اتَّذِیْ جَعَلَ لَکُوُّ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالشَّمَاْءَینَاءً ۗ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَا ءِمَاءً فَاخَرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَٰتِ رِنَّمُ قَا گَکُوْءَ فَلاَ تَجْعُلُوْا يِلْهِ اَنْنَادًا وَاَنْتُوْتَعُلَمُوْنَ ۖ

وَإِنْ كُنْتُوْ فِنُ رَبِي مِّمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبُنِ نَا فَٱثُواْ بِسُورَةٍ مِّنْ مِّشْلِهٌ وَادْعُوْاشْهَكَ اَءَكُوْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُو صِدِقِيْنَ ﴿

فَإِنْ لَكُوْ تَفْعُلُوْا وَلَنَ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوااللَّارَالَّيِّيُّ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْحِثَّاتُ لِلْكِفِيرِيْنَ ۞

- 1 अर्थात संसार में कुकर्मों तथा परलोक की यातना से।
- 2 अर्थात जब यह जानते हो कि तुम्हारा उत्पत्तिकार तथा पालनहार अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो वंदना भी उसी एक की करो, जो उत्पत्तिकार तथा पूरे विश्व का व्यवस्थापक है।
- 3 आयत का भावार्थ यह है कि नबी के सत्य होने का प्रमाण आप पर उतारा गया कुर्आन है। यह उन की अपनी बनाई बात नहीं है। कुर्आन ने ऐसी चुनौती अन्य आयतों में भी दी है। (देखियेः सूरह क्स्स़, आयतः 49, इस्रा, आयतः 88, हूद आयतः 13, और यूनुस, आयतः 38)

ईंधन मानव तथा पत्थर होंगे जो काफ़िरों के लिये तैयार की गयी है।

- 25. हे नबी! उन लोगों को शुभ सूचना दो, जो ईमान लाये, तथा सदाचार किये कि उन के लिये ऐसे स्वर्ग हैं, जिन में नहरें बह रही होंगी। जब उन का कोई भी फल उन्हें दिया जायेगा तो कहेंगे: यह तो वही है जो इस से पहले हमें दिया गया। और उन्हें सम्रूप फल दिये जायेंगे। तथा उन के लिये उन में निर्मल पितनयाँ होंगी, और वह उन में सदावासी होंगे।
- 26. अल्लाह, [1] मच्छर अथवा उस से तुच्छ चीज से उपमा देने से नहीं लज्जाता। जो ईमान लाये वह जानते हैं कि यह उन के पालनहार की ओर से उचित है। और जो काफ़िर (विश्वासहीन) हो गये वह कहते हैं कि अल्लाह ने इस से उपमा दे कर क्या निश्चय किया है? अल्लाह इस से बहुतों को गुमराह (कुपथ) करता है, और बहुतों को मार्गदर्शन देता है। तथा जो अवैज्ञाकारी हैं, उन्हीं को कुपथ करता है।
- 27. जो अल्लाह से पक्का वचन करने के बाद उसे भंग कर देते हैं, तथा जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया, उसे तोड़ते हैं, और धरती में उपद्रव करते हैं, यही लोग क्षति में पड़ेंगे।

وَبَثِيرِ الَّذِينَ امَنُوا وَعَلُوا الضّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِمَا الْاَنْهُرُ وُكُلّمَا رُنْوِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ تِنْقَا اقَالُوا هٰذَا الَّذِي رُنْقِنَا مِنْ قَبْلُ وَاُثُوا بِهِ مُتَتَقَاِبِهَا وَلَهُمُ فِيهَا اَنْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ © خَلِدُونَ

إِنَّ اللهَ لَايَسْتَهُمَ آنُ يَّصُرِبَ مَثَلًا ثَابِعُوْضَةً فَمَا فَوَقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا فَيَعُلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرْفِهُمُ وَاثَا الَّذِينَ كَفَرُاوُ افَيَقُولُوْنَ مَا ذَا اللهَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا مِيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا قَيْهُولِ فَ بِهِ كَثِيرًا \* وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِينِينَ فَي

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهُدَا للهِ مِنْ بَعْدِمِيْتَا قِهٌ وَتَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهَ اَنُ يُّوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْبِكَهُمُ الْخُسِرُونَ۞

ग जब अल्लाह ने मुनाफ़िक़ों की दो उपमा दीं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसी तुच्छ उपमा कैसे दे सकता है? इसी पर यह आयत उतरी। (देखियेः तफ़्सीर इब्ने कसीर)।

- 28. तुम अल्लाह का इन्कार कैसे करते हो? जब कि पहले तुम निर्जीव थे, फिर उस ने तुम को जीवन दिया, फिर तुम को मौत देगा, फिर तुम्हें (परलोक में) जीवन प्रदान करेगा, फिर तुम उसी की ओर लौटाये<sup>[1]</sup> जाओगे?
- 29. वही है, जिस ने धरती में जो भी है, सब को तुम्हारे लिये उत्पन्न किया। फिर आकाश की ओर आकृष्ट हुआ, तो बराबर सात आकाश बना दिये। और वह प्रत्येक चीज़ का जानकार है।
- 30. और (हे नबी! याद करो) जब आपके पालनहार ने फ़्रिश्तों से कहा कि मैं धरती में एक ख़लीफ़ा<sup>[2]</sup> बनाने जा रहा हूँ। वह बोलेः क्या तू उस में उसे बनायेगा जो उस में उपद्रव करेगा, तथा रक्त बहायेगा? जब कि हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरे गुण और पवित्रता का गान करते हैं? (अल्लाह) ने कहाः जो मैं जानता हूँ, वह तुम नहीं जानते।
- 31. और उस ने आदम<sup>[3]</sup> को सभी नाम सिखा दिये, फिर उन को फ़्रिश्तों के समक्ष प्रस्तुत किया, और कहाः मुझे इन के नाम बताओ, यदि तुम सच्चे हो?
- 32. सब ने कहाः तू पवित्र है। हम तो उतना ही जानते हैं, जितना तू ने हमें

كَيْفَ تَكُفُّرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمُ اَمُوَاثًا فَاحْيَا لْخُرْتُمْ بُوٰيُتُكُمْ ثُمَّ يُخْيِينُكُمْ ثُتَمَّ اِلْدَيهِ تُرْجَعُونَ ⊙

هُوَ الَّذِي كَخَلَقَ لَكُمُّ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيُعَا ٰ َنُثَّرَ اسْتَوْنَى إِلَى السَّمَآءَ فَسَوْفُقَ سَبْعُ سَلُوتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَٰئٌ عَلِيْمِرٌ ۞

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَدُّ قَالُوۡٓا اَتَّجَعَلُ فِيُهَامَنُ يُّفُسِدُ فِيُهَا وَيَسْفِكُ البِّمَاءَ ۚ وَنَعْنُ شُبِيْحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَوِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّنَّ اَعْلَمُوْمَالاَتَعْلَمُوُنَ۞

وَعَلَّمُ ادَمَ الْاَسُكَاءَ كُلَّهَا تُتَّعَرَضَهُمُ عَلَى الْمُلَلِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُورُنْ بِاَسْكَاءِ هَوُلْكِوانُ كُنْتُمُ صِدِقَةِنَ®

قَالُوا سُبُحْنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّامَا عَكَيْتَنَا أَتَّكَ أَنْتَ

- 1 अर्थात परलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिये।
- 2 ख़लीफ़ा का अर्थ है: स्थानापन्न, अर्थात ऐसा जीव जिस का वंश हो, और एक दूसरे का स्थान ग्रहण करे। (तफ़्सीर इब्ने कसीर)
- 3 आदम प्रथम मन् का नाम।

सिखाया है। वास्तव में तू अति ज्ञानी तत्वज्ञ $^{[1]}$  है।

- 33. (अल्लाह ने) कहाः हे आदम! इन्हें इन के नाम बताओ। और आदम ने जब उन के नाम बता दिये तो (अल्लाह ने) कहाः क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि मैं आकाशों तथा धरती की क्षिप्त बातों को जानता हूँ, तथा तुम जो बोलते और मन में रखते हो, सब जानता हूँ?
- 34. और जब हम ने फ़रिश्तों से कहाः आदम को सज्दा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सज्दा किया, उस ने इन्कार तथा अभिमान किया, और काफ़िरों में से हो गया।
- 35. और हम ने कहाः हे आदम! तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो, तथा इस में से जिस स्थान से चाहो मनमानी खाओ, और इस वृक्ष के समीप न जाना, अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे।
- 36. तो शैतान ने दोनों को उस से भटका दिया, और जिस (सुख) में थे उस से उन को निकाल दिया, और हम ने कहाः तुम सब उस से उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु हो, और तुम्हारे लिये धरती में रहना, तथा एक निश्चित अविधि<sup>[2]</sup> तक उपभोग्य है।

لُعَلِيُمُ الْعَكِينُهُ الْعَلِينُهُ الْعَلِينُهُ الْعَلِينُهُ الْعَلِينُهُ الْعَلِينُ

قَالَ يَادُمُرَانَئِنُفُهُمْ بِالشَمَآيِرِمُۥ فَكَتَّاَ اَنْبَاهُمْ بِاسْمَآيِرِمُ قَالَ الْمُوَاقِّلُ لِكُوْ إِنَّى الْمُعْفِقِينِ وَالْدُرْضِ وَاعْلَمُومَانُتُبُدُونَ وَمَاكُنْتُوكُنُنُوكُنُّ وَمَا

ۅؘٳۮؙۊؙڵؽٵڸڵؠڵؠۣۧڲ؋ٳڛٛڿ۠ٮ۠ۉٳڸٳۮڡؘڔڣؽڿٮؙۏٞٳٳڒۜٙ ٳٮؙڸؽؙٮڹٵ۬؈۬ۅٳڛٛؾڴؠؘۯٷػٳؽڝؘٵڵڴڣڕؽؽ۞

وَقُلْمَنَا يَالْدَمُ السُكُنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَارَغَدًا حَيْثُ شِئْتُهَا ۖ وَلَاتَقُرْبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِينَ۞

ڬؘٲڒۘڷۿؙؠؙٵٳۺۜؽڟؽؙۼٮٛۿٵڬٲڂٛڔڿۿؠٵٙڡؠۜٙٵڰٵػٵ ڣؽؙٷٷڷؙٮٚٵۿۑڟۉٳؠۼڞؙػ۠ڎڔڸؠۼۻٟۼٮ۠ٷٞ ۅؘڵڴۄ۫ڣۣ۩۠ڒۯۻؙؚڡؙۺؾؘڡۜڗ۠ٷۜؠٙٮۜٵڴؚٳڸڔڿؠۣؗڽؚٛ

- 1 तत्वज्ञः अर्थात जो भेद तथा रहस्य को जानता हो।
- अर्थात अपनी निश्चित आयु तक सांसारिक जीवन के संसाधन से लाभान्तित होना है।

- 37. फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे, तो उस ने उसे क्षमा कर दिया, वह बड़ा क्षमी दयावान्<sup>[1]</sup> है।
- 38. हम ने कहाः इस से सब उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आये तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे, उन के लिये कोई डर नहीं होगा, और न वह उदासीन होंगे।
- 39. तथा जो अस्वीकार करेंगे, और हमारी आयतों को मिथ्या कहेंगे तो वही नारकी हैं, और वही उस में सदावासी होंगे।
- 40. हे बनी इस्राईल<sup>[2]</sup>! मेरे उस पुरस्कार को याद करो, जो मैं ने तुम पर किया, तथा मुझ से किया गया वचन पूरा करो, मैं तुम को अपना दिया वचन पूरा करूँगा, तथा मुझी से डरो<sup>[3]</sup>।

فَتَكُفَّى ادَمُرصِ ُ رَّتِهِ كِلمَتِ فَتَابَ عَلَيْةِ إِنَّهُ هُو التَّقَابُ الرَّحِيْمُ۞

ڠؙڵٮؘٙٵۿڣڟۏٳڡؠ۫ؖؠؘٵڿؠؽٵٷٳ؆ٳڲ۬ؾؽػؙۮ۫ڡؚؚؚۨۨؿؽۿۮڡؚؚۨؖ ڡٙؠۜڽؙؾڹؚؠۼۿٮٵؽڡؘڵػٷۘڣٞٵؽۑۿۣۿۅؘڵۿۿ ؿؙٷؙۏ۫ؿ۞

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوْ إِيالِتِنَّا اُولَلِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ َهُمُونِيَّ الْحُدُونَ ﴿

ڸڹڹؿٙٳڛ۫ڗٙٳ؞ؽڶٳڎٚػ۠ۯۏٳڹۼؠؘؿٵڵؾۧؿٞٵڬۼؠؙٛؾ ۼڵؽڴۄؙۅؘٲۏڣ۠ۊٳڽڿۿۑؿٛٲۏڣؚؠؚۼۿۑػؙڎؚ؞ۅٳؾٵؽ ڣؘڵۯۿڹؙۉڽ۞

- 1 आयत का भावार्थ यह है किः आदम ने कुछ शब्द सीखे और उन के द्वारा क्षमा याचना की, तो अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। आदम के उन शब्दों की व्याख्या भाष्यकारों ने इन शब्दों से की हैः "आदम तथा हव्वा दोनों ने कहाः हे हमारे पालनहार! हम ने अपने प्राणों पर अत्याचार कर लिया, और यदि तू ने हमें क्षमा, और हम पर दया नहीं की तो हम क्षतिग्रस्तों में हो जायेंगे"। (सूरह आराफ़, आयत 23)
- 2 इस्राईल आदरणीय इब्राहीम अलैहिमस्सलाम के पौत्र याकूब अलैहिस्सलाम की उपाधि है। इस लिये उन की सन्तान को बनी इस्राईल कहा गया है। यहाँ उन्हें यह प्रेरणा दी जा रही है किः कुर्आन तथा अन्तिम नबी को मान लें जिस का वचन उन की पुस्तक "तौरात" में लिया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है किः इब् राहीम अलैहिस्सलाम के दो पुत्रों इस्माईल तथा इस्हाक़ हैं। इस्हाक़ की सन्तान से बहुत से नबी आये, परन्तु इस्माईल अलैहिस्सलाम के गोत्र से केवल अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आये।
- 3 अर्थात वचन भंग करने से।

- 41. तथा उस (कुर्आन) पर ईमान लाओ जो मैं ने उतारा है, वह उस का प्रमाणकारी है, जो तुम्हारे पास<sup>[1]</sup> है, और तुम सब से पहले इस के निवर्ती न बन जाओ, तथा मेरी आयतों को तिनक मूल्य पर न बेचो, और केवल मुझी से डरो।
- 42. तथा सत्य को असत्य में न मिलावो, और न सत्य को जानत हुये छुपाओ|<sup>[2]</sup>
- 43. तथा नमाज़ की स्थापना करो, और ज़कात दो तथा झुकने वालों के साथ झुको (रुकू करो)।
- 44. क्या तुम, लोगों को सदाचार का आदेश देते हो, और अपने आप को भूल जाते हो, जब किः तुम पुस्तक (तौरात) का अध्ययन करते हो, क्या तुम समझ नहीं रखते?<sup>[3]</sup>
- 45. तथा धैर्य और नमाज़ का सहारा लो, निश्चय नमाज़ भारी है, परन्तु विनीतों पर (भारी नहीं।[4]

ۅؘاۻؙٷٳۑڝٵۜٲٮ۬ٛۯؙڬؙڞؙڡ۠ڝۜڐؚٷٳێؠٵڡؘۼػ۠ۄ۫ۅؘڵڒڴٷٷٛٳ ٲۊۜڶػٳ؋ۣڽٷۭٷڵڎؿؿٷٷٳڽٳڵۑؿۺٞٮٞٵٞڡؚٙؽڸۛڎ ٷٳ؆ۣؽٷٲؿٞٷۯ؈ٛ

ۅٙڒؾڷؚؚڛٛۅاڵۘػؘقٞۑؚڵڹٵؚڟۣ؈ؘڰػؙؾؙۿۅاڵػڰٞۛۜۅؘٲٮ۬ٛؾؙۄؗ تَعۡلَمُون۞

وَاَقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالزُّلُوةَ وَازَكَعُوْامَعَ الرُّيعِيْنَ۞

ٱتَأَمُّوُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ اَنَفُسَكُمْ وَاَنْتُوْتَتُلُوْنَ الْكِمَابُ اَفَلاَتَعْقِلُوْن

ۅؘٲڛٛۘۼؽڹؙٷٳؠٳڞؠؙڔؚۅؘٳڵڞڵۅۊٷٳڷؙۿٲڵڲؠۛؠٛڗۊ۠۠ٳ۠ڰٵػؘؽ ٳڬ۬ؿؿؽؙڹ۞

- अर्थात धर्मपुस्तक तौरात।
- 2 अर्थातः अन्तिम नबी के गुणों को, जो तुम्हारी पुस्तकों में वर्णित किये गये हैं।
- 3 नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की एक हदीस (कथन) में इस का दुष्पिरणाम यह बताया गया है कि: प्रलय के दिन एक व्यक्ति को लाया जायेगा, और नरक में फेंक दिया जायेगा। उस की अंतिइयाँ निकल जायेंगी, और वह उन को लेकर नरक में ऐसे फिरेगा जैसे गधा चक्की के साथ फिरता है। तो नारकी उस के पास जायेंगे तथा कहेंगे कि: तुम पर यह क्या आपदा आ पड़ी है? तुम तो हमें सदाचार का आदेश देते, तथा दुराचार से रोकते थे। वह कहेगा कि मैं तुम्हें सदाचार का आदेश देता था, परन्तु स्वयं नहीं करता था। तथा दुराचार से रोकता था और स्वयं नहीं हकता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं: 3267)
- 4 भावार्थ यह है कि धैर्य तथा नमाज़ से अल्लाह की आज्ञा के अनुपालन तथा

- 46. जो समझते हैं किः उन्हें अपने पालनहार से मिलना है, और उन्हें फिर उसी की ओर (अपने कर्मों का फल भोगने के लिये) जाना है।
- 47. हे बनी इस्राईल! मेरे उस पुरस्कार को याद करों, जो मैं ने तुम पर किया, और यह किः तुम्हें संसार वासियों पर प्रधानता दी थी।
- 48. तथा उस दिन से डरो, जिस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आयेगा, और न उस की कोई अनुशंसा (सिफ़ारिश) मानी जायेगी, और न उस से कोई अर्थदण्ड लिया जायेगा, और न उन्हें कोई सहायता मिल सकेगी |
- 49. तथा (वह समय याद करो) जब हमने तुम्हें फ़िरऔनियों<sup>[1]</sup> से मुक्ति दिलाई। वह तुम्हें कड़ी यातना दे रहे थेः वह तुम्हारे पुत्रों को वध कर रहे थे, तथा तुम्हारी नारियों को जीवित रहने देते थे, इस में तुम्हारे पालनहार की ओर से कड़ी परीक्षा थी।
- 50. तथा (याद करो) जब हम ने तुम्हारे लिये सागर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें बचा लिया, और तुम्हारे देखते देखते फ़िरऔनियों को डुबो दिया।
- 51. तथा (याद करो) जब हम न मूसा को (तौरात प्रदान करने के लिये) चालीस

الَّذِيْنَ يَظْنُّوْنَ الَهُمُّ مُّلْقُوْا رَبِّهِمْ وَالَّهُمُ الْمُثَا رجعُون ۞

يلَبَنِيُّ إِسْرَاءِ يُلِ اذْكُولُوانِعُلَتِيَ الَّتِيُّ أَنْعَمُتُ عَلَيْكُورُ وَاَنِّ فَضَّلْتُلُا عَلَالْعَلِمْيْنِ

وَاتَّقُوْابِوُمَّالَابَخِزِيْ نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيُّا ٷڵۯؽۊؙؠڵۄؠؙؠٚٲۺؘڡؘٚٵعة۠ٷڵڒؽؙٷٚڬڶؙۄؙڹۿٳعٮؙڶ ٷڵۿؙؽؙؽؘؙؗڡؘڒؙۅٛڹ۞

ۅٙٳۮ۬ٮؘۜڰؽٮ۬ڬ۠ۄٛۺؚؽٵڸ؋ۯؙۼۅٛڹ ؽٮٮؙۅٛۿۅٛڬڴۄٛ ڛؙٷٵڶڡڬٵٮؚؽؙۮٳڂٷڽٵڹٮٵٙٷٛۄٷؽٮٮٛڠؿؽؙۅٛؽ ڹٮٵؘٷؙڎۅڣٛۮڸڰؙڎؠڔڴٷۺٞ٥ڗ؆ۣڲؙۄۼڟؽڰٛ

وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُواْلُبَحُرُفَاَ غَيْنَكُمْ وَاَغْرَقُنَآ الَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُوْمَنْظُرُوْنَ ۗ

وَإِذُ وْعَدُنَّامُوْسَى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةٌ ثُمَّالِتَّخَذُنُّكُم

सदाचार की भावना उत्पन्न होती है।

1 फ़िरऔन मिस्र के शासकों की उपाधि होती थी।

रात्री का वचन दिया, फिर उन के पीछे तुम ने बछड़े को (पूज्य) बना लिया, और तुम अत्याचारी थे।

- 52. फिर हम ने इस के पश्चात् तुम्हें क्षमा कर दिया, ताकि तुम कृतज्ञ बनो ।
- 53. तथा (याद करों) जब हम ने मूसा को पुस्तक (तौरात) तथा फुर्क़ान<sup>[1]</sup> प्रदान किया, ताकि तुम सीधी डगर पा सको।
- 54. तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी जाति से कहाः तुम ने बछड़े को पूज्य बना कर अपने ऊपर अत्याचार किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार के आगे क्षमा याचना करो, वह यह कि आपस में एक दूसरे<sup>[2]</sup> को बध करो, इसी में तुम्हारे उत्पत्तिकार के समीप तुम्हारी भलाई है, फिर उस ने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर ली, वास्तव में वह बड़ा क्षमाशील, दयावान् है।
- 55. तथा (याद करो) जब तुम न मूसा से कहाः हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह को आँखों से देख नहीं लेंगे, फिर तुम्हारे देखते देखते तुम्हें कड़क ने धर लिया (जिस से सब निर्जीव होकर गिर गये)।
- 56. फिर (निर्जीव होने के पश्चात्) हम ने

الْعِجْلَ مِنَ بَعْدِ مِ وَاَنْتُمْ ظُلِمُونَ @

تُمَّرَّعَفُونَا عَنْكُوْمِّنَ بَعْدِ ذاكَ لَعَكَّمُ تَشْكُرُونَ

وَإِذْ التَّيْمَا مُوْسَى الكِّلَابُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ⊕

ۅؘٳڎ۫ػٵڶؙۘۘۘڡؙۅ۠ڛڸڣٙۅ۫ؠ؋ؽۘۊۅؙڡڔٳڰ۠ڴۄؙڟؘڬؾؙڎؙ ٵٮؙٛڡؙٛ؊ڴڎ۫ۑٳؾؚۜۼٙٳۮػٛڎٵڶؙۼۻڶڡۜٷؙؠٷٛٳٳڶ ڹٳۮؠڴؙڎڣٵڨؙؾؙٷؘٳؽڡٛۺڴؿٝ؇ۮڸڴۄ۫ڂٙؽڒ۠ڰڴۿ ۼٮٛٮۘٮؠؘٳڔۑٟڲٛؿٷڡٛؾٙٵٮؚۼڶؽڴۊ۠ٳڷؿؗۿۅ ۼٮٛٮۘٮؠؘٳڔۑڲٛؿٷڞؘؾٵٮۼڶؽڴۊ۠ٳڷؿۿۿۅ ٵڵؾۜۊٵٮ۠ٵڶڗۜۜڝؚؽ۠ۼٛ۞

وَادْقُلْتُوْلِهُولِي لَنْ تْؤُمِنَ لَكَ حَتَّى نَزَى اللهَ جَهُزَةً فَأَخَلَنَهُمُ الصَّعِقَةُ وَانْتُو تَنْظُرُونَ۞

ثُوَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنَ ابَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَكَكُمْ تَشْكُرُوْنَ

- 1 फुर्क़ान का अर्थः विवेककारी है, अर्थात जिस के द्वारा सत्योसत्य में अन्तर और विवेक किया जाये।
- 2 अर्थात जिस ने बछड़े की पूजा की है, उसे, जो निर्दोष हो वह हत करे। यही दोषी के लिये क्षमा है। (इब्ने कसीर)

तुम्हें जीवित कर दिया, ताकि तुम हमारा उपकार मानो।

- 57. और हम ने तुम पर बादलों की छाँव<sup>[1]</sup> की, तथा तुम पर "मन्न"<sup>[2]</sup> और "सलवा" उतारा, तो उन स्वच्छ चीज़ों में से जो हम ने तुम को प्रदान की हैं खाओ। और उन्हों ने हम पर अत्याचार नहीं किया, परन्तु वह स्वंय अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे।
- 58. और (याद करो) जब हम ने कहा कि इस बस्ती<sup>[3]</sup> में प्रवेश करो, फिर उस में से जहाँ से चाहो मनमानी खाओ। और उस के द्वार में सज्दा करते (सिर झुकाये) हुये प्रवेश करो, और क्षमा-क्षमा कहते जाओ, हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे, तथा सुकर्मियों को अधिक प्रदान करेंगे।
- 59. फिर इन अत्याचारियों ने जो बात उन से कही गई थी, उसे दूसरी बात से बदल दिया। तो हम ने इन अत्याचारियों पर आकाश से उन की अवैज्ञा के कारण प्रकोप उतार दिया।
- 60. तथा (याद करों) जब मूसा ने अपनी जाति के लिये जल की प्रार्थना की तो

وَظَلَّلُنُاعَكَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰىُ كُلُوْامِنُ كُلِيِّبْتِمَارَزَقُنْكُمُّ وَمَاظَلَمُوْنَا وَلَاكِنُ كَانُوَّا اَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُوْنَ ۞

وَإِذْ قُلْنَاادُخْلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُو امِنْهَا حَيْثُ شِئْتُوْرِ مَغَنَّا الَّادُخْلُوا الْبَابِ سُجَّمًا اوَّقُولُوا حِطَّة تُعَفِّرُ لَكُمْ خَطْيكُمُ وَسَنَزِيْنُ الْمُحْمِنِيْنَ

فَيَدَّلُ الَّذِينُ ظَلَمُوُاقَوُلَّا غَيْرُ الَّذِي تَقِيلَ لَهُمُ فَانْزُلْنَاعَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجُزًا مِّنَ السَّمَاۤ ﴿ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ۞

وَإِذِاسْتَسْقَى مُوسى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضُرِبُ بِعَصَاكَ

- अधिकांश भाष्यकारों ने इसे "तीह" के क्षेत्र से संबंधित माना है। (देखियेः तफ्सीरे कुर्तुबी)।
- 2 भाष्यकारों ने लिखा है कि: "मन्न" एक प्रकार का अति मीठा स्वादिष्ट गोंद था, जो ओस के समान रात्री के समय आकाश से गिरता था। तथा "सलवा" एक प्रकार के पक्षी थे जो संध्या के समय सेना के पास हज़ारों की संख्या में एकत्र हो जाते, जिन्हें बनी इस्राईल पकड़ कर खाते थे।
- 3 साधारण भाष्यकारों ने इस बस्ती को "बैतुल मुक्द्दस्" माना है।

हम ने कहाः अपनी लाठी को पत्थर पर मारो। तो उस से बारह<sup>[1]</sup> सोते फूट पड़े। और प्रत्येक परिवार ने अपने पीने के स्थान को पहचान लिया। अल्लाह का दिया खाओ और पीओ, और धरती में उपद्रव करते न फिरो।

- 61. तथा (याद करो) जब तुम ने कहाः हे मुसा! हम एक प्रकार का खाना सहन नहीं करेंगे, तुम अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि हमारे लिये धरती की उपज. साग. ककडी. लहसन. प्याज, दाल आदि निकाले, (मुसा ने) कहाः क्या तुम उत्तम के बदले तुच्छ माँगते हो? तो किसी नगर में उतर पड़ो, जो तुम ने माँगा है वहाँ वह मिलेगा। और उन पर अपमान तथा दरिद्रता थोप दी गई, और वह अल्लाह के प्रकोप के साथ फिरे। यह इस लिये कि वह अल्लाह की आयतों के साथ क्फ्र कर रहे थे. और निबयों की अकारण हत्या कर रहे थे, यह इस लिये कि उन्हों ने अवैज्ञा की, तथा (धर्म की) सीमा का उल्लंघन किया।
- 62. वस्तुतः जो ईमान लाये, तथा जो यहूदी हुये, और नसारा (ईसाई) तथा साबी, जो भी अल्लाह तथा अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान लायेगा, और सत्कर्म करेगा, उन का प्रतिफल उन के पालनहार के पास है। और उन्हें

الْحَجَرُّ قَالْفَجَرَتُ مِنْهُ اثَّنَتَاحَشُّرَةَ عَيْنَا ْقَانَ عَلِمَ كُلُّ اْنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ تُكُلُوْا وَاشْرَئُوْا مِنْ رِّذُقِ اللهِ وَلاَتَعَثُّوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۞

وَاذْ قُلْنُوْرِيهُ وُسِى لَنْ تُصُوبِرَ عَلَى طَعَامِ وَّاحِدٍ
فَادُعُلْنَارَتِكَ يُخْرُجُ لَنَامِهَا تُنْفِتُ الْأَرْضُ مِنَ
فَادُعُلْنَا وَقِتَّا لِهَا وَفُوْمِهَا وَعَكَىهِمَا وَبَصَلِهَا \*
قَالَ اَسَّنَتُهُ فِوْنَ الَّذِي هُوَ اَدْنَى بِالَّذِي هُوَ
قَالَ اَسَّنَتُهُ فِوْنَ الَّذِي هُو اَدُنْ بِالَّذِي هُو
قَالْمِ اللّهِ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ قَالْمَسَكَنَاتُهُ وَبَا اللّهِ فَلَى اللّهِ فَيْ وَلَى اللّهِ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَالَّذِيْنَ هَادُوُا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِينَ مَنَ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْاِحْرِوَعَمِلَ صَالِحًا فَكُهُ وَاجْرُهُمُ عِنْدَدَيِّهِ وَ وَلَاحُونُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزُنُونَ ﴿

<sup>1</sup> इस्राईली वंश के बारह क़बीले थे। अल्लाह ने प्रत्येक क़बीले के लिये अलग-अलग सोते निकाल दिये ताकि उन के बीच पानी के लिये झगड़ा न हो। (देखियेः तफ़्सीरे कुर्तुबी)।

कोई डर नहीं होगा, और न ही वे उदासीन होंगे।[1]

- 63. और (याद करो) जब हम ने तूर (पर्वत) को तुम्हारे ऊपर करके तुम से वचन लिया, कि जो हम ने तुम को दिया है, उसे दृढ़ता से पकड़ लो, और उस में (जो आदेश-निर्देश हैं) उन्हें याद रखो, ताकि तुम (यातना से) बच सको।
- 64. फिर उस के बाद तुम मुकर गये, तो यदि तुम पर अल्लाह की अनुग्रह और दया न होती, तो तुम क्षतिग्रस्तों में हो जाते।
- 65. और तुम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने शनिवार के बारे में (धर्म की) सीमा का उल्लंघन किया, तो हम ने कहा कि तुम तिरिस्कृत बंदर<sup>[2]</sup> हो जाओ।
- 66. फिर हम ने उसे, उस समय के तथा बाद के लोगों के लिये चेतावनी, और (अल्लाह से) डरने वालों के लिये शिक्षा बना दिया।
- 67. तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी जाति से कहाः अल्लाह तुम्हें एक गाय

ۅؘٳۮ۬ٳڿؘڶؙٮٚٵٚڡ۪ؽؾؗٵڠٞڵؙۄؙۅۯۼٙۼٮۜٵڡٛۏۛڠػۿ۠ٳڵڟ۠ۅٛۯڿڞ۠ڎؙٷ ڝٵۧٵؾؽڹڬڴڔۑڠۘٷۊۊؚڰٳۮڬٷؗۅٳڝٙٳڣؽۼڷۼڴڴۄؙ ؾۜٮۜؖڠؙۏڽٛ

تُقَرَّوَ لَيْنُمُونِ بَايُعُدِ ذَلِكَ ۚ فَلَوْلِا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْنُمُومِنَ الْخَيرِيْنَ ﴿

وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ الَّذِيْنَ اغْتَدَوُامِنَكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُو السِّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُو الوِّرَدَةُ خَسِمِيْنَ ﴿

فَجَعَلْنُهَا نُكَالَالِّمَا بَيْنَ يَدَّيُهَا وَمَاخُلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ®

وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهُ إِنَّ اللَّهَ يَامُثُوَّكُمُ إَنَّ

- इस आयत में यहूदियों के इस भ्रम का खण्डन किया गया है कि मुक्ति केवल उन्हीं के गिरोह के लिये है। आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी धर्मों के अनुयायी अपने समय में सत्य आस्था तथा सत्कर्म के कारण मुक्ति के योग्य थे परन्तु अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगमन के पश्चात् आप पर ईमान लाना तथा आप की शिक्षाओं को मानना मुक्ति के लिये अनिवार्य है।
- 2 यहूदियों के लिये यह नियम है कि वे शनिवार का आदर करें। और इस दिन कोई संसारिक कार्य न करें, तथा उपासना करें। परन्तु उन्हों ने इस का उल्लंघन किया और उन पर यह प्रकोप आया।

बध करने का आदेश देता है। उन्हों ने कहाः क्या तुम हम से उपहास कर रहे हो? (मूसा ने) कहाः मैं अल्लाह की शरण माँगता हूँ कि मूर्खों में हो जाऊँ।

- 68. वह बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिये निवेदन करो कि हमें बता दे कि वह गाय कैसी हो? (मूसा ने) कहाः वह (अर्थातः अल्लाह) कहता है कि वह न बूढ़ी हो, और न बछिया हो, इस के बीच आयु की हो। अतः जो आदेश तुम्हें दिया जा रहा है उसे पूरा करो।
- 69. वह बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिये निवेदन करो कि हमें उस का रंग बता दें। (मूसा ने) कहाः वह कहता है कि पीले गहरे रंग की गाय हो। जो देखने वालों को प्रसन्न कर दें।
- 70. वह बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिये निवेदन करो कि हमें बताये कि वह किस प्रकार की हो? वास्तव में हम गाय के बारे में दुविधा में पड़ गये हैं। और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम (उस गाय का) पता लगा लेंगे।
- 71. मूसा बोलेः वह कहता है कि वह ऐसी गाय हो जो सेवा कार्य न करती हो, न खेत (भूमि) जोतती हो, और न खेत सींचती हो, वह स्वस्थ हो, और उस में कोई धब्बा न हो। वह बोलेः अब तुम ने उचित बात बताई है। फिर उन्होंने उसे वध कर दिया। जब कि वह समीप थे कि इस काम को न करें।

تَنْبَحُوْابَقَرَةً ۚ قَالُوۡۤاَتَتَّخِنْنَاهُزُوُا ۗ قَالَ آعُوۡذُ بِاللّٰوِانُ ٱكُوۡنَ مِنَ الْجَهِلِيۡنَ۞

قَالُواادُحُ لَنَارَبَّكَ يُمَيِّنُ لَنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاقَارِضٌ وَلا بِكُوْءَوَانَّ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَافَعُلُوْامَا تُؤْمُرُونَ

قَالُواادُعُلَنَارَبَّكَيُّرِينَ لَنَا مَالُونُهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ثَصَفْرًا مُ<sup>ن</sup>ْفَا قِتُمُ لَوَنُهَا شَـُثُواللَّهِ لِللَّهِ عَلَى ﴿

قَالُواا دُعُ لَنَارَبَّكَ يُبَرِّنَ لَنَامَاهِيِّ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهَ عَلِيْنَا ۥ وَإِنَّآلِنُ شَآءًا للهُ لَنَهْتَكُونَ۞

قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَابَقَرَةُ لَا ذَلُوْلُ ثُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلاَنَشَقِى الْحُرُثَةُ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةً فِيْهَا قَالُواالُّنَ حِئْتَ بِالْحَقِّ ثَنَنَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْ ايَفْعَلُوْنَ۞

- 72. और (याद करो) जब तुम ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तथा एक दूसरे पर (दोष) थोपने लगे, और अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे तुम छुपा रहे थे।
- 73. अतः हम ने कहा कि उस (निहत व्यक्ति के शव) को उस (गाय) के किसी भाग से मारो<sup>[1]</sup>, इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा। और वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है, ताकि तुम समझो।
- 74. फिर यह (निशानियाँ देखने) के बाद तुम्हारे दिल पत्थरों के समान या उन से भी अधिक कठोर हो गये। क्योंकि पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं, जिन से नहरें फूट पड़ती हैं। और कुछ फट जाते हैं और उन से पानी निकल आता है। और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तुम्हारे कर्तूतों से निश्चेत नहीं है।
- 75. क्या तुम आशा रखते हो कि (यहूदी) तुम्हारी बात मान लेंगे, जब कि उन में एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की वाणी (तौरात) को सुनता था, और समझ जाने के बाद जान बूझ कर उस में परिवर्तन कर देता था?

وَإِذْ قَتَلْتُرُنَفُسًا فَالْارَءُتُدُ فِيْهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُهُ تَكُتُنُونَ ﴿

فَقُلْنَااضُرِيُوكُوبِبَعْضِهَاكُنْالِكَ يُخِي اللهُ الْمَوْتُل وَيُرِيُكُمُ اليتِه لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ⊕

ثُمَّةً قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعُدِ ذلِكَ فَهِيَ
كَالُحِجَارَةِ اَوْلَشَتُ قَنْحُةً وَلِنَّ مِنَ الْجَارَةِ لَمَا
يَتَفَجَّرُمِنْهُ الْاَنْهُرُ وَ إِنَّ مِنْهَالْمَا يَشَقَقُ
فَيَخُرُمِنْهُ الْمَاغُ وَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَهُطُونَ
فَيْغُرُجُمِنْهُ اللَّمَاغُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْهُطُونَ
خَشْيَة الله وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمُلُونَ
خَشْيَة الله وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمُلُونَ

ٱفَتَطْبَعُوْنَ ٱنُ يُّؤُمِنُوْ الكُمْ وَقَكُ كَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَسُمَّعُوْنَ كَلْمَ اللهِ ثَثَّةً يُحِرِّفُونَهُ مِنُ بَعْدِ مَاحَقَلُوْلُا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

भाष्यकारों ने लिखा है कि इस प्रकार निहत व्यक्ति जीवित हो गया। और उस ने अपने हत्यारे को बताया, ओर फिर मर गया। इस हत्या के कारण ही बनी इस्राईल को गाय की बिल देने का आदेश दिया गया था। अगर वह चाहते तो किसी भी गाय की बिल दे देते, परन्तु उन्हों ने टाल मटोल से काम लिया, इस लिये अल्लाह ने उस गाय के विषय में कठोर आदेश दिया।

76. तथा जब वह ईमान वालों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम भी ईमान<sup>[1]</sup> लाये, और जब एकान्त में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो कहते हैं कि तुम उन्हें वह बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली<sup>[2]</sup> हैं? इस लिये कि प्रलय के दिन तुम्हारे पालनहार के पास इसे तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण बनायें, क्या तुम समझते नहीं हो?

77. क्या वह नहीं जानते कि वह जो कुछ छुपाते तथा व्यक्त करते हैं, उस सब को अल्लाह जानता है?

- 78. तथा उन में कुछ अनपढ़ हैं, वह पुस्तक (तौरात) का ज्ञान नहीं रखते, परन्तु निराधार कामनायें करते, तथा केवल अनुमान लगाते हैं।
- 79. तो विनाश है उन के लिये<sup>[3]</sup> जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, फिर कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से है, ताकि उस के द्वारा तिनक मूल्य खरीदें। तो विनाश है उन के अपने हाथों के लेख के कारण! और विनाश है उन की कमाई के कारण!
- 80. तथा उन्हों ने कहा कि हमें नरक की अग्नि गिनती के कुछ दिनों के सिवा स्पर्श नहीं करेगी। (हे नबी!) उन से कहो कि क्या तुम ने अल्लाह से कोई वचन ले लिया है, कि अल्लाह अपना

ۅٙٳۮٙٳڵڡۜٷٳٵٮۜۧڹۣؽڹٵڡٮؙٷٵڠٲڶٷٙٳۿػٵٷٳڎٙٳڿڵۘۘ ؠۘۼڞ۠ۿؗؠٝٳڸؠۼۻۣڠٵڵٷٙٳۼؙڲؚڗؿؙٷٮۿۿ؞ؚؠؠٵڣؾۧڔ ٳڟۿؙۘۼۘڵؽڮ۠ڎؙڸؽؙؚۼڴۼٛٷػڎڔؚۿۭۼٮ۫ۮڒؾؚڴڎٛٵڣؘڵٳ ٮۜۼۛڡؚٙٮؙۅٛڹ۞

ٳۘۅٙڵڒؽۼؙڷؠؙۅٛڹٙٳۜڰٵڵۿ؞ؘؽۼػۄؙؚڡٵؽؙڛڗ۠ۅٛڹٙۅڡٙٵ ؽۼؙڶٮؙۏؙؽ۞

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَايَعُلَمُونَ الكِبْلَبِ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ هُمُوالِّا يُظُنُّونَ۞

ٷؘؽڵٛڔۜڷێڹؽؽڲڷؾ۠ڹٛٷٵڵڮؿ۬ؼۑٵؽۑۮؚؽۿؚٟؗؗۿٷٚٷٚڿ ؽڠؙۅؙڵۅؙؽؘۿؽؘٳڝؙۼڹٛڽٳڵڵٶڸؽؿ۫ؾۘڒؙٷٳڽ؋ڹؘؠۘٮٵٞ ۊٙڸؽڵڐٷٙؽؙڵڷۿۄؙڝؚٞٵػڹۜؾٛٲؽۑؽۿۣۄ۫ۅؘۅٙؽڵ ڰۿؙۊؠٙٵڲؙؽؙۺڹؙٷؽٛ

وَقَالُوْالَنُ تَنَسَّنَاالنَّارُ الآ ايَّامَّامَّعُنُ وُدَةً \*قُلُ اَتَّحَدُ نُـُوْعِنُكَ اللهِ عَهُمًّا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهُكَ لاَ اَمْرَتُقُولُونَ عَلَى اللهِ عَالاَ تَعْلَمُونَ ۞

<sup>1</sup> अर्थात मुहम्मद सल्ललाहु अलेहि व सल्लम परी

<sup>2</sup> अर्थात अन्तिम नबी के विषय में तौरात में बताई हैं।

<sup>3</sup> इस में यहूदी विद्वानों के कुकर्मों को बताया गया है।

वचन भंग नहीं करेगा? बल्कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो, जिन का तुम्हें ज्ञान नहीं।

- 81. क्यों<sup>[1]</sup> नहीं, जो भी बुराई कमायेगा, तथा उस का पाप उसे घेर लेगा, तो वही नारकीय हैं। और वही उस में सदावासी होंगे।
- 82. तथा जो ईमान लायें और सत्कर्म करें, वही स्वर्गीय हैं। और वह उस में सदावासी होंगे।
- 83. और (याद करो) जब हम ने बनी इस्राईल से दृढ़ वचन लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत (वंदना) नहीं करोगे, तथा माता-पिता के साथ उपकार करोगे, और समीपवर्ती संबंधियों, अनाथों, दीन-दुखियों के साथ, और लोगों से भली बात बोलोगे, तथा नमाज़ की स्थापना करोगे, और ज़कात दोगे, फिर तुम में से थोड़े के सिवा सब ने मुँह फेर लिया, और तुम (अभी भी) मुँह फेरे हुए हो।
- 84. तथा (याद करो) जब हमने तुम से दृढ़ वचन लिया कि आपस में रक्तपात नहीं करोगे, और न अपनों को अपने घरों से निकालोगे। फिर तुम ने स्वीकार किया, और तुम उस के साक्षी हो।

بَلْمَنْكَسَبَسِيِّنَةً وَآحَاطَتْ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَأُولِلِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمُهُ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ⊙

وَالَّذِيْنَ)امَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولَيِّكَ آصُحْبُ الْجَنَّةَ هُمُ فِيْهَا خْلِدُ وْنَ

وَإِذُ أَخَنُ نَامِيْنَاقَ بَنِئَ السُرَاءِيُلُ لَا تَعُبُدُونَ إِلَّا اللهَ "وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرُ لِي وَالْيَتُلَى وَالْمُسُكِيْنِ وَقُولُو اللَّاسِ حُسُنًا وَآقِيُهُو الصَّلُوةَ وَاتُواالنَّرُكُوةَ وَلَنْتُو مُعْرِضُونَ ﴿

وَاذْاَخَنُانَامِيْتَاقَكُمُولاَشَىٰوَكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلاَ غُزِجُونَ اَفْسُكُمُومِّنَ دِيَارِكُمُ ثُمَّ اَقْرَرْتُمُ وَاَنْتُمُ تَشْهَدُونَ

<sup>1</sup> यहाँ यहूदियों के दावे का खण्डन तथा नरक और स्वर्ग में प्रवेश के नियम का वर्णन है।

- **85.** फिर<sup>[1]</sup> तुम वही हो, जो अपनों की हत्या कर रहे हो, तथा अपनों में से एक गिरोह् को उन के घरों से निकाल रहे हो. और पाप तथा अत्याचार के साथ उन के विरुद्ध सहायता करते हो, और यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास आयें तो उन का अर्थदण्ड चुकाते हो, जब कि उन को निकालना ही तुम पर हराम (अवैध) था, तो क्या तुम पुस्तुक के कुछ भाग पर ईमान रखते हो, और क्छ का इन्कार करते हो? फिर तुम में सें जो ऐसा करते हों, तो उन का दण्ड क्या है? इस के सिवा कि सांसारिक जीवन में अपमान तथा प्रलय के दिन अति कड़ी यातना की ओर फेरे जायें. और अल्लाह तुम्हारे कर्तूतों से निश्चेत नहीं है।
- 86. उन्हों ने ही आख़िरत (परलोक) के बदले संसारिक जीवन ख़रीद लिया, अतः उन से यातना मंद नहीं की जायेगी, और न उन की सहायता की जायेगी।
- 87. तथा हम ने मूसा को पुस्तक (तौरात) प्रदान की, और उस के पश्चात् निरन्तर रसूल भेजे, और हम ने मर्यम के पुत्र ईसा को खुली

تُمَّ اَنْتُمْ هَوُٰلِاَ قَفَتُنُوْنَ اَنَفْسَكُمْ وَخُوْرُهُونَ فَرِنَقَامِّنْكُوْ مِّنَ دِيَارِهِحُوْتَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِحُ بِالْإِنْثِو وَالْعُدُوانِ قِلَا يُلَاثِي اَتُوْكُوْ السُّرى تُفْدُ وَهُمُو وَهُوَمُحَوَّمٌ عَلَيْكُوْ السُّرى تَفْدُ وَهُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَدَزَا فُنَيا وَيَوْمَ الْقِيلَةَ يُرَدُّونَ إِلَى اللَّهِ الْعَنَاقِ اللَّهُ اللَّهُ بِغَافِل عَبَّا تَعْمَلُونَ اللَّهَ اللَّهُ بِغَافِل عَبَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ الْفَيَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمُونِ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُتَالِقُونُ اللَّهُ الْمُتَالِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُثَالِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمِؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

اُولِيَكَ اتَّذِيُنَ اشَّتَرَوُّا الْخَيَوةَ الثُّنْيَا بِالْاَحْرَةِ لَـُ فَلَا يُخَفَّقُ عَنْهُمُ العَّنَابُ وَلَاهُمُ

ۅؘڵڡۜٙۮؙٲٮؾؽؙٮٚٵٛڡؙۅٛڛٙٵڰؚؽڹػۅؘڡٞڡٚؽؽٵڝؽؙٵۼڡؙؽ؋ ڔۣٵۺؙؙ۠ڶۣ؞ۅٙٲؾؽؽٵۼؽڛٙٵڹٛڡٞۄ۫ۯؽۄٙٲڶؠ۫ێۣڐؾؚ ۅؘٲێۜؽٮؙؙڬؙؙؠؚۯٛٷڿٲڶڨؙڎؙڛ۠ٲؘ؋ؙڴڰؠٚٵڿٵٞٷ۠ۮۯۺؙۅؙڮٛ

मदीने में यहूदियों के तीन क़बीलों में बनी क़ैनुक़ाअ और बनी नज़ीर मदीने के अरब क़बीले खज़्रज़ के सहयोगी थे। और बनी कुरैज़ा औस क़बीले के सहयोगी थे। जब इन दोनों क़बीलों में युद्ध होता तो यहूदी क़बीले अपने पक्ष के साथ दूसरे पक्ष के साथी यहूदी की हत्या करते। और उसे बे घर कर देते थे। और युद्ध विराम के बाद पराजित पक्ष के बंदी यहूदी का अर्थदण्ड दे कर यह कहते हुये मुक्त करा देते कि हमारी पुस्तक तौरात का यही आदेश है। इसी का वर्णन अल्लाह ने इस आयत में किया है। (तफ़्सीर इब्ने कसीर)

निशानियाँ दीं, और रूहुल कुदुस<sup>[1]</sup> द्वारा उसे समर्थन दिया, तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी मनमानी के विरुद्ध कोई बात तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम अकड़ गये, अतः कुछ निबयों को झुठला दिया, और कुछ की हत्या करने लगे?

- 88. तथा उन्हों ने कहा कि हमारे दिल तो बंद<sup>[2]</sup> हैं। बल्कि उन के कुफ़ (इन्कार) के कारण अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया है। इसी लिये उन में से बहुत थोड़े ही ईमान लाते हैं।
- 89. और जब उन के पास अल्लाह की ओर से एक पुस्तक (कुआंन) आ गई, जो उन के साथ की पुस्तक का प्रमाणकारी है, जब किः इस से पूर्व वह स्वयं काफ़िरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे, तो जब उन के पास वह चीज़ आ गई जिसे वह पहचान भी गये, फिर भी उस का इन्कार कर<sup>[3]</sup> दिया, तो

ۑۭؠٵڒؾۿؗۏٙؽٲڹڡؙٛۺؙڴۉ۠ٳڛٛؾڬٛؠؘۯؙؿؙؗۿؚ<sup>؞</sup>ڡٛڡؘڕؽۛڡٞٵ ػڽؖٛڹؙؿؙ؞ٛۏۏڒؽؙڡٞٵؾؘڡٞؾؙڷ۠ۅٛؽ۞

وَقَالُوْا قُلُونُبُنَا عُلُفٌ ۚ بَلُ لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفۡمِ هِمُ فَقَالِيُلاَ مَنَا يُؤۡمِنُونَ ۞

وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتْبُ مِّنْ عِنْدِاللهِ مُصَبِّقٌ لِهَامَعَهُمُّ وَكَانُوامِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمُ هَاعَرَفُوا اَفَمَرُوُا رِبُّ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكِفِرِيْنَ ﴿

- 1 रूहुल कुदुस से अभिप्रेतः फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम है।
- 2 अर्थातः नबी की बातों का हमारे दिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता।
- 3 आयत का भावार्थ यह है कि मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के इस पुस्तक (कुर्आन) के साथ आने से पहले वह काफिरों से युद्ध करते थे, तो उन पर विजय की प्रार्थना करते और बड़ी व्याकुलता के साथ आप के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस की भविष्यवाणी उन के निबयों ने की थी, और प्रार्थनायें किया करते थे कि आप शीघ्र आयें, तािक कािफरों का प्रभुत्व समाप्त हो, और हमारे उत्थान के युग का शुभारभ हो। परन्तु जब आप आ गये तो उन्होंने आप के नबी होने का इन्कार कर दिया, क्यों कि आप बनी इस्राईल में नहीं पैदा हुये, जो यहूदियों का गोत्र है। फिर भी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के पुत्र

काफ़िरों पर अल्लाह की धिक्कार है।

- 90. अल्लाह की उतारी हुई (पुस्तक)<sup>[1]</sup> का इन्कार कर के बुरे बदले पर इन्हों ने अपने प्राणों को बेच दिया, इस द्वेष के कारण कि अल्लाह ने अपना प्रदान (प्रकाशना) अपने जिस भक्त<sup>[2]</sup> पर चाहा उतार दिया। अतः वह प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी बन गये, और ऐसे काफ़िरों के लिये अपमानकारी यातना है।
- 91. और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा[3] है, उस पर ईमान लाओ तो कहते हैं हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतरा है, और इस के सिवा जो कुछ है उस का इन्कार करते हैं। जब कि वह सत्य है। और उस का प्रमाणकारी है जो उन के पास है। कहो कि फिर इस से पूर्व अल्लाह के निबयों की हत्या क्यों करते थे, यिंद तुम ईमान वाले थे तो?
- 92. तथा मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियाँ ले कर आये। फिर तुम ने अत्याचार करते हुए बछड़े को पूज्य बना लिया।
- 93. फिर उस दृढ़ वचन को याद करो, जो हम ने तुम्हारे ऊपर तूर (पर्वत)

بِشُهَمَااشُّتَرَوَارِهَ آنَفُسُهُمُ آنَ يُكُفُرُوُ ابِمَا ٱنْزَلَ اللهُ بَغْيًا آنَ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشَنَّ أُمِنْ عِبَادِةٌ فَبَا أَوْ يِغَضَّ عَلَى عَضَيٍ \* وَلِلْكِفِمْ ايْنَ عَنَاكُ مُّ هِمُيُنَ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُّ الْمِنُوا بِمَا آنُزُلَ اللهُ قَالُوا نُؤُمِنُ بِمَا أُنُولَ عَلَيْنَا وَيَكُفُّرُونَ بِمَا وَرَاءَ لاَّ وَهُو الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَتُّلُونَ آنَٰ بِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْ تُمُ مُؤْمِنِيْنَ ۞

وَلَقَانُ جَاءَكُمُ مُّوُلِى بِالبُيِّنِتِ ثُمَّرَ اتَّخَذُنْتُمُ الْعِجْلَ مِنَ بَعْدِهٖ وَأَنْتُو ظُلِمُوْنَ ۞

وَإِذْ اَخَنْنَامِيْتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

इस्माईल अलैहिस्सलाम के वंश से हैं, जैसे बनी इस्राईल उन के पुत्र इस्राईल की संतान हैं।

- 1 अर्थात् कुर्आन।
- 2 भक्त अर्थात् मुहम्मद सल्ललाह अलैहि व सल्लम को नबी बना दिया।
- 3 अर्थात् कुर्आन पर।

उठा कर लिया कि हम ने तुम को जो कुछ दिया है, उसे दृढ़ता से थाम<sup>[1]</sup> लो, तथा ध्यान से सुनो। तो तुम ने कहा कि हम ने सुन लिया, और अवज्ञा की। और उन के दिलों में उन के अविश्वास के कारण बछड़ा<sup>[2]</sup> बस गया। (हे नबी!) उन से कह दो कि यदि तुम ईमान रखते हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कितनी बुरी बातों का आदेश दे रहा है।।

- 94. तथा उन से कहो कि यदि अल्लाह के हाँ आख़िरत (परलोक) का घर<sup>[3]</sup> केवल तुम्हारे ही लिये है, दूसरों के सिवा, तो मृत्यु की कामना करो<sup>[4]</sup>, यदि तुम सत्यवादी हो।
- 95. तथा वह अपने कुकर्मों के कारण कदापि इस की कामना नहीं करेंगे। और अल्लाह अत्याचारियों को भली-भाँति जानता है।
- 96. और तुम उन को अवश्य सब लोगों तथा मिश्रणवादियों से भी अधिक जीवन का लोभी पाओगे। इन में से प्रत्येक व्यक्ति हज़ार वर्ष आयु दिये जाने की कामना करता है, जब कि आयु दिया जाना उन्हें यातना से नहीं बचा सकेगा। और अल्लाह उन के कमीं को देख रहा है।

الطُّورُ حُنْنُوا مَا التَّبْنُكُمُ يَفُتَّوْ وَ السَّمَعُوا الصَّالُو التَّبْنُكُمُ يَفُتُوْ وَ السَّمَعُوا ا قَالُوا سَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَأَنْشُرِ بُوا فِي قُلُو بِهِمُ الْحِجُلَ بِكُفُرِهِمْ قَلْ بِشُسَمًا يَأْمُرُكُمُ بِهَ إِيْمَا نُكُمُ إِنْ كُنْنُومْ فُومِنِينَ ۞

> قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُّ النَّا ارُ الْأَخِرَةُ عِنْكَ اللهِ خَالِصَةً مِّنُ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّوُ اللَّهَوْتَ إِنْ كُنْ تُمُّ صِلاِقِيْنَ۞

ۅؘڶؙٛڹؖؾۜٮؘٙؠۘٮؙٞٷؙؗۿؙٲڹڰٳڹؚؠٵۊؘؗۜٛڎۜٙڡؘؿؗٳؽڡؚۿؚؗؗؗؗ ۅٙڶڵهؙۘٛۼڸؽؙؗؗؗ؏۠ڔۑٳڶڟڸؚؠؽؘ۞

وَلَتَجِكَ نَهُمُ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَلِوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا \* يَوَدُّ احَكُ هُمُ لَوْ يُعَتَّرُ الْفَ سَنَةٍ \* وَمَاهُوَ يِمُزَخِزِحِهٖ مِنَ الْعَنَ ابِ اَنْ يُّعَتَّرُوا لِللهُ بَصِيُرُنِيماً يَعْمَلُونَ ۞

<sup>2</sup> अर्थात् वह बछड़े के प्रेम में मुग्ध हो गये।

<sup>3</sup> अर्थात् स्वर्ग।

<sup>4</sup> मृत्यु की कामना करो, ताकि शीघ्र स्वर्ग में पहुँच जाओ।

97. (हे नबी!)<sup>[1]</sup> कह दो कि जो व्यक्ति जिब्रील का शत्रु है (तो रहे)। उस ने तो अल्लाह की अनुमित से इस संदेश (कुर्आन) को आप के दिल पर उतारा है, जो इस से पूर्व की सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के लिये मार्गदर्शन एवं (सफलता) का शुभ समाचार है।

98. जो अल्लाह तथा उस के फ़रिश्तों और उस के रसूलों और जिब्रील तथा मीकाईल का शत्रु हो, तो अल्लाह काफ़िरों का शत्रु है।<sup>[2]</sup>

- 99. और (हे नबी!) हम ने आप पर खुली आयतें उतारी हैं, और इस का इन्कार केवल वही लोग<sup>[3]</sup> करेंगे जो कुकर्मी हैं।
- 100. क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जब कभी उन्हों ने कोई वचन दिया तो उन के एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया? बल्कि इन में बहुतेरे ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते।

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوَّالِّحِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَرِّلُهُ عَلْ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًالِّمَا بَكِنَ يَدَيُهِ وَهُدًى قَبُشْرُى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

مَنْ كَانَ عَدُّ قَاتِلُهِ وَمَلَّمِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكُمْ لَى فَانَّ اللهَ عَدُّ قُلِلُكِفِمْ بِينَ

> وَلَقَدُ انْزَلْنَآلِلَيْكَ الْيَتِّابَيِّنْتٍ ۚ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ اِلْا الْفْسِقُوْنَ۞

ٱۘۅؘڴۿؠٙٵۼۿۮؙۉٵۼۿۮٵڹۜٛڹڬ؇ڡؘڔۣؽڽؓۺۨڡ۫ڠؙٛؗٛؗؗڠۥٞڹڷ ٵػ۫ڗؙڰؙڿۯڵٷ۠ڝڹؙۅٛڹ۞

- 1 यहूदी, केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायियों ही को बुरा नहीं कहते थे, वह अल्लाह के फ़्रिश्ते जिब्रील को भी गालियाँ देते थे कि वह दया का नहीं, प्रकोप का फ़्रिश्ता है। और कहते थे कि हमारा मित्र मीकाईल है।
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि जिस ने अल्लाह के किसी रसूल -चाहे वह फ़रिश्ता हो या इन्सान- से बैर रखा तो वह सभी रसूलों का शत्रु तथा कुकर्मी है। (इब्ने कसीर)
- 3 इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि यहूदियों के विद्वान इब्ने सूरिया ने कहाः हे मुहम्मद। (सल्ललाहु अलैहि व सल्लम) आप हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं लाये जिसे हम पहचानते हों। और न आप पर कोई खुली आयत उतारी गई कि हम आप का अनुसरण करें। इस पर यह आयत उतरी। (इब्ने जरीर)

101. तथा जब उन के पास अल्लाह की ओर से एक रसूल उस पुस्तक का समर्थन करते हुये जो उन के पास है, आ गया<sup>[1]</sup> तो उन के एक समुदाय ने जिन को पुस्तक दी गई अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे डाल दिया जैसे वह कुछ जानते ही न हों।

102. तथा सुलैमान के राज्य में शैतान जो मिथ्या बातें बना रहे थे उस का अनुसरण करने लगे। जब कि स्लैमान ने कभी कुफ़ (जादू) नहीं किया, परन्तु कुफ्र तो शैतानों ने किया, जो लोगों को जादू सिखा रहे थे, तथा उन बातों का (अनुसरण करने लगे) जो बाबिल (नगर) के दो फ़रिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गईं, और वह दोनों किसी को (जादू) नहीं सिखाते जब तक यह न केंह देते किः हम केंवल एक परीक्षा हैं, अतः तू कुफ़ में न पड़ा फिर भी वह उन दोनों से वह चीज सीखते जिस के द्वारा वह पति और पत्नी के बीच जुदाई डाल दें। और वह अल्लाह की अनुमति बिना इस के द्वारा किसी को कोई हानि नहीं पहुँचा सकते थे, परन्तु फिर भी ऐसी बातें सीखते थे जो उन के लिये हानिकारक हों, और लाभकारी न हों| और वह भली भाँति जानते थे कि जो इस का खरीदार बना परलोक में उस का कोई भाग नहीं, तथा कितना बुरा उपभोग्य है जिस

ۘٷڵؾۜٵۜۼۜٲٷۿؙۄ۫ۘڗڛؙٛۉڵٛۺؚٞؽۼڹۘڔٳ۩ڵؠۄڡؙڝۜڐؚڨٞ ڷؠٵڡؘۼۿؙڎڹۜڹۜڎؘڣؘڔؽؿ۠ۺۣڹٵڮڹؽؽٲٷٛڗۅٛٳ ٳڰؽڶڹۨٷڮڗڹٳ۩ڶؠۅۅٙۯٳٷڟۿۏڕۿؚۿؚڰٲڷۿۿ ڵۘڮؿٷڽؙٷ

<sup>1</sup> अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुर्आन के साथ आ गये।

के बदले वह अपने प्राणों का सौदा कर रहे हैं $^{[1]}$ , यदि वह जानते होते।

103. और यदि वह ईमान लाते, और अल्लाह से डरते, तो अल्लाह के पास इस का जो प्रतिकार (बदला) मिलता, वह उन के लिये उत्तम होता, यदि वह जानते होते।

104. हे ईमान वालो! तुम "राइना"<sup>[2]</sup> न कहो, "उन्जुरना" कहो, और ध्यान से बात सुनो, तथा काफ़िरों के लिये दुखदायी यातना है।

105. अहले किताब में से जो काफिर हो गये, तथा जो मिश्रणवादी हो गये, यह नहीं चाहते कि तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर कोई भलाई उतारी जाये, और وَلَوْ أَنَّهُ مُ المَثُوا وَاتَّقَوْ الْمَثُوبَةُ مِّنْ عِنْكِ اللهِ خَايُدُ لِنَّ مِنْكِ اللهِ خَايُدُ لَكُونَ اللهِ خَايُدُ لَكُونَ اللهِ خَايُدُ اللهِ خَايُدُ اللهِ خَايُدُ اللهِ خَايُدُ اللهِ خَايُدُ اللهِ اللهِ عَالَمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَالَمُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُالاَتَقُوُلُوْا رَاعِثَا وَقُوْلُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكِفِراْنِ عَذَابٌ الِيْحُرُ

مَايَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُتَخَرَّلَ عَلَيْكُمُّ وْمِنْ خَيْرِ مِّنْ تَـرِّكُوْ وَاللهُ يَـخْتَصُّ بِرَخْمَتِهِ مَنْ يَّشَأَا ﴿ وَاللهُ دُوْالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

- 1 इस आयत का दूसरा अर्थ यह भी किया गया है कि सुलैमान ने कुफ़ नहीं किया, परन्तु शैतानों ने कुफ़ किया, वह मानव को जादू सिखाते थे। और न दो फ़रिश्तों पर जादू उतारा गया, उन शैतानों या मानव में से हारूत तथा मारूत जादू सिखाते थे। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)। जिस ने प्रथम अनुवाद किया है उस का यह विचार है कि मानव के रूप में दो फ़रिश्तों को उन की परीक्षा के लिये भेजा गया था।
  - सुलैमान अलैहिस्सलाम एक नबी और राजा हुये हैं। आप दावूद अलैहिस्सलाम के पुत्र थे।
- 2 इब्ने अब्बास रिज़यल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की सभा में यहूदी भी आ जाते थे। और मुसलमानों को आप से कोई बात समझनी होती तो "राइना" कहते। अर्थातः हम पर ध्यान दीजिये, या हमारी बात सुनिये। इबरानी भाषा में इस का बुरा अर्थ भी निकलता था, जिस से यहूदी प्रसन्न होते थे, इस लिये मुसलमानों को आदेश दिया गया किः इस के स्थान पर तुम "उन्ज़ुरना" कहा करो। अर्थात हमारी ओर देखिये। (तफ्सीरे कुर्तुबी)

अल्लाह जिस पर चाहे अपनी विशेष दया करता है, और अल्लाह बड़ा दानशील है।

106. हम अपनी कोई आयत निरस्त कर देते अथवा भुला देते हैं तो उस से उत्तम अथवा उस के समान लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जो चाहे<sup>[1]</sup> कर सकता है?

107. क्या तुम यह नहीं जानते किः अकाशों तथा धरती का राज्य अल्लाह ही के लिये है, और उस के सिवा तुम्हारा कोई रक्षक और सहायक नहीं है?

108. क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से उसी प्रकार प्रश्न करों, जैसे मूसा से प्रश्न किये जाते रहें? और जो व्यक्ति ईमान की नीति को कुफ़ से बदल लेगा तो वह सीधी डगर से विचलित हो गया।

109. अहले किताब में से बहुत से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात् अपने द्वेष के कारण तुम्हें कुफ़ की ओर फेर दें। जब कि सत्य उन के लिये उजागर हो गया, फिर भी तुम क्षमा से काम लो और जाने दो। यहाँ तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। مَانَنْسَخُونَ ايَةٍ أَوْنُشِهَا نَأْتِ غِيَيْرِمِّنُهَا أَوُ مِثْلِهَا ﴿ اَلَمُ تَعُلُمُ انَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَى ُ قَدِيرُ

ٱلْمُتَعُلَّمُ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّلَمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُمُوتِينَ دُونِ اللهِ مِنْ قَرَلِيِّ وَّلاَنصِيْرِ ﴿

ٱمۡڗُرِٰؽڰؙۉڹٙٲؽؙڎؖٮؙٛۼۘڵڎؚٳڒڛؙۅٛڵڴۿۯػؠٵڛؙؠٟڵ ۿۅؙڛؠؽؙڎؘڹڵڂۅٙڡؽؙؾۜۺٙػڸڶٲڵؙؙۿؙڒ ڽؚٲڵؚٳؽؙؠٙٳڹڣؘقڎؙڞؘڷؘڛؘۅۜٙٳ۫ٵڶۺؚؠؽ۫ڸؚ۞

وَدُكَتِٰدُوُّتِنَ اَهُلِ الْكِتٰبِ لَوْيَرُدُّ وُنَكُمُّ وِّتِنَ بَعْدِالِيُمَاكِمُّوُلُقَارًا تُحَسَدًا مِّنَ عِنْدِانَفُسِهِمْ مِّنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ هُواللَّحَقُّ ۚ فَاعْفُوُا وَاصُفَحُواحَتَٰى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِ الْأِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَنَّ عُورِيُرُ۞ كُلِّ شَنَّ عُورِيُرُ۞

<sup>1</sup> इस आयत में यहूदियों के तौरात के आदेशों के निरस्त किये जाने तथा ईसा अलैहिस्सलाम और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूव्वत के इन्कार का खण्डन किया गया है।

- 110. तथा तुम नमाज़ की स्थापना करो, और ज़कात दो। और जो भी भलाई अपने लिये किये रहोगे, उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है।
- 111. तथा उन्हों ने कहा कि कोई स्वर्ग में कदापि नहीं जायेगा, जब तक यहूदी अथवा नसारा<sup>[1]</sup>(ईसाई) न हो। यह उन की कामनायें हैं। उन से कहो कि यदि तुम सत्यवादी हो तो कोई प्रमाण प्रस्तुत करो।
- 112. क्यों नहीं?<sup>[2]</sup> जो भी स्वयं को अल्लाह की आज्ञा पालन के समर्पित कर देगा, तथा सदाचारी होगा तो उस के पालनहार के पास उस का प्रतिफल है। और उन पर कोई भय नहीं होगा, और न वह उदासीन होंगे।
- 113. तथा यहूदियों ने कहा कि ईसाईयों के पास कुछ नहीं। और ईसाईयों ने कहा कि यहूदियों के पास कुछ नहीं है। जब कि वह धर्म पुस्तक<sup>[3]</sup> पढ़ते हैं। इसी जैसी बात उन्हों ने भी कही, जिन के पास धर्मपुस्तक का कोई ज्ञान<sup>[4]</sup> नहीं,

وَاقِيْمُواالصَّلُونَّ وَالثُواالتَّكُونَّ وَكُمَّا التَّكُونَ وَكُمَّا التَّكُونُ وَكُمَّا اللَّهِ تُفَتِّينُ مُوَّا لِاَنْشُيلُمُّ مِّنُ خَيْرِ تَجِّدُاوُهُ حِنْكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بِمَاكَتُحُمُلُونَ بَصِيرُ۞

ۅؘۊؘاڵۉٳڶؽؙؾۜؽؙڂٛڶٳۼٛێۜۜۜة ٳ؆ۯڡۜؽؙػٳؽ ۿٮۅٛڐٳ ٳۅؙٮٛڟڔؿ ؾؚڵڰٳؘڡٵٙڡٵڹؿ۠ۿٶ۫ڎڟؙڷۿٵؾؙۉٳ ؙۼؙۯۿٳؽؙڴڎٳؽؙڴڹٛؿؙڟٮڽۊؚؽؘؿ۞

ؠڵؖڐڡؙؽؙٲڛٛڵۄؘۅؘۻۿٷؠڷڎۅۿۅٞۼٛڛؚؽ۠ڣڵڎۜ ٱجُرُڬۼٮؙ۬ؽۯؾؚ؋ۜٷڵڂٷڡ۠ٞۼؘڵۣؠۿؚۿٷڵٲۿؙۿ ؠؘٷڒٷٛؽ۞۫

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيُسْتِ النَّصْرَى عَلَ شَيُّ ۚ وَقَالَتِ التَّصٰرَى لَيْسَتِ الْيُهُوْدُ عَلَ شَيُّ ۖ وَهُمُ يَتُلُوْنَ الكِتْبُ كُذْلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثُلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالِمُهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ مَنِعُمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كَانُوْ إِفِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ۞ كَانُوْ إِفِيْهِ يَغْتَلِفُونَ۞

- अर्थात यहूदियों ने कहा कि केवल यहूदी जायेंगे, और ईसाईयों ने कहा कि केवल ईसाई जायेंगे।
- 2 स्वर्ग में प्रवेश का साधारण नियम अर्थात मुक्ति एकेश्वरवाद तथा सदाचार पर आधारित है, किसी जाति अथवा गिरोह पर नहीं।
- 3 अर्थात तौरात तथा इंजील जिस में सब निबयों पर ईमान लाने का आदेश दिया गया है।
- 4 धर्म पुस्तक से अज्ञान अरब थे। जो यह कहते थे किः (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास कुछ नहीं है।

यह जिस विषय में विभेद कर रहे हैं। उस का निर्णय अल्लाह प्रलय के दिन उन के बीच कर देगा।

- 114. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा, जो अल्लाह की मस्जिदों में उस के नाम का वर्णन करने से रोके। और उन्हें उजाड़ने का प्रयत्न करे<sup>[1]</sup>, उन्हीं के लिये योग्य है कि उस में डरते हुये प्रवेश करें, उन्हीं के लिये संसार में अपमान है, और उन्हीं के लिये आख़िरत (परलोक) में घोर यातना है।
- 115. तथा पूर्व और पिश्चम अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर भी मुख करों<sup>[2]</sup>, उधर ही अल्लाह का मुख है। और अल्लाह विशाल अति ज्ञानी है।
- 116. तथा उन्हों ने कहा<sup>[3]</sup> कि अल्लाह ने कोई संतान बना ली। वह इस से पिवत्र है। आकाशों तथा धरती में जो भी है, वह उसी का है, और सब उसी के आज्ञाकारी हैं।
- 117. वह आकाशों तथा धरती का अविष्कारक है। जब वह किसी बात का निर्णय कर लेता है तो उस के लिये बस यह आदेश देता है कि "हो

وَمَنْ ٱظْلَمُ مِنْ مَنْعَ مَسْجِدَاللهِ ٱنْ يُذُكَّرَ فِيْهَا اسْهُهُ وَسَلَى فِي خَرَابِهَا ﴿ اُولْلِكَ مَا كَانَ لَهُ وَانَ يَنْ خُلُوْهَ الْاحْمَا فِي فِينَ ﴿ لَهُ مُورُ فِي اللَّهُ مُنْكَا خِزْيٌ وَلَهُمُ فِي الْاِحْرَةِ عَذَا كُلْ عَظِيْدُ ﴿

وَيِلْمُءَالْمَشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ۚ فَأَيْثُمَا تُوَكُّوُا فَتُثَرَّ وَجُهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالسِعُ عَلِيْمُ

وَقَالُوااتَّخَنَ اللهُ وَلَدَّادِسُجُعْنَهُ ثَلُ لَهُ مَافِى السَّمُوتِ وَالْدَرْضِ ثُلُّ لَهُ فَيْتُونَ®

بَكِيْعُ السَّمْوٰتِ وَالْاَثْضِ ۗ وَ اِذَا قَضَى اَمُّرًا فَاتَمَا يَقُولُ لَهَ كُنْ فَيَكُونُ®

- 1 जैसे मक्का वासियों ने आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम और आप के साथियों को सन् 6 हिजरी में काबा में आने से रोक दिया। या ईसाईयों ने बैतुल मुक़द्दस् को ढाने में बुख़्त नस्सर (राजा) की सहायता की।
- अर्थात अल्लाह के आदेशानुसार जिधर भी रुख़ करोगे तुम्हें अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त होगी।
- 3 अर्थात यहद और नसारा तथा मिश्रणवादियों ने।

जा" और वह हो जाती हैl

- 118. तथा उन्हों ने कहा जो ज्ञान<sup>[1]</sup> नहीं रखते कि अल्लाह हम से बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई आयत क्यों नहीं आती। इसी प्रकार की बात इन से पूर्व के लोगों ने कही थीं। इन के दिल एक समान हो गये। हम ने उन के लिये निशानियाँ उजागर कर दी हैं जो विश्वाास रखते हैं।
- 119. (हे नबी!) हम ने आप को सत्य के साथ शुभ सूचना देने तथा सावधान<sup>[2]</sup> करने वाला बना कर भेजा है। और आप से नारिकयों के विषय में प्रश्न नहीं किया जायेगा।
- 120. हे नबी! आप से यहूदी तथा ईसाई सहमत (प्रसन्ध) नहीं होंगे, जब तक आप उन की रीति पर न चलें। कह दो कि सीधी डगर वही है जो अल्लाह ने बताई है। और यदि आप ने उन की आकांक्षाओं का अनुसरण किया, इस के पश्चात् कि आप के पास ज्ञान आ गया, तो अल्लाह (की पकड़) से आप का कोई रक्षक और सहायक नहीं होगा।
- 121. और हम ने जिन को पुस्तक प्रदान की है, और उसे वैसे पढ़ते हैं, जैसे

وَقَالَ الَّذِبُنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوُلاً يُكِلِّمُنَا اللهُ اَوْ تَالْتِيْنَا اَيَةٌ ﴿كَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنُ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تِنَمَّا اِهَتْ قُلُوْبُهُمْ قَلْدَبُهُمْ قَلْدَبَكَمَّا الْالْمِتِ لِقَوْمِ يُتُوْقِنُونَ ۞

ٳ؆ٛۜٲۯؙڛۘڵڹ۠ڮۑٲڵٷؚۜؠۺؚؽٷٵۊۜڬؽؚؽٷٵ ٷڵٲۺؙٷڵۼؽٲڞڂٮؚٵڹٛڿؽؗۄؚۘ

ۅؘڵؽؙؾۘۯڞ۬ؠ؏ۘٙؾؙڬٵڵؽۿؙۅٛۮۅؘڵٳٵڵڞڵؠ؏ڴٚؾؙؾٞڽۼ مِلۡتَهُڎٝۥٷؙڵٳؾۜۿؙٮؘؽٵؠڵۑۿۅؘٞٳڶۿؙڵؿٞۅؘڵڽٟڹ ٲڹٞۼؙؿٵٞۿٚۅؙٙٳۼۿؙؠٛۼڬٲڵڹۣؽ۫ڿٵۼڮڝؘٵڣڡؚڶؙۑڵ ڝٵڬؘڝؘٵؠڵڰۄؽۘٷڸؚٞٷٙڵڒؘڝؽڕؖ۞

ٱلَّذِينَ التَيْنَاهُمُ الكِيبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ \*

- 1 अर्थात अरब के मिश्रणवादियों ने।
- 2 अर्थात सत्य ज्ञान के अनुपालन पर स्वर्ग की शुभ सूचना देने, तथा इन्कार पर नरक से सावधान करने के लिये। इस के पश्चात् भी कोई न माने तो आप उस के उत्तरदायी नहीं हैं।

पढ़ना चाहिये, वही उस पर ईमान रखते हैं। और जो उसे नकारते हैं वही क्षतिग्रस्तों में से हैं।

- 122. हे बनी इस्राईल! मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो तुम पर किया। और यह कि तुम्हें (अपने युग के) संसार-वासियों पर प्रधानता दी थी।
- 123. तथा उस दिन से डरो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुछ काम नहीं आयेगा, और न उस से कोई अर्थदण्ड स्वीकार किया जायेगा, और न उसे कोई अनुशंसा (सिफ़ारिश) लाभ पहुँचायेगी, और न उन की कोई सहायता की जायेगी।
- 124. और (याद करो) जब इब्राहीम की उस के पालनहार ने कुछ बातों से परीक्षा ली। और वह उस में पूरा उतरा, तो उस ने कहा कि मैं तुम्हें सब इन्सानों का इमाम (धर्मगुरु) बनाने वाला हूँ। (इब्राहीम ने) कहाः तथा मेरी सन्तान से भी। (अल्लाह ने कहाः) मेरा वचन उन के लिये नहीं जो अत्याचारी<sup>[1]</sup> हैं।
- 125. और (याद करो) जब हम ने इस घर (अर्थातः काबा) को लोगों के लिये बार बार आने का केन्द्र तथा शान्ति स्थल निर्धारित कर दिया। तथा यह आदेश दे दिया कि "मकामे इब्राहीम" को नमाज़ का

ٱولَيِّكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ تَكَفْنْ بِهِ فَأُولَيِكَ هُرُهِ النَّهِ مُونَ ۞

ينبني إسْرَاءِيلَ أَذُكُوْ الْعُمَتِيَ الَّيْنَ اَعْمَتُ عَلَيْكُوْ وَإِنِّى فَضَّلْتُكُوْعَلَى الْعَلِمِيْنِ ۞

وَاتَّقُواْلِوُمَّالَا تَجْزِى نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا وَّلَا نُقْبَلْ مِنْهَاعَدُلُّ وَلاتَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمُرُنِنُوَرُونَ۞

ۅؘٳڿٳڹؾؘڵؽٳؽۅۿ؏ؘۯؾ۠ۼؙۼؚڲؚڸ؞ٝؾٟٷؘؾۜؾۜۿؙؾٞ۠ۊؘٲڵٳۑٞٞ ۼٙٳۼڵؙػڸڵٮٮٞٳڛٳٮٙٲٵ؞ۊؘٲڶؘۅؘڝؚؽؙۮؙڗؚؾٙؾؚؿ۠ۥۊؘٲڶڵٳ ڽؿؘٵڶؘؘٛٛۼۿؙٮؚؽالڟٚڸؚڋؽڹٛ۞

ۅٙٳۮ۫جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلتَّاسِ وَامَثُا وَاتَّخِنُ وَامِنَ مَّقَامِ إِبْرِهِمَ مُصَكَّ وْعَمِثَاً إِلَى إِبْرِهِمَ وَاسْلِعِيْلِ اَنْ طَهِّرًا يَبْرَى لِلطَّ إِنِفِيْنَ وَالْفِكِيفِيْنَ وَالْوُكِمْ الشَّجُودِ۞

<sup>1</sup> आयत में अत्याचार से अभिप्रेत केवल मानव पर अत्याचार नहीं, बिल्क सत्य को नकारना तथा शिर्क करना भी अत्याचार में सिम्मिलित हैं।

स्थान<sup>[1]</sup> बना लो। तथा इब्राहीम और इस्माईल को आदेश दिया कि मेरे घर को तवाफ़ (परिक्रमा) तथा एतिकाफ़<sup>[2]</sup> करने वालों, और सज्दा तथा रुकू करने वालों के लिये पवित्र रखो।

- 126. और (याद करो) जब इब्राहीम ने अपने पालनहार से प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! इस छेत्र को शान्ति का नगर बना दे। तथा इस के वासियों को जो उन में से अल्लाह और अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखे, विभिन्न प्रकार की उपज (फलों) से आजीविका प्रदान कर। (अल्लाह ने) कहाः तथा जो काफिर हैं उन्हें भी में थोड़ा लाभ दूँगा, फिर उसे नरक की यातना की ओर बाध्य कर दूँगा। और वह बहुत बुरा स्थान है।
- 127. और (याद करो) जब इब्राहीम और ईस्माईल इस घर की नींव ऊँची कर रहे थे। तथा प्रार्थना कर रहे थेंः हे हमारे पालनहार! हम से यह सेवा स्वीकार कर ले। तू ही सब कुछ सुनता और जानता है।
- 128. हे हमारे पालनहार! हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना। तथा हमारी संतान से एक ऐसा समुदाय बना

وَاذْ قَالَ إِبْرُهِمْ رَتِّ اجْعَلْ هَنَابَكَا الْمِثَّا وَارْدُقُ آهَلَهُ مِنَ الثَّمَرُكِ مَنْ الْمَنَ مِنْهُمُ بِاللّهِ وَالْمِيَّ الْخِرْ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامِّيَّتُهُ قَلِيلًا ثُثَرًا فَطُوُّةً اللَّ عَذَابِ النَّارِ وَمِثْنَ الْمَصِيرُوُ

ۅٙٳۮ۫ؽۣٷٛڠؙٵۣڔؙۯۿؠؙٳڶڤۊۘٳۼۮڡؚؽٳڷڹؽڣۅؘۅٳڛ۠ۼؽڵؙۯڹۜڹۜٵ ڡۜڣۜڹۜڵڡؚؿٵٵؚؽۜڬٲڹؙػٳڶۺۜؠؽۼٵڵۼڸؽ۠ؗۅٛ

رَتِنَاوَاجُعَلُنَامُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِيَتِنَا أَمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ وَمِنُ ذُرِيَتِنَا أَمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ وَارِنَامَنَا سِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَاء إِنَّكَ مُسُلِمَةً لَكَ وَارِنَامَنَا سِكَنَا وَتُبُعَلِيْنَاء إِنَّكَ

- ग "मकामे इब्राहीम" से तात्पर्य वह पत्थर है जिस पर खड़े हो कर उन्हों ने काबा का निर्माण किया। जिस पर उन के पदिचन्ह आज भी सुरक्षित हैं। तथा तवाफ़ के पश्चात् वहाँ दो रकअत नमाज़ पढ़नी सुन्नत है।
- 2 "एतिकाफ़" का अर्थ किसी मिस्जिद में एकांत में हो कर अल्लाह की इबादत करना है।

दे जो तेरा आज्ञाकारी हो। और हमें हमारे (हज्ज) की विधियाँ बता दे। तथा हमें क्षमा कर। वास्तव में तू अतिक्षमी दयावान् है।

- 129. हे हमारे पालनहार! उन के बीच इन्हीं में से एक रसूल भेज, जो उन्हें तेरी आयतें सुनाये, और उन्हें पुस्तक (कुर्आन) तथा हिक्मत (सुन्नत) की शिक्षा दे। और उन्हें शुद्ध तथा आज्ञाकारी बना दे। वास्तव में तू ही प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ<sup>[1]</sup> है।
- 130. तथा कौन होगा, जो इब्राहीम के धर्म से विमुख हो जाये परन्तु वही जो स्वयं को मूर्ख बना ले? जब कि हम ने उसे संसार में चुन<sup>[2]</sup> लिया, तथा अख़िरत (परलोक) में उस की गणना सदाचारियों में होगी।
- 131. तथा (याद करो) जब उस के पालनहार ने उस से कहाः मेरा आज्ञाकारी हो जा। तो उस ने तुरन्त कहाः मैं विश्व के पालनहार का आज्ञाकारी हो गया।

النُتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

ۯؾڹۜٵۅٵڹٛۼؿؙ؋ؽۿۄۛۯٮڛؗۅٛڵۘڒٞۺۣڐۿؗۄؙۛٮؾؾؙڵۅ۠ٳ ٵؽڣڡۣۿٳڵؾٟڮٷؽؙۼؾؠۿۿۿٳڰڹڹۘٵڶڮڴؠؿ ٷؽؙڒۣػۜؿۿۣۿڒٳؾڮٲڹؙػٲڵۼڹۣؽؙڒؙٳڰٛڲؽؿٛۿ۠

وَمَنْ تَيْرَغَبُ عَنْ سِّلَةِ إِبْرُهِمَ اِلْاَمَنُ سَفِهَ نَشْمَهُ \* وَلَقَدِاصُطَفَيْنُهُ فِى الدُّنْيَاء وَ اِتَّهُ فِى الْاِخِرَةِ لِمِنَ الطّلِحِيْنَ ۞

> اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ ۚ قَالَ آسُلَمْتُ لِرَتِ الْعُلِينِينَ۞

- ग्यह इब्राहीम तथा इस्माईल अलैहिमस्सलाम की प्रार्थना का अन्त है। एक रसूल से अभिप्रेतः मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम हैं। क्योंकि इस्माईल अलैहिस्सलाम की संतान में आप के सिवा कोई दूसरा रसूल नहीं हुआ। हदीस में है कि आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः में अपने पिता इब्राहीम की प्रार्थना, ईसा की शुभ सूचना, तथा अपनी माता का स्वप्न हूँ। आप की माता आमिना ने गर्भ अवस्था में एक स्वप्न देखा कि मुझ से एक प्रकाश निकला, जिस से शाम (देश) के भवन प्रकाशमान हो गये। (देखियेः हाकिम 2600)। इस को उन्हों ने सहीह कहा है। और इमाम ज़ह्बी ने इस की पुष्टि की है।
- 2 अर्थात मार्गदर्शन देने तथा नबी बनाने के लिये निर्वाचित कर लिया।

- 132. तथा इब्राहीम ने अपने पुत्रों को तथा याकूब ने इसी बात पर बल दिया किः हे मेरे पुत्रो! अल्लाह ने तुम्हारे लिये यह धर्म (इस्लाम) निर्वाचित कर दिया है। अतः मरते समय तक तुम इसी पर स्थिर रहना।
- 133. क्या तुम याकूब के मरने के समय उपस्थित थे, जब याकूब ने अपने पुत्रों से कहाः मेरी मृत्यु के पश्चात् तुम किस की इबादत (वंदना) करोगे? उन्हों ने कहाः हम तेरे तथा तेरे पिता इब्राहीम और इस्माईल तथा इस्हाक़ के एक पूज्य की इबादत (वंदना) करेंगे, और उसी के आज्ञाकारी रहेंगे।
- 134. यह एक समुदाय था जो जा चुका। उन्हों ने जो कर्म किये वे उन के लिये हैं। तथा जो तुम ने किये वह तुम्हारे लिये। और उन के किये का प्रश्न तुम से नहीं किया जायेगा।
- 135. और वह कहते हैं कि यहूदी हो जाओ अथवा ईसाई हो जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन मिल जायेगा। आप कह दें: नहीं। हम तो एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म पर हैं, और वह मिश्रणवादियों में से नहीं था।
- 136. (हे मुसलमानो!) तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाये, तथा उस पर जो (कुर्आन) हमारी ओर उतारा गया। और उस पर जो इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक़, याकूब, तथा उन की संतान की

وَوَضَّى بِهَآ اِبْرَاهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ لِبَنِيِّ اِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُوُ الكِّيْنِ فَلاَتَنْوُنُّ اللهِ وَانْتُمُ الله اصْطَفَىٰ لَكُوُ الكِّيْنَ فَلاَتَنْوُنُنَّ اللَّا وَانْتُمُ مُسْلِكُونَ ۞

آمُرُكُنْتُمْ شُهَكَ آءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعَبُكُ وْنَ مِنْ بَعْنِي قَالُوا نَعَبُكُ اللهك وَاللهَ الْإِلْكَ الْبُلْهِمَ وَالسَّلْعِيْلَ وَالسَّحَ اللهَا وَاحِلُهُ ۗ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

تِلْكَ أُمَّةً ثَنَّ خَلَتْ لَهَا مَا لَسُبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسُبُتُ وَلَكُمْ مَّا كَسُبُتُونَ وَلَكُمْ مَّا كَسُبُتُونَ ﴿

وَقَالُوْاكُونُنُواهُوُدًا اَوْنَطَرَى تَهُتَانُوا قُلُ بَلُ مِلَّةَ اِبْرُهِمَ حَنِيُفًا وَمَاكَانَ مِنَ النُّشُورِكِيِّنَ۞

قُونُكُوٓ المَكَابِاللهِ وَمَآ انْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ انْزِلَ إِلَىَّ الْمُعْلَوِلَ الْمُسْبَاطِ إِبْرُهِمَ وَاسْلِمِيْلَ وَاسْحَقَ وَكَيْقُوْبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَآ اوْقِ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَاۤ اوْقِى النَّيْنَةُونَ مِنْ تَرْبِهِخُولَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُ مُحْزُونَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

ओर उतारा गया। और जो मूसा तथा ईसा को दिया गया, तथा जो दूसरे निबयों को उन के पालनहार की ओर से दिया गया। हम इन में से किसी के बीच अन्तर नहीं करते, और हम उसी के आज्ञाकारी हैं।

- 137. तो यदि वह तुम्हारे ही समान ईमान ले आयें, तो वह मार्गदर्शन पा लेंगे। और यदि विमुख हों तो वह विरोध में लीन हैं। उन के विरुद्ध तुम्हारे लिये अल्लाह बस है। और वह सब सुनने वाला और जानने वाला है।
- 138. तुम सब अल्लाह के रंग<sup>[1]</sup> (स्वभाविक धर्म) को ग्रहण कर लो| और अल्लाह के रंग से अच्छा किस का रंग होगा? हम तो उसी की इबादत (वंदना) करते हैं।
- 139. (हे नबी!) कह दो किः क्या तुम हम से अल्लाह के (एकत्व) होने के विषय में झगड़ते हो? जब कि वही हमारा तथा तुम्हारा पालनहार है।<sup>[2]</sup> फिर हमारे लिये हमारा कर्म है, और तुम्हारे लिये तुम्हारा कर्म है। और हम तो बस उसी की इबादत (वंदना) करने वाले हैं।

140. हे अहले किताब! क्या तुम कहते हो

فَإِنْ الْمَنُوْالِمِشْ مَآامَنْتُمْ لِهِ فَقَرِاهُتَنَ وَا وَإِنْ تَوَكُواْ فَإِنْهَا هُمْ فِى شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَالسَّمِيْمُ الْعَكِيْمُ ۚ

صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً َ وَ وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ۞

قُلْ اَثُنَا آخُونَنَا فِي اللهِ وَهُوَرُتُبَنَا وَرُبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمُ اَعْمَالِكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

آمُ تَقْوُلُونَ إِنَّ إِبْرُهِمَ وَإِسْلَمِعْيْلَ وَإِسْلَحْقَ

- 1 इस में ईसाई धर्म की (बैट्रिज़्म) की परम्परा का खण्डन है। ईसाईयों ने पीले रंग का जल बना रखा था। और जब कोई ईसाई होता या उन के यहाँ कोई शिशु जन्म लेता तो उस में स्नान करा के ईसाई बनाते थे। अल्लाह के रंग से अभिप्राय एकेश्वरवाद पर आधारित स्वभाविक धर्म इस्लाम है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)
- 2 अर्थात फिर वंदनीय भी केवल वही है।

कि इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक़, याकूब तथा उन की संतान यहूदी या ईसाई थी? उन से कह दो कि तुम अधिक जानते हो अथवा अल्लाह? और उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा। जिस के पास अल्लाह का साक्ष्य हो, और उसे छुपा दे? और अल्लाह तुम्हारे कर्तूतों से अचेत तो नहीं है<sup>[1]</sup>

- 141. यह एक समुदाय था, जो जा चुका। उन के लिये उन का कर्म है, तथा तुम्हारे लिये तुम्हारा कर्म है। तुम से उन के कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं किया जायेगा<sup>[2]</sup>।
- 142. शीघ्र ही मूर्ख लोग कहेंगे कि उन को जिस क़िबले<sup>[3]</sup> पर वह थे, उस से किस बात ने फेर दिया? (हे नबी!) उन्हें बता दो कि पूर्व और पश्चिम् सब अल्लाह के हैं। वह जिसे चाहें सीधी राह पर लगा देता है।
- 143. और इसी प्रकार हम ने तुम्हें मध्यवर्ती उम्मत (समुदाय) बना दिया, ताकि तुम सब पर साक्षी<sup>[4]</sup>

وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْنَصْرَى ۚ قُلْ ءَ اَنْتُوْ اَعْلَمُ آمِراللهُ \*وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَّنَ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْكَ لامِنَ اللهِ \*وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَحْمَلُوْنَ ۞

تِلُكَ أُمَّةٌ قَلُ خَلَتُ لَهَا مَا لَسُبَتُ وَلَكُمُّ مِّنَا كَسَبْنُتُمُ ۚ وَلا لِشُغَلُونَ عَمَّا كَا نُوُا يَعُــُمَ لُوْنَ ﴿

سَيَقُولُ السُّفَهَا ُمِنَ التَّاسِ مَا وَلَاهُمُ عَنْ قِبُلَيْهِمُ الَّتِىٰ كَانُواعَلَيْهَا قُلُ تِلْهِ الْشُرِقُ وَالْمَغْوِبُ لِيَهُدِى مَنْ يَّشَاءُ اللَّ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ

ۅؙۘڲٮٝٳڮػڿڡؙڶڬ۠ۿؙؗۯٲۺۜةٞ قسۜڟٳڶؾ۫ڴۏ۫ڶۊؙۺؙؠۜڵٵٙۼٙڵٵڵؾٵڛ ۅڲ۠ۏڹٵڶڗڛؙۘۅؙڵۼڵؽڮؙۿؚۺٙڣۣؽڴٲۅٞٵڿۼڶێٵڷڤؚڹٛڵةٵڵؿؽ

- 1 इस में यहूदियों तथा ईसाईयों के इस दावे का खण्डन किया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदि नबी यहूदी अथवा ईसाई थे।
- 2 अर्थात तुम्हारे पूर्वजों के सदाचारों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, और न उन के पापों के विषय में तुम से प्रश्न किया जायेगा, अतः अपने कर्मों पर ध्यान दो।
- 3 नमाज़ में मुख करने की दिशा।
- 4 साक्षी होने का अर्थ जैसा कि ह़दीस में आया है यह है कि प्रलय के दिन नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जायेगा और उन से प्रश्न किया जायेगा कि क्या तुम ने अपनी जाति को संदेश पहुँचाया? वह कहेंगेः हाँ। फिर उन की जाति से प्रश्न किया जायेगा, तो वह कहेंगे कि हमारे पास सावधान करने के लिये कोई नहीं

बनो, और रसूल तुम पर साक्षी हों, और हम ने वह क़िबला जिस पर तुम थे, इसी लिये बनाया था ताकि यह बात खोल दें कि कौन (अपने धर्म से) फिर जाता है। और यह बात बड़ी भारी थी, परन्तु उन के लिये नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान (अर्थात बैतुलमक्दिस की दिशा में नमाज़ पढ़ने) को व्यर्थ कर दे, [1] वास्तव में अल्लाह लोगों के लिये अत्यन्त करुणामय तथा दयावान् है।

144. (हे नबी!) हम आप के मुख को बार बार आकाश की ओर फिरते देख रहे हैं। तो हम अवश्य आप को उस क़िबले (काबा) की ओर फेर देंगे जिस से आप प्रसन्न हो जायें। तो (अब) अपना मुख मस्जिदे हराम की ओर फेर लो<sup>2</sup>, तथा (हे मुसलमानो!) तुम भी जहाँ रहो उसी की ओर मुख किया करो। और निश्चय अहले किताब जानते हैं कि यह उन के पालनहार की ओर से

ڬؙؽ۫ؾؘۘؗؗۼڮۿٚٳٙڷٳڶؽۼۘڶ؏ڡۧؽؾؖؿۧؠۼ۫ٳڶڗۜؽٮؙۅؙڶ؈ۧؽؖؿؿٙۊڮ ۼڬۼؿؽڎۣۅٞٳ؈ؗػڶٮؘٛػڮؽؽٷۧٳڷٳٷٙؠ۩ؾۮؚؽؽۿٮػؽ ڶؿؙڎۅٞڝۘٵػٳؽٳڶؿٷڸؽۻؽۼٳؽؠٵػڴۿ۫ٳؾٙٳڶؿٷڛڮ ڵڗؙٷؿؙڗڿؽؚؿٛ

قَدُنْكَ تَقَدُّبُ وَجُهِكَ فِى السَّمَاءَ فَلَنُوْلِيَنَكَ قِبُلُةً تَرُضْهَا فَوَكُو وَجَهَكَ شَطْرِ النَّسْفِيدِ الْحَرَامِ وَحَدُثُ مَا كُنْتُو فَوْلُوا وُجُوهًامُّ شَطْرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اوْتُواالكِبْبَ لَيُعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرِّهِمْ وَوَاللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرِّهِمْ وَوَاللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ \* ﴿ اللَّهُ الْحَقَّ مِنْ تَرَّبِهِمْ وَوَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

आया। तो अल्लाह तआला नूह अलैहिस्सलाम से कहेगा कि तुम्हारा साक्षी कौन है? वह कहेंगेः मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उन की उम्मत। फिर आप की उम्मत साक्ष्य देगी कि नूह ने अल्लाह का सन्देश पहुँचाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम पर अर्थात मुसलमानों पर साक्षी होंगे। (सहीह बुख़ारी,4486)

- 1 अर्थात उस का फल प्रदान करेगा।
- 2 नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम मक्का से मदीना प्रस्थान करने के पश्चात्, बैतुलमिक्दिस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ते रहे। फिर आप को काबा की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया गया।

सत्य है<sup>[1]</sup>, और अल्लाह उन के कर्मों से असूचित नहीं है।

- 145. और यदि आप अहले किताब के पास प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दें तब भी वह आप के क़िब्ले का अनुसरण नहीं करेंगे। और न आप उन के किबले का अनुसरण करेंगे, और न उन में से कोई दूसरे के किबले का अनुसरण करेगा। और यदि ज्ञान आने के पश्चात् आप ने उन की अकांक्षाओं का अनुसरण किया तो आप अत्याचारियों में से हो जायेंगे।
- 146. और जिन्हें हम ने पुस्तक दी है वह आप को ऐसे ही<sup>[2]</sup> पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को पहचानते हैं। और उन का एक समुदाय जानते हुये भी सत्य को छुपा रहा है।
- 147. सत्य वही है जो आप के पालनहार की ओर से उतारा गया। अतः आप कदापि सन्देह करने वालों में न हों।
- 148. प्रत्येक के लिये एक दिशा है, जिस की ओर वह मुख कर रहा है। अतः तुम भलाईयों में अग्रसर बनो। तुम जहाँ भी रहोगे अल्लाह तुम सभी को (प्रलय के दिन) ले आयेगा। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है।

ۅٙڸؠڹؙٲؾؽؾٵڵڹؽؙۯؙٲۉؿٛۅۘۘۘۘٲڵڮؿڹڮؚڴؚؚٚڵٳؽۊٟ؆ٙڷۼ۪ٷٛٵ ؿڹڵؾػٶڡؘۜٲٮؘؙڡؾؾٳڿٟڿؿڶؾۿڂٷڡؘڵۼڞؙۿؙؗؗؗؗۿۻؾؚٙٳڿ ؿؚڵڎؘۼڞۣٝٷڮٙڔڽٵؾٞؠۼؿٲۿۅٚٳٙۼۿؙڿڞۣڽٛۼۺڡؘ ڂؚڵٷڝۜؽٵڵۼۘڮؙڿڒٳٮۜڮٳڐڵڛٙٵڟؖڸؠؽڽ۞

ٱلَّذِيْنَ انْيَنْهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَالْعُوفُونَ اَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فِرِيْقِالِمِنْهُمُ لِيَكْتُنُونَ الْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

ٱلْحَقُّ مِنْ رِّيِّكِ فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُمُتَّرِيْنَ ۗ

ۅؘڸؙػؙڷۣۊؙؚڿۿڐۿؙۅٛٷۘػڒێۿٵػٲڛٛؾؚڣڨؙۅۘۘۘٳڶڬؿؙڔڬؚؖٵٙؽڹؘڡٵ ؾڴۅ۫ڹ۫ؖٷٵؽٲؙؾڔڲٛۿٳڵڎۿؘۼؠؚؽۼٵ؞ٳػٳڵڎػڵڴؚڵۺٞؽٞ ۼؘڽٲؿؙ۞

- विश्वां विश्वां के अंतिम नबी के गुणों में उन की पुस्तकों में बताया गया है कि वह क़िब्ला बदल देंगे।
- 2 आप के उन गुणों के कारण जो उन की पुस्तकों में अंतिम नबी के विषय में वर्णित किये गये हैं।

149. और आप जहाँ भी निकलें अपना मुख मस्जिद हराम की ओर फेरें। निःसन्देह यह आप के पालनहार की ओर से सत्य (आदेश) है, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से असूचित नहीं है।

150. और आप जहाँ से भी निकलें, अपना मुख मस्जिदे हराम की ओर फेरें, और (हे मुसलमानो!) तुम जहाँ भी रहो अपने मुखों को उसी की ओर फेरो, तािक उन को तुम्हारे विरुद्ध किसी विवाद का अव्सर न मिले। मगर उन लोगों के अतिरिक्त जो अत्याचार करें। अतः उन से न डरो। मुझी से डरो। और तािक मैं तुम पर अपना पुरस्कार (धर्मविधान) पूरा कर दूँ। और तािक तुम सीधी डगर पा जाओ।

151. जिस प्रकार हम ने तुम्हारे लिये तुम्हीं में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता तथा तुम को शुद्ध आज्ञाकारी बनाता है, और तुम्हें पुस्तक (कुर्आन) तथा हिक्मत (सुन्नत) सिखाता है, तथा तुम्हें वह बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे।

152. अतः मुझे याद करो, [1] मैं तुम्हें याद कराँ, [1] मैं तुम्हें याद करूँगा। [2] और मेरे आभारी रहो। और मेरे कृतघ्न न बनो।

153. हे ईमान वालो! धैर्य तथा नमाज़ का सहारा लो, निश्चय अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। ۅؘمِنُ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَثَمَكَ تَشَطُرُ الْمَسُجِيرِ الْحَرَامِرُ وَانَّهُ لَلْمُقُّ مِنْ تَتِيكُ وَاللّهُ بِغَافِلٍ كَمَّا تَعْمُلُونَ۞

ڡؘڝؙڂؽؙڎٛڂۯڿۘؾۏٙۅٙڮۜۊۿٙڬۺؘڟۯڶڛۘڣۑٳٵڬڗٳؗؗؗؗؗ ڡؘڂؽڎ۠ٵػٛٮٚؿؙۄٛڡٚٷڷؙٷٷۿڴۄۺؙڟڒ؇ؙڶؚػڵڴؙۏٛڹ ڸڵٮٵڛٵؽؘػڎۥڰڿڎۨٵؚڷٳ۩ٚؿڽؙؾڟؠٷٳڝڹؙ۫؋ٛ؞ۛڣڶڒ ۼۜۺٛٷۿؽۉٳڂ۫ۺؘۅٛڹ؆ۛٷڸۯؙڽؚڎٙڹۼؠٙؿ۫ٵؘڡؘؽؙڴؙۄ۫ۅٙڵڡٙڰڴۄٛ ۘۘ۫۫ڞؙؿڎؙۿؽۯٵڂ۫ۺٛۅ۫ڹ؆ۛٷڸۯؙڽڎٙڹۼؠٙؿ۫ٵؘڡؘؽۘڴۿؙۅڵڡٙڰڴۄٛ

كَمَآ اَتُسَلَمُنَا فَيَكُمْ وَسُوْلَامِّتُكُمْ يَتُنُلُوا مَلَيَكُمُ النِيْنَا وُكُنِّزَّ كِنَكُمُو وَيُعِلِّمُكُمُّ الكِلْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعِلِمُكُمُّ تَاكُمْ تَكُونُوَا تَعْلَمُونَ ۞

فَاذْكُرُونِ فَأَذُكُرُكُمُ وَاشْكُرُ وَالِي وَلِاتَّكُفُرُونِ ﴿

يَايُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوااسْتَعِيْنُوْ الِالصَّنْبِوَالصَّلُوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصِّبْرِيُّ

 $_{1}$  अर्थात मेरी आज्ञा का अनुपालन और मेरी अराधना करो।

<sup>2</sup> अर्थात अपनी क्षमा और पुरस्कार द्वारा |

- 154. तथा जो अल्लाह की राह में मारे जायें उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वह जीवित हैं, परन्तु तुम (उन के जीवन की दशा) नहीं समझते।
- 155. तथा हम अवश्य कुछ भय, भूक तथा धनों और प्राणों तथा खाद्य पदार्थों की कमी से तुम्हारी परीक्षा करेंगे, और धैर्यवानों को शुभ समाचार सुना दो।
- 156. जिन पर कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं, और हमें उसी के पास फिर कर जाना है।
- 157. इन्हीं पर उन के पालनहार की कृपायें तथा दया हैं, और यही सीधी राह पाने वाले हैं।
- 158. बेशक सफ़ा तथा मरवा पहाड़ी<sup>[1]</sup> अल्लाह (के धर्म) की निशानियों में से हैं। अतः जो अल्लाह के घर का हज्ज या उमरह करे तो उस पर कोई दोष नहीं कि उन दोनों का फेरा लगाये। और जो स्वेच्छा से भलाई करे, तो निःसन्देह अल्लाह उस का गुणग्राही अति ज्ञानी है।
- 159. तथा जो हमारी उतारी हुई आयतों (अन्तिम नबी के गुणों) तथा मार्गदर्शन को इस के पश्चात् किः

ۅؘڒؾڡؙٞٷٷٳڸؽؙؿؙؾؙڵڣٚڛؽڸؚٳڶڵۄٲڡؙۅؘؗڴڹڷ ٲڂؽۜٲٷڶڮڽ؆؊ؿڠٷۏؽ

وَلَنَبُلُوٰتُكُمُ شِتَى ُ مِنَّالُغُوْنِ وَالْحُوْعِ وَنَقُصِّ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرٰتِ ۚ وَبَثِّيرِ الطَّيرِيْنَ ۖ

الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ كَالْوَالِكَالِلهِ وَالنَّا اِلَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ كَالْوَالِكَالِلهِ وَالنَّا

اُولِيَّاكَ عَلَيْهُومُ صَلَوْتٌ قِنَ تَرِّمُ وَرَحْمَةٌ قَوَاوُلِيَّكَ هُمْ الْمُهْتَدُونُ

ٳڽۜٙٵڵڞۜڣؘٵۘۊٲڷؠڒۛۅٛۛٷۜڝٛۺؘۼٙٳ۬ؠڔۣڶٮڷۼٷٙؠۜؽؙڂڿۧٵڷؚؠؽؗڎ ٲۅٳڠؾٮۜڔؘۏؙڵڬ۠ۻٛٵڂؘۼڵؿۅٲڽ۫ؾٞڟۊۜڡؘؠؚڝۭؠٵٝۅٛڡٙڽؙ تڟۊۜۼڂؙؿؙڒٵٷٙڮٙٵٮڵۿۺؘڶڮڒٞۼڸؽڠۣ

ٳؿۜٵڷێڔؽڹؽڲؿؙٷۏؽڡٙٲٲٮٛٚۯؙڷؽٵڝٙٵڵؽێۣؾ۬ػؚٵڵٙؽؽ ڡؚؽؙڹۼؙۅؠٵڹڲؾ۠ڎٛڸڵؿٵڛ؋ۣٵڵڲڎڮٵؙٛۅڵڸٟػۜ

<sup>1</sup> यह दो पर्वत हैं जो काबा की पूर्वी दिशा में स्थित हैं। जिन के बीच सात फेरे लगाना हज्ज तथा उमरे का अनिवार्य कर्म है। जिस का आरंभ सफ़ा पर्वत से करना सुबत है।

हम ने पुस्तक<sup>[1]</sup> में उसे लोगों के लिये उजागर कर दिया है, छुपाते हैं उन्हीं को अल्लाह धिक्कारता है<sup>[2]</sup>, तथा सब धिक्कारने वाले धिक्कारते हैं।

- 160. और जिन लोगों ने तौबा (क्षमा याचना) कर ली, और सुधार कर लिया, और उजागर कर दिया, तो मैं उन की तोबा स्वीकार कर लूँगा, तथा मैं अत्यन्त क्षमाशील दयावान् हूँ।
- 161. वास्तव में जो काफिर (अविश्वासी) हो गये, और इसी दशा में मरे तो वही हैं जिन पर अल्लाह तथा फिरश्तों और सब लोगों की धिक्कार है।
- 162. वह इस (धिक्कार) में सदावासी होंगे, उन से यातना मंद नहीं की जायेगी, और न उन को अवकाश दिया जायेगा।
- 163. और तुम्हारा पूज्य एक ही<sup>[3]</sup> पूज्य है, उस अत्यन्त दयालु, दयावान के सिवा कोई पूज्य नहीं ।
- 164. बैशक आकाशों तथा धरती की रचना में, रात तथा दिन के एक दूसरे के पीछे निरन्तर आने जाने में, उन नावों में जो मानव के लाभ के साधनों को लिये सागरों में चलती फिरती हैं, और वर्षा के उस पानी में जिसे अल्लाह आकाश से बरसाता

يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنَهُمُ اللَّعِنُونَ اللَّعِنُونَ

ٳٙڒٵڒڹؽ۬ڽؘٵڹؙٷٳۅٙٲڞڶٷ۠ٳۅؘڹێڹٛٷ۠ٵڰؙۅڵؠٟۧڬ ٲؿؙڹٛٷؽڣۣۿٷٲٮٞٵڵؾٞۊٵڹٛٵڶڗۣؖڝؽؙۄ۠

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَّ وُاوَمَا ثُوُاوَهُمُ كُفَّارُ اُولَيِّكَ عَلِيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَيِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۖ

خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَائِغَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ نَيْظُرُونَ ۞

وَالْهُنُوْ اللهُ وَاحِدُ لَآ اللهَ إِلَّا هُوَ الرَّحُلُ الرَّحِيْثُ

إِنَّ فِيُ خَلِقِ السَّلُوتِ وَالْكُنِّ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَالِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَّاانَزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّا أَهِ فَاحْيَابِهِ الْاَمْ صَ بَعْنَ مَوْتِهَا وَ بَتَى فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةً مَّ وَتَصُرِفُونَ الرِّيْسِ لَالِيتِ لِقَوْمِ لَيْعَالِ الْسُحَرِبِينَ السَّمَاءِ وَالْرَيْضِ لَالِيتِ لِقَوْمٍ لِيَعْقِلُونَ هَ

<sup>1</sup> अर्थात तौरात, इंजील आदि पुस्तकों में।

<sup>2</sup> अल्लाह के धिक्कारने का अर्थ अपनी दया से दूर करना है।

<sup>3</sup> अर्थात जो अपने स्तित्व तथा नामों और गुणों तथा कर्मों में अकेला है।

है, फिर धरती को उस के द्वारा उस के मरण (सूखने) के पश्चात् जीवित करता है, और उस में प्रत्येक जीवों को फैलाता है, तथा वायुओं को फेरने में, और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच उस की आज्ञा<sup>[1]</sup> के अधीन रहते हैं, (इन सब चीज़ों में) अगणित निशानियाँ (लक्षण) हैं, उन लोगों के लिये जो समझ बुझ रखते हैं।

165. कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उस का साझी बनाते हैं, और उन से, अल्लाह से प्रेम करने जैसा प्रेम करते हैं, तथा जो ईमान लाये वह अल्लाह से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, और क्या ही अच्छा होता यदि यह अत्याचारी यातना देखने के समय<sup>[2]</sup> जो बात जानेंगे इसी समय<sup>[3]</sup> जानते कि सब शिक्त तथा अधिकार अल्लाह ही को है। और अल्लाह का दण्ड भी बहुत कड़ा है (तो अल्लाह के सिवा दूसरे की पूजा अराधना नहीं करते।)

166. जब यह दशा<sup>[4]</sup> होगी कि जिस का अनुसरण किया गया<sup>[5]</sup> वह وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْتَخِفْ مُنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّغِنُّونَامُ كُتِّ اللهِ وَالَّذِينَ المَنْوَالَشَكُّ خُبَّالِتُهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينِ عَلَمُ وُ آلِذُ يَرَوْنَ الْعَذَابُ أَنَّ الْفُوَّةَ يِلْهِ جَمِيْعًا ثَوَّانَ اللهَ شَدِينُكُ لُعَنَاكِ

إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ الَّهِ عُوامِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا

- 2 अर्थात प्रलय के दिन।
- 3 अर्थात संसार ही में।
- 4 अर्थात प्रलय के दिन।
- 5 अर्थात संसार में जिन प्रमुखों का अनुसरण किया गया।

अर्थात इस विश्व की पूरी व्यवस्था इस बात का तर्क और प्रमाण है कि इस का व्यवस्थापक अल्लाह ही एकमात्र पूज्य तथा अपने गुण कर्मों में एकता है। अतः पूजा अर्चना भी उसी एक की होनी चाहिये। यही समझ बूझ का निर्णय है ।

अपने अनुयायियों से विरक्त हो जायेंगे, और उन के आपस के सभी सम्बन्ध<sup>[1]</sup> टूट जायेंगे |

- 167. तथा जो अनुयायी होंगे,वह यह कामना करेंगे कि एक बार और हम संसार में जाते, तो इन से ऐसे ही विरक्त हो गये। ऐसे ही अल्लाह उन के कर्मों को उन के लिये संताप बना कर दिखाएगा, और वह अग्नि से निकल नहीं सकेंगे।
- 168. हे लोगो! धरती में जो अनुसरण किया गया हलाल (वैध) स्वच्छ चीज़ें हैं उन्हें खाओ| और शैतान की बताई राहों पर न चलो<sup>[2]</sup>, वह तुम्हारा खुला शत्रु है|
- 169. वह तुम को बुराई तथा निर्लज्जा का आदेश देता है, और यह कि अल्लाह पर उस चीज़ का आरोप<sup>[3]</sup> धरो, जिसे तुम नहीं जानते हो।
- 170. और जब उन<sup>[4]</sup> से कहा जाता है कि जो (कुर्आन) अल्लाह ने उतारा है, उस पर चलो, तो कहते हैं कि हम तो उसी रीति पर चलेंगे जिस पर अपने पूर्वजों को पाया है क्या यदि उन के पूर्वज कुछ न समझते रहे, तथा कुपथ पर रहे हों (तब भी वह

الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْرَسْبَابُ®

ۅؘۘۊٙٵڶٵێڹؽؙڹٵۼۜؠۘٞٷ۫ٳڵٷٲڽؖڶٮۜٵػڗۜۜۜۜۊٞڡؘٛٮۜؾؘڮۜڗٙٳڡؚڹۿڎ ػؠٵٮۜڔۜؾٷؙڡٳڝؿٵ؇ڬٮٳڮؽڔۣؽؚۼۣڞؙٳڟۿؙٲۼؠٵڵۿڞؙ ڝۜڒٮڗٟۦػڵؽۼۣڞؙٷٵۿؙۯۼؚڂۣؽؽ؈ٵڵڰٳڕ۞

يَآيُهُمَّا النَّاسُ كُلُوًا مِثَّالِقِ الْأَرْضِ حَلَّلًا طِيِّبًا أَوَّلًا تَتَّبِعُوا خُطُلوتِ الشَّيْطِنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَلُوَّيْمٍ مِنْ

ٳتۜؠٚؠٵؾٲڡؙۯؙڮٛڔؠٳڶۺ۠ٷٙۼٵڷڣؘڞؙؾۜٲ؞ؚۏٲڽؙؾڠؙۅڵۊٛٳٸؽٙ اللعمالاتَعُلَهُونۘ۞

ۅؘٳۮؘٳڨؚؽڶ ڶۿؙڎؙٳؾۧۑۼؙۅٛٳڡٵؔٲٮ۬ٛڗؘڶٳڵڎؙڡٞٵڵؙؗۅ۠ٳڹڶ ٮؘۺۣۼؙڡۧٲڷڡؙؽٮؙٵؘؗۼڮؿٳڶٵۧ؞ڬٳ؞ٙڷۅؘڵۅٞػٳؽٳڹٳۧۉؙۿؙۼ ڵڒؽۼۊؚۮؙؽؘۺؽٵٞٷڵڒؽۿؾؘۮؙۏؽ<sup>©</sup>

<sup>1</sup> अर्थात सामीप्य, अनुसरण तथा धर्म आदि के।

<sup>2</sup> अर्थात उस की बताई बातों को न मानो।

<sup>3</sup> अर्थात वैध को अवैध करने आदि का।

<sup>4</sup> अर्थात अहले किताब तथा मिश्रणवादियों से।

उन्हीं का अनुसरण करते रहेंगे?)

- 171. उन की दशा जो काफ़िर हो गये उस के समान है जो उस (पशु) को पुकारता है, जो हाँक पुकार के सिवा कुछ<sup>[1]</sup> नहीं सुनता, यह (काफ़िर) बहरे, गूंगे तथा अँधे हैं। इस लिए कुछ नहीं समझते।
- 172. हे ईमान वालो! उन स्वच्छ चीज़ों में से खाओ जो हम ने तुम्हें दी हैं। तथा अल्लाह की कृतज्ञता का वर्णन करो। यदि तुम केवल उसी की इबादत (वंदना) करते हो।
- 173. (अल्लाह) ने तुम पर मुर्दार<sup>[2]</sup> तथा (बहता) रक्त और सुअर का माँस, तथा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो उन को हराम (निषेध) कर दिया है। फिर भी जो विवश हो जाये जब कि वह नियम न तोड़ रहा हो, और आवश्यक्ता की सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो तो उस पर कोइ दोष नहीं। अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।<sup>[3]</sup>
- 174. वास्तव में जो लोग अल्लाह की उतारी पुस्तक (की बातों) को छुपा

ۅؘڡؘؿؘڶؙڷڗؽؠؗؽػڡٞۯٛٵػٮۘۺٙڶڷڹؽؽؽڹؙۼؿؙؠؚؠٙٵڵ ڛؘؿؠٞۼٳڵڒۮؗۼٲٷۜڹٮٙٲۼ۠ڞؙۊؚۨڹڰؙۄ۠ۼؠٛؽ۠ڡؘۿؙؗؗۿ ڵڒؽڣۊڵؙۯڹٛ®

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالْمُلُوامِنَ طَيِّباتِ مَارَخَ قُنْكُمُ وَاشْكُوُوالِلهِ إِنَّ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُكُونَ ⊛

ٳڹۜٮؘٵڂڗۜڡؘٵؽڬۿ۠ٳڷؠؽؿڎٞۅؘٳڵؗۜڎڡٙۅؘڸڂٛڡٳڶڿ۬ڹ۫ڹۣؠٛۅڡٙٲ ؙؙؙۿؚڷۑ؋ڸۼؘؽڔۣڶۺٷ۫ڝؘڶڞؙڟڗۜۼؽڔۘڹٳۼٷٙڵٵۮٟڣؘڵڒ ٳڞؙٶؘڲؿڐٟٳۊٵۺڵۼۼٛڡؙؙۯڰڝؚؽڠؖ

إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُّمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ

- अर्थात ध्विन सुनता है परन्तु बात का अर्थ नहीं समझता।
- 2 जिसे धर्म विधान के अनुसार बध न किया गया हो, अधिक विवरण सूरह माइदह में आ रहा है।
- 3 अर्थात ऐसा विवश व्यक्ति जो हलाल जीविका न पा सके उस के लिये निषेध नहीं कि वह अपनी आवश्यक्तानुसार हराम चीज़ें खा ले। परन्तु उस पर अनिवार्य है कि वह उस की सीमा का उल्लंघन न करे और जहाँ उसे हलाल जीविका मिल जाये वहाँ हराम खाने से रुक जाये।

الجزء ٢

रहे हैं, और उस के बदले तिनक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, वही अपने उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं। तथा अल्लाह उन से बात नहीं करेगा, और न उन को विशुद्ध करेगा। और उन्हीं के लिये दुःखदायी यातना है।

- 175. यही वह लोग हैं जिन्होंने सुपथ (मार्गदर्शन) के बदले कुपथ ख़रीद लिया है। तथा क्षमा के बदले यातना। तो नरक की अग्नि पर वह कितने सहनशील हैं?
- 176. इस यातना के अधिकारी वह इस लिये हुये कि अल्लाह ने पुस्तक को सत्य के साथ उतारा। और जो पुस्तक में विभेद कर बैठे। वह वास्तव में विरोध में बहुत दूर निकल गये।
- 177. भलाई यह नहीं है कि तुम अपने
  मुख को पूर्व अथवा पश्चिम की
  ओर फेर लो। भला कर्म तो उस
  का है। जो अल्लाह तथा अंतिम दिन
  (प्रलय) पर ईमान लाया। तथा
  फ्रिश्तों और सब पुस्तकों तथा
  निबयों पर, तथा धन का मोह रखते
  हुये, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों,
  यात्रियों तथा याचकों (फ्कीरों) को
  और दास मुक्ति के लिये दिया, और
  नमाज़ की स्थापना की, तथा ज़कात
  दी, और अपने वचन को, जब भी
  वचन दिया, पूरा करते रहे। और
  निर्धनता और रोग तथा युद्ध की

ۅؘؽۺؗ۫ٮۛۛۛۛڗؙٷڹ؈ۺؘٮۧٵۊٙڸؽڷڒٲۅؙڷڵ۪ڬڡؘٵؽٲ۠ڴۏ۠ڹ؋ ڹؙڟۏڹۿؚڂٳڷڒاڶٿاڒۅؘڵؽؙڲڵۿۻؙٳڶڵۿؽۅٛڡۯڶڤؚؽؠؗۄٞۅؘڵۮ ؽؙڗؙڲ۫ڽۿۣڋؖٷڶۿؙۓۛػٵڰؚٵڸؿؖ۞

ٱۅڵؠڬ۩ۜێڹؽڹٲۺؙؾۘڒۉؙۘٵڵڞۜڶڵڎٙۑٵٮۿؙڵؽ ۅؘالْعَكَابَ بِالْمُغْفِرَةِ ۚ ثَمَيّاً ٱصُبَرَهُمْ عَلَى النّارِ ۗ

ذلِك بِأَنَّ اللهُ نَـرُّلُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَلِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوُ افِي الْكِتْبِ لَفِى شِقَاقٍ كَمِيْنٍ هُ

لَيُسَ الْبِرَّانَ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمُشَرِقِ وَالْمَغُرْبِ وَلِكِنَّ الْبِرَّمَنِ الْمَنْ وَالْمَيْتِ وَالْمَالُونَ الْمَالَ الْاضِرُوالْمَلَلِكَةِ وَالْكِنْبِ وَالنَّيْمِيّنَ وَالْمَالَ عَلْ حُبِّهِ ذَوِى الْفَرْ لِى وَالْيَعْلَى وَالْمَسْلَى وَالْمَسْلَمِيْنَ وَانْنَ السَّمِلُونَ وَالسَّمَا إِلَيْنَ وَالْمَسْلَمِيْنَ وَاقَامَ الصَّلُودَ وَوَيْنَ الْبَالْسِ أُولِيَ وَالْبُوفُونَ وَعَهُدِهِمُ وَالصَّسَرَاءُ وَحِيْنَ الْبَالْسِ أُولِيَكَ الْبَاسُمَاءُ صَدَوْوْ الْوَلْمِ الْمُنْتَقُونَ فَي الْمُنْتَقُونَ فَي

स्थिति में धैर्यवान रहे। यही लोग सच्चे हैं, तथा यही (अल्लाह से) डरते<sup>[1]</sup> हैं।

178. हे ईमान वालो! तुम पर निहत व्यक्तियों के बारे में क़िसास (बराबरी का बदला) अनिवार्य[2] कर दिया गया है। स्वतंत्र का बदला स्वतंत्र से लिया जायेगा, तथा दास का दास से, और नारी का नारी से, और जिस अपराधी के लिये उस के भाई की ओर से कुछ क्षमा कर[3] दिया जाये, तो उसे सामान्य नियम का अनुसरण (अनुपालन) करना चाहिये। निहत व्यक्ति के वारिस को भलाई के साथ दियत (अर्थदण्ड) चुका देना चाहिये। यह तुम्हारे पालनहार की ओर से सुविधा तथा

ؽٙٲؿۿٵڷێڹؽڹٵڡؙٮؙۏٛٳڴؾڹ؆ۘڡؽڲٷ۠ٳڷۊڝٙٵڞؚؿ۬ ٵڷڡۜٮۜڶٵؙڶڂڗؙڽٳڵڂڗٵؖڡؾڹؙؗۯڽٳڷؿؽڮۅٲڷڵڹؿ۠ ڽؚٵۯؙؿؿ۠ٷڝؘؽۼٛڶڬڡڹٛٳڿؽۅۺٞؿٞ۠ٵٚؿؚؾٵڠ ڽؚٵڷؠڠۯۏڣؚٷٲػٳٷٳؾ؞ڽٳڞٮٳ؞ٝۮڶؚڬۼؖڣؽڝٛٞۺ ڗؾؚڴۄ۫ۅٙٮڞؠڎٞٷؠٙڹٳڡؖؾڶؠڽۼۮۮڶۣڰؘڡٚڶؘۿؘٵۺۜٵ ٵڽڎؙ۞۫ ٵڽڎؙ۞۫

- 1 इस आयत का भावार्थ यह है कि नमाज़ में कि़ब्ले की ओर मुख करना अनिवार्य है, फिर भी सत्धर्म इतना ही नहीं कि धर्म की किसी एक बात को अपना लिया जाये। सत्धर्म तो सत्य आस्था, सत्कर्म और पूरे जीवन को अल्लाह की आज्ञा के अधीन कर देने का नाम है।
- अर्थात यह नहीं हो सकता कि निहत की प्रधानता अथवा उच्च वंश का होने के कारण कई व्यक्ति मार दिये जायें, जैसा कि इस्लाम से पूर्व जाहिलिय्यत की रीति थी कि एक के बदले कई को ही नहीं, यदि निर्बल क़बीला हो तो, पूरे क़बीले ही को मार दिया जाता था। इस्लाम ने यह नियम बना दिया कि स्वतंत्र तथा दास और नर नारी सब मानवता में बराबर हैं। अतः बदले में केवल उसी को मारा जाये जो अपराधी है। वह स्वतंत्र हो या दास, नर हो या नारी। (संक्षिप्त, इब्ने कसीर)
- 3 क्षमा दो प्रकार से हो सकता है: एक तो यह कि निहत के लोग अपराधी को क्षमा कर दें। दूसरा यह कि क़िसास को क्षमा कर के दियत (अर्थदण्ड) लेना स्वीकार कर लें। इसी स्थिति में कहा गया है कि नियमानुसार दियत (अर्थदण्ड) चुका दे।

दया है। इस पर भी जो अत्याचार<sup>[1]</sup> करे तो उस के लिये दुःखदायी यातना है।

- 179. और हे समझ वालो! तुम्हारे लिये क़िसास (के नियम में) जीवन है, ताकि तुम रक्तपात से बचो।[2]
- 180. और जब तुम में से किसी के निधन का समय हो, और वह धन छोड़ रहा हो तो उस पर माता पिता और समीपवर्तियों के लिये साधारण नियमानुसार विसय्यत (उत्तरदान) करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आज्ञाकारियों के लिये सुनिश्चित<sup>[3]</sup> है।
- 181. फिर जिस ने विसय्यत सुनने के पश्चात् उसे बदल दिया तो उस का पाप उन पर है जो उसे बदलेंगे। और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है।

ۅؘڷڴۄ۫؈۬ٳڵۊڝؘڶڝؚڝؘڸۅٷٞڲٳؙۉڸٳڷڒڷؠٚٵٮؚ۪ڵۼڰڴۄ۬ ٮۜٮۜؿۊؙۅؙڹ۞

كُوّبَ عَلَيُكُوْ إِذَاحَضَرَاحَتَكُوْ الْمُوْتُ إِنْ تَوَكَ خَيُراً ۗ اِلْوَصِيّةُ لِلْوَالِمَيْنِ وَالْاَقْرَبِيُنَ بِالْمُعْرُوْفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ

فَمَنْ بَتَ لَهُ بَعُدَمَ السِعِهُ فَاتَمَا النَّهُ عَلَى النَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ سَمِينًا عُلِيدُوْ

- अर्थात क्षमा कर देने या दियत लेने के पश्चात् भी अपराधी को मार डाले तो उसे किसास में हत किया जायेगा।
- 2 क्योंकि इस नियम के कारण कोई किसी को हत करने का साहस नहीं करेगा। इस लिये इस के कारण समाज शान्तिमय हो जायेगा। अर्थात एक क़िसास से लोगों के जीवन की रक्षा होगी। जैसा कि उन देशों में जहाँ क़िसास का नियम है देखा जा सकता है। कुर्आन इसी ओर संकेत करते हुये कहता है कि क़िसास नियम के अन्दर वास्तव में जीवन है।
- 3 यह वसिय्यत (मीरास) की आयत उतरने से पहले अनिवार्य थी, जिसे (मीरास) की आयत से निरस्त कर दिया गया। आप सल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है कि अल्लाह ने प्रत्येक अधिकारी को उस का अधिकार दे दिया है, अतः अब वारिस के लिये कोई विसय्यत नहीं है। फिर जो वारिस न हो तो उसे भी तिहाई धन से अधिक की विसय्यत उचित नहीं है। (सहीह बुख़ारी-4577, सुनन अबू दावूद-2870, इब्ने माजा-2210)

182. फिर जिसे डर हो कि विसय्यत करने वाले ने पक्षपात या अत्याचार किया है, फिर उस ने उन के बीच सुधार करा दिया तो उस पर कोई पाप नहीं। निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील तथा दयावान् है।

183. हे ईमान वालो! तुम पर रोज़े<sup>[1]</sup>
उसी प्रकार अनिवार्य कर दिये
गये हैं, जैसे तुम से पूर्व लोगों पर
अनिवार्य किये गये, ताकि तुम
अल्लाह से डरो।

184. वह गिनती के कुछ दिन हैं। फिर यिद तुम में से कोई रोगी, अथवा यात्रा पर हो तो यह गिनती दूसरे दिनों से पूरी करे। और जो उस (रोज़े) को सहन न कर सके<sup>[2]</sup> वह फिद्या (प्रायश्वित) दे। जो एक निर्धन को खाना खिलाना है। और जो स्वेच्छा भलाई करे वह उस के लिये अच्छी बात है। और यदि तुम समझो तो तुम्हारे लिये रोज़ा रखना ही अच्छा है।

185. रमज़ान का महीना वह है, जिस में कुआन उतारा गया, जो सब मानव के लिये मार्गदर्शन है। तथा मार्गदर्शन और सत्योसत्य के बीच فَمَنْ غَاكَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْإِنَّمَا فَاصَلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنْتُوعَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورُ لَيْحِيْدُ

ؖؽٳٞؿ۠ڮٵڷێۏؽؙؽٵؗمؙٮؙٛۏؗٳػؚ۠ؾڹۘٸؽؽڬ۠ڎۣٳڵڝؚۨؾٳؙۿؙؚػؠٵ ؗڲ۫ؾڹٸٙڶ۩ۜڹۮؚؽؽۄؽؙۊؙؽؙڸؚڴۏؙڵؚڡؘػڴۄ۫ؾؿٞڠؙۅٛؽؘۨ

آيَامًا مَعُدُاوُدُتٍ فَمَنَ كَانَ مِنْكُمْ قَرِيْطُا أَوْعَلَى سَفَرِ وَعَدَّةٌ قِنْ آيَامِ الْخَرِ وَعَلَى الْكِنْيْنَ يُطِيقُونَهُ فِدُنِيَةٌ طَعَامُوسِلِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا هُو وَانْ تَصُوْمُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْدًا فَهُو خَيْرًا هُو وَانْ تَصُوْمُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْدُونَةُ فَكُمُونَ ۞

شَهُوُرَمَضَانَ الَّذِيُّ أَنْزِلَ فِيهُ الْقُرُانُ هُدَّى لِلتَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُنْ يَ وَالْفُنْ قَانِ ۖ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُ وَ فَلْيَصُّهُهُ ۚ وَمَنُ كَانَ مَرِنْشًا

<sup>1</sup> रोज़े को अर्बी भाषा मैं "सौम" कहा जाता है, जिस का अर्थः रुकना तथा त्याग देना है। इस्लाम में रोज़ा सन् दो हिजरी में अनिवार्य किया गया। जिस का अर्थ है प्रत्युष (भोर) से सूर्यास्त तक रोज़े की नीति से खाने पीने तथा संभोग आदी चीज़ों से रुक जाना।

<sup>2</sup> अर्थात अधिक बुढ़ापे अथवा ऐसे रोग के कारण जिस से आरोग्य होने की आशा न हो तो प्रत्येक रोज़े के बदले एक निर्धन को खाना खिला दिया करें।

अन्तर करने के खुले प्रमाण रखता है। अतः जो व्यक्ति इस महीने में उपस्थित<sup>[1]</sup> हो तो वह उस का रोज़ा रखे, फिर यिद तुम में से कोई रोगी<sup>[2]</sup> अथवा यात्रा<sup>[3]</sup> पर हो, तो उसे दूसरे दिनों से गिनती पूरी करनी चाहिय। अल्लाह तुम्हारे लिये सुविधा चाहता है, तंगी (असुविधा) नहीं चाहता। और चाहता है कि तुम गिनती पूरी करो, तथा इस बात पर अल्लाह की महिमा का वर्णन करो कि उस ने तुम्हें मार्गदर्शन दिया, इस प्रकार तुम उस के कृतज्ञ<sup>[4]</sup> बन सको।

186. (हे नबी!) जब मेरे भक्त मेरे विषय में आप से प्रश्न करें, तो उन्हें बता दें कि निश्चय में समीप हूँ। मैं प्रार्थी की प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। अतः उन्हें भी चाहिये कि मेरे आज्ञाकारी बनें, तथा मुझ पर ईमान (विश्वास) रखें, ताकि वह सीधी राह पायें।

187. तुम्हारे लिये रोज़े की रात में अपनी स्त्रियों से सहवास हलाल (उचित) कर दिया गया है। वह तुम्हारा वस्त्र<sup>[5]</sup> हैं, तथा तुम उन का वस्त्र हो। अल्लाह को ज्ञान हो गया कि

ٱۅ۫ۘۘۘۼڶڛؘڡٚۄؘڣۼۘ؆؋ٞۺٵۜؾٙٳڝؙٲڂۘۅ؞ۑؙڔۣؽؙۮٳٮڷۿۑڬۄ۠ ٳؽؙؿڗۅؘڵڒؙؠڔؽۮۑڬؚۿٳڷۼۺؙڗؗۅڸؿڮ۬۫ؠڶۉٳٳڷڿڰٷٙۅ ڸٮؖڲڹؚڒۅٳٳڵؠڎۼڶڡٚٵۿڶٮڬۯ۫ۅؘڷۼ**ػ**ڮڎؙۣؾۺ۠ڬۯۅؙؾۛ؈

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِمَادِىُ عَنِّىٰ قَالِنِّ فَوَ يُبُّ الْجِيْبُ دَعُوَةً النَّاجِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسُتَقِيْبُوْ الِى ُ وَلَيُؤْمِنُوْا إِنْ لَعَلَّمُهُمْ يَرْشُدُونَ ۞

اُحِلَّ لَكُمُ لَيُكَةَ الصِّيَامِ الرَّفَّ إِلَىٰ نِسَا ۚ رِكُمُ وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُهُ وَاَنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمُ كُنْتُمْ غَنْنَا نُوْنَ اَنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنْ كُمُّ وَكَا لَكُنْ بَاشِرُوهُنَّ

- 2 अर्थात रोग के कारण रोज़े न रख सकता हो।
- 3 अर्थात इतनी दूर की यात्रा पर हो जिस में रोज़ा न रखने की अनुमित हो।
- 4 इस आयत में रोज़े की दशा तथा गिनती पूरी करने पर प्रार्थना करने की प्रेरणा दी गयी है।
- इस से पित पत्नी के जीवन साथी, तथा एक की दूसरे के लिये आवश्यक्ता को दर्शाया गया है |

<sup>1</sup> अर्थात अपने नगर में उपस्थित हो।

तुम अपना उपभोग[1] कर रहे थे। उस ने तुम्हारी तौबा (क्षमा याचना) स्वीकार कर ली, तथा तुम्हें क्षमा कर दिया। अब उन से (रात्रि में) सहवास करो. और अल्लाह के (अपने भाग्य में) लिखे की खोज करो. और (रात्रि में) खाओ तथा पीओ. यहाँ तक कि भोर की सफेद धारी. रात की काली धारी से उजागर हो[2] जाये फिर रोज़े को रात्रि (सुर्यास्त) तक पुरा करो, और उन से सहवास न करों, जब मस्जिदों में ऐतिकाफ़ (एकान्तवास) में रहो। यह अल्लाह की सीमायें हैं, इन के समीप भी न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह लोगों के लिये अपनी आयतों को उजागर करता है. ताकि वह (उन के उल्लंघन) से बचें।

188. तथा आपस में एक दूसरे का धन अवैध रूप से न खाओ, और न अधिकारियों के पास उसे इस धेय से ले जाओ कि लोगों के धन का कोई भाग जान बूझ कर पाप<sup>[3]</sup> द्वारा खा जाओ।

189. (हे नबी!) लोग आप से चन्द्रमा के (घटने बढ़ने) के विषय में प्रश्न

وَابْتَغُوْامَاكَتَبَاللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُوْاوَاشْرَبُواحَتُّى يَتَبَيَّنَ لَكُوْالْحَيُطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجْرُ ثُمَّ اَرْتَبُواالصِّينَامَ إِلَى النَّيْلُ وَلاَ تُبَاشِرُوهُ فَى وَانْتُمُّ وَعَكِفُونَ فِى الْمَسْلِحِيا تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَتَقُرُ بُوهَا هَا كَنْ اللهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ وَيَتَّقُونَ فِي

وَلاَتَأَكُّلُوۡۤالۡمُوَالَكُمُرِبِيۡتُكُمُوْ بِالْبَاطِلِ وَتُنۡ لُوۡابِهَاۤ اِلۡ الْمُكَاٰمِرِلِتَاۡكُلُوۡا فَرِیۡقًا مِّنۡ اَمُوَالِ الثَّاسِ بِالْاِتْتِمِ وَاَنۡتُمُوۡ تَعۡلَمُوۡنَهُۥ تَعۡلَمُوۡنَهُۥ

يَنْ عَنْوُنَكَ عَنِ الْلَهِ لَّةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيْتُ

<sup>1</sup> अर्थात पत्नी से सहवास कर रहे थे।

<sup>2</sup> इस्लाम के आरंभिक युग में रात्री में सो जाने के पश्चात् रमज़ान में खाने पीने तथा स्त्री से सहवास की अनुमित नहीं थी। इस आयत में इन सब की अनुमित दी गयी है ।

<sup>3</sup> इस आयत में यह संकेत है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों के स्वत्व और धन से तथा अवैध धन उपार्जन से स्वयं को रोक न सकता हो इबादत का कोई लाभ नहीं।

करते हैं? कह दें इस से लोगों को तिथियों के निर्धारण तथा हज्ज के समय का ज्ञान होता है। और यह कोई भलाई नहीं है कि घरों में उन के पीछे से प्रवेश करो, परन्तु भलाई तो अल्लाह की अवैज्ञा से बचना है। और घरों में उन के द्वारों से आओ, तथा अल्लाह से डरते रहो, तािक तुम<sup>[1]</sup> सफल हो जाओ।

- 190. तथा तुम अल्लाह की राह में, उन से युद्ध करों जो तुम से युद्ध करते हों। और अत्याचार न करों, अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता।
- 191. और उन को हत करो, जहाँ पाओ, और उन्हें निकालो, जहाँ से उन्हों ने तुम को निकाला है, इस लिये कि फ़ितना<sup>[2]</sup> (उपद्रव) हत करने से भी बुरा है। और उन से मस्जिदे हराम के पास युद्ध न करो, जब तक वह तुम से वहाँ युद्ध न<sup>[3]</sup> करें। परन्तु यिद वह तुम से युद्ध करें तो उन की हत्या करो, यही काफ़िरों का बदला है।
- 192. फिर यदि वह (आक्रमण करने से) रुक जायें तो अल्लाह अति क्षमी, दयावान् है।

لِلنَّاسِ وَالْحَبِّرِ وَكَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُنُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهِا وَلَاِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَٰ ۚ وَانْتُوا الْبُنُوْتَ مِنْ اَبْوَا بِهَا وَانْتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ نَقْتُ لِمُوْنَ ۞

وَقَارِتُوُّا فِي سَرِبِيْلِ اللهِ الَّـٰذِيثِنَ يُقَارِتُلُونَكُمُ وَلَاتَعْتَكُوُا ۚ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُعُتَدِينَنَ

وَاقْتُنْ لُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُنُوهُمْ وَاَخْرِجُومُمْ مِّنَ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْمَنَةُ اَسَّتُّ مِنَ الْقَتُلِ وَلاَ تُقْتِلُوهُ هُمْ عِنْمَ الْمُسَجِدِ الْحَرَامِحَتَّى يُقْتِلُونُكُمْ وْيُهُ فَإِنْ فَتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوهُمُمْ كَذَالِكَ جَسَزًاءُ الْكِفِي يُنَ۞

فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُونٌ رَّحِيْمٌ ﴿

<sup>1</sup> इस्लाम से पूर्व अरब में यह प्रथा थी कि जब हज्ज का एहराम बाँध लेते तो अपने घरों में द्वार से प्रवेश न कर के पीछे से प्रवेश करते थे। इस अंधिवश्वास के खण्डन के लिये यह आयत उतरी कि भलाई इन रीतियों में नहीं बिल्क अल्लाह से डरने और उस के आदेशों के उल्लंघन से बचने में है।

<sup>2</sup> अर्थात अधर्म, मिश्रणवाद और सत्धर्म इस्लाम से रोकना।

<sup>3</sup> अर्थात स्वयं युद्ध का आरंभ न करो।

193. तथा उन से युद्ध करो, यहाँ तक कि फ़ितना न रह जाये, और धर्म केवल अल्लाह के लिये रह जाये, फिर यदि वह रक जायें, तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी और पर अत्याचार नहीं करना चाहिये।

194. सम्मानित<sup>[1]</sup> मास,सम्मानित मास के बदले हैं। और सम्मानित विषयों में बराबरी है, अतः जो तुम पर अतिक्रमण (अत्याचार) करें तो तुम भी उन पर उसी के समान (अतिक्रमण) करों। तथा अल्लाह के आज्ञाकारी रहों, और जान लो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है।

195. तथा अल्लाह की राह (जिहाद) में धन ख़र्च करों, और अपने आप को विनाश में न डालों, तथा उपकार करों, निश्चय अल्लाह उपकारियों से प्रेम करता है।

196. तथा हज्ज और उमरा अल्लाह के लिये पूरा करो, और यदि रोक दिये जाओ<sup>[2]</sup> तो जो कुर्बानी सुलभ हो (कर दो), और अपने सिर न मुँडाओ, जब तक कि कुर्बानी अपने स्थान पर नपहुँच<sup>[3]</sup>जाये, यदि तुम

ۉٙؿ۬ؾڷؙۉۿؙۄؙڝڴ۬؆ڰٷؽؘ؋ؿؙٮؘؘڎٞ۠ٷٙڲۿ۠ۏؽ ٵٮؖؾؚؽؙؽ۬ڔڸ۬ؿٷؚۊٳڹٲٮؘٛتؘۿۅ۠ٳڡؘڵڒڠؙۮۏٳؽٳڵڒ عَڶٳڶڟ۠ڸۣؠؽؙ۞

اَلْشَهُرُالُحَرَامُ لِاللَّهُمُوالُحَرَامِرِوَالْحُرُمُتُ قِصَاصٌّ فَمَنِ اعْتَالَى عَلَيْلُمُ فَاعْتَدُاوُاعَلَيْهِ بِيتُلِ مَااعْتَلَى عَلَيْكُمُّ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوَّااَتَ اللهَ مَعَ الْمُثَقِيْنَ ﴿

وَٱنْفِقُواْفِ سَبِيُلِاللهِ وَلاَتُلْقُوْا بِأَيْدِ يُكُوْلِلَ التَّهُلُكَةُ وَٱحْسِنُواْ ۚ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞

وَاتِبَوَّا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ بِلَّهِ فَإِنْ الْحُصِرُتِيَّ فَمَا الْمُصِرُتِيُّ فَمَا الْسَيْسَرَمِنَ الْهَدِّي وَلاَ تَخِلْقُو الْرُوْفَسُكُمْ حَتَّى الْسَيْسَرَمِنَ الْهَدِّي وَلاَ تَخِلْقُو الْرُوْفَ الْمَاكُمُ عَرِيْضًا الْوَلِمَ لَلْمُ الْمَاكُمُ وَلَيْسَامِ الْوَصَدَقَةِ الْوَكْمُ اللَّهِ الْمُعْدُرِةِ اللَّهِ الْمُعْدُرِةِ اللَّهِ الْمُعْدُرِةِ اللَّهِ الْمُعْدُرِةِ اللَّهِ الْمُعْدُرِةِ اللَّهُ الْمَعْدُرِةِ اللَّهُ الْمَعْدُرِةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُرِةِ اللَّهُ الْمُعْدُرِةِ اللَّهُ الْمُعْدُرِةِ اللَّهُ الْمُعْدُرِةِ اللَّهُ الْمُعْدُرِةِ اللَّهُ الْمُعْدُرِةُ الْمُعْدُرِةُ الْمُعْدُرِةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُرِةُ اللَّهُ الْمُعْدُلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُلِقُ الْمُعْدُلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ

- 2 अर्थात शत्रु अथवा रोग के कारण।
- 3 अर्थात कुरबानी न कर लो |

सम्मानित मासों से अभिप्रेत चार अर्बी महीनेः जुलकादह, जुलहिज्जह, मुहर्रम तथा रजब हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के युग से इन मासों का आदर सम्मान होता आ रहा है। आयत का अर्थ यह है कि कोई सम्मानित स्थान अथवा युग में अतिक्रमण करे तो उसे बराबरी का बदला दिया जाये।

में कोई व्यक्ति रोगी हो. या उस के सिर में कोई पीडा हो (और सिर मुँडा ले) तो उस के बदले में रोजा रखना या दान[1] देना अथवा कुर्बानी देना है, और जब तुम निर्भय (शान्त) रहो तो जो उमरे से हज्ज तक लाभान्वित[2] हो वह जो कुर्बानी सुलभ हो उसे करे। और जिसे उपलब्धे न हो तो वह तीन रोजे हज्ज के दिनों में रखे, और सात जब रखे जब तुम (घर) वापस आओ। यह पूरे दस हुये। यह उस के लिये है जो मस्जिद हराम का निवासी न हो। और अल्लाह से डरो. तथा जान लो कि अल्लाह की यातना बहुत कड़ी है ।

197. हज्ज के महीने प्रसिद्ध हैं, तो जो व्यक्ति इन में हज्ज का निश्चय कर ले तो (हज्ज के बीच) काम वासना तथा अवैज्ञा और झगड़े की बातें न करे, तथा तुम जो भी अच्छे कर्म करोगे तो उस का ज्ञान अल्लाह को हो जायेगा, और अपने लिये पाथेय बना लो, उत्तम पाथेय अल्लाह की आज्ञाकारिता है, तथा हे समझ वालो! मुझी से डरो।

الْحَيِّ فَمَاالْسَنَيْسَرَمِنَ الْهَدْئِ فَمَنُ لَّهُ يَحِيدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ الِتَامِ فِي الْحَجِّ وَسَبُمَةٍ إِذَا رَعِعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ \*ذلِك لِمَنْ لَمْ تَكُنْ اَهُلُهُ حَاضِرِى الْسُجِدِ الْحَرَامِ وَالتَّقُو اللهَ وَاعْمَمُواَلَنَ اللهَ شَيْدِيدُ الْفِقَالِ ۚ

ٱلْحَجُّ اَشَهُوْرُهَعُلُوْمُكَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجُّ فَلَارَفَتَ وَلَافَنْوْقَ وَلِحِبَالَ فِي الْحَجِّ وَمَاتَقَعُلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَنَزَقَدُوْا فَإِنَّ خَيْرًا لِرَّادِ التَّقُوٰىٰ وَاتَّقُوْنِ يَا ُولِي الْاَلْبَابِ ۞

<sup>1</sup> जो तीन रोज़े अथवा तीन निर्धनों को खिलाना या एक बकरे की कुरबानी देना है (तफसीरे कुर्तुबी)

<sup>2</sup> लाभान्वित होने का अर्थ यह है कि उमरे का एहराम बाँधे, और उस के कार्यक्रम पूरे कर के एहराम खोल दे, और जो चीज़ें एहराम की स्थिति में अवैध थीं, उन से लाभन्वित हो। फिर हज्ज के समय उस का एहराम बाँधे, इसे (हज्ज तमत्तुअ) कहा जाता है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

- 198. तथा तुम पर कोई दोष<sup>[1]</sup> नहीं कि अपने पालनहार के अनुग्रह की खोज करों, तो फिर जब तुम अरफ़ात<sup>[2]</sup> से चलों, तो मश्अरे हराम (मुज़्दलिफ़ह) के पास अल्लाह का स्मरण करों जिस प्रकार अल्लाह ने तुम्हें बताया है| यद्यपि इस से पहले तुम कुपथों में थे|
- 199. फिर तुम<sup>[3]</sup> भी वहीं से फिरो जहाँ से लोग फिरते हैं। तथा अल्लाह से क्षमा माँगो। निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील, दयावान् है।
- 200. और जब तुम अपने (हज्ज के)
  मनासिक (कर्म) पूरे कर लो तो
  जिस प्रकार पहले अपने पूर्वजों की
  चर्चा करते रहे, उसी प्रकार बल्कि
  उस से भी अधिक अल्लाह का स्मरण[4]
  करो। उन में से कुछ ऐसे हैं जो यह
  कहते हैं किः हे हमारे पालनहार!
  (हमें जो देना है) संसार ही में दे दे।
  अतः ऐसे व्यक्ति के लिये परलोक में
  कोई भाग नहीं है।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْتَغُوا فَضُلَامِّنَ تَتِكُوْمُ فَإِذَآ أَفَضَتُمُ قِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْ مَالنَّشُعُو الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَـلْ كُمُ عَوَ إِنْ كُنْتُمُ قِيْنُ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ﴿ الضَّالِيْنَ ﴿

ثُمَّرَ آفِيْفُ وُا مِنْ حَيْثُ آفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغَفِرُوااللهُ ۖ إنَّ اللهَ غَفُورٌ تَر حِيْدُ

فَاذَا قَضَــيُثُوُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوا اللهَ كَذِكُوكُمُ البَآءَكُمُ اَوْ اَشَـَتَ ذِكْرًا فَهِنَ السَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ رَبَّنَا النِّنَا فِي السُّنُيَــ وَمَالَهُ فِي الْلِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۞

- 2 अरफ़ात उस स्थान का नाम है जिस में हाजी 9 ज़िलहिज्जह को विराम करते, तथा सूर्यास्त के पश्चात् वहाँ से वापिस होते हैं।
- 3 यह आदेश कुरैश के उन लोगों को दिया गया है जो मुज़्दलिफ़ह ही से वापिस चले आते थे। और अरफ़ात नहीं जाते थे। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)
- 4 जाहिलिय्यत में अरबों की यह रीति थी कि हज्ज पूरा करने के पश्चात् अपने पूर्वजों के कर्मों की चर्चा कर के उन पर गर्व किया करते थे। तथा इब्ने अब्बास रिजयिल्लाहु अन्हु ने इस का अर्थ यह किया है कि जिस प्रकार शिशु अपने माता पिता को गुहारता, पुकारता है उसी प्रकार तुम अल्लाह को गुहारो और पुकारो। (तफ्सीरे कुर्तुबी)

201. तथा उन में से कुछ ऐसे हैं जो यह कहते हैं किः हमारे पालनहार! हमें संसार की भलाई दे, तथा परलोक में भी भलाई दे, और हमें नरक की यातना से सुरक्षित रख।

202. इन्हीं को इन की कमाई के कारण भाग मिलेगा, और अल्लाह शीघ्र हिसाब चुकाने वाला है।

203. तथा इन गिनती<sup>[1]</sup> के कुछ दिनों में अल्लाह को स्मरण (याद) करो, फिर जो कोई व्यक्ति शीघ्रता से दो ही दिन में (मिना से) चल<sup>[2]</sup> दे, तो उस पर कोई दोष नहीं, और जो विलम्ब<sup>[3]</sup> करे, तो उस पर भी कोई दोष नहीं, उस व्यक्ति के लिये जो अल्लाह से डरा, तथा तुम अल्लाह से डरते रहो और यह समझ लो कि तुम उसी के पास प्रलय के दिन एकत्र किये जाओगे।

204. हे नबी! लोगों<sup>[4]</sup> में ऐसा व्यक्ति भी है जिस की बात आप को संसारिक विषय में भाती है, तथा जो कुछ उस के दिल में है, वह उस पर अल्लाह को साक्षी बनाता है, जब कि वह बड़ा झगड़ालू है| وَمِنُهُمُ مِّنْ يَّقُولُ رَبَّنَا التِّنَافِي التُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ

> اُولَٰلِكَ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ®

وَاذْكُرُوااللهُ فِنَ آيَامٍ مِّعْدُاوُدْتٍ ۚ فَهَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِي فَلَآ إِثْمُ عَلَيْهُ وَمَنُ تَاجَّدَ فَلَآ إِثْمُ عَلَيْهِ لِلهِ مِن اتَّقَىٰ وَاتَّقَوُااللهُ وَاعْلَمُوْاَلَاللَّمُ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿

وَمِنَ التَّاسِ مَنُ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيْوَةِ التُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي تَلْبِهِ ۚ وَهُوَ الدُّنُ الْخِصَامِ ۞

<sup>1</sup> गिन्ती के कुछ दिनों से अभिप्रेत जुलहिज्जह मास की 11, 12, और 13 तारीख़ें हैं। जिन को (अय्यामे तश्रीक़) कहते हैं।

<sup>2</sup> अर्थात 12 जुलहिज्जह को ही सूर्यास्त के पहले कँकरी मारने के पश्चात् चल दे।

<sup>3</sup> विलम्ब करें, अर्थात मिना में रात बिताये। और तेरह जुलहिज्जह को कँकरी मारे, फिर मिना से निकल जाये।

<sup>4</sup> अर्थात मुनाफ़िक़ों (द्विधा वादियों) में।

205. तथा जब वह आप के पास से जाता है तो धरती में उपद्रव मचाने का प्रयास करता है, और खेती तथा पशुओं का विनाश करता है। और अल्लाह उपद्रव से प्रेम नहीं करता।

206. तथा जब उस से कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो अभिमान उसे पाप पर उभार देता है। अतः उस के (दण्ड) के लिये नरक काफ़ी है। और वह बहुत बुरा बिछोना है।

207. तथा लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है जो अल्लाह की प्रसन्तता की खोज में अपना प्राण बेच<sup>[1]</sup> देता है| और अल्लाह अपने भक्तों के लिये अति करुणामय है|

208. हे ईमान वालो! तुम सर्वथा इस्लाम में प्रवेश<sup>[2]</sup> कर जाओ, और शैतान की राहों पर मत चलो, निश्चय वह तुम्हारा खुला शत्रु है।

209. फिर यदि तुम खुले तर्कों (दलीलों)<sup>[3]</sup> के आने के पश्चात् विचलित हो गये, तो जान लो कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तथा तत्वज्ञ<sup>[4]</sup> है।

210. क्या (इन खुले तर्कों के आ जाने के पश्चात्) वह इस की प्रतिक्षा कर रहे हैं कि उन के समक्ष अल्लाह وَإِذَاتُوَكُنِ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهُا وَيُهُلِكَ الْحَرُثَ وَالنَّسُلُ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞

> وَاذَاقِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ اَخَذَتُهُ الْعِرَّةُ بِالْإِنْثِرِ فَحَسُبُهُ جَهَنْتُوْ وَلَبِشُ الْبِهَادُ⊛

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتْتُونُ نَفْسَهُ ابْرَعَكَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ مَاءُوْفٌ بِالْوِمِهَادِ ﴿

يَايُّهُمَااكَٰذِينُ َلَ امَنُواادُّضُلُوْا فِي السِّلُهِ كَأْفٌ \* وَلاَتَتَبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطُنِ ْ إِنَّهُ لَكُمْ عَكْوُّمْبِينُ۞

فَإِنْ زَلَلْتُمُّرُصِّنَ بَعُكِ مَاجَاءَتُكُمُّرُ الْمَرِيِّنْتُ فَاعْلَمُوْاَتَ اللهَ عَزِيْرُ ُّمَكِيُمُ

هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ يَاأْتِيَهُمُ اللهُ فِيَ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلْإِكَةُ وَقُضِيَ

<sup>2</sup> अर्थात इस्लाम के पूरे संविधान का अनुपालन करो।

<sup>3</sup> खुले तर्कों से अभिप्राय कुर्आन और सुन्नत है।

<sup>4</sup> अर्थात तथ्य को जानता और प्रत्येक वस्तु को उस के उचित स्थान पर रखता है।

बादलों के छत्र में आ जाये, तथा फ़रिश्ते भी, और निर्णय ही कर दिया जाये? और सभी विषय अल्लाह ही की ओर फेरे<sup>[1]</sup> जायेंगे।

- 211. बनी इस्राईल से पूछो कि हम ने उन्हें कितनी खुली निशानियाँ दीं? इस पर भी जिस ने अल्लाह की अनुकम्पा को, उस के अपने पास आ जाने के पश्चात् बदल दिया, तो अल्लाह की यातना भी बहुत कड़ी है।
- 212. काफ़िरों के लिये संसारिक जीवन शोभनीय (मनोहर) बना दिया गया है। तथा जो ईमान लाये यह उन का उपहास<sup>[2]</sup> करते हैं, और प्रलय के दिन अल्लाह के आज्ञाकारी उन से उच्च स्थान<sup>[3]</sup> पर रहेंगे। तथा अल्लाह जिसे चाहे अगणित आजीविका प्रदान करता है।
- 213. (आरंभ में) सभी मानव एक ही (स्वाभाविक) सत्धर्म पर थे। (फिर विभेद हुया)। तो अल्लाह ने निबयों को शुभ समाचार सुनाने, [4] और

الْكَمْثُوا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ الْمُدُورُ اللهُ

سَلْ بَنِيْ َ إِسْرَا ﴿ يُكَلِّكُو ُ التَّيْنُهُوُ مِّنَ الْيَةِ ۗ بَيِّنَةٍ \* وَمَنْ يُنْبَدِّلُ نِعُمَةَ اللهِ مِنْ بَعْكِ مَا جَاءَتُهُ فَاقَ اللهَ شَدِيْدُ الْعُقَابِ ۞

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَوُواالْحَيْوِةُ الدُّنْيَاوَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَالَّذِيْنَ الْتَقُوْافَوْقَهُمُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ وَاللهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿

كَانَ النَّاسُ أَمَّةً وَّاحِدَ ةً فَ فَعَثَ اللهُ النَّهِمِيِّنَ مُبَتِّهِمِيُنَ وَمُنْذِرِيُنَّ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الكِبْتُ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمُ عَبِينَ النَّاسِ فِيهُمَا

- 1 अर्थात सब निर्णय परलोक में वही करेगा।
- 2 अर्थात उन की निर्धनता तथा दरिद्रता के कारण।
- 3 आयत का भावार्थ यह है कि काफ़िर संसारिक धन धान्य ही को महत्व देते हैं। जब कि परलोक की सफलता जो सत्धर्म और सत्कर्म पर आधारित है वही सब से बड़ी सफलता है।
- 4 आयत 213 का सारांश यह है कि सभी मानव आरंभिक युग में स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर आपस में विभेद हुआ तो अत्याचार और उपद्रव होने लगा। तब अल्लाह की ओर से नबी आने लगे ताकि सब को एक सत्धर्म पर कर दें। और आकाशीय पुस्तकें भी इसी लिये अवतरित हुईं कि विभेद में निर्णय

(अवैज्ञा) से सचेत करने के लिये भेजा, और उन पर सत्य के साथ पुस्तक उतारी, तािक वह जिन बातों पर विभेद कर रहे हैं, उन का निर्णय कर दें, और आप की दुराग्रह से उन्हों ने ही विभेद किया, जिन को (विभेद निवारण के लिये) यह पुस्तक दी गयी, तो जो ईमान लाये अल्लाह ने उस विभेद में उन्हें अपनी अनुमति से सत्पथ दर्शा दिया। और अल्लाह जिसे चाहे सत्पथ दर्शा देता है।

214. क्या तुम ने समझ रखा है कि यूँ ही स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे, हालाँकि अभी तक तुम्हारी वह दशा नहीं हुई जो तुम से पूर्व के ईमान वालों की हुई? उन्हें तंगियों तथा आपदाओं ने घर लिया, और वह झँझोड़ दिये गये, यहाँ तक कि रसूल और जो उस पर ईमान लाये गुहारने लगे कि अल्लाह की सहायता कब आयेगी? (उस समय कहा गयाः) सुन लो! अल्लाह की सहायता समीप[1] है।

215. हे नबी! वह आप से प्रश्न करते हैं कि कैसे व्यय (ख़र्च)करें? उन से कहो اخُتَكَفُوا فِيُهُ وَمَا اخْتَكَفَ فِيُهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْنُوُهُ مِنَ اَبِعُدِ مَاجَآءُ نَهُ مُ الْبَدِينَ عُنَى الْبَدِينَ عُنَيًا بَيْنَهُ حُوْفَهَ كَى اللهُ الَّذِينَ امَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهُ وَاللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ اِلْ صِمَاطٍ مُّنْتَقِيمُو

آمُرِحَسِمْتُمُ آنُ تَنُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا يُتَكُمُ الْمَرْحَسِمْتُهُمُ وَلَمَّا يَا يُتَكُمُ مَّ مَّتَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبُلِكُمْ مِّمَسَّتُهُمُ الْبَاسُاءُ وَالظَّرَاءُ وَنُ لِزِلُوا حَتَّى يَقُلُول الْبَرْسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ مَثَى نَصُرُ اللهِ قَرِيْبُ ﴿
اللهِ اللّهِ الْكَرَاتَ نَصُرَا اللهِ قَرِيْبُ ﴿

يَسْعَلُونَكَ مَاذَ ايُنْفِقُونَ \* قُلُمَا اَنْفَقَتُنُومِنَ

कर के सब को एक मूल सत्धर्म पर लायें। परन्तु लोगों की दुराग्रह और आपसी द्वेष विभेद का कारण बने रहे। अन्यथा सत्धर्म (इस्लाम) जो एकता का आधार है वह अब भी सुरक्षित है। और जो व्यक्ति चाहेगा तो अल्लाह उस के लिये यह सत्य दर्शा देगा। परन्तु यह स्वयं उस की इच्छा पर आधारित है।

1 आयत का भावार्थ यह है कि ईमान के लिये इतना ही बस नहीं कि ईमान को स्वीकार कर लिया तथा स्वर्गीय हो गये। इस के लिये यह भी आवश्यक है कि उन सभी परीक्षाओं में स्थिर रहो जो तुम से पूर्व सत्य के अनुयायियों के सामने आयीं, और तुम पर भी आयेंगी।

कि जो भी धन तुम ख़र्च करो, अपने माता पिता, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों तथा यात्रियों (को दो)। तथा जो भी भलाई तुम करते हो, उसे अल्लाह भली भाँति जानता है।

216. हे ईमान वालो! तुम पर युद्ध करना अनिवार्य कर दिया गया है, और वह तुम्हें अप्रिय है, हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें अप्रिय हो, और वही तुम्हारे लिये अच्छी हो, और इसी प्रकार सम्भव है कि कोई चीज़ तुम्हे प्रिय हो, और वह तुम्हारे लिये बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं<sup>[1]</sup> जानते।

217. हे नबी! वह<sup>[2]</sup> आप से प्रश्न करते हैं कि सम्मानित मास में युद्ध करना कैसा है? तो आप उन से कह दें कि उस में युद्ध करना घोर पाप है, परन्तु अल्लाह की राह से रोकना और उस का इन्कार करना, तथा मस्जिदे हराम से रोकना, और उस के निवासियों को उस से निकालना, अल्लाह के समीप उस से भी घोर पाप है। तथा फ़ितना (सत्धर्म) से विचलाना हत्या से भी भारी है। और वह तो तुम से युद्ध करते ही जायेंगे, यहाँ तक कि उन के बस

خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتْلَىٰ وَالْهُسَلِكِيْنِ وَابُنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا تَقْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْحٌ ۞

كْتِبَ عَلَيُكُمُّ الْقِتَالُ وَهُوَكُّرُهُ لَكُمُّ وَعَسَى اَنْ تَكُرُهُوْ اشَيْئًا وَهُوَ خَيُرُّ لِكُمُّ وَعَسَى اَنْ تُحُبُّوُا شَيْئًا وَهُوَ شَكَّرٌ لِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُو وَ اَنْ تُمُولًا تَعْلَمُونَهُ

<sup>1</sup> आयत का भावार्थ यह है कि युद्ध एैसी चीज नहीं जो तुम्हें प्रिय हो। परन्तु जब एैसी स्थिति आ जाये कि शत्रु इस लिये आक्रमण और अत्याचार करने लगे कि लोगों ने अपने पूर्वजों की आस्था परम्परा त्याग कर सत्य को अपना लिया हैं, जैसा कि इस्लाम के आरंभिक युग में हुआ, तो सत्धर्म की रक्षा के लिये युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है।

<sup>2</sup> अर्थात मिश्रणवादी।

में हो तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर दें, और तुम में से जो व्यक्ति अपने धर्म (इस्लाम) से फिर जायेगा, फिर कुफ़ पर ही उस की मौत होगी, तो ऐसों का किया कराया, संसार तथा परलोक में व्यर्थ हो जायेगा। तथा वही नारकी हैं। और वह उस में सदावासी होंगे।

218. (इस के विपरीत) जो लोग ईमान लाये, और उन्होंने हिजरत<sup>[1]</sup> की, तथा अल्लाह की राह में जिहाद किया, तो वास्तव में वही अल्लाह की दया की आशा रखते हैं। तथा अल्लाह अति क्षमाशील और बहुत दयालु है।

219. हे नबी! वह आप से मिंदरा और जूआ के विषय में प्रश्न करते हैं। आप बता दें कि इन दोनों में बड़ा पाप है। तथा लोगों का कुछ लाभ भी है। परन्तु उन का पाप उन के लाभ से अधिक<sup>[2]</sup> बड़ा है। तथा वह आप से प्रश्न करते हैं कि अल्लाह की राह में क्या ख़र्च करें? उन से कह दो कि जो अपनी आवश्यक्ता से अधिक हो। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये आयतों (धर्मादेशों) को उजागर करता है। ताकि तुम सोच विचार करो।

إِنَّ الَّذِينُ امَنُوا وَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَجُهَدُوا فِي سَيِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْدُ

يَسْنَكُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا َ إِنْتُوْكَمِيْرُ وَمَنَافِعُ لِلسَّاسِ وَالْمُهُمَا اَكُبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْتَكُوْ نَكَمَا ذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوِ كَنَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُ الْأَيْتِ لَعَلَّاعُمْ تَتَقَلَّرُوْنَ ﴿

<sup>ा</sup> हिज्रत का अर्थ है: अल्लाह के लिये स्वदेश त्याग देना।

<sup>2</sup> अर्थात अपने लोक परलोक के लाभ के विषय में विचार करो और जिस में अधिक हानि हो उसे त्याग दो। यद्यपि उस में थोड़ा लाभ ही क्यों न हो यह मदिरा और जूआ से सम्बन्धित प्रथम आदेश है। आगामी सूरह निसा आयत 43 तथा सूरह माइदह आयत 90 में इन के विषय में अन्तिम आदेश आ रहा है।

- 220. और वह आप से अनाथों के विषय
  में प्रश्न करते हैं। तो उन से कह
  दो कि जिस बात में उन का सुधार
  हो वही सब से अच्छी है। यदि तुम
  उन से मिल कर रहो तो वह तुम्हारे
  भाई ही हैं, और अल्लाह जानता
  है कि कौन सुधारने और कौन
  बिगाड़ने वाला है। और यदि अल्लाह
  चाहता तो तुम पर सख़्ती[1] कर
  देता। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली,
  तत्वज्ञ है।
- 221. तथा मुश्रिक<sup>[2]</sup> स्त्रियों से तुम विवाह न करो, जब तक वह ईमान न लायें, और ईमान वाली दासी मुश्रिक स्त्री से उत्तम है, यद्यपि वह तुम्हारे मन को भा रही हो, और अपनी स्त्रियों का विवाह मुश्रिकों से न करो जब तक वह ईमान न लायें। और ईमान वाला दास मुश्रिक से उत्तम है, यद्यपि वह तुम्हें भा रहा हो। वह तुम्हें अग्नि की ओर बुलाते हैं तथा अल्लाह स्वर्ग और क्षमा की ओर बुला रहा है। और सभी मानव के लिये अपनी आयतें (आदेश) उजागर कर रहा है तािक वह शिक्षा गृहण करें।

222. तथा वह आप से मासिक धर्म के

فِى الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ ۗ فَيَسْتُلُوْنَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ ۗ قُلُ إِصْلَاحُ تَهُمُ حَيْدٌ وَإِنْ ثُغَّالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمُّ وَاللهُ يُعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْشَاءَ اللهُ لِكَفْنَتُكُمُّ إِنَّ اللهُ عَزِيْرُ عَكِيمٌ ۞

ۅؘڵڗؾڰؚۑڂۅۘۘؗؗٳٲؠٛۺ۫ڔڬؾؚۘڂؿؖؽۏؙۅڽۜ۫ٷٙڵٙڡۜڎٞ۠ۺؙٷؙڡۣؽڎٞ ڂؿڒ۠ۺؽ ۺؙؿ۫ڔػڐۊۘڵۏٲۼۘڹؿڷؙۮ۠ٷڵڵٮؙٛٮٚ۬ؽڮٶ ٳڵۺؙڔڬؿؘڂؿۨؽۏٛۅڹٷٲۅؘػڹۘۮ۠؆ۺٷڝڽٛڿؽڒ ۺؙٞۺؙڔڮٷٷڵۊٲۼۻڹڴڎ۫ٵٛۅڵؠٚڮؽڎڠۏؽٳڶ ٳڵڎؙڔڿٷڶۺؙڎؙؽۮڠؙۅٛٙٳڶڶٲۼۘێۜڎٙۅٲڶٮٛۼ۫ڣڒۊ ؠٳۮڹڿٷؠؠؾؚؽؙٳڮؾؚڮڸڵػٳڛڬڡٚۿۿؙ

وَ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاذًى

- 1 उन का खाना पीना अलग करने का आदेश दे कर।
- 2 इस्लाम के विरोधियों से युद्ध ने यह प्रश्न उभार दिया कि उन से विवाह उचित है या नहीं? उस पर कहा जा रहा है कि उन से विवाह सम्बन्ध अवैध है, और इस का कारण भी बता दिया गया है कि वह तुम्हें सत्य से फेरना चाहते हैं। उन के साथ तुम्हारा विवाहिक सम्बन्ध कभी सफलता का कारण नहीं हो सकता।

विषय में प्रश्न करते हैं, तो कह दें कि वह मलीनता है। और उन के समीप भी न<sup>[1]</sup> जाओ जब तक पित्र न हो जायें। फिर जब वह भली भाँति स्वच्छ<sup>[2]</sup> हो जायें तो उन के पास उसी प्रकार जाओ जैसे अल्लाह ने तुम्हें आदेश<sup>[3]</sup> दिया है। निश्चय अल्लाह तौबा करने वालों तथा पित्र रहने वालों से प्रेम करता है।

- 223. तुम्हारी पितनयाँ तुम्हारे लिये खेतियाँ [4] है। तुम्हें अनुमित है कि जैसे चाहों अपनी खेतियों में जाओ। परन्तु भिवष्य के लिये भी सत्कर्म करो। तथा अल्लाह से डरते रहो। और विश्वास रखो कि तुम्हें उस से मिलना है। और ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दो।
- 224. तथा अल्लाह के नाम पर अपनी शपथों को उपकार तथा सदाचार और लोगों में मिलाप कराने के लिये रोक<sup>[5]</sup> न बनाओ| और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है|
- 225. अल्लाह तुम्हारी निरर्थक शपथों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, परन्तु जो शपथ

فَاعَتَزِلُواالِسِّكَآءَ فِي الْمُحَمِّيْضُ وَلَا تَقُرُبُوْهُنَ حَتَّى يَطْهُزُنَ ۚ فَإِذَا لَتَلَهَّرُنَ فَأَنُوْهُنَّ مِنْ حَبُثُ اَمَرَكُمْ اللهُ ۚ لِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّالِ يُنَ وَغُيِبُ الْمُثَطَهِّرِيْنَ

نِسَآؤُكُوحُرثُ لَكُمُ ۖ فَأَتُواحُرثَكُوٝ اَنْ شُئْتُهُ وَقَٰكِ مُوۡالِاَنۡفُسِكُمُ ۗ وَاتَّقُوااللّٰهَ وَاعْلَمُوۤااَتُكُمُ مُّلٰقُوۡهُ ۖ وَبَيۡتِرِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۚ ۚ

وَلاَ تَحْعُلُوااللهَ عُرْضَةً لِاَيْمَا يِنْكُمُ اَنُ تَكَبُّوُا وَتَتَقُوْا وَنُصُٰلِحُوا بَيْنِ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ ﴿

لَا يُؤَاخِنُ كُوُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي ٓ آيُمَا نِكُمْ وَالْكِنُ

- 1 अर्थात संभोग करने के लिये।
- 2 मासिक धर्म बन्द होने के पश्चात् स्नान कर के स्वच्छ हो जायें।
- 3 अर्थात जिस स्थान को अल्लाह ने उचित किया है, वहीं संभोग करो।
- 4 अर्थात संतान उत्पन्न करने का स्थान और इस में यह संकेत भी है कि भग के सिवा अन्य स्थान में संभोग हराम (अनुचित) है।
- 5 अर्थात सदाचार और पुण्य न करने की शपथ लेना अनुचित है।

अपने दिलों के संकल्प से लोगे, उन पर पकड़ेगा, और अल्लाह अति क्षमाशील सहनशील है।

- 226. तथा जो लोग अपनी पितनयों से संभोग न करने की शपथ लेते हों, वह चार महीने प्रतीक्षा करें। फिर<sup>[1]</sup> यिद अपनी शपथ से इस (बीच) फिर जायें तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 227. और यदि उन्होंने तलाक़ का संकल्प ले लिया हो तो निःसन्देह अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है।
- 228. तथा जिन स्त्रियों को तलाक़ दी गयी हो वह तीन बार रजवती होने तक अपने आप को विवाह से रोकी रखें। उन के लिये हलाल (वैध) नहीं है कि अल्लाह ने जो उन के गर्भाषयों में पैदा किया<sup>[2]</sup> है, उसे छुपायें। यदि वह अल्लाह तथा आख़िरत (परलोक) पर ईमान रखती हों। तथा उन के पित इस अवधि में अपनी पितनयों को लौटा लेने के अधिकारी<sup>[3]</sup> हैं यदि वह मिलाप<sup>[4]</sup> चाहते हों। तथा

ؿؙٷٳڿۮؙػٛؗڎڔؠؠٵػٮؘؠؘػڨؙڶۅؙؽؙڴٷٷٳڵڎۿۼؘڡؙۅؙڗ۠ ڂڸؽؙڿٛٛ۞

لِلَّذِيُنَ يُوُلُوُنَ مِنُ شِّمَاۤ إِنِهِمُ تَرَبُّصُ اَرْبُعَةِ اَشُهُرٍ ۚ فَإِلَّنَ فَا ۚ وُفَاِنَّ اللهُ غَفُورُرُّتِحِيُمُ۞

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيُرُ

وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْشُوهِنَ ثَلْثَةَ فُرُوَّ وَلَا يَعِلْ لَهُنَّ اَنُ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فَأَلَرُحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْبَهِ مِالْيُوْرِ الْاِخِرْ وَبُعُوْلَتُهُنَّ احَقُّ بِرَدِّهِنَ فِى ذَلِكَ إِنْ الْرَخْوُلُوْنِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي مَ عَلَيْهِنَ بِالْمُعُوُّوْنِ وَلَهُنَّ مِثْلُ اللهِ عَلَيْهِنَ دَرَجَهُ " وَاللهُ عَزِيْرَ فَيَرَالْمَعُوُّوْنِ حَكِيْمُ فَيْ

- यदि पत्नी से संबंध न रखने की शपथ ली जाये जिसे अर्बी में "ईला" के नाम से जाना जाता है तो उस का यह नियम है कि चार महीने प्रतीक्षा की जायेगी। यदि इस बीच पित ने फिर संबंध स्थापित कर लिया तो उसे शपथ का कप्फारह (प्रायश्चित) देना होगा। अन्यथा चार महीने पूरे हो जाने पर न्यायालय उसे शपथ से फिरने या तलाक देने के लिये बाध्य करेगा।
- 2 अर्थात मासिक धर्म अथवा गर्भ को।
- 3 यह बताया गया है कि पित तलाक़ के पश्चात् पत्नी को लौटाना चाहे तो उसे इस का अधिकार है। क्यों कि विवाह का मूल लक्ष्य मिलाप है, अलगाव नहीं।
- 4 हानि पहुँचाने अथवा दुख देने के लिये नहीं।

सामान्य नियमानुसार स्त्रियो<sup>[1]</sup> के लिये वैसे ही अधिकार हैं जैसे पुरुषों का उन के ऊपर है। फिर भी पुरुषों को स्त्रियों पर एक प्रधानता प्राप्त है। और अल्लाह अति प्रभुत्वशील तत्वज्ञ है।

229. तलाक दो बार है। फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाये या भली ٱلطَّلَاقُ مَرَّتُنِ ۖ فَإَمْسَاكُ بِمَعُرُونٍ

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब इस्लाम आया तो संसार यह जानता ही न था कि िस्त्रयों के भी कुछ अधिकार हो सकते हैं। स्त्री को संतान उत्पन्न करने का एक साधन समझा जाता था, और उन की मुक्ति इसी में थी कि वह पुरुषों की सेवा करें, प्राचीन धर्मानुसार स्त्री को पुरुष की सम्पत्ति समझा जाता था। पुरुष तथा स्त्री समान नहीं थे। स्त्री में मानव आत्मा के स्थान पर एक दूसरी आत्मा होती थी, रूमी विधान में भी स्त्री का स्थान पुरुष से बहुत नीचा था। जब कभी मानव शब्द बोला जाता तो उस से संबोधित पुरुष होता था। स्त्री पुरुष के साथ खड़ी नहीं हो सकती थी।

कुछ अमानवीय विचारों में जन्म से पाप का सारा बोझ स्त्री पर डाल दिया जाता। आदम के पाप का कारण हवा हुई। इस लिये पाप का पहला बीज स्त्री के हाथों पड़ा। और वही शैतान का साधन बनी। अब सदा स्त्री में पाप की प्रेरणा उभरती रहेगी, धार्मिक विषय में भी स्त्री पुरुष के समान न हो सकी।

परन्तु इस्लाम ने केवल स्त्रियों के अधिकार का विचार ही नहीं दिया बल्कि खुला एलान कर दिया कि जैसे पुरुषों के अधिकार हैं उसी प्रकार स्त्रियों के भी पुरुषों पर अधिकार हैं

कुर्आन ने इन चार शब्दों में स्त्री को वह सब कुछ दे दिया है जो उस का अधिकार था। और जो उसे कभी नहीं मिला था। इन शब्दों द्वारा उस के सम्मान और समता की घोषणा कर दी। दाम्पत्य जीवन तथा सामाजिक्ता की कोई ऐसी बात नहीं जो इन चार शब्दों में न आ गई हो। यद्यपि आगे यह भी कहा गया है कि पुरुषों के लिये स्त्रियों पर एक विशेष प्रधानता है। ऐसा क्यों है? इस का कारण हमें अगामी सूरह "निसा" में मिल जाता है कि यह इस लिये है कि पुरुष अपना धन स्त्रियों पर ख़र्च करते हैं। अर्थात परिवारिक जीवन की व्यवस्था के लिये कोई व्यवस्थापक अवश्य होना चाहिये। और इस का भार पुरुषों पर रखा गया है। यही उन की प्रधानता तथा विशेषता है। जो केवल एक भार है इस से पुरुष की जन्म से कोई प्रधानता सिद्ध नहीं होती। यह केवल एक परिवारिक व्यवस्था के कारण हुआ है।

भाँति विदा कर दिया जाये। और तुम्हारे लिये यह हलाल (वैध) नहीं है कि उन्हें जो कुछ तुम ने दिया है उस में से कुछ वापिस लो। फिर यदि तुम्हें यह भय<sup>[1]</sup> हो कि पित पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को स्थापित न रख सकेंगे तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी अपने पित को कुछ देकर मुक्ति<sup>[2]</sup> करा ले। यह अल्लाह की सीमायें हैं इन का उल्लंघन न करों। और जो अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे वही अत्याचारी हैं।

230. फिर यदि उसे (तीसरी बार) तलाक़ दे दी तो वह स्त्री उस के लिये हलाल (वैध) नहीं होगी, जब तक दूसरे पित से विवाह न कर ले। अब यदि दूसरा पित (संभोग के पश्चात्) उसे तलाक़ दे दे तब प्रथम पित से (निर्धारित अविध पूरी कर के) फिर विवाह कर सकती है, यदि वह दोनों समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रख<sup>[3]</sup> सकेंगे। और यह

آوُ تَسُرِيُحُ إِمِاحُسَانِ وَلايَحِكُ لَكُوْلَنُ تَاخُنُوْامِمَّ آاتَيُتُمُوُهُنَّ شَيْعًا إِلَّآ اَنْ يَخَافَا الْايُقِيمَاحُدُودَ اللَّوْفَانُ خِفْتُو الْاَيْقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَكَ تُ يِجْ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاتَّتَتَكُ وُهَاء وَمَن يَجْ تِلْكَ حُدُودَ اللهِ فَلاتَّتَتَكَ هُوْالظّلِمُونَ ﴿

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ اَبَعُنُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُةُ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاجُنَا حَ عَلَيْهِ مَا آنُ يَتَرَاجَعَآ إِنْ ظَتَّآ آنُ يُّقِيمُا حُنُودُ اللهِ وَتِلُكَ حُنُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْدُلُونَ۞

<sup>1</sup> अर्थात पति के संरक्षकों को।

<sup>2</sup> पत्नी के अपने पित को कुछ दे कर विवाह बंधन से मुक्त करा लेने को इस्लाम की पिरभाषा में "खुल्अ" कहा जाता है। इस्लाम ने जैसे पुरुषों को तलाक़ का अधिकार दिया है उसी प्रकार स्त्रियों को भी "खुल्अ" ले लेने का अधिकार दिया है। अर्थात वह अपने पित से तलाक़ माँग सकती है।

<sup>3</sup> आयत का भावार्थ यह है कि प्रथम पित ने तीन तलाक दे दी हों तो निर्धारित अविध में भी उसे पत्नी को लौटाने का अव्सर नहीं दिया जायेगा। तथा पत्नी को यह अधिकार होगा कि निर्धारित अविध पूरी कर के किसी दूसरे पित से धर्मविधान के अनुसार सहीह विवाह कर ले, फिर यदि दूसरा पित उसे सम्भोग

अल्लाह की सीमायें हैं, जिन्हें उन लोगों के लिये उजागर कर रहा है जो ज्ञान रखते हों।

231. और यदि स्त्रियों को (एक या दो) तलाक दे दो और उन की निर्धारित अवधि (इद्दत) पूरी होने लगे तो नियमानुसार उसे रोक लो, अथवा नियमानुसार विदा कर दो। उन्हें हानि पहुँचाने के लिये न रोको, ताकि उन पर अत्याचार करो, और जो कोई एैसा करेगा तो वह स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करेगा। तथा अल्लाह की आयतों (आदेशों) को उपहास न बनाओ| और अपने ऊपर अल्लाह के उपकार तथा उस पुस्तक (कुर्आन) तथा हिक्मत (सुन्नत) को याँद करो जिसे उस ने तुम पर उतारा है। और उस के द्वारा तुम को शिक्षा दे रहा है। तथा अल्लाह से डरो. और विश्वास रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है।[1]

232. और जब तुम अपनी पितनयों को (तीन से कम) तलाक़ दो, और वह अपनी निश्चित अवधि (इद्दत) पूरी

وَإِذَا طَلَقَتُهُ النِّسَاءَ فَمَلَغُنَ آجَلَهُ تَّ فَكَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا

के पश्चात् तलाक़ दे, या उस का देहान्त हो जाये तो प्रथम पित से निर्धारित अविध पूरी करने के पश्चात् नये महर के साथ नया विवाह कर सकती है। लेकिन यह उस समय है जब दोनों यह समझते हों कि वे अल्लाह के आदेशों का पालन कर सकेंगे।

1 आयत का अर्थ यह है कि पत्नी को पत्नी के रूप में रखो, और उन के अधिकार दो। अन्यथा तलाक़ दे कर उन की राह खोल दो। जाहिलिय्यत के युग के समान अँधेरे में न रखो। इस विषय में भी नैतिक्ता एवं संयम के आदर्श बनो और कुर्आन तथा सुन्नत के आदेशों का अनुपालन करो।

कर लें, तो (स्त्रियों के संरक्षको!) उन्हें अपने पितयों से विवाह करने से न रोको, जब कि सामान्य नियमानुसार वह आपस में विवाह करने पर सहमत हों, यह तुम में से उसे निर्देश दिया जा रहा है जो अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर ईमान (विश्वास) रखता है, यही तुम्हारे लिये अधिक स्वच्छ तथा पवित्र है। और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते।

233. और मातायें अपने बच्चों को पूरे दो वर्ष दुध पिलायें, और पिता को नियमानुसार उन्हें खाना कपड़ा देना है, किसी पर उस की सकत से अधिक भार नहीं डाला जायेगा, न माता को उस के बच्चे के कारण हानि पहुँचाई जाये, और न पिता को उस के बच्चे के कारण। और इसी प्रकार उस (पिता) के वारिस (उत्तराधिकारी) पर (खाना कपड़ा देने का) भार है। फिर यदि दोनों आपस की सहमति तथा परामर्श से (दो वर्ष से पहले) दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कोई दोष नहीं। और यदि (तुम्हारा विचार किसी अन्य स्त्री से) दूध पिलवाने का हो तो इस में भी तुम पर कोई दोष नहीं, जब कि जो कुछ नियमानुसार उसे देना है उस को चुका दिया हो, तथा अल्लाह से डरते रहो। और जान लो कि तुम जो कुछ करते हो उसे

تَرَاضَوُا بَيْنَهُمُ بِالْمُعَرُّوْفِ ۚ ذٰلِكَ يُوْعَظْ بِهِ مَنُ كَانَمِنَكُمُ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ ۚ ذٰلِكُمُ أَذْكَ لَكُمُ وَاطْهَرُ وَاللهُ يَصْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿

وَالْوَالِلْ تُنْ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ اَلَا اَنْ يُتَخَالَّرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِينُونَهُنَّ بِالْمَعْزُوْفِ لَائْتَكَفُ نَفْسٌ اللا وُسْعَهَ الْانْفُنَا لَرُوالِلَ قُبِيكِ هَا وَلاَمُولُودٌ لَهُ بِوَلَكِ الْاَعْنُ الْوَالِيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ قَلْوَالَامُولُودٌ لَهُ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَنُ الرَّدُتُّ وَانَ سُنَّرُضِعُوا الولادَ وَلَا لَكُونَا وَاتَّقَوُ اللهَ وَاعْلَمُواانَ اللهَ بِمَا تَعْمُونَ بَضِيرُ اللهَ وَاعْلَمُواانَ اللهَ بِمَا تَعْمُونَ بَضِيرُ

अल्लाह देख रहा[1] है|

- 234. और तुम में से जो मर जायें और अपने पीछे पितनयाँ छोड़ जायें तो वह स्वयं को चार महीने दस दिन रोके रखें। [2] फिर जब उन की अविध पूरी हो जाये तो वह सामान्य नियमानुसार अपने विषय में जो भी करें उस में तुम पर कोई दोष[3] नहीं। तथा अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है।
- 235. इस अवधि में यदि तुम (उन) स्त्रियों को विवाह का संकेत दो अथवा अपने मन में छुपाये रखो तो तुम पर कोई दोष नहीं। अल्लाह जानता है कि उन का विचार तुम्हारे मन में आयेगा, परन्तु उन्हें गुप्त रूप से विवाह का वचन न दो। परन्तु यह कि नियमानुसार [4] कोई बात कहो। तथा विवाह के बंधन का निश्चय उस समय तक न करो जब तक

ۅٙٲڷڽؽ۫ڹؿٷۜۏۧؽڡۣؠٛڬؙؙۿؙۅۘۘؾؽۜۯ۠ۏؽٵ۬ۯٛۘۏۘٵڲڷڗۜۘڰۻؽ ؠؚٲۿؙڛؚۿؿٵۯڹۼڎۜٲۺۿۅ۠ٷٙۼۺٞڒؙٵٷؚڶۮٵؠڬۼٛؽ ٲۻٙۿؿۜڣؘڵۮۼٮٵڂ؏ڲؽۘڴڎٷؽٵڣػڶؽ؋ٛٵٞڶۿؽؙۿؚ؈ۜ ڽؚٵڵؠۼٷٷٮؚ۫ٷٳٮڵۿؠؠٵٛػۼؠڵۏؽڿؘؽٟڲ۠۞

وَلَاكُبْنَاحَ عَلَيْكُوْ فِيْمَا عَتَصْنُتُوْ بِهِ مِنْ فِطْبَةِ
الْنِينَاءَ اَوَالْنَنَثُمْ فِنَ اَنْفُسِكُوْ عَلِمَ اللّهُ اللّهُ
سَتَنْ كُوْ وَنَهُنَّ وَلِكِنَ لانُوَاءِدُوهُنَّ سِتَّ اللّهَ اللّهُ
تَقُولُوْا قَوْلُامَعُوُوكًا أَوَلاَتَعُومُواعُقُكَ اللّهَ
حَتَّى يَبُلُغُ الكِيثُ الْجَلَةُ وَاعْلَمُوا الله
يَعُلُوُ مِنَا فِي اَنْفُسِكُوْ وَاعْلَمُوا الله
الله عَفُورُ حَلِيهُ ﴿
فَا اللّهُ عَفُورُ حَلِيهُ ﴿
فَا اللّهُ عَفُورٌ حَلِيهُ ﴿
فَا اللّهُ عَفُورٌ حَلِيهُ ﴿

- 1 तलाक़ की स्थिति में यिद माँ की गोद में बच्चा हो तो यह आदेश दिया गया है कि माँ ही बच्चे को दूध पिलाये और दूध पिलाने तक उस का ख़र्च पिता पर है। और दूध पिलाने की अविध दो वर्ष है। साथ ही दो मूल नियम भी बताये गये हैं कि न तो माँ को बच्चे के कारण हानि पहुँचाई जाये और न पिता को। और किसी पर उस की शिक्त से अधिक खर्च का भार न डाला जाये।
- 2 उस की निश्चित अवधि चार महीने दस दिन है। वह तुरंत दूसरा विवाह नहीं कर सकती, और न इस से अधिक पित का सोग मनाये। जैसा कि जाहिलिय्यत में होता था कि पत्नी को एक वर्ष तक पित का सोग मनाना पड़ता था।
- 3 यदि स्त्री निश्चित अवधि के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसे रोका न जाये।
- 4 विवाह के विषय में जो बात की जाये वह खुली तथा नियमानुसार हो, गुप्त नहीं।

निर्धारित अवधि पूरी न हो जाये<sup>[1]</sup>, तथा जान लो कि जो कुछ तुम्हारे मन में है उसे अल्लाह जानता है। अतः उस से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह क्षमाशील, सहनशील है।

- 236. और तुम पर कोई दोष नहीं यदि तुम स्त्रियों को संभोग करने तथा महर (विवाह उपहार) निर्धारित करने से पहले तलाक दे दो। (इस स्थिति में) उन्हें कुछ दो। नियमानुसार धनी पर अपनी शक्ति के अनुसार तथा निर्धन पर अपनी शक्ति के अनुसार देना है। यह उपकारियों पर आवश्यक है।
- 237. और यदि तुम उन को उन से संभोग करने से पहले तलाक़ दो इस स्थिति में कि तुम ने उन के लिये महर (विवाह उपहार) निर्धारित किया है तो निर्धारित महर का आधा देना अनिवार्य है। यह और बात है कि वह क्षमा कर दें। अथवा वह क्षमा कर दें जिन के हाथ में विवाह का बंधन<sup>[2]</sup> है। और क्षमा कर देना संयम से अधिक समीप है। और

لاجُنَاحَ عَلَيُكُمُ إِنْ طَلَقُتُو النِّسَآءَ مَا لَمُ تَمَسُّوْهُ قَ اَوَتَقِمْ صُوْالَهُنَّ فِرِيْغَنَهَ ۚ وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَلَارُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَلَارُهُ مَتَاعًا ۚ بِالْمَعُرُوفِ ۚ حَقًا عَلَى الْمُصُسِنِينَ ۞

وَإِنَّ طَلَقَتُهُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُتُوهُنَّ وَقَلُ فَرَضُ تُو لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُو إِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْيُعُفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةً النِّكَامِ وَاَنْ تَعْفُواْ الَّذِي لِلتَّقُولِي وَلاَتَنْسُوا الفَضُل بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرُ

- 1 जब तक अवधि पूरी न हो विवाह की बात तथा वचन नहीं होना चाहिये।
- अर्थात पित अपनी ओर से अधिक अर्थात पूरा महर दे तो यह प्रधानता की बात होगी। इन दो आयतों में यह नियम बताया गया है कि यदि विवाह के पश्चात् पित और पत्नी में कोई सम्बंध स्थापित हुआ हो, तो इस स्थिति में यदि महर निर्धारित न किया गया हो तो पित अपनी शिक्त अनुसार जो भी दे सकता हो, उसे अवश्य दे। और यदि महर निर्धारित हो तो इस स्थिति मे आधा महर पत्नी को देना अनिवार्य है। और यदि पुरुष इस से अधिक दे सके तो संयम तथा प्रधानता की बात होगी।

आपस में उपकार को न भूलो। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है।

- 238. नमाज़ों का, विशेष रूप से माध्यमिक नमाज़ (अस) का ध्यान रखो।<sup>[1]</sup> तथा अल्लाह के लिये विनय पूर्वक खड़े रहो।
- 239. और यदि तुम्हें भय<sup>[2]</sup> हो तो पैदल या सवार (जैसे संभव हो) नमाज़ पढ़ों, फिर जब निश्चित हो जाओ तो अल्लाह ने तुम्हें जैसे सिखाया है, जिसे पहले तुम नहीं जानते थे,वैसे अल्लाह को याद करो।
- 240. और जो तुम में से मर जायें, तथा पित्नयाँ छोड़ जायें, वह अपनी पित्नयों के लिये एक वर्ष तक उन को ख़र्च देने, तथा (घर से) न निकालने की विसय्यत कर जायें तो यदि वह स्वयं निकल जायें<sup>[3]</sup> तथा सामान्य नियमानुसार अपने विषय में कुछ भी करें, तो तुम पर कोई दोष नहीं। अल्लाह प्रभावशाली तत्वज्ञ है।
- 241. तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गयी हो, तो उन्हें भी उचित रूप से सामग्री मिलनी चाहिये, यह आज्ञाकारियों पर आवश्यक है।

حَافِظُوْاعَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا يِلْهِ وَنِتِيْنَ الْ

فَإِنْ خِفْتُرْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَا نَا ۚ فِإِذَا اَمِنْتُمُ فَاذُكُرُوا الله كَنَاعَلَنَكُمْ مَا لَوَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞

وَاتَّذِيْنَ نُنَّوَقُونَ مِنْكُمْ وَكِنَدُوُنَ اَدُوَاجَاتَ وَصِيَّةً لِلْأَذْوَاجِهِمْ هَتَاعًا إِلَى الْحُولِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرْجُنَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعُلَى فِنَ أَنْشِهِنَ مِنْ مَّعُرُونٍ وَاللهُ عَزِيْرٌ حَكِيْرُ ۞

وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَاعُ إِللْمُعُرُوفِ حُقَّاعَلَى الْمُعُرُوفِ حُقَّاعَلَى الْمُعُرُوفِ حُقَّاعَلَى الْمُثَيِّقِ بُنَ ﴿

- अस की नमाज़ पर ध्यान रखने के लिये इस कारण बल दिया गया है कि व्यवसाय में लीन रहने का समय होता है।
- 2 अर्थात शत्रु आदि का।
- 3 अर्थात एक वर्ष पूरा होने से पहले। क्यों कि उन की निश्चित अविध चार महीनो और दस दिन ही निर्धारित है।

- 242. इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों को उजागर कर देता है ताकि तुम समझो।
- 243. क्या आप ने उन की दशा पर विचार नहीं किया जो अपने घरों से मौत के भय से निकल गये<sup>[1]</sup>, जब कि उन की संख्या हज़ारों में थी, तो अल्लाह ने उन से कहा कि मर जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया। वास्तव में अल्लाह लोगों के लिये बड़ा उपकारी है, परन्तु अधिकांश लोग कृतज्ञयता नहीं करतें।[2]
- 244. और तुम अल्लाह (के धर्म के समर्थन) के लिये युद्ध करो, और जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है।
- 245. कौन है, जो अल्लाह को अच्छा उधार<sup>[3]</sup> देता है, ताकि अल्लाह उसे उस के लिये कई गुना अधिक कर दे? और अल्लाह ही थोड़ा और अधिक करता है, और उसी की ओर तुम सब फेरे जावोगे।
- 246. हे नबी! क्या आप ने बनी इस्राईल के प्रमुखों के विषय पर विचार नहीं किया, जो मूसा के बाद सामने आया? जब उस ने अपने नबी से कहाः हमारे लिये एक राजा बना दो।

كَنْالِكَ يُمَيِّنُ اللهُ لَكُمُّ الْاِتِهِ لَعَلَّكُمُّ اللَّهِ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ لَكُمُّ اللَّهِ لَعَلَّكُمُ

اَلَهُ تَرَالَى الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَهُوْ اُلُوْفٌ حَذَرَالُمُونِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوثُواْ تُقْرَاحُيْاهُوْرانَ الله لَنُ وفض لِ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَشْكُونُونَ

ۅؘڡۜٵؾڵؙۅؙٳ؈۬ٛڛٙڔؽڽڶۣٳڵڷۅۅٙٳۼڵؠؙۅٞٳٲؾۜٳڵۿڛٙؽؠٞ ۼڸؽ۠۞

مَنْ ذَاالَّذِيْ يُغْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَذِيْرُةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّو َ النِّيْهِ تُرْجِعُونَ

ٱڵؘؘۄؙؾۘۯٳڶٙؽٵڷؠڲڵؚڡؽؙڹؿٙٳۺڗٳۧ؞ؽڶڝؽؙڹۼٮؚ ڞؙۅ۠ڛؽٳڎ۫ڡٞٵٮؙۉٳڶێؚؾ۪ڵۿڂٛٳؠ۫ۼڞؙڶڬٵڡؘڸڴٵؿ۫ڡۧٵؾڷ ڣۣٛڛؘؽڶۣٳ۩۬ؿۊۛٵڷۿڵ عٙ؊ؽؿؙڂۄٳؽڮ۫ؾػڲؽڲ۠ ٵڷۊؾٵڵٲڒؽؙڠٵؾٮؙٛۅٛٳ؞ڡٞٵڵۅٛٳۅؘٵڵؽٵٞڰڒؽؙڡٵؾڶ؈۫

- 2 आयत का भावार्थ यह है कि जो लोग मौत से डरते हों, वह जीवन में सफल नहीं हो सकते, तथा जीवन और मौत अल्लाह के हाथ में है।
- 3 अर्थात जिहाद के लिये धन खुर्च करना अल्लाह को उधार देना है।

हम अल्लाह की राह में युद्ध करेंगे, (नबी ने) कहाः ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें युद्ध का आदेश दे दिया जाये तो अवैज्ञा कर जाओ? उन्हों ने कहाः ऐसा नहीं हो सकता कि हम अल्लाह की राह में युद्ध न करें। जब कि हम अपने घरों और अपने पुत्रों से निकाल दिये गये हैं। परन्तु जब उन्हें युद्ध का अदेश दे दिया गया तो उन में से थोड़े के सिवा सब फिर गये। और अल्लाह अत्याचारियों को भली भाँति जानता है।

247. तथा उन के नबी ने कहाः अल्लाह ने "तालूत" को तुम्हारा राजा बना दिया है। वह कहने लगेः "तालूत" हमारा राजा कैसे हो सकता है? हम उस से अधिक राज्य का अधिकार रखते हैं, वह तो बड़ा धनी भी नहीं है। (नबी ने) कहाः अल्लाह ने उसे तुम पर निर्वाचित किया है, और उसे अधिक ज्ञान तथा शारिरिक बल प्रदान किया है। और अल्लाह जिसे चाहे अपना राज्य प्रदान करे तथा अल्लाह ही विशाल, अति ज्ञानी[1] है।

248. तथा उन के नबी ने उन से कहाः उस के राज्य का लक्षण यह है कि वह ताबूत तुम्हारे पास आयेगा, जिस में तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे लिये संतोष तथा मूसा और हारून के घराने के छोड़े हुये ڛۑؽڸالله وَقَكْ أُخْرِجُنَا مِنُ دِيَارِنَا وَٱبْنَآ إِنَّا فَلْنَاكْتِ عَلَيْهُو الْقِتَالُ تَوَكُوا إِلَّا قَلِيُـلًا مِنْهُمُّهُ وَاللّٰهُ عَلِيْهُ ۚ إِللّٰهِ لِينَ۞

وَقَالَ لَهُمْ نَوِيْتُهُمُ إِنَّ اللهُ قَدُ بَمَتَ لَلُمُ كَالُوْتَ مَلِكًا ْقَالُوْآ اَتْى يَكُونُ لَهُ المُمُلُكُ عَلَيْنَا وَخَنُ احَقَّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمُنُونَّ سَعَةً مِنَّ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهُ اصطفه لُم عَلَيْكُمُ وَزَادَ لا بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْرِقُ مُلْكَةً مَنْ يَشَا الْحُولِلهُ وَالسِحْ عَلِيْدُ

ۅؘۜڟڶڶۿؙۄ۫ڹؘؠؽ۠ۿؙڂڔٳؾٞٳؽۜڐڡؙؙڡؙؙڮۄٙٲؽڲٳ۠ؾؚؽۘڮٛۄٛ ٳڵڲٵڹٛۅ۠ٮٛۏؽؙۼڛڲؽٮٞڎٞڡٞۜٞٞ؈۫ڗؾڲؚ۠ڂۯؽؾٙؽڎ۠ؾؾٵڗٞڮ ٳڵؙڡؙٷڶ؈ۅٙٳڶؙۿڒۅٛؾۼؖڽڶڎؙٳڶٮڶڶۭڮڎٞٳؾۜڣٛ ڂٳڮڒڮۼؖٵڮٛڎٳڽؙػؙڹؙؿ۠ۄؙۛٷٛڡۣؽڹؽؘ۞ٞ

अर्थात उसी के अधिकार में सब कुछ है। और कौन राज्य की क्षमता रखता है? उसे भी वही जानता है।

अवशेष हैं, उसे फ़रिश्ते उठाये हुये होंगे। निश्चय यदि तुम ईमान वाले हो तो इस में तुम्हारे लिये बड़ी निशानी<sup>[1]</sup> (लक्षण) है।

249. फिर जब तालूत सेना ले कर चला, तो उस ने कहोः निश्चय अल्लाह एक नहर द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। तो जो उस में से पीयेगा वह मेरा साथ नहीं देगा, और जो उसे नहीं चखेगा, वह मेरा साथ देगा, परन्तु जो अपने हाथ से चुल्लू भर पी ले (तो कोई दोष नहीं। तो थोड़े के सिवा सब ने उस में से पी लिया। फिर जब उस (तालूत) ने और जो उस के साथ ईमान लाये, उस (नहर) को पार किया, तो कहा आज हम में (शत्रु) जालूत और उस की सेना से युद्ध करने की शक्ति नहीं। (परन्तु) जो समझ रहे थे कि उन्हें अल्लाह से मिलना है उन्होंने कहाः बहुत से छोटे दल अल्लाह की अनुमित से भारी दलों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। और अल्लाह सहनशीलों के साथ है।

250. और जब वह जालूत और उस की सेना के सम्मुख हुये तो प्रार्थना की, हे हमारे पालनहार! हम को धैर्य प्रदान कर। तथा हमारे चरणों को (रणक्षेत्र में) स्थिर कर दे। और काफ़िरों पर हमारी सहायता कर।

251. तो उन्हों ने अल्लाह की अनुमित से

فَكَمَّافَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُّوْدُ قَالَ إِنَّ اللهَ مُمْتَلِيكُمُ بِنَهَرٍ فَكَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِتِّيُ وَمَنُ لَّهُ يَطِعُهُ فَإِلَّهُ مِنِّيَ إِلَامِنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِّيدِ الْأَ فَتَرِيُولُولُومِنُهُ إِلَّا فَلِيلًا مِنْهُ وَهُو كَالَمَا الْمَاوَلَ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ۅؘۘڵێٵۜ؉ۯؙۉؙڶڸۼٵڵۅٛؾۅۜڂٛڹؙٷڍ؋ڰٵڵۊ۠ٳڒؾۜڹۜٵۧڡٛٚڕٟڠؙ ٵؘؽؽڹٚٲڞؘڋؚٳۊؿٙؾؚٮۛٲؿؙۯٳڡٮٚٵۅٵڞؙۯؾٵۼڶٵڷٙڠؙۄ ٵڰڸڣ<sub>ٳۼ</sub>ؽ۞

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذُنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوْدُجَالُوْتَ وَاللَّهُ

1 अर्थात अल्लाह की ओर से तालूत को निर्वाचित किये जाने की।

उन्हें पराजित कर दिया, और दावूद ने जालूत का बंध कर दिया। तथा अल्लाह ने उस (दावूद)<sup>[1]</sup> को राज्य और हिक्मत (नुबूवत) प्रदान की, तथा उसे जो ज्ञान चाहा दिया, और यदि अल्लाह कुछ लोगों की कुछ लोगों द्वारा रक्षा न करता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, परन्तु संसार वासियों पर अल्लाह बड़ा दयाशील है।

- 252. (हे नबी!) यह अल्लाह की आयतें हैं, जो हम आप को सुना रहे हैं, तथा वास्तव में आप रसूलों में से हैं।
- 253. वह रसूल हैं। उन को हम ने
  एक दूसरे पर प्रधानता दी है। उन
  में से कुछ ने अल्लाह से बात की।
  और कुछ को कई श्रेणियाँ ऊँचा
  किया। तथा मर्यम के पुत्र ईसा
  को खुली निशानियाँ दीं। और
  रूहुलकुदुस<sup>[2]</sup> द्वारा उसे समर्थन
  दिया। और यदि अल्लाह चाहता
  तो इन रसूलों के पश्चात् खुली
  निशानियाँ आ जाने पर लोग
  आपस में न लड़ते, परन्तु उन्हों
  ने विभेद किया, तो उन में से कोई
  ईमान लाया, और किसी ने कुफ़
  किया। और यदि अल्लाह चाहता तो

اللهُ الْمُلُكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِثَمَّا يَشَآعُ وَلَوُلاَدَ فَعُرُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِيَعْضِ لَفَسَكَتِ الْاَرْضُ وَلِكِنَّ اللهَ ذُوْفَصُّلِ عَلَى الْعُلَمِينِيَ ۞

تِلْكَ اليَّ اللهِ نَــُتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاتَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ @

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْمَنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضِ مِنْهُحُرُمِّنُ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَالنَّيْنَا عِنْسَى ابْنَ مَرْيَحَ الْبَيِّنِتِ وَلَيَّدُنْ فُرُوْمِ الْقُدُسُ وَلُوشَاءَ اللهُ مَا الْفَتَنَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِمَا عَامِّمُ الْمُيِّنْتُ وَلِكِنِ الْفَتَنَفُوْ فَمِنْهُمْ مَنَ الْمَنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءً اللهُ مَا اقْتَتَلُوا " وَلِكِنَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِدِيْنَ

<sup>1</sup> दावूद अलैहिस्सलाम तालूत की सेना में एक सैनिक थे, जिन को अल्लाह ने राज्य देने के साथ नबी भी बनाया। उन्हीं के पुत्र सुलैमान अलैहिस्सलाम थे। दावूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने धर्मपुस्तक ज़बूर प्रदान की। सूरह साद में उन की कथा आ रही है।

<sup>2 &</sup>quot;रूहुलकुदुस" का शाब्दिक अर्थः पवित्रात्मा है। और इस से अभिप्रेत एक फ़रिश्ता है, जिस का नाम "जिब्रील" अलैहिस्सलाम हैं।

वह नहीं लड़ते, परन्तु अल्लाह जो चाहता है करता है।

- 254. हे ईमान वालो! हम ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस में से दान करो, उस दिन (अर्थात प्रलय) के आने से पहले, जिस में कोई सौदा नहीं होगा, और न कोई मैत्री, तथा न कोई अनुशंसा (सिफ़ारिश) काम आयेगी, तथा काफ़िर लोग<sup>[1]</sup> ही अत्याचारी<sup>[2]</sup> हैं।
- 255. अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह जीवित<sup>[3]</sup> तथा नित्य स्थाई है, उसे ऊँघ तथा निद्रा नहीं आती। आकाश और धरती में जो कुछ है, सब उसी का<sup>[4]</sup> है। कौन है जो उस के पास उस की अनुमित के बिना अनुशंसा (सिफ़ारिश) कर सके? जो कुछ उन के समक्ष और जो कुछ उन से ओझल है सब को जानता है। वह उस के ज्ञान में से वही जान सकते हैं जिसे वह चाहे। उस की कुर्सी आकाश तथा धरती को समोये हुये है। उन दोनों की रक्षा उसे नहीं थकाती। वही सर्वोच्च<sup>[5]</sup> महान् है।

يَايُهُمَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَّ الْفِقْوُ الْمِتَّارَ قَنْكُمْ مِّنَ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي يَوْهُ لِلَّ بَيْعُ فِيْهِ وَلَا خُلَّهُ ۗ وَلَا شَفَاعَهُ ۚ وَالْكُلْمُ وْنَ هُو الطَّلِمُونَ۞

اللهُ لَاَللَهُ الْأَلْفُواَ اُخَيُّ الْقَيُّوْهُ لَا لَاَتُخُدُهُ لِاسَانَةُ وَلاَنَوْمُ لِلَهُ مَا فِي السَّهٰوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ لَا اللَّه بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ايَّدِي يُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلاَيْجِيطُونَ شِيْمُ أَمِّنْ عِلْمِهَ الْكِينِ فِي اللَّهُ وَلا يَعْفِي اللَّهُ السَّهٰ السَّهٰ السَّهٰ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَلا يَتُودُونُهُ وَهُ فُلُهُمُ الْوَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيلُ الْعَظِيلُةُ فِي

- 1 अर्थात जो इस तथ्य को नहीं मानते वही स्वयं को हानि पहुँचा रहे हैं।
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि परलोक की मुक्ति ईमान और सदाचार पर निर्भर है, न वहाँ मुक्ति का सौदा होगा न मैत्री और सिफ़ारिश काम आयेगी।
- 3 अर्थात स्वयंभू, अनन्त है।
- 4 अर्थात जो स्वयं स्थित तथा सब उस की सहायता से स्थित हैं।
- 5 यह कुर्आन की सर्वमहान् आयत है। और इस का नाम "आयतुलकुर्सी" है। हदीस में इस की बड़ी प्रधानता बताई गई है। (तफ्सीर इब्ने कसीर)

- 256. धर्म में बल प्रयोग नहीं। सुपथ कुपथ से अलग हो चुका है। अतः अब जो तागूत (अर्थात अल्लाह के सिवा पूज्यों) को नकार दे, तथा अल्लाह पर ईमान लाये तो उस ने दृढ़ कड़ा (सहारा) पकड़ लिया जो कभी खण्डित नहीं हो सकता। तथा अल्लाह सब कुछ सुनता जानता<sup>[1]</sup> है।
- 257. अल्लाह उन का सहायक है जो ईमान लाये। वह उन को अंधेरों से निकालता है। और प्रकाश में लाता है। और जो काफ़िर (विश्वासहीन) है। उन के सहायक तागूत (उन के मिथ्या पूज्य) है। जो उन्हें प्रकाश से अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही नारकी हैं, जो उस में सदावासी होंगे।
- 258. हे नबी! क्या आप ने उस व्यक्ति की दशा पर विचार नहीं किया, जिस ने इब्राहीम से उस के पालनहार के विषय में विवाद किया, इसलिये कि अल्लाह ने उसे राज्य दिया था? जब इब्राहीम ने कहाः मेरा पालनहार वह है जो जीवित करता तथा मारता है तो उस ने कहाः मैं भी जीवित<sup>[2]</sup> करता

لَاَإِكْرَاكَ فِي اللِّينِيْ قَدْتَبَيِّنَ الرُّشُدُمِنَ الْغَقِّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوُثْقَٰ ۚ لَا انْفِصَامَرَ لَهَا ۖ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْكُوْ

اَلَلْهُ وَكِنُ الَّذِيْنَ الْمَنُولَ فِيُوْجِهُمُومِّنَ الظُّلَمٰتِ إِلَى النُّوْرِهِ وَالَّذِيْنَ كَفَمُ وَالْوَلِيَّعُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمُّ مِّنَ النَّوْرِ إِلَى الظُّلْمُاتِ الْوَلَلِيَّكَ اَصْحَبُ النَّارِعُمُونِهُمَ فِيْهَا خَلِكُ وَنَ

اَلَهُ تَرَالَى الَّذِي حَاَّجُ إِبْرُهِمَ فِي رَبِّهِ اَنْ الْخُهُ اللهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ إِبْرُهُمَ وَفِي رَبِّهِ اَنْ يُخْيَ وَيُمِيثُ قَالَ اِبْرُهُمُ وَالْمِيثُ قَالَ اِبْرُهُمُ وَالْمِيثُ قَالَ اللهُ يَأْقَ بِالشَّهُسِ مِنَ الْمَشْرِقِ الْبُرُهُمُ فَإِنَّ اللهُ عَلْمَ بَاللهُ كَالِّقُ مُنْ وَاللهُ كَالْمِينَ فَهُوتَ الَّذِي فَكُمَنَ وَاللهُ لَا يَعْدِينَ فَهُوتَ الَّذِي فَكُمَنَ وَاللهُ لَا يَعْدِينَ الْمَقْوَمُ الظّلِمِينَ فَيْ

- 1 आयत का भावार्थ यह है कि धर्म तथा आस्था के विषय में बल प्रयोग की अनुमित नहीं, धर्म दिल की आस्था और विश्वास की चीज़ है। जो शिक्षा दिक्षा से पैदा हो सकता है, न कि बल प्रयोग और दबाव से। इस में यह संकेत भी है कि इस्लाम में जिहाद अत्याचार को रोकने तथा सत्धर्म की रक्षा के लिये है न कि धर्म के प्रसार के लिये। धर्म के प्रसार का साधन एक ही है, और वह प्रचार है, सत्य प्रकाश है। यदि अंधकार हो तो केवल प्रकाश की आवश्यक्ता है। फिर प्रकाश जिस ओर फिरेगा तो अंधकार स्वयं दूर हो जायेगा।
- 2 अर्थात जिसे चाहूँ मार दूँ, और जिसे चाहूँ क्षमा कर दूँ। इस आयत में अल्लाह

तथा मारता हूँ। इब्राहीम ने कहाः अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है, तू उसे पश्चिम से ला दे! (यह सुन कर) काफ़िर चिकत रह गया। और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता।

259. अथवा उस व्यक्ति के प्रकार जो एक ऐसी नगरी से गुज़रा जो अपनी छतों सहित ध्वस्त पड़ी थी? उस ने कहाः अल्लाह इस के ध्वस्त हो जाने के पश्चात इसे कैसे जीवित (आबाद) करेगा? फिर अल्लाह ने उसे सौ वर्ष तक मौत दे दी। फिर उसे जीवित किया। और कहाः तुम कितनी अवधि तक मुर्दे पड़े रहे? उस ने कहाः एक दिन अथवा दिन के कुछ क्षण। (अल्लाह ने) कहाः बल्कि तुम सौ वर्ष तक पड़े रहे| अपने खाने पीने को देखो कि तनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तथा अपने गधे की ओर देखो, ताकि हम तुम्हें लोगों के लिये एक निशानी (चिन्ह) बना दें। तथा (गधे की) स्थियों को देखो कि हम उसे कैसे खडा करते हैं। और उन पर केसे माँस चढाते हैं। इस प्रकार जब उस के समक्ष बातें उजागर हो गयीं, तो वह<sup>[1]</sup> पुकार उठा कि मुझे ज्ञान (प्रत्यक्ष) हो गया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है।

اَوْكَالَّانِ مُمَّوَّعَلْ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلْ
عُرُوشِهَا قَالَ اللهُ يُحُى هٰنِةِ اللهُ بَعْنَ
عُرُوشِهَا قَالَ اللهُ مِائَةَ عَامِ رَثُو بَعَتَهُ قَالَ
كَوْلِيَّةُ عَنْ قَالَ لِيدَّ ثُنْ يُوْمًا اَوْبُعْضَ يَوْمِ فَالْكَارِ اللهُ عَالَ فَلُورِ اللهُ عَامِ فَانْظُرُ الله طَعَامِكَ وَشَرَالِكَ لَوُيَتَسَنَّةً وَانْظُرُ الله طَعَامِكَ وَشَرَالِكَ لَوُيَتَسَنَّةً وَانْظُرُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

के विश्व व्यवस्थापक होने का प्रमाणिकरण हैं। और इस के पश्चात् की आयत में उस के मुर्दे को जीवित करने की शक्ति का प्रमाणिकरण है।

1 इस व्यक्ति के विषय में भाष्यकारों ने विभेद किया है। परन्तु सम्भवतः वह व्यक्ति (उज़ैर) थे। और नगरी (बैतुल मिक्दिस) थी। जिसे बुख़्त नस्सर राजा ने आक्रमण कर के उजाड़ दिया था। (तफ़्सीर इब्ने कसीर)

- 260. तथा (याद करो) जब इब्राहीम ने कहाः हे मेरे पालनहार! मुझे दिखा दे कि तू मुर्दे को कैसे जीवित कर देता है? कहाः क्या तुम ईमान नहीं लाये? उस ने कहाः क्यों नहीं? परन्तु ताकि मेरे दिल को संतोष हो जाये। अल्लाह ने कहाः चार पक्षी ले आओ। और उन को अपने से परचा लो। (फिर उन को बध कर के) उन का एक एक अंश (भाग) पर्वत पर रख दो। फिर उन को पुकारो। वह तुम्हारे पास दौड़े चले आयेंगे। और यह जान ले कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
- 261. जो अल्लाह की राह में अपने धनों को दान करते हैं, उस की दशा, उस एक दाने जैसी है जिस ने सात बालियाँ उगाई हों। (उस की) प्रत्येक बाली में सौ दाने हों। और अल्लाह जिसे चाहे और भी अधिक देता है। तथा अल्लाह विशाल<sup>[1]</sup> ज्ञानी है।
- 262. जो अपना धन अल्लाह की राह में दान करते हैं, फिर दान करने के पश्चात् उपकार नहीं जताते, और न (जिसे दिया हो) दुख देते हैं उन्हीं के लिये उन के पालनहार के पास उन का प्रतिकार (बदला) है, और उन पर कोई डर नहीं होगा, और न ही वह उदासीन[2] होंगे।
- 263. भली बात बोलना तथा क्षमा, उस दान से उत्तम है जिस के पश्चात्

وَاذْقَالَ اِبْرَاهِمُ رَتِّ آرِنْ كَيْفَ تُكُي الْمُوُثْ قَالَ اَوَلَهُ تُؤُمِنْ قَالَ بَلْ وَلاَنُ لِيَطُلَكِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ فَخُذُ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ اللَّيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلْ كُلِّ جَبلِ تِنْهُنَّ جُزْءً اثْقَادُ عُهُنَّ يَاٰتِيُنَكَ سَعْمًا وَاعْلَمُ آنَ الله عَزِيُرُ حُكِيدُهُ۞

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ فَ سَبِيلِ اللهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ اَئَبُنَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فَى كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنَ يَتَكَأُ وَاللهُ وَاسِمْ عَلِيُكُرْ۞

ٱلّذِيْنَ يُنْفِقُونَ ٱمُوَالَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّةِ لَايْشِعُونَ مَا اَنْفَقُوْ امَثًا وَّلَا آذَى لَهُمُ اَجُوهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهُمُ وَلاهُمُ يُخْزَنُونَ

قَوْلُ مَّعُرُونٌ وَمَغُفِمَ لَا خَيْرُونٌ صَكَ قَوْلِيَّ تُبَعُهَا

अर्थात उस का प्रदान विशाल है, और उस के योग्य को जानता है।

<sup>2</sup> अर्थात संसार में दान न करने पर कोई संताप होगा।

दुःख दिया जाये। तथा अल्लाह निस्पृह सहनशील है।

264. हे ईमान वालो! उस व्यक्ति के समान उपकार जता कर तथा दुःख दे कर, अपने दानों को व्यर्थ न करों जो लोगों को दिखाने के लिये दान करता है, और अल्लाह तथा अन्तिम दिन (परलोक) पर ईमान नहीं रखता। उस का उदाहरण उस चटेल पत्थर जैसा है जिस पर मिट्टी पड़ी हो, और उस (पत्थर) को चटेल छोड़ दे। वह अपनी कमाई का कुछ भी न पा सकेंगे, और अल्लाह काफ़िरों को सीधी डगर नहीं दिखाता।

265. तथा उन की उपमा जो अपना धन अल्लाह की प्रसन्नता की इच्छा में अपने मन की स्थिरता के साथ दान करते हैं, उस बाग़ (उद्यान) जैसी है, जो पृथ्वी तल के किसी ऊँचे भाग पर हो, उस पर घोर वर्षा हुई, तो दुगना फल लाया, और यदि घोर वर्षा नहीं हुई, तो (उस के लिये) फुहार ही बस<sup>11</sup> हो, तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख रहा है।

266. क्या तुम में से कोई चाहेगा कि उस के खजूर तथा अँगूरों के बाग हों, اَدًى وَاللهُ غَنِيٌ حَلِيُمْ اللهُ عَنِيُ حَلِيُمُ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِفُونَ اَمُوالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْفِيتًامِّنَ اَنْفُسِهِمُ كَمَثَل جَنَّةِ اِبِرَبُوةٍ اَصَابَهَا وَابِلُّ فَانَتُ أُكُلَهَا ضِغْفَيْنِ ۚ فَإِنْ كَوْنُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلَّ ۚ وَاللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِنْيُ

ٱيَوَدُّاكَدُكُمُ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَبَّةٌ مُّنْ تَغِيْلٍ

1 यहाँ से अल्लाह की प्रसन्नता के लिये जिहाद तथा दीन, दुखियों की सहायता के लिये धन दान करने की विभिन्न रूप से प्रेरणा दी जा रही है। भावार्थ यह है कि यदि निः स्वार्थता से थोड़ा दान भी किया जाये, तो शुभ होता है, जैसे वर्षा की फुहारें भी एक बाग़ (उद्यान) को हरा भरा कर देती हैं।

जिन में नहरें बह रही हों, उन में उस के लिये प्रत्येक प्रकार के फल हों, तथा वह बूढ़ा हो गया हो, और उस के निर्बल बच्चे हों, फिर वह बगोल के आघात से जिस में आग हो, झुलस जाये।<sup>[1]</sup> इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये आयतों को उजागर करता है, ताकि तुम सोच विचार करो।

267. हे ईमान वालो! उन स्वच्छ चीज़ों में से जो तुम ने कमाई हैं, तथा उन चीज़ों में से जो हम ने तुम्हारे लिये धरती से उपजाई हैं, दान करो। तथा उस में से उस चीज़ को दान करने का निश्चय न करो जिसे तुम स्वयं न ले सको, परन्तु यह कि अंदेखी कर जाओ। तथा जान लो कि अल्लाह निःस्पृह प्रशंसित है।

268. शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है, तथा निर्लज्जा की प्रेरणा देता है, तथा अल्लाह तुम को अपनी क्षमा और अधिक देने का वचन देता है, तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है।

269. वह जिसे चाहे प्रबोध (धर्म की समझ) प्रदान करता है, और जिसे प्रबोध प्रदान कर दिया गया, उसे وَّاعْنَابِ عَوْيُ مِنْ تَعْتَا الْأَنْهُ لَالَهُ فَيُهَامِنَ كُلِّ التَّهَرُتِ وَاصَابُهُ الكِبرُولَهُ ذُرِيَّةٌ ثُمْعَقَاءُ \* فَأَصَا بَهَ آلِعُصَارُ فِيهِ نَارُ فَاحْتَرَقَتُ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَلِيتِ لَعَلَّا كُوْتَ تَقَكَّرُونَ فَ

يَايُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا اَنْفِقُوْ امِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبْتُمُوْمِيَّا اَخْرَجْنَا الْمُوْمِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَتَّهُوا الْخِيْفُ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمُ بِالْخِذِيْ يُحِالِّا اَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ وَاعْمَمُوْا اَنْ الله خَذِيْ حَمِيْكُ ۞

> ٱشَّيُطْنُ يَعِنُ كُمُّ الْفَقَرَ وَ يَأْمُوُكُمُّ بِالْفَحْشَآءَ ۚ وَاللهُ يَعِنُ كُمُّ مَّغُفِرَاةً مِّنْهُ وَفَضُلًا وَاللهُ وَالسِمُّ عَلِيُثُرُّ ۚ

يُّوْقِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَأَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمُمَةَ فَقَدُا أُوْقِىَ خَيُّرًا كَثِيْرًا

अर्थात यही दशा प्रलय के दिन काफिर की होगी। उस के पास फल पाने के लिये कोई कर्म नहीं होगा। और न कर्म का अव्सर होगा। तथा जैसे उस के निर्बल बच्चे उस के काम नहीं आ सके, उसी प्रकार उस श का दिखावे का दान भी काम नहीं आयेगा, वह अपनी आवश्यक्ता के समय अपने कर्मों के फल से वंचित कर दिया जायेगा। जैसे इस व्यक्ति ने अपने बुढ़ापे तथा बच्चों की निर्बलता के समय अपना बाग खो दिया।

बड़ा कल्याण मिल गया, और समझ वाले ही शिक्षा ग्रहण करते हैं।

- 270. तथा तुम जो भी दान करो, अथवा मनौती<sup>[1]</sup> मानो, अल्लाह उसे जानता है, तथा अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा।
- 271. यदि तुम खुले दान करो, तो वह भी अच्छा है, तथा यदि छुपा कर करों और कंगालों को दो तो वह तुम्हारे लिये अधिक अच्छा<sup>[2]</sup> है। यह तुम से तुम्हारे पापों को दूर कर देगा। तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उस से अल्लाह सूचित है।
- 272. उन को सीधी डगर पर लगा देना आप का दायित्व नहीं, परन्तु अल्लाह जिसे चाहे सीधी डगर पर लगा देता है। तथा तुम जो भी दान देते हो तो अपने लाभ के लिये देते हो, तथा तुम अल्लाह की प्रसन्तता प्राप्त करने के लिये ही देते हो, तथा तुम जो भी दान दोगे, तुम्हें उस का भरपूर प्रतिफल (बदला) दिया जायेगा, और तुम पर अत्याचार[3] नहीं किया जायेगा।

273. दान उन निर्धनों (कंगालों) के लिये है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर وَمَا يَنَّكُّرُ الْآاوُلُواالْآلُلْبَابِ⊕

وَمَاۤانَفُقُتُوُمِّنُ نَفَقَةٍ اَوۡنَڬَٱرۡتُوُمِّنُ تَّنۡدِوۡقِاتَّااللهَیَعُلُمُهُ ۖ وَمَالِلظّٰلِمِیْنَ مِنۡ اَنۡصَاٰدِ۞

ٳ؈ؗٛؾؙڹۮؙۅۘۘۘۘۘٳٳڶڞٙػۊ۬ؾؚڡؘٚڹڝ؆ٙۿێٷڔڶ ؾؙڂٛڡؙؙۅ۫ۿٵۉؾؙٷٛؿۅ۠ۿٵڶڡؙٛڡٞػڒٙٵۼڣۿۅػؽٷ ڰڪٛڎٷؽػڣؚٞڒٷػڴؚۻ۠ٷڬؙڴۄۺؙڛؾؚؾٵؾؚػؙۿٷڶڶڶۿ ڔؠؠٵؘؾڡؙؠٙڵٷؘڹڿؘۅؽٷۛ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُـلْ مُهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُلِ يَ مَنْ تَيْشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِانْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ اللَّا ابْتِغَاءَ وَجُواللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ نُكُوتُ إِلَيْكُمُ وَانْتُمْ لِانْظُلَنُونَ

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ الْحُصِرُ وَا فِي سَجِيلِ اللهِ

- अर्थात अल्लाह की विशेष रूप से इबादत (वन्दना) करने का संकल्प ले। (तफ्सीरे कुर्तुबी)
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि दिखावे के दान से रोकने का यह अर्थ नहीं है किः छुपा कर ही दान दिया जाये, बल्कि उस का अर्थ केवल यह है कि निःस्वार्थ दान जैसे भी दिया जाये. उस का प्रतिफल मिलेगा।
- 3 अर्थात उस के प्रतिफल में कोई कमी न की जायेगी।

गये हों कि धरती में दौड़ भाग न कर<sup>[1]</sup> सकते हों, उन्हें अज्ञान लोग न माँगने के कारण धनी समझते हैं, वह लोगों के पीछे पड़ कर नहीं माँगते। तुम उन्हें उन के लक्षणों से पहचान लोगे। तथा जो भी धन तुम दान करोगे, निस्सन्देह अल्लाह उसे भली भाँति जानने वाला है।

- 274. जो लोग अपना धन रात दिन, खुले छुपे दान करते हैं तो उन्हीं के लिये उन के पालनहार के पास, उन का प्रतिफल (बदला) है। और उन को कोई डर नहीं होगा। और न वह उदासीन होंगे।
- 275. जो लोग व्याज खाते हैं एैसे उठेंगे जैसे वह उठता है जिसे शैतान ने छू कर उन्मत्त कर दिया हो। उन की यह दशा इस कारण होगी कि उन्हों ने कहा कि व्यापार भी तो व्याज ही जैसा है, जब कि अल्लाह ने व्यापार को हलाल (वैध), तथा व्याज को हराम (अवैध) कर दिया<sup>[2]</sup> है। अब

لَايِسُتَطِيعُونَ ضَرَّكَافِى الْلَاصِٰ يَحْسُبُهُو الْجَاهِ لُ اَغْنِيَاءَ مِنَ النَّعَفُّونَ تَعْرِفُهُو بِسِيْهُ هُ عُوْلَا يَسُعُلُونَ النَّاسَ الْحَاكَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ رِبِهِ عَلِيُكُوْ

ٱڰ۫ڹؚؽؖڹؘ يُـنَفِقُونَ ٱمُوَالَهُ مُوبِالَّيُلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّعَلانِيَةً فَلَهُمُ ٱجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمُ ۚ وَلاَخَوُفُ عَلَيُهِمُ وَلاَهُمُ يَعُزَنُونَ ۞

اَلَكِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّلُوالاَيَقُوْمُوْنَ الْاَكْمَا يَقُومُ الَّذِي يَنَخَبُّطُهُ الشَّيْطُنُ مِثَلُ الرِّلُوا وَاَحَلَّ ذلك بِاَنَّهُمُ قَالُوْ اَلْبَاالْبَيْعُ مِثُلُ الرِّلُوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبُيْعُ وَحَرَّمَ الرِّلُوا فَمَنَ حَبَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ تَرِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَصُرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولِيكَ اصْعَابُ التَّارِ هُمُ مُوفِيهَا خلِدُ وَنَ عَادَ فَاُولِيكَ اصْعابُ التَّارِ هُمُ مُوفِيهَا خلِدُ وَنَ قَ

- 1 इस से सांकेतिक वह मुहाजिर हैं जो मक्का से मदीना हिज्रत कर गये। जिस के कारण उन का सारा सामान मक्का में छूट गया। और अब उन के पास कुछ भी नहीं बचा। परन्तु वह लोगों के सामने हाथ फैला कर भीख नहीं माँगते।
- इस्लाम मानव में परस्पर प्रेम तथा सहानुभूति उत्पन्न करना चाहता है, इसी कारण उस ने दान करने का निर्देश दिया है कि एक मानव दूसरे की आवश्यक्ता पूर्ति करे। तथा उस की आवश्यक्ता को अपनी आवश्यक्ता समझे। परन्तु व्याज खाने की मांसिकता सर्वथा इस के विपरीत है। व्याज भक्षी किसी की आवश्यक्ता को देखता है तो उस के भीतर उस की सहायता की भावना उत्पन्न नहीं होती। वह उस की विवशता से अपना स्वार्थ पूरा करता तथा उस की आवश्यक्ता को अपने धनी होने का साधन बनाता है। और क्रमशः एक निर्देशी हिंसक पशु बन

जिस के पास उस के पालनहार की ओर से निर्देश आ गया, और इस कारण उस से रुक गया, तो जो कुछ पहले लिया वह उसी का हो गया। तथा उस का मुआमला अल्लाह के हवाले है, और जो फिर वही करें तो वही नारकी हैं, जो उस में सदावासी होंगे।

- 276. अल्लाह व्याज को मिटाता है, और दानों को बढ़ाता है। और अल्लाह किसी कृतघ्न घोर पापी से प्रेम नहीं करता।
- 277. वास्तव में जो ईमान लाये, तथा सदाचार किये, तथा नमाज़ की स्थापना करते रहे, और ज़कात देते रहे तो उन्हीं के लिये उन के पालनहार के पास उन का प्रतिफल है, और उन्हें कोई डर नहीं होगा और न उदासीन होंगे।
- 278. हे ईमान वालो! अल्लाह से डरो, और जो व्याज शेष रह गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम ईमान रखने वाले हो तो।
- 279. और यदि तुम ने ऐसा नहीं किया, तो अल्लाह तथा उस के रसूल से युद्ध के लिये तैयार हो जाओ। और यदि तुम तौबा (क्षमा याचना) कर लो तो तुम्हारे लिये तुम्हारा मूल धन है।

يَمُحَقُ اللهُ الرِّبُواوَيُّرُ فِ الصَّدَافَٰتِ ۚ وَاللهُ لَاِيُّهِ بُّ كُلُّ كَفَّارٍ اَشِيُوهِ

اِتَّالَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الشَّلِحْتِ وَٱقَامُوا الصَّلُوٰةَ وَانْتُواالرَّكُوٰةَ لَهُمُ اَجُرُهُمُوعِنْنَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خُوثُ عَلِيْهُمُ وَلَاهُمْ يُغَرِّنُوْنَ۞

ؖڲٲؿٞۿٵڷڮڹؽٙٵڡؘٮؙؙۅ۠ٳٲڰٞڡؙؙۅٳ۩ؗؗۿۅؘۮؘۯؙۅٛٳڝٲڹڡۣٙ ڡؚؽٳڸڗؚؠۤۅٳڶؙؙٛڴٮؙٛتؙۄؙۺؙٷ۫ڝڹؽڹ۞

فَانَ لَكَ تَفَعُلُوا فَاذَنُواْلِ كُوْكِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَإِنْ تُبُتُّوُ فَلَكُمُ رُءُوُسُ الْمُوالِكُوْ لِاتَفْلِلِنُوْنَ وَلا تُظْلَمُونَ ۞

कर रह जाता है, इस के सिवा व्याज की रीति धन को सीमित करती है, जब कि इस्लाम धन को फैलाना चाहता है, इस के लिये व्याज को मिटाना, तथा दान की भावना का उत्थान चाहता है। यदि दान की भावना का पूर्णतः उत्थान हो जाये तो कोई व्यक्ति दीन तथा निर्धन रह ही नहीं सकता।

न तुम अत्याचार करो<sup>[1]</sup>, न तुम पर अत्याचार किया जाये।

280. और यदि तुम्हारा ऋणी असुविधा में हो तो उसे सुविधा तक अव्सर दो। और अगर क्षमा कर दो (अर्थात दान कर दो) तो यह तुम्हारे लिये अधिक अच्छा है, यदि तुम समझो तो।

281. तथा उस दिन से डरो जिस में तुम अल्लाह की ओर फेरे जाओगे, फिर प्रत्येक प्राणी को उस की कमाई का भरपूर प्रतिकार दिया जायेगा, तथा किसी पर अत्याचार न होगा।

282. हे ईमान वालो! जब तुम आपस में किसी निश्चित अवधि तक के लिये उधार लेन देन करो. तो उसे लिख लिया करो, तुम्हारे बीच न्याय के साथ कोई लेखक लिखे. जिसे अल्लाह ने लिखने की योग्यता दी है। वह लिखने से इन्कार न करे। तथा वह लिखवाये जिस पर उधार है| और अपने पालनहार अल्लाह से डरे। और उस में से कुछ कम न करे। यदि जिस पर उधार है वह निर्बोध अथवा निर्बल हो. अथवा लिखवा न सकता हो तो उस का संरक्षक न्याय के साथ लिखवाये। तथा अपने में से दो परुषों को साक्षी (गवाह) बना लो। यदि दो पुरुष न हों तो एक पुरुष तथा दो स्त्रियों को उन साक्षियों में से जिन को साक्षी बनाना पसन्द करो। ताकि दोनों

وَإِنْ كَانَ دُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَا مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ قُوْإِخَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمُ تَعْلَمُونَ ۞

وَاتَّقُواْ يَوُمَّا تُرْجَعُونَ فِيهُ وَلِلَ اللَّهِ تُقَوَّوُ فَيُ وَلِلَ اللَّهِ تُقَوَّوُ فَى كُلُّ نَفْسٍ كَاللَّهُونَ ﴿

يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوْآاِ ذَاتَكَ ايَنْتُمُ بِدَيْنِ إِلَّ آجِلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُولُا وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِللْعَلَٰ لِ وَلَا يَا أَبُ كَايِتُ أَنْ يَكُنُبُ كَمَا عَلَيهُ اللهُ فَلْيَكُنُبُ وَلْيُنْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْضَعِيقًا أَوْلاسَيْتَطِيْعُ أَنْ يُبِلُّ هُو فَلْيُمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعُدُلِ وَاسْتَشْهُدُ وَاشْهِيْدَيْنِ مِنُ رِّحِالِكُؤْفَانُ لَكُورِكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُلْ وَّامُرَاشِ مِمَّنُ تَرْضَوُنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلُ إِحْدُ مُهُمّا فَتُذَكِّرُ إِحْدُ مُمَّا الْأُخْرَى وَلاَ يَانُ الشُّهُ مَا آءُ إِذَامَا دُعُوا وَلَا تَسْتُ مُوٓا آنُ تَكْتُبُو هُ صَغِيُرًا آوُكِيبُرًا إِلَّي اجَلِه "ذَ لِكُمْ آفْسَطُ عِنْدَاللهِ وَٱقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَٱدُنَّى ٱلْا تَزْتَابُوْآ الكآأن تَكُون بَجَارَةً حَاضِرَةً ثُونِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَكَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ ٱلَّا تَكُتُبُوُ هَا ۚ وَإَشْهِدُ وَآلِدُ اتَّبَايَعُنُو

<sup>1</sup> अर्थात मूल धन से अधिक लो।

(स्त्रियों) में से एक भूल जाये तो दुसरी याद दिला दे। तथा जब साक्षी बुलाये जायें तो इन्कार न करें। तथा विषय छोटा हो या बडा उस की अवधि सहित लिखवाने में आलस्य न करो, यह अल्लाह के समीप अधिक न्याय है। तथा साक्ष्य के लिये अधिक सहायक। और इस से अधिक समीप है कि संदेह न करो। परन्तु यदि तुम व्यापारिक लेन देन हाथों हाथ (नगद करते हो) तो तुम पर कोई दोष नहीं कि उसे न लिखो। तथा जब आपस में लेन देन करो तो साक्षी बना लो। और लेखक तथा साक्षी को हानि न पहुँचाई जाये। और यदि ऐसा करोगे तों तुम्हारी अवैज्ञा ही होगी, तथा अल्लाह से डरो। और अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है। और निःसन्देह अल्लाह सब कुछ जानता है।

283. और यिद तुम यात्रा में रहो, तथा लिखने के लिये किसी को न पाओ तो धरोहर रख दो। और यिद तुम में परस्पर एक दूसरे पर भरोसा हो (तो धरोहर की भी आवश्यक्ता नहीं) जिस पर अमानत (उधार) है, वह उसे चुका दे। तथा अल्लाह (अपने पालनहार) से डरे, और साक्ष्य को न छुपाओ, और जो उसे छुपायेगा तो उस का दिल पापी है, तथा तुम जो करते हो अल्लाह सब जानता है।

284. आकाशों तथा धरती में जो कुछ है सब अल्लाह का है। और जो तुम्हारे मन में है उसे बोलो अथवा मन وَلَا يُضَاَّرُ كَا تِبُّ وَلَاشَهِيْنُ هُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ شُنُونٌ بِكُدْ • وَانَّقُوااللهُ \*وَيُعَلِّمُكُمُرُ اللهُ \* وَاللهُ بِكِلِّ شَمُّعَلِيْحُ ⊛

ۅٙٳڽۢػؙڎؙؾؙۯ۬ٷڵڛٙڣٙڔٷٙڷۄٛۼؚؖۮؙۏٳػٳؾؚٵڣٙڔۣۿڽ۠ ؞ۿۜڠڹ۠ٷڞڎؙ۠ٷؘڶؽٲڝؘؠۼٛڞؙڴۄ۫ؠۼڞٵڣڷؽؙٷڐٟٳڷێؠؽ ٳۊؙؿؙؙۻٵٙڡؘٵؽؾؘڎٷڵؽۼۜۊ۪ٳڵڬڎۘڗؾڎٷڵٳػػڹٛٷٳ ٳۺۜۿٳۮڎۧٷڝٞڽڲۮؾۿٵٷٳڰڎٙٳڎؿٷڷڹڬڎۅٳڵڮ ڔؠؠٵؾؘڠؠۘؠؙۮؙڽٛۼڵؽڎۣ۞۠

بِلهِ مَا فِي السَّمْ لُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُكُ وَامَا فِيُّ اَنْفُسِ كُمُ اَوْ تُخُفُّو كُي يُحَاسِبُكُمْ سِرِ اللهُ

ही में रखो अल्लाह तुम से उस का हिसाब लेगा। फिर जिसे चाहे क्षमा कर देगा। और जिसे चाहे दण्ड देगा। और अल्लाह जो चाहे कर सकता है।

285. रसूल उस चीज़ पर ईमान लाया जो उस के लिये अल्लाह की ओर से उतारी गई। तथा सब ईमान वाले उस पर ईमान लाये। वह सब अल्लाह तथा उस के फ़्रिश्तों और उस की सब पुस्तकों एवं रसूलों पर ईमान लाये। (वह कहते हैं:) हम उस के रसूलों में से किसी के बीच अन्तर नहीं करते। हम ने सुना, और हम आज्ञाकारी हो गये। हे हमारे पालनहार! हमें क्षमा कर दे, और हमें तेरे ही पास<sup>[1]</sup> आना है।

286. अल्लाह किसी प्राणी पर उस की सकत से अधिक (दायित्व का) भार नहीं रखता। जो सदाचार करेगा उस का लाभ उसी को मिलेगा, और जो दुराचार करेगा उस की हानि भी उसी को होगी। हे हमारे पालनहार! यदि हम भूल चूक जायें तो हमें न पकड़। हे हमारे पालनहार! हमारे ऊपर इतना बोझ न डाल जितना हम से पहले के लोगों पर डाला गया। हे हमारे पालनहार! हमारे पापों की अनदेखी कर दे, और हमें क्षमा कर दे, तथा हम पर दया कर, तू ही हमारा स्वामी है, तथा काफ़िरों के विरुद्ध हमारी सहायता कर।

ڡؘؽۼٝڣۯڶؚؠؘؽ۩ؿؽٵٛٷۘؽۼػؚۨۨٞٮ۪۠ڡؘؽڲۺۜٲٷۛٷڶۺ۠ؖ ۼڮؙڴڷ*ۺؙڴ*ؙڰٙڽؽؙؿٷ

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَثْرِلَ الدَّهِ مِنْ رَّيِّهِ وَالنَّوْمِنُونَ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْإِكْتِهِ وَكُنْيَهِ وَرُسُلِهِ الرَّفُوتِ فُلَّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْإِكْتِهِ وَكُنْيَهِ سَمِعْنَا وَالْمُعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالدَّكَ الْمُصِدُّرُ

لائكِلِفُ اللهُ نَفْمًا إلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكْسَبَتُ
وَعَلَيْهَا مَا الْمُسَّبَتُ \* رَبَّنَا لا ثُوَاخِدُ نَاْ إِنْ
نَشِيئَا أَوْ اَخْطَأْنَا \* رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا أَلِمُ وَالْمُعَلَّا وَكُلُنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَلا عُمِّلُنَا وَلا عُمِّلُنَا وَلا عُمِّلُنَا مَا لا طاقة لَنَا يِه \* وَاعْفُ عَثَا \* وَاعْفُ عَثَا \* وَاغْفُرُنَا فَانْصُرُنَا عَالْمُونَا عَلَى الْقُومُ والكَلْفِرِيْنَ ﴿

<sup>1</sup> इस आयत में सत्धर्म इस्लाम की आस्था तथा कर्म का सारांश बताया गया है।

## सूरह आले इमरान - 3



## सूरह आले इमरान के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 200 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत 33 में आले इमरान (इमरान की संतान) का वर्णन हुआ है जो ईसा (अलैहिस्सलाम) की माँ मर्यम (अलैहिस्सलाम) के पिता का नाम है। इस लिये इस का नाम ((आले इमरान)) रखा गया है।
- इस की आरंभिक आयत 9 तक तौहीद (अद्वैतवाद) को प्रस्तुत करते हुये यह बताया गया है कि कुर्आन अल्लाह की वाणी है इस लिये सभी धार्मिक विवाद में यही निर्णयकारी है।
- आयत 10 से 32 तक अहले किताब तथा दूसरों को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्हों ने कुर्आन के मार्गदर्शन को जिस का नाम इस्लाम है नहीं माना तो यह अल्लाह से कुफ़ होगा जिस का दण्ड सदैव के लिये नरक होगा। और उन्हों ने धर्म का जो वस्त्र धारण कर रखा है प्रलय के दिन उस की वास्तविक्ता खुल जायेगी और वह अपमानित हो कर रह जायेंगे।
- आयत 33 से 63 तक में मर्यम (अलैहस्सलाम) तथा ईसा (अलैहिस्सलाम) से संबन्धित तथ्यों को उजागर किया गया जो उन निर्मूल विचारों का खण्डन करते हैं जिन्हें ईसाईयों ने धर्म में मिला लिया है और इस संदर्भ में ज़करिय्या (अलैहिस्सलाम) तथा यह्या (अलैहिस्सलाम) का भी वर्णन हुआ है।
- आयत 64 से 101 तक अहले किताब ईसाईयों के कुपथ और उन के नैतिक तथा धार्मिक पतन का वर्णन करते हुये मुसलमानों को उन से बचने के निर्देश दिये गये हैं।
- आयत 102 से 120 तक मुसलमानों को इस्लाम पर स्थित रहने तथा कुर्आन पाक को दृढ़ता से थामे रहने और अपने भीतर एक ऐसा गिरोह बनाने के निर्देश दिये गये हैं जो धार्मिक सुधार तथा सत्य का प्रचार करे और इसी के साथ अहले किताब के उपद्रव से सावधान रहने पर बल दिया गया है।
- आयत 121 से 189 तक उहुद के युद्ध की स्थितियों की समीक्षा की गई हैं। तथा उन कमज़ोरियों की ओर संकेत किया गया है जो उस समय उजागर हुईं।
- आयत 190 से अन्त तक इस का वर्णन है कि ईमान कोई अन्ध विश्वास

नहीं, यह समझ बूझ तथा स्वभाव की आवाज़ है। और जब मनुष्य इसे दिल से स्वीकार कर लेता है तो उस का संबन्ध अल्लाह से हो जाता और उस की यह प्रार्थना होती है कि उस का अन्त शुभ हो। उस समय उस का पालनहार उसे शुभपरिणाम की शुभसूचना सुनाता है कि उस ने सत्धर्म का पालन करने में जो योगदान दिये हैं वह उसे उन का भरपूर सुफल प्रदान करेगा। फिर अन्त में सत्य की राह में संघर्ष करने और सत्य तथा असत्य के संघर्ष में स्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

93

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. अलिफ्, लाम, मीम।
- अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह जीवित नित्य स्थायी है।
- उसी ने आप पर सत्य के साथ पुस्तक (कुर्आन) उतारी है, जो इस से पहले की पुस्तकों के लिये प्रमाणकारी है, और उसी ने तौरात तथा इंजील उतारी हैं।
- 4. इस से पूर्व लोगों के मार्गदर्शन के लिये, और फुर्क़ान उतारा है<sup>[1]</sup>, तथा जिन्हों ने अल्लाह की आयतों को अस्वीकार किया, उन्हीं के लिये कड़ी यातना है। और अल्लाह प्रभुत्वशाली, बदला लेने वाला है।
- निस्संदेह अल्लाह से आकाशों तथा धरती की कोई चीज़ छुपी नहीं है।

الَّغُ

اللهُ لِرَالهُ إِلاَهُوَالْحَيُّ الْقَيَّوُمُ ﴿

نَوَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَّابَكِنَ يَكَيْهِ وَٱنْزُلَ النَّوْرُلةَ وَالْإِنْجِيْلُ

مِنْ قَبْلُ هُدُّى لِلتَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرُقَانَ أِنَّ الَّذِينَى كَفَرُوْا بِالْمِاللهِ لَهُمُّرِعَنَابٌ شَدِينُنُّ وَاللهُ عَزِيْزُدُوانْتِقَامِ ﴿

اِتَّ اللهَ لَايَحْفَلَ عَلَيْهِ شَقَىُ ۚ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ۚ ﴿

अर्थात तौरात और इंजील अपने समय में लोगों के लिये मार्गदर्शन थीं। परन्तु फुर्क़ान (कुर्आन) उतरने के पश्चात् अब वह मार्गदर्शन केवल कुर्आन पाक में है।

- 6. वही तुम्हारा रूप आकार गर्भाषयों में जैसे चाहता है, बनाता है, कोई पूज्य नहीं, परन्तु वही प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
- 7. उसी ने आप पर<sup>[1]</sup> यह पुस्तक (कुंआन) उतारी है जिस में कुछ आयतें मुहकम<sup>[2]</sup> (सुदृढ़) हैं जो पुस्तक का मूल आधार हैं, तथा कुछ दूसरी मुतशाबिह<sup>[3]</sup> (संदिग्ध)हैं। तो जिन के दिलों में कुटिलता है वह उपद्रव की खोज तथा मनमानी अर्थ करने के लिये संदिग्ध के पीछे पड़ जाते हैं। जब कि उन का वास्तविक अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तथा जो ज्ञान में पक्के हैं वह कहते हैं कि सब हमारे पालनहार के पास से है, और बुद्धिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं।
  - (तथा कहते हैं)ः हे हमारे पालनहार!

هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُوُ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَكَّا ۗ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُ وَالْعَزِيْرُ الْعَكِيدُ ۗ

هُوالَّذِي َ اَنُزُلَ عَلَيْكَ الكَتْبُومِنُهُ الْكَثُّ مُحْكَمْتُ هُنَّ الْمُ الكِتْبِ وَاُخَرُمُتَشْهِهُ ثَافَاقًا الَّذِينَ فِي قُلُوْيِهِمْ زَيْخٌ قَينَتْبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاء الْفِتْنَة وَابْتِغَاءَ تَالُويُلِهَ وَمَا يَعْلَقْتَاوُرِيكُهُ إِلَّا اللهُ مُوالرِّسِخُوْنَ فِي الْمِلْمِ يَعْلَقْتَاوُرِيكُهُ إِلَّا اللهُ مُوالرِّسِخُوْنَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ الْمُثَالِهِ كُلُّ مِّنَ عِنْدِرَتِبَاء وَمَا يَدُّكُرُ إِلَّالُولُوا الْالْلِهَا فِي الْمَالِيقِ

رَتِّبْالا تُرْخُ قُلُوْلِبَابِعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ

- 1 आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने मानव का रूप आकार बनाने और उसकी आर्थिक आवश्यक्ता की व्यवस्था करने के समान, उस की आत्मिक आवश्यक्ता के लिये कुर्आन उतारा है, जो अल्लाह की प्रकाशना तथा मार्गदर्शन और फुर्क़ान है। जिस के द्वारा सत्योसत्य में विवेक (अन्तर) कर के सत्य को स्वीकार करे।
- 2 मुहकम (सुदृढ़) से अभिप्राय वह आयतें हैं जिन के अर्थ स्थिर, खुले हुये हैं। जैसे एकेश्वरवाद, रिसालत तथा आदेशों और निषेधों एवं हलाल (वैध) और हराम (अवैध) से सम्बन्धित आयतें, यही पुस्तक का मूल आधार हैं।
- 3 मुतशाबिह (संदिग्ध) से अभिप्राय वह आयतें हैं जिन में उन तथ्यों की ओर संकेत किया गया है जो हमारी ज्ञानेन्द्रियों में नहीं आ सकते, जैसे मौत के पश्चात् जीवन, तथा परलोक की बातें, इन आयतों के विषय में अल्लाह ने हमें जो जानकारी दी है हम उन पर विश्वास करते हैं, क्यों कि इनका विस्तार विवरण हमारी बुद्धि से बाहर है, परन्तु जिन के श दिलों में खोट है वह इन की वास्तविक्ता जानने के पीछे पड़ जाते हैं जो उन की शक्ति से बाहर है।

الجزء ٣

हमारे दिलों को हमें मार्गदर्शन देने के पश्चात् कुटिलं न कर, तथा हमें अपनी दया प्रदान कर। वास्तव में तु बहुत बड़ा दाता है।

- 9. हे हमारे पालनहार! तू उस दिन सब को एकत्र करने वाला है जिस में कोई संदेह नहीं, निस्संदेह अल्लाह अपने निर्धारित समय का विरुद्ध नहीं करता।
- 10. निश्चय जो काफ़िर हो गये उन के धन तथा उन की संतान अल्लाह (की यातना) से (बचाने में) उन के कुछ काम नहीं आयेगी, तथा वही अगिन के ईंधन बनेंगे।
- 11. जैसे फ़िरऔनियों तथा उन के पहले के लोगों की दशा हुई, उन्हों ने हमारी निशानियों को मिथ्या कहा. तो अल्लाह ने उन के पापों के कारण उन को धर लिया। तथा अल्लाह कड़ा दण्ड देने वाला है।
- 12. हे नबी! काफिरों से कह दो कि तुम शीघ्र ही परास्त कर दिये जाओगे. तथा नरक की ओर एकत्रित किये जाओगे, और वह बहुत बुरा ठिकाना[1] है।
- 13. वास्तव में तुम्हारे लिये उन दो दलों में जो (बद्र में) सम्मुख हो गये, एक निशानी थी। एक अल्लाह की राह में युद्ध कर रहा था, तथा दूसरा काफ़िर था, वह अपनी आँखो से देख रहे थे कि यह (मुसलमान) तो दुगने लग

لَكُنْكَ رَحْمَةً أَتَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاكُ ٥

رَبِّنَأَ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيْهِ إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَةَ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ آمُوَالْهُمْ وَلَاَّ <u>ٱٷٙڵٳۮؙۿؙڿؙڝؚۜڹٳۺڮۺؘؽٵٷٲۅڵؠٚڮۿڿۘۅۊؙ۠ۅؙۮؙ</u> التَّارِقَ

كَدَائِبِ إِلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُنَّابُوْا بَالِتِنَا قَاكَنَ هُوُ اللَّهُ بِذُنَّوْمِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ 🔍

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوْاسَتُغُلِّهُ إِنَّ وَتُحْتَبُوُونَ إِلَّا جَهَنَّكُمْ وَبِشُ الْمِهَادُ اللهُ

قَلْ كَانَ لَكُمْ اليَةُ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سِيلِ اللهِ وَانْزَى كَافِرَةُ يَرَوْنَهُ وَمِّتُكَيْهِ وَرَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَأَءُ النَّافِي فِي ذلك لَعِبُرَةً لِإُولِي الْأَبْصَارِ

1 इस में काफ़िरों की मुसलमानों के हाथों पराजय की भविष्यवाणी है।

रहे हैं। तथा अल्लाह अपनी सहायता द्वारा जिसे चाहे समर्थन देता है। निःसंदेह इस में समझ बूझ वालों के लिये बड़ी शिक्षा<sup>[1]</sup> है।

- 14. लोगों के लिये उन के मन को मोहने वाली चीज़ें, जैसे स्त्रियाँ, संतान, सोने चाँदी के ढ़ेर, निशान लगे घोड़े, पशुओं तथा खेती, शोभनीय बना दी गई हैं। यह सब संसारिक जीवन के उपभोग्य हैं। और उत्तम आवास अल्लाह के पास है।
- 15. (हे नबी!) कह दोः क्या मैं तुम्हें इस से उत्तम चीज़ बता दूँ? उन के लिये जो डरें। उन के पालनहार के पास ऐसे स्वर्ग हैं। जिन में नहरें बह रही हैं। वह उन में सदावासी होंगे। और निर्मल पितनयाँ होंगी, तथा अल्लाह की प्रसन्तता प्राप्त होगी। और अल्लाह अपने भक्तों को देख रहा है।
- 16. जो (यह) प्रार्थना करते हैं कि हमारे पालनहार! हम ईमान लाये, अतः हमारे पापों को क्षमा कर दे, और हमें नरक की यातना से बचा।
- 17. जो सहनशील हैं, सत्यवादी हैं, आज्ञाकारी हैं, दानशील तथा भोरों में अल्लाह से क्षमा याचना करने वाले हैं।
- 18. अल्लाह साक्षी है जो न्याय के साथ कृायम है, कि उस के सिवा कोई

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوْتِ مِنَ النِّمَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْبُقَنْطَرَةِ مِنَ النَّهْبَ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّنَةِ وَالْاَفْعَامُ وَالْحَرُّثِ ذلكَ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الثُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْهَالِ، ©

قُلُ أَوُّنِيَّكُمُ مَخَيْرِضَ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ الْتَقَوَّاعِثُ رَبِّهِهُ حَبِّتُ جَنِّي كَبُوكُ مِن تَعْتِهَا الْاَفْهُ وُخِلِدِينَ فِيْهَا وَاذْوَاجُ مُّطَهِّرَةٌ قَرِضَوَانٌ مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ بَصِيدُ رُبِالْعِبَادِ قَ

ٱلَّذِينَ يَقْوُلُونَ رَتَبَآ إِثْنَآ الْمُثَا فَاخْفِرُلَنَا ذُنْوُبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿

الصَّبِدِيْنَ وَالصَّدِقِيْنَ وَالْفَيْتِيْنَ وَالنَّنُفِقِيْنَ وَالنَّسْتَغْفِرِيْنَ بِالْكَسْحَارِ®

شَهِدَاللهُ أَنَّهُ لِآلِهُ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَأُوالُوا

अर्थात इस बात की कि विजय अल्लाह के समर्थन से प्राप्त होती है, सेना की संख्या से नहीं।

पूज्य नहीं है, इसी प्रकार फ़्रिश्ते और ज्ञानी लोग भी (साक्षी हैं) कि उस के सिवा कोई पूज्य नहीं। वह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।

- 19. निस्संदेह (वास्तविक) धर्म अल्लाह के पास इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो विभेद किया तो अपने पास ज्ञान आने के पश्चात् आपस में द्वेष के कारण किया। तथा जो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़ (अस्वीकार) करेगा, तो निश्चय अल्लाह शीघ्र हिसाब लेने वाला है।
- 20. फिर यदि वह आप से विवाद करें तो कह दें कि मैं स्वयं तथा जिस ने मेरा अनुसरण किया अल्लाह के अज्ञाकारी हो गये। तथा अहले किताब, और उम्मियों (अर्थात जिन के पास किताब नहीं आई) से कहो कि क्या तुम भी आज्ञाकारी हो गये? यदि वह आज्ञाकारी हो गये तो मार्गदर्शन पा गये। और यदि विमुख हो गये तो आप का दायित्व (संदेश) पहुँचा[1] देना है। तथा अल्लाह भक्तों को देख रहा है।
- 21. जो लोग अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़ करते हों, तथा निबयों को अवैध बध करते हों, तथा उन लोगों का बध करते हों जो न्याय का आदेश देते हें तो उन्हें दुखदायी यातना<sup>[2]</sup> की शुभ सूचना सुना दो।

الْعِلُو قَآبِمًا لِبَالْقِسُطِ «لَآاِلهُ اِلَّاهُوَالْحَذِيْنُوُ الْحَكُمُدُهُ

إِنَّ الرِّيْنَ عِنْ مَا اللهِ الْرِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْ الَّلْمِنْ اَبَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ اَخْتًا اِنْ يُنْهُمُ وْمَنْ تَكَفْرُ بِالْبِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْمِسَانِ ® الله سَرِيعُ الْمِسَانِ ®

فَإِنْ عَاَنَمُوْكَ فَقُلُ اَسُلَمْتُ وَجُهِى لِلهِ وَمَنِ التَّبَعَنْ وَقُلُ لِلَّذِيْنَ أُوْتُواالكِرَّبَ وَالْرُفِّتِيِّنَءَ اَسُلَمْتُثُمْ وَإِنْ اَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَكَ وَاقِلُنْ تَوَكُّوا فَإِنَّهُمَا عَلَيْكَ الْبَلغُ وَاللهُ بَصِنُدُّ اِبِالْعِبَادِ خَ

اِتَّ الَّذِيْنَ يَكَفُّرُوْنَ بِالنِّتِ اللَّهِ وَيَقُتُنُوْنَ النَّيِّبِّنَ بِغَيْرِحَتِّ ۚ وَيَفَتُنُوُنَ النِّنِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسُوطِمِنَ النَّاسِ فَبَثِّرُهُمُ بِعَذَابٍ النِّهِ

- 1 अर्थात उन से वाद विवाद करना व्यर्थ है।
- इस में यहूद की आस्थिक तथा कर्मिक कुपथा की ओर संकेत है।

- 22. यही हैं जिन के कर्म संसार तथा परलोक में अकारथ गये, और उन का कोई सहायक नहीं होगा।
- 23. हे नबी! क्या आप ने उन की<sup>[1]</sup> दशा नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ भाग दिया गया? वह अल्लाह की पुस्तक की ओर बुलाये जा रहे हैं, ताकि उन के बीच निर्णय<sup>[2]</sup> करे तो उन का एक गिरोह मुँह फेर रहा है। और वह हैं ही मुँह फेरने वाले।
- 24. उन की यह दशा इस लिये हैं कि उन्हों ने कहा कि नरक की अग्नि हमें गिनती के कुछ दिन ही छूऐगी, तथा उन को अपने धर्म में उन की मिथ्या बनाई हुई बातों ने धोखे में डाल रखा है।
- 25. तो उन की क्या दशा होगी, जब हम उन को उस दिन एकत्र करेंगे, जिस (के आने) में कोई संदेह नहीं, तथा प्रत्येक प्राणी को उस के किये का भरपूर प्रतिफल दिया जायेगा, और किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जायेगा।?
- 26. हे (नबी)! कहोः हे अल्लाह! राज्य के<sup>[3]</sup> अधिपति (स्वामी)! तू जिसे चाहे राज्य

أُولِلَكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَعَالُهُمُ فِي اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَا اللَّ

ٱڵڡٞڗۜڒڶڶۘٵڷڒؽؽؙٲ۠ڎٮؙڎ۫ٳڹڝۜؽؠؙٵڝۨٞٵڰڗؚ۬ ؽؙٮؙٛٷۛڹٳڸڮڗۭ۬ٵڟٶڸؽڎڴؙۄؘؠؽؙٷؙڎڗؗٚٛڒۜؽڗۘٷڵ ڣؚٙ<sub>ۮ</sub>ؽؿ۠ڝؙٞۿؙڎۄۘڰۿؙۄؙ۠ڠۄڞؙٛٷؽؖ

ۮ۬ڸؚڮڔۣٲۼٞۿؙۉؙۊؘٲڵٷٲڬؿؘٮۜؠؘۺٙٮؙٵڶێٵۯڸٳؙڵۘۘۯٲڲٵ ڡۜٞۼۮؙٷۮٮٟۜٷٞٷٛٷؙ؋ؚؽڹۿؚۣۄؙٷٵػٲٮؙٷڶؽڣؙؾڒؙۅٛڽؖ<sup>®</sup>

فَكَيْفَ اِذَاجَمَعُنْهُمُ لِيَوْمِ لَارَيُبَ فِيْهِ ۗ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَاكْسَبَتُ وَهُمُ لَائْفِلْكُوْنَ ۞

قُلِ اللَّهُ عَمْ لِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ

- 1 इस से अभिप्राय यहुदी विद्वान हैं।
- 2 अर्थात विभेद का निर्णय कर दे। इस आयत में अल्लाह की पुस्तक से अभिप्रायः तौरात और इंजील हैं। और अर्थ यह है कि जब उन्हें उन की पुस्तकों की ओर बुलाया जाता है कि अपनी पुस्तकों ही को निर्णायक मान लो, तथा बताओ कि उन में अंतिम नबी पर ईमान लाने का आदेश दिया गया है या नहीं? तो वह कतरा जाते हैं, जैसे कि उन्हें कोई ज्ञान ही न हो।
- 3 अल्लाह की अपार शक्ति का वर्णन।

दे, और जिस से चाहे राज्य छीन ले, तथा जिसे चाहे सम्मान दे, और जिसे चाहे अपमान दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। निःसंदेह तू जो चाहे कर सकता है।

- 27. तू रात को दिन में प्रविष्ट कर देता है, तथा दिन को रात में प्रविष्ट कर<sup>[1]</sup> देता है| और जीव को निर्जीव से निकालता है| तथा निर्जीव को जीव से निकालता है, और जिसे चाहे अगणित आजीविका प्रदान करता है|
- 28. मुमिनों को चाहिये कि वह ईमान वालों के विरुद्ध काफ़िरों को अपना सहायकमित्र न बनायें। और जो ऐसा करेगा उस का अल्लाह से कोई संबंध नहीं। परन्तु उन से बचने के लिये।<sup>[2]</sup> और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डरा रहा है। और अल्लाह ही की ओर जाना है।
- 29. हे नबी! कह दो कि जो तुम्हारे मन में है उसे मन ही में रखो या व्यक्त करो अल्लाह उसे जानता है। तथा जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, वह सब को जानता है। और अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
- 30. जिस दिन प्रत्येक प्राणी ने जो सुकर्म किया है, उसे उपस्थित पायेगा, तथा जिस ने कुकर्म किया है वह कामना करेगा कि उस के तथा उस के कुकर्मों के बीच बड़ी दूरी होती।

ۅؘؾڹ۬ڔۣۼٵڶڡؙڶػڡ؆ڽؙؙۺؘٲٷؘؾۼڗ۠ڡؙڽؙؾڡؘۜٳٚٷؾؙڎؚڶ ڡؘؽؙؾؘؿٵؿؚٝؠؽڔڮٵڬٚؽۯ۠ٵؚؾۜڰۼڶڴؚڸۨۺؙؙٞٷٞؾٳؽ۠ۯٛ۞

تُوْلِجُالَيْلَ فِى النَّهَارَوَقُوْلِجُ النَّهَاكَرَ فِى الَّيْلِ وَتُخْدِجُ الْحَكَّمِنَ الْمِيِّتِ وَنَخْدِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَتُوَذُّقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

لَا يَتَّخِذِ النُّوُّمِنُوُنَ الْكَفِرِينَ اَوُلِيَا َ مِنُ دُوْنِ النُّوُّمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْنَ مِنَ اللهِ فِي شَمَّ إِلَّا اَنْ تَتَقُوْ امِنْهُمْ تُقْلَقً<sup>4</sup> وَيُعِيِّ ذُكُوُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهِ اللهِ الْمُصِيرُ

فَّلُ إِنْ تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ اَوْتُبُدُوْهُ يَعْلَمُهُ اللهُ \*وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّلْوِتِ وَمَا فِي الْوَرْضِ \* وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعًا قَدِيْرٌ ۞

ۘؽۘۅٛۘ؋ٛؾٙڮۘٮؙڬڷؙؽڣ۫؆ٵۼٮڶؾؗڡؚؽ۬ڿؙۑٟ۠ۼؗٛۘڣڡؘۜۯؖڐٷؖؽٵ ۼٟػؿڝؙ؈ؙڛؙٷٙۼۜٷڎؙڵۅۘٵڽۜڹؽؙۿٵۘۘۘۅڹؽؽڎؘٚٳڝۘڰٵ ڹۼؽٮۘٵٷڲػڹۜۮؙڴۉٵڵڵۿؙٮٛڡٚۺڎٷٳڵڵۿۯٷٛٷ ڽٵؙؿڹٳۮۣ۞ۧ

- 1 इस में रात्रि-दिवस के परिवर्तन की ओर संकेत है।
- 2 अर्थात संधि मित्र बना सकते हो।

الجزء ٣

तथा अल्लाह तुम्हें स्वयं से डराता<sup>[1]</sup> है। और अल्लाह अपने भक्तों के लिये अति करुणामय है।

- 31. हे नबी! कह दोः यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुम से प्रेम<sup>[2]</sup> करेगा। तथा तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 32. हे नबी! कह दोः अल्लाह और रसूल की आज्ञा का अनुपालन करो। फिर भी यदि वह विमुख हों तो निस्संदेह अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता।
- 33. वस्तुतः अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहीम की संतान तथा इमरान की संतान को संसार वासियों में चुन लिया था।
- 34. यह एक दूसरे की संतान हैं, और अल्लाह सब सुनता और जानता है।
- 35. जब इमरान की पत्नी<sup>[3]</sup> ने कहाः हे मेरे पालनहार! जो मेरे गर्भ में है, में ने तेरे<sup>[4]</sup> लिये उसे मुक्त करने की मनौती मान ली है। तू इसे मुझ से स्वीकार कर ले। वास्तव में तू ही सब कुछ सुनता और जानता है।

قُلُ إِنْ نُنْتُدُ يَّخُبُون اللهُ فَالَبَّعُونُ يُخِيبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ كُلُمُذُنُونَكُمْ وَاللهُ خَفُورٌ تَحِيبُرُ ۞

قُلُ ٱطِيعُواللهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكُوا فَإِنَّ اللهُ لَايُحِبُّ الْكِفِرِيْنَ۞

اِتَّ اللهَ اصُطفَىٰ ادْمَرَ وَنُوْتُحَاقَ الْ اِبْدُهِیْمَرَ وَالْحِمْرِنَ عَلَى الْعُلْمِیْنَ ۞

ذُرِّيَّةً بُعُضُهَامِنَ بَعُضٍ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيُرُ

ٳۮؙڡۜٵڵؾؚٵڡؙۯٲؾۢ؏ؠٝ؈۬ۯؾٳڹٚؽ۫؆ڎۯؿ۠ڵڡۜڡؘٵ ڣؙؠٛڟؽ۬ٷؙۼڗۜڒٳڣؘؾڡؘۜڹڷڡۣؿٚٵۣؿڬٲڹ۫ؾٳڛؽؠڽؙۼ ٳڵۼڸؽؙڎٛ

- 1 अर्थात अपनी अवैज्ञा से ।
- 2 इस में यह संकेत है कि जो अल्लाह से प्रेम का दावा करता हो, और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अनुसरण न करता हो तो वह अल्लाह का प्रेमी नहीं हो सकता।
- 3 अर्थात मर्यम की माँ।
- 4 अर्थात बैतुल मक्दिस की सेवा के लिये।

- 36. फिर जब उस ने बालिका जनी तो (संताप से) कहाः मेरे पालनहार! मुझे तो बालिका हो गई, हालाँकि जो उस ने जना उस का अल्लाह को भली भाँति ज्ञान था-और नर, नारी के समान नहीं होता-, और मैं ने उस का नाम मर्यम रखा है। और मैं उसे तथा उस की संतान को धिक्कारे हुये शैतान से तेरी शरण में देती हूँ।
- 37. तो तेरे पालनहार ने उसे भली भाँति स्वीकार कर लिया। तथा उस का अच्छा प्रतिपालन किया। और ज़करिय्या को उस का संरक्षक बनाया। ज़करिय्या जब भी उस के मेहराब (उपासना कोष्ट) में जाता तो उस के पास कुछ खाद्य पदार्थ पाता वह कहता कि हे मर्यम! यह कहाँ से (आया) है? वह कहतीः यह अल्लाह के पास से (आया) है। वास्तव में अल्लाह जिसे चाहता है अगणित जीविका प्रदान करता है।
- 38. तब ज़करिय्या ने अपने पालनहार से प्रार्थना की हे मेरे पालनहार! मुझे अपनी ओर से सदाचारी संतान प्रदान कर। निस्संदेह तू प्रार्थना सुनने वाला है।
- 39. तो फ़रिश्तों ने उसे पुकारा- जब वह मेहराब में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था-किः अल्लाह तुझे "यह्या" की शुभः

فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَسِّ إِنِّ وَضَعُتُّهَا اُنْتُى ۖ وَاللَّهُ ٱعُلَمُ بِهَا وَضَعَتُ \* وَلَيْسَ الدَّكَوْكَالُّ اُنْتُى ۚ وَاللَّهُ سَّبَيْتُهَا مَرْيَدَ وَالِّنَّ الْحِيْثُ هَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَّ الشَّيْطُونِ الرَّحِيْمِ

فَتَقَتَّبُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَابُنَتَهَا بَبَاتًا حَسَنًا \* وَكَفَّهَا رُكُونِا \*كُلْمَادَخُلَ عَلَيْهَا زَكِرَيَا الْبِمُحَرَابُ وَجَدَ عِنْدَهَا رِبُنُ قَا \*قَالَ لِيُمْرِيَمُ أَنْ لَكِ هَذَا قَالَتُ هُومِنُ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللهَ يُمُرِّزُقُ مَنَّ يَشَاءُ بَعْيُرِحِيَارٍ فِ

هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِ يَّارَبَهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ ٱكُذُكَ ذُرِّرِيَّةً طِيِّرَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ النُّعَاۤ ۚ ﴿

فَنَادَتُهُ الْمَلَيْكَةُ وَهُوَقَالٍ حُرُيُّصِيِّ فِي الْمِحْرَاكِ آتَ اللهَ يُبْتِّرُكِ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا إِنْكِلِمَةٍ مِّنَ اللهِ

1 हदीस में है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है, तो शैतान उसे स्पर्श करता है जिस के कारण वह चीख़ कर रोता है, परन्तु मर्यम और उस के पुत्र को स्पर्श नहीं किया है। (सही बुख़ारी भ 4548)

सूचना दे रहा है, जो अल्लाह के शब्द (ईसा) का पुष्टि करने वाला, प्रमुख तथा संयमी और सदाचारियों में से एक नबी होगा।

- 40. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरे कोई पुत्र कहाँ से होगा, जब कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और मेरी पत्नी बाँझ<sup>[1]</sup> है? उस ने कहाः अल्लाह इसी प्रकार जो चाहता है कर देता है।
- 41. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरे लिये कोई लक्षण बना दे। उस ने कहाः तेरा लक्षण यह होगा कि तीन दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेगा। परन्तु संकेत से। तथा अपने पालनहार का बहुत स्मरण करता रह। और संध्या, प्रातः उस की पवित्रता का वर्णन कर।
- 42. और (याद करो) जब फ़रिश्तों ने मर्यम से कहाः हे मर्यम! तुझे अल्लाह ने चुन लिया, तथा पवित्रता प्रदान की, और संसार की स्त्रियों पर तुझे चुन लिया।
- 43. हे मर्यम! अपने पालनहार की अज्ञाकारी रहो। और सज्दा करो तथा रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करती रहो।
- 44. यह ग़ैब (परोक्ष) की सूचनायें हैं। जिन्हें हम आप की ओर प्रकाशना कर रहे हैं। और आप उन के पास उपस्थित न थे जब वह अपनी

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنِبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ

قَالَ رَتِّ اَثَّى يَكُونُ لِيُ غُلُمُّ وَقَفُ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاقَ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَايَشَآنُ۞

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِكَ ايَةً •قَالَ ايَتُكَ اَلَا تُكِلِّمَ النَّاسَ تَلْثَةَ اَيَّامِ الَّارَمُوَّا وَادْكُوْ تَرَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَيِّحُ بِالْعَثِيِّ وَالْرِبْعَارِهُ

وَادْةَ قَالَتِ الْمُلَيِّكَ أَنْ لِمَرْيَكُمُ النَّالَّلَةَ اصْطَفْمُكِ وَطَهَّرُكِ وَاصْطَفْمُكِ عَلَى نِسَاً ﴿ الْعَلَمِيْنَ۞

يَهُرُيَحُ اقْنُقُ لِرَبِّكِ وَالْمُعُدِى وَارْكَمَى مَعَ الرِّيعِينَ ﴿

ذلِك مِنُ اَثْنَا الْغَنْفِ فُوْحِيْهِ النِكَ وُمَا كُنْتَ لَكَ يُهِمُ إِذْ يُلْقُونَ اَقُلامَهُمُ الَّهُ مُ كَلِفُلُ مَرْيَحَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞

الجزء ٣

लेखनियाँ<sup>[1]</sup> फेंक रहे थे कि कौन मर्यम का अभिरक्षण करेगा। और न उन के पास उपस्थित थे जब वह झगड़ रहे थे।

- 45. जब फ़रिश्तों ने कहाः हे मर्यम!
  अल्लाह तुझे अपने एक शब्द<sup>2</sup> की
  शुभ सूचना दे रहा है। जिस का नाम
  मसीह ईसा पुत्र मर्यम होगा। वह
  लोक-परलोक में प्रमुख, तथा (मेरे)
  समीपवर्तियों में होगा।
- 46. वह लोगों से गोद में तथा अधेड़ आयु में बातें करेगा, और सदाचारियों में होगा।
- 47. मर्यम ने (आश्वर्य से) कहाः मेरे पालनहार! मुझे पुत्र कहाँ से होगा, मुझे तो किसी पुरुष ने हाथ भी नहीं लगाया है? उस ने विश्वा कहाः इसी प्रकार अल्लाह जो चाहता है उत्पन्न कर देता है। जब वह किसी काम के करने का निर्णय कर लेता है तो उस के लिये कहता है किः "हो जा" तो वह हो जाता है।
- 48. और अल्लाह उस को पुस्तक तथा प्रबोध और तौरात तथा इंजील की शिक्षा देगा।
- 49. और फिर वह बनी इस्राईल का एक रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पालनहार

إِذُ قَالَتِ الْمُلَلِكَةُ يُمَوُّمُ إِنَّ اللَّهُ يَنْيَّرُكِ مِنْكِمَةٍ مِّنْهُ ۚ اللَّهُ الْمَشِيدُ وَعِنْهَا فِي اسْمُهُ الْمَسِينُحُ عِنْسَى ابْنُ مَوْيَدَ وَحِيْهًا فِي اللَّهُ مُنِنَا وَالْاِحْرَةِ وَمِنَ الْمُفَتَّرِبِيْنَ ﴿

وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوَكُهُ لاَّوْمِنَ الصَّلِحِينَ

قَالَتُ رَبِّ الْنِي بَكُونُ لِى وَلَكَ ۚ وَلَى مِنْ مَنَكُرٌ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللهُ يُغَنُّقُ مَا يَشَاۤ انْ ﴿ اِذَا قَضَى َامُرًا وَاتَهَا يَشُولُ لَهُ كُنُ فَيكُونُ ۞

وَيُعِلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَلَةَ وَالْإِنْجُيْلَ۞

وَرَسُولِا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ بْلِ هُ آنِّي قَدْ جِئْنُكُمْ بِالِيةِ

- 1 अर्थात यह निर्णय करने के लिये किः मर्यम का संरक्षक कौन हो?
- 2 अर्थात वह अल्लाह के शब्द "कुन" से पैदा होगा। जिस का अर्थ है "हो जा"।
- 3 अर्थात फरिश्ते ने।

की ओर से निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिये मिट्टी से पक्षी के आकार के समान बनाऊँगा, फिर उस में फूँक दूँगा तो वह अल्लाह की अनुमित से पक्षी बन जायेगा। और अल्लाह की अनुमित से जन्म से अंधे तथा कोढ़ी को स्वस्थ कर दूँगा। और मुदों को जीवित कर दूँगा। तथा जो कुछ तुम खाते तथा अपने घरों में संचित करते हो उसे तुम्हें बता दूँगा। निस्संदेह इस में तुम्हारे लिये बड़ी निशानियाँ हैं, यित तुम ईमान वाले हो।

- 50. तथा मैं उस की सिद्धि करने वाला हूँ जो मुझ से पहले की है "तौरात"। तुम्हारे लिये कुछ चीज़ों को हलाल (वैध) करने वाला हूँ, जो तुम पर हराम (अवैध) की गयी हैं। तथा मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की निशानी ले कर आया हूँ। अतः तुम अल्लाह से डरो, और मेरे अज्ञाकारी हो जाओ।
- 51. वास्तव में अल्लाह मेरा और तुम सब का पालनहार है, अतः उसी की इबादत (वंदना) करो। यही सीधी डगर है।
- 52. तथा जब ईसा ने उन से कुफ़ का संवेदन किया तो कहाः अल्लाह के धर्म की सहायता में कौन मेरा साथ देगा? तो हवारियों (सहचरों) ने कहाः हम अल्लाह के सहायक हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाये, तुम इस के साक्षी रहो कि हम मुस्लिम (अज्ञाकारी) हैं।

صِّنُ تَكِمُّوُ ۚ إِنِّنَ آخُ لُقُ لَكُمْ مِِّنَ الطِّلْنِ كَهَيْنَةَ الطَّلْيرِ فَانَفْحُرْ فِيْهِ فَيكُونُ كَلْيُلَالِإِذُنِ اللَّهِ وَالْبَرِئُ الْاكْمِنَةَ وَالْاَبْرِصَ وَاثْنِي الْمُوثُقْ بِلِادُنِ اللَّهِ وَ انْسِنَكُمْ مِمَا تَنْكُوْنُ وَمَاتَتَ خِرُونَ فَيْ الْمُؤْنُونِيُنَ فِى ذَلِكَ لَايَةً لِكُمْ إِنْ كُفْتُمُ مُّوْفُونِيْنَ ۚ

وَمُصَدِّقُالِمَابُونَ بَدَى مِّ مِنَ التَّوْرِيةَ وَلِأَخِلَّ لَكُمْ بَعُضَ الَّذِي مُ خِرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْنُكُمْ مِالَيَةٍ مِّنُ تَرَيِّكُمْ ۖ فَاتَّقُواللهُ وَأَطِيعُونِ ۞

> اِتَّ اللهَ دَبِّ وَرَكِّكُوْفَاعُبُدُوُهُ هٰذَاصِرَاظً مُّسَتَقِيرُ

فَكَمَّآ اَحَسَّ عِينُى مِنْهُ مُ الكُفْرَ قَالَ مَنَ اَصَّارِیُّ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِثُيُّونَ خَنُ اَصَّارُاللهِ ۚ الْمُنَّا بِاللهِ ۚ وَالشَّهَلُ بِأَتَّا مُسْلِمُونَ ۞

- 53. हे हमारे पालनहार! जो कुछ तू ने उतारा है, हम उस पर ईमान लाये, तथा तेरे रसूल का अनुसरण किया, अतः हमें भी साक्षियों में अंकित कर ले।
- 54. तथा उन्हों ने षड्यंत्र<sup>[1]</sup> रचा, और हम ने भी षड्यंत्र रचा। तथा अल्लाह षड्यंत्र रचने वालों में सब से अच्छा है।
- 55. जब अल्लाह ने कहाः हे ईसा! मैं तुझे पूर्णतः लेने वाला तथा अपनी ओर उठाने वाला हूँ। तथा तुझे काफ़िरों से पवित्र (मुक्त) करने वाला हूँ। तथा तुझे काणि हूँ। तथा तेरे अनुयायियों को प्रलय के दिन तक काफ़िरों के ऊपर<sup>[2]</sup> करने वाला हूँ। फिर तुम्हारा लौटना मेरी ही ओर है। तो मैं तुम्हारे बीच उस विषय में निर्णय कर दूँगा जिस में तुम विभेद कर रहे हो।
- 56. फिर जो काफ़िर हो गये, उन्हें लोक परलोक में कड़ी यातना दूँगा, तथा उन का कोई सहायक न होगा।
- 57. तथा जो ईमान लाये, और सदाचार किये तो उन्हें उन का भरपूर प्रतिफल दूँगा। तथा अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता।
- 58. हे नबी! यह हमारी आयतें और

رَبِّنَاْمَتَا بِمَاَانُوْلُتُ وَاشَّبَعْنَاالرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَالشَّهِدِيْنَ ﴿

وَمَكُرُوْا وَمُكُرَاللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْلكِرِيْنَ ﴿

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسُ إِنِّ مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ الَّنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّذِيْنَ كَفَنُ وُاوَجَاعِلُ اللَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ النَّذِيْنَ كَفَرُوۤ اللَّيْوَمِ الْقِيمَةِ \* ثُمَّةً اِللَّى مَرْجِعُكُمُ فَاَخَكُمْ بَنِينَكُمْ فِيهُمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ \*

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَهُ وُا فَأَعَدِّ بُهُمُوعَذَا بَأَشَدِينَا فِ الدُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ ۚ وَمَالَهُمُ مِّنْ نَّصِرِيْنَ

وَاتَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَقِّيُهِمُ اجُوُرَهُمُ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ۞

ذلك نَتْلُوهُ عَلَيْك مِنَ الْأيتِ وَالدِّكُوالْحَكيْمِ

- अर्थात ईसा (अलैहिस्सलाम) को हत् करने का। तो अल्लाह ने उन्हें विफल कर दिया। (देखियेः सूरह निसा, आयत 157)।
- 2 अर्थात यहूदियों तथा मुश्रिकों के ऊपर।

तत्वज्ञयता की शिक्षा है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं।

- 59. वस्तुतः अल्लाह के पास ईसा की मिसाल ऐसी ही है, [1] जैसे आदम की। उसे (अर्थात आदम को) मिट्टी से उत्पन्न किया, फिर उस से कहाः "हो जा" तो वह हो गया।
- 60. यह आप के पालनहार की ओर से सत्य<sup>[2]</sup> है, अतः आप संदेह करने वालों में न हों|
- 61. फिर आप के पास ज्ञान आ जाने के पश्चात् कोई आप से ईसा के विषय में विवाद करे, तो कहो कि आओ हम अपने पुत्रों तथा तुम्हारे पुत्रों, और अपनी स्त्रियों तथा तुम्हारी स्त्रियों को बुलाते हैं, और स्वयं को भी, फिर अल्लाह से सविनय प्रार्थना करें, कि अल्लाह की धिक्कार मिथ्यावादियों पर[3] हो।
- 62. वास्तव में यही सत्य वर्णन है, तथा अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं। निश्चय अल्लाह ही प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।

إِنَّ مَتَلَ عِيْسَى عِنْكَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَ خَكَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُحِّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ

ٱلْحَقُّ مِنْ رّبِّكِ فَكَاتَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ®

قَمَنُ حَاَّجُكَ فِيْهِ مِنْ بَعُدِى الْجَاَءُكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْا نَدُحُ اَبْنَاءً كَا وَابْنَاءً كُمْ وَفِسَاءَنَا وَ فِسَاءً كُمْ وَانْشُسَاوَانَفُسَكُمٌّ تُحُّرِّنَهُ تَعْفِلُ فَنَجْعَلُ تَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكانِ بِيْنَ ۞

اِنَّ هٰذَالَهُوَالْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَامِنُ اللهِ الَّالِ
اللهُ \* وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

<sup>1</sup> अर्थात जैसे प्रथम पुरुष आदम (अलैहिस्सलाम) को बिना माता-पिता के उत्पन्न किया, उसी प्रकार ईसा (अलैहिस्सलाम) को बिना पिता के उत्पन्न कर दिया, अतः वह भी मानव पुरुष हैं।

<sup>2</sup> अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम का मानव पुरुष होना। अतः आप उन के विषय में किसी संदेह में न पडें।

<sup>3</sup> अल्लाह से यह प्रार्थना करें कि वह हम में से मिथ्यावादियों को अपनी दया से दूर कर दे।

- 63. फिर भी यदि वह मुँह<sup>[1]</sup> फेरें, तो निस्संदेह अल्लाह उपद्रवियों को भली भाँति जानता है।
- 64. हे नबी! कहो कि हे अहले किताब! एक ऐसी बात की ओर आ जाओ जो हमारे तथा तुम्हारे बीच समान रूप से मान्य है। कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत (बंदना) न करें, और किसी को उस का साझी न बनायें, तथा हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा पालनहार न बनाये। फिर यदि वह विमुख हों तो आप कह दें कि तुम साक्षी रहो कि हम (अल्लाह के)[2] अज्ञाकारी हैं।
- 65. हे अहले किताब! तुम इब्राहीम के बारे में विवाद<sup>[3]</sup> क्यों करते हो, जब कि तौरात तथा इंजील इब्राहीम के पश्चात् उतारी गई है? क्या तुम समझ नहीं रखते?
- 66. और फिर तुम्हीं ने उस विषय में विवाद किया जिस का तुम को कुछ ज्ञान<sup>[4]</sup> था, तो उस विषय में क्यों विवाद कर रहे हो जिस का तुम्हें

فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ فَسِينِينَ ﴿

فُّلُ يَاهُلُ الكِتْبِ تَعَالَوُ إِلَىٰ كَلِمَةُ سَوَا ۗ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الكَنْعُبُكُ الِّاللهُ وَلَا نُشُوكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَيَّ عِنْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَارِّنَ دُونِ اللهُ وَكَانُ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُ وَالِآلَّا مُسْلِمُونَ

> يَاَهُلَ الكِتٰبِ لِمَثَّنَا عُجُونَ فِيَّ إِبْرَهِيمُوَوَاَ انْزِلَتِ التَّوْلُونُهُ وَالْإِنْجِمُيلُ الَّلَامِنَ ابَعُ بِهِ\* اَفَكَ لَاتَفْقِلُونَ ۞

هَاَنْتُمُوْ هَوُلِآءٍ حَاجَجُتُمُ فِيْمَالَكُمُ بِهِ عِلْمُ ْ فَلِمَ ثُمَّا بُنُوْنَ فِيْمَالَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمُ وَاللهُ يَعُلَمُ وَانَثُمُ لِاتَّعُلَمُوْنَ ۞

- 1 अर्थात सत्य को जानने की इस विधि को स्वीकार न करें।
- 2 इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम से संबंधित विवाद के निवारण के लिये एक दूसरी विधि बताई गई है।
- 3 अर्थात यह क्यों कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे धर्म पर थे। तौरात और इंजील तो उन के सहस्त्रों वर्ष के पश्चात् अवतरित हूई। तो वह इन धर्मों पर कैसे हो सकते हैं।
- 4 अर्थात अपने धर्म के विषय में।

कोई ज्ञान<sup>[1]</sup> नहीं? तथा अल्लाह जानता है, और तुम नहीं जानते।

- 67. इब्राहीम न यहूदी था, न नस्रानी (ईसाई)। परन्तु वह एकेश्वरवादी, मुस्लिम "आज्ञाकारी" था। तथा वह मिश्रणवादियों में से नहीं था।
- 68. वास्तव में इब्राहीम से सब से अधिक समीप तो वह लोग हैं जिन्होंं ने उस का अनुसरण किया, तथा यह नबी<sup>[2]</sup>, और जो ईमान लाये। और अल्लाह ईमान वालों का संरक्षकभित्र है।
- 69. अहले किताब में से एक गिरोह की कामना है कि तुम्हें कुपथ कर दे। जब कि वह स्वयं को कुपथ कर रहा है, परन्तु वह समझते नहीं हैं।
- 70. हे अहले किताब! तुम अल्लाह की आयतों<sup>[3]</sup> के साथ कुफ्र क्यों कर रहे हो, जब किः तुम साक्षी<sup>[4]</sup> हो? के विषय में।
- 71. हे अहले किताब! क्यों सत्य को असत्य के साथ मिलाकर संदिग्ध कर देते हो, और सत्य को छुपाते हो, जब कि तुम जानते हो।
- 72. अहले किताब के एक समुदाय ने कहाः कि दिन के आरंभ में उस पर ईमान ले आओ जो ईमान वालों पर

مَا كَانَ إِبْلُو يُمُو يَهُوُدِيًّا وَلاَ نَصْرَ ابْيَّا وَلاَنْ كَانَ حَنِيْقًا شُّسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ النُشْرِكِيْنَ ۞

اِنَّ آوُلَى النَّاسِ بِإِبْرُهِـنُّهُ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ الْمَثُوَّا \* وَاللهُ وَإِنَّ الْمُثُوِّمِنِيْنَ ۞

وَدَّتُ طُّلَامِنَ أَثِّنُ اَهُلِ الْكِتْفِ لَوُ يُضِنُّوْ نَكُّمُ ۗ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا اَنْفُسَهُمُ وَمَا يَشْنُعُوُوْنَ ۞

يَّاَ هُــلَ الكِتْبِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِاللِّهِ اللَّهِ وَانْـتُمُو تَشْهَكُاوُنَ ⊙

يَا هُلَ الكِتْفِ لِمَ تَكِيسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتُكْنُونَ الْحَقِّ وَانْتُوتَعُكُونَ فَ

وَقَالَتُ تَطَالِمَهَ ثُمِّنَ اهْلِ الكِتْلِ المِنْوَالِلَّذِيِّ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوَا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُنُ وَۤ الْخِرَةُ

<sup>1</sup> अर्थात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म के बारे में।

अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायी।

<sup>3</sup> जो तुम्हारी किताब में अंतिम नबी से संबंधित हैं।

<sup>4</sup> अर्थात उन अयतों के सत्य होने के साक्षी हो।

उतारा गया है, और उस के अन्त (अर्थातः संध्या समय) कुफ़ कर दो, संभवतः वह फिर<sup>[1]</sup> जायें।

73. और केवल उसी की मानो जो तुम्हारे (धर्म) का अनुसरण करे। (हे नबी!) कह दो कि मार्गदर्शन तो वही है जो अल्लाह का मार्गदर्शन है। (और यह भी न मानो कि) जो (धर्म) तुम को दिया गया है वैसा किसी और को दिया जायेगा, अथवा वह तुम से तुम्हारे पालनहार के पास विवाद कर सकेंगे। आप कह दें कि प्रदान अल्लाह के हाथ में है, वह जिसे चाहे देता है। और अल्लाह विशाल ज्ञानी है।

74. वह जिसे चाहे अपनी दया के साथ विशेष कर देता है, तथा अल्लाह बड़ा दानशील है।

75. तथा अहले किताब में वह भी है जिस के पास चाँदी-सोने का ढ़ेर धरोहर रख दो तो उसे तुम्हें चुका देगा। तथा उन में वह भी है किः जिस के पास एक दीनार<sup>[2]</sup> भी धरोहर रख दो, तो वह तुम्हें नहीं चुकायेगा, परन्तु जब सदा उस के सिर पर सवार रहो। यह (बात) इस लिये है कि उन्हों ने कहा कि उम्मियों के बारे में हम पर कोई

لَعَلَّهُ مُ يَرُحِبُّونَ ۖ

وَلاَنْوُمِنْوَالِلَالِمَنْ تَعِمَّدِ يَنْكُمُّ قُلْ إِنَّ الْهُلْاى هُدَى اللهِ آنُ يُؤُنِّ آحَدٌّ مِثْلً مَا أُونِيْنُثُو اَو يُحَاجُّوْكُمُ عِنْدَرَ تِكُمُّ قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِمِيالللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَشَا آءْ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُرُّ

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَكَّ وُاللَّهُ دُوالفَصَٰلِ الْعَظَيْرِ۞ الْعَظِيْرِ۞

وَمِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنُطَارِ يُؤَدِّهُ الْيُكَ وَمِنُهُمُ مِّنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِ يُنَا رِكَا يُؤَدِّهُ الْيُكَ الْاَمَادُ مُتَ عَلَيْهِ تَآنِمًا وَلِكَ بِأَنَّهُ وَلَا تَهُمُ تَالُوْا لَيْسَ عَلِيْنَا فِي الْوُمِّيْنَ سِيلُ وَيَقُوْلُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

<sup>1</sup> अर्थात मुसलमान इस्लाम से फिर जायें।

<sup>2</sup> दीनार- सोने के सिक्के को कहा जाता है।

दोष<sup>[1]</sup> नहीं। तथा अल्लाह पर जानते हुये झूठ बोलते हैं।

- 76. क्यों नहीं, जिस ने अपना वचन पूरा किया और (अल्लाह से) डरा तो वास्तव में अल्लाह डरने वालों से प्रेम करता है।
- 77. निस्संदेह जो अल्लाह के<sup>[2]</sup> वचन तथा अपनी शपथों के बदले तनिक मूल्य ख़रीदते हैं, उन्हीं का अख़िरत (परलोक) में कोई भाग नहीं। न प्रलय के दिन अल्लाह उन से बात करेगा, और न उन की ओर देखेगा, और न उन्हें पवित्र करेगा। तथा उन्हीं के लिये दुख़दायी यातना है।
- 78. और बैशक उन में से एक गिरोह<sup>[3]</sup>
  ऐसा है जो अपनी जुबानों को किताब
  पढ़ते समय मरोड़ते हैं तािक तुम
  उसे पुस्तक में से समझो जब कि वह
  पुस्तक में से नहीं है। और कहते हैं
  कि वह अल्लाह के पास से है जब कि
  वह अल्लाह के पास से नहीं है। और
  अल्लाह पर जानते हुये झूठ बोलते हैं।
- 79. किसी पुरुष जिस के लिये अल्लाह ने पुस्तक, निर्णयशक्ति और नुबुव्वत दी हो उस के लिये योग्य नहीं कि लोगों

بَلِي مَنْ اَوُفْ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۞

ٳڽۜٙٵ؆ڹؽؘؽؽۺؙڗؙۏٛڹؠۼۿۑۘٳؠڵۼۅؘٲؽػڶڣٟۿؙڎۺٮؙؾؙٵ ۊؘڸؽڴٲۅڵڸ۪ػٙڒڂؘڵػؘڵٷٙڷۿؙۄؙ۫؈۬ٵڵٳڿۯڐۅٙڵ ؽػؚؠۿؙٷڵڵۿؙۅؙڵڒؽؙڟؙۯٳڶؽڣؚۣۮۨؽۏؗڡۯڶڤؚ۫ڝؽڗۅؘڵ ؽؙڗؚڲؽۿؚۏٷؘڶۿڎؙٷڎٵڮٵڸؽؿ۠۞

وَاِنَّ مِنْهُوُ لَفَرِ نُقِاً يَتُلُونَ الْسِنَتَهُوْ بِالْكِتْبِ لِتَصْدَدُونُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَاهُومِنَ الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ هُومِنْ عِنْدِاللهِ وَمَاهُومِنْ عِنْدِ اللهْوَ يَقُولُونَ هُومِنْ عِنْدِاللهِ وَمَاهُومِنْ عِنْدِ

مَا كَانَ لِبَشَرِ آنُ يُّؤُمِّيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمِ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوُ اعِبَادًا

- अर्थात उन के धन का अपभोग करने पर कोई पाप नहीं। क्यों किः यहूदियों ने अपने अतिरिक्त सब का धन हलाल समझ रखा था। और दूसरों को वह "उम्मी" कहा करते थे। अर्थात वह लोग जिन के पास कोई आसमानी किताब नहीं है।
- 2 अल्लाह के वचन से अभिप्राय वह वचन है, जो उन से धर्म पुस्तकों द्वारा लिया गया है।
- 3 इस से अभिप्राय यहूदी विद्वान हैं। और पुस्तक से अभिप्राय तौरात है।

से कहे कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे दास बन जाओ|<sup>[1]</sup> अपितु (वह तो यही कहेगा कि) तुम अल्लाह वाले बन जाओ| इस कारण कि तुम पुस्तक की शिक्षा देते हो| तथा इस कारण कि उस का अध्ययन स्वयं भी करते रहते हो|

- 80. तथा वह तुम्हें कभी आदेश नहीं देगा कि फ़रिश्तों तथा निबयों को अपना पालनहार<sup>[2]</sup> (पूज्य) बना लो, क्या तुम को कुफ़ करने का आदेश देगा, जब कि तुम अल्लाह के अज्ञाकारी हो?
- 81. तथा (याद करो) जब अल्लाह ने निवयों से वचन लिया कि जब भी में तुम्हें कोई पुस्तक और प्रबोध (तत्वदिश्ता) दूँ, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल उसे प्रमाणित करते हूये आये, जो तुम्हारे पास है, तो तुम अवश्य उस पर ईमान लाना। और उस का समर्थन करना। (अल्लाह) ने कहाः क्या तुम ने स्वीकार किया, तथा इस पर मेरे वचन का भार उठाया? तो सब ने कहाः हम ने स्वीकार कर लिया। अल्लाह ने कहा तुम साक्षी रहो। और मैं भी तुम्हारे<sup>[3]</sup> साथ साक्षियों में हूँ।

ڵۣٞڝؚؽؗۮؙۅؙڽؚٳٮڵۼۅؘڶڮؽؙػؙۏؙؽؙۅ۠ٳڒڹۨڹؾۜؽؠؚؠٵڴؙڹ۠ؾؙٛۄ تُعۡكِمُونَ الكِتْبَوَبِهَاكُنْتُوۡ تَتُرُسُونَ۞ٞ

وَلاَ يَامُنُوَكُمُ اَنَ تَتَّخِذُ وَاللَّمَلَاِكَةَ وَالتَّـمِيِّنَ اَدْبَابًا ۚ اَيَامُؤُكُمُ بِالكُفْرُ بَعُـكَ إِذُ اَنْ تُوْشُلِمُونَ

وَإِذَاخَنَااللهُ مِيُثَاقَ النَّبِتِنَ لَمَا َالتَّيْتُكُوْ مِّنْ كِتْبِ وَّحِكْمَةٍ نُتَرَّجَاءً كُوْ رَسُولُ مُّصَدِّ قُ لِمَامَعَكُوْ لَتُؤُمِنْ بِهِ وَلَتَنْفُرْتَهُ ۚ قَالَ ءَافُرْ ثُوْوَاخَنْ ثُمُ عَلْ ذَلِكُوْ إِصْرِى ۚ قَالُوُاۤ اَقُرَرُنَا ۗ قَالَ فَاشْهَدُ وُاوَانَامَعَكُوْ مِّنَ الشَّهِدِيْنَ ۞

भावार्थ यह है कि जब नबी के लिये योग्य नहीं किः लोगों से कहे कि मेरी इबादत करो तो किसी अन्य के लिये कैसे योग्य हो सकता है?

<sup>2</sup> जैसे अपने पालनहार के आगे झुकते हो, उसी प्रकार उन के आगे भी झुको।

<sup>3</sup> भावार्थ यह है किः जब आगामी निबयों को ईमान लाना आवश्यक है, तो उन के अनुयायियों को भी ईमान लाना आवश्यक होगा। अतः अंतिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि,व सल्लम) पर ईमान लाना सभी के लिये अनिवार्य है।

82. फिर जिस ने इस के<sup>[1]</sup> पश्चात् मुँह फेर लिया, तो वही अवैज्ञाकारी है।

- 83. तो क्या वह अल्लाह के धर्म (इस्लाम) के सिवा (कोई दूसरा धर्म) खोज रहे हैं? जब कि जो आकाशों तथा धरती में हैं, स्वेच्छा तथा अनिच्छा उसी के आज्ञाकारी<sup>[2]</sup> हैं, तथा सब उसी की ओर फेरें<sup>[3]</sup> जायेंगे|
- 84. (हे नबी!) आप कहें कि हम अल्लाह पर तथा जो हम पर उतारा गया, और जो इब्राहीम और इस्माईल तथा इस्हाक और याकूब एवं (उन की) संतानों पर उतारा गया, तथा जो मूसा, ईसा, तथा अन्य निबयों को उन के पालनहार की ओर से प्रदान किया गया है (उन पर) ईमान लाये। हम उन (निबयों) में किसी के बीच कोई अंतर नही<sup>[4]</sup> करते और हम उसी (अल्लाह) के आज्ञाकारी हैं।
- 85. और जो भी इस्लाम के सिवा (किसी और धर्म) को चाहेगा तो उसे उस से कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा और वह परलोक में क्षतिग्रस्तों में होगा।

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَا ذَ لِكَ فَأُولِلِكَ هُمُ الفِيعُونَ ®

ٱفَغَيْرَدِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ٱسْلَمَمِنُ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُوْهًا وَالَّبُهُ يُرْجَعُنُونَ ۞

قُلُ الْمَكَانِ لِللَّهِ وَكَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَكَمَّا أُنْزِلَ عَلَىَ الْمُكَانِ لِللَّهِ عَلَى الْمُل الْبُرهِ يُمَّ وَ السَّلْعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْرُسُبَاطِ وَمَمَّا أُوْثَى مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيثُونَ مِنْ كَيِّهِهُ لَا نُفْرَاقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّمْهُمْ وَيَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

وَمَنُ تَيْنَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَكَنْ تُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخِيدِيْنَ۞

- अर्थात इस वचन और प्रण के पश्चात्।
- 2 अर्थात उसी की आज्ञा तथा व्यवस्था के अधीन हैं। फिर तुम्हें इस स्वभाविक धर्म से इन्कार क्यों है?
- 3 अर्थात प्रलय के दिन अपने कर्मों के प्रतिफल के लिये।
- 4 अर्थात मूल धर्म अल्लाह की आज्ञाकारिता है, और अल्लाह की पुस्तकों तथा उस के निवयों के बीच अंतर करना, किसी को मानना और किसी को न मानना अल्लाह पर ईमान और उस की आज्ञाकारिता के विपरीत है।

86. अल्लाह ऐसी जाति को कैसे मार्गदर्शन देगा जो अपने ईमान के पश्चात् काफ़िर हो गये, और साक्षी रहे कि यह रसूल सत्य हैं, तथा उन के पास खुले तर्क आ गये?? और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता।

87. इन्हीं का प्रतिकार (बदला) यह है कि उन पर अल्लाह तथा फ़रिश्तों और सब लोगों की धिक्कार होगी।

88. वह उस में सदावासी होंगे, उन से यातना कम नहीं की जायेगी, और न उन्हें अवकाश दिया जायेगा।

89. परन्तु जिन्हों ने इस के पश्चात् तौबः (क्षमा याचना) कर ली, तथा सुधार कर लिया, तो निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

90. वास्तव में जो अपने ईमान लाने के पश्चात् काफ़िर हो गये, फिर कुफ़ में बढ़ते गये तो उन की तौबः (क्षमा याचना) कदापि<sup>[1]</sup> स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा वही कुपथ हैं।

91. निश्चय जो काफ़िर हो गये, तथा काफ़िर रहते हुये मर गये तो उन से धरती भर सोना भी स्वीकार नहीं किया जायेगा, यद्यपि उस के द्वारा अर्थदण्ड दें। उन्हीं के लिये दुःखदायी यातना है। और उन का कोई सहायक न होगा। كَيْفَ يَهُدِى اللهُ فَوْمًا كَفَرُّوْابَعْدَالِيُمَانِهِمُ وَشَهِدُوَّااَنَّ الرَّسُوْلَ حَقُّ وَجَاءَهُوُ الْبَيِّنْتُ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ۞

اُولَلِكَ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَلِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞

ڂڸڔؽؘڹ ڣۣؽۿٵٷڒؽۼۜڡٛٞڡؙؙۼؠۿؙؗۿؙٳڶڡ۫ڬؘٳڣۘۅٙڵۿۿؙؠ ؿؿٞڟۯؙۉڹۜ۞

ٳ؆ۯٵڵڹؽ۬ؾؘٵؙڹٛٷٵڡۣؽ۬ٵۼڔۮڶڮ ۅؘٲڞڵڂؙۅ۠ٳ ڡۜٵؚػٵڵڰۼؘڡؙٛڡؙۯڒۜڲڝؚؽؙٷ۞

اِنَّ الَّذِينُ كَفَّ وُابَعُن اِيمُانِهِمُ تُحَّ اِزْدَادُوْا كُفُرًاكُنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُوْ وَاوْلِلِكَ هُمُ الضَّالُوْنَ ﴿

اِنَّ الَّذِيْنَ كَعَّمُّ وُاوَمَاتُوْا وَهُحُمُّ كُفَّارُ فَكَنَ يُّغُبَّلَ مِنْ اَحَدِهِمُ شِّلُ اُلْاَرْضِ ذَهَبًا وَ لَوافَتُكَاى بِهُ اُولَلِكَ لَهُمُّ عَذَاكِ اَلِيُمُّ وَمَالَهُمُّ مِِّنُ نُضِّرِيْنَ ۚ

<sup>1</sup> अर्थात यदि मौत के समय क्षमा याचना करें।

- 92. तुम पुण्य<sup>[1]</sup> नहीं पा सकोगे, जब तक उस में से दान न करो जिस से मोह रखते हो, तथा तुम जो भी दान करोगे, वास्तव में अल्लाह उसे भली भाँति जानता है।
- 93. प्रत्येक खाद्य पदार्थ बनी इस्राईल के लिये हलाल (वैध) थे, परन्तु जिसे इस्राईल<sup>[2]</sup> ने अपने ऊपर हराम (अवैध) कर लिया, इस से पहले कि तौरात उतारी जाये। (हे नबी!) कहो कि तौरात लाओ तथा उसे पढ़ो, यदि तुम सत्यवादी हो।
- 94. फिर इस के पश्चात् जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगायें, तो वही वास्तव में अत्याचारी हैं।
- 95. उन से कह दो, अल्लाह सच्चा है, अतः तुम एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म पर चलो, तथा वह मिश्रणवादियों में से नहीं था।
- 96. निस्संदेह पहला घर जो मानव के लिये (अल्लाह की वन्दना का केन्द्र) बनाया गया, वह वही है जो मक्का

ڵڽؙؾؘڹؘٵڵۅؙٳٳڵؚڔ؆ؚۜڝٙڴؿؾؙڹڣڨؙۊؙٳڝؠۜٵۼؙؚۨڹۨۏڹ٥ ۅۜؠؘٲؿؙڣڨؙۊؙٳڡؚڽؙۺؘؿؙٞٷؘڮٵؿٳۺٚۿڔؚؠۼڵؽڎ۫۞

كُلُّ الطَّعَامِكَانَ حِلَّالِهُ فِنَ السُوَاءِ يُلَ اِلاَمَا حَرِّمَ السُرَاءِ يُلْ عَلى نَفْسِهِ مِنْ فَبَـٰلِ اَنْ تُنَوَّلَ التَّوْرُكُ قُلُ فَاتْوُ اِللَّوْرُلَةِ فَا تُلُوهَا اِنْ كُنْ تُعْرُط بِي يُنِنَ @

فَيَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ مِنْ بَعُ لِ ذَٰلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ۞

قُلُ صَدَقَ الله "فَالَّبِعُوالِلَّة إِبُوهِيمُ حِنِيفًا وَمَا كَان مِن النَّشُرِكِينَ@

ٳؿۜٲۊۜڶؘ؞ؘؽؾٟٷ۠ۻۼڸڷؿٵڛڶڵؽؠؽؠڹۘڴڎٙڡ۠ڹۯڰٵ ٷۜۿٮ۠ؽڷؚڵٷڶؠؽؿ۞ٝ

- 1 अर्थात पुण्य का फल स्वर्ग।
- 2 जब कुर्आन ने यह कहा कि यहूद पर बहुत से स्वच्छ खाद्य पदार्थ उन के अत्याचार के कारण अवैध कर दिये गये। (देखिये सूरह निसा आयत 160, सूरह अन्आम आयत 146)। अन्यथा यह सभी इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के युग में वैध थे। तो यहूद ने इसे झुठलाया तथा कहने लगे कि यह सब तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के युग ही से अवैध चले आ रहे हैं। इसी पर यह आयतें श उतरी। कि तौरात से इस का प्रमाण प्रस्तुत करो कि यह इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के युग ही से अवैध है। यह और बात है कि इस्राईल ने कुछ चीज़ों जैसे ऊँट का मांस रोग अथवा मनौती के कारण अपने लिये स्वंय अवैध कर लिया था। यहाँ यह याद रखें कि इस्लाम में किसी उचित चीज़ को अनुचित करने की अनुमित किसी को नहीं है। (देखिये: शौकानी।)

में है, जो शुभ तथा संसार वासियों के लिये मार्गदर्शन है।

- 97. उस में खुली निशानियाँ हैं (जिन में) मकामे<sup>[1]</sup> इब्राहीम है, तथा जो कोई उस (की सीमा) में प्रवेश कर गया तो वह शांत (सुरक्षित) हो गया। तथा अल्लाह के लिये लोगों पर इस घर का हज्ज अनिवार्य है, जो उस तक राह पा सकता हों। तथा जो कुफ़ करेगा, तो अल्लाह संसार वासियों से निस्पृह है।
- 98. (हे नबी!) आप कह दें कि हे अहले किताब! यह क्या है कि तुम अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़ कर रहे हो, जब कि अल्लाह तुम्हारे कर्मों का साक्षी है?
- 99. हे अहले किताब! किस लिये लोगों को जो ईमान लाना चाहें, अल्लाह की राह से रोक रहे हो, उसे उलझाना चाहते हो जब कि तुम साक्षी<sup>[2]</sup> हो, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से असूचित नहीं है|?
- 100. हे ईमान वालो! यदि तुम अहले किताब के किसी गिरोह की बात मानोगे तो वह तुम्हारे ईमान के पश्चात् फिर तुम्हें काफ़िर बना देंगे।
- 101. तथा तुम कुफ़ कैसे करोगे जब कि

فِيُهِ النَّابَيِّنَاتُ مَّقَا مُر إِبُراهِ يُوَّوَّمَنُ دَخَلَهُ كَانَ إُمِنَّا وَرَلِهِ عَلَى التَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْفَهُ سِيلِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله خَرِيُّ عَنِ الْفَلْمِينُنَ \*

قُلْ يَاهَلُ الكِتْكِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالنِتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيْدُ عَلَى مَاتَعُمُكُونَ۞

قُلْ يَاْهَلَ الكِتْلِ لِمَتَصْلُاهُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امَنَ تَبُغُوْنَهَا عِوَجًا قَانَتُوْشُهَكَمَاءُ وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَبّالْعَمْلُونَ®

يَايَّهُا الّذِينَ امْنُوَّا اِنْ تُطِيعُوُا فِرْيَقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْالاَكِتْبَ يَرُدُّوْكُوْبَعُكَ إِبْمَانِكُوْكِفِرِيْنَ ۞

وَكَيْفَ تَكُفُرُ وْنَ وَانْنُدُوتُ لَا عَلَيْكُو اللَّهِ اللهِ

- अर्थात वह पत्थर जिस पर खड़े हो कर इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने काबा का निर्माण किया जिस पर उन के पैरों के निशान आज तक हैं।
- 2 अर्थात इस्लाम के सत्धर्म होने को जानते हो।

तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जा रही हैं, और तुम में उस के रसूल<sup>[1]</sup> मौजूद हैं? और जिस ने अल्लाह को<sup>[2]</sup> थाम लिया तो उसे सुपथ दिखा दिया गया।

- 102. हे ईमान वालो! अल्लाह से ऐसे डरो जो वास्तव में उस से डरना हो, तथा तुम्हारी मौत इस्लाम पर रहते हुये ही आनी चाहिये।
- 103. तथा अल्लाह की रस्सी<sup>[3]</sup> को सब मिल कर दृढ़ता से पकड़ लो, और विभेद में न पड़ो। तथा अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को याद करो जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे, तो तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, और तुम उस के पुरस्कार के कारण भाई भाई हो गये। तथा तुम अग्नि के गड़हे के किनारे पर थे, तो तुम्हें उस से निकाल दिया, इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों को उजागर करता है, ताकि तुम मार्गदर्शन पा जाओ।
- 104. तथा तुम में एक समुदाय ऐसा अवश्य होना चाहिये जो भली बातों<sup>[4]</sup> की ओर बुलाये, तथा भलाई का आदेश देता रहे, और

ۅؘڣؽؙڬؙۄؗۯڛؙٷڵؙۼ۠ۥۅٙڡٙڽٛؾۼٮۜٙڝؚؗؗؗؗؗؗۄڽٳڵڶٶڣؘقۜڷؙۿؙٮؚؽٳڶؽ ڝؚڗٳڟۣۺؙٮؾؘؿؠٞۅ۞۫

> يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوااللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلاَتَنُوْتُنَّ اِلَّاوَانَتُهُ مُّسْلِمُون

وَاعْتَصِمُوْ اِ بِحَنْلِ اللهِ جَمِيعًا وَكَا تَفَرُفُوا وَادُكُوْوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُو اِ ذُكْنُتُوا عَنَا اَعْفَا لَفَ بَيْنَ قُلُونَ كُمُوفاً فَصَعُنْمُ بِنِعْمَتِهَ إِخُوا نَا وَكُنُتُوعَ فَلْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ التَّارِ فَانْقَتَ كُوهُ مِنْمَا الْكَنْ الِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اليّامِ لَعَكُمْ تَعْتَدُ وْنَ ۞

وَلْتَكُنْ مِّنْكُوْ أَمَّةُ تَّنَّدُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِوَيَأْمُرُوْنَ بِالْمُعَرُّوْفِوْ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَاوُلِإِكَ هُمُ

- $_{1}$  अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्)।
- 2 अर्थात अल्लाह का आज्ञाकारी हो गया।
- 3 अल्लाह की रस्सी से अभिप्राय कुर्आन और नबी (सल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत है। यही दोनों मुसलमानों की एकता और परस्पर प्रेम का सूत्र हैं।
- 4 अर्थात धर्मानुसार बातों का।

बुराई[1] से रोकता रहे, और वही सफल होंगे।

105. तथा उन<sup>[2]</sup> के समान न हो जाओ, जो खुली निशानियाँ आने के पश्चात् विभेद तथा आपसी विरोध में पड़ गये, और उन्हीं के लिये घोर यातना है।

106. जिस दिन बहुत से मुख उजले, तथा बहुत से मुख काले होंगे। फिर जिन के मुख काले होंगे (उन से कहा जायेगा): क्या तुम ने अपने ईमान के पश्चात् कुफ़ कर लिया था? तो अपने कुफ़ करने का दण्ड चखो।

107. तथा जिन के मुख उजले होंगे वह अल्लाह की दया (स्वर्ग) में रहेंगे। वह उस में सदावासी होंगे।

108. यह अल्लाह की आयतें हैं, जो हम आप को हक्क़ के साथ सुना रहे हैं, तथा अल्लाह संसार वासियों पर अत्याचार नहीं करना चाहता।

109. तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों में और जो धरती में है। तथा अल्लाह ही की ओर सब विषय फेरे जायेंगे।

110. तुम सब से अच्छी उम्मत हो, जिसे सब लोगों के लिये उत्पन्न किया गया है कि तुम भलाई का आदेश देते हो, तथा बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान (विश्वास)

2 अर्थात अहले किताब (यहूदी व ईसाई।)।

ۅؘڵ؆ؙؙۏٛۏٛٳػٲڵۮ۪ؽؙڽؾؘڡؘۜڗۜڠؙۅٳۏٳڂ۫ؾؘڵڡؙٛۅٳڝڽ۬ڮڡؚ ڡٙٵۼٵٚء۫ۿ۠؞ؙڶڹؾؚڹؿ۠ٷڶڵٟڮؘڵۿٝۼۮٵڣۼڟۣؿ۠ۅۨ

ؿۅ۫ۄٛڗٙڹٛؽڝٚ۠ۅٛۻٛۅٛ؇ٷۺٮؘۅۜڎ۠ۅؙۻٛۅۛ؇ۨٷٙٲڝۜٞٵڷڵڕؽؽ ٳڛۅۜڎٮٞٷۻٛۏۿٷڞۜٵڰڨؙڗڠؙۄڹۼٮڒٳؽؠٵڹڵؙۄؙ ڣؘڶٛٷ۫ڟؚٳٳڶۼػٳڔۑؠٳڴڬؙؿ۫ڗڰڶؿؙٵٛٷؽ۞

وَٱمَّاالَّنَايُنَ ابْيَضَّتُ وُجُوْهُمُمُ فَفِي ُرَحُمَةِ اللهِ هُمُّهُ فِيْهَاخْلِكُ وُنَ⊙

تِلُكَ النِّتُ اللَّهِ نَتْ لُوْهَا عَلَيْكَ بِاللَّحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا الِّلْعُلَمِيْنَ۞

وَيِلْهِ مَا فِي السَّلَمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوزُرُ

كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ الْخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُسُرُوْنَ بِالْمَعُرُّوُفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِئُونَ بِاللهِ ۚ وَلَوَّامَنَ اَهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكُوْمُ الْفْسِقُونَ۞

रखते<sup>[1]</sup> हो। और यदि अहले किताब ईमान लाते तो उन के लिये अच्छा होता। उन में कुछ ईमान वाले हैं, और अधिक्तर अवैज्ञाकारी हैं।

- 111. वह तुम को सताने के सिवा कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे। और यदि तुम से युद्ध करोगे तो वह तुम को पीठ दिखा देंगे। फिर सहायता नहीं दिये जायेंगे।
- 112. इन (यहूदियों) पर जहाँ भी रहें, अपमान थोप दिया गया, (यह और बात है कि) अल्लाह की शरण<sup>[2]</sup> अथवा लोगों की शरण में हो<sup>[3]</sup>, यह अल्लाह के प्रकोप के अधिकारी हो गये, तथा उन पर दिरद्रता थोप दी गयी। यह इस कारण हुआ कि वह अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़ कर रहे थे और निबयों का अवैध बध कर रहे थे। यह इस कारण कि उन्हों ने अवैज्ञा की, और (धर्म की) सीमा का उल्लंघन कर रहे थे।

113. वह सभी समान नहीं हैं, अहले

ڶڽؙؾؘڡ۠ڗ۠ٷٚؽٝۏٳڰٚٳؘڎؘڰٷٳڹؙؿؙۛؾؘٳؾڵٷؙۿۏؙؽۅڵؙٷڴۄؙ ٳڵۮۮؠٵڎؚۜڎؙڿؖڒڒؠ۠ؽ۫ڞڒٷڹ۞

ضُرِبَتْ عَكِيهُ هُ النِّلَةُ أَيْنَ مَا تُقِقُوُ الاِحْبَلِ مِّنَ اللَّهُ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَأَنُونِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُ مُ النَّاسِ وَبَأْنُونِغَضُ مِّنَ اللَّهُ مُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِالْبِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْزِيكَا مَ يَعْنُرِحَقَّ \* ذَٰ لِكَ بِهَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتُدُونَ أَنَّ

لَيْسُوْاسَوَاءً مِن آهُلِ الكِتْبِ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ

- 1 इस आयत में मुसलमानों को संबोधित किया गया है, तथा उन्हें उम्मत कहा गया है। किसी जाति अथवा वर्ग और वर्ण के नाम से संबोधित नहीं किया गया है। और इस में यह संकेत है कि मुसलमान उन का नाम है जो सत्धर्म के अनुयायी हों। तथा उन के अस्तित्व का लक्ष्य यह बताया गया है कि वह सम्पूर्ण मानव विश्व को सत्धर्म इस्लाम की ओर बुलायें जो सर्व मानव जाति का धर्म है। किसी विशेष जाति और क्षेत्र अथवा देश का धर्म नहीं है।
- 2 दूसरा बचाव का तरीका यह है कि किसी गैर मुस्लिम शिक्त की उन्हें सहायता प्राप्त हो जाये।
- 3 अल्लाह की शरण से अभिप्राय इस्लाम धर्म है।

किताब में एक (सत्य पर) स्थित उम्मत<sup>[1]</sup> भी है, जो अल्लाह की आयतें रातों में पढ़ते है, तथा सज्दा करते रहते हैं।

- 114. अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखते हैं, तथा भलाई का अदेश देते, और बुराई से रोकते हैं, तथा भलाईयों में अग्रसर रहते हैं, और यही सदाचारियों में हैं।
- 115. वह जो भी भलाई करेंगे, उस की उपेक्षा(अनादर) नहीं किया जायेगा और अल्लाह आज्ञाकारियों को भली भाँति जानता है।
- 116. (परन्तु) जो काफ़िर<sup>[2]</sup> हो गये, उन के धन और उन की संतान अल्लाह (की यातना) से उन्हें तनिक भी बचा नहीं सकेगी, तथा वही नारकी हैं, वही उस में सदावासी होंगे।
- 117. जो दान वह इस संसारिक जीवन में करतें हैं वह उस वायु के समान है जिस में पाला हो, जो किसी कौम की खेती को लग जाये जिन्हों ने अपने ऊपर अत्याचार<sup>[3]</sup> किया हो, और उस का नाश कर दे।तथा अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया परन्तु वह

يَّتُلُونَ الْمِتِ اللهِ النَّاءَ الَّيْلِ وَهُمُّرَ يَسُجُّكُ وَنَ ﴿

يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْاخِرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمُعَرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُثْكَرِونِيَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرِتِ ۚ وَاوْلِإِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

وَمَايَفُعَلُوا مِنُ خَيْرٍ فَلَنَ يُّكُفَّمُرُاوُهُ \* وَاللهُ عَلِيُثُوُّ بِالنُّتَقِيْنَ ۞

اِتَّاالَّذِيْنَكَمَّمُوُّالَنَ تُغُنِّىَ عَنْهُمُ آمُوَالُهُمُ وَلَاَّ اَوَلاَدُهُمُّ مِّنَ اللّٰمِشَيْئًا وَالْوَلْإِكَاصُّحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُ وَنَ®

مَثُلُ مَايُنْفَقُون فِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ النَّهُ نَيَا كَمَثَلِ رِيْجٍ فِيْهَا صِرُّلْصَابَتُ حَرْثَ قَوْمٍ ظِلَمُوْا اَنْفُسَهُمُ فَاَهْلَكُتُهُ \* وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ اَنْفُسَهُمُ مِنْظِلِمُونَ

- अर्थात जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईमान लाये। जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम (रिज़यल्लाहु अन्हु) आदि।
- 2 अर्थात अल्लाह की अयतों (कुर्आन) को नकार दिया।
- 3 अवैज्ञा तथा अस्वीकार करते रहे थे। इस में यह संकेत है कि अल्लाह पर ईमान के बिना दानों का प्रतिफल परलोक में नहीं मिलेगा।

स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे।

- 118. हे ईमान वालो! अपनों के सिवा किसी को अपना भेदी न बनाओ, [1] वह तुम्हारा बिगाड़ने में तिनक भी नहीं चूकेंगे, उन को वही बात भाती है जिस से तुम्हें दुख हो। उन के मुखों से शत्रुता खुल चुकी है, तथा जो उन के दिल छुपा रहे हैं वह इस से बढ़कर है, हम ने तुम्हारे लिये आयतों का वर्णन कर दिया है, यदि तुम समझो।
- 119. सावधान! तुम ही वह हो कि उन से प्रेम करते हो, तथा वह तुम से प्रेम नहीं करते। और तुम सभी पुस्तकों पर ईमान रखते हो, तथा वह जब तुम से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाये। और जब अकेले होते हैं तो क्रोध से तुम पर उँगलियों की पोरें चबाते हैं। कह दो कि अपने क्रोध से मर जाओ, निस्संदेह अल्लाह सीनों की बातें जानता है।
- 120. यिद तुम्हारा कुछ भला हो तो उन्हें बुरा लगता है। और यिद तुम्हारा कुछ बुरा हो जाये तो उस से प्रसन्न हो जाते हैं। तथा यिद तुम सहन करते रहे, और आज्ञाकारी रहे, तो उन का छल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचायेगा। उन के सभी कर्म अल्लाह के घेरे में हैं।

ۘۘڲٳؿؙۜۿٵڷڒڹؿٵؗڡؙٮؙٛۉٵڵڗؾۜؾڿۮؙۅٛٳڽٟڟٵٮؘؗؗٛۊؙڝؚٞڽؙ ۮؙۅ۫ڹؚڴۄؙڵٳؽٲڷۅٛٮٞڴۄ۫ڂؘؠٵۘۘۘۘڐۅڎ۠ۏٳڡٵۼڹؾۨؿ۠ٷڡؙ ؠػٮؚٵڵؠڂؘڞٵٷڝؙٲڡٛۅٙڸۿؚۿٷٷٵۼٛٷؽؙڞؙۮؙۯ۠ڞؙ ٵػٛڹۯٚڨؘۮؙؠؿؿٵڰۮ۠ٵڵٳڽؾٳڶ؞ٛڴڹٛؿ۫ۄٛؿۼؿڴۄ۫ؽ۞

ۿٙٲٮ۬ٚڎؙۄؙٳٛۅؙڵٳ۫ۼؚؖۼ۠ڹ۠ۅ۫ٮؘۿۏۅؙڗۮؽؙڿۣڹٛۅ۫ٮؘڰؙۄ۫ۅڗٷؙۄٮۏؙڽ ڽٳڷڮڗ۬ٮػؚڵؚؠ؋ٷڶڎؘٳڷڡؙٞٷؙؠٛٷٵڶٷۤٳڵڡٮۜٵۼؖۅڶڎٳڿڬۅٳ ۘۘۘۼڞؙٷٳۘۘٷؽڮٷٳٛڒؽٵڝؚڶڝؚؽٳڶۼؽؙڟؚٷؙڶؙڞؙٷۛؿؙۅٳ ڽؚۼؿڟؚڴٷ۫ٳ۫ڗٵڶڵۿۘۼڸؽٷٛڹڽۮٳٮؾؚٳڶڞؙۮؙۅؚۛۛۛ

اِنْ تَسُسَلُمُ حَسَنَةٌ شَنُوُهُمُ وَاِنْ تَصِٰبُكُو سَيِّعَةٌ يَّفْهَ حُوْا بِهَا وَانْ تَصْبِرُوُا وَتَتَّفُوْا لَا يَضُرُّ كُوْرَيُكُ هُوُ شَيْئًا \*إِنَّ اللهَ بِمَا يَعُمَّ لُوْنَ مُرْمِيُكُا ۞

अर्थात वह ग़ैर मुस्लिम जिन पर तुम को विश्वास नहीं की वह तुम्हारे लिये किसी प्रकार की अच्छी भावना रखते हों। 121. तथा (हे नबी!) वह समय याद करो जब आप प्रातः अपने घर से निकले, ईमान वालों को युद्ध<sup>[1]</sup> के स्थानों पर नियुक्त कर रहे थे, तथा अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।

122. तथा (याद करो) जब तुम में से दो गिरोहों [2] ने कायरता दिखाने का विचार किया, और अल्लाह उन का रक्षक था। तथा ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिये।

123. अल्लाह बद्र में तुम्हारी सहायता कर चुका है, जब कि तुम निर्बल थे। وَإِذْ غَنَا وْتَ مِنُ آهُ لِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤُمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿

اِذْهَتَتُ كَالَإِهَاشِ مِنْكُمْ اَنْ تَهْشَكُلُ وَاللهُ وَلِيُّهُمُا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

وَلَقَنُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُرِ وَانْتُمُ أَذِلَّهُ ۚ قَالَّتُقُوا اللهَ

- 1 साधारण भाष्यकारों ने इसे उहुद के युद्ध से संबंधित माना है। जो बद्र के युद्ध के पश्चात् सन् 3 हिज्री में हुआ। जिस में कुरैश ने बद्र की पराजय का बदला लेने के लिये तीन हज़ार की सेना के साथ उहुद पर्वत के समीप पड़ाव डाल दिया। जब आप को इस की सूचना मिली तो मुसलमानों से परामर्श किया। अधिकांश की राय हुई कि मदीना नगर से बाहर निकल कर युद्ध किया जाये। और आप सल्लक्षाहु अलैहि व सल्लम एक हज़ार मुसलमानों को लेकर निकले। जिस में से अब्दुल्लाह बिन उबय्य मुनाफिक़ों का मुख्या अपने तीन सौ साथियों के साथ वापिस हो गया। आप ने रणक्षेत्र में अपने पीछे से शत्रु के आक्रमण से बचाव के लिये 70 धनुर्धरों को नियुक्त कर दिया। और उन का सेनापित अब्दुल्लाह बिन जुबैर को बना दिया। तथा यह आदेश दिया कि कदापि इस स्थान को न छोड़ना। युद्ध आरंभ होते ही कुरैश पराजित हो कर भाग खड़े हुये। यह देख कर धनुर्धरों में से अधिकांश ने अपना स्थान छोड़ दिया। कुरैश के सेनापित ख़ालिद पुत्र वलीद ने अपने सवारों के साथ फिर कर धनुर्धरों के स्थान पर आक्रमण कर दिया। फिर अकस्मात् मुसलमानों पर पीछे से आक्रमण कर के उन की विजय को पराजय में बदल दिया। जिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी आघात पहुँचा। (तफ़्सीर इब्ने कसीर।)
- 2 अर्थात दो क्बीले बनू सलमा तथा बनू हारिसा ने भी अब्दुल्लाह बिन उबय्य के साथ वापिस हो जाना चाहा। (सहीह बुखारी हदीस 4558)

अतः अल्लाह से डरते रहो, ताकि उस के कृतज्ञ रहो।

- 124. (हे नबी! वह समय भी याद करें) जब आप ईमान वालों से कह रहे थेः क्या तुम्हारे लिये यह बस नहीं है कि अल्लाह तुम्हें (आकाश सें) उतारे हुये तीन हज़ार फ़रिश्तों द्वारा समर्थन दें?
- 125. क्यों<sup>[1]</sup> नहीं? यदि तुम सहन करोगे, तथा आज्ञाकारी रहोगे, और वह (शत्रु) तुम्हारे पास अपनी इसी उत्तेजना के साथ आ गये, तो तुम्हारा पालनहार तुम्हें (तीन नहीं) पाँच हज़ार चिन्ह<sup>[2]</sup> लगे फ़्रिश्तों द्वारा समर्थन देगा।
- 126. और अल्लाह ने इस को तुम्हारे लिये केवल शुभ सूचना बनाया है। और ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष हो जाये, और समर्थन तो केवल अल्लाह ही के पास से है, जो प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
- 127. ताकि<sup>[3]</sup> वह काफ़िरों का एक भाग काट दे, अथवा उन को अपमानित कर दे। फिर वह असफल वापिस हो जायें।

لَعَلَّكُوْ تَشْكُوُونَ @

ٳۮؙؾؘڠؙۊؙڵڸڵؠٛۏؙڡۣڹؽڹٵڬٛؾۜڲ۫ڣێڲ۠ۄٙٵؽێ۠ؠؚڰڴۄؙ ڒؿڮؙۄ۫ڛؘٛڵؿٛۊاڵڡٟڡؚٞڹٵڷؠؙڵڸ۪۪۪ۧڮۊؙڡؙڹٛڒڸؽڹ۞

ۘۘۘڹڵٙؖٛٳٚڶۣؗٛؾؘڞؠۣۯۏٳۅؘؾٙؾۜٞڠؙۅٛٳۅؘؽٲؾؙٛٷٛٚٛۄٝۺؚؽ۬؋ٛۯٟۿؚۄۛ ۿڬٵؽٮؙۮؚۮؙڴۄٛۯ؆ٞڋٛۄ۫ۼۼۺػۊؚٵڵڣۣڝؚۜؽڶٱؠڵڸٟۧڲۊ مُسَوِّيۡنِ

ۅٙڡٚٲجَعَلَهُ اللهُ ٳؙڷٳؽڹٛؽ۬ڒى لكُمْ وَلِتَظْمَرِينَ قُلُونُكُمْ ڔؚ؋ۥۅٚڡٙٵڶڵؘڞؙۯؙٳڷڒڡؚڽٛۼٮ۬ؗڽٳڶڵؿٳڵۛۼۛڔ۫ؽؚۯؚٳؗۼڮؽ<sub>ؿ</sub>ۅۨ

> لِيَقْطَعُ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَاْ وَالَّوْ يَكُمِ تَهُمُّو فَيُنْقَائِوُ اخْلِمِينَ ۞

- 1 अर्थात इतना समर्थन बहुत है।
- 2 अर्थात उन पर तथा उन के घोड़ों पर चिन्ह लगे होंगे।
- 3 अर्थात अल्लाह तुम्हें फ़्रिश्तों द्वारा समर्थन इस लिये देगा तािक कािफ़रों का कुछ बल तोड़ दे, और उन्हें निष्फल वािपस कर दे।

128. हे नबी! इस<sup>[1]</sup> विषय में आप को कोई अधिकार नहीं,अल्लाह चाहे तो उन की क्षमा याचना स्वीकार<sup>[2]</sup> करे, या दण्ड<sup>[3]</sup> दे, क्यों कि वह अत्याचारी हैं।

129. अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, वह जिसे चाहे क्षमा करे, और जिसे चाहे दण्ड दे। तथा अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

- 130. हे ईमान वालो! कई कई गुणा कर के ब्याज<sup>[4]</sup> न खाओ| तथा अल्लाह से डरो, ताकि सफल हो जाओ|
- 131. तथा उस अग्नि से बचो जो काफिरों के लिये तैयार की गयी है।
- 132. तथा अल्लाह और रसूल के आज्ञाकारी रहो, ताकि तुम पर दया की जाये।
- 133. और अपने पालनहार की क्षमा और उस स्वर्ग की ओर अग्रसर हो जाओ,

لَيْسُ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَىُّ أَوْنَيُّوْبَ عَلَيْهِمْ آوَيُعَزِّ بُهُمُ فَإِنَّهُ طِلِمُونَ۞

وَلِلْهِمَا فِي السَّهٰ لُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغُفِوُ لِمَنَ يَّتَكَا ۚ وَيُعَنِّ بُمَنَ يَّنَا ۚ إِنَّ اللهُ غَفُورُ رُّكُومِيُهُۗ ﴿

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ الْمَثُوُّا لِاتَّأْكُلُوُ اللِّرِّيْوَا اَضْعَاقًا مُّضْعَفَةً \* وَاتَّقُواالله لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُوْنَ ۞

وَاتَّقَوْ النَّارَ الَّذِيِّ أَعِدَّ ثُ لِلْكَفِي بُنَ ﴿

وَٱطِيعُواالله وَالرَّسُول لَعَكُّمُ ثُرْحَمُون ﴿

وَسَارِعُوْ اللَّهُ مُغْفِمَ وَ مِّنُ تَدِّبُكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

- 1 नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम फ्ज की नमाज़ में रुकूअ के पश्चात् यह प्रार्थना करते थे कि हे अल्लाह! अमुक को अपनी दया से दूर कर दे। इसी पर यह आयत उत्तरी। (सहीह बुखारी - 4559)
- 2 अर्थात उन्हें मार्गदर्शन दे।
- 3 यदि काफ़िर ही रह जायें।
- 4 उहुद की पराजय का कारण धन का लोभ बना था। इस लिये यहाँ ब्याज से सावधान किया जा रहा है, जो धन के लोभ का अति भयावह साधन है। तथा आज्ञाकारिता की प्रेरणा दी जा रही है। कई कई गुणा व्याज न खाने का अर्थ यह नहीं कि इस प्रकार व्याज न खाओ, बल्कि व्याज अधिक हो या थोड़ी सर्वथा हराम (वर्जित) है। यहाँ जाहिलिय्यत के युग में व्याज की जो रीति थी, उस का वर्णन किया गया है। जैसा कि आधुनिक युग में व्याज पर व्याज लेने की रीति है।

जिस की चौडाई आकाशों तथा धरती के बराबर है, आज्ञाकारियों के लिये तैयार की गयी है।

- 134. जो सुविधा तथा असुविधा की दशा में दान करते रहते हैं, तथा क्रोध पी जाते. और लोगों के दोष क्षमा कर दिया करते हैं। और अल्लाह सदाचारियों से प्रेम करता है।
- 135. और जब कभी वह कोई बड़ा पाप कर जायें. अथवा अपने ऊपर अत्याचार कर लें. तो अल्लाह को याद करतें हैं. फिर अपने पापों के लिये क्षमा माँगते हैं। तथा अल्लाह के सिवा कौन है, जो पापों को क्षमा करे? और अपने किये पर जान बझ कर अडे नहीं रहते।
- 136. इन्हीं का प्रतिफल (बदला) उनके पालनहार की क्षमा तथा ऐसी स्वर्ग हैं जिन में नहरें प्रवाहित हैं, जिन में वह सदावासी होंगे, तो क्या ही अच्छा है सत्कर्मियों का यह प्रतिफल?
- 137. तुम से पहले भी इसी प्रकार हो चुका[1] है। तुम धरती में फिरों और देखो कि झुठलाने वालों का परिणाम कैसा रहा?
- 138. यह (कुर्आन) लोंगों के लिये एक वर्णन तथा मींग दर्शन, और एक शिक्षा है (अल्लाह से) डरने वालों के लिये।

السَّلِهُ عُ وَالْأَرْضُ الْعِلَّاتُ لِلْمُثَّقَارُنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الجزء ك

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَنْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحُسِنةُنَ اللهُ

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَبُوْ آ اَنْفُسُهُمُ ذَكَرُ وِاللَّهُ فَاسْتَغْفَرُ وَالِنُ نُوْيِهِمُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنْوُبِ إِلَّا اللهُ فَي وَلَمْ يُصِدُّ وُاعَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ®

> ٳؙۅڵؠٟڬؘۘڿڗؘٳٷ۫ۿؙٶ۫ۿۜٷ۬ڣڗة<sup>۠</sup>ڝؚۜڽڗؾؚۿؚ<u>ؖ</u>ۄ وَجَدُّكُ تَجُونُ مِن تَعُبْمَا الْأَنْهُرُ خِلِد يُنَ فِيُهَا وُنِعُهُ آخِرُ الْعُبِلِدُنَ ٥

قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَى فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وْالْكُفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْئُكَاذِبِينَ@

> هٰذَابَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى َّوَمُوْعِظَةٌ للنتقتر ٠٠٠

<sup>1</sup> उहुद की पराजय पर मुसलमानों को दिलासा दी जा रही है जिस में उन के 70 व्यक्ति मारे गये। (तफ्सीर इब्ने कसीर)

139. (इस पराजय से) तुम निर्बल तथा उदासीन न बनो। और तुम ही सर्वोच्च रहोगे, यदि तुम ईमान वाले हो।

140. यिद तुम्हें कोई घाव लगा है, तो कौम (शत्रु)<sup>[1]</sup> को भी इसी के समान घाव लग चुका है। तथा उन दिनों को हम लोगों के बीच फेरते रहते<sup>[2]</sup> हैं। और तािक अल्लाह उन को जान ले<sup>[3]</sup> जो ईमान लाये, और तुम में से साक्षी बनाये। और अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता।

- 141. तथा ताकि अल्लाह उन्हें शुद्ध कर दे, जो ईमान लाये हैं, और काफ़िरों का नाश कर दे।
- 142. क्या तुम ने समझ रखा है कि स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे? जब कि अल्लाह ने (परीक्षा कर के) उन्हें नहीं जाना है जिन्होंने तुम में से जिहाद किया है, और न सहनशीलों को जाना है?
- 143. तथा तुम मौत की कामना कर<sup>[4]</sup> रहे थे इस से पूर्व कि उस का सामना करो, तो अब तुम ने उसे आँखों से देख लिया है, और देख रहे हो।

وَلاَتِهَنُوْاوَلاَ عَنْزُنُوْاوَانْتُهُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿

ٳڽؙؾۜؠؙۺۘۺڮڎؙۊؘڂٛٷڡۜٙۮؙڡۺۜٵڶۛڡٞۅؙۘٛٛٛٛٙۄؙڞؙۯ ڡؚۜڞ۠ڬؙڎ۫ٷؾؚڵػٲڵۘۯؾٵۿڔٮؙؗڬٳۅڵۿٵڹؽؙؽٵڶٮؖٵڛۧ ڡٙڸؽۼڬۄؘٳڵڎٵڒڹؽ۬ٵۿٮؙؙڎؙٳۅؘؾؾۧڿۮؘڝڹ۫ڬؙۿ ۺؙۿۮٳٞٷٳڵڎڰڒؽڿڣٛٳڵڟ۠ڸؚؠؽؽ۞

وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْا وَيَمُحَقَ اللهُ النِّينَ امَنُوْا وَيَمُحَقَ النَّالَ النَّالُ اللَّذِي النَّالُ اللَّذِي النَّالُ النَّالُ النَّالُ اللَّذِي النَّالُ النَّالُ اللَّذِي النَّالُ اللَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّالِ النَّذِي النَّالِي النَّذِي النِيلُولِي النَّالُ اللْمُنْ الْمُعِلِي النَّذِي النَّالِي النَّالِي الْمُعْلِقُلُولُ اللِيلِيِ

ٱمُرَحِسِبُتُوْانَ تَدُخُلُوااجُنَّةَ وَلَتَّااِيَعُلُواللهُ الَّذِيْنَ جْهَدُوْا مِثْلُهُ وَيَعُلَمَ الصَّبِرِيْنَ۞

وَلَقَانُكُنُ تُوْتَمَنَّوْنَ الْمُوْتَ مِنْ مَّبِلِ اَنْ تَلْفُوَّهُ ۖ فَقَلُ لَاَيْتُنُوْهُ وَاَنْتُوتَنَظُرُونَ ﴿

- 3 अर्थात अच्छे बुरे में विवेक (अन्तर) कर दे।
- 4 अर्थात अल्लाह की राह में शहीद हो जाने की।

<sup>1</sup> इस में कुरैश की बद्र में पराजय और उन के 70 व्यक्तियों के मारे जाने की ओर संकेत है।

<sup>2</sup> अर्थात कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की।

144. मुहम्मद केवल एक रसूल हैं, इस से पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं, तो क्या यिद वह मर गये अथवा मार दिये गये, तो तुम अपनी एड़ियों के बल<sup>[1]</sup> फिर जाओगे? तथा जो अपनी एड़ियों के बल फिर जायेगा, तो वह अल्लाह को कुछ हानि नहीं पहुँचा सकेगा, और अल्लाह शीघ्र ही कृतज्ञों को प्रतिफल प्रदान करेगा |

145. कोई प्राणी एैसा नहीं जो अल्लाह की अनुमित के बिना मर जाये, उस का अंकित निर्धारित समय है, और जो संसारिक प्रतिफल चाहेगा, हम उसे उस में से कुछ देंगे, तथा जो परलोक का प्रतिफल चाहेगा हम उसे उस में से देंगे। और हम कृतज्ञों को शीघ्र ही प्रतिफल देंगे।

146. कितने ही नबी थे जिन के साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने युद्ध किया, तो वह अल्लाह की राह में आई आपदा पर न आलसी हुये, न निर्बल बने और न (शत्रु से) दबे। तथा अल्लाह धैर्यवानों से प्रेम करता है। وَمَا مُحَمَّدُ الكَرْسُولُ قَنْ خَلَتُ مِنْ قَدْلِهِ الرُّسُلُ أَفَالِنُ مَّاتَ اَوْقَبْلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى اَحْقَا كِدُو \* وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِدَيْ اِهُ فَلَنْ يَّضُرَّ الله تَشْيُعًا وَسَيَجْزِي الله الشَّكِويُنَ ﴿

وَمَا كَانَ لِنَفُسِ أَنْ تَمُوُتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلًا وَمَنْ بُيْدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوُّتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَشُرِدُ تُوَابَ الْاِخْرَةِ نُوُّتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُزِى الشَّكِرِيْنَ

وَكَايِّنُ مِّنْ ثَرِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيُرُّ فَهَا وَهَنُوْ الِمَااصَابَهُحُ فَ سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوْا وَمَااسُتَكَانُوْاْ وَاللهُ يُحِبُ الطّْهِرِيْنَ

अर्थात इस्लाम से फिर जावोगे भावार्थ यह है कि सत्धर्म इस्लाम स्थायी है नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के न रहने से समाप्त नहीं हो जायेगा। उहुद में जब किसी विरोधी ने यह बात उड़ाई कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मार दिये गये तो यह सुन कर बहुत से मुसलमान हताश हो गये। कुछ ने कहा कि अब लड़ने से क्या लाभ? तथा मुनाफिक़ों ने कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) नबी होते तो मार नहीं खाते। इस आयत में यह संकेत है कि दूसरे निवयों के समान आप को भी एक दिन संसार से जाना है। तो क्या तुम उन्हीं के लिये इस्लाम को मानते हो, और आप नहीं रहेंगे तो इस्लाम नहीं रहेगा?

147. तथा उन का कथन बस यही था कि उन्हों ने कहाः हे हमारे पालनहार! हमारे लिये हमारे पापों को क्षमा कर दे, तथा हमारे विषय में हमारी अति को, और हमारे पैरों को दृढ़ कर दे, और काफ़िर जाति के विरुद्ध हमारी सहायता कर।

148. तो अल्लाह ने उन को संसारिक प्रतिफल तथा आख़िरत (परलोक) का अच्छा प्रतिफल प्रदान कर दिया, तथा अल्लाह सुकर्मियों से प्रेम करता है।

149. हे ईमान वालो! यदि तुम काफ़िरों की बात मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल फेर देंगे, और तुम फिर से क्षति में पड़ जाओगे।

150. बल्कि अल्लाह तुम्हारा रक्षक है तथा वह सब से अच्छा सहायक है।

151. शीघ्र ही हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा भय डाल देंगे, इस कारण कि उन्हों ने अल्लाह का साझी उसे बना लिया है, जिस का कोई तर्क (प्रमाण) अल्लाह ने नहीं उतारा है, और इन का आवास नरक है, और वह क्या ही बुरा आवास है?

152. तथा अल्लाह ने तुम से अपना वचन सच कर दिखाया है, जब तुम उस की अनुमित से उन को काट<sup>[1]</sup> रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम ने وَمَا كَانَ قَوُلُهُ مُ الْآلَانَ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَّ آمُرِنَا وَتَبِّتُ اَقْدَامُنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۞

فَالْتُهُوُاللّٰهُ ثَوَابَالدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْإِخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۞

يَّاَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُّوْاَ إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَنُ وَايَرُدُّ وَكُوْعَلَ اَعْقَا بِكُوْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِيْنَ⊛

بَلِاللهُ مَوْللكُوْ وَهُوَخَيْرُ النَّصِيرِيْنَ@

سَنُلُقِيْ فِي قُلُوْبِ الَّانِيْنَ كَفَرُ واالرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْ الْبِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ لِهِ سُلُطْنًا \* وَمَا وْلَهُ مُوالنَّالُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الطَّلِمِيْنَ ®

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْمَا ۚ إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذْنِهُ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعُ تُمُ فِ الْاَمْرِوَعَصَيْتُمُ مِّنَ اَبَعُهِ مَاۤ اَرْسَكُمُ

<sup>1</sup> अर्थात उहद के आरंभिक क्षणों में।

कायरता दिखायी, तथा (रसूल के) आदेश<sup>[1]</sup> में विभेद कर लिया और अवैज्ञा की, इस के पश्चात् कि तुम्हें वह (विजय) दिखा दी, जिसे तुम चाहते थे, तुम में से कुछ संसार चाहते हैं, तथा कुछ लोग परलोक चाहते हैं। फिर तुम्हें उन से फेर दिया, ताकि तुम्हारी परीक्षा ले, और तुम्हें क्षमा कर दिया, तथा अल्लाह ईमान वालों के लिये दानशील है।

153. (और याद करो) जब तुम चढ़े (भागे) जा रहे थे, और किसी की ओर मुड़ कर नहीं देख रहे थे, और रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से पुकार<sup>[2]</sup> रहे थे, तो (अल्लाह ने) तुम्हें शोक के बदले शोक दे दिया, ताकि जो तुम से खो गया और जो दुख तुम्हें पहुँचा उस पर उदासीन न हो, तथा अल्लाह उस से सूचित है, जो तुम कर रहे हो।

154. फिर तुम पर शोक के पश्चात् शान्ति (ऊँघ) उतार दी जो तुम्हारे एक गिरोह<sup>[3]</sup> को आने लगी, और مَّاتُحِتُّوُنَ مِنكُمُّهُ مَن يُولِيُ الثَّانِيَّا وَمِنكُمُّ مَّنُ يُولِيُ الْاِحِرَةَ ۚ ثُكَّرَصَ وَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَنْتِلِيَكُمُ ۚ وَلَقَنَّ عَفَا عَنْكُمُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو فَضُلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ ۞

إِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى آحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِنَّ آخُولِكُوْ فَاَ تَنَا بَكُمُ عَمَّا إِبَغَيِّهِ تِكَيَّلُ تَحْوَنُوْا عَلَى مَا فَا تَكُمُ وَ لَا مَا آصَا بَكُمُ \* وَاللهُ خَبِيدُرُ بِمَا تَعُمْلُوْنَ ۞

تْقَرَانْزُلَ عَلَيْكُوْمِنْ)بَعُى الْغَيِّرَامَنَةُ تُعَاسًا يَّغْشٰى كَالْإِنفَةَ مِّنْكُرُ وَطَإِنفَةٌ قَدُ اَهَبَّتُهُمُ انْشُلْمُهُمْ

अर्थात कुछ धनुर्धरों ने आप के आदेश का पालन नहीं किया, और परिहार का धन संचित करने के लिये अपना स्थान त्याग दिया, जो पराजय का कारण बन गया। और शत्रु को उस दिशा से आक्रमण करने का अवसर मिल गया।

<sup>2</sup> बराअ बिन आज़िब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहुद के दिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पैदल सेना पर रखा। और वह पराजित हो कर आ गये, इसी के बारे में यह आयत है। उस समय नबी के साथ बारह व्यक्ति ही रह गये। (सहीह बुख़ारी -4561)

<sup>3</sup> अबु तल्हा रिज़यल्लाह अन्हु ने कहाः हम उहुद में ऊँघने लगे। मेरी तलवार मेरे हाथ से गिरने लगती और मैं पकड़ लेता, फिर गिरने लगती और पकड़ लेता।

भाग - 4

एक गिरोह को अपनी[1] पड़ी हुई थी। वह अल्लाह के बारे में असत्य जाहिलिय्यत की सोच सोच रहे थे। वह कह रहे थे कि क्या हमारा भी कुछ अधिकार है? (हे नबी!) कह दें कि सब अधिकार अल्लाह को है। वह अपने मनों में जो छुपा रहे थे आप को नहीं बता रहे थें। वह कह रहे थे कि यदि हमारा कुछ भी अधिकार होता, तो यहाँ मारे नहीं जाते, आप कह दें यदि तुम अपने घरों में रहते, तब भी जिन के (भाग्य में) मारा जाना लिखा है, वह अपने निहत होने के स्थानों की ओर निकल आते। और ताकि अल्लाह, जो तुम्हारे दिलों में है उस की परीक्षा ले। तथा जो तुम्हारे दिलों में है उसे शुद्ध कर दे। और अल्लाह दिलों के भेंदों से अवगत है।

155. वस्तुतः तुम में से जिन्हों ने दो गिरोहों के सम्मुख होने के दिन मुँह फेर दिया, शैतान ने उन को उन के कुछ कुकर्मों के कारण फिसला दिया। तथा अल्लाह ने उन को क्षमा कर दिया है। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील सहनशील है।

156. हे ईमान वालो! उन के समान न हो जाओ जो काफ़िर हो गये, तथा अपने भाईयों से- जब यात्रा में हों, अथवा युद्ध में- कहा कि यदि वह हमारे पास होते तो न मरते और

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَالُحَقِّ ظَنَّ أَكِمَاهِ لِيَّةِ رُيَقُولُونَ هَلُ لَنَا مِنَ الْأَمُرِمِنُ شَيْعٌ قُلُ إِنَّ الْأَمْرُكُلَّهُ يِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي ٓ اَنْفُيْرِهِمُ ٓ مَّا لَا يُبِدُ وْنَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ الْكَمْرِشِينَ كَا قُتِلْنَا هُهُنَا قُلُ لَوُكُنْتُمْ فِي بُنُوْتِكُهُ لَبَرَزَالَّذِينَ كُرْبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبُتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُهَ حِصَمَا فِي قُلُوْ بِكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ

إِنَّ الَّذِينَ تُولُّوْ المِنْكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْعُنَّ إِنَّمَا استَزَكَهُ الشَّنظِ يُبِعُضِ مَاكَّسُنُو أَوْلَقَدُ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهَ غَفُورُ كِلِيُمْ ﴿

يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ الْالتُّنُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَقَالُوالِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوْا غُزِّي لَوْ كَانُوا هِنْدَانَا مَا مَا تُوْا وَيَا فَيُلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَٰ لِكَ حَسُرَةً فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ يُحْي

<sup>(</sup>सहीह बुख़ारी -4562)

<sup>1</sup> यह मुनाफ़िक़ लोग थे।

الجزء كم

न मारे जाते, तािक अल्लाह उन के दिलों में इसे संताप बना दे। और अल्लाह ही जीिवत करता तथा मौत देता है, और अल्लाह जो तुम कर रहे हो उसे देख रहा है।

- 157. यिद तुम अल्लाह की राह में मार दिये जाओ अथवा मर जाओ, तो अल्लाह की क्षमा उस से उत्तम है जो लोग एकत्र कर रहे हैं।
- 158. तथा यदि तुम मर गये अथवा मार दिये गये, तो अल्लाह ही के पास एकत्र किये जाओगे।
- 159. अल्लाह की दया के कारण ही आप उन के<sup>[1]</sup> लिये कोमल (सुशील) हो गये, और यिद आप अक्खड़ तथा कड़े दिल के होते, तो वह आप के पास से बिखर जाते। अतः उन्हें क्षमा कर दो, और उन के लिये क्षमा की प्रार्थना करो, तथा उन से भी मुआमले में परामर्श करो, फिर जब कोई दृढ़ संकल्प ले लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। निस्संदेह अल्लाह भरोसा रखने वालों से प्रेम करता है।
- 160. यिद अल्लाह तुम्हारी सहायता करे तो तुम पर कोई प्रभुत्व नहीं पा सकता। तथा यिद तुम्हारी सहायता न करे, तो फिर कौन है जो उस के पश्चात् तुम्हारी सहायता कर सकें? अतः ईमान वालों को अल्लाह

وَيُمِينُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ

وَلَئِنْ قُتِلْتُدُونَ سَبِيْلِ اللهِ اَوْمُتُوُلَمَغُفِرَ لَا عُنِينَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خُنِيُّ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿

وَلَيِنْ مُّ تُثُورًا وَقُتِلْتُهُ لِإِلَى اللهِ تُعَشَّرُونَ ۞

فَيِمَارَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنُتَ فَطَّا غَلِيْظُ الْقَلُبِ لَا نُفَضُّمُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِمْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمُ فِى الْوَرْ فَاذَا عَنْهُمْ قَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ لِيَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَوكِّلِيْنَ ﴿

ٳڽؙؖؾۜؿؙڞؙۯؙڬؙٛۏٳڶڷٷؘڰڵڟٙڸٮؘڷڬؙڎۧٷڸڽٛؾۜۼٛڬؙڷڬؙۄ۫ڡؘڡٙؽ۬ ۮؘٵڷڹؽؽؘؽؘڞؙٷؙڬؙۿۺۣؽؙڹؘڡ۫ڽ؋ٝۅؘػٙٙٙٙٙؽٳڶڵڡ ڡؘڶؽٮۜٷڲۜڸٳڵٮٷؙؙڝٷٛؽ۞

<sup>1</sup> अर्थात अपने साथियों के लिये, जो उहुद में रणक्षेत्र से भाग गये।

ही पर भरोसा करना चाहिये।

- 161. किसी नबी के लिये योग्य नहीं कि अपभोग<sup>[1]</sup> करें। और जो अपभोग करेगा, प्रलय के दिन उसे लायेगा फिर प्रत्येक प्राणी को उस की कमाई का भरपूर प्रतिकार (बदला) दिया जायेगा, तथा उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा।
- 162. तो क्या जिस ने अल्लाह की प्रसन्नता का अनुसरण किया हो उस के समान हो जायेगा जो अल्लाह का क्रोध<sup>[2]</sup> लेकर फिरा, और उस का आवास नरक है?
- 163. अल्लाह के पास उन की श्रेणियाँ हैं, तथा अल्लाह उसे देख<sup>[3]</sup> रहा है जो वह कर रहें हैं।
- 164. अल्लाह ने ईमान वालों पर उपकार किया है कि उन में उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जो उन के सामने उस (अल्लाह) की आयतें सुनाता है, और उन्हें शुद्ध करता है तथा उन्हें पुस्तक (कुर्आन) और हिक्मत (सुन्नत) की शिक्षा देता है, यद्यपि

ۅؘڡٵػٵڹڶڹؚ؆۪ٵؽؙؾۼؙڰ۫ۅٚڡۜؽؙؾۼؙڵؙؗؗڵؾٲۣڝؚؠؽٵ ۼڰؠؘۅٛٵڵڨؚؽڮٷٷٛػٷڴٚڴٷؙڡؙٚڝؙٛؿڣؙڛ؆ٵڝۜؠۘػ ۅؘۿؙۅڒؽڟؚڮٷۯ۞

الجزء كم

ٱفَمَنِىالَّبُعَ رِضُوَانَاللهِ كَمَنْ بَالْمَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَالُونُهُ جَهَـٰنَّهُ \*وَ بِئُسَ الْمَصِيْرُ۞

هُوُدَرَخِتَّ عِنْدَاللهِ وَاللهُ بَصِيْرُ بِمِاً يَعْمَلُونَ

ڵڡۜٙؽؙڡؾۜٙٵٮڵؿؙٷٙؽٵڷؠؙٷ۫ڡۣڔڹڹۘؽٳۮ۬ؠۜػؘؽڣۿ؆ٙۺؙٷڵۘ ڝؚٞڽؙٲڡ۫ڝؙۿؚۻؠٙؾۛڶۅ۠ٵۼۘؽٞۿؚڞڶڸؾؚ؋ٷؽڒٙڴؚؽۿۿ ٷؽؙػؚڐۿ۠ڞؙٵڰؚۺ۬ؼۅٲڝؚؗڬؙۿڎۧٷٳڶٛػٲۮؙؗۅٵڡؚڽٛ قَيْلُ ڵۼؽؙڞؘڵڸ؈ٞ۠ؠؽڹۣ۞

- 1 उहुद के दिन जो अपना स्थान छोड़ कर इस विचार से आ गये कि यदि हम न पहुँचे तो दूसरे लोग ग़नीमत का सब धन ले जायेंगे, उन्हें यह चेतावनी दी जा रही है कि तुम ने कैसे सोच लिया कि इस धन मे से तुम्हारा भाग नहीं मिलेगा, क्या तुम्हें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की अमानत पर भरोसा नहीं है? सुन लो! नबी से किसी प्रकार का अपभोग असम्भव है। यह घोर पाप है जो कोई नबी कभी नहीं कर सकता।
- 2 अर्थात पापों मे लीन रहा।
- 3 अर्थात लोगों के कर्मों के अनुसार उन की अलग अलग श्रेणियाँ हैं।

الجزء كم

वह इस से पहले खुले कुपथ में थे।

- 165. तथा जब तुम को एक दुख पहुँचा<sup>[1]</sup> जब कि इस के दुगना तुम ने पहुँचाया<sup>[2]</sup>, तो तुम ने कह दिया कि यह कहाँ से आ गया? (हे नबी!) कह दोः यह तुम्हारे पास से<sup>[3]</sup> आया। वास्तव में अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
- 166. तथा जो भी आपदा दो गिरोहों के सम्मुख होने के दिन तुम पर आई, तो वह अल्लाह की अनुमित से, और ताकि वह ईमान वालों को जान ले।
- 167. और ताकि उन को जान ले, जो मुनाफ़िक़ हैं। और उन से कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में युद्ध करो, अथवा रक्षा करो, तो उन्हों ने कहा कि यदि हम युद्ध होना जानते तो अवश्य तुम्हारा साथ देते। वह उस दिन ईमान से अधिक कुफ़ के समीप थे, वह अपने मुखों से ऐसी बात बोल रहे थे जो उन के दिलों में नहीं थी। तथा अल्लाह जिसे वह छुपा रहे थे, अधिक जानता था।
- 168. इन्हों ने ही अपने भाईयों से कहा, और (स्वयं घरों में ) आसीन रह गयेः यदि वह हमारी बात मानते, तो मारे नहीं जाते! (हे नबी!) कह

ٱۅؘؖڵؠۜٵۜڝؘٵڹؾؙڴؙۉڝؚ۠ڝڹؽڐٞۊؙڽؗٲڝۘؠ۫ؾؙؙؗۿؚۺٚڷؙۿ؇ ڠؙڶؿؙۄٛٵؿ۠ۿؽؘٲٷ۠ڶۿۅؘڡۣڽؙۼٮؙڽٲۿؙۺۣڬؙۄ۫؞ٳؾۜ الله عَلى كُلِّ شَيْ ۚ قَابِيُرُ۞

وَمَاۤ اَصَابُّلُوۡ يَوۡمَالۡتَـٰقَى الْجَمَعۡنِ فَبِاِذۡنِ اللهِ وَلِيَعۡلَمُ الْمُؤۡمِنیۡنَ۞

وَلِيعُكُمُ النَّانِيُّنَ نَافَقُوْا ۚ وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ اَوادُفَعُوا ۚ قَالُواْ لَوَنَعَكُمْ قِتَالَا لَا تَبْعَنْكُمْ وَهُمُ لِلْكُفْنِ يَوْمَبِنِ اَفْرَبُمِنْهُمُ لِلْاِيمُ اَنِ يَقُولُوْنَ بِأَفْرَاهِمْ ثَالَيْسَ فِى قُلُويْهِمْ واللهُ اَعْلَمُ يُمِمَا يَكُنُمُونَ ۚ

ٱلَّذِيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُ وَالْوَاطَاعُونَا مَا فَتِلُوا قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ اَنْفُيدُكُوالْمُوْتَ إِنْ كُنْتُوْ طيرةبِينَ©

- 1 अर्थात उहुद के दिन।
- 2 अर्थात बद्र के दिन।
- 3 अर्थात तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश का विरोध करने के कारण आया, जो धनुर्धरों को दिया गया था।

दोः फिर तो मौत से<sup>[1]</sup> अपनी रक्षा कर लो, यदि तुम सच्चे हो।

- 169. जो अल्लाह की राह में मार दिये गये तो तुम उन को मरा हुआ न समझो, बल्कि वह जीवित हैं,<sup>[2]</sup> अपने पालनहार के पास जीविका दिये जा रहे हैं।
- 170. तथा उस से प्रसम्ब हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपनी दया से प्रदान किया है, और उन के लिये प्रसम्ब (हर्षित) हो रहे हैं जो उन से मिले नहीं, उन के पीछे<sup>[3]</sup> रह गये हैं कि उन्हें कोई डर नहीं होगा, और न वह उदासीन होंगे।
- 171. वह अल्लाह के पुरस्कार और प्रदान के कारण प्रसन्न हो रहे हैं। तथा इस पर कि अल्लाह ईमान वालों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करता।
- 172. जिन्होंने अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार<sup>[4]</sup> किया, इस के

ۅؘڵػؘؙؙۜڝؗڹۜۜ؆ٞڷڵڹؠؙڹؘ فتٰڸٝۉٳ؈ٛڛؚؽڸٳ۩ڵۄٲڡؙۅٲٵۧ؇ؠڶ ٲڝ۫ێٵٛ؞ؚٛ۠ۼٮؙ۫ٮؘۯؠؚٚۿۣۿؽ۠ۯڒۊؙؙۏؽ۞ٚ

ڡٙڔۣڿؽڹؠؠۧٵۜڶٮۿؙڂٳڶڵؗؗؗڡؙڝ۬ ڡؘٛڞ۬ڸ؋ۅٚؽؘۺؗۺ۠ۯۏؽ ڽٳڷۜڋؽؙؽڶڎؘؽڵڎڡؙٞۅؙٳۑۿؚۣۮۺؽٚڂڶڣڰ۬ؠؙٵڷڒڂٙۅؙڡ۠ ٵؘؽٙۿؚۮٷڒۿؙۄؙۼۘڒؘۏؙؽ۞

ؽۺۜۺۯؙۅؙؽڹۣؠۼؠ؋ٙڝڹٳ۩ڮۅۏٙڞ۬ڵۣٷٙٲڽۜٵۺؗڡ ڒؽؙۻؽؙۼؙؙڂٛڔٵڶڮؙؙؙؙؙؙؙؙڡڹؽڹؙؖ

ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ

- 1 अर्थात अपने उपाय से सदाजीवी हो जाओ।
- 2 शहीदों का जीवन कैसा होता है? हदीस में है कि उन की आत्मायें हरे पक्षियों के भीतर रख दी जाती हैं और वह र्स्वग में चुगते तथा आनन्द लेते फिरते हैं। (सहीह मुस्लिम- हदीस -1887)
- 3 अर्थात उन मुजाहिदीन के लिये जो अभी संसार में जीवित रह गये हैं।
- 4 जब काफ़िर उहुद से मक्का वापिस हुये तो मदीने से 30 मील दूर "रौहाअ" से फिर मदीने वापिस आने का निश्चय किया। जब आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को सूचना मिली तो सेना लेकर "हमराउल असद" तक पहुँचे जिसे सुन कर वह भाग गये। इधर मुसलमान सफल वापिस आये। इस आयत में रसूल्ललाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के साथियों की सराहना की गई है जिन्हों ने उहुद में घाव खाने के पश्चात् भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का साथ दिया। यह आयतें इसी से संबंधित हैं।

पश्चात् कि उन्हें आघात पहुँचा, उन में से उन के लिये जिन्हों ने सुकर्म किया तथा (अल्लाह से) डरे, महा प्रतिफल है।

- 173. यह वह लोग हैं, जिन से लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिये लोगों (शत्रु) ने (वापिस आने का) संकल्प<sup>[1]</sup> लिया है। अतः उन से डरो, तो इस ने उन के ईमान को और अधिक कर दिया, और उन्हों ने कहाः हमें अल्लाह बस है, और वह अच्छा काम बनाने वाला है।
- 174. तथा अल्लाह के अनुग्रह एवं दया के साथ<sup>[2]</sup> वापिस हुये। उन्हें कोई दुख नहीं पहुँचा। तथा अल्लाह की प्रसन्तता पर चले, और अल्लाह बड़ा दयाशील है।
- 175. वह शैतान है, जो तुम्हें अपने सहयोगियों से डरा रहा है, तो उन<sup>[3]</sup> से न डरो, तथा मुझी से डरो यदि तुम ईमान वाले हो।
- 176. हे नबी! आप को वह काफ़िर उदासीन न करें, जो कुफ़ में अग्रसर हैं, वह अल्लाह को कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे। अल्लाह चाहता है कि आख़िरत (परलोक) में

مَّ آصَاءَهُمُّ الْقَرُّحُ ِ لِلَّذِينِ اَحْسُنُوا مِنْهُمْ وَالْقَوَّا اَجْرُ عَظِيْمٌ ۚ

ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُوْفَاخُشَوْمُ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا ۚ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۞

فَانْقَلَبُوْابِنِعْمَةِمِّنَ اللهِ وَفَضُلِ لَيْمَيْسَشَهُمُ سُوَّةٌ وَلَتَبَوُا رِضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُوْفَضُلِ عَظِيْهٍ

> ٳؽۜٵۮ۬ڸڬۉٳڶۺۜؽڟڽؙۼؙڿؚٙڡؙؙٲۏڸؽٵٙٷ؆ڶڒ ۼۜٵڡؙٷؙۿؙۮؙۄؘۼٵٷ۫ڽٳڶؙڬؙؽ۫ؿؙؠؙٷؙڡؚڹؽؙڹ۞

ۅؘڵؽۼٛۯؙؽڬ۩ێڍؠؖؽؽڝٵڔٷڽ؋ۣ۩ڰٛۿٝۅۣٵ؆ٛۿؙڵؽ ؾۜڞؙٷؗٳڶڷٚۿۺؘؿٵٞؠؙڔۣؽڮٲڶڷ۠ۿؙٲڒٙؽۼڠڶڶۿڿ۫ڔػڟٙٳڣ ٲڵؿۯۊٷػۿۼؘۮٵڋۼڟؚڸؿٛ۞

- 1 अर्थात शत्रु ने मक्का जाते हुये राह में सोचा कि मुसलमानों के परास्त हो जाने पर यह अच्छा अव्सर था कि मदीने पर आक्रमण कर के उन का उन्मूलन कर दिया जाये, तथा वापिस आने का निश्चय किया। (तफ्सीरे कुर्तुबी)।
- 2 अर्यात "हमराउल असद" से मदीना वापिस हुये।
- 3 अर्थात मिश्रणवादियों से।

उन का कोई भाग न बनाये, तथा उन्हीं के लिये घोर यातना है।

- 177. वस्तुतः जिन्हों ने ईमान के बदले कुफ़ ख़रीद लिया, वह अल्लाह को कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे, तथा उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है।
- 178. जो काफिर हो गये, वह कदापि यह न समझें कि हमारा उन को अव्सर<sup>[1]</sup> देना उन के लिये अच्छा है, वास्तव में हम उन्हें इस लिये अव्सर दे रहें हैं कि उन के पाप<sup>[2]</sup> अधिक हो जायें, तथा उन्हीं के लिये अपमानकारी यातना है।
- 179. अल्लाह ऐसा नहीं है कि ईमान वालों को उसी (दशा) पर छोड़ दे, जिस पर तुम हो, जब तक बुरे को अच्छे से अलग न कर दे, और अल्लाह ऐसा (भी) नहीं है कि तुम्हें ग़ैब (परोक्ष) से बूचित कर दे, और परन्तु अल्लाह अपने रसूलों में से (परोक्ष पर अवगत करने के लिये) जिसे चाहे चुन लेता है। तथा यदि तुम ईमान लाओ, और अल्लाह से डरते रहो, तो तुम्हारे लिये बड़ा प्रतिफल है।

ٳؿۜٳؾۜڔؽؙؽٳۺؙڗۘۯٳٳڵڰڣٛۯۑٳٛڵڔؽٮۘٵڹڶؽۜؾڞؙڗؙۅٳٳڵڎ ۺؽٵٷؘڮؙؗۿؙۼۮؘٳڰؚٳڸؽڰۣ

ۅؘڵٳؾؘڝٝڹۜؾۜٲڷێؽؾؘػڡٞؠؙۅٛٙٲٲؽۜؠٵۻ۠ڷۣۿؘۄؙڿٙؿڗ۠ ڷٟڒؿ۬ڝؙۿؚڎٳؾؠٵۻؙڮڶۿؠؙڸؽۣۮٵۮۏٙٳڵؽٵٷڶۿۿ عَدَاكِ مُّهُويُنٛ۞

مَاكَانَ اللهُ لِيَنَارَ الْهُؤُمِنِيْنَ عَلَى مَآاَنَتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزُ الْغَيِيُثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَعْتَبَى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَأَءُ فَالْمِنُوْ الِاللهِ وَرُسُلِةٌ وَإِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَالْمُنْ آجُرُّ عَظِيرُهُ تُؤْمِنُوْ اوَتَنَقَّقُوا فَلَكُمْ آجُرُّ عَظِيرُهُ

- अर्थात उन्हें संसारिक सुख सुविधा देना। भावार्थ यह है कि इस संसार में अल्लाह, सत्योसत्य, न्याय तथा अत्याचार सब के लिये अवसर देता है। परन्तु इस से धोखा नहीं खाना चाहिये, यह देखना चाहिये कि परलोक की सफलता किस में है। सत्य ही स्थायी है तथा असत्य को ध्वस्त हो जाना है।
- 2 यह स्वभाविक नियम है कि पाप करने से पापाचारी में पाप करने की भावना अधिक हो जाती है।
- 3 अर्थात तुम्हें बता दे कि कौन ईमान वाला और कौन दुविधावादी है।

180. वह लोग कदापि यह न समझें जो उस में कृपण (कंजूसी)करते हैं, जो अल्लाह ने उन को अपनी दया से प्रदान किया<sup>[1]</sup> है कि वह उन के लिये अच्छा है, बल्कि वह उन के लिये बुरा है, जिस में उन्हों ने कृपण किया है। प्रलय के दिन उसे उन के गले का हार<sup>[2]</sup> बना दिया जायेगा। और आकाशों तथा धरती की मीरास (उत्तराधिकार) अल्लाह के<sup>[3]</sup> लिये है। तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उस से सूचित है।

181. अल्लाह ने उन की बात सुन ली है जिन्होंने कहा कि अल्लाह निर्धन और हम धनी<sup>[4]</sup> हैं, उन्हों ने जो कुछ कहा है हम उसे लिख लेंगे, और उन के निवयों की अवैध हत्या करने को भी, तथा कहेंगे कि दहन की यातना चखो।

182. यह तुम्हारे? कर्तूतों का दुष्परिणाम है, तथा वास्तव में अल्लाह बंदों के लिये तनिक भी अत्याचारी नहीं है।

183. जिन्हों ने कहाः अल्लाह ने हम से वचन लिया है कि किसी रसूल का ۅٙۘۘڒؖٙۑٙڿ۫ڛٙۘڔۜؾٞٵڷڒؠڽۘ۬ؽڹۘڿٛڶۉڽؠؠۧٵؖۺۿؙؗۿ ٳؠؿ۠ۿ؈ٛڡٚڝؙ۬ڸؚ؋ۿۅؘڂؽڗٵٮۜۿڎڔؙؙٚۘڶۿۅؾٙڗ۠ڴۿڎ۫ ڛؽڟۊؖٷۛؽٵۼڬؚٷٳڽؠڿؙٵڶۊۣؽػڎٷڸڰڡؚؽؚڽٳڰٛ ٳڶۺؖڸ۠ۏٮؘؚٷڶۯۯۻٝٷٳڶؿۿؠؚؠٵؾۼؽڴۏؽۼؠؚؽ۠ڗ۠ڰٛ

لَقَکْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْلَانَّ اللهَ فَقِيْرُوَّ خَنُ اَغْنِيَاءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوُّا وَقَتْلَهُمُ الْكَثِيَاءُ بِغَيْرِحَقِّ لاَّوْنَقُولُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخَرِيْتِ @ الْخَرِيْتِي @

ذٰلِكَ بِمَاقَكَّمَتُ آيَدِيُكُمُ وَآنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبْيُدِ ۞

ٱلَّذِيْنَ قَالُوْ ٓ الِتَّاللَّهُ عَهِدَ اِلَيْنَاۤ ٱلَّانُؤُمِنَ

- 3 अर्थात प्रलय के दिन वही अकेला सब का स्वामी होगा।
- 4 यह बात यहूदियों ने कही थी। (देखियेः सूरह बक्रह आयतः 254)

<sup>1</sup> अर्थात धन धान्य की ज़कात नहीं देते।

<sup>2</sup> सहीह बुख़ारी में अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः जिसे अल्लाह ने धन दिया है, और वह उस की ज़कात नहीं देता तो प्रलय के दिन उस का धन गंजा सर्प बना दिया जायेगा, जो उस के गले का हार बन जायेगा। और उसे अपने जबड़ों से पकड़ लेगा, तथा कहेगा कि मैं तुम्हारा कोष हूँ, मैं तुम्हारा धन हूँ। (सहीह बुख़ारी: 4565)

विश्वास न करें, जब तक हमारे समक्ष ऐसी बिल न दें जिसे अग्नि खा<sup>[1]</sup> जाये। (हे नबी!) आप कह दें कि मुझ से पूर्व बहुत से रसूल खुली निशानियाँ और वह चीज़ लाये जो तुम ने कहीं। तो तुम ने उन की हत्या क्यों कर दी, यदि तुम सच्चे हो तो?

- 184. फिर यदि इन्हों ने<sup>[2]</sup> आप को झुठला दिया तो आप से पहले भी बहुत से रसूल झुठलाये गये हैं, जो खुली निशानियाँ तथा (आकाशीय) ग्रंथ और प्रकाशक पुस्तकें लाये।<sup>[3]</sup>
- 185. प्रत्येक प्राणी को मौत का स्वाद चखना है। और तुम्हें तुम्हारे (कर्मों का) प्रलय के दिन भरपूर प्रतिफल दिया जायेगा तो (उस दिन) जो व्यक्ति नरक से बचा लिया गया तथा स्वर्ग में प्रवेश पा गया<sup>[4]</sup>, तो वह सफल हो गया। तथा संसारिक जीवन धोखे की पूंजी के सिवा कुछ नहीं है।
- 186. (हे ईमान वालो!) तुम्हारे धनों तथा प्राणों में तुम्हारी परीक्षा अवश्य ली जायेगी। और तुम उन से अवश्य बहुत सी दुख़द बातें सुनोगे जो तुम

لِرَسُوُلٍ حَتَّى يَالْتِينَا لِقُرْنَانِ تَأَكُّلُهُ النَّالُّ قُلُ قَلُ جَآءَكُوُلُكُلِّ مِن قَبْلِ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالَّذِي قُلْتُكُوفِلِهِ قَتَلْتُنُوفُهُ لِ أَنْ كُنْتُوطُ مِدِقِيْنَ ﴿
قُلْتُكُوفِلِهِ قَتَلْتُنُوفُهُ لِ أَنْ كُنْتُوطِ مِدِقِيْنَ ﴿

قَانَ كَذَّ بُوُكَ فَقَدَّ كُنِّ بَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ حَا ۚ وُ بِالْبُيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ⊛

كُلُّ نَفُسٍ ذَ آلِفَةُ الْهُونِ \* وَ إِنْكَا تُوفَّوْنَ الْجُورُكُو يَوُمَّ الْقِيكَةِ \* فَكَنُ زُحُزِحٌ عَنِ التَّارِ وَأَدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَلُ فَاذَ وَمَا الْحَلُوةُ اللَّهُ نُمَا ٓ إِلَّامَتَاءُ الْعُرُورِ ﴿

لَتُبُلُوُنَ فِي آمُوَالِكُمُ وَانَفُسِكُمُّ وَانَفُسِكُمُّ وَلَيَعْسُكُمُّ وَلَيْسُكُمُّ وَلَيْسُبُونَ وَلَيْسُبُونَ وَلَيْسُنُ فَتُواالْكِتَابِ مِنْ وَلَيْسُرُا وَلَيْسُونَ الْمُنْسُونَ وَلَيْسُونَ اللَّهِ مِنْ وَلَيْسُونَ اللَّهِ مُنْسُونًا وَلَيْسُونَ اللَّهِ مُنْسُونًا وَلَيْسُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْسُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

<sup>1</sup> अर्थात आकाश से अग्नि आकर जला दे, जो उस के स्वीकार्य होने का लक्षण है।

<sup>2</sup> अर्थात यहद आदि ने।

<sup>3</sup> प्रकाशक जो सत्य को उजागर कर दे।

<sup>4</sup> अर्थात सत्य आस्था और सत्कर्मों के द्वारा इस्लाम के नियमों का पालन कर के।

الجزء كم

से पूर्व पुस्तक दिये गये। तथा उन से जो मिश्रणवादी<sup>[1]</sup> हैं। तथा यदि तुम ने सहन किया, और (अल्लाह से) डरते रहे तो यह बड़े साहस की बात होगी।

- 187. तथा (हे नबी!) याद करो जब अल्लाह ने उन से दृढ़ वचन लिया था जो पुस्तक<sup>[2]</sup> दिये गये कि तुम अवश्य इसे लोगों के लिये उजागर करते रहोगे और उसे छुपावोगे नहीं। तो उन्हों ने इस (वचन) को अपने पीछे डाल दिया (भंग कर दिया) और उस के बदले तिनक मूल्य खरीद<sup>[3]</sup> लिया। तो वह कितनी बुरी चीज़ खरीद रहे हैं?!
- 188. (हे नबी!) जो<sup>[4]</sup> अपने कर्तूतों पर प्रसन्न हो रहे हैं और चाहते हैं कि उन कर्मों के लिये सराहे जायें जो उन्हों ने नहीं किये। आप उन्हें कदापि न समझें कि यातना से बचे रहेंगे। तथा उन्हीं के लिये दुख़दायी यातना है।

وَإِنْ تَصْبِرُوْ اوَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِرِ الْأُمُوْرِ ۞

وَإِذْ اَخَذَا اللهُ مِيْتَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالُّكِتْبَ لَتُبَيِّنْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَنْ وُلُا وَرَاءُ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُابِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَيَشَى مَا يَشْتَرُونَ

ڒؾۼٮۜڹۜ؆ٵێۯؽؙڹۘؽۿ۬ؠۧٷڹؠؚؠٙٵٙٮۜۘۘۊؗٳۊٞؽؙۼۣڹ۠ۏڹ ٲڽؙؿؙۼٮٮؙۉٳؠٮٵڶۮؽڣؙۼڵٷٵڣڵڒۼۜٮٮٮۜۿۿؗۿ ڽؚؠۿؘٲۮؘڐٟڝٞٵڶؙۼۮؘٲۑۧ۠ ۅٙڵۿؗۿڗۼڎٵۻٛٵڸؽ۠ۿ۞

- 1 मिश्रणवादी अर्थात मूर्तियों के पुजारी, जो पूजा अर्चना तथा अल्लाह के विशेष गुणों में अन्य को उस का साझी बनाते हैं।
- 2 जो पुस्तक दिये गये, अर्थातः यहूद और नसारा (ईसाई) जिन को तौरात तथा इंजील दी गयी।
- 3 अर्थात तुच्छ संसारिक लाभ के लिये सत्य का सौदा करने लगे।
- 4 अबू सईद रिज़यल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुछ द्विधावादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में आप युध्द के लिये निकलते तो आप का साथ नहीं देते थे। और इस पर प्रसन्न होते थे और जब आप वापिस आते तो बहाने बनाते और शपथ लेते थे। और जो नहीं किया है उस की सराहना चाहते थे। इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी -4567)

الجزء كم

189. तथा आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह ही का है। तथा अल्लाह जो चाहे कर सकता है।

190. वस्तुतः आकाशों तथा धरती की रचना, और रात्री तथा दिवस के एक के पश्चात् एक आते जाते रहने में मितमानों के लिये बहुत सी निशानियाँ (लक्षण)[1] हैं।

191. जो खड़े, बैठे तथा सोये (प्रत्येक स्थिति में) अल्लाह की याद करते, तथा आकाशों और धरती की रचना में विचार करते रहते हैं। (कहते हैं:) हे हमारे पालनहार! तू ने इसे<sup>[2]</sup> व्यर्थ नहीं रचा है। हमें अग्नि के दण्ड से बचा ले।

- 192. हे हमारे पालनहार! तू ने जिसे नरक में झोंक दिया, तो उसे अपमानित कर दिया, और अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा।
- 193. हे हमारे पालनहार! हम ने
  एक<sup>[3]</sup> पुकारने वाले को ईमान
  के लिये पुकारते हुये सुना, कि
  अपने पालनहार पर ईमान लाओ,
  तो हम ईमान ले आये, हे हमारे
  पालनहार! हमारे पाप क्षमा कर दे,
  तथा हमारी बुराईयों को अन देखी

وَيِلْهِ مُلْكُ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَوَّاً فَنَ يُرُفُ

ٳؾٞڣ۬ڂؘڸ۫ؾٳڛۜؠڵۅڝؚۘۘۅؘٲڵٲؠؙۻۅٙٲڂؾؚڵٳڣ ٵؾۜؽڸؚۘٷٳڶؿٞڡؘٳۮؚڵٳڽؾٟڵڒؙۅڸؚؽٳڵڒؙڶڹٵڔ۞ؖ

الَّذِيْنَ يَنْكُوُونَ اللهَ قِيهًا وَفَعُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُوْ بِهِمْ وَيَتَفَكَرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَلُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبُحٰنَكَ فَقِنَاعَذَابَالتَّارِ ۞

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُنْخِلِ النَّارَفَقَدُ اَخُزَيْتَكُ \* وَمَالِلطِّلِينِينَ مِنْ اَنْصَادِ

رَبَّنَآإِتَّنَاسَبِهُ قَنَا مُنَادِيًّا يُّنَادِئ لِلْإِيْمَانِ آنُ الْمِنْوَابِرَتِّكُمُ فَالْمَثَّاثُرَّبَنَا فَاغْفِرُ لِنَاذْنُوْبُنَا وَكُفِّمُ حَثَّاسَيِّيَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبُرُادِ ﴿

<sup>1</sup> अर्थात अल्लाह के राज्य, स्वामित्व तथा एकमात्र पुज्य होने के।

<sup>2</sup> अर्थात यह विचित्र रचना तथा व्यवस्था अकारण नहीं तथा आवश्यक है कि इस जीवन के पश्चात् भी कोई जीवन हो। जिस में इस जीवन के कर्मों के परिणाम सामने आयें।

<sup>3</sup> अर्थात अन्तिम नबी मुहम्म्द सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को।

कर दे, तथा हमारी मौत पुनीतों (सदाचारियों) के साथ हो।

- 194. हे हमारे पालनहार! हम को, तू ने अपने रसूलों द्वारा जो वचन दिया है, हमें वह प्रदान कर, तथा प्रलय के दिन हमें अपमानित न कर, वास्तव में तू वचन विरोधी नहीं है।
- 195. तो उन के पालनहार ने उन की (प्रार्थना) सुन ली, (तथा कहा कि)ः निस्संदेह मैं किसी कार्यकर्ता के कार्य को व्यर्थ नहीं करता<sup>[1]</sup>, नर हो अथवा नारी। तो जिन्हों ने हिजरत (प्रस्थान) की, तथा अपने घरों से निकाले गये, और मेरी राह में सताये गये और युद्ध किया, तथा मारे गये, तो हम अवश्य उन के दोषों को क्षमा कर देंगे। तथा उन्हें ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिन में नहरें बह रही हैं। यह अल्लाह के पास से उन का प्रतिफल होगा। और अल्लाह ही के पास अच्छा प्रतिफल है।
- 196. हे नबी! नगरों में काफ़िरों का (सुख सुविधा के साथ) फिरना आप को धोखे में न डाल दे।
- 197. यह तनिक लाभ<sup>[2]</sup> है, फिर उन का स्थान नरक है| और वह क्या ही बुरा आवास है!

رَبَّبَاوَاتِنَامَا وَعَدُنَّنَاعَلِ رُسُلِكَ وَلَاغُزُنَايَوُمَ الْقِيٰكَةِ ْإِنَّكَ لَاغُنْلِفُ الْمِيْعَادُ⊛

فَاسْتَجَابَ لَهُمُرَنَّهُمُ إِنِّ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّمْكُمُ مِّنْ دَكِرِ اَوْاَنْتَىٰ بَعُضُكُمْ مِّنْ اَبَعُضِ مِّلْكَنِنَ هَاجَرُوا وَانْوَجُوامِنْ دِيَارِهِمُ وَاُوْدُوْا فِنْسَبِيْلِ وَفْتَلُوا وَفْتِلُوا الْأَكِوْمِ نَ عَنْهُمُ مَيْلِ تِهْمَ وَلَادُ خِلَةَهُمُ جَنَّتٍ بَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا الْكَنْهُارْ وَقَابًا مِّنْ عِنْدِاللّهِ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ
﴿

ڒٙؽۼؙڗۜؾۧػ تَقَلُّ<sup>ڰ</sup>ؚٵڷۮؚؽؽػڡؘٚۯؙۅٛٳڣٵڶؚؠڵٳدؚ<sup>ۿ</sup>

مَتَاءٌ قَلِيُلُّ تُنَعَّمَا ُوْلَهُمُ جَهَنَّمُ اُوْلِيُّ وَبِئْسَ الْبِهَادُ؈

- अर्थात अल्लाह का यह नियम है कि वह सत्कर्म अकारथ नहीं करता, उस का प्रतिफल अवश्य देता है ।
- 2 अर्थात सामियक संसारिक आनन्द है।

- 198. परन्तु जो अपने पालनहार से डरे तो उन के लिये ऐसे स्वर्ग हैं जिन में नहरें प्रवाहित हैं। जिन में वह सदावासी होंगे। यह अल्लाह के पास से अतिथि सत्कार होगा। तथा जो अल्लाह के पास है पुनीतों के लिये उत्तम है।
- 199. और निःसंदेह अहले किताब (अर्थात यहूद और ईसाई) में से कुछ एसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और तुम्हारी ओर जो उतारा गया है उस पर भी। अल्लाह से डरे रहते हैं। और उस की आयतों को थोड़ी थोड़ी क़ीमतों पर बेचते भी नहीं। उन का बद्ला उन के रब के पास है। निःसंदेह अल्लाह जल्दी ही हिसाब लेने वाला है।
- 200. हे ईमान वालो! तुम धेर्य रखो।<sup>[2]</sup> और एक दूसरे को थामे रखो। और जिहाद के लिये तैयार रहो। और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम अपने उद्देश्य को पहुँचो।

ڵۣڮؚڹ۩ڎڹؽڹ۩ٞڡۜۛۊؙٳۯڋۿؗۄٛڶۿؙۄٛڿڷۨؾؙٞۼؚٙڕؽڝڹ ٮۜۼؾۿٵڵۯؙٮ۬ۿۯڂڸۮؚؽڹڣۿٵؙؿؙڗؙڴۄٙؽ۫؏ؽ۬ڮٳڶؿڡؖ ۅؘڡٵۘۼٮؙۘۮٵٮڵۼڂؿ۫ڒڸٞڴڹۯٳ؈ٛ

وَاِنَّ مِنْ اَهُلِ الْكِثْفِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَّا اُنْزِلَ اِلْيُلْمُ وَمَآ اُنْزِلَ اِلْيُهِمْ خَشِعِيْنَ بِللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِالْيْتِ اللهِ تَمَنَّا قَلْيُلَّا اُولَإِكَ اللَّهُ اَجُوْهُمْ عِنْدُدَرِيِّهِمْ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحُسَابِ

ؽٵؿۜؿؙٵڷۮؚؽؽؗٳؗڡڬؙۏٳٳڝ۫ؠؚۯۏٳۅؘڝٵؠؚۯۏٳۅؘۯٳڡؚڟۏٳؗ ۅٲٮٞٞڡؙؙۅٳٳڸڵ؋ڵۼڰڴۏؙڡۛ۬ڸٷؽ۞۫

- अर्थात यह यहूदियों और ईसाईयों का दूसरा समुदाय है जो अल्लाह पर और उस की किताबों पर सहीह प्रकार से ईमान रखता था। और सत्य को स्वीकार करता था। तथा इस्लाम और रसूल तथा मुसलमानों के विपरीत साजिशें नहीं करता था। और चन्द टकों के कारण अल्लाह के आदेशों में हेर फेर नहीं करता था।
- 2 अर्थात अल्लाह और उस के रसूल की फरमाँ बरदारी कर के और अपनी मनमानी छोड़ कर धेर्य करो। और यदि शत्रु से लड़ाई हो जाये तो उस में सामने आने वाली परेशानियों पर डटे रहना बहुत बड़ा धेर्य है। इसी प्रकार शत्रु के बारे में सदेव चोकन्ना रहना भी बहुत बड़े साहस का काम है। इसी लिये हदीस में आया है कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन मोरचे बन्द रहना इस दुनिया और उस की तमाम चीज़ों से उत्तम है। (सहीह बुख़ारी)

## सुरह निसा - 4



यह सूरह मद्नी है, इस में 176 आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- गे. हे मनुष्यों!अपने<sup>[1]</sup> उस पालनहार से डरो, जिस ने तुम को एक जीव (आदम) से उत्पन्न किया, तथा उसी से उस की पत्नी (हव्वा) को उत्पन्न किया, और उन दोनों से बहुत से नर नारी फैला दिये। उस अल्लाह से डरो जिस के द्वारा तुम एक दूसरे से (अधिकार) माँगते हो, तथा रक्त संबंधों को तोड़ने से डरो, निस्संदेह अल्लाह तुम्हारा निरीक्षक है।
- 2. तथा (हे संरक्षको!) अनाथों को उन

يَايَثُهَاالنَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُهُ الَّذِي خَلَقَلُمُ مِّنْ تَفُسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمُارِجَالَاكَتِثِيرًا وَنِيَاءً وَاتَّقُواالله الَّذِي تَشَاءً لُوْنَ بِهِ وَالْكَرْحَامُ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبُكِانَ

وَاتُواالْيَتْلَى أَمُوالَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّ لُواالْخَبِيْثَ

1 यहाँ से सामाजिक व्यवस्था का नियम बताया गया है कि विश्व के सभी नर नारी एक ही माता पिता से उत्पन्न किये गये हैं। इस लिये सब समान हैं। और सब के साथ अच्छा व्यवहार तथा भाई चारे की भावना रखनी चाहिये। और सब के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। यह उस अल्लाह का आदेश है जो तुम्हारे मूल का उत्पत्तिकार है। और जिस के नाम से तुम एक दूसरे से अपना अधिकार माँगते हो कि अल्लाह के लिये मेरी सहायता करो। फिर इस साधारण संबंध के सिवा गर्भाशियक अर्थात समीपवर्ती परिवारिक संबंध भी हैं जिसे जोड़ने पर अधिक बल दिया गया है। एक हदीस में है कि संबंध भंगी स्वर्ग में नहीं जायेगा। (सहीह बुख़ारी - 5984, मुस्लिम- 2555) इस आयत के पश्चात् कई आयतों में इन्हीं अल्लाह के निर्धारित किये मानव अधिकारों का वर्णन किया जा रहा है।

के धन चुका दो, और (उन की) अच्छी चीज़ से (अपनी) बुरी चीज़ न बदलो, और उन के धन अपने धनों में मिला कर न खाओ, निस्संदेह वह बहुत बड़ा पाप है।

- 3. और यिंद तुम डरो कि अनाथ (बालिकाओं) के विषय<sup>[1]</sup> में न्याय नहीं कर सकोगे तो नारियों में से जो भी तुम्हें भायें, दो से, तीन से चार तक से विवाह कर लो। और यिंद डरो कि न्याय नहीं करोगे तो एक ही से करो, अथवा जो तुम्हारे स्वामित्व<sup>[2]</sup> में हों उसी पर बस करो। यह अधिक समीप है कि अन्याय न करो।
- 4. तथा स्त्रियों को उन के महर (विवाह उपहार) सप्रसन्नता से चुका दो। फिर यदि वह उस में से कुछ तुम्हें अपनी इच्छा से दे दें तो प्रसन्न हो कर खाओ।
- 5. तथा अपने धन जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिये जीवन स्थापन का साधन बनाया है अज्ञानों को न<sup>[3]</sup> दो| हाँ, उस में से

بِالطِّيِّتِ ۗ وَلاَتَأَكُفُواۤ آمُوالَهُمُّرِ اِلۡٓ اَمُوالِكُمُّ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوْيًا كِينَرُّا۞

وَإِنْ خِفْتُمُ الَّاتُقْسِطُوْا فِى الْيُكَتَٰلَى فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُّ مِّنِ النِّسَاء مَثْنَى وَتُلُثَ وَرُبُعَ ۚ وَالْ خِفْتُمُ الاَتَّفِي لُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَا نُكُوْذُ لِكَ اَدُنَّى الرّتَعُولُوْا ﴿

وَاتُواالنِّسَآءَ صَدُقْتِهِنَّ نِخْلَةٌ ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُوْعَنْ شَيُّ أَيِّنُهُ نَشْمًا فَكُلُوْهُ هَنِيْكًا مُرَرُيُّا۞

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّيْ يُجَعَلَ اللهُ لَكُذُةِ قِلْمًا وَّارُنْقُوهُمْ فِيْهَا وَالسُّنُوهُ هُــُدَ

- अरब में इस्लाम से पूर्व अनाथ बालिका का संरक्षक यदि उस के खुजूर का बाग़ हो तो उस पर अधिकार रखने के लिये उस से विवाह कर लेता था। और उस में उसे कोई रुचि नहीं होती थी। इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी हदीस नं॰,4573)
- 2 अर्थात युद्ध में बंदी बनाई गई दासी।
- 3 अर्थात धन, जीवन स्थापन का साधन है। इस लिये जब तक अनाथ चतुर तथा व्यस्क न हो जायें और अपने लाभ की रक्षा न कर सकें उस समय तक उन का धन उन के नियंत्रण में न दो।

उन्हें खाना, कपड़ा दो, और उन से भली बात बोलो।

- 6. तथा अनाथों की परीक्षा लेते रहों यहाँ तक कि वह विवाह की आयु को पहुँच जायें। तो यिद तुम उन में सुधार देखों तो उन का धन उन को समर्पित कर दो। और उसे अपव्यय तथा शीघ्रता से इस लिये न खाओं कि वह बड़े हो जायेंगे। और जो धनी हो तो वह बचे, तथा जो निर्धन हो तो वह नियमानुसार खा ले। तथा जब तुम उन का धन उन के हवाले करों तो उन पर साक्षी बना लो। और अल्लाह हिसाब लेने के लिये काफ़ी है।
- ग. और पुरुषों के लिये उस में से भाग है जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने छोड़ा हा, तथा स्त्रियों के लिये उस में से भाग है जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने छोड़ा हो, वह थोड़ा हो अथवा अधिक, सब के भाग<sup>[1]</sup> निर्धारित हैं।
- 8. और जब मीरास विभाजन के समय

وَقُولُوا لَهُمْ قَولًا مَّعُرُونًا ٥

وَابُتَكُواالْيُتَلَّىٰ حَلَّى اَذَابَلَغُواالَّيِّكَاحُ قَانُ الْسَنَةُ مِّنْهُمُ رُسِنَّمًا فَادْفَعُوْآ اللَّيْهِمُ امُوالَهُمُ وَلا تَأْكُلُوْهَا السَرافَا قَرِيارًا اَنْ يَحَنَّرُولُا وَمَنْ كَانَ خَنِيًّا فَلْيَسْنَعُوفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ فَلْيَسْنَعُوفُ وَ قَاذَا دَفَعُتُمُ اللَّهِهِمُ امْوَالَهُمُ فَاشْهِدُولُ اعْلَيْهِمُ وَكَفْ بِاللهِ حَسِيْبًا ۞ فَاشْهِدُولُ اعْلَيْهِمُ وَكَفْ بِاللهِ حَسِيْبًا ۞

لِلرِّحَالِ نَصِيُبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْاَقْدَبُوُنَ وَلِلرِّسَاءُ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوُالِلَانِ وَالْاقْرَبُوْنَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ اَوْكَ ثُرُّ مَضِيبًا لَمَّفُرُوْضًا ۞

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الْولْوِ الْقُدُولِي

इस्लाम से पहले साधारणतः यह विचार था कि पुत्रियों का धन और संपत्ति की विरासत (उत्तराधिकार) में कोई भाग नहीं। इस में इस कुरीति का निवारण किया गया और यह नियम बना दिया गया कि अधिकार में पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं। यह इस्लाम ही की विशेषता है जो संसार के किसी धर्म अथवा विधान में नहीं पाई जाती। इस्लाम ही ने सर्वप्रथम नारी के साथ न्याय किया, और उसे पुरुषों के बराबर अधिकार दिया है।

समीपवर्ती<sup>[1]</sup>, तथा अनाथ और निर्धन उपस्थित हों तो उन्हें भी थोड़ा बहुत दे दो, तथा उन से भली बात बोलो|

- 9. और उन लोगों को डरना चाहिये, जो यदि अपने पीछे निर्बल संतान छोड़ जायें, और उन के नाश होने का भय हो, अतः उन्हें चाहिये कि अल्लाह से डरें, और सीधी बात बोलें।
- 10. जो लोग अनाथों का धन अत्याचार से खाते हैं वह अपने पेटों में आग भरते हैं, और शीघ्र ही नरक की अग्नि में प्रवेश करेंगे।
- 11. अल्लाह तुम्हारी संतान के संबंध में तुम्हें आदेश देता है कि पुत्र का भाग दो पुत्रियों के बराबर है। और यदि पुत्रियाँ दो<sup>2]</sup> से अधिक हों तो उन के लिये छोड़े हुये धन का दो तिहाई (भाग) है। और यदि एक ही हो तो उस के लिये आधा है। और उस के माता पिता के लिये, दोनों में से प्रत्येक के लिये उस में से छठा भाग है जो छोड़ा हो, यदि उस के कोई संतान<sup>[3]</sup> हो। और यदि उस के कोई संतान(पुत्र या पुत्री) न हों और उस का वारिस उस का पिता हो,

وَالْيَتْلَى وَالْتُسْكِيْنُ فَارْنُ قُوْهُمُ مِّنْهُ وَقُوْلُوْالَهُمُ دَقَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۞

وَلَيُّفْشَ الَّذِيْنَ لَوُ تَرَكُّوُا مِنْ خَلْفِهِمُ ذُرِّيَّةً مِنْعُفًا خَا صُوْا عَلَيْهِمُّ فَلْيَتَّقُوُّا اللهَ وَلَيْقُولُوُّا قَوْلًا سَدِيْمًا۞

إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُوْنَ آمُوالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِثْمَا يَأْكُلُوْنَ فِي نُظُونِهِمُ نَامًا \* وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا أَ

يُوصِيْكُواللهُ فِنَ أَوْلادِكُوْ لِللهُ كُومِثُلُ حَظِّ الْانْتَيْدَيْنِ فَإِنْ كُنْ نِسَاءُ فَقَ الْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْتَا مَا تَرَكَّ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِدَةً فَلَهَا النِّصُفُ وَلاَبَوَيُهِ لِكُلِّ وَاجِدِيقِنْهُمَا السُّلُسُ صِمَّاتُرُكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَنَّ قِلْنَ كُونَكُنْ لَهُ وَلَنْ قَوْرَثِهَ آبَوْهُ قِلاُمِتِهُ الشَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَمَا الشَّلُ الْحَوْدَةُ فَلِاللَّهُ السُّلُ سُنَ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُتُومِى بِهَا أَوْدَيْنِ البَّاقُ كُوْدَوَ أَنِنَا وُكُوْ لاتَدُرُونَ ايْهُمُ اقْرَبُ لِهَا وَيُنْ الْمَا فَانَ عَلَيْهَا فَوْرِيْصَةً مِّنَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا

<sup>1</sup> इन से अभिप्राय वह समीपवर्ती है जिन का मीरास में निर्धारित भाग न हो। जैसे अनाथ, पौत्र तथा पौत्री आदि। (सहीह बुख़ारी- 4576)

<sup>2</sup> अर्थात केवल पुत्रियाँ हों, तो दो हों अथवा दो से अधिक हों।

<sup>3</sup> अर्थात न पुत्र हो और न पुत्री।

तो उस की माता का तिहाई (भाग)<sup>[1]</sup> है, (और शेष पिता का)। फिर यदि (माता पिता के सिवा) उस के एक से अधिक भाई अथवा बहनें हों तो उस की माता के लिये छठा भाग है जो विसय्यत<sup>[2]</sup> तथा कर्ज़ चुकाने के पश्चात् होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिताओं और पुत्रों मे से कौन तुम्हारे लिये अधिक लाभदायक है। वास्तव में अल्लाह अति बड़ा तथा गुणी, ज्ञानी तत्वज्ञ है।

12. और तुम्हारे लिये उस का आधा है जो तुम्हारी पितनयाँ छोड़ जायें, यिद उन के कोई संतान (पुत्र या पुत्री) न हो। फिर यिद उन की कोई संतान हो तो तुम्हारे लिये उस का चौथाई है जो वह छोड़ गई हों, विसय्यत (उत्तरदान) या ऋण चुकाने के पश्चात्। और (पितनयों) के लिये उस का चौथाई है जो (माल आदि) तुम ने छोड़ा हो, यिद तुम्हारे कोई संतान (पुत्र या पुत्री) न हो। फिर यिद तुम्हारे कोई लये उस का आठवा[3] (भाग)

وَلَكُوْ نِضُفُ مَا تَوَكَ أَزُوا جُكُوْ إِنْ لَوْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَكُ فَاكُوْ اللَّهُ مُعَا تَرَكُنَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُوْ اللَّهُ مُعَا تَرَكُنَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُوْ اللَّهُ مُعَا تَرَكُنَ هُنَّ اللَّهُ وَلَكَ فَكُوْ اللَّهُ مُعَا تَرَكُنُ وَلَكَ فَكُوْ اللَّهُ مُعَا تَرَكُنُ وَلَكَ فَاكُنُ كَانَ لَكُوْ وَلَكَ فَكِنُ لَكُوْ وَلَكَ فَانَ كَلُو وَلِكَ فَانَ كَلُو وَلَكَ فَاللَّهُ وَلَكُ فَا فَانَ مَنْ كَلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُنْ وَاحِدٍ مِنْ مُمَا اللّهُ فَانَ كَلُو وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُو فَا لَهُ وَلَكُنْ وَاحِدٍ مِنْ مُمَا اللّهُ لِكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونَ وَلَكُونَ وَلَا لَكُو وَلَكُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَا لَهُ وَلِكُونَ وَلَكُونَ وَلَوْلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَا وَلَكُونَ وَكُونَا لَكُونَا وَلَكُونَا وَلَا لَوْلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَوْلَا لَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَوْلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَوْلَكُونَا وَلَوْلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَوْلَكُونَا وَلَلَكُونَا وَلَالَكُونَا وَلَالَكُونَا وَلَكُونَا وَلَالَكُونَا وَلَكُونَا وَلَالْمُونَا وَلَكُونَا وَلَالْمُ وَلَالِكُونَا وَلَالَاكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَالَكُونَا وَلَالَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونُ وَلَكُونَا وَلَل

<sup>1</sup> और शेष पिता का होगा। भाई, बहनों को कुछ नहीं मिलेगा।

<sup>2</sup> विसय्यत का अर्थ उत्तरदान है, जो एक तिहाई या उस से कम होना चाहिये परन्तु वारिस के लिये उत्तरदान नहीं है। (देखियेः त्रिमिज़ी- 975) पहले ऋण चुकाया जायेगा, फिर विसय्यत पूरी की जायेगी, फिर माँ का छठा भाग दिया जायेगा।

<sup>3</sup> यहाँ यह बात विचारणीय है कि जब इस्लाम में पुत्र पुत्री तथा नर नारी बराबर हैं, तो फिर पुत्री को पुत्र के आधा, तथा पत्नी को पित के आधा भाग क्यों

है, जो तुम ने छोड़ा है, विसय्यत (उत्तरदान) जो तुम ने किया हो पुरा करने अथवा ऋण चुकाने के पश्चात्। और यदि किसी ऐसे पुरुष या स्त्री का वारिस होने की बात हो जो (कलाला)[1] हो, तथा (दूसरी माता से) उस का भाई अथवा बहन हो तो उन में से प्रत्येक के लिये छठा (भाग) है। फिर यदि (माँ जाये) (भाई या बहनें) इस से अधिक हों तो वह सब तिहाई (भाग) में (बराबर के) साझी होंगे। यह सब वसिय्यत (उत्तरदान) तथा ऋण चुकाने के पश्चात् होगा। और किसी को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी। यह अल्लाह की ओर से विसय्यत है। और अल्लाह ज्ञानी तथा हिक्मत वाला है।

दिया गया है? इस का कारण यह है कि पुत्री जब युवती और विवाहित हो जाती है, तो उसे अपने पित से महर (विवाह उपहार) मिलता है, और उस के तथा उस की संतान के यिद हो, तो भरण पोषण का भार उस के पित पर होता है। इस के विपरीत पुत्र युवक होता है तो विवाह करने पर अपनी पत्नी को महर (विवाह उपहार) देने के साथ ही उस का तथा अपनी संतान के भरण पोषण का भार भी उसी पर होता है। इसी लिये पुत्र को पुत्री के भाग का दुगना दिया जाता है, जो न्यायोचित है।

- 1 कलालः वह पुरूष अथवा स्त्री है जिस के न पिता हो और न पुत्र-पुत्री। अब इस के वारिस तीन प्रकार के हो सकते हैं:
  - सगे भाई बहन।
  - 2. पिता एक तथा माताएँ अलग हों।
  - 3. माता एक तथा पिता अलग हों। यहाँ इसी प्रकार का आदेश वर्णित किया गया है। ऋण चुकाने के पश्चात बिना कोई हानि पहुँचाये, यह अल्लाह की ओर से आदेश है, तथा अल्लाह अति ज्ञानी सहनशील है।

- 13. यह अल्लाह की (निर्धारित) सीमायें हैं, और जो अल्लाह तथा उस के रसूल का आज्ञाकारी रहेगा तो उसे ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देगा जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। जिन में वह सदावासी होंगे। तथा यही बड़ी सफलता है।
- 14. और जो अल्लाह तथा उस के रसूल की अवज्ञा तथा उस की सीमाओं का उल्लंघन करेगा तो उस को नरक में प्रवेश देगा। जिस में वह सदावासी होगा। और उसी के लिये अपमान कारी यातना है।
- 15. तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्याभिचार कर जायें तो उन पर अपनों में से चार साक्षी लाओ। फिर यदि वह साक्ष्य (गवाही) दें तो उन्हें घरों में बन्द कर दो यहाँ तक कि उन को मौत आ जाये अथवा अल्लाह उन के लिये कोई अन्य़<sup>[1]</sup>राह बना दें।
- 16. और तुम में से जो दो व्यक्ति ऐसा करें तो दोनों को दुःख पहुँचाओ यहाँ तक कि वह तौबा (क्षमा याचना) कर लें और अपना सुधार कर लें तो उन को छोड दो निश्चय अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान् है।

تِلُكَ حُدُودُاللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ الفُوزُ الْعَظِيْمُ ۞

ۅٙڡؖؽۜؾۼڞؚٳ؇ۿۅٙڗڛۢۅڷۿۅؘؾؾۘٙػڐۜۘ۫۫ۘڂٮ۠ۮؙۅٛۮٷ ؽؙۮڿؚڵۿؙڬؘٲۯٞٳڂؘٳڸڴٳڣؽۿٵٷڶۿؙۼۮؘٵڰؚ ۺ۠ۿڽؙؿؙ۞ٛ

وَالْمِقُ يَانِتُ مِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآ إِكُمُ فَاسُتَشُهُ مِنُ وَاعَلِيْهِقَ اَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ وَفَانُ شَهِدُ وَافَا مُسِكُوْهُ تَنَ فِي الْبُنُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّدُهُنَّ الْمَوْتُ اَوْيَجُعَلَ اللهُ لَهُ ثَاصِيْلًا ﴿

وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنْكُوْ فَاذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَاصُلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا أِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا تَحْيِبًا ۞

1 यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग व्यभिचार का साम्यिक दण्ड था इस का स्थायी दण्ड सूरह नूर आयत 2 में आ रहा है। जिस के उतरने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह ने जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। उसे मुझ से सीख लो।

- 17. अल्लाह के पास उन्हीं की तौबः (क्षमा याचना) स्वीकार है, जो अन जाने में बुराई कर जाते हैं, फिर शीघ्र ही क्षमा याचना कर लेते हैं, तो अल्लाह उन की तौबः (क्षमायाचना) स्वीकार कर लेता है, तथा अल्लाह बड़ा ज्ञानी गुणी है।
- 18. और उन की तौबः (क्षमा याचना) स्वीकार्य नहीं, जो बुराईयाँ करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उन में से किसी की मौत का समय आ जाता है, तो कहता है, अब मैं ने तौबः कर ली, और न ही उन की जो काफ़िर रहते हुये मर जाते हैं, इन्हीं के लिये हम ने दुखःदायी यातना तैयार कर रखी है।
- 19. हे ईमान वालो! तुम्हारे लिये हलाल (वैध) नहीं है कि बलपूर्वक स्त्रियों के वारिस बन जाओ। तथा उन्हें इस लिये न रोको कि उन्हें जो दिया हो उस में से कुछ मार लो। परन्तु यह कि खुली बुराई कर जायें। तथा उन के साथ उचित<sup>21</sup> व्यवहार से रहो। फिर यदि वह तुम्हें अप्रिय लगें तो संभव है कि तुम किसी चीज़ को अप्रिय समझो, और अल्लाह ने उस में

إِنْهَاالتُّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوِّءَ بِجَهَا لَهِ ثُمَّةً يَتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَمٍ كَيْبُكُ بِنُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْهًا ۞

وَلَيُسَتِ التَّوْرَةُ لِكَذِينَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّ الْتِ حَتَّى إِذَاحَضَرَاحَكَ هُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّ ثَبُّتُ الْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُوْنَ وَهُدُكُفُارٌ واولَإِكَ اَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَا بُا اَلِيْمًا ۞

يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الرَّيِكُ لَكُمُ اَنْ تَرِثُوا السِّمَاءَ
كَرُهًا ﴿ وَلا تَعُضُلُوْهُنَّ لِتَنْ هَبُوْ ابِبَعُضِ مَا
اتَيْتُنُوُهُنَّ الِلَّالَ فَيَا تِيْنَ بِهَا حِشَاءٍ مُّنَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمُعُرُّوْفِ ۚ وَلَى كَرِهُ تَنْمُوهُنَّ فَصَلَىَ
اَنْ تَكُرُهُوْ اللَّهُ عَا وَيُجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَشِيرًا ﴿

- 1 हदीस में है कि जब कोई मर जाता तो उस के वारिस उस की पत्नी पर भी अधिकार कर लेते थे इसी को रोकने के लिये यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी - 4579)
- 2 हदीस में है कि पूरा ईमान उस में है जो सुशील हो। और भला वह है जो अपनी पत्नियों के लिये भला हो। (त्रिमिज़ी- 1162)

बडी भलाई<sup>[1]</sup> रख दी हो।

- 20. और यदि तुम किसी पत्नी के स्थान पर किसी दूसरी पत्नी से विवाह करना चाहों और तुम ने उन में से एक को (सोने चाँदी का) ढेर भी (महर में) दिया हो तो उस में से कुछ न लो। क्या तुम चाहते हो कि उसे आरोप लगा कर तथा खले पाप द्वारा ले लो?
- 21. तथा तुम उसे ले भी कैसे सकते हो, जब कि तुम एक दूसरे से मिलन कर चुके हो। तथा उन्होंने तुम से (विवाह के समय) दृढ़ वचन लिया है।
- 22. और उन स्त्रियों से विवाह[2] न करो जिन से तुम्हारे पिताओं ने विवाह किया हो, परन्तु जो पहले हो चुका।[3] वास्तव में यह निर्लज्जा की तथा अप्रिय बात और बुरी रीति थी।

وَانُ اَرَدُتُمُ اسْتِبْكَ ال زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّالتَّكْمُ الحَدْ هُنَّ قِنُطَارًا فَلَا تَأْخُذُ وَامِنُهُ شَيًّا \* اتَاخُونُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنْهًا مِنْ مِنْكًا ١٠

وَكِيْفَ تَا خُنُونُهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعُضُكُمُ إِلَّى بَعْضٍ وَآخَذُنَ مِنْكُمْ تِيْتَا قَاغَلِيظًا

وَلِاتَنْكِحُواْمَانِكُوَ إِنَّا قُكُوْمِينَ النِّسَأَءِ الَّلِمَا قَدْ سَلَفَ انَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقُتًا وُسَاءَسِيلًا

23. तुम पर[4] हराम (अवैध) कर दी

حُرِّمَتُ عَلَيْكُوْ إُمَّهُ تُكُوْ وَبَنِتْكُوْ وَآخَوْتُكُوْ وَعَلَيْتُكُوْ

- 1 अर्थात पत्नी किसी कारण न भाये तो तुरन्त तलाक़ न दे दो बल्कि धैर्य से काम लो।
- 2 जैसा कि इस्लाम से पहले लोग किया करते थे। और हो सकता है कि आज भी संसार के किसी कोने में ऐसा होता हो। परन्तु यदि भोग करने से पहले बाप ने तलाक़ दे दी हो तो उस स्त्री से विवाह कियाँ जा सकता है।
- 3 अर्थात इस आदेश के आने से पहले जो कुछ हो गया अल्लाह उसे क्षमा करने वाला है।
- 4 दादियाँ तथा नानियाँ भी इसी में आती हैं। इसी प्रकार पुत्रियों में अपनी संतान की नीचे तक की पुत्रियाँ, और बहनों में सगी हों या पिता अथवा माता से हों,

गई हैं: तुम्हारी मातायें, तथा तुम्हारी पुत्रियाँ, और तुम्हारी बहनें, और तुम्हारी फूफियाँ, और तुम्हारी मौसियाँ और भतीजियाँ, और भाँजियाँ, तथा तुम्हारी वह मातायें जिन्हों ने तुम्हें दूध पिलाया हो, तथा द्ध पीने से संबंधित बहनें, और तुम्हारी पत्नियों की मातायें. तथा तुम्हारी पितनयों की पुत्रियाँ जिन का पालन पोषण तुम्हारी गोद में हुआ हो, जिन पितनयों से तुम ने संभोग किया हो. और यदि उन से संभोग न किया हो तो तुम पर कोई दोष नहीं। तथा तुम्हारे संगे पुत्रों की पितनयाँ, और यह [1] कि तुम दो बहनों को एकत्र करो, परन्तु जो हो चुका। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

24. तथा उन स्त्रियों से (विवाह वर्जित है) जो दूसरों के निकाह में हों। وَخَلْتُكُوْ وَبَنْتُ الْآخِرُ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَ لَنُكُوْ الْبِقُ ارْضَة نَكُمْ وَاَخُوْتُكُوْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ كُوُ الْبِقُ نِسَآ بِكُوْ وَرَيَآ بِبُكُوْ الْرَقِ فِي جُوْرِكُوْ مِنْ فِسَالِمُكُوْ الْبِقُ دَخَلْتُو بِهِنَّ فَوَانَ لَا وَتُكُوْ وَادَخَلْتُو بِهِنَّ فَكُوجُنَا حَكَيْكُو وَحَكَلَا لِلُ ابْنَا لِمُكُو الدِّيْنَ الْرُخْفَتُيْنِ الْآمَا قَلْ سَلَفَ الْآنِ اللهَ كَانَ خَفُولًا يَكِينُهُ الْرُخْفَتُيْنِ الْلَامَا قَلْ سَلَفَ الْآنِ اللهَ كَانَ خَفُولًا يَعِينُمُا اللهِ

وَالْمُخْصَنْتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ

फूफियों में पिता तथा दादाओं की बहनें, और मौसियों में माताओं तथा नानियों की बहनें, तथा भतीजी और भाँजी में उन की संतान भी आती है। हदीस में है कि दूध से वह सभी रिश्ते हराम हो जाते हैं जो गोत्र से हराम होते हैं। (सहीह बुख़ारी- 5099 मुस्लिम- 1444)।

पत्नी की पुत्री जो दूसरे पित से हो उसी समय हराम (वर्जित) होगी जब उस की माता से संभोग किया हो, केवल विवाह कर लेने से हराम नहीं होगी। जैसे दो बहनों को निकाह में एकत्र करना वर्जित है उसी प्रकार किसी स्त्री के साथ उस की फूफी अथवा मौसी को भी एकत्र करना हदीस से वर्जित है। (देखिये: सहीह बुख़ारी-5109-सहीह मुस्लिम-1408)

1 अर्थात जाहिलिय्यत के युग में।

परन्तु तुम्हारी दासियाँ<sup>[1]</sup> जो (युद्ध में) तुम्हारे हाथ आई हों। (यह) तुम पर अल्लाह ने लिख दिया<sup>[2]</sup> है। और इन के सिवा (स्त्रियाँ) तुम्हारे लिये हलाल (उचित) कर दी गयी हैं। (प्रतिबंध यह है कि) अपने धनों द्वारा व्यभिचार से सुरक्षित रहने के लिये विवाह करो। फिर उन में से जिस से लाभ उठाओं उन्हें उन का मह्र (विवाह उपहार) अवश्य चुका दो। तथा मह्र (विवाह उपहार) निर्धारित करने के पश्चात् (यदि) आपस की सहमति से (कोई कमी या अधिक्ता कर लो) तो तुम पर कोई दोष नहीं। निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।

25. और जो व्यक्ति तुम में से स्वतंत्र ईमान वालियों से विवाह करने की सकत न रखे तो वह अपने हाथों में आई हुई अपनी ईमान वाली दासियों से (विवाह कर ले)। तथा अल्लाह तुम्हारे ईमान को अधिक जानता है। तुम आपस में एक ही हो।[3] अतः ٱيْمَانُكُوْكِتُ الله عَلَيْكُوْ وَالْحِلَّ الْكُوْمَا وَرَاءَ ذَلِكُوْ اَنْ تَنْبَعَنُوا بِاَمُوالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ عَيْرَ مُسْفِحِيْنَ فَهَا السَّنَعْتُمُوْيِهِ مِنْهُنَّ فَالْوُهُنَّ الْجُورَوْنُ فَى فَرِيْضَةً وَلَامُنَا حَمَدَيْكُو فِيْمَا تَرَاضَيْتُمُ بِهُ مِنْ بَعْدِ الْفَرَيْضَةِ لِنَّ الله كان عَلِيْمًا عَلِيْمًا عَلِيْمًا

ۅۘڡؘؽؙڬۜۄؘؽٮ۫ٮڟۼؗؠؽڬۿؙڟۅؖڰٳٲڽٛؾۧڹٛڮۘۘۘڿۘۘٲڶؠؙڬڞڶؾ ٵڵٷؙؙڡۣڹ۬ؾڣٙؽ؆ؘٸػڶؿٵؽٵػؙڴؙؙۻ۠ۏٷٙؾێؾڴؚۄؙ ٵڵٷؙؙڡۣڹٝؾٷٳٮڵۿٵۼڬۄؙۑٳؿؠٵۑڬۄٛ۬ؠٛۼڞؙڬڎڝۨ ؠۼڞٟٷٷڮٷۿڽٙۑٳۮٛڹۣٵۿڶؚڡۣ؈ۜٙٵؿٛۅۿڽ ٲۼؙٷۯڰ۫ؿؠؚٵڶٮٷۏڣؚڰڞؘڎؾٟۼؘؽڡؙڛڣۣڂؾٷٙڵ ؙؙؙۻؙٷڝڰٙڹٳٮٛٙۼؙۮٳڽۧٷؘۮٞٵڴڝؿٷٙڶ٥ؗٵٙؿؽؽ

- 1 दासी वह स्त्री जो युद्ध में बन्दी बनाई गई हो। उस से एक बार मासिक धर्म आने के पश्चात् सम्भोग करना उचित है, और उसे मुक्त कर के उस से विवाह कर लेने का बड़ा पुण्य है। (इब्ने कसीर)
- 2 अर्थात तुम्हारे लिये नियम बना दिया है।
- 3 तुम आपस में एक ही हो, अर्थात मानवता में बराबर हो। ज्ञातव्य है कि इस्लाम से पहले दासिता की परम्परा पूरे विश्व में फैली हुई थी। बलवान जातियाँ निर्बलों को दास बना कर उन के साथ हिंसक व्यवहार करती थीं। कुरआन ने दासिता को केवल युद्ध के बंदियों में सीमित कर दिया। और उन्हें भी अर्थदण्ड ले कर अथवा उपकार कर के मुक्त करने की प्रेरणा दी। फिर उन के साथ अच्छे व्यवहार पर बल दिया। तथा ऐसे आदेश और नियम बना दिए किद्धासिता,

तुम उन के स्वामियों की अनुमति से उन (दासियों) से विवाह कर लो, और उन्हें नियमानुसार उन के मह्रें (विवाह उपहार) चुका दो, वह सती हों, व्याभिचारिणी न हों, न गुप्त प्रेमी बना रखी हों। फिर जब वह विवाहित हो जायें तो यदि व्याभिचार कर जायें, तो उन पर उस का आधा<sup>[1]</sup> दण्ड है, जो स्वतंत्र स्त्रियों पर है। यह (दासी से विवाह) उस के लिये है, जो तुम में से व्याभिचार से डरता हो। और सहन करो तो यह तुम्हारे लिये अधिक अच्छा है। और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है।

- 26. अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिये उजागर कर दे,तथा तुम को भी उन की नितियों की राह दर्शा दे जो तुम से पहले थे। और तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करे। तथा अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।
- 27. और अल्लाह चाहता है कि तुम पर दया करे। तथा जो लोग आकांक्षाओं के पीछे पड़े हुये हैं वह चाहते हैं कि तुम बहुत अधिक झुक<sup>[2]</sup> जाओ।

بِفَاحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَ الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَالِ ذَلِكَ لِمَنُ خَشِّى الْعَنَتَ مِنْكُوْ قَالَ تَصُبِرُوًا خَيُّوْلَكُوْ وَاللهُ غَفُورٌ تَحِيْمُ ۞

ؠؙڔۣٮؙؽؙٳٮڵٷڸؽؠٙؾؽػؙۮۅؘڽؘۿڽؽڬۏٛڛؙڗؘؽٳڰۮڽؽؘڡؚڽ ڡٙۼڸػؙۅؘؾۜٷۛڔۘۼۘڶؽڴۊ۫ۅؘڶڵۿٶڸؽڎؖڮؽڎٛ۞

> ۅؘٳ۩ؗڬؠؙڔۣؽڮؙٲڹؖؾؖؿؙۅٛۘۘڹۘۼۘڶؽڮؙڎ۫ۜٚٷؠٛڔۣؽؙٵڷڹؚؽؽ ؘؠؾٞؠؚٷؘؽؘٵۺۜۿۅ۬ڮؚٵؽؘؾؚؽڵۅؙٳڡٞؽڲؙڂڟۣڰؙٳ

दासिता नहीं रह गई। यहाँ इसी बात पर बल दिया गया है कि दासियों से विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं। इसलिये मानव्ता में सब बराबर हैं, और प्रधानता का मापदण्ड ईमान तथा सत्कर्म हैं।

- 1 अर्थात पचास कोड़े।
- 2 अर्थात सत्धर्म से कतरा जाओ।

- 28. अल्लाह तुम्हारा (बोझ) हल्का करना<sup>[1]</sup> चाहता है। तथा मानव निर्बल पैदा किया गया है।
- 29. हे ईमान वालो! आपस में एक दूसरे का धन अवैध रूप से न खाओ, परन्तु यह किः लेन देन तुम्हारी आपस की स्वीकृति से (धर्मविधानानुसार) हो। और आत्महत्या<sup>[2]</sup> न करो, वास्तव में अल्लाह तुम्हारे लिये अति दयावान् है।
- 30. और जो अतिक्रमण तथा अत्याचार से ऐसा करेगा, समीप है किः हम उसे अग्नि में झोंक देंगे, और यह अल्लाह के लिये सरल है।
- 31. तथा यदि तुम उन महा पापों से बचते रहे, जिन से तुम्हें रोका जा रहा है, तो हम तुम्हारे लिये तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। और तुम्हें सम्मानित स्थान में प्रवेश देंगे।
- 32. तथा उस की कामना न करो, जिस के द्वारा अल्लाह ने तुम को एक दूसरे पर श्रेष्ठता दी है। पुरुषों के लिये उस का भाग है जो उन्होंने कमाया।<sup>[3]</sup>,

يُرِيُكُارِيُّهُ أَنَّ يُغَوِّفَ عَنْكُمُّ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعَفًا

يَايُهُا الّذِينَ امْنُوْالِا تَأْكُوْاَامُوَالَكُهُ بَيْنَكُهُ بِالْبَاطِلِ إِلَّااَنُ تَكُوْنَ يَخَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُةٌ وَلَاَقَتْنُاوَاانفُسُكُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيمًا ۞

وَمَنُ يَّفَعَلُ ذٰلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَمَوْفَ نُصُلِيُهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞

ٳڽٛۼۜٛۼۜڹڹؙۘٷٳػؠؖٳٝۄؘٵؿؙۿۅؘؽؘۘػٮ۬ٛؗؗؗؗٛڬڲڣۜۯؘۘۘٛؗڠٮؙٞڴۄڛۜؾٳ۠ؾڴؙۄ ۅؘٮؙ۫ٮٛڿڵڴۮ<sub>ۛ</sub>ڟ۠ۮؘڂڵڰڒۣؽۣؠٵ۞

ۅؘڵڬؾۜؠؘۜٮؙۜڎؙٳٚڡٚٲڡٚڞۜڶٳۺڰؙڔؚ؋ؠۼڞؘڬؙؠٝٷڸؠۼۻٟ ڸڸڗؚؚۜڮٳڸڹڝۣؽؚڰؚ؞ڗۣؠۜٵڬؙۺۜؠؙۉٵۅڸڵؾؚٚڛٵۧۼ؈ؚ۬ؠڰ ڝؚؠۜٵڬۺۜڔؙؿ۫ٞٷڝٛٷؗۄٳڛؗڰ؈ۻ۫ڞ۫ڸ؋ٳؿٳ؈ٳڛڰٵڽ

- \_\_\_\_ 1 अर्थात अपने धर्मविधान द्वारा।
- 2 इस का अर्थ यह भी किया गया है किः अवैध कर्मों द्वारा अपना विनाश न करो, तथा यह भी किः आपस में रक्तपात न करो, और यह तीनों ही अर्थ सहीह हैं। (तफ़्सीरे कुर्तबी)
- 3 कुरआन उतरने से पहले संसार का यह साधारण विश्वव्यापी विचार था किः नारी का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। उसे केवल पुरुषों की सेवा और काम वासना की पूर्ति के लिये बनाया गया है। कुर्आन इस विचार के विरुद्ध यह कहता है कि अल्लाह ने मानव को नर तथा नारी दो लिंगों में विभाजित कर दिया है। और

और स्त्रियों के लिए उस का भाग है जो उन्होंने कमाया है। तथा अल्लाह से उस के अधिक की प्रार्थना करते रहो, निस्संदेह अल्लाह सब कुछ जानता है।

- 33. और हम ने प्रत्येक के लिये वारिस (उत्तराधिकारी) बना दिये हैं उस में से जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने छोड़ा हो। तथा जिन से तुम ने समझौता<sup>[1]</sup> किया हो उन्हें उन का भाग दो। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक चीज़ से सूचित है।
- 34. पुरुष स्त्रियों के व्यवस्थापक<sup>[2]</sup> हैं, इस कारण कि अल्लाह ने उन में से एक को दूसरे पर प्रधानता दी है। तथा इस कारण कि उन्हों ने अपने धनों में से (उन पर) खुर्च किया है। अतः सदाचारी स्त्रियाँ वह हैं जो आज्ञाकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में अल्लाह की रक्षा में उन के अधिकारों की रक्षा

بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا ®

ۅؘڸڴڷ۪ۜڿۜۼۘڵڬٲڡۘڗٳڸؘۄۺؖٵؾٙڗؙؖؖؖؗؗؗٳڷڗٳڸۮڹۣٷٲڒڴۊٛڔؙۏؙؽ ۅٙٲڷڒۣۘؽڹػڡٙڎٵۘؽؠؖٵػؙڴۏٷڎ۠ۿڂۯڝ۬ؽؠؘۿٷڒٳؽٵٮڶڬ ػٵٮۜۼڵػؚڸڴٞؿٷؙۺؘۿؽڰٳ۞۠

اَلِيِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَصَّلَ اللهُ بَعْضُهُمَ عَلَى بَعْضِ قَ بِمَاانفَقُوْامِنَ اَمُوالِهِمُّ قَالصِّلِاتُ غَنِاتُ خِفْظَتُّ لِلْفَيْنِ بِمَاحَفِظَ اللهُ وَالْتِيْ تَخَافُونَ نُشُوْرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْهُجُرُوهُنَ فِي المُضَاجِعِ وَاضْرِ بُوهُنَّ فَإِنْ اللهُ كَانَ عَلِيًّا تَبْعُوْاعَكَيْهِنَّ سَبِيْلَا اِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا حَيْبُدًا ﴿

दोनों ही समान रूप से अपना अपना अस्तित्व, अपने अपने कर्तव्य तथा कर्म रखते हैं। और जैसे आर्थिक कार्यालय के लिये एक लिंग की आवश्यक्ता है वैसे ही दूसरे की भी है। मानव के सामाजिक जीवन के लिये यह दोनों एक दूसरे के सहायक हैं।

- 1 यह संधिभ मीरास इस्लाम के आरंभिक युग में थी, जिसे (मवारीस की आयत) से निरस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर)
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि परिवारिक जीवन के प्रबंध के लिये एक प्रबंधक होना आवश्यक है। और इस प्रबंध तथा व्यवस्था का भार पुरुष पर रखा गया है। जो कोई विशेषता नहीं, बल्कि एक भार है। इस का यह अर्थ नहीं कि जन्म से पुरुष की स्त्री पर कोई विशेषता है। प्रथम आयत में यह आदेश दिया गया है कि यदि पत्नी पित की अनुगामी न हो तो वह उसे समझाये। परन्तु यदि दोष पुरुष का हो तो दोनों के बीच मध्यस्थता द्वारा संधि कराने की प्रेरणा दी गयी है।

करती हों। और तुम्हें जिन की अवज्ञा का डर हो तो उन्हें समझाओ। और शयनागारों (सोने के स्थानों) में उन से अलग हो जाओ। तथा उनको मारो। फिर यदि वह तुम्हारी बात मानें तो उन पर अत्याचार का बहाना न खोजो। और अल्लाह सब से ऊपर, सब से बड़ा है।

- 35. और यिद तुम<sup>[1]</sup> को दोनों के बीच वियोग का डर हो तो एक मध्यस्थ उस (पित) के घराने से तथा एक मध्यस्थ उस (पत्नी) के घराने से नियुक्त करो, यिद वह दोनों संधि कराना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों<sup>[2]</sup> के बीच संधि करा देगा। वास्तव में अल्लाह अति ज्ञानी सर्वसूचित है।
- 36. तथा अल्लाह की इबादत (वंदना) करों, और किसी चीज़ को उस का साझी न बनाओ। तथा माता पिता, समीपवर्तियों और अनाथों एवं निर्धनों तथा समीप और दूर के पड़ोसी, यात्रा के साथी तथा यात्री और अपने दास दासियों के साथ उपकार करो। निःसंदेह अल्लाह उस से प्रेम नहीं करता जो अभिमानी अहंकारी<sup>[3]</sup> हो।
- 37. और जो स्वयं कृपण (कंजूसी) करते हैं, तथा दूसरों को भी कृपण (कंजूसी) का आदेश देते हैं, और उसे

ۅٙٳڶڿڣ۫ؾؙؗٛۄؙٛۺڡٞٵ؈ٙؽڹۣڝؚؠٙٵڣؘٲؠڠٷٛٳػڲؠٵ ڝ۪ؖڹؙٳۿڸ؋ۅؘػڲؠٵڝؚٞڹٳۿڸۿٵٵۣڽؙؾ۠ڔۣؽؽٳ ٳڞڵۮڟٲؿؙؗۅٛڣؚٚۊٳڵڶۿڹؽؙڹۿؠٵ؞ٳڽؖٵٮڵۿػٵؽۘۼڸؽؠٵ ڿؘؠؽڒٳۘۿ

وَاحْبُدُوااللهُ وَلاَشُثُرِكُوْالِهِ شَيْئًا قَوْبِالْوَالِدَيْنِ إَحْسَانًا قَرِيْنِ الْقُرْ فِي وَالْيَتْلَىٰ وَالنَّسَلِكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْفُنْ فِي وَالْجَارِالْجُنْنِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ \* وَمَامَلَكَتْ كَيْمَانُكُوْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُوْرًا اللهَ

> ٳڷێڹٛؽۜؽؠٛۼٞڷؙۅٛ۫ؽؘؘۘۘۅؘؽٲؙؚڡؙٚۯ۠ٷٵڵٮۜٵڛٙۑؚٲڷٜؠؙڂؚٛڶ ۅؘۘڲڬؿؙؠؙۅٛڹؘڡٵۧٲؾ۬ۿڿ۠ٳٮڵۿؙڝؚؽ۬ڡؘؘڞ۬ڸۄؗ<sub>ؖ</sub>

- 2 अर्थात पति पत्नी में।
- 3 अर्थात डींगें मारता तथा इतराता हो।

<sup>1</sup> इस में पति पत्नी के संरक्षकों को संबोधित किया गया है।

छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपनी दया से प्रदान किया है। और हम ने कृतघ्नों के लिये अपमानकारी यातना तैयार कर रखी है।

- 38. तथा जो लोग अपना धन लोगों को दिखाने के लिए दान करते हैं, और अल्लाह तथा अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान नहीं रखते। तथा शैतान जिस का साथी हो, तो वह बहुत बुरा साथी<sup>[1]</sup> है।
- 39. और उन का क्या बिगड़ जाता, यिद वह अल्लाह तथा अन्तिम दिन (परलोक) पर ईमान (विश्वास) रखते, और अल्लाह ने जो उन्हें दिया है उस में से दान करते? और अल्लाह उन्हें भली भाँति जानता है |
- 40. अल्लाह कण भर भी किसी पर अत्याचार नहीं करता, यदि कुछ भलाई (किसी ने) की हो, तो (अल्लाह) उसे अधिक कर देता है, तथा अपने पास से बड़ा प्रतिफल प्रदान करता है।
- 41. तो क्या दशा होगी जब हम प्रत्येक उम्मत (समुदाय) से एक साक्षी लायेंगे, और (हे नबी!) आप को

وَآعْتَكُ نَالِلُكِفِرِ أَيْنَ عَذَا لِأَمْهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ

ۅؘالّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ دِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلابِالْهُومِ الْخِذِدُومَنَّ يَكُنِ التَّيْفُلُ لَهُ قَرَيْنًا ضَاءً قِرْيُثًا ۞

وَ مَنَا ذَا عَكَيْهِهُ لَوَامَنُوْا بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْكِفِرِ وَانْفَقُوْ اِمِتَارَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهُمْ عَلِيمًا ۞

ٳڽۜٵڵڎٙڒۘۘؽڟٚڸۮؙؚڡۣؿ۫ڡؘۜٲڶۮۜڗؖڐٷڶڽؗؾڬ۠ڝۜؽة ڽۻ۠ۼڡؙۿٵۅؙؽٷ۫ؾؚڡؚڹؙڰۮؙڽؙٵٞۻؙڗؙڡڟؚؽٵ۞

ڡؙڲؽؙؽٳۮؘٳڿؙؽٚٵڡۣڽؙڴؚڸٞٱؙڡۜڐٟؠٟۺؘٛۿۣؽۅٟۊۜڿؙؚڹۘٮٛٳۑڬ ۼڸۿٷؙڒٙۺۿؽڰؖ

1 आयत 36 से 38 तक साधारण सहानुभूति और उपकार का आदेश दिया गया है किः अल्लाह ने जो धन धान्य तुम को दिया उस से मानव की सहायता और सेवा करो। जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता हो उस का हाथ अल्लाह की राह में दान करने से कभी नहीं रुक सकता। फिर भी दान करो तो अल्लाह के लिये करो, दिखावे और नाम के लिये न करो। जो नाम के लिये दान करता है वह अल्लाह तथा आख़ुरत पर सच्चा ईमान (विश्वास) नहीं रखता।

उन पर साक्षी लायेंगे।[1]

- 42. उस दिन जो काफ़िर तथा रसूल के अवैज्ञाकारी हो गये यह कामना करेंगे कि उन के सहित भूमि बराबर<sup>[2]</sup> कर दी जाये। और वे अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे।
- 43. हे ईमान वालो! तुम जब नशे<sup>[3]</sup> में रहो तो नमाज़ के समीप न जाओ। जब तक जो कुछ बोलो उसे न समझो। और न जनाबत<sup>[4]</sup> की स्थिति में (मस्जिदों के समीप जाओ) परन्तु रास्ता पार करते हुये। और यदि तुम रोगी हो अथवा यात्रा में रहो, या स्त्रियों से सहवास कर लो, फिर जल न पाओ, तो पिवत्र मिट्टी से तयम्मुम<sup>[5]</sup> कर लो। उसे अपने मुखों तथा हाथों पर फेर लो। वास्तव में अल्लाह अति क्षान्त (सहिष्णु) क्षमाशील है।

44. क्या आप ने उनकी दशा नहीं देखी

ۘؽۅٛڡؘؠۜؠۮ۪ێػڎ۠ٲڷۮؚؽؾؘػڡؘۜۯؙۉٲۅٙۘعٙڝؗۅؙۘۘۘۘۘۨٵڵڗڛٛۅٝڷ ڶٷؘۺؙؖٷۨؽؠۿؚؚۿٳڷڒۯڞ۬ٷڵڒؽڵؿؙؿؙؠؙۅٛڹٲڶڷۿ ڂڽٳؙؿؿؖٲڿٞ

يَايَّهُا الَّنِيْنَ الْمَنُواْ لاَقَفْرَبُو الصَّلَوْةُ وَاَنْتُوُ سُكُرْى حَتَّى تَعُكَبُوْ الْمَا تَقُولُوْنَ وَلاَجُنْبًا الْاَعَابِرِيُ سَبِيلِ حَتَّى تَغْسَلُوا وَلَى كُنْتُوْ مَرْضَى اَوْعَلْ سَفْرِ اَوْجَاءَ اَحَكُ مِّنَّ نَكُوْمِنَ الْغَالِطِ اَوْلسَنْتُ وُالشِّسَاءَ فَكُوْ يَجَكُواْ مَا عُ فَتَكَبَّهُ مُوْاصِينًا اللِّيمَا فَالْمَسْحُوا بِوُجُوْهِكُوْ وَاكْدِيكُولْ اللّهُ كَانَ عَفْوًا عَفُورًا ﴿

ٱلَهُ تَرَالَى الَّذِيْنَ أُوْنُواْ نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ

- 1 आयत का भावार्थ यह है कि प्रलय के दिन अल्लाह प्रत्येक समुदाय के रसूल को उन के कर्म का साक्षी बनायेगा। इस प्रकार मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को भी अपने समुदाय पर साक्षी बनायेगा। तथा सब रसूलों पर कि उन्हों ने अपने पालनहार का संदेश पहुँचाया है। (इब्ने कसीर)
- 2 अर्थात भूमि में धँस जायें, और उन के ऊपर से भूमि बराबर हो जाये। या वह भी मिट्टी हो जायें।
- 3 यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग का है जब मिदरा को वर्जित नहीं किया गया था। (इब्ने कसीर)
- 4 जनाबत का अर्थ वीर्यपात के कारण मलिन तथा अपवित्र होना है।
- 5 अर्थात यदि जल का अभाव हो, अथवा रोग के कारण जल प्रयोग हानिकारक हो तो वुजू तथा स्नान के स्थान पर तयम्मुम कर लो।

जिन्हें पुस्तक<sup>[1]</sup> का कुछ भाग दिया गया? वह कुपथ खरीद रहे हैं, तथा चाहते हैं कि तुम भी सुपथ से विचलित हो जाओ।

- 45. तथा अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं से भली भाँति अवगत् है। और (तुम्हारे लिये) अल्लाह की रक्षा काफ़ी है। तथा अल्लाह की सहायता काफ़ी है।
- 46. (हे नबी!) यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शब्दों को उन के (वास्तिवक) स्थानों से फेरते हैं। और (आप से) कहते हैं कि हम ने सुन लिया, तथा (आप की) अवज्ञा की, और आप सुनिये, आप सुनाये न जायें, तथा अपनी जुबानें मोड़ कर "राइना" कहते और सत्धर्म में व्यंग करते हैं, और यिद वह "हम ने सुन लिया तथा आज्ञाकारी हो गये", और "हमें देखिये" कहते, तो उन के लिये अधिक अच्छी तथा सही बात होती। परन्तु अल्लाह ने उन के कुफ़ के कारण उन्हें धिक्कार दिया है। अतः उन में से थोडे ही ईमान लायेंगे।
- 47. हे अहले किताब! उस (कुर्आन) पर ईमान लाओ जिसे हम ने उन का प्रमाणकारी बना कर उतारा है जो (पुस्तकें) तुम्हारे साथ हैं। इस से पहले कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें।

يَشْتَرُوْنَ الصَّلَلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُوا السَّيْدَا ۞

ۅؘؘۘٳٮڵۿٲۘۘۘۼۘڬۮؘۑٳؘۼۛٮۜٲؠٟڴۄٝٷػڣ۬ؽۑۧڷؚٮڷۼۅٙۅڵڲٵۨٷڰڣڶ ڽٳٮڵؿۄڹؘڝؚؽؙڗٙ۞

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْ اِيُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ تَمُواضِعِهُ وَ يَقُوُلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّا إِنَّ الْمِسْمَنَا وَطَعْنَا فِي الدِّيْنِ وَلَوْاَتُهُمُ قَالُوْلَسِمْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا تَهْمُ وَافْوُمَ وَلَكِنْ لَعَنْهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِ هُ فَكِرْيُؤُمِنُوْنَ الْاَقْلِيدُلاْ ۞

ؽٙٳؿؙۿٵڷۮؚؽڹٵڡؙٛٛٛٷۘۘۘٵڵڮڗ۬ۘٵڡڹؙۉٳۑؠٵٮ۬ڗٛڶؾٵ مُڝۜ؆ؚڨٞٵڵؚٮٵڡؘۼڴۄڝؚۨڽؘڨؘڹڶٲڽٛٮٚڟؚڛ ڡؙڿٛۅۿٵڣڒۘڎٞۿٵۼڵؘٲۮڹٵؚڕۿٵۧۘۘٲۅؙؽڵۼؿۿؙٷػؠٵڵڡٙؾؙٵۧ ٵڞؙۼڹٵڶڛۜؠٛؾؙؚ۫ۅػٵڽٵؘۿؙٳ۠ڶڶٶڡٙڡٛ۠ۼؙٷڵۘٲ۞

<sup>1</sup> अर्थात अहले किताब की जिन को तौरात का ज्ञान दिया गया। भावार्थ यह है कि उन की दशा से शिक्षा ग्रहण करो। उन्हीं के समान सत्य से विचलित न हो जाओ।

अथवा उन्हें ऐसे ही धिक्कार<sup>[1]</sup> दें जैसे शनिवार वालों को धिक्कार दिया। और अल्लाह का आदेश पूरा हो कर रहा।

- 48. नि:संदेह अल्लाह यह नहीं क्षमा करेगा कि उस का साझी बनाया जाये<sup>[2]</sup>, और उस के सिवा जिसे चाहे क्षमा कर देगा। और जो अल्लाह का साझी बनाता है तो उस ने महापाप गढ़ लिया।
- 49. क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपने आप पिवत्र बन रहे हैं? बल्कि अल्लाह जिसे चाहे पिवत्र करता है। और (लोगों पर) कण बराबर अत्याचार नहीं किया जायेगा।
- 50. देखो यह लोग कैसे अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगा रहे<sup>[3]</sup> हैं! उन के खुले पाप के लिये यही बहुत है।

ٳؾۜٵڵڵڎڵۘڒؽۼؙڣ۫ۯؙٲڽۘؿؙؿؙۘۯڮڔ؋ۅؘێۼ۫ڣؚۯؙڡٵۮۏڽؘ ۮ۬ڵٟػڸؠٙڽؙؾۜؾؙٵٛٷڡٙڡؙؿؙؿؙڿڔۘڮؙڔٳڵڶٶڣؘڡٙٮ ٵڣ۫ؾڒٙؽٳؿؙؠٵۼڟؚؽؠٵۛؗ۞

ٱڵؘۿڗۜڗٳڷٙٵڷۜڹؚؽؙؽؙؽؙڒٞٷ۫ؽؘٲڡؙؙۺؙۿؙۄ۫؞ٝڹڸؚٵڟڬ ؽؙۯػؙٞڡؙؽؙؿؿٙٵٚٷڵؽؙڟڶٮٷٛؽٷٙؿؽڰ۞

ٲؙٮؙٛڟؙۯڲؽٛ۬ؽؘؽؙؾؙڎؙۉؽۼٙڶٳڛؗۼٳڷػؽڹڹٞۏػڣؽ۬ ڽؚ؋ٙٳؙؿ۫ڴٵۺؙؙؚؽؽٵؘۿ

- 1 मदीने के यहूदियों का यह दुर्भाग्य था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिलते, तो द्विअर्थक तथा संदिग्ध शब्द बोल कर दिल की भड़ास निकालते, उसी पर उन्हें यह चेतावनी दी जा रही है। शनिवार वाले, अर्थात जिन को शनिवार के दिन शिकार से रोका गया था। और जब वे नहीं माने तो उन्हें बन्दर बना दिया गया।
- 2 अर्थात पूजा, अराधना तथा अल्लाह के विशेष गुण-कर्मों में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को साझी बनाना घोर अक्षम्य पाप है, जो सत्धर्म के मूलाधार एकेश्वरवाद के विरुद्ध, और अल्लाह पर मिथ्या आरोप है। यहूदियों ने अपने धर्माचार्यों तथा पादिरयों के विषय में यह अंधविश्वास बना लिया किः उन की बात को धर्म समझ कर उन्हीं का अनुपालन कर रहे थे। और मूल पुस्तकों को त्याग दिया था, कुर्आन इसी को शिर्क कहता है, वह कहता है किः सभी पाप क्षमा किये जा सकते हैं परन्तु शिर्क के लिये क्षमा नहीं, क्योंकिः इस से मूलधर्म की नींव ही हिल जाती है। और मार्गदर्शन का केन्द्र ही बदल जाता है।
- 3 अथीत अल्लाह का नियम तो यह है किः पिवत्रता, ईमान तथा सत्कर्म पर निर्भर है, और यह कहते हैं किः यहूदिय्यत पर है।

- 51. हे नबी! क्या आप ने उन की दशा नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ भाग दिया गया? वह मुर्तियों तथा शैतानों की इबादत (वंदना) करते हैं। और काफ़िरों<sup>[1]</sup> के बारे में कहते हैं कि यह ईमान वालों से अधिक सीधी डगर पर हैं।
- 52. और जिसे अल्लाह धिक्कार दे तो आप उस का कदापि कोई सहायक नहीं पायेंगे।
- 53. क्या उन के पास राज्य का कोई भाग है, इस लिए लोगों को (उस में से) तनिक भी नहीं देंगे?
- 54. बिल्क वह लोगों<sup>[2]</sup> से उस अनुग्रह पर विद्वेष कर रहें हैं जो अल्लाह ने उन को प्रदान किया है। तो हम ने (पहले भी) इब्राहीम के घराने को पुस्तक तथा हिक्मत (तत्वदर्शिता) दी हैं और उन्हें बड़ा राज्य प्रदान किया।
- 55. फिर उन में से कोई ईमान लाया, और कोई उस से विमुख हो गया। (तो उस के लिए) नरक की भड़कती अग्नि बहुत है।
- 56. वास्तव में जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफ़ (अविश्वास) किया, हम उन्हें नरक में झोंक देंगे।

ٱلَوُرَّارَالَى الَّذِيْنَ أَوْتُوانَصِيْبًا مِِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالِجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُونَ بِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهَوُلاَدِ اَهْدَى مِنَ الَّـذِيْنَ الْمُنُوْاسَجِيْدُلانَ

اُولِلَّكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُ مُواللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَكَنْ يَغْنِ اللهُ فَلَنْ يَغِنَ اللهُ فَكَنْ يَغِنَ اللهُ فَكَنْ يَغِنَ اللهُ فَكَنْ يَغِنَ اللهُ فَكُنْ يَغِنَ اللهُ فَكُنْ يَغِنَ اللهُ فَاللهُ فَعَنْ اللهُ فَاللهُ فَعَنْ اللهُ فَاللهُ فَلِنْ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَللّهُ فَا لَا لَال

ٱمُرَلَهُمْ نِصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَّ الَّلَّ يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيُرًا ﴿

آمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا النَّهُ هُواللهُ مِنْ فَضْلِهِ \* فَقَدُ التَّيْنَ الْ الرَّالِ الْرَهِيهُ مَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّيْنَهُمُ مُثْلُكًا عَظِيمًا ﴿

ٳڽؖٵ؆ٙڹؽؙؽؘػڡٞۯؙۅٲۑٳڵؾؚٮٚٵڛۘۅؙػؘٮ۫ڞ۠ڸؽۣٟؗؗؗؗؗؠؗؗۏٵڴٵ ؙڞؚٚۼۘؾؙۘٛڿڶۅؙۮۿؙۄۛؠؘؘۘۘۘۘڰڶٛۿؙٷٛڿڶؙۅٛڐٵۼؽؗۯۿٳڶؽۮؙۊٷ۫ٳ

- 1 अथीत मक्का के मुर्ति के पूजारियों के बारे में मदीना के यहूदियों की यह दशा थी कि वह सदेव मुर्ति पूजा के विरोधी रहे। और उस का अपमान करते रहे। परन्तु अब मुसलमानों के विरोध में उन की प्रशंसा करते तथा कहते कि मुर्ति पूजकों का आचरण स्वभाव अधिक अच्छा है।
- 2 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों पर कि अल्लाह ने आप को नबी बना दिया तथा मुसलमानों को ईमान दे दिया।

जब जब उन की खालें पकेंगी हम उन की खालें दूसरी बदल देंगे, ताकि वह यातना चखें, निःसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।

- 57. और जो लोग ईमान लाये, तथा सदाचार किये तो हम उन्हें ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिन में नहरें प्रवाहित हैं। जिन में वह सदावासी होंगे, उन के लिए उन में निर्मल पितनयाँ होंगी और हम उन को घनी छाओं में रखेंगे।
- 58. अल्लाह<sup>[1]</sup> तुम्हें आदेश देता है कि धरोहर उन के स्वामियों को चुका दो, और जब लोगों के बीच निर्णय करो तो न्याय के साथ निर्णय करो। अल्लाह तुम्हें अच्छी बात का निर्देश दे रहा है। निःसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनने, देखने वाला है।
- 59. हे ईमान वालो! अल्लाह की आज्ञा का अनुपालन करो, और रसूल की आज्ञा का अनुपालन करो, तथा अपने शासकों की आज्ञापालन करो, फिर यदि किसी बात में तुम आपस में विवाद (विभेद) कर लो, तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर फेर दो, यदि तुम अल्लाह तथा अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखते हो। यह (तुम्हारे लिये) अच्छा<sup>[2]</sup> और इस का

الْعَنَابُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

ۅؘٳڷێڹؽؙٵڡٛٮؙٛۏٳۅؘۼؚڵؗۉٳڵڟۑڵؾڛؘؽؙۮڿڵۿؙؠٞۻؖؾؖ ۼٙۏؚؽؙڝؙۼۧؠٞٵڵۯڶۿ۠ۯڂڸڔؽؖؽڣۿٵۧڹڽٵۮڵۿۄؙ ڣؽۿٵۯٚۅٛٳڿؙٞٞڞؙڟۊۜڒٷۨٷؽؙۮڿڵۿؙؗؗؗؗؠٝ۫ڟؚڰڟڸؽؙڰ۞

ٳۜۜۜۜٵٮڵڎؘؽٳٛڡٛٷؙڴۄؙٳٙڽٛؾٛٛٷڐ۠ۏٵڶۘۘۯؙڡؗڹٝؾؚٳڸؽۜٲۿؚڸۿٵٚٷٳۮٙٳ ڂػؿؙؿؙؠؽؙڗڶڰٵڛٲؽڠٛػؙۼٛۏٳڽٳڷڡڬڸؚٵؚؾۜٵٮڵؿ ڹۼؚڛۜٵؽؘۼڟؙڴۄ۫ڽؚ؋۠ٳؾۜٵٮڵڎٙڰٵؽڛٙؠؽڠٵڹڝؽڗڰ

ؽٙٲؿٛۿٵڷێڔؽؽٳڡٛٮؙؙۏٛٲٲۘڟۣؽۼ۠ۅٳٳڵڎۘٷٙڶٙڟۣؽۼۅ ٳٮڗۜڛؙؙۅؙڶۘٷٳۅؙڸٳڷؙڵڡ۬ڔڡؠٙڬؙڎٝٷڶؽؘؾؘٵۯؘڠؾؙڎڕڨ ۺۜؿ۫ٞٞٷڒڎ۠ٷڋٳڶۘٳڶڵٶۘۅٳڵڗۜڛؙۅ۫ڸٳڶؽڴؙٮٛ۬ؾؙۉ ؾٷؙڝڹؙۅؙؽڸڵڸۅۅٲڶؽٷٵڵڿڔۣ۫ڂڵڮػڂؽڒ۠ٷٙٲڂڛڽؙ ؾٲۅ۫ؽڴؚڰ۫

- यहाँ से ईमान वालों को संबोधित किया जा रहा है कि सामाजिक जीवन की व्यवस्था के लिए मूल नियम यह है कि जिस का जो भी अधिकार हो उसे स्वीकार किया जाये और दिया जाये। इसी प्रकार कोई भी निर्णय बिना पक्षपात के न्याय के साथ किया जाये, किसी प्रकार कोई अन्याय नहीं होना चाहिये।
- 2 अथीत किसी के विचार और राय को मानने से। क्यों कि कुर्आन और नबी

## परिणाम अच्छा है।

- 60. (हे नबी!) क्या आप ने उन
  (द्विधावादियों) को नहीं जाना, जिन
  का यह दावा है कि वह जो कुछ
  आप पर अवतिरत हुआ है तथा जो
  कुछ आप से पूर्व अवतिरत हुआ
  है, उस पर ईमान रखते हैं, तथा
  चाहते हैं कि अपने विवाद का निर्णय
  विद्रोही के पास ले जायें, जब कि
  उन्हें आदेश दिया गया है कि उसे
  अस्वीकार कर दें।? और शैतान
  चाहता है कि उन्हें सत्धर्म से बहुत
  दूर<sup>[1]</sup> कर दे।
- 61. तथा जब उन से कहा जाता है कि उस की ओर आओ जो (कुर्आन) अल्लाह ने उतारा है तथा रसूल की (सुन्नत की) ओर तो आप मुनाफ़िक़ों (द्विधावादियों) को देखते हैं कि वह आप से मुँह फेर रहे हैं।
- 62. फिर यदि उन के अपने ही कर्तूतों के कारण उन पर कोई आपदा आ पड़े, तो फिर आप के पास आकर शपथ लेते हैं कि हम ने<sup>[2]</sup> तो केवल भलाई

اَلَهُوَّزَالَى الَّذِيْنَ يَنْ عُمُوْنَ اَنَّهُمُ الْمُنُوَا بِمَا اُنُزِلَ الَيْكَ وَمَا الْنُزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَتَحَاكَمُوْ اَالَى الطّاعُوْتِ وَقَدُ أُمِرُوَا اَنْ تَكَفُّرُوْا بِهِ \* وَيُرِيْدُ الشَّيْطُنُ اَنْ يُضِلَّهُمُ ضَلَالاً بَعِيْدًا ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَاۤاَنُزُلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُوُ لِ رَائِتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصْتُنُونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿

فَكَيْفُ اِذَا اَصَابَتْهُمُ مُّصِيْبَةٌ زُّيْمَا قَدَّمَتُ اَيْدِيْيُهِمُ ثُمَّجَآءُوُلُو يَحُلِفُونَ قَبِاللهِ إِنُ اَرَدُنَاً اِلْدَاحُسَانَا وَتَوْفِيْهَا ۞

सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत ही धर्मादेशों की शिलाधार है।

- 1 आयत का भावार्थ यह है कि जो धर्म विधान कुर्आन तथा सुन्नत के सिवा किसी अन्य विधान से अपना निर्णय चाहते हों उन का ईमान का दावा मिथ्या है।
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि मुनाफ़िक़ ईमान का दावा तो करते थे, परन्तु अपने विवाद चुकाने के लिये इस्लाम के विरोधियों के पास जाते, फिर जब कभी उन की दो रंगी पकड़ी जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर मिथ्या शपथ लेते। और यह कहते कि हम केवल विवाद सुलझाने के लिये उन के पास चले गये थे। (इब्ने कसीर)

तथा (दोनों पक्ष में) मेल कराना चाहा था।

- 63. यही वह लोग हैं जिन के दिलों के भीतर की बातें अल्लाह जानता है। अतः आप उन को क्षमा कर दें, तथा उन्हें उपदेश दें, और उन से ऐसी प्रभावी बात बोलें जो उन के दिलों में उतर जाये।
- 64. और हम ने जो भी रसूल भेजा वह इस लिये ताकि अल्लाह की अनुमति से उस की आज्ञा का पालन किया जाये। और जब उन लोगों ने अपने ऊपर अत्याचार किया तो यदि वह आप के पास आते, फिर अल्लाह से क्षमा याचना करते, तथा उन के लिये रसूल क्षमा की प्रार्थना करते तो अल्लाह को अति क्षमाशील दयावान् पाते।
- 65. तो आप के पालनहार की शपथ! वह कभी ईमान वाले नहीं हो सकते, जब तक अपने आपस के विवाद में आप को निर्णायक न बनायें<sup>[1]</sup>, फिर आप जो निर्णय कर दें उस से अपने दिलों में तिनक भी संकीर्णता (तंगी) का अनुभव न करें, और पूर्णतः स्वीकार कर लें।
- 66. और यदि हम उन्हें<sup>[2]</sup> आदेश देते कि स्वयं को बध करो, तथा अपने घरों से निकल जाओ तो इन में से थोड़े के सिवा कोई ऐसा नहीं करता। और

ٳٛۅؙڵڵۣڮٵڷێڹؽڹؘؽۼڬؙؙڲٳٮڷؿؙڡٵڣۣٛٷؙڷۅۑۿٟۄٞ۠ ۏٵٷؚۛۻٛػؠؗٞؗٛؠؙٛۅؘۼڟۿؙؠؙۏڨؙڶڷٙۿۿؙڔڣؘٛٱڶڡٛ۬ؽۣۿؚۿ ٷ۫ۅؙؖڒۘڹڮڸؽۼٞٵ۞

وَمَا اَرْسُلُنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلْالِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللَّهِ وَلَوْاَئَمُمُ إِذْظُلَمُوَّا اَنْشُكُمُ جَاءُ وُكَ فَاسْتَغْفَرُ واللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللَّهَ تَوَّا بَاتِّحِيْمًا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَبَيْتَهُمُ ثُمَّلِكِيدُ وَافْ أَنْشُهِمُ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْت وَيُسِلِّمُوْ انسُلِيمًا

وَلُوْاَتَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْاَ انْفُسَكُمُ اَهِ اخْرُجُوامِنْ دِيَارِكُمْمَّافَعَكُوْهُ اِلَّاقِلِيْلُ مِّنْهُمْ وَلَوْاَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُونَ رِهِ لَكَانَ

<sup>1</sup> यह आदेश आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में था। तथा आप के निधन के पश्चात अब आप की सुन्नत से निर्णय लेना है।

<sup>2</sup> अर्थात जो दूसरों से निर्णय कराते हैं।

यिद उन्हें जो निर्देश दिया जाता है वह उस का पालन करते तो उन के लिये अच्छा और अधिक स्थिरता का कारण होता।

- 67. और हम उन को अपने पास से बहुत बड़ा प्रतिफल देते।
- 68. तथा हम उन्हें सीधी डगर दर्शा देते।
- 69. तथा जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का अनुपालन करेंगे तो वही (स्वर्ग में) उन के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने पुरस्कार किया है, अर्थात निबयों तथा सत्यवादियों, शहीदों और सदाचारियों के साथ। और वह क्या ही अच्छे साथी हैं?
- 70. यह प्रदान अल्लाह की ओर से है, और अल्लाह का ज्ञान बहुत<sup>[1]</sup> है|
- 71. हे ईमान वालो! अपने (शत्रु से) बचाव के साधन तय्यार रखो, फिर गिरोहों में अथवा एक साथ निकल पड़ो।
- 72. और तुम में कोई ऐसा व्यक्ति<sup>[2]</sup> भी है जो तुम से अवश्य पीछे रह जायेगा, और यदि तुम पर (युद्ध में) कोई आपदा आ पड़े तो कहेगाः अल्लाह ने मुझ पर उपकार किया कि मैं उनके साथ उपस्थित न था।
- 73. और यदि तुम पर अल्लाह की दया हो

خَيْرًا لَهُمْ وَاشَكَّ تَثْبِيْتًا ۞

وَّإِذَا لَالْتَيْنُهُمُ مِّنْ لَكُنَّا آجُرًا عَظِيْمًا ﴿

وَّلَهَكَيْنَاهُمُ صِرَاطًامُّسُتَقِيًا ۞

وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِلَكَ مَعَ الَّذِينُ ٱنْحَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّيبِيِّنَ وَالصِّلِتَيْقِيْنَ وَالشُّهَلَاءِ وَالصِّلِعِيْنَ وَحَسُنَ اوْلَلِكَ رَفِيْقًا ﴿

ذُلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا ٥

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوَاخُنُ وُاحِذَ رَكْمُ فَانْفِرُوا تُبَاتٍ آوِانْفِرُوا جَبِيعًا۞

وَانَّ مِنْكُوْلَمَنُ لَّبُنَظِئَنَّ ۚ فَإِنَ اصَابَتُكُوُ مُّصِيْبَةُ ۚ قَالَ قَلۡانۡعَكَ(اللهُ عَلَّ اِذۡلَوۡالْنُ مَّعَهُمُ شَهِيۡدًا۞

وَلَمِنُ أَصَابُكُمْ فَضُلٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنُ

- 1 अर्थात अपनी दया तथा प्रदान के योग्य को जानने के लिये।
- 2 यहाँ युद्ध से संबंधित अब्दुल्लाह बिन उबय्य जैसे मुनाफ़िक़ों (द्विधावादियों) की दशा का वर्णन किया जा रहा है। (इब्ने कसीर)

जाये, तो वह अवश्य यह कामना करेगा कि काश! मैं भी उन के साथ होता, तो बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता। मानो उस के और तुम्हारे मध्य कोई मित्रता ही न थी।

- 74. तो चाहिये कि अल्लाह की राह<sup>[1]</sup> में वह लोग युद्ध करें जो आख़िरत (परलोक) के बदले संसारिक जीवन बेच चुके हैं। और जो अल्लाह की राह में युद्ध करेगा, तो वह मारा जाये अथवा विजयी हो जाये तो हम उसे बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे।
- 75. और तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की राह में युद्ध नहीं करते, जब कि कितने ही निर्बल पुरुष तथा स्त्रियाँ और बच्चे हैं, जो गुहार रहे हैं कि हे हमारे पालनहार! हमें इस नगर<sup>[2]</sup> से निकाल दे, जिस के निवासी अत्याचारी हैं। और हमारे लिये अपनी ओर से कोई रक्षक बना दे, और हमारे लिये अपनी ओर से कोई सहायक बना दे।
- 76. जो लोग ईमान लाये वह अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं। और जो काफिर हैं वह उपद्रव के लिये युद्ध करते हैं। तो

لَّهُ تَكُنَّ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلِيَنَتِنَ كُنْتُ مَعَهُمُ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عِظِيمًا

فَلَيْقَالِتُلْ فِي سِيئِلِ اللهِ الَّذِينَ يَشُوُوُنَ الْحَيُوةَ الثُّنْيَا بِالْإِخْرَةِ وَمَنْ يُقَالِنُ فِي سِيئِلِ اللهِ فَيُقْتَلُ اوَيُوْلِبُ فَمَوْفَ فَوْتِيُهِ الْجُرَاعِظِيمُ

وَمَا لَكُوُ لَا تُقَاتِنُونَ فِي سَيدِلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالبِّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ النَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْورُجُنَا مِنْ هٰذِةِ الْقَرُيَةِ الطَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلُ تَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّا اَوْ الْجَعَلُ لَنَا مِنْ لَذَا مِنْ لَكَ نَصِيدًا ﴿

ٱكَّنِ يُنَ امْنُوا ايُقَاتِلُونَ فِي سِيدُكِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُو ايُقَاتِلُونَ فِي سِيدِكِ الطَّاعُوْتِ

- अल्लाह के धर्म को ऊँचा करने, और उस की रक्षा के लिये। किसी स्वार्थ अथवा किसी देश और संसारिक धन धान्य की प्राप्ति के लिये नहीं।
- 2 अर्थात मक्का नगर से। यहाँ इस तथ्य को उजागर कर दिया गया है कि कुर्आन ने युद्ध का आदेश इस लिये नहीं दिया है कि दूसरों पर अत्याचार किया जाये। बल्कि नृशंसितों तथा निर्बलों की सहायता के लिये दिया है। इसी लिये वह बार बार कहता है कि "अल्लाह की राह में युद्ध करो" अपने स्वार्थ और मनोकांक्षाओं के लिये नहीं। न्याय तथा सत्य की स्थापना और सुरक्षा के लिये युद्ध करो।

शैतान के साथियों से युद्ध करो। निःसंदेह शैतान की चाल निर्बल होती है।

77. (हे नबी!) क्या आप ने उन की नहीं देखी, जिस से कहा गया कि अपने हाथों को (युद्ध से) रोके रखो, तथा नमाज़ की स्थापना करो और जकात दो? और जब उन पर युद्ध करना लिख दिया गया तो उन में से एक गिरोह लोगों से ऐसे डर रहा है जैसे अल्लाह से डर रहा हो। या उस से भी अधिक। तथा वह कहते हैं कि हे हमारे पालनहार! हम को युद्ध करने का आदेश क्यों दे दिया. क्यों न हमें थोड़े दिनों का और अवसर दिया? आप कह दें कि संसारिक सुख बहुत थोड़ा है, तथा परलोक उस के लिये अधिक अच्छा है जो अल्लाह[1] से डरा. और उन पर कण भर भी अत्याचार नहीं किया जायेगा।

78. तुम जहाँ भी रहो, तुम्हें मौत आ
पकड़ेगी, यद्यिप दृढ़ दुर्गों में क्यों न
रहो। तथा उन को यदि कोई सुख
पहुँचता है तो कहते हैं कि यह अल्लाह
की ओर से है। और यदि कोई आपदा
आ पड़े तो कहते हैं कि यह आपके
कारण है। (हे नबी!) उन से कह दो
कि सब अल्लाह की ओर से है। इन
लोगों को क्या हो गया कि कोई बात
समझने के समीप भी नहीं[2] होते?

فَقَاتِنْوُٓٳٱوۡلِيٓٲۗۦؙٛٳڷۺۜؽڟ؈ٛٳڰؘػؽٮٛٳڵۺؽڟؚ ػٲؽؘۻۼڡؙۿؙؙؙٙ

اَلَهُ تَزَالَى الَّذِينَ قِيْلَ لَهُمُ كُفُّواْ اَيُدِيكُمُ وَاقِيمُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالرَّكُوةَ فَلَتَاكُمْتِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْتُ مِنْ فَهُمْ يَغْتُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ اَوْ اَشَكَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبِّبَالِمَ كَتَبْتُ عَلَيْنَا الْقِتَالَ الوَّلَ اَخْرُتَنَا اللَّ اَجْلِ قَرِيْتٍ قُلْ مَتَاءُ الدُّئْنَا قِيلُكُ وَالْاَحْرُةُ خُنُرُلْمِنِ اتَّفَقَ وَلاَئْفُلْمُونَ فَتِيلُكُونَ الْاَحْدُونَ لَا اللَّهُ اللَّالِيَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

أَيْنَ مَا تَكُوْ نُوْا يُدُرِلُكُمُّ الْهَوَتُ وَلَوُكُنْتُوْ فِيُبُرُوْجٍ مُّشَيِّكَةَ وَلِنَ تِصْبُهُمُّ مَسَنَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاللهِ وَإِنْ تَصِبُهُمُ سَيِّنَةٌ يَقُوْلُوْاهِ ذِهِ مِنْ عِنْدِادٌ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِاللهِ فَمَالِهُ هَٰؤُلُوْاهٰذِهِ مِنْ عِنْدِادٌ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِاللهِ قَلْمُونَ عَفْقَهُونَ حَدِيْنَا

अर्थात परलोक का सुख उस के लिये है जिस ने अल्लाह के आदेशों का पालन किया।

<sup>2</sup> भावार्थ यह है कि जब मुसलमानों को कोई हानि हो जाती तो मुनाफ़िक़

- 79. (वास्तविक्ता तो यह है कि) तुम को जो सुख पहुँचता है वह अल्लाह की ओर से होता है। तथा जो हानि पहुँचती है वह स्वयं (तुम्हारे कुकर्मों के) कारण होती है। और हम ने आप को सब मानव का रसूल (संदेशवाहक) बना कर भेजा<sup>[1]</sup> है। और (आपके रसूल होने के लिये) अल्लाह का साक्ष्य बहुत है।
- 80. जिस ने रसूल की आज्ञा का अनुपालन किया (वास्तव में) उस ने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया है। तथा जिस ने मुँह फेर लिया तो (हे नबी!) हम ने आप को उन का प्रहरी (रक्षक) बना कर नहीं भेजा<sup>[2]</sup> है।
- 81. तथा वह (आपके सामने कहते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं, और जब आप के पास से जाते हैं तो इन में से कुछ लोग रात में आप की बात के

مَّأَ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللَّهُ وَمَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَيْنَ تَفْسِكُ وَالسَّلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُوُلًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَيِهِيْبًا إِن

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاءَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَٰ فَهَا ۡ اَرۡسَلۡنٰكَ عَلَيۡهِمۡ حِفۡيۡظًا ۞

ۅؘؽۿؙۅؙڵۯ۫ؽڟٵۼڐ۫ٷؘٳۮؘٳؠڗۯؙۉٳڝڽ۫ڿٮ۬ڔڮٙؠؾۜ ڟٳؚۘؠڡؘڐؗڝؚٞۿۿ؏ۼؙؽڗٳڷڒؽ؆ؾڠۛۅڵٷٳٮڶۿڲۘؗؗؽؙڹ۠؞ڡٵ ۣؽؙڹؾۣۜؿؙۏ؆ؘڨؘٲۼؚۛڞؙؚۼؠؙٞۿؙۅٛؾۅۜڴڷۼٙڸٳڶڸڿۅۘٛڰۿ

(द्विधावादी) तथा यहूदी कहतेः यह सब नबी सल्लाह अलैहि व सल्लम के कारण हुआ। कुआन कहता है कि सब कुछ अल्लाह की ओर से होता है। अर्थात उस ने प्रत्येक दशा तथा परिणाम के लिए कुछ नियम बना दिये हैं। और जो कुछ भी होता है वह उन्हीं दशाओं का परिणाम होता है। अतः तुम्हारी यह बातें जो कह रहे हो, बड़ी अज्ञानता की बातें हैं।

- 1 इस का भावार्थ यह है कि तुम्हें जो कुछ हानि होती है तो वह तुम्हारे कुकर्मों का दुष्परिणाम होता है। इस का आरोप दूसरे पर न धरो। इस्लाम के नबी तो अल्लाह के रसूल हैं। और रसूल का काम यही है कि संदेश पहुँचा दें, और तुम्हारा कर्तब्य है कि उन के सभी आदेशों का अनुपालन करो। फिर यदि तुम अवैज्ञा करो, और उस का दुष्परिणाम सामने आये, तो दोष तुम्हारा है, न कि इस्लाम के नबी का।
- 2 अर्थात आप का कर्तव्य अल्लाह का संदेश पहुँचाना है, उन के कर्मों तथा उन्हें सीधी डगर पर लगा देने का दायित्व आप पर नहीं।

विरुद्ध परामर्श करते हैं। और वह जो परामर्श कर रहें हैं उसे अल्लाह लिख रहा है। अतः आप उन पर ध्यान न दें। और अल्लाह पर भरोसा करें, तथा अल्लाह पर भरोसा काफ़ी है।

- 82. तो क्या वह कुर्आन (के अर्थों) पर सोच विचार नहीं करते।? यदि वह अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से होता तो उस में बहुत सी प्रतिकूल (बे मेल) बातें पाते?<sup>[1]</sup>
- 83. और जब उन के पास शान्ति या भय की कोई सूचना आती है तो उसे फैला देते हैं। और यदि वह उसे अल्लाह के रसूल तथा अपने अधिकारियों की ओर फेर देते तो जो बात की तह तक पहुँचते हैं वे उस की वास्तविकता जान लेते। और यदि तुम पर अल्लाह की अनुकम्पा तथा दया न होती तो तुम में थोड़े के सिवा सब शैतान के पीछे लग<sup>[2]</sup> जाते।
- 84. तो (हे नबी!) आप अल्लाह की राह में युद्ध करें। केवल आप पर यह भार डाला जा रहा है, तथा ईमान वालों को (इस की) प्रेरणा दें। संभव है कि अल्लाह काफ़िरों का बल (तोड़ दे)। और अल्लाह का बल और उस का दण्ड सब से कड़ा है।

بِاللهِ وَكِنْيلان

ٳڡؘۜڮڒؾۜػ؉ۧۯؙۅؙؽٳڶڤٞۯ۫ٳڶڽٝۅؘڵۏػٳؽڝ۬ڃٮ۫ڮۼؙۑڔ ٳؠڵۼۅڵۅؘجٮؙٛۉٳڣؽؙۼٳڂ۫ؾؚڵٲ۫ٵػڎؚؿؙڗٳۛۛ۞

وَإِذَا جَآءَهُوُ اَمُرُّضِّنَ الْأَمْنِ اَوِالْخُوْنِ اَذَا هُوَالِهِ ﴿
وَلُوَدُوْوُ وُلِلَ الْوَلْمُولِ وَالْلَ الْوَلِمُ الْكَمْرِمِهُهُ وَلَوَلَا فَضُلُ اللهِ لَكِيلَهُ اللّهِ عَلَيْكُو وَنَعْمِنُهُ مُنْهُمُ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُو وَنَعْمَلُ اللهِ عَلَيْكُونَ وَنَعْمَلُ اللهِ عَلَيْكُونَ وَنَعْمَلُ اللهِ عَلَيْكُونُ وَلَا قِلْيُكُونُ وَلَا قَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا قَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا قَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا قَلْمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّ

فَقَاتِلُ فِيُسَبِيْلِ اللهٰ ِلَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ ۚعَسَمَ اللهُ اَنَ كُلُفَّ بَالْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ أَوَاللهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَاَشَدُّ تَتَكِيدُكُر⊛

अर्थात जो व्यक्ति कुर्आन में विचार करेगा, उस पर यह तथ्य खुल जायेगा कि कुर्आन अल्लाह की वाणी है।

<sup>2</sup> इस आयत द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है कि जब भी साधारण शान्ति या भय की कोई सूचना मिले तो उसे अधिकारियों तथा शासकों तक पहुँचा दिया जाये।

- 85. जो अच्छी अनुशंसा (सिफ़ारिश) करेगा उसे उस का भाग (प्रतिफल) मिलेगा। तथा जो बुरी अनुशंसा (सिफ़ारिश) करेगा तो उसे भी उस का भाग (कुफल)<sup>[1]</sup> मिलेगा। और अल्लाह प्रत्येक चीज़ का निरीक्षक है।
- 86. और जब तुम से सलाम किया जाये, तो उस से अच्छा उत्तर दो, अथवा उसी को दुहरा दो। निःसंदेह अल्लाह प्रत्येक विषय का हिसाब लेने वाला है।
- 87. अल्लाह के सिवा कोई बंदनीय (पूज्य) नहीं, वह अवश्य तुम्हें प्रलय के दिन एकत्र करेगा, इस में कोई संदेह नहीं। तथा बात कहने में अल्लाह से अधिक सच्चा कौन हो सकता है?
- 88. तुम्हें क्या हुआ है कि मुनाफ़िक़ों (द्विधावादियों) के बारे में दो पक्ष<sup>[2]</sup> बन गये हो। जब कि अल्लाह ने उन के कुकर्मों के कारण उन्हें औंधा कर दिया है। क्या तुम उसे सुपथ दर्शा देना चाहते हो जिसे अल्लाह ने कुपथ कर दिया हो? और जिसे अल्लाह कुपथ

ڡؙؽؙؾؿؙڡؘٛۼؙۺؘڡؘٵۼڰؘڂڛؘڎؖڲڬؙؽڵڎڬڝۛۑۘٮڰؚۊٮۛۊڰ ۅؘڡؘؽؾؿؙڡٛۼۺؘڡؘٵۼڎڝٙؽڎؖڲڮ۠ؽڵڎڮڡٛٚڵٛڞ۪ڹۿٲٷػٲؽ ٳٮڵۿۼڸػ۠ڸۺػڴؙٞڡۨؿؚؽؗؾٵؖ۞

ۅٙٳۮؘٳڂۑؚؽؙؾؙؗٛۯؠؾٙڿڲۊؚڣػؿؙٷٳۑٲڂڛۜؽڡؚؽؙۿٙٵ ٲۅؙۯڎ۠ۅؙۿٵٵۣڽؘۜٳڶڵؗؗؗؗٷػٷۼڵڮؙڴڷۣۺٞڴؘؙ۠۠۠۠ػڛؽڹؖٵؚ۞

ٱللهُ لَآرِالهُ اِلَّاهُو ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ الْقِيْمَةِ لَارَيْبَ نِيْهِ وْمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِينَتًا ۞

فَمَالَكُوْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ اَرْكَمَهُمُ بِمَاكَمَكُوُا الْثِرِيُكُ وَنَ اَنْ تَهُكُ وَامَنْ اَصَّلَ اللهُ وَمَنُ يُضُلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ سَبِيلًا

- 1 आयत का भावार्थ यह है कि अच्छाई तथा बुराई में किसी की सहायता करने का भी पुण्य और पाप मिलता है।
- 2 मक्का वासियों में कुछ अपने स्वार्थ के लिये मौखिक मुसलमान हो गये थे, और जब युद्ध आरंभ हुआ तो उन के बारे में मुसलमानों में दो विचार हो गये। कुछ उन्हें अपना मित्र और कुछ उन्हें अपना शत्रु समझ रहे थे। अल्लाह ने यहाँ बता दिया कि वह लोग मुनाफ़िक़ (द्विधावादी) हैं। जब तक मक्का से हिजरत कर के मदीना में न आ जायें, और शत्रु ही के साथ रह जायें, तो उन्हें भी शत्रु समझा जायेगा। यह वह मुनाफ़िक़ नहीं हैं जिन की चर्चा पहले की गयी है। यह मक्का के विशेष मुनाफ़िक़ हैं, जिन से युद्ध की स्थिति में कोई मित्रता की जा सकती थी, और न ही उन से कोई संबंध रखा जा सकता था।

कर दे तो तुम उस के लिये कोई राह नहीं पा सकते।

- 89. (हे ईमान वालो!) वे तो यह कामना करते हैं कि उन्हीं के समान तुम भी काफ़िर हो जाओ, तथा उन के बराबर हो जाओ। अतः उन में से किसी को मित्र न बनाओ, जब तक अल्लाह की राह में हिज्रत न करें। और यदि वह इस से विमुख हों तो उन्हें जहाँ पाओ बध करो और उन में से किसी को मित्र न बनाओ, और न सहायक बनाओ।
- 90. परन्तु इन में से जो किसी ऐसी क़ौम से जा मिलें जिन के और तुम्हारे बीच संधि हो, अथवा ऐसे लोग हों जो तुम्हारे पास इस स्थिति में आयें कि उन के दिल इस से संकुचित हो रहे हों कि वह तुम से युद्ध करें, अथवा (तुम्हारे साथ) अपनी जाति से युद्ध करें। और यदि अल्लाह चाहता तो उन को तुम पर सामर्थ्य दे देता, फिर वह तुम से युद्ध करते, तो यदि वह तुम से बिलग रह गये और तुम से युद्ध नहीं किया, और तुम से संधि कर ली, तो उन के विरुद्ध अल्लाह ने तुम्हारे लिये कोई (युद्ध करने की) राह नहीं बनाई[1] है|
- 91. तथा तुम को कुछ ऐसे दूसरे लोग भी

وَدُّوَالُوْتَكُفُّرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْ افَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً فَلَاتَتَّخِذُوا ومِنْهُمُ الولِيَاءَ حَثَّيُهُا هِرُّوا فِي سَدِيْلِ اللهِ فَإِنْ تَوَكُواْ فَخُدُوهُمُ وَافْتُلُوهُمُ حَيْثُ وَجَدُ تُنْمُؤُهُمُ وَلَاتَتَّخِذُ وَامِنُهُمُ وَلِيَّا وَلَانِصَدُواْفٌ

الاالذين يَصِلُونَ إلى قَوْمِ البَّيْكُمُو وَبَيْنَهُمُو هِيُمَّانُّ أَوْجَاءُوُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُورَانَ تُقَاتِلُوكُمُ اَوْنِقَاتِلُوا قَوْمَهُمُّ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقْتَلُوكُمُّ قَالِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمُ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُولِاللَّكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمُ عَلَيْهُمُ سَبِيلًا

سَتَجِدُ وُنَ اخْرِيْنَ يُرِيدُونَ أَنَ يَأْمَنُوكُمْ

1 अर्थात इस्लाम में युद्ध का आदेश उन के विरुद्ध दिया गया है जो इस्लाम के विरुद्ध युद्ध कर रहें हों। अन्यथा उन से युद्ध करने का कोई कारण नहीं रह जाता क्यों कि मूल चीज़ शान्ति तथा संधि है, युद्ध और हत्या नहीं।

मिलेंगे जो तुम्हारी ओर से भी शान्त रहना चाहते हैं, और अपनी जाति की ओर से भी शान्त रहना (चाहते हैं)। फिर जब भी उपद्रव की ओर फेर दिये जायें, तो उस में औंधे हो कर गिर जाते हैं। तो यदि वह तुम से बिलग न रहें और तुम से संधि न करें, तथा अपना हाथ न रोकें तो उन्हें पकड़ों, और जहाँ पाओ बध करों। हम ने उन के विरुद्ध तुम्हारे लिये खुला तर्क बना दिया है।

92. किसी ईमान वाले के लिये वैध नहीं है कि वह किसी ईमान वाले की हत्या कर दे, परन्तु चूक<sup>[1]</sup> से। तथा जो किसी ईमान वाले की चूक से हत्या कर दे तो उसे एक ईमान वाला दास मुक्त करना है, और उस के घर वालों को दियत (अर्थदण्ड)<sup>[2]</sup> दे, परन्तु यह कि वह दान (क्षमा) कर दें। फिर यदि वह (निहत) उस जाति में से हो जो तुम्हारी शत्रु है,

وَ يَاْ مَنُوْا قَوْمَهُمْ كُلْمَارُدُّ وَاللَّى الْفِتْنَةِ الْكِسُوا فِيهَا ۚ قَانَ لَّهُ يُعْتَزِ لُوْكُمْ وَيُلْقُوْاً النَّيْكُمُ السَّكَمَ وَيَلُقُوْاً اَيْكِي يَهُمْ فَخُنْ وُهُمُ وَاقْتُلُوْهُمُ حَيْثُ تَقِفْتُنُوْهُمْ وَاوْلَلْإِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُومُ سُلُطْنًا النِّهِ يُنْكًا ﴿

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ اَنْ يَقَتُلُ مُؤْمِنًا الْاخَطَأُ وَمَنْ فَعَلَ مُؤْمِنًا الْاخَطَأُ وَمَنْ فَعَلَ مُؤْمِنًا الْاخَطَأُ وَمَنْ فَعَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً فَخَوْمِنَا الْحَفَلُهُ وَلَا يَتَعَلَّمُ اللّهُ اللّهَ الْمَالَمَةُ اللّهَ الْمُلْمَةُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَةً وَلا يَنْ مُثَلِّمَةً اللّهُ اللّهُ وَعَلَاقًا كُورُ مَنْ فَوْمِ مَنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَةً وَلا أَنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مَنْ لَكُومُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانُونُ اللّهُ وَكَانُونُ اللّهُ وَكَانُونُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلِيمًا عَلَيْمً عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا

- अर्थात निशाना चूक कर उसे लग जाये।
- 2 यह अर्थदण्ड सौ ऊँट अथवा उन का मूल्य है। आयत का भावार्थ यह है कि जिन की हत्या करने का आदेश दिया गया है वह केवल इस लिये दिया गया है कि उन्हों ने इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया है। अन्यथा यिद युद्ध की स्थिति न हो तो हत्या एक महापाप है। और किसी मुसलमान के लिये कदापि यह वैध नहीं कि किसी मुसलमान की, या जिस से समझौता हो, उस की जान बूझ कर हत्या कर दे। संधि मित्र से अभिप्राय वह सभी ग़ैर मुस्लिम हैं जिन से मुसलमानों का युद्ध न हो, संधि तथा संविदा हो। फिर यिद चूक से किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उस का यह आदेश है जो इस आयत में बताया गया है। यह ज्ञातव्य है कि कुर्आन ने केवल दो ही स्थिति में हत्या को उचित किया हैं युद्ध की स्थिति में, अथवा नियमानुसार किसी अपराधी की हत्या की जाये। जैसे हत्यारे को हत्या के बदले हत किया जाये।

और वह (निहत) ईमान वाला है तो एक ईमान वाला दास मुक्त करना है। और यदि ऐसी क़ौम से हो जिस के और तुम्हारे बीच संधि है तो उस के घर वालों को अर्थदण्ड देना, तथा एक ईमान वाला दास (भी) मुक्त करना है, और जो दास न पाये तो उसे निरंतर दो महीने रोज़ा रखना है। अल्लाह की ओर से (उस के पाप की) यही क्षमा है। और अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।

- 93. और जो किसी ईमान वाले की हत्या जान बूझ कर कर दे तो उस का कुफल (बदला) नरक है। जिस में वह सदावासी होगा, और उस पर अल्लाह का प्रकोप तथा धिक्कार है। और उस ने उस के लिये घोर यातना तैयार कर रखी है।
- 94. हे ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की राह में (जिहाद के लिये) निकलो तो भली भाँति परख<sup>[1]</sup> लो, और कोई तुम को सलाम<sup>[2]</sup> करे तो यह न कहो कि तुम ईमान वाले नहीं हो। क्या तुम संसारिक जीवन का उपकरण चाहते हो? और अल्लाह के पास बहुत से परिहार (शत्रुधन) हैं। तुम भी पहले ऐसे<sup>[3]</sup> ही थे, तो अल्लाह ने तुम

وَمَنْ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَّكِدًا فَجُزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَا ابَاعْظِيمًا ®

يَايَّهُا الَّذِيُنَ امْنُوَّ الدَّاصَّرَ بُنُدُ فِي سِيْلِ اللهِ فَتَكِيَّنُوْ اوَلاَ تَقُوْلُوْ الِمَنَ الْقَى الْكِيُّوُ السَّلْمَ السَّكَمُ السَّكُو تَبْتَعُوُنَ عَصَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَقِنْ اللهِ مَعَادِمُ كَثِيْرَةُ كُذَالِكَ كُنْتُوْرِقِ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُو فَتَبْيَتُوْ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرًا

- 1 अर्थात यह कि वह शत्रु हैं या मित्र हैं।
- 2 सलाम करना मुसलमान होने का एक लक्षण है।
- 3 अर्थात इस्लाम के शब्द के सिवा तुम्हारे पास इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हु कहते हैं कि रात के समय एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था। जब उस से कुछ मुसलमान मिले तो उस ने अस्सलामु अलैकुम कहा।

पर उपकार किया। अतः भली भाँति परख लिया करो, निःसंदेह अल्लाह उस से सूचित है जो तुम कर रहे हो।

95. ईमान वालों में जो अकारण अपने घरों में रह जाते हैं, और जो अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों के द्वारा जिहाद करते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने उन को जो अपने धनों तथा प्राणों के द्वारा जिहाद करते हैं, उन पर जो घरो में रह जाते हैं, पद में प्रधानता दी है। और प्रत्येक को अल्लाह ने भलाई का वचन दिया है। और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को उन पर जो घरों में बैठे रह जाने वाले हैं, बड़े प्रतिफल में भी प्रधानता दी है।

- 96. अल्लाह की ओर से कई (उच्च) श्रेणियाँ हैं। तथा क्षमा और दया है। और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है ।
- 97. निःसंदेह वह लोग जिन के प्राण फ़रिश्ते निकालते हैं, इस दशा में कि वह अपने ऊपर (कुफ़ के देश में रह कर) अत्याचार करने वाले हों, तो उन से कहते हैं तुम किस चीज़ में थे? वह कहते हैं कि हम धरती में विवश थे। तब फ़रिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की धरती विस्तृत नहीं थी कि

ڮٙؽٮٛؾۊؽٲۿ۬ڿۮؙۏٞڽ؈ؘٲڷٷؙڡٟڹؽڹؽۼؽٛٷٛڶؖٵڷڞۜۯڔ ٷٲۺؙڂٛڡۣۮؙٷؽ؈ٚڛؽڸٵۺۅڽٲۿۅٳڸۿۄؙۉٲٮؙٛڡؙ۠ؽۿۄٝ ڡٛڟۜڶٵۺ۠ڰؙٲۺؙڿۿٟڽؽڹٵ۪ۿۅٳڮۿۅٞٷڶۿؙؽۿڞڴ ٵڷؿ۬ڿڔڽۘڗۮۜۮػؚۼۘٞٷڴڴڒۊۧۼۮٵۺ۠ڰۺؿٝۏڡٛڟۜڵ ٵؿڰؙٵؠؙڂۿؚڽؿؙؽۼڶٵڷڣ۬ۼڔؽ۫ؽٵؘۼۯٳۼڟؚڲٵٚڽٛ

ۮڒڂؾؚڝٚڬؙۉؙۅؘڡۼٛڣؚڕؘۜۜڎؖڐۜۅٞڒڂؠڎٵۘٷػٲؽ ٵڵڎؙۼؘڡؙٛٷڗٵڗٚڝؚؽؠڴٲۿ

إِنَّ الَّذِينُ تَوَقَّلُهُ مُ الْمُلَلِّكَةُ قَالُواكُةُ ظَالِمِيُ
اَنْشُوهِمُ قَالُوا فِيهُمَ كُنْتُمُ قَالُواكُلُكُا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْاَرْضِ قَالُوْ اللَّهُ تَكُنُ
اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنَهُ الْجُرُوا فِيهَا وَالْوَ لَلَّهِكَ
مَا وُلْهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا فَ

फिर भी एक मुसलमान ने उसे झूठा समझ कर मार दिया। इसी पर यह आयत उतरी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस का पता चला तो आप बहुत नाराज़ हुये। (इब्ने कसीर)

उस में हिज्रत कर<sup>[1]</sup> जाते? तो इन्हीं का आवास नरक है। और वह क्या ही बुरा स्थान है!

98. परन्तु जो पुरुष और स्त्रियाँ तथा बच्चे ऐसे विवश हों कि कोई उपाय न रख सकें, और न (हिज्रत की) कोई राह पाते हों।

99. तो आशा है कि अल्लाह उन को क्षमा कर देगा। निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञान्त क्षमाशील है।

100. तथा जो कोई अल्लाह की राह में हिज्रत करेगा तो वह धरती में बहुत से निवास स्थान तथा विस्तार पायेगा। और जो अपने घर से अल्लाह और उस के रसूल की ओर निकल गया, फिर उसे (राह में ही) मौत ने पकड़ लिया तो उस का प्रतिफल अल्लाह के पास निश्चित हो

اِلَّا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّحِالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيْعُونَ حِيْـلَةً وَّلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيْـلًا ﴿

فَأُولَلِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَعَنْهُمُوْ وَكَانَ اللهُ عَفْوًا غَفْوُرًا ﴿

وَمَنُ يُّهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْاَمُ ضِ مُلِغَمَّا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنُ يَخُرُجُ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ تُحَدَّيُكُ مِنَ اللهِ غَفْوُرًا اللهِ اللهِ وَكَانَ اللهِ عَفْوُرًا الرَّحِيْمَا أَ

ा जब सत्य के विरोधियों के अत्याचार से विवश हो कर नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम मदीने हिज्रत (प्रस्थान) कर गये, तो अरब में दो प्रकार के देश हो गये। मदीना दारुल हिज्रत (प्रवास गृह) था। जिस में मुसलमान हिज्रत कर के एकत्र हो गये। तथा दारुल हर्ब। अर्थात वह क्षेत्र जो शत्रुवों के नियंत्रण में था। और जिस का केन्द्र मक्का था। यहाँ जो मुसलमान थे वह अपनी आस्था तथा धार्मिक कर्म से वंचित थे। उन्हें शत्रु का अत्याचार सहना पड़ता था। इस लिये उन्हें यह आदेश दिया गया था कि मदीने हिज्रत कर जायें। और यदि वह शक्ति रखते हुये हिज्रत नहीं करेंगे तो अपने इस आलस्य के लिए उत्तर दायी होंगे। इस के पश्चात् आगामी आयत में उन की चर्चा की जा रही है जो हिज्रत करने से विवश थे। मक्का से मदीना हिज्रत करने का यह आदेश मक्का की विजय सन् 8 हिज्री के पश्चात् निरस्त कर दिया गया। इब्ने अब्बास रिज़यल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में कुछ मुसलमान काफिरों की संख्या बढ़ाने के लिये उन के साथ हो जाते थे। और तीर या तलवार लगने से मारे जाते थे, उन्हीं के बारे में यह आयत उत्तरी। (सहीह बुख़ारी, 4596)

गया। और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

101. और जब तुम धरती में यात्रा करो तो नमाज्<sup>[1]</sup> क्स्र (संक्षिप्त) करने में तुम पर कोई दोष नहीं, यदि तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सतायेंगे। वास्तव में काफिर तुम्हारे खुले शत्रु हैं।

102. तथा (हे नबी!) जब आप (रणक्षेत्र में) उपस्थित हों, और उन के लिये नमाज की स्थापना करें तो उन का एक गिरोह आप के साथ खड़ा हो जाये. और अपने अस्त्र शस्त्र लिये रहे। और जब वह सज्दा कर लें, तो तुम्हारे पीछे हो जायें, तथा दूसरा गिरोह आये जिस ने नमाज़ नेहीं पढ़ी है, और आप के साथ नमाज पढ़ें। और अपने अस्त्र शस्त्र लिये रहें। काफ़िर चाहते हैं कि तुम अपने शस्त्रों से निश्चेत हो जाओ तो तुम पर यकायक धावा बोल दें। और तुम पर कोई दोष नहीं, यदि वर्षा के कारण तुम्हें दुःख हो अथवा तुम रोगी रहो कि अपने शस्त्र[2] उतार दो। तथा अपने बचाव का

وَإِذَا صَٰرَبْنُوْ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسَ عَكَيْكُوْ جُنَاحٌ أَنْ نَقَصُّرُوْ امِنَ الصَّلوٰةِ ﴿ اِنْ حِفْتُمُ أَنُ يَّفْتِنَكُوُ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَالرَّقَ الْكُفِرِ مِنْ كَانُوُ ا لَكُوْعَدُوَّا الْمِبْدِيْنَا ۞

وَإِذَا كُنْتَ فِيهُمْ فَاقَهُمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمُ كَايَّهُ فَةٌ مِّنْهُمُ مُعَكَ وَلْيَا خُنُ وَ اَسْلِحَتَهُمُّ مَّ فَإِذَا سَبِدُوا فَلْيُلُونُوا مِنْ وَرَآبٍ كُمْ وَلَتَالَتِ كَايَّا هَنَةٌ أُخُرى لَوَيُصَنُّوا فَلْيُصَنُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُنُ وَاحِدُ رَهُمْ وَ السِّلِحَتَهُمُ وَوَدَ وَلَيْنَاخُنُ كُمْ وَالُو تَعْفُلُونَ عَنَ السِّلِحَتَهُمُ وَوَدَ وَامْتِعَتَكُمْ فَيَمِينُكُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْدُكُ وَالْحَدَيْمُ وَالْمِكَةَ وَاحِدَةً وَالْمَعَلَى وَلَا مُنْكُمْ مَعْدَلُمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمِ وَمَعْدَلُمُ وَالْمُؤْمِنَ عَنْ اللَّهُ الْمَعْمَلِيلِ فَيَعْمَلُولِ اللَّهُ الْمَعْلَمُ وَالْمُؤْمِنِينَ عَنْ اللَّهُ فَيْدُونَ وَحُدُنُ وَالْمَعْمُ وَالسِّلِمَ وَيَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ وَالْمُؤْمِنِينَ عَنَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنَا اللَّهُ الْمَعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْلُولُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا ا

ग क्स का अर्थ चार रक्अत वाली नमाज़ को दो रक्अत पढ़ना है। यह अनुमित प्रत्येक यात्रा के लिये हैं शत्रु का भय हो, या न हो।

<sup>2</sup> इस का नाम (सलातुल खौफ़) अर्थात भय के समय की नमाज़ है। जब रणक्षेत्र में प्रत्येक समय भय लगा रहे, तो उस की विधि यह है कि सेना के दो भाग कर लें। एक भाग को नमाज़ पढ़ायें, तथा दूसरा शत्रु के सम्मख खड़ा रहे, फिर दूसरा आये और नमाज़ पढ़े। इस प्रकार प्रत्येक गिरोह की एक रक्अत और इमाम की दो रक्अत होंगी। हदीसों में इस की और भी विधियाँ आई हैं। और यह युद्ध की स्थितियों पर निर्भर है।

ध्यान रखो। निःसंदेह अल्लाह ने काफ़िरों के लिये अपमान कारी यातना तय्यार कर रखी है।

- 103. फिर जब तुम नमाज़ पूरी कर लो, तो खड़े, बैठे, लेटे प्रत्येक स्थिति में अल्लाह का स्मरण करो। और जब तुम शान्त हो जाओ तो पूरी नमाज़ पढ़ो। निःसंदेह नमाज़ ईमान वालों पर निर्धारित समय पर अनिवार्य की गई है।
- 104. तथा तुम (शत्रु) जाति का पीछा करने में शिथिल न बनो, यदि तुम्हें दुख पहुँचा है, तो तुम्हारे समान उन्हें भी दुख पहुँचा है। तथा तुम अल्लाह से जो आशा<sup>[1]</sup> रखते हो, वह आशा वह नहीं रखते। तथा अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।
- 105. (हे नबी!) हम ने आप की ओर इस पुस्तक (कुर्आन) को सत्य के साथ उतारा है, तािक आप लोगों के बीच उस के अनुसार निर्णय करें, जो अल्लाह ने आप को बताया है, और विश्वासघातियों के पक्षधर न<sup>[2]</sup> बनें ।

فَإِذَا قَضَيْتُهُ الصَّلَوةَ فَاذَكُرُوااللهَ قِيلِمَّا وَقَعُنُو دَا وَعَلَى جُنُو بِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنُتُهُ فَاقِيْمُواالصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُن كِتْبًاهُو قُوْتًا ⊕

وَلاَ تَهِنُوْا فِي الْبَتِغَاءِ القُوْمِ الْ تَكُوْنُوُا تَالْمُوْنَ فِانَّهُ مُ يَالْمُكُونَ كَمَا تَالْمُوْنَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَالاَ يَرْجُونَ \* وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا عَلِيْمًا

ٳڰؘٲٵ۬ڎٚڷؙؽٙٳڷؽڬٵڰێڹڹٳڵؾؗٙۨڿػؙۄؙؠؽؗؽٵڶڰٵڛ ؠؠٵۜۯٮڬٲٮڵڎ۫ٷڵڒڰڞؙڵۣڵڂؘٳٙڹؽڹٛڂؘڝؽؙػٲؗؗؗ

- अर्थात प्रतिफल तथा सहायता और समर्थन की।
- यहाँ से अर्थात आयत 105 से 113 तक, के विषय में भाष्यकारों ने लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक अन्सारी की कवच (ज़िरह) चुरा ली। और जब देखा कि उस का भेद खुल जायेगा तो उस का आरोप एक यहूदी पर लगा दिया। और उस के क़बीले के लोग भी उस के पक्षधर हो गये। और नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के पास आये, और कहा कि आप इसे निर्दोष घोषित कर दें। और उन की बातों के कारण समीप था कि आप उसे निर्दोष घोषित कर के यहूदी को अपराधी बना देते कि आप को सावधान करने के लिये यह आयतें उतरीं। (इब्ने जरीर) इन आयतों का साधारण भावार्थ यह है कि मुसलमान न्यायधीश को चाहिये कि किसी पक्ष

106. तथा अल्लाह से क्षमा याचना करते रहें, निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है ।

107. और उन का पक्ष न लें, जो स्वयं अपने साथ विश्वासघात करते हों, निःसंदेह अल्लाह विश्वासघाती, पापी से प्रेम नहीं करता।[1]

108. वह (अपने करतूत) लोगों से छुपा सकते हैं। तथा अल्लाह से नहीं छुपा सकते। और वह उन के साथ होता है, जब वह रात में उस बात का परामर्श करते हैं, जिस से वह प्रसन्न नहीं<sup>[2]</sup> होता। तथा अल्लाह उसे घेरे हुये है जो वह कर रहे हैं।

109. सूनो! तुम्हीं वह हो कि संसारिक जीवन में उन की ओर से झगड़ लिये। तो प्रलय के दिन उन की ओर से कौन अल्लाह से झगड़ेगा, और कौन उन का अभिभाषक (प्रतिनिधि) होगा?

110. जो व्यक्ति कोई कुकर्म करेगा, अथवा अपने ऊपर अत्याचार करेगा, और फिर अल्लाह से क्षमा याचना करेगा, तो वह उसे अति क्षमी दयावान् पाएगा । وَّاسْتَغُفِرِ اللهَ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿

ۅؘڵڬؙۜٵؚۮؚڷۼڽ اڵۏؚؽؙؽۼٛؾٚٵٛۮؙۏٵؘڡ۫ۺؘۘۿؙۄؙ ٳؾؖٵڵۿٙڵٳؽؙۅۻؙڞؙػٲؽڂۜۊٵڴٵؿؿؙؽٵ۠ڰ۠

ؿۜٮؙؾۘڂٛڤؙٷڹڝؘٵڵٮٛٳڛۅؘڒڲۺؗؾۜڂٛڤؙۅٛؽڝؽ ٵۺۊۘٷۿۅۜڡؘۼۿؙۄؙٳڎؙؽؙڹؾؚۨٮؖٷؙڹ؆ڵڮۯڟؗۑڝ ٵڵڡۜۘٷٚڸٷػٵؽٵۺڰؙؠؚؠٵؘؽۼۘؠٞڵۅٛؽؘڡؙڿؽڟٵ۞

ۿٙٱنؙڎؙڎٞۿٷؙڵڒٙٵؚۘۼۘٳۮڶؾؙۅ۠ۼۘؿۿؙۮ؈۬ٳڬؾڸۏۊ ٵڵڎؙؿێٵۜڡٚؿؘؽؙؿ۠ۼٳۮڶٵڛ۬ڎۼۿؙۮؙؽۅ۫ڡٙٵڶڤؚؽػۊ ٲ؞ؙۄؙڞٛؿٷؙۏؙۼڲڽۿؚۮۛٷڽؽڵڰ۞

وَمَنُ يَعْمَلُ سُوْءَ الْوَيْظُلِمُ نَفْسَة ثُرَّيَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله عَفْوُرًا تَرْجِيْمًا ۞

का इस लिये पक्षपात न करे कि वह मुसलमान है। और दूसरा मुसलमान नहीं है, बल्कि उसे हर हाल में निष्पक्ष हो कर न्याय करना चाहिए।

- आयत का भावार्थ यह है कि न्यायधीश को ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जिस में किसी का पक्षपात हो।
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि मुसलमानों को अपना सहधर्मी अथवा अपनी जाति या परिवार का होने के कारण किसी अपराधी का पक्षपात नहीं करना चाहिये। क्योंकि संसार न जाने, परन्तु अल्लाह तो जानता है कि कौन अपराधी है, कौन नहीं।

111. और जो व्यक्ति कोई पाप करता है तो अपने ऊपर करता<sup>[1]</sup> है। तथा अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।

- 112. और जो व्यक्ति कोई चूक अथवा पाप स्वयं करे, और फिर किसी निर्दोष पर उस का आरोप लगा दे तो उस ने मिथ्या दोषारोपण तथा खुले पाप का<sup>[2]</sup> बोझ अपने ऊपर लाद लिया।
- 113. और (हे नबी!) यदि आप पर अल्लाह की दया तथा कृपा न होती तो उन के एक गिरोह ने संकल्प ले लिया था कि आप को कुपथ कर दें, और वह स्वयं को ही कुपथ कर रहे थे। तथा वह आप को कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। क्यों कि अल्लाह ने आप पर पुस्तक (कुर्आन) तथा हिक्मत (सुन्नत) उतारी है। और आप को उस का ज्ञान दे दिया है जिसे आप नहीं जानते थे। तथा यह आप पर अल्लाह की बड़ी दया है।
- 114. उन के अधिकांश सरगोशी में कोई भलाई नहीं होती, परन्तु जो दान अथवा सदाचार या लोगों में सुधार कराने का आदेश दे। और जो कोई ऐसे कर्म अल्लाह की प्रसन्नता के

وَمَنْ تَكُسِّبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا كَيْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه \* وَكَانَ اللّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

ۅٙڡؘؽؙڲؙڛؚٛڹڿٙڟۣؽۧڠؙٲۉٳ۬ڷؠٵؙؿ۠ۊۜؽۯڡڔٮؚ؋ڹڔؖؽؙٵ ڡؘٛڡٙۑٵڂػؘػڶڹؙڣؾٵڴٷؚۯؿٵۿؙؚؠؽٵۿ

وَلَوْلاَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ لَمَّ لَمَّ لَكُولَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُّونَ اللَّا طَلَمَ هُمُ وَمَا يُضِلُّونَ اللَّهُ انْشُهُ هُمْ وَمَا يَضُرُّونَ كَ مِنْ شَمُّ وَمَا يَضُلُونَ اللهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ تَكُمْ لَا يَعْلَمُ لَا يُعْلَمُنَا وَمَا لَمَنْ تَعْلَمُ لَا يُعْلَمُنَا فَاللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ تَعْلَمُنَا فَاللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَاللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَاللّٰهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿

لاخَيُرَ فِى كَثِيْرِيِّنُ نَنْجُوْلُهُمْ اِلْاَمَنُ اَمَّرَ ىصِكَاقَةٍ اَوْمَغُرُّوْفٍ اَوْاصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَقْفُعُلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاۤ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوُنِیْ اِجُرًاعِظِیْمًا۞

भावार्थ यह है कि जो अपराध करता है उस के अपराध का दुष्परिणाम उसी के ऊपर है। अतः तुम यह न सोचो कि अपराधी के अपने सहधर्मी अथवा संबंधी होने के कारण, उस का अपराध सिद्ध हो गया, तो हम पर भी धब्बा लग जायेगा।

<sup>2</sup> अर्थात स्वयं पाप कर के दूसरे पर आरोप लगाना दुहरा पाप है।

<sup>3</sup> कि आप निर्दोष को अपराधी समझ लें।

लिये करेगा तो हम उसे बहुत भारी प्रतिफल प्रदान करेंगे।

- 115. तथा जो व्यक्ति अपने ऊपर
  मार्गदर्शन उजागर हो जाने के<sup>[1]</sup>
  पश्चात् रसूल का विरोध करे, और
  ईमान वालों की राह के सिवा
  (दूसरी राह) का अनुसरण करे तो
  हम उसे वहीं फेर<sup>[2]</sup> देंगे जिधर
  फिरा है। और उसे नरक में झोंक
  देंगे तथा वह बुरा निवास स्थान है।
- 116. निःसंदेह अल्लाह इसे क्षमा<sup>[3]</sup> नहीं करेगा कि उस का साझी बनाया जाये, और इस के सिवा जिसे चाहेगा क्षमा कर देगा। तथा जो अल्लाह का साझी बनाता है वह कुपथ में बहुत दूर चला गया।
- 117. वह (मिश्रणवादी) अल्लाह के सिवा देवियों को ही पुकारते हैं। और धिक्कारे हुये शैतान को पुकारते हैं।
- 118. अल्लाह ने जिसे धिक्कार दिया है। और उस (शैतान) ने कहा था कि मैं तेरे भक्तों से एक निश्चित भाग ले कर रहूँगा।
- 119. और उन्हें अवश्य बहकाऊँगा. तथा

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَ الْهُلٰى وَيَـ تَبِعُ غَيُرَسِينِلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّ وَنُصُٰلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَءَتُ مَصِيرًاهُ

اِتَّاللَّهُ لاَيغْفِرُ اَنْ يُّشُركَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوُنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكُ بِاللهِ فَقَلُ ضَلَّ ضَلاً بَعِيْدًا ۞

> ٳؽؙؾۜۮ۫ۼؙۅؙؽؘڡؚؽؙۮؙۏڹ؋ٙٳڵۜؖؖٚٳڶڟۜٵ۫ۅٙٳڶ ؾۜۮؙۼؙۅؙؽٳڵڒۺؙؽڟٵٞۺؚۜڔؽ۫ڲٵ۞

لَّعَتَهُ اللهُ مَ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ قَمِنُ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوْضًا ﴿

وَلَاضِلَنَّهُمْ وَلَامَتِينَّهُمْ وَلَامُرَّتُهُمُ

- 2 विद्वानों ने लिखा है कि यह आयत भी उसी मुनाफ़िक़ से संबंधित है। क्योंिक जब नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने उस के विरुद्ध दण्ड का निर्णय कर दिया तो वह भाग कर मक्का के मिश्रणवादियों से मिल गया। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)। फिर भी इस आयत का आदेश साधारण है।
- 3 अर्थात शिर्क (मिश्रणवाद) अक्षम्य पाप है।

कामनायें दिलाऊँगा, और आदेश दूँगा कि वह पशुओं के कान चीर दें। तथा उन्हें आदेश दूँगा, तो वे अवश्य अल्लाह की संरचना में परिवर्तन<sup>[1]</sup> कर देंगे। तथा जो शैतान को अल्लाह के सिवा सहायक बनायेगा तो वह खुली क्षति में पड़ गया।

- 120. वह उन को वचन देता, तथा कामनाओं में उलझाता है। और उन को जो वचन देता है वह धोखे के सिवा कुछ नहीं है।
- 121. उन्हीं का निवास स्थान नरक है। और वह उस से भागने की कोई राह नहीं पायेंगे।
- 122. तथा जो लोग ईमान लाये, और सत्कर्म किये, हम उन को ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। वे उस में सदावासी होंगे। यह अल्लाह का सत्य वचन है। और अल्लाह से अधिक सत्य कथन किस का हो सकता है?
- 123. (यह प्रतिफल) तुम्हारी कामनाओं तथा अहले किताब की कामनाओं पर निर्भर नहीं। जो कोई भी दुष्कर्म करेगा तो वह उस का कुफल पायेगा, तथा अल्लाह के सिवा अपना कोई रक्षक और सहायक नहीं पायेगा।

فَيُبُبَتِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِالشَّيْطُنَ وَلِيًّا صِّنُ دُونِ اللهِ فَقَلُ خَسِرَخُنُرانًا شِّبْينًا ﴿

ؾٙڝؚۮؙۿؙؙۮؚۅؘؽؙؠڔۜٙێؠؙۼۣڎ۫ٷڝٙٵؾڝؚۮۿؙؗڞؙٳۺۜؽڟڽٛ ٳڒٮۼٚڒٛٶٵ؈

ٳؙۅؙڵڸٟٙڮؘڡؘٲ۬ۏٮۿؙۄؙجَهَثَّمُ ؙۏؘڒٳۑڿؚٮ۠ۏؙؽؘۘۼؠؙؗؠؙٵ مَڿؽڝؖٵ

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوَّاوَعَمِلُواالطِّلِحْتِ سَنُكْ خِلُهُمُوْجَنَّتِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُلُرُ خْلِدِيْنَ فِيهُمَّا اَبْدًا وْعُدَاللهِ حَقَّا وْمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلاً

لَيْسَ بِأَمَانِيتِكُةُ وَلَآامَانِ ٓاهُلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوِّءًا يُّجْزَبِهٖ ٚ وَلاِيَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلاَضِيْرًا⊛

<sup>1</sup> इस के बहुत से अर्थ हो सकते हैं, जैसे गोदना, गुद्वाना, स्त्री का पुरुष का आचरण और स्वभाव बनाना, इसी प्रकार पुरुष का स्त्री का आचरण, तथा रूप धारण करना आदि।

- 124. तथा जो सत्कर्म करेगा, वह नर हो अथवा नारी, और ईमान भी<sup>[1]</sup> रखता होगा, तो वही लोग स्वर्ग में प्रवेश पायेंगे, और तनिक भी अत्याचार नहीं किये जायेंगे।
- 125. तथा उस व्यक्ति से अच्छा किस का धर्म हो सकता है जिस ने स्वयं को अल्लाह के लिये झुका दिया, और वह एकेश्वरवादी भी हो। और एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म का अनुसरण कर रहा हो? और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना विशुद्ध मित्र बना लिया।
- 126. तथा अल्लाह ही का है, जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, और अल्लाह प्रत्येक चीज़ को अपने नियंत्रण में लिये हुये है।
- 127. (हे नबी!) वह स्त्रियों के बारे में आप से धर्मादेश पूछ रहे हैं। आप कह दें कि अल्लाह उन के बारे में तुम्हें आदेश देता है, और वह आदेश भी हैं जो इस से पूर्व पुस्तक (कुर्आन) में तुम्हें उन अनाथ स्त्रियों के बारे में सुनाये गये हैं, जिन के निर्धारित अधिकार तुम नहीं देते,

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِنْ ذَكِرٍ آوَانُثَىٰ وَهُوَمُوُومِنٌ فَأُولَلِكَ يَنُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيُرًا۞

ۅؘڡۜ؈ؙٲڂڛڽؙڋؽێٵڝؚۧؠۜڽٛٲۺۘڵۄؘۅؘۻٛۿٷؽڷۼ ۅؘۿۅٞڡؙڠڛڹۢۊٵٮ*ۜڹۼۅڸ*ۜڐٳڹڔڵۿۣؽۅؘڂڹؽؙڡٞٵ ۅؘٲڰؘٚڹؘۮؘٲڵڰٛٳڹڔ۠ۿٟؽ۫ۄؘڂؘؚڶؽڴ۞

وَلِلهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ يِكُلِّ شَمُّ عُيْمُكًا ﴿

وَيَسُتَفُتُونَكَ فِى النِّسَآءِ ۚ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهُنَّ وَمَايُتُلْ عَلَيْكُوْ فِى الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَآءِ اللّـتِى لَاتُؤْتُو ْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتُرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْشُتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَانْ تَقُومُولُلِيْتُلْمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعُكُولُ اللِّيسُةِ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللهِ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللهِ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللهِ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

1 अर्थात सत्कर्म का प्रतिफल सत्य आस्था और ईमान पर आधारित है कि अल्लाह तथा उस के सब निबयों पर ईमान लाया जाये। तथा हदीसों से विद्वित होता है कि एक बार मुसलमानों और अहले किताब के बीच विवाद हो गया। यहूदियों ने कहा कि हमारा धर्म सब से अच्छा है। मुक्ति केवल हमारे ही धर्म में है। मुसलमानों ने कहाः हमारा धर्म सब से अच्छा तथा अंतिम धर्म है। उसी पर यह आयत उतरी। (इब्ने जरीर) और उन से विवाह करने की रुचि रखते हो, तथा उन बच्चों के बारे में भी जो निर्बल हैं। तथा (यह भी आदेश देता है कि) अनाथों के लिये न्याय पर स्थित रहो।<sup>[1]</sup> तथा तुम जो भी भलाई करते हो अल्लाह उसे भली भाँति जानता है।

- 128. और यदि किसी स्त्री को अपने पित से दुव्यवहार अथवा विमुख होने की शंका हो, तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि आपस में कोई संधि कर लें, और संधि कर लेना ही अच्छा<sup>[2]</sup> है। और लोभ तो सभी में होता है। और यदि तुम एक दूसरे के साथ उपकार करो और (अल्लाह से) डरते रहो तो निःसंदेह तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उस से सूचित है।
- 129. ओर यदि तुम अपनी पितनयों के बीच न्याय करना चाहो, तो भी ऐसा कदापि नहीं कर<sup>[3]</sup> सकोगे। अतः एक ही की ओर पूर्णतः झुक<sup>[4]</sup>

وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوْزًا آوْ اِعْرَاضًا فَلَاجُنَا مَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأَضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَ وَإِنْ تُحْسِنُو اوَتَتَّقُوْا فِإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْاَانْ تَعْبِ لُوْابَيْنَ السِّمَا َ وَلَوُ حَرَصْتُو فَلاتَقِيلُوُّا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَكَ رُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوُّا فَإِنَّ اللهَ كَانَ

- ा इस्लाम से पहले यदि अनाथ स्त्री सुन्दर होती तो उस का संरक्षक यदि उस का विवाह उस से हो सकता हो, तो उस से विवाह कर लेता परन्तु उसे महर (विवाह उपहार) नहीं देता। और यदि सुन्दर न हो तो दूसरे से उसे विवाह नहीं करने देता था। तािक उस का धन उसी के पास रह जाये। इसी प्रकार अनाथ बच्चों के साथ भी अत्याचार और अन्याय किया जाता था, जिन से रोकने के लिये यह आयत उतरी। (इब्ने कसीर)
- 2 अर्थ यह है कि स्त्री, पुरुष की इच्छा और रुचि पर ध्यान दें। तो यह संधि की रीति अलगाव से अच्छी हैं।
- 3 क्यों कि यह स्वभाविक है कि मन का आकर्षण किसी एक की ओर होगा।
- 4 अर्थात जिस में उसके पित की रुचि न हो, और न व्यवहारिक रूप से बिना

غَفُورًا رَّحِمًا

न जाओ, और (शेष को) बीच में लटकी हुई न छोड़ दो। और यदि (अपने व्यवहार में) सुधार<sup>[1]</sup> रखो और अल्लाह से डरते रहो तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

- 130. और यदि दोनों अलग हो जायें तो अल्लाह प्रत्येक को अपनी दया से (दूसरे से) निश्चिंत<sup>[2]</sup> कर देगा। और अल्लाह बड़ा उदार तत्वज्ञ है ।
- 131. तथा अल्लाह ही का है, जो आकाशों तथा धरती में है। और हम ने तुम से पूर्व अहले किताब को तथा तुम को आदेश दिया है कि अल्लाह से डरते रहो। और यदि तुम कुफ़ (अवैज्ञा) करोगे तो निस्संदेह जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, वह अल्लाह ही का है। तथा अल्लाह निस्पृह<sup>[3]</sup> प्रशंसित है।
- 132. तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों तथा धरती में हैं। और अल्लाह काम बनाने के लिये बस है।
- 133. और वह चाहे तो, हे लोगो! तुम्हें ले जाये<sup>[4]</sup> और तुम्हारे स्थान पर

وَاِنْ يَّتَغَرَّقَا يُغُنِ اللهُ كُلَّامِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا كِينِمًا

وَيِلْهِ مَا فِي النَّهُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَّدُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ الْوُتُواالكِتِبَ مِنْ قَبْلِكُوْ وَالتَّاكُوُ اَنِ اثَّقُوااللَّهَ وَإِنْ تَكُفُوُوا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّلْوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ْ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيبًا حَمِيْدًا ا

وَلِلهِ مَا فِي السَّلَمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيُلًا۞

إِنْ يَشَأَيْنُ هِبُكُهُ آيُثُهَا التَّاسُ وَيَاتِ

पति के हो |

- 1 अर्थात सब के साथ व्यवहार तथा सहवास संबंध में बराबरी करो।
- 2 अर्थात यदि निभाव न हो सके तो विवाह बंधन में रहना आवश्यक नहीं। दोनों अलग हों जायें, अल्लाह दोनों के लिये पित तथा पत्नी की व्यवस्था बना देगा।
- 3 अर्थात उस की अवैज्ञा से तुम्हारा ही बिगड़ेगा।
- 4 अर्थात तुम्हारी अवैज्ञा के कारण तुम्हें ध्वस्त कर दे। और दूसरे आज्ञाकारियों

दूसरों को ला दे। तथा अल्लाह ऐसा कर सकता है।

134. जो संसारिक प्रतिकार (बदला) चाहता हो तो अल्लाह के पास संसार तथा परलोक दोनों का प्रतिकार (बदला) है। तथा अल्लाह सब की बात सुनता और सब के कर्म देख रहा है।

135. हे ईमान वालो! न्याय के साथ खड़े रह कर अल्लाह के लिये साक्षी (गवाह) बन जाओ। यद्यपि साक्ष्य (गवाही) तुम्हारे अपने अथवा माता पिता और समीपवर्तियों के विरुद्ध हो, यदि कोई धनी अथवा निर्धन हो तो अल्लाह तुम से अधिक उन दोनों का हितैषी है। अतः अपनी मनोकांक्षा के लिये न्याय से न फिरो। और यदि तुम बात घुमा फिरा कर करोगे, अथवा साक्ष्य देने से कतराओगे, तो निःसंदेह अल्लाह उस से सूचित है जो तुम करते हो।

136. हे ईमान वालो! अल्लाह तथा उस के रसूल, और उस पुस्तक (कुर्आन) पर जो उस ने अपने रसूल पर उतारी है, तथा उन पुस्तकों पर जो इस से पहले उतारी हैं, ईमान लाओ। और जो अल्लाह तथा उस के फ़रिश्तों, उस की पुस्तकों और अन्त दिवस (प्रलय) को अस्वीकार करेगा, तो वह कुपथ में बहुत दूर जा पड़ा।

137. निःसंदेह जो ईमान लाये, फिर

को पैदा कर दे।

بِالْخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰ لِكَ قَدِيْرًا ۞

مَنُ كَانَ يُرِيُنُ ثُوَّابَ النُّنْبَا فَعِنْكَ اللهِ ثُوَابُ النُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا بُصِيُرًا ﴿

يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوْا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهُ كَاءُلِلْهِ وَلُوَعَلَ اَنْفُسُكُوْ اَوِالْوَالِكَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ إِنْ ثَكِنُ غِنِيًّا اَوْفَقِيرًا فَاللهُ اَوْلَى بِهِمَا تَّفَلُ ثُولُوا \* وَلَنْ تَلْوَا اَوْتَغُرْضُوْا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرًا ۞

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْآ الِمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِيْتِ الَّذِيُ نَرِّلُ عَلْ رَسُولِهِ وَالْكِيْتِ الَّذِيِّ اَلَّذِيِّ اَلْذِيِّ اَلْذِيِّ اَلْكِيْتِ قَبُلُ وَمَنْ يَكُفُّرُ وِاللهِ وَمَلْلِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِرِ الْاِخِرِ فَقَدُ صَلَّ صَلاكِهِ بَعِيْدًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ امْنُواتُمَّ كَفَرُوانُمَّ الْمُنُواتُمَّ كَفَرُواتُمَّ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

काफ़िर हो गये, फिर ईमान लाये, फिर काफ़िर हो गये, फिर कुफ में बढ़ते ही चले गये तो अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा और न उन्हें सीधी डगर दिखायेगा।

- 138. (हे नबी!) आप मुनाफ़िक़ों (द्विधावादियों) को शुभ सूचना सुना दें कि उन्हीं के लिये दुख़दायी यातना है।
- 139. जो ईमान वालों को छोड़ कर, काफ़िरों को अपना सहायक मित्र बनाते हैं, क्या वह उन के पास मान सम्मान चाहते हैं? तो निःसंदेह सब मान सम्मान अल्लाह ही के लिये<sup>[1]</sup> है |
- 140. और उस (अल्लाह) ने तुम्हारे लिए अपनी पुस्तक (कुर्आन) में यह आदेश उतार<sup>[2]</sup> दिया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों को अस्वीकार किया जा रहा है, तथा उन का उपहास किया जा रहा है, तो उन के साथ न बेठो, यहाँ तक कि वह दूसरी बात में लग जायें। निःसंदेह तुम उस समय उन्हीं के समान हो जाओगे। निश्चय अल्लाह मुनाफ़िक़ों (द्विधावादियों) तथा काफ़िरों सब को नरक में एकत्र करने वाला है।
- 141. जो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहा करते हैं, यदि तुम्हें अल्लाह की सहायता से विजय प्राप्त हो, तो कहते हैं: क्या

ازُدَادُوْاكُفُّرًا لَّكُو يَكُنِّ اللَّهُ لِيَغْفِمَ لَهُمُ وَلَالِيهَدِينَهُمُّ سَبِيْلَا۞

بَشِّرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا بَا الِيُمَا اللهُ

ٳڷڒڽڽؙڽؘؾؾۧڿڎؙۉڹٲڬۿؚڕۺؘٲٷڸؽۜٵٙڝٛڽؙۮۅۛڣ ٵڵؙٷؙؠڹؽؙڹٵؽڹؾۘۼؙۅٛؽۼڹؽ<sup>ۿ</sup>ٵڵۼڗۜۜۊۜڣٙٳڽۧٲڵۼڗۜۊۜ ڔڵؿۄڿٮٮؙڠٵۿ

ۅؘقَڬۘڗؙڷۜػڷؽڬڎ؈ٚٳڰؽؾؚ۬ٲؽٳۮؘٳڛؘڡ۬ڴۄؙٳڸؾؚ ٳؠڵۅؽڬڡؙٚڔؙؠۿٳۘۘۅؽؙؾؘۿۯؘٳ۫ؠۿٵڣؘڵڗؿٙڠ۠ٮٛ۠ۉٳڡؘڡۿؙۄ ڂؿۨٞؾؿؙٷڞؙۅٳ؈۫ٙڂڽؽؿۼؽڕ؋ۧٵۣؖڰۿۄؙٳۮٞٳ ڝؚۜؿ۠ڶۿٷ؞ٳ؈ٙٳڶڶڰ ڮٵڝٷڶڵٮ۬ڣڣؚؿؽ ۅٙڷؙڬڣ۬ڕٳؿڹ؈۬ۼڰٷػڮؠؽۼٵ۞

ٳڷٙۮؚؿؙؽؘؾؘڗۘڔؘۜڞٛۅؙؽۑػؙۏٷٙڬػٲؽؘڷڴؙۅٛڡٙٚػۛٷۨۺٙ ۘٳڟؿٷؘڷٷٙٵڬۄ۬ػؙٛؽٛ؆ۘٞۼػؿؙڗ۫ٷڶؽػٲؽؘڸڵڰڣؠۣؽؽ

<sup>1</sup> अर्थात अल्लाह के अधिकार में है, काफ़िरों के नहीं |

<sup>2</sup> अर्थात सुरह अनुआम आयत नम्बर 68 में।

हम तुम्हारे साथ न थे? और यदि उन (काफ़िरों) का पल्ला भारी रहे, तो कहते हैं कि क्या हम तुम पर छा नहीं गये थे, और तुम्हें ईमान वालों से बचा रहे थे? तो अल्लाह ही प्रलय के दिन तुम्हारे बीच निर्णय करेगा। और अल्लाह काफ़िरों के लिये ईमान वालों पर कदापि कोई राह नहीं बनायेगा। [1]

- 142. वास्तव में मुनाफ़िक़ (द्विधावादी)
  अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, जब किः
  वही उन्हें धोखे में डाल रहा<sup>[2]</sup> है,
  और जब वह नमाज़ के लिये खड़े
  होते हैं, तो आलसी होकर खड़े होते हैं, वह लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह का स्मरण थोड़ा ही करते हैं।
- 143. वह इस के बीच द्विधा में पड़े हुये हैं, न इधर न उधर। तथा जिसे अल्लाह कुपथ कर दे, तो आप उस के लिये कोई राह नहीं पा सकेंगे।
- 144. हे ईमान वालो! ईमान वालों को

ٮؘڝؚؽۨڹ۠ٚٷٵڬٛٵڵٷٵڶڿڛؘٛؾۧۻۅۮ۫ۼڷؽؙڮ۠ۄ۫ۅؘڹٮؙٮؙۼؙڮٛۄ ڝؚۜؽٵڵؠؙۏؙڡؚڹۣڹؽٷؘڶڵڎؙۼؙڮؙػٛڔؠۜؽؘػ۠ڎ؞ؽۅ۫ڡٵڵۊؚؠڮۊٷڶڽ ؙڲۼ۫ٮػؘڶڵؿ۠ۮؙڵؚؚڷڬڣڕؽؽؘۼؽٵؽٛؠٷ۫ڝڹؽؙؾڛؚؽؙڴؖ۞ٞ

إِنَّ الْمُنْفِقِتِينَ يُخْلِ عُوْنَ اللهُ وَهُوَخَادِ عُهُمُّ وَإِذَا قَامُوْاَ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالًا يُبَرَّا وُوْنَ النَّاسَ وَلَا يِتُ كُرُوْنَ اللهَ اللّاقِلِيُلَاقٌ

مُّنَابُنَامِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَاۤ إِلَىٰ هَوُٰلُآ وَلَاۤ إِلَىٰ اللهُ فَلَآ وَلَاۤ إِلَىٰ اللهُ فَلَنْ تَجِنَالَهُ سَبِيْدًا ۞

يَاكِيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوالِاتَ تَخِنُوا الْكَفِي بْنَ

- अर्थात द्विधावादी काफिरों की कितनी ही सहायता करें, उन की ईमान वालों पर स्थायी विजय नहीं होगी। यहाँ से द्विधावादियों के आचरण और स्वभाव की चर्चा की जा रही है।
- 2 अर्थात उन्हें अवसर दे रहा है, जिसे वह अपनी सफलता समझते हैं। आयत 139 से यहाँ तक मुनाफ़िक़ों के कर्म और आचरण से संबंधित जो बातें बताई गई हैं वह चार हैं:
  - 1-वह मुसलमानों की सफलता पर विश्वास नहीं रखते।
  - 2- मुसलमानों को सफलता मिले तो उनके साथ हो जाते हैं, और काफ़िरों को मिले तो उन के साथ।
  - 3-नमाज़ मन से नहीं बल्कि केवल दिखाने के लिये पढ़ते हैं।
  - 4-वह ईमान और कुफ़ के बीच द्विधा में रहते हैं।

छोड़ कर काफ़िरों को सहायक मित्र न बनाओ। क्या तुम अपने विरुद्ध अल्लाह के लिये खुँला तर्क बनाना चाहते हो?

- 145. निश्वय मुनाफ़िक् (द्विधावादी) नरक की सब से नीची श्रेणी में होंगे। और आप उन का कोई सहायक नहीं पायेंगे।
- 146. प्रन्तु जिन्हों ने क्षमा याचना कर ली, तथा अपना सुधार कर लिया, और अल्लाह को सुदृढ़ पकड़ लिया, तथा अपने धर्म को विशुद्ध कर लिया, तो वह लोग ईमॉन वालों के साथ होंगे। और अल्लाह ईमान वालों को बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेगा।
- 147. अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें यातना दे, यदि तुम कृतज्ञ रहो, तथा ईमान रखो। और अल्लाह<sup>[1]</sup> बड़ा गुणग्राही अति ज्ञानी है।
- 148. अल्लाह को अपशब्द (बुरी बात) की चर्चा नहीं भाती, परन्तु जिस पर अत्याचार किया गया<sup>[2]</sup> हो। और अल्लाह सब सुनता और जानता है।
- 149. यदि तुम कोई भली बात खुल कर

آوْلِياًءُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ الرُّرُيُّ وْنَ انْ تَجْعَلُوا لِلهِ عَلَيْكُو سُلْطَنَّا مِّبُينًا ۞

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسُفَلِ مِنَ التَّارِرَّ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا اللهُ

إلاالذين تابوا واصدفوا واعتصموا بالله وَاَخْلُصُوادِيْنَهُمُ لِللهِ فَأُولَلِّكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ " وَسَوُفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيمًا

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَ الْكُورُ إِنْ شَكُوتُكُمُ وَالْمَنْ تُمُّ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا ﴿

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِمِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَكَانَ اللهُ سَبِيْعًا عَلَيْمًا @

إِنْ تُبَدُّ وَإِخَارًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعَفُّوا عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ

- 1 इस आयत में यह संकेत है कि अल्लाह, कुफल और सुफल मानव कर्म के परिणाम स्वरूप देता है। जो उसके निर्धारित किये हुये नियम का परिणाम होता है। जिस प्रकार संसार की प्रत्येक चीज़ का एक प्रभाव होता है, ऐसे ही मानव के प्रत्येक कर्म का भी एक प्रभाव होता है।
- 2 आयत में कहा गया है कि किसी व्यक्ति में कोई बुराई हो तो उस की चर्चा न करते फिरो। परन्तु उत्पीड़ित व्यक्ति अत्याचारी के अत्याचार की चर्चा कर सकता है।

करो अथवा उसे गुप्त करो या किसी बुराई को क्षमा कर दो, तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी सर्व शक्तिशाली है।

- 150. जो लोग अल्लाह और उस के रसूलों के साथ कुफ़ (अविश्वास) करते हैं, और चाहते हैं कि अल्लाह तथा उस के रसूलों के बीच अन्तर करें, तथा कहते हैं कि हम कुछ पर ईमान रखते हैं, तथा कुछ के साथ कुफ़ करते हैं, और इस के बीच राह<sup>[1]</sup> बनाना चाहते हैं।
- 151. वही शुद्ध काफ़िर हैं, और हम ने काफ़िरों के लिये अपमानकारी यातना तय्यार कर रखी है।
- 152. तथा जो लोग अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाये, और उन में से किसी के बीच अंतर नहीं किया, तो उन्हीं को हम उन का प्रतिफल प्रदान करेंगे, तथा अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है।
- 153. हे नबी! आप से अहले किताब माँग करते हैं कि आप उन पर आकाश से कोई पुस्तक उतार दें, तो इन्होंने मूसा से इस से भी बड़ी माँग की थी। उन्हों ने कहा कि हमें अल्लाह को प्रत्यक्ष<sup>[2]</sup> दिखा दो, तो इन के

الله كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا

اِتَّاالَّذِيْنَكَفُّمُوُّنَ بِاللهِ وَدُسُلِهِ وَيُرِيْكُوْنَ اَنْ يُُقِرِّقُوُّا بَكِنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوُلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضَ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ قَا يُرِيُكُ وْنَ اَنْ يَتَخِّذِنُوْا بَكِنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۞

اُولَلِكَ هُمُ الكُفِرُ وَنَ حَقًّا وَاعَتُدُنَا لِلْكُفِرِينَ عَدَانًا مُّمُنِنًا ۞

وَالَّذِيْنَ امْنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُثَرِّقُوْا بَيْنَ آحَدٍ شِنْهُمْ اُولِيْكَ سَوْقَ يُؤْتِيْهِمُ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا تَحْدِيمًا ﴿

يَسْعُلْكَ آهُلُ الكِتْبِ آنَ ثُنَزِّلَ عَلَيْهُوهُ كِتْبَامِّسَ السَّهَ آءَ فَقَدُ سَالُوْا مُوسَى آكَبُرَمِنْ ذَلِكَ فَقَالُوُّا أَرِنَا اللهَ جَهُرَةً فَأَخَذَ نَهُ هُ الضَّعِقَةُ بُظُلْ هِمَّ ثُمَّةً اتَّخَذُ واللهِ جُلَ مِنُ بَعْدِ مَا جَآءُ نُهُمُ البَيِّنْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَالْتَبْنَا مُوْسَى

- ा नबी सल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है कि सब नबी भाई हैं उन के बाप एक और मायें अलग-अलग हैं। सब का धर्म एक है, और हमारे बीच कोई नबी नहीं है। (सहीह बुख़ारी - 3443)
- 2 अर्थात आँखों से दिखा दो।

अत्याचारों के कारण इन्हें बिजली ने धर लिया, फिर इन्होंने खुली निशानियाँ आने के पश्चात् बछड़े को पूज्य बना लिया, फिर हम ने इसे भी क्षमा कर दिया, और हम ने मूसा को खुला प्रभुत्व प्रदान किया।

- 154. और हम ने (उन से वचन लेने के लिये) उन के ऊपर तूर (पर्वत) उठा दिया, तथा हम ने उन से कहाः द्वार में सज्दा करते हुये प्रवेश करो, तथा हम ने उन से कहा कि शनिवार<sup>[1]</sup> के विषय में अति न करो। और हम ने उन से दृढ़ वचन लिया।
- 155. तो उन के अपना वचन भंग करने, तथा उन के अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़ करने, और उन के निबयों को अवैध बध करने, तथा उन के यह कहने के कारण कि हमारे दिल बंद हैं। (ऐसी बात नहीं है) बिल्क अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा दी है। अतः इन में से थोड़े ही ईमान लायेंगे।
- 156. तथा उन के कुफ़ और मर्यम पर घोर आरोप लगाने के कारण।
- 157. तथा उन के (गर्व से) कहने के कारण कि हम ने अल्लाह के रसूल, मर्यम के पुत्रः ईसा मसीह को बध कर दिया, जब कि (वास्तव में) उसे बध नहीं किया। और न सलीब (फाँसी) दी, परन्तु उन के

سُلُطْنًا مِّبُينًا ﴿

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِينِثَا قِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواالْبَابَسُجَّمَا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعُدُوا فِي السَّبْتِ وَإِخَذُنَامِنُهُمُ وَيِّنِنَا قَاغَلِيظًا ﴿

ڡؘؚؠٮٵؘڡٚڡٛ۬ۻۣۿؚڂۺؖؽٵٙڡٛۿؙۅؘڴۿ۫ڔۿۣۅۛ؞ۑٵٛؾؚٵۺؗۼ ۅؘڨؾ۬ٳۿؚؠؙٵڵڬؽؚ۫ڮٳ؞ؠؘۼؠڂۜؾۜۜۊٞڡٞٵۣۿؚٷؙڰؙڹؙؽٵۼؙڵڡٞ ؠؘڶؙڟڹۼٳڶؿؗڬؽؿۿٵڽؚڴڣٞؗڕۿؚۅٞڡؘڵۮؽؙٷؙڝڹؙٷڹ ٳڵڒڟٙؽڲڰ

وَيِكْفُرُهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَىٰ مَرْيَهَ لَهُمَّا كَا عَظِيمًا اللهِ

ٷؖقَوْلِهِمُواِكَافَتَلْنَاالْسِيئْحَوْيِسَى ابْنَ مَرْيُمَرَسُوُلَ اللؤوّمَافَتَلُوْكُ وَمَاصَلَبُوْكُ وَلِكِنْ شَيْهَ لَهُمُوْوَانَّ النّوِيثِنَا فَتَلَفُوْافِيُهِ لَوْنَ شَكِّيِّمِنْهُ مَالَهُمُ وَاِنَّ مِنْ عِلْمِرالاَ ابْتَبَاعَ الطُّنِ وَمَافَتَلُوْكُ يَقِينًا ﴾ مِنْ عِلْمِرالاَ ابْتَبَاعَ الطُّنِ وَمَافَتَلُوكُ يَقِينًا ﴾

1 देखियेः सुरह बक्रह आयत- 65|

लिये (इसे) संदिग्ध कर दिया गया।
और निःसंदेह जिन लोगों ने इस में
विभेद किया वह भी शंका में पड़े
हुये हैं। और उन्हें इस का कोई ज्ञान
नहीं, केवल अनुमान के पीछे पड़े
हुये हैं। और निश्चय उसे उन्होंने
बध नहीं किया है।

158. बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी ओर (आकाश) में उठा लिया है, तथा अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।

159. और सभी अहले किताब उस (ईसा) के मरण से पहले उस पर अवश्य ईमान<sup>[1]</sup> लायेंगे, और प्रलय के दिन वह उन के विरुद्ध साक्षी<sup>[2]</sup> होगा।

- 160. यहूदियों के (इन्हीं) अत्याचार के कारण हम ने उन पर स्वच्छ खाद्य पदार्थों को हराम (वर्जित) कर दिया जो उन के लिये हलाल (वैध) थे। तथा उन के बहुधा अल्लाह की राह से रोकने के कारण।
- 161. तथा उन के ब्याज लेने के कारण जब कि उन्हें उस से रोका गया था, और उन के लोगों का धन अवैध रूप से खाने के कारण, तथा

ؖئِلۡ رَفَعَهُ اللهُ اِلَيۡهِ وَكَانَ اللهُ عَرِيۡزُا حَكِيْمُا @

ۅٙٳ؈۠ڝٚٵۿؙڡؚٳڰؾڮٳڷٳڵڮٷؙڡؚڹؘۜۼ؋ڣڹٛڶٙڡۘۅؾڄ ۅۜؽۅ۫ڡڒڶڨؾؗڎڲؙٷڽؙۼؽڣۅڞڣۣؽڵڰٛ

ڣۣڟ۠ڶٟۅؚڝۜٙٵڷڹ۫ؽؽۿٲۮؙۏٲڝۜٞڡؙٮٚٵػڷؽۅٟۿڟۣؾڹ ٳؙڿڰؘڎؙڶۿؙۮ۫ۅٮؚڝؚؾؚڡؚٛؠؙػٮ۫ڛؚؽڸؚٳڶڵۊػؿڰؚٳۨۿٚ

وَّا خَيْدِهِ مُ الرِّبُوا وَقَكُ نُهُوا عَنْهُ وَاكُوهِمُ الْمُولِلَّ النَّاسِ بِالْمُ اطِلِّ وَاعْتَكُ ثَالِلْكُلِيمِ مُنْتَكُ مَنْ اللَّكِيمِ مُنْتَكُمُ مَكَ ابَّا الِيْمِنَا ۞

- अर्थात प्रलय के समीप ईसा अलैहिस्साम के आकाश से उतरने पर उस समय के सभी अहले किताब उन पर ईमान लायेंगे, और वह उस समय मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के अनुयायी होंगे। सलीब तोड़ देंगे, और सूअरों को मार डालेंगे, तथा इस्लाम के नियमानुसार निर्णय और शासन करेंगे। (सहीह बुख़ारी- 2222,3449, मुस्लिम- 155,156)
- 2 अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम प्रलय के दिन ईसाइयों के बारे में साक्षी होंगे। (देखियेः सूरह माइदा, आयत 117)

हम ने उन में से काफ़िरों के लिये दुख़दायी यातना तय्यार कर रखी है।

- 162. परन्तु जो उन में से ज्ञान में पक्के हैं, तथा वह ईमान वाले जो आप की ओर उतारी गयी (पुस्तक कुर्आन) तथा आप से पूर्व उतारी गयी (पुस्तक) पर ईमान रखते हैं, और जो नमाज़ की स्थापना करने वाले, तथा ज़कात देने वाले, और अल्लाह तथा अन्तिम् दिन पर ईमान रखने वाले हैं, उन्हीं को हम बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे।
- 163. (हे नबी!) हम ने आप की ओर वैसे ही वह्यी भेजी है, जैसे नूह और उस के पश्चात् के निबयों के पास भेजी, और इब्राहीम तथा इस्माईल और इस्हाक तथा याकूब और उस की संतान, तथा ईसा और अय्यूब, तथा यूनुस और हारून तथा सुलैमान के पास वह्यी भेजी, और हम ने दावूद को ज़बूर प्रदान [1] की थी।
- 164. कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिन की चर्चा हम इस से पहले आप से कर चुके हैं। और कुछ की चर्चा आप से नहीं की है, और अल्लाह ने मूसा से वास्तव में बात की।

لكِنِ الرَّسِنُونَ فِي الْعِلْمِينَهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عَالَٰثِلَ الِيُكَ وَالْمُؤْنُونَ الْمَكُونَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُقِيْمِينَ الصَّلْوةَ وَالْمُؤْنُونَ الرَّكُونَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْمُؤْمِرُالْخِرْ أُولَلِيكَ سَنُؤْتِيْهِمُ ٱجْرًاعَظِمًا ﴿

إِنَّا اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَّآ اَوْحَيْنَاۤ إِلَى فُوْمِ وَالنَّيبةِن مِنْ بَعُدِه فَ اَوْحَيْنَاۤ اِلْ اِبْرِهِ بِمُوَدَّ اِسْمُعِيْلَ وَاسُحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْلَى وَ اَيُّوْبَ وَيُوْشَ وَهُرُوْنَ وَسُلَيْمَنَ ۚ وَالتَّيْنَا دَاوُدَ ذَوْدًا ﴾ دَاوُدَ ذَوْدًا ﴾

وَرُسُلَاقَدُ فَصَصَّنْهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَرُسُلَا لَّهُ نَقْصُصُهُمُ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمُ اللَّهُ مُوْسَى تَتَطِيبُمَا ۚ ۚ

1 वह्यी का अर्थः संकेत करना, दिल में कोई बात डाल देना, गुप्त रूप से कोई बात कहना तथा संदेश भेजना है। हारिस रिज़यल्लाहु अन्हु ने प्रश्न कियाः अल्लाह के रसूल आप पर वह्यी कैसे आती है? आप ने कहाः कभी निरन्तर घंटी की ध्विन जैसे आती है जो मेरे लिये बहुत भारी होती है। और यह दशा दूर होने पर मुझे सब बात याद रहती है। और कभी फ़रिश्ता मनुष्य के रूप में आकर मुझ से बात करता है तो मैं उसे याद कर लेता हूँ। (सहीह बुख़ारी - 2, मुस्लिम- 2333)

165. यह सभी रसूल शुभ सूचना सुनाने वाले और डराने वाले थे, ताकि इन रसूलों के (आगमन के) पश्चात् लोगों के लिये अल्लाह पर कोई तर्क न रह<sup>[1]</sup> जाये। और अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।

166. (हे नबी!) (आप को यहूदी आदि नबी न मानें) परन्तु अल्लाह उस (कुर्आन) के द्वारा जिसे आप पर उतारा है, साक्ष्य (गवाही) देता है कि (आप नबी हैं)। उस ने इसे अपने ज्ञान के साथ उतारा है, तथा फ़रिश्ते साक्ष्य देते हैं, और अल्लाह का साक्ष्य ही बहुत है।

167. वास्तव में जिन्हों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह<sup>[2]</sup> से रोका वह सुपथ से बहुत दूर जा पड़े।

168. निःसंदेह जो काफ़िर हो गये, और अत्याचार करते रह गये, तो अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन्हें क्षमा कर दे, तथा न उन्हें कोई राह दिखायेगा।

169. परन्तु नरक की राह, जिस में वह सदावासी होंगे, और यह अल्लाह के लिये सरल है।

170. हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से रसूल सत्य ۯؙڛؙڵٲ؆ٞۘڹۺۜڔؽڹؘۅٙڡؙٮؙٛڎڒڔؽڹٙٳڡٞڵڒؽڵۅٛٮڸڵٵڛ عَلَى اللهِ حُجّه بُغَدَا الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

ڵؚڮڹٳڵؿؙڲۺٛۿؙػؙؠؚؠۜٲٲٮٚۯؙڵٳڷؽػٲٮؙۯؙڮؽؚڽۼڷؚؠ؋ ۅٲڶٮڵؽٟػڎؙؽؿ۫ۿٮؙۏؿٷڰؽڸؠڶڵۼۺٙۿؚؽڲٲۿ

اِتَّالَّذِينَكَ فَهُوا وَصَثُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدُ ضَنُوْا صَلْلاَ بَعِيْدًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَمُ وُاوَظَلَمُوالَّهُ كِيْنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ اللَّهُ وَلِيلِيهُ فِي اللَّهُ اللَّالِي الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْلِي اللَّالِمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّالِمُ الللْمُولِلْمُ الللْم

ِ الْاَحْلِيْقَ جَمَّتُمَ خِلِدِينَ فِيْهَا اَبَكَا أَوَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ۞

لَيَايَّهُا النَّاسُ قَدُجَاءُكُو الرَّسُولُ بِالْحِتِّ مِنْ

अर्थात कोई अल्लाह के सामने यह न कह सके कि हमें मार्गदर्शन देने के लिये कोई नहीं आया।

<sup>2</sup> अर्थात इस्लाम से रोका।

ले कर<sup>[1]</sup> आ गये हैं। अतः उन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे लिये अच्छा है, तथा यदि कुफ़ करोगे, तो अल्लाह ही का है, जो आकाशों तथा धरती में है, और अल्लाह बड़ा ज्ञानी गुणी है।

171. हे अहले किताब (ईसाइयो!) अपने धर्म में अधिकता न<sup>[2]</sup> करो, और अल्लाह पर केवल सत्य ही बोलो। मसीह मर्यम का पुत्र केवल अल्लाह का रसूल और उस का शब्द है, जिसे मर्यम की ओर डाल दिया, तथा उस की ओर से एक आत्मा<sup>[3]</sup> है, अतः अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ, और यह न कहो कि (अल्लाह) तीन हैं, इस से रुक जाओ, यही तुम्हारे लिये अच्छा है, इस के सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह ही अकेला पूज्य है, वह इस से पवित्र है कि उस का कोई पुत्र हो,

رَّيِّكُوْ فَالْمِنُوْاخَيُرُالكُوْ وَ إِنَّ تَكَفَّرُوْا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّهٰوْتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا حَكِيْمًا ۞

يَاَهُلُ الْكِتْبِ لَاتَغُلُوْا فِي دِيْنِكُمُ وَلَاتَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِلْتَمَا الْمَسِيْءُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ وَالْمِنُوا بِاللهِ وَكُلِئَةٌ الْقُلْهِ آلِ اللهُ وَلَا تَقُوْلُوا شِنْهُ فَالْمِنُوْ الْبِاللهِ وَرُسُلِهِ " وَلَا تَقُوْلُوا شَلْحَةٌ الْنَهُ وَالْحَيْرُ اللّهُ وَالْسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالِمِ لَلْهُ سُبُحْنَةٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَنَّ لَهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا فِي السَّلْمُوتِ وَمَا فِي الْوَرُضِ وَكُفْلُ بِاللهِ وَكِيْلًا اللهُ وَكَالِمَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

- 1 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस्लाम धर्म लेकर आ गये। यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि कुर्आन ने किसी जाति अथवा देशवासी को संबोधित नहीं किया है। वह कहता है कि आप पूरे मानव विश्व के नबी हैं। तथा इस्लाम और कुर्आन पूरे मानव विश्व के लिये सत्धर्म है जो उस अल्लाह का भेजा हुआ सत्धर्म है जिस की आज्ञा के आधीन यह पूरा विश्व है। अतः तुम भी उस की आज्ञा के आधीन हो जाओ।
- 2 अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल से पूज्य न बनाओ, और यह न कहो कि वह अल्लाह का पुत्र है, और अल्लाह तीन हैं: पिता और पुत्र तथा पिवत्रात्मा।
- 3 अर्थात ईसा अल्लाह का एक भक्त है, जिसे अपने शब्द (कुन्) अर्थात "हो जा" से उत्पन्न किया है। इस शब्द के साथ उस ने फ़रिश्ते जिबरील को मर्यम के पास भेजा, और उस ने उस में अल्लाह की अनुमित से यह शब्द फूँक दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुये। (इब्ने कसीर)

आकाशों तथा धरती में जो कुछ है उसी का है, और अल्लाह काम बनाने के<sup>[1]</sup> लिये बहुत है|

- 172. मसीह कदापि अल्लाह का दास होने को अपमान नहीं समझता, और न (अल्लाह के) समीपवर्ती फ़रिश्ते, तथा जो व्यक्ति उस की (वंदना को) अपमान समझेगा, तथा अभिमान करेगा, तो उन सभी को वह अपने पास एकत्र करेगा।
- 173. फिर जो लोग ईमान लाये, तथा सत्यकर्म किये, तो उन्हें उन का भरपूर प्रतिफल देगा, और उन्हें अपनी दया से अधिक भी देगा।<sup>21</sup> परन्तु जिन्हों ने (वंदना को) अपमान समझा, और अभिमान किया, तो उन्हें दुखदायी यातना देगा। तथा अल्लाह के सिवा वह कोई रक्षक और सहायक नहीं पायेंगे।
- 174. हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से खुला प्रमाण<sup>[3]</sup> आ गया है। और हम ने तुम्हारी ओर खुली वह्यी <sup>[4]</sup> उतार दी है।
- 175. तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये, तथा इस (कुर्आन को) दृढ़ता से

لَنُ يَّسُتَكِيفَ الْسِّيُحُ اَنَ يَكُوْنَ عَبْدًا الِّلهِ وَلَا الْمُلَيِّكَةُ الْمُقَاَّكُوْنَ وَمَنَّ يَسْتَكِفْ عَنُ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْمِرْ فَسَيَخْشُرُ هُوْ الْيُهِ جَمِيْعًا®

فَأَكَّا الَّذِن يُنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُوقِّ يُنِهِمُ الْجُورَهُمُ وَيَزِيْدُهُ هُمُّمِّنْ فَضُلِهُ ۚ وَالمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكُبُرُوْا فَيُعَدِّبُهُمُ عَذَابًا الِيُمَّا لَا وَلاَ يَعِدُ وَنَ لَهُمُّ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلِانَصِيرًا

ٙؽٳؾۜۿٵڶڰٵڛٛۊؘٮؙڿٲٙٷٛڎٮڔٛۿٵؽ۠ۺۣٞۯڗڛؙؚٞ ۅٙٲٮ۬ٛڒڶڬٙٳڵؽؙڮٛۏٛٮ۬ۅؙڒٞٳڡ۠ؠؚؽڹٵٙۘ۫۫

فَأَمَّا الَّذِيثَ الْمُنُوا بِإِللَّهِ وَاعْتَصَمُوابِهِ

- 1 अर्थात उसे क्या आवश्यक्ता है कि किसी को संसार में अपना पुत्र बना कर भेजे।
- 2 यहाँ (अधिक) से अभिप्रायः स्वर्ग में अल्लाह का दर्शन है। (सहीह मुस्लिम: 181 त्रिमिजी: 2552)
- 3 अर्थात मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम।
- 4 अर्थात कुर्आन शरीफ्। (इब्ने जरीर)

पकड़ लिया वह उन्हीं को अपनी दया तथा अनुग्रह से (स्वर्ग) में प्रवेश देगा। और उन्हें अपनी ओर सीधी राह दिखा देगा।

176. (हे नबी!) वह आप से कलाला के विषय में आदेश चाहते हैं। तो आप कह दें कि वह कलाला के विषय में तुम्हें आदेश दे रहा है कि यदि कोई एसा पुरुष मर जाये जिस के संतान न हो. (और न पिता और दादा) और उस के एक बहन हो, तो उस के लिये उस के छोड़े हुये धन का आधा है। और वह (पुरुष) उस् के पुरे (धन का) वारिस होगा यदि उस (बहन) के कोई संतान न हो, (और न पिता और दादा हो)। और यदि उस की दो बहनें हों (अथवा अधिक) तो उन्हें छोड़े हुये धन का दो तिहाई मिलेगा। और यदि भाई बहन दोनों हों तो नर (भाई) को दो नारियों (बहनों) के बराबर[1] भाग मिलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिये (आदेश) उजागर कर रहा है ताकि तुम कुपथ न हो जाओ, तथा अल्लाह संब कुछ जानता है।

ڡٚۘٮؘؽ۠ۮؙڿڵۿؙڎٛڔؽ۬ۯۘڂۘؠۼڐؚۣۺؖٞڎؙۅؘڡؘٛڞ۬ڸٟڵ ۊۜؽۿؙڔؽۿۄٛٳڵؽٶڝڒٳڟٵۺؙٮٛؾؘۊؽۘؠٵ۠۞۫

يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُمُ فِى الْكُلْلَةِ وَانِ امْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَيَرِتُهَا إِنَّ لَهُ يَكُنُ لَهَا وَلَنَّ فَإِنْ كَانَتَا التَّنتَيْنِ فَلَهُمَّ الشَّلُونِ مِمَّنَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوَّا الْحُوقَةَ رِّجَالًا وَسَمَّا عَلِلنَّ كَرِمِثُ لُ حَظِّ الْأُدُنْيَكِينَ يُنِيِّينُ اللهُ لَكُمُ آنُ تَضِلُوُ أَوَ اللهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيثَةً فَيْ

<sup>1</sup> कलाला की मीरास का नियम आयत नं0 12 में आ चुका। जो उस के तीन प्रकार में से एक के लिये था। अब यहाँ शेष दो प्रकारों का आदेश बताया जा रहा है। अर्थात यदि कलाला के सगे भाई बहन हों अथवा अल्लाती (जो एक पिता तथा कई माता से हों) तो उन के लिये यह आदेश है।

## सुरह माइदा - 5



## सूरह माइदा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 120 आयतें है

- इस सूरह में शरीअत (धर्म विधान) के पूरे होने की घोषणा के साथ इस के आदेशों तथा नियमों के पालन और धार्मिक नियमों को लागू करने पर बल दिया गया है। यह चूंकि धार्मिक विधान के पूरे होने का समय था इस लिये व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से संबंधित धार्मिक आदेंशों को बताने के साथ मुसलमानों को अल्लाह की प्रतिज्ञा पर अस्थित रहने पर बल दिया गया है। और इस संदर्भ में मुसलमानों को सावधान किया गया है कि वह यहूदियों तथा ईसाईयों की नीति न अपनायें जिन्हों ने वचन भंग कर दिया और धर्म विधान को नाश कर दिया और उस की सीमा से निकल भागे और धर्म में नई-नई बातें पैदा कर लीं। चूंकि कुर्आन की शैली मार्ग दर्शन तथा प्रशिक्षण की है इस लिये इन सभी बातों को मिला जुला कर वर्णित किया गया है तािक मनों में धार्मिक नियमों के पालन की भावना पैदा हो जाये। इस में यहूदियों तथा ईसाईयों को अन्तिम सीमा तक झंझोड़ा गया है और मुसलमानों का मार्ग उजागर किया गया है।
- इस में प्रतिबंधों तथा अल्लाह से किये वचन के पालन और न्याय की नीति अपनाने पर बल दिया गया है।
- इस में धर्म के वह आदेश बताये गये हैं जो वैध तथा अवैध से संबंधित हैं।
- इस में प्रलय के दिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के गवाही देने की बात कही गई है। और ईसा (अलैहिस्सलाम) का उदाहरण दिया गया है।
- इस में यहूदियों तथा ईसाईयों आदि को अरबी नबी पर ईमान लाने का आमंत्रण दिया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- हे वह लोगों जो ईमान लाये हो! प्रतिबंधों का पूर्ण रूप<sup>[1]</sup> से पालन करों, तुम्हारे लिये सब पशु हलाल (वैध) कर दिये गये, परन्तु जिन का आदेश तुम्हें सुनाया जायेगा, सिवाये इस के कि तुम एहराम<sup>[2]</sup> की स्थिति में अपने लिये शिकार को हलाल (वैध) न कर लों, वैशक अल्लाह जो आदेश चाहता है, देता है।
- 2. हे ईमान वालो! अल्लाह की निशानियों[3] (चिन्हों) का अनादर न करो. और न सम्मानित मासों[4] का, और न (हज्ज की) कुर्बानी का, न उन में से जिन के गले में पट्टे पडे हों. और न उन का जो अपने पालनहार की अनुग्रह और उस की प्रसन्तता की खोज में सम्मानित घर (काबा) की ओर जा रहे हों, और जब एहराम खोल दो. तो शिकार कर सकते हो, तथा तुम्हें किसी गिरोह की शत्रुता इस बात पर न् उभार दे कि अत्याचार करने लगो, क्यों कि उन्हों ने मस्जिदे-हराम से तुम्हें रोक दिया था, सदाचार तथा संयम में एक दूसरे की सहायता

ؙڲٲؿۿٵڷێڹؽڹٵڡٮؙٛٷٛٲٲۅڡٛٷٵڽٳڵڠؙڨؙڎؚؗۅڋؖؖؖۿؖۻػ ڵػؙۄؙڹؚۅؽ۪ٮڎؙٵٛڒڎ۬ۼٵۄٳڷڒڡٵؽ۠ؿڵٷؽڲۮ۫ۼؘؽڔؙۼؙؚڸؚٙ الصَّيْدِ،ۅؘٲٮ۬ٮؙٛڎؙڔٷٛڟڷؘٞڶڵڶڎێۼػٷ۫ڡٵؽڕؽۣۮؙ۞

<sup>1</sup> यह प्रतिबंध धार्मिक आदेशों से संबंधित हों अथवा आपस के हों।

<sup>2</sup> अर्थात जब हज्ज अथवा उमरे का एहराम बाँधे रहो।

<sup>3</sup> अल्लाह की बंदना के लिये निर्धारित चिन्हों का।

<sup>4</sup> अर्थात जुलकादा, जुलहिज्जा, मुहर्रम तथा रजब के मासों में युद्ध न करो।

करो, तथा पाप और अत्याचार में एक दूसरे की सहायता न करो। और अल्लाह से डरते रहो। निस्संदेह अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है।

3. तुम पर मुर्दार $^{[1]}$  हराम (अवैध) कर दिया गया है, तथा (बहता हुआ) रक्त और सूअर का मांस, तथा जिस पर अल्लाह से अन्य का नाम पुकारा गया हो, तथा जो श्वास रोध और आघात के कारण, तथा गिर कर और दूसरे के सींग मारने से मरा हो. तथा जिसे हिंसक पशु ने खा लिया हो, परन्तु इन में[2] से जिसे तुम वध (ज़िब्हू) कर लो, और जिसे थान पर बध किया गया हो, और यह कि पांसे द्वारा अपना भाग्य निकालो, यह सब आदेश उल्लंघन के कार्य हैं। आज काफ़िर तुम्हारे धर्म से निराश[3] हो गये हैं। अंतः उन से न डरो, मुझी से डरो। आज[4] मैं ने तुम्हारा धुर्म तुम्हारे लिये परिपूर्ण कर दिया है। तथा तुम पर अपना पुरस्कार पूरा

حُرِّمَتُ عَلَيْكُوْ الْمَيْتُةُ وَالدَّمُ وَكَوُو الْخِنْزِيرُ وَمَا الْهِلَ لِغِنْدِيرُ وَمَا الْهِلَ لِغِنْدِيرُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَوْدَةُ ثُو الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُودَةُ ثُو الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُودَةُ ثُو اللّهُ عَلَيْكُونِهُ وَالْمُنْخُولَ مَاذُكِيَّةُ وَاللّهُ عَلَى النّصُبِ وَانَ تَسْتَشِيمُوا مِالْدُرْكُمْ ذَلِكُمْ وَاللّهُ عَلَى النّصُبِ وَانَ تَسْتَشِيمُوا مِن وَيُنكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُسْتُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُكَمِّلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- 2 अर्थात जीवित मिल जाये और उसे नियमानुसार बध (ज़िब्ह) कर दो।
- 3 अर्थात इस से कि तुम फिर से मूर्तियों के पुजारी हो जाओगे।
- 4 सूरह बक्रिंह आयत नं० 28 में कहा गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह प्रार्थना की थी कि "इन में से एक आज्ञाकारी समुदाय बना दे"। फिर आयत 150 में अल्लाह ने कहा कि "अल्लाह चाहता है कि तुम पर अपना पुरस्कार पूरा कर दे"। और यहाँ कहा कि आज अपना पुरस्कार पूरा कर दिया। यह आयत हज्जतुल वदाअ में अरफा के दिन अरफात में उतरी। (सहीह बुख़ारी-4606) जो नबी सल्लाहु अलैहि व सल्लम का अंतिम हज्ज था, जिस के लगभग तीन महीने बाद आप संसार से चले गये।

मुर्दार से अभिप्राय वह पशु है, जिसे धर्म के नियमानुसार वध (जि़ब्ह) न किया गया हो

कर दिया, और तुम्हारे लिये इस्लाम को धर्म स्वरूप स्वीकार कर लिया। फिर जो भूक से आतुर हो जाये जब कि उस का झुकाव पाप के लिये न हो, (प्राण रक्षा के लिये खा ले) तो निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

- 4. वे आप से प्रश्न करते हैं कि उन के लिये क्या हलाल (वैध) किया गया? आप कह दें कि सभी स्वच्छ पिवत्र चीज़ें तुम्हारे लिये हलाल (वैध) कर दी गयी हैं। और उन शिकारी जानवरों का शिकार जिन को तुम ने उस ज्ञान द्वारा जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उस में से कुछ सिखा कर सधाया हो। तो जो, (शिकार) वह तुम पर रोक दें उस में से खाओ, और उस पर अल्लाह का नाम[1] लो। तथा अल्लाह से डरते रहो। निःसंदेह अल्लाह शीघ हिसाब लेने वाला है।
- 5. आज सब स्वच्छ खाद्य तुम्हारे लिये हलाल (वैध) कर दिये गये हैं। और ईमान वाली सतवंती स्त्रियाँ, तथा उन में से सतवंती स्त्रियाँ जो तुम से पहले पुस्तक दिये गये हैं। जब कि उन को उन का मह्र (विवाह

ؽٮۘٮؙٛڬٛۏٮٙڬڡٵۮٙٳٳٛڡڰڵۿڎڐ۠ڵٳڣڵڷڴۉٳڷڟؚۣؾڹڬ۠ۅڝٵ ٵڴڡڎؙؿؙڛٵۼۅٳڔڿڡٛػۣڵۑؽڹؿؙۼڵؠؙۏڎۿڽٞڝ؆ٵؗۼڰٮڰۉ ٵڵڎؙڎؙڬڴۅؙٳڝؠۜٵٞڡٛۺڬؽۼڲڴٷؙۅٳۮڰۯ۠ۅٳٳۺڝٙٳڵؿڡ ۼۘػڽڲٷٳؿۜڡؙٛۅٳٳڵڵڡٞٳ۫ؾؘٳڶڰڶڝڛڔؽۼٳڮ۫ۺٳ۫ۑ۞

ٱلْيُوَمَ الْحِلَّ لَكُمُّ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنِيَ أُوْنُوا الْكِيْبَ حِلْ الْكَوْنِيَ الْمُوْنِي الْكِيْبَ حِلْ الْكُوْنُ وَطَعَامُكُمُ حِنَّ أَكُمُّ وَالْمُتَّانِّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيَّ الْمُثَاثِ مِنْ تَعْلِكُمْ إِذَا التَّيْنَعُونُ مُنَّ الْجُورُفُنِّ مُحْصِنِيْنَ عَيْدَ مُسْفِحِيْنَ وَلاَمْتَ خِنِى كَا أَخْدَ إِنْ وَمَنْ يَكُمُّرُ

अर्थात सधाये हुये कुत्ते और बाज़-शिकरे आदि का शिकार, उस के शिकार के उचित होने के लिये निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैं:

<sup>1.</sup> उसे बिस्मिल्लाह कह कर छोड़ा गया हो। इसी प्रकार शिकार जीवित हो तो बिस्मिल्लाह कर के वध किया जाये।

<sup>2.</sup>उस ने शिकार में से कुछ खाया न हो। (बुख़ारी: 5478, मु॰1930)

उपहार) चुका दिया हो, विवाह में लाने के लिये, व्याभिचार के लिये नहीं, और न प्रेमिका बनाने के लिये। और जो ईमान को नकार देगा, उस का सत्कर्म व्यर्थ हो जायेगा, तथा परलोक में वह विनाशों में होगा।

- 6. हे ईमान वालो! जब नमाज के लिये खड़े हो तो (पहले) अपने मुँह तथा हाथों को कुहनियों तक धो लो. और अपने सिरों का मसह[1] कर लो. तथा अपने पावों टखुनों तक (धो लो) और यदि जनाबत[2] की स्थिति में हो तो (स्नान कर के) पवित्र हो जाओ। तथा यदि रोगी अथवा यात्रा में हो अथवा तुम में से कोई शौच से आये, अथवा तुम ने स्त्रियों को स्पर्श किया हो और तुम जल न पाओ तो शुद्ध धूल से तयम्मम कर लो, और उस से अपने मुखों तथा हाथों का मसह<sup>[3]</sup> कर लो। अल्लाह तुम्हारे लिये कोई संकीर्णता (तंगी) नहीं चाहता। परन्तु तुम्हें पवित्र करना चाहता है, और ताकि तुम पर् अपना पुरस्कार पूरा कर दें, और ताकि तुम कृतज्ञ बनों।
- 7. तथा अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार

بِالْإِيْمَانِ فَقَالُ حَبِطَعَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْلِخِرَةِ مِنَ الْخِيدِيْنَ هُ

يَايَهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَا فَهْ تُوْرِ الْ الصَّلَوةِ
فَاغُسِلُوا وُجُوْهَكُوْ وَايْدِيكُوْ الْ الْمَدَافِقِ
وَاهُسُخُوْلِهُ وُوْرُوْلُوْ الْدِيكُوْ الْ الْمُعْبَيْنِ وَانْ
كُنْتُوْجُوْنُو الْوَانُ كُنْتُونُ مَّوْضَى
اَوْعَلَى سَفَرِ اوْجُاءً اَحَكْ مِّنْكُو مِّنَ الْفَالِمِطِ
اَوْعَلَى سَفَرِ اوْجُاءً اَحَكْ مِّنْكُو مِنْ الْفَالِمِطِ
وَلِكُنْ يَتْكُلُونُ اللَّهُ وَلَيْحُولُونُو فَوْهُو وَايْدِيكُونُ
وَلَكُنْ يُرْدِينُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُونُ وَالْمُونُونُ وَلَانَ يَوْدُونُ وَلَانَ يَكُونُ اللَّهُ وَلَيْحُمَاتُهُ
وَلِكُنْ يُرْدِينُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُونُ وَلَانَ يَوْدُونُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَانَ يَوْدُونُ وَاللَّهِ الْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ ال

وَاذْكُرُو انِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْنَاقَهُ الَّذِي

- 2 जनाबत से अभिप्राय वह मिलनता है जो स्वप्न दोष तथा स्त्री संभोग से होती है। यही आदेश मासिक धर्म तथा प्रसव का भी है।
- 3 हदीस में है कि एक यात्रा में आइशा रिज़यल्लाहु अन्हा का हार खो गया, जिस के लिये बैदा के स्थान पर रुकना पड़ा। भोर की नमाज़ के बुजू के लिये पानी नहीं मिल सका और यह आयत उतरी। (देखियेः सहीह बुख़ारी- 4607) मसह का अर्थ हाथ फेरना है। तयम्मुम के लिये देखिये सूरह निसा, आयत 43)।

और उस दृढ़ वचन को याद करो जो तुम से लिया है। जब तुम ने कहाः हम ने सुन लिया और आज्ञाकारी हो गये। तथा अल्लाह से डरते रहो। निःसंदेह अल्लाह दिलों के भेदों को भली भाँति जानने वाला है।

- 8. हे ईमान वालो! अल्लाह के लिये खड़े रहने वाले, न्याय के साथ साक्ष्य देने वाले रहो, तथा किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस पर न उभार दे कि न्याय न करो। वह (अर्थातः सब के साथ न्याय) अल्लाह से डरने के अधिक समीप<sup>[1]</sup> है। निःसंदेह तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उस से भली भाँति सूचित है।
- जो लोग ईमान लाये, तथा सत्कर्म किये तो उन से अल्लाह का वचन है कि उन के लिये क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है।
- 10. तथा जो काफ़िर रहे, और हमारी आयतों को मिथ्या कहा, तो वही लोग नारकी हैं।
- 11. हे ईमान वालो! उस समय को याद करो जब एक गिरोह ने तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाना<sup>[2]</sup> चाहा, तो अल्लाह ने

ۅؘٲؿؘۊؘۘڪؙۿڔؠۜ؋ٚٳڎؙڡؙ۠ڶؙؿؙۄۛڛؠڠڹٵۅؘٲڟڡؙؾٵ ۅؘٲتَّقُو۠ٳٳ۩ؙؗؗ۫ٚٚۿ۫ٵۣؿٳڶڰۏؘۼڸؠٛ۠ڟ۪ؽؚڶٳڝؚٳڶڞ۠ۮۅ۫ڕ۞

ۗ يَائِهُمُ الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوْا فَوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اَلَاتَعْدِ لُوا الْعُدِالُوْا "هُوَا أَفْرَبُ لِلتَّقُوٰى ۚ وَاتَّـقُوا الله ۚ أِنَّ اللهَ خَبِيرُونِيمَا تَعْمُوُنَ۞

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُ وَمَالُوا الصَّلِحَتِ ل لَهُمُ مَّغُفِرَاةٌ وَآجُرُ عَظِيهُمْ ﴿

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَنَّ بُوُا بِالْاِتِنَآا وُلَلِّكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِونَ

يَايَّهُمَّا الَّذِيْنَ المَنُواا ذُكُرُوْ انِعُمَّاللهِ عَلَيْكُوْ اِذُهَ مَّوَقُوْمُ اَنُ يَبْسُطُوْ آالَيْكُوْ

- 1 हदीस में वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः जो न्याय करते हैं वह अल्लाह के पास नूर (प्रकाश) के मंच पर उस के दायें ओर रहेंगे, - और उस के दोनों हाथ दायें है- जो अपने आदेश तथा अपने परिजनों और जो उन के अधिकार में हो, में न्याय करते हैं। (सहीह मुस्लिम - 1827)
- 2 अर्थात तुम पर आक्रमण करने का निश्चय किया तो अल्लाह ने उन के आक्रमण से तुम्हारी रक्षा की। इस आयत से सम्बन्धित बुख़ारी में सहीह हदीस आती है कि

उन के हाथों को तुम से रोक दिया, तथा अल्लाह से डरते रहो, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर निर्भर करना चाहिये |

- 12. तथा अल्लाह ने बनी इस्राईल से (भी) दृढ़ वचन लिया था, और उन में बारह प्रमुख नियुक्त कर दिये थे, तथा अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यदि तुम नमाज़ की स्थापना करते, और ज़कात देते रहे, तथा मेरे रसूलों पर ईमान (विश्वास) रखते, और उन को समर्थन देते रहे, तथा अल्लाह को उत्तम ऋण देते रहे, तथा अल्लाह को उत्तम ऋण देते रहे, तो मैं अवश्य तुम को तुम्हारे पाप क्षमा कर दूँगा, और तुम्हें ऐसे स्वर्गों में प्रवेश दूँगा जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। और तुम में से जो इस के पश्चात् भी कुफ़ (अविश्वास) करेगा वह सुपथ<sup>[1]</sup> से विचलित हो गया।
- 13. तो उन के अपना वचन भंग करने के कारण, हम ने उन को धिक्कार दिया, और उन के दिलों को कड़ा कर दिया, वह अल्लाह की बातों को उन

ٵؘؽٮؚؽۿؙۄؙڡؘؙػڡۜۜٵؽؘٮؚؽۿۄؙۘۘۼٮ۬ڬ۠ۄ۫ٷٲؾۜۛڤۄؙٳ اللهٞۅٛعَڶ۩ڶؠۏؘڶؽٮؘۜۅؙڴڸؚٵڷؠؙٛۏٛڡۣڹٛۅؙڹؖ۞

وَلَقَكُ اَخَذَاللهُ مِيْنَاٰقَ يَنِيَ اِسُرَآ عِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ اللهُ مِيْنَاٰقَ يَنِيَ اِسُرَآ عِيلَ إِنِّى مَعَكُوْ لَكِنُ اَقَـهُ لَمُّ الصَّلَوْقَ وَالتَّيُنَّهُ الزَّكُوةَ وَامَّنُ نُهُ بِرُسُلِ وَعَزَّرُ نَهُوْهُمُ وَاقْرَضُتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنَا لَا كَفِّرَ نَهُوهُمُ سَيِّنَا لِنَهُ وَلَادُ خِلَقَالُمُ حَشَّا لَا كَفِّرَ فَى مِنَ سَيِّنَا لِنَهُ وَلَادُ خِلَقَالُمُ حَشَّا لِلْكَقِرِي مِن مِنْكُمْ وَلَادُ خِلَقَالُمُ مَنَى كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنْكُمْ فَقَلُ ضَلَّ سَوَا عَالتَّهِيلِ ﴿

فَيِماَ نَقُضِهِهُ مِّيْدَ اَفَهُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُهُ فِيسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَعَنُ هُوَاضِعِهُ وَنَسُوُا حَظَامِّهَا ذُكِّرُوُ الْهِ

एक युद्ध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एकान्त में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे कि एक व्यक्ति आया और आप की तलवार खींच कर कहा तुम को अब मुझ से कौन बचायेगा? आप ने कहाः अल्लाह। यह सुनते ही तलवार उस के हाथ से गिर गई। और आप ने उसे क्षमा कर दिया। (सहीह बुख़ारी- 4139)

अल्लाह को ऋण देने का अर्थ उस के लिये दान करना है। इस आयत में ईमान वालों को सावधान किया गया है कि तुम अहले किताबः यहूद और नसारा जैसे न हो जाना जो अल्लाह के वचन को भंग कर के उस की धिक्कार के अधिकारी बन गये। (इब्ने कसीर)

के वास्तिवक स्थानों से फेर देते<sup>[1]</sup> हैं, तथा जिस बात का उन को निर्देश दिया गया था, उसे भुला दिया, और (अब) आप बराबर उन के किसी न किसी विश्वासघात से सूचित होते रहेंगे, परन्तु उन में बहुत थोड़े के सिवा जो ऐसा नहीं करते, अतः आप उन्हें क्षमा कर दें, और उन को जाने दें, निस्संदेह अल्लाह उपकारियों से प्रेम करता है।

14. तथा जिन्हों ने कहा कि हम नसारा (ईसाई) हैं, हम ने उन से (भी) दृढ़ वचन लिया था, तो उन्हें जिस बात का निर्देश दिया गया था, उसे भुला दिया, तो प्रलय के दिन तक के लिये हम ने उन के बीच शत्रुता तथा पारस्परिक (आपसी) विद्वेष भड़का दिया, और शीघ्र ही अल्लाह जो कुछ वह करते रहे हैं, उन्हें [2] बता देगा।

وَلاَتَزَالُ تَطَلِمُ عَلَىٰ خَالِنَاةٍ مِّنْهُمُ اِلَّا قَـلِيُـلًا مِّنْهُ مُ مُفَاعُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ ْ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ النُّمُسِيْنَ

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّا نَصْلَرَى اَخَذُ تَا مِيْنَا قَهُمُّ فَنَسُواحَقُّا اِمِّمَّا ذُكِّرُوا بِهُ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُ العُكَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ إلى يَوْمِ الْقِيمَاةِ \* وَسَوْفَ يُنَيِّ تُهُمُّ الله يُهاكَ إِنَّوَ ايضَنَعُوْنَ ۞

- 1 सही हदीस में आया है कि कुछ यहूदी, रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक नर और नारी को लाये जिन्हों ने व्यभिचार किया था, आप ने कहाः तुम तौरात में क्या पाते हो? उन्हों ने कहाः उन का अपमान करें और कोड़े मारें। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः तुम झुठे हो। बिल्क उस में (रज्म) करने का आदेश है। तौरात लाओ। वह तौरात लाये तो एक ने रज्म की आयत पर हाथ रख दिया और आगे-पीछे पढ़ दिया। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः हाथ उठाओ। उस ने हाथ उठाया तो उस में रज्म की आयत थी। (सहीह बुख़ारी 3559, सहीह मुस्लिम 1699)
- 2 आयत का अर्थ यह है कि जब ईसाइयों ने वचन भंग कर दिया तो उन में कई परस्पर विरोधी समप्रदाय हो गये, जैसे याकूबिय्यः, नसतूरियः आरयूसियः और सभी एक दूसरे के शत्रु हो गये। तथा इस समय आर्थिक और राजनितिक सम्प्र दायों में विभाजित हो कर आपस में रक्तपात कर रहें हैं। इस में भी मुसलमानों को सावधान किया गया है कि कुर्आन के अर्थों में परिवर्तन कर के ईसाइयों के समान सम्प्रदायों में विभाजित न होना।

- 15. हे अहले किताब! तुम्हारे पास हमारे रसूल आगये हैं<sup>[1]</sup>, जो तुम्हारे लिये उन बहुत सी बातों को उजागर कर रहें हैं, जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों को छोड़ भी रहे हैं, अब तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश तथा खुली पुस्तक (कुर्आन) आ गई है।
- 16. जिस के द्वारा अल्लाह उन्हें शान्ति का मार्ग दिखा रहा है, जो उस की प्रसन्नता पर चलते हों, उन्हें अपनी अनुमित से अंधेरों से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है, और उन्हें सुपथ दिखाता है।
- 17. निश्चय वह काफ़िर<sup>[2]</sup> हो गये, जिन्हों ने कहा कि मर्यम का पुत्र मसीह ही अल्लाह है। (हे नबी!) उन से कह दो कि यदि अल्लाह मर्यम के पुत्र और उस की माता तथा जो भी धरती में है, सब का विनाश कर देना चाहे, तो किसी में शिक्त है कि वह उसे रोक दे? तथा आकाशों और धरती और जो भी इन के बीच है, सब अल्लाह ही का राज्य है, वह जो चाहे उत्पन्न करता है।
- 18. तथा यहूदी और ईसाइयों ने कहा कि हम अल्लाह के पुत्र तथा प्रियवर हैं। आप पूछें कि फिर वह तुम्हें

يَاَهُلُ الْكِتْبِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كُوْلُدُ الْصِّلَا لَمُنْ تُوْنُخُفُوْنَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعُفُوا عَنُ كَثِيرُهُ قَدُ جَاءَكُمُ مِّنَ اللهِ نُوْمُ وَكِيدُ مِّبُدِينٌ ﴾ مِّبُدِينٌ ﴾

يَّهُ بِى مُ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَاتَهُ سُبُلَ الشَّلْهِ وَيُخْرِجُهُمُّ مِّنَ الطُّلْمُتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ وَيَهُدِيُهُمَّ اللَّصِرَاطِ شُنْتَقِيَّمٍ ۞

لَقَ لُ كُفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاَانَ الله هُوَ الْمُسِينَةُ ابْنُ مَرْيُهُ وَقُلُ فَمَنْ يَّمُلِكُ مِنَ الله شَيْئًا إِنَ اَرَادَ اَنَ يُنْهُ لِكَ الْمُسِينَةَ ابْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا \* يَخُلُقُ مَا يَشَكَ الْمُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءً يَخُلُقُ مَا يَشَكَ الْمُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءً

> وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرَى عَنْ ٱبْنَـٰؤُ السِّو وَاَجِبَّاٰؤُهُ قُلُ فَلِم يُعَنِّ بُكُمْ بِنُ نُوْمِكُمْ بُلُ انْتُمُّ

<sup>2</sup> इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह होने की मिथ्या आस्था का खण्डन किया जा रहा है।

तुम्हारे पापों का दण्ड क्यों देता है? बल्कि तुम भी वैसे ही मानव पुरुष हो जैसे दूसरे हैं, जिन की उत्पत्ति उस ने की है। वह जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे दण्ड दे। तथा आकाशों और धरती तथा जो उन दोनों के बीच है, अल्लाह ही का राज्य (अधिपत्य)<sup>[1]</sup> है, और उसी की ओर सब को जाना है।

- 19. हे अहले किताब! तुम्हारे पास रसूलों के आने का क्रम बंद होने के पश्चात् हमारे रसूल आ गये<sup>[2]</sup> हैं, वह तुम्हारे लिये (सत्य को) उजागर कर रहे हैं, ताकि तुम यह न कहो कि हमारे पास कोई शुभ सूचना सुनाने वाला तथा सावधान करने वाला (नबी) नहीं आया, तो तुम्हारे पास शुभ सूचना सुनाने तथा सावधान करने वाला आ गया है। तथा अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
- 20. तथा याद करो, जब मूसा ने अपनी जाति से कहाः हे मेरी जाति! अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को याद करो कि उस ने तुम में नबी और शासक बनाये, तथा तुम्हें वह कुछ दिया जो संसार वासियों में किसी को नहीं दिया।

بَتَرُمِّةًنُ خَلَقَ يَغُفِرُ لِمِنَ يَّشَأَ أُو وُيُعَلِّبُ مَنَ يَّشَا اُوْ وَلِلْهِ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَثُمْ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا نَوَالْيُهِ الْمُصِيَّرُ۞

ؽٙٳۿڶؖٵڶڰۣٮٙڹۊؘۮ۫ۼٙٵٛٷٛۮڗڛٛٷڵٮۜٵؽؾؾؚڽٛڰڎٛ؏ڵ ڡؙؿڗۼڝۜڹٲڵڗؙڛؙڶٲڽؙؾڤٷڵٷٵڡٵۼٵؘٵؘؽٳڝٛڹۺؽڔ ٷٙڒڹؘۏؿڔٟؗۿڡۜٮؙۼٵٞػؙۮۺؿ۬ؽڗ۠ۊڹۏؚؽڗ۠ۅٲڵڎۿڡؙڶ ۓٚڵۣۺؘؿؙٞۼ؈ؿۯٷٛ

وَاذْقَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُوْوَانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْ إِذْجَعَلَ فِيكُوْ ٱنِبُكِاءً وَجَعَلَكُوْمُ الْوُكُا وَالتَّكُوْمُ مِنَّا لَوُيُؤْتِ اَحَدًامِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞

- 1 इस आयत में ईसाइयों तथा यहूदियों के इस भ्रम का खण्डन किया जा रहा है कि वह अल्लाह के प्रियवर हैं, इस लिये जो भी करें, उन के लिये मुक्ति ही मुक्ति है।
- 2 अंतिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम के छः सौ वर्ष पश्चात् 610- ई॰ में नबी हुये। आप के और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच कोई नबी नहीं आया।

- 21. हे मेरी जाति! उस पवित्र धरती (बैतुल मक्दिस) में प्रवेश कर जाओ, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है, और पीछे न फिरो, अन्यथा असफल हो जाओगे।
- 22. उन्हों ने कहाः हे मूसा! उस में बड़े बलवान लोग हैं, और हम उस में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक वह उस से निकल न जायें,तभी हम उस में प्रवेश कर सकते हैं।
- 23. उन में से दो व्यक्तियों ने जो (अल्लाह से) डरते थे, जिन पर अल्लाह ने पुरस्कार किया, कहा किः उन पर द्वार से प्रवेश कर जाओ, तुम जब उस में प्रवेश कर जाओगे, तो निश्चय तुम प्रभुत्वशाली होगे। तथा अल्लाह ही पर भरोसा करो यदि तुम ईमान वाले हो।
- 24. वह बोलेः हे मूसा! हम उस में कदापि प्रवेश न करेंगे, जब तक वह उस में (उपस्थित) रहेंगे, अतः तुम और तुम्हारा पालनहार जाये, फिर तुम दोनों युद्ध करो, हम यहीं बैठे रहेंगे।
- 25. (यह दशा देख कर) मूसा ने कहाः हे मेरे पालनहार! मैं अपने और अपने भाई के सिवा किसी पर कोई अधिकार नहीं रखता। अतः तू हमारे तथा अवैज्ञाकारी जाति के बीच निर्णय कर दे।
- 26. अल्लाह ने कहाः वह (धरती) उन पर चालीस वर्ष के लिये हराम (वर्जित)

ڸۼۘۜۅٛۄؚٳۮڞ۠ڶۅ۠ۘۘۘٳٲۯػڕٛڞؘٳڷۮؙڡٞػۜڛؘڐؘٳڴؚؿػػڹۘ ٳؠؿ۠ۿڵڴۄ۫ۅؘڵٳؾۯؾڗ۠ڎؙۅٵۼٙڶ؞ٳۮڹٵؚڔڴۄ۫ڡؘػؽؙڡٙڸؠؙۅؙٳ ڂۣؠۄۣؿؙؽ۞

قَالُوْالِيُوُسَى إِنَّ فِيْهَا قُومًا جَبَّارِيْنَ ۗ وَإِنَالَنَ نَّنُ ثُمُلَهَا حَتَّى يَعُرُجُوْلِمِهُمَا قَالُ يَّعُرُجُوُ امِنْهَا فَإِنَّا لَا خِلُونَ ۞

قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِيثَنَ يَخَافُونَ اَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادُخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَّ فَإِذَا دَخَلَتُنُوهُ فَالْكُوْ ظِلِبُونَ هَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْ آاِنُ كُنْتُومُ ثُومُمِنِيْنَ ۞

قَالْوَالِنُوْلَى إِنَّالَنَ ثَنْخُلَهَا آبَكَاتًا اتَّادَاهُوُافِيُهَا فَاذْهَبُ اَنْتَ وَرَتُبُكَ فَقَاتِلاً إِنَّاهُهُنَا فَعِدُونَ

> قَالَ رَبِّ إِنِّ ثُلَّامَيْكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِيُ فَافُرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ ۞

قَالَ فَإِنَّهَا هُكَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ ٱرْبَعِيْنَ سَنَّةً \*

कर दी गई। वह धरती में फिरते रहेंगे, अतः तुम अवैज्ञाकारी जाति पर तरस न खाओ।[1]

- 27. तथा उन को आदम के दो पुत्रो का सहीह समाचार<sup>[2]</sup> सुना दो, जब दोनों ने एक उपायन (कुर्बानी) प्रस्तुत की, तो एक से स्वीकार की गई तथा दूसरे से स्वीकार नहीं की गई। उस (दूसरे) ने कहाः मैं अवश्य तेरी हत्या कर दूँगा। उस (प्रथम)ने कहाः अल्लाह आज्ञाकारियों ही से स्वीकार करता है।
- 28. यिद तुम मेरी हत्या करने के लिये मेरी ओर हाथ बढ़ाओग<sup>[3]</sup>, तो भी मैं तुम्हारी ओर तुम्हारी हत्या करने के लिये हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं विश्व के पालनहार अल्लाह से डरता हूँ।
- 29. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी (हत्या के) पाप और अपने पाप के साथ फिरो, तो नारकी हो जाओगे, और यही अत्याचारियों का प्रतिकार (बदला) है।

يَتِيهُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَاسَّعَلَى الْقَوْمِرِ الْفْسِقِيْنَ ۞

وَاتُلُ عَكَيْهِ مِنَهَا أَبْثَى الدَّمَ بِالْحُقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقْبِلَ مِنْ اَحَدِهِما وَلَوْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْدُوِّ قَالَ لَاقْتُلْنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُثَّقِيْنَ ®

ڵؠٟؽؙۺڟڰٳڵۜۜۜؾۘٙۘۘۘۘۘؽڮڵؾڡٞۛؾؙڵؿؗؽ۫ؗڡۧٚٲڶؽٳؠۘٵڛٟۘط ؾۘۘڋؽٳڶؽڮٳڒڎؿؙؾڮٵۣؿٚٞٲڂڬؙڶڎۮڗۜ ٲڂڮؠؽۘ؈

ٳڹٚؽٙٲڔؙڝؙٵ؈ؘٛؾؠؙۊٙٵڽٳؿ۫ؿؽۅٳۺڮۏٙؾڲؙۅٛؽ ڡۣڽؙٲڞؙۼٮؚٳڶڐۜٳڗٞۏڶٳڮٙۻۯٚۊؙؙٳڶڟٚڸؠؽؙؽؘ۞ٞ

- ा इन आयतों का भावार्थ यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराईल को ले कर मिस्र से निकले, तो अल्लाह ने उन्हें बैतुल मक्दिस में प्रवेश कर जाने का आदेश दिया, जिस पर अमालिका जाित का अधिकार था। और वही उस के शासक थे,परन्तु बनी इस्राईल ने जो कायर हो गये थे, अमालिका से युद्ध करने का साहस नहीं किया। और इस आदेश का विरोध किया, जिस के परिणाम स्वरूप उसी क्षेत्र में 40 वर्ष तक फिरते रहे। और जब 40 वर्ष बीत गये, और एक नया वंश जो साहसी था पैदा हो गया तो उस ने उस धरती पर अधिकार कर लिया। (इब्ने कसीर)
- 2 भाष्यकारों ने इन दोनों के नाम काबील और हाबील बताये हैं।
- 3 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः जो भी प्राणी अत्याचार से मारा जाये तो आदम के प्रथम पुत्र पर उन के खून का भाग होता है क्यों कि उसी ने प्रथम हत्या की रीति बनाई है। (सहीह बुख़ारीः 6867, मुस्लिमः 1677)

- 30. अंततः उस ने स्वयं को अपने भाई की हत्या पर तय्यार कर लिया, और विनाशों में हो गया।
- 31. फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा, जो भूमि कुरेद रहा था, ताकि उसे दिखाये कि अपने भाई के शव को कैसे छुपाये, उस ने कहाः मुझ पर खेद है! क्या में इस कौआ जैसा भी न हो सका कि अपने भाई का शव छुपा सकूँ, फिर बड़ा लज्जित हुआ।
- 32. इसी कारण हम ने बनी इस्राईल पर लिख दिया<sup>[1]</sup> कि जिस ने भी किसी प्राणी को किसी के खून का बदला लेने, या धरती में विद्रोह फैलाने के दंड के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से मार डाला तो समझो उस ने पुरे मनुष्यों की हत्या<sup>[2]</sup> कर दी। और जिस ने जीवित रखा एक प्राणी को तो वास्तव में उस ने जीवित रखा सभी मनुष्यों को। तथा उन के पास हमारे रसूल खुली निशानियाँ लाये, फिर भी उन में से अधिकांश धरती में विद्रोह करने वाले हैं।
- 33. जो लोग<sup>[3]</sup> अल्लाह और उस के रसूल से युद्ध करते हों, तथा धरती में उपद्रव करते फिर रहे हों, उन का दण्ड यह है कि उन की हत्या

فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَهِ مِنَ الخيرِيُنَ ⊙

فَبَعَثَاللَّهُ غُرَابًالِيَّحُتُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِئُ سَوْءَةَ آخِيْهِ قَالَ يُويُلَتَى اَعَجَزُتُ اَنُ اَكُوْنَ مِثْلَ لِمَاللَّا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ اَخِنُ قَاصَبْحَ مِنَ اللَّهِ مِئِنَ ۚ

مِنْ آجُلِ ذَلِكَ أَكْتَلْنَا عَلَى بَنِيَّ الْسُرَاءَيْلَ آنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا إِغَيْرِنَفْسُ آوَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ آحُيًاهَا فَكَانَّمَ آحُياالنَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدُ جَاءَتْهُمُ رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُنَّةً إِنَّ كَيْنَيُرًامِّهُمُ بَعْدُ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَلشَّرِفُونَ فَوْنَ اللَّهِ الْأَرْضِ لَلشَّرِفُونَ الْأَلْمِ

ٳؿٮۜٵڿؘڒؘۊؙٛٵڷێڹؽؙۼۘٵڔؽ۠ٷڽٵڵڷ٥ۘ ۅٙۯڛؙۅؙڶؖۿ ۅؘڛۜۼۅؙڹ؋ٛٵڵڒۯۻ؈ٚڛؘٲڐٵڬۛؿ۠ۛڡؘۜۛؾ۠ڶۅٛٲٷ ؽڞػڽؙٷٛٳٲۊؙؿؙڡٙڟۜۼٳؽڽؚؽۿۣڂۅٲڒڂؙؙؚڵۿؙڂۛۄۺۨ

- 1 अर्थात नियम बना दिया, इस्लाम में भी यही नियम और आदेश है।
- 2 क्यों कि सभी प्राण, प्राण होने में बराबर हैं।
- 3 इस आयत में देश द्रोहियों तथा तस्करों को दण्ड देने का नियम तथा आदेश बताया जा रहा है। तथा अल्लाह और उस के रसूल के आदेशों के उल्लंघन को उन के विरुद्ध युद्ध कहा गया है। (अधिक विवरण के लिये देखियेः सहीह बुख़ारी, हदीस- 4610)

की जाये, तथा उन्हें फाँसी दी जाये, अथवा उन के हाथ पाँव विपरीत दिशाओं से काट दिये जायें, अथवा उन्हें देश निकाला दे दिया जाये। यह उन के लिये संसार में अपमान है, तथा परलोक में उन के लिये इस से बड़ा दण्ड है।

- 34. परन्तु जो तौबा (क्षमा याचना) कर लें, इस से पहले कि तुम उन्हें अपने नियंत्रण में लाओ, तो तुम जान लो कि अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 35. हे ईमान वालो! अल्लाह (की अवैज्ञा) से डरते रहो, और उस की ओर वसीला<sup>[1]</sup> खोजो, तथा उस की राह में जिहाद करो, ताकि तुम सफल हो जाओ।
- 36. जो लोग काफ़िर हैं, यद्यपि धरती के सभी (धन धान्य) उन के अधिकार (स्वामित्व) में आ जायें और उसी के समान और भी हो, ताकि वे, यह सब प्रलय के दिन की यातना से अर्थ दण्ड स्वरूप देकर मुक्त हो जायें, तो भी उन से स्वीकार नहीं किया जायेगा, और उन्हें दुखदायी यातना होगी।
- 37. वह चाहेंगे कि नरक से निकल जायें, जब कि वह उस से निकल नहीं

خِلَانٍ اَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمُ خِزْئٌ فِي النَّهُنَيَا وَلَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْدُوْ

إلَّا الَّذِينُ تَابُوُ امِنْ قَبُلِ أَنْ تَقْدِرُوُا عَلَيْهِمُ قَاعَلَمُوْ آاتَ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيدُهُ ﴿

يَّايَّهُاالَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللهَ وَابُتَغُوَّا الَّيُهِ الْوَسِيُلةَ وَجَاهِدُوا فِيُ سَهِيُلِهِ لَعَلَّاكُمْ تُقُلِمُونَ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّمُ وُالُوْانَّ لَهُمُهُ مِّافِي الْاَرُضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِيَفْتَدُوُالِهِ مِنُ عَنَاكِ يَوْمِ الْقِيهِ مَاتُقُبِّلُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَاكِ اَلِيْمُ

يُرِيْكُونَ أَنَّ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمُ

1 (वसीला) का अर्थ हैं: अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और उस की अवैज्ञा से बचने तथा ऐसे कर्मों के करने का जिन से वह प्रसन्न हो। वसीला हदीस में स्वर्ग के उस सर्वोच्च स्थान को भी कहा गया है जो स्वर्ग में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ,व सल्लम) को मिलेगा जिस का नाम ((मकामे महमूद)) है। इसी लिये आप ने कहाः जो अज़ान के पश्चात् मेरे लिये वसीला की दुआ करेगा वह मेरी सिफारिश के योग्य होगा। (बुखारी- 4719) पीरों और फ़क़ीरों आदि की समाधियों को वसीला समझना निर्मूल और शिर्क है।

सकेंगे, और उन्हीं के लिये स्थायी यातना है।

38. चोर, पुरुष और स्त्री दोनों के हाथ काट दो, उन के करतूत के बदले, जो अल्लाह की ओर से शिक्षापद दण्ड है<sup>[1]</sup> और अल्लाह प्रभावशाली गुणी है|

39. फिर जो अपने अत्याचार (चोरी) के पश्चात् तौबः (क्षमा याचना) कर ले, और अपने को सुधार ले, तो अल्लाह उस की तौबः स्वीकार कर लेगा<sup>[2]</sup>, निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

بِخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَنَاكُمُ مِنْهَا وَلَهُمُ عَنَاكُمُ مِنْهَا يُولِهُمُ

ۅؘالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطُعُوۡاَ اَيۡدِيهُمَاجَزَآ ءَٰلِمَا كَسَبَا نَكَا لَامِّنَ اللهِ \* وَ اللهُ عَزِیْزُ حَکِیۡهُ۞

فَمَنُ تَاكِمِنُ بَعْدِ ظُلِمُهِ وَأَصُلَحَ فَإِنَّ اللهُ يَتُوُبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورُرٌ عِيْدُهُ

- 1 यहाँ पर चोरी के विषय में इस्लाम का धर्म विधान वर्णित किया जा रहा है कि यदि चौथाई दीनार अथवा उस के मूल्य के सामान की चोरी की जाये, तो चोर का सीधा हाथ कलाई से काट दो। इस के लिये स्थान तथा समय के और भी प्रतिबंध हैं। शिक्षाप्रद दण्ड होने का अर्थ यह है कि दूसरे इस से शिक्षा ग्रहण करें, ताकि पूरा देश और समाज चोरी के अपरोध से स्वच्छ और पवित्र हो जाये। तथा यह ऐतिहासिक सत्य है कि इस घोर दण्ड के कारण, इस्लाम के चौदह सौ वर्षों में जिन्हें यह दण्ड दिया गया है, वह बहुत कम है। क्योंकि यह सज़ा ही ऐसी है कि जहाँ भी इस को लागू किया जायेगा वहाँ चोर और डाकू बहुत कुछ सोच समझ कर ही आगे क़दमें बढ़ायेंगे। जिस के फलस्वरूप पूरा समाज अम्न और चेन का गह्वारा बन जायेगा। इस के विपरीत संसार के आधुनिक विधानों ने अपराधियों को सुधारने तथा उन्हें सभ्य बनाने का जो नियम बनाया है, उस ने अपराधियों में अपराध का साहस बढ़ा दिया है। अतः यह मानना पड़ेगा कि इस्लाम का यह दण्ड चोरी जैसे अपराध को रोकने में अब तक सब से अधिक सफल सिद्ध हुआ है। और यह दण्ड मानव्ता के मान और उस के अधिकार के विपरीत नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना माल अपने खून पसीना, परिश्रम तथा अपने हाथों की शक्ति से कमाया है तो यदि कोई चौर आ कर उस को उचकना चाहे तो उस की सज़ा यही होनी चाहिये कि उस का वह हाथ ही काट दिया जाये जिस से वह अन्य का माल हडप करना चाह रहा है।
- 2 अर्थात उसे परलोक में दण्ड नहीं देगा, परन्तु न्यायालय चोरी सिद्ध होने पर उसे चोरी का दण्ड देगा। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

- 40. क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा धरती का राज्य। वह जिसे चाहे क्षमा कर दे, और जिसे चाहे दण्ड दे, तथा अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
- 41. हे नबी! वह आप को उदासीन न करें, जो कुफ़्र में तीव्रगामी हैं, उन में से जिन्हों ने कहा कि हम ईमान लाये, जब कि उन के दिल ईमान नहीं लाये और उन में से जो यहूदी हैं, जिन की दशा यह है कि मिथ्या बातें सुनने के लिये कान लगाये रहते हैं, तथा दूसरों के लिये जो आप के पास नहीं आये कान लगाये रहते हैं, वह शब्दों को उन के निश्चित स्थानों के पश्चात् वास्तविक अर्थों से फेर देते हैं। वह कहते हैं कि यदि तुम को यही आदेश दिया जाये (जो हम ने बताया है) तो मान लो, और यदि वह न दिये जाओ, तो उस से बचो। (हे नबी!) जिसे अल्लाह अपनी परीक्षा में डालना चाहे, आप उसे अल्लाह से बचाने के लिये कुछ नहीं कर सकते। यही वह हैं जिन के दिलों को अल्लाह ने पवित्र करना नहीं चाहा। उन्हीं के लिये संसार में अपमान है, और उन्हीं के लिये परलोक में घोर[1] यातना है।

اَلَمُتَعَلَّمُواَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ لَّ يُعَلِّرُ بُمَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَكِّ قَكِ يُرُونَ

يَايُهُا الرَّمُولُ لا يَحُرُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِ الْكُفْيِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواً المَّنَا بِالْفُواهِهِمُ وَلَهُ تُوْمُنُ قُلُوبُهُمُ قُومِنَ الَّذِينَ هَادُوا الْمَسَلِّعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ لَا سَلِّعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ لَا لَهُ يَأْتُولُوا يُحَرِّفُونَ الْمَكِلَمِ مِنْ بَعَدِي مَوَاضِعِهَ يَتُولُونُ وَنُ الْمَكِلَمِ مِنْ بَعَدِي اللهُ مَوْنَ الْمَكِلَمِ مِنْ بَعَدِي اللهُ مَوْنَ الله وَإِنْ لَكُمْ تُوْنُونُهُ فَاحْدَنَ رُوا وَمَنْ يُرِدِ اللهُ وَيَعْفَى اللهِ شَيْئًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

मदीना के यहूदी विद्वान, मुनाफिकों (द्विधावादियों) को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते कि आप की बातें सुनें। और उन को सूचित करें। तथा अपने विवाद आपके पास ले जायें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कोई निर्णय करें तो हमारे आदेशानुसार हो तो स्वीकार करें अन्यथा स्वीकार न करें। जब कि तौरात की आयतों में इन के आदेश थे, फिर भी वे उन में परिवर्तन कर के उन का अर्थ कुछ का कुछ बना देते थे। (देखिये व्याख्या आयत- 13)

- 42. वह मिथ्या बातें सुनने वाले अवैध भक्षी हैं। अतः यदि वह आप के पास आयें, तो आप उन के बीच निर्णय कर दें, अथवा उन से मुँह फेर लें (आप को अधिकार है)। और यदि आप उन से मुँह फेर लें, तो वे आप को कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे। और यदि निर्णय करें, तो न्याय के साथ निर्णय करें। निस्संदेह अल्लाह न्यायकारियों से प्रेम करता है।
- 43. और वह आप को निर्णयकारी कैसे बना सकते हैं, जब कि उन के पास तौरात (पुस्तक) मौजूद है, जिस में अल्लाह का आदेश है। फिर इस के पश्चात् उस से मुँह फेर रहे हैं? वास्तव में वह ईमान वाले हैं ही<sup>[1]</sup> नहीं।
- 44. निःसंदेह हम ने ही तौरात उतारी जिस में मार्गदर्शन तथा प्रकाश है, जिस के अनुसार वह नबी निर्णय करते रहे जो आज्ञाकारी थे, [2] उन के लिये जो यहूदी थे। तथा धर्माचारी और विद्वान लोग। क्योंकि वह अल्लाह की पुस्तक के रक्षक बनाये गये थे, और उस के (सत्य होने के) साक्षी थे। अतः तुम (भी) लोगों से न डरो, मुझी से डरो, और मेरी आयतों के बदले तिनक मूल्य न ख़रीदो, और जो अल्लाह की उतारी (पुस्तक

سَتْعُونَ لِلُكَذِبِ الْمُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنَّ جَاءُوكَ فَاضُكُمْ بَيُنَهُمُ أَواَحْرِضَ عَنْهُمُ وَإِنَ تُعْرِضُ عَنْهُمُ وَلَنَ يَّضُّرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمَتَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ بِالْقِشْطِ إِنَّ اللهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞

ۉۘۘڮؽڡؙٚؽؙڲؙػٚڷؠؙٛۅٞؾػۅؘۼٮ۫ۘۮۿؙۘؗؗؗۉٳڶؾۜٛۅ۠ۯٮڎؙۏؿٵ ڂٛڬۉؙٳٮڵٶؾؙڗۜؽٮۜٷڷۅؙڹڝڹٵڹۼٮۮڶڸػٷڝٵٙ ٵۅؙڶڸٟٟڮؘڽؚٵڷؠؙٷؙڡۣڹؽڹؿٙ۞۫

إِثَّاآنَزَلْنَاالتَّوْرُكَ فِيهَاهُدُّى وَنُوُدُّ يَحُكُمُ بِهَاالنَّمِيثُونَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُوْالِلَّذِيْنَ هَادُوْاوَالاَّلْتِنِيُّوْنَ وَالْاَئْبَارُبِهَا اسْتُحْفِظُوْامِنْ كِتْبِ اللهووكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَكَاءً فَلاَنْتَشُواالنَّاسَ وَاخْتَوْنَ وَلَا شَهْكَاءً فَلاَنْتَشُواالنَّاسَ وَاخْتَوْنَ وَلَا يَمَا اَنْزَلَ اللهُ فَأُولِلِكَ هُوُالْكُوْنُونَ وَكَ

- 1 क्यों कि वह न तो आप को नबी मानते, और न आप का निर्णय मानते, तथा न तौरात का आदेश मानते हैं।
- 2 इस्लाम में भी यही नियम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दाँत तोड़ने पर यही निर्णय दिया था। (सहीह बुख़ारी: 4611)

के) अनुसार निर्णय न करें, तो वही काफ़िर हैं।

- 45. और हम ने उन (यहूदियों) पर उस (तौरात) में लिख दिया कि प्राण के बदले प्राण है, तथा आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, तथा कान के बदले कान, और दाँत के बदले दाँत, तथा सभी आघातों में बराबरी का बदला है। फिर जो कोई बदला लेने को दान (क्षमा) कर दे, तो वह उस के लिये (उस के पापों का) प्रायश्चित हो जायेगा, तथा जो अल्लाह की उतारी (पुस्तक के) अनुसार निर्णय न करें, तो वही अत्याचारी हैं।
- 46. फिर हम ने उन (निबयों) के पश्चात् मर्यम के पुत्र ईसा को भेजा, उसे सच बताने वाला जो उस के सामने तौरात थी। तथा उसे इंजील प्रदान की, जिस में मार्गदर्शन तथा प्रकाश है। उसे सच बताने वाली जो उस के आगे तौरात थी तथा अल्लाह से डरने वालों के लिये सर्वथा मार्गदर्शन तथा शिक्षा थी।
- 47. और इंजील के अनुयायी भी उसी से निर्णय करें, जो अल्लाह ने उस में उतारा है, और जो उस से निर्णय न करें, जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो वही अधर्मी हैं।
- 48. और (हे नबी!) हम ने आप की ओर सत्य पर आधारित पुस्तक (कुर्आन)

وَكَتَبْنَاعَكَيُهِمْ فِيهُ آلَنَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْاُدُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَّكُفَّارَةٌ لَكَ \* وَمَنُ لَكُمْ يَحْكُمُ بِمَا اَنْزُلَ اللهُ فَافُلِلِّكَ هُمُ

وَقَفَّيْنَاعَلَىٰ اثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحَ مُصَدِّقًا لِمَا بَكُنَ يَكَ يُهِمِ التَّوْرُلَةُ وَانْيُنَهُ الْرَغِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَنُورُلُو مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَكَ يُهُمِّنَ التَّوْرُلِيَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

وَلَيَحُكُمُ آهُلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآانْزَلَ اللهُ فَيْهُ وْوَمَنَ لَّهُ يَعَكُمُ بِمَآانْزَلَ اللهُ فَالْولَلِكَ هُمُوالْفُسِقُوْنَ⊚

وَٱنْزُلْنَاۤ اِلْيُكَ الْكِتٰبَ بِالْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ

उतार दी, जो अपने पूर्व की पुस्तकों को सच बताने वाली तथा संरक्षक[1] है. अतः आप लोगों का निर्णय उसी से करें. जो अल्लाह ने उतारा है, तथा उन की मन मानी पर उस सत्य से विमुख हो कर न चलें, जो आप के पास आया है। हम ने तुम में से प्रत्येक के लिये एक धर्म विधान तथा एक कार्य प्रणाली बना दिया[2] था. और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक ही समुदाय बना देता, परन्तु उस ने जो कुछ दिया है, उस में तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है। अतः भलाईयों में एक दूसरे से अग्रसर होने का प्रयास करो[3], अल्लाह ही की ओर तुम सब को लोट कर जाना है। फिर वह तुम्हें बता देगा, जिन बातों में तुम विभेद करते रहे।

يكايُه وِمِنَ الْكِذَبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ عِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلاَتَنِّبِهُ الْهُوَاءَهُمُ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْمَا مِثْلُةُ شِيرُعَةً وَّمِنُهَا جَا وَلَوْشَاءَ اللهُ كَيَّعَلَكُمُ الْمُنَةً وَاحِدَةً وَالْكِنْ لِيَبُلُوكُمُ فِي فَا فَاللّهُ مُلْفِئَكُمُ بِمَا كُنْنُوفِيْ اللّهِ مُنْفِعُكُمُ جَمْيًعا فَيْتَيِنَّكُمُ مِمَا كُنْنُوفِيْ يَعْنَلِفُونَ فَيْ

<sup>1</sup> संरक्षक होने का अर्थ यह है कि कुर्आन अपने पूर्व की धर्म पुस्तकों का केवल पुष्टिकर ही नहीं, कसोटि (परख) भी है। अतः आदि पुस्तकों में जो भी बात कुर्आन के विरुद्ध होगी वह सत्य नहीं परिवर्तित होगी, सत्य वही होगी जो अल्लाह की अन्तिम किताब कुर्आन पाक के अनुकूल हो।

<sup>2</sup> यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब तौरात तथा इंजील और कुर्आन सब एक ही सत्य लाये हैं, तो फिर इन के धर्म विधानों तथा कार्य प्रणाली में अन्तर क्यों हैं? कुर्आन उस का उत्तर देता है कि एक चीज़ मूल धर्म है, अर्थात एकेश्वरवाद तथा सत्कर्म का नियम, और दूसरी चीज़ धर्म विधान तथा कार्य प्रणाली है, जिस के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाये, तो मूल धर्म तो एक ही है, परन्तु समय और स्थितियों के अनुसार कार्य प्रणाली में अन्तर होता रहा है, क्यों कि प्रत्येक युग की स्थितियाँ एक समान नहीं थीं, और यह मूल धर्म का अन्तर नहीं, कार्य प्रणाली का अन्तर हुआ। अतः अब समय तथा स्थितियाँ बदल जाने के पश्चात् कुर्आन जो धर्म विधान तथा कार्य प्रणाली प्रस्तुत कर रहा है वही सत्धर्म है।

<sup>3</sup> अर्थात कुर्आन के आदेशों का पालन करने में।

49. तथा (हे नबी!) आप उन का निर्णय उसी से करें, जो अल्लाह ने उतारा है, और उन की मन मानी पर न चलें तथा उन से सावधान रहें कि आप को जो अल्लाह ने आप की ओर उतारा है, उस में से कुछ से फेर न दें। फिर यदि वह मुँह फेरें, तो जान लें कि अल्लाह चाहता है कि उन के कुछ पापों के कारण उन्हें दण्ड दे। वास्तव में बहुत से लोग उल्लंघनकारी हैं।

- 50. तो क्या वह जाहिलिय्यत (अंधकार युग) का निर्णय चाहते हैं? और अल्लाह से अच्छा निर्णय किस का हो सकता है, उन के लिये जो विश्वास रखते हैं?
- 51. हे ईमान वालो! तुम यहूदी तथा ईसाईयों को अपना मित्र न बनाओ, वह एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में से उन को मित्र बनायेगा, वह उन्हीं में होगा। तथा अल्लाह अत्याचारियों को सीधी राह नहीं दिखाता।
- 52. फिर (हे नबी!) आप देखेंगे कि जिन के दिलों में (द्विधा का) रोग है, वह उन्हीं में दौड़े जा रहे हैं, वह कहते हैं कि हम डरते हैं कि हम किसी आपदा के कुचक्र में न आ जायें, तो दूर नहीं कि अल्लाह तुम्हें विजय प्रदान करेगा, अथवा उस के पास से कोई बात हो जायेगी, तो वह लोग उस बात पर जो उन्हों ने अपने मनों में छुपा रखी है, लिज्जित होंगे।
- 53. तथा (उस समय) ईमान वाले कहेंगे।

وَإِنِ احْكُوْبَيْنَهُوْ بِمَاآنُوْلَ اللهُ وَلَاتَتَبِعُ آهُوَاءَهُمُ وَاحْنَدَهُمُ اَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ آنُوْلَ اللهُ إِلَيْكَ قِانَ تَوَلَّوا فَاعْلَوْ أَمَّا يُرِيُدُاللهُ آنْفُصِيْهُمُ بِبَعْضِ ذُنْوْيِهِمْ وَالَّ كَيْتُرُامِّنَ النَّاسِ لَفِيقُوْنَ ﴿

ٱڬٛڬٛۄؙ الْبَاهِلِيَّةِ يَنغُونَ وَمَنْ ٱحۡسَٰ مِنَ اللهِ حُكَالِقَةُ مِرُّونِوُنُونَ

ٙڲٲؿٞۿٵڷڬڹؽٵڡۘٮؙٷ۬ٳػؾۜؾڿٮؙ۠ۅٳٳڷڽۿۅ۠ۮ ۅٳڶٮٞڟؠٚٙؽٳۅ۫ڵۑٵٚۦٛٙۘٛڹۘۼڞؙۿؗۄۘٳٷڶٟڲٵۣ۫ۼۼۻٝۅٞڡؘڽؙ ؾۜؾؘۅۜڵۿۄ۠ڝۨؽؙڴؙۄؙۘڣٳٛٮٞۜٛٛٷڝۿؙڝٛٛٷٳڮۜٙٳٮڶڶڡڵۮڵؽۿۮؚؽ ٳڷڡۜۊؙڞٳڵڟٚڸۣؠؽڹ۞

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمُّمَّرَضٌ يُّسَالِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنَ ثَصِيْبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى اللهُ اَنْ يَالِّنَ يَالْفَتْتِرَاوَا مُرِضَّ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَالَسُّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۖ

وَيَقُولُ الَّذِينَ امَنُوٓا آهَؤُلآءِ الَّذِينَ اقْسَمُوا ياللهِ

क्या यही वह हैं, जो अल्लाह की बड़ी गंभीर शपथें ले कर कहा करते थे कि वह तुम्हारे साथ हैं? इन के कर्म अकारथ गये और अंततः वह असफल हो गये।

- 54. हे ईमान वालो! तुम में से जो अपने धर्म से फिर जायेगा, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा कर देगा, जिन से वह प्रेम करेगा, और वह उस से प्रेम करेंगे। वह ईमान वालों के लिये कोमल तथा काफ़िरों के लिये कड़े<sup>[1]</sup> होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, किसी निन्दा करने वाले की निन्दा से नहीं डरेंगे। यह अल्लाह की दया है, जिसे चाहे प्रदान करता है, और अल्लाह (की दया) विशाल है और वह अित ज्ञानी है।
- 55. तुम्हारे सहायक केवल अल्लाह और उस के रसूल तथा वह हैं, जो ईमान लाये, जो नमाज़ की स्थापना करते तथा ज़कात देते हैं, और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं।
- 56. तथा जो अल्लाह और उस के रसूल तथा ईमान वालों को सहायक बनायेगा,तो निश्चय अल्लाह का दल ही छा कर रहेगा।
- 57. हे ईमान वालो! उन को जिन्हों ने तुम्हारे धर्म को उपहास तथा खेल

جَهْدَايُدَا نِهِمُ ۚ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ تُعِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فَاصَّبُحُوا خِيرِيْنَ ﴿

يَايُهُا النَّنِيُ امْنُوامَنُ يَّرْتَكَ مِنْكُوعَنُ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَاثِقِ اللهُ بِقَوْمِ يُحْبُّهُمُ وَيُخِنُّونَهُ اذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ اَعِرَّ قِعَلَ الْكَفِرِينَ نَجُكِهِ مُونَ فِي سِينِلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ كُومَةً لَآنِهٍ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْثِينُهِ مَنْ يَتَنَا أَوْلِللهُ وَاللهُ وَالْسِمُّ عَلِيْمٌ ﴿

إِثَّمَا وَائِئُكُوُّاللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمُثُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُوُنَ الصَّلْوةَ وَيُؤْثُونَ الرَّكُونَةَ وَهُمُ (كِعُونَ @

وَمَنُ يَتَوَكَّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيثَ الْمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُوالْغَلِيُونَ ﴿

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنْوُالِاتَتَّخِذُ واالَّذِينَ الْخَنَّوُا

1 कड़े होने का अर्थ यह है कि वह युद्ध तथा अपने धर्म की रक्षा के समय उन के दबाव में नहीं आयेंगे, न जिहाद की निन्दा उन्हें अपने धर्म की रक्षा से रोक सकेगी। बना रखा है उन में से जो तुम से पहले पुस्तक दिये गये हैं, तथा काफ़िरों को सहायक (मित्र) न बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो, यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो।

- 58. और जब तुम नमाज़ के लिये पुकारते हो, तो वे उस का उपहास करते तथा खेल बनाते हैं, इस लिये कि वह समझ नहीं रखते।
- 59. (हे नबी!) आप कह दें कि हे अहले किताब! इस के सिवा हमारा दोष क्या है, जिस का तुम बदला लेना चाहते हो, कि हम अल्लाह पर तथा जो हमारी ओर उतारा गया और जो हम से पूर्व उतारा गया उस पर ईमान लाये हैं, और इस लिये कि तुम में अधिक्तर उल्लंघनकारी हैं?
- 60. आप उन से कह दें कि क्या मैं तुम्हें बता दूँ, जिन का प्रतिफल (बदला) अल्लाह के पास इस से भी बुरा है? वह हैं जिन को अल्लाह ने धिक्कार दिया और उन पर उस का प्रकोप हुआ, तथा उन में से बंदर और सूअर बना दिये गये, तथा तागूत (असुर- धर्म विरोधी शक्तियों) को पूजने लगे। इन्हीं का स्थान सब से बुरा है, तथा सर्वाधि कुपथ हैं।
- 61. जब वह<sup>[1]</sup> तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाये, जब

دِيْنَكُوُ هُزُوًا وَلَعِبًامِّنَ الَّذِينَ اُوْتُواالُكِتِلَ مِنْ تَبْلِكُمُ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءً وَاتَّقُوااللهَ إِنْ كُنْتُورُ مُؤُمِنِينَ۞

و إِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلْوَةِ اتَّخَنُ وُهَا هُزُوًا وَلِمِبًا لَا لِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمُرُّلِ يَعْقِلُونَ ۞

قُلْ يَاهُلُ الكِتْنِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِثَّ اَلْآانَ الْمَثَّا بِاللهِ وَمَا الْثِولَ الِيُنَا وَمَا الْثِولَ مِنْ قَبُلُ وَآنَّ الْمُثْرِكُمُو فِيقُونَ®

قُلُ هَلُ أُنِيِّنَكُمُ بِيَرِّقِنَ ذلكِ مَثُوبَةً عِنْدَاللَّهِ مَنُ لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيُرَوَعَبَنَ الطَّاعُوْتُ أُولَيْك تَنَرُّ مُكَانًا وَ اَضَلُ عَنْ سَوَاۤ السَّبِيْلِ ۞

وَإِذَاجَاءُوُكُوْ قَالُوْ ٓالْمَنَّا وَقَدُ دَّخَلُوْ الِبِالْكُفْمِ

कि वह कुफ़्र लिये हुये आये और उसी के साथ वापिस हुये, तथा अल्लाह उसे भली भांति जानता है, जिस को वह छुपा रहे हैं।

- 62. तथा आप उन में से बहुतों को देखेंगे कि पाप तथा अत्याचार और अपने अवैध खाने में दौड़ रहे हैं, वह बड़ा कुकर्म कर रहे हैं।
- 63. उन को उन के धर्माचारी तथा विद्वान पाप की बात करने तथा अवैध खाने से क्यों नहीं रोकते? वह बहुत बुरी रीति बना रहे हैं?
- 64. तथा यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बँधे [1] हुये हैं, उन्हीं के हाथ बँधे हुये हैं। और वह अपने इस कथन के कारण धिक्कार दिये गये हैं, बल्कि उस के दोनों हाथ खुले हुये हैं, वह जैसे चाहे व्यय (खुर्च) करता है, और इन में से अधिक्तर को जो (कुर्आन) आप के पालनहार की ओर से आप पर उतारा गया है, उल्लंघन तथा कुफ़ (अविश्वास) में अधिक कर देगा, और हम ने उन के बीच प्रलय के दिन तक के लिये शत्रुता तथा बैर डाल दिया है। जब कभी वह युद्ध की अग्नि सुलगाते हैं, तो अल्लाह उसे बुझा [2] देता है। वह धरती में उपद्रव

وَهُمُوقَكُ خَرَجُوا بِهِ \* وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا كَنُنُكُونَ؟®

وَتَىٰكَثِيْرًامِّنْهُمُ يُسَارِعُوْنَ فِي الْإِنْتِمِ وَالْعُنُّ وَانِ وَا كُلِهِمُ الشُّمُّتَ لِبَشِّ مَا كَانُوُا يَعْمَكُونَ ﴿

ڮۘٷڵٳؽٮٚۿ۬ٮۿؙۄؙٳڵڗۜڶ۪ڹؿٞۅؙڹؘۘۘۏٲڵۮؖػ۫ڹٵۯۼڹ ڡۜٙؽؙڸۿؚۄؙٳڷؚٳڎ۫ۄۜٷٙػڸؚۿؚۻؙٳڶۺ۠ۘڿٛؾۨٞؠٞڽۺؙػٵػٲۏٛٳ ؽڝ۫ٮؙٷؙڹؖ

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُينُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ عُلَّتُ اَيْدِيْهِمُ
وَلِمُوْابِمَا قَالُوْا بَلَ يَلُهُ مَبُسُوْطِ الْمِنْ الْيَفِي كَيْفَ
يَشَاءُ وَلَكِيْزِينَ كَنْكِيْلًا مِنْهُمُ مَّا الْمُؤْلِ الْيَك مِنْ
تَرْبِكَ طُغْيَانًا وَلَمُّوا أَوَالْتَيْنَالِينَهُمُ الْعُمَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةُ وَظُلَمَا اَوْقَدُو انَارًا
وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةُ وَظُلَمَا اَوْقَدُو انَارًا
لِلْحُرْبِ اطْفَاهَ اللهُ وَسِلْعُونَ فِي الْكُونِ

- 2 अर्थात उन के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देता बल्कि उस का कुफल उन्हीं को भोगना पड़ता है। जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के समय में विभिन्न दशाओं में हुआ।

का प्रयास करते हैं, और अल्लाह विद्रोहियों से प्रेम नहीं करता।

- 65. और यदि अहले किताब ईमान लाते, तथा अल्लाह से डरते, तो हम अवश्य उन के दोषों को क्षमा कर देते, और उन्हें सुख के स्वर्गों में प्रवेश देते।
- 66. तथा यदि वह स्थापित<sup>[1]</sup> रखते तौरात और इंजील को, और जो भी उन की ओर उतारा गया है, उन के पालनहार की ओर से, तो अवश्य उन को अपने ऊपर (आकाश) से, तथा पैरों के नीचे (धरती) से<sup>[2]</sup> जीविका मिलती, उन में एक संतुलित समुदाय भी है। और उन में से बहुत से कुकर्म कर रहे हैं।
- 67. हे रसूल! [3] जो कुछ आप पर आप के पालनहार की ओर से उतारा गया है उसे (सब को) पहुँचा दें, और यदि ऐसा नहीं किया, तो आप ने उस का उपदेश नहीं पहुँचाया। और अल्लाह (विरोधियों से) आप की रक्षा करेगा [4], निश्चय अल्लाह,

ۅؘڵۏٙٲؾٞٲۿڶٳڵۑٮ۬ڹٳٲٮٮؙٚٷٳۅٲؿۘۊ۫ٳڷڴۿٞڗٵۼٮٛۿۄؙ ڛؚؾٳؾ۬ۿؚۄۛۅؘڵۮۮ۫ڂؘڵۿٶ۫ڿڹٚؾؚٳڵڵۼؽ۬ۄؚؚ۞

ۅۘڵۉؘٲٷٞٛٛ؋ؙٳػٵؗۄ۠ٳٳڵٷٛڔڶڎؘٷٳڷؚڵۼؙؚؽڶۘۘۅڝۘٵؙڷ۫ۯڶ ٳڵؽۿۮڝؚٞڽڗۜڽۼؚڂڒػڵۉٵڝٛ؋ٛۏٙڣۿۮۅٙڝؽػۛؾ ٳؿٛڸۿؚڂڡڹٛۿؙۮؙٲڝٞڎؙ۠ۺؙٛؾؘڝۮٷٞٷڲؿ۬ؽڒ۠ڝٞڶۿۮٛ ڛٵٚٷٵؘؽۼؽڵۅٛؽ۞۠

ؽٲؿۿٵڶڗۜۺؙۅؗٞڷؙؠؘڵۼ۫ؗۄٞؽۧٲڹؙٛڗ۬ڶٳڶؽڬ ڡؚڽٛڗؾؚڬ ۅٙٳڹؙڵٞؿڗؘڡؙۛۼڶؙ؋ٓؠٙٲڹڰڠؾڔڛٙٲڷؾٷڶڵڎؽۼؙڝؚۿڬ ڡؚؽٳڶڰٵڛڑڰٳڶڎڵۯؠۿڮؽٵڷٙڠۅٛؗۄٞٳڵڵؚڣڒؠؙؽ<sup>®</sup>

- 1 अर्थात उन के आदेशों का पालन करते और उसे अपना जीवन विधान बनाते।
- 2 अर्थात आकाश की वर्षा तथा धरती की उपज में अधिकता होती।
- 3 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।
- 4 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नबी होने के पश्चात् आप पर विरोधियों ने कई बार प्राण घातक आक्रमण का प्रयास किया। जब आप ने मक्का में सफ़ा पर्वत से एकेश्वरवाद का उपदेश दिया तो आप के चचा अबू लहब ने आप पर पत्थर चलाये। फिर उसी युग में आप काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल ने आप की गरदन रौंदने का प्रयास किया, किन्तु आप के रक्षक फ़रिश्तों को देख कर भागा। और जब कुरैश ने यह योजना बनाई कि

काफ़िरों को मार्गदर्शन नहीं देता।

68. (हे नबी!) आप कह दें कि हे अहल किताब! तुम किसी धर्म पर नहीं हो, जब तक तौरात तथा इंजील और उस (कुर्आन) की स्थापना[1] न करो, जो तुम्हारी ओर तुम्हारे पालनहार की ओर से उतारा गया है, तथा उन में से अधिक्तर को जो (कुर्आन) आप पर आप के पालनहार की ओर से उतारा गया है, अवश्य उल्लंघन तथा कुफ़ (अविश्वास) में अधिक

قُلْ يَاهَلَ الْكِتْكِ لَسُتُوْعَلَ شَيْعُ حَتَّى تُقْتِمُوا التَّوْرِيةَ وَالْرِيغِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ الْيَكُوْمِّنْ تَكَثِّدُ وَكَيْزِيْدَنَّ كَثِيْرُاتِهُ مُمْ مَا أُنْزِلَ الْيَكُ مِنْ تَرْتِكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا \* فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِيْنَ

आप को बध कर दिया जाये और प्रत्येक क़बीले का एक युवक आप के द्वार पर तलवार लेकर खड़ा रहे और आप निकलें तो सब एक साथ प्रहार कर दें, तब भी आप उन के बीच से निकल गये। और किसी ने देखा भी नहीं। फिर आप ने अपने साथी अबू बक्र के साथ हिज्रत के समय सौर पर्वत की गुफ़ा में शरण ली। और काफ़िर गुफा के मुंह तक आप की खोज में आ पहुँचे। उन्हें आप के साथी ने देखा, किन्तु वे आप को नहीं देख सके। और जब वहाँ से मदीना चले तो सुराका नामी एक व्यक्ति ने कुरैश के पुरस्कार के लोभ में आ कर आप का पीछाँ किया। किन्तु उस के घोड़े के अगलें पैर भूमी में धंस गये। उस ने आप को गुहारा, आप ने दुआ कर दी, और उस का घोड़ा निकल गया। उस ने ऐसा प्रयास तीन बार किया फिर भी असफल रहा। आप ने उस को क्षमा कर दिया। और यह देख कर वह मुसलमान हो गया। आप ने फरमाया कि एक दिन तुम अपने हाथ में ईरान के राजा के कंगन पहनोगे। और उमर बिन ख़त्ताब के युग में यह बात सच साबित हुई। मदीने में भी यहूदियों के क़बीले बनू नज़ीर ने छत के ऊपर से आप पर भारी पत्थर गिराने का प्रयास किया जिसे से अल्लाह ने आप को सूचित कर दिया। ख़ैबर की एक यहूदी स्त्री ने आप को विष मिला के बकरी का माँस खिलाया। परन्तु आप पर उस का कोई बड़ा प्रभाव नहीं हुआ। जब कि आप का एक साथी उसे खा कर मर गया। एक युध्द यात्रा में आप अकेले एक वृक्ष के नीचे सो गये, एक व्यक्ति आया, और ऑप की तलवार ले कर कहाः मुझ से आप को कौन बचायेगा? आप ने कहाः अल्लाह। यह सुन कर वह काँपने लगा, और उस के हाथ से तलवार गिर गई और आप ने उसे क्षमा कर दिया। इन सब घटनाओं से यह सिध्द हो जाता है कि अल्लाह ने आप की रक्षा करने का जो वचन आप को दिया, उस को पुरा कर दिया।

1 अर्थात उन के आदेशों का पालन न करो|

कर देगा, अतः आप काफ़िरों (के अविश्वास) पर दुखी न हों।

- 69. वास्तव में जो ईमान लाये, तथा जो यहूदी हुये, और साबी, तथा ईसाई, जो भी अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर ईमान लायेगा, तथा सत्कर्म करेगा, तो उन्हीं के लिये कोई डर नहीं, और न वह उदासीन[1] होंगे।
- 70. हम ने बनी इस्राईल से दृढ़ वचन लिया, तथा उन के पास बहुत से रसूल भेजे, (परन्तु) जब कभी कोई रसूल उन की अपनी आकांक्षाओं के विरुद्ध कुछ लाया, तो एक गिरोह को उन्हों ने झुठला दिया, तथा एक गिरोह को बध करते रहे।
- 71. तथा वह समझे कि कोई परीक्षा न होगी, इस लिये अंधे बहरे हो गये, फिर अल्लाह ने उन को क्षमा कर दिया, फिर भी उन में से अधिक्तर अंधे और बहरे हो गये, तथा वह जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह उसे देख रहा है।

72. निश्चय वह काफ़िर हो गये, जिन्हों

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَادُوُا وَالصِّبِوُنَ وَالنَّصْلُوى مَنْ اٰمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاِجْرِوَعَ صَالِحًا فَلاَخُوفُ عُلَيْمِهُمَ وَلاَمْ يَعُزُنُونَ ®

ۘڵڡۜٙٮؙٲڂؘۮ۫ٮ۬ٵڡۣؽؾؙٵؘؾڹؿٙٳ؞ٮڗٳٙ؞ؽڸؘۅٲؽڛؗڵؾٵٳڵؽۿٟؠ ٮؙڛؙڴڐڴڷؠٵۼٙٷۅٞڔڛٷڮڹؠٵڵڒؾۿۅ۬ؽٵٮؙٛۿۺ۠ۿ ؋ؚۧڔؿۘۊٵڬڐؙۑؙٛۏۅؘٷڔؽۛؗڨٳؾۜؿؙؾ۠ڷۏؽۨٞ

وَحَسِبُواَالَاكُمُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواوَصَّمُواثُمُّ تَابَ اللهُ عَلِيْهِمْ تُخْرِّعَمُوُاوَصَّمُّ الْكِيْرُسِّنَهُمُ وَاللهُ بَصِيْرُيْمَا يَعْمَلُونَ۞

كَقَنُ كُفَّرَ الَّذِيْنَ قَالُوْلَانَّ اللهَ هُوَالْسِينُحُ ابْنُ مُرْيَمٌ

1 आयत का भावार्थ यह है कि इस्लाम से पहले यहूदी, ईसाई तथा साबी जिन्हों ने अपने धर्म को पकड़ रखा है, और उस में किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं किया, अल्लाह तथा आख़िरत पर ईमान रखा और सदाचार किये उन को कोई भय और चिन्ता नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार की आयत सूरह बकरह (62) में भी आई है जिस के विषय में आता है कि कुछ लोगों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रश्न किया कि उन लोगों का क्या होगा जो अपने धर्म पर स्थित थे और मर गये? इसी पर यह आयत उतरी। परन्तु अब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आप के लाये धर्म पर ईमान लाना अनिवार्य है इस के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता।

ने कहा कि अल्लाह, [1] मर्यम का पुत्र मसीह ही है। जब कि मसीह ने कहा थाः हे बनी इसराईल! उस अल्लाह की इबादत (वंदना) करो जो मेरा पालनहार तथा तुम्हारा पालनहार है, वास्तब में जिस ने अल्लाह का साझी बना लिया उस पर अल्लाह ने स्वर्ग को हराम (वर्जित) कर दिया। और उस का निवास स्थान नरक है। तथा अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा।

- 73. निश्चय वह भी काफ़िर हो गये, जिन्हों ने कहा कि अल्लाह तीन का तीसरा है, जब कि कोई पूज्य नहीं है, परन्तु वही अकेला पूज्य है, और यिद वह जो कुछ कहते हैं, उस से नहीं रुके, तो उन में से काफ़िरों को दुखदायी यातना होगी।
- 74. वह अल्लाह से तौबः तथा क्षमा याचना क्यों नहीं करते, जब कि अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् हैं?
- 75. मर्यम का पुत्र मसीह इस के सिवा कुछ नहीं कि वह एक रसूल हैं, उस से पहले भी बहुत से रसूल हो चुके हैं, उस की माँ सच्ची थी, दोनों भोजन करते थे, आप देखें कि हम कैसे उन के लिये निशानियाँ (एकेश्वरवाद के लक्षण) उजागर

وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِيَنِيَ السُّرَاءِ يُلَ اعْبُكُ واللهَ رَبِّي وَرَتَّبُوْ إِنَّهُ مَنْ يُتُثِرِكُ بِاللهِ فَقَنْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْلهُ النَّالُو وَالِلظِّلِيثِينَ مِنْ انْصَارِهِ

ڵڡۜٙۘۛۛۛ۠ٛڬؙڰؘۯٵڎڹؽؘۜڡٞٵڵۉٛٵڒٙٵۺڶڎؾؙڶڮٛڎڵڎٙۊٷڡٵڝٛ ٳڵۅٳڷٚۯٙٳڵڎٷٙٳڝڎٷٳڽؙڰؽڹ۬ؿۿۅ۠ٵۼٵؿڠٛۅ۠ڵؽ ۘڶؽؘٮۺۜؾٵڐۮۣؿؽؘڰڣۯؙٵۄڹۿؙڿۘ۫ۼۮٳڮٛٳؿؙؿ۠ڰؚ

ٳؘڡؘٚڒٳؿۜٷؠٛۉڹٳڶ؞ٳڵۼۅؘؽؽٮؘؾ۫ۼ۫ڣۯؙۏڬڎٷٳڵڷۿؙۼۧڡ۠ۏؖۯ ڗۜڿؽؿؖ۞

ﻣَﺎﺍﻟْﻤَﯩﻴْﺪُﺧُﺎﺑُﻦُ ۗۥٛؗٛڗؙڲؘٲٳڵؖٲڒڛؙٛۅ۠ڬٛ قَڶٛڂؘڬۘڡؚؽؙ ڢٙڹؙ الرُّسُٰڶُ ۗٷٳ۠ڡٞٞ؋ٛڝؚڐؚؽڡۜةؙۥڰٲؽٳ۠ڰ۠ڶؽٵڰڶؽٵڵڟۘۼٵڡٞۯ۠ڵٛڟ۠ۯ ػؽڡ۫ٛڹؙێؚؾۨؽڵۿؙؙؙؙٵؙٳڵٳؾؚڎٞ۠ػٳڶڟۯٲؿٝؽٷٛڰڴۏؽ۞

1 आयत का भावार्थ यह है कि ईसाइयों को भी मूल धर्म एकेश्वरवाद और सदाचार की शिक्षा दी गयी थी। परन्तु वह भी उस से फिर गये, तथा ईसा को स्वयं अल्लाह अथवा अल्लाह का अंश बना दिया, और पिता पुत्र और पिवत्रात्मा तीन के योग को एक प्रभु मानने लगे।

कर रहें हैं, फिर देखिये कि वह कहाँ बहके $^{[1]}$  जा रहे हैं।

- 76. आप उन से कह दें कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उस की इबादत (वंदना) कर रहे हो, जो तुम्हें कोई हानि और लाभ नहीं पहुँचा सकता? तथा अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।
- 77. (हे नबी!) कह दो कि हे अहले किताब! अपने धर्म में अवैध अति न करो<sup>[2]</sup>, तथा उन की अभिलाषाओं पर न चलो, जो तुम से पहले कुपथ हो<sup>[3]</sup> चुके, और बहुतों को कुपथ कर गये, और संमार्ग से विचलित हो गये।
- 78. बनी इस्राईल में से जो काफ़िर हो गये, वह दावूद तथा मर्यम के पुत्र ईसा की जुबान पर धिक्कार दिये<sup>[4]</sup> गये, यह इस कारण कि उन्हों ने अवैज्ञा की, तथा (धर्म की सीमा का) उल्लंघन कर रहे थे|
- 79. वह एक दूसरे को किसी बुराई से, जो वे करते, रोकते नहीं थे, निश्चय

قُلْ اَتَعَبْثُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُّ ضَمَّا وَّلَانَفْعًا وَاللهُ هُوَ السَّيِميُّ الْعَلِيْمُ

ڡؙ۠ڶؽؘٲۿؙڶٳڷڮڗڮڵڗؘۼؙڵۉٳؽ۬ۮؽڹۣڴؙۄ۫ۼؘؽؙڗٲڵڂؾۣۜ ۅٙڵڗؾۜۺۼٷٙٲۿۅٛٳۧ؞ٛۊۅؙۅۊٙۮؙڞؙڎ۫ۅٳ؈ؘٛڨڹڷ ۅٙٲۻؘڷؙۊٛٲػؿؚؽڗڰڞؘڷ۠ۊٵۼؽؙڛۅۜٙٳ؞ٳڶڛۜؠؽڸ۞۫

لُعِنَ الَّذِيْنَكَمَّرُوُامِنَ اَبَنِيَّ اِسُوَآ ِيُلَعَلَ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَ ابْنِ مَرْيُكَرِّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوۡ اَيۡعَتَدُوۡنَ۞

كَانُوْالاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوْكُا لِيلْسَ

- ा आयत का भावार्थ यह है कि ईसाइयों को भी मूल धर्म एकेश्वरवाद और सदाचार की शिक्षा दी गयी थी, परन्तु वह भी उस से फिर गये, तथा ईसा (अलैहिस्सलाम) को स्वयं अल्लाह अथवा अल्लाह का अंश बना दिया, और पिता पुत्र और पिवित्रात्मा तीन के योग को एक प्रभु मानने लगे।
- 2 (अति न करो): अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम को प्रभु अथवा प्रभु का पुत्र न बनाओ।
- 3 इन से अभिप्राय वह हो सकते हैं, जो निबयों को स्वयं प्रभु अथवा प्रभु का अंश मानते हैं।
- 4 अथीत धर्म पुस्तक ज़बूर तथा इंजील में इन के धिक्कृत होने की सूचना दी गयी हैं। (इब्ने कसीर)

वह बड़ी बुराई कर रहे थे।[1]

- 80. आप उन में से अधिक्तर को देखेंगे कि काफ़िरों को अपना मित्र बना रहे हैं। जो कर्म उन्हों ने अपने लिये आगे भेजा है बहुत बुरा है कि अल्लाह उन पर कुद्ध हो गया तथा यातना में वही सदावासी होंगे।
- 81. और यदि वह अल्लाह पर, तथा नबी पर, और जो उन पर उतारा गया, उस पर ईमान लाते, तो उन को मित्र न बनाते<sup>[2]</sup>, परन्तु उन में अधिक्तर उल्लंघनकारी हैं।
- 82. (हे नबी!) आप उन का जो ईमान लाये हैं, सब से कड़ा शत्रुः यहूदियों तथा मिश्रणवादियों को पायेंगे। और जो ईमान लाये हैं उन के सब से अधिक समीप आप उन्हें पायेंगे, जो अपने को ईसाई कहते हैं। यह बात इस लिये है कि उन में उपासक तथा सन्यासी हैं, और वह अभिमान<sup>[3]</sup> नहीं करते।
- 83. तथा जब वह (ईसाई) उस (कुर्आन) को सुनते हैं, जो रसूल पर उतरा है, तो आप देखते हैं कि उन की आखें

مَاكَانُوْ ايَفْعَلُوْنَ 🏵

تَرٰىكَؿْيُرُامِّنُهُمُ يَتَوَكَّرُنِ الَّذِيْنَكَفَرُوْ الْبِئْسُ مَاقَدَّمَتُ لَهُمُ اَنْشُهُمُ إِنَّ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَ فِي الْعَذَابِ هُمُ خِلِدُونَ۞

وَلَوْكَانُوْايُؤُمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّدِيِّ وَمَاۤانُزِلَ اِلۡكِهِ مَاانَّخَنْاُوۡهُمُ اَوۡلِيۡآءَ وَالْكِنّ كَثِيْرًا مِنْهُمُ فَسِقُوْنَ۞

لَتَجِدَنَ اَشَكَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّاذِيْنَ اَشْرَكُوْ أَ وَلَتَجَدَنَّ اَقُرَبَهُمُ شَوَدَّةً لِلِّذِيْنَ امْمُوا الَّذِيْنَ قَالُوْ اَلِثَا نَصْرَى لَا لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِتِيْمِيْنَ وَرُهْبَانًا وَالْهُمُ لَا يَسُتَكْبِرُونَ ۞

ۉٳۮؘٳڛؠۼؙۅؙٳڡٵۧٲؿٚۯڶٳڶؽٳڵڗۜڛٛۅ۫ڸڗؘۯؽ ٲۼؙؽؙ۪ڬۿؙٷؿؘڣؽڞؙڝؘؚٵڵڎۜڡ۫ۼڝؠۜٵۼۘڗڣ۠ۅٳڝؘ

- 1 इस आयत में उन पर धिक्कार का कारण बताया गया है।
- भावार्थ यह है कि यदि यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी, और तौरात को अल्लाह की किताब मानते हैं, जैसा कि उन का दावा है तो वे मुसलमानों के शत्रु और काफि़रों को मित्र नहीं बनाते। कुर्आन का यह सच आज भी देखा जा सकता है।
- 3 अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रिज़यल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि यह आयत हब्शा के राजा नजाशी और उस के साथियों के बारे में उतरी, जो कुर्आन सुन कर रोने लगे, और मुसलमान हो गये। (इब्ने जरीर)

आँसू से उबल रहीं हैं, उस सत्य के कारण जिसे उन्हों ने पह्चान लिया है। वे कहते हैं: हे हमारे पालनहार! हम ईमान ले आये, अतः हमें (सत्य) के साक्षियों में लिख<sup>[1]</sup> ले।

- 84. (तथा कहते हैं)ः क्या कारण है कि हम अल्लाह पर तथा इस सत्य (कुर्आन) पर ईमान (विश्वास) न करें? और हम आशा रखते हैं कि हमारा पालनहार हमें सदाचारियों में सम्मिलित कर देगा।
- 85. तो अल्लाह ने उन के यह कहने के कारण उन्हें ऐसे स्वर्ग प्रदान कर दिये, जिन में नहरें प्रवाहित हैं, वह उन में सदावासी होंगे। तथा यही सत्कर्मियों का प्रतिफल (बदला) है।
- 86. तथा जो काफ़िर हो गये, और हमारी आयतों को झुठला दिया, तो वही नारकी हैं।
- 87. हे ईमान वलो! उन स्वच्छ पिवत्र चीज़ों को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल (वैध) की हैं, हराम (अवैध)<sup>[2]</sup> न करो, और सीमा का उल्लंघन न करो। निस्संदेह अल्लाह उल्लंघनकारियों<sup>[3]</sup>

الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَّنَا فَأَكْبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ®

وَمَالَنَالاَنُوْفُونُ بِاللهِ وَمَاجَآءَنَامِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ آنُ يُّدُ خِلَنَارَتُبَامَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ⊙

فَأَثَابَهُوُ اللهُ بِمَاقَالُوْ اجَنَّتٍ تَجُوْيُ مِنْ تَخْتِمَا الْاَنْهُرُخِلِدِنْنِ فِيُهَا وَذٰ لِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنِ

ۅؘۘٲڵۮؚؽ۬ؽؘػؘڡؙٞۯٛۏٳۅؘػۮٞڹٛٷٳڽٳ۠ؽؾؚڹٙٵٛۅؙڵؠٟٙڮ ٳڞؙۼٵڹٛۼۣؽۄۣ۫

يَايَقُهٰا النّانِينَ امْنُوالاتُحَرِّمُواطِيِّبِتِمَاً احَكَ اللهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَكُواْ اللهَ لَا يُعِبُّ الْمُعْتَنِينَنَ⊙

- 1 जब जाफ़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हब्शा के राजा नजाशी को सूरह मर्यम की आरंभिक आयतें सुनाईं तो वह और उस के पादरी रोने लगे। (सीरत इब्ने हिशाम-1|359)
- 2 अर्थात किसी भी खाद्य अथवा वस्तु को वैध अथवा अवैध करने का अधिकार केवल अल्लाह को है।
- 3 यहाँ से वर्णन क्रम, फिर आदेशों तथा निषेधों की ओर फिर रहा है। अन्य धर्मों के अनुयायियों ने सन्यास को अल्लाह के सामिप्य का साधन समझ लिया

से प्रेम नहीं करता।

88. तथा उस में से खाओ जो हलाल (वैध) स्वच्छ चीज़ अल्लाह ने तुम्हें प्रदान की हैं। तथा अल्लाह (की अवैज्ञा) से डरते रहो, यदि तुम उसी पर ईमान (विश्वास) रखते हो।

89. अल्लाहर्तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ शपथों[1] पर नहीं पकड़ता, परन्तु जो शपथ जान बुझ कर ली हो, उस पर पकड़ता है, तो उस का[2] प्रायश्वित दस निर्धनों को भोजन कराना है. उस माध्यमिक भोजन में से जो तुम अपने परिवार को खिलाते हो. अथवा उन्हें वस्त्र दो, अथवा एक दास मुक्त करो. और जिसे यह सब उपलब्ध न हो, तो तीन दिन रोज़ा रखना है। यह तुम्हारी शपथों का प्रायश्चित है, जब तुम शपथ लो। तथा अपनी शपथों की रक्षा करो, इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों (आदेशों) का वर्णन करता है, ताकि तम उस का उपकार मानो।

90. हे ईमान वालो! निस्संदेह<sup>[3]</sup> मदिरा,

ۅؙڰؙۯٝٳڝؠۜۧٵڒڒؘڰؘڴۉٳڶؿ۠ۮڂڵڴڟۣؠۨٞٵٷۜٲؾٞڠؙۅٳڶڵڬ ٵؿۜۮؚؽؙٙٳؘٮؙٛؿؙؙۯۑ؋؞ٛڡؙؙٶؙ۫ڡؚڹؙۅٛڹ

لائْوَاخِنُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُونِ أَايْمَا نِكُمُ وَلكِنْ يُؤَاخِنُ كُمُ بِمَاعَقَّنُ تُمُ الأَيْمَانَ فَكَفّارَتُهَ اطْعَامُ عَشَرَةً مَسْكِيْنَ مِنَ اَوْسَطِمَا تُطْعِمُونَ الْمِلْيَكُمُ اَوْسَوَتُهُمُ اَوْ تَحْزِيْرُ رَقِبَاتُ فَمَنَ لَكُمُ يَجِنُ فَضِينَامُ ثَلْثَةِ اَيَّامِرٌ لالِكَ كَفَّارَةً أَيْمَا يَكُمُ لِذَا حَلَفْتُهُ وَاحْفَظُوْ اَلْيَمَا نَكُمُ كَنَالِكَ يُمْرِيِّنُ اللهُ لَكُوُ الْبِيّهِ لَعَلَّكُوْ تَشَكَّرُونَ فَنَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُثْوَالِتُمَا الْخَمْرُوالْمَيْسِرُوالْاَنْصَابُ

था, और ईसाइयों ने सन्यास की रीति बना ली थी और अपने ऊपर संसारिक उचित स्वाद तथा सुख को अवैध कर लिया था। इस लिये यहाँ सावधान किया जा रहा है कि यह कोई अच्छाई नहीं, बल्कि धर्म सीमा का उल्लंघन है।

- 1 व्यर्थः अर्थात बिना निश्चय के जैसे कोई बात बात पर बोलता है: (नहीं, अल्लाह की शपथ!) अथवाः (हाँ, अल्लाह की शपथ!) (बुख़ारी- 4613)
- 2 अर्थात यदि शपथ तोड़ दे, तो यह प्रायश्चित है।
- 3 शराब के निषेध के विषय में पहले सूरह बकरा आयत 219, और सूरह निसा आयत 43 में दो आदेश आ चुके हैं। और यह अन्तिम आदेश है, जिस में शराब

जूआ तथा देवस्थान<sup>[1]</sup> और पाँसे<sup>[2]</sup> शैतानी मलिन कर्म हैं, अतः इन से दूर रहो, ताकि तुम सफल हो जाओ।

- 91. शैतान तो यही चाहता है कि शराब (मदिरा) तथा जूए द्वारा तुम्हारे बीच बैर तथा द्वेष डाल दे, और तुम्हें अल्लाह की याद तथा नमाज़ से रोक दे, तो क्या तुम रुकोगे या नहीं?
- 92. तथा अल्लाह के आज्ञाकारी रहो, और उस के रसूल के आज्ञाकारी रहो, तथा (उन की अवैज्ञा से) सावधान रहो और यदि तुम विमुख हुये, तो जान लो कि हमारे रसूल पर केवल खुला उपदेश पहुँचा देना है।
- 93. उन पर जो ईमान लाये तथा सदाचार करते रहे, उस में कोई दोष नहीं, जो (निषेधाज्ञा से पहले) खा लिया, जब वह अल्लाह से डरते रहे, तथा ईमान पर स्थिर रह गये, और सत्कर्म करते रहे, फिर डरते और सत्कर्म करते रहे, फिर (रोके गये तो) अल्लाह से डरे और सदाचार करते रहे, तो अल्लाह सदाचारियों से प्रेम करता<sup>[3]</sup> है|

ۅؘٲڵۯؙۯڵامٛڔۣڂۺ۠ڝؚؖؽؘعَلِ الشَّيْطِن فَاجُتَنِبُوهُ لَعَكَّمُ تُقْلِحُونَ۞

ٳٮۜٛۻٵؽڔۣؽؙٳڶۺۜؽڟؽؙٳؘڽؿؙۏڠ؆ڹؽػؙۿؙٳڵڡٙۘۘػٵۅؘۊٚ ۅؘڶؠۼؙڞٵٙٷڣٳڬۼؘڔۅٲڵؿؽؠۣڔۅؘؽڝؙڰڴۄ۫ٸؙۏڮٝڔڶڐڡؚ ۅۜۼؚؽٳڵڞٙڶۊٝۧڣؘڵٲٵؙؿؙؙؿؙؿؙؿۏؙڽٛ

ڡؘؘۘۘڵڝۣ۠ؿٷٳٳڵڵڎۅؘٳؘڝٝۼٷٳٳڵڗڛٷڶۅؘڶڡؙڎؘۯٷٳٝٚڣٙٳؽؙڗؘڲۜؽڹ۠ؿؙۄ ۼٵۼٷٞٳٲؿۜؠٵؘعلى رَسُولِێٙٳڶڹڵۼؙٵڶۺؚؽؿ۞

لَيْنَ عَلَىٰ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَيِمِلُوا الصَّلِحْتِجُنَا ۗ فِيمْ اَطَعِمُوۡ [إِذَا كَالَّقَوُا وَامْنُوا وَعَلُواالصَّلِحْتِ ثُوَّاتَّقُوْا وَّامَنُواْ تُتَوَانَّقُوْا وَاحْسَنُواْ وَالشَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

को सदैव के लिये वर्जित कर दिया गया है।

- 1 देव स्थानः अर्थात वह वेदियाँ जिन पर देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की बिल दी जाती हैं। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी अन्य के नाम से बिल दिया हुआ पश् अथवा प्रसाद अवैध है।
- 2 पाँसेः यह तीन तीर होते थे, जिन से वह कोई काम करने के समय यह निर्णय लेते थे कि उसे करें या न करें। उन में एक पर "करो", और दूसरे पर "मत करो" और तीसरे पर "शून्य" लिखा होता था। जूवे में लाट्री और रेश इत्यादि भी शामिल हैं।
- 3 आयत का भावार्थ यह है कि जिन्हों ने वर्जित चीज़ों का निषेधाज्ञा से पहले प्रयोग

- 94. हे ईमान वालो! अल्लाह कुछ शिकार द्वारा जिन तक तुम्हारे हाथ तथा भाले पहुँचेंगे, अवश्य तुम्हारी परीक्षा लेगा, ताकि यह जान ले कि तुम में से कौन उस से बिन देखे डरता है? फिर इस (आदेश) के पश्चात् जिस ने (इस का) उल्लंघन किया, तो उसी के लिये दुखदायी यातना है।
- 95. हे ईमान वालो! शिकार न करो<sup>[1]</sup>, जब तुम एहराम की स्थिति में रहो, तथा तुम में से जो कोई जान बूझ कर ऐसा कर जाये, तो पालतू पशु से शिकार किये पशु जैसा बदला (प्रतिकार) है, जिस का निर्णय तुम में से दो न्यायकारी व्यक्ति करेंगे, जो काबा तक हद्य (उपहार स्वरूप) भेजा जाये। अथवा<sup>[2]</sup> प्रायिशचत है, जो कुछ निर्धनों का खाना है, अथवा उस के बराबर रोज़े रखना है। तािक अपने किये का दुष्परिणाम चखे। इस आदेश से पूर्व जो हुआ, अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया, और जो फिर करेगा, अल्लाह उस से बदला लेगा, और अल्लाह

ؽؘٳؿۜٛٵ۩ۜڹؠؽ۬ٳڡۧٮؙٷٛٳڵؽٙڹؙٛڷۅٛڴڎ۠ۄڶڎ؋ۺۜؽٝ۠ڞؚٵڵڞۜؽٮؚ ؾؘٮٵڵؿؙٵٙؽؠؽؙڎ۫ۄٛۅڔڡٵڂؙڴۄڶۑۼڷڗٳڶڎؙڡۻؙڲۼٵؘڡؙؙ ڽؚٳڵۼؘؽٮؚؚۧٞٷٙۺڹٵۼؾڶؠۻؖٮڎڶڮٷػڶۮؘۼڵڮ ٵڵڎٛ۞

يَلَيُّهُ النَّذِينَ امْنُوْالاَقْتُنُواالطَّيْدَوَانَثُمُّ حُوُثُرُومَنُ قَلَهُ مِنْكُوفْتَخِمَّا فَجَزَاءْمِّتُنُ مُا فَتَلَمِنَ النَّعَمِ يَعْكُونِهِ ذَوَاعَدُلٍ مِّنْكُوهُ لَدِيَاللِغَ الْكَثِبُةِ آوَ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينَ آوْعَدُلُ ذٰلِكَ صِيامًا لِيَّذُونَ وَبَالَ آمُرِمْ عَفَاللهُ عَاسَلَقَ وَمَنَ عَادَ فَيُنْتَقِحُواللهُ عَنْ اللهُ عَزِيْرُدُوانْتِقَامِ

किया, फिर जब भी उन को अवैध किया गया तो उन से रुक गये, उन पर कोई दोष नहीं। सहीह हदीस में है कि जब शराब वर्जित की गयी तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग इस स्थिति में मारे गये कि वह शराब पिये हुये थे, उसी पर यह आयत उतरी। (बुखारी-4620)। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः जो भी नशा लाये वह मिदरा और अवैध है। (सहीह बुखारी-2003)। और इस्लाम में उस का दण्ड अस्सी कोड़े हैं। (बुखारी- 6779)

- 1 इस से अभिप्राय थल का शिकार है।
- 2 अर्थात यदि शिकार के पशु के समान पालतू पशु न हो, तो उस का मूल्य हरम के निर्धनों को खाने के लिये भेजा जाये अथवा उस के मूल्य से जितने निर्धनों को खिलाया जा सकता हो उतने ब्रत रखे।

प्रभुत्वशाली बदला लेने वाला है।

- 96. तथा तुम्हारे लिये जल का शिकार और उस का खाद्य<sup>[1]</sup> हलाल (वैध) कर दिया गया है, तुम्हारे तथा यात्रियों के लाभ के लिये, तथा तुम पर थल का शिकार जब तक एहराम की स्थिति में रहो, हराम (अवैध) कर दिया गया है, और अल्लाह (की अवैज्ञा) से डरते रहो, जिस की ओर तुम सभी एकत्र किये जाओगे।
- 97. अल्लाह ने आदरणीय घर काबा को लोगों के लिये (शान्ति तथा एकता की) स्थापना का साधन बना दिया है, तथा आदरणीय मासों<sup>[2]</sup> और (हज्ज) की कुर्बानी तथा कुर्बानी के पशुओं को जिन्हें पट्टे पहनाये गये हों, यह इस लिये किया गया ताकि तुम्हें ज्ञान हो जाये कि अल्लाह जो कुछ आकाशों और जो कुछ धरती में है सब को जानता है। तथा निस्संदेह अल्लाह प्रत्येक विषय का ज्ञानी है।
- 98. तुम जान लो कि अल्लाह कड़ा दण्ड देने वाला है, और यह कि अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् (भी) है।
- 99. अल्लाह के रसूल का दायित्व इस के सिवा कुछ नहीं कि उपदेश पहुँचा दे। और अल्लाह जो तुम बोलते और जो

ٱؙؚڝڰۜڰؙۿؙڝٞؽؙٮؙؗٵڶؽڂؚۅڡؘڟۼٲڡؙڎؙڡؘؾٵڠٵڰؙۿ۫ ڡٙڸڛۜؾٙٳٮۊٷڂؚڗڡؘۼؽؽػؙۅٛڝؽٮؙٲڶڹڗؚڝٙٵۮڡ۫ڷؙۄ۫ڂۯڡٵ ۅٲؾؙٞڠؙۅٵؠڵۮٵڰٚڹٷٙٛٳڵڝؙۼؿ۫ۺۯ۠ۏؽ®

جَعَلَ اللهُ الْكُفْبَةَ الْبَيْتَ الْحُرَّامَةِ الْمُلَّالِيَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدُى وَالْقَلَالِيَّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوُّا اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّهْوْتِ وَمَا فِي الْزَرْضِ وَانَّ اللهَ يَعْلُلِ شَيْعً عَلِيُدُّ۞

> ٳۼۘڬۿؙۅٛٙٳٲڽۜٳۺڮۺڮؽؙڰٳڵۼۣڠٙٵٮؚۅؘٲڰؘٳۺڬ ۼۜۼٛۅٛڒٞڗڿؽۄ۠

مَاعَلَى الرَّسُوُلِ إِلَّا الْبَلِغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَالْتُبُدُونَ وَمَا تَكُنْتُهُونَ۞

- अर्थात जो बिना शिकार किये हाथ आये, जैसे मरी हुई मछली। अर्थात जल का शिकार एहराम की स्थिति में तथा साधारण अवस्था में उचित है।
- अादरणीय मासों से अभिप्रेतः जुलकादा जुलिहज्जा तथा मुहर्रम और रजब के महीने हैं।

मन में रखते हो, सब जानता है।

- 100. (हे नबी!) कह दो कि मिलन तथा पिवत्र समान नहीं हो सकते। यद्यिप मिलन की अधिक्ता तुम्हें भा रही हो। तो हे मितिमानों! अल्लाह (की अवैज्ञा) से डरो, ताकि तुम सफल हो जाओ।[1]
- 101. हे ईमान वालो! ऐसी बहुत सी चीज़ों के विषय में प्रश्न न करो, जो यदि तुम्हें बता दी जायें, तो तुम्हें बुरा लग जाये। तथा यदि तुम उन के विषय में जब कि कुर्आन उतर रहा है, प्रश्न करोगे, तो वह तुम्हारे लिये खोल दी जायेंगी, अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया। और अल्लाह अति क्षमाशील सहनशील[2] है।
- 102. ऐसे ही प्रश्न एक समुदाय ने तुम से पहले<sup>[3]</sup> किये, फिर इस के कारण वह काफ़िर हो गये।

قُلُ لَا يَسُدُون الْغَيِّدِيُّ وَالطِّيِّ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْغَيْدِيُّ فِأَلَّقُوااللهُ يَأْوُلِي الْالْبَابِ لَعَكَّمُ تُفْلِحُون ۚ

يَّايُّهُا الَّذِينَ امْنُوْ الاَسْتَعُلُوْاحَنَ اَشْيَاعُرانَ تُبُك لَكُوْ تَسْفُوْلُوْ وَإِنْ تَسْعُلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَرَّلُ الْقُرُّ الْنُبُدك لَكُوْرِ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيْرُهُ

> قَدُسَالَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُوْ ثُقَّالُصَبُحُوا بِهَاكِفِرِيْنَ

- 1 आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने जिसे रोक दिया है, वही मिलन और जिस की अनुमित दी है, वही पिवत्र है। अतः मिलन में रुची न रखों, और किसी चीज़ की कमी और अधिकता को न देखों, उस के लाभ और हानि को देखों।
- 2 इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि कुछ लोग नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से उपहास के लिये प्रश्न किया करते थे। कोई प्रश्न करता कि मेरा पिता कौन हैं? किसी की ऊँटनी खो गयी हो तो आप से प्रश्न करता कि मेरी ऊँटनी कहाँ हैं? इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी-4622)
- 3 अर्थात अपने रसूलों से। आयत का भावार्थ यह है कि धर्म के विषय में कुरेद न करो। जो करना है, अल्लाह ने बता दिया है, और जो नहीं बताया है, उसे क्षमा कर दिया है, अतः अपने मन से प्रश्न न करो, अन्यथा धर्म में सुविधा की जगह असुविधा पैदा होगी, और प्रतिबंध अधिक हो जायेंगे, तो फिर तुम उन का पालन न कर सकोंगे।

103. अल्लाह ने बहीरा और साइबा तथा वसीला और हाम कुछ नहीं बनाया<sup>[1]</sup> है, परन्तु जो काफ़िर हो गये, वह अल्लाह पर झूठ घड़ रहे हैं, और उन में अधिक्तर निर्बोध हैं।

104. और जब उन से कहा जाता है कि उस की ओर आओ जो अल्लाह ने उतारा है, तथा रसूल की ओर (आओ) तो कहते हैं: हम को वही बस है, जिस पर हम ने अपने पूर्वजों को पाया है, क्या उन के पूर्वज कुछ न जानते रहे हों और न संमार्ग पर रहे हों?

105. हे ईमान वालो! तुम अपनी चिन्ता करो, तुम्हें वे हानि नहीं पहुँचा सकेंगे जो कुपथ हो गये, जब तुम सुपथ पर रहो। अल्लाह की ओर तुम सब को (परलोक में) फिर कर

مَاجَعَلَاللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ قُلَاسَأَبَةٍ قَالَا قَصِيلَةٍ قَالِحَامِرُ قَلِكِنَّ النَّيْنَ كَفَرُوْ ايَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَاكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

وَاِذَاقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْاالِى مَاۤاَنَزُلَ اللهُ وَالَى الرَّسُوْلِ وَالْوُاحَسُبُنَامَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ البَّاءَكَ الوَلَوْ كَانَ الْبَا وُهُمْ لِلْمُكْنُونَ شَيْعًا وَلاَيِهَتُدُونَ۞

ڲؘڷۣۿ۠ٵڷڒڹؙؽٵؗڡٛٮؙٛۏٳٸۘؽڲؙۮٳڶؘڡؙٛۺڴؙڴڒڲڞ۠ڗؙڴۄٞڡٞڽ ۻٙڴٳڎؘٵۿؾٮۜۮؿڴۊ۠ٳڶ۩ڶؾٷۘۯڝ۫ۼۘڬۏؘۼؚؽؙۼٵڣؽؘؾؚؿؙڰؙڎ ؠؚؠٵڴؙٮؙٛڷؙڗؿۘۼۘۿڰٷؽۘ۞

अरब के मिश्रणवादी देवी देवता के नाम पर कुछ पशुओं को छोड़ देते थे, और उन्हें पिवत्र समझते थे, यहाँ उन्हीं की चर्चा की गयी है। बहीरा- वह ऊँटनी जिस को, उस का कान चीर कर देवताओं के लिये मुक्त कर दिया जाता था, और उस का दूध कोई नहीं दूह सकता था। साइबा- वह पशु जिसे देवताओं के नाम पर मुक्त कर देते थे, जिस पर न कोई बोझ लाद सकता था, न सवार हो सकता था। वसीला- वह ऊँटनी जिस का पहला तथा दूसरा बच्चा मादा हो, ऐसी ऊँटनी को भी देवताओं के नाम पर मुक्त कर देते थे। हाम- नर जिस के वीर्य से दस बच्चे हो जायें, उन्हें भी देवताओं के नाम पर साँड बना कर मुक्त कर दिया जाता था। भावार्थ यह है किः यह अनर्गल चीज़ें हैं। अल्लाह ने इन का आदेश नहीं दिया है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः मैं ने नरक को देखा कि उस की ज्वाला एक दूसरे को तोड़ रही है। और अमर बिन लुहय्य को देखा कि वह अपनी

आँतें खींच रहा है। उसी ने सब से पहले साइबा बनाया था। (बुखारी- 4624)

जाना है, फिर वह तुम्हें तुम्हारे<sup>[1]</sup> कर्मों से सूचित कर देगा।

106. हे इमान वालो! यदि किसी के मरण का समय हो, तो विसय्यत<sup>[2]</sup> के समय तुम में से दो न्यायकारियों को अथवा तुम्हारे सिवा दो दूसरों को गवाह बनाये, यदि तुम धरती में यात्रा कर रहे हो, और तुम्हें मरण की आपदा आ पहुँचे। और उन दोनों को नमाज के बाद रोक लो, फिर वह दोनों अल्लाह की शपथ लें, यदि तुम्हें उन पर संदेह हो। वह यह कहें कि हम गवाही के द्वारा कोई मूल्य नहीं खरीदते, यद्यपि वह समीपवर्ती क्यों न हों,और न हम अल्लाह की गवाही को छुपाते हैं, यदि हम ऐसा करें तो पापियों में हैं।

107. फिर यदि ज्ञान हो जाये कि वह दोनों (साक्षी) किसी पाप के अधिकारी हुये हैं, तो उन दोनों के स्थान पर दो दूसरे गवाह खड़े हो जायें, उन में से जिन का अधिकार पहले दोनों ने दबाया है, और वह दोनों शपथ लें कि हमारी गवाही उन दोनों की गवाही से अधिक सहीह है,और हम ने कोई अत्याचार नहीं किया है। यदि किया है, तो

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْ اشَهَادَةُ بُدِينِكُمُ اذَا حَضَرَ احَدُكُمُ الْمُوتُ عِيْنَ الْوَصِيَّةِ اتَّنِي ذَوَاعَدُ لِ مِّنَكُمُ اوَاحْزِنِ مِنْ غَيْرِكُمُ انَ اَنْ أَمُوتَ تَعْشِمُونَهُمُ الْاَرْضِ فَاصَابَتَكُمُ مُصِيبَةُ المُوتِ تَعْشِمُ وَفَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ نَيْقُهِمِن بِاللهِ إِن ادْتَبُمُ وَلَا مَكُوتُ مَنْ مَنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيْقُومِن اللهِ إِن ادْتَبُمُ وَلَا مَنْ الْأَثْمُ وَلَا مَنْ الْمُؤْمِن فِي اللهِ إِن ادْتَبُمُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهِ الْمُؤْمِن فَيْ اللهِ الْمُؤْمِن فَيْ اللهِ الْمُؤْمِن فَيْ اللهِ الْمُؤْمِن فَيْ اللهِ الْمُؤْمِن اللهِ الْمُؤْمِن اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ڣٳڶؙۦٛڠؚۯٷٙڵٲ؆ٞۘٛػٲٲۺؖػڟۜٙٳٛۺ۫ڴٵڡٛٵڂۯڹۣؽڠؙۅ۠ڝ۬ مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِينَنَااسْتَحَقَّعَلَيْهُمُ الْأُولَكِين فَيُقْدِمِن بِاللهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَااعۡتَدَيۡنَاۤ ۚ إِنَّالِدُالِينَ الظِّلِيئِينَ ۞

<sup>1</sup> आयत का भावार्थ यह है कि यदि लोग कुपथ हो जायें, तो उन का कुपथ होना तुम्हारे लिये तर्क (दलील) नहीं हो सकता कि जब सभी कुपथ हो रहे हैं तो हम अकेले क्या करें? प्रत्येक व्यक्ति पर स्वयं अपना दायित्व है, दूसरों का दायित्व उस पर नहीं, अतः पूरा संसार कुपथ हो जाये तब भी तुम सत्य पर स्थित रहो।

<sup>2</sup> वसिय्यत का अर्थ हैं: उत्तरदान, मरणासन्न आदेश।

(निस्संदेह) हम अत्याचारी हैं।

- 108. इस प्रकार अधिक आशा है कि वह सही गवाही देंगे, अथवा इस बात से डरेंगे कि उन की शपथों को दूसरी शपथों के पश्चात् न माना जाये, तथा अल्लाह से डरते रहो, और (उस का आदेश) सुनो, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सीधी राह नहीं<sup>[1]</sup> दिखाता।
- 109. जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को एकत्र करेगा, फिर उन से कहेगा कि तुम्हें (तुम्हारी जातियों की ओर से) क्या उत्तर दिया गया? वह कहेंगे कि हमें इस का कोई ज्ञान<sup>[2]</sup> नहीं। निस्संदेह तू ही सब छुपे तथ्यों का ज्ञानी है।
- 110. तथा याद करो, जब अल्लाह ने कहाः हे मर्यम के पुत्र ईसा! अपने ऊपर तथा अपनी माता पर मेरे पुरस्कार को याद कर, जब मैं ने पिवत्रात्मा (जिब्रील) द्वारा तुझे समर्थन दिया, तू गहवारे (गोद) में तथा बड़ी आयु में लोगों से बातें कर रहा था, तथा तुझे पुस्तक और प्रबोध तथा तौरात

ذلِكَ آدُنْ آنُ يَّانُوُ إِلِاَّشَهَادُةِ عَلَى وَجُهِمَاً آوَيُكَا فُوَّالَنُ تُرَدَّا أَمُانَ بَعَدَا أَيُمَانِهُمُ وَاتَّقُواالله وَاسْمَعُوْ إِوَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ فَ

يَوْمَيَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ أَيْمِنُتُمُّوْقَالُوَّا لَاعِلْمَ لَنَا ٱِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُّوٰبِ⊕

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى ابْنَ مُرْيُمُ اذْ كُرْنِعْمَيْنَ عَلَيْكَ وَعَلَّى وَالِدَتِكَ إِذْ آيَتَكُ تُنْكَ بِرُوْمِ الْقُكُسِّ تُكُلِّهُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَاذْعَلَمْنُكُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرُلَةَ وَالْاِنْجَيْنُ مَّ وَلِذْ تَخْلُقُ مِنَ السِّلِيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّلِرِ بِإِذْ فِي فَتَمْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا لِيَاذِ فِي وَتُنْبُونُ أَلْاكُمْهُ وَالْاَبُرُصَ بِإِذْ فِي

- अायत 106 से 108 तक में विसय्यत तथा उस के साक्ष्य का नियम बताया जा रहा है कि दो विश्वस्त व्यक्तियों को साक्षी बनाया जाये, और यदि मुसलमान न मिलें तो ग़ैर मुस्लिम भी साक्षी हो सकते हैं। साक्षियों को शपथ के साथ साक्ष्य देना चाहिये। विवाद की दशा में दोनों पक्ष अपने अपने साक्षी लायें। जो इन्कार करे उस पर शपथ है।
- 2 अर्थात हम नहीं जानते कि उन के मन में क्या था, और हमारे बाद उन का कर्म क्या रहा?

और इंजील की शिक्षा दी, जब तू मेरी अनुमति से मिट्टी से पक्षी का रूप बनाता, और उस में फूँकता, तो वह मेरी अनुमित से वास्तव में पक्षी बन जाता था। और तू जन्म से अंधे तथा कोढ़ी को मेरी अनुमित से स्वस्थ कर देता था, और जब तू मुर्दों को मेरी अनुमित से जीवित कर देता था, और मैं ने बनी इस्राईल से तुझे बचाया था, जब तू उन के पास खुली निशानियाँ लाया, तो उन में से काफ़िरों ने कहा कि यह तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं है।

- 111. तथा याद कर, जब मैं ने तेरे हवारियों के दिलों में यह बात डाल दी कि मुझ पर तथा मेरे रसूल (ईसा) पर ईमान लाओ, तो सब ने कहा कि हम ईमान लाये, और तू साक्षी रह कि हम मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं।
- 112. जब हवारियों ने कहाः हे मर्यम के पुत्र ईसा! क्या तेरा पालनहार यह कर सकता है कि हम पर आकाश से थाल (दस्तर ख़्वान) उतार दे। उस (ईसा) ने कहाः तुम अल्लाह से डरो, यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो।
- 113. उन्हों ने कहाः हम चाहते हैं कि उस में से खायें, और हमारे दिलों को संतोष हो जाये, तथा हमें विश्वास हो जाये कि तू ने हमें जो कुछ बताया है सच्च है, और हम उस के साक्षियों में से हो जायें।

وَلَدْ نَخُرُجُ الْمُوْلَى بِالْدِنِ وَلَوْ كَفَفُتُ بَنِيَ اِسْكَارِ يُلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْمَيِنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُلِمِنْهُمُ إِلَى لِمِنْ الْآلِسِمْ وَثَمْنِيْنِيْ ﴿

> وَ إِذْ أَوْمَيْثُ إِلَى الْتُوَارِيِّنَ أَنْ الْمِنْوَالِيْ وَبِرَسُوْرِ فِي قَالُوْا الْمَنَّا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ®

إذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ هَلُ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ انْ شُنْزِلَ عَلَيْنَا مَا إِنَّ الْمَالِدَةً مِّنَ السَّمَاءُ قَالَ اتَّقُوا اللهُ انْ كُنْتُمْ

قَالُوْا ثِرُ يُكُانَ ثَائُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَ بِنَّ قُلُوْيُنَا وَنَعْلَمَ اَنُ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَكِيهُامِنَ الشَّهِرِيُنِ؟

- 114. मर्यम के पुत्र ईसा ने प्रार्थना कीः हे अल्लाह हमारे पालनहार! हम पर आकाश से एक थाल उतार दे, जो हमारे तथा हमारे पश्चात् के लोगों के लिये उत्सव (का दिन) बन जाये, तथा तेरी ओर से एक चिन्ह (निशानी)। तथा हमें जीविका प्रदान कर, तू उत्तम जीविका प्रदाता है।
- 115. अल्लाह ने कहा मैं तुम पर उसे उतारने वाला हूँ, फिर उस के पश्चात् भी जो कुफ़ (अविश्वास) करेगा, तो मैं निश्चय उसे दण्ड दूँगा, ऐसा दण्ड<sup>[1]</sup> कि संसार वासियों में से किसी को वैसा दण्ड नहीं दूँगा।
- 116. तथा जब अल्लाह (प्रलय के दिन)
  कहेगाः हे मर्यम के पुत्र ईसा! क्या
  तुम ने लोगों से कहा था कि अल्लाह
  को छोड़ कर मुझे तथा मेरी माता
  को पूज्य (अराध्य) बना लो? वह
  कहेगाः तू पिवत्र है, मुझ से यह
  कैसे हो सकता है कि ऐसी बात
  कहूँ जिस का मुझे कोई अधिकार
  नहीं? यदि मैं ने कहा होगा, तो तुझे
  अवश्य उस का ज्ञान हुआ होगा। तू
  मेरे मन की बात जानता है, और
  मैं तेरे मन की बात नहीं जानता।
  वास्तव में तू ही परोक्ष (ग़ैब) का
  अति ज्ञानी है।
- 117. मैं ने तो उन से केवल वही कहा था, जिस का तू ने आदेश दिया था

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْتِيَواللَّهُوَّرَتَّبَنَّا اَنِزْلُ عَلَيْنَا مَا لِّمَا اَ مِّنَ التَّكَرِّ تَكُونُ لَنَاعِيْلِالْوَقِلِيَا وَاخِرِيَا وَاليَّةَ مِّنْكَ وَارْذُقْنَا وَانْتَ خَيُواللَّزِقِتِي ۞

قَالَ اللهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيُكُوُّ فَمَنَ يَكُفُّرُ بَعِّكُ مِثَكُّهُ فَإِنِّ أَعَنِّبُهُ عَذَا ابَّالِّا اُعَذِّبُهُ اَحَمَّا اِمِّنَ الْعَلَمِيْنِ ﴿

وَإِذْ قَالَ اللهُ يُعِينُسَى ابْنَ مَرْيَحِ اَنْتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِنُ وْنِي وَأْفِي الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُجُعَنَكَ مَا يُكُونُ لِيَّانَ اقْوْلَ مَالَيْسَ لِيُجَنِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ عَلْمُتَا لَا تَعْلَوْمَا فِي نَفْسِى وَلَا اعْلُومَا فِيْ نَفْسِكُ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُنُونِ

مَاقُلْتُ لَهُمُ إِلَّامَا أَمَرْتَنِي بِهَ أَنِ اعْبُدُ واللهَ رَبِّي

<sup>1</sup> अधिक्तर भाष्यकारों ने लिखा है, कि वह थाल आकाश से उतरा। (इब्ने कसीर)

कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा पालनहार तथा तुम सभी का पालनहार है। मैं उन की दशा जानता था जब तक उन में था और जब तू ने मेरा समय पूरा कर दिया<sup>[1]</sup>, तो तू ही उन को जानता था। और तू प्रत्येक वस्तु से सूचित है।

- 118. यदि तू उन्हें दण्ड दे, तो वह तेरे दास (बन्दे) हैं, और यदि तू उन्हें क्षमा कर दे, तो वास्तव में तू ही प्रभावशाली गुणी है।
- 119. अल्लाह कहेगाः यह वह दिन है, जिस में सच्चों को उन का सच्च ही लाभ देगा। उन्हीं के लिये ऐसे स्वर्ग हैं जिन में नहरें प्रवाहित हैं। वह उन में नित्य सदावासी होंगे, अल्लाह उन से प्रसन्न हो गया तथा वह अल्लाह से प्रसन्न हो गये और यही सब से बड़ी सफलता है।
- 120. आकाशों तथा धरती और उन में जो कुछ है, सब का राज्य अल्लाह ही का<sup>[2]</sup> है, तथा वह जो चाहे कर सकता है।

ۅؘڒؾۘڲٝڎۅٛػؙۮٚؾؙۘٛػڲؿڟ؋ٛۺؘۿؽۘػٵ؆ۮؙڡٛؿؙڣۿۣڂٛۏؘڶێٙٵ ؾۜۅؘڡٛؽؾٙۏؿؙڴڹٛؾؘٲٮٛؾٵؾۊ۬ؽؾؚٷؘؿۿؗ؋ؙۅؘٲٮ۬ؾؘٷڸڰؙڷؚ ؿؘؿؙڴؿۿؽڰٛ®

ٳڽؙؿؙڡڒۜڹۿؗؗۿۅؘٳٛڷٞۿؙۮۘۘٶؚ؉ۮڬٷٳڶؙؾۘڣٛڡٝۯڶۿؗۿۅٚۏؘٳٞڰػ ٲٮ۫ٮؖٵڷۼؚۯؿۯؙٳؙػڮؽۿ۞

قَالَ اللهُ لَمْذَا لِغُوْمُنِينُفَعُ الصَّٰلِ قِيْنَ صِلْ ثُمُّمُ لَهُمُ حَبِّتُ تَغِرِى مِنْ تَغِبُّ الْاِنْ لِمُرْخِلِدِينَ فِيهَا اَبَكَأْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيرُوْ®

ڽڵٷڡؙڵڬٛٳڵۺۜؠؗۏؾؚۘٷٲڵۯۻۣۏٙٵۧڣۣۿؚؾۜٛۏۿؙۅؘۼڸڮؙڵؚ ۺؙؙۧؿؙؽؿۣ۠ؖ۞

- 1 और मुझे आकाश पर उठा लिया, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, जब प्रलय के दिन कुछ लोग बायें से धर लिये जायेंगे तो मैं भी यही कहूँगा। (बुख़ारी- 4626)
- 2 आयत 116 से अब तक की आयतों का सारांश यह है कि अल्लाह ने पहले अपने वह पुरस्कार याद दिलाये जो ईसा अलैहिस्सलाम पर किये। फिर कहा कि सत्य की शिक्षावों के होते तेरे अनुयायियों ने क्यों तुझे तथा तेरी माता को पूज्य बना लिया? इस पर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस से नर्दोष हूँ। अभिप्राय यह है कि सभी निबयों ने एकेश्वरवाद तथा सत्कर्म की शिक्षा दी। परन्तु उन के अनुयायियों ने उन्हीं को पूज्य बना लिया। इसलिये इस का भार अनुयायियों और वे जिस की पूजा कर रहें हैं उन पर है। वह स्वयं इस से निर्दोष है।

## सूरह अन्ग्राम - 6



## सूरह अन्आम के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 165 आयते हैं

- अन्आम का अर्थः चौपाये होता है। इस सूरह में कुछ चौपायों के वैध तथा अवैध होने के संबंध में अरब वासियों के भ्रम का खण्डन किया गया है। और इसी लिये इस सूरह का नाम (अन्म्राम) रखा गया है।
- इस में शिर्क का खण्डन किया गया है। और एकेश्वर का आमंत्रण दिया गया है।
- इस में आख़िरत (परलोक) के प्रति आस्था का प्रचार है। तथा इस कुविचार का खण्डन है कि जो कुछ है यही संसारिक जीवन है
- इस में उन नैतिक नियमों को बताया गया है जिन पर इस्लामी समाज की स्थापना होती है और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के विरुध्द आपत्तियों का उत्तर दिया गया है
- आकाशों तथा धरती और स्वयं मनुष्य में अल्लाह के एक होने की निशानियों पर धयान दिलाया गया है।
- इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा मुसलमानों को दिलासा दी गई है।
- इस्लाम के विरोधियों को उन की अचेतना पर सावधान किया गया है।
- अन्त में कहा गया है कि लोगों ने अलग-अलग धर्म बना लिये है जिन का सत्धर्म से कोई संबंध नहीं। और प्रत्येक अपने कर्म का उत्तरदायी है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

بِنُ ۔۔۔۔۔ هِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है, जिस ने आकाशों तथा धरती को बनाया तथा अंधेरे और उजाला ٱكْحَمُكُ لِلْهِ الَّذِي ُ خَلَقَ السَّمْلُوتِ وَالْرَصُّ وَجَعَلَ الظَّلْمُاتِ وَالنُّوْرَةُ نُتَرَالَذِيْنَ كَفَرُاوُا

बनाया, फिर भी जो काफ़िर हो गये, वह (दूसरों को) अपने पालनहार के बराबर समझते<sup>[1]</sup> हैं।

- 2. वही है जिस ने तुम्हें मिट्टी से उत्पन्न<sup>[2]</sup> किया फिर (तुम्हारे जीवन की) अवधि निर्धारित कर दी, और एक निर्धारित अवधि (प्रलय का समय) उस के पास<sup>[3]</sup> है, फिर भी तुम संदेह करते हो।
- 3. वही अल्लाह पूज्य है आकाशों तथा धरती में। वह तुम्हारे भेदों तथा खुली बातों को जानता है। तथा तुम जो भी करते हो उस को जानता है।
- 4. और उन के पास उन के पालनहार की आयतों (निशानियों) में से कोई आयत (निशानी) नहीं आई, जिस से उन्हों ने मुँह फेर न<sup>[4]</sup> लिये हों।
- 5. उन्हों ने सत्य को झुठला दिया है, जब भी उन के पास आया। तो शीघ ही उन के पास उस के समाचार आ जायेंगे<sup>[5]</sup> जिस का उपहास कर रहें हैं।
- क्या वह नहीं जानते कि उन से पहले हम ने कितनी जातियों का नाश कर

ؠؚڒؾؚۿۣۮۘؠۼۘۮؚڵٷؙؽٙ<sup>۞</sup>

ۿؙۅٙٳڷڬڹؽؙڂؘڵڡۧڴۄ۫ۺۣ۠ڟؠڹؙؾؙڗٙڡۜ۬ۻؗٲڿۘڰڵۅٙڶۻڵ ۺۘۺۜؽؗ؏ۛڹ۫ڬڰؙؙؾ۠ۊۜٳڹؗؿؙؗؠؙٛؿٙ؆ۯؙؙۏؖؾ۞

وَهُواللهُ فِي السَّمُلُوتِ وَ فِي الْأَرْضِ لَيْعُلُمُ سِّرُكُمُ وَجَهُرَكُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِنُبُونَ۞

ۅؘڝٵٛؿٳؿؖؽۿۣۮۺٞٵؽۊٟۺڶٳؾؚۯ؞ۣٞؠٛؠٝٳؖڒػٳٮٛ۠ۏٛٳۘۘۘۼؠؙؗؠٵ مُغرِۻؠؙڹ۞

فَقَاكَانَاٛبُوْا بِالْحِقِّ لَتَاجَأَءُهُمْ فَسُوفَ يَاثِيهُهُ ٱلْبُوُا مَا كَانُوْا رِيهِ بَشِتَهُ زِءُونَ ۞

ٱلَمْ بَرُوْاكُمْ آهْلُكُنَامِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مُّكَّلَّهُمْ

- अर्थात वह अंधेरों और प्रकाश में विवेक (अन्तर) नहीं करते, और रचित को रचियता का स्थान देते हैं।
- 2 अर्थात तुम्हारे पिता आदम अलैहिस्सलाम को।
- 3 दो अवधि एक जीवन और कर्म के लिये, तथा दूसरी कर्मों के फल के लिये।
- 4 अर्थात मिश्रणवादियों के पास।
- 5 अर्थात उस के तथ्य का ज्ञान हो जायेगा। यह आयत मक्का में उस समय उतरी जब मुसलमान विवश थे, परन्तु बद्र के युद्ध के बाद यह भविष्य वाणी पूरी होने लगी और अन्ततः मिश्रणवादी परास्त हो गये।

दिया जिन्हें हम ने धरती में ऐसी शक्ति और अधिकार दिया था जो अधिकार और शक्ति तुम्हें नहीं दिये हैं। और हम ने उन पर धारा प्रवाह वर्षा की. और उन की धरती में नहरें प्रवाहित कर दीं. फिर हम ने उन के पापों के कारण उन्हें नाश कर दिया,[1] और उन के पश्चात् दूसरी जातियों को पैदा कर दिया।

- (हे नबी!) यदि हम आप पर काृगृज़ में लिखी हुई कोई पुस्तक उतार[2] दें, फिर वह उसे अपने हाथों से छुयें, तब भी जो काफिर हैं, कह देंगे कि यह तो केवल खुला हुआ जादू है।
- 8. तथा उन्हों ने कहा<sup>:[3]</sup> इस (नबी) पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा[4] गया? और यदि हम कोई फरिश्ता उतार देते. तो निर्णय ही कर दिया जाता. फिर उन्हें अव्सर नहीं दिया जाता।[5]
- 9. और यदि हम किसी फरिश्ते को नबी बनाते, तो उसे किसी पुरुष ही के में बनाते.[6] और उन को उसी संदेह में

فِي الْكِرُضِ مَا لَهُ مُكِنِّي لَكُمُ وَارْسَلْنَا السَّهَاءَ عَلَيْهِمُ مِّهُ رَارًا وَ يَجَعُلُنَا الْاَنْهُ رَجُونِي مِنْ تَغْنِهُمْ فَأَهْلُكُنْهُمْ بِنُ نُوْرِهِمْ وَانْشَأْنَامِنَ بَعُدِهُمْ قَرْنًا

وَلَوْنَزَّ لِنَاعَلَيْكَ كِتْبَافِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأئديهمُ لِقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا لَا عَلَى ٓ الْآلِ

وَقَالُوالُولُ أَنْ زِلَ حَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْوَلْنَا مَلَكًا لَقَفِٰيَ الْكُمُرُثُتُ لِالْمُظُرُونَ ۞

وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنُهُ رَجُلًا قُلْلَسْنَا عَكَنْهِمْ مِمَّا يَكْبُسُونَ ۞

- अर्थात अल्लाह का यह नियम है कि पापियों को कुछ अव्सर देता है, और अन्ततः उन का विनाश कर देता है।
- 2 इस में इन काफ़िरों के दुराग्रह की दशा का वर्णन है।
- 3 जैसा कि वह माँग करते हैं। (देखियेः सूरह बनी इस्राईल, आयतः 93)
- 4 अर्थात अपने वास्तविक रूप में जब कि जिब्रील(अलैहिस्सलाम) मनुष्य के रूप में आया करते थे।
- 5 अर्थात मानने या न मानने का।
- 6 क्योंकि फरिश्ते को आँखों से उस के स्वभाविक रूप में देखना मानव के बस में नहीं है। और यदि फ़रिश्ते को रसुल बना कर मनुष्य के रूप में भेजा जाता

डाल देते जो संदेह (अब) कर रहे हैं।

- 10. हे नबी! आप से पहले भी रसूलों के साथ उपहास किया गया. तो जिन्हों ने उन से उपहास किया. उन को उन के उपहास के (दृष्परिणाम ने) घेर लिया।
- 11. (हे नबी!) उन से कहो कि धरती में फिरो, फिर देखो कि झुठलाने वालों का दुष्परिणाम क्या[1] हुआ?
- 12. (हे नबी!) उन से पुछिये कि जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, वह किस का है? कहो: अल्लाह का है, उस ने अपने ऊपर दया को अनिवार्य कर[2] लिया है, वह तुम्हें अवश्य प्रलय के दिन एकत्र<sup>[3]</sup> करेगा जिस में कोई संदेह नहीं, जिन्हों ने अपने आप को क्षति में डाल लिया वही ईमान नहीं ला रहे हैं।

وَلَقَتِ السُّنُّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنُ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوامِنُهُمْ مِمَّا كَانُوْ إِيهِ

قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ تُتَّا أَنظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِنَةُ الْمُكَنَّانُنَّ وَالْمُكَنَّانُنَّ اللَّهُ المُكَانَّانُنَّ اللَّهُ المُكَانَّانُنَّ اللَّهُ

قُلُ لِبَنُ مَّافِي السَّلْمُوتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُ يَتَّلُّو ۗ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارَبُ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَٱ أَنْفُسُهُمْ فَهُمُ

तब भी यह कहते यह तो मनुष्य है। यह रसूल कैसे हो सकता है?

- 1 अर्थात मक्का से शाम तक आद, समूद तथा लूत (अलैहिस्सलाम) की बस्तियों के अवशेष पड़े हुये हैं, वहाँ जाओ और उन के दुष्परिणामों से शिक्षा लो।
- 2 अर्थात पूरे विश्व की व्यवस्था उस की दया का प्रमाण है। तथा अपनी दया के कारण हैं। विश्व में दण्ड नहीं दे रहा है। हदीस में है कि जब अल्लाह ने उत्पत्ति कर ली तो एक लेख लिखा जो उस के पास उस के अर्श (सिंहासन) के ऊपर है: ((निश्चय मेरी दया मेरे क्रोध से बढ़ कर है।)) (सहीह बुख़ारी- 3194, मुस्लिम-2751) दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के पास सौ दया है। उस में से एक को जिन्नों, इन्सानों तथा पशुवों और कीड़ों-मकोड़ों के लिये उतारा है। जिस से वह आपस में प्रेम तथा दया करते हैं तथा निम्नावे दया अपने पास रख ली है। जिन से प्रलय के दिन अपने बंदों (भक्तों) पर दया करेगा। (सहीह बुखारी-6000, सहीह मुस्लिम-2752)
- 3 अर्थात कर्मों का फल देने के लिये।

13. तथा उसी का<sup>[1]</sup> है, जो कुछ रात और दिन में बस रहा है, और वह सब कुछ सुनता जानता है।

- 14. (हे नबी!) उन से कहो कि क्या मैं उस अल्लाह के सिवा (किसी) को सहायक बना लूँ, जो आकाशों तथा धरती का बनाने वाला है, वह सब को खिलाता है और उसे कोई नहीं खिलाता? आप कहिये कि मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि प्रथम आज्ञाकारी हो जाऊँ तथा कदापि मुश्रिकों में से न बनूँ।
- 15. आप कह दें कि मैं डरता हूँ यदि अपने पालनहार की अवज्ञा करूँ तो एक घोर दिन<sup>[2]</sup> की यातना से।
- 16. तथा जिस से उस (यातना) को उस दिन फेर दिया गया, तो अल्लाह ने उस पर दया कर दी, और यही खुली सफलता है।
- 17. यिद अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुँचाये, तो उस के सिवा कोई नहीं जो उसे दूर कर दे और यदि तुम्हें कोई लाभ पहुँचाये, तो वही जो चाहे कर सकता है।
- 18. तथा वही है, जो अपने सेवकों पर

وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الْيُلِ وَالنَّهَ لَا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلْمُوْهِ

فُلُ اَغَيْرُاللهِ اَتَّخِنُ وَلِيُّا فَاطِرِ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلاَيْطُعَمُ \* قُلُ إِنِّيَ امُرْتُ اَنْ اَلْمُوْنَ اَقَلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

> ڡؙٛڷٳڹۣٞٲؙۼٙٵؽؙٳڽؙڡٙڝٙؽؾؙڔۜڹٞٛٙۼۮؘٳڹ ڽۅ۫ڡۭٷٚڸؠۅ

مَنُ يُّصُرَفُ عَنُهُ يُومُبِدٍ فَقَدُ رَحِمَهُ ۗ وَذَٰلِكَ ۗ الْفَوْزُالْمُهُنُّ ۞

ۅؘٳڹٛؾؠؙۺڛٛڬٳٮڵڎؠؚۻ۫ڗڣڵۘۘۘڵػڶۺڣؘڮڎٙٳ؆ۿۅٞ ۅٙٳڹؾؠؙۺۺڮۥؚۼؽڔٟڡۘٞۿۅؘعڶ ڪ۫ێؚ؆ۺؿؙ ۊٙڔؿؙڒۣٛ

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْنَ عِبَادِهُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

- 2 इन आयतों का भावार्थ यह है कि जब अल्लाह ही ने इस विश्व की उत्पत्ति की है, वही अपनी दया से इस की व्यवस्था कर रहा है, और सब को जीविका प्रदान कर रहा है, तो फिर तुम्हारा स्वभाविक कर्म भी यही होना चाहिये कि उसी एक की वंदना करो। यह तो बड़े कुपथ की बात होगी कि उस से मुँह फेर कर दूसरों की पूजा अराधना करो और उन के आगे झुको।

पूरा अधिकार रखता है तथा वह बड़ा ज्ञानी सर्वसूचित है।

- 19. हे नबी! इन (मुश्रिकों) से पूछो कि किस की गवाही सब से बढ़ कर हैं? आप कह दें कि अल्लाह मेरे तथा तुम्हारे बीच गवाह[1] है। तथा मेरी ओर यह कुर्आन वह्यी (प्रकाशना) द्वारा भेजा गया है, ताकि मैं तुम्हें सावधान करूँ[2] तथा उसे जिस तक यह पहुँचे। क्या वास्तव में तुम यह साक्ष्य (गवाही) दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी हैं? आप कह दें कि मैं तो इस की गवाही नहीं दे सकता। आप कह दें कि वह तो केवल एक ही पूज्य है, तथा वास्तव में मैं तुम्हारे शिर्क से विरक्त हूँ।
- 20. जिन लोगों को हम ने पुस्तक<sup>[3]</sup> प्रदान की है, वह आप को उसी प्रकार पहचानते हैं, जैसे अपने पुत्रों को पहचानते<sup>[4]</sup> हैं, परन्तु जिन्हों ने स्वयं को क्षति में डाल रखा है, वही ईमान नहीं ला रहे हैं।
- 21. तथा उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाये<sup>[5]</sup>, अथवा उस की आयतों को

قُلُ اَئُ شَكُا الْمُرْشَهَادَةً فُلِ اللهُ سَهِمِيُلَائِينِي وَيَنِيَكُو ۗ وَاٰ وَحَى اِلِكَ هٰ اَللَّهُمُ الْ اِلْاَنْدِرَكُو بِه وَمَنْ اللَّهُ الْإِسْكُو لَتَشْهَدُ وُنَ اَنَّ مَعَ اللهِ اللهَ اَ اُخُولِ قُلُ لِّذَاللَّهُ هَا تَقُلُ اِنْهَا هُواللَّ وَاحِدُّ وَ اِنَّذِنَ بَرِيْ يُّمِّ مَا اَنْفُورُ وُونَ

ٱلّذِينِينَ اتَيْنَاهُمُ الكِتٰبَيَغِرِفُونَهُ كَمَا يَغِرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُّ ٱلّذِيْنَ خَيِمُواۤ الْفَشْهُمُ فَهُمُولَا يُؤْمِنُونَ۞

وَمَنَ أَطْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَوْكَثَّ بَ بِإِيْنِيةٍ إِنَّهُ لَاَيُفُلِحُ الطَّلِمُونَ۞

- 3 अर्थात तौरात तथा इंजील आदि।
- 4 अर्थात आप के उन गुणों द्वारा जो उन की पुस्तकों में वर्णित है।
- 5 अर्थात अल्लाह का साझी बनाये।

अर्थात मेरे नबी होने का साक्षी अल्लाह तथा उस का मुझ पर उतारा हुआ कुर्आन है।

<sup>2</sup> अर्थात अल्लाह की अवैज्ञा के दुष्परिणाम से।

झुठलाये? निस्संदेह अत्याचारी सफल नहीं होंगे।

- 22. जिस दिन हम सब को एकत्र करेंगे, तो जिन्हों ने शिर्क किया है, उन से कहेंगे कि तुम्हारे वह साझी कहाँ गये जिन्हें तुम (पूज्य) समझ रहे थे?
- 23. फिर नहीं होगा उन का उपद्रव इस के सिवा किः वह कहेंगे कि अल्लाह की शपथ! हम मुश्रिक थे ही नहीं।
- 24. देखों कि कैसे अपने ऊपर ही झूठ बोल गये और उन से वह (मिथ्या पूज्य) जो बना रहे थे खो गये!
- 25. और उन (मुश्रिकों) में से कुछ आप की बात ध्यान से सुनते हैं, और (वास्तव में) हम ने उन के दिलों पर पर्दे (आवरण्) डाल रखे हैं कि बात न समझें[1], और उन के कान भारी कर दिये हैं, यदि वह (सत्य के) प्रत्येक लक्षण देख लें, तब भी उस पर ईमान नहीं लायेंगे यहाँ तक कि जब वह आप के पास आ कर झगड़ते हैं, जो काफिर हैं तो वह कहते हैं कि यह तो पूर्वजों की कथायें हैं।
- **26.** वह उसे<sup>[2]</sup> (सुनने से) दूसरों को रोकते हैं, तथा स्वयं भी दूर रहते हैं। और वह अपना ही विनाश कर रहें हैं। परन्तु समझते नहीं हैं।

وَيُوْمَ نَحْنُنُوهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُوْاَ اَيْنَ ثَنْرُكَا ۚ فُكُو الَّذِيْنَ كُنْ تُثُو تَنْرُعُمُونَ ۞

تُمَّلَهُ تِكُنُ فِتُنَتُّهُمُ إِلَّاكَ قَالُوْا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْبِرِكُانَ ٠

ٱنْظُرُكِيفُكَكَنَابُوْاعَلَىٓ اَنْفُيْهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كاذ إيف ترون ا

وَمِنْهُمُرَمِّنَ يَّىنُتَوْمُ الِّيُكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْ بِهِمُ اَكِنَّةً آنَ يَفْقَهُوهُ وَفَيَ اذَانِهِمُ وَفُرّاً وَإِنْ يَرَوُاكُلُّ اليَةِ لَا يُؤْمِنُو ابِهَأْحَتَّى إِذَاجَاءُو لَوَ يُجَادِ لُوْنَكَ يَقُولُ الذُّنْ كُفَّرُ وَالِنَّ هَٰذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّ لِلْنَ۞

الرَّانَفْسَهُمْ وَمَايِشْعُووْنَ 🕾

<sup>1</sup> न समझने तथा न सुनने का अर्थ यह है कि उस से प्रभावित नहीं होते क्यों कि कुफ़ तथा निफ़ाक़ के कारण सत्य से प्रभावित होने की क्षमता खो जाती है।

<sup>2</sup> अर्थात कुर्आन सुनने से।

27. तथा (हे नबी!) यदि आप उन्हें उस समय देखेंगे, जब वह नरक के समीप खड़े किये जायेंगे, तो वह कामना कर रहे होंगे कि ऐसा होता कि हम संसार की ओर फेर दिये जाते और अपने पालनहार की आयतों को नहीं झुठलाते, और हम ईमान वालों में हो जाते।

28. बिल्क उन के लिये वह बात खुल जायेगी, जिसे वह इस से पहले छुपा रहे थे<sup>[1]</sup>, और यदि संसार में फेर दिये जायें, तो फिर वही करेंगे जिस से रोके गये थे। वास्तव में वह हैं ही झूठे।

29. तथा उन्हों ने कहा किः जीवन बस हमारा संसारिक जीवन है और हमें फिर जीवित होना<sup>[2]</sup> नहीं है।

30. तथा यदि आप उन्हें उस समय देखेंगे जब वह (प्रलय के दिन) अपने पालनहार के समक्ष खड़े किये जायेंगे, उस समय अल्लाह उन से कहेगाः क्या यह (जीवन) सत्य नहीं? वह कहेंगेः क्यों नहीं, हमारे पालनहार की शपथ!? इस पर अल्लाह कहेगाः तो अब अपने कुफ़ करने की यातना चखो।

31. निश्चय वह क्षति में पड़ गये, जिन्हों

ۅؘڷۊٛؾٙۯٙؽٳۮ۫ۉۊڡؙٛۏٛٳڡؘڶ۩ڶڰٳۏڡؘۜڷڵۏٳڸؽؾؘؽٙٵٮؙٛڒڎ۠ۅڵؖ ٮؙٛڲڹؚۨٮؘڔٳ۠ڸڹؚڗڗؠؚٞڹٵۅؘڴۏٛؽڝؘٲڶؠؙٷ۫ؖڡؚڹؽؗؽ۞

بَلْبَكَالَهُمُمَّاكَانُوا يُغْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوُرُدُّوا لَكَادُوْ الِمَانُهُوْ اعْنُهُ وَانَّهُمُ لَكَٰنِ بُوْنَ

وَقَالُوْاَلِنُ هِيَ إِلَّاكِمَيَاتُنَااللَّهُ نَيَا وَمَانَحُنُ بِمَنْعُوْثِيْنَ۞

وَلَوْتَزَى إِذُوْقِفُواعَلَى رَبِّهِهُ قَالَ ٱلَيْسَ لَهَذَا يِالْحَقِّ قَالَ ٱلَيْسَ لَهَذَا يَاكُونَ قَالُوا اللهَ مَا اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَى ْخَيِرَ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْ إِيلِقَاءَ اللَّهِ حُتَّى إِذَا

2 अर्थात हम मरने के पश्चात् परलोक में कर्मों का फल भोगने के लिये जीवित नहीं किये जायेंगे।

अर्थात जिस तथ्य को वह शपथ लेकर छुपा रहे थे कि हम मिश्रणवादी नहीं थे, उस समय खुल जायेगा। अथवा आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पहचानते हुये भी यह बात जो छुपा रहे थे, वह खुल जायेगी। अथवा द्विधावादियों के दिल का वह रोग खुल जायेगा, जिसे वह संसार में छुपा रहे थे। (तफ्सीर इब्ने कसीर)

ने अल्लाह से मिलने को झुठला दिया, यहाँ तक कि जब प्रलय अचानक उन पर आ जायेगी तो कहेंगेः हाय! इस विषय में हम से बड़ी चूक हुई। और वह अपने पापों का बोझ अपनी पीठों पर उठाये होंगे। तो कैसा बुरा बोझ है जिसे वह उठा रहे हैं।

- 32. तथा संसारिक जीवन एक खेल और मनोरंजन<sup>[1]</sup> हैं। तथा परलोक का घर ही उत्तम<sup>[2]</sup> है, उन के लिये जो अल्लाह से डरते हों, तो क्या तुम समझत<sup>[3]</sup> नहीं हो?
- 33. (हे नबी!) हम जानते हैं कि उन की बातें आप को उदासीन कर देती हैं, तो वास्तव में वह आप को नहीं झुठलाते,परन्तु यह अत्याचारी अल्लाह की आयतों को नकारते हैं।
- 34. और आप से पहले भी बहुत से रसूल झुठलाये गये। तो इसे उन्हों ने सहन किया, और उन्हें दुख दिया गया, यहाँ तक कि हमारी सहायता आ गयी। तथा अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं<sup>[4]</sup> सकता, और आप के

جَآءَ تُفُوُّ السَّاعَةُ بُغُتَةً قَالُوْالِحُمُرَتَنَاعَلَىمَا فَرَطَنَافِيْهَا ۚ وَهُو يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُوْ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ الرَسَآءَمَانِزُوُونَ۞

ۅؘۘػٵڵۼۘؽۘڂۣڠؙٵڵؿؙؽٚؽٙٳۧڷڒڶۼؚۘڰ۪ۊؖڶۿۊٝۅؘڵڵؿٵۯ۠ٳڵڂؚۯڠؙ ڂۜؽؙۯؚ۠ڵڷڹؽ۬ؽؘؾۜڠٞڠؙۏؘؿٵٚڡؘؘڵڗؾۧۼ۬ؾ۬ۮؙۏؽ۞

قَىٰدَقَعُكُمُ اِنَّهُ لَيَحُرُنُكَ الَّذِى يَقُولُوْنَ فَإِنَّهُمُّهُ لَا يُكَذِّبُوُنَكَ وَلَكِنَّ الظِّلْمِيْنَ بِالنِّتِ اللهِ يَجْعَدُ وْنَ⊕

وَلَقَانَ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّنْ تَبْلِكَ فَصَبَرُوْاعَلَى مَا كُذِّ بُوُا وَ اُوْذُ وُاحَتَّى اَتُسْهُمْ نَصُرُوّا \* وَلَامُبَدِّلُ لِكُلِمِتِ اللهِ وَلَقَالُ جَاءَكَ مِنْ ثَبَاغِي الْمُؤْسِلِيْنَ ﴿

- 1 अर्थात साम्यिक और आस्थायी है।
- 2 अर्थात स्थायी है।
- 3 आयत का भावार्थ यह है कि यिद कर्मों के फल के लिये कोई दूसरा जीवन न हो तो, संसारिक जीवन एक मनोरंजन और खेल से अधिक कुछ नहीं रह जायेगा। तो क्या यह संसारिक व्यवस्था इसी लिये की गयी है कि कुछ दिनों खेलो और फिर समाप्त हो जाये? यह बात तो समझ बूझ का निर्णय नहीं हो सकती। अतः एक दूसरे जीवन का होना ही समझ बूझ का निर्णय है।
- 4 अर्थात अल्लाह के निर्धारित नियम को, कि पहले वह परीक्षा में डालता है, फिर

पास रसलों के समाचार आ चुके हैं।

- 35. और यदि आप को उन की विमखता भारी लग रही है. तो यदि आप से हो सके, तो धरती में कोई सुरंग खोज लें. अथवा आकाश में कोई सीढी लगा लें. फिर उन के पास कोई निशानी (चमत्कार) ला दें, और यदि अल्लाह चाहे तो इन्हें मार्गदर्शन पर एकत्र कर दे। अतः आप कदापि अज्ञानों में न हों।
- 36. आप की बात वही स्वीकार करेंगे. जो सुनते हों, परन्तु जो मुर्दे हैं उन्हें तो अल्लाह<sup>[1]</sup> ही जीवित करेगा, फिर उसी की ओर फेरे जायेंगे।
- 37. तथा उन्हों ने कहा किः नबी पर उस के पालनहार की ओर से कोई चमत्कार क्यों नहीं उतारा गया? आप कह दें कि अल्लाह इस का सामर्थ्य रखता है, परन्तु अधिक्तर लोग अज्ञान हैं।
- 38. धरती में विचरते जीव तथा अपने दो पंखों से उड़ते पक्षी तुम्हारी जैसी जातियाँ हैं, हम ने पुस्तक<sup>[2]</sup> में कुछ

وَإِنْ كَانَ كَثْرُعَلَيْكَ إِخْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَنْبَيِّغَ نَفَقًا فِي الْرَضِ أَوْسُلُمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِأَنَةٍ وَلَوْشَاءُ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُلي فَلَاتَّكُوْنَنَّ مِنَ الْجُهِلِيْنَ®

إِنَّمَايَشَتَعِيْكِ الَّذِينَ يَسْبَعُونَ وَالْمُونَى يَبْعَتُهُمُ

وَقَالُوۡ الوَلِائِزِ لَ عَلَيۡهِ اللّهُ عُتِنَ رَّبِّهِ قُلۡ إِنَّ اللّهَ قَادِرْعَلَى آنُ ثُنَرِّ لَ إِيَّةً وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ

وَمَامِنُ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَظْيِرِ يَطِيْرُ بَعِنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُّوا مَثَالُكُو مُمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِينِ مِنْ

सहायता करता है।

- 1 अर्थात प्रलय के दिन उन की समाधियों से। आयत का भावार्थ यह है कि आप के सद्पदेश को वही स्वीकार करेंगे जिन की अन्तरात्मा जीवित हो। परन्तु जिन के दिल निर्जीव हैं तो यदि आप धरती अथवा आकाश से लाकर उन्हें कोई चमत्कार भी दिखा दें तब भी वह उन के लिये व्यर्थ होगा। यह सत्य को स्वीकार करने की योग्यता ही खो चुके हैं।
- 2 पुस्तक का अर्थ ((लौहे महफूज़)) है जिस में सारे संसार का भाग्य लिखा हुआ है।

कमी नहीं की $^{[1]}$  है, फिर वह अपने पालनहार की ओर ही एकत्र किये $^{[2]}$  जायेंगे।

- 39. तथा जिन्हों ने हमारी निशानियों को झुठला दिया, वह गूँगे, बहरे, अंधेरों में हैं। जिसे अल्लाह चाहता है कुपथ करता है, और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है।
- 40. (हे नबी!) उन से कहो कि यदि तुम पर अल्लाह का प्रकोप आ जाये अथवा तुम पर प्रलय आ जाये, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे, यदि तुम सच्चे हो?
- 41. बल्कि तुम उसी को पुकारते हो, तो वह दूर करता है उस को जिस के लिये तुम पुकारते हो, यदि वह चाहे, और तुम उसे भूल जाते हो, जिसे साझी<sup>[3]</sup> बनाते हो।
- 42. और आप से पहले भी समुदायों की

شَىُّ تُتَرِّ إِلَى رَبِّهِمْ مُعِيْتُمُ وُنَ®

ۅۘٵڷڹؽ۬ؽػۘڷٛڹٛٷٳۑٳڸؾؚڹٵڞ؋ٞٷڮۿٷۣڽٳڵڟ۠ڵؙؠٚؾؚٞڡٞڽؙ ؾؿؘٳٳۺؙڎؽڞؖڸڷٷٞڡٙ؈ۜؿؿٲٛڲۼۛػڵۿؙؗؗڠڸڝؚڗٳۅٟ ۿؙۺٙؾؚٙؿؠؙۄؚۣ۞

قُلْ)رَءَيْتَكُوْرِانَ)لَتْكُوْعَنَا ابُاللّٰهِ اَفَاتَتَكُوُ السَّاعَةُ اَغَبُرَاللّٰهِ تَنْءُعُونَۚ إِنَّ كُنْتُوصِدِ قِيْنَ©

بَلْ إِيَّا هُ تَنْ عُونَ فَيَكُنِتْفُ مَا تَنُ عُونَ الِيُهِ اِنَ شَاذَوَتُنُونَ مَا تَشْهُرُكُونَ فَ

وَلَقَدُ السَّلْنَا إِلَى أُمَّوِهِنَّ قَبْلِكَ فَأَخَذُنَّ ثُمُّ بِالْبُأْسَاءِ

- 1 इन आयतों का भावार्थ यह है कि यिद तुम निशानियों और चमत्कार की माँग करते हो. तो यह पूरे विश्व में जो जीव और पक्षी हैं, जिन के जीवन साधनों की व्यवस्था अल्लाह ने की है, और सब के भाग्य में जो लिख दिया है, वह पूरा हो रहा है। क्या तुम्हारे लिये अल्लाह के अस्तित्व और गुणों के प्रतीक नहीं हैं? यिद तुम ज्ञान तथा समझ से काम लो, तो यह विश्व की व्यवस्था ही ऐसा लक्षण और प्रमाण है कि जिस के पश्चात् किसी अन्य चमत्कार की आवश्यकता नहीं रह जाती।
- 2 अर्थ यह है सब जीवों के प्राण मरने के पश्चात् उसी के पास एकत्रित हो जाते हैं क्यों कि वही सब का उत्पत्तिकार है।
- 3 इस आयत का भावार्थ यह है कि किसी घोर आपदा के समय तुम्हारा अल्लाह ही को गुहारना स्वयं तुम्हारी ओर से उस के अकेले पूज्य होने का प्रमाण और स्वीकार है।

ओर हम ने रसूल भेजे, तो हम ने उन्हें आपदाओं और दुखों में डाला[1], ताकि वह विनय करें।

- 43. तो जब उन पर हमारी यातना आई, तो वह हमारे समक्ष झुक क्यों नहीं ग्ये? परन्तु उन् के दिल और भी कड़े हो गये. तथा शैतान ने उन के लिये उन के कुकर्मों को सुन्दर बना<sup>[2]</sup> दिया।
- 44. तो जब उन्हों ने उसे भुला दिया जो याद दिलाये गये थे, तो हम ने उन पर प्रत्येक (सुख सुविधा) के द्वार खोल दिये। यहाँ तक कि जब जो कुछ वह दिये गये उस से प्रफुल्ल हो गये, तो हम ने उन्हें अचानक घेर लिया, और वह निराश हो कर रह गये।
- 45. तो उन की जड़ काट दी गई जिन्हों ने अत्याचार किया, और सब प्रशंसा अल्लाह ही के लिये है। जो पूरे विश्व का पालनहार है।
- 46. (हे नबी!) आप कहें कि क्या तुम ने इस पर भी विचार किया कि यदि अल्लाह तुम्हारे सुनने तथा देखने की शक्ति छीन ले, और तुम्हारे दिलों पर मुहर् लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हें इसे वापस दिला सके? देखो, हम कैसे बार बार आयतें<sup>[3]</sup> प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर भी

وَالضَّرِّ أَعِلَعَلَّهُ مِنْ فَرَّعُونَ @

فَلُوْلِاَ إِذْ كِمَاءُهُمُ بَالْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتُ قُلُونُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِي مَا كَانُو ايَعْلُونَ ۞

فَلَتَّانَسُواهَادُكِّرُوابِهٖ فَتَحْنَاعِكَيْهِمُ ٱبْوَاب كِلِّ شَيُّ مِن إِذَا فَرِحُوا بِمَآا وُتُوا أَخَذُ نَهُمُ بَغْتَةً فَإِذَا هُــمُ مُّبُلِسُونَ ®

فَقُطِعَ دَايِرُالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ@

قُلْ آرَءَ يُتُمُّولُ آخَذَاللَّهُ سَمْعَكُمْ وَآيْضَارَكُمْ وَخَتَهَ عَلَى قُلُوْ بِكُهُ مِّنَ اللهُ عَبُرُاللهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُصِرِّفُ الْإِيْتِ ثُمَّ الْمُدِيضُ فِرْنَ فَي الْمُرْفِقُ فِي الْمُرْفِقُ فَي الْمُرْفِقُ فَي الْمُر

- ा अर्थात ताकि अल्लाह से विनय करें, और उस के सामने झुक जायें।
- 2 आयत का अर्थ यह है कि जब कुकर्मों के कारण दिल कड़े हो जाते हैं, तो कोई भी बात उन्हें सुधार के लिये तय्यार नहीं कर सकती।
- 3 अर्थात इस बात की निशानियाँ की अल्लाह ही पूज्य है, और दुसरे सभी पूज्य

वह मुँह[1] फेर रहे हैं।

- 47. आप कहें कि कभी तुम ने इस बात पर विचार किया कि यदि तुम पर अल्लाह की यातना अचानक या खुल कर आ जाये, तो अत्याचारियों (मुश्रिकों) के सिवा किस का विनाश होगा?
- 48. और हम रसूलों को इसी लिये भेजते हैं कि वह (आज्ञाकारियों को) शुभ सुचना दें। तथा (अवैज्ञाकारियों को) डरायें। तो जो ईमान लाये तथा अपने कर्म सुधार लिये, उन के लिये कोई भय नहीं, और न वह उदासीन होंगे।
- 49. और जिन्हों ने हमारी आयतों को झुठलाया, उन्हें अपनी अवैज्ञा के कारण यातना अवश्य मिलेगी।
- 50. (हे नबी!) आप कह दें कि मेरे पास अल्लाह का कोष नहीं है, और न मैं परोक्ष का ज्ञान रखता हूँ, तथा न मैं यह कहता कि मैं कोई फ़्रिश्ता हूँ। मैं तो केवल उसी पर चल रहा हूँ जो मेरी ओर वह्यी (प्रकाशना) की जा रही है। आप कहें कि क्या अन्धा<sup>[2]</sup> तथा आँख वाला बराबर हो जायेंगे? क्या तुम सोच विचार नहीं करते?
- 51. और इस (वह्यी द्वारा) उन को सचेत करो, जो इस बात से डरते हों कि

قُلُ آرَءَيُتَكُمُّ إِنَّ اَلْتُكُمُ عَنَا الْبِاللهِ بَغْتَةً ٱوۡجَهُرَةً هَلُ يُهُلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ®

وَمَانُوْسِلُ الْمُؤْسِلِينَ اِلاَمُبَيِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنُ امَنَ وَاصُلَحَ فَلاخُونٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمُ يَحْزُنُونَ ⊙

وَالَّذِيْنَ كَنَّبُوُ الِالنِتِنَايَمَتُنُّهُ وُ الْعَنَاابُ بِمَا كَانُوْ ايَفُسُقُونَ ۞

قُلُلَّا اَقُولُ لَكُوْعِنْدِي خَزَانِ اللهِ وَلَاَاعْكُو الْغَيْبُ وَلَاَاقُولُ لَكُوْ إِنِّ مَلَكُ اِن اتَّبِعُ الْاِمَا يُوحَى إِنَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوى الْاَعْمَى وَالْبَصِيْرُ \* اَفَلاتَتَقَلَّرُونَ ۞

وَآنَٰذِرْبِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ آنَ يُعْشَرُوۤ اللَّه

मिथ्या हैं। (इब्ने कसीर)

- 1 अर्थात सत्य से।
- 2 अन्धा से अभिप्रायः सत्य से विचलित है। इस आयत में कहा गया है कि नबी, मानव पुरुष से अधिक और कुछ नहीं होता। वह सत्य का अनुयायी तथा उसी का प्रचारक होता है।

वे अपने पालनहार के पास (प्रलय के दिन) एकत्र किये जायेंगे, इस दशा में कि अल्लाह के सिवा कोई सहायक तथा अनुशंसक (सिफ़ारशी) न होगा, संभवतः वह आज्ञाकारी हो जायें।

- 52. (हे नबी!) आप उन्हें अपने से दूर न करें जो अपने पालनहार की वंदना प्रातः संध्या करते उस की प्रसन्नता की चाह में लगे रहते हैं। उन के हिसाब का कोई भार आप पर नहीं है और न आप के हिसाब का कोई भार उन पर<sup>[1]</sup> है, अतः यदि आप उन्हें दूर करेंगे, तो अत्याचारियों में हो जायेंगे।
- 53. और इसी प्रकार<sup>[2]</sup> हम ने कुछ लोगों की परीक्षा कुछ लोगों द्वारा की है, ताकि वह कहें कि क्या यही हैं जिन पर हमारे बीच से अल्लाह ने उपकार किया<sup>[3]</sup> हैं? तो क्या अल्लाह कृतज्ञों को भली भाँति जानता नहीं हैं?
- 54. तथा (हे नबी!) जब आप के पास वह लोग आयें, जो हमारी आयतों (कुर्आन) पर ईमान लाये हैं तो आप कहें कि तुम<sup>[4]</sup> पर सलाम (शान्ति)

رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُمُّ مِّنُ دُونِهٖ وَلِيُّ وَلَا شَفِيْحُ لَّكَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ﴿

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَنُ عُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَاوِةِ وَالْفِتِيِّ يُرِيكُونَ وَجُهَةٌ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِّنْ شَمْعٌ ثَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ مِّنْ شَمْعٌ فَتَطُرُدَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظِّلِمِيْنَ ۞

ۉۘػۮ۬ڸػؘۏؘؽؘۜڐؘٵۼڞؘۘؠؙؙٛٷؠؘۼۻۣڷؽڡٛ۠ٷٛٷٛٳؘٲۿٙٷؙڵؖٵۧ ڡػٙٵڵڎؙٷؘڲؽۿؚۅ۠ڞؙؚٵؘؠؽ۫ؽؚٮؘٵ؞ٛٲؽڛٞٵٮۨڷڎؙۑٲٛڠڶػ ڽؚٵڵؿۨڮڔۣؽؿ۞

ۅٙٳۮٵۻٙٲٷ۩ٚڽٚؽؽٷؙڡۣؠ۫ۏؙؽۑٳٝؽؾؚٮٚٵڡؘڡؙؙؙؙٞؗؗ؈؊ۅٞ ٵؿڲ۠ۅؙػٮۜڔڒڹؙۄؙٛٷڶڡؘڣؗڛؚ؋ٵڵڗۣۜڂؠػۜٵٚٮۜٞ؋ؙڡڽؙ عَبلَڡۣؽؙڬؙۄؙڛٛۅٵؠؚجهؘٲڵۊ۪ڷٛڗۜؾٵۜڹڡؚؽۥٛۼڡؚ؋

- 1 अर्थात न आप उन के कर्मों के उत्तरदायी हैं, न वे आप के कर्मों के। रिवायतों से विद्धित होता है कि मक्का के कुछ धनी मिश्रणवादियों ने नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि हम आप की बातें सुनना चाहते हैं। किन्तु आप के पास नीच लोग रहते हैं, जिन के साथ हम नहीं बैठ सकते। इसी पर यह आयत उतरी। (इब्ने कसीर)। हदीस में है कि अल्लाह, तुम्हारे रूप और वस्त्र नहीं देखता किन्तु तुम्हारे दिलों और कर्मों को देखता है। (सहीह मुस्लिम- 2564)
- 2 अर्थात धनी और निर्धन बना कर।
- 3 अर्थात मार्ग दर्शन प्रदान किया।
- 4 अर्थात उन के सलाम का उत्तर दें. और उन का आदर सम्मान करें।

है। अल्लाह ने अपने ऊपर दया अनिवार्य कर ली है कि तुम में से जो भी अज्ञानता के कारण कोई कुकर्म कर लेगा, फिर उस के पश्चात् तौबा (क्षमा याचना) कर लेगा, और अपना सुधार कर लेगा तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

- 55. और इसी प्रकार हम आयतों का वर्णन करते हैं, और इस के लिये ताकि अपराधियों का पथ उजागर हो जाये (और सत्यवादियों का पथ संदिग्ध न हो|)
- 56. (हे नबी!) आप (मुश्रिकों से) कह दें कि मुझे रोक दिया गया है कि मैं उन की वंदना करूँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। उन से कह दो कि मैं तुम्हारी आकांक्षाओं पर नहीं चल सकता। मैं ने ऐसा किया तो मैं सत्य से कुपथ हो गया, और मैं सुपथों में से नहीं रह जाऊँगा।
- 57. आप कह दें कि मैं अपने पालनहार के खुले तर्क पर स्थित<sup>[1]</sup> हूँ। और तुम ने उसे झुठला दिया है। जिस (निर्णय) के लिये तुम शीघ्रता करते हो, वह मेरे पास नहीं। निर्णय तो केवल अल्लाह के अधिकार में है। वह सत्य को वर्णित कर रहा है। और वह सर्वोत्तम निर्णयकारी है।

ؙٳڝٛڶڂٷٲؙؾٞ؋ۼؘڡؙٛۅٛڒڗۜڝؚؽۄ۠

ٷڴٮ۬ڸڬٮؙڡؙٛڡؚۜڝۨڵؖٵڵٳڸؾؚۅؘڸؾۜٮؙؾؘؠؽ۬ڽؘڛؘؚؠؽؙڵ ٵ**ٮؙ**ؠٛۼڔڡؚؠٝؽؘؘؗۿٙ

ڡؙؙٛ۠ڷٳڗۣٚڽٛٷؚؗۑؽؙٵؘڶٵؘۘۼؠؙػٲڷڒؠؽۜؾؘػۮؙٷٛؽڡؚؽ ۮؙۅۛٮؚۣٵۺ۠ۊؚڡؙٞڷڰٚٳٙ۩ؾۧؠؚۼٵۿۅٙٲۼؙڴۯ۫ۊٚػؙۻؘڶڶؿؙٳڐٞٳ ٷۧمۧٵٙٲڬٵڝؘٵڶۿؙۿؙؾڮؿؽ۞

قُلْ إِنِّ عَلَى بَيِّنَدَةٍ مِّنْ تَرِيِّ وَكَثَّ بُثُوْرِيةٌ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَعُمِلُونَ بِهِ إِنِ الْخُكُوُ الْآرِيلَةِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُـوَخُدُيُوالْفُصِلِيْنَ

अर्थात सत्धर्म पर जो वह्यी द्वारा मुझ पर उतारा गया है। आयत का भावार्थ यह है कि वह्यी (प्रकाशना) की राह ही सत्य और विश्वास तथा ज्ञान की राह है। और जो उसे नहीं मानते उन के पास शंका और अनुमान के सिवा कुछ नहीं।

- 58. आप कह दें कि जिस (निर्णय) के लिये तुम शीघ्रता कर रहे हो. मेरे अधिकार में होता तो हमारे और तुम्हारे बीच निर्णय हो गया होता। तथा अल्लाह अत्यचारियों[1] को भलि भाँति जानता है।
- 59. और उसी (अल्लाह) के पास ग़ैब (परोक्ष) की कंजियाँ<sup>[2]</sup> हैं। उन्हें केवल वही जानता है। तथा जो कुछ थल और जल में है, वह सब का ज्ञान रखता है। और कोई पत्ता नहीं गिरता परन्तु उसे वह जानता है। और न कोई अब जो धरती के अंधेरों में हो. और न कोई आई (भीगा) और शुष्क (सूखा) है परन्तु वह एक खुली पुस्तक में है।
- 60. वही है जो रात्रि में तुम्हारी आत्माओं को ग्रहण कर लेता है, तथा दिन में जो कुछ किया है उसे जानता है। फिर तुम्हें उस (दिन) में जगा देता है, ताकि निर्धारित अवधि पूरी हो जाये।[3] फिर तुम्हें उसी की ओर प्रत्यागत (वापस) होना है। फिर वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों से सूचित कर देगा।
- 61. तथा वही है, जो अपने सेवकों पर पूरा अधिकार रखता है, और तुम पर

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعُجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بُنْنَ وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِ نَى ١

وَعِنْكُ مُفَاتِحُ الْغَنْبِ لَابِعُلْمُهَا اللَّاهُو وَنَعْلَهُ مَا فِي لَجُرُونَا تَسْقُطُمِنُ وَرَقَةِ إِلَّا يَعْلَيْهَا وَلَاحَتَّةِ فَيْ ظللت الكرف ولاطب ولايابس إلاف كتب

وَهُوالَّن يُنَّوِّقُكُمْ بِالنَّكِ وَ يَعُلَهُ مَا جَرَحُتُهُ بِالنَّهَارِ نُوَّ بَيْعُنُكُمْ فِي لِمُقْضَى إَجِلٌ مُّسَمَّى تَوَّ لِلْهِ مُرْحِعُكُوْ تُعَرِّيُتِتُكُدُّ بِمَا كُنْتُذَيِّ تَعْمَلُوْنَ أَنْ

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَبُرْسِكُ عَلَيْكُهُ حَفَظَةً ۖ

- 1 अर्थात निर्णय का अधिकार अल्लाह को है, जो उस के निर्धारित समय पर हो जायेगा।
- 2 सहीह हदीस में है कि ग़ैब की कुंजियाँ पाँच हैं: अल्लाह ही के पास प्रलय का ज्ञान है। और वहीं वर्षा करता है। और जो गर्भाशयों में है उस को वही जानता है। तथा कोई जीव नहीं जानता कि वह कल क्या कमायेगा। और न ही यह जानता है कि वह किस भूमि में मरेगा। (सहीह बुखारी- 4627)
- 3 अर्थात संसारिक जीवन की निर्धारित अविधा

रक्षकों<sup>[1]</sup> को भेजता है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी के मरण का समय आ जाता है तो हमारे फ़्रिश्ते उस का प्राण ग्रहण कर लेते हैं और वह तिनक भी आलस्य नहीं करते।

- 62. फिर सब अल्लाह, अपने वास्तविक स्वामी की ओर वापिस लाये जाते हैं। सावधान! उसी को निर्णय करने का अधिकार है। और वह अति शीघ हिसाब लेने वाला है।
- 63. हे नबी! उन से पूछिये कि थल तथा जल के अंधेरों में तुम्हें कौन बचाता है, जिसे तुम विनय पूर्वक और धीरे धीरे पुकारते हो कि यदि उस ने हमें बचा दिया, तो हम अवश्य कृतज्ञों में हो जायेंगे?
- 64. आप कह दें कि अल्लाह ही उस से तथा प्रत्येक आपदा से तुम्हें बचाता है। फिर भी तुम उस का साझी बनाते हो।
- 65. आप उन से कह दें कि वह इस का सामर्थ्य रखता है कि वह कोई यातना तुम्हारे ऊपर (आकाश) से भेज दे। अथवा तुम्हारे पैरों के नीचे (धरती) से, या तुम्हें सम्प्रदायों में कर के एक को दूसरे के आक्रमण<sup>[2]</sup> का स्वाद चखा दे। देखिये कि हम किस प्रकार

حَتَّىٰ إِذَاجَاءُ أَحَكَ كُمُّ الْمُوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُّ الاَيْقِرَطُونَ®

تُمَّرُدُّوْاَ إِلَى اللهِ مَوْلِهُمُوالْخِقِّ اَلَالَهُ الْخُكُمُّ وَهُوَ اَسْرَعُ الْسِيمِيْنَ ®

ڠ۠ڵؘؙڞؙۘؿؙؾؘۼٟؽڮۿؙڗٮٞڟؙڵڹڝٵۛڵؠڗؚۜۅٵڵ۪ۼڔؾڽؙٷۏێۘ؋ ؾؘۜڞؙٷٵۊڂٛڡؙؽڋٛڷؠٟؽٲۼؚٞڶٮٮؘٵڝٛۿڽؚ؋ڶٮؘڴؙۅٮٛۜڞڝؚؽ الشڮڔؽؘ۞

ڡؙؚٛڶ۩ؗٚڡؙ۠ؽؙێٙڿؚؽۘڬٛۄٞڡؚؖؠؗٙٵؘۅؘڡؚؽؘػؙڴۣػۯۛۑٟۥ۬ؿ۠ڗۘٳؘؽ۬ؗڗؙۄ ؿؿؙڔٷؽ® ؿؿؙڔٷؽ®

قُلُ هُوَالْقَادِ رُعَلَ آنَ يَّبُعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا أَبَاهِنَ فَوْقِكُمْ اوَمُنْ تَعْتِ آرَجُلِكُمْ اوْ يَكْسِكُمْ شِيعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاشَ بَعْضٍ أُنْظُرُكُيْفَ نُصَرِّفُ الْالِيتِ لَعَلَّهُمُ مُنْفَقَهُمُونَ®

- 1 अर्थात फ़रिश्तों को तुम्हारे कर्म लिखने के लिये।
- 2 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी उम्मत के लिये तीन दुआएं कीं: मेरी उम्मत का विनाश डूब कर न हो। साधारण आकाल से न हो। और आपस के संघर्ष से न हो। तो पहली दो दुआ स्वीकार हुईं। और तीसरी से आप को रोक दिया गया। (बुख़ारी- 2216)

आयतों का वर्णन कर रहे हैं कि संभवतः वह समझ जायें।

- 66. और (हे नबी!) आप की जाति ने इस (कुर्आन) को झुठला दिया, जब कि वह सत्य है। और आप कह दें कि मैं तुम पर अधिकारी नहीं[1] हैं।
- 67. प्रत्येक सुचना के पूरे होने का एक निश्चित समय है, और शीघ्र ही तुम जान लोगे।
- 68. और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में दोष निकालते हों तो उन से विमुख हो जायें, यहाँ तक कि वह किसी दूसरी बात में लग जायें। और यदि आप को शैतान भुला दे तो याद आ जाने के पश्चात् अत्याचारी लोगों के साथ न बेठें।
- 69. तथा उन<sup>[2]</sup> के हिसाब में से कुछ का भार उन पर नहीं है जो अल्लाह से डरते हों, प्रन्तु याद दिला[3] देना उन का कर्तव्य है, ताकि वह भी डरने लगें।
- 70. तथा आप उन्हें छोड़ें जिन्होंने अपने धर्म को क्रीडा और खेल बना लिया है। और संसारिक जीवन ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। और इस (कुर्आन) द्वारा उन्हें शिक्षा दें। ताकि कोई प्राणी अपने कर्तूतों के कारण बंधक

وَكُنَّابِيهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَتُّ قُلْ لَسُتُ عَلَيْكُوْ

لكل نَيَا السُّنَّقَةُ وُسُونَ تَعْلَمُونَ ﴿

وَإِذَارَايَتُ الَّذِينَ يَغُونُهُونَ فِي النِّينَا فَأَغُونُ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَإِمَّا يْشْكَتْكَ الشَّنْظِرُ، فَلاَتَقَعُنُ يَعْكَ النَّكُولِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ©

وَمَاعَلَى الَّانِيْنَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِهُ مِينَ شَيْعً وَّلِكِنُ ذِكُرِٰي لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ٠

وَذِرِ الَّذِينَ الَّيْ الْحُنَّا وَإِنْ يُنْهُمُ لَعِبًّا وَلَهُوًّا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ النُّانْيَا وَدُّرِّرِيهَ آنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ إِبِهَا كسبت ليس لهامن دُونِ الله وَ إِنَّ وَالسَّفِيعُ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدُولِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا الْوَلَيْكَ الَّذِيْنَ الْبُسِلُوا بِهَا كَسَبُوا الْهَدُ شَرَاكِ مِنْ حَمِيْمِ

<sup>1</sup> कि तुम्हें बलपूर्वक मनवाऊँ। मेरा दायित्व केवल तुम को अल्लाह का आदेश पहुँचा देना है।

<sup>2</sup> अर्थात जो अल्लाह की आयतों में दोष निकालते हैं।

<sup>3</sup> अर्थात समझा देना।

न बन जाये, जिस का अल्लाह के सिवा कोई सहायक और अभिस्तावक (सिफ़ारशी) न होगा। और यदि वह सब कुछ बदले में दें तो भी उन से नहीं लिया जायेगा।<sup>[1]</sup> यही लोग अपने कर्तूतों के कारण बंधक होंगे। उन के लिये उन के कुफ़ (अविश्वास) के कारण खीलता पेय तथा दुखदायी यातना होगी।

- 71. हे नबी! उन से कहिये कि क्या हम अल्लाह के सिवा उन की वंदना करें जो हमें कोई लाभ और हानि नहीं पहुँचा सकते? और हम एड़ियों के बल फिर जायें, इस के पश्चात जब हमें अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है, उस के समान जिसे शैतानों ने धरती में बहका दिया हो, वह आश्चर्य चिकत हो, उस के साथी उस को पुकार रहे हों कि सीधी राह की ओर हमारे पास आ जाओ? [2] आप कह दें कि मार्गदर्शन तो वास्तव में वही है जो अल्लाह का मार्ग दर्शन है। और हमें तो यही आदेश दिया गया कि हम विश्व के पालनहार के आज्ञाकारी हो जायें।
- 72. और नमाज़ की स्थापना करें, और उस से डरते रहें। तथा वही है जिस के पास तुम एकत्रित किये जाओगे।

وَّعَنَاكِ الْيُوْنِمَا كَانُوْا يَكُفُرُ وُنَ فَ

قُلْ اَنَى ُعُوامِنَ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُعُنَا وَلَا يَضُعُنَا وَلَا يَضُعُنَا وَلَا يَضُمُنَا وَلَا يَضُمُنَا وَنَدُو مُنَا اللهُ كَالَّذِى اسْتَهُو تُهُ الشَّيْطِينَ فِي الْرَضِ حَيْلاَنَ لَهُ اَصْحُكِ تَيْلُ عُوْنَهُ إِلَى الْهُلَى الْتُلِينَ فَيْلَالِنَّ فَلْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَنُ اَقِينُهُواالصَّلُولَا وَاتَّتُقُولُا وَهُوَالَّذِيُّ النَّهُ عُنْتُرُونَ ۞

- 1 संसारिक दण्ड से बचाव के लिये तीन साधनों से काम लिया जाता हैः मैत्री, सिफारिश और अर्थदण्ड। परन्तु अल्लाह के हाँ ऐसे साधन किसी काम नहीं आयेंगे। वहाँ केवल ईमान और सत्कर्म ही काम आयेंगे।
- 2 इस में कुफ़ और ईमान का उदाहरण दिया गया है कि ईमान की राह निश्चित है। और अविश्वास की राह अनिश्चित तथा अनेक है।

73. और वही है, जिस ने आकाशों तथा धरती की रचना सत्य के साथ की[1] है। और जिस दिन वह कहेगा कि "हो जा" तो वह (प्रलय) हो जायेगी। उस का कथन सत्य है। और जिस दिन नरसिंघा में फुँक दिया जायेगा उस दिन उसी का राज्य होगा। वह परोक्ष तथा[2] प्रत्यक्ष का ज्ञानी है। और वही गुणी सर्वसूचित है।

74. तथा जब इब्राहीम ने अपने पिता आज़र से कहाः क्या आप मूर्तियों को पज्य बनाते हैं? मैं आप को तथा आप की जाति को खुले कुपथ में देख रहा हूँ।

75. और इब्राहीम को इसी प्रकार हम आकाशों तथा धरती के राज्य की व्यवस्था दिखाते रहे, और ताकि वह विश्वासियों में हो जाये।

76. तो जब उस पर रात छा गयी. तो उस ने एक तारा देखा। कहाः यह मेरा पालनहार है। फिर जब वह डूब गया, तो कहा मैं डुबने वालों से प्रेम नहीं करता।

77. फिर जब उस ने चाँद को चमकते देखा तो कहाः यह मेरा पालनहार है। फिर जब वह डूब गया तो कहाः यदि मुझे मेरे पालनहार ने मार्गदर्शन नहीं दिया तो मैं अवश्य कुपथों में से हो जाऊँगा।

78. फिर जब (प्रातः) सूर्य को चमकते

وَهُوَالَّذِن يُ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ ا وَ وَمُ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ مُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَنْيِفَخُ فِي الصَّوْرِ عَلِمُ الْفَكْيِ وَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْعَكْثُ الْخَيْدُونَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيُهُ لِأَبِيهِ الزَرَ ٱتَتَّخِذُ ٱصْنَامًا ٳڵؚۿةًٵۣێٞٲڒٮڮۅؘۊؘۅ۬ڡٙڬڣۣٛڞؘڵڸۺؖؠؽڽٛ

وَكَنْ إِلَكَ نُرِئِ ابْرُهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمَا وِتِ وَالْرَضِ وَلِكُونَ مِنَ الْمُؤْونِيْنَ @

فَكَتَّاجَرَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا كَوُكِيَّا ۖ قَالَ هَذَا رَتَّي ۗ فَلَتَّا اَفَلَ قَالَ لِآا يُحِبُّ الْإِفِلِيْنَ

فَلَمَّارَا الْقُمَرَ بَانِعًا قَالَ هٰذَارِيِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيِنُ لَدُيَهُدِنْ رَبِّنُ لَاكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِّيْنَ@

فَلَتَازَا الشُّهُسَ بَارِغَةً قَالَ هٰذَارَيِّ هٰذَا ٱكْبُرْفَكُمَّا

- अर्थात विश्व की व्यवस्था यह बता रही है कि इस का कोई रचियता है।
- 2 जिन चीज़ों को हम अपनी पाँच ज्ञान इन्द्रियों से जान लेते हैं वह हमारे लिये प्रत्यक्ष है, और जिन का ज्ञान नहीं कर सकते वह परोक्ष है।

देखा तो कहा यह मेरा पालनहार है। यह सब से बड़ा है। फिर जब वह भी डूब गया तो उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! निःसंदेह मैं उस से विरक्त हूँ जिसे तुम (अल्लाह का) साझी बनाते हो।

- 79. मैं ने तो अपना मुख एकाग्र हो कर उस की ओर कर लिया है जिस ने आकाशों तथा धरती की रचना की है। और मैं मुश्रिकों में से नहीं<sup>[1]</sup> हूँ।
- 80. और जब उस की जाति ने उस से वाद झगड़ा किया तो उस ने कहा क्या तुम अल्लाह के विषय में मुझ से झगड़ रहे हो, जब कि उस ने मुझे सुपथ दिखा दिया है। तथा मैं उस से नहीं डरता हूँ जिसे तुम साझी बनाते हो। परन्तु मेरा पालनहार कुछ चाहे (तभी वह मुझे हानि पहुँचा सकता है।) मेरा पालनहार प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान में समोये हुये है। तो क्या तुम शिक्षा नहीं लेते?
- 81. और मैं उन से कैसे डरूँ जिन को तुम ने उस का साझी बना लिया है, जब तुम उस चीज़ को उस का साझी बनाने से नहीं डरते जिस का अल्लाह

آفَكَتُ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي بَرِينً عُرْمِتَا تُشُورُون ﴿

ٳڹٞۜٷۼۜۿؾۢٷۘڿۿؚؽڵڷؚڎؠؽ۫ڡٛڟۯٳڶۺۜڵۄ۠ؾؚٷٲڒۯڞؘ ڂؽ۬ۿٵۜۊؙڡٵؘؘؙۘٙؽٵڝؘٲڵؙؠٛۺ۠ڔڮؠؙڹ۞۠

وَحَاتَجَهُ قَوْمُهُ قَالَ اَعُنَا هُوْ إِنِّي فِي اللهِ وَقَلُ هَدُسِ وَلِا اَخَافُ مَا تُشْرِئُونَ بِهِ الْآلَنَ يَشَاءُ رَبِّى شَيْعًا ﴿ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَيْعًا عِلْمًا ﴿ أَفَلَا تَتَنَكَ لَا وَنَ

وَكِيْفَ اَخَاكُمَا اَشُرَكُتُو وَلَا تَخَافُونَ اَثَّكُمُ اَشُرِّكُتُو ُولِللهِ مَا لَوْنُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلْطِنًا ۖ فَأَى الْفَرِيْقَةُ بِي اَحَقُ بِالْأَمْنِ الْنُ كُنْتُوتُوتُكُونَ ۞

1 इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस युग में नबी हुये जब बाबिल तथा नेनवा के निवासी आकाशीय ग्रहों की पूजा कर रहे थे। परन्तु इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने सत्य की राह खोल दी। उन्होंने इन आकाशीय ग्रहों पर विचार किया तथा उन को निकलते और फिर डूबते देख कर यह निर्णय लिया कि यह किसी की रचना तथा उस के अधीन हैं। और इन का रचियता कोई और है। अतः रचित तथा रचना कभी पूज्य नहीं हो सकती, पूज्य वही हो सकता है जो इन सब का रचियता तथा व्यवस्थापक है।

ने तुम पर कोई तर्क (प्रमाण) नहीं उतारा है? तो दोनों पक्षों में कौन अधिक शान्त रहने का अधिकारी है, यदि तुम कुछ ज्ञान रखते हो?

- 82. जो लोग ईमान लाये, और अपने ईमान को अत्याचार (शिर्क) से लिप्त नहीं<sup>[1]</sup> किया, उन्हीं के लिये शान्ति है, तथा वही मार्ग दर्शन पर हैं।
- 83. यह हमारा तर्क था, जो हम ने इब्राहीम को उस की जाति के विरुद्ध प्रदान किया, हम जिस के पदों<sup>[2]</sup> को चाहते हैं ऊँचा कर देते हैं। वास्तव में आप का पालनहार गुणी तथा ज्ञानी है।
- 84. और हम ने इब्राहीम को (पुत्र)
  इस्हाक तथा (पौत्र) याकूब प्रदान किये।
  प्रत्येक को हम ने मार्गदर्शन दिया। और
  उस से पहले हम ने नूह को मार्गदर्शन
  दिया। और इब्राहीम की संतित में से
  दावूद तथा सुलैमान और अय्यूब तथा
  यूसुफ़ और मूसा तथा हारून को।
  और इसी प्रकार हम सदाचारियों को
  प्रतिफल प्रदान करते हैं।
- 85. तथा ज़करिय्या और यहया तथा ईसा और इल्यास को। यह सभी

ٱلَّذِيْنَ امْنُوا وَلَوَ يَلِمُ وَالِيُمَا نَهُمْ بِظُلْمِ الْوَلَّبِكَ . لَهُوُ الْاَمْنُ وَهُوَ تُمْنَانُ وَنَ

ۅٙؾۘۘڮٛڿٞؿؙٮؘٚٲٵؾؙؽؠ۬ؠٚٙڷٳڣڔۿؽۄؘۼڶۊؘۄؙڡ؋؞ڹؘۯڡٛ*ڎؙ* ۮڒؖڂؾۭ؆ٞؽ۠ؿؘٵٚٷ۫ٳڽۜڒؾڮؘڂؚڮؽ۠ۄ۠ػڸؽۓٛۛۛ

ۅؘۘۘۅؘۿڹٮٛٮٚٵڵؿٚٳۺڂؾؘۅؘؽۼڠؙۅؙٮؚٷڴۘۘۘؗۘ۠۠۠۠ۿۮۘؽؽ۬ٵ ۅڹؙۅۛڂٵۿۮؽؾٚٵڡؚڽؙۊڹٮٛڵۅڡؚؽۮ۫ڒؾۜؾڗ؋ۮٳۅؘۮ ۅڛؙؽؽؙڹؽٙۅٲؽؙٷڹٷؽؙۅڛؙڡٚۅؘڡٛۅڶ؈ۅۿؠؙۅؽ ۅػڵٳڮ ۼٙڹۣؽٵڵؠؙڰۻؚڛؽؙؿۨ۞ۨ

وَزَكِرِيّا وَيَعْلَى وَعِمْلَى وَالْمَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ۞

- विह्यीस में है कि जब यह आयत उतरी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों ने कहाः हम में कौन है जिस ने अत्याचार न किया हो? उस समय यह आयत उतरी। जिस का अर्थ यह है कि निश्चय शिर्क (मिश्रणवाद) ही सब से बड़ा अत्याचार है। (सहीह बुख़ारी-4629)
- 2 एक व्यक्ति नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म) के पास आया और कहाः हे सर्वोत्तम पुरुष! आप ने कहाः वह (सर्वोत्तम पुरुष) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) हैं। (सहीह मुस्लिम- 2369)

## सदाचारियों में से थे।

- 86. तथा इस्माईल और यसम्र तथा यूनुस और लूत को। प्रत्येक को हम ने संसार वासियों पर प्रधानता दी।
- 87. तथा उन के पूर्वजों और उन की संतित तथा उन के भाईयों को और हम ने इन सब को निर्वाचित कर लिया। और उन्हें सुपथ दिखा दिया था।
- 88. यही अल्लाह का मार्गदर्शन है जिस के द्वारा अपने भक्तों में से जिसे चाहे सुपथ दर्शा देता है। और यदि वह शिर्क करते, तो उन का सब किया धरा व्यर्थ हो जाता।<sup>[1]</sup>
- 89. (हे नबी!) यही वह लोग हैं जिन्हें हम ने पुस्तक तथा निर्णय शक्ति एवं नुबूवत प्रदान कीं। फिर यदि यह (मुश्रिक) इन बातों को नहीं मानते तो हम ने इसे कुछ ऐसे लोगों को सौंप दिया है जो इसका इन्कार नहीं करते।
- 90. (हे नबी!) यही वह लोग हैं जिन को अल्लाह ने सुपथ दर्शा दिया, तो आप भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलें तथा कह दें कि मैं इस (कार्य)<sup>[2]</sup> पर तुम से कोई प्रतिदान नहीं माँगता। यह सब संसार वासियों के लिये एक शिक्षा के सिवा कुछ नहीं है।

ۅؘٳۺؖؠٝۼؽ۫ڶۅٙٳؽڛٙۼٙۅۘؽٷٛۺؙۅؘڵۏڟٵۅػ۠ڰ۠ڒڡؘڟۜڶٮؘٵ عَلَىالغُلِمِيثِينَ۞۫

وَمِنُ الْإِيْهِمُ وَذُرِيَّتِهِمُ وَالْخُوانِهِمْ وَالْجَنَيْنَهُمُ وَ وَهَكَيْنُهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

ذٰلِكَ هُكَىاللهِ يَهْدِى بِهٖ مَنْ يَّشَكَّا ُوْمِنْ عِبَادِهٖ وُلُوۡ اَشُرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

اُولِيْكَالَّذِيْنَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمُ وَالشُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يُكُفُّ بِهَا لَمَوُّلِآءٍ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْشُوْ اِبِهَا بِكِفِرِ اِنِيَ ۞

ٲۅؙڵ۪ؖڬٵڰڹؽؙڽؘۿٙٮؽۘۘۘٮڵڎؙڣؘؠۿؙڵٮۿؙؗؗۄؙ ٵڨ۬ؾۘۜٮؚٷڂڞؙڷٷٚٲڶڞؘڶػؙۯؙۼٙڷؽٷٲۻٞڗٳۅ۠ڽ ۿؙۅٳڰڒۮؚڝؙٛڒؽڸڷ۫ۼڶڽؚؽؿؘ۞ٞ

- ा इन आयतों में 18 निबयों की चर्चा करने के पश्चात् यह कहा है कि यदि यह सब भी मिश्रण करते तो इन के सत्कर्म व्यर्थ हो जाते। जिस से अभिप्राय शिर्क (मिश्रणवाद) की गंभीरता से सावधान करना है।
- 2 अर्थात इस्लाम का उपदेश देने पर

- 91. तथा उन्हों ने अल्लाह का सम्मान जैसे करना चाहिये नहीं किया। जब उन्हों ने कहा कि अल्लाह ने किसी पुरुष पर कुछ नहीं उतारा, उन से पूछिये कि वह पुस्तक जिसे मूसा लाये, जो लोगों के लिये प्रकाश तथा मार्गदर्शन है, किस ने उतारी है जिसे तुम पन्नों में कर के रखते हो? जिस में से तुम कुछ को लोगों के लिये बयान करते हो और बहुत कुछ छुपा रहे हो। तथा तुम को उस का ज्ञान दिया गया, जिस का तुम को और तुम्हारे पूर्वजों को ज्ञान न था? आप कह दें कि अल्लाह ने। फिर उन्हें उन के विवादों में खेलते हुये छोड़ दें।
- 92. तथा यह (कुर्आन) एक पुस्तक है जिसे हम ने (तौरात के समान) उतारा है। जो शुभ, अपने से पूर्व (की पुस्तकों) को सच्च बताने वाली है, तथा ताकि आप «उम्मुल कुरा» (मक्का नगर) तथा उस के चतुर्दिक के निवासियों को सचेत<sup>[1]</sup> करें। तथा जो परलोक के प्रति विश्वास रखते हैं वही इस पर ईमान लाते हैं। और वही अपनी नमाजों का पालन करते<sup>[2]</sup> हैं।
- 93. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े और कहे

وَمَا قَدَارُوااللهَ حَقَّ قَدُوكَا إِذْ قَالُوْا مَاۤاَنُزُلَ اللهُ عَلَى بَشِرِسِّنَ شَقُّ قُلُ مَنَ الْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِي جَاءِيهِ مُوسى نُورًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ يَجَعُلُونَهُ قَرَاطِيشَ تُبُدُونَهَا وَخُفُونَ كَيْنَيُّرًا \* وَعُلِمْ تُونَالَهُ تَعْلَمُوۤا اَنْتُورُولَا الْجَاوُلُو قُلِ اللهُ \* ثُنُودَ ذَرُهُمُ مُ فِنْ خَوْفِهُمْ يَلْعَبُونَ قَ

ڡۣٙؗۿۮٙٳڮۘؾ۬ۛ۠۠۠ٵڹۜۯؙڵؽؙ؋ؙڡؙؙڹڒڰۣٛڡٞ۠ڡۜێڽۨؿؙٵێۮؽۘڹؽڹ ؠؘػؽٷٷڸؾؙٮ۬۬ۮؚۯٳؙؿۧٳڶڨؙڸؽۅؘڡؘؽ۫ڂۅؙڶۿٙٲۅٲڵؽؚؽؽ ؽؙٷڹؙٷڔٳڵڵڿۯٷؽٷؙؿڹؙٷؽڽؚ؋ڡۿؙؙڡٛٷڸڝؘڵڗؾۿؚۮ ؿؙٷڟٷؽ<sup>۞</sup>

وَمَنُ ٱظْلَمُومِتَنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِيبًا أَوْقَالَ

- अर्थात पूरे मानव संसार को अल्लाह की अवैज्ञा के दुष्परिणाम से सावधान करें। इस में यह संकेत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पूरे मानव संसार के पथ प्रदर्शक तथा कुर्आन सब के लिये मार्गदर्शन है। और आप केवल किसी एक जाति या क्षेत्र अथवा देश के नबी नहीं हैं।
- 2 अर्थात नमाज़ उस के निर्धारित समय पर बराबर पढ़ते हैं।

कि मेरी ओर प्रकाशना (वह्यी) की गई है, जब कि उस की ओर वहयी (प्रकाशना) नहीं की गयी।? तथा जो यह कहे कि अल्लाह ने जो उतारा है उस के समान मैं भी उतार दूँगा? और (हे नबी!) आप यदि ऐसे अत्याचारी को मरण की घोर दशा में देखते जब की फ़रिश्ते उन की ओर हाथ बढ़ाये (कहते हैं): अपने प्राण निकालो! आज तुम्हें इस कारण अपमानकारी यातना दी जायेगी जो अल्लाह पर झूठ बोलते और उस की आयतों (को मानने) से अभिमान कर रहे थे।

- 94. तथा (अल्लाह) कहेगाः तुम मेरे सामने उसी प्रकार अकेले आ गये जैसे तुम्हें प्रथम बार हम ने पैदा किया था। तथा हम ने जो कुछ दिया था, अपने पीछे (संसार ही में) छोड़ आये। और आज हम तुम्हारे साथ तुम्हारे अभिस्तावकों (सिफ़ारशियों) को नहीं देख रहे हैं? जिन के बारे में तुम्हारा भ्रम था कि तुम्हारे कामों में वह (अल्लाह के) साझी हैं। निश्चय तुम्हारे बीच के संबंध भंग हो गये हैं, और तुम्हारा सब भ्रम खो गया है।
- 95. वास्तव में अल्लाह ही अन्न तथा गुठली को (धरती के भीतर) फाड़ने वाला है। वह निर्जीव से जीवित को निकालता है, तथा जीवित से निर्जीव को निकालने वाला। वही अल्लाह (सत्य पूज्य) है। फिर तुम कहाँ बहके जा रहे हों?

اُوْهِى إِلَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَى ُ قَمَنُ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلَ مَآانَزَلَ اللهُ وَلَوْتَزَى إِذِ الظَّلِمُوْنَ فِي عَمَرَتِ الْمُؤْتِ وَالْمُلَيِكَةُ بَاسِطُوْ آلَيْدِيهِ عُوَّا مُوْمِوْ آ اَنْفُسَكُمُّ الْيُوَمُّثُوزُ وَانَ عَنَا إِلَهُ وَنِ بِمَا كُنَتُ قَتُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرًا لَحَيِّ وَكُنْتُو عَنُ النِيْمِ تَسْتَكُيْرُونَ

ۅؘڵڡۜٙۮؙڿؚڰؙؙۺٛۅٛؾٵڨٞٳۮؽػؠٵڂؘڵڡٞٛڬڵڎٳۊۜڶ؞ڗۜڐ ٷۜؾڒڴؿؙٷٵڂۜۊڵڹڴۉڒٳٷۿۏڒڴٟٷ؆ڶڒؽ؞ڡؘػۿ ۺ۠ڣۼٵٞۼڴٷٳڰڔؽؽڗؘۼؠؙڎؙۄٲٮٞۿڿۏؽۿؙؾ۬ڒڴٷ۠ٳ؞ڵڡٙٮؙ ؾڡڟۼڔؽؽڴۮۅۻٙڰۼؽڴۄؙڝۜٵٛٛٛڝؙٛڎ ؾۯؙۼؙؠؙۅؽ۞ۧ

اِتَّاللَّهُ فِلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْىُ يُغُرِّجُ الْحَيَّمِينَ الْمَيَتِّ وَغُوِّجُ الْمَيَّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُو اللهُ فَالْ ثُوُّةُ لُكُورَ ۞

96. वह प्रभात का तड़काने वाला, और उसी ने सुख के लिये रात्रि बनाई तथा सूर्य और चाँद हिसाब के लिये बनाया। यह प्रभावी गुणी का निर्धारित किया हुआ अंकन (माप)[1] है।

97. उसी ने तुम्हारे लिये तारे बनाये हैं, ताकि उन की सहायता से थल तथा जल के अंधकारों में रास्ता पाओ। हम ने (अपनी दया के) लक्षणों का उन के लिये विवरण दे दिया है जो लोग ज्ञान रखते हैं।

98. वही है जिस ने तुम्हें एक जीव से पैदा किया। फिर तुम्हारे लिये (संसार में) रहने का स्थान है। और एक समर्पण (मरण) का स्थान है। हम ने उन्हें अपनी आयतों (लक्षणों) का विवरण दे दिया जो समझ बूझ रखते हैं।

99. वही है जिस ने आकाश से जल की वर्षा की, फिर हम ने उस से प्रत्येक प्रकार की उपज निकाल दी। फिर उस से हरियाली निकाल दी। फिर उस से तह पर तह दाने निकालते हैं। तथा खजूर के गाभ से गुच्छे झुके हुये। और अँगूरों तथा ज़ैतून और अनार के बाग सम्रूप तथा स्वाद में अलग-अलग। उस के फल को देखो जब फल लाता है, तथा उस के पकने को। निःसंदेह इन में उन लोगों के लिये बड़ी निशानियाँ

ڡؘٳڮؙٵٛڒۣڞۘؠؘٳڿۧۅؘجَعَل۩ؖؽڶڛؘۘڴؽٵۊۜٳۺۜؠۺ ۅؘٳڷڠؠۘڔؙڂٛۺؠٲڽ۠ٲڎ۬ڸػؘٮٞڨؙڔؙؿؙٳڵۼڗؽؚ۫ڒؚٱڵۼڸؽڕ<sup>۞</sup>

ۅؘۿؙۅٵ؆ڹؽؙڿػڶۘڷػؙۄ۠اڶؾٛ۠ٷٛۛؖ۫ڝؙٳؾۿؙؾػؙۉٳؠۿٵؚ؈ٛ۬ ڟؙڵٮۻٳڵڹڗؚۜۅؘاڵٜۼۄۣ۫ڗڠٮٛٷڞؖڵڹٵڵڵؠۻڸؘؚۣۣۜڡۊۄؗۄ ٮۜؿۼؘۘڵۮؙؚؽ®

وَهُوَالَّذِيُّ ٱلْشَكَاكُوْمِنَ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَسُتَعَنَّ وَهُوَالَّذِي اَلْمُ اللَّهِ الْمُعَالِّقَةُ فَك وَمُسُتَوْدَءُ فَلَ فَصَّلْنَا الْأَلْمِي لِقَوْمٍ يَّفْقَهُونَ ۞

ۅۿۅؖٲڷڹؽٞٲٮٛۯڶڡؽٵڶۺؠٵٙۦڡٵۧۦٞٞٵٞڂٛۯڿؙؽٵڽۿ ڛؘٵۜؾػؙڸۨۺؙڴٵٚڂٛڔڿؙێڶۄؽؙڎڿڟؚٵۼٛٚڕڿڡؽؙڎػڹٞٵ ڽؙؙػٙٳڮٵٷڝڹٵڵڂ۫ڶۣڡڹؙڟڵۼۿٳڣٷڷٷ۠ۯۮٳڹؽڎؙ ٷۜۼڐ۠ؾۺؽٵۼؾٵۛڽٷٵڵڗٞؽڹ۠ۏڹۘۏٵڵۯ۠ۿٵڹۿۺٛؾڽۿٵ ٷۼٙڽۯؙڞؙۺؘؽٳڽڎ۫ؖٵؙٛڶڟؙۯؙۊٵڸڶؿٙڔڰٙٳڴۏؙڝڰ۫ۏؙڝڰٛۏؽٷڽٛ ۅؘؽۼؚ۫ڋٳڹۜ؋ٛڎ۬ۮڵٳۮٷڵٳڽؾؚڵؚقۅۛۄؙؖؿؙؙٷ۫ڝؽؙۏڹؖ

<sup>1</sup> जिस में एक पल की भी कमी अथवा अधिक्ता नहीं होती।

(लक्षण)[1] हैं जो ईमान लाते हैं।

- 100. और उन्हों ने जिन्नों को अल्लाह का साझी बना दिया। जब कि अल्लाह ही ने उन की उत्पत्ति की है। और बिना ज्ञान के उस के लिये पुत्र तथा पुत्रियाँ गढ़ लीं। वह पवित्र तथा उच्च है उन बातों से जो वह लोग कह रहे हैं।
- 101. वह आकाशों तथा धरती का अविष्कारक है, उस के संतान कहाँ से हो सकती है, जब कि उस की पत्नी ही नहीं है? तथा उसी ने प्रत्येक वस्तु को पैदा किया है। और वह प्रत्येक वस्तु को भली भाँति जानता है।
- 102. वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार
  है, उस के अतिरिक्त कोई सच्चा
  पूज्य नहीं। वह प्रत्येक वस्तु का
  उत्पत्तिकार है। अतः उस की इबादत
  (वंदना) करो। तथा वही प्रत्येक
  चीज़ का अभिरक्षक है।
- 103. उस का आँख इद्राक नहीं कर सकतीं, [2] जब कि वह सब कुछ देख रहा है। वह अत्यंत सूक्ष्मदशी और सब चीजों से अवगत है।

وَجَعَلُوْالِيْكِ شُتْرَكَآءَالْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوْالَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتٍ بِغَيْرِعِلُوْسُجُعْلَهُ وَقَالَ} كَاليَصِفُونَ۞ْ

بَدِيْعُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضُ الْيُّ يُلُوْنُ لَهُ وَلَكُّ وَلَوَكُنُ لَكُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيُّ عَلِيْمُ ۞

ڂ۬ڸڬٛۯڶڵڎؙۯٷؙڴۊٝڒٙٳڶڎٳڰۘۮۿڗۧڿٙٳڮ۠ٷٚێۣۺٙؿؙ ڡؘٚٵۼؠؙۮؙۉ۠ٷٛۅؘٷڮٷڵڴۣۺؘؿؙٷٞٷڮؽۣڮ۞

ڵڗٮؙٛڎؙڔڴۿؙٵڷٙڒۺؘٵڒٛۏۿٶؘڲۮڔڮٛٛٵڷؚۘڒۺؘٵڒ ۅؘۿۅؘالڵڟؽڡؙؙٵۼٛۼؚؽڔٛ<sup>؈</sup>

- अर्थात अल्लाह के पालनहार होने की निशानियाँ। आयत का भावार्थ यह है कि जब अल्लाह ने तुम्हारे आर्थिक जीवन के साधन बनाये हैं तो फिर तुम्हारे आत्मिक जीवन के सुधार के लिये भी प्रकाशना और पुस्तक द्वारा तुम्हारे मार्गदर्शन की व्यवस्था की है तो तुम्हें उस पर आश्चर्य क्यों है, तथा इसे अस्वीकार क्यों करते हो?
- 2 अर्थात इस संसार में उसे कोई नहीं देख सकता।

الجزء ٧

104. तुम्हारे पास निशानियाँ आ चुकी हैं। तो जिस ने समझ बुझ से काम लिया उस का लाभ उसी के लिये है। और जो अन्धा हो गया तो उस की हानि उसी पर है। और मैं तुम पर संरक्षक[1] नहीं हैं।

105. और इसी प्रकार हम अनेक शैलियों में आयतों का वर्णन कर रहे हैं। और ताकि वह (काफिर) कहें कि आप ने पढ<sup>[2]</sup> लिया है। और ताकि हम उन लोगों के लिये (तर्कों को) उजागर कर दें जो ज्ञान रखते हैं।

106. आप उस पर चलें जो आप पर आप के पालनहार की ओर से वहयी (प्रकाशना) की जा रही है। उस के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है। और मुश्रिकों की बातों पर ध्यान न दें।

107. और यदि अल्लाह चाहता तो वह लोग साझी न बनाते। और हम ने आप को उन पर निरीक्षक नहीं बनाया है। तथा न आप उन पर[3] अभिकारी हैं।

108. और (हे ईमान वालो!) उन्हें बुरा न कहो जिन (मूर्तियों) को वह अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। अन्यथा वह लोग अज्ञानता के कारण अति

قَدُ جَأْءَكُوْ بَصَآبِرُ مِنْ رَّبِّكُوْ فَمَنُ ٱبْصُرَ وَمَنْ عَمِي فَعَلَمُهَا وُمَّاأِنَاعَلَنُكُهُ

وكذالك نُصَرِّفُ الألب وَلِمَقَّوْلُوا دَرَسْتَ وَلِنُبِيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ<sup>®</sup>

ٳؾۜؠۼؗۄ۫ڡۧٵٛۏٛڿ<u>ؠٙٳ</u>ڸؽػ؈ڽڗۜؾؚڮۧٵٚڒؔٳڵۿٳڰڒۿۅؘ وَأَغُرِضُ عَنِ الْمُشْبِرِكِيْنَ<sup>©</sup>

وَلَوْشَآءُ اللَّهُ مَآ ٱشْرَكُوْا وْمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلِ®

وَلَاتَسُنُّوا الَّذِينَ يَنُغُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا الله عَدُوا إِغَيْرِ عِلْمِ كَنَا لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَكُهُ وَ نُو ال رَبِّهِ وُمَّرُجِعُهُ وَ فَيُرَبِّئُهُ وُمِيمًا

<sup>1</sup> अर्थात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सत्धर्म के प्रचारक हैं।

<sup>2</sup> अर्थात काफिर यह कहें कि आप ने यह अहले किताब से सीख लिया है और इसे अस्वीकार कर दें। (इब्ने कसीर)

<sup>3</sup> आयत का भावार्थ यह है कि नबी का यह कर्तव्य नहीं कि वह सब को सीधी राह दिखा दे। उस का कर्तव्य केवल अल्लाह का संदेश पहुँचा देना है।

كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞

कर के अल्लाह को बुरा कहेंगे। इसी प्रकार हम ने प्रत्येक समुदाय के लिये उन के कर्म को सुशोभित बना दिया है। फिर उन के पालनहार की ओर ही उन्हें जाना है। तो उन्हें बता देगा जो वे करते रहे।

- 109. और उन (मुश्रिकों) ने बल पूर्वक शपथें लीं कि यदि हमारे पास कोई आयत (निशानी) आ जाये तो उस पर वह अवश्य ईमान लायेंगे। आप कह दें: आयतें (निशानियाँ) तो अल्लाह ही के पास हैं। और (हे ईमान वालो!) तुम्हें क्या पता कि वह निशानियाँ जब आ जायेंगी तो वह ईमान<sup>[1]</sup> नहीं लायेंगे।
- 110. और हम उन के दिलों और आँखों को ऐसे ही फेर<sup>[2]</sup> देंगे जैसे वह पहली बार इस (कुर्आन) पर ईमान नहीं लाये। और हम उन्हें उन के

وَٱشۡمُوۡا بِاللّهِ جَهُدَا اَیۡمَا نِهِمۡ لَکِنُجَاۤءُ ثَهُمُوا اِیَّهُ لَیُوۡمِثُنَ بِهَاقُلُ اِتَّمَا الْاللّٰتُ عِنْدَا اللّٰهِ عَنْدَا للهِ وَمَا یُنْمُعِرُكُمۡ اُنَّهَا اَذَاجَاۤءَتُ لا یُوۡمِنُوۡنَ ؈

ۘٷؽؙڡٙؾڮٵڣؙٟ۫ٙؗۛۛػؾۿٷۘۘۅؘٲڹڝٛٵۿۿؙٷػڡؘٵڎؙؽؙٷؙڡڹٛۊٳ ڽؚ؋ۤٳۊۜڶؘؘڡۜڗۊؚۅۜٚۏۜڬۮؽۿؙۿڔڣٛڟۼ۫ؽٳڹۣۿ۪ۿ ؽۼۿٷؙؽ۞۫

- मक्का के मुश्रिकों ने नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि यदि सफ़ा (पर्वत) सोने का हो जाये तो वह ईमान लायेंगे। कुछ मुसलमानों ने भी सोचा कि यदि ऐसा हो जाये तो संभव है कि वह ईमान ले आयें। इसी पर यह आयत उतरी। (इब्ने कसीर)
- 2 अर्थात कोई चमत्कार आ जाने के पश्चात् भी ईमान नहीं लायेंगे, क्यों कि अल्लाह, जिसे सुपथ दर्शाना चाहता है, वह सत्य को सुनते ही उसे स्वीकार कर लेता है। किन्तु जिस ने सत्य के विरोध ही को अपना आचरण-स्वभाव बना लिया हो तो वह चमत्कार देख कर भी कोई बहाना बना लेता है। और ईमान नहीं लाता। जैसे इस से पहले निबयों के साथ हो चुका है। और स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बहुत सी निशानियाँ दिखाई फिर भी ये मुश्रिक ईमान नहीं लाये। जैसे आप ने मक्का वासियों की माँग पर चाँद के दो भाग कर दिये। जिन दोनों के बीच लोगों ने हिरा (पर्वत) को देखा। (परन्तु वे फिर भी ईमान नहीं लाये।) (सहीह बुख़ारी- 3637, मुस्लिम- 2802)

कुकर्मों में बहकते छोड़ देंगे।

- 111. और यदि हम इन की ओर (आकाश से) फ़रिश्ते उतार देते और इन से मुर्दे बात करते और इन के समक्ष प्रत्येक वस्तु एकत्र कर देते, तब भी यह ईमान नहीं लाते परन्तु जिसे अल्लाह (मार्गदर्शन देना) चाहता। और इन में से अधिक्तर (तथ्य से) अज्ञान हैं।
- 112. और (हे नबी!) इसी प्रकार हम
  ने मनुष्यों तथा जिन्नों में से प्रत्येक
  नबी का शत्रु बना दिया जो धोका
  देने के लिये एक दूसरे को शोभनीय
  बात सुझाते रहते हैं। और यदि आप
  का पालनहार चाहता तो ऐसा नहीं
  करते। तो आप उन्हें छोड़ दें, और
  उन की घड़ी हुई बातों को।
- 113. (वह ऐसा इस लिये करते हैं) ताकि उस की ओर उन लोगों के दिल झुक जायें जो परलोक पर विश्वास नहीं रखते। और ताकि वह उस से प्रसन्न हो जायें और ताकि वह भी वही कुकर्म करने लगें जो कुकर्म वह लोग कर रहे हैं।
- 114. (हे नबी!) उन से कहो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी दूसरे न्यायकारी की खोज करूँ, जब कि उसी ने तुम्हारी ओर यह खुली पुस्तक (कुर्आन) उतारी<sup>[1]</sup> हैं? तथा जिन को हम ने पुस्तक<sup>[2]</sup> प्रदान की है वह जानते हैं

وَكَنَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىُ بَعْضُهُمُ اللَّبَعْضِ زُخُرُفَ الْقَوْلِ خُرُوْرًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَنَارُهُمُ وَمَا يَفُتَّرُوْنَ

> وَلِتَصْغَى الِيهُ وَافِّى َةُ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقُتَّرِ فُوْ امَا هُمُ مُّقْرَفُونَ®

ٱفَغَيْرَاللهِ ٱلْبَتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوالَّذِيْ اَنْزَلَ اِلْنَكُمُ الْكِتْبُمُفَصَّلًا وَالَّذِيْنَ اتَيْنُفُو الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ آتَهُ مُنَزِّلُ مِنْ تَرْتِكَ بِالْعُقِّ فَكَر تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمُنَّزِيْنَ ۞

- 1 अर्थात इस में निर्णय के नियमों का विवरण है।
- 2 अर्थात जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर जिब्रील प्रथम वह्यी लाये और

कि यह (कुर्आन) आप के पालनहार की ओर से सत्य के साथ उतारा है। अतः आप संदेह करने वालों में न हों।

115. आप के पालनहार की बात सत्य तथा न्याय की है, कोई उस की बात (नियम) बदल नहीं सकता और वह सब कुछ सुनने जानने वाला है।

116. और (हे नबी!) यिद आप संसार के अधिक्तर लोगों की बात मानेंगे तो वह आप को अल्लाह के मार्ग से बहका देंगे। वह केवल अनुमान पर चलत<sup>[1]</sup> हैं, और आँकलन करते हैं।

117. वास्तव में आप का पालनहार ही अधिक जानता है कि कौन उस की राह से बहकता है। तथा वही उन्हें भी जानता है जो सुपथ पर हैं।

118. तो उन पशुवों में से जिस पर बध करते समय अल्लाह का नाम लिया गया हो खाओ, [2] यदि तुम उस ۅؘؾۜؠۧؿؙڮؚؠؠؘڎؙڔؾؚٟػڝؚۮؘڰٵۊؘؘۜٛٛۼۮڵؖؗؗؗ؞ڵۯڡؙؠڮۜڷ ڶؚػڸڵڹؿ؋ۧۅؙۿؙۅؘالسۜؠؽۼؙٳڶ۫ۼڸؿؙۯؚ۞

ۅؘٳؽ۬ؾؙڟ۪ۼٛٵڬٛؿؘۯڡؘؽ۬؋ۣٵڵٲۯۻؽۻڷ۠ٷۼٸ ڛؚؠؽڸ١ٮڵٶ؞ٳڽۘؾۜؿۧڽۼؙۅؙؽٳڵٙۘۘڵٵڟٞؽۜۅٙٳؽۿؙۿ ٳڰڒۼؿؙؙڞؙۅٛؽ®

ٳڽۜڒؾۜڮۿؙۅؘٲڠڷۄؙڡٛڽؖؾۜۻڷؙۼڽۛڛٙۑؽڸٟ؋ٷۿؙۅٙ ٲۼڰۄ۠ڔٳڵؿؙۿؾڒؠؽؘ۞

ڡؘٚػؙؙؙٛؗؗؗۉؙٳڡؚؠؖٵۮؙڮڒٳۺؙؙؙۘؗؗۅؙڶؾ۠ڮۼڵؽڣٳڹٛػؙؙٮؙٛؿؙۛۄۛۑؚٳؽؾؚ؋ ؙٛٛڡؙؙؙؙۏڡۣڹؽڹ۞

आप ने मक्का के ईसाई विद्वान वर्क़ा बिन नौफ़ल को बताया तो उस ने कहा कि यह वही फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा (अलैहिस्सलाम) पर उतारा था। (बुख़ारी -3, मुस्लिम-160) इसी प्रकार मदीना के यहूदी विद्वान अब्दुल्लाह बिन सलाम ने भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को माना और इस्लाम लाये।

- अायत का भावार्थ यह है कि सत्योसत्य का निर्णय उस के अनुयायियों की संख्या से नहीं। सत्य के मूल नियमों से ही किया जा सकता है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः मेरी उम्मत के 72 सम्प्रदाय नरक में जायेंगे। और एक स्वर्ग में जायेगा। और वह, वह होगा जो मेरे और मेरे साथियों के पथ पर होगा। (तिर्मिज़ी- 263)
- 2 इस का अर्थ यह है कि बध करते समय जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, बल्कि देवी-देवता तथा पीर-फ़कीर के नाम पर बलि दिया गया

की आयतों (आदेशों) पर ईमान (विश्वास) रखते हो।

- 119. और तुम्हारे उस में से न खाने का क्या कारण है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया<sup>[1]</sup> हो, जब कि उस ने तुम्हारे लिये स्पष्ट कर दिया है जिसे तुम पर हराम (अवैध) किया है? परन्तु जिस (वर्जित) के (खाने के लिये) विवश कर दिये जाओ<sup>[2]</sup>, और वास्तव में बहुत से लोग अपनी मनमानी के लिये लोगों को अपनी अज्ञानता के कारण बहकाते हैं। निश्चय आप का पालनहार उल्लंघनकारियों को भली भाँति जानता है।
- 120. (हे लोगो!) खुले तथा छुपे पाप छोड़ दो। जो लोग पाप कमाते हैं वे अपने कुकर्मों का प्रतिकार (बदला) दिये जायेंगे।
- 121. तथा उस में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। वास्तव में उसे खाना (अल्लाह की) अवैज्ञा है। निःसंदेह शैतान अपने सहायकों के मनों में संशय डालते रहते हैं, ताकि वह तुम से विवाद

وَمَالَكُوُ اَلاَ تَأْكُنُوْ امِمَّا أَذُكِرَاسُوُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَلُ فَصَّلَ لَكُوْمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُوْ الْامِااضُطُورُنُتُو الِيَّةِ وَانَّ كَثِينُ يُواللَّضِنُّونَ بِاَهُوۤ إِبِهِمُ بِغَيْرِ عِلْهِ النَّ رَبِّكَ هُوَ اَعْلَوُ بِالْهُعْتَدِينَ ۞

وَذَرُوْا ظَاهِمَ الْإِنْثِو وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْشِبُونَ الْإِنْعَ سَيُجْزَوُنَ بِمَا كَانُوا يُقَتَّرِ فُونَ⊛

ۅٙڒؾٲٛڬ۠ۅؙٛٳڝؠۜٙٵػۯؠ۠ۮؙػؚٳڶۺؙۘۘۅ۠ؗڶڵۼڡؚۼۘؽؽۊۅٙڵؾٞۿ ڵڣۺؾٛ۠ٷٳۜڷٵڵۺۜؽڟؚؽڹٙڵؽؙٷؙٷڹٳڷٳؘۅؙڸڷڝۿ ڸؽؙڿٳڋڶٷؙػ۠ۊ۫ۅٳڶٵؘڟۼ۫ؾؙٮٛۏۿؙڞٳۨڰڴۊؙڵۺٛڔڴؖۏڹؖ

हो तो वह तुम्हारे लिये वर्जित है। (इब्ने कसीर)

- 1 अर्थात उन पशुवों को खाने में कोई हरज नहीं जो मुसलमानों की दुकानों पर मिलते हैं क्यों कि कोई मुसलमान अल्लाह का नाम लिये बिना बध नहीं करता। और यदि शंका हो तो खाते समय ((बिस्मिल्लाह)) कह ले। जैसा कि हदीस शरीफ़ में आया है। (देखिये: बुख़ारी- 5507)
- 2 अर्थात उस वर्जित को प्राण रक्षा के लिये खाना उचित है।

करें।[1] और यदि तुम ने उन की बात मान ली तो निश्चय तुम मुश्रिक हो।

- 122. तो क्या जो निर्जीव रहा हो फिर हम ने उसे जीवन प्रदान किया हो तथा उस के लिये प्रकाश बना दिया हो जिस के उजाले में वह लोगों के बीच चल रहा हो, उस जैसा हो सकता है जो अंधेरों में हो उस से निकल न रहा हो?<sup>[2]</sup> इसी प्रकार काफिरों के लिये उन के ककर्म सुन्दर बना दिये गये हैं।
- 123. और इसी प्रकार हम ने प्रत्येक बस्ती में उस के बड़े अपराधियों को लगा दिया ताकि उस में षड्यंत्र रचें। तथा वह अपने ही विरुद्ध षड्यंत्र रचते[3] हैं परन्तु समझते नहीं हैं।
- 124. और जब उन के पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम उसे कदापि नहीं मानेंगे. जब तक उसी के समान हमें भी प्रदान न किया जाये जो अल्लाह के रसूलों को प्रदान किया गया है। अल्लाह ही अधिक जानता है कि अपना

أَوْمَنْ كَانَ مَنْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يَّهُشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّتَلُهُ فِي الثَّالْمُ لِي لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِ يُنَ مَا

وَكَنَالِكَ جَعَلُنَا فِي كُلِّ قَرْنَةٍ ٱلْبِرَمُ خِرِمِيُهَا لِيَمْكُونُوا فِيهُمَا وَمَا يَمْكُونُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمُ وَمَا يَشْعُرُونَ @

وَإِذَاجَاءَ ثُهُمُ إِيَّةٌ قَالُوالِنَّ ثُوْمِنَ حَتَّى نُوُنَّ مِثْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهِ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالَتَهُ شَيْصِيْبُ الَّذِيْنَ آجُرَمُ وُاصَغَارُ عِنْكَ اللهِ وَعَذَاكِ شَبِيئُ بِمَا كَانُوْ ايَمَكُوُونَ ﴿

- 1 अथीत यह कहें कि जिसे अल्लाह ने मारा हो. उसे नहीं खाते। और जिसे तुम ने बध किया हो उसे खाते हो? (इब्ने कसीर)
- 2 इस आयत में ईमान की उपमा जीवन से तथा ज्ञान की प्रकाश से, और अविश्वास की मरण तथा अज्ञानता की उपमा अँधकारों से दी गयी है।
- 3 भावार्थ यह है कि जब किसी नगर में कोई सत्य का प्रचारक खड़ा होता है तो वहाँ के प्रमुखों को यह भय होता है कि हमारा अधिकार समाप्त हो जायेगा। इस लिये वह सत्य के विरोधी बन जाते हैं। और उस के विरुद्ध पड्यंत्र रचने लगते हैं। मक्का के प्रमुखों ने भी यही नीति अपना रखी थी।

संदेश पहुँचाने का काम किस से ले। जो अपराधी हैं शीघ्र ही अल्लाह के पास उन्हें अपमान तथा कड़ी यातना उस षड्यंत्र के बदले मिलेगी जो वे कर रहे हैं।

125. तो जिसे अल्लाह मार्ग दिखाना चाहता है, उस का सीना (वक्ष) इस्लाम के लिये खोल देता है और जिसे कुपथ करना चाहता है उस का सीना संकीर्ण (तंग) कर देता है। जैसे वह बड़ी कठिनाई से आकाश पर चढ रहा[1] हो। इसी प्रकार अल्लाह उन पर यातना भेज देता है जो ईमान नहीं लाते।

126. और यही (इस्लाम) आप के पालनहार की सीधी राह है। हम ने उन लोगों के लिये आयतों को खोल दिया है जो शिक्षा ग्रहण करते हों।

127. उन्हीं के लिये आप के पालनहार के पास शान्ति का घर (स्वर्ग) है। और वही उन के सुकर्मों के कारण उन का सहायक होगा।

128. तथा (हे नबी!) याद करो जब वह सब को एकत्र कर के (कहेगा): हे जिन्नों के गिरोह! तुम ने बहुत से मनुष्यों को क्पथ कर दिया और मानव में से उन के मित्र कहेंगे कि

فَكُنْ يُرْدِ اللهُ آنُ يَهُدِينَ فَيَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلْإِسْكَامِ ۚ وَمَنْ يُرُدُ آنَ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةِ ضِيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَعَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ®

وهنكا إصراط رتك مُستَقتُماً قُتُ فَصَّلُهَا

لَهُمُّدَدَارُالسَّـلِمِعِنْكَ رَبِّهِمُ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ بِمَا

اسْتَكُنْ وَنُمُومِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ ٱوۡلِكَ عُمُ مِّنَ الْإِنْ رَبِّنَا اسْتَمْتُكُوبَعُضْنَا بِبَعْضٌ قَلِغُنَا أَجَلَنَا الَّذِي آجَّلْتَ لَنَا فَالَ النَّارُمَنُولِكُمْ

<sup>1</sup> अर्थात उसे इस्लाम का मार्ग एक कठिन चढ़ाई लगता है जिस के विचार ही से उस का सीना तंग हो जाता है और श्वास रोध होने लगात है।

हे हमारे पालनहार! हम एक दूसरे से लाभांवित होते रहे, [1] और वह समय आ पहुँचा जो तू ने हमारे लिये निर्धारित किया था। (अल्लाह) कहेगाः तुम सब का आवास नरक है जिस में सदावासी रहोगे। परन्तु जिसे अल्लाह (बचाना) चाहे। वास्तव में आप का पालनहार गुणी सर्व जानी है।

- 129. और इसी प्रकार हम अत्याचारियों को उन के कुकर्मों के कारण एक दूसरे का सहायक बना देते हैं।
- 130. (तथा कहेगाः) हे जिन्नों तथा मनुष्यों के (मुश्रिक) समुदाय! क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से रसूल नहीं आये<sup>[2]</sup>, जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाते और तुम्हें तुम्हारे इस दिन (के आने) से सावधान करते? वह कहेंगेः हम स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाह हैं। तथा उन्हें संसारिक जीवन ने धोखे में रखा था। और अपने ही विरुद्ध गवाह हो गये

ڂڸٮؽؙؽؘڣۿٵۧٳؙؙؖ؆ٚڡٵۺٵۧٵۺ۠ڎ۠ٳؾۜۯڗٙڮػڮؽڿ۠ ۼڸؽٷ۞

وَكَنَالِكَ نُوَ إِنَّى بَعُضَ الظِّلِمِيْنَ بَعْضًالِبَمَا كَانُوْ اَيْكُسِ بُؤُنَ ۚ

يمَعْشَرَالْجِنَّ وَالْإِنْسُ الَّهُ يَأْتِكُهُ رُسُلُّ مِّنْكُهُ يَقُضُّوْنَ عَلَيْكُهُ اللِّتَى وَيُنْذِرْدُوَكُلُهُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَٰ لَنَا "قَالُوْا شَهِدُ نَا عَلَى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَكِوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ كَانُوْا كِفِرِيْنَ ۞

- इस का भावार्थ यह है कि जिन्नों ने लोगों को संशय और धोखे में रख कर कुपथ किया, और लोगों ने उन्हें अल्लाह का साझी बनाया और उन के नाम पर बिल देते और चढ़ावे चढ़ाते रहे और ओझाई तथा जादू तंत्र द्वारा लोगों को धोखा दे कर अपना उल्लू सीधा करते रहे।
- 2 कुआंन की अनेक आयतों से यह विद्धित होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिन्नों के भी नबी थे जैसा कि सूरह जिन्न आयत 1, 2 में उन के कुआंन सुनने और ईमान लाने का वर्णन है। ऐसे ही सूरह अहका़फ़ में है कि जिन्नों ने कहाः हम ने ऐसी पुस्तक सुनी जो मूसा के पश्चात् उतरी है। इसी प्रकार वह सुलैमान के आधीन थे। परन्तु कुआंन और हदीस से जिन्नों में नबी होने का कोई संकेत नहीं मिलता। एक विचार यह भी है कि जिन्न आदम (अलैहिस्सलाम) से पहले के हैं इसलिये हो सकता है पहले उन में भी नबी आये हों।

कि वास्तव में वही काफ़िर थे।

- 131. (हे नबी!) यह (निबयों को भेजना) इस लिये हुआ कि आप का पालनहार ऐसा नहीं है कि अत्याचार से बस्तियों का विनाश कर दे,<sup>[1]</sup> जब कि उस के निवासी (सत्य से) अचेत रहे हों।
- 132. प्रत्येक के लिये उस के कर्मानुसार पद हैं। और आप का पालनहार लोगों के कर्मों से अचेत नहीं है।
- 133. तथा आप का पालनहार निस्पृह दयाशील है। वह चाहे तो तुम्हें ले जाये और तुम्हारे स्थान पर दूसरों को ले आये। जैसे तुम लोगों को दूसरे लोगों की संतति से पैदा किया है।
- 134. तुम्हें जिस (प्रलय) का वचन दिया जा रहा है उसे अवश्य आना है। और तुम (अल्लाह को) विवश नहीं कर सकते।
- 135. आप कह दें: हे मेरी जाति के लोगो!
  (यिद तुम नहीं मानते) तो अपनी
  दशा पर कर्म करते रहो। मैं भी
  कर्म कर रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हें यह
  ज्ञान हो जायेगा कि किस का अन्त
  (परिणाम)[2] अच्छा है। निःसंदेह

ذٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرُّى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا غَفِلُوْنَ ⊚

ۅؘڸڴؙٟڸۜۮڗڂؾؓ؞ؚٞؠؠۜٵٛۘٛٛۼؠڵۅٛٳٷڡؘٵڔڗۨڹؘ۪۠ٛٛ ؠۼؘٵڣؚڸػؠۜٳؽڡؙؠڵۅٛڽؘۛ

ۅؘۯڹُڮٵڵۼؘؿ۬ڎؙۮۅاڵڗؖڂؠؾ۬؞ٳؗڽڲۺؘٵٛؽؙڹٛۿؠؙٞڬؙۄؙ ۅؘؽٮٛؾڂٞڸڡؗ۫ڝؙڹۼ۫ٮؚڬؙۄ۫؆ٙٳۺؘٵٛٷػؠۧٵؘؽۺؘٵػؙؽؙ ڝؚؖڽ۫ۮ۠ڒؚڲؿۊۊٛۄٟٳڶۼؘڔؽڹؖ۞۠

> ٳؾؘۜڡٵڹ۠ۅٛۘٛڡٙٮؙۅٛؽڵٳؾٟؗٚۊۜڡۧٵۧٲٮؙ۬ؾؙۄؙ ؠؚؠؙۼڿؚڔؽڹؽۘ۞

قُلُ لِقَوُمِ اعْمَـٰ لُوُا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّ عَامِلٌ ۚ فَسَوْقَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهَ عَلَقِبَةُ اللَّالِدِ إِنَّهُ لِا يُقْلِمُ الطِّلِمُونَ۞

- अर्थात संसार की कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिस में संमार्ग दर्शाने के लिये नबी न आये हों। अल्लाह का यह नियम नहीं है कि किसी जाति को वहयी द्वारा मार्गदर्शन से वंचित रखे और फिर उस का नाश कर दे। यह अल्लाह के न्याय के बिल्कुल प्रतिकूल है।
- 2 इस आयत में काफ़िरों को सचेत किया गया है कि यदि सत्य को नहीं मानते तो

अत्याचारी सफल नहीं होंगे।

136. तथा उन लोगों ने उस खेती और पशुओं में जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया है। उस का एक भाग निश्चित कर दिया. फिर अपने विचार से कहते हैं: यह अल्लाह का है और यह उन (देवतावों) का है जिन को उन्होंने (अल्लाह का) साझी बनाया है। फिर जो उन के बनाये हुये साझियों का है वह तो अल्लाह को नहीं पहुँचता परन्तु जो अल्लाह का है वह उन के साझियों[1] को पहुँचता है। वह क्या ही बुरा निर्णय करते हैं!

137. और इसी प्रकार बहुत से म्श्रिकों के लिये अपनी संतान के बंध करने को उन के बनाये हुये साझियों ने सुशोभित बना दिया है. ताकि उन का विनाश कर दें। और ताकि उन के धर्म को उन पर संदिग्ध कर दें। और यदि अल्लाह चाहता तो वह यह (कुकर्म) नहीं करते। अतः आप उन्हें छोड़[2] दें तथा उन की बनाई हुई बातों को।

138. तथा वे कहते हैं कि यह पशु और

وَجَعَلُوْ إِللَّهِ مِمَّا ذَرَاْمِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْ الْهَذَالِلَّهِ بِزَعْبِهِمْ وَهُ ذَالِشُرَكَ إِنَّا قَبَا كَانَ لِشُرَكَ إِبِهِمُ فَلَايَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ بله فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكًا بِهِمُ اسَاءَمَا @() 34 2

وَكَنَالِكَ زَسِّنَ لِكَيْثُرِ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ آوُلادِهِمُ شُرَكَآؤُهُمُ لِيُرُدُوهُمُ وَلِيَلْبُسُوا عَلَيْهِمُ دِيْنَهُ مُ وَلَوْ شَأَءَاللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَنَارُهُمُ وَمَانَفَتُرُونَ ®

وَقَالُوْا هَٰذِهُ آنْعُامُ وَحَرُثُ حِجْرً

जो कर रहे हो वही करो तुम्हें जल्द ही इस के परिणाम का पता चल जायेगा।

- 1 इस आयत में अरब के मुश्रिकों की कुछ धार्मिक परम्पराओं का खण्डन किया गया है कि सब कुछ तो अल्लाह पैदा करता है और यह उस में से अपने देवतावों का भाग बनाते हैं। फिर अल्लाह का जो भाग है उसे देवतावों को दे देते हैं। परन्तु देवतावों के भाग में से अल्लाह के लिये व्यय करने को तैयार नहीं होते।
- 2 अरब के कुछ मुश्रिक अपनी पुत्रियों को जन्म लेते ही जीवित गाड़ दिया करते थे।

खेत वर्जित हैं, इसे वही खा सकता है, जिसे हम अपने विचार से खिलाना चाहें। फिर कुछ पशु हैं, जिन की पीठ हराम<sup>[1]</sup> (वर्जित) है, और कुछ पशु हैं, जिन पर (बध करते समय) अल्लाह का नाम नहीं लेते, अल्लाह पर आरोप लगाने के कारण, अल्लाह उन्हें उन के आरोप लगाने का बदला अवश्य देगा।

- 139. तथा उन्हों ने कहा कि जो इस
  पशुवों के गर्भों में है वह हमारे
  पुरुषों के लिये विशेष है, और
  हमारी पितनयों के लिये वर्जित है।
  और यिद मुर्दा हो तो सभी उस में
  साझी हो सकते<sup>[2]</sup> हैं। अल्लाह उन
  के विशेष करने का कुफल उन्हें
  अवश्य देगा, वास्तव में वह तत्वज्ञ
  अति ज्ञानी है।
- 140. वास्तव में वह क्षित में पड़ गये जिन्हों ने मूर्खता से किसी ज्ञान के बिना अपनी संतान को बध किया और उस जीविका को जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान कि अल्लाह पर आरोप लगा कर, अवैध बना लिया, वह बहक गये और सीधी राह पर नहीं आ सके।

ڵۘٵؽؙڟۼؠؙۿٳٙٳڰٳڡؽ۬ۺۜٵٛٷۑڔؘۼؠؚۿؚۣۿؗۅۘٳڹؙۼٵۿ ڂڔۣۨمؘۜۛٮٛڟۿۅؙۯۿٳۅٙٳٮ۬ػٵٷڰٳؽڬٛػ۠ۯٷڽ ٳۺؙڿٳۺڮۅۼۘڶؽۿٵڡؙٛؾڒٳٞٷػڶؽٷۺؽڿڔؚؽ۫ۿۣۿڔؚؠڡٵ ػٵٮؙٷٳؽڡؙٛؾۯٷڽ۞

وَقَالُوْا مَا فَى بُطُوْنِ لَهٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِنْنُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى آذُوا چِنَا وَانْ يَّكُنُ شَيْنَتَةً فَهُمُّ فِيْهِ شُرَكًا الْمُسَيَخِزِيْهِمُ وَصُفَّهُمُّ لَمَّةً حَكِيْثُ عَلِيْمٌ ۞

قَدُ خَسِرَالَّذِيْنَ قَتَلُوَّا اُوْلَادَهُمُسْفَهَا يِغَيْرِعِلْمِ وَّحَرَّمُوُّا مَارَنَ قَهُمُاللهُ افْتِرَاءُ عَلَىاللهِ قَدُضَلُوْا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿

- अर्थात उन पर सवारी करना तथा बोझ लादना अवैध है। (देखियेः सूरह माइदा-103)।
- 2 अर्थात बधित पशु के गर्भ से बच्चा निकल जाता और जीवित होता तो उसे केवल पुरुष खा सकते थे। और मुर्दा होता तो सभी (स्त्री-पुरुष) खा सकते थे। (देखियेः सूरह नहल 16: 58-59)। सूरह अन्ग्राम-151, तथा सूरह इस्रा-31)। जैसा कि आधुनिक सभ्य समाज में «सुखी परिवार» के लिये अनेक प्रकार से किया जा रहा है।

- 141. अल्लाह वही है जिस ने बेलों वाले तथा बिना बेलों वाले बाग पैदा किये। तथा खजूर और खेत जिन से विभिन्न प्रकार की पैदावार होती है और ज़ैतून तथा अनार सम्रूप तथा स्वाद में विभिन्न, इस का फल खाओ जब फले. और फल तोडने के समय कुछ दान करो. तथा अपव्यय<sup>[1]</sup> (बेजा खुर्च) न करो। निःसंदेह अल्लाह बेजा खर्च करने वालों से प्रेम नहीं करता।
- 142. तथा चौपायों में कुछ सवारी और बोझ लादने योग्य[2] हैं। और कुछ धरती से लगे<sup>[3]</sup> हुये, तुम उन में से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें जीविका प्रदान की है। और शैतान के पद्चिन्हों पर न चलो। वास्तव में वह तुम्हारा खुला शत्रु[4] है।
- 143. आठ पशु आपस में जोड़े हैं: भेड़ में से दो. तथा बकरी में से दो। आप उन से पूछिये कि क्या अल्लाह ने दोनों के नर हराम (वर्जित) किये

وَهُوَالَّذِي كُنَّ أَنْشَأَجَدَّتِ مَّعُوُوْشَاتِ وَّغَيْرَ مَعُرُوشِتٍ وَالنَّحُلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنُ ثُمَرِةٌ إِذَ ٱلشُّمَرَ وَاثْوُا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ ۗ وَلا شُيرِفُوا ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسُرِفِيْنَ ﴿

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَ فَرُشًا وَكُلُوامِمًّا رَنَى قَكُوُاللَّهُ وَلَاتَ تَبِيعُوۤاخُطُوٰتِ الشَّيُظِنِّ انَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّهُدُنَّ ﴿

تَكَنِينَةَ أَزُواجٍ مِنَ الصَّالِي اثْنَايُنِ وَمِنَ الْمُعَنِّزِاتُنَيْنَ قُلْءَ النَّكَرِينَ حَرَّمَ أَمِر الْأَنْثَنَانُ أَمَّا اشْتَهَكَ عَلَيْهِ ارْجَامُ

- 1 अर्थात इस प्रकार उन्होंने पशुओं में विभिन्न रूप बना लिये थे। जिन को चाहते अल्लाह के लिये विशेष कर देते और जिसे चाहते अपने देवी देवता के लिये विशेष कर देते। यहाँ इन्हीं अन्ध विश्वासियों का खण्डन किया जा रहा है। दान करो अथवा खाओ परन्तु अपव्यय न करो। क्योंकि यह शैतान का काम है. सब में संतुलन होना चाहिये।
- 2 जैसे ऊँट और बैल आदिl
- 3 जैसे बकरी और भेड आदि।
- 4 अल्लाह ने चौपायों को केवल सवारी और खाने के लिये बनाया है, देवी-देवतावों के नाम चढ़ाने के लिये नहीं। अब यदि कोई ऐसा करता है तो वह शैतान का बन्दा है और शैतान के बनाये मार्ग पर चलता है जिस से यहाँ मना किया जा रहा है।

हैं, अथवा दोनों की मादा, अथवा दोनों के गर्भ में जो बच्चे हों? मुझे ज्ञान के साथ बताओ, यदि तुम सच्चे हो।

144. और ऊँट में से दो, तथा गाय में से दो। आप पुछिये कि क्या अल्लाह ने दोनों के नर हराम (वर्जित) किये हैं, अथवा दोनों की मादा, अथवा दोनों के गर्भ में जो बच्चे हों।? क्या तुम उपस्थित थे जब अल्लाह ने तुम्हें इस का आदेश दिया था. तो बताओ? उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो बिना ज्ञान के अल्लाह पर झुठ घडे? निश्चय अल्लाह अत्याचारियों को संमार्ग नहीं दिखाता।

145. (हे नबी!) आप कह दें कि उस में जो मेरी ओर वह्यी (प्रकाशना) की गयी है इन<sup>[1]</sup> में से खाने वालों पर कोई चीज़ वर्जित नहीं है, सिवाये उस के जो मरा हुआ हो<sup>[2]</sup> अथवा बहा हुआ रक्त हो या सुअर का मांस हो। क्योंिक वह अशुद्ध है, अथवा अवैध हो जिसे अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम पर बध किया गया हो। परन्तु जो विवश हो जाये (तो वह खा सकता है) यदि वह द्रोही तथा सीमा लाँघने वाला न हो। तो वास्तव में आप का पालनहार

الْأُنْتَيَيْنُ لَبِّئُوْنَ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِيْنَ ﴿

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالنَّكَكِنُ حَرِّمَ آمِرالأُنْتَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَانِي ۚ أَمُكُنْتُهُ شُهَدًاءً إِذْ وَصَّلَوُ اللهُ بِهِذَا قَمَّنَ أَظْكُرُمِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللوكذِبَّالِيُضِلُّ التَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ التَّاسَلهَ لَا يَهُدِي الْقُوْمُ الظَّلَمِينَ ﴿

قُلُ لِآلَجِدُ فِي مَا أُوْجِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ تَيْطَعَمُهُ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَيْكَةً أَوْدَمًا مَّسُفُوْحًا ٱوْلُحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ ٱوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضُطُرَّغَيْرَ بَأَغِ وَّلَاعَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورُرُتِحِيْمُ ۗ

<sup>1</sup> जो तुम ने वर्जित किया है।

अर्थात धर्म विधान अनुसार बध न किया गया हो।

अति क्षमी दयावान्[1] है|

- 146. तथा हम ने यहूदियों पर नखधारी[2] जीव हराम करें दिये थे और गाय तथा बकरी में से उन पर दोनों की चर्बियाँ हराम (वर्जित) कर दी<sup>[3]</sup> थी। परन्तु जो दोनों की पीठों या आंतों से लगी हों, अथवा जो किसी हड्डी से मिली हुई हो। यह हम ने उन की अवज्ञा के कारण उन्हें[4] प्रतिकार (बदला) दिया था। तथा निश्चय हम सच्चे हैं।
- 147. फिर (हे नबी!) यदि यह लोग आप को झुठलायें तो कह दें कि तुम्हारा पालनहार विशाल दयाकारी है तथा उस की यातना को अपराधियों से फेरा नहीं जा सकेगा।
- 148. मिश्रणवादी अवश्य कहेंगेः यदि अल्लाह चाहता तो हम तथा हमारे पूर्वज (अल्लाह का) साझी न बनाते, और न कुछ हराम (वर्जित) करते। इसी प्रकार इन से पूर्व के लोगों ने (रसूलों को) झुठलाया था, यहाँ तक

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرِ وَمِنَ الْبَقِي وَالْغَنْوِحَرَّمُنَاعَلَيْهِمْ شُعُوْمَهُمَّ اللَّا ماحمكت ظُهُورُهُ مَا أوالْحَوالَ أَوْمَا اخْتَكَطَ بِعَظْمِ إِذْ لِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ الْ وَإِنَّالَصْدِقُونَ ۞

فَإِنْ كُنَّ بُولِكَ فَقُلْ رَّكُّمُ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ \* وَلا يُركُّ كِأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ٠

سَيَقُولُ الَّذِينَ الشَّرُكُوا لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلِا ايا وُنا وَلاحَرَّمُنامِنُ شَيٌّ كَذٰ لِكَ كَذَّب الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هَلْ عِنْكَ كُوْمِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّالِظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُورُ إِلَّا تَغُرُّصُونَ @

- 1 अथीत कोई भूक से विवश हो जाये तो अपनी प्राण रक्षा के लिये इन प्रतिबंधों के साथ हरामें खा ले तो अल्लाह उसे क्षमा कर देगा।
- 2 अर्थात जिन की उँगलियाँ फटी हुई न हों जैसे ऊँट, श्तुरमुर्ग, तथा बत्तख़ इत्यादि। (इब्ने कसीर)
- 3 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः यहूदियों पर अल्लाह की धिक्कार हो! जब चर्बियाँ वर्जित की गईं तो उन्हें पिघला कर उन का मुल्य खा गये। (बुखारी - 2236)
- 4 देखियेः सूरह आले इमरान, आयतः 93 तथा सूरह निसा आयतः 160।

कि हमारी यातना का स्वाद चख लिया। (हे नबी!) उन से पूछिये कि क्या तुम्हारे पास (इस विषय में) कोई ज्ञान है, जिसे तुम हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सको? तुम तो केवल अनुमान पर चलते हो, और केवल आंकलन कर रहे हो।

- 149. (हे नबी!) आप कह दें कि पूर्ण तर्क अल्लाह ही का है। तो यदि वह चाहता तो तुम सब को सुपथ दिखा देता<sup>[1]</sup>।
- 150. आप किहये कि अपने साक्षियों (गवाहों) को लाओ [2], जो साक्ष्य दें कि अल्लाह ने इसे हराम (अवैध) कर दिया है। फिर यदि वह साक्ष्य (गवाही) दें तब भी आप उन के साथ हो कर इसे न मानें, तथा उन की मनमानी पर न चलें, जिन्हों ने हमारी आयतों को झुठला दिया, और परलोक पर ईमान (विश्वास) नहीं रखते, तथा दूसरों को अपने पालनहार के बराबर करते हैं।
- 151. आप उन से कहें कि आओ मैं तुम्हें (आयतें) पढ़ कर सुना दूँ कि तुम पर तुम्हारे पालनहार ने क्या हराम

قُلُ فَللهِ الْحُبُّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَكُوْشَآءَ لَهَا لُكُو اَجْمَعِثُنَ ﴿

قُلُ هَلُمَّ شُهَكَ آءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَكُ وَنَ آنَّ اللهَ حَرَّمَ هِنَ آفَانَ شَهِدُ وَا فَلاَ نَشْهُدُ مَعَهُمُ وَلا تَنْبَعُ آهُو آءَ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالدِّنَا وَالَّذِينَ لايُؤُمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ وَهُمُ بِرَيِّهِمُ يَعْدِلُونَ شَ

قُلْ تَكَالُوااتُلُ مَاحَرِّمَرَ بُّكُمُ عَلَيْكُو الَّا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيئًا قَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْمَاكًا \*

- 1 परन्तु उस ने इसे लोगों को समझ बूझ दे कर प्रत्येक दशा का एक परिणाम निर्धारित कर दिया है। और सत्योसत्य दोनों की राहें खोल दी हैं। अब जो व्यक्ति जो राह चाहे अपना ले। और अब यह कहना अज्ञानता की बात है कि यदि अल्लाह चाहता तो हम संमार्ग पर होते।
- 2 हदीस में है कि सब से बड़ा पापः अल्लाह का साझी बनाना तथा माता-पिता के साथ बुरा व्यवहार और झूठी शपथ लेना है। (तिर्मिज़ी -3020, यह हदीस हसन है।)

(अवैध) किया है? वह यह है कि किसी चीज को उस का साझी न बनाओ। और माता- पिता के साथ उपकार करो। और अपनी संतानों को निर्धनता के भय से बध न करो। हम तुम्हें जीविका देते हैं और उन्हें भी देंगे और निर्लज्जा की बातों के समीप भी न जाओ, खुली हों अथवा छुपी, और जिस प्राण को अल्लाह ने हराम (अवैध) कर दिया है उसे बध न करो परन्तु उचित कारण[1] से| अल्लाह ने तुम्हें इस का आदेश दिया है ताकि इसे समझो।

152. और अनाथ के धन के समीप न जाओ परन्तु ऐसे ढंग से जो उचित हो। यहाँ तक कि वह अपनी युवा अवस्था को पहुँच जाये। तथा नाप - तौल न्याय के साथ पूरा करो। हम किसी प्राण पर उस की सकत से अधिक भार नहीं रखते और जब बोलो तो न्याय करो. यद्यपि समीपवर्ती ही क्यों न हो। और अल्लाह का वचन पूरा करो, उस ने तुम्हें इस का आदेश दिया है, संभवतः तुम शिक्षा ग्रहण करो।

153. तथा (उस ने बताया है कि) यह

وَلاَتَقُتُلُوۡۤٳۤ ٳؘۅٛڵٳڋڲؙۄ۫ڝؚڹٳڡٝڵٳۊۣ؇ۼؘؽؙڹۯڒؙۊؙڴۄۛ وَإِتَّاهُمُ وَكُلَّقُمُّ بُواالْفَوَاحِشَ مَاظَهُرُمِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَتُنُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا يِالْحَقِّ ذٰلِكُوْ وَصِّلُوْ بِهِ لَعَكَّكُوْ تَعُقِلُونَ ۞

وَلاَتَقُرُ بُوْامَالَ الْيُتِينِو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ آشُكَّ لا ۚ وَأُو فُوا الْكَيْل وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا اللَّا وُسْعَهَا وَإِذَاقُلُتُمْ فَاعْدِالُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُلَ وَبِعَهْدِ اللهِ آوُفُوا لَا لِكُوْ وَصَّلَوْ بِهِ لَعَكُوْ تَنَكَّرُونَ ﴿

وَاتَّ هٰنَاصِرَا عِي مُسْتَقِيَّهُا فَائْبَعُونُا وَلَاتَتَّبِعُوا

<sup>1</sup> सहीह ह्दीस में है कि किसी मुसलमान का खून तीन कारणों के सिवा अवैध है:

<sup>1.</sup> किसी ने विवाहित हो कर व्यभिचार किया हो।

<sup>2.</sup> किसी मुसलमान को जान बूझ कर अवैध मार डाला हो।

<sup>3.</sup> इस्लाम से फिर गया हो और अल्लाह तथा उस के रसुल से युद्ध करने लगे। (सहीह मुस्लिम, हदीस-1676)

(इस्लाम ही) अल्लाह की सीधी राह<sup>[1]</sup> है। अतः इसी पर चलो और दूसरी राहों पर न चलो अन्यथा वह तुम्हें उस की राह से दूर कर के तित्तर बित्तर कर देंगे। यही है जिस का आदेश उस ने तुम्हें दिया है, ताकि तुम उस के आज्ञाकारी रहो।

154. फिर हम ने मूसा को पुस्तक (तौरात) प्रदाने की थी उस पर पुरस्कार पूरा करने के लिये जो सदाचारी हो, तथा प्रत्येक वस्त् के विवरण के लिये. तथा यह मार्गदर्शन और दया थी, ताकि वह अपने पालनहार से मिलने पर ईमान लायें।

155. तथा (उसी प्रकार) यह पुस्तक (कुर्आन) हम ने अवतरित की है, यह बड़ा शुभकारी है। अतः इस पर चलो[2] और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम पर दया की जाये।

156. ताकि (हे अरब वासियो!) तुम यह न कहो कि हम से पूर्व दो सुमदाय (यहूद तथा ईसाई) पर पुस्तक उतारी गयी और हम उन के पढने-पढाने से अनजान रह गये।

157. या यह न कहो कि यदि हम पर

السُّبُ لَ نَتَفَرَّقَ بَكُمْ عَنْ سِيلِهِ "ذَٰ لِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُهُ تَتَّقُونَ 🐵

ثُمَّ التَيْنَامُوسَى الكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَكَامُسَ وَتَفْضُلًا لِكُلِّ شَيْ أَوْهُنَاي وَرَحْمَةً لَعَلَّهِمُ

وَهِنَاكِتُكَ أَنُولُنَّهُ مُلْرَكٌ فَاتَّبَعُوهُ وَاتَّقَتُوا لَعَ لَكُهُ تُرْحَبُونَ فَ

آنْ تَقُولُوْ آلِ ثُمَا أَنْزِلَ الكِتْبُ عَلَى طَأَيْفَتَ نِي مِرْ، قَيُلِنَا ۗوَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمُ لِغَفِلِينَ۞

اَوْتَقُولُوا لَوُ آيَّا أَثْرِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُتَّ آهُلَى

- 1 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक लकीर बनाई, और कहाः यह अल्लाह की राह है। फिर दायें बायें कई लकीरें खींची और कहा: इन पर शैतान है जो इन की ओर बुलाता है और यही आयत पढ़ी। (मुस्नद अहमद-431)
- 2 अर्थात अब अह्ले किताब सहित पूरे संसार वासियों के लिये प्रलय तक इसी कुर्आन का अनुसरण ही अल्लाह की दया का साधन है।

पुस्तक उतारी जाती तो निश्चय हम उन से अधिक सीधी राह पर होते, तो अब तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से एक खुला तर्क आ गया. मार्ग दर्शन तथा दया आ गई। फिर उस से बडा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को मिथ्या कह दे. और उन से कतरा जाये? और जो लोग हमारी आयतों से कतराते हैं हम उन के कतराने के बदले उन्हें कडी यातना देंगे।

158. क्या वह लोग इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन के पास फरिश्ते आ जायें, या स्वयं उन का पालनहार आ जाये या आप के पालनहार की कोई आयत (निशानी) आ जाये?[1] जिस दिन आप के पालनहार की कोई निशानी आ जायेगी तो किसी प्राणी को उस का ईमान लाभ नहीं देगा जो पहले ईमान न लाया हो. या अपने ईमान की स्थिति में कोई सत्कर्म न किया हो। आप कह

ڡؚڹؙۿۿؙٷٙڡؘػٲۼۘٲٷٛڋؠؾۜٮ۬؋۠ۺؖڽڗۜؾڰؙۿ وَهُدًى وَرَحْمَةُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنُ كُنَّابَ باليات الله وصَدَفَعَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدِفُونَ عَنَ الْيَتِنَاسُوْءَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوا

هَلْ يَنْظُرُونَ الْكَانَ تَأْتِيَهُمُ الْمَلِيْكَةُ أُوْيَأْتِي رَبُّكَ اَوْيَا أَق بَعْضُ الْبِ رَبِّكَ يُوْمَرِيَا ثِيْ بَعْضُ الْبِ رَيِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَوْتَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبْلُ بُ فِي الْمُمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُ وَالنَّا

1 आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी तर्कों के प्रस्तुत किये जाने पर भी यदि यह ईमान नहीं लाते तो क्या उस समय ईमान लायेंगें जब फ़रिश्ते उन के प्राण निकालने आयेंगे? या प्रलय के दिन जब अल्लाह इन का निर्णय करने आयेगा? या जब प्रलय की कुछ निशानियाँ आ जायेंगी? जैसे सूर्य का पश्चिम से निकल आना। सहीह बुख़ारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि पूलय उस समय तक नहीं आयेगी जब तक कि सूर्य पश्चिम से नहीं निकलेगा। और जब निकलेगा तो जो देखेंगे सभी ईमान ले आयेंगे। और यह वह समय होगा कि किसी प्राणी को उस का ईमान लाभ नहीं देगा। फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (सहीह बुखारी, हदीस-4636)

दें कि तुम प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

- 159. जिन लोगों ने अपने धर्म में विभेद किया और कई समुदाय हो गये, (हे नबी!) आप का उन से कोई सम्बंध नहीं, उन का निर्णय अल्लाह को करना है, फिर वह उन्हें बतायेगा कि वह क्या कर रहे थे।
- 160. जो (प्रलय के दिन) एक सत्कर्म ले कर (अल्लाह से) मिलेगा, उसे उस के दस गुना प्रतिफल मिलेगा। और जो कुकर्म लायेगा तो उस को उसी के बराबर कुफल दिया जायेगा, तथा उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा।
- 161. (हे नबी!) आप कह दें कि मेरे पालनहार ने निश्चय मुझे सीधी राह (सुपथ) दिखा दी है। वही सीधा धर्म जो एकेश्वरवादी इब्राहीम का धर्म था, और वह मुश्रिकों में से न था।
- 162. आप कह दें कि निश्चय मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानी तथा मेरा जीवन-मरण संसार के पालनहार अल्लाह के लिये है।
- 163. जिस का कोई साझी नहीं तथा मुझे इसी का आदेश दिया गया है और मैं प्रथम मुसलमानों में से हूँ।
- 164. आप उन से कह दें कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी ओर पालनहार की खोज करूँ? जब कि वह (अल्लाह) प्रत्येक चीज़ का पालनहार है। तथा

ٳڽۜٵڷڹڔ۫ؽؙؽؘٷۜٷٝٳۮؚؽۼۿۄٷػٵٛۅٛٳۺؽۘۼٵڵۺۘػ؈۫ڣۿؗؗؗؗؗؗۿ ڣؿؙۺٞڴٞٳ۠ؾۜؽٵٙٲڡۯۿؙٶٳڶؽٳؠڶڎڎؚ۫ڎڲؽؙۺؚػ۠ۿؙۄڽؚؽٵڰاٮؙٛۏٛٳ ؽڡ۫ۛۼڬۏڽٛ۞

مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عُشُرُامُتَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسِّيِّنَةِ فَلَا يُجُنَّى اِلْامِثْلَهَا وَهُوْلِائْظِلَمُونَ ۞

ڡؙٛڷٳؾٛڹؽ۬ۿڵٮڹؽۯؾؚؽٞٳڵۑڝڗٳڟٟڡٞ۠ۺؾؘڡؾؗڎٟڐ ۮٟڹێٳؾؘػٵڝۜڷڐٳؽڒۿڔؽڔؘڬؚڹؽڡ۠ٵٷڡٵػٲڹڝ ٵؿۺڔڮؿڹ۞

قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَشُكِئُ وَ مَحْيَاكَ وَمَمَاقِ ثِلَهِ رَّتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

لَاشْرِرْلِكَ لَهُ وَمِذِالِكَ أَمْرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُثْلِمِينَ ﴿

ڡٛ۠ڶٲۼؽڒڶٮڶڎؚٲڹڣؽؙۯ؆۪ٞٲۊۿۅؘۯۻ۠ػۣ۠ۺٛؽؙؙؖ؞ۅؘڵڗؘػڷۣڛۘ ػڰؙڡؘٛڝؙؚٳڗڝؘػؠۿٵٷڵڗؘؿؚۯٷٳڔٚؽۊٞ۠ۊؚۯ۫ۯٳڎٛٷڴٷۛؾٵڵ ڔٮۜۼؙڎٷٞ؞ۼٟ۫ػؙۏؙؽؘؽؾ۫ڴٷ۫ۄؠٵػؙڶڎ۫ۄڣؽڿػؖۼٙڵڣۏؽ۞

الجزء ٨

कोई प्राणी कोई भी कुकर्म करेगा, तो उस का भार उसी पर होगा। और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा। फिर (अन्ततः) तुम्हें अपने पालनहार के पास ही जाना है। तो जिन बातों में तुम विभेद कर रहे हो वह तुम्हें बता देगा।

165. वही है जिस ने तुम्हें धरती में अधिकार दिया है और तुम में से कुछ को (धन शिक्त में) दूसरे से कई श्रेणियाँ ऊँचा किया है। तािक उस में तुम्हारी परीक्षा[1] ले जो तुम्हें दिया है। वास्तव में आप का पालनहार शीघ्र ही दण्ड देने वाला[2] है और वास्तव में वह अित क्षमी दयावान् है।

ۅؘۿؙۅؘٳڷڹؿؿۼۘػڴۿ۠ۏڬڷؠۣڡٵڷۯڞۣۅٙۯڡٛٚۼؠۘۻٛػۿ ڡٛۊؙؿؘڮڠڝ۬ۮڒڂ۪ؾڸؽڹڰٛڰٛڣٚٵٚٲڶۺػؙڋٳڰۜڒڰ ڛۯؿؙٵؙڸۼۘۊڮؖٷؖڵڰڶڬؙٷ۫ۯڒۜڔڝؽڠ۠۞

<sup>1</sup> नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः कॉबा के रब्ब की शपथ! वह क्षिति में पड़ गया। अबूज़र (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने कहाः कौन? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः (धनी)। परन्तु जो दान करता रहता है। (सहीह बुखारी-6638, सही मुस्लिम-990)

<sup>2</sup> अर्थात अवैज्ञाकारियों को।

## सुरह आराफ - 7



الجزء ٨

## सूरह आराफ़ के संक्षिप्त विषय यह सुरह मक्की है, इस में 206 आयतें हैं।

इस में «आराफ» की चर्चा है इस लिये इस का नाम सुरह आराफ है।

- इस में अल्लाह के भेजे हुये नबी का अनुसरण करने पर बल दिया गया है, जिस में डराने तथा सावधान करने की भाषा अपनाई गई है।
- इस में आदम (अलैहिस्सलाम) को शैतान के धोखा देने का वर्णन किया गया है ताकि मनुष्य उस से सावधान रहे।
- इस में यह बताया गया है कि अगले निबयों की जातियाँ निबयों के विरोध का दुष्परिणाम देख चुकी है, फिर अहले किताब को संबोधित किया गया है और एक जगह पूरे संसार वासियों को संबोधित किया गया है।
- इस में बताया गया है कि सभी निबयों ने एक अल्लाह की वंदना की, और उसी की ओर बुलाया और सब का मुल धर्म एक है।
- इस में यह भी बताया गया है कि ईमान लाने के पश्चात् निफ़ाक़ (द्विधा) का क्या दुष्परिणाम होता है और वचन तोड़ने का अन्त क्या होता है।
- सूरह के अन्त् में नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम और आप के साथियों को उपदेश देने के कुछ गुण बताये गये हैं और विरोधियों की बातों को सहन करने तथा उत्तोजित हो कर ऐसा कार्य करने से रोका गया है जो इस्लाम के लिये हानिकारक हो।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

- अलिफ्, लाम, मीम, साद।
- यह पुस्तक है, जो आप की ओर उतारी गई है। अतः (हे नबी!) आप के मन में इस से कोई संकोच न

كِتْبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَائِكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنُهُ لِتُنْذِرَبِهِ وَذِكُرِي لِلْمُؤْمِنِيُنَ ©

हो, ताकि आप इस के द्वारा सावधान करें<sup>[1]</sup>, और ईमान वालों के लिये उपदेश है|

- 3. (हे लोगो!) जो तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर उतारा गया है उस पर चलो, और उस के सिवा दूसरे सहायकों के पीछे न चलो। तुम बहुत थोड़ी शिक्षा लेते हो।
- 4. तथा बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने ध्वस्त कर दिया है, उन पर हमारा प्रकोप अकस्मात रात्रि में आया या जब वह दोपहर के समय आराम कर रहे थे।
- जौर जब उन पर हमारा प्रकोप आ पड़ा तो उन की पुकार यही थी कि वास्तव में हम ही अत्याचारी<sup>[2]</sup> थे।
- 6. तो हम उन से अवश्य प्रश्न करेंगे जिन के पास रसूलों को भेजा गया तथा रसूलों से भी अवश्य<sup>[3]</sup> प्रश्न करेंगे।
- फिर हम अपने ज्ञान से उन के समक्ष वास्तविक्ता का वर्णन कर देंगे। तथा हम अनुपस्थित नहीं थे।
- तथा उस (प्रलय के) दिन (कर्मों की)

ٳؿٙؠۼؙۅؙٳڝٙٲٲٮٛڔۣ۬ڶٳڷؽڬۄ۫ڝؚۜٞڽؙڗؾڸٝۿۅؘڵڎؾۧؽؠٷٳ ڝؚڽؙۮۏؽ؋ٙٲۅ۫ڸؽٵڋٙڰڸؽڵڒڝۜۧٲؾۮؘڴٷۏڽ۞

ٷػؘۄؚۜڽؽۊٞۯؾڐٟٳۿڶڴڹ۬ۿٵڣؘٵٛٙۿٵڹؙڷٮؙڶٵؠؾٵٵ ٳؘۅؙۿؙۄ۫ۊٙٳؠڵۅٛڹ۞

فَهَا كَانَ دَعُونِهُمْ اِذْجَاءَهُمُ بَاشْنَآاِلَاآنُ قَالُوۤآاِتَّا كُنَّاظٰلِمِیۡنَ۞

> فَكَنَسُّكُكَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسُّكُنَّ الْمُرْسِلِيْنَ ۞

فَكَنَقُصَّ تَعَكِيهُمُ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَالِبِينَ

وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ إِلْحَقَّ فَكَنْ ثَقُلُتُ مَوَازِينُهُ

- अर्थात अल्लाह के इन्कार तथा उस के दुष्परिणाम से।
- 2 अर्थात अपनी हठधर्मी को उस समय स्वीकार किया।
- 3 अथीत प्रलय के दिन उन समुदायों से प्रश्न किया जायेगा कि तुम्हारे पास रसूल आये या नहीं? वह उत्तर देंगेः आये थे। परन्तु हम ही अत्याचारी थे। हम ने उन की एक न सुनी। फिर रसूलों से प्रश्न किया जायेगा कि उन्होंने अल्लाह का संदेश पहुँचाया या नहीं? तो वह कहेंगेः अवश्य हम ने तेरा संदेश पहुँचा दिया।

तौल न्याय के साथ होगी। फिर जिस के पलड़े भारी होंगे वही सफल होंगे।

- 9. और जिन के पलड़े हलके होंगे तो वही स्वयं को क्षति में डाल लिये होंगे। क्यों कि वह हमारी आयतों के साथ अत्याचार करते<sup>[1]</sup> रहे।
- 10. तथा हम ने तुम्हें धरती में अधिकार दिया और उस में तुम्हारे लिये जीवन के संसाधन बनाये। तुम थोड़े ही कृतज्ञ होते हो।
- 11. और हम ने ही तुम्हें पैदा किया[2], फिर तुम्हारा रूप बनाया, फिर हम ने फ्रिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने संजदा किया। वह सजदा करने वालों में से न हुआ।
- 12. अल्लाह ने उस से कहाः किस बात ने तुझे सज्दा करने से रोक दिया जब कि मैं ने तुझे आदेश दिया था? उस ने कहाः मैं उस से उत्तम हूँ। मेरी रचना तु ने अग्नि से की, और उस की मिट्टी से।
- 13. तो अल्लाह ने कहाः इस (स्वर्ग) से उतर जा। तेरे लिये यह योग्य नहीं कि इस में घमंड करे। तू निकल जा। वास्तव में तू अपमानितों में है।

فَأُو لِلْكَ هُدُ الْمُفْلِحُونَ⊙

وَمَنُ خَقَتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُنَهُ هُمُ بِمَا كَانُوْ إِيالِيْتِنَا يُظْلِمُونَ<sup>®</sup>

وَلَقَكُ مَكَنَّكُمْ فِي الْأِرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قِلْيُلَامّا تَشُكُوُونَ ٥

وَلَقَانُ خَلَقُنْكُو نُتَرِّصَوِّرُ نِكُو نُتَرَّقُلْنَا الِلْمَلَيِّكَةِ اسُجُكُو الادَّمُّ فَسَجَكُ وَآلِالْاَ إِيْلِيْسُ لَهُ يَكُنُ مِّنَ

قَالَ مَامَنَعَكَ الرَّاسِّغُكَ إِذْ أَمَرُتُكُ قَالَ آنَاخَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِيُ مِن تَارِوَّخَلَقْتَهُ مِن طِيْنِ

قَالَ فَاهْبِطُمِنْهَافَهَا يُكُونُ لِكَ أَنُ تَتَكَّبِّرَ فِيهَا فَاخْرُجُرِ إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِيْنَ<sup>®</sup>

<sup>1</sup> भावार्थ यह है कि यह अल्लाह का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदाय को उन के कर्मानुसार फल मिलेगा। और कर्मों की तौल के लिये अल्लाह ने नाप निर्धारित कर दी है।

<sup>2</sup> अर्थात मूल पुरुष आदम को अस्तित्व दिया।

14. उस ने कहाः मुझे उस दिन तक के लिये अवसर दे दो जब लोग फिर जीवित किये जायेंगे।

- अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दिया जा रहा है।
- 16. उस ने कहाः तो जिस प्रकार तू ने मुझे कुपथ किया है मैं भी तेरी सीधी राह पर इन की घात में लगा रहूँगा।
- 17. फिर उन के पास उन के आगे और पीछे तथा दायें और बायें से आऊँगा।<sup>[1]</sup> और तू उन में से अधिक्तर को (अपना) कृतज्ञ नहीं पायेगा।<sup>[2]</sup>
- 18. अल्लाह ने कहाः यहाँ से अपमानित धिक्कारा हुआ निकल जा। जो भी उन में से तेरी राह चलेगा तो मैं तुम सभी से नरक को अवश्य भर दूँगा।
- 19. और हे आदम! तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो और जहाँ से चाहो खाओ। और इस वृक्ष के समीप न जाना अन्यथा अत्याचारियों में हो जाओगे।
- 20. तो शैतान ने दोनों को संशय में डाल दिया, तािक दोनों के लिये उन के गुप्तांगों को खोल दे जो उन से छुपाये गये थे। और कहाः तुम्हारे पालनहार ने तुम दोनों को इस वृक्ष से केवल इसलिये रोक दिया है कि तुम दोनों फारिश्ते अथवा सदावासी हो जाओगे।

نَالَ أَنْظِرُ نَ إِلَى يَوْمِرُيْبَعَثُونَ<sup>®</sup>

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ®

قَالَ فِهَاآغَوُيْتَنِي لَأَقْعُكَ تَالَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُشْتَقِيْدِهِ الْمُسْتَقِيْدِهِ

تُقُرِّلِيَّةَهُمُّ شِنَّبَيْنِ كَيْدِيُّهُمْ وَمِنْ خَلِفِهِمُ وَعَنَ كَيْمَانِزِمُ وَعَنْ شَمَالٍلِهِمُّ وَلاَتَخِنْ اكْتَرَّهُمُ شِكِرِيْنَ ۞

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَامَنْ ءُوْمًا مَّنْ مُوْرًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ ؙڶؘۄٛڡؙكَنَّ حَهَنَّدَ مِنْكُوْ ٱجْبَعِيْن

ۉٙؽٙڵڎؙؗؗؗؗ؋۠ٳۺؙڴٛؽٲڹ۫ؾؘۅؘڒۅؙٛۻ۠ڮٲڶٛۼڹۜٛڎؘڡؘڰؙڵٳڡؚڽٛڮؠ۠ؿؙ ۺؚٮٛٛػٞۛٵۅؘڵڒؘڡٞڗ۫ؠٵۿڹؚۼٳڶۺۜٙۼۜڔٷٞڡؘؾؙڴۅ۫ێٵڝؘ الڴؚڸؠؽڹ۞

فَوَسُوَسَ لَهُمَاالشَّيْطُنُ لِيُبْدِي لَهُمَافَاؤِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْانِقِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا كَثُلُمَاعَنُ هَٰذِهِ الشَّهَرَةِ إِلَّالَ نَكُوْنَا مَلَكِينِ اَوْتُكُوْنَا مِنَ الْشِّهَرَةِ إِلَّالَ نَكُوْنَا مَلَكِينِ اَوْتُكُوْنَا مِنَ الْخِلدِيْنَ

- 1 अर्थात प्रत्येक दिशा से घेहँगा और कुपथ कहँगा।
- शैतान ने अपना विचार सच्च कर दिखाया और अधिक्तर लोग उस के जाल में फंस कर शिर्क जैसे महा पाप में पड़ गये। (देखिये सुरह सबा आयत-20)

- तथा दोनों के लिये शपथ दी कि वास्तव में मैं तुम दोनों का हितैषी हूँ।
- 22. तो उन दोनों को धोखे से रिझा लिया। फिर जब दोनों ने उस वृक्ष का स्वाद लिया तो उन के लिये उन के गुप्तांग खुल गये और वे उन पर स्वर्ग के पत्ते चिपकाने लगे। और उन्हें उन के पालनहार ने आवाज़ दीः क्या मैं ने तुम्हें इस वृक्ष से नहीं रोका था। और तुम दोनों से नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला शत्रू है?
- 23. दोनों ने कहाः हे हमारे पालनहार! हम ने अपने ऊपर अत्याचार कर लिया और यदि तू हमें क्षमा तथा हम पर दया नहीं करेगा तो हम अवश्य ही नाश हो<sup>[1]</sup> जायेंगे।
- 24. उस ने कहाः तुम सब उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रू हो। और तुम्हारे लिये धरती में रहना और एक निर्धारित समय तक जीवन का साधन है।
- 25. तथा कहाः तुम उसी में जीवित रहोगे और उसी में मरोगे और उसी से (फिर) निकाले जाओगे।
- 26. हे आदम के पुत्रो! हम ने तुम पर ऐसा वस्त्र उतार दिया है जो तुम्हारे गुप्तांगों को छुपाता, तथा शोभा है। और अल्लाह की आज्ञाकारिता का वस्त्र ही सर्वोत्तम है। यह अल्लाह

وَقَاسَمُهُمَاۤ إِنِّى لَكُمُالَمِنَ النَّصِحِينَ ۗ

ڣؘٙۘۘٮڵؠؗٛڬٳۼٷۉڐٟڣٙػ؆ؘڶٵڟۜۺٛۼڗؘؾڹڎۺؙڬۿٳڛۅ۠ٲۺؙػ ۅؘڟڣؚڠٵؿؙۻڣ؈۬ۼؿۻٵڝۨڐڗڡؚٲۼڹۜڐٷؽٵۮؠػٛٷڰٛڴ ٲػؙٲڹۿڴؠٵڂؿڗؽؚڵڋؠٵۺۜۼڗۊٷٙڷڨ۠ڷڰڴٳڗۜٵۺؽڟؽ ػڴٵۼڎ۠ٷ۠ؠؿڽٛ

قَالارَبَّبَاظَلَمُنَا اَنَفُسَنا ۖ وَإِنْ لَمُ تَغَفِّرُ لِمَنَا وَتَرْحَمُنَا لَكُنُونَنَّ مِنَ الْخِيرِينَ۞

قَالَ اهْبِطُوْ ابَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ رِفَى الْرَضِ مُسْتَقَلُّ وَمَتَاعٌ إلى حِيْنِ ®

قَالَ فِيهَا تَعْيُونَ وَفِيهَا تَهُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرِجُونَ ۗ

ڸڹڹٛٙٵۮۯۜۊؘڎٲٮؙٛۯؙڶٮٚٲڡۧؽؽؙۿؙڎڶۣڹٲڛٵؿ۫ۅٳؽڛؖۉٳؾٚۿ۠ۄ ۅؘڔۣؽۺٵۧۅٙڸؚڮٲۺٳڶؾٞڡؗٞۏؽۮ۬ڶۣڰڂؘؽ۠ڗٝڎ۬ڵٟڮڞؚؽٵڵؾؚ ٳٮڶؿۅڶڡۜڴۿؙڎؙؠڋؙڰڒٛۏؙڽٛ۞

अर्थात आदम तथा हव्वा ने अपने पाप के लिये अल्लाह से क्षमा माँग ली। शैतान के समान अभिमान नहीं किया।

की आयतों में से एक है, ताकि वह शिक्षा लें। $^{[1]}$ 

- 27. हे आदम के पुत्रो! ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें बहका दे जैसे तुम्हारे माता-पिता को स्वर्ग से निकाल दिया, उन के वस्त्र उतरवा दिये ताकि उन्हें उन के गुप्तांग दिखा दे। वास्तव में वह तथा उस की जाति तुम्हें ऐसे स्थान से देखती है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। वास्तव में हम ने शैतानों को उन का सहायक बना दिया है जो ईमान नहीं रखते।
- 28. तथा जब वह (मुश्रिक) कोई निर्लज्जा का काम करते हैं तो कहते हैं कि इसी (रीति) पर हम ने अपने पूर्वजों को पाया है। तथा अल्लाह ने हमें इस का आदेश दिया है। (हे नबी!) आप उन से कह दें कि अल्लाह कभी निर्लज्जा का आदेश नहीं देता। क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात का आरोप धरते हो जिसे तुम नहीं जानते?
- 29. आप उन से कह दें कि मेरे पालनहार ने न्याय का आदेश दिया है। (और वह यह है कि) प्रत्येक मस्जिद में नमाज़ के समय अपना ध्यान सीधे उसी की ओर करो<sup>[2]</sup> और उस के लिये धर्म को विशुद्ध कर के उसी को पुकारो। जिस

يدِينَ ادْعَرَاكِهُ فِينَكُمُ وَالشَّيْطُ فُنْ كَمَاۤ اَخْرَجَ اَبَوَكُمُّهُ شِّنَ الْحَفَّةَ يَنْزُعُ عَنْهُمُ الِبَاسَهُمُ الْبُرِيَّهُ السُّوْاتِمُّ الْنَّهُ يَرِكُمُ هُوَوَقِيدُكُ فِمْ حَيْثُ الاَنْزُونَ أَمُّ النَّاجَعُلُنَا الشَّيْطِيْنَ اوْلِيَا عَلِلَانِينَ الاَنْفُومُ وَنَ

ۅٙٳۮؘٲڡ۬ػڡؙۅ۠ٳڡؘٳڿۺۜڐٞۊٲۅؙٳڡؘۻؙڶٵڝٙؽۿٵۧٳؠٚٳۧۥٙڬٳۅٙٳڵڎ ٳڝۜڔڬٳڽۿٲ\*ڡؙ۠ڶٳؾٵڵڎڵڒؽٲؿ۠ڒٵٟڷۼٛۺٲڋٳؾؘڠؙۅ۠ڵۅؙڹ ۼڶٳڶڰۅڝٙٵڵڒؾڂۘڵؠؙۏڹ۞

قُلُ آمَرَدِ إِنِّ مِنْ الْقِسُطِّ وَاقِينُمُوا وُجُوهَ كُوْهِ كُوْهِ مِنْ كَ كُلِّ مَسُجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ أَهُ كُمَا بِكَ أَكُمُ تَعُوْدُونَ ۚ

<sup>1</sup> तथा उस के आज्ञाकारी एवं कृतज्ञ बनें।

इस आयत में सत्य धर्म के निम्नलिखित तीन मूल नियम बताये गये हैं: कर्म में संतुलन, वंदना में अल्लाह की ओर ध्यान, तथा धर्म में विशुद्धता तथा एक अल्लाह की वंदना करना।

الجزء ٨

प्रकार उस ने तुम्हें पहले पैदा किया है उसी प्रकार (प्रलय में) फिर जीवित कर दिये जाओगे।

- 30. एक समुदाय को उस ने सुपथ दिखा दिया और दूसरा समुदाय कुपथ पर स्थित रह गया। वास्तव में इन लोगों ने अल्लाह के सिवा शैतानों को सहायक बना लिया, फिर भी वह समझते हैं कि वास्तवं में वही सुपथ पर हैं।
- 31. हे आदम के पुत्रो! प्रत्येक मस्जिद के पास (नमाज के समय) अपनी शोभा धारण करो<sup>[1]</sup>, तथा खाओ और पीओ और बेजा ख़र्च न करो। वस्तुतः वह बेजा खर्च करने वालों से प्रेम नहीं करता।
- 32. (हे नबी!) इन (मिश्रणवादियों) से कहिये कि किस ने अल्लाह की उस शोभा को हराम (वर्जित) किया है[2] जिसे उस ने अपने सेवकों के लिये निकाला है? तथा स्वच्छ जीविकाओं को? आप कह दें यह संसारिक जीवन में उन के लिये (उचित) है, जो ईमान लाये तथा प्रलय के दिन (उन्हीं के लिये) विशेष[3] है। इसी प्रकार हम

فَرِيْقًاهَ لَى وَفَرِيْقًاحَتَّى عَلَيْهِمُ الصَّلْلَةُ ۖ اِنَّهُمُ التَّخَنُ واالشَّيْطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

لِبَنِيُ الدَمَخُنُ وَازِنْيَتَكُمْ عِنْكَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُواولا شُرُوفُوا أَلَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٥

قُلْ مَنْ حَرِّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيُّ أَخْرَجَ لِعِبَادِم وَالطَّلِبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ الْمَنْوُ الْفِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاخَالِصَةً يُّوْمَ الْقِيمَةِ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْاِيتِ لِقَوْمٍ يَعْلَكُونَ®

- 1 कुरैश नग्न होकर कॉबा की परिक्रमा करते थे। इसी पर यह आयत उतरी।
- 2 इस आयत में सन्यास का खण्डन किया गया है कि जीवन के सुखों तथा शोभावों से लाभान्वित होना धर्म के विरुद्ध नहीं है। इन सब से लाभान्वित होने में ही अल्लाह की प्रसन्नता है। नग्न रहना तथा संसारिक सुखों से वंचित हो जाना सत्धर्म नहीं है। धर्म की यह शिक्षा है कि अपनी शोभावों से सुसज्जित हो कर अल्लाह की वंदना और उपासना करो।
- 3 एक बार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से

अपनी आयतों का सविस्तार वर्णन उन के लिये करते हैं जो ज्ञान रखते हों।

- 33. (हे नबी!) आप कह दें कि मेरे पालनहार ने तो केवल खुले तथा छुपे कुकर्मों और पाप तथा अवैध विद्रोह को ही हराम (वर्जित) किया है, तथा इस बात को कि तुम उसे अल्लाह् का साझी बनाओ जिसँ का कोई तर्के उस ने नहीं उतारा है तथा अल्लाह पर ऐसी बात बोलो जिसे तुम नहीं जानते।
- 34. प्रत्येक समुदाय का<sup>[1]</sup> एक निर्धारित समय है, फिर जब वह समय आ जायेगा तो क्षण भर देर या सवेर नहीं होगी।
- 35. हे आदम के पुत्रो! जब तुम्हारे पास तुम्हीं में से रसूल आ जायें जो तुम्हें मुरी आयतें सुना रहे हों तो जो डरेगा और अपना सुधार कर लेगा तो उस के लिये कोई डर नहीं होगा, और न वह[2] उदासीन होंगे।
- 36. और जो हमारी आयतें झुठलायेंगे और उन से घमंड करेंगें वही नारकी होंगे। और वही उस में सदावासी होंगे।
- 37. फिर उस से बड़ा अत्याचारी कौन

قُل إِنَّمَا حَرَّم رِبِّ الْفُواحِسَ مَا ظَهْرَمِنْهَا وَمَابَطُنَ وَالْإِنْتُورَوَالْبَغَيْ بِغَيْرِالْحَقِّ وَآنَ نُشْرِكُوا بِاللهِ مَالَهُ ئَيْزِلْ بِهِ سُلْطُنَا وَآنَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ٠٠٠ ثَيْزِلْ بِهِ سُلْطُنَا وَآنَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلَّ فَإِذَا جَاءُ أَجَلُهُمْ لِلَّهِمْ تَعَالَّحْرُونَ سَاعَةً ولاينتقتُومُون

ؚڸڹڹٛٙٳۮػٳڡٵؽٳٛؾؽڰٛۮۯڛ۠ڷ۠ۺؚؖڹڬؙۮ۫ۑؘڣ۠ڞ۠ۏۛؽؘؘۘۼڵؽڬٛۮ الِنِيَّ كَنِّنَ اتَّقَى وَآصُلَةٍ فَلاَخُونٌ عَلَيْهُمْ وَلاَهُمْ

وَالَّذِيْنِ كُنَّ بُولِ إِلَيْتِنَا وَاسْتُكْبُرُوا عَنْهَا اوْلَلْكَ آصْعِالِ التَّارِ هُمُ وَفِيهَا خِلْدُونَ ©

فَمَنُ أَظْلَكُ مِتَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكُنَّابَ

कहाः क्या तुम् प्रसन्न नहीं हो कि संसार काफिरों के लिये हो और परलोक हमारे लिये? (बुखारी- 2468 , मुस्लिम- 1479)

- 1 अर्थात काफ़िर समुदाय की यातना के लिये।
- 2 इस आयत में मानव जाति के मार्गदर्शन के लिये समय समय पर रसूलों के आने के बारे में सूचित किया गया है और बताया जा रहा है कि अब इसी नियमानुसार अंतिम रसूल मुहम्मद सल्लूलाहु अलैहि व सल्लम आ गये हैं। अतः उन की बात मान लो, अन्यथा इस का परिणाम स्वयं तुम्हारे सामने आ जायेगा।

है जो अल्लाह पर मिथ्या बातें बनाये अथवा उस की आयतों को मिथ्या कहे? उन को उन के भाग्य में लिखा भाग मिल जायेगा। यहाँ तक कि जिस समय हमारे फ़्रिश्ते उन का प्राण निकालने के लिये आयेंगे तो उन से कहेंगे कि वह कहाँ हैं जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे? वह कहेंगे कि वह तो हम से खो गये, तथा अपने ही विरुद्ध साक्षी (गवाह) बन जायेंगे कि वस्तुतः वह काफ़िर थे।

- 38. अल्लाह का आदेश होगा कि तुम भी प्रवेश कर जाओ उन समुदायों में जो तुम से पहले के जिन्नों और मनुष्यों में से नरक में हैं। जब भी कोई समुदाय (नरक में) प्रवेश करेगा तो अपने समान दूसरे समुदाय को धिक्कार करेगा, यहाँ तक कि जब उस में सब एकत्र हो जायेंगे तो उन का पिछला अपने पहले के लिये कहेगाः हे हमारे पालनहार इन्हों ने ही हमें कुपथ किया है। अतः इन्हें दुगनी यातना दे। वह (अल्लाह) कहेगा तुम में से प्रत्येक के लिये दुगनी यातना है, परन्तु तुम्हें ज्ञान नहीं।
- 39. तथा उन का पहला समुदाय अपने दूसरे समुदाय से कहेगाः (यदि हम दोषी थे) तो हम पर तुम्हारी कोई प्रधानता नहीं<sup>[1]</sup> हुई, तो तुम अपने

بِالْتِهُ اُولِيكَ يَنَالُهُوْ نَصِيْبُهُوُ مِّنَ الْكِتْبُ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُو رُسُلُنَا يَتَوَفِّرُ نَهُوُ اَلْاَ اَيْنَ مَاكُنُنُو تَنَهُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عَالُوْا صَلُواعَثَا وَشَهِدُ وَاعْلَ اَنْشِهِمُ الْأَمْمُ كَانُوا كِفِي نِنَ ®

قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْحِوقَكُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُوْسِ الْجِنِّ وَالْرِنْسِ فِى النَّارِثُكُلَّهَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّقَدَّتُ اُخْتَهَا \* حَتَّى اَذَالَّدُ الدُّولُونِيَّةَ اجْبِيعًا \*قَالَتُ اُخْرِئُهُمْ لِاُولُهُمْ رَبِّنَا هَوُلِاً وَاصَلُّونَا فَالْتِمْ عَذَا بَاضِعْفًا مِّنَ النَّارِةِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنُ لَاتَعْلَمُونَ

وَقَالَتُ أُوْلُهُمُ الْأَخْوَلُهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَكَيْتُنَا مِنْ فَضُلِ فَنُ وَقُواالْعَذَا بَ بِمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ هُ

<sup>1</sup> और हम और तुम यातना में बराबर हैं। आयत में इस तथ्य की ओर संकेत है कि कोई समुदाय कुपथ होता है तो वह स्वयं कुपथ नहीं होता, वह दूसरों को भी अपने कुचरित्र से कुपथ करता है अतः सभी दुगनी यातना के अधिकारी हुये।

ककर्मों की यातना का स्वाद लो।

- 40. वास्तव में जिन्हों ने हमारी आयतों को झठला दिया और उन से अभिमान किया उन के लिये आकाश के द्वार नहीं खोले जायेंगे और न वह स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जब तक[1] ऊँट सुई के नाके से पार न हो जाये। और हम इसी प्रकार अपराधियों को बदला देते हैं।
- 41. उन्हीं के लिये नरक का बिछौना और उन के ऊपर से ओढ़ना होगा। और इसी प्रकार हम अत्याचारियों को प्रतिकार (बदला[2]) देते हैं।
- 42. और जो ईमान लाये और सत्कर्म किये. और हम किसी पर उस की सकत से (अधिक) भार नहीं रखते। वही स्वर्गी हैं और वही उस में सदावासी होंगे।
- 43. तथा उन के दिलों में जो द्वोष होगा उसे हम निकाल देंगे।[3] उन (स्वर्गों में) नहरें बहती होंगी तथा वह कहेंगे कि उस अल्लाह की प्रशंसा है जिस ने हमें इस की राह दिखाई और यदि अल्लाह हमें मार्गदर्शन न देता तो हमें मार्गदर्शन न मिलता। हमारे पालनहार के रसूल सत्य ले कर आये, तथा उन्हें पुकारा जायेगा कि

إِنَّ الَّذِبْنَ كُذُّ بُوْ إِبَالِيْتِنَا وَاسْتَكُبُرُوْاعَنْهَا لَا تُفَتُّو لَهُمْ آبُواكِ السَّمَآءِ وَلاَ يَنْ خُنُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى بَيلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّد الْخِيَاطِ وْكَذٰلِكَ جُرْى

والآذبن امتثوا وعملواالطيلات لائتكلف نفسا إلاوسعها أوليك أضعب الجننة همرينها خلاكۇن@

وَنَزَعْنَامَ أِنْ صُدُو رِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجُرِي مِنْ تَغْتِيمُ الْأَنْهٰرُ وَقَالُواالْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي هَالْمُنَا لِهٰنَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَابِيَ لَوْلَا آنَ هَلْمَنَا اللَّهُ ۖ لَقَتُ جَاءَتُ رُسُلُ رَتِبَابِالْحِقِّ وَنُودُوۤ اَكَ تِلْكُوُ الْجِئَّةُ أُوْرِتْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُوْنَ 🕤

- 1 अर्थात उन का स्वर्ग में प्रवेश असंभव होगा।
- 2 अर्थात उन के कुकर्मों तथा अत्याचारों का।
- 3 स्वर्गियों को सब प्रकार के सुख, सुविधा के साथ यह भी बड़ी नेमत मिलेगी कि उन के दिलों का बैर निकाल दिया जायेगा, ताकि स्वर्ग में मित्र बन कर रहें। क्योंकि आपस के बैर से सब सुख किरिकरा हो जाता है।

भाग - 8

इस स्वर्ग के अधिकारी तुम अपने सत्कर्मों के कारण हुये हो।

- 44. तथा स्वर्गवासी नरकवासियों को पकारेंगे कि हम को हमारे पालनहार ने जो वचन दिया था उसे हम ने सच्च पाया, तो क्या तुम्हारे पालनहार ने तुम्हें जो वचन दिया था उसे तुम ने सच्च पाया? वह कहेंगे कि हाँ। फिर उन के बीच एक पुकारने वाला पुकारेगा कि अल्लाह की धिक्कार है उन अत्याचारियों पर
- 45. जो लोगों को अल्लाह की राह (सत्धर्म) से रोकते तथा उसे टेढा करना चाहते थे। और वही परलोक के प्रति अविश्वास नहीं रखते थे।
- 46. और दोनों (नरक तथा स्वर्ग) के बीच एक पर्दा होगा और कुछ लोग आराफ्[1] (ऊँचाईयों) पर होंगे। जो प्रत्येक को उन के लक्षणों से पहचानेंगे और स्वर्ग वासियों को पुकार कर उन्हें सलाम करेंगे। और उन्होंने उस में प्रवेश नहीं किया होगा, परन्तु उस की आशा रखते होंगे।
- 47. और जब उन की आँखें नरक वासियों की ओर फिरेंगी तो कहेंगेः हे हमारे पालनहार! हमें अत्याचारियों में सम्मिलित न करना।
- 48. फिर आराफ (ऊँचाईयों) के लोग

وَنَاذَى آصُعٰبُ الْحِنَّةِ آصُعٰبَ النَّارِ أَنْ قَدُ وَحَدُنَامَا وَعَنَا رَبِّنَاحَقًّا فَهُلُ وَجِدُتُومًا وَعَد رَيُّكُوْحَقًا ْقَالُوُانِعَوْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ۚ بَيْنَهُوْ اَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ الْعَلِمِينَ

ٳۜؖؽؙڹؽؘڝؘٛؿؙڴۯؽۼؽؘڛۑؽڸٳۺۅۅٙؽؠۼؙۅٛڹۿٲ عِوجًا وَهُمُ بِالْإِخِرَةِ كَفِرُونَ ٥

وَيَيْنَهُمَا حِبَاكِ وَعَلَى الْكَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّالْسِيمُهُمْ مَنَا دَوْالصَّحْبَ أَكِنَّةِ آنْ سَلَا عَلَيْكُةٌ

وَإِذَاصُرِفَتُ آبِصَارُهُمُ تِلْقَاءَ آصُعٰبِ النَّارِ قَالُوا مَ تِنَا لَا يَعْعَلْنَا مَعَ الْقَدْمِ الظَّلِينَ فَي

وَنَادَى آصُعٰبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِ فُوْتَهُمُ

1 आराफ़ नरक तथा स्वर्ग के मध्य एक दीवार है जिस पर वह लोग रहेंगे जिन के सुकर्म और कुकर्म बराबर होंगे। और वह अल्लाह की दया से स्वर्ग में प्रवेश की आशा रखते होंगे। (इब्ने कसीर)

कुछ लोगों को उन के लक्षणों से पहचान जायेंगे<sup>[1]</sup>, उन से कहेंगे कि तुम्हारे जत्थे और तुम्हारा घमंड तुम्हारे किसी काम नहीं आया।

- 49. (और स्वर्गवासियों की ओर संकेत करेंगे कि) क्या यही वह लोग नहीं हैं जिन के सम्बंध में तुम शपथ ले कर कह रहे थे कि अल्लाह इन्हें अपनी दया में से कुछ नहीं देगा? (आज उन से कहा जा रहा है कि) स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ, न तुम पर किसी प्रकार का भय है और न तुम उदासीन होंगे।
- 50. तथा नरकवासी स्वर्गवासियों को पुकारेंगे कि हम पर तिनक पानी डाल दो, अथवा जो अल्लाह ने तुम्हें प्रदान किया है उस में से कुछ दे दो। वह कहेंगे कि अल्लाह ने यह दोनों (आज) काफ़िरों के लिये हराम (वर्जित) कर दिया है।
- 51. (उस का निर्णय है कि) जिन्हों ने अपने धर्म को तमाशा और खेल बना लिया था, तथा जिन्हें संसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा था, तो आज हम उन्हें ऐसे ही भुला देंगे जिस प्रकार उन्होंने आज के दिन के आने को भुला दिया था<sup>[2]</sup> और इस लिये भी कि वह

ىيىيْلەقمْ قَالْوْا مَآاغَتَىٰ عَنَكُوْجَمْتُعُكُوْوَمَاكُنْتُوْ تَسْتَكُرُوْنَ©

ٳٙۿٷٛڒػۄٳڷێڔ۫ؾٵۺ۬ٮؘؠؙؿ۠ۯڒؠێٵۿۿؙۉٳٮڵٷؠؚۯۼۛؗٛؠٙڐٟ ٲۮڂ۠ۅ۠ٳڵۼڹۜۜةٙڵڒڂٙۏؙػؙڡٙػؽؙڴۄ۫ۅڵۯٙٲٮ۬ڎٛۼۜٷٚۄؙڽ۞

ۅؘؽؘاۮٙؽٱڞڂۘۻۘٳڶٮۜٞٵڔٳؘڞۼۘۻٳڷۼۜؾٞۊٲ؈ٛٳڣؽڞؙٷٳ ۼؽؽؙٮٚٵڝؘ۩۬ؠؠٙٳٚٷػٳڒڗؘڨٙڴٷٳڶٮ۠ڎ۫ڠٵڵٷٙٳٳؾٞٳڶٮڰ ڂڗۜٞڡۿؠٵۼڶٲڶۿڣۣؿۣؽ۞

ٵڰٙڹؽڹٵۼۜٮؙٛڎٛٳڋؽؠؙۿؙڂۿٵٷٙڵۼؠٵؙٷۼڗؿؖۿ۠ۮ ٵڲؠٷٵڶڰؙڹؽٵۼٵؽۘڿڡڔؘؽ۬ڛؙ۫ۿؠػٮٲۺؙٷٳڶڡؘٵٙ؞ؘؽۅۛۿؚۿ ۿۮٲۏڡٵػڷٷٳڽٳؿڗٵڿؙػۮۏٮٛ

- जिन को संसार में पहचानते थे और याद दिलायेंगे कि जिस पर तुम्हें घमंड था आज तुम्हारे काम नहीं आया।
- 2 नबी (सल्ललाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः प्रलय के दिन अल्लाह ऐसे बंदों से कहेगाः क्या मैं ने तुम्हें बीवी-बच्चे नहीं दिये, आदर-मान नहीं दिया? क्या ऊँट-

हमारी आयतों का इन्कार करते रहे।

- 52. जब कि हम ने उन के लिये एक ऐसी पुस्तक दी जिसे हम ने ज्ञान के आधार पर सविस्तार वर्णित कर दिया है जो मार्गदर्शन तथा दया है उन लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) रखते हैं।
- 53. (फिर) क्या वह इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस का परिणाम सामने आ जाये? जिस दिन इस का परिणाम आ जायेगा तो वही जो इस से पहले इसे भूले हुये थे कहेंगे कि हमारे पालनहार के रसूल सच्च ले कर आये थे, (परन्तु हम ने नहीं माना) तो क्या हमारे लिये कोई अनुशंसक (सिफ़ारशी) है, जो हमारी अनुशंसा (सिफ़ारिश) करे? अथवा हम संसार में फेर दिये जायें तो जो कर्म हम करते रहे उन के विपरीत कर्म करेंगे! उन्हों ने स्वयं को क्षति में डाल दिया, तथा उन से जो मिथ्या बातें बना रहे थे खो गईं।
- 54. तुम्हारा पालनहार वही अल्लाह है जिस ने आकाशों तथा धरती को छः दिनों में बनाया<sup>[1]</sup>, फिर अर्श

ۅؘڵقَدَاْجِثُناهُمْ بِكِتٰتٍ فَصَّلْناهُ عَلَىٰعِلْمِهُدًى ۨٷؠۜڂؠػڐٞڵۣقومٟؿٷؙڡڹؙۏڽٙ۞

ۿڵۘؽڹ۫ڟ۠ۯۅ۫ڹٳٙ؆ؾٳ۫ۅؽڮڎ؞ؽۅؙٙٙٙٙ؞ڝٳٛٙؿ؆ٙڷۅٮؽڮٛ ؽڠ۠ۅڷٳڰڔؽڹڛؘؽٷٷڝ٥ؘڡٞڹڷٷۮۻٵۘٷڞڛؙڵ ڔڛۜٵۑٳڷؾۜٷۿٙڵڵێٳڝ۬ۺؙۼٵٷؘؽۺٝڡٞڠؙۅٳڶێٙ ٲۉٮٛ۠ڎڰ۫ؾۼۘڰڶۼٞؿڒٳڰڹٷڴێڬۼڬڴڟٷۺڞٛٷۯؙ ٲڎۺ۠ۿۿ۫ۄۅٙڞڰۼۿۿۄڝۧٵڰٵٷ۠ٳؽڡؙؾۯٷڹؖٛ

ٳڽۜڔؾۜڴؙٳڷڷڎؙٲڷێؠؽؙڂؘڵقؘ السَّلْوْتِ وَ الْأَرْضَ فِى سِتَّةَ ٱيَّامِرُثُوَّ السَّوْي عَلَى الْعُرَشِّ تَغْشِى الَّيْل

घोड़े तेरे आधीन नहीं किये, क्या तू मुख्या बन कर चुंगी नहीं लेता था? वह कहेगाः हे अल्लाह सब सहीह है। अल्लाह प्रश्न करेगाः क्या मुझ से मिलने की आशा रखता था? वह कहेगाः नहीं। अल्लाह कहेगा जैसे तू मुझे भूला रहा, आज मैं तुझे भूल जाता हुँ। (सहीह मुस्लिम- 2968)

1 यह छः दिन शनिवार, रिववार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और बृहस्पतिवार हैं। पहले दो दिन में धरती को, फिर आकाश को बनाया, फिर आकाश को दो दिन में बराबर किया, फिर धरती को फैलाया और उस में पर्वत, पानी और

(सिंहासन) पर स्थित हो गया। वह रात्री से दिन को ढक देता है. दिन उस के पीछे दौड़ता हुआ आ जाता है, सूर्य तथा चाँद और तारे उस की आज्ञा के अधीन हैं। सुन लो! वही उत्पत्तिकार है, और वही शासक[1] है। वही अल्लाह अति शुभ, संसार का पालनहार है।

- ss. तुम अपने (उसी) पालनहार को रोते हुये तथा धीरे-धीरे पुकारो। निःसंदेह वह सीमा पार करने वालों से प्रेम नहीं करता।
- 56. तथा धरती में उस के सुधार के पश्चात्[2] उपद्रव न करो, और उसी से डरते हुये, तथा आशा रखते हुये [3] प्रार्थना करो। वास्तव में अल्लाह की दया सदाचारियों के समीप है।
- 57. और वही है जो अपनी दया (वर्षा) से पहले वायुओं को (वर्षा) की शुभ सूचना देने के लिये भेजता है। और जब वह भारी बादलों को लिये उडती हैं तो हम उसे किसी निर्जीव धरती को (जीवित) करने के लिये पहुँचा देते हैं, फिर उस से जल वर्षा कर के उस के द्वारा प्रत्येक प्रकार के फल उपजा देते हैं। इसी प्रकार हम

النَّهَارَيُطِلْبُهُ حَثِيبُتًا ۚ وَالشَّهُ مَ وَالْقَهَرَوَالنَّهُ وُمَ مُستَخرتِ بِأَمْرِهُ أَلَالَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمُونُ تَابِرَكِ اللهُ 

> ادْعُوا رَتَّكُوْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اللَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدَى يُرى

وَلَاثَفُيكُوا فِي الْأَرْضِ بَعْكَ الصَّلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ فَرِيْبٌ مِّنَ

وَهُوَاتَّنِي كُيُرْسِلُ الرِّرِلِيَحُ بُشُرًا لِكِيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ حَتَّى إِذَا أَقَلْتُ سَعَا بَا ثِقَالًا سُقُنْهُ لبكي ميّيت فأنزكنا يوالمأء فأفرجنابه مِنْ كُلِّ الشَّمَرْتِ كَنْ لِكَ نُخْرِجُ الْمُوْتْ لَعَلَّكُةُ تَنَكَّرُونَ @

उपज की व्यवस्था दो दिन में की। इस प्रकार यह कुल छः दिन हुये। (देखियेः सूरह सज्दा, आयत- 9,10)

- 1 अर्थात इस विश्व की व्यवस्था का अधिकार उस के सिवा किसी को नहीं है।
- 2 अर्थात सत्धर्म और रसूलों द्वारा सुधार किये जाने के पश्चात्।
- अर्थात पापाचार से डरते और उस की दया की आशा रखते हुये।

मुर्दों को जीवित करते हैं, ताकि तुम शिक्षा ग्रहण कर सको।

- 58. और स्वच्छ भूमि अपनी उपज अल्लाह की अनुमृति से भरपूर देती है। तथा ख़राब भूमि की उपज थोड़ी ही होती है। इसी प्रकार हम अपनी<sup>[1]</sup> आयतें (निशानियाँ) उन के लिये दुहराते हैं जो शुक अदा करते है।
- 59. हम ने नूह $^{[2]}$  को उस की जाति की ओर (अपना संदेश पहुँचाने के लिये) भेजा था. तो उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! (केवल) अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। मैं तुम पर एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ।

وَالَّذِي عَلَيْكُ الْكَافُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه نُصِرِّفُ اللَّالِ لِقَوْمِ لِيَّنْكُرُونَ هَ

وَالْبَلَكُ الطِّلِبُّ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهٍ

لَقَدُ اَرْسَلُنَا نُوُحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعُبُدُ واللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ إِنَّ آخَاتُ

60. उस की जाति के प्रमुखों ने कहाः हमें

قَالَ الْمَلَامُنُ قُومِهُ إِنَّا لَنَزلكَ فِي ضَلْلٍ مُّبِينِي ۞

- ा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः मुझे अल्लाह ने जिस मार्ग दर्शन और ज्ञान के साथ भेजा है वह उस वर्षा के समान है जो किसी भूमि में हूई। तो उस का कुछ भाग अच्छा था जिस ने पानी लिया और उस से बहुत सी घास और चारा उगाया। और कुछ कड़ा था जिस ने पानी रोक लिया तो लोगों को लाभ हुआ और उस से पिया और सींचा। और कुछ चिकना था, जिस ने न पानी रोका न् घास उपजाई। तो यही उस की दशा है जिस ने अल्लाह के धर्म को समझा और उसे सीखा तथा सिखाया। और उस की जिस ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और न अल्लाह के मार्गदर्शन को स्वीकार किया जिस के साथ मुझे भेजा गया है। (सहीह बुख़ारी-79)
- 2 बताया जाता है कि नूह (अलैहिस्सलाम) प्रथम मनु आदम (अलैहिस्सलाम) के दसवें वंश में थे। उन से कुछ पहले तक लोग इस्लाम पर चले आ रहे थे। फिर् अपने धर्म से फिर् गये और अपने पुनीत पूर्वजों की मूर्तियाँ बना कर पूजने लगे। तब अल्लाह ने नूह को भेजा। किन्तु कुछ के सिवा किसी ने उन की बात नहीं मानी। अन्ततः सब डुबो दिये गये। फिर नूह के तीन पुत्रों से मानव वंश चला इसी लिये उन को दुसरा आदम भी कहा जाता है। (देखिये सुरह नूह, आयतः 71)

लगता है कि तुम खुले कुपथ में पड़ गये हो।

- 61. उस ने कहाः हे मेरी जाति! मैं किसी कुपथ में नहीं हूँ। परन्तु मैं विश्व के पालनहार का रसूल हूँ।
- 62. तुम्हें अपने पालनहार का संदेश पहुँचा रहा हूँ। और तुम्हारा भला चाहता हूँ, और अल्लाह की ओर से उन चीज़ों का ज्ञान रखता हूँ जिन का ज्ञान तुम्हें नहीं है।
- 63. क्या तुम्हें इस पर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे पालनहार की शिक्षा तुम्हीं में से एक पुरुष द्वारा तुम्हारे पास आ गई है, ताकि वह तुम्हें सावधान करे, और ताकि तुम आज्ञाकारी बनो और अल्लाह की दया के योग्य हो जाओ??
- 64. फिर भी उन्होंने उस को झुठला दिया। तो हम ने उसे और जो नौका में उस के साथ थे उन को बचा लिया। और उन्हें डुबो दिया जो हमारी आयतों को झुठला चुके थे। वास्तव में वह (समझ बूझ के) अँधे थे।
- 65. (और इसी प्रकार) आद<sup>[1]</sup> की ओर उन के भाई हूद को (भेजा)। उस ने कहाः हे मेरी जाति! अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। तो क्या तुम (उस की अवैज्ञा से) नहीं डरते?

قَالَ يَقَوُمِ لَيْسَ بِنُ ضَلْلَةٌ وَّلِكِقُ رَسُوُلٌ مِّنُ رَّتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٲؠێؚڣ۫ٛٛٚٛڴۯڔۣڛڵؾؚۮؚۑٞؽؙۅؘٲڞ۬ڂڷڴۄ۫ۅؘٲۼڷۏڝؚؽٳۺؖ ٮٵڒؾؘڠؙڷؿؿؖ

ٱۅۜۼؚؠڎؙڎؗٲڹۢڂۜٲػؙۮڿڵۯ۠ۺٞڗۜڮٞۄؙۼڶڔؘڿؙٟڸ ڝؚۨ؞ؙٛٛٛٛٮؙٛۮڔڵؽؙڹ۫ڹۯڴۄ۫ۏڸؾۜؾٞڡٛٛۏٳۅٙڵڡؘڰڴۿ ؿ۠ڗٛڂؠؙۏڹ۞

فَكُنَّ بُوُهُ فَانْجَيْنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَنَّ بُوا بِالْيِتِنَا الِتَّهُ وَكَانُوا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿

وَالِىٰعَادِ آخَاهُمُوهُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمُّ مِّنُ اللهِ غَيْرُوْ ۖ آفَلَاتَـ َقُوْنَ۞

<sup>1</sup> नूह की जाति के पश्चात् अरब में आद जाति का उत्थान हुआ। जिस का निवास स्थान अहकाफ़ का क्षेत्र था। जो हिजाज़ तथा यमामा के बीच स्थित है। उन की आबादियाँ उमान से हज़रमौत और ईराक़ तक फैली हुई थीं।

66. (इस पर) उस की जाति में से उन प्रमुखों ने कहा जो काफ़िर हो गये कि हमें ऐसा लग रहा है कि तुम ना समझ हो गये हो। और वास्तव में हम तुम्हें झुठों में समझ रहे हैं।

67. उस ने कहाः हे मेरी जाति! मुझ में कोई ना समझी की बात नहीं है परन्तु मैं तो संसार के पालनहार का रसुल (संदेशवाहक) हाँ।

68. मैं तुम्हें अपने पालनहार का स्ंदेश पहुँचा रहा हूँ और वास्तव में मैं तुम्हारा भरोसा करने योग्य शिक्षक हूँ।

69. क्या तुम्हें इस पर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे पालनहार की शिक्षा तुम्हीं में से एक पुरुष द्वारा तुम्हारे पास आ गई है ताकि वह तुम्हें सावधान करे?। तथा याद करो कि अल्लाह ने नूह की जाति के प्श्चात् तुम्हें धरती में अधिकार दिया है, और तुम्हें अधिक शारीरिक बल दिया है। अतः अल्लाह के पुरस्कारों को याद[1] करो| संभवतः तुम सफल हो जाओगे।

70. उन्हों ने कहाः क्या तुम हमारे पास इस लिये आये हो कि हम केवल एक ही अल्लाह की इबादत (वंदना) करें और उन्हें छोड़ दें जिन की पूजा हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं? तो वह बात हमारे पास ला दो जिस से हमें डरा रहे हो, यदि तुम सच्चे हो?

71. उस ने कहाः तुम पर तुम्हारे

1 अर्थात उस के आज्ञाकारी तथा कृतज्ञ बनो।

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُ وُامِنُ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَرْيِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظْنُكُ مِنَ الْكذِبينَ®

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَـةٌ وَالْكِيِّي رَسُولٌ مِّنُ رِّبِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿

أَبَلِّغُكُمُ رِسْلَتِ رَبِّيُ وَآنَالَكُمُ نَاصِحُ آمِيُنُ®

ٱۅ<u>ۼ</u>ؚڹؿؙۉٲڹٛۼٲءؙٛػٛۄ۬ۮؚڬۯ۠ۺؙۜڗۜؾڰؙۄٛۼڵۯڂؚڸ مِّنْكُهُ لِيُنْنِ رَكُمُ ۗ وَاذْكُرُ وَالذَّجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعُدِقُومِ نُوْجِ وَزَادَكُوْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً \*فَأَذُكُرُ وَآالِآءَ اللهِ لَعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ ٠

قَالُوُٓٳٱجِئُتَنَالِنَعُبُكُ اللهَ وَجُدَةُ وَيَذَرَمَا كَانَ يَعُبُ كُ الْكِأْفُرُنَا ۚ فَأَيِّنَا بِمَا تَعِكُ نَآلِنَ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ @

قَالَ قَنُوقَعَ عَلَىٰكُمْ مِنْ لَا يَصُمُ وَحُسُ

पालनहार का प्रकोप और क्रोध आ पड़ा है। क्या तुम मुझ से कुछ (मूर्तियों के) नामों के विषय में विवाद कर रहे हो जिन का तुम ने तथा तुम्हारे पूर्वजों ने (पूज्य) नाम रख दिया है। जिस का कोई तर्क (प्रमाण) अल्लाह ने नहीं उतारा है? तो तुम (प्रकोप की) प्रतीक्षा करो और तुम्हारे साथ मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

- 72. फिर हम ने उसे और उस के साथियों को बचा लिया। तथा उन की जड़ काट दी जिन्हों ने हमारी आयतों (आदेशों) को झुठला दिया था। और वह ईमान लाने वाले नहीं थे।
- 73. और (इसी प्रकार) समूद<sup>[1]</sup> (जाति) के पास उन के भाई सालेह को भेजा। उस ने कहाः हे मेरी जाति! अल्लाह की (वंदना) करों, उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से खुला प्रमाण (चमत्कार) आ गया है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिये एक चमत्कार<sup>[2]</sup> है। अतः इसे अल्लाह की धरती में चरने के लिये छोड़ दो और इसे बुरे विचार से हाथ न लगाना, अन्यथा तुम्हें दुखदायी यातना घेर लेगी।

وَعَضَبُّ اَتَّجَادِ لُوْنَنِيُ فِي اَسُمَا سَمَّيْتُنُوْهَا اَنْتُوْوَا بَا وُكُوْمَا تَوَّلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْظِيَ \* فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُوْمِنَ الْهُنْتَظِرِيْنَ @

فَٱغَیْنُنْهُ وَالَّذِیْنَ مَعَهٔ بِرَحْمَةٍ مِّتَا وَقَطَعُنَادَابِرَالَّذِیْنَکَکَّبُوُا بِایْتِنَا وَمَاکَانُوُا مُؤْمِنْیَنَ ۞

وَالِى تَمُوْدَ اَخَاهُمُ طَلِحًا ۗ قَالَ لِقَوُمِ اعْبُكُواللهُ مَا لَكُوْمِ أَن الهِ غَيْرُهُ قَلُ جَآءَتُكُو بَيِّنَةٌ مِّنُ رَّيِّكُمْ وَهَا فَاقَةٌ اللهِ لَكُمُّ اليَّةً فَنَادُوهُ هَا تَأْكُلُ فِنَ اَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوَّةٍ فَيَاخُذَنَكُمُ عَدَابٌ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوَّةٍ فَيَاخُذَنَكُمُ عَدَابٌ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوَّةٍ فَيَاخُذَنَكُمُ عَدَابٌ

समूद जाति अरब के उस क्षेत्र में रहती थी जो हिजाज़ तथा शाम के बीच «वादिये-कुर» तक चला गया है। जिस को आज (( अल उला )) कहते हैं। इसी को दूसरे स्थान पर «अलहिज्ज» भी कहा गया है।

<sup>2</sup> समूद जाति ने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम से यह माँग की थी किः पर्वत से एक ऊँटनी निकाल दें। और सालेह अलैहिस्सलाम की प्रार्थना से अल्लाह ने उन की यह माँग पूरी कर दी। (इब्ने कसीर)

74. तथा याद करो कि अल्लाह ने आद जाति के ध्वस्त किये जाने के पश्चात् तुम्हें धरती में अधिकार दिया है और तुम्हें धरती में बसाया है, तुम उस के मेदानों में भवन बनाते हो और पर्वतों को तराश कर घर बनाते हो। अतः अल्लाह के उपकारों को याद करो और धरती में उपद्रव करते न फिरो।

75. उस की जाति के घमंडी प्रमुखों ने उन निर्बलों से कहा जो उन में से ईमान लाये थेः क्या तुम विश्वास रखते हो कि सालेह अपने पालनहार का भेजा हुआ है? उन्हों ने कहाः निश्चय जिस (संदेश) के साथ वह भेजा गया है हम उस पर ईमान (विश्वास) रखते हैं।

76. (तो इस पर) घमंडियों<sup>[1]</sup> ने कहाः हम तो जिस का तुम ने विश्वास किया है उसे नहीं मानते।

77. फिर उन्हों ने ऊँटनी को बध कर दिया और अपने पालनहार के आदेश का उल्लंघन किया और कहाः हे सालेह! तू हमें जिस (यातना) की धमकी दे रहा था उसे ला दे, यदि तू वास्तव में रसूलों में से है।

78. तो उन्हें भूकम्प ने पकड़ लिया। फिर जब भोर हुई तो वे अपने घरों में औंधे पड़े हुये थे।

79. तो सालेह ने उन से मह फेर लिया और

وَاذُكُوْوَالِدُ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءً مِنَ بَعُبِعَادٍ وَجَوَّاكُمُ وَ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُ وُنَ مِنَ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُونُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَاذُكُرُوۤاالْآءَ اللهِ وَلاَتَعْتُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞

قَالَ الْمَكُا الْكِنِيْنَ الْسَتَكُلُدُوُ الْمِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ الْمَنْ الْمَنْ مِنْهُمُ اَتَعْلَمُوْنَ انَّ صلِحًا مُّرْسَلُ مِّنْ تَرَّبِهٖ قَالُوُ الْقَالِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُونَ ۞

قَالَ الَّذِينَ الْسَتَكْبُرُ وَآلِآثًا بِالنَّذِيُّ الْمَنْ ثُوْرِهِ كَلِفِرُوْنَ۞

فَعَقَرُواالنَّاقَةَ وَعَتُواعَنُ اَمُورَيِّهِمِهُ وَقَالُوُايُطلِحُ اعُتِنَابِمَاتَعِكُ ثَآلِنُ ڪُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ⊙

فَاخَنَاتْهُو الرَّجْفَةُ فَأَصُبُمُوْ إِنْ دَارِهِمُ جْثِمِينَ ⊙

فَتُوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ اَبُكَغْتُكُمُ

1 अथीत अपने संसारिक सुखों के कारण अपने बड़े होने का गर्व था।

कहाः हे मेरी जाति! मैं ने तुम्हें अपने पालनहार के उपदेश पहुँचा दिये थे और मैं ने तुम्हारा भला चाहा। परन्तु तुम उपकारियों से प्रेम नहीं करते।

- **80.** और हम ने लूत<sup>[1]</sup> को भेजा। जब उस ने अपनी जाति से कहाः क्या तुम ऐसी निर्लज्जा का काम कर रहे हो जो तुम से पहले संसारवासियों में से किसी ने नहीं किया है?
- 81. तुम स्त्रियों को छोड़ कर कामवासना की पूर्ति के लिये पुरुषों के पास जाते हो? बेल्कि तुम सीमा लांघने वाली जाति<sup>[2]</sup>हो।
- 82. और उस की जाति का उत्तर बस यह था कि इन को अपनी बस्ती से निकाल दो। यह लोग अपने में बड़े पवित्र बन रहे हैं।
- 83. हम ने उसे और उस के परिवार को उस की पत्नी के सिवा बचा लिया. वह पीछे रह जाने वाली थी।
- 84. और हम ने उन पर (पत्थरों) की वर्षा कर दी। तो देखो कि अपराधियों का परिणाम कैसा रहा?

رِسَالَةَ رَبِّيُ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلِكِنُ لَا يُعَبُّونَ

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ آحَدِمِّنَ الْعَلَيْنِينَ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَ ال شَهُودَةُ مِّن دُونِ النِّسَأُءُ ﴿ بَلُ آنْتُمُ قَوْمُ مُّسُرِفُونَ ۞

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنُ قَالُوْآ آخِرِجُو هُمُ مِّنْ قَرْ يَتِكُمُ النَّهُمُ أَنَاسُ تِتَطَقِّرُونَ ﴿

فَأَنْجُيُنَاهُ وَآهُلَهُ إِلَّا امْرَأْتَهُ ﴿ كَانَتُ مِنَ الُغٰيريُنَ ۞

وَأَمْظُرُ نَاعَلَيْهُمْ مَّطُوًّا \* فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُجُرِمِيْنَ اللَّهِ

- 1 लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। और वह जिस जाति के मार्गदर्शन के लिये भेजे गये थे वह उस क्षेत्र में रहती थी जहाँ अब «मृत सागर» स्थित है। उस का नाम भाष्यकारों ने सदूम बताया है।
- 2 लूत अलैहिस्सलाम की जाति ने निर्लज्जा और बालमैथुन की कुरीति बनाई थी जो मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध था। आज रिसर्च से पता चला कि यह विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण है जिस में विशेष कर «एड्स» के रोगों का वर्णन करते हैं। परन्तु आज पश्चिम देश दुबारा उस अध्वकार युग की ओर जा रहे हैं। और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम दे रखा है।

الجزء ٨

85. तथा मद्यन<sup>[1]</sup> की ओर हम ने उस के भाई शुऐब को रसूल बना कर भेजा। उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार का खुला तर्क (प्रमाण) आ गया है। अतः नाप और तौल पुरी करो और लोगों की चीज़ों में कमी न करो। तथा धरती में उस के सुधार के पश्चात् उपद्रव न करो। यही तुम्हारे लिये उत्तम है, यिद तुम ईमान वाले हो।

86. तथा प्रत्येक मार्ग पर लोगों को धमकाने के लिये न बैठो और उन्हें अल्लाह की राह से न रोको जो उस पर ईमान लाये<sup>[2]</sup> हैं। और उसे टेढ़ा न बनाओ, तथा उस समय को याद करो जब तुम थोड़े थे, तो तुम्हें अल्लाह ने अधिक कर दिया। तथा देखों कि उपद्रवियों का परिणाम क्या हुआ?

87. और यदि तुम्हारा एक समुदाय उस पर ईमान लाया है जिस के साथ मैं وَ إِلَى مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُكِيْبًا ۚ قَالَ يَقَوُمِ اعْبُدُوااللّهُ مَالَكُمُ شِنْ اللهِ غَيْرُهُ ۚ قَا جَآءَ تُكُو بَيِّنَهُ أُمِّنَ ثَرَّبِكُمُ فَآوُفُواالْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلِاتَبُحُسُواالنّاسَ اَشْ يَاءُهُمُ وَلاَ تُفْمِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَامُ لِمَاكُوهَا ذلِكُمْ خَيْرُ لَكُوْ إِنْ كُنْ تُومِّوْمِنِيْنَ فَ

وَلاَتَقُعُكُوْ الْحُلِّ صِرَاطٍ ثُوْعِكُوْنَ وَتَصُّدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امَنَ بِهِ وَتَبُغُوْنَهَا عِوَجًا وَاذْكُوْ اَلَا كُنْتُهُوْ قَلِيهُ لَا نَكَ تَرَكُّوْ وَانْظُرُ وَالْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

وَإِنْ كَانَ طَأَيِنُفَةٌ مِّنْكُمُ الْمَنُوا

- 1 मद्यन् एक क़बीले का नाम था। और उसी के नाम पर एक नगर बस गया जो हिजाज़ के उत्तर-पश्चिम तथा फ़लस्तीन के दक्षिण में लाल सागर और अक़बा खाड़ी के किनारे पर रहता था। यह लोग व्यापार करते थे प्राचीन व्यापार राजपथ, लाल सागर के किनारे यमन से मक्का तथा यंबुअ होते हुये सीरिया तक जाता था।
- 2 जैसे मक्का वाले मक्का के बाहर से आने वालों को कुर्आन सुनने से रोका करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जादूगर कह कर आप के पास जाने से रोकते थे। परन्तु उन की एक न चली, और कुर्आन लोगों के दिलों में उतरता और इस्लाम फैलता गया। इस से पता चलता है कि नबियों की शिक्षाओं के साथ उन की जातियों ने एक जैसा व्यवहार किया।

भेजा ग्या हूँ और दूसरा ईमान नहीं लाया है तो तुम धैर्य रखो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे बीच निर्णय कर दे। और वह उत्तम न्याय करने वाला है।

- 88. उस की जाति के प्रमखों ने जिन्हें घमंड था कहा कि है शुऐब! हम तुम को तथा जो तुम्हारे साथ ईमान लाये हैं अपने नगर से अवश्य निकाल देंगे। अथवा तुम सब को हमारे धर्म में अवश्य वापिस आना होगा। (शुऐब) ने कहाः क्या यदि हम उसे दिल से न मानें तो?
- 89. हम ने अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगाया है, यदि तुम्हारे धर्म में इस के पश्चात् वापिस आ गये, जब कि हमें अल्लाह ने उस से मुक्त कर दिया है। और हमारे लिये संभव नहीं कि उस में फिर आ जायें, परन्तु यह कि हमारा पालनहार चाहता हो। हमारा पालनहार प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान में समोये हुये है, अल्लाह ही पर हमारा भरोसा है। हे हमारे पालनहार! हमारे और हमारी जाति के बीच न्याय के साथ निर्णय कर दे। और तू ही उत्तम निर्णयकारी है।
- 90. तथा उस की जाति के काफ़िर प्रमुखों ने कहा कि यदि तुम लोग शुऐब का अनुसरण करोगे तो वस्तुतः तुम लोगों का उस समय नाश हो जायेगा।
- 91. तो उन्हें भूकम्प ने पकड़ लिया फिर भोर हुई तो वे अपने घरों में औंधे पड़े हुये थे।

بِالَّذِي أُرُسِلُتُ بِهِ وَطَأَيْفَةٌ لَّهُ يُؤُمِنُوا فَأَصْبِرُو احتى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَارُ الْحٰكِمِينَ ۞

قَالَ الْمَكُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وُامِنْ قَوْمِهُ كَثْفِرِحَيَّكَ لِنتُعَيْبُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعْكَمِن *ۊٞۯ*ؽؚؾؚؽۜٵۏؘڷؾٷٛۮؙؾٞڣ۬ؠڷؖؾؚؽ۠ٲۊٵڶٳٙۅٙڶٷڴٵٛڮٳۿؚؽؽ<sup>ۿ</sup>

قَدِافْتَرَيْنَاعَلَى اللهِ كَذِبَّاإِنُ عُنْنَا فِي مِكَّتِكُمْ بَعْنَ إِذْ يَظِينَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يُؤْنُ لِنَاكَ نُعُوْدُونُهَا إِلَّا آن يَّشَآ عَاللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شُمُّ عِلْمًا ﴿ عَلَى اللهِ تَوَكَّلُنَا ثُرَّتِنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَتِحِيْنَ ﴿

وَقَالَ الْمَكِزُ الَّذِيْنِيَّ كَفَرُوْامِنْ قَوْمِهِ لَينِ النَّبَعْثُمُّ شُعَيْمًا إِنَّا اللَّهُ إِذَّ النَّخِيرُ وَنَ ٠

فَأَخَنَا تُهُمُّ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمُ

- 92. जिन्होंने शुऐब को झुठलाया (उन की यह दशा हुई कि) मानो कभी उस नगर में बसे ही नहीं थे।
- 93. तो शुऐब उन से विमुख हो गया, तथा कहाः हे मेरी जाति! मैं ने तुम्हें अपने पालनहार के संदेश पहुँचा दिये, तथा तुम्हारा हितकारी रहा। तो काफ़िर जाति (के विनाश) पर कैसे शोक करूँ?
- 94. तथा हम ने जब किसी नगरी में कोई नबी भेजा, तो उस के निवासियों को आपदा, तथा दुख में ग्रस्त कर दिया कि संभवतः वह विन्ती करें।<sup>[1]</sup>
- 95. फिर हम ने आपदा को सुख सुविधा से बदल दिया, यहाँ तक कि जब वह सुखी हो गये, और उन्हों ने कहा कि हमारे पूर्वजों को भी दुख तथा सुख पहुँचता रहा है, तो अकस्मात् हम ने उन्हें पकड़ लिया, और वह समझ नहीं सके।
- 96. और यिद इन नगरों के वासी ईमान लाते, और कुकर्मों से बचे रहते, तो हम उन पर आकाशों तथा धरती की सम्पन्नता के द्वार खोल देते।

الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْاشَّعَيْمًا كَأَنَ لُدُيَّغَنُوا فِيهَا ۚ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْاشَّعَيْمًا كَانُوْاهُمُ الْخَسِرِيْنَ ﴿

ۿٙٷڵؙؙۜۼۘۿؙۿؙۅؙۊؘٵڶڶڨٙۅؙۄؚڵقٙۮٲڹڷۼٛؿؙڴۄؙڔۣڶٮڶؾ ڔٙڽۨٞٷڡٚڡؙؿؙڲؙڴڴڒؙڰؽۜڡٛ۬ڶڵؽۼڶڨٙۅٛۄٟڵڣؚڕٲؽڽٛٞ

ۅؘٵۧٲڝٛڶڬٳ۬ؽ۬ۊؙۯؿۊۭڝٞڹۜؾ۪؆ٳڒؔٲڂؘۮ۫ٮٚۧٲۿڶۿٵ ڽؚڵڹٲ۫ۺٵ؞ٙۅؘالڞۜڗٵ؞ڶػڷۜۿؗۮؠۻۧڗ۠ٷۅڽ۞

ؿٝڴڒێڋڶؽ۬ٵڡؙػٵڹ۩ڛؚۜێؽٙۼٳڬڝۘٮؽؘۜڎؘڂؿ۠؏ۘۿٷٳ ٷؘٞۛٷڵٷ۫ۊػۯؙڡۺٳ؆ٙٷٵڵڞٞڗۜٳٷۅڶۺؾۜڗٵٷػؘۮ۫ڶٮۿڠڕ ؠۼ۫ؾؘڎٞٷۿؙؽؙڒڮؽؿؙٷٷؽ۞

وَلَوْاتَّنَ آهُلَ الْقُرْآى الْمُنْوَا وَاتَّقَوَّ الْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّ بُوُا فَاضَّنْ نَهُمْ بِمَا كَانُوْا بَكْسِبُوْنَ ۞

1 आयत का भावार्थ यह है कि सभी नबी अपनी जाित में पैदा हुये। सब अकेले धर्म का प्रचार करने के लिये आये। और सब का उपदेश एक था कि अल्लाह की वंदना करों उस के सिवा कोई पूज्य नहीं। सब ने सत्कर्म की प्रेरणा दी, और कुकर्म के दुष्परिणाम से सावधान किया। सब का साथ निर्धनों तथा निर्वलों ने दिया। प्रमुखों और बड़ों ने उन का विरोध किया। निर्वयों का विरोध भी उन्हें धमकी तथा दुख़ दे कर किया गया। और सब का परिणाम भी एक प्रकार हुआ, अर्थात उन को अल्लाह की यातना ने घेर लिया। और यही सदा इस संसार में अल्लाह का नियम रहा है।

परन्तु उन्हों ने झुठला दिया। अतः हम ने उन के कर्तूतों के कारण उन्हें (यातना में) घेर लिया।

- 97. तो क्या नगर वासी इस बात से निश्चिन्त हो गये हैं कि उन पर हमारी यातना रातों रात आ जाये, और वह पड़े सो रहे हों?
- 98. अथवा नगरवासी निश्चिन्त हो गये हैं कि हमारी यातना उन पर दिन के समय आ पड़े, और वह खेल रहे हों?
- 99. तो क्या वह अल्लाह के गुप्त उपाय से निश्चिन्त हो गये हैं? तो (याद रखो!) अल्लाह के गुप्त उपाय से नाश होने वाली जाति ही निश्चिन्त होती है।
- 100. तो क्या उन को शिक्षा नहीं मिली जो धरती के वारिस होते हैं उस के अगले वासियों के पश्चात? कि यदि हम चाहें, तो उन के पापों के बदले उन्हें आपदा में ग्रस्त कर दें, और उन के दिलों पर मुहर लगा दें, फिर वह कोई बात ही न सुन सकें।?
- 101. (हे नबी!) यह वह नगर हैं जिन की कथा हम आप को सुना रहे हैं। इन सब के पास उन के रसूल खुले तर्क (प्रमाण) लाये, तो वह ऐसे न थे कि उस (सत्य) पर विश्वास कर लें जिस को वे इस से पूर्व झुठला<sup>[1]</sup> चुके थे। इसी प्रकार अल्लाह काफि़रों

ٵٙڡؘٵڝٙٵۿڵؙٳڵڠؙۯۧؽٲڽٛؾۜٳٛڗؽۿؙۄٛڔۜٵٛۺؙڬٵ ؠۜؽٳؾۧٵۜۊۜۿؙۅڒؘٳؠؙٷؽ۞

ٱۅٙٲڡۣڹؘٲۿڵ۠ٲڷڤ۫ۯٙؽٲڹٛڲٳٛؾؘؽۿؙۄؙڔٵ۠ڛؙٛڬٲڞؙڠؖ ٷۿؙۄؙؾڶؙۼڹٛۏٛؽ۞

> ٳؘۘڡٚٲڝڹٛۅ۠ٳڝػۯٳٮڵٷۧڣڵڒؽٳڡٛؽؙڝػۯٳٮڵۼٳٳؖڒ ٳڷڡۜۊؙڞؙٳڶۼڛۯۅؙؽ۞۫

ٲۅٙڵۄؙؽۿؙٮؚٳڵێۮؽؙؽٙێڔٟڎ۠ۏؙؽٵڵۯۯڞؘڡؚؽ۬ٵۼڡؙؚ ٲۿؙڸۿؘٲٲؽؙڰۅ۫ؽۺؘٵٚٵٛڡؘڹؙٮ۬ۿؙۮ۫ۑؚؽ۠ڎ۠ٷؚۑۿؚڎۧ ۅؘٮٞڟڹۼؙۼڸڠؙٷٛۑۿؚؚۮۏٞٛۿؙڒ<u>ؙٳؽ</u>ؠٞۿٷؿ

تِلْكَ الْقُلْى نَفُصُّ عَكِيْكَ مِنَ اَنْبَالِهَا ۗ وَلَقَانُ جَآءَتُهُ هُوُرُسُلُهُ هُو بِالْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُو الِيُؤُمِنُوا بِمَاكَذَّ بُوامِنَ قَبُلُ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكِفِي مِنَنَ ۞

अर्थात् सत्य का प्रमाण आने से पहले झुठला दिया था उस के पश्चात् भी अपनी हठधर्मी से उसी पर अड़े रहे।

الجزء ٩

के दिलों पर मुहर लगाता है।

- 102. और हम ने उन में अधिक्तर को वचन पर स्थित नहीं पाया[1] तथा हम ने उन में अधिक्तर को अवज्ञाकारी पाया[
- 103. फिर हम ने इन रसूलों के पश्चात् मूसा को अपनी आयतों (चमत्कारों) के साथ फ़िरऔन<sup>[2]</sup> और उस के प्रमुखों के पास भेजा, तो उन्हों ने भी हमारी आयतों के साथ अन्याय किया, तो देखों कि उपद्रवियों का क्या परिणाम हुआ?
- 104. तथा मूसा ने कहाः हे फिरऔन! मैं वास्तव में विश्व के पालनहार का रसूल (संदेश वाहक) हूँ।
- 105. मेरे लिये यही योग्य है कि अल्लाह के विषय में सत्य के अतिरिक्त कोई बात न करूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से खुला प्रमाण लाया हूँ। इस लिये मेरे साथ बनी इस्राईल<sup>[3]</sup> को जाने दे।

ۅؘڡؘٲۅؘۘجَۮؙٮٚٵڵؚؚۘۘڰؙۺؘؚٛۿؚۄؙۺۜؽؙۜۼۿٝٮؚ۪۠ٷڶؚؽؙ ٷۜڿۮؙٮٞٵٞڰ۫ؿڗۿؙڠڶڣ۬ڛۊؚؽڹ۞

ثُوَّرَبَعَثُنَامِنَ)بَعُبِهِمُ قُوْلِمِي بِالْلِتِكَالِلِ فِرْعُوْنَ وَمَكَرْيِهِ فَطَلَمُوْلِبِهَا ۚ قَانُظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنِ۞

وَقَالَ مُوْسَى لِفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ مِّنُ رَّبِّ الْعَلِمِينَ ﴿

حَقِيْقُ عَلَىٰ اَنْ لَاَا قُوْلَ عَلَى اللهِ اِلَّا الْحَقَّ قَنُ جِئْتُكُمْ بِبِيِّنَةٍ مِّنْ َ تَّكِمْ فَأَرْسِلُ مَعِىَ بَنِيَ اِمْنَاءِ يُلَ® اِمْنَاءِ يُلَ®

- 1 इस से उस प्रण (वचन) की ओर संकेत है, जो अल्लाह ने सब से «आदि काल» में लिया था कि क्या मैं तुम्हारा पालनहार (पूज्य) नहीं हूँ? तो सब ने इसे स्वीकार किया था। (देखियेः सूरह आराफ़, आयत, 172)
- 2 मिस्र के शासकों की उपाधि फ़िरऔन होती थी। यह ईसा पूर्व डेढ़ हजा़र वर्ष की बात है। उन का राज्य शाम से लीबिया तथा हब्शा तक था। फ़िरऔन अपने को सब से बड़ा पूज्य मानता था और लोग भी उस की पूजा करते थे। उस की ओर अल्लाह ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को एक अल्लाह की इबादत का संदेश देकर भेजा कि पूज्य तो केवल अल्लाह है उस के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं।
- 3 बनी इस्राईल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के युग में मिस्र आये थे। तथा चार सौ वर्ष का युग बड़े आदर के साथ व्यतीत किया। फिर उन के कुकर्मों के कारण फ़िरऔन

الجزء ٩

106. उस ने कहाः यदि तुम कोई प्रमाण (चमत्कार) लाये हो तो उसे प्रस्तुत करो यदि तुम सच्चे हो।

107. फिर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी. तो अकस्मात् वह एक अजगर बन गई।

108. और अपना हाथ (जैब से) निकाला तो वह देखने वालों के लिये चमक रहा था।

109. फिरऔन की जाति के प्रमुखों ने कहाः वास्तव में यह बडा दक्ष जादगर है।

110. वह तुम्हें तुम्हारे देश से निकालना चाहता है। तो अब क्या आदेश दे रहे हो?

111. सब ने कहाः उस को और उस के भाई (हारून) को अभी छोड़ दो, और नगरों में एकत्र करने के लिये हरकारे भेजो।

112. जो प्रत्येक दक्ष जादूगरों को तुम्हारे पास लायें।

113. और जादूगर फ़िरऔन के पास आ गये। उन्हों ने कहाः हमें निश्चय प्रस्कार मिलेगा, यदि हम ही विजयी हो गये तो?

114. फ़िरऔन ने कहाः हाँ। और तुम मेरे समीपवर्तियों में से भी हो जाओगे।

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِإِيَةٍ فَانْتِ بِهَآلِنَ كُنْتَ مِنَ الصّدِقينن ٠

فَالُقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تُعْبَانٌ مُّبِينٌ ٥

وَّنَزَعَ بِكَ لَا فَإِذَا هِيَ يَيْضَاءُ لِلنَّظِرِيْنَ ٥

قَالَ الْمَكَاثُمِنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰنَ السَّاحِرُ عَلْمُ۞

يُّرِيدُانَ يُخْرِجَكُونِّنَ ارْضِكُو قَمَاذَا

قَالُوُّ الْرُجِهُ وَاَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمُكَايِّنِ

يَأْتُولُو بِكُلِّ سُحِرِعَلِيُمِ ﴿

وَجَاءُ السَّحَرِةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْآلِتَ لِنَالِكُوْرًا إِنَّ كُنَّا نَحُنُ الْغِلِيثِينَ ١

قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُوْلَمِنَ الْمُقَرِّيثِنَ®

और उस की जाति ने उन को अपना दास बना लिया। जिस के कारण मूसा (अलैहिस्सलाम) ने बनी इसाईल को मुक्त करने की माँग की। (इब्ने कसीर)

115. जादूगरों ने कहाः हे मूसा! तुम (पहले) फेंकोगे. या हमें फेंकना होगा?

116. मूसा ने कहाः तुम्हीं फेंको। तो उन्हों ने जब (रस्सियाँ) फेंकी, तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया, और उन्हें भयभीत कर दिया। और बहुत बड़ा जादू कर दिखाया।

117. तो हम ने मुसा को वह्यी की, कि अपनी लाठी फेंको। और वह अकस्मात् झुठे इन्द्रजाल को निगलने लगी।

118. अतः सत्य सिद्ध हो गया, और उन का बनाया मंत्र-तंत्र व्यर्थ हो कर[1] रह गया।

119. अन्ततः वह पराजित कर दिये गये. और तुच्छ तथा अपमानित हो कर रह गये।

120. तथा सभी जादूगर (मूसा का सत्य) देख कर सज्दे में गिर गये।

121. उन्हों ने कहाः हम विश्व के पालनहार पर ईमान लाये।

122. जो मुसा तथा हारून का पालनहार है।

123. फिरऔन ने कहाः इस से पहले कि मैं तुम्हें अनुमति दूँ तुम उस पर ईमान ले आये? वास्तव में यह षड्यंत्र है जिसे तुम ने नगर में रचा है, ताकि उस के निवासियों को उस से निकाल दो! तो शीघ्र ही तुम्हें इस

قَالُوْالِيُمُوْسَى إِمَّاآنَ تُلْقِي وَلِمَّاآنَ تَكُوْنَ خَنْ الْمُلْقِينَ

قَالَ الْقُوا ۚ فَلَكَّ الْقَوْاسَحَرُ وْ اَاعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُو بِسَحْرِعَظِيُونَ

وَآوْحَيْنَآالِلْمُولِسَى آنَ أَلِي عَصَالاً فَإِذَاهِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطِلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ﴿

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغِرِيْنَ اللهَ

وَ الْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ﴿

قَالُوْآامَتَّابِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ ﴿

رَبِّ مُولِي وَهِلُ وَنَ ﴿

قَالَ فِرْعَونُ المَنْتُوْبِ قَبْلَ أَنُ اذَنَ لَكُوْ إِنَّ هٰذَالَمُكُرُّمُّكُوْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْوِجُوا مِنْهَا آهُلَهَا فَسَوْفَ تَعُلُمُونَ ٩

1 कुर्आन ने अब से तेरह सौ वर्ष पहले यह घोषणा कर दी थी कि जादू तथा मॅत्र-तंत्र निर्मूल हैं।

(के परिणाम) का ज्ञान हो जायेगा।

- 124. मैं अवश्य तुम्हारे हाथ तथा पाँव विपरीत दिशाओं से काट दूँगा, फिर तुम सभी को फाँसी पर लटका दूँगा।
- 125. उन्हों ने कहाः हमें अपने पालनहार ही की ओर प्रत्येक दशा में जाना है।
- 126. तू हम से इसी बात का तो बदला ले रहा है कि हमारे पास हमारे पालनहार की आयतें (निशानियाँ) आ गईं? तो हम उन पर ईमान ला चुके हैं। हे हमारे पालनहार! हम पर धैर्य (की धारा) उँडेल दे! और हमें इस दशा में (संसार से) उठा कि तेरे आज्ञाकारी रहें।
- 127. और फ़िरऔन की जाति के प्रमुखों ने (उस से) कहाः क्या तुम मूसा और उस की जाति को छोड़ दोगे कि देश में विद्रोह करें, तथा तुम को और तुम्हारे पूज्यों<sup>[1]</sup> को छोड़ दें? उस ने कहाः हम उन के पुत्रों को बध कर देंगे, और उन की स्त्रियों को जीवित रहने देंगे, हम उन पर दबाव रखते हैं।
- 128. मूसा ने अपनी जाति से कहाः अल्लाह से सहायता माँगो, और सहन करो, वास्तव में धरती अल्लाह की है, वह

ڵۯؙڡٞڟۣعٙؾۜٲؽڔؗڲؽؙۄؙۅٙٲڔؙۻؙڵػؙۄؙڝؚٞؽڿڵٳڣٟؾؙٛۊ ڵۯؙڞٙڵؠٙٮۜٛڴۉٲجٛؠؘڮؿؘؿ

قَالُوْآاِتَآاِلَ رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿

وَمَاتَنُقِمُ مِثَّالِالْاَآنَ امَثَا بِالِيْتِ رَسِّنَالَمَّا جَاءَتُنَا رُبَّنَا اَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابُرًا وَتَوَقَّنَا مُسُلِمِيْنَ ﴿

وَقَالَ الْمَلَامُنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَةَ لِيُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ ابْنُآءَهُ وَشَـُدَةُ نِسَآءَهُمُ ۚ وَالنَّا فَوْقَهُمُ تَٰ هِرُونَ ۞

قَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَاصْبِرُوُا ۗ إِنَّ الْأِسْ صَ بِلْأَوْ يُوْرِثُهُا مَنْ يَّشَأَ فِمِنْ

ग कुछ भाष्यकारों ने लिखा है कि मिस्री अनेक देवताओं की पूजा करते थे। जिन में सब से बड़ा देवताः सूर्य था। जिसे «रूअ», कहते थे। और राजा को उसी का अवतार मानते थे, और उस की पूजा, और उस के लिये सज्दा करते थे जिस प्रकार अल्लाह के लिये सज्दा किया जाता है।

अपने भक्तों में से जिसे चाहे उस का वारिस (उत्तराधिकारी) बना देता है। और अन्त उन्हीं के लिये है जो आज्ञाकारी हों।

- 129. उन्हों ने कहाः हम तुम्हारे आने से पहले भी सताये गये और तुम्हारे आने के पश्चात् भी (सतायें जा रहे हैं)! मुसा ने कहाः समीप है कि तुम्हारा पालनहार तुम्हारे शत्रु का विनाश कर दे, और तुम्हें देश में अधिकारी बना दे। फिर देखे कि तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं।
- 130. और हम ने फ़िरऔन की जाति को अकालों तथा उपज की कमी में ग्रस्त कर दिया ताकि वह सावधान हो जायें।
- 131. तो जब उन पर सम्पन्नता आती तो कहते कि हम इस के योग्य हैं। और जब अकाल पड़ता, तो मूसा और उस के साथियों से बुरा सगुन लेते। सुन लो! उन का बुरा सगुन तो अल्लाह के पास<sup>[1]</sup> था, परॅन्तु अधिक्तर लोग इस का ज्ञान नहीं रखते।
- 132. और उन्हों ने कहाः तू हम पर जाद करने के लिये कोई भी आयत (चमत्कार) ले आये तो हम तेरा विश्वास करने वाले नहीं हैं।

عِبَادِهِ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

قَالُوْٓاأُوۡذِ يُنَامِنُ قَبُلِ آنُ تَأْتِينَا وَمِنَ بَعُدِ مَاجِئْتَنَا ۚ قَالَ عَلَى رَبُّكُو ٓ أَنْ يُهُلِكُ عَدُّوكُمُ وَيَسُتَخُلِفَ كُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيفَ

وَلَقَ مُ اَخَٰذُ نَآ اللَّهِ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِينَ وَنَفَةُ مِّنَ التَّهَرُاتِ لَعَالَّهُ وَيَنَّ كُوُّونَ،

فَإِذَاجِاءَتُهُ والْحَسَنَةُ قَالُوالْنَاهُ إِنَّ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سِيِّعَةُ يَطَّيِّرُوْ البِمُوْسَى وَمَنْ مَّعَهُ ۖ الْ اتَّمَا ظَيْرُهُمُ وَعِنْكَ اللهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ

وَ قَالُواْ مَهُمَا تَأْيُتِنَا بِهِ مِنَ ايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا نَهَا غَنَ الْكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿

<sup>1</sup> अर्थात अल्लाह ने प्रत्येक दशा के लिये एक नियम बना दिया है जिस के अनुसार कर्मों के परिणाम सामने आते हैं चाहे वह अशुभ हों या न हों सब अल्लाह के निर्धारित नियमअनुसार होते हैं।

133. अन्ततः हम ने उन पर तूफ़ान (उग्र वर्षा) तथा टिड्डी दल और जुअँ एवं मेढक और रक्त की वर्षा भेजी। अलग अलग निशानियाँ, फिर भी उन्हों ने अभिमान किया. और वह थी ही अपराधी जाति।

134. और जब उन पर यातना आ पड़ी तो उन्हों ने कहाः हे मूसा! तू अपने पालनहार से उस वचन के कारण जो उस ने तुझे दिया है, हमारे लिये प्रार्थना कर। यदि तू ने (अपनी प्रार्थना से) हम से यातना दूर कर दी तो हम अवश्य तेरा विश्वास कर लेंगे, और बनी इस्राईल को तेरे साथ जाने की अनुमित दे देंगे।

135. फिर जब हम ने एक विशेष समय तक के लिये उन से यातना दूर कर दी जिस तक उन्हें पहुँचना था, तो अकस्मात् वह वचन भंग करने लगे।

136. अन्ततः हम ने उन से बदला लिया और उन्हें सागर में डुबो दिया इस कारण कि उन्हों ने हमारी आयतों (निशानियों) को झुठला दिया और उन से निश्चेत हों गये थे। उन के धैर्य रखने के कारण, तथा हम ने उसे ध्वस्त कर दिया जो फिरऔन और उस की जाति कलाकारी कर रही थी. और जो बेलैं छप्परों पर चढा रही थीं।[1]

137. और हम ने उस जाति (बनी

فَأْرُسُلْنَاعَلَيْهُمُ الطُّوْ فَأَنَّ وَالْجَوَادَ وَالْقُبَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ النِّتِ مُفَصَّلَتٍ ۖ فَأَسْتَكُمْرُوا وكَانُو اقَوْمًا مُّجُرِمِينَ •

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ قَالُوا لِيبُوسَى ادْعُ لَنَا رَتَكِ بِهَا عَهِدَ عِنْدَاكَ ۖ لَإِنْ كَنَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَلَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنْشِلَ مَعَكَ بَنِيْ ٳڛۘڗٳٷؽڶۿ

فَلَيّا كَتَفْنَا عَنُهُمُ الرَّجْزَالِيّ آجَلِ هُمُ بلِغُو لا إِذَاهُ مُ يَنْكُنُونَ ١٠

فَانُتَقَمُنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقُنْهُمُ فِي الْيُحِرِّيَأَتَّهُمُ كَذَّبُوا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْ اعَنْهَا غَفِلْيُنَ ﴿

وَ اَوْرَتُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوْ الْيُنتَضَعَفُوْر

1 अर्थातः उन के ऊँचे ऊँचे भवन, तथा सुन्दर बाग़ बग़ीचे।

इस्राईल) को जो निर्बल समझे जा रहे थे धरती (शाम देश) के पश्चिमों तथा पर्वों का जिस में हम ने बरकत दी थीं अधिकारी बना दिया। और (इस प्रकार हे नबी!) आप के पालनहार का शुभ वचन बनी इस्राईल के लिये पुरा हो गया, उन के धैर्य रखने के कारण. तथा हम ने उसे ध्वस्त कर दिया जो फिरऔन और उस की जाति कलाकारी कर रही थी, और जो बेलैं छप्परों पर चढा रहे थे।[1]

- 138. और बनी इस्राईल को हम ने सागर पार करा दिया, तो वह एक जाति के पास से हो कर गये जो अपनी मूर्तियों की पूजा कर रही थी, उन्हों ने कहाः हे मुसा! हमारे लिये वैसा ही एक पूज्य बना दीजिये जैसे उन के पूज्य हैं। मूसा ने कहाः वास्तव में तुम अज्ञान जाति हो।
- 139. यह लोग जिस रीति में हैं उसे नाश हो जाना है, और वह जो कुछ कर रहे हैं सर्वथा असत्य है।
- 140. मुसा ने कहाः क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिये कोई दूसरा पूज्य निर्धारित करूँ जब कि उस ने तुम्हें सारे संसारों के वासियों पर प्रधानता दी है?
- 141. तथा उस समय को याद करो, जब हम ने तुम्हें फ़िरऔन की जाति से बचाया। वह तुम्हें घोर यातना दे रहे

مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّكِتُى ٰبِرَكُنَا فِيْهَأَ وتَتَتَّ كِلمَتُ رَبِّكَ الْحُسُنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بْلَ لَهُ بِمَاصَكُورُوا وَدَمَّرُنَّا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوالِعُوسُونَ ١

وَجُوزُنَا بِبَنِيُ إِسْرَاءِ يُلَ الْبَحْرُ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِر يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لِهُمْ ۚ قَالُوْ الْمُوسَى اجْعَلْ تَنَأَالُهَا كَمَالَهُ مُ الْهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ

اِتَ هَوُلَا مُنَكِّرُمَّا هُـهُ فِيْهِ وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْا نعبكون ا

قَالَ اَغَيْرَ اللهِ اَبْغِيكُهُ إِللَّا قَهُو فَضَّلَكُمُ عَلَى ا العُلْمِينَ®

وَإِذْ اَنْجَيْنِكُمْ مِينَ إِلْ فِوْعُونَ بِيَوْمُونَكُمْ وَيْرُ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءُكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

<sup>1</sup> अर्थातः उन के ऊँचे ऊँचे भवन, तथा सुन्दर बाग़ बग़ीचे।

थे। तुम्हारे पुत्रों को बध कर रहे थे, और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रख रहे थे। और इस में तुम्हारे पालनहार की ओर से भारी परीक्षा थी।

142. और हम ने मूसा को तीस रातों का वचन<sup>[1]</sup> दिया। और उस की पूर्ति दस रातों से कर दी। तो तेरे पालनहार की निर्धारित अवधि चालीस रात पूरी हो गयी। तथा मूसा ने अपने भाई हारून से कहाः तुम मेरी जाति में मेरा प्रतिनिधि रहना तथा सुधार करते रहना, और उपद्रवकारियों की नीति न अपनाना।

143. और जब मूसा हमारे निर्धारित समय पर आ गया. और उस के पालनहार ने उस से बात की. तो उस ने कहाः हे मेरे पालनहार! मेरे लिये अपने आप को दिखा दे ताकि मैं तेरा दर्शन कर लूँ। अल्लाह ने कहाः तू मेरा दर्शन नहीं कर सकेगा। परन्तु इस पर्वत की ओर देख। यदि वह अपने स्थान पर स्थिर रह गया तो तू मेरा दर्शन कर सकेगा। फिर जब उस का पालनहार पर्वत की ओर प्रकाशित हुआ तो उसे चूर-चूर कर दिया। और मुसा निश्चेत हो कर गिर गया। और जब चेतना में आया, तो उस ने कहाः तू पवित्र है! मैं तुझ से क्षमा माँगतो हूँ। तथा मैं सर्वे

ڛٚٲٷٛڎۅ۬ؽ۬ۮڸڴۄٛؠڰٷۺؖڽڗؾڲؚٛۄٛۼڟؚؽڠؙ

وَوْعَدُنَامُوْسَى تَلْتِيْنَ لَيْلَةَ وَّالْمُمُنْهَا يِعَشُرِ وَنَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالُ مُوْسَى لِلْخِيْتِ الْمُرُونَ اخْلُفُنِى فِي قَوْمِي وَاصُلِحُ وَلاَتَ تَبِعُ سَدِيْل الْمُفْسِدِيْنَ

وَلَتَّاجَآءُمُوْسَ لِمِيْقَاتِنَا وَكُلْمَهُ وَيُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ آرِنْ اَنْفُرْ اِلَّذِكَ قَالَ لَنْ تَرَامِنْ وَلِكِن انْظُرُ إِلَى الْجَبِّلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَمَوْقَ تَرْلِيْنَ ۚ فَكَتَّا تَجَلَّى مَنُّهُ لِلْجَبِّلِ جَعَلَهُ دَكُّا وَحَرَّ مُوسَى صَعَقَّا فَكَتَّا أَفَا يَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَ آنَا آوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

अर्थात तूर पर्वत पर आकर अल्लाह की इबादत करने और धर्मविधान प्रदान करने के लिये।

प्रथम[1] ईमान लाने वालों में से हाँ

- 144. अल्लाह ने कहाः हे मूसा! मैं ने तुझे लोगों पर प्रधानता दे कर अपने संदेशों तथा अपने वार्तालाप द्वारा निर्वाचित कर लिया है। अतः जो कुछ तुझे प्रदान किया है उसे ग्रहण कर लें, और कृतज्ञों में हो जा।
- 145. और हम ने उस के लिये तिख्तयों पर (धर्म के) प्रत्येक विषय के लिये निर्देश और प्रत्येक बात का विवरण लिख दिया। (तथा कहा कि) इसे दृढ़ता से पकड़ लो, और अपनी जाति को आदेश दो कि उस के उत्तम निर्देशों का पालन करें। और मैं तुम्हें अवज्ञाकारियों का घर दिखा दुँगा।
- **146.** मैं उन्हें<sup>[2]</sup> अपनी आयतों (निशानियों) से फेर<sup>[3]</sup> दूँगा जो धरती में अवैध अभिमान करते हैं। और यदि वह प्रत्येक आयत (निशानी) देख लें तब भी उस पर ईमान नहीं लायेंगे। और यदि वह सुपथ देखेंगे तो उसे नहीं अपनायेंगे। और यदि कुपथ देख लें तो उसे अपना लेंगे। यह इस कारण कि

قَالَ يُمُوْسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِي وَ بِكَلَامِي ﴿ فَحُنْ مَا النَّيْدُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّيكِرِينَ @

وَكَتَبْنَالَهُ فِي الْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلُو لِكُلِّ شَيُّ فَخُنْهُ هَا بِقُوّةٍ وَامْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَالِإَحْسَنِهَا سَأُولِكُمُّودَارَ الفسقائن 🚳

سَأَصُرِفُ عَنَ النِّي الَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوُا كُلَّ الِيةٍ لَا بُؤْمِنُوْ ابِهَا وَإِنْ تَرَوُ اسَيِيلَ الرَّشُولِ التَّخِفُوهُ سَبِيلُا وَإِنْ تَرَوُاسَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِنُولُا سَبِيُلا وزلِكَ بِأَنَّهُ مُرَكَّنَّ بُوْا بِالْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غِفِلْتُنَ ٣

- 1 इस से प्रत्यक्ष हुआ कि कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुये अल्लाह को नहीं देख सकता और जो ऐसा कहते हैं वह शैतान के बहकावे में हैं। परन्तु सहीह हदीस से सिद्ध होता है कि आखिरत में ईमान वाले अल्लाह का दर्शन करेंगे।
- 2 अर्थात तुम्हें उन पर विजय दुँगा जो अवैज्ञाकारी हैं, जैसे उस समय की अमालिका इत्यादि जातियों पर।
- 3 अर्थात जो जान बूझ कर अवैज्ञा करेगा अल्लाह का नियम यही है कि वह तर्कों तथा प्रकाशों से प्रभावित होने की योग्यता खो देगा। इस का यह अर्थ नहीं कि अल्लाह किसी को अकारण कुपथ पर बाध्य कर देता है।

उन्हों ने हमारी आयतों (निशानियों) को झुठला दिया, और उन से निश्चेत रहे।

- 147. और जिन लोगों ने हमारी आयतों, तथा परलोक (में हम से) मिलने को झुठला दिया, उन्हीं के कर्म व्यर्थ हो गये, और उन्हें उसी का बदला मिलेगा, जो कुकर्म वह कर रहे थे।
- 148. और मूसा की जाति ने उस के (पर्वत पर जाने के) पश्चात् अपने आभूषणों से एक बछड़े की मूर्ति बना ली, जिस से गाय के डकारने के समान ध्विन निकलती थी। क्या उन्हों ने यह नहीं सोचा कि न तो वह उन से बात<sup>[1]</sup> करता है और निकसी प्रकार का मार्गदर्शन देता है? उन्हों ने उसे बना लिया, तथा वे अत्याचारी थे।
- 149. और जब वह (अपने किये पर) लिजित हुये और समझ गये कि वह कुपथ हो गये हैं, तो कहने लगेः यदि हमारे पालनहार ने हम पर दया नहीं की, और हमें क्षमा नहीं किया, तो हम अवश्य विनाशों में हो जायेंगे।
- 150. और जब मूसा अपनी जाति की ओर क्रोध तथा दुःख से भरा हुआ वापिस आया तो उस ने कहाः तुम ने मेरे

ۅؘٲڷڒڹؽڹؘػڰٛڹؙٷٳڽٳڶێڹٵۅؘڸڨآؖ؞ٛٵڵۣٚٚٚڿڔؘۊ حَبِطَتٛٳڠۘؠؘٵڵۿؙڎ۫ڗۿڶؙؽؙۻٛڒؘۅٛڹٳڷڒڡؘٵػٲٮٛٛٷٳ ڽۼٮؙۮؙۏؽۿ

ۅؘٲڠؘۜڬؘۊؘۅ۫ڡؙٛڡؙٷڛؽ؈۫ڹٛؠڡ۫ڽ؋؈ٛٷٟؾۣۿؚؖ ۼؚۻڰڒۻۘٮػٵڷٷڿٛٷٳ۠ڟؚڶۮؘؾٷٵٲڰٷڒ ؿؙڮڵؠۿٷٷڬڒؽۿۮڽڣۣڂڛؚۜؽڵۘڒٵڠۜڬڽؙؙۉٷ ٷػٲٮؙٛٷٵڟؚڸؠؽڹ۞

وَكَمَّا سُقِطَ فِنَّا يَدِيفِهُ وَرَاوَا أَهُمُّ قَدُ ضَنُوًا "قَالُوْالَينُ لَهُ يَرْحَمُنَادَتُبَّا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿

ۅؘڵ؆ۜٳڔؘۼۘۼؖمُوْسَى إلى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ آسِفًا ۗ قَالَ بِنْسَهَا خَلَفْتُمُوْ نِ مُنْ بَعْدِي مُ ٱعِجْلُتُوْ ٱمُرَ

अर्थात उस से एक ही प्रकार की ध्विन कयों निकलती है। बाबिल और मिस्र में भी प्राचीन युग में गाय-बैल की पूजा हो रही थी। और यिद बाबिल की सभ्यता को प्राचीन मान लिया जाये तो यह विचार दूसरे देशों में वहीं से फैला होगा। पश्चात् मेरा बहुत बुरा प्रतिनिधित्व किया। क्या तुम अपने पालनहार की आज्ञा से पहले ही जल्दी कर<sup>[1]</sup> गये। तथा उस ने लेख तिख्तियाँ डाल दीं, तथा अपने भाई (हारून) का सिर पकड़ के अपनी ओर खींचने लगा। उस ने कहाः हे मेरे माँ जाये भाई! लोगों ने मुझे निर्बल समझ लिया तथा समीप था कि वे मुझे मार डालें। अतः तू शत्रुओं को मुझ पर हँसने का अवसर न दे। मुझे अत्याचारियों का साथी न बना।

- 151. मूसा ने कहा:[2] हे मेरे पालनहार! मुझे तथा मेरे भाई को क्षमा कर दे। और हमें अपनी दया में प्रवेश दे। और तू ही सब दयाकारियों से अधिक दयाशील है।
- 152. जिन लोगों ने बछड़े को पूज्य बनाया उन पर उन के पालनहार का प्रकोप आयेगा और वे संसारिक जीवन में अपमानित होंगे। और इसी प्रकार हम झूठ घड़ने वालों को दण्ड देते हैं।
- 153. और जिन लोगों ने दुष्कर्म किया, फिर उस के पश्चात् क्षमा माँग ली, और ईमान लाये, तो वास्तव में तेरा पालनहार अति क्षमाशील दयावान् है।
- 154. फिर जब मूसा का क्रोध शान्त हो गया तो उस ने लेख तिष्टितयाँ उठा

رَسِّكُوْءُوَالْقَى الْأَلْوَاحَ وَاَخَذَيْرَاشِ اَخِيْءِ يَجُرُّهُ الْيُكُوْ قَالَ ابْنَ اُمَّ إِنَّ الْقَوْمُرَاسُتَضْعَفُوْنُ وَكَادُوْالِقَتْنُاوْنَئِنَ ثَلَاتُثْثِثْ ِنِنَ الْأَمْدَاءَوَلَا يَجْعَلَيْنُمُمَ الْقَوْمُ الطَّلِمِيْنَ⊚

قَالَ رَبِّاغُفْرِ لِى وَلِاَئِنَى وَالْمُغِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ ۖ وَٱنْتَ ٱرْحُحُوالرِّعِيدُينَ۞

ٳڽۜٲڷڹؚؽؽٵؾٛٮؘٛۯ۠ٵڶڡۣڂٛڶ؊ؽٮؘٵڷۿؙؙۮۼؘڞؘڮۨۺٟڽٙ ڗۜؠۣۨۿؚۄۘۅؘۮؚڷۊؙ۠ڧؚٱڶڿڸۅ۬ۊڶڷؙٮؗؽ۬ٲ۫ٷػٮ۬ٳڮؘۼؚٛۯؚؽ ٲٮؙٛڡٛ۫ؾٙڗۣؽؘ۞

وَالَّذِيْنَ عَلُواالسَّيِّ الِت ثُوَّ تَابُوا مِنَ بَعُرِهَا وَامْنُوُّ الِنَّ رَبِّكِ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرُ رَّحِيْهُ ﴿

وَلَتَّاسَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْعَضَبُ اَخَذَا الْأَلُواحَ ۗ

- 1 अर्थात मेरे आने की प्रतीक्षा नहीं की।
- 2 अर्थात जब यह सिद्ध हो गया कि मेरा भाई निर्दोष है।

लीं, और उस के लिखे आदेशों में मार्गदर्शन तथा दया थी उन लोगों के लिये जो अपने पालनहार से ही डरते हों।

155. और मुसा ने हमारे निर्धारित<sup>[1]</sup> समय के लिये अपनी जाति के सत्तर व्यक्तियों को चुन लिया। और जब उन्हें भुकम्प ने घेर[2] लिया तो मूसा ने कहाः हे मेरे पालनहार! यदि तू चाहता तो इन सब का इस से पहले ही विनाश कर देता. और मेरा भी। क्या तू हमारा उस कुकर्म के कारण नाश कर देगा जो हम में से कुछ निर्बोध कर गये? यह[3] तेरी ओर से केवल एक परीक्षा थी। तु जिसे चाहे उस के द्वारा कुपथ कर दे, और जिसे चाहे सुपथ दर्शा दे। तू ही हमारा संरक्षक है, अतः हमारे पापों को क्षमा कर दे। और हम पर दया कर, तू सर्वोत्तम क्षमावान् है।

156. और हमारे लिये इस संसार में भलाई लिख दे तथा परलोक में भी, हम तेरी ओर लौट आये। उस (अल्लाह) ने कहाः मैं अपनी यातना जिसे चाहता हूँ देता हूँ। और मेरी दया प्रत्येक चीज़ को समोये हुये

ٷؽ۬ؽؙڂڿؠٙٵۿڴؽۊۜڗڂؠڐؙڷؚڷڐڽؽؘۿؙۅؙڸڒؾؚۿؚۄۛ ٮڒؚۿڹؙۉؽ۞

وَاخْتَارُمُوْسَى قَوْمَهُ سُبْعِيْنَ رَجُلَّالِيْيَقَاتِنَا " فَلَمَّااَخَنَاتُمُ التَّغِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَا هُلَكُنْهُهُ مِنْ قَبُلُ وَاتَّانَ أَتُهُلِكُنَا بِمافَعَلَ السُّفَهَا وُمِنَّا أَنْ هِيَ اللّافِتُنَنَّكَ تَضِّلُ بِهَامَنُ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنَ تَشَاءُ الْخَفِرِيْنَ " الْخَفِرِيْنَ" الْخَفِرِيْنَ

وَاكْتُبُ لَكَافِي هَٰذِهِ النُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ إِنَّاهُ نُ نَّالِلَيْكُ قَالَ عَنَا بِنَّ اُصِيبُ بِهٖ مَنُ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيُ وَسِعَتُ كُلَّ شَيُّ هَمَاكُنَّنُهُ لِلَّاذِينَ يَتَقَوْنَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمُ بِالْنِتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ

अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया था कि वह तूर पर्वत के पास बछड़े की पूजा से क्षमा याचना के लिये कुछ लोगों को लायें। (इब्ने कसीर)

<sup>2</sup> जब वह उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने यह माँग की कि हम को हमारी आँखों से अल्लाह को दिखा दे। अन्यथा हम तेरा विश्वास नहीं करेंगे। उस समय उन पर भूकम्प आया। (इब्ने कसीर)

<sup>3</sup> अर्थात बछड़े की पूजाl

है। मैं उसे उन लोगों के लिये लिख दुँगा जो अवैज्ञा से बचेंगे, तथा जेकात देंगे. और जो हमारी आयतों पर ईमान लायेंगे।

157. जो उस रसूल का अनुसरण करेंगे जो उम्मी नबी<sup>[1]</sup> हैं, जिन (के आगमन) का उल्लेख वह अपने पास तौरात तथा इंजील में पाते हैं। जो सदाचार का आदेश देंगे, और दूराचार से रोकेंगे। और उन के लिये स्वच्छ चीजों को हलाल (वैध)तथा मलीन चीजों को हराम (अवैध) करेंगे। और उन से उन के बोझ उतार देंगे. तथा उन बंधनों को खोल देंगे जिन में वे जकड़े हुये होंगे। अतः जो लोग आप पर ईमान लाये और आप का समर्थन किया और आप की सहायता की, तथा उस प्रकाश (कुर्आन) का अनुसरण किया जो आप के साथ उतारा गया. तो वही सफल होंगे।

ٱڭ نِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَيَّ الْأُمِّقَ الَّذِي يَعِدُونَهُ مَّكْتُوْلًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجُيُلِ ٰ يَامُرُهُمُ بِالْمُعَرُّونِ وَيَنْهُ هُوْعَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّلِيّٰبِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْزَغْلَلَ الَّتِيُّ كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ الْمَنْوُابِهِ وَعَزَّمُ وَهُ وَنَصَّرُوهُ وَ التَّبَعُواالنُّورَالَّذِي أُنْزِ لَمَعَةُ الْولْلِكَ هُدُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

158. (हे नबी!) आप लोगों से कह दें कि

قُلْ يَائِيُّهُا التَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ الْمُكُمُّ

- 1 अर्थात बनी इस्राईल से नहीं। इस से अभिप्राय अन्तिम् नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, जिन के आगमन की भविष्यवाणी तौरात, इंजील तथा दूसरे धर्म शास्त्रों में पाई जाती है। यहाँ पर आप की तीन विशेषताओं की चर्चा की गयी हैः
  - 1. आप सदाचार का आदेश देंगे तथा दुराचार से रोकेंगे।
  - 2. स्वच्छ चीजों के प्रयोग को उचित तथा मलीन चीजों के प्रयोग को अनुचित घोषित करेंगे।
  - 3. अहले किताब जिन कड़े धार्मिक नियमों के बोझ तले दबे हुये थे उन्हें उन से मुक्त करेंगे। और सरल इस्लामी धर्मविधान प्रस्तुत करेंगे, और उन के आगमन के पश्चात लोक-परलोक की सफलता आप ही के धर्मविधान के अनुसरण में सीमित होगी।

हे मानव जाति के लोगो! मैं तुम सभी की ओर उस अल्लाह का रसूल हुँ जिस के लिये आकाश तथा धरती का राज्य है। कोई वंदनीय (पूज्य) नहीं है, परन्तु वही, जो जीवन देता तथा मारता है। अतः अल्लाह पर ईमान लाओ, और उस के उस उम्मी नबी पर जो अल्लाह पर और उस की सभी (आदि) पुस्तकों पर ईमान रखते हैं। और उन का अनुसरण करो, ताकि तुम मार्ग दर्शन पा जाओ।[1]

- 159. और मुसा की जाति में एक गिरोह ऐसा भी है जो सत्य पर स्थित है, और उसी के अनुसार निर्णय (न्याय) करता है।
- **160.** और<sup>[2]</sup> हम ने मुसा की जाति के बारह घरानों को बारह समुदायों में विभक्त कर दिया। और हम ने मूसा की ओर वह्यी भेजी, जब उस की जाति ने उस से जल माँगा कि अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो,

جَمِيْعَا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَّهُ إِلَّاهُو يُغِي وَيُرِينُكُ فَامِنُوا بِأَمْلُهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْتِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكِللته وَاتَّبِعُولُا لَعَكَّدُ تَهْتَكُونَ فَنَ

وَمِنْ قَوْمِرُمُوْسَى أُمَّةً يُهَدُّونَ بِالْحَقِّ وَ يَعُبُ لُونَ الْ

وَقَطَّعُنْهُمُ اثَّنَى عَشْرَةَ ٱسْبَاطًا أُمَّمًا " وَ اَوْحَيْنَا ۚ إِلَّىٰ مُوْسَى إِذِ اسْتَسْقُنَّهُ قَوْمُ ۗ آنِ افُيرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْبُجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَثُرَةً عَيْنًا قُلُ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشُورَبَهُمُ ا وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ الْغَمَّامَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ

- 1 इस आयत का भावार्थ यह है कि इस्लाम के नबी किसी विशेष जाति तथा देश के नबी नहीं हैं, प्रलय तक के लिये पूरी मानव जाति के नबी हैं। यह सब को एक अल्लाह की बंदना कराने के लिये आये हैं, जिस के सिवा कोई पूज्य नहीं। आप का चिन्ह अल्लाह पर तथा सब प्राचीन पुस्तकों और निवयों पर ईमान है। आप का अनुसरण करने का अर्थ यह है कि अब उसी प्रकार अल्लाह की पुजा-अराधना करो जैसे आप ने की और बताई है। और आप के लाये हुये धर्म विधान का पालन करो।
- 2 इस से अभिप्राय वह लोग हैं जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के लाये हुये धर्म पर कायम थे और आने वाले नबी की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब वह आये तो . तुरन्त आप पर ईमान लाये, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम इत्यादि।

तो उस से बारह स्रोत उबल पड़े, तथा प्रत्येक समुदाय ने अपने पीने का स्थान जान लिया। और उन पर बादलों की छाँव की, और उन पर मन्न तथा सल्वा उतारा। (हम ने कहा): इन स्वच्छ चीज़ों में से जो हम ने तुम्हें प्रदान की हैं, खाओ। और हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, परन्तु वह स्वयं (अवैज्ञा कर के) अपने प्राणों पर अत्याचार कर रहे थे।

- 161. और जब उन (बनी इसाईल) से कहा गया कि इस नगर (बैतुल मक्दिस) में बस जाओ, और उस में से जहाँ इच्छा हो खाओ, और कहो कि हमें क्षमा कर दे, तथा द्वार में सज्दा करते हुये प्रवेश करो, हम तुम्हारे लिये तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे, और सत्कर्मियों को और अधिक देंगे।
- 162. तो उन में से अत्याचारियों ने उस बात को दूसरी बात से<sup>[1]</sup> बदल दिया जो उन से कही गयी थी। तो हम ने उन पर आकाश से प्रकोप उतार दिया। क्यों कि वह अत्याचार कर रहे थे।
- 163. तथा (हे नबी!) इन से उस नगरी के सम्बंध में प्रश्न करो जो समुद्र (लाल सागर) के समीप थी, जब उस के निवासी सब्त (शनिवार) के

الْمُنَّ وَالسَّلُوٰى ثُلُواْمِنُ كَلِيَّابِ مَا رَنَ قُنْكُمُ وَمَاظَلَمُوُنَا وَلَكِنُ كَانُوًّا اَنْشُنَهُمُ يَظْلِمُونَ®

وَاذْقِلَ لَهُوُ الْسُكُنُوا هَانِ الْقُرْرِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُتُوُ وَقُوْلُوا حِطّة تُوَادُخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا اتَّذُفِورُ لَكُمْ خَطِيْنَ تِبِ كُوْ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

فَبَكَّلَ الَّذِيْنَ طُلَمُوُّا مِنْهُمُ قَوُلَّا غَيْرَ الَّذِي قِيُلَ لَهُمُ فَأَلُسَلُنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ السَّمَا ۚ يِبِمَا كَانْوُا يَظُلِمُونَ ۚ

وَسُّعَلْهُوُ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّــِيْنُ كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحْرِ الْذَيْعَلُ وُنَ فِي السَّبُتِ اذْ تَاتَّيُهِوُ حِيْتَانُهُ وَيُومَ سَبْتِهِ وُشُرَّعًا

और चूतड़ों के बल खिसकते और यह कहते हुये प्रवेश किया कि गेहूँ मिले।
 (सहीह बुख़ारी- 4641)

दिन के विषय में आज्ञा का उल्लंघन<sup>[1]</sup> कर रहे थे, जब उन के पास उन की मछलियाँ उन के सब्त के दिन पानी के ऊपर तैर कर आ जाती थीं और सब्त का दिन न हो तो नहीं आती थीं। इसी प्रकार उन की अवैज्ञा के कारण हम उन की परीक्षा ले रहे थे।

- 164. तथा जब उन में से एक समुदाय ने कहा कि तुम उन्हें क्यों समझा रहे हो जिन्हें अल्लाह (उन की अवज्ञा के कारण) ध्वस्त करने अथवा कड़ा दण्ड देने वाला है? उन्होंने कहाः तुम्हारे पालनहार के समक्ष क्षम्य होने के लिये, और इस आशा में कि वह आज्ञाकारी हो जायें।[2]
- 165. फिर जब उन्होंने जो कुछ उन्हें स्मरण कराया गया, उसे भुला दिया तो हम ने उन लोगों को बचा लिया, जो उन को बुराई से रोक रहे थे, और हम ने अत्याचारियों को कड़ी यातना में उन की अवैज्ञा के कारण घेर लिया।
- 166. फिर जब उन्हों ने उस का उल्लंघन किया जिस से वे रोके गये थे, तो हम ने उन से कहा कि तुच्छ बंदर

ٷٙؽؘۅؙٛ*ػڒڮؽٮ۫*ڽؚؾؙؙۏڬ<sup>ڔ</sup>ڒ؆ؘڷؾ۬ؠۣۼٟؗٷۧػڶڸػ<sup>ڠ</sup> ڹۘڹؙڶۅٛۿؙٶ۫ۑؠٮٵػٲٮؙۅٛٲؽۺؙڠؙۏٛؽ۞

ۅؘٳۮ۫ۊؘڵػؙٲؙڡۜٞڐؗؿٞؿٞۿؙڎڸۄؘٮۼڟۅٛڹۊؘڡؙۄٵٚڵۣڵڎ ڡؙۿڸؚڬۿٷٲۅؙڡٛڡػؚڹٷۿٶؘۮؘٵڲ۠ۺؘؼؽۘٮٵڰؖٲڵؖٷ ڝۼؙؽؚڔڗؘڰۧٳڶڒڗڴؚۭۯۅؘڶۼڰۺؙؾٞڨؙۅٛڹ۞

فَكَتَّالَسُوُ امَا ذُكِّرُو الِهَ اَغْيَنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوِّءِ وَاخَذُنَا الَّذِينَ طَلَمُوْ ابِعَنَ الِهِ بَيِيسٍ بِمَا كَانُوْ ا يَفْسُقُوْنَ ۞

فَلَمَّاعَتُواْ عَنْ مَّا نَهُواْ عَنْهُ ثُلْنَا لَهُوَكُوْنُواْ قِرَدَةً خُسِيْنَ ۞

- 1 क्यों कि उन के लिये यह आदेश था कि शनिवार को मछिलियों का शिकार नहीं करेंगे। अधिकांश भाष्यकारों ने उस नगरी का नाम ईला (ईलात) बताया है जो कुलजुम सागर के किनारे पर आबाद थी।
- 2 आयत में यह संकेत है कि बुराई को रोकने से निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि हो सकता है कि किसी के दिल में बात लग ही जाये, और यदि न भी लगे तो अपना कर्तव्य पूरा हो जायेगा।

भाग - 9

हो जाओ।

167. और याद करो जब आप के पालनहार ने घोषणा कर दी कि वह प्रलय के दिन तक उन (यहूदियों) पर उन्हें प्रभुत्व देता रहेगा जो उन को घोर यातना देते रहेंगें।[1] निःसंदेह आप का पालनहार शीघ्र दण्ड देने वाला है, और वह अति क्षमाशील दयावान् (भी) है।

168. और हम ने उन्हें धरती में कई सम्प्रदायों में विभक्त कर दिया, उन में कुछ सदाचारी थे, और कुछ इस के विपरीत थे। हम ने अच्छाईयों तथा बुराईयों दोनों के द्वारा उन की परीक्षां ली, ताकि वह (कुकर्मों से) रुक जायें।

169. फिर उन के पीछे कुछ ऐसे लोगों ने उन की जगह लीं जो पुस्तक के उत्तराधिकारी हो कर भी तुच्छ संसार का लाभ समेटने लगे। और कहने लगे कि हमें क्षमा कर दिया जायेगा। और यदि उसी के समान उन्हें लाभ हाथ आ जाये तो उसे भी ले लेंगे। क्या उन से पुस्तक का दुढ़ वचन नहीं लिया गया है कि अल्लाह पर सच्च ही बोलेंगे, जब कि पुस्तक में जो कुछ है उस का

وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهُمُ إِلَّى يَوْمِ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْدُ ﴿

فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الكِيتُ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَ االْرُدُنْ وَيَقُولُونَ سَيْغُغَرُلْنَا ۚ وَإِنْ يَّا تِهِمُ عَرَضٌ مِّتُلُهُ يَا خُنُ وُوُ ۗ ٱلْمُ يُؤِخَنُ عَلَيْهِمُ مِّيْتَاقُ الكِيتِ آنُ لَا يَقُوْلُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْ امَا فِنْ إِنَّ وَالنَّاارُ الْأَخِرَةُ خُدِرٌ لِّكُنْ رُنَّ كُنَّوْنَ لِّنَّا فَوْنَ لَّ ٱفَلَاتَعُقَلُونَ<sup>®</sup>

1 यह चेतावनी बनी इस्राईल को बहुत पहले से दी जा रही थी। ईसा (अलैहिस्सलाम) से पूर्व आने वाले निवयों ने बनी ईसाईल को डराया कि अल्लाह की अवैज्ञा से बचों। और स्वयं ईसा ने भी उन को डराया परन्तु वह अपनी अवैज्ञा पर बाक़ी रहे जिस के कारण अल्लाह की यातना ने उन्हें घेर लिया और कई बार बैतुल मक्दिस को उजाड़ा गया, और तौरात जलाई गई।

अध्ययन कर चुके हैं? और परलोक का घर (स्वर्ग) उत्तम है उन के लिये जो अल्लाह से डरते हों। तो क्या वह इतना भी नहीं<sup>[1]</sup> समझते?

- 170. और जो लोग पुस्तक को दृढ़ता से पकड़ते, और नमाज़ की स्थापना करते हैं तो वास्तव में हम सत्कर्मियों का प्रतिफल अकारत् नहीं करते।
- 171. और जब हम ने उन के ऊपर पर्वत को इस प्रकार छा दिया जैसे वह कोई छतरी हो, और उन्हें विश्वास हो गया कि वह उन पर गिर पड़ेगा, (तथा यह आदेश दिया कि) जो (पुस्तक) हम ने तुम्हें प्रदान की है उसे दृढ़ता से थाम लो, तथा उस में जो कुछ है उसे याद रखो, ताकि तुम आज्ञाकारी हो जाओ।
- 172. तथा (वह समय याद करो) जब आप के पालनहार ने आदम के पुत्रों की पीठों से उन की संतित को निकाला, और उन को स्वयं उन पर साक्षी (गवाह) बनायाः क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? सब ने कहाः क्यों नहीं? हम (इस के) साक्षी [2] हैं। ताकि प्रलय के दिन यह न कहो कि हम तो इस से असूचित थे।

ُ وَالَّذِيْنَ يُمَيِّنُّوْنَ بِالْكِتْبِ وَاقَامُواالصَّلْوَةَ إِثَّالُا نُوْمِيُعُ الْمُصُلِحِيْنَ ۞

ۅؘڸۮ۫ؾٚؿؙؾ۬ٵڶؙۼڹۘڶٷؘڡٛۿٷڴٲؿٞٷ۠ڟڰڎٞۊۜڟۘؿ۠ۏؖٳٲڬٞ ۅٙٳۊؠٞٛڔ۠ؠڡۣڂ؞ڂٛۮؙۅؙٳڡٵٙڶؾؽؙڬڵڎؠڣؙٷۜؾٚۊۜٵۮڬۯؙۅٛٳڡٵ ڣۣؽ۬ۅڶػڰڴۯؾؘٮٞٞڠؙٷڹ۞۫

ۅٙٳۮ۬ٲڂؘۮؘڒؿ۠ڮڡؚڹٛڹؽؙٙٵۮػؚڡڹڟ۠ۿۅؙۅۿؚؖؖ ۮؙ؆ۜؾٮۜٙۼۿؙۅۘۅٲۺؙۿۮۿؙۄ۫ٵٚؽٲٮ۫ڤؙڛۿڐٵٞڶٮؙؾؙ ؠؚڗڛؙؙٚۄ۫ٷٵڶۅؙٳڽڵۺٙڣڬٵٵؽؗؾڠؙۅ۫ڶۅؙٳڽۅؙڎٳڶؿؚڸؽٳ ٳؿٵؙڲ۫ٵۼؽۿڶۯؙڂڣۣڸؽؽۨ

- 1 इस आयत में यहूदी विद्वानों की दुर्दशा बताई गयी है कि वह तुच्छ संसारिक लाभ के लिये धर्म में परिवर्तन कर देते थे और अवैध को वैध बना लेते थे। फिर भी उन्हें यह गर्व था कि अल्लाह उन्हें अवश्य क्षमा कर देगा।
- 2 यह उस समय की बात है जब आदम अलैहिस्सलाम की उत्पत्ति के पश्चात् उन की सभी संतान को जो प्रलय तक होगी, उन की आत्माओं से अल्लाह ने अपने पालनहार होने की गवाही ली थी। (इब्ने कसीर)

173. अथवा यह कहो कि हम से पूर्व हमारे पूर्वजों ने शिर्क (मिश्रण) किया और हम उन के पश्चात् उन की संतान थे। तो क्या तू गुमराहों के कर्म के कारण हमारा विनाश<sup>[1]</sup> करेगा?

174. और इसी प्रकार हम आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि लोग (सत्य की ओर) लौट जायें।

175. और उन्हें उस की दशा पढ़ कर सुनायें जिसे हम ने अपनी आयतों (का ज्ञान) दिया, तो वह उस (के खोल से) निकल गया। फिर शैतान उस के पीछे लग गया और वह कुपथों में हो गया।

176. और यदि हम चाहते तो उन
(आयतों) द्वारा उस का पद ऊँचा
कर देते, परन्तु वह माया मोह में
पड़ गया, और अपनी मनमानी
करने लगा। तो उस की दशा उस
कुत्ते के समान हो गयी जिसे हाँको
तब भी जीभ निकाले हाँपता रहे
और छोड़ दो तब भी जीभ निकाले
हाँपता है। यही उपमा है उन लोगों
की जो हमारी आयतों को झुठलाते
हैं। तो आप यह कथायें उन को सुना
दें. संभवतः वह सोच विचार करें।

177. उन की उपमा कितनी बुरी है

ٱٷٙؿۛڡؙٷٛڵٷؘٳڒؠۜؽٵۘۺؘۯڮٳٵٜ؆ٷ۫ؾٵ؈ٛۼۜٮ۠ڷٷ۠ػٵۮ۫ڗؚؾۘۜۛٛٛڐ ڝؚؖؽ۬ڮؘڡؙڔۿؚۻٝؖٳؘڡؘٞۿؙڸڴؙڬٵؠؚؠٙٵڡؘڡؘڶٳڶؠٛؠؙڟؚڵۅ۫ؽۘ۞

وَكُنْ الِكَ نُفُصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ ﴿

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا ٱلَّذِيُ الْيَنْهُ الْيِتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَاَتَنْبَعَهُ السَّيْفُطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُويُنَ®

وَكُوْشِئُنَا لَرَفَعُنْهُ بِهَا وَلِكِنَّةَ اَخْلَدَ اِلَ الْأَرْضِ وَالنَّبِعَهُولُهُ فَمَنَّلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَخْمِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَافَةَ أُوْتَتْمُكُهُ كُلُهَكُ لَالِكَ مَثَلُ الْقَوُمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْ اِيالِيْنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَكَثَّرُونَ ۞

سَاءُمَثَلا إِلْقَوْمُ الَّذِينَ كَنَّ بُوا بِالْيِنَا

अायत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के अस्तित्व तथा एकेश्वरवाद की आस्था सभी मानव का स्वभाविक धर्म है। कोई यह नहीं कह सकता की मैं अपने पूर्वजों की गुमराही से गुमराह हो गया। यह स्वभाविक आन्तरिक आवाज़ है जो कभी दब नहीं सकती। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया! और वे अपने ही ऊपर अत्याचार[1] कर रहे थे।

- 178. जिसे अल्लाह सुपथ कर दे वही सीधी राह पा सकता है। और जिसे कुपथ कर दे<sup>[2]</sup> तो वही लोग असफल हैं।
- 179. और बहुत से जिन्न और मानव को हम ने नरक के लिये पैदा किया है। उन के पास दिल हैं जिन से सोच विचार नहीं करते, तथा उन की आँखें हैं जिन से बुनते नहीं, और कान हैं जिन से सुनते नहीं। वे पशुओं के समान हैं बल्कि उन से भी अधिक कुपथ हैं, यही लोग अचेतना में पड़े हुये हैं।
- 180. और अल्लाह ही के शुभ नाम हैं, अतः उसे उन्हीं के द्वारा पुकारो। और उन्हें छोड दो जो उस के नामों

وَ اَنْفُسُهُمْ كَانُو اِيظُلِمُونَ @

مَنُ يَهُدِاللهُ فَهُوَاللّهُهُتَدِى ۚ وَمَنْ يُنْضُلِلُ فَأُولَلِّكَ هُمُوالْخُسِرُونَ ۞

ۅؘڵڡۜٙۮؙۮؘڒٲ۫ٮٚٵڸجۿؠۜٞٛۄػؿؙؿؙڔٵڞؚڹٵڣڿۣۜڽۜٷٳڵٳۺؗ<sup>؞؞</sup>ٛڵۿۮؙ ڠؙڶۅٛڰ۪ڰڒؽڡٛٛڡٞۿۅؙؽؠۿٵ۫ۏڷۿڎٳۼؽ۠ؿؙڰڒؽؙڝۯۅؙؽ ؠۿٵؘۏڷۿڂۄٳڎٳڽٛڰڮۺٮۼۅٛؽؠۿٵۅؙڶڵ۪ػ ػٵٚۯؙٮ۫ڠٵۄؚؠڵۿؙۄٛٳڡؘڶڷ۠ٳ۠ۏڰٳ۫ۿٵ۠ڶڣٚڡڶۏڽٛؖ

وَلِلهِ الْكِسَدُ اَ الْمُسُلِّ فَادْعُولُولِهَا وَذَرُواالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَيَ السُمَالِيةِ شَيْجُزَونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⊙ يُلْحِدُونَ فَيَ السُمَالِيةِ شَيْجُزَونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⊙

- 1 भाष्यकारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग और प्राचीन युग के कई ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया है जिन का यह उदाहरण हो सकता है। परन्तु आयत का भावार्थ बस इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस में यह अवगुण पाये जाते हों उस की दशा यही होती है, जिस की जीभ से माया मोह के कारण राल टपकती रहती है, और उस की लोभाग्नि कभी नहीं बुझती।
- 2 कुर्आन ने बार बार इस तथ्य को दुहराया है कि मार्गदर्शन के लिये सोच विचार की आवश्यक्ता है। और जो लोग अल्लाह की दी हुई विचार शक्ति से काम नहीं लेते वही सीधी राह नहीं पाते। यही अल्लाह के सुपथ और कुपथ करने का अर्थ है।
- 3 आयत का भावार्थ यह है कि सत्य को प्राप्त करने के दो ही साधन हैं: ध्यान और ज्ञान। ध्यान यह है कि अल्लाह की दी हुयी विचार शक्ति से काम लिया जाये। और ज्ञान यह है कि इस विश्व की व्यवस्था को देखा जाये और निबयों द्वारा प्रस्तुत किये हुये सत्य को सुना जाये, और जो इन दोनों से वंचित हो वह अन्धा बहरा है।

में परिवर्तन<sup>[1]</sup> करते हैं, उन्हें शीघ ही उन के कुकर्मों का कुफल दे दिया जायेगा।

- 181. और उन में से जिन्हें हम ने पैदा किया है, एक समुदाय ऐसा (भी) है, जो सत्य का मार्ग दर्शाता तथा उसी के अनुसार (लोगों के बीच) न्याय करता है।
- 182. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया, हम उन्हें क्रमशः (विनाश तक) ऐसे पहुँचायेंगे कि उन्हें इस का ज्ञान नहीं होगा।
- 183. और उन्हें अवसर देंगे, निश्चय मेरा उपाय बड़ा सुदृढ़ है।
- 184. और क्या उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन का साथी<sup>[2]</sup> तिनक भी पागल नहीं है? वह तो केवल खुले रूप से सचेत करने वाला है।
- 185. क्या उन्हों ने आकाशों तथा धरती के राज्य को और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है, उसे नहीं देखा?<sup>[3]</sup> और (यह भी नहीं सोचा कि) हो सकता है कि उन का (निर्धारित) समय समीप आ गया हो? तो फिर

وَمِتَّنُ خَلَقُنَآ الْمُنَّةُ يَّهَدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُبُ لُوْنَ هَٰ

ۅٙٲڷڹٚؽؙؽؘػڰٛڹٛٷٳۑٳڵؾڹٵ؊ؘڛٛؾۮڔڂ؋؋ؙؙٛٛۄؚۨڽ ؘڂؽڞؙڒؽۼؙڵڹٷؽ۞ٞ

وَأُمْلِلُ لَهُمُرُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنُ<sup>®</sup>

ٲۅؙڵۄؙؾؿؘڡ۫ڴٷؖٳٞٵٞٵؚڝٵڝؚۿۭؠؖ؈۫ڿٮۜڐٟٵڽؙۿۅٳڷڵ ٮؘۮؚؽڒۛۺؙؠؽڹٛٛ

ٱۅٙڵؘٛۏۘؽؽٞڟ۠ۯۅٞٳ؈۬ڡػڴۅ۫ؾؚٵڶؾۜۜۜؗؗؗؗۻۅؾۘۘۘۅٲڷۯۻۣۅؘٵ ڂػڹٵۺؙڡؙۻؙۺٛٞڴؙؖٷۧٲڶٛۼٮٙؽٲڽػڲؙۏڹۊٙٮ ٵڨؙڗۜڹٵۜۼڵۿڂٷڽٳۧۑٞۜٮٮڔؽؿٟڹۼٮؙڒٷؙؿٷؙؽ؈ٛ

- 1 अर्थात उस के गौणिक नामों से अपनी मूर्तियों को पुकारते हैं। जैसे अज़ीज़ से «उज्जा». और इलाह से «लात» इत्यादि।
- 2 साथी से अभिप्राय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, जिन को नबी होने से पहले वही लोग "अमीन" कहते थे।
- 3 अर्थात यिद यह विचार करें, तो इस पूरे विश्व की व्यवस्था और उस का एक एक कण अल्लाह के अस्तित्व और उस के गुणों का प्रमाण है। और उसी ने मानव जीवन की व्यवस्था के लिये निवयों को भेजा है।

इस (कुर्आन) के पश्चात् वह किस बात पर ईमान लायेंगे?

186. जिसे अल्लाह कुपथ कर दे उस का कोई पथदर्शक नहीं। और उन्हें उन के कुकर्मों में बहकते हुये छोड़ देता है।

187. (हे नबी!) वे आप से प्रलय के विषय में प्रश्न करते हैं कि वह कब आयेगी? कह दो कि उस का ज्ञान तो मेरे पालनहार के पास है, उसे उस के समय पर वही प्रकाशित कर देगा। वह आकाशों तथा धरती में भारी होगी, तुम पर अकस्मात आ जायेगी। वह आप से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे कि आप उसी की खोज में लगे हुये हों। आप कह दें कि उस का ज्ञान अल्लाह ही को है। परन्तु[1] अधिकांश लोग इस (तथ्य) को नहीं जानते।

188. आप कह दें कि मुझे तो अपने लाभ और हानि का अधिकार नहीं परन्तु जो अल्लाह चाहे (वही होता है)। और यदि मैं ग़ैब (परोक्ष) का ज्ञान रखता तो मैं बहुत सा लाभ प्राप्त कर लेता। मैं तो केवल उन लोगों को सावधान करने तथा शुभसूचना देने वाला हूँ जो ईमान (विश्वास) रखते हैं।

189. वही (अल्लाह) है जिस ने तुम्हारी उत्पत्ति एक जीव<sup>[2]</sup> से की, और مَّنُ يُّضُلِل اللهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ وَيَنَارُهُمُ فِيَ طُفْيَانِهِمۡ يَعۡمُهُونَ۞

ؽۺؙڬۅٞڒڮۼڹ السّاعة إيّان مُولِسَمَا قُلُ إِنَّمَا عِنْهُ هَاعِنْدَارَقِ لَا يُعِلِيهُ هَالِوَقْقَ لَا هُوَّقَلْتُ فِي السّمٰوٰتِ وَالْوَرْضِ لا تَأْتِيكُو اللّابَعْتَةُ يَّنَعُوْنَكَ كَاتَكَ حَفِقٌ عَنْهَا قُلُ إِنّهَا عِلْمُهَا عِنْدَاللهِ وَلاَنَّ الْتَمُولَةِ إِن لاَيْكَمُونَ۞

قُلُ لِّا اَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَضَوَّا الِّلَامَاشَاءَ اللهُ وُلَوُكُنُتُ اَعْلَمُ الْفَيْبَ لاَسْتَكَثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّى بَى السُّوَءُ ۚ إِنَّ اَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَ وَكَنِيْدُ لِاَ لِوَمُ مُؤْمِنُونَ هَٰ

هُوَالَّذِي خَلَقَالُومِن نَفْشٍ وَاحِدَاثِهِ وَّجَعَلَ

मक्का के मिश्रणवादी आप से उपहास स्वरूप प्रश्न करते थे, कि यदि प्रलय होना सत्य है, तो बताओ वह कब होगी?

<sup>2</sup> अर्थात आदम अलैहिस्सलाम से।

उसी से उस का जोड़ा बनाया. ताकि उस से उसे संतोष मिले। फिर जब किसी<sup>[1]</sup> ने उस (अपनी स्त्री) से सहवास किया तो उस (स्त्री) को हल्का सा गर्भ हो गया। जिस के साथ वह चलती फिरती रही. फिर जब बोझल हो गयी तो दोनों (पति-पत्नी) ने अपने पालनहार से प्रार्थना कीः यदि तू हमें एक अच्छा बच्चा प्रदान करेगा तो हम अवश्य तेरे कृतज्ञ (आभारी) होंगे।

- 190. और जब उन दोनों को (अल्लाह ने) एक स्वस्थ बच्चा प्रदान कर दिया तो अल्लाह ने जो प्रदान किया उस में दूसरों को उस का साझी बनाने लगे। तो अल्लाह इन की शिर्क[2] की बातों से बहुत ऊँचा है।
- 191. क्या वह अल्लाह का साझी उन्हें बनाते हैं जो कुछ पैदा नहीं कर सकते, और वह स्वयं पैदा किये हुये हैं?
- 192. तथा न उन की सहायता कर सकते हैं. और न स्वयं अपनी सहायता कर सकते हैं।?
- 193. और यदि तुम उन्हें सीधी राह की ओर बुलाओ तो तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते। तुम्हारे लिये बराबर है चाहे

مِنْهَازَوْجَهَالِيسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَمَلَتُ حَمُلَاخِفِيْفًافَمَرَّتُ رِبِ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْثَ لَتُ دَّعَوَاللهُ رَتَّهُمَا لَهِنُ الْتَبْتَنَاصَالِحًا لَنَكُوْنَيَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ<sup>®</sup>

فَلَتَأَاكُ هُمَاصَالِحًا جَعَلَالُهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اللَّهُمَا أَ فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ وَكُونَ ٠

إَشْرُكُونَ مَا لَا يَغُلُقُ شَيْئًا وَهُمُ يُغِلَقُونَ ﴿

وَلَاسِنَتَطِيعُهُ نَ لَهُ وَنَصُرًا وَلَا اَنْفُسُا

وَإِنْ تَنْ عُوْهُمُ إِلَى الْهُلٰى لَا لَتَّبْعُوْكُمْ سُوّاءٌ عَلَيْكُ أَدْعُونُنُوهُمُ آمِرَانَتُهُ صَامِتُونَ اللهِ

- 1 अर्थात जब मानव जाति के किसी पुरुष ने स्त्री के साथ सहवास किया।
- 2 इन आयतों में यह बताया गया है कि मिश्रणवादी स्वस्थ बच्चे अथवा किसी भी आवश्यक्ता या आपदा निवारण के लिये अल्लाह ही से प्रार्थना करते हैं। और जब स्वस्थ सुन्दर बच्चा पैदा हो जाता है तो देवी देवताओं, और पीरों के नाम चढावे चढाने लगते हैं। और इसे उन्हीं की दया समझते हैं।

उन्हें पुकारो अथवा तुम चुप रहो।

194. वास्तव में अल्लाह के सिवा जिन को तुम पुकारते हो वे तुम्हारे जैसे ही (अल्लाह के) दास हैं। अतः तुम उन से प्रार्थना करो फिर वह तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दें, यदि उन के बारे में तुम्हारे विचार सत्य हैं?।

195. क्या इन (पत्थर की मूर्तियों) के पाँव हैं जिन से चलती हों? अथवा उन के हाथ हैं जिन से पकड़ती हों? या उन के आँखें हैं जिन से देखती हों? अथवा कान हैं जिन से सुनती हों? आप कह दें कि अपने साझियों को पुकार लो, फिर मेरे विरुद्ध उपाय कर लो, और मुझे कोई अवसर न दो।

196. वास्तव में मेरा संरक्षक अल्लाह है। जिस ने यह पुस्तक (कुर्आन) उतारी है। और वही सदाचारियों की रक्षा करता है।

197. और जिन को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो वह न तो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, और न स्वयं अपनी ही सहायता कर सकते हैं।

198. और यदि तुम उन्हें सीधी राह की ओर बुलाओ तो वह सुन नहीं सकते। और (हे नबी!) आप उन्हें देखेंगे कि वे आप की ओर देख रहे हैं, जब कि वास्तव में वह कुछ नहीं देखते।

199. (हे नबी!) आप क्षमा से काम लें, और सदाचार का आदेश दें। तथा اِنَّ الَّذِيْنَ تَنُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادُ آمُنَالُكُمُ فَادُعُوْهُمُ فَلْيَسْتَجِيْبُوُ الْكُوُّالِ كُنْتُوُصْدِ قِيْنَ

ٱلهُمُ ٱرجُلُّ يَّدْشُونَ بِهَآ ٱمُرَاهُۥ ٱبْدِيَّبْطِشُونَ بِهَا اَمُرْلَهُمُ ٱمُنُنُ يُّبْعِمُ وْنَ بِهَاۤ اَمُرْلَهُمُّ الذَّنُ يَّيْمُمُونَ نِهَا قُئِل ادْعُوا اشْرَكَآ ءَكُمُ نُحَّ كِينُ وْنِ فَلاَ تُنْظِرُونِ ۞

إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَنَزَّلَ الْكِتْبُ ُّوَهُوَيَتَوَكَّ الطَّلِحِينَ ﴿

ۅؘٲڵڹؽؙؽؘؾؙٮؙڠؙۅٛؽؘڡؚؽؙۮ۠ۏڹ؇ڵڝؙۨؾؘڟؚؽٷؽ ٮؘٛڡؙػڒؙڎؙۅؙڵٲؘؽؙۺٞۿؙۄؙؽؿؙؿڒؙۏڽۛٛ

وَانُ تَنُ عُوْهُوْ إِلَى الْهُلَايِ لَالِيَمُعُوُّا وَتَرَامُمُ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُوَلَائِيْتِمُ وَنَ

خُذِالْعَفُووَامُرُ بِالْعُرْفِ وَآعُرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ﴿

अज्ञानियों की ओर ध्यान<sup>[1]</sup> न दें।

- 200. और यदि शैतान आप को उकसाये तो अल्लाह से शरण माँगिये। निःसंदेह वह सब कुछ सुनने जानने वाला है।
- 201. वास्तव में जो आज्ञाकारी होते हैं यदि शैतान की ओर से उन्हें कोई बुरा विचार आ भी जाये तो तत्काल चौंक पड़ते हैं और फिर अकस्मात् उन को सुझ आ जाती है।
- 202. और जो शैतानों के भाई हैं वे उन को कुपथ में खींचते जाते हैं, फिर (उन्हें कुपथ करने में) तनिक भी कमी (ऑलस्य) नहीं करते।
- 203. और जब आप इन (मिश्रणवादियों) के पास कोई निशानी न लायेंगे तो कहेंगे कि क्यों (अपनी ओर से) नहीं बना ली? आप कह दें कि मैं केवल उसी का अनुसरण करता हूँ जो मेरे पालनहार के पास से मेरी ओर वहयी की जाती है। यह सूझ की बातें हैं तुम्हारे पालनहार की ओर से. (प्रमाण) हैं. तथा मार्गदर्शन और दया है. उन लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) रखते हों।
- 204. और जब कुर्आन पढ़ा जाये तो उसे ध्यानपूर्वक सुनो, तथा मौन साध लो। शायद कि तुम पर दया[2] की जाये।

وَإِمَّاكِ نُزَعْنَكَ مِنَ الشَّهُ يُطِن نَزُغٌ فَاسْتَعِنُ ۣٵؠڵٷٳؖؾٛ؋ڛٙؠؿۼۜٛۼڵؽؖۅ<u>ٛ</u>

> إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ إِذَ امَسَّهُمُ ظَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطِين تَذَكَرُّوْا فَإِذَاهُ مُ مُّبُصِرُونَ ۗ

وَاخْوَانْهُمُ بَيْنُ وَنَهُمُ فِي الْغَيِّ تُتَوِّلُانْقُصِرُونَ · وَإِخْوَانْهُمُ بَيْنُ وَنَهُ الْغَيِّرُونَ

وَإِذَالَهُ تِنَا يَهِمُ بِالْكَةِ قَالُوُ الْوَلَا اجْتَبَيْتُهَا قُلُ إِنَّكَأَاتَتُبُعُ مَا يُوْنَى إِلَيَّ مِنْ دِّينٌ هَٰ فَا ابْصَالِرُ مِنُ رَّبَكُمُ وَهُلًاى وَّرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُنُوْمِنُونَ @

وَإِذَا قُونَى الْقُرْاكِ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ

<sup>1</sup> हदीस में है कि अल्लाह ने इसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में उतारा है। (देखियेः सहीह बुख़ारी- 4643)

<sup>2</sup> यह कुर्आन की एक विशेषता है कि जब भी उसे पढ़ा जाये तो मुसलमान पर

205. और (हे नबी!) अपने पालनहार का स्मरण विनय पूर्वक तथा डरते हुये और धीमे स्वर में प्रातः तथा संध्या करते रहो। और उन में न हो जाओ जो अचेत रहते हैं।

206. वास्तव में जो (फ़रिश्ते) आप के पालनहार के समीप हैं वह उस की इबादत (वंदना) से अभिमान नहीं करते। और उस की पवित्रता वर्णन करते रहते हैं, और उसी को सज्दा<sup>[1]</sup> करते हैं।

ۅٙٳۮؙػؙۯڗۜۘڐڮۏ؈۬ٛڬڡؙڛڬؾؘڞؗڗ۠؏ٵۊڿؽؙڣڎؖ ڡۜٙۮٷڽٵڵڿۿڕڝؘٵڷڡۜٷڸۑٵڵۼؙٮ۠ۅۨ ۅٵڵۻٳڸۅؘڵڗػؙڽؙڝؚۜٵڷۼؗ۫ۼڸؿۘ۞

ٳڽۜٵؾٚڹؽؘڹ؏ڹؙۮڒؾٟڬڵڒؽؿؾؙڲؠؚ۫ۯۏؽۼؽؙ عؚؠؘٵۮؾ؋ۅؙؽؙڛٙڹٷؘنؘ؋ۅڵؘؘڰؽؠ۫ؽؙۼؙۮؙڡٛؗؾؖڴ۠

अनिवार्य है कि वह ध्यान लगा कर अल्लाह का कलाम सुने। हो सकता है कि उस पर अल्लाह की दया हो जाये। काफ़िर कहते थे कि जब कुर्आन पढ़ा जाये तो सुनो नहीं, बल्कि शोर गुल करो। (देखियेः सूरह हा,मीम सज्दा-26)

<sup>1</sup> इस आयत के पढ़ने तथा सुनने वाले को चाहिये कि सज्दा तिलावत करें।

## सूरह अन्फ़ाल - 8



## सूरह अन्फ़ाल के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 75 आयतें हैं।

- यह सूरह सन् 2 हिज्री में बद्र के युद्ध के पश्चात् उतरी। नबी (सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम) को जब काफ़िरों ने मारने की योजना बनाई और आप मदीना हिज़रत कर गये तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उब्य्य को पत्र लिखा और यह धमकी दी कि आप उन को मदीना से निकाल दें अन्यथा वह मदीना पर अक्रमण कर देंगे। अब मुसलमानों के लिये यही उपाय था कि शाम के व्यापारिक मार्ग से अपने विरोधियों को रोक दिया जाये। सन् 2 हिज्री में मक्के का एक बड़ा क़ाफ़िला शाम से मक्का वापिस हो रहा था। जब वह मदीना के पास पहुँचा तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने साथियों के साथ उस की ताक में निकले। मुसलमानों के भय से क़ाफ़िले का मुख्या अबू सुफ़्यान ने एक व्यक्ति को मक्का भेज दिया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने साथियों के साथ तुम्हारे काफ़िले की ताक में हैं। यह सुन्ते ही एक हज़ार की सेना निकल पड़ी। अबू सुफ्यान दूसरी राह से बचँ निकला। परन्तु मक्का की सेना ने यह सोचा कि मुसलमानों को सदा के लिये कुचल दिया जाये। और इस प्रकार मुसलमानों से बद्र के क्षेत्र में सामना हुआ तथा दोनों के बीच यह प्रथम ऐतिहासिक संघर्ष हुआ जिस में मक्का के काफ़िरों के बड़े बड़े 70 व्यक्ति मारे गये और इतने ही बंदी बना लिये गये।
- यह इस्लाम का प्रथम ऐतिहासिक युद्ध था जिस में सत्य की विजय हुई। इस लिये इस में युद्ध से संबंधित कई नैतिक शिक्षायें दी गई हैं। जैसे यह की जिहाद धर्म की रक्षा के लिये होना चाहिये, धन के लोभ, तथा किसी पर अत्याचार के लिये नहीं।
- विजय होने पर अल्लाह का आभारी होना चाहिये। क्यों कि विजय उसी की सहायता से होती है। अपनी वीरता पर गर्व नहीं होना चाहिये।
- जो ग़ैर मुस्लिम अत्याचार न करें उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। और जिन से संधि हो उन पर धोखा दे कर नहीं आक्रमण करना चाहिये और न ही उन के विरुद्ध किसी की सहायता करनी चाहिये।

- शत्रु से जो सामान (ग़नीमत) मिले उसे अल्लाह का माल समझना चाहिये और उस के नियमानुसार उस का पाँचवाँ भाग निर्धनों और अनाथों की सहायता के लिये ख़र्च करना चाहिये जो अनिवार्य है।
- इस में युद्ध के बंदियों को भी शिक्षा प्रद शैली में संबोधित किया गया है।
- इस सूरह से इस्लामी जिहाद की वास्तविक्ता की जानकारी होती हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. हे नबी! आप से (आप के साथी) युद्ध में प्राप्त धन के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। कह दें कि युद्ध में प्राप्त धन अल्लाह और रसूल के हैं। अतः अल्लाह से डरो और आपस में सुधार रखो, तथा अल्लाह और उस के रसूल के आज्ञाकारी रहो<sup>[1]</sup> यदि तुम ईमान वाले हो।
- 2. वास्तव में ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह का वर्णन किया जाये तो उन के दिल काँप उठते हैं। और जब उन के समक्ष उस की आयतें पढ़ी जायें तो उन का ईमान अधिक हो जाता है। और वह अपने पालनहार

ؽٮ۫ٮؙڵؙۅ۫ؽڬۼڹٲڵۯڡۜٛٛڡؙٳڵٷٞڸٵڵؙۯؿٚڡٵٛڵڽڵۼ ۅٙٳڷڛۜٷڸۧٷٲؿٞۅٛٳٳۺٚ؋ٵۘٙڞڸٛٷٳۮٳػؠؽؽڮؙڎۜ ۅؘڶٟڟؚؽٷٳٳۺٚۿۅؘڗڛؙٷڶڣۤٳؽؙڴڹٛؿ۫ۄۺٷ۫ڡۣڹؿؽ۞

ٳٮۜٛٛػٵٲڵٮٛٷؘؙؗؗؗڡٮؙ۠ۉڹٵڷڹؽ۬ؽٳۮؘٵۮؙڮۯٳڵڷۿؙۅؘڝؚڶٙۛۛػ ڠؙڶۉؙڹۿؙۏۅٳڎؘٳؾ۠ڸؽػؘۼڵؽڣۄٞٳڵڽؾؙ؋ڒٳۮڹۿؙڎٛ ٳؽؠٵؽٵٷۼڶڔڽؚؚۣۣۜۿۄ۫ؽؾۘٷڲؙڵۏؽۧ۞ٚ

ा नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने तेरह वर्ष तक मक्का के मिश्रणवादियों के अत्याचार सहन किये। फिर मदीना हिज्रत कर गये। परन्तु वहाँ भी मक्का वासियों ने आप को चैन नहीं लेने दिया। और निरन्तर आक्रमण आरंभ कर दिये। ऐसी दशा में आप भी अपनी रक्षा के लिये वीरता के साथ अपने 313 साथियों को लेकर बद्र के रणक्षेत्र में पहुँचे। जिस में मिश्रणवादियों की पराजय हुई। और कुछ सामान भी मुसलमानों के हाथ आया। जिसे इस्लामी परिभाषा में "माले ग्नीमत" कहा जाता है। और उसी के विषय में प्रश्न का उत्तर इस आयत में दिया गया है। यह प्रथम युद्ध हिज्रत के दूसरे वर्ष हुआ।

पर ही भरोसा रखते हों।

- उ. जो नमाज़ की स्थापना करते हैं, तथा हम ने उन्हें जो कुछ प्रदान किया है उस में से दान करते हैं।
- 4. वही सच्चे ईमान वाले हैं। उन्हीं के लिये उन के पालनहार के पास श्रेणियाँ तथा क्षमा और उत्तम जीविका है।
- 5. जिस प्रकार<sup>[1]</sup> आप को आप के पालनहार ने आप के घर (मदीना) से (मिश्रणवादियों से युद्ध के लिये सत्य के साथ) निकाला। जब कि ईमान वालों का एक समुदाय इस से अप्रसन्न था।
- 6. वह आप से सच्च (युद्ध) के बारे में झगड़ रहे थे जब कि वह उजागर हो गया था (कि युद्ध होना है) जैसे वह मीत की ओर हाँके जा रहे हों, और वे उसे देख रहे हों।
- तथा (वह समय याद करो) जब अल्लाह तुम्हें वचन दे रहा था कि दो गिरोहों में से एक तुम्हारे हाथ आयेगा। और तुम चाहते थे कि निर्बल गिरोह तुम्हारे हाथ लगे।<sup>[2]</sup> परन्तु अल्लाह चाहता था कि अपने वचन द्वारा सत्य को सिद्ध कर दे,

الَّذِيْنَ)يُقِيمُوُنَ الصَّلُولَا وَمِمَّا رَزَمَ قُنْهُمُ يُنْفِقُونَ۞

اُولَلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ دَرَخِتُ عِنْكَ اللهُمُ دَرَخِتُ عِنْكَ رَبِي فَهُ وَرَبْنَ قُ كَرِيْكُ ﴿

ڬؠۜٵۘٙڂٛۅۜڿڰڗؠؙ۠ػڡؚؽٵؽؿؾؚػؠؚٳڷڂؚۜقۜۅؘٳڷ ۿؚٟؽڟڡؚٞؽڵڷٷؙڡۣڹؿؘڷڮڒۿۏؽ<sup>ڽ</sup>

يُجَادِلُوْنك فِي الْحِقّ بَعُدَى َالبَّيِّنَ كَانَمُالِيْمَا فَتُوْنَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمُّ يُنْظُرُونَ۞

وَإِذْ يَعِنُ كُوُ اللهُ إِحْدَى الطَّلْإِفْتَ يُنِ اَنَّهَا لَكُوْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرُذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُوْ وَيُرِيدُ اللهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكِلِمَتِهُ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكِفِرِيْنَ ﴾

- अर्थात यह युद्ध के माल का विषय भी उसी प्रकार है, कि अल्लाह ने उसे अपना और अपने रसूल का भाग बना दिया। जिस प्रकार अपने आदेश से आप को युद्ध के लिये निकाला।
- 2 इस में निर्बल गिरोह व्यापारिक क़ाफ़िले को कहा गया है। अर्थात कुरैश मक्का का व्यापारिक क़ाफ़िला जो सीरिया की ओर से आ रहा था, या उन की सेना जो मक्का से आ रही थी।

और काफ़िरों की जड़ काट दे।

- इस प्रकार सत्य को सत्य, और असत्य को असत्य कर दे। यद्यपि अपराधियों को बुरा लगे।
- 9. जब तुम अपने पालनहार को (बद्र के युद्ध के समय) गुहार रहे थे। तो उस ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। (और कहाः) मैं तुम्हारी सहायता के लिये लगातार एक हज़ार फ़्रिश्ते भेज रहा<sup>[1]</sup> हूँ।
- 10. और अल्लाह ने यह इस लिये बता दिया ताकि (तुम्हारे लिये) शुभ सूचना हो और ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष हो जाये। अन्यथा सहायता तो अल्लाह ही की ओर से होती है। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
- 11. और वह समय याद करो जब अल्लाह अपनी ओर से शान्ति के लिये तुम पर ऊँघ डाल रहा था। और तुम पर आकाश से जल बरसा रहा था, ताकि तुम्हें स्वच्छ कर दे। और तुम से शैतान की मलीनता दूर कर दे। और तुम्हारे दिलों को साहस दे, और

لِيُحِتَّ الْحَتَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَوِهَ الْمُجْوِمُونَ ٥

ٳۮ۬ۺؘۜٮٛؾؘۼؽ۬ؾؙؙۏٛڹؘۯ؆ؙؖڴۄٛڡؘڶٮؾٙۼٲٜۘۘۘۘڵڬ۠ۄؙٛٳٙڹٞۜٞڡؙؠؚڰ۠ڬؙۄٛ ڽؚٲڵڡؚؚ۫ڝؚڝۜٚڶڶؠؙڵڸٟڴۊؘڝؙٷۅڣؿؘ۞

ۅؘمَاجَعَكَهُاللهُ اِلَائِثُةُ لِى وَلِتَطْمَعِتَّ بِهِ قُلُونُكُمُّ وَمَا النَّصُرُ اِلَّامِنُ عِنْدِاللهِ ْ اِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيبُهُ

ٳۮؽؙڡؙۺٚڲڬٛۉٳڵؾ۬ۼٳؘۘٛٛؗڝٲڡؘؽؘۊۧڡ۪ٮ۫ٚۿؙۅؙؽؽٙڒؚڵؙٵۘڡػؽڬٛۄؙ ڝؚۜڽٳڵۺؠٵٛٶ؆ۧٷڵؽڟۿڒڴؙۮڽ؋ۅؽؙڎ۫ۿؚٮ ۼٮؙٛڴؙڎۅڂڹٳۺؽڟ؈ۅڵؽۯڽڟۼڵڠؙڵۉؙۑڴۄٛ ۅؙؽ۠ؿٙؾؚٮؘڽؚ؋ٳڵۉؘؿٵۿ۞

1 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बद्र के दिन कहाः यह घोड़े की लगाम थामे और हथियार लगाये जिब्रील (अलैहिस्सलाम) आये हुये हैं। (देखियेः सहीह बुख़ारी- 3995)

इसी प्रकार एक मुसलमान एक मुश्रिक का पीछा कर रहा था कि अपने ऊपर से घुड़सवार की आवाज़ सुनीः हैजुम (घोड़े का नाम) आगे बढ़। फिर देखा कि मुश्रिक उस के सामने चित गिरा हुआ है। उस की नाक और चेहरे पर कोड़े की मार का निशान है। फिर उस ने यह बात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बतायी। तो आप ने कहाः सच्च है। यह तीसरे आकाश की सहायता है। (देखियेः सहीह मुस्लम- 1763)

भाग - 9

(तुम्हारे) पाँव जमा<sup>[1]</sup> दे|

- 12. (हे नबी!) यह वह समय था जब आप का पालनहार फ़रिश्तों को संकेत कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ईमान वालों को स्थिर रखो, मैं काफ़िरों के दिलों में भय डाल दूँगा। तो (हे मुसलमानो!) तुम उन की गरदनों पर तथा पोर पोर पर आघात पहुँचाओ।
- 13. यह इस लिये कि उन्होंने अल्लाह और उस के रसूल का विरोध किया। तथा जो अल्लाह और उस के रसूल का विरोध करेगा तो निश्चय अल्लाह उसे कडी यातना देने वाला है।
- 14. यह है (तुम्हारी यातना), तो इस का स्वाद चखो। और (जान लो कि) काफिरों के लिये नरक की यातना (भी) है।
- 15. हे ईमान वालो! जब काफ़िरों की सेना से भिड़ो तो उन्हें पीठ न दिखाओ।
- 16. और जो कोई उस दिन अपनी पीठ दिखायेगा, परन्तु फिर कर आक्रमण करने अथवा (अपने) किसी गिरोह से मिलने के लिये, तो वह अल्लाह के

إِذْ يُوْجِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلِّيكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَتَيِّتُوا الذينك المنوا سألفى في قائوب الذين كفراوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ كُلُّ بَنَانٍ أَن

ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُنْنَاقِقِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِينُ العِقَابِ العِقَابِ

ذلِكُةُ فَذُوْفُوهُ وَأَنَّ لِلْكَلِفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۞

يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَ إِذَ الْقِينَةُ وُالَّذِينَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَكُلْ تُولُّوهُمُ الْكُرْبَارَقَ

وَمَنْ يُولِهِهُ بَوْمَهِنٍ دُنْبَرَا الْأَمْتَحَرِّفَالِقِتَالِ ٱوْمُتَحَيِّزُ اللَّى فِئَةِ فَقَدُ بَأَءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَاوُكُ جَهَكُوْ وَبِشَ الْمُصِائِرُ اللهِ وَمَاوُكُ مُ جَهَكُو وَبِشَ الْمُصِائِرُ اللهِ

1 बद्र के युद्ध के समय मुसलमानों की संख्या मात्र 313 थी। और सिवाये एक व्यक्ति के किसी के पास घोड़ा न था। मुसलमान डरे सहमे थे। जल के स्थान पर पहले ही शत्रु ने अधिकार क्र लिया था। भूमि रेतीली थी जिस में पाँव धँस जाते थे। और शत्रु सवार थे। और उन की संख्या भी तीन गुणा थी। ऐसी दशा में अल्लाह ने मुसलमानों पर निद्रा उतार कर उन्हें निश्चन्त कर दिया और वर्षा करके पानी की व्यवस्था कर दी। जिस से भूमि भी कड़ी हो गई। और अपनी असफलता का भय जो शैतानी संशय था वह भी दूर हो गया।

प्रकोप में घिर जायेगा। और उस का स्थान नरक है। और वह बहुत ही बुरा स्थान है।

- 17. अतः (रणक्षेत्र में) उन्हें बध तुम ने नहीं किया परन्तु अल्लाह ने उन को बध किया। और हे नबी! आप ने नहीं फेंका जब फेंका, परन्तु अल्लाह ने फेंका। और (यह इस लिये हुआ) ताकि अल्लाह इस के द्वारा ईमान वालों की एक उत्तम परीक्षा ले। वास्तव में अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने[1] वाला है।
- 18. यह सब तुम्हारे लिये हो गया। और अल्लाह काफि़रों की चालों को निर्वल करने वाला है।
- 19. यिद तुम<sup>[2]</sup> निर्णय चाहते हो तो तुम्हारे सामने निर्णय आ गया है। और यिद तुम रुक जाओ तो तुम्हारे लिये उत्तम है। और यिद फिर पहले जैसा करोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे। और तुम्हारा जत्था तुम्हारे कुछ काम नहीं आयेगा, यद्यिप अधिक हो। और निश्चय अल्लाह ईमान वालों के साथ है।

20. हे ईमान वालो! अल्लाह के आज्ञाकारी

فَكُوْتَقُتُكُوْهُمُ وَلِكِنَّ اللهَ فَتَلَهُمُ ۗ وَمَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَفَىٰ وَلِيُئِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَكْزًّ حَسَنًا ۚ إِنَّ اللهَ سَبِيْغٌ عَلِيْهُ۞

ذُلِكُوْوَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَلْفِي نُينَ @

ٳؽؙۺۘٮٛڡٞؿؙؾٷٳڡؘڡۧڷۘۼٵٛۥٛٷؙڵۿؙؿٷٵؽؾڹٛؠۿٷٳ ڡؘۿٷڂؽؙڔ۠ڷڴۄٝٷٳؽ۫ؾٷۮٷڶۼڬٷٙػڶؿۼؽ ۼٮؙڴۏڹٮؙۛؾؙۿۺؙؽٵۊۘڶٷٙػۺؙؙٷٵٚ؈ٙٵۺڡڡؘۼ ٵڶۘؠٷؙڡۣڹؽؙؽؙ

يَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوٓ الطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ

- 1 आयत का भावार्थ यह है कि शत्रु पर विजय तुम्हारी शक्ति से नहीं हुई। इसी प्रकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रण क्षेत्र में कंकरियाँ लेकर शत्रु की सेना की ओर फेंकी जो प्रत्येक शत्रु की आँख में पड़ गई। और वहीं से उन की पराजय का आरंभ हुआ तो उस धूल को शत्रु की आँखों तक अल्लाह ही ने पहुँचाया था। (इब्ने कसीर)
- 2 आयत में मक्का के काफिरों को संबोधित किया गया है जो कहते थे कि यदि तुम सच्चे हो तो इस का निर्णय कब होगा? (देखियेः सूरह सज्दा, आयत-28)

रहो तथा उस के रसूल की और उस से मुँह न फेरो जब कि तुम सुन रहे हो।

- 21. तथा उन के समान<sup>[1]</sup> न हो जाओ जिन्होंने कहा कि हम ने सुन लिया जब कि वास्तव में वह सुनते नहीं थे।
- 22. वास्तव में अल्लाह के हाँ सब से बुरे पशु वह (मानव) हैं जो बहरे गूँगे हों, जो कुछ समझते न हों।
- 23. और यदि अल्लाह उन में कुछ भी भलाई जानता तो उन्हें सुना देता। और यदि उन्हें सुना भी दे तो भी वह मुँह फेर लेंगे। और वह विमुख हैं ही।
- 24. हे ईमान वालो! अल्लाह और उस के रसूल की पुकार को सुनो, जब तुम्हें उस की ओर बुलाये जो तुम्हारी<sup>[2]</sup> (आत्मा) को जीवन प्रदान करे। और जान लो कि अल्लाह मानव और उस के दिल के बीच आड़े<sup>[3]</sup> आ जाता है। और निःसंदेह तुम उसी के पास (अपने कर्मफल के लिये) एकत्र किये जाओगे।
- 25. तथा उस आपदा से डरो जो तुम में से अत्याचारियों पर ही विशेष रूप से नहीं आयेगी। और विश्वास रखों<sup>[4]</sup> कि अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है।

وَلا تُولُواْ عَنْهُ وَانْتُوْ شَبْعُونَ عَ

وَلاَ تُكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالْوُاسَبِعُنَا وَهُمُولا يَنْتَعُونَ۞

إِنَّ ثَنَّوَ الدَّوَآتِ عِنْدَاللهِ الصُّخُوالْبُكُوُ الدِّنِينَ لا يَعْقِلُونَ ۞

ۅؘڶۅۛ۬ۘۼڸؚۄؘڶٮؗڶڎ۬ڣؽۿٟؗۄ۫ڂؘؽڔؖٵڵٳؘڛٛؠؘػۿؙؗؗۿڗ۠ۅٙڶۅؙ ٲڛٛۼۿؙۄٛڶؾۜٷۜٷٷۿؙۄ۫ۺ۠ۼڔۣڞ۠ۏؽ۞

كَاتُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا السُّتَجِينُوُ اللهِ وَالْمُسُوُلِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُخْمِينُكُمُ وَالْمُمُوَّا اَنَّ اللهَ يَحُوُلُ بَيْنَ الْمَرُرُ وَقَلْبِهِ وَاتَّهُ الِيُهِ تُخْتُرُونَ۞

وَاتَّقُوْ اِفِئْنَةً لَانْصِيْبَىٰ الَّذِيْنَ طَلَمُوُ ا مِنْكُوْخَاصَّةً وَاعْلَمُوَّالَنَّ اللهَ شَدِيْنُ الْفِقَابِ @

- 1 इस में संकेत अहले किताब की ओर है।
- 2 इस से अभिप्रेत कुर्आन तथा इस्लाम है। (इब्ने कसीर)
- 3 अर्थात जो अल्लाह, और उस के रसूल की बात नहीं मानता, तो अल्लाह उसे मार्गदर्शन भी नहीं देता।
- 4 इस आयत का भावार्थ यह है कि अपने समाज में बुराईयों को न पनपने दो। अन्यथा जो आपदा आयेगी वह सर्वसाधारण पर आयेगी। (इब्ने कसीर)

- 26. तथा वह समय याद करो, जब तुम (मक्का में) बहुत थोड़े निर्वल समझे जाते थे। तुम डर रहे थे कि लोग त्महें उचक न लें। तो अल्लाह ने तुम्हें (मदीना में) शरण दी। और अपनी स्हायता द्वारा तुम्हे समर्थन दिया। और तुम्हें स्वच्छ जीविका प्रदान की, ताकि तुम कृतज्ञ रहो।
- 27. हे ईमान वालो! अल्लाह तथा उस के रसल के साथ विश्वासघात न करो। और न अपनी अमानतों (कर्तव्य) के साथ विश्वासघात[1] करो. जानते हुये।
- 28. तथा जान लो कि तुम्हारा ध्न और तुम्हारी संतान एक परीक्षा है। तथा यह कि अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल है।
- 29. हे ईमान वालो! यदि तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारे लिये विवेक [2] बना देगा। तथा तुम से तुम्हारी बुराईयाँ दूर कर देगा। और तुम्हें क्षमा कर देगा. और अल्लाह बडा दयाशील है।
- 30. तथा (हे नबी! वह समय याद करो) जब (मक्का में) काफ़िर आप के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, ताकि आप को क़ैद कर लें। अथवा आप को वध कर दें. अथवा देश निकाला दे दें। तथा वे षड्यंत्र रच रहे थे,

وَاذْكُرُ وْزَالِدْ أَنْتُمْ قِلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْكَرْضِ تَخَافُونَ إِنَّ يَتَخَطَّفَكُو النَّاسُ فَالْوِكُورُ وَأَيِّكَ كُوْ بِغَصْرِهِ وَرَزَقَكُوْ مِّنَ الطَّلِيِّبَاتِ لَعَكَّدُ تَثُكُرُ وُنَ⊕

يَأْيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوالِا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ الْمُنْتِلُهُ وَانْتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿

وَاعْلَمُوْاَانَّهَاۤاَمُوالْكُوۡ وَاوۡلاَدُكُمۡ وَاتَّالُهُۗ ۗ وَّآنَ اللهَ عِنْكَ لَا أَجُرُّ عَظِيْمٌ ﴿

يَايَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَالِنَ تَتَّقَوُ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّكُهُ فْرْقَاكَا وِّيْكُفِّنُ عَنْكُوْ سَيِّيَا نِكُوْ وَيَغْفِنُ لِكُوْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعُظِيْمِ

وَإِذْ يَمُكُرُ مِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُو اللَّهُ يَبْتُولُكَ أَوْ يَقْتُلُولُوكَ أَوْيُغُرِجُولَةِ وَيَنْكُونُونَ وَيَمْكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَنُوالْلَكِيرِيْنَ@

- 1 अर्थात अल्लाह तथा उस के रसूल के लिये जो तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है उसे पुरा करो। (इब्ने कसीर)
- 2 विवेक का अर्थ है: सत्य और असत्य के बीच अन्तर करने की शक्ति। कुछ ने फुर्कान का अर्थ निर्णय लिया है अर्थात अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे विरोधियों के बीच निर्णय कर देगा।

और अल्लाह अपनी उपाय कर रहा था। और अल्लाह का उपाय $^{[1]}$  सब से उत्तम है।

- 31. और जब उन को हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहते हैं: हम ने (इसे) सुन लिया है। यदि हम चाहें तो इसी (कुर्आन) जैसी बातें कह दें। यह तो वही प्राचीन लोगों की कथायें हैं।
- 32. तथा (याद करो) जब उन्हों ने कहाः हे अल्लाह! यदि यह<sup>[2]</sup> तेरी ओर से सत्य है तो हम पर आकाश से पत्थरों की वर्षा कर दे, अथवा हम पर दुःखदायी यातना ला दे।
- 33. और अल्लाह उन्हें यातना नहीं दे सकता था जब तक आप उन के बीच थे, और न उन्हें यातना देने वाला है जब तक कि वह क्षमा याचना कर रहे हों।
- 34. और (अब) उन पर क्यों न यातना उतारे जब कि वह सम्मानित मस्जिद (कॉबा) से रोक रहे हैं, जब कि वह उस के संरक्षक नहीं हैं। उस के संरक्षक तो केवल अल्लाह के आज्ञकारी हैं, परन्तु अधिकांश लोग (इसे) नहीं जानते।
- 35. और अल्लाह के घर (कॉबा) के पास

وَاِذَاتُتُلَّىٰ عَلَيْهِمُ الِـٰتُنَا قَالُوْا قَكَاسَمِعُنَالُوُ نَشَا ُ لِقُلُنَامِثُلَ هٰكَآلِنُ هٰـنَآ اِلُّلَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞

وَاِذْ قَالُوااللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هِذَا هُوَالُحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرْعَلَيْنَاجِارَةً مِّنَالسَّمَا ۚ اوَ ائْتِنَابِعَذَابِ الِيُوِ۞

وَمَاكَانَ اللهُ لَلِعَكِّنِهُمُ وَانَتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَنِّبَهُمُ وَلَنْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَنِّبَهُمُ وَهُمُ يَسُتَعْفِرُونَ ﴿

وَمَالَهُمُ اللائِمَةِ بَهُمُ اللهُ وَهُمُويَمُثُونَ عَنِ الْمُسُجِدِ الْحَرَامِ وَمَاكَانُوَّ الْوَلِيَّاءَ لا الْمُ اَوْلِيَاوُنَهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ وَالْمِنَّ اكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً

- अर्थात उन की सभी योजनाओं को असफल कर के आप को सुरक्षित मदीना पहुँचा दिया।
- 2 अर्थात कुर्आन। यह बात कुरैश के मुख्या अबू जहल ने कही थी जिस पर आगे की आयत उत्तरी। (सहीह बुख़ारी- 4648)

इन की नमाज़ इस के सिवा क्या थी कि सीटियाँ और तालियाँ बजायें।? तो अब<sup>[1]</sup> अपने कुफ़्र (अस्वीकार) के बदले में यातना का स्वाद चखो।

- 36. जो काफ़िर हो गये वह अपना धन इस लिये ख़र्च करते हैं कि अल्लाह की राह से रोक दें। तो वे अपना धन ख़र्च करते रहेंगे फिर (वह समय आयेगा कि) वह उन के लिये पछतावे का कारण हो जायेगा। फिर पराजित होंगे। तथा जो काफ़िर हो गये वे नरक की ओर हाँक दिये जायेंगे।
- 37. ताकि अल्लाह, मलीन को पिवत्र से अलग कर दे। तथा मलीनों को एक दूसरे से मिला दे। फिर सब का ढेर बना दे, और उन्हें नरक में फेंक दे, यही क्षतिग्रस्त हैं।
- 38. (हे नबी!) इन काफिरों से कह दोः यिद वह रुक<sup>[2]</sup> गये तो जो कुछ हो गया है वह उन से क्षमा कर दिया जायेगा। और यिद पहले जैसा ही करेंगे तो अगली जातियों की दुर्गत हो चुकी है।
- 39. हे ईमान वालो! उन से उस समय तक युद्ध करो कि<sup>[3]</sup> फित्ना

وَّتَصُٰدِيَةً ۚ فَنَاٛوُقُواالْعَـٰذَابَ بِمَاكُنُـُثُوُ تَكُفُرُونَ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْايُنْفِقُوْنَ اَمُوَالَهُمُّ لِيَصُتُّواعَنَ سَبِيلِ اللهِ فَسَيْنُفِقُوْنَهَا شُوَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً ثُوَّيْفُلُوْنَ ہُ وَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمُ يُعْشَرُونَ ۚ

لِيَوِيْزَاللَّهُ الْخَيِّدِيُثَ مِنَ الطَّلِيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَيِيْثَ بَعْضَهُ عَلْ بَعْضِ فَيَرَّكُمُهُ جَـمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ وَقْ جَهَنَّةً الْوَلِبِّكَ هُوُالْغِيوُوْنَ۞

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِلَىٰ يَّنْتَهُوْ الْغُفْنَ لَهُوُمَّاقَتُ سَلَفَ وَإِنْ يَعْوُدُوْ افْقَكُ مَضَتُ سُنَّتُ الْاَوْلِ انْنَ⊚

وَقَاتِلُوْهُ مُحَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وُلَيُونَ

- 1 अर्थात बद्र में पराजय की यातना।
- 2 अर्थात ईमान लाये।
- 3 इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने कहाः नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुश्रिकों से उस समय युद्ध कर रहे थे जब मुसलमान कम थे। और उन्हें अपने धर्म के कारण सताया, मारा और बंदी बना लिया जाता था। (सहीह बुख़ारी -4650, 4651)

(अत्याचार तथा उपद्रव) समाप्त हो जाये, और धर्म पूरा अल्लाह के लिये हो जाये। तो यदि वह (अत्याचार से) रुक जायें तो अल्लाह उन के कर्मों को देख रहा है।

- 40. और यिद वह मुँह फोरें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा रक्षक है। और वह क्या ही अच्छा संरक्षक तथा क्या ही अच्छा सहायक है?
- 41. और जान<sup>[1]</sup> लो कि तुम्हें जो कुछ ग़नीमत में मिला है तो उस का पाँचवाँ भाग अल्लाह तथा रसूल और (आप के) समीपवर्तियों तथा अनाथों और निर्धनों तथा यात्रियों के लिये है। यदि तुम अल्लाह पर तथा उस (सहायता) पर ईमान रखते हो जो हम ने अपने भक्त पर निर्णय<sup>[2]</sup> के दिन उतारी जिस दिन

الِدِّيْنُ كُلُّةُ لِلهِ ۚ فَإِنِ انْ تَهَوُّا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعُمُلُونَ بَصِيْرُ۞

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْاَ اَنَّ اللهُ مَوْللكُمُوْ نِعْمَ الْمُوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ۞

وَاعْلَمُوْ آاتَهَا عَنِمْ تُوْمِّنْ شَكُمٌ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِى الْقُرْ بِلَ وَالْيَتْلِي وَالْمَسْلَطِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُوْ الْمُنْقُوْ بِاللّهِ وَمَآانَزُلْنَا عَلْ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُ قَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمُعُنْ وَاللّهُ عَلْ كُلِّ شَكْعً قَلْ يُرْرُ

- वितरण का नियम बताया गया हैः कि उस के पाँच भाग करके चार भाग मुजाहिदों को दिये जायें। पैदल को एक भाग तथा सवार को तीन भाग। फिर पाँचवाँ भाग अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिये था जिसे आप अपने परिवार और समीप वर्तियों तथा अनाथों और निर्धनों की सहायता के लिये ख़र्च करते थे। इस प्रकार इस्लाम ने अनाथों तथा निर्धनों की सहायता पर सदा ध्यान दिया है। और गृनीमत में उन्हें भी भाग दिया है यह इस्लाम की वह विशेषता है जो किसी धर्म में नहीं मिलेगी।
- 2 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर। निर्णय के दिन से अभिप्राय बद्र के युद्ध का दिन है जो सत्य और असत्य के बीच निर्णय का दिन था। जिस में काफ़िरों के बड़े बड़े प्रमुख और धवीर मारे गये जिन के शव बद्र के एक कूवें में फेंक दिये गये। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कुवें के किनारे खड़े हुये और उन्हें उन के नामों से पुकारने लगे कि क्या तुम प्रसन्न होते कि अल्लाह और उस के रसूल को मानते? हम ने अपने पालनहार का वचन सच्च पाया तो क्या तुम ने भी सच्च पाया? उमर (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने कहाः क्या आप ऐसे शरीरों से बात कर रहे हैं जिन में प्राण नहीं? आप ने कहाः मेरी बात

दो सेनाऐं भिड़ गईं। और अल्लाह जो चाहे कर सकता है।

- 42. तथा उस समय को याद करो जब तुम (रणक्षेत्र में) इधर के किनारे तथा वह (शत्रु) उधर के किनारे पर थे, और कृफिला तुम से नीचे था। और यिद तुम आपस में (युद्ध का) निश्चय करते तो निश्चित समय से अवश्य कतरा जाते। परन्तु अल्लाह ने (दोनों को भिड़ा दिया) तािक जो होना था उस का निर्णय कर दे। तािक जो मरे तो वह खुले प्रमाण के पश्चात् मरे। और जो जीिवत रहे तो वह खुले प्रमाण के साथ जीिवत रहे। और वस्तुतः अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।
- 43. तथा (हे नबी! वह समय याद करें) जब आप को (अल्लाह) आप के सपने[1] में उन्हें (शत्रु को) थोड़ा दिखा रहा था। और यदि उन्हें आप को अधिक दिखा देता तो तुम साहस खो देते। और इस (युद्ध के) विषय में आपस में झगड़ने लगते। परन्तु अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया। वास्तव में वह सीनों (अन्तरात्मा) की बातों से भली भाँती अवगत है।
- 44. तथा (याद करो उस समय को) जब अल्लाह उन (शत्रु) को

إِذْ أَنَ ثُوْرِ بِالْغُدُووَةِ اللَّهُ نَيْا وَهُوْرِ بِالْغُدُووَةِ الْقُصُّوى وَ السَّرِكُ السَّفَلَ مِنْكُوْرً وَ لَوْ تَوَاعَدُ تُورُ لِاغْتَلَفْتُورُ الْمِيعُ لِا وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللهُ آمُرًا كَانَ مَفْغُولًا هِلِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَعَيٰى مَنْ حَىَّعَنْ بَيِنَنَةٍ " وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيُونَ

إِذْ يُرِيْكُهُ وُاللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيُلَا وَلَوُ اَرْلَكُهُ وُكِتِّيْرًا لَفَشِلْتُوْ وَلَتَنَازَعْتُوْ فِي الْاَمْرِوَ لِكِنَّ اللهَ سَلَّمَ النَّهُ عَلِيْمُ عِلَيْمُ النِّ الشُّلُورِ ۞ الشُّلُورِ ۞

وَ إِذْ يُرِيُكُمُ وَهُمُ إِذِ الْتَقَيْنَةُ فِي آعَيْنِكُمْ قَلِيْلًا

तुम उन से अधिक नहीं सुन रहे हो। (सहीह बुख़ारी- 3976)

इस में उस स्वप्न की ओर संकेत है जो आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को युद्ध से पहले दिखाया गया था।

लड़ाई के समय तुम्हारी आँखों में तुम्हारे लिये थोड़ा कर के दिखा रहा था, और उन की आँखों में तुम्हें थोड़ा कर के दिखा रहा था, तािक जो होना था, अल्लाह उस का निर्णय कर दे। और सभी कर्म अल्लाह ही की ओर फेरे<sup>[1]</sup> जाते हैं।

- 45. हे ईमान वालो! जब (आक्रमण कारियों) के किसी गिरोह से भिड़ो तो जम जाओ। तथा अल्लाह को बहुत याद करो, ताकि तुम सफल रहो।
- 46. तथा अल्लाह और उस के रसूल के आज्ञाकारी रहो, और आपस में विवाद न करो, अन्यथा तुम कमज़ोर हो जाओगे, और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी। तथा धैर्य से काम लो, वास्तव में अल्लाह धैर्यवानों के साथ है।
- 47. और उन<sup>[2]</sup> के समान न हो जाओ जो अपने घरों से इतराते हुये तथा लोगों को दिखाते हुये निकले। और वह अल्लाह की राह (इस्लाम) से लोगों को रोकते हैं। और अल्लाह उन के कर्मों को (अपने ज्ञान के) घेरे में लिये हुये है।
- 48. जब शैतान<sup>[3]</sup> ने उन के लिये उन के कुकर्मों को शोभनीय बना दिया था। और उस (शैतान) ने कहाः आज तुम पर कोई प्रभुत्व नहीं पा सकता, और

وَّيُقَ لِلْكُوْرِ فِي َالْمُيْنِهِ وَلِيَقْضِى اللهُ ٱمْوَا كَانَ مَفْعُوُلًا \* وَإِلَى اللهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿

ۗ يَائَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوَّالِدَالَقِينُ ثُوُوْنِكَةً فَاكْبُتُوُا وَاذْكُرُوااللّٰهَ كَتِٰيُرًا لَعَكَّكُمُ تُفْلِكُونَ ۚ

ۅؘڷڟۣؠۼؙۅۘؗااللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَانَعُوْافَتَفُشَلْوًا وَتَنْهَابَ رِيُحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ الطّيبرِيْنَ۞

ۅؘڵٳؾۘڬؙۅ۫ڹ۫ۅٛٳػٵڷڹؽؙؽؘڿؘۘٷٳڝؙۮۣؽٳڔۿؚؚؗؗؗؗؗ ٮۜۼڵٵٷڔڬٵٞٵڬٵڛۅؘؽڞؙڎ۠ۏؽۼؽؙڛؚٙؽڸ ٳٮڶڸٷٳٮڵڎڽؠٵؽۼؠٙڵٷؽۼؙؿڟ۞

ۅٙٳۮ۫ڒؾۜؽڶۿڎ۠ٳڵۺۜؽڟؽؙٲۼؠٵؘڮۿۅؘۊؘٲڶڶٳ ۼٙٳڸڹڷڬؙڎؙٵؽٚۑۅ۬ٛڡٙڝ۬اڵؾٵڛۅٙٳڹۨؽ۫ڿٵۯۨۨڷػ۠ۏ ڣؘڵؠۜٙٵؾڒٳٚٷؚٵڵڣػڗ۬ڹڹػڞۼڵۼؚڣؠؽؙ؋ۅۊؘٲڶ

- अर्थात सब का निर्णय वही करता है।
- 2 इस से अभिप्राय मक्का की सेना है जिसको अबू जहल लाया था।
- 3 बद्र के युद्ध में शैतान भी अपनी सेना के साथ सुराका बिन मालिक के रूप में आया था। परन्तु जब फ्रिश्तों को देखा तो भाग गया। (इब्ने कसीर)

मैं तुम्हारा सहायक हूँ। फिर जब दोनों सेनायें सम्मुख हो गईं, तो अपनी एड़ियों के बल फिर गया। और कह दिया कि मैं तुम से अलग हूँ। मैं जो देख रहा हूँ तुम नहीं देखते। वास्तव में मैं अल्लाह से डर रहा हूँ। और अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है।

- 49. तथा (वह समय भी याद करो), जब मुनाफ़िक़ तथा जिन के दिलों में रोग है, वे कह रहे थे कि इन (मुसलमानों) को इन के धर्म ने धोखा दिया है। तथा जो अल्लाह पर निर्भर करे तो वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
- 50. और क्या ही अच्छा होता यदि आप उस दशा को देखते जब फ़्रिश्ते (बिधत) काफ़िरों के प्राण निकाल रहे थे तो उन के मुखों और उन की पीठों पर मार रहे थे। तथा (कह रहे थे कि) दहन की यातना[1] चखो।
- 51. यही तुम्हारे कर्तूतों का प्रतिफल है। और अल्लाह अपने भक्तों पर अत्याचार करने वाला नहीं है।
- 52. इन की दशा भी फ़िरऔनियों तथा उन के जैसी हुई जिन्होंने इन से

ٳڹٞؠڔؘؽؙؖڴۣؿڹٛڴۅٳڹٞٲۯؽ؆ڶڵڗؘۅٛؽٳڷۣؽٞٲڬٵڡؙ ٵڛؖٚڎۅؘٳڵڸۿۺؘڿؽۘۮٵڵۼۣۊؘٲڹ۞ٞ

إِذْ يَقُولُ الْنُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ غَرِّفَوُلَا دِيْنُهُمُّ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ الله عَزِيْزُ حَكِيْهُ

وَكُوْتُرَآى اِذْ يَتَوَقَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواالْمُلَمِّكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُهُمُّ وَآدُبَّارَهُمُّ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخِرِيْقِ

ذلِكَ بِمَاقَتَّمَتُ آيُدِيُكُوُ وَآتَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِ الْعَبِيُدِينَ

كَدَائِبِ الِ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُفَّرُاوُا

1 बद्र के युद्ध में काफिरों के कई प्रमुख मारे गये। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने युद्ध से पहले बता दिया कि अमुक इस स्थान पर मारा जायेगा तथा अमुक इस स्थान पर। और युद्ध समाप्त होने पर उन का शव उन्हीं स्थानों पर मिला तिनक भी इधर-उधर नहीं हुआ। (बुख़ारी- 4480) ऐसे ही आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने युद्ध के समय कहा कि सारे जत्थे पराजित हो जायेंगे और पीठ दिखा देंगे। और उसी समय शत्रु पराजित होने लगे। (बुख़ारी-4875)

पहले अल्लाह की आयतों को नकार दिया, तो अल्लाह ने उन के पापों के बदले उन्हें पकड़ लिया। वास्तव में अल्लाह बड़ा शक्तिशाली कड़ी यातना देने वाला है।

- 53. अल्लाह का यह नियम है कि वह उस पुरस्कार में परिवर्तन करने वाला नहीं है जो किसी जाति पर किया हो, जब तक वह स्वयं अपनी दशा में परिवर्तन न कर लें। और वास्तव में अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।
- 54. इन की दशा फ़िरऔनियों तथा उन लोगों जैसी हुई जो इन से पहले थे, उन्हों ने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया, तो हम ने उन्हें उन के पापों के कारण ध्वस्त कर दिया। तथा फ़िरऔनियों को डुबो दिया। और वह सभी अत्याचारी<sup>[1]</sup> थे।
- 55. वास्तव में सब से बुरे जीव अल्लाह के पास वह हैं जो काफ़िर हो गये, और ईमान नहीं लाते।
- 56. यह वे<sup>[2]</sup> लोग हैं जिन से आप ने संधि की। फिर वह प्रत्येक अवसर पर अपना वचन भंग कर देते हैं। और (अल्लाह से) नहीं डरते।

ۑؚٳٛؾؚٳٮڵؠۏؘڡؘٲڂؘٮؘۜۿؙۄؙٳڵۿڔۣۮ۫ڎؙؽۣۿؚٟۿؗٵؚڷۜٵڵڵۿ ڡؚٙۅؿؙۺؘۮؽؙۮاڷۼڠٙٳٮ۞

ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً انْعُمَهَاعَلَى قَوْمُ حَتَّى يُغَيِّرُوُ امَا بِأَنْفُي هِمُ وَانَّ اللهَ سَمِيعُةً عَلِيُونُ

كَدَاثِ الى فِرْعُونُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُّ كَدَّ بُوْ ايِالِيتِ رَبِّهِمُ فَاهْكُلُهُمْ مِنْ نُوْمِهِمُ وَاَغْرَقْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظٰلِمِينَ ۞

ٳڽۜۺؘڗٳڵڎؘۅٙڵؚڡؚۼٮؗ۫ڬٳٮڵٶٳڷێڹؽؽؘڬڡٛۯ۠ۅٝٳڡٚۿؙۄ ڒڒؿؙؙۄؽٛۄ۫ؽ۞

ٱڰۜڹؽؙؽڂۿڬڐۜڡؚؠؗ۫ؗٛؗۿؙڗؙۨڗۜؽؘؿؙڨؙڞ۠ۏؽۼۿڬۿؙۄ ۪۫**ؽ**ٛػؙؙ۠ڸؚڷۜڡۜڗۜۊٚٷٞۿؙۄؙڒڮؾۜؿۊؙۏؽ۞

- 1 इस आयत में तथा आयत नं॰ 52 में व्यक्तियों तथा जातियों के उत्थान और पतन का विधान बताया गया है कि वह स्वयं अपने कर्मों से अपना जीवन बनाती या अपना विनाश करती हैं।
- 2 इस में मदीना के यहूदियों की ओर संकेत है। जिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संधि थी। फिर भी वे मुसलमानों के विरोध में गतिशील थे और बद्र के तुरन्त बाद ही कुरैश को बदले के लिये भड़काने लगे थे।

- 57. तो यदि ऐसे (वचनभंगी) आप को रणक्षेत्र में मिल जायें तो उन को शिक्षाप्रद दण्ड दें, ताकि जो उन के पीछे हैं वह शिक्षा ग्रहण करें।
- 58. और यदि आप को किसी जाति से विश्वासघात (संधि भंग करने) का भय हो तो बराबरी के आधार पर संधि तोड़<sup>[1]</sup> दें। क्यों कि अल्लाह विश्वासघातियों से प्रेम नहीं करता।
- 59. जो काफ़िर हो गये वे कदापि यह न समझें कि हम से आगे हो जायेंगे। निश्चय वह (हमें) विवश नहीं कर सकेंगे।
- 60. तथा तुम से जितनी हो सके उन के लिये शिक्त तथा सीमा रक्षा के लिये घोड़े तय्यार रखो। जिस से अल्लाह के शत्रुओं तथा अपने शत्रुओं को और इन के सिवा दूसरों को डराओ।<sup>[2]</sup> जिन को तुम नही जानते, उन्हें अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह की राह में तुम जो भी व्यय (ख़र्च) करोंगे तो तुम्हें पूरा मिलेगा। और तुम पर अत्याचार नहीं किया जायेगा।
- 61. और यदि वह (शत्रु) संधि की ओर झुकें तो आप भी उस के लिये झुक जायें। और अल्लाह पर भरोसा करें। निश्चय वह सब कुछ सुनने जानने वाला है।

ڡٛٳڟٵؾؘؿۛڡؘٛڡٛۜۿ۠ۮ؈۬ٳڰۯۑؘؚۿٙؾۣۯڋؠؚۿۭ؆ؙؽڂڷڡؘۿؙۮ ڵڡؙڴۿؙۄؙٮؙڰؙڴڒٛۄؙؽ۞

وَاللَّاتَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ نِنيَانَةً فَاثْمِنْ الْيُهِمْر عَلْ سَوَاءٍ ْإِنَّ اللَّهَ لَايْعِبُّ الْخَالِمِنْيِنَ

> ۅٙڵڲؘڡؙڛؘڹۜٵڷڹۣؽؽػڡؘۜۯ۠ۏٲڛۜؠڠٞۊؙڷٳڷٚڡۿؗۯ ڒٮؙؙۼۘڿۯؙۏڹ۞

وَاعِثُوْالَهُمُ مِّااسُنَطُهُ ثُمُّ مِّنُ قُوَّةٍ قَوِيَ رِّبَاطِ الْغَيُلِ تُوْهِبُون بِهِ عَنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَكُوْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمُ الرَّعَلَمُوُنَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَانَنُهُ هُوُ امِنَ شَمَّ فِي فِي سِيْدِلِ اللهِ يُوكِّ الْمَكُمُ وَانْتُوُ لِانْظُلُونَ ۞

ڡٙٳڽٛۼۜڹڬٛٷٳڸڵۺڵؿؚۅڣٵڿڹۘ۫ۼڶۿٵۅٙؾۜۅڰڷٵۜ ٳڵؿڗ۠ٳڹۜٛٛٛٛٛٛٛٛ؋ۅؘٳڵۺؠؽؙۼؙٳڷۼڸؽؙۿ۞

<sup>2</sup> ताकि वह तुम पर आक्रमण करने का साहस न करें, और आक्रमण करें तो अपनी रक्षा करों।

- 62. और यदि वह (संधि कर के) आप को धोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह आप के लिये काफ़ी है। वही है जिस ने अपनी सहायता तथा ईमान वालों के द्वारा आप को समर्थन दिया है।
- 63. और उन के दिलों को जोड़ दिया। और यदि आप धरती में जो कुछ है सब व्यय (ख़र्च) कर देते तो भी उन के दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ (निपुण) है।
- 64. हे नबी! आप के लिये तथा आप के ईमान वाले साथियों के लिये अल्लाह काफ़ी है।
- 65. हे नबी! ईमान वालों को युद्ध की प्रेरणा दो।[1] यिद तुम में से बीस धैर्यवान होंगे तो दो सौ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और यिद तुम में से सौ होंगे तो उन काफ़िरों के एक हज़ार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस लिये कि वह समझ बूझ नहीं रखते।
- 66. अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया, और जान लिया कि तुम में कुछ निर्बलता है, तो यदि तुम में से सौ सहनशील हों तो वे दो सौ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और यदि तुम में से एक हज़ार हों तो अल्लाह की अनुमित से दो हज़ार पर

ۅٙڔڶؿؙؿؙڔۣؽؙڎؙۅۧٲڷؿٞۼٛڶٷ۠ڬ ۏٙٳۜۛٛٛٛٛٛػۺؠػؘٲڵڷؙؗڎ۠ ۿؙۅٲڵۮؚؿٞٲؽۣۜٙڒڮؘؠؚڹڞڕ؇ۏۑٳڷؠٛٷؙڝڹؿؽؘ۞

وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوَانْفَقْتَ مَافِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا شَا الْفُتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمُ لِوَالِكَّ اللهُ اَلَّفَ بَيْنَهُمُّ إِلَّهُ عَزِيْزُ كِيُكِيمُ وَ

> يَآيَثُهُا الذِّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ النُونُونِيْنِي ﴿

يَايَّهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ "يَكُنُ مِّنَكُمُ عِشْتُرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُول مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنَكُمُ وَالْكَانِيِّ لَلْمُوالُفُونَ الَّذِيْنَ كَفَرُولْ إِنَّا يُعُوْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ ۞

ٱڬٛڹۘڂۜڡٛۜڡؘٵٮڵۿؙٷڬڬٛۅٛۅؘۼڸۄٙٳۜڽۜۏؽؙڮٛۿۻؖڡٙڰٛٲ ٷڶڽڲؙڹؙڝٞڹٛڬؙۿؚڗٵػةڞٳڔۊٞؿۼؙڸڔٛٷٳڝٳۼؾڽؙڽؚ ڡٳڹڰؽؙؽڝٞڹڬٷؙٲڶڡٛ؞ۜؾۼؙؠڣٛٳٙٲڶڡٚؽڹۣڽٳڎ۬ڹۣٳۺڰ ۅؘٳٮڰۿؘۼٳڶڞؠڽؙۣڹ

<sup>1</sup> इस लिये कि काफ़िर मैदान में आ गये हैं और आप से युद्ध करना चाहते हैं। ऐसी दशा में जिहाद अनिवार्य हो जाता है ताकि शत्रु के आक्रमण से बचा जाये।

प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे। और अल्लाह सहनशीलों के साथ है। $^{[1]}$ 

- 67. किसी नबी के लिये यह उचित न था कि उस के पास बंदी हों, जब तक कि धरती (रण क्षेत्र) में अच्छी प्रकार रक्तपात न कर दे। तुम संसारिक लाभ चाहते हो, और अल्लाह (तुम्हारे लिये) आख़िरत (परलोक) चाहता है। और अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
- 68. यदि इस के बारे में पहले से अल्लाह का लेख (निर्णय) न होता, तो जो (अर्थ दण्ड) तुम ने लिया<sup>[2]</sup> है, उस के लेने में तुम्हें बड़ी यातना दी जाती।
- 69. तो उस ग़नीमत में से<sup>[3]</sup> खाओ, वह हलाल (उचित) स्वच्छ है। तथा अल्लाह के आज्ञाकारी रहो। वास्तव में अल्लाह अति क्षमा करने वाला दयावान् है।
- 70. हे नबी! जो तुम्हारे हाथों में बंदी हैं, उन से कह दो कि यदि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में कोई भलाई देखी तो तुम को उस से उत्तम चीज़ (ईमान) प्रदान करेगा जो (अर्थदण्ड) तुम से लिया गया है, और तुम्हें क्षमा कर देगा।

مَاكَانَ لِنِمِيِّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ ٱسُلٰى حَتَّى يُتُخِنَ فِ الْأَرْضِ ثُورُيُكُ وُنَ حَرَضَ النُّ نِيَا قُوْلِللهُ يُرِيُكُ الْإِخِرَةُ وَاللهُ عَزِيْرُكِيكِيْدُ

> ڵٷڵڒڮڎڰؚڝؚٞڶۺ۠ۼڛۘڹؘۜۛۊؘڵؠۺۜڴؙۄؙڣؽؠؖٲ ٳڂؘۮ۬ؿؙۅٛۼۮٳڰؚۼڟؚؽٷ

فَكُلُوْامِمَّاغَنِهُ تُمُحَلِّلًا طِبِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ عَنْوُ اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ عَنْوُ

يَايَّهُا النَّقِيُّ قُلُ لِمَنْ فِأَلَيْ يَكُوْسَى الْاَسُوَىٰ اِنْ يَعُلُوا للهُ فِنْ قُلُو كِلُّمُ خَيْرًا بُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِثَالَيْمَةَ مِنْكُمْ وَنَعِفُمُ ٱلْأُوْللهُ عَفُوْرٌ تَحْدِيُوْ

- अर्थात उन का सहायक है जो दुःख तथा सुख प्रत्येक दशा में उस के नियमों का पालन करते हैं।
- 2 यह आयत बद्र के बंदियों के बारे में उतरी। जब अल्लाह के किसी आदेश के बिना आपस के परामर्श से उन से अर्थदण्ड ले लिया गया। (इब्ने कसीर)
- 3 आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः मेरी एक विशेषता यह भी है कि मेरे लिये ग़नीमत उचित कर दी गई जो मुझ से पहले किसी नबी के लिये उचित नहीं थी। (बुख़ारी- 335 मुस्लिम- 521)

الجزء ١٠

और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

- 71. और यदि वह आप के साथ विश्वासघात करना चाहेंगे तो इस से पूर्व वे अल्लाह के साथ विश्वासघात कर चुके हैं। इसी लिये अल्लाह ने उन को (आप के) वश में किया है। तथा अल्लाह अति ज्ञानी उपाय जानने वाला है।
- 72. निःसंदेह जो ईमान लाये, तथा हिज्रत (प्रस्थान) कर गये, और अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों से जिहाद किया, तथा जिन लोगों ने उन को शरण दिया तथा सहायता की, वही एक दूसरे के सहायक हैं। और जो ईमान नहीं लाये और न हिज्रत (प्रस्थान) की, उन से तुम्हारी सहायता का कोई संबन्ध नहीं, यहाँ तक कि हिज्रत करके आ जायें। और यदि वह धर्म के बारे में तुम से सहायता माँगें, तो तुम पर्उन की सहायता करना आवश्यक है। परन्तु किसी ऐसी जाति के विरुद्ध नहीं जिन के और तुम्हारे बीच संधि हो, तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख रहा है।
- 73. और काफ़िर एक दूसरे के समर्थक हैं। और यदि तुम ऐसा न करोगे तो धरती में उपद्रव तथा बड़ा बिगाड़ उत्पन्न हो जायेगा।
- 74. तथा जो ईमान लाये, और हिज्रत कर गये, और अल्लाह की राह में संघर्ष किया, और जिन लोगों ने

وَانْ يُرْيِدُوْ اخِيَانَتَكَ فَقَدُخَانُوا اللهَ مِنْ قَبُلُ فَامُكَنَّ مِنْهُوْ وَاللهُ عَلِيْهِ كِكِيْهِ

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَهَا مَرُوُّا وَجْهَ لُوُا يَامُوَا لِهِمُ وَاَهْنُيهِهُمْ فَيْسِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ الْوَا وَنَصَرُواً الْولِلَكَ بَعْضُهُمُ الْولِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَلَوْيُهَا جِرُوْا مَالِكُمُ مِّنَ وَلَايَتِهِمُ مِنِّنَ شَيْئً حَتَّى يُهَا جِرُوْا وَإِنِ الْسَتَنْصَرُ وَكُمْ فِي اللِّيْنِ فَعَلَيْكُوُ النَّصُرُ الْآعَلِي فَتُومِ بَيْنَكُمُ وَمَنْ يَنْكُمُ وَمَيْدَةُهُمُ مِيْنَاقُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْدٍ

ۅؘٲڷڒؠؗڽؗػڡؘٚۄؙۏٲؠۼڞ۠ۿؙۮٲۅؙڸؽٵٚٷۼڝٝٚٳڷڒؿڡۛ۬ۼڵۅ۠ٷ ؾڴؽ۫ۊؚ۫ؾڹڠ۠ڹۣٲۯۯۻۣۅؘڣؘٮڵڎؙػۑؚڋڒؖ۞

ۅؘٲڵۮؚؽؙڹٲڡؙڹؙۅؙٳۅۿٵجۯۅؙٳۅڂۿۮۅؙٳؽ ڛؘؽڽؙڶۣٳڶڵۼۅؘٲڷۮؽؽٳۅۏٲٷؘڞۯۏۘٵۅ۠ڶؠٟٚػۿؙۄ (उन को) शरण दी, और (उन की) सहायता की, वही सच्चे ईमान वाले हैं। उन्हीं के लिये क्षमा तथा उन्हीं के लिये उत्तम जीविका है।

75. तथा जो लोग इन के पश्चात् ईमान लाये और हिज्रत कर गये, और तुम्हारे साथ मिल कर संघर्ष किया, वही तुम्हारे अपने हैं। और वही परिवारिक समीपवर्ती अल्लाह के लेख (आदेश) में अधिक समीप<sup>[1]</sup> हैं। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक चीज़ का अति ज्ञानी है।

لْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مَّعَفِمَاةٌ وَرِزُقٌ كُرِيْحُ

الجزء ١٠

ۅؘٵڰڹؽؾٵڡٞٮؙؙٷٳڡؽؘۼڡؙۅؘۿٵۘڿۯؙۅٳۅڿۿٮؙۅؙٳ ڡۜۼڬؙۄ۫ڣٲۅڵؠڬۅؿۘڵۄ۠ٞۅٳٛۏڷۅٳٳڵۯڿٵٛؠۼڞۿؙۄٞ ڵۅؙڵۑڹٮۼۻؚ۫ڨٙڲؾ۬ۑٳڶڵڋٳڰؘٳڵڵڡڮڴۣۺٞؿؙٞۼڵؽڠ<sup>ڞ</sup>

<sup>1</sup> अर्थात मीरास में उन को प्राथमिक्ता प्राप्त है।

## सूरह तौबा - 9



## सूरह तौबा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 129 आयतें हैं।

इस सुरह में तौबा की शुभ सूचना तथा वचन भंगी काफ़िरों से विरक्त होने की घोषणा है। इसलिये इस का नाम सूरह तौबा और बराआ (विरक्ति) दोनों है।

- यह सन् (8-9) हिज्री के बीच मक्का की विजय के पश्चात् नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर समय-समय से उतरी। और सन् (9) हिज्री में जब आप ने अबू बक्र (रिज़यल्लाहु अन्हु) को हज्ज का अमीर बना कर भेजा तो इस की आरंभिक आयतें उतरीं। और यह एलान किया गया कि काफ़िरों से संधि तोड़ दी गई और अहले किताब से संबंधित इस्लामी शासन की नीति बताते हुये उन्हें सावधान किया गया।
- इस में इस्लामी वर्ष और महीने का पालन करने का निर्देश दिया गया।
- तबूक के युद्ध के लिये मुसलमानों को उभारा गया तथा मुनाफ़िक़ों की निन्दा की गई जो जिहाद से जी चुराते थे।
- यह बताया गया कि ज़कात किन को दी जाये। और ईमान वालों को सफल होने की श्भ सूचना दी गई।
- मुनाफ़िक़ों के साथ जिहाद करने का आदेश दिया गया। और उन्हें सुधर जाने और अल्लाह तथा रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आज्ञा का पालन करने को कहा गया अन्यथा वह अपने ईमान के दावे में झूठे हैं।
- नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सच्चे साथियों को शुभ सूचना देने के साथ ग्रामीण वासियों को उन के निफाक पर धमकी दी गई।
- जिहाद से जी चुराने वालों के झूठ को उजागर किया गया और ईमान वालों के दोष क्षमा करने का एलान किया गया।
- मुनाफ़िकों के मिस्जिद बना कर षड्यंत्र रचने का भंडा फोड़ने के साथ मुश्रिकों के लिये क्षमा की पार्थना करने से रोक दिया गया। और मदीना के आस-पास के ग्रामिणों को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिये जान दे देने तथा धर्म के समझने के निर्देश दिये गये।

• ईमान वालों को जिहाद का निर्देश और मुनाफ़िक़ों को अन्तिम चेतावनी दी गई।

356

- अन्त में कहा गया कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हारी केवल भलाई चाहते हैं। इसलिये यदि तुम उन का आदर करोगे तो तुम्हारा ही भला होगा।
- अल्लाह तथा उस के रसूल की ओर से संधि मुक्त होने की घोषणा है उन मिश्रणवादियों के लिये जिन से तुम ने संधि (समझौता) किया<sup>[1]</sup> था।
- 2. तो (हे काफिरो!) तुम धरती में चार महीने (स्वतंत्र हो कर) फिरो। तथा जान लो कि तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकोगे। और निश्चय अल्लाह, काफिरों को अपमानित करने वाला है।
- 3. तथा अल्लाह और उस के रसूल की ओर से सार्वजिनक सूचना है, महा हज्ज<sup>[2]</sup> के दिन कि अल्लाह मिश्रणवादियों से अलग है। तथा उस का रसूल भी। फिर यदि तुम तौबा (क्षमा याचना) कर लो तो वह तुम्हारे लिये उत्तम है। और यदि तुम ने मुँह फेरा तो जान लो कि

بَرَآءَةُ ثُنِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِيْنَ عَهَدُ ثُمُّ مِّنَ الْشُرِكِيْنِ

فَسِيْحُوا فِى الْاَرْضِ اَدْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَاعْلَمُواَاتَكُمْ فَالْكُهُ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِّ وَاَتَّ اللهَ مُخْزِى الْكُفِي يُنَ⊙

وَاَذَانُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولَهِ اللَّالِسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْثِرِ آنَّ اللهُ بَرِئُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ هُوَرَسُولُهُ \* فَإِنْ ثُبُنْ تُوْفَهُو خَيْرُكُو وَإِنْ تَوَكَيْتُو فَاعْلَمُواً اللَّهُ عَيْرُمُ عَيْرُمُ عَيْرِي اللهِ وَبَشِيرِ الآذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ إِلِيْمِ فَي

- 1 यह सूरह सन् 9 हिज्री में उतरी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना पहुँचे तो आप ने अनेक जातियों से समझौता किया था। परन्तु सभी ने समय समय से समझौते का उल्लंघन किया। लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बराबर उस का पालन करते रहे। और अब यह घोषणा कर दी गई कि मिश्रणवादियों से कोई समझौता नहीं रहेगा।
- 2 यह एलान ज़िल हिज्जा सन् (10) हिज्री को मिना में किया गया। कि अब काफ़िरों से कोई संधि नहीं रहेगी। इस वर्ष के बाद कोई मुश्रिक हज्ज नहीं करेगा और न कोई कॉबा का नंगा तवाफ़ करेगा। (बुख़ारी- 4655)

तुम अल्लाह को विवश करने वाले नहीं हो। और आप उन्हें जो काफ़िर हो गये दुखदायी यातना का शुभ समाचार सुना दें।

- 4. सिवाय उन मुश्रिकों के जिन से तुम ने संधि की, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की, और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की, तो उन से उन की संधि उन की अवधि तक पूरी करो। निश्चय अल्लाह आज्ञाकारियों से प्रेम करता है।
- 5. अतः जब सम्मानित महीने बीत जायें तो मिश्रणवादियों का बध करो उन्हें जहाँ पाओ, और उन्हें पकड़ो, और घेरो<sup>[1]</sup>, और उन की घात में रहो। फिर यदि वह तौबा कर लें और नमाज़ की स्थापना करें तथा ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 6. और यदि मुश्रिकों में से कोई तुम से शरण माँगे तो उसे शरण दो यहाँ तक कि अल्लाह की बातें सुन ले। फिर उसे पहुँचा दो उस के शान्ती के स्थान तक। यह इसलिये कि वह ज्ञान नहीं रखते।
- इन मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) की कोई संधि अल्लाह और उस के रसूल के पास कैसे हो सकती है? उन के सिवाय जिन से तुम ने सम्मानित मिरजद (कॉबा) के पास संधि

ٳ؆ۘۘٳٳڵۮڽؙؽ؏ڂۿۮٚؾ۠ؗۉۺۜٵڶؙۺؙڔڮؽڹڎؙػۘڵۅؙ ؽؿؙڞؙۅؙٛڬؙۄؙۺؘؽٵۊڮۮؽڟٳۿؚۯۏٵؗڡػؽڬؙۏٲڂٮٵڣٵؘؾٷٛٙ ٳڶؽۿٟۉۼۿؙػۿؙۄٛٳڵؽؙڡؙڰڗڣۣۄؖٝٳؾۜٳٮڵڎؽؙۼؚؚؚؚ ٳڶؿٚۼۣؿؘؽ۞

فَإِذَا انْسَلَخَ الْرَاشَهُوْلِكُوْرُوَفَافُتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَحَبُ تُنْوُهُمُ وَخُذُ وَهُمْ وَاحْمُرُوهُمُ مَ وَافْتُكُنُ وَالْهُوْرُكُلَّ مَرْصَداً فِإِنْ تَابُوُا وَافَامُوا الصَّلُوةَ وَانَوُ النَّرِّكُونَةَ فَخَنُّوا سَبِيْلَهُمُ أِنَّ اللهَ غَفُورٌ تَرْعِيْمُوْنَ

ۉٳڶٛٲػۘۮ۠ڝۜٞٵڶڬۺؙڔڮڹڹٵۺؾۜڿٵڒڬٷٛڝؙٛۏ ڂڝۨۨٚؽۺؙۼػڶۄٳۺڶۊؿؙۜؗؗۜٵؙۘۘڸؙڣؙۿؙڡٚٲڡٛٮؘۜۿؙڎٳڮ ڔۣٲۿ۠ۿؙۊؙڞؙڒٛڰؽۼۘػؠٛۏؙؽ۞۫

كَيْفُ كِنُّونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهَٰنٌ عِنْدَاللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهٖ إِلَّاللَّذِيْنَ غَهَٰتُ تُوعِنُدالْمُسُّحِي الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوالكُمْ فَاسْتَقِيْمُوالهُمْ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْهُتَّقِيْنِ ۞

यह आदेश मक्का के मुश्रिकों के बारे में दिया गया है, जो इस्लाम के विरोधी थे और मुसलमानों पर आक्रमण कर रहे थे।

की<sup>[1]</sup> थी। तो जब तक वह तुम्हारे लिये सीधे रहें तो तुम भी उन के लिये सीधे रहो। वास्तव में अल्लाह आज्ञाकारियों से प्रेम करता है।

- 8. और उन की संधि कैसे रह सकती है जब कि वह यदि तुम पर अधिकार पा जायें तो किसी संधि और किसी वचन का पालन नहीं करेंगे। वे तुम्हें अपने मुखों से प्रसन्न करते है, जब कि उन के दिल इन्कार करते हैं। और उन में अधिकांश वचनभंगी हैं।
- उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले तिनक मूल्य खरीद लिया<sup>[2]</sup>, और (लोगों को) अल्लाह की राह (इस्लाम) से रोक दिया। वास्तव में वे बड़ा कुकर्म कर रहे हैं।
- 10. वह किसी ईमान वाले के बारे में किसी संधि और वचन का पालन नहीं करते। और वही उल्लंघनकारी हैं।
- 11. तो यिद वह (शिर्क से) तौबा कर लें और नमाज़ की स्थापना करें, और ज़कात दें तो तुम्हारे धर्म-बंधु हैं। और हम उन लोगों के लिये आयतों का वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान रखते हों।
- 12. तो यदि वह अपनी शपथें अपना वचन देने के पश्चात् तोड़ दें, और तुम्हारे धर्म की निन्दा करें तो कुफ़

ۘػؽڡؘٛۉٳؗڹؾٞڟ۬ۿۯؙۉٵڡؘػؽؙؖۮؙڔؙڵؽڒڨ۬ڹ۠ٷٳۏؽڬؙۄؙٳڷؖٚٚ ٷۜڵڒڿ؆ؖٷؖؽۯؙڞٛۅٛٮػؙڎڔۑٲڡٛٚۅٵۿؚۿۄؙۅؘؾٲؚؖڶ ڠؙۮؙڹۿؙۮٷٳٙٛ؎ٛؾؙۯؙۿؙۯڶڛڠؙٷؽ۞ۧ

إِشْ تَرَوُّا مِالِيْتِ اللهِ ثَمَنَّا قِلْيُلاً فَصَنُّ وَاعَنُ سَدِيْ لِهِ ۚ النَّهُوُ سَأَءْمَا كَانُوُا يَعْمَلُوْنَ ۞

ڵٳؘڽۯڟڹؙۉڹ؋ٛؽؙڡؙؙؙؙڡؙڝٳڵڒۊٞڵٳۮؚڡۜڐ؋ٷٲۅڵڵ۪ٟڬ ۿؙؙۿؙٵڵؙؠؙؙڠ۬ؾۘۮؙۏڹ۞

فَإِنْ تَأْبُوْا وَاَقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُاالزَّكُوةَ فَاحْوَانُكُوُّ فِى الدِّيْنِ ۚ وَنُقَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَّيْفُكُمُونَ۞

وَإِنْ تَّكَنُّوْآاَيُمَانَهُ مُ مِّنَ بَعُدِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوْا فِي دِيْنِكُمْ فَقَالِتِلُوْآ

- इस से अभिप्रेत हुदैबिया की संधि है जो सन् (6) हिजरी में हुई। जिसे काफि़रों ने तोड़ दिया। और यही सन् (8) हिज्री में मक्का की विजय का कारण बना।
- 2 अर्थात संसारिक स्वार्थ के लिये सत्धर्म ईस्लाम को नहीं माना।

के प्रमुखों से युद्ध करो। क्योंकि उन की शपथों का कोई विश्वास नहीं, ताकि वह (अत्याचार से) रुक जायें।

- 13. तुम उन लोगों से युद्ध क्यों नहीं करते जिन्हों ने अपने वचन भंग कर दिये? तथा रसूल को निकालने का निश्चय किया? और उन्होंने ही युद्ध का आरंभ किया है। क्या तुम उन से डरते हो? तो अल्लाह अधिक योग्य है कि तुम उस से डरो, यदि तुम ईमान[1] वाले हो।
- 14. उन से युद्ध करो, उन्हें अल्लाह तुम्हारे हाथों दण्ड देगा। और उन्हें अपमानित करेगा, और उन के विरुद्ध तुम्हारी सहायता करेगा। और ईमान वालों के दिलों का सब दुख़ दूर कर देगा।
- 15. और उन के दिलों की जलन दूर कर देगा, और जिस पर चाहेगा दया कर देगा। और अल्लाह अति ज्ञानी नीतिज्ञ है।
- 16. क्या तुम ने समझा है कि यूँ ही छोड़ दिये जाओंगे, जब कि (परीक्षा लेकर) अल्लाह ने उन्हे नहीं जाना है जिस ने तुम में से जिहाद किया? तथा अल्लाह और उस के रसूल और ईमान वालों के सिवाय किसी को भेदी मित्र नहीं बनाया। और अल्लाह उस से सूचित है जो तुम कर रहे हो।
- 17. मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) के लिये

آبِتَةَ الْكُفْرُ النَّهُوُ لِآآيُمَانَ لَهُوُ لَعَلَّهُ مُ يَنْتَهُونَ۞

ٱلاثُقَالِتِلُوْنَ قُومًانَّكَثُوْآاَيُمَانَهُمُ وَهَمُّوُا بِاخْرَاجِ التِّسُوُلِ وَهُمُ بَكَءُوْكُمُ اَوَّلَ مَرَّةً اَتَّضَّتُونَهُمُ فَاللهُ اَحَثُ اَنْ تَّضَّنُونُهُ إِنْ كُنْ تُوْمُوُمِنِيْنَ<sup>®</sup> إِنْ كُنْ تُوْمُوُمِنِيْنَ

ڡؘۜٳؾڶۅ۫ۿؙۄؙؽۼڔٚؠۿؙۄؙڶڵۮۑٲؽڽؽؙڷؙۄٛٷۼٛٚۏؚۿؚۄ ۅؘێؙڞؙۯؙؙؽؙؗٷؽؘؽؚۿۅؘؽؿؙڣڞؙۮۏۯۊ*ؘۅۛۄۨ*ۺٞٷ۫ڡؚڹۣؿؽۨ

وَيُدُهِبُ غَيْظُ قُلُوْيِهِمُ وَ يَتُوكُ اللَّهُ عَلَى مَنَ تَسَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَكِيْهُ ﴿

ٱمْرْحَىدِبْتُمُ ٱنَ تُتَرَّكُوا وَلَمَّا يَعْلِمُ اللهُ الَّذِيْنِ خُهَ كُوامِنْكُمْ وَكُمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيْرًا بِمَا تَعْبَلُونَ ۚ

مَا كَانَ لِلْمُشْوِكِيْنَ أَنُ يَعَمُرُوا مَسْمِهِ مَا كَانَ لِلْمُشْوِكِيْنَ أَنُ يَعَمُرُوا مَسْمِهِ مَا لله

ा आयत नं० ७ से लेकर 13 तक यह बताया गया है कि शत्रु ने निरन्तर संधि को तोड़ा है। और तुम्हें युद्ध के लिये बाध्य कर दिया है। अब उन के अत्याचार और आक्रमण को रोकने का यही उपाय रह गया है कि उन से युद्ध किया जाये।

योग्य नहीं है कि वह अल्लाह की मिस्जिदों को आबाद करें, जब कि वह स्वयं अपने विरुद्ध कुफ़ (अधर्म) के साक्षी हैं। इन्हीं के कर्म व्यर्थ हो गये, और नरक में वही सदावासी होंगे।

- 18. वास्तव में अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करता है जो अल्लाह पर और अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान लाया, तथा नमाज़ की स्थापना की, और ज़कात दी, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा। तो आशा है कि वही सीधी राह चलेंगे।
- 19. क्या तुम हाजियों को पानी पिलाने और सम्मानित मस्जिद (कॉबा) की सेवा को उस के (ईमान के) बराबर समझते हो जो अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान लाया, तथा अल्लाह की राह में जिहाद किया? अल्लाह के समीप दोनों बराबर नहीं हैं। तथा अल्लाह अत्याचारियों को सुपथ नहीं दिखाता।
- 20 जो लोग ईमान लाये तथा हिज्रत कर गये, और अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों से जिहाद किया, अल्लाह के यहाँ उन का बहुत बड़ा पद है। और वही सफल होने वाले हैं।
- 21. उन को उन का पालनहार शुभ सूचना देता है अपनी दया और प्रसन्नता की तथा ऐसे स्वर्गों की जिन में स्थायी सुख के साधन हैं।
- 22. जिन में वह सदावासी होंगे। वास्तव में अल्लाह के यहाँ (सत्कर्मियों के

شْهِدِيْنَ عَلَى اَنْفُيهِمْ لِالْكُفُرْ الْوَلَلِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُمُمُّ وَفِي التَّالِهُمُوْخِلِدُونَ<sup>©</sup>

اِئْمَايَعَنُرُمُسِلِحِمَاللهُءِمَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْلِخِرِ وَاتَّامَ الصَّلُوةَ وَاتَّى التَّرْكُوةَ وَلَوْيَخُصُ اِلَّالِللَّهُ فَعَمَى اُولَلِكَ اَنْ يَكُونُوْ امِنَ الثَّهُتَدِينَنَ

ٱجَعَلْتُمْرُسِقَائِيَةَ الْحَكِّجُّ وَعِمَارَةُ الْمُسَجِدِ الْحَرَامِرَكَمَنَ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِيرِ وَجْهَدَ فِى سَبِيلِ اللهِ لاَيْمُتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهُدِى الْقَوْمُ الطّٰلِمِيْنَ۞

ٱگَانِينَ)امَنُوُا وَهَاجَرُوْاوَجُهَدُوُاوَجُهَدُوْلِقُ سِيْدِلِاللهِ بِأَمْوَالِهِمُ وَانْفُيهُمْ ٱحْظَهُدَرَجَةً عِنْدَاللهِ ۚ وَاوْلِإِحَ هُمُوالْفَآلِرُوْنَ ۞

ؽؙڹۺۜۯۿؙؗۄٛڒؠؙٞۿۉؠڔڂؠۊؚؠؖٮؙؗۿؙۅٙڔڞ۬ۅٳڹۊۜڂؠڹٚؾ ڲۿۯۏؿؙٵٛۼڮؿۄ۠ڡٞۊؽٷ

خلِدِيْنَ فِيْمَا أَبَدُا إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿

लिये) बड़ा प्रतिफल है।

- 23. हे ईमान वालो! अपने बापों और भाईयों को अपना सहायक न बनाओ, यदि वह ईमान की अपेक्षा कुफ़ से प्रेम करें। और तुम में से जो उन को सहायक बनायेंगे तो वही अत्याचारी होंगे।
- 24. हे नबी! कह दो कि यदि तुम्हारे बाप और तुम्हारे पुत्र तथा तुम्हारे भाई और तुम्हारी पित्नयाँ तथा तुम्हारा पिरवार और तुम्हारा धन जो तुम ने कमाया है, और जिस व्यापार के मंद हो जाने का तुम्हें भय है, तथा वह घर जिन से मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उस के रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय हैं तो प्रतिक्षा करो, यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाये। और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सुपथ नहीं दिखाता।
- 25. अल्लाह बहुत से स्थानों पर तथा हुनैन<sup>[1]</sup> के दिन तुम्हारी सहायता कर चुका है, जब तुम को तुम्हारी अधिक्ता पर गर्व था, तो वह तुम्हारे कुछ काम न आई, तथा तुम पर

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوُا لِاتَتَّخِنُواَ الْإَآءَكُمُ وَ إِخُوانَكُمُ اوْلِيآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُّرَعَلَ الْإِيْمُكُونَ وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمُّ يِّنَكُمُ فَأُولَإِكَ هُمُ

فُلُ إِنْ كَانَ ابَا فُكُوْ وَابْنَا فُكُوْ وَالْحَوَانُكُوْ وَازْوَاجُكُوْ وَعَشِيْ يُرَتُكُوْ وَامُوَالُ لِاقْتَرَفْتُنُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوُنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا اَحَبَ اِلْيَكُوُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهٖ وَجِهَادٍ فِي سَيِيلِهٖ فَتَرَبَّصُواحَتَّى يَاثِيَ اللهُ يِأْمُرِهُ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُلِيقِيْنَ ﴿

ڵڡۜٙٮؙؙٮؘٚڞؘڒۘڪؙؙۄؗۥٳٮڵٷ؈ٛٚڡۘۅٙٳڟؽػؿؚؽۯٷٚ ٷٙؽۅٛڡۘڔٞڂؾؽڹٚٳۮ۫ٲۼۘڿؠؘؿؙٷٷػڗؙؿڬٷڡؘڰٛ ٮؙڠؙڹؙؽۼڬٷؙۺؽٵٷۻٲؿؙۼڮؽڮٷٳڷڒۯڞٛ ڽؚؠؠۜٵڒۓؘڹؿؙؿؙ۫ؿؙٷؽؽؿ۫ٷؙٷؽۑؽؽ۞ٛ

अहुनैन» मक्का तथा ताइफ़ के बीच एक वादी है। वहीं पर यह युद्ध सन् 8 हिज्री में मक्का की विजय के पश्चात् हुआ। आप को मक्का में यह सूचना मिली कि हवाज़िन और सक़ीफ़ क़बीले मक्का पर आक्रमण करने की तय्यारियाँ कर रहे हैं। जिस पर आप बारह हज़ार की सेना लेकर निकले। जब कि शत्रु की संख्या केवल चार हज़ार थी। फिर भी उन्हों ने अपने तीरों से मुसलमानों का मुँह फेर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के कुछ साथी रणक्षेत्र में रह गये, अन्ततः फिर इस्लामी सेना ने व्यवस्थित हो कर विजय प्राप्त की। (इब्ने कसीर)

धरती अपने विस्तार के होते संकीर्ण (तंग) हो गई, फिर तुम पीठ दिखा कर भागे।

- 26. फिर अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर शान्ति उतारी। तथा ऐसी सेनायें उतारीं जिन्हें तुम ने नहीं देखा<sup>[1]</sup>, और काफ़िरों को यातना दी। और यही काफ़िरों का प्रतिकार (बदला) है।
- 27. फिर अल्लाह इस के पश्चात् जिसे चाहे क्षमा कर दे<sup>[2]</sup> और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है|
- 28. हे ईमान वालो! मुश्रिक (मिश्रणवादी) मलीन हैं। अतः इस वर्ष<sup>[3]</sup> के पश्चात् वह सम्मानित मस्जिद (कॉबा) के समीप भी न आयें। और यदि तुम्हें निर्धनता का भय<sup>[4]</sup> हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी दया से धनी कर देगा, यदि वह चाहे। वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।
- 29. (हे ईमान वालो!) उन से युद्ध करो जो न तो अल्लाह पर (सत्य) ईमान लाते और न अन्तिम दिन (प्रलय) पर। और न जिसे अल्लाह और उस के

ثُمُّ ٱنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا لَّوْتَرُوهُمَّا وَعَثَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُاوًا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْحَافِظِيْنَ

> ؿؙؙؙٛڲؘؾؙؿؙۅؙؙؙٛٛۘڮٵڵڵۿڝؘؙؙڹۼؙۛٮؚۮڶٟڮؘۼڵڡٙؽؙ ؿۜؿؙٵٚء۠ٷٳڶڵۿۼٛڡؙؙٛٷؙڒؙػڿۣؽ۫ڰٛ۞

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا اِنْمَا الْمُشُرِكُونَ بَحَسُّ فَلاَيَقُمَ بُواالْسُبِعِدَا الْحَرَامَ بَعِكَ عَلِمِهِمُ هٰذَا وَ إِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسُوْتَ يُفْنِيَكُوُ اللهُ مِنْ فَضُلِهَ إِنْ شَلَمْ اللهَ عَلِيُوْتَ كِيْدُوْنَ

قَاتِلُواالَّانِيُّنَ لِلُؤُمِّنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْاِخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَـــَّرَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِرِيْمُونَ دِبُنَ الْحَقِّ مِنَ

- ा अर्थात फ़रिश्ते भी उतारे गये जो मुसलमानों के साथ मिल कर काफ़िरों से जिहाद कर रहे थे। जिन के कारण मुसलमान विजयी हुये और काफ़िरों को बंदी बना लिया गया जिन को बाद में मुक्त कर दिया गया।
- 2 अर्थात उस के सत्धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लेने के कारण।
- 3 अर्थात सन् 9 हिज्री के पश्चात्।
- 4 अर्थात उन से व्यापार न करने के कारण। अपवित्र होने का अर्थ शिर्क के कारण मन की मलीनता है। (इब्ने कसीर)

रसूल ने हराम (वर्जित) किया है उसे हराम (वर्जित) समझते हैं, न सत्धर्म को अपना धर्म बनाते, उन में से जो पुस्तक दिये गये हैं यहाँ तक कि वह अपने हाथ से जिज्या<sup>[1]</sup> दें और वह अपमानित हो कर रहें।

- 30. तथा यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का पुत्र है। और नसारा (ईसाईयों) ने कहा कि मसीह अल्लाह का पुत्र है। यह उन के अपने मुँह की बातें हैं। वह उन के जैसी बातें कर रहे हैं जो इन से पहले काफ़िर हो गये। उन पर अल्लाह की मार! वह कहाँ बहके जा रहे हैं?
- 31. उन्हों ने अपने विद्वानों और धर्माचारियों (संतों) को अल्लाह के सिवा पूज्य<sup>[2]</sup> बना लिया। तथा मर्यम के पुत्र मसीह को, जब कि उन्हें जो आदेश दिया गया था, इस के सिवा कुछ न था कि एक अल्लाह की इबादत (वंदना) करें। कोई पूज्य नहीं है परन्तु वही। वह उस से पवित्र है जिसे उस का साझी बना रहे हैं।
- 32. वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपनी फूँकों से बुझा<sup>[3]</sup> दें। और अल्लाह

اڭىن ئىن اۇتۇاالكىلىت مىلى يۇڭلوا الْجِزْكَة عَنْ يَكِ وَهُمُ مُطغِرُونَ ﴿

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ عُزَيْرُ لِبُنَ اللهِ وَقَالَتِ التَّصْرَى الْمَسِيْهُ ابْنُ اللهِ ﴿ لِكَ قَوْلُهُمُ يِأَنُواهِ ﴿ يُكَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّ

اِتَّخَنُ وَاَاحْبَارَهُ مُورَدُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَمَا اُمِرُواَ اِلَّالِيَعْبُدُ وَاللَّا وَالْمِا وَاحِمًا وَلَا اللهَ اِلْاهُو سُبُحْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

يُرِينُ وْنَ أَنُ يُطْفِئُوا نُوْرَالِلهِ بِأَفُوا هِ هِـمُ

<sup>1</sup> जिज़्या अर्थात रक्षा कर। जो उस रक्षा का बदला है जो इस्लामी देश में बसे हुये अहले किताब से इसलिये लिया जाता है तािक वह यह सोचें कि अल्लाह के लिये ज़कात न देने और गुमराही पर अड़े रहने का मूल्य चुकाना कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिस में वह फँसे हुये हैं।

<sup>2</sup> हदीस में हैं कि उन के बनाये हुये वैध तथा अवैध को मानना ही उन को पूज्य बनाना है। (तिर्मिज़ी - 2471- यह सहीह हदीस है।)

<sup>3</sup> आयत का अर्थ यह है कि यहूदी, ईसाई तथा काफ़िर स्वयं तो कुपथ हैं ही वह

अपने प्रकाश को पूरा किये बिना नहीं रहेगा, यद्यपि काफ़िरों को बुरा लगे।

- 33. उसी ने अपने रसूल<sup>[1]</sup> को मार्गदर्शन तथा सत्धर्म (इस्लाम) के साथ भेजा है ताकी उसे प्रत्येक धर्म पर प्रभुत्व प्रदान कर दे<sup>[2]</sup>, यद्यपि मिश्रणवादियों को बुरा लगे।
- 34. हे ईमान वालो! बहुत से (अहले किताब के) विद्वान तथा धर्माचारी (संत) लोगों का धन अवैध खाते हैं। और (उन्हें) अल्लाह की राह से रोकते हैं, तथा जो सोना-चाँदी एकत्र कर के रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में दान नहीं करते, उन्हें दुखदायी यातना की शुभसूचना सुना दें।
- 35. जिस (प्रलय के) दिन उसे नरक की अग्नि में तपाया जायेगा, फिर उस से उन के माथों तथा पाश्वों (पहलू) और पीठों को दागा जायेगा (और कहा जायेगा) यही है, जिसे तुम एकत्र कर रहे थे, तो (अब) अपने संचित किये धनों का स्वाद चखो।
- 36. वास्तव में महीनों की संख्या बारह महीने है अल्लाह के लेख में जिस दिन से उसने आकाशों तथा धरती

وَ يَابُى اللهُ الِّالَآنَ يُسُرِّعَ نُوْرَهُ وَلَوُكِرِهَ ۗ الُّخِمُ وُنَ®

هُوَ الَّذِئُ اَرُسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ انْحَقِّ لِيُظْهِرَكُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٌ ۖ وَلَوْكِرَهُ الْمُشْرِكُونَ۞

يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْاَكَ كَثِيرُامِّنَ الْأَعْبَارِ وَالرُّهُ بَانِ لَيَا كُلُونَ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبُاطِلِ وَيَصُنُّوُنَ اَمْنَ سَينِلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكُنْزُوْنَ النَّهَ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِعُونَهَا فِي سَينِلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَنَابٍ لَيْنُفِعُونَهَا فِي سَينِلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ يَعَنَابٍ

ڲۜۅؙۛۛڡؘڲؙٷؠؽۼۘؽؠٚٵڣٛٞٮٞڶڔڿۿۜڎۜۄؘڡٛٛؾؙٛۅٝؽؠۣۿٲ ڿؚؠٵۿۿڂٞۄؘڂڹۛٷؽۿۿۄؙڟۿٷڟۿٷۿۿؙۿڵؽٵڡٵ ػٮؘۜڒؙؾؙڎؙڔٳڬڡؙٛڛؙػؙۄ۬ڡٙڎؙٲۏۛٷ۬ٳ؆ؘڵڬ۫ؿؙٷٮۘڷڸ۬ڹۯ۠ۏڹ۞

اِنَّ عِنَّاةً الشُّهُوْرِعِنُكَ اللهِ اثْنَاعَشَـرَ شَهُـرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّـلُوتِ

सत्धर्म इस्लाम से रोकने के लिये भी धोखा-धड़ी से काम लेते हैं जिस में वह कदापि सफल नहीं होंगे।

- 1 रसूल से अभिप्रेत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं।
- 2 इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि इस समय पूरे संसार में मुसलमानों की संख्या लगभग दो अरब है। और अब भी इस्लाम पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलता जा रहा है।

की रचना की है। उन में से चार हराम (सम्मानित)<sup>[1]</sup> महीने हैं। यही सीधा धर्म है। अतः अपने प्राणों पर अत्याचार<sup>[2]</sup> न करो तथा मिश्रणवादियों से सब मिलकर युद्ध करो। जैसे वह तुम से मिल कर युद्ध करते हैं, और विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है।

- 37. नसी[3] (महीनों को आगे पीछे करना) कुफ़ (अधर्म) में अधिकता है। इस से काफ़िर कुपथ किये जाते हैं। एक ही महीने को एक वर्ष हलाल (वैध) कर देते हैं, तथा उसी को दूसरे वर्ष हराम (अवैध) कर देते हैं। तािक अल्लाह ने सम्मानित महीनों की जो गिनती निश्चित कर दी है उसे अपनी गिनती के अनुसार करके अवैध महीनों को वैध कर लें। उन के लिये उन के कुकर्म सुन्दर बना दिये गये हैं। और अल्लाह कािफ़रों को सुपथ नहीं दर्शाता।
- 38. हे ईमान वालो! तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम से कहा जाये कि अल्लाह की राह में निकलो तो धरती के बोझ बन जाते हो, क्या तुम आख़िरत

وَالْاَرُضَ مِنْهُ مَا اَرْبَعَة تُحُوُمُ ۖ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِّيُهُ لَا نَظُ لِمُوْا فِيهُقَ اَنْفُسَكُوْ ۗ وَقَاتِلُواالْبُشْرِكِيْنَ كَأَفَّةٌ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَأَفَّةً ۗ وَاعْلَمُوۤاَكَ اللهَ مَعَ الْمُثَّقِيْنَ ۞

ٳٮۜٛؠۘٵۘۘٲڵۺۜؽٞؽؙ۬ڔ۬ؽؘٳۮٷٞڣۣٲڶڬؙڤ۫ڔٮٛۻۜڷ۠ٮؚؚ؋ ٵڮۏؽ۬ڹػڡٞڞؙۯؙٷٳؽؙۼؚڴۅ۫ٮؘڎۼٲڡٵۜۊؽۼڗۣڡٞۅؙٮؘڎۼٵڡٵ ڵؽٷٳڟٷٳۼڐۊؘڡٵڂڗۘٙڡڶڎؙڣؽ۠ۻڴۊؙٲڡٵڂڗٙڡ ڶؿڎڎ۫ۺڹڬۿڎؙڛٷٵٛۼؠٵڶؚۿٷٷڶڵڎڰڵٳؽۿڮؽ ٵڵڨۘۅؙؙڡؙٵڵڮڶڣۣؠؽڹٛ۞۠

يَاتَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوُ امَالكُوْ اذَاقِيْلَ لَكُوُ انْفِرُوا فَ سَبِيلِ اللهِ اثَّا قَلْتُوْ الى الْكَرْضِ ٱرَضِيْتُوُ بِالْحَيْوِ قِالدُّنْيَامِنَ الْإِخْرَةِ قَمَامَتَا عُالْمَيْوَ الثَّيْنَا

- 1 जिन में युद्ध निषेध है। और वह जुलकादा, जुल हिज्जा, मुहर्रम तथा रजब के अर्बी महीने हैं। (बुख़ारी- 4662)
- 2 अर्थात इन में युद्ध तथा रक्तपात न करो, इन का आदर करो।
- 3 इस्लाम से पहले मक्का के मिश्रणवादी अपने स्वार्थ के लिये सम्मानित महीनों साधारणतः मुहर्रम के महीने को सफ़र के महीने से बदल कर युद्ध कर लेते थे। इसी प्रकार प्रत्येक तीन वर्ष पर एक महीना अधिक कर लिया जाता था ताकि चाँद का वर्ष सूर्य के वर्ष के अनुसार रहे। कुर्आन ने इस कुरीति का खण्डन किया है, और इसे अधर्म कहा है। (इब्ने कसीर)

(परलोक) की अपेक्षा संसारिक जीवन से प्रसन्न हो गये हो? जब कि परलोक की अपेक्षा संसारिक जीवन के लाभ बहुत थोड़े है।<sup>[1]</sup> فِي الْلِخِرَةِ اللَّاقَلِيلُ @

1 यह आयतें तबूक के युद्ध से संबन्धित है। तबूक मदीने और शाम के बीच एक स्थान का नाम है। जो मदीने से 610 कि॰मी॰ दूर है।

सन् 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह सूचना मिली कि रोम के राजा कैसर ने मदीने पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। यह मुसलमानों के लिये अरब से बाहर एक बड़ी शक्ति से युद्ध करने का प्रथम अव्सर था। अतः आप ने तय्यारी और कूच का एलान कर दिया। यह बड़ा भीषण समय था, इस लिये मुसलमानों को प्रेरणा दी जा रही है कि इस युद्ध के लिये निकलें।

तबूक का युध्द मक्का की विजय के पश्चात् ऐसे समाचार मिलने लगे कि रोम को राजा कैंसर मुसलमानों पर आक्रमण करने की तय्यारी कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहिँ व सल्लम ने जब यह सुना तो आप ने भी मुसलमानों को तय्यारी का आदेश दे दिया। उस समय स्थिति बड़ी गंभीर थी। मदीना में अकाल था। कड़ी धूप तथा खजुरों के पकने का समय था। सवारी तथा यात्रा के संसाधन की कमी थी। मदीना के मुनाफिक अबू आमिर राहिब के द्वारा गस्सान के ईसाई राजा और क़ैसर से मिले हुये थे। उन्होंने मदीना के पास अपने पड्यंत्र के लिये एक मस्जिद भी बना ली थी। और चाहते थे कि मुसलमान पराजित हो जायें। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों का उपहास करते थे। और तबूक की यात्रा के बीच आप पर प्राण घातक आक्रमण भी किया। और बहुत से द्विधावादियों ने आप का साथ भी नहीं दिया और झुठे बहाने बना लिये। रजेंब सन् 9 हिज्री में नबी सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम तींस हज़ार मुसलमानों के साथ निकले। इन में दस हज़ार सँवार थे। तबूक पहुँच कर पता लगा कि क़ैसर और उस के सहयोगियों ने साहस खो दिया है। क्योंकि इस से पहले मूता के रण में तीन हज़ार मुसलमानों ने एक लाख ईसाईयों का मुक़ाबला किया था। इसलिये क़ैसर तीस हज़ार की सेना से भिड़ने का साहस न कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तबूक में बीस दिन रह कर रोमियों के आधीन इस क्षेत्र के राज्यों को अपने आधीन बनाया। जिस से इस्लामी राज्य की सीमायें रोमी राज्य की सीमा तक पहुँच गईं। जब आप मदीना पहुँचे तो द्विधावादियों ने झूठे बहाने बना कर क्षमा माँग ली। तीन मुसलमान जो आप के साथ आलस्य कें कारण नहीं जा सके थे और अपना दोष स्वीकार कर लिया था आप ने उन का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। किन्तु अल्लाह ने उन तीनों को भी उन के सत्य के कारण क्षमा कर दिया। आप ने उस मस्जिद को भी गिराने का आदेश दिया जिसे मुनाफ़िकों ने अपने षड्यंत्र का केन्द्र बनाया था।

- 39. यदि तुम नहीं निकलोगे, तो तुम्हें अल्लाह दुःखदायी यातना देगा, तथा तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को लायेगा। और तुम उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकोगे। और अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
- 40. यिद तुम उस (नबी) की सहायता नहीं करोगे तो अल्लाह ने उस की सहायता उस समय<sup>[1]</sup> की है जब काफिरों ने उसे (मक्का से) निकाल दिया। वह दो में दूसरे थे। जब दोनों गुफा में थे, जब वह अपने साथी से कह रहे थेः उदासीन न हो, निश्चय अल्लाह हमारे साथ है।<sup>[2]</sup> तो अल्लाह ने अपनी ओर से शान्ति उतार दी, और आप को ऐसी सेना से समर्थन दिया जिसे तुम ने नहीं देखा। और काफिरों की बात नीची कर दी। और अल्लाह की बात ही ऊँची रही। और अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
- 41. हल्के[3] होकर और बोझल (जैसे हो)

ٳڷۘۘڒؾؘٮ۬ٛڣۯؙۉٳؽػڽٚۘڹؙڴۄٛؗؗۼڬٵڴؚٵڵڸؽؙؠٲۘؗڐۊٙؽڛؗؾؙڽٛڔڷ قَوۡمٵۼؘؽڒڴۄٛۅٙڶڒؾٙڞؙؙڗٛۅؙٷۺؽٵٞٷٳٮؾ۠ؗڡٛٵڮڴؚڵ ؘۺٛؿؙ۠ٞۊؘؠۯؿۯٛ۞

إلَّاتَنْصُرُوهُ فَقَى نَصَرَهُ اللهُ إِذَا خُورَعُهُ الَّذِينَ كَفَرُ وَا تَكَانَ الْتَنْمُنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا " فَأَنْزَلَ اللهُ سَرِينُنَتَهُ عَلَيْهِ وَايَّدَ لَا يِجْنُو دِ لَمُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ فَالْ وَكِلِمَةُ اللهِ هِي العُلْمَا وَاللهُ عَزِيْرُ خَصِيدُونَ

اِنْفِرُوْاخِفَافًا وَيْقَالِا وَجَاهِمُوْا بِأَمُوَالِكُمُ

- 1 यह उस अवसर की चर्चा है जब मक्का के मिश्रणवादियों ने नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम का बध कर देने का निर्णय किया। उसी रात आप मक्का से निकल कर सौर पर्वत नामक गुफा में तीन दिन तक छुपे रहे। फिर मदीना पहुँचे। उस समय गुफा में केवल आदरणीय अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप के साथ थे।
- 2 हदीस में है कि अबू बक्र (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने कहा कि मैं गुफा में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ था। और मैं ने मुश्रिकों के पैर देख लिये। और आप से कहाः यदि इन में से कोई अपना पैर उठा दे तो हमें देख लेगा। आप ने कहाः उन दो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है जिन का तीसरा अल्लाह है। (सहीह बुख़ारी- 4663)
- 3 संसाधन हो या न हो।

निकल पड़ो। और अपने धनों तथा प्राणों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। यही तुम्हारे लिये उत्तम है, यदि तुम ज्ञान रखते हो।

- 42. (हे नबी!) यदि लाभ समीप और यात्रा सरल होती तो यह (मुनाफ़िक़) अवश्य आप के साथ हो जाते। परन्तु उन को मार्ग दूर लगा, और (अब) अल्लाह की शपथ लेंगे कि यदि हम निकल सकते, तो अवश्य तुम्हारे साथ निकल पड़ते, वह अपना विनाश स्वयं कर रहे हैं। और अल्लाह जानता है कि वे वास्तव में झूठे हैं।
- 43. (हे नबी!) अल्लाह आप को क्षमा करे! आप ने उन्हें अनुमति क्यों दे दी? यहाँ तक कि आप के लिये जो सच्चे हैं उजागर हो जाते, और झूठों को जान लेते।?
- 44. आप से (पीछे रह जाने की) अनुमित वह नहीं माँग रहे हैं जो अल्लाह तथा अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखते हों कि अपने धनों तथा प्राणों से जिहाद करेंगे। और अल्लाह आज्ञाकारियों को भली भाँती जानता है।
- 45. आप से अनुमित वही माँग रहे हैं जो अल्लाह तथा अन्तिम दिवस (परलोक) पर ईमान नहीं रखते, और अपने संदेह में पड़े हुये हैं।
- 46. यदि वे निकलना चाहते तो अवश्य उस के लिये कुछ तय्यारी करते। परन्तु अल्लाह को उन का जाना

وَٱنْفُوكُو فَ سَبِيُلِ اللهُ إِذْ لِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِنَ كُنْ تُوتَعُلُمُونَ ﴿

لَوُكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا قَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَّبَعُونِ وَلَكِنْ بَعُنَ تُعَلِيْهِمُ الشُّقَةُ \* وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِاسُتَطَعُنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ نَهُ لِكُونَ الْفُسَهُ مُ \* وَاللهُ يَعُلُمُ إِنَّهُمُ لَكُنْ بُنُونَ ﴿

> عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ مَن تُوْاوَتَعُلَمُ الْكِذِبِينَ

لاَيَسُتَأَذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْاِخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوْا بِامْوُ الِهِمُ وَانْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيْهُ ْ كِالْمُثَّقِيْنَ ۞

اِثَمَاكِسُتَاْذِنُكَ الَّانِيْنَ لايُوُمِئُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُوفَهُمُ فَهُمُ فَيُ رَيْجِهِمُ يَتَرَدَّدُونَ⊚

ۅٙڵۅؙٲڒٳۮۅٳٳڵڂٛٷۅٛڿٙڵڒؘؘۘػۘڰ۠ٷٳڵۿؙٷڰۜۛ ٷٙڵڮؽؙڪؚڕٷٳؠڵٷٵڹؚ۫ۼٵؿٛۿؙ؎ٛ۫ڣؘؿؘڟۿۿ

- 47. और यदि वह तुम में निकलते तो तुम में विगाड़ ही अधिक करते। और तुम्हारे बीच उपद्रव के लिये दौड़ धूप करते। और तुम में वह भी हैं जो उन की बातों पर ध्यान देते हैं। और अल्लाह अत्याचारियों को भली भाँती जानता है।
- 48. (हे नबी!) वह इस से पहले भी उपद्रव का प्रयास कर चुके हैं, तथा आप के लिये बातों में हेर फेर कर चुके है। यहाँ तक कि सत्य आ गया, और अल्लाह का आदेश प्रभुत्वशाली हो गया, और यह बात उन्हें अप्रिय है।
- 49. उन में से कोई ऐसा भी है जो कहता है: आप मुझे अनुमित दे दें। और परीक्षा में न डालें। सुन लो! परीक्षा में तो यह पहले ही से पड़े हुए हैं। और वास्तव में नरक काफ़िरों को घेरी हुयी है।
- 50. (हे नबी!) यिद आप का कुछ भला होता है तो उन (द्विवधावादियों) को बुरा लगता है। और यिद आप पर कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं: हम ने पहले ही अपनी सावधानी बरत ली थी। और प्रसन्न होकर फिर जाते हैं।
- 51. आप कह दें हमें कदापि कोई आपदा नहीं पहुँचेगी परन्तु वही जो अल्लाह ने हमारे भाग्य में लिख दी है। वही हमारा सहायक है। और अल्लाह ही पर

وَقِيْلَ اقْعُدُ وَامْعَ الْقَعِيدِيْنَ ١

كَوْخَرُجُوْا فِيْكُمُ مَّا مَا اُدُوْكُمُ لِآلَا خَبَ الْاَوْلَا اَوْضَعُوْا خِلْلَكُمُ يَـ بُغُوْنَ كُمُ الْفِـ ثَنَكَ وَفِيكُمُ سَبْعُوْنَ لَهُمُوْ وَاللهُ عَلِيْمُ زُبِالطَّلِيئِنَ۞

لَقَابِ ابُتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبُلُ وَقَلَبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَحَتِّى جَآءً الْحَقُّ وَظَهَرَ آمُرُا للهِ وَهُ حُرِلِهُونَ۞

وَمِنْهُوُمَّنُ يَّقُولُ ائْنَنُ لِّيُّ وَلاَتَفُـتِنِّيُّ ٱلا فِي الْفِـثُنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَثَّمَ لَمُحِيْطَةٌ لِإِلْلَفِرِيْنَ ۞

اِنُ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُهُمُ وَالْ تُصِبُكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُولُوْ اقَدُ اَخَدُ نَا اَمْرَنا مِنُ قَبُلُ وَيَتَوَلُّوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿

قُلُ لِّنْ يُصِيْبَ نَآاِلَامَاكَتَبَاللَّهُ لَنَاهُوُ مَوْلَــنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيۡـتَوَكَّلِ الْهُوۡمِنُوۡنَ۞

ईमान वालों को निर्भर रहना चाहिये।

- 52. आप उन से कह दें कि तुम हमारे बारे में जिस की प्रतीक्षा कर रहे हो वह यही है कि हमें दो<sup>[1]</sup> भलाईयों में से एक मिल जाये। और हम तुम्हारे बारे में इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें अपने पास से यातना देता है या हमारे हाथों से। तो तुम प्रतीक्षा करो। हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- 53. आप (मुनाफ़िक़ों से) कह दें कि तुम स्वेच्छा दान करो अथवा अनिच्छा, तुम से कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा। क्यों कि तुम अवज्ञाकारी हो।
- 54. और उन के दानों के स्वीकार न किये जाने का कारण इस के सिवाय कुछ नहीं है कि उन्हों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़ किया है। और वह नमाज़ के लिये आलसी होकर आते हैं, तथा दान भी करते हैं तो अनिच्छा करते हैं।
- 55. अतः आप को उन के धन तथा उनकी संतान चिकत न करे। अल्लाह तो यह चाहता है कि उन्हें इन के द्वारा संसारिक जीवन में यातना दे, और उन के प्राण इस दशा में निकलें कि वह काफ़िर हों।
- 56. वह (मुनाफ़िक्) अल्लाह की शपथ लेकर कहते हैं कि वह तुम में से हैं,

قُلُ هَـُلُ تَتَرَقِّصُمُونَ بِنَاۤ اِلْکَراحُکَی الحُسُنیکیْنِ وَخَنُ نَتَرَقِصُ بِکُوْانُ یُصِیْبَکُوْاللهُ بِعَنَاپِسِّنُ عِنْدِهٖ اَوْ بِاُیْدِینَا اِیَّفَا کَنَصُوْالِنَّامَعَکُوْمُتُرَبِّصُونَ ﴿

فُّلُ أَنُفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهُا الَّنَ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمُّ إِنَّكُوْكُنْتُهُ قَوْمًا فْسِقِينَ۞

وَمَامَنَعَهُمُ اَنُ ثُقْبَلَ مِنْهُمُ نَفَقْتُهُمُ اِلْآ اَنَّهُمُ كَفَنُ وَابِاللهِ وَبِرَسُولِهٖ وَلاَ يَاثُوُنَ الصَّلُوةَ اِلاَوَهُمُ كُسُّالِلْ وَلاَيُنْفِقُونَ اِلّا وَهُـُوكِرِهُـُونَ ۞

فَلانْغِمُنْكَ اَمُوَالُهُمْ وَلَا اَوْلادُهُمُوْاتَدَايُرِيُّاللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ بِهَا فِي الخَيْوةِ النُّ نَيْاً وَتَزْهَقَ اَنْشُنُهُوْرَوَهُوُ كُلْفِرُونَ۞

وَيَعُلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمُ لِمِنْكُمُ وَمَاهُمُ مِّنْكُمُ

<sup>1</sup> दो भलाईयों से अभिप्रायः विजय या अल्लाह की राह में शहीद होना है। (इब्ने कसीर)

जब कि वह तुम में से नहीं हैं, परन्तु भयभीत लोग हैं।

- 57. यदि वह कोई शरणगार अथवा गुफा या प्रवेश स्थान पा जायें तो उस की ओर भागते हुये फिर जायेंगे।
- 58. (हे नबी!) उन (मुनाफ़िक़ों) में से कुछ ज़कात के वितरण में आप पर आक्षेप करते हैं। फिर यदि उन्हें उस में से कुछ दे दिया जाये तो प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि न दिया जाये तो तुरन्त अप्रसन्न हो जाते हैं।
- 59. और क्या ही अच्छा होता यदि वह उस से प्रसन्न हो जाते जो उन्हें अल्लाह और उस के रसूल ने दिया है। तथा कहते कि हमारे लिये अल्लाह काफ़ी है। हमें अपने अनुग्रह से (बहुत कुछ) प्रदान करेगा, तथा उस के रसूल भी, हम तो उसी की ओर रुचि रखते हैं।
- 60. ज़कात (देय, दान) केवल फ़क़ीरों<sup>[1]</sup>, मिस्कीनों और कार्य- -कर्ताओं<sup>[2]</sup> के लिये, तथा उन के लिये जिन के दिलों को जोड़ा जा रहा है।<sup>[3]</sup> और दास मुक्ति, तथा ऋणियों (की सहायता) के लिये, और अल्लाह की

وَلِكِنَّهُمُ قَوْمُ يَّهُ مِنْ فَعُونَ ®

ڵۅؙؽۼؚٮ۠ۉؘؽؘڡڵڿٲٲۉؘڡؘۼ۬ڒؾ۪ٲۉڡ۠ٮؾۜڂڵڐ ڵۅؙڵۅٛٳڵڸؽڋۅؘۿؙۄ۫ؽۻٛؠؙٷٛؽ®

وَمِنْهُمُ مَّنُ تِيلِمِ زُكِ فِى الصَّدَافَٰتِ ۚ فَإِنَّ اُعُطُوٰ المِنْهَارَضُوْ اوَإِنْ كُمْ يُعُطُوُ امِنْهَا اَذَا هُمُ يَسْخُطُونَ ⊕

وَكُوَانَّهُمُ رَضُوْامَاَاتُهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ \* وَقَالُواْحَسُبُنَااللهُ سَبُؤُتِيْنَااللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَسُولُهُ إِنَّالِ اللهِ (خِبُونَ ﴿

اِتَّمَاالصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْسَكِينِ وَالْعِيلِينَ عَلَيْهَا وَالنُّوْكَفَةِ قُلُونُهُ مُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْخَرِمِيْنَ وَفِي سِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَكِيْهُ

- 1 कुर्आन ने यहाँ फ़क़ीर और मिस्कीन के शब्दों का प्रयोग किया है। फ़क़ीर का अर्थ है जिस के पास कुछ न हो। परन्तु मिस्कीन वह है जिस के पास कुछ धन हो मगर उस की आवश्यक्ता की पूर्ति न होती हो।
- 2 जो जकात के काम में लगे हों।
- 3 इस से अभिप्राय वह हैं जो नये नये इस्लाम लाये हों। तो उन के लिये भी ज़कात है। या जो इस्लाम मे रुचि रखते हों, और इस्लाम के सहायक हों।

राह में तथा यात्रियों के लिये है। अल्लाह की ओर से अनिवार्य (देय) है।[1] और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।

61. तथा उन(मुनाफ़िक़ों) में से कुछ नबी को दुख़ देते हैं, और कहते हैं कि वह बड़े सुनवा<sup>[2]</sup> हैं। आप कह दें कि वह तुम्हारी भलाई के लिये ऐसे हैं। वह अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों की बात का विश्वास करते हैं, और उन के लिये दया हैं जो तुम में से ईमान लाये हैं। और जो अल्लाह के रसूल को दुख़ देते हैं उन के लिये दुख़दायी यातना है।

62. वह तुम्हारे समक्ष अल्लाह की शपथ

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُّ قُلْ اَذُنُ خَيْرِ لَكُوْ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَيُؤُمِنُ الْمُؤُمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ امَنُوا مِنَكُوْر وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ نَسُولَ اللهِ لَمُنْوَا مِنَكُورُ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ نَسُولَ اللهِ لَهُوْمَنَا كِالِيْمُوْسَ

يَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِلْيُرْضُونُكُمْ وَاللهُ

- 1 संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस ने दीन दुखियों की सहायता और सेवा की प्रेरणा न दी हो। और उसे इबादत (बंदना) का अनिवार्य अंश न कहा हो। परन्तु इस्लाम की यह विशेषता है कि उस ने प्रत्येक धनी मुसलमान पर एक विशेष कर-निर्धारित कर दिया है जो उस पर अपनी पूरी आय का हिसाब करके प्रत्येक वर्ष देना अनिवार्य है। फिर उसे इतना महत्व दिया है कि कर्मों में नमाज़ के पश्चात् उसी का स्थान है। और कुर्आन में दोनों कर्मों की चर्चा एक साथ करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी समुदाय में इस्लामी जीवन के सब से पहले यही दो लक्षण है। नमाज़ तथा ज़कात, यदि इस्लाम में ज़कात के नियम का पालन किया जाये तो समाज में कोई ग़रीब नहीं रह जायेगा। और धनवानों तथा निर्धनों के बीच प्रेम की ऐसी भावना पैदा हो जायेगी कि पुरा समाज सुखी और शान्तिमय बन जायेगा। ब्याज का भी निवारण हो जायेगा। तथा धन कुछ हाथों में सीमित नहीं रह कर उस का लाभ पूरे समाज को मिलेगा। फिर इस्लाम ने इस का नियम निर्धारित किया है। जिस का पूरा विवरण हदीसों में मिलेगा और यह भी निश्चित कर दिया कि ज़कात का धन किन को दिया जायेगा, और इस आयत में उन्हीं की चर्चा की गई है, जो यह हैं: 1- फकीर, 2- मिस्कीन, 3- ज़कात के कार्यकर्ता, 4- नये मुसलमान, 5- दास-दासी, 6- ऋणी, 7- धर्म के रक्षक, 8- और यात्री। अल्लाह की राह से अभिप्राय वह लोग हैं जो धर्म की रक्षा के लिये काम कर रहे हैं।
- 2 अर्थात जो कहो मान लेते हैं।

लेते हैं, तािक तुम्हें प्रसन्न कर लें। जब कि अल्लाह और उस के रसूल इस के अधिक योग्य हैं कि उन्हें प्रसन्न करें, यदि वह वास्तव में ईमान वाले हैं।

- 63. क्या वह नहीं जानते कि जो अल्लाह और उस के रसूल का विरोध करता है उस के लिये नरक की अग्नि है? जिस मे वह सदावासी होंगे? और यह बहुत बड़ा अपमान है।
- 64. मुनाफ़िक़ (द्विधावादी) इस से डरते हैं कि उन<sup>[1]</sup> पर कोई ऐसी सूरह न उतार दी जाये जो उन्हें इन के दिलों की दशा बता दे| आप कह दें कि हँसी उड़ा लो| निश्चय अल्लाह उसे खोल कर रहेगा जिस से तुम डर रहे हो|
- 65. और यदि आप<sup>[2]</sup> उन से प्रश्न करें तो वे अवश्य कह देंगे कि हम तो यूँ ही बातें तथा उपहास कर रहे थें। आप कहिये कि क्या अल्लाह तथा उस की आयतों और उस के रसूल के ही साथ उपहास कर रहे थें?
- 66. तुम बहाने न बनाओ, तुम ने अपने ईमान के पश्चात् कुफ़ किया है। यदि हम तुम्हारे एक गिरोह को क्षमा कर दें तो भी एक गिरोह को अवश्य यातना देंगे। क्यों कि वही अपराधी हैं।
- 67. मुनाफ़िक़ पुरुष तथा स्त्रियाँ सब

وَىَ سُوُلُهَ آحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ اِنْ كَانْزُا مُؤْمِنِينَ ⊕

ٱلَمۡرَيَّ لَمُوَّااَتَّ مَنَ يُتُحَادِدِاللهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَ تَمَ خَالِدًا فِيُهَا دُلِكَ الْجَزْنُ الْعَظِيْرُ۞

يَحُنَدُالْمُنْفِقُونَ اَنُ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُوْرَةٌ تُنِيِّتُهُمُ مِهَافِي قُلُوبِهِمُ "قُلِ اسْتَهْزِءُوا" إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَخْدُدُونَ®

وَلَيْنُ سَأَلْتُهُوُ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلُ اَبِاللهِ وَالْبِيّهِ وَرَسُوْ لِهِ كُنْ تُوْ تَسُتَهُوزِءُونَ@

ڵڗؾؘؙؾؘڹۯؙٷڶڡٞڶؙػڡٞۯؾؙؗؗؗۄ۫ؠۼؙػٳؽؠۘٵؽ۬ڬٛۄٝٵۣ؈ؙٛؾٞۼڡؙٛ ۘۼؽؙڟٳ۪ٚڡؘة۪ڝؚۧڹٛػؙۄؙٮؙؙۼێؚۜڹڟٳ۪ڡؘڐٙۥ ڔۣٲٮٞٞۿٛڎ۫ػٲٮؙٝٷامجؙڔۄؽؽ۞ۛ

ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمُ مِّنَ بَعْضٍ

- 1 ईमान वालों पर।
- 2 तबूक की यात्रा के बीच मुनाफ़िक़ लोग, नबी तथा इस्लाम के विरुद्ध बहुत सी दुःखदायी बात कर रहे थे।

एक-दूसरे जैसे हैं। वह बुराई का आदेश देते तथा भलाई से रोकते हैं। और अपने हाथ बंद किये रहते<sup>[1]</sup> हैं। वे अल्लाह को भूल गये, तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला<sup>[2]</sup> दिया। वास्तव में मुनाफ़िक़ ही भ्रष्टाचारी हैं।

- 68. अल्लाह ने मुनाफ़िक़ पूरुषों तथा स्त्रियों और काफ़िरों को नरक की अग्नि का वचन दिया है। जिस में वे सदावासी होंगे। वही उन को प्रयाप्त है। और अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया है। और उन्हीं के लिये स्थायी यातना है।
- 69. इन की दशा वही हुई जो इन से पहले के लोगों की हुई। वह बल में इन से कड़े और धन तथा संतान में इन से अधिक थे। तो उन्हों ने अपने (संसारिक) भाग का आनन्द लिया, अतः तुम भी अपने भाग का आनन्द लो, जैसे तुम से पूर्व के लोगों ने आनन्द लिया। और तुम भी उलझते हो जैसे वह उलक्षते रहे, उन्हीं के कर्म लोक तथा परलोक में व्यर्थ गये, और वही क्षति में हैं।
- 70. क्या इन को उन के समाचार नहीं पहुँचे जो इन से पहले थेः नूह की जाति तथा आद और समूद तथा इब्राहीम की जाति के और मद्यन<sup>[3]</sup> के वासियों

يَامُرُّوْنَ بِالْمُتْكِرُونَيْنَهُونَ عَنِ الْمُعُرُّوُفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمُّ شَمُّوااللهَ فَسَيَهُمُّ اِنَّ المُنْفِقِيْنَ هُوُ الْفُسِقُونَ۞

وَعَدَاللهُ الْمُنْفِقِتُينَ وَالْمُنْفِقَٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَــُنَّهُ خَلِدِينَ فِيْهَا هِي حَسُبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَاكِ شُقِيعٌ ۗ

ڬٵؾۜۮؚؽڹ؈۫ ؿٙڽؚ۠ڮٷ۠ۄڬٵۮ۫ۅٞٲٲۺۜڐڡ۫ڹؙڮ۠ڎڠۊۜڐ ٷٵڬ۫ڗؙٳڡؗۅؙٳڵٳٷٲۅ۫ڵٳڐٵڡٚٲڛؗٮٞؠؙؾٷٳۑۼٙڵٳڣۣۿۄ ڡؘٲڛؾؠٞؿۼؿؙٷڮڮڵۊؚػۄؙػؠٵۺؾؠؙؾٷڷٳڽؽؽڹ ڝڹ۫ڣڹۘڮػؙۄؙڽڽۼؘڵٳڣۿۄ۫ۅڂٛڞؙؾؙۄؙػٵؾڹؽ ۼٵڞؙۅٛٲٲۅڷؠٟڰڿڝؙڞٲۼؠٵڵۿڞڕٛڶڵڽؙؽٚٳ ۅٲڵٳڿۯۊٚۅٲۅڷڸٟڰۿؙۄؙٳڂڛۯؙۄ۫ڹ۞

ٱڬۄؙۘؽٳؿ۬ۿٟڂ۫ڹؘڹۘٲٲڷڹ۬ؽؽڝؙ۫ڡٞؽؙڸۿؗؗؗۿٷؘۄؚ۫ٮٮؙٛۏ۫ڿ ۊۜٵۮۊٞؿڹٛٷڎ؉ٚۅؘڡ*ۊۄۛڔٳڹ*ڵۿؚؽۄؘۅٵڞؙڂۑ ڡٮؙؽؽؘۅٵٞؠؙٷؙؾڣۣڮؾؚ۫ٲؾۘؿؙۿؗٶؙڛؙٛڰ۫ۺؙڔٵڶؠؙڲۣڹ۠ؾؚ

<sup>1</sup> अर्थात दान नहीं करते।

<sup>2</sup> अल्लाह के भुला देने का अर्थ है: उन पर दया न करना।

<sup>3</sup> मद्यन् के वासी शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति थे।

के, और उन बस्तियों के जो पलट दी<sup>[1]</sup> गईं? उन के पास उन के रसूल खुली निशानियाँ लाये, और ऐसा नहीं हो सकता था कि अल्लाह उन पर अत्याचार करता, परन्तु वह स्वयं अपने ऊपर अत्याचार<sup>[2]</sup> कर रहे थे|

- 71. तथा ईमान वाले पुरुष और स्त्रियाँ एक-दूसरे के सहायक हैं। वे भलाई का आदेश देते तथा बुराई से रोकते हैं, और नमाज़ की स्थापना करते तथा ज़कात देते हैं। और अल्लाह तथा उस के रसूल की आज्ञा का पालन करते हैं। इन्हीं पर अल्लाह दया करेगा, वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
- 72. अल्लाह ने ईमान वाले पुरुषों तथा ईमान वाली स्त्रियों को ऐसे स्वर्गों का वचन दिया है जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। वह उस में सदावासी होंगे, और स्थाई स्वर्गों में पवित्र आवासों का। और अल्लाह की प्रसन्नता इन सब से बड़ा प्रदान होगी, वही बहुत बड़ी सफलता है।
- 73. हे नबी! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो, और उन पर सख़्ती करो, उन का आवास नरक है। और वह बहुत बुरा स्थान है।
- 74. वह अल्लाह की शपथ लेते हैं कि उन्हों

فَمَاكَانَاللهُ لِيَظْلِمَهُو وَلكِنْ كَانُوۡٱلۡفُسُهُوۡ يُطْلِمُوۡنَ⊙

وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُ مُّ اَوْلِيَا ۚ بَعْضَ يَامُنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ التَّاكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ أُولَلٍكَ سَيُرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْنُوْجَكِيُدُ۞

وَعَكَاللَّهُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنَّتٍ تَخْرِيُ مِنْ تَخْتَاالْاَنْفُرُخْلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْكِنَ طِيّبَةً فِى جَنَّتِ عَدُنِ وَضِّوَانٌضِّ اللهِ اَكْبَرُ ذلكِ هُوَ الْفُوزُ الْعُظِيْمُ ﴿

يَايَّهُاالنَّيِيُّ جَاهِدِالكُفَّارَوَالمُنْفِقِيُّن وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَا وْلِهُمُ جَهَنَّرُ وَيِشُ الْمَصِيُّرُ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۗ وَلَقَتُ قَالُوْ اكْلِمَةَ الْكُفِّي

- 1 इस से अभिप्राय लूत अलैहिस्सलाम की जाति है। (इब्ने कसीर)
- 2 अपने रसूलों को अस्वीकार कर के।

ने यह<sup>[1]</sup> बात नहीं कही। जब कि वास्तव में उन्होंने कुफ़ की बात कही<sup>[2]</sup> है। और इस्लाम ले आने के पश्चात् काफ़िर हो गए हैं। और उन्होंने ऐसी बात का निश्चय किया था जो वे कर नहीं सके। और उन को यही बात बुरी लगी कि अल्लाह और उस के रसूल ने उन को अपने अनुग्रह से धनी<sup>[3]</sup> कर दिया। अब यदि वह क्षमायाचना कर लें तो उन के लिये उत्तम है। और यदि विमुख हों तो अल्लाह उन्हें दुखदायी यातना लोक तथा प्रलोक में देगा। और उन का धरती में कोई संरक्षक और सहायक न होगा।

- 75. उन में से कुछ ने अल्लाह को वचन दिया था कि यदि वह अपनी दया से हमें (धन-धान्य) प्रदान करेगा तो हम अवश्य दान करेंगे, और सुकर्मियों में हो जायेंगे।
- 76. फिर जब अल्लाह ने अपनी दया से उन्हें प्रदान कर दिया तो उस से कंजूसी कर गये, और वचन से विमुख हो कर फिर गये।
- 77. तो इस का परिणाम यह हुआ कि उन

وَكَفَرُوْابَعُكَالِسُلامِهِمُ وَهَمُّوُابِمَالُمُ يَنَالُوْا الْمُ وَكَفَرُوْابِمَالُمُ يَنَالُوْا الْمُ وَمَانَقَمُوْ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ فَإِنَّ يَتُوبُوْا يَكُ خَمُرًا لَهُمُ وَرَانُ يَتَوَيُّوْا يَكُ خَمُرًا لَهُمُ وَرَانُ يَتَتَوَلَّوْا يُكَنِّ بُهُمُ اللهُ عَنَا اللَّالَيْمًا فِي اللهُ فَيَا وَاللَّهُ عَنَا اللهُ فَيَا وَاللَّهُ فَيَا اللهُ فَيَا وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللهُ فَيْ الْمُرْضِ مِنْ قَلِيَّ وَلَا نَصِلُهُ وَلَا نَصِلُهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا لَهُمُ فِي الْمُرْضِ مِنْ قَلِيَّ وَلَا نَصِلْمُ فَي اللَّهُ فَيَا لَهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُرْضِ مِنْ قَلْمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ الللّهُ فَيْ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ الللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ

وَمِنْهُوْمِّنَ عُهَدَاللهَ لَمِن النَّامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّ قَتَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ الصِّلِحِيْنَ۞

فَكُتَّاالتُّهُوُمِّنُ فَضُلِهِ بَخِلُوُارِيهِ وَتَوَكُّواً وَهُوُ مُّحُضُونَ©

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا يَوُمِ بَلُقَوْنَهُ

- अर्थात ऐसी बात जो रसूल और मुसलमानों को बुरी लगे।
- 2 यह उन बातों की ओर संकेत है जो द्विधावादियों ने तबूक की मुहिम के समय की थीं। उन की ऐसी बातों के विवरण के लिये (देखिये: सूरह मुनाफ़िकून, आयत: 7-8)
- 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मदीना आने से पहले मदीने का कोई महत्व न था। आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी। जो कुछ था यहूदियों के अधिकार मे था। वह ब्याज भक्षी थे, शराब का व्यापार करते थे, और अस्त्र-शस्त्र बनाते थे। आप के आगमन के पश्चात आर्थिक दशा सुधर गई, और व्यवसायिक उन्नति हुई।

के दिलों में द्विधा का रोग उस दिन तक के लिये हो गया कि यह अल्लाह से मिलें। क्यों कि उन्हों ने उस वचन को भंग कर दिया जो अल्लाह से किया था, और इस लिये कि वे झूठ बोलते रहे।

- 78. क्या उन्हें इस का ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह उन के भेद की बातें तथा सुनगुन को भी जानता है? और वह सभी भेदों का अति ज्ञानी है।
- 79. जिन की दशा यह है कि वह ईमान वालों में से स्वेच्छा दान करने वालों पर दानों के विषय में आक्षेप करते हैं। तथा उन को जो अपने परिश्रम ही से कुछ पाते (और दान करते हैं) यह (मुनाफ़िक़) उन से उपहास करते हैं, अल्लाह उन से उपहास करता<sup>[1]</sup> है। और उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है।
- 80. (हे नबी!) आप उन के लिये क्षमा याचना करें अथवा न करें, यिद आप उन के लिये सत्तर बार भी क्षमायाचना करें तो भी अल्लाह उन्हें क्षमा नहीं करेगा, इस कारण कि उन्हों ने अल्लाह और उस के रसूल के साथ कुफ़ कर दिया। और अल्लाह अवैज्ञाकारियों को मार्गदर्शन नहीं देता।

بِمَآاَخُلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُاوُهُ وَبِمَا كَا ثُوْا يَكُن بُونَ۞

ٱڵۄؙۑڝؙؙڬڡؙٛۅٛٙٲڷؘؘۜٞٞۨڶڵؖؗؗؗؗ؋ٙ يَعُلُوٛڛڗۜۿؙۄؙ ۅؘٮٛۻؙۅ۠ٮۿؙۄ۫ۅٙٲؿٙڶڵؗؗ؋ؘۓڵڵۯٚٲڵڠؙؽؙۅٛۑ<sup>۞</sup>

ٱلّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطّوّعِ يَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَةَٰتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللّا جُهُ ذَ هُـ وَقَيْسُخُرُونَ مِنْهُوْرْسَخِرَاللهُ مِنْهُوُ وَلَهُوْءَذَاكِ إِلِيْرُ۞

ٳؚؗڛۘؾۼۛڣۯڵۿؙۄٛۘٵۉڵۘۘڗؾؾۼۛڡٝۯڵۿۄؙڔٝڶڎۜۺؾۼ۫ڣۯڬۿۄؙ ڛؙۼؠؙؽؘڝۜڐٷػڶؽؙؿۼۛڣۯٳڵڵۮؙڵۿٶ۠ڎ۬ٳڮڮۑٲٮۜۿۄ۫ ػڞؙٷٳڸڵڶۅڎٙ؆ۺٷڶؚ؋ٷڶڵڎؙڵٳڹۿڮؽڶڷڤۅٛۿ ڶڞٚڽڡؚؿؽؙ۞۠

<sup>1</sup> अर्थात उन के उपहास का कुफल दे रहा है। अबू मस्ऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि जब हमें दान देने का आदेश दिया गया तो हम कमाने के लिये बोझ लादने लगे ताकि हम दान कर सकें। और अबू अक़ील (रज़ियल्लाहु अन्हु) आधा साअ (सवा किलो) लाये। और एक व्यक्ति उन से अधिक लेकर आया। तो मुनाफ़िक़ों ने कहाः अल्लाह को उस के (थोड़े से) दान की ज़रूरत नहीं। और यह दिखावे के लिये (अधिक) लाया है। इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी- 4668)

- 81. वे प्रसन्त<sup>[1]</sup> हुये जो पीछे कर दिये गये, अपने बैठे रहने के कारण अल्लाह के रसूल के पीछे। और उन्हें बुरा लगा कि जिहाद करें अपने धनों तथा प्राणों से अल्लाह की राह में, और उन्हों ने कहा कि गर्मी में न निकलो। आप कह दें कि नरक की अग्नि गर्मी में इस से भीषण है, यदि वह समझते (तो ऐसी बात न करते)।
- 82. तो उन्हें चाहिये कि हँसें कम, और रोयें अधिक। जो कुछ वे कर रहे हैं उस का बदला यही है।
- 83. तो (हे नबी!) यदि आप को अल्लाह इन (द्विधावादियों) के किसी गिरोह के पास (तबूक से) वापस लाये, और वह आप से (किसी दूसरे युद्ध में) निकलने की अनुमित मांगें तो आप कह दें कि तुम मेरे साथ कभी न निकलोगे, और न मेरे साथ किसी शत्रु से युद्ध कर सकोगे। तुम प्रथम बार बैठे रहने पर प्रसन्न थे तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो।
- 84. (हे नबी!) आप उन में से कोई मर जाये तो उस के जनाज़े की नमाज़ कभी न पढ़ें, और न उस की समाधि (कब्र) पर खड़े हों। क्योंकि उन्हों ने अल्लाह और उस के रसूल के साथ कुफ़ किया है, और अवज्ञाकारी रहते हुये मरे<sup>[2]</sup> हैं।

فَرَحَ الْمُفَكَّفُونَ بِمَقْعُوهُمُ خِلْفَ سُوُلِ اللهِ وَكَرِهُوَّا ٱنْ يُجَاهِدُوْ الْإِفْوَالِهِمْ وَانْشُهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَالُوْ الْاَنْفُوْرُوا فِي الْحَرِّوْثُلُ نَارُجَهَ تَمَاشَكُ حَرَّالً لَوْكَانُوْ الْفَقْقُوُنُ © لَوْكَانُوْ الْفَقْقُونُ ©

ڣؘڵؽڞ۫ػڴٷٵڡٙڸؽڵڰۊٙڵؽڹۘػٷٵػؿؿؗۯٵۥۻؘۯٙٳٙٷڽؠٵ ػٷٚٳڮؽؽؠٷۛڽ۞

فَإِنْ تَحَعَكَ اللهُ إِلَى طَآلِهِ ضَةٍ مِنْهُمُ فَاسْتَأَذُنُوْكَ لِلْحُرُوْرِجَ فَقُلُ تَنْ تَغَوْرُجُوْامِعَى اَبَكَا وَلَنْ تُقَاتِلُوْامِعِى عَدْتُوا اِتَّكُورَضِيْتُو لِالْقَعُوْدِ اَوَلَ مَرَّةٍ فَافَغُنُ وُامِعَ الْخَلِفِينَ۞

ۅؘڵڗؿؙڞڵۣۼڵۣٙٲڝٙؠؾ۫ۼٛۿؗۄ۫؆ٙؾٲڹۘٮۘٵۊٞڵٳێؿؙۄؙ ۼڵۊؘؿڔۣ؋ٝٳؙٮۜٛۿؙڂڲڡؙۜۯؙۏٳۑٲٮڶڮۅؘڛؙٷڸ؋ۅؘٵڎؙۏ۠ٳ ۅؘۿؙڎۣڟۣۑڨؙۏؙؽ۞

अर्थात मुनाफिक जो मदीना में रह गये और तबूक की यात्रा में नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के साथ नहीं गये।

<sup>2</sup> सहीह हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुनाफ़िक़ों

85. आप को उन के धन तथा उन की संतान चिकत न करे, अल्लाह तो चाहता है कि इन के द्वारा उन्हें संसार में यातना दे, और उन के प्राण इस दशा में निकलें कि वह काफ़िर हों।

86. तथा जब कोई सूरह उतारी गई कि अल्लाह पर ईमान लाओ, तथा उस के रसूल के साथ जिहाद करो तो आप से उन (मुनाफ़िक़ों) में से समाई वालों ने अनुमित ली। और कहा कि आप हमें छोड़ दें। हम बैठने वालों के साथ रहेंगे।

87. तथा प्रसन्न हो गये कि स्त्रियों के साथ रहें, और उन के दिलों पर मुहर लगा दी गई। अतः वह नहीं समझते।

88. परन्तु रसूल ने और जो आप के साथ ईमान लाये, अपने धनों और प्राणों से जिहाद किया, और उन्हीं के लिये भलाईयाँ हैं, और वही सफल होने वाले हैं।

89. अल्लाह ने उन के लिये ऐसे स्वर्ग तय्यार कर दिये हैं जिन में नहरें प्रवाहित हैं। वह उस में सदावासी होंगे, और यही बड़ी सफलता है।

90. और देहातियों में से कुछ बहाना करने वाले आये, ताकि आप उन्हें अनुमति दें। तथा वह बैठे रह गये जिन्होंने अल्लाह और उस के रसूल से ۅٙڵٳڠؙڿؚڹڬٲڡۘۅؙٳڵۿۏۅٲٷڵۘۘؗۘۮۿؙۏٝڗ۠ۺۜٵؽڔؽٮٛٲٮڵڎٲڹٛ ؿؙۼڹۜ؉ؙؠؙؠؚۿٳڣٳڵڷؙڹؙؽٵۅؘٮٞۯٚۿۜۊٵؘؽ۫ۺؙڠؙؠؙٛۅؘۿؙۅٛڵڣؙڕۏڹ<sup>©</sup>

ۅؘٳۮٙٲٲؙؿ۬ۯڵٙؾٛڛؙۅۛۯٷٞٲڽٵڝؙٷٳۑٵۺۑۅؘڮۿؚۮۅ۠ٲڡؘۼ ڛٷڸڢٳۺؾٵۮؾڬٲۅڶۅٛٵڶڟۅ۫ڸڝٛ۫ؠؙؙٛٛۿؙۄؘڰٙٲڶۊؙٳۮؘۯێٵ ۘۼؙؙؙٛؽؙڡٞۼۘٲڶڨۅڽؿؙؿ<sup>۞</sup>

رَضُوْا بِأَنَّ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَكُلِيعَ عَلَىٰ قُلُوْ يِهِمُ فَهُوُ لِا يَفْقَهُونَ

لكِن الرَّسُوُلُ وَالَّذِينَ امَنُوْا مَعَة جَهَدُوْا بِأَمُوَالِهِمْ وَانْشُرِهِمْ وَاوْلَيْكَ لَهُمُ الْخَيْلِكُ وَاوْلِيْكَ هُمُوالْمُفْلِمُونَ۞

ٳۘڡؘ؆ٙٳڵڵۿؙڵۿؙۅٛڿڵؾۼۘۯؠؙڡؚڽٛؾؘڂؾ؆ٵڵڒڬۿؙڒؙ ڂؚڸٮؚؽؽڣۣؿۘٵڎ۬ٳۘػٳڶڡؘؙۏؙۯؙٳٮٞۼڟؚؽؙٷٛ

ۅؘۘۜۼٵٞٵڵؠؙػێؚۨۯؙۅ۫ؾڝؘٲڶؖٳٛڠٛۯٳٮؚٳؽؙٷ۫ۮؘؾؘڵۿؙۄۛ ۅؘقَعَٮۜٲڷڵۮؚؽؙؾؙػڎؘڹٛۅاڶڵؗؗٙؗ؋ۊڒڛؙٷڷڎ۠ۺؽؙڝؚؽٮؙ ٵڰۮؚؽؙؾؘػڡؘۯؙٷٳڡؚٮ۬ۿؙۄؘ۫عؘڎٵڰ۪ٵڸؽ۠ٷ

के मुख्या अब्दुल्लाह बिन उबय्य का जनाज़ा पढ़ा तो यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी - 4672)

झूठ बोला। तो इन में से काफ़िरों को दुखदायी यातना पहुँचेगी।

- 91. निर्बलों तथा रोगियों और उन पर जो इतना नहीं पाते कि (तय्यारी के लिये) व्यय कर सकें कोई दोष नहीं, जब अल्लाह और उस के रसूल के भक्त हों, तो उन पर (दोषारोपण) की कोई राह नहीं।
- 92. और उन पर जो आप के पास जब आयें कि आप उन के लिये सवारी की व्यवस्था कर दें, और आप कहें कि, मेरे पास इतना नहीं कि तुम्हारे लिये सवारी की व्यवस्था करूँ, तो वह इस दशा में वापिस हुये कि शोक के कारण उन की आँखें आँसू बहा रही<sup>[1]</sup> थीं।
- 93. दोष केवल उन पर है जो आप से अनुमित माँगते हैं जब कि वह धनी हैं। और वे इस से प्रसन्न हो गये कि स्त्रियों के साथ रह जायेंगे। और अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा दी, इस लिये वह कुछ नहीं जानते।
- 94. वह तुम से बहाने बनायेंगे, जब तुम उन के पास (तबूक से) वापिस आओगे। आप कह दें कि बहाने न बनाओ, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारी दशा बता दी है। तथा भविष्य में भी अल्लाह

ڵؽؗڛٛۘۼٙڮٙۘۘالڞ۠ۼڡؘٲؖۦٛۅؘڵٳۼڮٳٲؠؙۯڟؽۅؘڵٳۼٙ ٵڲڹۣؿؘڵڮۼؚۮؙۅؙڽؘڝٵؽؙؿ۫ڣڠؙۏڹڂڗڿ۠ٳۮٙٳڝؘڿؗٷ ؠؿٶؚۯڛؙٷڸ؋؆ٵۼڸٵڷؠؙڂڛڹؽڹڝ؈۫ڛؚؽڸٟ ۅؘٳٮؿؙۼؙٷ۠ۯڒڿڽؿؖۄ۠ۨ

ۊٞڵڒٷٙۜٵڷڹؽؗؽٳۮٙٳڡۜٵٛڗۜۅٛٷڶؾڂۘڡؚؠڵۿؙۅۛؿؙڬ ڒٵؘڿؚٮؙڡۜٵۘٛڂڡؚؠڵڴۄ۫ٷؽ؋ۜٷؖڷٷٳٷٵؘۼؽؙٮؙۿؙۄٛ ؾؘڣؽڞؙڝؚڹٳڵڰڡٝۼڂڒۘڽٵٲڵٳؽؚڮۮۅ۠ٳڡٵ ؽؿ۫ڣڠؙۅؙڹؖ

إِنَّمَاٰالسَّبِينُلُ عَلَى الَّـٰنِينَ يَسُتَأْذِنُوْنَكَ وَهُـُواَغُنِياً ۚ رَضُوا بِانَ يَّكُوْنُوا مَعَ الْخَوَّالِفِ فَوَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمُوفَهُمُ الْاَيْعُلَمُونَ®

يَعْتَنِ دُوُنَ إِلَيُكُمُ إِذَا رَجَعْتُهُ إِلَى يُعْمَوُ فُلُ لَا تَعْتَنِدُوْ النَّ نُؤُمِنَ لَكُوُ قَلَ نَبَّانَا اللهُ مِنْ اَخْبَارِكُمُ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَسُولُهُ ثُوَّتُرُدُّوْنَ إِلَى غِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنِيِّ عُكُونِهَا كُنْتُوْتَعْمَلُونَ

1 यह विभिन्न क़बीलों के लोग थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुये कि आप हमारे लिये सवारी का प्रबंध कर दें। हम भी आप के साथ तबूक के जिहाद में जायेंगे। परन्तु आप सवारी का कोई प्रबंध न कर सके और वह रोते हुये वापिस हो गये। (इब्ने कसीर) और उस के रसूल तुम्हारा कर्म देखेंगे। फिर तुम परोक्ष और प्रत्यक्ष के ज्ञानी (अल्लाह) की ओर फेरे जाओगे। फिर वह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कर रहे थे।

- 95. वह तुम से अल्लाह की शपथ खायेंगे, जब तुम उन की ओर वापिस आओगे ताकि तुम उन से विमुख हो जाओ। तो तुम उन से विमुख हो जाओ। वास्तव में वह मलीन हैं। और उन का आवास नरक है उस के बदले जो वह करते रहे।
- 96. वह तुम्हारे लिये शपथ खायेंगे, ताकि तुम उन से प्रसन्न हो जाओ, तो यदि तुम उन से प्रसन्न हो गये, तब भी अल्लाह उल्लंघनकारी लोगों से प्रसन्न नहीं होगा।
- 97. देहाती<sup>[1]</sup> अविश्वास तथा द्विवधा में अधिक कड़े और अधिक योग्य हैं किः उस (धर्म) की सीमाओं को न जानें, जिसे अल्लाह ने उतारा है। और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।
- 98. देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दिये हुए दान को अर्थदण्ड समझते हैं और तुम पर काल चक्र की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हीं पर काल कुचक्र आ पड़ा है। और अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।
- 99. और देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो

سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُوُّ إِذَا انْقَلَتَ تُوُ الِيهُو لِنَّعُرِضُوًا عَنْهُمُّ فَاعْرِضُواعَنْهُو اِنَهُمُرِجُسُّ فَمَافُرهُمُ جَهَنَّوْجُزَا فِي لِكَلْمِ لَكُوْلِ كَلْمِينُونَ ﴿

يَحْلِفُونَ لَكُهُ لِلرَّضَوَاعَنُهُمُّ ۚ وَاَنْ تَرْضَوُاعَنُهُمُ فَإِنَّ اللهُ لَايَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينِينَ

ٵڬؙٛٚٚۼٛڗٳٮ۪ٛٲۺۜٛٛػؙڴڣٛۯٳٷڹؚڣٵڠٵۊۜٲۻٙۮۯ ٲڰؽۼۘڬڮٷٳڂۮۏڎڡۧٲٲٮؙٛڗٚڶٳڶؾڵؽٷڸۯڛؙٷڸ؋ ۅؘڶڟؗٷڸؽؙۄ۠ػؚڮؽؙڎۣٛ®

ۅٙڝؘ الْاَعْرَابِ مَنْ تَتَخِذُ مَايُنُفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُوالدَّ وَآلِرَ عَلَيْهِمُ دَآلِرَةٌ التَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعُ عِلِيُرُهُ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

1 इस से अभिप्राय मदीना के आस पास के कबीले हैं।

अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर ईमान (विश्वास) रखते हैं, और अपने दिये हुये दान को अल्लाह की समीप्ता तथा रसूल के आशीर्वादों का साधन समझते हैं। सुन लो! यह वास्तव में उन के लिये समीप्य का साधन है। शीघ्र ही अल्लाह उन्हें अपनी दया में प्रवेश देगा, वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है।

100. तथा प्रथम अग्रसर मुहाजिरीन<sup>[1]</sup> और अन्सारी, और जिन लोगों ने सुकर्म के साथ उन का अनुसरण किया अल्लाह उन से प्रसन्न हो गया। और वे उस से प्रसन्न हो गये। तथा उस ने उन के लिये ऐसे स्वर्ग तथ्यार किये हैं जिन में नहरें प्रवाहित हैं। वह उस में सदावासी होंगे, वही बड़ी सफलता है।

101. और जो तुम्हारे आस पास ग्रामीण हैं उन में से कुछ मुनाफिक (द्विधावादी) हैं। और कुछ मदीना में हैं। जो (अपने) निफाक में अभ्यस्त (निपुण) हैं। आप उन्हें नहीं जानते, उन्हें हम जानते हैं। हम उन्हें दो बार<sup>[2]</sup> यातना देंगे। फिर घोर यातना की ओर फेर दिये जायेंगे।

الْاِخِرِوَيَتَّخِنُّ مَايُنَفِئُ فَكُرُبْتِ عِنْدَاللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُوُلِ الرَّالِّهَا قُرْبَةٌ لَّهُوْء سَيُدُخِلُهُوُاللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللَّهَ خَفُورٌ رَّحِيثُو ۖ ﴿

وَالسَّٰبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَالِر وَاكَّذِيْنَ اتَّبَعُوُهُمُ بِإِحْسَانَ رَّضِيَ اللهُ عَنُّهُمُ وَنَصُوْاعَتُهُ وَاعَدَالُهُمُ جَنَّتٍ تَجْرِيُ تَعْمَى َالْاَنْهُلُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَعًا ﴿ ذِلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۞

ۅؘڝؚؠۜۜؽؘڂۅٛڵڴۄ۫ڝؚۜٵڶۯۘٚۘٷٳڮۘڡؙڹ۬ڣڠٛۅٛؽ۬ؖٷڝؚؽ ٲۿؙۑٳٵڷؠڮؽؽؾؘڐؚۛ؞ٛٙڡٙۯڎۊٵٸڸٵڵێۣڡٙٵۊ؆ڶڒؾۼڵؠۿۿڗ ڹڂڽؙۼؙؠۿۿ۫ۄٞۺؿڡڐؚۨؠۿؙۿ؆ۜڗؾؠؙؽڎؙۛٛۊۘؽػڎؙۏؽ ٳڵؿۼۮٳۑۼڟۣؿٛڟۣؖ

- 1 प्रथम अग्रसर मुहाजिरीन उन को कहा गया है जो मक्का से हिज्रत करके हुँदैबिया की संधि सन् 6 से पहले मदीना आ गये थे। और प्रथम अग्रसर अन्सार मदीना के वह मुसलमान हैं जो मुहाजिरीन के सहायक बने और हुँदैबिया में उपस्थित थे। (इब्ने कसीर)
- 2 संसार में तथा कुब्र में फिर परलोक की घोर यातना होगी। (इब्ने कसीर)

102. और कुछ दूसरे भी हैं जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कुछ सुकर्म और कुछ दूसरे कुकर्म को मिश्रित कर लिया है। आशा है किः अल्लाह उन्हें क्षमा कर देगा। वास्तव में अल्लाह अति क्षमी दयावान् है।

103. हे नबी! आप उन के धनों से दान लें, और उस के द्वारा उन (के धनों) को पिवत्र और उन (के मनों) को शुद्ध करें। और उन्हें आशीर्वाद दें। वास्तव में आप का आशीर्वाद उन के लये संतोष का कारण है। और अल्लाह सब सुनने जानने वाला है।

- 104. क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने भक्तों की क्षमा स्वीकार करता तथा (उन के) दानों को अंगीकार करता है? और वास्तव में अल्लाह अति क्षमी दयावान् है।
- 105. और (हे नबी!) उन से कहो कि कर्म करते जाओ। अल्लाह तथा उस के रसूल और ईमान वाले तुम्हारा कर्म देखेंगे। (फिर) उस (अल्लाह) की ओर फेरे जाओगे जो परोक्ष तथा प्रत्यक्ष (छुपे तथा खुले) का ज्ञानी है। तो वह तुम्हें बता देगा जो तुम करते रहे।
- 106. और (इन के सिवाय) कुछ दूसरे भी हैं जो अल्लाह के आदेश के लिये विलंबित<sup>[1]</sup> हैं। वह उन्हें दण्ड दे,

ۅٙڵڂؘۯؙۉڹٵڠ؆ٞۯڣؙۯٳڽڹ۠ڵڎؠؚؚۿؚۄؙڿؘڬڟۏٳۼۜڵۯڝٙٳڲٵ ٷٵڂؘڗڛێؚؚۜڲٵٚۼڝؘؽٳٮڵڎؙٲڹٛؾٮؖٷۛڹۼڵؽٚۿؚۄؙۛ ٳڽٙٳٮڵڎۼؘٷ۫ۯڗۜؿۅؽؿ<sup>۞</sup>

ڂؙؙؙؙٚٚٛٛٛ۫ٷؗٵؘڡؙؙۅٛٳڸۿؚۄؙڝٙۮۊۜڎؙٞڷڟؚۊۣۘۯۿؙۄؙۘۅٛٷٞڒٛڲٚؽۿؚۄ۫ڔۿٵ ۅؘڝٙڵۣٵؽۯ؋ٵٟڰۜڝڵۅؾػڛػڽٛۜڰۿؙؗٷٛٳڶؾؗۿ ڛؠؽڠٷۘۼڸؽ۠۞

ٵؘڬؙۄؙڽۼۘڬٮؙٷٛٳٵؾؘٵڶؿؗڎۿؙۅؘؽؿؙؠڵؙٵڵۛٷۛڔؘؿۜۼؽ۫ۘۼؠٵٝۮؚ؋ ڡٙؽٳؙڂٛڎ۫الصّدؘڨ۬ؾؚٷٲؽٙڶڶؿڎۿؙۅؘالثّٷٙٳڣ التّوجِيۡدُ۞

ۉۘۊؙؙڸٳۼۘۘۘؠڵٷٳڣٚٮؘؽڕؽٳ۩ؗؗؗڶۿۼۜؠڵڴۄؙۉۘڗڛؙۅ۠ڵؖٷ ۅٲڵؠٷ۫ڡٮؙٷڽٷڛڗؙڒٷؽڒٳڵڂڸۄٳڵۼؽۑ ۅؘٳۺٛۿٵۮۊؚؿؘؽؘؾؚؿؙڴۅؙؠؚؠٵڴٮؙؾؙۄ۫ۼڡ۫ؠڵۏڹ۞۫

ۅٙٳڂۯۉڹ؞ؙۯڿۅؙؽٳڒٟڡؙڔٳڵؾۅٳ؆ٳؽػؚڐؚۘڹۿۄ۫ۅٳڰٵ ؿٮؙٞٷؠٛۼؽؽۯؠؙٷٳڵڵٷؙۼڵؽٷڮؽؠٛ۠

<sup>1</sup> अर्थात अपने विषय में अल्लाह के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तीन व्यक्ति

अथवा उन को क्षमा कर दे तो अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।

107. तथा (द्विधावादियों में) वह भी हैं जिन्हों ने एक मस्जिद<sup>[1]</sup> बनाई, इस लिये कि (इस्लाम को) हानि पहुँचायें, तथा कुफ़ करें, और ईमान वालों में विभेद उत्पन्न करें, तथा उस का घात-स्थल बनाने के लिये जो इस से पूर्व अल्लाह और उस के रसूल से युद्ध कर<sup>[2]</sup> चुका है। और वह अवश्य शपथ लेंगे कि हमारा संकल्प भलाई के सिवा और कुछ न था। तथा अल्लाह साक्ष्य देता है कि वह निश्चय मिथ्यावादी हैं।

وَاتَّذِيُنَ اتَّخَنُّوُامَسُجِمًّا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَّتَفُرِيُقَّ اَبُكِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَارْصَا دَّالِمَنُ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيْحُلِفْنَّ إِنْ اَرَدُنَاً اِلَا الْحُسُنْ قُ وَاللهُ يَشْهُ هَكُ الْآثَهُ مُو لَكُذِ بُونَ الْ

108. (हे नबी!) आप उस में कभी खड़े

الاَتَقَاتُهُ فِيهِ آبَكَ أَلْسَعِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقَوٰى مِنْ

थे, जिन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तबूक से वापिस आने पर यह कहा कि वह अपने आलस्य के कारण आप का साथ नहीं दे सके। आप ने उन से कहा कि अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा करो। और आगामी आयत 117 में उन के बारे में आदेश आ रहा है।

- इस्लामी इतिहास में यह «मिस्जिद ज़िरार» के नाम से याद की जाती है। जब नबी सल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना आये तो आप के आदेश से "कुबा" नाम के स्थान में एक मिस्जिद बनाई गई। जो इस्लामी युग की प्रथम मिस्जिद है। कुछ मुनाफ़िक़ों ने उसी के पास एक नई मिस्जिद का शनिर्माण किया। और जब आप तबूक के लिये निकल रहे थे तो आप से कहा कि आप एक दिन उस में नमाज़ पढ़ा दें। आप ने कहा किः यात्रा से वापसी पर देखा जायेगा। और जब वापिस मदीना के समीप पहुँचे तो यह आयत उतरी, और आप के आदेश से उसे ध्वस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर)
- 2 इस से अभिप्रेत अबू आमिर राहिब है। जिस ने कुछ लोगों से कहा कि एक मस्जिद बनाओ और जितनी शक्ति और अस्त्र-शस्त्र हो सके तय्यार कर लो। मैं रोम के राजा कैसर के पास जा रहा हूँ। रोमियों की सेना लाऊँगा, और मुहम्मद तथा उस के साथियों को मदीना से निकाल दूगाँ। (इब्ने कसीर)

न हों। वास्तव में वह मस्जिद<sup>[1]</sup> जिस का शिलान्यास प्रथम दिन से अल्लाह के भय पर किया गया है वह अधिक योग्य है कि आप उस में (नमाज़ के लिये) खड़े हों। उस में ऐसे लोग हैं, जो स्वच्छता से प्रेम<sup>[2]</sup> करते हैं, और अल्लाह स्वच्छ रहने वालों से प्रेम करता है।

- 109. तो क्या जिस ने अपने निर्माण का शिलान्यास अल्लाह के भय और प्रसन्नता के आधार पर किया हो, वह उत्तम है, अथवा जिस ने उस का शिलान्यास एक खाई के गिरते हुये किनारे पर किया हो, जो उस के साथ नरक की अग्नि में गिर पड़ा? और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता।
- 110. यह निर्माण जो उन्होंने किया बराबर उन के दिलों में एक संदेह बना रहेगा। परन्तु यह कि उन के दिलों को खण्ड खण्ड कर दिया जाये, और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।
- 111. निःसन्देह अल्लाह ने ईमान वालों के प्राणों तथा उन के धनों को इस के बदले ख़रीद लिया है कि उन के लिये स्वर्ग है। वह अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, वह मारते तथा मरते हैं। यह अल्लाह पर सत्य वचन

ٲۊۜٙڮڔؘۄٟ۫ٳڂؿ۠ٲڹٛٮٞڡؙٞۊؙؗٛۄؘۄ۬ؽٷڋؽ۬ؠۅڔؚڮٲڵ ؿؙڿڹؖۏڹٲڽ۫ؾۜػڟۿڒؙۉٳٷڶڵۿؙۼۣۻؙٲڶۘؠ۫ڟؚٞۿؚڕؚؽ<sup>©</sup>

ٱفَمَنَ ٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولَى مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ خَيْرًا مُرَّمِّنُ ٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَانْهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَــُنَّمَ ۖ وَاللهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ۞

ڮؾؘۯٳڷؙؠؙؽٚؽٲٮٛۿؙؙؗؗؗۄؙٳ؆ڹؽؙڹٮۜٷٳڔؽؠۜڋٙڧٛ ڠؙڷٷڽؚۿؚۣۄ۫ٳڷٙڒٲڹٞٮؘۜڨڟۜۼۘڡؙؙڶۏؙؠؙؙٛڞٛٷڶڵۿؙۼؚڸؠؙڎ۠ڮڵؽڎۣ۠<sup>ۿ</sup>

إِنَّ اللهَ اللهُ تَزَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسُهُمْ وَامُوَالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِاللهِ فَيَقَتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعُمَا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرِاءَةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُّ إِلْ وَمَنُ اَوْقُ بِعَهْدِ ﴿ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُولُا

इस मिस्जिद से अभिप्राय कुबा की मिस्जिद है। तथा मिस्जिद नबवी शरीफ भी इसी में आती है। (इब्ने कसीर)

<sup>2</sup> अर्थात शुद्धता के लिये जल का प्रयोग करते हैं।

है, तौरात तथा इंजील और कुर्आन में। और अल्लाह से बढ़ कर अपना वचन पूरा करने वाला कौन हो सकता है? अतः अपने इस सौदे पर प्रसन्न हो जाओ जो तुम ने किया। और यही बड़ी सफलता है।

- 112. जो क्षमा याचना करने, वंदना करने तथा अल्लाह की स्तुति करने वाले, रोज़ा रखने तथा रुकुअ और सज्दा करने वाले भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने वाले, तथा अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने वाले हैं। और (हे नबी!) आप ऐसे ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दें।
- 113. किसी नबी तथा<sup>[1]</sup> उन के लिये जो ईमान लाये हों योग्य नहीं है कि मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) के लिये क्षमा की प्रार्थना करें। यद्यपि वह उन के समीपवर्ती हों, जब यह उजागर हो गया कि वास्तव में वह नारकी<sup>[2]</sup> हैं।
- 114. और इब्राहीम का अपने बाप के लिये क्षमा की प्रार्थना करना केवल इस लिये हुआ कि उस ने

بِبَيْءِكُوُالَّذِى بَايَعُتُّمُ رِبِهٌ وَذَٰ لِكَ هُوَالْفَوَّزُ الْعَظِيْمُ ۞

اَلتَّاَيِّبُونَ الْعَيِدُونَ الْحَمِدُونَ السَّايِمُونَ التَّاكِمُونَ الشَّجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُثَكِّرُوالْحُفِظُونَ لِحُدُوْدِ اللهِ وَكِنَّيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوَّا اَنْ يَّسُتَغُفِرُوُا لِلْشُيْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوَّا اُولِى قُرُّ لِي مِنْ بَعْدِمَا تَبَيِّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَضُعْبُ الْجَحِيْمِ

وَمَاكَانَ اسْتِغُفَارُ إِبُوهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّاعَنُ مُّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ قَلَمُتَا تَبَيِّنَ لَفَائَهُ

- 1 हदीस में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चाचा अबू तालिब के निधन का समय आया तो आप उस के पास गये। और कहाः चाचा! «ला इलाहा इल्लल्लाह» पढ़ लो। मैं अल्लाह के पास तुम्हारे लिये इस को प्रमाण बना लूँगा। उस समय अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबु उमय्या ने कहाः क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के धर्म से फिर जाओगे? (अतः वह काफ़िर ही मरा।) तब आप ने कहाः मैं तुम्हारे लिये क्षमा की प्रार्थना करता रहूँगा, जब तक उस से रोक न दिया जाऊँ। और इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी- 4675)
- 2 देखियेः सूरह माइदा, आयतः 72, तथा सूरह निसा, आयतः 48,116

उस को इस का वचन दिया<sup>[1]</sup> था। और जब उस के लिये उजागर हो गया कि वह अल्लाह का शत्रु है तो उस से विरक्त हो गया। वास्तव में इब्राहीम बड़ा कोमल हृदय सहनशील था।

- 115. अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी जाति को मार्गदर्शन देने के पश्चात् कुपथ कर दे, जब तक उन के लिये जिस से बचना चाहिये उसे उजागर न कर दे। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु को भली भाँति जानने वाला है।
- 116. वास्तव में अल्लाह ही है, जिस के अधिकार में आकाशों तथा धरती का राज्य है। वही जीवन देता तथा मारता है। और तुम्हारे लिये उस के सिवा कोई संरक्षक और सहायक नहीं है।
- 117. अल्लाह ने नबी तथा मुहाजिरीन और अन्सार पर दया की, जिन्हों ने तंगी के समय आप का साथ दिया, इस के पश्चात् कि उन में से कुछ लोगों के दिल कुटिल होने लगे थे। फिर उन पर दया की। निश्चय वह उन के लिये अति करुणामय दयावान् है।
- 118. तथा उन तीनों<sup>[2]</sup> पर जिन का मामला विलंबित कर दिया गया था,

عَدُوُّ تِلْهِ تَكَرَّأُمِنُهُ إِنَّ إِبْرُهِيمُ لَا وَالْأَحِلِيُوْ

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًائِعُكَ اِذْهَكَ لُهُمُ حَتَّى يُحَيِّنَ لَهُــُهُ مَّا يَتَّقُوُنَ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ تَنْئُ عَلِيُمُوْ

اِتَّالَتُهُ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ ْ يُحْمَى وَيُمِينُتُ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَإِلِى قَالِانْصِيْرِهِ

لَقَنُ تَكَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهُجِرِيْنَ وَالْاَنْفُكَارِ الَّذِيْنَ اسَّبَعُوهُ فَي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعُبُ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ تُثَوِّتَابَ عَلَيْهِمُ النَّهُ بِهِمُ رَوْدُقٌ تَحِيْعُ فَيْ

وَعَلَى الشَّلْنَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا احْتَى إِذَاضَاقَتُ

<sup>1</sup> देखियेः सूरह मुम्तहिना, आयतः 4|

<sup>2</sup> यह वही तीन हैं जिन की चर्चा आयत नं 106 में आ चुकी है। इन के नाम थे 1-काब बिन मालिक, 2- हिलाल बिन उमय्या, 3- मुरारह बिन रबीअ। (सहीह बुख़ारी - 4677)

जब उन पर धरती अपने विस्तार के होते सिकुड़ गई, और उन पर उन के प्राण संकीर्ण<sup>[1]</sup> हो गये, और उन्हें विश्वास था कि अल्लाह के सिवा उन के लिये कोई शरणागार नहीं परन्तु उसी की ओर। फिर उन पर दया की, ताकि तौबा (क्षमा याचना) कर लें। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

- 119. हे ईमान वालो! अल्लाह से डरो तथा सच्चों के साथ हो जाओ।
- 120. मदीना के वासियों तथा उन के आस पास के देहातियों के लिये उचित नहीं था कि अल्लाह के रसूल से पीछे रह जायें, और अपने प्राणों को आप के प्राण से प्रिय समझें। यह इस लिये कि उन्हें अल्लाह की राह में कोई प्यास और थकान तथा भूक नहीं पहुँचती है, और न वह किसी ऐसे स्थान को रोंदते हैं जो काफिरों को अप्रिय हो, या किसी शत्रु से वह कोई सफलता प्राप्त नहीं करते हैं परन्तु उन के लिये एक सत्कर्म लिख दिया जाता है। वास्तव में अल्लाह सत्कर्मियों का फल व्यर्थ नहीं करता।
- 121. और वह (अल्लाह की राह में) थोड़ा या अधिक जो भी व्यय करते हैं, और कोई घाटी पार करते हैं तो उस को उन के लिये लिख दिया जाता है.

عَكِيْهُوُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِوُ ٱنْشُنْهُوُ وَكَلِّنُوا آنُ لَامَلْجَا مِنَ اللهِ الْآرالِيَّةِ تُقْتَابَ عَلَيْهِوَ لِيَتُونُولُوا إِنَّ اللهَ هُوالتَّوَّابُ الرَّحِدِيُوْ

> يَائَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوااللهُ وَلُونُوْامَعَ الصِّدِقِيِّنَ©

مَاكَانَ لِأَهُلِ الْمَدِينَاةِ وَمَنْ حَوْلَهُوُمِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوْ اعَنْ تَسُوْلِ اللهووَلا يَرْغَبُوْ الْاَفْشِهِمْ عَنْ تَفْسِهِ ذَلِكَ بِالنَّهُمُ لايُصِينُهُهُ مُظَمَّا وَلاَنَصَبُ وَلاَعْبُصَةُ فِي سَمِيْلِ الله وَلاَيطُونَ مَوْطِئًا يَعْيُظُ الْمُقَارَ وَلاَينَا لُونَ مِنْ عَمُّوِّتُهُ لِالْالْالْاتِ لَهُمُولِهِ عَمَلٌ صَالِحُ لِلَّا الله لَا يُضِيعُ اَجْرالْمُصُنِينَى ﴿

ۅؘڵڮؙڹٛڣڠؙۯؽؘٮٚڡؘٛڡؘۜڐۘڝۼؠ۫ڗۜۼٞؖٷڵڮؚٮؽۘڗۼٞ ٷٙڵؽؘڡؙٞڟۼؙۅؙؽۅؘٳۮؚۑٵٳؖڒڬؠؚ۫ۨٙۘۘۘڹڶۿؙڎڔڸؽؘۻؚ۬ڒۣؽۿۅ۠ اٮڵؙؙڎؙآڎؗسۜڹؘؘڡٵڰٵٮؙٛۅٛٳۑۼؙؠڵۅؙؽ۞

ताकि वह उन्हें उस से उत्तम प्रतिफल प्रदान करे जो वह कर रहे थे।

- 122. ईमान वालों के लिये उचित नहीं कि सब एक साथ निकल पड़ें। तो क्यों नहीं प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह निकलता, ताकि धर्म में बोध ग्रहण करे। और ताकि अपनी जाति को सावधान करे, जब उन की ओर वापिस आये, संभवतः वह (कुकर्मों से) बचें।[1]
- 123. हे ईमान वालो! अपने आस-पास के काफ़िरों से युद्ध करो<sup>[2]</sup>, और चाहिये कि वह तुम में कुटिलता पायें, तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है।
- 124. और जब (कुर्आन की) कोई आयत उतारी जाती है तो इन (द्विधावादियों में) से कुछ कहते हैं कि तुम में से किस का ईमान (विधास) इस ने अधिक किया? तो वास्तव में जो ईमान रखते हें उन का विधास अवश्य अधिक कर दिया, और वह इस पर प्रसन्न हो रहे हैं।

وَمَاكَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةٌ فَكَوُلاَهَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ مُلَاِهَ ثُلِّيدَ تَفَقَّهُوا فِي السِّينِ وَلِيُنُونُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجُعُوا اللَّهِمُ لَكَنَّهُمُ يَكُنُ رُونَ ﴿

يَايُهُمَّاالَّذِينُ الْمُنُوَّاقَاتِلُواالَّذِينُ يَلُوْنَكُمُ مِِّنَاالُكُفَّالِرِولَيْجِدُوْافِيكُمُ غِلْظَةً وَاعْلَمُوَّااَنَّ اللهُ مَعَالُمُقَّقِينُ⊙

وَاِذَامَآأُنْزِلَتُسُورَةٌ فَمِنْهُوُمَّنَ يَقُولُ اَيُّكُوُزَادَتُهُ هٰ نِهَالِهَانَا قَامَّا الَّذِينَ امَنُوْافَزَادَتُهُو إِيُمَانًا قَهْـُو يَسۡتَبۡشِرُونَ۞

इस आयत में यह संकेत है कि धार्मिक शिक्षा की एक साधारण व्यवस्था होनी चाहिये। और यह नहीं हो सकता कि सब धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये निकल पड़ें। इस के लिये प्रत्येक समुदाय से कुछ लोग जा कर धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। फिर दूसरों को धर्म की बातें बतायें। क्ञीन के इसी संकेत ने मसलमानों में शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी भावना

कुर्आन के इसी संकेत ने मुसलमानों में शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी भावना उत्पन्न कर दी कि एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी व्यवस्था बना दी जिस का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता।

- 2 जो शत्रु इस्लामी केन्द्र के समीप के क्षेत्रों में हों पहले उन से अपनी रक्षा करो।
- 3 अर्थात उपहास करते हैं।

- 125. परन्तु जिन के दिलों में (द्विधा) का रोग है तो उस ने उन की गंन्दगी ओर अधिक बढ़ा दी। और वह काफ़िर रहते हुये ही मर गये।
- 126. क्या वह नहीं देखते कि उन की परीक्षा प्रत्येक वर्ष एक बार अथवा दो बार ली जाती<sup>[1]</sup> हैं? फिर भी वह तौबा (क्षमा याचना) नहीं करते, और न शिक्षा ग्रहण करते हैं।?
- 127. और जब कोई सूरह उतारी जाये, तो वह एक दूसरे की ओर देखते हैं कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा है? फिर मुँह फेर कर चल देते हैं। अल्लाह ने उन के दिलों को (ईमान से) [2] फेर दिया है। इस कारण कि वह समझ बूझ नहीं रखते।
- 128. (हे ईमान वालो!) तुम्हारे पास तुम्हीं में से अल्लाह का एक रसूल आ गया है। उस को वह बात भारी लगती है जिस से तुम्हें दुःख हो। वह तुम्हारी सफलता की लालसा रखते हैं। और ईमान वालों के लिये करुणामय दयावान् हैं।
- 129. (हे नबी!) फिर भी यदि वह आप से मुँह फेरते हों तो उन से कह दो कि मेरे लिये अल्लाह (का सहारा) बस है। उस के अतिरिक्त कोई हक़ीक़ी पूज्य नहीं। और वही महा सिंहासन का मालिक (स्वामी) है।

وَ آَسَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْيِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَ تَهُمُ رِجُسًا إِلَّى رِجُيهِمْ وَمَاتُوْا وَهُوۡ كُلِفُرُونَ۞

ٲۅٙڵٳڝؘڒۅٝؽؘٲێٞۿؙۄؙؽٛڤؾٛڹؙٷٛؽ؋ۣؽ۠ڴٟ؆ٙۼٳؖ؞ ڡۜٮۜٷٞٲۉؙڡڗۜڝؽ۬ڹۣؿٚۄۜڵؽؾ۫ٷٛؠؙٷؽۅٙڵۿؙۄٛ ٮؘؿؙػڒٷؽؘ۞

ۅؘٳڎٳڡۜٲٲؙؿ۬ڗڮؾؙڛؙٷڗٷٛٷڟڔؠٙۼڞ۬ۿڎڔٳڸؠۼڞٟ ۿڵؾڔٳڬؙؗۄٛ۫ۺؚؽٳڝڎٟؿٷڞٷڞؙۯڣؙۅ۠ٳڞۯؽ ٳڵۮڨٚڶٛۅٛڹۿڎڔؠٲؾۧۿ؎ؚٛڞٙۅٛڴڒؽڣٛڠۿۅؙؽ®

ڵۊٙۮؙۘڋٵٚٷؙۯڛۘٷڮ۠ۺٙٵؽؙڡٛ۠ڛڬؙۄ۠ۼڔۣؽ۬ڗ۠ ۼڲؽۼ؆ۼڹؾؙڎؙڿڔؽڞ۠ۼڷؽٷ۫ڽٳٲۿٷؙؙڡؚڹؽٙؽ ڒٷٛڡٛڰڗۜڿؿؿٷ

فَإِنْ تَوَكُوْافَقُلْ حَسِٰبِي اللهُ ۗ لِآلِالهَ اِلَّاهُوَ. عَلَيُهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

- 1 अर्थात उन पर आपदा आती है तथा अपमानित किये जाते हैं। (इब्ने कसीर)
- 2 इस से अभिप्राय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं।

## सूरह यूनुस - 10



यह सूरह मक्की है, इस में 109 आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- अलिफ़, लाम, रा। यह तत्वज्ञता से परिपूर्ण पुस्तक (कुर्आन) की आयतें हैं।
- 2. क्या मानव के लिये आश्वर्य की बात है कि हम ने उन्हों में से एक पुरुष पर<sup>[1]</sup> प्रकाशना भेजी है कि आप मानवगण को सावधान कर दें। और जो ईमान लायें उन्हें शुभ सूचना सुना दें कि उन्हीं के लिये उन के पालनहार के पास सत्य सम्मान है? तो काफ़िरों ने कह दिया कि यह खुला जादूगर है।
- 3. वास्तव में तुम्हारा पालनहार वही अल्लाह है जिस नें आकाशों तथा धरती को छः दिनों में उत्पन्न किया, फिर अर्श (राज सिंहासन) पर स्थिर हो गया। वही विश्व की व्यवस्था कर रहा है। कोई उस के पास अनुशंसा (सिफ़ारिश) नहीं कर सकता, परन्तु उस की अनुमित के पश्चात। वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, अतः

بِسُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

الرَّ تِلْكَالِيُّ الْكِيْنِ الْحَكِيْمِ ( )

أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبَالَنَ أُوْمُنِنَّا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمُ اَنُ اَنْدِرِالتَّاسَ وَبَيْرِالَّذِيْنَ الْمَثْوَالَقَ لَهُمُ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَرَبِّهِمْ قَالَ الكَفِرُ وُنَ إِنَّ لِهَنَا لَلْمِرُ مِّيْدِيُنَ

اِتَّ رَبَّكُوُ اللهُ الَّذِي حَكَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِيُ سِنَّةَ اِيَّامٍ ثُقَواسُتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُكَبِّرُ الْأَمْرُ مَامِنُ شَفِيْمِ الِّلَّا صِنَّ بَعْلِواذِنْهُ ذَٰلِكُوْ اللهُ رَبَّكُمُ فَاعْبُدُ وُوُا أَفَلَا تَذَكُرُونَ ۞

<sup>1</sup> सत्य सम्मान से अभिप्रेत स्वर्ग है। अर्थात उन के सत्कर्मों का फल उन्हें अल्लाह की ओर से मिलेगा।

उसी की इबादत (वंदना)<sup>[1]</sup> करो। क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते?

- 4. उसी की ओर तुम सब को लौटना है। यह अल्लाह का सत्य वचन है। वही उत्पत्ति का आरंभ करता है। फिर वही पुनः उत्पन्न करेगा ताकि उन्हें न्याय के साथ प्रतिफल प्रदान<sup>[2]</sup> करे। जो ईमान लाये और सदाचार किये, और जो काफ़िर हो गये उन के लिये खौलता पेय तथा दुख़दायी यातना है। उस अविश्वास के बदले जो कर रहे थे।
- 5. उसी ने सूर्य को ज्योति तथा चाँद को प्रकाश बनाया है। और उस (चाँद) के गंतव्य स्थान निर्धारित कर दिये, ताकि तुम वर्षों की गिनती तथा हिसाब का ज्ञान कर लो। इन की उत्पत्ति अल्लाह ने नहीं की है परन्तु सत्य के साथ। वह उन लोगों के लिये निशानियों (लक्षणों) का वर्णन कर रहा है. जो ज्ञान रखते हों।
- 6. निःसंदेह रात्रि तथा दिवस के एक दूसरे के पीछे आने में, और जो कुछ अल्लाह ने आकाशों तथा धरती में उत्पन्न किया है उन लोगों के लिये निशानियाँ हैं जो अल्लाह से डरते हों।
- 7. वास्तव में जो लोग (प्रलय के दिन)

الَيْهُومَرُعِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعُمَاللهِ حَقًا الْآنَةُ يَبِمُدَوُّا الْخَلُقُ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لَا لِبَجْزِى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعِمُوُا الطّياحِتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِيْنِكَمُوُّالُوْمُ شَرَابٌ مِّنْ حَيِيْمٍ وَعَذَابٌ الِيُمْ يَمَا كَانُوْا كِيُفُرُونَ ۞

هُوَالَّذِي جَعَلَ السَّبُسُ ضِياءً وَّالْقَبَرَنُورًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُّ مَاخَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ إِلَّالِالِمُنِيِّ يُقَصِّلُ الْأَلْمِتِ لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ ۞

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَاللَّهُ الرِّوَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّلُوتِ وَالْمَرْضِ لَا يَتِ لِقَوْمٍ تَتَقَفُّونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ

- भावार्थ यह है कि जब विश्व की व्यवस्था वही अकेला कर रहा है तो पूज्य भी वही अकेला होना चाहिये।
- 2 भावार्थ यह है कि यह दूसरा परलोक का जीवन इस लिये आवश्यक है कि कर्मों के फल का नियम यह चाहता है कि जब एक जीवन कर्म के लिये है तो दूसरा कर्मों के प्रतिफल के लिये होना चाहिये।

हम से मिलने की आशा नहीं रखते और संसारिक जीवन से प्रसन्न हैं तथा उसी से संतुष्ट हैं, तथा जो हमारी निशानियों से असावधान हैं।

- उन्हीं का आवास नरक है, उस के कारण जो वह करते रहे।
- 9. वास्तव में जो ईमान लाये और सुकर्म किये उन का पालनहार उन के ईमान के कारण उन्हें (स्वर्ग की) राह दर्शा देगा, जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। वह सुख के स्वर्गों में होंगे।
- 10. उन की पुकार उस (स्वर्ग) में यह होगी: "हे अल्लाह! तू पिवत्र है।" और एक दूसरे को उस में उन का आशीर्वाद यह होगा: "तुम पर शान्ति हो।" और उन की प्रार्थना का अन्त यह होगा: "सब प्रशंसा अल्लाह के लिये है जो सम्पूर्ण विश्व का पालनहार है।"
- 11. और यिद अल्लाह लोगों को तुरन्त बुराई का (बदला) दे देता, जैसे वह तुरन्त (संसारिक) भलाई चाहते हैं तो उन का समय कभी पूरा हो चुका होता। अतः जो (मरने के पश्चात्) हम से मिलने की आशा नहीं रखते हम उन्हें उन के कुकर्मों में बहकते हुये<sup>[1]</sup> छोड़ देते हैं।
- 12. और जब मानव को कोई दुख पहुँचता

الدُّنْيَا وَاطْمَانُوْابِهَا وَالَّذِيْنَ هُوُعَنَ الْيَتِنَا غَفِلُوْنَ۞ٞ

اوليك مَاوْنهُمُ التّارُبِمَا كَانُوْايكُيْبُونَ

ٳۜۛؖڽۧٵڷڹؽؽٵؗڡٛٮؙؙٷٛٳۅؘؘۘۘۘۼۑڵۅ۠ٳٳڵڟڸۣڂؾؚؽۿۑؽۿۄؙ ڒؿؙۿؙۄ۫ڽٳؽٮؙػٳ۬ڣۿؙڐۼؚڕؽؙۺؙٛٷٛؿؚٞ؋ؙٳڵؙۯۿ۬ۯڣؘؘؘؘؘؘٛۻؿۨؾ ڶڵۼؠؽۅۣۛ

دَعُواهُمُ فِيهَاسُبُحنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَّةٌ وَالْخِرْدَعُولِهُمُ إَنِ الْحَمْدُ لِيلِّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۚ

ۅؘڷۅؙؽؙۼۻؚۜڵ۩ڵڡؗڸڵٮٞٵڛٵڷۜؾۜٵڛۛؾؚڡؙ۫ۘۘڿٵڷؗؗؗٛؗؗؠ۠ٳڬ۬ؽٞڔ ڵؘڡؙٞۻۣؽٳؽؠۿؚۄ۫ٳؘڿڵۿڿ۠ڣؘؽؘۮڒٲڵۮؚؽؽڶٳؽۯڿؙۅؽ ڸڡٞٲۦ۫ٮٙٵؚؽ۬ڟؙۼؗؽٳڹۿؚ؞ٝؽۼۘؠۿۅؙؽ۞

وَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ الضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهُ

1 आयत का अर्थ यह है कि अल्लाह के दुष्कर्मों का दण्ड देने का नियम यह नहीं है कि तुरन्त संसार ही में उस का कुफल दे दिया जाये। परन्तु दुष्कर्मी को यहाँ अवसर दिया जाता है अन्यथा उन का समय कभी का पूरा हो चुका होता।

है, तो हमें लेटे या बैठे या खड़े हो कर पुकारता है। फिर जब हम उस का दुख दूर कर देते हैं, तो ऐसे चल देता है जैसे कभी हम को किसी दुख के समय पुकारा ही न हो। इसी प्रकार उल्लंघनकारियों के लिये उन के कर्तूत शोभित बना दिये गये हैं।

- 13. और तुम से पहले हम कई जातियों को ध्वस्त कर चुके हैं, जब उन्हों ने अत्याचार किये, और उन के पास उन के रसूल खुले तर्क (प्रमाण) लाये, परन्तु वह ऐसे नहीं थे किः ईमान लाते, इसी प्रकार हम अपराधियों को बदला देते हैं।
- 14. फिर हम ने धरती में उन के पश्चात् तुम्हें उन का स्थान दिया, तािक हम देखें किः तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं?
- 15. और (हे नबी!) जब हमारी खुली आयतें उन्हें सुनायी जाती हैं तो जो हम से मिलने की आशा नहीं रखते वे कहते हैं कि इस के सिवा कोई दूसरा कुर्आन लाओ, या इस में परिवर्तन कर दो। उन से कह दो कि मेरे बस में यह नहीं है कि अपनी ओर से इस में परिवर्तन कर दूँ। मैं तो बस उस प्रकाशना का अनुयायी हूँ जो मेरी ओर की जाती है। मैं यदि अपने पालनहार की अवैज्ञा करूँ तो मैं एक घोर दिन की यातना से डरता हूँ।
- 16. आप कह दें यदि अल्लाह चाहता तो मैं कुर्आन तुम्हें सुनाता ही नहीं, और

ٱۉٙۛڠٵڡؚڴۘۘٵٲۉڠٙٳؠڴٵٷؘػؾٵػؿؘڡٛ۫ٮ۬ٵۼٮؙٛٷؗڞڗٷ ڝٙڗٷؖڷڽؙڰۄ۫ڽؽؖؠؙؙۼؙٮٙٵڸڶڞ۠ڗۣڡۜۺؾٷڬڶٳڮ ۯؙؾۣڽؘڸڶؠؙٛۺڔۣڣؠ۫ؽؘڝؙٵڰڶٷٳؽٷؠؠڬۅٛؽ۞

وَلَقَتُدُاهُمُكُنَا الْفُرُوْنَ مِنْ تَبُلِكُوُلَمَّا ظَلَمُوُا ۗ وَجَاءَ ثَهُوُرُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنِتِ وَمَاكَانُوْا رِلْيُوْمِنُوْا ٰكَنَالِكَ نَجَزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ®

تُوَّجَعَلُنْكُوُّ خَلَيٍّ فَ فِى الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرُكِيْفَ تَعْمَّكُوْنَ®

وَلِذَا تُتُلُ عَلَيْهِمُ الْمَاتُنَا بِيَنْتِ قَالَ الَّذِينَ لاَيْرَجُوُنَ لِقَاءَ نَااتُتِ بِفُمُ الْنَ غَيْرِ لِمُنَاآوُ بَدِّلُهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِنَّ انَ أُبْدِلُهُ وَثُونَ لِقَائَى نَشِئُ إِنَ النِّيمُ الرَّمَا يُونِي إِلَّ النِّ أَنَاكُ إِنْ حَصَيْتُ رَبِّيُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿

قُلْ لُوْشَاءُ اللهُ مَا تَلُونُهُ عَلَيْكُو وَلَا آدُراكُمُ

न वह तुम्हें इस से सूचित करता। फिर मैं इस से पहले तुम्हारे बीच एक आयु व्यतीत कर चुका हूँ। तो क्या तुम समझ बूझ नहीं रखते हो?[1]

- 17. फिर उस से अधिक अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगाये, अथवा उस की आयतों को मिथ्या कहे? वास्तव में ऐसे अपराधी सफल नहीं होते।
- 18. और वह अल्लाह के सिवा उस की इबादत (वंदना) करते हैं जो न तो उन्हें कोई हानि पहुँचा सकते हैं और न लाभी और कहते हैं कि यह अल्लाह के यहाँ हमारे अभिस्तावक (सिफ़ारशी) हैं आप कहियेः क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात की सूचना दे रहे हो जिस के होने को न वह आकाशों में जानता है, और न धरती में? वह पवित्र और उच्च है उस शिर्क (मिश्रणवाद) से जो वे कर रहे हैं।
- 19. लोग एक ही धर्म (इस्लाम) पर थे, फिर उन्हों ने विभेद<sup>[2]</sup> किया। और

بِهِ وَ فَقَالُ لِبَثْثُ فِيكُمُ هُمُرًا مِّنُ قَبُلِهِ آفَكُا تَعْفِلُونَ۞

فَمَنُ ٱظْلَوُمِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَوُ كَنَّ بَ بِالْيَتِهِ ۚ إِنَّ لَا يُفْ لِحُ الْمُجُرِمُونَ ۞

وَيَعُبُكُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَايَضُّتُهُمُ وَلاَيَنُفَعُهُمُ وَيَقُوْلُونَ لَهُ وَلاَمْ شُفَعَا وُنَاعِنُكَ اللهِ قُلُ اَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَالَا يَعَلَمُ فِي السَّلْمُونِ وَلا فِي الْرَئِنِ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَبَّا يُشْيُرِكُونَ ۞

وَمَا كَانَ النَّاسُ الْآالْمَّةُ وَّاحِدَةً

- अयत का भावार्थ यह है कि यिद तुम एक इसी बात पर विचार करों कि मैं तुम्हारे लिये कोई अपिरिचित अज्ञात नहीं हूँ। मैं तुम्हीं में से हूँ। यहीं मक्का में पैदा हुआ, और चालीस वर्ष की आयु तुम्हारे बीच व्यवतीत की। मेरा पूरा जीवन चिरत्र तुम्हारे सामने है, इस अविध में तुम ने सत्य और अमानत के विरुद्ध मुझ में कोई बात नहीं देखी तो अब चालीस वर्ष के पश्चात यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह पर यह मिथ्या आरोप लगा दूँ कि उस ने यह कुर्आन मुझ पर उतारा है? मेरा पिवत्र जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यह कुर्आन अल्लाह की वाणी है। और मैं उस का नबी हूँ। और उसी की अनुमित से यह कुर्आन तुम्हें सुना रहा हूँ।
- 2 अतः कुछ शिर्क करने और देवी देवताओं को पूजने लगे। (इब्ने कसीर)

यिद आप के पालनहार की ओर से पहले ही से एक बात निश्चित न<sup>[1]</sup> होती, तो उन के बीच उस का (संसार ही में) निर्णय कर दिया जाता जिस में वह विभेद कर रहे हैं।

- 20. और वह यह भी कहते हैं कि आप पर कोई आयत (चमत्कार) क्यों नहीं उतारा गया? [2] आप कह दें कि परोक्ष की बातें तो अल्लाह के अधिकार में हैं। अतः तुम प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ।[3]
- 21. और जब हम, लोगों को दुख़ पहुँचने के पश्चात दया (का स्वाद) चखाते हैं तो तुरन्त हमारी आयतों (निशानियों) के बारे में षड्यंत्र रचने लगते हैं। आप कह दें कि अल्लाह का उपाय अधिक तीव्र है। हमारे फ़्रिश्ते तुम्हारी चालें लिख रहे हैं।
- 22. वही है जो जल तथा थल में तुम्हें फिराता है। फिर जब तुम नौकाओं में होते हो, और उन को ले कर अनुकूल वायु के कारण चलती हैं, और वह उस से प्रसन्त होते हैं, तो अकस्मात् प्रचन्ड वायु का झोंका आ जाता है, और प्रत्येक स्थान से उन्हें लहरें मारने लगती हैं, और समझते

فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كِلِمَةٌ سُبَقَتُ مِنْ رَّبِّكِ لَقَضِى بَيْنَهُمُ وْنِيمَا فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ®

ڡؘؽڠؙۅؙڵۅ۫ؽؘڵۅؙڵؖۘۘڒؘٲٮٛٛڗؚڶؘۘۘڡؘػؽؗۼٵؽڎؖؿ۠ؖڽٞ ؆ؾؚ؋ٷڡؙؙڵٳۺۜؠٵڶۼؽۻ۠ڸڶٷٵٮٛ۫ؾڟؚۯؙۉٵ ٳڽؙٞڡؘػڴۄٚۺٵڷؽؙؾٞڟؚڔؽؽ۞۠

ۅؘٳۮۜٙٳٲڎؘڡؙٛٮٚٵڵڰٵۺڔڝٛؠؘڎٷڽؽٵڽۼڮڿٙڗۜٚٳٙ؞ؠۘۺؾۛؠؙٛۿ ٳۮٙڶۯؙۿؠؙڰڒٷڣٛٳؽٳؾؾٵڠ۫ڸؚٳٮڶؿؗ؋ٲۺڗٷڡػۯؖٳٳؾٞڔؙۺؙڵؽٵ ڲؠؙؿڹ۠ٷڽؘٵؿٙڲڒؙۅٛڹ۞

هُوالَّذِن كُيْسَيِّرُكُوْ فِى الْمَرِّوالْبَحْرِّحَتِّى إِذَا لُمُنْتُوْ فِى القُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيْجِ طِبِّبَةٍ وَقَوْحُوا بِهَا جَاءُ تُهَارِيْحُ عَاصِفٌ قَجَاءُ هُوُ الْمُوجُومِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنْوُ الْنَهُمُ الْحِيْطِيرِمُ دِّعَوُا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مَّلَمِن أَنْجَمَّا أَخِيْنَامِنَ هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشِّيْنِ مَّلَهُ مِنْ أَنْجَمَّا أَمِنُ هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞

<sup>1</sup> कि संसार में लोगों को कर्म करने का अवसर दिया जाये।

<sup>2</sup> जैसे कि सफ़ा पर्वत सोने का हो जाता। अथवा मक्का के पर्वतों के स्थान पर उद्यान हो जाते। (इब्ने कसीर)

<sup>3</sup> अर्थात अल्लाह के आदेश की।

हैं कि उन्हें घेर लिया गया तो अल्लाह से उस के लिये धर्म को विशुद्ध कर के<sup>[1]</sup> प्रार्थना करते हैं कि यदि तू ने हमें बचा लिया तो हम अवश्य तेरे कृतज्ञ बन कर रहेंगे।

- 23. फिर जब उन्हें बचा लेता है तो अकस्मात् धरती में अवैध विद्रोह करने लगते हैं। हे लोगो! तुम्हारा विद्रोह तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रहा है। यह संसारिक जीवन के कुछ लाभ<sup>[2]</sup> हैं। फिर तुम्हें हमारी ओर फिर कर आना है। तब हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कर रहे थे?
- 24. संसारिक जीवन तो ऐसा ही है जैसे हम ने आकाश से जल बरसाया, जिस से धरती की उपज घनी हो गयी, जिस में से लोग और पशु खाते हैं। फिर जब वह समय आया कि धरती ने अपनी शोभा पूरी कर ली और सुसज्जित हो गयी, और उस के स्वामी ने समझा कि वह उस से लाभांवित होने पर सामर्थ्य रखते हैं, तो अकस्मात् रात या दिन में हमारा आदेश आ गया, और हम ने उसे इस प्रकार काट कर रख दिया,

فَكَتَآأَنُّكُ هُمُ إِذَاهُمُ يَبُغُونَ فِي الْرَضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَايَّهُا النَّاسُ إِثْمَا بَغْنُكُمْ عَلَ اَنفُسِكُوْ مَّتَاعَ الْحَيْوَةِ النُّنْيَا ثُوَّ الْمِيْنَا مَرْحِعُكُوْ فَنْنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ النُّنْيَادُثُونَ©

إِنْهَامَثَلُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَاكُمَا ۚ انْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَاخْتَكُطْ بِهِ نَبَاتُ الْاَيْضِ مِتَايَا كُلُ النَّاسُ فَاخْتَكُطْ بِهِ نَبَاتُ الْاَيْضِ مِتَايَا كُلُ النَّاسُ فَاخْتَكُ مُؤْدُونُهَا وَازَّتَيْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ الْفَرْقَ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلِي اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّالِمُ الللللِمُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ اللللْمُ

गैर सब देवी देवताओं को भूल जाते हैं।

भावार्थ यह है कि जब तक संसारिक जीवन के संसाधन का कोई सहारा होता है तो लोग अल्लाह को भूले रहते हैं। और जब यह सहारा नहीं होता तो उन का अन्तर्ज्ञान उभरता है। और वह अल्लाह को पुकारने लगते हैं। और जब दुख दूर हो जाता है तो फिर वही दशा हो जाती है। इस्लाम यह शिक्षा देता है कि सदा सुख दुख में उसे याद करते रहो।

जैसे कि कल वहाँ थी<sup>[1]</sup> ही नहीं। इसी प्रकार हम आयतों का वर्णन खोल-खोल कर, करते हैं, ताकि लोग मनन चिंतन करें।

- 25. और अल्लाह तुम्हें शान्ति के घर (स्वर्ग) की ओर बुला रहा है। और जिसे चाहता है सीधी डगर दर्शा देता है।
- 26. जिन लोगों ने भलाई की, उन के लिये भलाई ही होगी, और उस से भी अधिक।<sup>[2]</sup>
- 27. और जिन लोगों ने बुराईयाँ कीं तो बुराई का बदला उसी जैसा होगा। तथा उन पर अपमान छाया होगा। और उन के लिये अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा। उन के मुखों पर ऐसे कालिमा छायी होगी जैसे अंधेरी रात के काले पर्दे उन पर पड़े हुये हों। वही नारकी होंगे। और वही उस में सदावासी होंगे।
- 28. जिस दिन हम उन सब को एकत्र करेंगे फिर उन से कहेंगे जिन्होंने साझी बनाया है, कि अपने स्थान पर रुके रहो, और तुम्हारे (बनाये हुये) साझी भी। फिर हम उन के बीच अलगाव कर देंगे। और उन के साझी कहेंगेः तुम तो हमारी वंदना ही नहीं करते थे।

ۅؘڵڟؗؗؗ؋ؽۘۮؙٷۘٳٙٳڸڎڶڔٳڶۺڵۅٝۅؘؽۿڮؽؙڡؽۜؿۺؘٳٞ؞ٛ ٳڸڝؚٳڟٟؠؙۺؾؘؿؿۭ۠

ڵؚڵٙۮؠ۫ڹٵؘؘۘڞٮؗۯ۠ٵڬٛۺ۠ؽ۬ۏڒۑٳۮۜٷٞٷڮؽڒۿؿٞ ڡؙۼۉۿؙؙؗؗؗؗ؋ۊڗٷڮڒڿڷڎ۠ٷڵٟڮٵڞؙۼٮٛٵؙۼڹۜڶۼٝۿؙۄؙ ڣؿۿٵۼڸۮؙٷڽ۞

ۅۘۘٳڷڒؽؙؽؙػۺۘڹٛۅؖٵڵۺۣۜؾٵ۠ؾۘڿڒٙٳٛٷڛؚۜێٷؾۑۺٝڶۿٵٚ ۅؘؾۯٞۿڡؙٞۿؙڎ۫ڎؚڰڎؙٞ۠ٛ۠۠ڡؙٵڶۿٷۺٙٵڶڽۅڝؙٵڝؠٝػٲۺۜٵ ٵۼٛۺؽٮٷؙٷؚۿۿؙۄۊٙڟڡٵۺٵؽۜؽڸۿڟڸڴ۠ٲٷڵڸٟٟٟٟڰ ٳڞؙۼۻٛٵڵؾٛٳٷٛۿۏڣۿٵڂڸۮٷڹ۞

ۅؘۘڮۅؘؚ۫ۘٙٙٙؗم ٮؘؘڬۺ۠ۯۿؙۮ۫ڿؠؽٵ۠ؾٞٷڡٚٷڵڸڵؚۜڹؿٵۺٛڒٷۛٳ ڡػٵ۬ڬٛۉؙٲڹ۬ؿؙۅٷۺؙڒڮٙٲۏٛڬۄ۫ۧٷٙؽٙڵڹٵڹؽڹۘۿڞۅٷٵڶ ۺؙڒڰٳٙٷ۠ۿۅٞۿٵڴڹؙؿ۠ٳڲٳٵؾۼڹٛۮۅؘؽ۞

- अर्थात संसारिक आनंद और सुख वर्षा की उपज के समान सामियक और अस्थायी है।
- 2 अधिकांश भाष्यकारों ने, «अधिक» का भावार्थः "आख़िरत में अल्लाह का दर्शन" और «भलाई»काः "स्वर्ग" किया है। (इब्ने कसीर)

- 29. हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह का साक्ष्य बस है, कि तुम्हारी वंदना से हम असूचित थे।
- 30. वहीं प्रत्येक व्यक्ति उसे परख लेगा जो पहले किया है। और वह (निर्णय के लिये) अपने सत्य स्वामी की ओर फेर दिये जायेंगे। और जो मिथ्या बातें बना रहे थे उन से खो जायेंगी।
- 31. (हे नबी!) उन से पूछें कि तुम्हें कौन आकाश तथा धरती<sup>[1]</sup> से जीविका प्रदान करता है? सुनने तथा देखने की शिक्तयाँ किस के अधिकार में हैं? कौन निर्जीव से जीव को तथा जीव को निर्जीव से निकालता है? वह कौन है जो विश्व की व्यवस्था कर रहा है? वह कह देंगे कि अल्लाह।<sup>[2]</sup> फिर कहों कि क्या तुम (सत्य के विरोध से) डरते नहीं हो?
- 32. तो वही अल्लाह तुम्हारा सत्य पालनहार है, फिर सत्य के पश्चात कुपथ (असत्य) के सिवा क्या रह गया? फिर तुम किधर फिराये जा रहे हो?
- 33. इस प्रकार आप के पालनहार की बातें अवज्ञाकारियों पर सत्य सिद्ध हो गयीं कि वह ईमान नहीं लायेंगे।
- 34. आप उन से किहयें क्या तुम्हारे साझियों में कोई है, जो उत्पत्ति का

فَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيْدًا اِبَيْنَنَا وَبَلَيْنَكُوُ اِنَ كُتَاحَنُ عِبَادَتِكُو لَغَفِلِنُنَ۞

ۿؙٮؘٚٳڸػڗۘؠؙڵۅٛٳػؙڷ۠ؽؘڡؙ۫ڛ؆ۜٲٲڛؙڵڡؘۜؾؙۅٞۯڎ۠ۏۧٳڷڶ۩ڶڡؚ ڡۘۅؙڶۿؙؙۉٳڬؾۣۜۅۻؘڷۜۼۛڣٛۿؗۄۛ؆ٵػڶڎٳؽڣ۫ڗۯۏڽؖ۞۫

قُلُ مَنْ يَّرُزُقُكُمُّ مِّنَ التَّمَا وَالْاَرْضِ اَمَّنُ يَبْلِكُ التَّمْعُ وَالْاَبْصَارُ وَمَنْ يُغْرِجُ الْيَّصِنَ الْبَيِّتِ وَيُغْرِجُ الْبِيَّتَ مِنَ الْجَيِّ وَمَنْ يُّذَيِّرُ الْأَمْرُ هَيُنَقُولُونَ اللَّهُ فَعُلُ آفَلَا يَقَفُّونَ ۞

فَنْلِكُوْاللَّهُ لَكُمُّ الْحُقُّ فَمَاذَابِعَثَ الْحَقِّ إِلَّاالصَّلْكَ فَأَنِّ تُضُرَفُونَ ⊕

> ػٮ۬ٳڬڂڠٞۘؾؗػؚڸؠؘؾؙۯؾؚڮٵٙؗؽٳڷڒؠؙؽ ڣٮۜڠؙۅٞٳٲۿؙڎٟڒڒؙۼؙۣؠڹؙۅؙڹ

قُلُ هَلُ مِنْ شُرِكًا إِكْمُ مَنْ يَبْنَ وُالْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ \*

- 1 आकाश की वर्षा तथा धरती की उपज से।
- 2 जब यह स्वीकार करते हो कि विश्व की व्यवस्था अल्लाह ही कर रहा है तो पूजा अराधना भी उसी की होनी चाहिये।

आरंभ करता फिर उसे दुहराता हो? आप कह दें अल्लाह उत्पत्ति का आरंभ करता, फिर उसे दुहराता है। फिर तुम कहाँ बहके जा रहे हो?

- 35. आप किहयेः क्या तुम्हारे साझियों में कोई संमार्ग दर्शाता है? तो क्या जो संमार्ग दर्शाता हो वह अधिक योग्य है कि उस का अनुपालन किया जाये अथवा वह जो स्वयं संमार्ग पर न हो, परन्तु यह कि उसे संमार्ग दर्शा दिया जाये? तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसा निर्णय कर रहे हो?
- 36. और उन (मिश्रणवादियों) में अधिकांश अनुमान का अनुसरण करते हैं। और सत्य को जानने में अनुमान कुछ काम नहीं दे सकता। वास्तव में अल्लाह जो कुछ वे कर रहे हैं भली भाँति जानता है।
- 37. और यह कुर्आन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिवा अपने मन से बना लिया जाये, परन्तु उन की पुष्टि है जो इस से पहले (पुस्तकें) उतरी हैं। और यह पुस्तक (कुर्आन) विवरण<sup>[1]</sup> है। इस में कोई संदेह नहीं कि यह सम्पूर्ण विश्व के पालनहार की ओर से हैं।
- 38. क्या वह कहते हैं कि इस (कुर्आन) को उस (नबी) ने स्वयं बना लिया है? आप कह दें इसी के समान एक सूरह ला दो। और अल्लाह के सिवा

قُلِ اللهُ يَبْدَ وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ٣

ڡؙٛڶۿڶٛٛٛٛٷڽؙۺٛٷٙ؆ؙؙٛؠؙٛڡٞؽؖۿۑٷٞٳڶؽٳڬؖؾٞڟؙؚٳڶڵڎ ؽۿۑؽڵڵػؚؾٞٵڡؘٮؙڲۿۑ؈ٞٳڶٲڵڲؾۜٲڞؙؙٲڽ ؾؙۺۼٵۺؙۜڶڒؽڡؚؚؚڒؽٙٳڵڒٲڽؿ۠ۿڶؽۧۺٵڵۮؖ۫ڰؽڡٛ ؿٙٷ۫ڎؽ۞

وَمَايَثَيِعُ اكْتُرُهُمُ الْأَطَّنَّا أَنَّ الطَّنَّ لَايْغُنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَّا أَنَّ الله عَلِيْهُ لِما يَفْعَلُونَ ۞

ۅؘڡٵػٳڹۿڬٳٳڷڠؙۯٳڮٲڽؙؿؙڡٚڗؽڝؙۮؙۉڹٟٳ۩ڵٶ ۅٙڶڮؽؙٮۜڞؙڡؚؽؙؾٙٳڷڹؽۘؠؘؽؙؽؠؘػؽڿۅؾٙڡٛڝؗؽڶ ٳڰۭؽڶۣڮڒڒؽؠٛڣۼۣڡؚؽڗۜؾؚٳڷۼڶؠؽ۫ؿۨ

ٱمۡۯێڠؙۅؙڵۅ۫ؾٵڡٛٛٛڗٙڸۿ۠ٷٛڵٷٚڷٷ۫ٳڛؙۅٛۯ؆ؚڝۨؿٙڸ؋ ۅؘٳۮؙۼؙۅؙٲڝٙؽٳۺؾؘڟۼػؙۄؙۺۜ*ۮؙۉ*ڹۣٳؠڵۼٳڽٛڴؽؙؿؙۄٛ ڝ۬ۮۊؽؙؾؘ۞

अर्थात अल्लाह की पुस्तकों में जो शिक्षा दी गयी है उस का कुर्आन में सिवस्तार वर्णन है।

जिसे (अपनी सहायता के लिये) बुला सकते हो बुला लो, यदि तुम सत्यवादी हो।

- 39. बिलक उन्हों ने उस (कुर्आन) को झुठला दिया जो उन के ज्ञान के घेरे में नहीं<sup>[1]</sup> आया, और न उस का परिणाम उन के सामने आया। इसी प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था, जो इन से पहले थे। तो देखो कि अत्याचारियों का क्या परिणाम हुआ?
- 40. और उन में से कुछ ऐसे हैं जो इस (कुर्आन) पर ईमान लाते हैं और कुछ ईमान नहीं लाते। और आप का पालनहार उपद्रवकारियों को अधिक जानता है।
- 41. और यदि वे आप को झुठलायें तो आप कह दें: मेरे लिये मेरा कर्म है और तुम्हारे लिये तुम्हारा कर्म। तुम उस से निर्दोष हो जो मैं करता हूँ। तथा मैं उस से निर्दोष हूँ जो तुम करते हो।
- 42. इन में से कुछ लोग आप की ओर कान लगाते हैं। तो क्या आप बहरों<sup>[2]</sup> को सुना सकते हैं, यद्यपि वह कुछ भी न समझ सकते हों?
- 43. और उन में से कुछ ऐसे हैं जो आप की ओर तकते हैं तो क्या आप अन्धे को राह दिखा देंगे? यद्यपि उन्हें कुछ

ۘۘۘڹڵؙػڎۜڹٛۅٳۑؠۘۘٵڵۄٙؽڿؽڟۅ۬ٳۑڡؚڵؠ؋ۅؘڵ؆ٙٳؽٲؚؾۿؚۄ۫ ٮۜٵۅۛؽڶؙڎڰٮٚڸػػڎۜڹ۩ۜۮؚؽؽڡۣڽٛ قَبْلِهِۄٞڡؘٵٮؙٛڟ۠ۯ ڲؽ۫ڡٛػٵڹٵۊؚڹۘۿؙٵڵڟڸؠؿڹ۞

ۅؘڡؚڹٛۿؙۄٛ؆ٞؽؙؿٝۅٛٛ؈ؙۑ؋ۅٙڡؚڹ۬ۿؙۄٛ؆ۜؽؙڷٳؽ۠ۊؙڡۣڽ؋ ۅؘڒؿ۠ڮٲۘۼؙػۯ۫ۑٳڷڹؙڡٛٙڛڍؽؽؘ

ۅٙٳؗڹٛػڐۜڹٛٷڮۏڡٛڡؙٝڶڹۣٚۼڮٷڲۮؙۼؠٙڵڬۄٝٵؘٮٛػؙۄؙ ؠڔؘؽؙٷڹؘڡؠؠۜٚٲٵۼؠؙڵۅؘٲڹۜٵؠڔؚڴؙٞؿۨؠؠۜٵ ؾۘۼؙؠؙٷڹ۞

وَمِنْهُوْمَّنْ يَّنْتَمَعُوْنَ الَيُكَ ۗ ٱفَٱنْتَ ثُنْمِعُ الصُّمَّ وَلَوُكَالْوُا لَايَعُقِلُونَ۞

وَمِنْهُوُمَّنْ يَنْظُرُ النِّكَ أَفَانْتَ تَهُدِى الْعُثَى وَلَوْكَانْوُالاَيْبُصِرُونَ<sup>©</sup>

- 1 अर्थात बिना सोचे समझे इसे झुठलाने के लिये तैयार हो गये।
- 2 अर्थात जो दिल और अन्तर्ज्ञान के बहरे हैं।

सूझता न हो?

44. वास्तव में अल्लाह, लोगों पर अत्याचार नहीं करता, परन्तु लोग स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करते हैं।[1]

45. और जिस दिन अल्लाह उन्हें एकत्र करेगा तो उन्हें लगेगा कि वह (संसार में) दिन के केवल कुछ क्षण रहे। वह आपस में परिचित होंगे। वास्तव में वह क्षतिग्रस्त हो गये जिन्हों ने अल्लाह से मिलने को झुठला दिया, और वह सीधी डगर पाने वाले न हुये।

46. और यिद हम आप को उस (यातना)
में से कुछ दिखा दें जिस का वचन
उन्हें दे रहे हैं अथवा (उस से पहले)
आप का समय पूरा कर दें तो भी
उन्हें हमारे पास ही फिर कर आना
है। फिर अल्लाह उस पर साक्षी है जो
वे कर रहे हैं।

47. और प्रत्येक समुदाय के लिये एक
रसूल है। फिर जब उन का रसूल आ
गया तो (हमारा नियम यह है कि)
उन के बीच न्याय के साथ निर्णय
कर दिया जाता है, और उन पर
अत्याचार नहीं किया जाता।

48. और वह कहते हैं कि हम पर यातना का वचन कब पूरा होगा, यदि तुम सत्यवादी हो?

49. आप कह दें कि मैं स्वयं अपने लाभ

اِتَّ اللهُ لَا يُطْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَكِنَّ النَّاسَ انْفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ۞

ۅؘڮؚۄؙۛػۼٛڎؙۯ۠ۿؙۄؙػٲؽؙڴۏۘؽڶؠٛڗؙٛٷٛٳٳٙڵٳڛٵعَةًڝؚۜڹٳڵۿڮٳ ڝۜؾۼٳۮٷؙڽڹؽؽۿۄؙۊڽؙڂؚؠڒٳڷۮؚؠؙؽػۮٞڹؙۅ۠ٳڽڸڡٞآء ٳڵؿۅۅؘڝٵػڶٷؙٳمؙۿؾٙۮؚؽ۬۞

وَامَّانُونِنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ هُوَ أَوْنَتَوَفَيْنَّكَ وَالَيْنَامُرْجِ مُهُوْتُوَ اللهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ©

ۅٙڸػؙڷٲ۫؆ۛڎٟڒۜٮؙۅۛڷٷ۬ۮڶڄٵٙڒڛؙۅ۫ڵؙۿ؋ڟۣ۬ؽؠؽ۬ڹۿؗۄؙ ڽۣٲڶؙۊؚٮ۫ٮڟۣۅؘۿؙۄ۬ڒڒؿڟڶٮٷٛؾ®

وَيَقُوْلُونَ مَتَى لَهٰذَاالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوْصِدِقِيُنَ۞

قُلُ آلَكُ المُلِكُ لِنَفْسِي خَتَرًا وَلاَنفَعًا إِلَّا مَا اللَّهُ

भावार्थ यह है कि लोग अल्लाह की दी हुयी समझ-बूझ से काम न ले कर सत्य और वास्तविक्ता के ज्ञान की अर्हता खो देते हैं। तथा हानि का अधिकार नहीं रखता। वही होता है जो अल्लाह चाहता है। प्रत्येक समुदाय का एक समय निर्धारित है। तथा जब उन का समय आ जायेगा तो न एक क्षण पीछे रह सकते हैं, और न आगे बढ सकते हैं।

- 50. (हे नबी!) कह दो कि तुम बताओं यिद अल्लाह की यातना तुम पर रात अथवा दिन में आ जाये (तो तुम क्या कर सकते हो?) ऐसी क्या बात है कि अपराधि उस के लिये जल्दी मचा रहे हैं?
- 51. क्या जब वह आ जायेगी उस समय तुम उसे मानोगे? अब जब कि उस के शीघ्र आने की मांग कर रहे थे।
- 52. फिर अत्याचारियों से कहा जायेगा ि सदा की यातना चखो। तुम्हें उसी का प्रतिकार (बदला) दिया जा रहा है जो तुम (संसार में) कमा रहे थे।
- 53. और वह आप से पूछते हैं कि क्या यह बात वास्तव में सत्य है? आप कह दें कि मेरे पालनहार की शपथ! यह वास्तव में सत्य है। और तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकते।
- 54. और यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास जिस ने अत्याचार किया है, जो कुछ धरती में है सब आ जाये, तो वह अवश्य उसे अर्थदण्ड के रूप में देने को तय्यार हो जायेगा। और जब वह उस यातना को देखेंगे तो दिल ही दिल में पछतायेंगे। और उन के बीच न्याय के

لِكْلِّ أُمَّةٍ آجَلُ لِذَاجَاءَ اجَلْهُمُ فَلاَيْنَتَا نُورُونَ سَاعَةً وَلاَيْنَتَقْدِمُونَ۞

قُلُ ٱرَءُيْثُوْ إِنْ ٱشَكُمْ عَدَا لَهُ بَيَاتًا أَوْبَهُ الرُّامَّاذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۞

ٱتُتَّالِدُاماوَقَعَامَنْتُمُوبِ الْكَنَّوَقِدُكُنْتُوْبِهِ الْكَنَّوَوَ لَكُنْتُوْبِهِ فَيَامَنَتُمُوبِهِ فَي

تُوَّقِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوا عَدَابِ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ الِّابِمَا لُنْتُوْتَكُسِبُونَ۞

ۅؘؽٮؘٮؘؾٛؽٷٛٮؘػٱڂۜٛۿۅۜۧٛڨؙڶٳؽۅڒؚؠٞٞٳڹۜؗٙۿڬۛۧۊۘٵۘٲٮٚڎؙۄ ؠؙؚؠۼؚڔؽؽڟ۫

وَلَوَّاتَ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَاسَّوُاالتَّلَاثَةُ لَمَّا رَاوُاالْعَذَابَّ وَقَضِّى بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ وَهُولاَيْظِلَمُونَ

साथ निर्णय कर दिया जायेगा, और उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा।

- 55. सुनो! अल्लाह ही का है वह जो कुछ आकाशों तथा धरती में है। सुनो! उस का वचन सत्य है। परन्तु अधिक्तर लोग इसे नहीं जानते।
- 56. वही जीवन देता तथा वही मारता है। और उसी की ओर तुम सब लौटाये जाओगे।<sup>[1]</sup>
- 57. हे लोगो!<sup>[2]</sup> तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से शिक्षा (कुर्आन) आ गयी है, जो अन्तरात्मा के सब रोगों का उपचार (स्वास्थ्य कर) तथा मार्ग दर्शन और दया है उन के लिये जो विश्वास रखते हों।
- 58. आप कह दें कि यह (कुर्आन) अल्लाह का अनुग्रह और उस की दया है। अतः लोगों को इस से प्रसन्न हो जाना चाहिये। और यह उस (धन-धान्य) से उत्तम है जो लोग एकत्र कर रहे हैं।
- 59. (हे नबी!) उन से कहोः क्या तुम ने इस पर विचार किया है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिये जो जीविका उतारी है, तुम ने उस में से कुछ को हराम (अवैध) बना दिया है, और कुछ को

ٱلْاَ إِنَّ يِتْهِمَافِ السَّلْمُوتِ وَالْأُرْضُ ٱلْاَلِقَ وَعُدَ اللّهِ حَثُّ وَلَائِنَ ٱكْثُرُهُ وَلاَيْعَامُونُ۞

هُوَيُعُي وَيُبِينُتُ وَالْيُهِ تُرْجَعُونَ<sup>®</sup>

ؘڲؘٳؿۿؙٵڶٮؘۜٵؙٛڛۊؘٮٛ۫ۜۼٙٲ؞ٙٮٛڴۄ۫ؠۜؖٶ۫ۼۣڬڶڠؙؙڞۣ۫ۯؾڲٟ۫ۄٛۅؘۺڣۜٲٚ؞ٛٛ ڵؚٙۘ؉ٳڣٳڶڞؙۮؙٷڎؚٚۅؘۿڰ؈ۊۜۯڂۘؠڎؙڵؚڵؠؙٷؙۄڹؽ۬ؽٙ۞

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِينَالِكَ فَلَيفُرْحُواْ \* هُوَجُرُوْتِهَا يَجْمُعُونَ©

ڤُلُ ٱرَءِيْتُمُوَّآ ٱنُزُلَ اللهُ لَكُوْشِ لِّرْدَٰقٍ فَجَعَلْتُوُمِّنُهُ حَرَامًا وَّحَلَلًا قُلُ اللهُ اَذِنَ لَكُوْ اَمُرَعَلَ اللهِ تَفْتَرُوْنَ۞

- 1 प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये।
- 2 इस में कुर्आन के चार गुणों का वर्णन किया गया है:
  - 1. यह सत्य शिक्षा है।
  - 2. द्विधा के सभी रोगों के लिये स्वास्थ्यकर है।
  - 3. संमार्ग दर्शाता है।
  - 4. ईमान वालों के लिये दया का उपदेश है।

हलाल (वैध)। तो कहो कि क्या अल्लाह ने तुम को इस की अनुमति दी है? अथवा तुम अल्लाह पर आरोप लगा रहे<sup>[1]</sup> हो?

- 60. और जो लोग अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं उन्हों ने प्रलय के दिन को क्या समझ रखा है? वास्तव में अल्लाह लोगों के लिये दयाशील<sup>[2]</sup> है। परन्तु उन में अधिक्तर कृतज्ञ नहीं होते।
- 61. (हे नबी!) आप जिस दशा में हों, और कुर्आन में से जो कुछ भी सुनाते हों, तथा तुम लोग भी कोई कमें नहीं करते हो, परन्तु हम तुम्हें देखते रहते हैं, जब तुम उसे करते हो। और आप के पालनहार से धरती में कण भर भी कोई चीज़ छुपी नहीं रहती और न आकाश में न इस से कोई छोटी न बड़ी, परन्तु वह खुली पुस्तक में अंकित है।
- 62. सुनो! जो अल्लाह के मित्र हैं, न उन्हें कोई भय होगा, और न वह उदासीन होंगे।
- 63. जो ईमान लाये, तथा अल्लाह से डरते रहे।
- 64. उन्हीं के लिये संसारिक जीवन में

ۅٙڡؘٵؘڟؘؿؙٵێۏێۣڽؘؽڣ۫ؠۜۯؙۅؙؽؘٸؽٳٮڶؠۅٳڷڬۜۏؚٜۘۘۘۘڲۅٛڡٞ ڶؚؿڸؘڡڐ۪ٳؾٙٳٮڵڎڶۮؙۅٛڣؘڝ۬ٝڔۣٸٙؽٳڶٮؾۧٳڛۅٙڶڮؾؘ ٵػؙڗؙۿؙڂۯڮؿؿٚڰڒٛۅؙۏڽؘ۞۫

ۅؘڡٲ؆ؙۅؙٛڽؙ؋ٛۺؙٳٝڽٷٙڡٲٮٙؾؙڶۅٛٳڝڹؙؗڡؙڝ٥ؙٷٝٳٟؗٛٛ ۊٙڵػڡۜؠ۫ٮؙۏؙڽؘڡؚڽؙۼۧۑٳڷڵػ۠ٵؘۘۼؽؽؙۏٛۺٛۿؙۅٛڲٳٳۮ۫ ؿؙڣڝٛٛۅ۫ڹڣۣۼٷڝٙٳۼٶٛڹؙڮٸڽڗۜؾؚػ؈ٛ ۺؿؙۊؘڶڶڎڗڐؚڣٳڶؙڒۻۅڮڣڶۺؠڵٙ؞ڝؙٙڐۅڵٲڞۼؘڕ ڡؚڽٛڎ۬ڸؚؚؚڮۅٙڵٙٲػ۫ؠڒٳڷڒڣ۬۞ؿؙ۬ؾؚۨۺؙؚؠؠ۫ڹ۞

ٱلآٳڽۜٲۅؙڸؽٲٚٵڛ۠ۅڵڂؘۅؙؿ۠ۘٵؘؽڣۄؚۄؘۅٙڵۿؙۄؙ ؿڂڒؘڹٝۅؙؽؘ۞ۧ

ٱلَّذِينَ الْمَنْوُاوَكَانُوْايَتَّقُوْنَ۞

لَهُ وُ الْبُشُرِي فِي الْحَيْوِةِ التُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ الْمُ

- आयत का भावार्थ यह है कि किसी चीज़ को वर्जित करने का अधिकार केवल अल्लाह को है। अपने विचार से किसी चीज़ को अवैध करना अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगाना है।
- 2 इसी लिये प्रलय तक का अवसर दिया है।

शुभ सूचना है, तथा परलोक में भी। अल्लाह की बातों में कोई परिवर्तन नहीं, यही बड़ी सफलता है।

- 65. तथा (हे नबी!) आप को उन (काफ़िरों) की बात उदासीन न करे। वास्तव में सभी प्रभुत्व अल्लाह ही के लिये है। और वह सब कुछ सुनने जानने वाला है।
- 66. सुनो! वास्तव में अल्लाह ही के
  अधिकार में है जो आकाशों में तथा
  धरती में है। और जो अल्लाह के सिवा
  दूसरे साझियों को पुकारते हैं वह
  केवल अनुमान के पीछे लगे हुये हैं।
  और वे केवल आँकलन कर रहे हैं।
- 67. वही है जिस ने तुम्हारे लिये रात बनाई है ताकि उस में सुख पाओ। और दिन बनाया, ताकि उस के प्रकाश में देखो। निःसंदेह इस में (अल्लाह के व्यवस्थापक होने की) उन के लिये बड़ी निशानियाँ हैं जो (सत्य को) सुनते हों।
- 68. और उन्हों ने कह दिया कि अल्लाह ने कोई पुत्र बना लिया है। वह पवित्र है! वह निस्पृह है। वही स्वामी है उस का जो आकाशों में तथा धरती में है। क्या तुम्हारे पास इस का कोई प्रमाण है? क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कह रहे हो जिस का तुम ज्ञान नहीं रखते?
- 69. (हे नबी!) आप कह दें जो अल्लाह पर मिथ्या बातें बनाते हैं वह सफल नहीं होंगे।

لَاتَبَثْدِيْلَ لِكِلِمْتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيُوُوْ

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمُ اِنَّ الْعِلَّزَةَ يِلْهِ جَمِيْعًا ﴿ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ

ٱلْآَاِنَّ لِلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضُ وَمَا يَنَّهِعُ الَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُرُكَآءُ إِنْ يَنْهِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُـُوْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۞

هُوَالَّذِيُ جَعَلَ لَكُوْالِيُّلُ لِتَسُكُنُوُّا فِيُهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَا لِيَّ لِلتَّهُومِ يَّسُمُعُونَ⊙

قَالُوااتَّخَذَاللهُ وَلَدَّاسُبُحْنَهُ هُوَالْغَرَّيُّ لَهُ مَافِ السَّمُوٰتِ وَمَافِى الْأَرْضِ إِنْ عِنْكَكُمْ مِّنُ سُلُطْنِ بِهِنَا الْتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَاتَعُلَمُّوْنَ ۞

قُلُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الله

الحجزء ١١ 🔪 7

70. उन के लिये संसार ही का कुछ आनन्द है, फिर हमारी ओर ही आना है। फिर हम उन्हें उन के कुफ़ (अविधास) करते रहने के कारण घोर यातना चखायेंगे।

71. आप उन्हें नूह की कथा सुनायें, जब उस ने अपनी जाति से कहाः हे मेरी जाति! यदि मेरा तुम्हारे बीच रहना और तुम्हें अल्लाह की आयतों (निशानियों) द्वारा मेरा शिक्षा देना तुम पर भारी हो तो अल्लाह ही पर में ने भरोसा किया है। तुम मेरे विरुद्ध जो करना चाहो उसे निश्चित कर लो और अपने साझियों (देवी-देवताओं) को भी बुला लो। फिर तुम्हारी योजना तुम पर तनिक भी छुपी न रह जाये, फिर जो करना हो उसे कर जाओ और मुझे कोई अवसर न दो।

- 72. फिर यदि तुम ने मुख फेरा तो मैं ने तुम से किसी पारिश्रमिक की माँग नहीं की है। मेरा पारिश्रमिक तो अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। और मुझे आदेश दिया गया है कि आज्ञाकारियों में रहूँ।
- 73. फिर भी उन्होंने उसे झुठला दिया, तो हम ने उसे और जो नाव में उस के साथ (सवार) थे बचा लिया और उन्हीं को उन का उत्तराधिकारी बना दिया। और उन्हें जलमग्न कर दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठला दिया। अतः देख लो कि उन का परिणाम क्या हुआ जो सचेत किये गये थे।

مَتَاعُ فِى الدُّنْيَا ثُمَّا لِيُنَا مَرُجِعُهُ مُ ثُمَّةً نُذِيفَقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيكَ بِمَا كَانُوُا يَكُفُّرُونَ ۞

وَاتُلُ عَلَيْهِهُ نَبَانُوْمِ َالَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِنَّوْمِ انَّ كَانَكُبْرَعَلَيْهُمْ مِّقَافِی وَتَذَکْرِی بِالْبِ اللهِ فَعَلَی اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِ عُوْاَ اَمْرُکُهُ وَتُسْرَكا عَکُوْتُهُ لايکن اَمْرُکُوعَلَيْکُوغُمَّةٌ ثُقَافَضُو اَلِنَّ وَلا تُنْظِرُونِ

فَانَ تَوَكِّيْتُهُ فَهَاسَالْتُكُمُّوِّنَ اَجْرِلُ اَجْبِرِيَ اِلَّا عَلَى اللَّهِ وَالْمِرْتُ اَنَ الْمُؤْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ⊙

فَكُنَّ بُوُلُا فَنَجَّيْنُهُ وَمَنَ مَّعَهُ فِى الْفُلُكِ وَجَعَلُنْهُمُ خَلِمِ عَامَا مُنَّرَقُنَا الَّذِيْنَ كَنَّ بُوُا بِالْتِنَا قَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَافِيَةُ النَّنُذَرِيْنَ

74. फिर हम ने उस (नूह) के पश्चात बहुत से रसूलों को उन की जाति के पास भेजा, वह उन के पास खुली निशानियाँ (तर्क) लाये तो वह ऐसे न थे कि जिसे पहले झुठला दिया था उस पर ईमान लाते, इसी प्रकार हम उल्लंघनकारियों के दिलों पर मुहर[1] लगा देते हैं।

75. फिर हम ने उन के पश्चात मुसा और हारून को फिरऔन और उस के प्रमुखों के पास भेजा। तो उन्होंने अभिमान किया। और वह थे ही अपराधीगण।

76. फिर जब उन के पास हमारी ओर से सत्य आ गया तो उन्हों ने कह दिया कि वास्तव में यह तो खुला जाद है।

77. मुसा ने कहाः क्या तुम सत्य को जब तुम्हारे पास आँ गया तो जादू कहने लगे? क्या यह जादू है? जब कि जादगर (तांत्रिक) सफल नहीं होते।

78. उन्हों ने कहाः क्या तुम इसलिये हमारे पास आये हो ताकि हमें उस (प्रथा) से फेर दो, जिस पर हम ने अपने पूर्वजों को पाया है। और देश (मिस्र) में तुम दोनों की महिमा स्थापित हो जायें? हम तुम दोनों का विश्वास करने वाले नहीं हैं।

79. और फ़िरऔन ने कहाः (देश में) जितने दक्ष जादुगर हैं उन्हें मेरे पास लाओ।

ثُمَّ بَعَثَنَامِنَ بَعْدِ وَرُسُلًا إلى قَوْمِهِمُ فَجَاءُ وُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَاكَانُوْ إِلِيُؤْمِنُوْ إِبِمَاكَذَّ بُوْ إِيهِ مِنْ قَبُلْ كَنْ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِينِ؟

تُوَّبَعَثُنَامِنَ اَبِدُنِ هِمُ مُّوُسِي وَهُرُوْنَ إِلَى فِرْعُوْنَ وَ وَمَلَابِهِ بِإِياتِنَافَاسُتَكُثِرُوا وَكَانُوْا قَوْمًا هُجُومِينَ@

فَكَمَّاجَآءُهُوُ الْحَقُّ مِنْ حِنْدِنَاقَالُوٓ إِلَى هٰذَالَيَحُرُّ

قَالَ مُوْسِيَ اَتَقُوْلُوْنَ لِلْجَقِّ لَمَّا جَأَءُكُوْ ٱلسِحُرُهُ لَا أَ وَلَايُفْتُلِوُ السَّحِرُونَ<sup>@</sup>

قَالُوۡٓ الجِئۡتَنَالِتُلۡفِتَنَاعَمَّا وَجَدُنَاعَلَيُهِ ابْآءُنَا وَتَكُونَ لَكُمُا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمُا

وَقَالَ فِرُعَوْنُ ائْتُوْرِنَ بِكُلِّ سِجِرِعِلِيُّ

1 अर्थात् जो बिना सोचे समझे सत्य को नकार देते हैं उन के सत्य को स्वीकार करने की स्वभाविक योग्यता खो जाती है।

- 80. फिर जब जादूगर आ गये तो मूसा ने कहाः जो कुछ तुम्हें फेंकना है उसे फेंक दो।
- 81. और जब उन्होंने फेंक दिया तो मूसा ने कहाः तुम जो कुछ लाये हो वह जादू है। निश्चय अल्लाह उसे अभिव्यर्थ कर देगा। वास्तव में अल्लाह उपद्रवकारियों के कर्म को नहीं सुधारता।
- 82. और अल्लाह सत्य को अपने आदेशों के अनुसार सत्य कर दिखायेगा। यद्यपि अपराधियों को बुरा लगे।
- 83. तो मूसा पर उस की जाति के कुछ नवयुवकों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। फिरऔन और अपने प्रमुखों के भय से कि उन्हें किसी यातना में न डाल दे। और वास्तव में फिरऔन का धरती में बड़ा प्रभुत्व था, और वह वस्तुतः उल्लंघनकारियों में था।
- 84. और मूसा ने (अपनी जाति बनी इस्राईल से) कहाः हे मेरी जाति! जब तुम अल्लाह पर ईमान लाये हो तो उसी पर निर्भर रहो, यदि तुम आज्ञाकारी हो।
- 85. तो उन्हों ने कहाः हम ने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। हे हमारे पालनहार! हमें अत्याचारियों के लिये परीक्षा का साधन न बना।
- 86. और अपनी दया से हमें काफ़िरों से बचा ले।
- 87. और हम ने मूसा तथा उस के भाई

فَكَتَّاجَآءَالسَّحَرَثُةُ قَالَلَهُمُّ شُوسَىَ ٱلقُوْامَآانَثُمُّرُ مُنْقُونَ⊙

فَكَتَّاَالُقُوَّاقَالَمُوْسَى مَلْجِعُتُوُّرِيدٌ السِّحُوُّ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلْهُ ۚ إِنَّ اللهَ لَايُصُلِحُ حَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

وَيُحِيُّ اللهُ الْحَقِّ بِكِلمَتِهٖ وَلَوْكِرَهِ الْمُجْرِمُونَ۞

فَهَآالْمَنَ لِمُوْسَى اِلَّادُرِّيَّة ثُمِّنْ قَوْمِهِ عَلْ حَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا فِهِمُّانَ يَّفْتِنَهُمُّ وَالَّ فِرْعُوْنَ لَعَالٍ فِي الْرُضِّ وَلِنَّهُ لِمِنَ الْمُشْرِوْنِيَ

وَقَالَ مُوسٰى يَقَوْمِ إِنْ كُنْتُوْ امْنَتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۡ آاِنْ كُنْتُوۡ مُسُلِمِیۡنَ۞

ڡؘڡۜٵڮؙٳٷڸڶڶۼٷڴڬٵۥۯؾۜڹٵڒۼؖٷڵڹٵڣؿۘٮؘۊؙٞڸڵڡۜۅؙۄ ٵڵڟڸؠؽؙڹؘ۞ۨ

وَيَجِّنَابِرَحُمُتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ

وَاوْحَيُنَا إلى مُوْسَى وَإِخِيْهِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا

(हारून) की ओर प्रकाशना भेजी, कि अपनी जाति के लिये मिस्र में कुछ घर बनाओ। और अपने घरों को क़िब्ला<sup>[1]</sup> बना लो। तथा नमाज़ की स्थापना करो। और ईमान वालों को शुभ सूचना दो।

- 88. और मूसा ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! तू ने फिरऔन और उस के प्रमुखों को संसारिक जीवन में शोभा तथा धन-धान्य प्रदान किया है। तो मेरे पालनहार! क्या इस लिये कि वह तेरी राह से विचलित करते रहें? हे मेरे पालनहार! उन के धनों को निरस्त कर दे, और उन के दिल कड़े कर दे कि वह ईमान न लायें जब तक दुखदायी यातना न देख लें।
- 89. अल्लाह ने कहाः तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी। तो तुम दोनों अडिग रहो, और उन की राह का अनुसरण न करो जो ज्ञान नहीं रखते।
- 90. और हम ने बनी इस्राईल को सागर पार करा दिया तो फ़िरऔन और उस की सेना ने उन का पीछा किया, अत्याचार तथा शत्रुता के ध्येय से। यहाँ तक कि जब वह जलमग्न होने लगा तो बोलाः मैं ईमान ले आया, और मान लिया कि उस के सिवा कोई पूज्य नहीं है जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाये हैं, और मैं आज्ञाकारियों में हूँ।

بِبِصُرَبُيُوْتًاوًاجَعُلُوابُبُوْتَكُمْ قِبَلَةً وَٓاقِـيُمُوا الصّلوةَ وَيَشِرالُهُؤْمِنِينَ۞

وَقَالَمُولَى رَبَّنَا النَّكَ التَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا فَرْنِيَةٌ قَالْمُوالاً فِي الْحَيْوةِ الثُّنْيَا ْرَبَّنَا لِيُضِلُّوُاعَنُ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسَ عَلَى امْوَالِمُ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْالِيْمَ ⊙

> قَالَ قَدُائِحِيْبَتُ دُعُوَتُكُمُا فَاسْتَقِيْمَا وَلا تَثْبَعْنِ سَبِيْلِ الَّذِيْنَ لايَعْلَمُونَ

وَجُوزُنَابِهِنَى الْمُرَاءِيُلَ الْبُعَرَفَاتَبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بُغَيًا قَعَدُوا حُتَّى إِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اَمْنُتُ اَتَّهُ لَاَ اِللهَ الَّالاِنِيُّ الْمُنْدِينَ اِسْرَاءٍ يُلَ وَاَنَامِنَ الْمُشْلِمِينَ ۞

<sup>1 «ि</sup>क्बला» उस दिशा को कहा जाता है जिस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ी जाती है।

- 91. (अल्लाह ने कहा) अब? जब कि इस से पूर्व अवैज्ञा करता रहा, और उपद्रवियों में से था?
- 92. तो आज हम तेरे शव को बचा लेंगे ताकि तू उन के लिये जो तेरे पश्चात होंगे, एक (शिक्षाप्रद) निशानी<sup>[1]</sup> बने| और वास्तव में बहुत से लोग हमारी निशानियों से अचेत रहते हैं|
- 93. और हम ने बनी इस्राईल को अच्छा निवास स्थान<sup>[2]</sup> दिया, और स्वच्छ जीविका प्रदान की। फिर उन्होंने परस्पर विभेद उस समय किया जब उन के पास ज्ञान आ गया। निश्चय अल्लाह उन के बीच प्रलय के दिन उस का निर्णय कर देगा जिस में वह विभेद कर रहे थे।
- 94. फिर यदि आप को उस में कुछ संदेह<sup>[3]</sup>
  हो, जो हम ने आप की ओर उतारा
  है तो उन से पूछ लें जो आप के
  पहले से पुस्तक (तौरात) पढ़ते हैं।
  आप के पास आप के पालनहार की
  ओर से सत्य आ गया है। अतः आप
  कदापि संदेह करने वालों में न हों।
- 95. और आप कदापि उन में से न हों जिन्हों ने अल्लाह की आयतों को झुठला

آئنً وَقَلُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ®

ٷؘڵؽۅٞڡۯؙٮؙٛڿٙؽڮڔؠػڔڮڸؾڴۏػڸؠڹٛڂڶڡؘڮٳؽڰ ۅٳڽؘػؿؙؿڒٳڝؚۜٵڶؾٵڛٸؙٳڶؾؚڹٵڵۼڣڵۅڽٛ

ۅؘۘڷڡۜٙٮؙڹٷؗٲؽٵؠؽ۬ٵڛۯٳ؞ؽڶؙؙؙٛؗٛؗٛؠٷۜۘٳڝۮۊ ٷۜۯۯڡٞٛڹۿؗؗ؞ڞٵڶڟۣؾڹؾٛ۫ڡٞؠٵڶڞؙؾڶڡؙ۫ٷٵڝؖڠۨ ڿٲۼۿؙؗ؞ؗڶڣڵۿٳڽ؆ۯؾڮؽڨ۬ۻؽؠؽ۫ڹۿ؞ؙؽۏػ ٵڷۊؽڬۊڣؽؙؠٵؗػٵٮؙٷٳڣؽؙ؋ؿڠؙؾڶؚڣٷؽ۞

فَانُ نُنْتَ فِي شَكِّ مِّتَآانُزُلْنَاۤالِيُكَ فَنُكِّ الَّذِيْنَ يَقْمَءُونَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكَۚ لَقَدُ جَاءَكَ الْحَقِّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَلُّوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

وَلِاتَّكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّ بُوْ الْإِلَيْتِ اللَّهِ

- 1 बताया जाता है किः 1898 ई॰ में इस फ़िरऔन का मम्मी किया हुआ शव मिल गया है जो क़ाहिरा के विचित्रालय में रखा हुआ है।
- 2 इस से अभिप्राय मिस्र और शाम के नगर हैं।
- 3 आयत में संबोधित नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को किया गया है। परन्तु वास्तव में उन को संबोधित किया गया है जिन को कुछ संदेह था। यह अर्बी की एक भाषा शैली है।

दिया, अन्यथा क्षतिग्रस्तों में हो जायेंगे।

- 96. (हे नबी!) जिन पर आप के पालनहार का आदेश सिद्ध हो गया है, वह ईमान नहीं लायेंगे।
- 97. यद्यपि उन के पास सभी निशानियाँ आ जायें, जब तक दुःखदायी यातना नहीं देख लेंगे।
- 98. फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई बस्ती ईमान<sup>[1]</sup> लाये फिर उस का ईमान उसे लाभ पहुँचाये, यूनुस की जाति के सिवा, जब वह ईमान लाये तो हम ने उन से संसारिक जीवन में अपमानकारी यातना दूर कर<sup>[2]</sup> दी, और उन्हें एक निश्चित अवधि तक लाभान्वित होने का अवसर दे दिया।
- 99. और यदि आप का पालनहार चाहता तो जो भी धरती में हैं सब ईमान ले आते तो क्या आप लोगों को बाध्य करेंगे यहाँ तक कि ईमान ले आयें?<sup>[3]</sup>
- 100. किसी प्राणी के लिये यह संभव नहीं है कि अल्लाह की अनुमित[4]

فتكون مِن الخِيرِين إِنَّ الَّذِيْنِ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمتُ رَبِّكَ لِا

وَلُوْجَاءَتُهُ مُؤكُّلُ اللَّهِ حَتَّى يَرُوْالْعَذَابَ الْزَلِيْمِ @

فَكُوۡلاَ كَانَتُ قَرْيَةٌ اٰمَنَتُ مَنَفَعَهَٳۤایۡمَآۃُێۧٳڷٳڎۊؙۄؙۯ ؽؙۅ۠ڡٚٚڽۢۧڷؠۜٵٚٳٲٮؙٛۅؙڷؽؘڡٞڡؙڒٵۼٮ۫ۿۄ۫عَڎٳڹٳڿؙڗؙؚؽ؋ۣ ڵؿؠۅ۬ۊٳڵڎؙؿؙؽٳؘۏؘڡؘؾٞۘۼڶۿؗڎٳڶڮڃؽڽٟ۞

ۅٙڷۅٞۺؙٵٚٙڗۘڔؙڮٙڵٳڡڹڡؽ؈۬ڧڶڒڝ۫ڴڵؠٛٛۿڮؽڟ ٲڡؘٲؿؙؿؙڲۯۣڰٳڶػٳڛؘڂؿ۠ؽؽ۠ۏڹؙۊٳڡؙٷٙڝڹؽڹ۞

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ نُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجُعَلُ

- 1 अर्थात यातना का लक्षण देखने के पश्चात्।
- 2 यूनुस अलैहिस्सलाम का युग ईसा मसीह से आठ सौ वर्ष पहले बताया जाता है। भाष्यकारों ने लिखा है कि वह यातना की सूचना दे कर अल्लाह की अनुमित के बिना अपने नगर नीनवा से निकल गये। इस लिये जब यातना के लक्षण नागरिकों ने देखे और अल्लाह से क्षमायाचना करने लगे तो उन से यातना दूर कर दी गयी। (इब्ने कसीर)
- 3 इस आयत में यह बताया गया है कि सत्धर्म और ईमान ऐसा विषय है जिस में बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह अनहोनी बात है कि किसी को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया जाये। (देखियेः सूरह बक्रा, आयत-256)।
- 4 अर्थात उस के स्वभाविक नियम के अनुसार जो सोच-विचार से काम लेता है

के बिना ईमान लाये, और वह मलीनता उन पर डाल देता है, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते।

- 101. (हे नबी!) उन से कहो कि उसे देखों जो आकाशों तथा धरती में है। और निशानियाँ तथा चेतावनियाँ उन्हें क्या लाभ दे सकती हैं जो ईमान (विश्वास) न रखते हों?
- 102. तो क्या वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन पर वैसे ही (बुरे) दिन आयें जैसे उन से पहले लोगों पर आ चुके हैं? आप कहियेः फिर तो तुम प्रतीक्षा करो। मैं (भी) तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूँ।
- 103. फिर हम अपने रसूलों को और जो ईमान लाये, बचा लेते हैं। इसी प्रकार हम ने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है कि ईमान वालों को बचा लेते हैं।
- 104. आप कह दें: हे लोगो! यदि तुम
  मेरे धर्म के बारे में किसी संदेह में
  हो तो मैं उस की इबादत (वंदना)
  कभी नहीं करूँगा जिस की इबादत
  (वंदना) अल्लाह के सिवा तुम करते
  हो। परन्तु मैं उस अल्लाह की इबादत
  (वंदना) करता हूँ जो तुम्हें मौत
  देता है। और मुझे आदेश दिया गया
  है कि ईमान वालों में रहूँ।
- 105. और यह कि अपने मुख को धर्म के लिये सीधा रखो एकेश्वरवादी हो कर। और कदापि मिश्रणवादियों में न रहो।

الِرِّجْسَعَلَى الَّذِينَ لَا يَعُقِلُونَ<sup>©</sup>

قُلِانْظُرُوْامَاذَافِ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَائَعُنِيٰ الْاليتُ وَالنَّدُّرُعَنُ قَوْمِ لِائِئُومِنُونَ©

فَهَلَ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ ٱلْيَامِ الَّذِينَ خَكُوامِنَ تَبْلِهِمُ قُلُ فَانْتَظِرُوا إِنِّى مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ®

تُقَوِّنُجِّىُ رُسُلَنَا وَالَّذِينِ الْمُنُواكِنَا لِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنِّوا لَمُؤْمِنِينَ ۚ

قُلْ يَالَقُهُ التَّاسُ إِنْ كُنْتُورُ فِي شَكِّ مِّنَ دِيْنِي فَكَالَعُبُدُ الدِّيْنَ تَعَبُّكُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلاِنَ اَعْبُدُ اللهَ الآنِيَ نَيْتَوَهِّكُو ۚ ۖ وَالْمِرْتُ اَنَّ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۚ

وَأَنُ اَقِـمُ وَجُهَكَ لِللِّدِيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَائِتُوْنَ ٓ مِنَ النِّشْرِكِيْنِ

106. और अल्लाह के सिवा उसे न पुकारों जो आप को न लाभ पहुँचा सकता है और न हानि पहुँचा सकता है। फिर यदि आप ऐसा करेंगे तो अत्याचारियों में हो जायेंगे।

107. और यदि अल्लाह आप को कोई दुख पहुँचाना चाहे तो उस के सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं। और यदि आप को कोई भलाई पहुँचाना चाहे तो कोई उस की भलाई को रोकने वाला नहीं। वह अपनी दया अपने भक्तों में से जिस पर चाहे करता है, तथा वह क्षमाशील दयावान् है।

108. (हे नबी!) कह दो कि हे लोगो!
तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे
पास सत्य आ गया<sup>[1]</sup> है। अब जो
सीधी डगर अपनाता हो तो उसी के
लिये लाभदायक है। और जो कुपथ
हो जाये तो उस का कुपथ उसी के
लिये नाशकारी है। और मैं तुम पर
अधिकारी नहीं हूँ।<sup>[2]</sup>

109. आप उसी का अनुसरण करें जो आप की ओर प्रकाशना की जा रही है। और धैर्य से काम लें, यहाँ तक कि अल्लाह निर्णय कर दे। और वह सर्वोत्तम निर्णता है।

وَلاَتَکُءُمِنُ دُوْنِ اللهِ مَالاَيْنَفَعُكَوَلاَ يَضُرُّكَ عَوْلُ فَعَلْتَ فَاتَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِيدِينَ

ڡٙٳڽؙؾؠٞۺڛؙػٳۺ۠ٷۑڞ۫ڗۣڣؘڵڒػٳۺڡؘڷ؋ٙٳٙڒۿۄٞۧ ۄؘڶؿؙ۠ڔڎٷۦۼؽڕۛڣؘڵڒڒٙڐڵؚڣؘڞ۬ڸ؋ؽؙۻۣؽۘڔ؈۪ڡڽؙ ؿۜؿٵٚۦ۠ٛ؈ٛ۫ۼڶؚڋ؋۫ٷۿۅٵڵۼۜڣؙۅؙۯ۠ٵڷڗۣۜٛڿؽٷ

ڡؙ۠ڶ؆ٳؿۿٵڵێٵٛڛۊٙۮؙۘۼٵٙٷٷؗٳڶڡۜڞؙٞڝؚؽٙڗۜ؆ؚۣڿؙٛ ڡ۬ؠٙڹٳۿؾڒؽۊؘٳٮۜڎٵؽۿؾڽؽڶؽڡ۫ڽ؋ٷڡٙؽؙڞ۬ڷ ڣٙٳؿؠٵؽۻؚڷ۠ػؘڸؽۿٵٷڡٵۜٵٵۼڲؽؙۮ۫ؠۅؘڮؽڸٟ۞

وَاتَّنِعُ مَايُوْحَى اِلَيْكَ وَاصْبِرْحَتَّى يَحَكُواللهُ وَهُوَخَيْرُ الْحَكِمِيْنَ ۞

<sup>1</sup> अर्थात मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम कुंआन ले कर आ गये हैं।

<sup>2</sup> अर्थात् मेरा कर्तव्य यह नहीं है कि तुम्हें बलपूर्वक सीधी डगर पर कर दूँ।

## सूरह हूद - 11



यह सूरह मक्की है, इस में 123 आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- अलिफ़, लाम, रा। यह पुस्तक है जिस की आयतें सुदृढ़ की गयीं, फिर सविस्तार वर्णित की गयी हैं उस की ओर से जो तत्वज्ञ सर्वस्चित है।
- 2. कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत (वंदना) न करो। वास्तव में, मैं उस की ओर से तुम को सचेत करने वाला तथा शुभसूचना देने वाला हूँ।
- 3. और यह कि अपने पालनहार से क्षमा याचना करो, फिर उसी की ओर ध्यान मग्न हो जाओ। वह तुम्हें एक निर्धारित अवधि तक अच्छा लाभ पहुँचायेगा। और प्रत्येक श्रेष्ठ को उस की श्रेष्ठता प्रदान करेगा। और यदि तुम मुँह फेरोगे तो मैं तुम पर एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ।
- 4. अल्लाह ही की ओर तुम सब को पलटना है, और वह जो चाहे कर सकता है।
- 5. सुनो! यह लोग अपने सीनों को

الرَّشِيْتُ اُحُكِمَتُ النَّهُ ثُمَّرُفُصِّلَتُ مِنُ لَّكُنُ عَكِيْمٍ خَيْمِرٍكُ

ٵۜ؆ؾۼؠؙۮؙۏٙٳٳڒٳٳڛؙؗٳ۠ڗٛؽؽ۬ڰۮؙڡۣۨڹ۫ۿؙؽۮؚؽڒٷۘؽۺؚؽڒ<sup>ڰ</sup>

ۊٞٲڹؚ؞ٳۺؾۘۼ۬ڣۯؙۅ۫ٳۯڰڮٛڎ۠ؿۊؙڎٷٛۊؙٳڶؽٙڮؽؙؠؾۼڬ۠ۄ۫ؗڡٞؾؙٵڠؖٵ ڂڛؘٵ۫ٳڶٲۻڸٟؗؗڡؙ۠ڛڰؠٷؽٷؙؾؚػؙڰٞڿؽؙڣڞؙڸٟ ڡؘڞ۬ڬڎۅٳڽؙؾۘۅۜٷٳڣؘٳێٞٲڂٵؽ۠ۼڶؽڬڎؙۼۮٳؼ ؽۅؙۄٟڮؽؠٝ

إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُونَ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرُ<sup>®</sup>

الآانهُ وَيَثْنُونَ صُدُورَهُ وَلِيَنْتَخُفُوامِنْهُ الرَّحِينَ

मोड़ते हैं, तािक उस<sup>[1]</sup> से छुप जायें सुनो! जिस समय वे अपने कपड़ों से स्वयं को ढाँपते हैं, तब भी वह (अल्लाह) उन के छुपे को जानता है। तथा उन के खुले को भी। वास्तव में वह उसे भी भली भाँति जानने वाला<sup>[2]</sup> है जो सीनों में (भेद) हैं।

- 7. और वही है, जिस ने आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति छः दिनों में की। उस समय उस का सिंहासन जल पर था, तािक तुम्हारी परीक्षा ले कि तुम में किस का कर्म सब से उत्तम है। और (हे नबी!) यदि आप उन से कहें कि वास्तव में तुम सभी मरण के पश्चात् पुनः जीिवत किये जाओगे तो जो कािफ़र हो गये अवश्य कह देंगे कि यह तो केवल खुला जादू है।
- और यदि हम उन से यातना में किसी विशेष अविध तक देर कर दें तो

ؽٮؘؾۼؿؙۯؾؿٳؘڰؙؙٛٛٛ؋ێۼڰٷ؆ڵؽٮڗ۠ۏۘڹۅڡۜٳؽؙڠڶڹؙۏڽۧ ٳؾؙٞۘڬۼؚڸؽؙۄؙٛڹڶڗؚاڵڞ۠ۮؙۏۛڕ۞

ۅؘڝؘٵڝؽۮٳۜٛؿۼ؈۬ٲڶٲۯڞؚٳؖٞڷٳۘۜۼٙٙٙٙٙؽٳٮڵڮ ڔۯ۬ڟۿٵۅؘيۼڶٷؙڡؙٛۺؾؘڨؘڗۜۿٵۅؘڡٛۺؙؾٙۅؙۮۼۿٵ<sup>؞</sup>ڟڽ۠ ڣؽڬٟڽؙؠ۠ؠ۫ؠؽؠؙٟڽ۞

وَهُوَالَّذِي َ خَكَ السَّلُوتِ وَالْكُرُضَ فِي سِتَةِ اَتَنَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاّ لِلِيُنُوكُو اَيُكُو اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَمِنْ قُلْتَ النَّكُوْمَّ بُعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا النَّهُ هُذَا الرِّسِحُوْهُ بُيْنُ۞

وَلَئِنُ آخُرُنَا عَنْهُمُ الْعَنَابَ إِلَّى أَتَّةٍ مَّعُكُ وُدَةٍ

<sup>1</sup> अर्थात् अल्लाह से।

<sup>2</sup> आयत का भावार्थ यह है कि मिश्रणवादी अपने दिलों में कुफ़ को यह समझ कर छुपाते हैं कि अल्लाह उसे नहीं जानेगा। जब कि वह उन के खुले छुपे और उन के दिलों के भेदों तक को जानता है।

<sup>3</sup> अर्थातः अल्लाह, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन मरण आदि की सब दशाओं से अवगत है।

अवश्य कहेंगे कि उसे क्या चीज़ रोक रही है? सुन लो! वह जिस दिन उन पर आ जायेगी तो उन से फिरेगी नहीं। और उन्हें वह (यातना) घेर लेगी जिस की वह हँसी उड़ा रहे थे।

- और यदि हम मनुष्य को अपनी कुछ दया चखा दें, फिर उस को उस से छीन लें, तो हताशा कृतघ्न हो जाता है।
- 10. और यिद हम उसे सुख चखा दें, दुख के पश्चात् जो उसे पहुँचा हो तो अवश्य कहेगा कि मेरा सब दुख दूर हो गया। वास्तव में वह प्रफुल्ल हो कर अकड़नेलगता है।<sup>[1]</sup>
- 11. परन्तु जिन्होंने धैर्य धारण किया और सुकर्म किये, तो उन के लिये क्षमा और बड़ा प्रतिफल है।
- 12. तो (हे नबी!) संभवतः आप उस में कुछ को जो आप की ओर प्रकाशना की जा रही है, त्याग देने वाले हैं और इस के कारण आप का दिल सिकुड़ रहा है कि वह कहते हैं कि इस पर कोई कोष क्यों नहीं उतारा गया, या उस के साथ कोई फ़रिश्ता क्यों आया?? आप केवल सचेत करने वाले हैं। और अल्लाह ही प्रत्येक चीज़ पर रक्षक है।
- 13. क्या वह कहते हैं कि उस ने इस (कुर्आन) को स्वयं बना लिया है?

ڵۘؽؘڨ۫ۅؙڵڹؘۜۧڡؘٳڲڣؚڛؙڎؙٲڵٲۑؘۅٛڡٙڮٳ۬ؿ۬ۿۣۿؘڔڵۺػڞٷۏؙٵ ۼٮ۫ۿؙڎۘۅؘحٙٲٯٙؠؚۿؚۄؗٞۿٵڰٳ۠ٮ۫ۊٳڽ؋ۑؽؗؿۿۏؚ۫ؽؙٷڹ<sup>۞</sup>

وَلَيْنَ اَذَقُنَا الْرِنْسَانَ مِثَّارَحُمَةً ثُوَّنَرَعُنْهَا مِنُهُ إِنَّهُ لِيَوُسُ كَفُورُ۞

ۅؘڵؠۣڹٛٳؘۮؘؿؙڹؗؗٛٛٞٞڬۼؙؠٵؘٛٵۼۘۮڬۻۜٳٚٵؘڡڛۜؾؙۿؙڶؽڠؙۅڵؾ ۮؘۿڹٳڶۺؠؾٵ۠ٮٛۘۼؚڹۨؽٝٳؾۜٛٛٛ؋ڵڣؘڔۣڂٛڣؘڂٛۅٛڰٚ

ٳڷڒٳڰڹؽؽؘڝؘڹۯؙٷۅؘعٙؠڵۅٳڶڞڸڂڗٵۅڷڵٟڬ ڵۿؙۄ۫ڡۜۼ۫ڣڒٷٞۊٙۘٳڿٞۯڲ؞ؽ۫ؖ۫۞

ڣۘڬڡؘۘۘۘ؆ٛڮٷػؘٵڔڬٛٷۻٙ؞ٵؽؙٷۻٛٳڶؽڬ ٷۻٙٳۧؿؙ؈ڄڝؙۮؙۯڮٲڽؙڲڠؙٷ۠ڶۅٛٲٷڵۯٲڹٛڗڶ ۘۼؽؿٷػۘڹ۫ڒ۠ٵۅؙ۫ڿٳٚءؘڡؘػ؞ؙڡػڰ۠ٳٮۜۺٵؘٲۺػ ٮؘڹؚؽڒٛٷٳڶڵڎؙۼڸٷؚڸۺٞڴ۫ٷڮؽ۫ڽ۞۠

آمُرَيْقُولُونَ افْتَرْلِهُ قُلْ فَأَنُو الْبَعْشُرِسُورِ مِّنْدِله

<sup>1</sup> इस में मनुष्य की स्वभाविक दशा की ओर संकेत है।

आप कह दें कि इसी के समान दस सूरतें बना लाऔ<sup>[1]</sup>, और अल्लाह के सिवा जिसे हो सके बुला लो, यदि तुम लोग सच्चे हो।

- 14. फिर यदि वह उत्तर न दें तो विश्वास कर लो कि उसे (कुर्आन को) अल्लाह के ज्ञान के साथ ही उतारा गया है। और यह कि कोई वंदनीय (पूज्य) नहीं है, परन्तु वही। तो क्या तुम मुस्लिम होते हो?
- 15. जो व्यक्ति संसारिक जीवन तथा उस की शोभा चाहता हो, हम उन के कर्मों का (फल) उसी में चुका देंगे। और उन के लिये (संसार में) कोई कमी नहीं की जायेगी।
- 16. यही वह लोग हैं जिन का परलोक में अग्नि के सिवा कोई भाग नहीं होगा। और उन्होंने जो कुछ किया वह व्यर्थ हो जायेगा, और वे जो कुछ कर रहे हैं असत्य सिद्ध होने वाला है।
- 17. तो क्या जो अपने पालनहार की ओर से स्पष्ट प्रमाण<sup>[2]</sup> रखता हो, और

مُفْتَرَيْتِ وَادْعُوْامِنِ اسْتَطَعْتُوْمِّنُ دُوْنِ اللهِ انْ كُنْتُهُ صُل قَتْنَ ۞

فَاللَّهُ يَتَعَيِّبُوُّالكُّهُ فَاعْلَمُوَّا اَنَّهَاۤ اَنْزِلَ بِعِلْمِاللهِ وَاَنْ لِآلِالهُ اِلَّاهُوَّ فَهَلُ اَنْتُومُسُّلِهُونَ®

مَنُ كَانَ يُرِيُدُا لَيُلوَةَ التَّانَيْ اَوْزِيْنَتَهَا ثُوَّ ِ الَيْهِوُ اعْمَالُهُوْ فِيْهَا وَهُوْ فِيهَا لايُبْعَسُونَ۞

اُولِيكَالَّذِيْنَ لَيْسُ لَهُمْ فِى الْاِخْرَةِ اِلَّاالِثَّالَّةُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوْ اِفِيهُا وَبَلِلُّ مَّا كَانُوُ يَعْبَلُونَ

اَفَكُنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً وِمِّنُ رَّتِّهِ وَيَتُلُونُهُ شَاهِدٌ

- 1 अल्लाह का यह चैलन्ज है कि अगर तुम को शंका है कि यह कुर्आन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं बना लिया है तो तुम इस जैसी दस सूरतें ही बना कर दिखा दो। और यह चैलन्ज प्रलय तक के लिये है। और कोई दस तो क्या इस जैसी एक सूरह भी नहीं ला सकता। (देखियेः सूरह यूनुस, आयतः 38, तथा सूरह बक्रा, आयतः 23)
- 2 अर्थात जो अपने अस्तित्व तथा विश्व की रचना और व्यवस्था पर विचार कर के यह जानता था कि इस का स्वामी तथा शासक केवल अल्लाह ही है, उस के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता।

उस के साथ ही एक गवाह (साक्षी)[1] भी उस की ओर से आ गया हो, और इस के पहले मूसा की पुस्तक मार्ग दर्शक तथा दया बन कर आ चुकी हो, ऐसे लोग तो इस(कुर्आन) पर ईमान रखते हैं। और संप्रदायों में से जो इसे अस्वीकार करेगा तो नरक ही उस का वचन स्थान है। अतः आप इस के बारे में किसी संदेह में न पड़ें। वास्तव में यह आप के पालनहार की ओर से सत्य है। परन्तु अधिक्तर लोग ईमान (विश्वास) नहीं रखते।

- 18. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे? वही लोग अपने पालनहार के समक्ष लाये जायेंगे, और साक्षी (फ़्रिश्ते) कहेंगे कि इन्होंने ही अपने पालनहार पर झूठ बोले। सुनो! अत्याचारियों पर अल्लाह की धिक्कार है।
- 19. वही लोग अल्लाह की राह से रोक रहे हैं, और उसे टेढ़ा बनाना चाहते हैं। वही परलोक को न मानने वाले हैं।
- 20. वह लोग धरती में विवश करने वाले नहीं थे। और न उन का अल्लाह के सिवा कोई सहायक था। उन के लिये दुगनी यातना होगी। वह न सुन सकते थे, न देख सकते थे।
- 21. उन्हों ने ही स्वयं अपना विनाश कर लिया, और उन से वह बात खो गयी जो वे बना रहे थे।

مِّنُهُ وَمِنْ مَيْلِهِ كِبْنُهُوْلَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولِلَّاكَ فَوْمَنُونَ بِهِ وَمَنْ لَيُحْفَرُا فِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَتَكُفُّ أَيدِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْنَارُمُوعِدُلُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنَّهُ إِنَّكُ الْحَقُّ مِنْ رَّيِّكَ وَلِكِنَّ الْمُثَرَّلِنَاسِ لِاَيْفُومِنُونَ فَ

وَمَنُ ٱظْلَمُ مُمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِبًا ٱلْلِيَّ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِ مُ وَيَقُولُ الْالشَّهَا دُهَوُلاَءُ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَ رَبِّهِ مُ ۚ الْالْعَنْةُ اللهِ عَلَى الظّٰلِينِينَ

اتَّذِيْنَيَصُتُونَعَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ إِلْآلِذِنَةِ هُمُ كَافِرُونَ ۞

اوُلَيْكَ لَمَّ يَكُوْنُوُ المُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُّ مِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَاءُ نُضِعَفُ لَهُمُ الْعَنَ البُّمَا كَانُوْلَ يَسْتَطِيعُونَ السَّمُعَ وَمَا كَانُوْلِيُنْصِرُونَ ©

ٲۅؙڵڵ۪ػؘٵڵڒۣؽؙؾؘڂؚؠؗۯۏۧٳٲڹٛڤ۠ٮۿؙۄ۫ۅؘۻٚڷۜۼؙؠۿؗۄ ػٵػؙٳڹٛۏؙٳؽڣ۫ؾۯؙۏڹ

<sup>1</sup> अर्थात नबी और कुर्आन।

- 22. यह आवश्यक है कि परलोक में यही सर्वाधिक विनाश में होंगे।
- 23. वास्तव में जो ईमान लाये, और सदाचार किये तथा अपने पालनहार की ओर आकर्षित हुये, वही स्वर्गीय हैं। और वह उस में सदैव रहेंगे।
- 24. दोनों समुदाय की दशा ऐसी है जैसे एक अन्धा और बहरा हो, और दूसरा देखने और सुनने वाला हो। तो क्या दोनों की दशा समान हो सकती है? क्या तुम (इस अन्तर को) नहीं समझते?
- 25. और हम ने नूह को उस की जाति की ओर रसूल बना कर भेजा। उन्होंने कहा वास्तव में, मैं तुम्हारे लिये खुले रूप से सावधान करने वाला हूँ।
- 26. कि इबादत (वंदना) केवल अल्लाह ही की करो। मैं तुम्हारे ऊपर दुःख दायी दिन की यातना से डरता हूँ।
- 27. तो उन प्रमुखों ने जो उन की जाति में से काफ़िर हो गये, कहाः हम तो तुझे अपने ही जैसा मानव पुरुष देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि तुम्हारा अनुसरण केवल वही लोग कर रहे हैं जो हम में नीचे हैं। वह भी बिना सोचे-समझे। और हम अपने ऊपर तुम्हारी कोई प्रधानता भी नहीं देखते, बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं।

لِكَجَرِمَ اَنَّهُمْ فِي الْلِخِرَةِ هُمُو الْأَخْسَرُونَ ®

ٳؾۜٲڷێۯؙؿڹٲڡؙڡؙؙۅؙٳػٷؚڵۅٳۘۘۘٳڵڝ۠ڸۣڂؾؚۅؘٳؘٛڂ۫ؠؘؾؙٷۧٳٙڸڶ ٮٙێؚڥۣٟڡٞٵ۠ۅؙڶڸٟڮؘٲڞؙۼؙڹؙٵۼۘڹۜڐ؞ٞۿؙۓٛۅڣؽۿٵ ڂڸؚۮؙۅؙڹٛ®

مَثَلُ الْفَرِيْقَيُّنِ كَالُّاعُلٰى وَالْفَوْمِ وَالْمَصِيْرِ وَالسَّبِيْعِ هَلُ يُسْتَوِينِ مَثَالُوا فَلَا تَنَاكُوْ وَنَ<sup>ق</sup>ُ

ۅٙڵڡؘۜڽؙٲڵڛؙڵؽٵڎۅ۫ۘۘۘۘٵٳڵ؋ٙۅۛڡ؋ؗٳؚڹٞؽؙڷڴۄ۫ڹۮؚؠۯ مؿؚؠؿؿٚ

ٲڽؙ؆ڗؘڠؙڣؙٛۮؙۅٛٙٳٳؖڒٳڶڵؗؗ؋ٞٳ۫ڹۣٞٞٲڬٵڡؙٚعؘؽؽؙۮؙ عَذَابَؽۏؙۄٟٳڸؽ۫ڰٟ

فقاَلَ الْمَلَا الَّذِيُّنَ كَفَنُ وَامِنُ قَوْمِهِ مَا نَزْ لَكَ الِّالَبَشَرَّامِتُّهُ لَنَا وَمَا سَزْ لِكَ اتَّبَعَكَ الَّلَا الَّذِيُّنَ هُمُواَرَاذِ لُنَا بَادِ كَ الرَّائِيُّ وَمَا نَزْى لَكُوْمَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظْتُكُوْ كِنِيبِيْنَ ®

1 कि दोनों का परिणाम एक नहीं हो सकता। एक को नरक में और दूसरे को स्वर्ग में जाना है। (देखियेः सुरह, हश्र आयतः 20)

- 28. उस (अथात् नूह) ने कहाः हे मेरी जाति के लोगों! तुम ने इस बात पर विचार किया कि यदि मैं अपने पालनहार की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर हूँ और मुझे उस ने अपने पास से एक दया<sup>[1]</sup> प्रदान की हो, फिर वह तुम्हें सुझायी न दे, तो क्या हम उसे तुम से चिपका<sup>[2]</sup> दें, जब कि तुम उसे नहीं चाहते?
- 29. और हे मेरी जाति के लोगों। मैं इस (सत्य के प्रचार) पर तुम से कोई धन नहीं माँगता। मेरा बदला तो अल्लाह के ऊपर है। और मैं उन्हें (अपने यहाँ से) धुतकार नहीं सकता जो ईमान लाये हैं, निश्चय वे अपने पालनहार से मिलने वाले हैं, परन्तु मैं देख रहा हूँ कि तुम जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो।
- 30. और हे मेरी जाति के लोगों! कौन अल्लाह की पकड़ से<sup>[3]</sup> मुझे बचायेगा, यदि मैं उन को अपने पास से धुतकार दूँ? क्या तुम सोचते नहीं हो?
- 31. और मैं तुम से यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के कोषागार (ख़ज़ाने) हैं। और न मैं गुप्त बातों का ज्ञान रखता हूँ। और यह भी नहीं कहता कि मैं फ़्रिश्ता हूँ। और यह भी नहीं कहता कि जिन को तुम्हारी

قَالَ لِقَوْمُ آلَوَيُثُمُّ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ كَرِبِّ وَالتَّبِنِّى رَجُمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُوْ اَنْلُزِمُنْكُنُوْهِا وَانْتُوْلَهَا كِلِهُوْنَ ۞

ۅؘڸڠۜۅ۫ۄڷؚۘڒٲۺؘٸؙڵۄ۫ۘۼٮؘؽۑۅڡٙٵڴٳ۠؈ٛٲڿڔؽٳڵڒۼٙۘ ٵٮڶڽۅڡؘٵۧٲٮٵڽڟٳڔۅٳڷڹۯؿڹٵڡٮؙٶ۠ٳڵ؆ؙؙٛٛؠؙٞۛۺ۠ڶڠؙۅؙٳڗؾؚؠ ۅٙڶڮڹؿۤٳٙڒٮڴۏٷؘۄؙٵۼۜۼۿؙۏۛڽ۞

ٷؘۑڡٞؗۅ۫ۄؚڝؘٛؾڹؙڞؙۯؽ۬ڝؘ اللهِ اِنَ طَرَدْتُهُمُّ ٱفَلَا تَنَّ كُوُونَ۞

ۅۘڵٳۜٲڨؙٷڵؙؙؙؙؙڵۮؙۼٮ۬ۑؽؘڂۜۯٙٳڽؗٵٮڶؾۅۘڶۘڵٳۘٵڡ۫ڶۮ ٵڣٚؽڹۘۅٙڵٵڨٛٷڵٳڹٚؽؘڡؙڬٞٷڵڒٲڨ۠ٷڵ۩ێڔؽڹ ٮٷٚڔؽٙٵۼؙؽؙڬٛۿؙڶؽؙؿؙۊؾؽۿۄؙڶٮڵڎڂؘؽڗؙؙٲڵٮ۠ۿٵڡ۫ڶۄؙ ٮؚؠٵڣٛٲڹؙۺٛۑۿڟڗۣٚڹٞٳۮ۫ٵڮ۫ڹٵڵڟۣڸؠؽڹ۞

- 1 अर्थात नबूवत और मार्गदर्शन।
- 2 अर्थात में बलपूर्वक तुम्हें सत्य नहीं मनवा सकता।
- 3 अर्थात अल्लाह की पकड़ से, जिस के पास ईमान और कर्म की प्रधानता है, धन-धान्य की नहीं।

आँखें घृणा से देखती हैं अल्लाह उन्हें कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह अधिक जानता है जो कुछ उन के दिलों में है। यदि मैं ऐसा कहूँ तो निश्चय अत्याचारियों में हो जाऊँगा।

- 32. उन्हों ने कहाः हे नूह! तू ने हम से झगड़ा किया और बहुत झगड़ लिया, अब वह (यातना) ला दो जिस की धमकी हमें देते हो यदि तुम सच्च बोलने वालों में हो।
- 33. उस ने कहाः उसे तो तुम्हारे पास अल्लाह ही लायेगा, यदि वह चाहेगा। और तुम (उसे) विवश करने वाले नहीं हो।
- 34. और मेरी शुभ चिन्ता तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती यदि मैं तुम्हारा हित चाहूँ जब कि अल्लाह तुम्हें कुपथ करना चाहता हो। और तुम उसी की ओर लोटाये जाओगे।
- 35. क्या वह कहते हैं कि उस ने यह बात स्वयं बना ली है? तुम कहो कि यदि मैं ने इसे स्वयं बना लिया है, तो मेरा अपराध मुझी पर है, और मैं निर्दोष हूँ उस अपराध से जो तुम कर रहे हो।
- 36. और नूह की ओर वह्यी (प्रकाशना) की गयी कि तुम्हारी जाति में से ईमान नहीं लायेंगे, उन के सिवा जो ईमान ला चुके हैं। अतः उस से दुःखी न बनो जो वह कर रहे हैं।
- 37. और हमारी आँखों के सामने हमारी

قَالُوْالِيُوْحُ قَدُجَادَلْتَنَافَأَكْثَرُتَ جِمَالَنَا فَالْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطّبدِقِيْنَ

> قَالَ!تُمَايَاتُتِكُمْ بِدِاللهُ لِنُ شَاءُومَآاَنْتُوْ بِمُعْجِزِيْنَ⊕

ۅؘۘڵؽؽ۬ڡٚػؙٲۄ۫ٮڞؚٛؽٙٳڶؙٲڒۮۛڞ۠ٲڽؙٲڞۘػؚۘڵڬۄٝٳڶ ڬٲڶڶڵۿؙؿؙڔؽ۠ڋٲؽؿۼٝۅؽػ۠ۂۿۅٙڒۘڴڴۊۨۯٳڷؽؖۼ ؿؙۯۘڿڠؙۉؽؘ۞۠

ٱمۡرَيۡقُولُونَ افۡتَرَبِهُ ۚ قُلۡ إِنِ افۡتَرَبُيُهُ ۚ فَكَلَّ اِجۡرَامِیۡ وَانَابَرِ فَیُ مُّیۡمًا تُجُرِمُونَ ۖ

ۉؘٲۏڃؽٳڸؽؙۏؙڿٟٳػۜٷؙڶؽؿ۠ٷ۫ڡۣؽ؈ٛ۫ۊٞۅؙڡؚڬٳڰڒ ڡؘؽ۫ۊؘۮؙٳڡ۬ؽؘۏؘڵٲۺؙڗؘڛؚ۫ؠؘٵػڵٷٛٳؽڡ۫ؗۼڵۅٛؾ۞ٞ

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي

वह्यी के अनुसार एक नाव बनाओ, और मुझ से उन के बारे में कुछ<sup>[1]</sup> न कहना जिन्हों ने अत्याचार किये हैं। वास्तव में वे डूबने वाले हैं।

- 38. और वह नाव बनाने लगा, और जब भी उस की जाित के प्रमुख उस के पास से गुज़रते, तो उस की हँसी उड़ाते। नूह ने कहाः यिद तुम हमारी हँसी उड़ाते हो तो हम भी ऐसे ही (एक दिन) तुम्हारी हँसी उड़ायेंगे।
- 39. फिर तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा कि किस पर अपमान कारी यातना आयेगी। और स्थाई दुख़ किस पर उतरेगा?
- 40. यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ गया, और तबूर उबलने लगा तो हम ने (नूह से) कहाः उस में प्रत्येक प्रकार के जीवों के दो जोड़े रख लो। और अपने परिजनों को, उन के सिवा जिन के बारे में पहले बता दिया गया है, और जो ईमान लाये हैं। और उस के साथ थोड़े ही ईमान लाये थे।
- 41. और उस (नूह) ने कहाः इस में सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम ही से इस का चलना तथा इसे रुकना है। वास्तव में मेरा पालनहार बड़ा क्षमाशील दयावान् है।
- 42. और वह उन्हें लिये पर्वत जैसी ऊँची लहरों में चलती रही। और नूह ने अपने पुत्र को पुकारा, जब कि वह उन से अलग थाः हे मेरे पुत्र! मेरे साथ सवार

فِي الَّذِينَ ظُلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّغُرَقُونَ ۞

ۅؘؽڝ۫ڹؘڠؙٵڶڡٞ۠ڵػۜٚٷڴ؆ٵڝۜٙػڵؿۅڝٙڵڋێؽ۫ۊۘۅؠ؋ ڛۼؙۯۏؙٳڡؚڹ۫ۿ۠ٷٵڶٳڹۺۜۼۘۯۅ۫ٳڡؚؾٚٵڣٳڷٵۺٚۼۯؙڡۣڹۘڵڎۣؗڰؠٵ ۺؙۼۯۏؽ۞ۛ

ۿٮۜۅؙؽؘؾڡؙػٮؙۅؙڽ؆ؘؽڹ۩۬ؿ۫ڽٶؚۼۮؘۘٵڰٜؿ۠ۼۛڗؚؽۅ ۅٙيڃڷؙؙٛ۠ؗۼؽؽۅۼۮؘٲڰ۪ڡٝۼۣؽؙۄٛ<sup>۞</sup>

حَتَى إِذَاجَآءَ ٱمُوْنَا وَفَارَ التَّنُّوُزُ قُلْمَا احْمِلُ فِيْمَا مِنْ كُلِّ زَوْجَنِي الثَّنَيْنِ وَاهْلُكَ الآمَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَاّلْمَنَ مَعَةَ إِلَّا قِلِيْلُ©

ۅؘقَالَاڒۘػڹٛٷ۬ڣؠؙؗڬڸؚۺؗۻٳڵڶٶۼۘڔٝٮۿٵۅؘٞڡؙۯڛڶۿٵۨ ٳڹۜڔٙؠؙٞڶۼڡؙؙۅؙڒڗۜڃؽؠؙ۠ؖ۞

ۅؘۿؽؘۼٞڔؙؽؠۿؚٷ۫ڣٛ٥ٷڿ؆ڬڶؚڿۘڹٵؚڵۜۨٷؾؘڵۮؽ ٮٛٷٷٳڣٮؘڬٷٷ؆ڶؽڹؽ۫ڡٞۼ۬ڗٟڸؿ۠ڹؗؿۜٵۯػۘۘڣ ۺۜڡؘٮٚٵۅؘڵڗڰؽؙؿٞۼٵڰ<u>ڣ</u>ڔؙؽ

1 अर्थात प्रार्थना और सिफारिश न करना।

हो जा, और काफ़िरों के साथ न रह।

- 43. उस ने कहाः मैं किसी पर्वत की ओर शरण ले लूँगा, जो मुझे जल से बचा लेगा। नूह ने कहाः आज अल्लाह के आदेश (यातना) से कोई बचाने वाला नहीं, परन्तु जिस पर वह (अल्लाह) दया कर दे। और दोनों के बीच एक लहर आड़े आ गयी और वह डूबने वालों में हो गया।
- 44. और कहा गयाः हे धरती! अपना जल निगल जा। और हे आकाश! तू थम जा। और जल उतर गया, और आदेश पूरा कर दिया गया, और नाव "जूदी"<sup>[1]</sup> पर ठहर गई। और कहा गया कि अत्याचारियों के लिये (अल्लाह की दया से) दूरी है।
- 45. तथा नह ने अपने पालनहार से प्रार्थना की, और कहाः मेरे पालनहार! मेरा पुत्र मेरे पिरजनों में से है। निश्चय तेरा वचन सत्य है, तथा तू ही सब से अच्छा निर्णय करने वाला है।
- 46. उस (अल्लाह) ने उत्तर दियाः वह तेरा परिजन नहीं। (क्योंकि) वह कुकर्मी है। अतः मुझ से उस चीज़ का प्रश्न न करो जिस का तुझे कोई ज्ञान नहीं। मैं तुझे बताता हूँ कि अज्ञानों में न हो जा।
- 47. नूह ने कहाः मेरे पालनहार! मैं तेरी शरण चाहता हूँ कि मैं तुझ से

قَالَسَادِئَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآلِ قَالَ لِاخَاصِدَ الْيُؤَمِّرِنُ أَمْرِ اللّهِ الْاَمْنُ تَّحِدُو حَالَ بَيْنُهُمُ الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْزَوْنُنَ \*

وَقِيْلَ يَارَضُ|بُلِعَىُمَآ أَرُكِ وَلِيَهَآ أَاقُلِعِیُ وَغِیْضَالۡمَآ ٗ وَقُضِیَ|لَمُرُواسُتَوَتُ عَلَ الْجُوْدِیِّ وَقَیْلَ بُعُمَّالِّلْقَوْمِ الطَّلِمِیْنَ®

وَنَادَى نُوْحُرَّتُهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبَيْمِنُ اَهُ لِى وَإِنَّ وَعُدَاكَ الْحَقُّ وَانْتَ اَحُكُوُ الْخَكِمِ بِينَ

قَالَ لِنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْنَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ لِنَّ آعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ۞

قَالَ رَتِ إِنَّ أَعُودُ دُيك أَنْ أَسْتُكُ مَا لَيْسَ لِي

ग "जूदी" एक पर्वत का नाम है जो कुर्दिस्तान में "इब्ने उमर" द्वीप के उत्तर-पुर्व ओर स्थित है। और आज भी जूदी के नाम से ही प्रसिद्ध है।

ऐसी चीज़ की मांग करूँ जिस (की वास्तिवक्ता) का मुझे कोई ज्ञान नहीं है।<sup>[1]</sup> और यिद तू ने मुझे क्षमा नहीं किया और मुझ पर दया न की तो मैं क्षतिग्रस्तों में हो जाऊँगा।

- 48. कहा गया कि हे नूह! उतर जा हमारी ओर से रक्षा और सम्पन्नता के साथ अपने ऊपर तथा तेरे साथ के समुदायों के ऊपर। और कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन को हम संसारिक जीवन सामग्री प्रदान करेंगे, फिर उन्हें हमारी दुखदायी यातना पहुँचेगी।
- 49. यह ग़ैब की बातें हैं जिन्हें (हे नबी!) हम आप की ओर प्रकाशना (वह्यी) कर रहे हैं। इस से पूर्व न तो आप इन्हें जानते थे और न आप की जाति। अतः आप सहन करें। वास्तव में अच्छा परिणाम आज्ञाकारियों के लिये हैं।
- 50. और "आद" (जाति) की ओर उन के भाई हूद को भेजा उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगों! अल्लाह की इबादत (वंदना) करो। उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है। तुम इस के सिवा कुछ नहीं हो कि झूठी बातें घड़ने वाले हो।<sup>[2]</sup>
- 51. हे मेरी जाति के लोगो! मैं तुम से इस पर कोई बदला नहीं चाहता।

يهٖ؏ڵۄؓ ٷٳڵڒڷۼؙڣۯڶ٥ؘٷڗۯۘ۫ػڡؠ۬ؽؘٵػؙؽؗڝؚۜۜ ٵڵڂڛڔؽڽؘ۞

قِيْلُ يُفُوْحُ اهْبِطْ بِسَالِهِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اُمُحِرِ مِّنَّنَ مَّعَكَ وُامْرُ سَنُمَتِّعُهُم ثُتُّ يَهَنُّهُمُ مِّنَّا عَنَاكِ اللِيُوْھ

تِلْكَ مِنَ اَثِبُّا الْغَيْبِ نُوْحِيْمِ اَلِيُكَ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا قَاصُبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ إِلَٰمُتَقِيْنَ ۚ

وَ إِلَى عَادٍ آخَاهُمُ هُوُدًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُ واللهَ مَا لَكُوْمِ فِي إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ اَنْتُوا لِلْاَمْقَةُ رُونَ

يْقُوْمِرُلْ ٱسْئَلْكُوْعَكَيْهِ ٱجْرًا اِنْ ٱجْرِي إِلَّاعَلَ

- अर्थात जब नूह (अलैहिस्सलाम) को बता दिया गया कि तुम्हारा पुत्र ईमान वालों में से नहीं है इस लिये वह अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता तो नूह तुरन्त अल्लाह से क्षमा माँगने लगे।
- 2 अर्थात अल्लाह के सिवा तुम ने जो पूज्य बना रखे हैं वह तुम्हारे मन घड़त पूज्य हैं।

मेरा पारिश्रमिक बदला उसी (अल्लाह) पर है जिस ने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम (इतनी बात भी) नहीं समझते।<sup>[1]</sup>

- 52. हे मेरी जाति के लोगो! अपने पालनहार से क्षमा माँगो। फिर उस की ओर ध्यानमग्न हो जाओ। वह आकाश से तुम पर धारा प्रवाह वर्षा करेगा। और तुम्हारी शक्ति में अधिक शक्ति प्रदान करेगा। और अपराधी हो कर मुँह न फेरो।
- 53. उन्हों ने कहाः हे हूद! तुम हमारे पास कोई स्पष्ट (खुला) प्रमाण नहीं लाये। तथा हम तुम्हारी बात के कारण अपने पूज्यों को त्यागने वाले नहीं है, और न हम तुम्हारा विश्वास करने वाले हैं।
- 54. हम तो यही कहेंगे कि तुझे हमारे किसी देवता ने बुराई के साथ पकड़ लिया है। हूद ने कहाः मैं अल्लाह को (गवाह) बनाता हूँ, और तुम भी साक्षी रहो कि मैं उस शिर्क (मिश्रणवाद) से विरक्त हूँ जो तुम कर रहे हो।
- 55. उस (अल्लाह) के सिवा। तुम सब मिल कर मेरे विरुद्ध षडयंत्र रच लो. फिर

الَّذِي نَ فَطَرِنْ الْفَلاَتَعْقِلُونَ ۞

ۅؘڸڠٙۅؗۄؚٳڛ۫ؾؘۼ۬ڡؙڒؙۅٵۯ؆ڮڎؙؿؙۊڗؙٷڹٛۅٛٳٙڵؽڮؽۯڛؚڶ ٵڛۜؠٵءؘڡؙڬؽؙۮ۫ڡؚؚڐۮڒٲڒٲۊۜؽڔۣ۬ۮڬؙۮ۫ٷٞۊۜڰٙٳڶ ٷۜڗٮۓ۠ۮۅؘڵؿؘٮٷڰۏؙڡؙۻؚڕڡؚؽڹ۞

قَالُوا يُهُوُدُمَا عِثْتَنَا مِبَيِّنَةٍ وَّمَانَحُنُ بِتَارِكَيَّ الِهَنِنَاعَنُ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنِيَ®

ٳؽؙؿڡؙٛٷڵٳڵٵڠڗؙڔڮڮڣڞٳڵؚۿؾؚٮٚٳۺٷٚڐٷڵٳڹٚٞ ؙڶۺؙ۠ؠڬٳ؇ڎۅؘڷۺؖؠڬۏٞٳڵؚؠٞؠڒۣٙؽٞ۠ڎۣ۠ڝ؆ڷۺؙڔڴۏؽۜ۞ٛ

مِنُ دُونِهِ فَكِيْكُونِ جَمِيْعًا ثُمَّ لِاسْطُرُونِ

अर्थात यिंद तुम समझ रखते तो अवश्य सोचते कि एक व्यक्ति अपने किसी संसारिक स्वार्थ के बिना क्यों हमें रातो दिन उपदेश दे रहा है और सारे दुख़ झेल रहा है। उस के पास कोई ऐसी बात अवश्य होगी जिस के लिये अपनी जान जोखिम में डाल रहा है।

मुझे कुछ भी अवसर न दो।[1]

11 - सूरह हूद

- 56. वास्तव में, मैं ने अल्लाह पर जो मेरा पालनहार और तुम्हारा पालनहार है, भरोसा किया है। कोई चलने वाला जीव ऐसा नहीं जो उस के अधिकार में न हो, वास्तव में मेरा पालनहार सीधी राह<sup>[2]</sup> पर है।
- 57. फिर यदि तुम विमुख रह गये तो मैं ने तुम्हें वह उपदेश पहुँचा दिया है जिस के साथ मुझे भेजा गया है। और मेरा पालनहार तुम्हारा स्थान तुम्हारे सिवा किसी<sup>[3]</sup> और जाति को दे देगा। और तुम उसे कुछ हानि नहीं पहुँचा सकोगे, वास्तव में मेरा पालनहार प्रत्येक चीज का रक्षक है।
- 58. और जब हमारा आदेश आ पहुँचा तो हम ने हूद को और उन को जो उस के साथ ईमान लाये अपनी दया से बचा लिया, और हम ने उन को घोर यातना से बचा लिया।
- 59. वही (जाति) "आद" है, जिस ने अपने पालनहार की आयतों (निशानियों) का इन्कार किया, और उस के रसूलों की बात नहीं मानी, और प्रत्येक सच्च के विरोधी के पीछे चलते रहे।

ٳڹٚڽٛٷػڵؿؙٷٵڶۺٷڔؠٞ٥ڗؾؚڴٷٵڡڽٛۮٳؖڹۊٳڷڒ ۿۅٙٳڿڎ۠ڹؙؚٮٚٳڝؽڗۿٳٝڷۣۜڗؠٞٷڸڝڗٳڟۭۺؙؾؘڡؿؠۅؚ۞

ڡؘٳؽؘٮؘۘٷٙڷۅؙٳڡؘڡٚؾؙٲڹۘڬڣؙؿؙڴۄؙ؆ٙٲۯڛڶؗؿۑ؋ٙٳڷؽؙؙؗۄٝٞ ۅؘڛؗؿڂؙۑڡؙٛڔڽٞٷٷٵٚۼؽڒڴۄ۫ٷڶٳڗٙڞؙڗٞۅؽ؋ۺؽٵٞ ٳڽۜڔٙۑٞٷڶٷٚڸؚۺؿؙڴڿڡ۬ؽڟ۠۞

ۅؙڵؠۜٵ۫ۼٵٚٵؙڡٛۯڬٲۼۜؽڹڬۿۅڎٵۊٙٲڷڽؽؽٵڡٮٛٷ۠ٳڡؘڡۼ ؠڔۜڞؠۊؚڡۜؠٞٵٷۧۼؾؽؙڶۿؙۄ۫ۺؽؘٵؘۮٳڽۼڸؽڟٟ۞

وَتِلْكَ عَادُّ جَمَّدُوْ ابِالْتِ رَيِّهُمُ وَعَصُوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوْ اَمْرُكُلِّ جَبَّا إِعِنْيَهٍ

- अर्थात तुम और तुम्हारे सब देवी-देवता मिल कर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि मेरा भरोसा जिस अल्लाह पर है पूरा संसार उस के नियंत्रण में है उस के आगे किसी की शक्ति नहीं कि किसी का कुछ बिगाड़ सके।
- 2 अर्थात उस की राह अत्याचार की राह नहीं हो सकती कि तुम दुराचारी और कुपथ में रह कर सफल रहो और मैं सदाचारी रह कर हानि में पडूँ।
- 3 अर्थात तुम्हें ध्वस्त निरस्त कर देगा।

- 60. और इस संसार में धिक्कार उन के साथ लगा दी गई। तथा प्रलय के दिन भी लगी रहेगी। सुनो! आद ने अपने पालनहार को अस्वीकार कर दिया। सुनो! हूद की जातिः आद के लिये दूरी<sup>[1]</sup> हो!
- 61. और समूद<sup>[2]</sup> की ओर उन के भाई सालेह को भेजा। उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! अल्लाह की इबादत (वंदना) करो उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है। उसी ने तुम को धरती से उत्पन्न किया, और तुम को उस में बसा दिया, अतः उस से क्षमा माँगो और उसी की ओर ध्यानमग्न हो जाओ, वास्तव में मेरा पालनहार समीप है (और दुआयें) स्वीकार करने वाला है।[3]
- 62. उन्हों ने कहाः हे सालेह! हमारे बीच इस से पहले तुझ से बड़ी आशा थी, क्या तू हमें इस बात से रोक रहा है कि हम उस की पूजा करें जिस की पूजा हमारे बाप दादा करते रहे? तू जिस चीज़ (एकेश्वरवाद) की ओर बुला रहा है, वास्तव में उस के बारे में हमें संदेह है, जिस में हमें द्विधा है।
- 63. उस (सालेह) ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! तुम ने विचार किया कि

ۅٙٲٮؙۛڹؚٮۼۘۅٝٳؽ۬ۿۏؚۼٳڶڷؙؽ۫ێٲۼؘۘڹڐٞۊٞؽۅؙۛؖؗٙؗؗؗۄڵڷؚۊڸؽڗ ٱڵۯٙٳۜؾٞٵڋؙٱػؙڣۯٷڒێۧۿٷٵڒڹڎٮٞٵڸٚۼٳۮٟۊٙۅؚ۫ۿۅٛۮٟ۞۫

وَالْلَ ثَنُوْدَاكَنَاهُوْ صَلِحًا قَالَ لِقَوْمُ اعْبُدُواللهُ مَالَكُمُ مِّنَ اللهِ عَنْدُوْ هُوَانْشَاكُوْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُ وَهُ ثُمَّوَّتُو بُوْآالِكِيةِ إِنَّ رَبِّى قَوْرُيْكُ عِجْيِبُ

ٷٵڷؙؗۅ۠ٳڝ۬ڸٷۘٷٮؙٛڴؽؙؾؘ؋ۣؽٵؘڡؙۯۼٷۘٳؿۘڹڷۿؽٙٵڷؾۿؠڵٵٙ ٵؿٷڋؽػٵؽۼؠؙػٵڹٵٞٷٛٵۅٳؿۜؽٵڵڣؽؙۺڮؚؖۼڟ ٮػٷٛڒٙٳڵؽۅۄؙڔؙؽؠۣ

قَالَ لِقُوْمِ أَرَّ يُتُمُّرُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ تَرَيِّنْ

अर्थात अल्लाह की दया से दूरी। इस का प्रयोग धिक्कार और विनाश के अर्थ में होता है।

<sup>2</sup> यह जाति तबूक और मदीना के बीच "अल-हिज्र" में आबाद थी।

<sup>3</sup> देखियेः सुरह बक्रा, आयतः 186

नहीं दे सकते।

429

यदि मैं अपने पालनहार की ओर से एक स्पष्ट खुले प्रमाण पर हूँ, और उस ने मुझे अपनी दया प्रदान की हो, तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी सहायता करेगा, यदि मैं उस की अवैज्ञा करूँ? तुम मुझे घाटे में डालने के सिवा कुछ

- 64. और हे मेरी जाति के लोगो! यह अल्लाह<sup>[1]</sup> की ऊँटनी तुम्हारे लिये एक निशानी है तो इसे छोड़ दो, अल्लाह की धरती में चरती फिरे। और उसे कोई दुख़ न पहुँचाओ, अन्यथा तुम्हें तुरन्त यातना पकड़ लेगी।
- 65. तो उन्होंने उसे मार डाला। तब सालेह ने कहाः तुम अपने नगर में तीन दिन और आनन्द ले लो। यह वचन झूठा नहीं है।
- 66. फिर जब हमारा आदेश आ गया तो हम ने सालेह को और जो लोग उस के साथ ईमान लाये अपनी दया से और उस दिन के अपमान से बचा लिया। वास्तव में आप का पालनहार ही शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है।
- 67. और अत्याचारियों को कड़ी ध्विन ने पकड़ लिया, और अपने घरों में औंधे पड़े रह गये।

ۅٙٳڶؾڹۣؽڡؚڹٞۿؙۯڂؠةؘ فَمَن ؖؾؽ۫ڞؙۯؽ۬ڝٛٳڵڷڡؚٳڶ ؖۼڞؽؿؙۿٚڡٞۿٵؾڒۣڹؽؙۏؽؘؽؙۼٛؿٛڗڠؙڛؽڔٟ۞

وَلِفَوْمِ هِلْإِمْ نَاقَةُ اللهِ لَكُوْ اليَّةَ فَذَرُوْهَا تَأَكُّلُ فِئَ ٱدُضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوُهَا إِسُوِّ إِ فَيَأْخُذَكُمُ عَدَابٌ قَرْبُكُ۞

فَعَقَنُ وُهَافَقَالَ تَمَتَّعُوا فِيُ دَارِكُمُ تَلْثَةَ ٱلِبَّامِ دُلِكَ وَعُنَّ غَيْرُ مُكَنُّ وُب®

فَكَتَّاجَاءَامُوْيَا نَجَّيْنَاصلِحَاوَّالَيْنِيُنَامَنُوْامَعَهُ يِرِحْمَةٍ مِّنَّاوَمِنُ خِزْى يَوْمِيثٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ⊙

ۅٙٲڂۜۮؘٲڷؽڔؽؙؽؘڟؘػٮٛۅاڵڞۜٙؽڂڎؙڣٲڞؙۼٷٛٳؽ۬ۮؚؽٳڔۿٟ ڂؿؚؠؙؽٙ۞

<sup>1</sup> उसे अल्लाह की ऊँटनी इस लिये कहा गया है कि उसे अल्लाह ने उन के लिये एक पर्वत से निकाला था। क्योंकि उन्हों ने इस की माँग की थी कि यदि पर्वत से ऊँटनी निकलेगी तो हम ईमान लायेंगे। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

- 68. जैसे वह वहाँ कभी बसे ही नहीं थे। सावधान! समूद ने अपने पालनहार को अस्वीकार कर दिया। सुन लो, समूद के लिये दूरी हो।
- 69. और हमारे फ़्रिश्ते इब्राहीम के पास शुभसूचना ले कर आये। उन्होंने सलाम किया तो उस ने उत्तर में सलाम किया। फिर देर न हुई कि वह एक भुना हुआ बछड़ा<sup>[1]</sup> ले आये।
- 70. फिर जब देखा कि उन के हाथ उस की ओर नहीं बढ़ते तो उन की ओर से संशय में पड़ गया। और उन से दिल में भय का अनुभव किया। उन्होंने कहाः भय न करो। हम लूत<sup>[2]</sup> की जाति की ओर भेजे गये हैं।
- 71. और उस (इब्राहीम) की पत्नी खड़ी हो कर सुन रही थी। तो वह हँस पड़ी<sup>[3]</sup>, तो उसे हम ने इस्हाक़ (के जन्म) की शुभ सूचना<sup>[4]</sup> दी। और इस्हाक़ के पश्चात् याकूब की।
- 72. वह बोलीः हाय मेरा दुर्भाग्य! क्या मेरी संतान होगी, जब कि मैं बुढ़िया हूँ, और मेरा यह पित भी बूढ़ा हैं? वास्तव में यह बड़े आश्चर्य की बात है।
- 73. फ्रिश्तों ने कहाः क्या तु अल्लाह के

ػٲڽؙڒؙؽؙڹۼؘٮؙٛۉٳڣۿٲ۫ٲڒٙٳڹۜٙؿٮٛۅؙۮٲڬڡٛۜۯؙۅ۠ٲڒؠۜۿؗۄؙٝ ٵؘڒؠؙڝؙٮٵڸؿؠؙۅؙۮؘ۞

ۅؘڵڡۜٙڽؙۘڂٵٛٷڽؙؙۯڛؙڵؾؘٲٳؿڒۿؽڔؘڽٳڷڹؿٛۯؽۊٵڮٛٳڛڶؠڴ۠ ڠٵڶڛڵٷڡٚؠؘٵڷٟؿٙٳڽ۫ڂۼٙۼڽۼڸٟڂڹؽڽٟ۬<sup>®</sup>

ڡ۫ۘڵڡۜٵڒٵڷؽڔؽۿؙ؞ٞڵٳٮٚڝٙڵٳڷؽؠێڮۯۿؙۄٛۅؘٲۅ۫ۻۜ ڝؙ۫ۿؙۄ۫ڿؽؽؘڐٞڠٵٮؙؗۏؙٳڵػٙۼڡؙٛٳ؆ٞٲڵؙۯڛڵٮؘٚٵٞڸڶڰۅٞڡؚ ڵۅ۫ۅؚۣؗ۞۠

ۅؘامْرَٱتُهٔ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشُرُنْهَا لِلسَّحْقَ وَمِنُ وَرَاءِ إِسْلَحَى يَعْقُوبَ<sup>©</sup>

قَالَتُ ٰلِوَيْلَقَىٓءَ الِدُو اَنَا عِجُوْزٌ وَّهٰ نَا اَبَعْلِيُ شَيْخًا إِنَّ هٰ نَا اَشَيُّ عَجِيبٌ ۞

قَالْوْ ٱلْعَجْبِينَ مِنَ ٱمْرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَتَرْكِتُهُ

- 2 लूत अलैहिस्सलाम को भाष्यकारों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भतीजा बताया है, जिन को अल्लाह ने सदूम की ओर नबी बना कर भेजा।
- 3 कि भय की कोई बात नहीं है।
- 4 फरिश्तों द्वारा।

आदेश से आश्चर्य करती है? हे घर वालों! तुम सब पर अल्लाह की दया तथा सम्पन्नता है, निःसंदेह वह अति प्रशंसित श्रेष्ठ है।

- 74. फिर जब इब्राहीम से भय दूर हो गया और उसे शुभ सूचना मिल गयी तो वह लूत की जाति के बारे में हम से आग्रह करने लगा।[1]
- 75. वास्तव में इब्राहीम बड़ा सहनशील, कोमल हृदय तथा अल्लाह की ओर ध्यानमग्न रहने वाला था।
- 76. (फ़रिश्तों ने कहा)ः हे इब्राहीम! इस बात को छोड़ो, वास्तव में तेरे पालनहार का आदेश<sup>[2]</sup> आ गया है, तथा उन पर ऐसी यातना आने वाली है जो टलने वाली नहीं है।
- 77. और जब हमारे फ़रिश्ते लूत के पास आये तो उन का आना उसे बुरा लगा। और उन के कारण व्याकुल हो गया। और कहाः यह तो बड़ी विपता का<sup>[3]</sup> दिन है।
- 78. और उस की जाति के लोग दोड़ते हुये उस के पास आ गये। और इस

عَلَيْكُمْ آهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِينًا هِعَيْنٌ

فَكَتَّادَهَبَعَنُ إِبْرِاهِيُهَ التَّرْفِعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشُرِٰى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوُطٍ۞

إِنَّ إِبْرُهِ يُوكَولِيُهُ أَوَّاهُ مِّنِينُهُ ﴿

ۣۘڲٳڔٝۿؠؙۿؙٳؙۘۼٛڔڞؙۼؽؙۿڶؽٵٵٞؾۜڎؙۊۜٮؙۻٲٵٛٵۘڡؙۯ ڒڽؚۜڬٷٳٮٞٞۿؙۄۛٳڶؾؙۿؚۄؙۼػٵۻ۠ۼؙؽؙؽػۯۮؙۅٛۮٟ۞

ۅؘڵؠۜٵڿٙٵٙۦؘٛؗؾؙۯ۠ڛؙؙڬٵڵۏؙڟڶڛؙٙؽٞؠؚۿؚۄؙۅؘۻٲؾؠۿؚۄ ۮؙۯٵۨۊۜۊؘٵڶۿۮؘٲؽۅؙٷۼڝؽڹؚٛٛ

وَجَاءَهُ قُومُهُ يُهُرَعُونَ الدِّهِ وَمِن قَبُلُ كَانُوْا

- अर्थात प्रार्थना करने लगा कि लूत की जाति को अभी संभलने का और अवसर दिया जाये हो सकता है वह ईमान लायें।
- 2 अर्थात यातना का आदेश।
- 3 फ़रिश्ते सुन्दर किशोरों के रूप में आये थे। और लूत अलैहिस्सलाम की जाति का आचरण यह था कि वह बालमैथुन में रुचि रखती थी। इसलिये उन्होंने उन को पकड़ने की कोशिश की। इसीलिये इन अतिथियों के आने पर लूत अलैहिस्सलाम व्याकुल हो गये थे।

से पूर्व वह कुकर्म<sup>[1]</sup> किया करते थे। लूत ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! यह मेरी<sup>[2]</sup> पुत्रियाँ हैं, वह तुम्हारे लिये अधिक पवित्र हैं, अतः अल्लाह से डरो, और मेरे अतिथियों के बारे में मुझे अपमानित न करो। क्या तुम में कोई भला मनुष्य नहीं है।

- 79. उन लोगों ने कहाः तुम तो जानते ही हो कि हमारा तेरी पुत्रियों में कोई अधिकार नहीं।[3] तथा वास्तव में तुम जानते हो कि हम क्या चाहते हैं।
- 80. उस (लूत) ने कहाः काश मेरे पास बल होता! या कोई दृढ़ सहारा होता जिस की शरण लेता!
- 81. फ़रिश्तों ने कहाः हे लूत! हम तेरे पालनहार के भेजे हुये (फ़रिश्ते) हैं। वह कदापि तुझ तक नहीं पहुँच सकेंगे, जब कुछ रात रह जाये तो अपने परिवार के साथ निकल जा, और तुम में से कोई फिर कर न देखे। परन्तु तेरी पत्नी (साथ नहीं जायेगी)। उस पर भी वही बीतने वाला है जो उन पर बीतेगा। उन की यातना का निर्धारित समय प्रातः काल है। क्या प्रातः काल समीप नहीं है?
- 82. फिर जब हमारा आदेश आ गया तो हम ने उस बस्ती को तहस नहस

يَعْمَلُوْنَ السَّيِّااتِ قَالَ يَقُوْمِ هَوُٰلَاۤ بَنَاقِ هُنَّ ٱلْهُ ۗ ٱلْمُوْ لَكُمْ فَاتَّقُوا الله وَلاَ نَخُزُوُنِ فِي ضَيْفِيُّ ٱلْمُنَّى مِنْكُورَجُلُّ رَّشِيْكُ۞

قَالُوُالْقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ۚ وَاتَّكَ لَتَعْلُوُمَا نُولِيُكُ۞

قَالَ لَوُانَّ لِىٰ بِكُوْ قُـُوّةً أَوْالِوَى َ إِلَىٰ رُكُنِى شَدِيْدٍ۞

قَالُوَايلُوُطُ اِتَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَّصِلُوَ اللَّيكَ فَاسُو بِاَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ النَّيْلِ وَلا يَلْتَوْتُ مِنْكُوْ اَحَدُ اللَّا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيدُهُمَا مَّا اَصَابُهُمُ إِنَّ مَوْعِلَهُ مُوالصُّبُحُ الكِسُ الصَّبُحُ بِقرر يُبٍ۞ الصَّبُحُ بِقرر يُبٍ۞

فكتاجآء آمرناجعلنا عاليهاسا فيلها وآمطرنا

- अर्थात बालमैथुन। (तप्सीरे कुर्तुबी)
- अर्थात बस्ती की स्त्रियाँ। क्यों कि जाति का नबी उन के पिता के समान होता है। (तप्सीरे कुर्तुबी)
- 3 अर्थात हमें स्त्रियों में कोई रुचि नहीं है।

- 83. जो तेरे पालनहार के यहाँ चिन्ह लगायी हुयीं थीं। और वह<sup>[1]</sup> (बस्ती) अत्याचारियों<sup>[2]</sup> से कोई दूर नहीं है।
- 84. और मद्यन की ओर उन के भाई शुऐब को भेजा। उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! अल्लाह की इबादत (वंदना) करो। उस के सिवा कोई तुम्हारा पूज्य नहीं है। और नाप तौल में कमी न करो। [3] मैं तुम्हें सम्पन्न देख रहा हूँ। इसलिये मुझे डर है कि तुम्हें कहीं यातना न घर ले।
- 85. हे मेरी जाति के लोगो! नाप तौल न्यायपूर्वक पूरा करो, और लोगों को उन की चीज़ें कम न दो, तथा धरती में उपद्रव फैलाते न फिरो।
- 86. अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिये अच्छी है, यदि तुम ईमान वाले हो। और मैं तुम पर कोई रक्षक नहीं हूँ।
- 87. उन्हों ने कहाः हे शुऐब! क्या तेरी नमाज़ (इबादत) तुझे आदेश दे रही है कि हम उसे त्याग दें जिस की पूजा हमारे बाप दादा करते रहे? अथवा अपने धनों में जो चाहें करें?

عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنُ سِجِيْلٍ أَمَّنُضُودٍ ﴿

مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَبِكَ ۗ وَمَاهِىَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۞

وَالْ مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُوا اللهَ مَالَكُمْ قِنَ اللهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقَصُوا الْمِكْيُالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّ أَلَاكُمْ عِيْرٍ قِرَاتِيَّ إَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ مُحْيُطٍ ﴿

وَيْقَوْمِ اَوْفُو الْهِكْيَالَ وَالْهِيُزَانَ بِالْقِسُطِ وَلاَتِبُخَسُواالنَّاسَ اَشُيَاۤ اِهُمُ وَلاَتَعْتُوا فِي الْكَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ⊛

بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرُكُمُ إِنْ كُنتُمُّ مُّؤُمِنِيْنَ ۚ هُ وَمَأَانَا عَلَيْكُمُ مِعَفِيْظِ ۞

قَالُوُا لِيَثُعَيْبُ اَصَلَوْتُكَ تَامُّرُكُ اَنْ تَثُرُكَ مَا يَعْبُكُ ابَا ّؤُنْا اَوْلَنْ نَفْعَلَ فِي ٓاَمُوالِنَا مَا نَشَوَّا ا إِنَّكَ لَانْتَ الْحَكِيْبُوالرَّشِيْكُ۞

- 2 अर्थात आज भी जो उन की नीति पर चल रहे हैं उन पर ऐसी ही यातना आ सकती है।
- 3 शुऐब की जाति में शिर्क (मिश्रणवाद) के सिवा नाप तौल में कमी करने का रोग भी था।

वास्तव में तू बड़ा ही सहनशील तथा भला व्यक्ति है!

- 88. शुऐब ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! तुम बताओ यदि मैं अपने पालनहार की ओर से प्रत्यक्ष प्रमाण पर हूँ, और उस ने मुझे अच्छी जीवका प्रदान की हो (तो कैसे तुम्हारा साथ दूँ?) मैं नहीं चाहता कि उस के विरुद्ध करूँ, जिस से तुम्हें रोक रहा हूँ। मैं जहाँ तक हो सके सुधार ही चाहता हूँ। और यह जो कुछ करना चाहता हूँ, अल्लाह के योगदान पर निर्भर करता है। मैं ने उसी पर भरोसा किया है, और उसी की ओर ध्यानमग्न रहता हूँ।
- 89. हे मेरी जाति के लोगो! तुम्हें मेरा विरोध इस बात पर न उभार दे कि तुम पर वही यातना आ पड़े जो नूह की जाति या हूद की जाति अथवा सालेह की जाति पर आई। और लूत की जाति तुम से कुछ दूर नहीं है।
- 90. और अपने पालनहार से क्षमा माँगो, फिर उसी की ओर ध्यानमग्न हो जाओ। वास्तव में मेरा पालनहार अति क्षमाशील तथा प्रेम करने वाला है।
- 91. उन्हों ने कहाः हे शुऐब! तुम्हारी बहुत सी बात हम नहीं समझते। और हम तुम्हें अपने बीच निर्बल देख रहे हैं। और यदि भाई बन्धु न होते तो हम तुम को पथराव कर के मार डालते। और तुम हम पर कोई भारी तो नहीं हो।

قَالَ يَقَوْمِ آرَءَ يُنْتُوانُ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّنْ تَرِبِّنَ وَرَزَقِينُ مِنْهُ رِنَ قَاحَسَنَا وَمَا أَرُيكُ أَنُ اخْالِفَكُو إلى مَا أَنْهُ لَكُوْ عَنْهُ إِنْ أَرُيكُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَّ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْدِيثِ

ۅؘؗؽۼٙۅؗ۫ۄؚڵۯۼڔۣ۫ڡێۜػؙۄؗ۫ۺڡٙٳ۬ؽٙٲڹؙؿؙڝۣؽؠڴۄ۫ۺؙڷ ڡٵؘڞؘڶڹؘٷ۫ڡٞڒؙۏڿٳۏڠۏؙڡؘۿۅ۫ۮٟٳۏڨٷڡؘڝڶڸڿ ۅؘڡٵڨؘۏؙڒؙڶۏڟٟڡٞڹؙػؙۄؙڔؚؠۼۣؽڽٟ۞

ۅؘٳۺؾۼڣ۫ۯؙۅؙڒڔۜڴۏؙؿ۫ڗؿٛٷؽۅٛٳڵؽڂٳڹۜٙڔؠٞٚؽۅؽؿ۠ ۊۜڎٷۮ۞

قَالُوْالِشُعَيْثِ مَانَفْقَهُ كَيْثِيُرًامِّمَّانَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرلِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوُلَارَهُ طُلِكَ لَرَجَمُنْكَ ۖ وَمَّااَنْتَ عَلَيْنَا لِعِزِيْزِ ۞

- 92. श्ऐव ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! क्या मेरे भाई बन्धु तुम पर अल्लाह से अधिक भारी हैं? कि तुम ने उसे पीठ पीछे डाल दिया है?<sup>[1]</sup> निश्चय मेरा पालनहार उसे (अपने ज्ञान के) घेरे में लिये हुये है जो तुम कर रहे हो।
- 93. और हे मेरी जाति के लोगो! तुम अपने स्थान पर काम करो. मैं (अपने स्थान पर) काम कर रहा हूँ। तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा कि किस पर ऐसी यातना आयेगी जो उसे अपमानित कर दे। तथा कौन झुठा हैं? तुम प्रतीक्षा करो, मैं (भी) तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वाला हाँ।
- 94. और जब हमारा आदेश आ गया, तो हमने शुऐब को, और जो उस के साथ ईमान लाये थे. अपनी दया से बचा लिया। और अत्याचारियों को कड़ी ध्वनी ने पकड़ लिया। फिर वे अपने घरों में औंधे मुँह पड़े रह गये।
- 95. जैसे वह कभी उन में बसे ही न रहे हों। सुन लो! मद्यन वाले भी वैसे ही दर फेंक दिये गये जैसे समद दर फेंक दिये गये।
- 96. और हम ने मूसा को अपनी निशानियों (चमत्कार), तथा खुले तर्क के साथ भेजा।

قَالَ لِقَوْمِ آرَهُ طِئَ آعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ اللهِ " وَاتَّخَذُ تُمُولُا وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تعبلون فيط

وَلْقَوْمِ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُوْ اِنِّي عَامِلٌ سُوُفَ تَعْلَمُونَ لا مَنْ تَالْتُهُ عِنَاكُ يُغُونُهُ وَمَنْ هُو ڰٳۮؚڮ۠ٷٳۯؾؘڡؚڹٛٷٙٳٳڹؽؙڡؘۼػؙڎۯۊؚؽڮ<sup>®</sup>

ولتباعاء أمرنا بتيناشكينا والدين امنوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّتَا وَآخَنَ تِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الطَّيْفَةُ فَأَصْبَحُوا فَ دِيَارِهِمُ جِرِيْمِيْنَ ﴿

كَانُ لَدُيغُنُوْ افِيُهَأَ الْابْعُدَّ الْبَدُينَ كَمَا 

وَلَقَدُ أَرْسُكُنَا مُؤْسَى بِالْاِتِنَا وَسُلْطِن

<sup>1</sup> अर्थात तुम मेरे भाई बन्धु के भय से मेरे विरुद्ध कुछ करने से रुक गये तो क्या वह तुम्हारे विचार में अल्लाह से अधिक प्रभाव रखते हैं?

97. फ़िरऔन और उस के प्रमुखों की ओर। तो उन्हों ने फ़िरऔन की आज्ञा का अनुसरण (पालन) किया। जब कि फ़िरऔन की आज्ञा सुधरी हुई न थी।

98. वह प्रलय के दिन अपनी जाति के आगे चलेगा, और उन को नरक में उतारेगा और वह क्या ही बुरा उतरने का स्थान है?

99. और वे धिक्कार के पीछे लगा दिये गये इस संसार में भी और प्रलय के दिन भी। कैसा बुरा पुरस्कार है जो उन्हें दिया जायेगा?

100. हे नबी! यह उन बिस्तयों के समाचार हैं जिन का वर्णन हम आप से कर रहे हैं। उन में से कुछ निर्जन खड़ी और कुछ उजड़ चुकी हैं।

101. और हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, परन्तु उन्होंने स्वयं अपने ऊपर अत्याचार किया। तो उन के वे पूज्य जिन्हें वह अल्लाह के सिवा पुकार रहे थे, उन के कुछ काम नहीं आये, जब आप के पालनहार का आदेश आ गया, और उन्हों ने उन को हानि पहुँचाने के सिवा और कुछ नहीं किया।[1]

102. और इसी प्रकार तेरे पालनहार की पकड़ होती है, जब वह किसी अत्याचार करने वालों की, बस्ती को إلى فِرْعَوْنَ وَمَكَالَيْهِ فَاتَّبَعُوْاَ اَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُفِرُعُونَ بِرَشِيْدِ

يَقُدُمُ وَقَوْمَهُ يُومُ الْقِيلَمَةِ فَأُوْرِدَهُمُ النَّالُ وَ وَبَيْسُ الْوِرُدُ الْمُؤرُّودُ ۞

وَاثْنِعُوا فِي هٰذِهٖ لَعُنَةً وَّيُومَ الْقِيمَةِ ثِئْسَ الرِّفُدُ الْمَرُفُودُ۞

ذٰلِك مِنْ ٱنْبَآ الْقُرَّاى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَ ۖ قَالِّهِ ۗ وَحَصِيدُنَا ۞

وَمَاظُلَمْنَهُمُ وَلِكِنَظَلَمُواً اَثْشُهُحُ فَهَاۤ اَعُنْتُ عَنْهُمُ الهَتُهُوُ الَّتِي يَكُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيِّ لِتَمَاجَآءَ اَمُوْرَتِكَ وْمَازَادُوهُمْ فَيْرَ تَتْبِيْنِ ۞

> وَكَنَالِكَ اَخُدُرَتِكَ إِذَا اَخَذَالْقُرُاى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ اَخُذَةَ لَا اَلِيُوُ شَدِيدُكُ ۗ

पकड़ता है। निश्चय उस की पकड़ दुःखदायी और कड़ी होती[1] है।

103. निश्चय इस में एक निशानी है, उस के लिये जो परलोक की यातना से डरे। वह ऐसा दिन होगा जिस के लिये सभी लोग एकत्रित होंगे, तथा उस दिन सब उपस्थित होंगे।

104. और हम उसे केवल एक निर्धारित अवधि के लिये देर कर रहे हैं।

105. जब वह दिन आ जायेगा तो अल्लाह की अनुमित बिना कोई प्राणी बात नहीं करेगा, फिर उन में से कुछ आभागे होंगे और कुछ भाग्यवान होंगे।

106. फिर जो भाग्यहीन होंगे, वही नरक में होंगे, उन्हीं की उस में चीख और पुकार होगी।

107. वे उस में सदावासी होंगे, जब तक आकाश तथा धरती अवस्थित हैं। परन्तु यह कि आप का पालनहार कुछ और चाहे। वास्तव में आप का पालनहार जो चाहे कर देने वाला है।

108. और जो भाग्यवान हैं, वह स्वर्ग ही में सदैव रहेंगे, जब तक आकाश तथा धरती स्थित हैं। परन्तु आप का पालनहार कुछ और चाहे, यह प्रदान है अनवरत (निरन्तर)।

ٳؾٙڣٛڎ۬ڸڰؘڵٳؽڐٞڵؚؠۜڽؙڂٲؽؘۼؽؘٲڹٵڷڵڿؚڒۊ ۮ۬ڸؚڡؘؽؘۅؙۿؚۼۘڹؙۅؙٷٚڴؙڰؙٵڶٮۜٛٵڛؙۅٙۮ۬ڵؚڡؘؽۅؙۿ ڡۧۺ۫ۿۏؙڎ۞

وَمَا ثُؤَخِّرُكُ إِلَّا لِرَجَلٍ مَّعُدُودٍ ﴿

ۘڮۅؙڡٙڔؘؽٲؿؚڵڗؾػڐٷؘڡٛڡؙٛڽ۠ٳڷڒۑؚٳۮ۫ڹۣ؋ۧڡؘؠٮٛۿؙۄؙ ۺؘۼؿ۠ٷۜڛؘۼؽؙؖڽؙ۞

فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَعُوا فَفِي التَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيُرُّ وَشَهِبُونَ

خِلِدِيُنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّلُوثُ وَالْاَرْضُ اِلَّامَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُولِيُكُ

وَاتَّاالَّذِيْنَ سُعِدُوافَقِي الْجَنَّةِ خِلِينِيَ فِيَّا مَّادَامَتِ السَّنْوَتُ وَالْاَرْضُ إِلَّامِ الشَّاءُ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَكِمُدُّوْدٍ ۞

<sup>1</sup> नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है कि अल्लाह अत्याचारी को अवसर देता है, यहाँ तक कि जब उसे पकड़ता है तो उस से बचता नहीं, और आप ने फिर यही आयत पढ़ी। (सहीह बुख़ारी, हदीस नंः 4686)

- 109. अतः (हे नबी!) आप उस के बारे में किसी संदेह में न हों जिसे वे पूजते हैं। वे उसी प्रकार पूजते हैं जैसे इस से पहले इन के बाप दादा पूजते<sup>[1]</sup> रहे हैं। वस्तुतः हम उन्हें उन का बिना किसी कमी के पूरा भाग देने वाले हैं।
- 110. और हम ने मूसा को पुस्तक (तौरात) प्रदान की। तो उस में विभेद किया गया। और यदि आप के पालनहार ने पहले से एक बात<sup>[2]</sup> निश्चित न की होती तो उन के बीच निर्णय कर दिया गया होता, और वास्तव में वे<sup>[3]</sup> उस के बारे में संदेह और शंका में हैं।
- 111. और प्रत्येक को आप का पालनहार अवश्य उन के कर्मों का पूरा बदला देगा। क्योंकि वह उन के कर्मों से सूचित है।
- 112. अतः (हे नबी!) जैसे आप को आदेश दिया गया है, उस पर सुदृढ़ रिहये। और वह भी जो आप के साथ तौबा (क्षमा याचना) कर के हो लिये हैं। और सीमा का उल्लंघन न<sup>[4]</sup> करो क्योंकि वह (अल्लाह)

ڡٛٙڵۘۘۘڵڗڮؙ؈ٛ۬ۯؽڐؚڝؚۧؠۜٵێۼڹؙؙؙڬۿٷؙڒۜۄ۬ ڡٵێۼڹؙٮؙٷڹٳڒػؠٵؘۼڹؙٮ۠ٵڹٵٷ۠ۿؙۅٛڝؙؚٙۊڹڷ ۅٳ؆ؘڵڮٷؙۏ۫ۿؙۄ۫ڞؚؽؠۿؙٷۼؽؙۯ؆ؘڡ۫ڨؙٷڝ۞

ۅؘۘڶڡۜٙڽؙٵؾۘؽؙٮٚٵٛڡؙۅؙؗؗؗؗؗۘۛۛڝٵڷڮڗ۬ۘڹٷڵڂؾؙڶؚڡؘ؋ؽؙۼ؞۠ۅؘڷٷڵڒ ػڸؚؠؘڎؙۺڹڡؘٞؾؙ؈ٛڗۜؾؚڰڶڡؙٞۻؽؘڹؽؙڹۿؙۄٝۥۨۅٙٳڷۿۄٞ ڶڣؽؙۺٙڮؚۨڝؚٞٮؙؙۿؙڡؙؙڕؽؠۣ۞

ۅؘڮ ڴڒؖٲێۜٲڵڿۊٚۑٙؠۜٙڞؙٛۄۯڹ۠ڬٲڠٵۿؗؗؗؗؗؗٞٞ؋ٳٮۜٞٛڎؙڹؚؠٵ ؾۘۼٮؙڴۏ۫ؽؘڿؘڽؽؗڒٛؗ۞

> فَاسُتَقِوْكُمَا آامُرُتَ وَمَنُ تَابَ مَعَكَ وَلِانَطْعَوْ النَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيْرُ

- ा अर्थात इन की पूजा निर्मूल और बाप-दादा की परम्परा पर आधारित है, जिस का सत्य से कोई संबन्ध नहीं है।
- 2 अर्थात यह कि संसार में प्रत्येक को अपनी इच्छानुसार कर्म करने का अवसर दिया जायेगा।
- 3 अर्थात मिश्रणवादी कुर्आन के विषय में।
- 4 अर्थात धर्मादेश की सीमा का।

तुम्हारे कर्मों को देख रहा है।

- 113. और अत्याचारियों की ओर न झुक पड़ो। अन्यथा तुम्हें भी अग्नि स्पर्श कर लेगी। और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सहायक नहीं, फिर तुम्हारी सहायता नहीं की जायेगी।
- 114. तथा आप नमाज़ की स्थापना करें, दिन के सीरों पर और कुछ रात बीतने<sup>[1]</sup> पर। वास्तव में सदाचार दुराचारों को दूर कर देते<sup>[2]</sup> हैं। यह एक शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिये।
- 115. तथा आप धैर्य से काम लें, क्योंिक अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करता।
- 116. तो तुम से पहले युगों में ऐसे सदाचारी क्यों नहीं हुये जो धरती में उपद्रव करने से रोकते? परन्तु ऐसा बहुत थोड़े युगों में हुआ, जिन्हें हम ने बचा दिया, और अत्याचारी उस स्वाद के पीछे पड़े रहे, जो धन-धान्य दिये गये थे। और वह अपराधि बन कर रहे।

وَلا تَرْكَنُوۡ ٓ اِلۡ الَّذِيۡنَ طَلَمُوۡ افۡتَىۤ سَكُوُ النَّاٰوُ ۗ وَمَا لَكُوۡمِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِسۡ اَوۡلِيَاۤ ۚ ثُقَرَّلاَ شُعَرُوۡنَ۞

ۅؘٲڣۣۄؚاڵڝۜٞڵۅؙۼۘٙڟڔٙڣۣٙٵڵؠٞۜؠؘٳڔۅٙڗؙ۠ڵڡۧٵڝۜڹؘٲؿؽٟڵ ٳؿٵڂۛ؊ڹڥؽؙۮ۫ۿؚڹڹٵڵۺۜؾۣۨٵۨؾؚڎ۬ڶٳػۮؚػٮٝؗۯؽ ڸڵڎٚڮؚؽۣؽ۞ؖ

وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِينَهُ آجُو الْمُحْسِنِينَ

فَكُولَا كَانَ مِنَ الْقُرُّوْنِ مِنْ قَبْلِكُمُّ اوُلُوَّالِقِيَّةِ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ الِّلَّقْلِيلَامِّتْنُ اَخْيَنْنَامِنْهُمْ وَاتَّبَعُ الَّانِيْنَ ظَلَمُوُّا مَاۤ الْثِوْفُوا فِيُهُ وَكَانُوُا مُجْرِمِيْنَ۞

- 1 नमाज़ के समय के सिवस्तार विवरण के लिये देखियेः सूरह बनी इस्राईल, आयतः 78, सूरह ताहा, आयतः 130, तथा सूरह रूम, आयतः 17-18।
- 2 हदीस में आता है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः यदि किसी के द्वार पर एक नहर जारी हो जिस में वह पाँच बार स्नान करता हो तो क्या उस के शरीर पर कुछ मैल रह जायेगा? इसी प्रकार पाँचों नमाज़ों से अल्लाह भूल-चूक को दूर (क्षमा) कर देता है। (बुख़ारी: 528, मुस्लिम: 667) किन्तु बड़े बड़े पाप जैसे शिक, हत्या इत्यादि, बिना तौबा के क्षमा नहीं किये जाते।

11 - सूरह हूद

117. और आप का पालनहार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अत्याचार से ध्वस्त कर दे, जब कि उन के वासी सुधारक हों।

- 118. और यदि आप का पालनहार चाहता तो सब लोगों को एक समुदाय बना देता। और वह सदा विचार विरोधी रहेंगे।
- 119. परन्तु जिस पर आप का पालनहार दया कर दे, और इसी के लिये उन्हें पैदा किया है।<sup>[1]</sup> और आप के पालनहार की बात पूरी हो गयी कि मैं नरक को सब जिन्नों तथा मानवों से अवश्य भर दूँगा<sup>[2]</sup>।
- 120. और (हे नबी!) यह निबयों की सब कथाएं हम आप को सुना रहे हैं, जिन के द्वारा आप के दिल को सुदृढ़ कर दें, और इस विषय में आप के पास सत्य आ गया। और ईमान वालों के लिये एक शिक्षा और चेतावनी है।
- 121. और (हे नबी!) आप उन से कह दें, जो ईमान नहीं लाते कि तुम अपने स्थान पर काम करते रहो। हम अपने स्थान पर काम करते हैं।
- 122. तथा तुम प्रतीक्षा[3] करो, हम भी

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرُاى بِظُلْمٍ وَآهُلُهُمَا مُصْلِحُونَ۞

ۅؘڷۅ۫ۺؙآءَرَتُٰڮٱلجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلاَيْزِالْوْنَ مُحْتَلِفِينَ۞

ٳڵؘۯڡؘڽؙۛۜؾۧۜڿؚۄؘڒؾ۠ڮٷڸۮڸڮڿؘڷؘؘۜڡؘۿؙؗؗؗؗؗۿ۫ٷؿٙؠٞؾؙػڸؠؘڎؖ۬ ڒؾؚڮڶۯڡؙڬؽۜڿۿڷؙٶڝ۬ٳڸؚؗۼؾٞۊؘۅؘاڶٮۜٛٵڛ ٲڿۛٮۼؽؙڹ۞

ٷػؙڷؖؖڐؙڡٞڞ۠ٵؽڬڡڽؙٲۺٚٲ؞ۧٳڶڗؙڛٛڸڡٲۺؙڗۜڎڮ؞ ڣٷؘڐڬٷؘۻٳٛٷڣۿڽۼٳڬؾٞ۠ۅٙڡۘۅؙۼڟة۠ٷؘۮؚڬ۠ؽ ڸڶؙؠؙۊؙڡؚڹؿؙ۞

ۅڡؙٞڷڷؚڷؚۮؽ۬ڽۘڒڵؽؙۄؽؙۏؙؽٵڡٛڡڵۏٳۼڵڡؘػٵٮؘؾڬۿ۠ ٳٮٞٵۼؠٮڵۏؙڹ۞ۨ

وَانْتَظِرُوْا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ @

- 1 अर्थात एक ही सत्धर्म पर सब को कर देता। परन्तु उस ने प्रत्येक को अपने विचार की स्वतंत्रता दी है कि जिस धर्म या विचार को चाहे अपनाये ताकि प्रलय के दिन सत्धर्म को ग्रहण न करने पर उन्हें यातना का स्वाद चखाया जाये।
- 2 क्योंकि इस स्वतंत्रता का ग़लत प्रयोग कर के अधिक्तर लोग सत्धर्म को छोड़ बैठे।
- 3 अर्थात अपने परिणाम की।

प्रतीक्षा करने वाले हैं।

123. अल्लाह ही के अधिकार में आकाशों तथा धरती की छिपी हुई चीज़ों का ज्ञान है, और प्रत्येक विषय उसी की ओर लौटाये जाते हैं। अतः आप उसी की इबादत (वंदना) करें, और उसी पर निर्भर रहें। आप का पालनहार उस से अचेत नहीं है जो तुम कर रहे हो।

ۅٙڵؾۅۼؘؽؙۘڹؙۘٵڷ؆ؖۿۅؾۘۘۘۅؘٲڵۯڝ۬ۅؘڵؽۑؗٷؽؙۯڿۘڋٲڵڡٛٷ ڴڷؙؙ؋؋ٵۼڹڎؙٷۅٙٮۜٙۅؘڰڵؙۼڲؽٷۅٚۄؘٵڒؾ۠ڮڔؠۼڶڣڸ؆ٙ ؾۘۼٮؙٷؽ؞ۛۧ



## الجزء ١٢ \ 442

## सूरह यूसुफ़ - 12



## सूरह यूसुफ़ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 111 आयतें हैं।

- इस में नबी यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) की पूरी कथा का वर्णन किया गया है। इस के द्वारा यह संकेत किया गया है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिन को मक्का में कुरैश ने जान से मार देने अथवा देश से निकाल देने की योजना बनायी है वह ऐसे ही निष्फल हो जायेंगे जैसे यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के भाईयों की सारी योजना निष्फल हो गई। और एक दिन ऐसा भी आया कि सब भाई उन के आगे हाथ फैलाये खड़े थे। और कुर्आन की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई।
- आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मदीना हिज्रत कर गये। फिर सन् (8) हिज्री में आप ने मक्का को विजय किया तो आप के विरोधि कुरैश आप के आगे उसी प्रकार विवश खड़े थे जैसे युसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के भाई उन के आगे हाथ फैलाये कह रहे थे की आप हमे दान कीजिये, अल्लाह दानशीलों को अच्छा बदला देता है। और जैसे यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने अपने भाईयों को क्षमा कर दिया वैसे ही आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने भी कहाः जाओ, तुम पर कोई दोष नहीं, अल्लाह तुम्हें क्षमा करे वह सर्वोत्तम दयावान् है। आप उन के अत्याचार का बदला ले सकते थे किन्तु जब आप ने उन से पूछा कि तुम्हारा विचार क्या है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा?? तो उन के यह कहने पर कि आप सज्जन भाई तथा सज्जन भाई के पुत्र हैं, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः मैं तुम से वही कहता हूँ जो यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने अपने भाईयों से कहा था कि आज तुम पर कोई दोष नहीं, जाओ तुम सभी स्वतंत्र हो।

हदीस में है कि सज्जन के सज्जन पुत्र के सज्जन पुत्र, यूसुफ़ पुत्र याकूब पुत्र इस्हाक़ पुत्र इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) हैं। (देखियेः सहीह बुख़ारी, हदीस नंः 3382)

एक दूसरी हदीस में आया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि यदि मैं उतने दिन बंदी रहता जितने दिन यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) बंदी रहे तो जो व्यक्ति उन को बुलाने आया था मैं उस

के साथ चला जाता।

(देखियेः सहीह बुख़ारीः हदीस नं॰ 3372, और सहीह मुस्लिमः हदीस नं॰ 2370)

याद रहे कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन से अभिप्राय यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के सहन की सराहना करना है।

• इस सूरह में यह शिक्षा है कि जो अल्लाह चाहे वही होता है। विरोधियों के चाहने से कुछ नहीं होता, इस में नव युवको के लिये अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये भी एक शिक्षा है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- अलिफ़, लाम, रा। यह खुली पुस्तक की आयतें हैं।
- 2. हम ने इस कुर्आन को अर्बी में उतारा है, ताकि तुम समझो।[1]
- 3. (हे नबी!) हम बहुत अच्छी शैली में आप की ओर इस कुआन की वह्यी द्वारा आप से इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। अन्यथा आप (भी) इस से पूर्व (इस से) असूचित थे।
- 4. जब यूसुफ़ ने अपने पिता से कहाः हे मेरे पिता! मैं ने स्वप्न देखा है कि ग्यारह सितारे, सूर्य तथा चाँद मुझे सज्दा कर रहे हैं।
- s. उस ने कहाः हे मेरे पुत्र! अपना स्वप्न

الَوْ تِلْكَ اللَّهُ الكِّيْبِ الْمُبِيْنِ قَ

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرُءِنَّا عَرَبِيًّا لَعَكَدُو تَعْقِلُونَ ©

نَحْنُ نَفْضٌ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ آوُحُيْنَاۗ اِلْيُكَ هٰذَا الْقُرُّالَ ۚ وَالْ كُنْتَ مِنْ قَبُلِهٖ لَــِنَ الْغْفِلِيْنَ ۞

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِآبِيْهِ يَأْبَتِ إِنِّى َرَابُثُ آحَدَ عَشَرَكُوْ كُمُّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَايُتُهُمْ لِيُ سٰجِيدِيْنَ ۞

قَالَ لِبُنَيَّ لِاتَّقْصُصْ رُءُ بَالْدَعَلَى إِخْوَتِكَ

ग क्यों कि कुर्आन के प्रथम सम्बोधित अरब लोग थे फिर उन के द्वारा दूसरे साधारण मनुष्यों को संबोधित किया गया है तो यदि प्रथम संबोधित ही कुर्आन नहीं समझ सकते तो दूसरों को कैसे समझा सकते थे?

अपने भाईयों को न बताना<sup>[1]</sup> अन्यथा वह तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। वास्तव में शैतान मानव का खुला शत्रु है।

- 6. और ऐसा ही होगा, तेरा पालनहार तुझे चुन लेगा, तथा तुझे बातों का अर्थ सिखायेगा और तुझ पर और याकूब के घराने पर अपना पुरस्कार पूरा करेगा।<sup>[2]</sup> जैसे इस से पहले तेरे पूर्वजों इब्राहीम और इस्हाक पर पूरा किया। वास्तव में तेरा पालनहार बड़ा ज्ञानी तथा गुणी है।
- वास्तव में यूसुफ़ और उस के भाईयों (की कथा) में पूछने वालों के<sup>[3]</sup> लिये कई निशानियाँ हैं।
- 8. जब उन (भाईयों) ने कहाः यूसुफ़ और उस का भाई हमारे पिता को हम से अधिक प्रिय हैं। जब कि हम एक गिरोह हैं। वास्तव में हमारे पिता खुली गुमराही में हैं।
- 9. यूसुफ़ को बध कर दो, या उसे किसी धरती में फेंक दो। इस से तुम्हारे पिता का ध्यान केवल तुम्हारी तरफ़ हो जायेगा। और इस के

فَيُكِيْكُوُ وَالَّكَ كَيْدُكَا أَلِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّ مُّيْدِينُ۞

وَكَنْ الِكَ يُعْتَمِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْكِمَادِيْثِ وَئُبِتُمُّ وَمُنَّةُ مَكَيْكَ وَعَلَّ الِ يَعْقُوْبَ كَمَّ الْتَنْهَاعَلَ الْبَوْيُكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِيمُورَ وَاسْلِحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُّ حِكْمَيْثُ

لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَاخْوَتِهَ البُّ لِلسَّالِ لِينِي

إِذْ قَالُوْالِيُوسُفُ وَاخْوُهُ اَحَبُّ إِلَى آلِينْنَامِنَا وَخَنُ عُصْبَةٌ إِنَّ اَبَانَا لِفِي صَلْلِ ثَبِينِ ۚ

ٳڨٙؾؙؙۏ۫ٳؽؙۅؙڛؙڡؘٳۅٳڟڒڂۅؙ؇ٲڔڞٵڲۜ۬ؽؙڶؙػؙۿؙۅٞڿۘۿ ؖٳڛؚؽڴۿؙۅڗٮؙڴۏٛڹٛۊٳڡڹٛؠۼؙٮؚ؋ قَو۫ڡٞٵڝ۠ڸڿؽڹ۞

- 1 यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरी माँओं से दस भाई थे। और एक सगा भाई था। याकूब अलैहिस्सलाम यह जानते थे कि सौतीले भाई, यूसुफ़ से ईर्ष्या करते हैं। इसलिये उन को सावधान कर दिया कि अपना स्वप्न उन्हें न बतायें।
- 2 यहाँ पुरस्कार से अभिप्राय नबी बनाना है। (तप्सीरे कुर्तुबी)
- 3 यह प्रश्न यहूदियों ने मक्का वासियों के माध्यम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया था, कि वह कौनसे नबी हैं जो शाम में रहते थे, और जब उन का पुत्र मिस्र निकल गया तो उस पर रोते-रोते अन्धे हो गये?? इस पर यह पूरी सूरह उतरी। (तफ्सीरे कुर्तुबी)

पश्चात् पवित्र बन जाओ।

- 10. उन में से एक ने कहाः यूसुफ़ को बध न करो, उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, उसे कोई क़ाफ़िला निकाल ले जायेगा, यदि कुछ करने वाले हो।
- 11. उन्हों ने कहाः हे हमारे पिता! क्या बात है कि यूसुफ़ के विषय में आप हम पर भरोसा नहीं करते? जब कि हम उस के शुभिचन्तक हैं।
- 12. उसे कल हमारे साथ (वन में) भेज दें। वह खाये पिये और खेले कूदे। और हम उस के रक्षक (प्रहरी) हैं।
- 13. उस (पिता) ने कहा। मुझे बड़ी चिन्ता इस बात की है कि तुम उसे ले जाओ। और मैं डरता हूँ कि उसे भेड़िया न खा जाये। और तुम उस से असावधान रह जाओ।
- 14. सब (भाईयों) ने कहाः यदि उसे भेड़िया खा गया, जब कि हम एक गिरोह हैं, तो वास्तव में हम बड़े विनाश में हैं।
- 15. फिर जब वे उसे ले गये, और निश्चय किया कि उसे अंधे कुएें में डाल दें, और हम ने उस (यूसुफ़) की ओर वहीं की कि तुम अवश्य इन को उन का कर्म बताओगे, और वह कुछ जानते न होंगे।
- 16. और वह संध्या को रोते हुये अपने पिता के पास आये।
- 17. सब ने कहाः हे पिता! हम आपस में

قَالَ قَالِكُ عِنْهُمُ لِالقَتْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوُهُ فِيَ غَيْبَتِ الْجُتِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنَّ كُنْتُوْ فِعِلِيْنَ ©

قَالُوْايَاكِبَاكَامَالُكَ لَاتَامُنَّاعَلَيْمُوسُفَ وَإِثَالَهُ لَنْعِعُونَ۞

> آريُسِلْهُ مُعَنَاعَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ

قَالَ إِنِّى لَيَحُزُنُغِنَّ أَنْ تَنْهَبُوانِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَّاثُكُلُهُ الدِّبِ ثُبُ وَ أَنْتُوْعَنْهُ غَفِلُونَ ۞

قَالُوُالَيْنَ اَكَلَهُ الدِّيْنَكِ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ \* إِنَّا إِذَّا الَّخْسِرُونَ ۞

فَلَتَّا ذَهَبُوْالِهٖ وَاجْمَعُوااَنَ يَّجُعَلُوْهُ فَى غَيْبَتِ الْجُنِّ وَاَوْحَيْنَالَلِيُّ لِتُنَيِّنَكَتَّهُمُ بِالْمُرِهِمُ هذا وَهُوْلَايَشْعُرُونَ©

وَجَآءُوْ آبَاهُ مُوعِشَآءً يَبَكُونَ ١

قَالُوْايَا بَانَا اِنَّا ذَهَ بُنَا نَسُتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ

दौड़ करने लगे। और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया। और उसे भेड़िया खा गया। और आप तो हमारा विश्वास करने वाले नहीं हैं, यद्यिप हम सच्च ही क्यों न बोल रहे हों।

- 18. और वह यूसुफ़ के कुर्ते पर झूठा रक्त<sup>[1]</sup> लगा कर लाये। उस ने कहाः बल्कि तुम्हारे मन ने तुम्हारे लिये एक सुन्दर बात बना ली है! तो अब धैर्य धारण करना ही उत्तम है। और उस के संबन्ध में जो बात तुम बना रहे हो अल्लाह ही से सहायता माँगनी है।
- 19. और एक क़ाफ़िला आया। उस ने अपने पानी भरने वाले को भेजा, उस ने अपना डोल डाला, तो पुकाराः शुभ हो! यह तो एक बालक है। और उसे व्यापारिक सामग्री समझ कर छुपा लिया। और अल्लाह भली भाँति जानने वाला था जो वे कर रहे थे।
- 20. और उसे तिनक मूल्य कुछ गिनती के दिरहमों में बेच दिया। और वे उस के बारे में कुछ अधिक की इच्छा नहीं रखते थे।
- 21. और मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे ख़रीदा, उस ने अपनी पत्नी से कहाः उस को आदर-मान से रखो। संभव है यह हमें लाभ पहुँचाये, अथवा हम उसे अपना पुत्र बना लें। इस प्रकार उस को हम ने स्थान दिया। और ताकि उसे बातों का अर्थ सिखायें।

عِنْدَامَتَاعِنَاقَأَكَلُهُ الدِّنُّهُ ثَنَّ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ اَنَا وَلَوُنُكَاصٰدِقِيْنَ©

وَجَآءُوْعَلَ قَدْيُصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُوْاَنُفُسُكُوُ آمُرًا فَصَابُرٌّ جَمِيْلُ وَاللهُ النُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُّونَ۞

ۅؘڃۜٲؿؗؾؙڛۜؾؘٳۯڐ۫ٞڡؘٲؽٙڛڵؙۊٵۅۮۿؙڿڡؘٚٲڎڶؽۮڷۅٷؙ ڡۜٵڶؽؽۺٞۯؠۿٮؘڎٵڠ۠ڵڴٷ۩ٙۺڗؙۅڰؠۻؘٲڡؘةٞ ۅؘٳٮڵۿؙۼڵۣؽڴڗؠؠٵٚؖؽۼؠؙڴۏڽۘ۞

ۅؘۺؘڒۘۉٷؙۺ۪ؠۜڹۼؙڛؙؚۮڒٳۿؚۅٙڡۜۼڬۉۮۊٟٷڲٵڹٛٷٳ ڣؽ۬ٶڝٵڶڒٵۿۑ؈ؙؽ۞۫

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرابهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاتِهَ اَكْدِمِیُ مَثُوْلهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْتَنْخِنَا لَا وَلَنَاا وَكَذَٰ لِكَ مَكْتَالِيُوسُنَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَصَادِ يُثِثُّ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِمْ وَلِكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

<sup>1</sup> भाष्यकारों ने लिखा है कि वे बकरी के बच्चे का रक्त लगा कर लाये थे।

और अल्लाह अपना आदेश पूरा कर के रहता है। परन्तु अधिक्तर लोग जानते नहीं हैं।

- 22. और जब वह जवानी को पहुँचा, तो हम ने उसे निर्णय करने की शक्ति तथा ज्ञान प्रदान किया। और इसी प्रकार हम सदाचारियों को प्रतिफल (बदला) देते हैं।
- 23. और वह जिस स्त्री<sup>[1]</sup> के घर में था, उस ने उस के मन को रिझाया, और द्वार बन्द कर लिये, और बोलीः "आ जाओ" | उस ने कहाः अल्लाह की शरण! वह मेरा स्वामी है। उस ने मुझे अच्छा स्थान दिया है। वास्तव में अत्याचारी सफल नहीं होते।
- 24. और उस स्त्री ने उस की इच्छा की। और वह (यूसुफ़) भी उस की इच्छा करते, यदि अपने पालनहार का प्रमाण न देख लेते।<sup>[2]</sup> इस प्रकार हम ने (उसे सावधान) किया ताकि उस से बुराई तथा निर्लज्जा को दूर कर दें। वास्तव में वह हमारे शुद्ध भक्तों में था।
- 25. और दोनों द्वार की ओर दोड़े। और उस स्त्री ने उस का कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। और दोनों ने उस के

ۅؘڵۺۜٵڹڬۼؘٳؘۺؙڰۜٷٚٲؾؽڹؙؗٛڡؙؙػڴؠٵۊۜۼؚڵؠٵٷػڬٳڮ ۼٚڹؚؽۘٳڶٮؙؙػؙڛڹؿڹٙۛۛ۞

وَرَاوَدَتُهُ الَّآتِيُ هُوَ فِيُ بَيْنِتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَادَا اللهِ إِنَّهُ رَبِّئَ آَحْسَنَ مَثْوَائِ إِنَّهُ لَا يُفْلِدُ الظّلِمُونَ ⊕

ۅؘڵقدُهمَّتُ يهٖ وَهَمَّ بِهَأَلُوۡلَاۤ أَنۡ رَّا اِبُهَاٰنَ رَبِّۥۥٛػٮ۬ڶڮڬڶؚٮٚڞؙڔؿؘػڹهُ الشَّوۡءَ وَالْفَحُشَاۡءَ؞ ٳتَهۡ مِنۡ عِبَادِنَاالۡمُخُلَصِيۡنَ۞

وَاسْتَبَقَاالْبَابَوَقَتَّتُ قَبِيْصَةَمِنْ دُبُرِ وَالْفَيَاسِيِّدَهَالْدَاالْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَاءُمَّن

- 1 अभिप्रेत मिस्र के राजा (अज़ीज़) की पत्नी है।
- 2 यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) कोई फ़रिश्ता नहीं एक मनुष्य थे। इस लिये बुराई का इरादा कर सकते थे किन्तु उसी समय उन के दिल में यह बात आई कि मैं पाप कर के अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकूँगा। इस प्रकार अल्लाह ने उन्हें बुराई से बचा लिया, जो यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) की बहुत बड़ी प्रधानता है।

पित को द्वार के पास पाया। उस (स्त्री) ने कहाः जिस ने तेरी पत्नी के साथ बुराई का निश्चय किया, उस का दण्ड इस के सिवा क्या है कि उसे बंदी बना दिया जाये अथवा उसे दुख़दायी यातना (दी जाये)?

- 26. उस ने कहाः इसी ने मुझे रिझाना चाहा था। और उस स्त्री के घराने से एक साक्षी ने साक्ष्य दिया कि यदि उस का कुर्ता आगे से फाड़ा गया है तो वह सच्ची है, तथा वह झूठा है।
- 27. और यदि उस का कुर्ता पीछे से फाड़ा गया है तो वह झूठी और वह (यूसुफ़) सच्चा है।
- 28. फिर जब उस (पित) ने देखा कि उस का कुर्ता पीछे से फाड़ा गया है तो कहाः वास्तव में यह तुम स्त्रियों की चालें हैं और तुम्हारी चालें बड़ी घोर होती हैं।
- 29. हे यूसुफ़! तुम इस बात को जाने दो। और (हे स्त्री!) तू अपने पाप की क्षमा माँग, वास्तव में तू पापियों में से है।
- 30. नगर की कुछ स्त्रियों ने कहाः अज़ीज़ (प्रमुख अधिकारी) की पत्नी अपने दास को रिझा रही है। उसे प्रेम ने मुग्ध कर दिया है। हमारे विचार में वह खुली गुमराही में है।
- 31. फिर जब उस ने उन स्त्रियों की मक्कारी की बात सुनी तो उन्हें बुला भेजा। और उन के (आतिथ्य) के लिये गाव तिकये लगवाये और प्रत्येक स्त्री को एक छुरी

ٲڒٳۮۑٳٛۿڸؚڮڛؙٷٙٵؚٳڷۘۘڒٲؽ۠ؿ۠ٮۻٙٵۏؘۘۘۼۮؘۘٵۘۨٛٛ ٵؚڮؿ۠ۄ۠

قَالَ هِيَ رَاوَدَتِّنِيُ عَنْ نَقْفِينَ وَشَهِكَ شَاهِنٌ مِّنْ اَهُلِهَا إِنْ كَانَ قِينِصُهُ قُنَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ الْلَابِيْنِ

وَإِنْ كَانَ قِينُصُهُ قُدَّمِنُ دُبُرِ فَكَنَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِيْنَ

فَلْتَارَاقَمِيْصَهُ قُدَّمِنُ دُيْرِقَالَ إِنَّهُمِنُ كَيْبِكُنَّ إِنَّ كَيْنَكُنَّ عَظِيْدٌ

ؽۅؙڛۢڡؙٛٲۼٙۅڞ۬ۼؽ۬ۿؽۜٲٛۅٙٳۺؙؾۼٛڣؚڕؠؽ ڸؚڬڹٛۑڮٵٞٳٮۜڮػؙڹ۫ؾ؈ؘٳڶڂٚڟٟؠؽ<sup>ۿ</sup>

ڡؘۊٞڷؙڵۺۘػۊڐؙٛڣؚٲڷؠڮؠؽڹۊٳڞڒؘٲڞؙٳڵۼڒؽ۬ڒؚ ڞؙڒۅۮؙڡؘڞۿٷؽؙۿڛ؋ؖۊۮۺؘۼڣٙۿٳ۠ػڹؖٲ ٳ؆ٵڶۘڒؘڒۿٳڨؙڞڵڸۣڞۭ۫ؠؿۣ۞

فَلَمَّا مَسِمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ السِّكَتُ الِدُهِنَّ وَاعْنَكَتُ لَهُنَّ مُثَّكًا وَانْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِيِّدِيُنَّا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَا رَايِّنَةً الْأَبْرَنَهُ وَقَطَّعْنَ

दे दी।<sup>[1]</sup> उस ने (यूसुफ़ से) कहाः इन के समक्ष "निकल आ"। फिर जब उन स्त्रियों ने उसे देखा तो चिकत (दंग) हो कर अपने हाथ काट बैठीं, तथा पुकार उठीः अल्लाह पवित्र है! यह मनुष्य नहीं, यह तो कोई सम्मानित फ़रिश्ता है।

- 32. उस ने कहाः यही वह है, जिस के बारे में तुम ने मेरी निन्दा की है। वास्तव में मैं ने ही उसे रिझाया था। मगर वह बच निकला। और यदि वह मेरी बात न मानेगा तो अवश्य बंदी बना दिया जायेगा, और अपमानितों में हो जायेगा।
- 33. यूसुफ़ ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! मुझे क़ैद उस से अधिक प्रिय है जिस की ओर यह औरतें मुझे बुला रही हैं। और यदि तू ने मुझ से इन के छल को दूर नहीं किया तो मैं उन की ओर झुक पडूँगा। और अज्ञानों में से हो जाऊँगा।
- 34. तो उस के पालनहार ने उस की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और उस से उन के छल को दूर कर दिया। वास्तव में वह बड़ा सुनने जानने वाला है।
- 35. फिर उन लोगों<sup>[2]</sup> ने उचित समझा, इस के पश्चात् कि निशानियाँ देख<sup>[3]</sup> लीं, कि उस (यूसुफ़) को एक अवधि तक के लिये बंदी बना दें।

ٲؽؚڔؽۿؾؘؙۏؘڡؙٛڶؽڂٲۺؘڽڷؚٶؠٵۿڵٵۺؘۜۯٞڶٳ؈ؙۿؽٙٲ ٳڒڡڬڮٞڔؽڎٛ۞

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِى لُمُثَنَّقِيْ فِيْءِ ۚ وَلَقَدُرَاوِدَتُهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَكَلِينَ كَرْيَقْعَلُ مَا امْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ الضَّغِويِينَ۞

قَالَ رَتِ السِّجُنُ اَحَبُ إِلَىَّ مِثَا يَدُ عُونَنِيُ اِلَيْهِ وَالَّا تَصُرِفُ عَنِّىُ كَيْدُ هُنَّ اَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَاكْنُ مِّنَ الْجَهِلِيُنَ®

ڡؘٵۺۜؾٚٵڔؘڶ؋ؘۯؾ۠؋ڡؘؘڝۘڗؽٙػڹ۫ۿؙڲڹٮؘٛۿؙؾٞ؞ٝٳؽۜۿۿۅ ٵڵڛؠؽۼؙٳڵۼڸؽۄ۠

تُعرَّبَدَ الَهُدُّمِّنَ بَعْدِ مَا لَأَوُ الزَّلِي لِيَسْجُنْنَاهُ حَتَّى حِيۡنِ ۚ

- 1 ताकि अतिथि स्त्रियाँ उस से फलों को काट कर खायें जो उन के लिये रखे गये थे।
- 2 अर्थात अज़ीज़ (मिस्र देश का शासक) और उस के साथियों ने।
- 3 अर्थात युसुफ़ के निर्दोष होने की निशानियाँ।

- 36. और उस के साथ क़ैंद में दो युवकों ने प्रवेश किया। उन में से एक ने कहाः मैं ने स्वप्न देखा है कि शराब निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहाः मैं ने स्वप्न देखा है कि अपने सिर के उपर रोटी उठाये हुये हूँ, जिस में से पक्षी खा रहे हैं। हमें इस का अर्थ (स्वप्नफल) बता दो। हम देख रहे हैं। कि तुम सदाचारियों में से हो।
- 37. यूसुफ़ ने कहाः तुम्हारे पास तुम्हारा वह भोजन नहीं आयेगा जो तुम दोनों को दिया जाता है परन्तु मैं तुम दोनों को उस का अर्थ (फल) बता दूँगा। यह उन बातों में से है जो मेरे पालनहार ने मुझे सिखायी हैं। मैं नें उस जाति का धर्म तज दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती। और वही परलोक को नकारने वाले हैं।
- 38. और अपने पूर्वजों इब्राहीम तथा इस्हाक़ और याकूब के धर्म का अनुसरण किया है। हमारे लिये वैध नहीं कि किसी चीज़ को अल्लाह का साझी बनायें। यह अल्लाह की दया है हम पर और लोंगों पर। परन्तु अधिक्तर लोग कृतज्ञ नहीं होते।[1]
- 39. हे मेरे क़ैंद के दोनों साथियो! क्या विभिन्न पूज्य उत्तम हैं, या एक प्रभुत्वशाली अल्लाह??
- 40. तुम अल्लाह के सिवा जिस की इबादत (वंदना) करते हो वह केवल नाम हैं,

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّعْنَ فَتَلِنْ قَالَ اَحَدُهُ الْآِنِّ آدَانِئَ اَعْصِرُحُمُرًا وَقَالَ الْاَخْرِانِّ آزِينَ اَعِلْ فَوْتَ رَأْسِيُ خُبُرًا اَتَأْكُلُ الطَّلْيُرُمِنْهُ تَنِمْغَنَا بِمَّا وَيُلِمَ ۚ إِثَّا مَرْكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنِ

قَالَ لَا يَالْتِكُمُ اطَعَامُ ثُثُرَ زَفْنِهَ اِلَّا بَتَا تُتُكُمُ ا بِتَا وِيْلِهِ قَبْلَ اَنْ يَالْتِيكُمُ الْمُلِمُ الْمُمَّاعِكُمُ فَي رَبِّ إِنِّ تَتَكِنُهُ مِلَةً قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُوْ بِالْاِحْزَةِ هُوُكِفِنُ وَنَ۞

وَاتَّبَعَتُ مِلَّةَ الْبَاْءِئُ الْمِرْهِبُهَ وَالسَّحْقَ وَيَقْقُوْبَ مَاكَانَ لَنَأَانُ تُشْيُرِكَ بِاللهِ مِنْ شَّئُ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّاسِ وَالكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَايَشْكُرُونَ۞

ڸڝٙٳڿؠۣٙٳڶڛؖۼڹءٙٳۯؙۘڹٵڮ۠ؿؙۘؾڣڗٷٛڹؘڿؘؿٷ*ٛٳۿؚ* ٳٮڵۿؙٳڵۊٳڃۮؙٳڵڠۿۜٳۮ۞

مَا تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا اَسْمَاءً سَتَيْتُمُوْهَا

1 अर्थात तौहीद और निबयों के धर्म को नहीं मानते जो अल्लाह का उपकार है।

<u>2</u> <u> 451</u> ने शेई

जो तुम ने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिये हैं। अल्लाह ने उन का कोई प्रमाण नहीं उतारा है। शासन तो केवल अल्लाह का है। उस ने आदेश दिया है कि उस के सिवा किसी की इबादत (वंदना) न करो। यही सीधा धर्म है। परन्तु अधिक्तर लोग नहीं जानते हैं।

- 41. हे मेरे क़ैंद के दोनों साथियो! रहा तुम में से एक तो वह अपने स्वामी को शराब पिलायेगा। तथा दूसरा, तो उस को फाँसी दी जायेगी, और पक्षी उस के सिर में से खायेंगे। उस का निर्णय कर दिया गया है जिस के संबन्ध में तुम दोनों प्रश्न कर रहे थे।
- 42. और उस से कहा जिसे समझा कि वह उन दोनों में से मुक्त होने वाला है: मेरी चर्चा अपने स्वामी के पास कर देना। तो शैतान ने उसे अपने स्वामी के पास उस की चर्चा करने को भुला दिया। अतः वह (यूसुफ़) कई वर्ष क़ैद में रह गया।
- 43. और (एक दिन) राजा ने कहाः मैं सात मोटी गायों को सपने में देखता हूँ जिन को सात दुबली गायें खा रही हैं। और सात हरी बालियाँ हैं और दूसरी सात सूखी हैं। हे प्रमुखो! मुझे मेरे स्वप्न के संबंध में बताओ, यदि तुम स्वप्न फल बता सकते हों?
- 44. सब ने कहाः यह तो उलझे स्वप्न की बातें हैं। और हम ऐसे स्वप्नों का अर्थ (फल) नहीं जानते।

ٱنَتُمُو وَابَآ وُكُوْمَآ ٱنْزَلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْطِيْ إِنِ الْخَكُمُ الِّلَالِلهِ آمَرَ ٱلاَتَعُبُنُ وَالاَّرَاقِاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُولَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لاَيغُكُمُونُ

يصاحِي السِّحْن المَّا اَحَدُ حُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَ اَمَّا الْاَخْرُ فَيُصْلَبُ فَتَا أَكُلُ الطَّلْيُرُ مِنْ رَّانِيهِ " قَضِّى الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تِسُتَفَيْتِينِ ۞

ۅٙۊٙٵڶڸڷؽؚؽٷڟؘؽٙٲؾۜۘ؋ؙڬٳڿۺؚۜڹ۫ۿؠػۘٵڎؙػ۠ۯڹٛ ۼٮ۫۫ۮڒؾڰؚۣٷؘڡؘٲۺ۠ۿؙڶۺؽؙڟؽ۠ۮؚػؙۯڒؾؚ؋ڡؘڶؚؠػٛ ڣۣالسِّجْڹۣؠڞٝۼڛڹؚؽؙؽؘ۞۫

وَقَالَ الْمَاكُ اِنِّ آَرَى سَلْمَعَ بَقَرْتِ سِمَانَ تَاكُلُهُ تَنْ سَبُعُ عِبَاثٌ وَسَلْمَ سُنْبُلْتٍ خُضْرٍ وَاخْرَيْلِسْتٍ لَيَايُّهَا الْمَلَا اَفْتُوْ فِي فِي رُعُويُا كَ اِنْ كُنْ تُوْلِلاَّ فِي التَّعَلَيْدُونَ فَ

قَالُوُّااَضُغَاثُ اَحُلامِ ۚ وَمَا نَحُنُ بِتَا أُولِيلِ الْكَمْلامِرِ بعلمتُنَ

45. और उस ने कहा जो दोनों में से मुक्त हुआ था, और उसे एक अवधि के पश्चात् बात याद आयीः मैं तुम्हें इस का फल (अर्थ) बता दूँगा, तुम मुझे भेज<sup>[1]</sup> दो।

46. हे यूसुफ़! हे सत्यवादी! हमें सात मोटी गायों के बारे में बताओ, जिन को सात दुबली गायें खा रही हैं। और सात हरी बालियाँ हैं, और सात सूखी, ताकि लोगों के पास वापिस जाऊँ, और ताकि वह जान<sup>[2]</sup> लें।

47. यूसुफ़ ने कहाः तुम सात वर्ष निरन्तर खेती करते रहोगे। तो जो कुछ काटो उसे उस की बाली में छोड़ दो, परन्तु थोड़ा जिसे खाओगे। (उसे बालों से निकाल लो।)

48. फिर इस के पश्चात् सात कड़े (आकाल के) वर्ष होंगे। जो उसे खा जायेंगे जो तुम ने उन के लिये पहले से रखा है, परन्तु उस में से थोड़ा जिसे तुम सुरक्षित रखोगे।

49. फिर इस के पश्चात् एक ऐसा वर्ष आयेगा जिस में लोगों पर जल बरसाया जायेगा, तथा उसी में (रस) निचोड़ेंगे।

50. और राजा ने कहाः उसे मेरे पास लाओ। और जब यूसुफ़ के पास भेजा हुआ आया, तो आप ने उस से कहा कि अपने स्वामी के पास वापिस وَقَالَ الَّذِي ُ غَيَامِنْهُمَا وَادَّكُرَبَعِكُ اُمَّةٍ اَنَا اُنَتِنَّكُمْ يِتَاْوِيْلِهِ فَارْسِلُوْنِ◎

ؽؙۅؙڛؙڡؙؙٲؿؙۿٵڵڝؚۨڐؿؙؿؙٲۏ۫ڗٮ۬ٳؽٛٙۺڹۼؠڡۜٙۯؾ ڛؠٙٳڽؿٲڟؙۿؙؽۜ؊ؠؙۼ۠ۼٵڡ۠ۊڛڹۼڛؙڹ۫ڵڮ خُڞؙؠؚؖۊٲڂڗڽڸڛڐٟ۫۫ڰۼڰۣٞٲۮڿؚۼٳڶؽٵڵؾٵڛ ڵۼۘڴۿؙۮؽۼؙؙڮؙۯڹٛ

قَالَ َرُوعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا ۚ فَمَاحَصَلُهُمُۗ فَنَارُوهُ فِي سُنُبُلِهِ إِلَّا قِلِيُلًا مِّمَّاتًا كُلُونُ

ؙؿ۫ۊۜڮٳ۬ٙؾٛڡؚؽ۬ڔؘۼۛۑۮ۬ڸۘۛڮڛۘڣؙڠۺؚٮٲۮ۠ؾٳؙٛڰؙڶؽڡٵ ۊؘؾۜٙڡ۫ۛڞؙؙڟۿؿٳڒٷڽڸڒ؆ٵڠؙڝؚٛڹؙۅؘڽٛ

تُوكَانِّ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ عَامُ فِنْدِيغُاثُ النَّاسُ وَفِنْهُ يَعْصِرُونَ أَنَّ

وَقَالَ الْمَلِكُ النُّوْنِيْ بِإِ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوُلُ قَالَ ارْحِعُ اللَّٰ رَبِّكَ فَمَنْكُهُ مُا كَالُ النِّسُوةِ الْتِيْ قَطَّعُنَ لَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّيْءِكِيْدُهِ فَيَ عَلِيثُوْنَ

अर्थात क़ैद ख़ाने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास।

<sup>2</sup> अर्थात आप की प्रतिष्ठा और ज्ञान को।

जाओ<sup>[1]</sup>, और उस से पूछो कि उन स्त्रियों की क्या दशा है जिन्हों ने अपने हाथ काट लिये थे? वास्तव में मेरा पालनहार उन स्त्रियों के छल से भिल-भांति अवगत है।

- 51. (राजा) ने उन स्त्रियों से पूछाः तुम्हारा क्या अनुभव है, उस समय का जब तुम ने यूसुफ़ के मन को रिझाया? सब ने कहाः अल्लाह पवित्र है! उस पर हम ने कोई बुराई का प्रभाव नहीं जाना। तब अज़ीज़ की पत्नी बोल उठीः अब सत्य उजागर हो गया, वास्तव में मैं ने ही उस के मन को रिझाया था, और निःसंदेह वह सत्वादियों में है।<sup>[2]</sup>
- 52. यह (यूसुफ़) ने इस लिये किया, ताकि उसे (अज़ीज़ को) विश्वास हो जाये कि मैं ने गुप्त रूप से उस के साथ विश्वास घात नहीं किया। और वस्तुतः अल्लाह विश्वास घातियों से प्रेम नहीं करता।
- 53. और मैं अपने मन को निर्दोष नहीं कहता, मन तो बुराई पर उभारता है। परन्तु जिस पर मेरा पालनहार दया कर दे। मेरा पालनहार अति

قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذُ رَاوَدُثُّنَّ يُوْسُفَ عَنَ نَفْسِهُ قُلْنَ حَاشَ بِتْلُومَاعَلِمْنَاعَلَيْهُ وَمِنْ سُوَّةٍ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِائِنَ حَصْحَصَ الْحَثُّ ٱنَارَاوَدُ ثُّهُ عَنُ ثَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِئْنِ

> ۮ۬ڸڎؚڸؿڬڷۄؘٳٞؽٚڵۄؙٲڂؙڹؙڎؙۑٳڷ۬ۼؘؽؙٮؚؚٶٙٲؾؘۜٵٮڵؖؗؗؗؖؗؗۿ ڵڒؽۿۮؚٷػؽؙؽػٲڬٳٚؠ۬ؽؿ۞

ۅٙڡٵۧٳ۠ؠڔؚۜؿؙڡٞڡٝڽؽٵڹۜٵڵؿڡ۫ڛؘڵۅػٵۯۊ۠ ؽؚٳڵۺؙۅؙٚٵؚڵڒڡؘٲۯڿؚڡٙۯؠٞؿڗڮٙڎۑٞۼؘڡٛ۫ۏ۠ڒڰڿؽ۠ؖؖ

- 1 यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को बंदी बनाये जाने से अधिक उस का कारण जानने की चिन्ता थी। वह चाहते थे कि क़ैद से निकलने से पहले यह सिद्ध होना चाहिये कि मैं निर्दोष था।
- 2 यह कुर्आन पाक का बड़ा उपकार है कि उस ने रसूलों तथा निबयों पर लगाये गये बहुत से आरोपों का निवारण (खण्डन) कर दिया है। जिसे अहले किताब (यहूदी तथा ईसाई) ने यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के विषय में बहुत सी निर्मूल बातें घड़ ली थीं जिन को कुर्आन ने आकर साफ़ कर दिया।

क्षमाशील तथा दयावान् है।

54. राजा ने कहाः उसे मेरे पास लाओ, उसे मैं अपने लिये विशेष कर लूँ। और जब उस (यूसुफ़) से बात की, तो कहाः वस्तुतः तू आज हमारे पास आदरणीय भरोसा करने योग्य है।

55. उस (यूसुफ़) ने कहाः मुझे देश का कोषाधिकारी बना दीजिये। वास्तव में मैं रखवाला बड़ा ज्ञानी हूँ।

56. और इस प्रकार हम ने यूसुफ़ को उस धरती (देश) में अधिकार दिया, वह उस में जहाँ चाहे रहे। हम अपनी दया जिसे चाहें प्रदान करते हैं, और सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करते।

57. और निश्चय परलोक का प्रतिफल उन लोगों के लिये उत्तम है, जो ईमान लाये, और अल्लाह से डरते रहे।

58. और यूसुफ़ के भाई आये<sup>[1]</sup>, तथा उस के पास उपस्थित हुये, और उस ने उन्हें पहचान लिया, तथा वह उस से अपरिचित रह गये।

59. और जब उन का सामान तय्यार कर दिया तो कहाः अपने सौतीले भाई<sup>[2]</sup> को लाना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा माप देता हूँ, तथा उत्तम अतिथि सत्कार करने वाला हूँ?

ۅؘقَالَ الْمِلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهَ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِئَ فَلَتَا كَلَّمَةُ قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمَ لَكَ يُنَا مَكِيْنُ آمِيْنُ ۖ

قَالَ اجْعَلْبِنُ عَلَىٰ خَزَآيِنِ الْاَرْضِ ۚ إِنِّىٰ حَفِيْظُ عِلِيُوْ

ۅؘػٮ۬ٳڮؘڡۜٮۘڴؾٙٳؽۅؙڛؙڡ۬؋ۣٵڷڒۻٝؽڹۜؠۜۊۜٲۄڹؠؗٵ ڂؽؙٷؠۺؘٵ۫ڎ۫ڞؚؽڔؙؠؚڒڞؠٙؾٵڡؽؙۺٚٵٛ؞ٛۅڵڒڞؚ۬ؽۼ ٲڿٳؙڶؠؙٝۻڛۣؽؙ۞

ۅٙڵٳؘۼۯؙٳڵڂؚڗۼڂ<u>ؠؙۯ</u>۠ڷڵۮؚؽڹٵڡڹٛۏٛٳۅؘػٲڹٛۏٳؽؾۧڨۏٛؽۿٙ

وَجَاءً إِخْوَةٌ يُوْسُفَ فَكَخَلُوْ اعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞

وَلَنَّاجَةًزَهُمُ بِجَهَا(هِءَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِأَخِرَكُمُوشِ أَبِيُكُوْ اَلاتَرَوْنَ إَنِّنَّ اُوْفِى الكَيْلَ وَانَاخَيْرُ الْمُنْزِلِينَ®

<sup>1</sup> अर्थात अकाल के युग में अन्न लेने के लिये फ़िलस्तीन से मिस्र आये थे।

<sup>2</sup> जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सगा भाई बिन्यामीन था।

- 60. फिर यदि तुम उसे मेरे पास नहीं लाये तो मेरे यहाँ तुम्हारे लिये कोई माप नहीं, और न तुम मेरे समीप होगे।
- 61. वह बोलेः हम उस के पिता को इस की प्रेरणा देंगे. और हम अवश्य ऐसा करने वाले हैं।
- 62. और युसुफ़ ने अपने सेवकों को आदेश दियाः उन का मुलधन[1] उन की बोरियों में रख दो. संभवतः वह उसे पहचान लें जब अपने परिजनों में जायें और संभवतः वापिस आयें।
- 63. फिर जब अपने पिता के पास लौट कर गये तो कहाः हमारे पिता! हम से भविष्य में (अन्न) रोक दिया गया है। अतः हमारे साथ हमारे भाई को भेजें कि हम सब अन्न (गल्ला) लायें. और हम उस के रक्षक हैं।
- 64. उस (पिता) ने कहाः क्या मैं उस के लिये तुम पर ऐसे ही विश्वास कर लूँ जैसे इस के पहले उस के भाई (यूसुफ़) के बारे में विश्वास कर चुका हूँ? तो अल्लाह ही उत्तम रक्षक और वही सर्वाधिक दयावान् है।
- 65. और जब उन्हों ने अपना सामान खोला. तो पाया कि उन का मूलधन उन्हें फेर दिया गया है, उन्हों ने कहाः हे हमारे पिता! हमें और क्या चाहिये? यह हमारा धन हमें फेर दिया गया है? हम अपने घराने के

فَإِنَ لَامُتَأْتُونِ فِي فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلاَتَقْىٰ بُون<sup>©</sup>

وَالْوُاسَنُرَاوِدُعَنْهُ أَنَاهُ وَإِثَّالُفَعِلُونَ اللَّهِ

وَقَالَ لِفِتْلِينِهِ اجْعَلُوْ ابِضَاعَتَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ لَعَلَّهُ مُنِيغُرِفُونُهُ آلِذَا انْقَلَبُولَا لِي اَهْلِهِمُ لَعَلَّهُمْ

فَكَمَّارَجَعُوْ [الْيَ إِيثِهِمْ قَالُوْ ايَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا الكَدُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَأَ الْخَانَا نَكْتُلُ وَإِثَالَهُ لَحْفِظُونَ 🐨

قَالَ هَلُ الْمَنْكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا آمِنْتُكُمْ عَلَّى آخِنُهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حِفِظًا ۚ وَهُوَ ٱرْحَهُ الرِّحِمِينَ۞

وَلَمَّا فَتَحُوامَتَاعَهُمْ وَجَدُوابِضَاعَتَهُمُ وُدَّتُ ِ النِّهِمُ وَ النَّاكَ اللَّهِ اللَّه رُدِّتُ الْمُنَا وَنَمِارُا هَلَنَا وَنَعُفُظُ اخْأَنَا وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرِ ذَٰ لِكَ كَيْلٌ يَسْتُرُ ۞

<sup>1</sup> अर्थात जिस धन से अन्न खरीदा है।

लिये गृल्ले (अन्न) लायेंगे, और एक ऊँट का बोझ अधिक लायेंगे<sup>[1]</sup>, यह माप (अन्न) बहुत थोड़ा है।

- 66. उस (पिता) ने कहाः मैं कदापि उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा, यहाँ तक कि अल्लाह के नाम पर मुझे दृढ़ वचन दो कि उसे मेरे पास अवश्य लाओगे, परन्तु यह कि तुम को घेर लिया<sup>[2]</sup> जाये। और जब उन्हों ने अपना दृढ़ वचन दिया तो कहा, अल्लाह ही तुम्हारी बात (वचन) का निरीक्षक है।
- 67. और (जब वह जाने लगे) तो उस (पिता) ने कहाः हे मेरे पुत्रों! तुम एक द्वार से (मिस्र में) प्रवेश न करना, बिल्क विभिन्न द्वारों से प्रवेश करना। और मैं तुम्हें किसी चीज़ से नहीं बचा सकता जो अल्लाह की ओर से हो। और आदेश तो अल्लाह का चलता है, मैं ने उसी पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिये।
- 68. और जब उन्होंने (मिस्र में) प्रवेश किया जैसे उन के पिता ने आदेश दिया था तो ऐसा नहीं हुआ कि वह उन्हें अल्लाह से कुछ बचा सके। परन्तु यह याकूब के दिल में एक विचार उत्पन्न हुआ, जिसे उस ने पूरा कर लिया।<sup>[3]</sup> और वास्तव में वह उस का

قَالَ لَنَ ارُسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى ثُوُ تُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لِنَا أَنْنِّنَى بِهَ إِلَّا اَنْ يُعَاطِ بِكُوُ فَلَمَّا اتَّوَهُ مُوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَفُوْلُ وَكِيْلُ

وَقَالَ لِبَنِيَّ لَاتَنُخُلُوا مِنَ بَابٍ وَّاحِدٍ قَادُخُلُوْا مِنَ ابْوَابٍ ثُمَّ فَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِىٰ عَنْكُوْشِنَ اللهومِنُ شَيْعٌ ﴿إِنِ الْمُكُنُو لِلَّا لِلهِ عَكِيهِ تَوَكَّلُثُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكَّلِ الْهُتَوكِلُوْنَ

وَلَهَّا دَخُلُوا مِنْ حَيُثُ اَمَرَهُمُ اَبُوْهُمُ مِّمَا كَانَ يُفْفِيُ عَنْهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْ أَالَّا كِاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَطْمَا وُالنَّهُ لَنُ وُعِلْمِ لِمَا عَلَمُنْهُ وَلَكِنَّ اَكْ تُرَّ التَّالِسِ لاَيَعْلَمُونَ

<sup>1</sup> अर्थात अपने भाई बिन्यामीन का जो उन की दूसरी माँ से था।

<sup>2</sup> अर्थात विवश कर दिये जाओ।

<sup>3</sup> अर्थात एक अपना उपाय था।

ज्ञानी था जो ज्ञान हम ने उसे दिया था। परन्तु अधिकांश लोग इस (की वास्तविक्ता) का ज्ञान नहीं रखते।

- 69. और जब वे यूसुफ़ के पास पहुँचे तो उस ने अपने भाई को अपनी शरण में ले लिया। (और उस से) कहाः मैं तेरा भाई (यूसुफ़) हूँ। अतः उस से उदासीन न हो जो (दुर्व्यवहार) वह करते आ रहे हैं।
- 70. फिर जब उस (यूसुफ़) ने उन का सामान तय्यार करा दिया तो प्याला अपने भाई के सामान में रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकाराः हे कृाफ़िले वालो! तुम लोग तो चोर हो।
- 71. उन्होंने फिर कर कहाः तुम क्या खो रहे हो?
- 72. उन (कर्मचारियों) ने कहाः हमें राजा का प्याला नहीं मिल रहा है। और जो उसे ला दे उस के लिये एक ऊँट का बोझ है और मैं उस का प्रतिभू<sup>[1]</sup> हूँ।
- 73. उन्हों ने कहाः तुम जानते हो कि हम इस देश में उपद्रव करने नहीं आये हैं, और न हम चोर ही हैं।
- 74. उन लोगों ने कहा। तो यदि तुम झूठे निकले तो उस का दण्ड क्या होगा?<sup>[2]</sup>
- 75. उन्हों ने कहाः उस का दण्ड वही होगा जिस के सामान में पाया जाये,

وَلَيَّا اَخُوْاعَل يُوسُفَ اوْنَى إِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِنْ ٓاَنَا اَخُوكَ فَلاَ بَتَنَيِسْ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْن ۗ

فَكَتَّاجَهُّزَهُمُ مِن حِمَازِهِمُ حَعَلَ السِّقَايَةَ فِيُ رَحُلِ اَخِيهُ وَثُوَّا أَذَّنَ مُؤَدِّنُ ٱيَّنُهَا الْعِيْرُ اِتَّكُوۡلُلَا لِقُوْنَ ۞

قَالُوُّا وَٱقْبَالُوْا عَلَيْهِمُ مِّاذَاتَفُقِدُونَ<sup>®</sup>

قَالُوْا نَفُقِدُ صُواعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَأْءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَانَابِهِ زَعِيْمُ ﴿

قَالْوُاتَاللهولَقَدُعُلِمُتُومًا جِئْنَالِنُفُسِدَ فِي الْرُوضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِيْنَ ۖ

قَالُوُافَهَاجَزَآؤُهُ إِنْ كُنْتُوكِنِبِينَ<sup>®</sup>

قَالُوُا جَزَاوُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَا وُهُ

- 1 अर्थात एक ऊँट के बोझ बराबर पुरस्कार देने का भार मुझ पर है।
- 2 अर्थात चोर का।

वही उस का दण्ड होगा। इसी प्रकार हम अत्याचारियों को दण्ड देते हैं।[1]

- 76. फिर उस ने खोज का आरंभ उस (यूसुफ़) के भाई की बोरी से पहले उन की बोरियों से किया। फिर उस को उस (बिन्यामीन) की बोरी से निकाल लिया। इस प्रकार हम ने यूसुफ़ के लिये उपाय[2] किया। वह राजा के नियमानुसार अपने भाई को नहीं रख सकता था, परन्तु यह कि अल्लाह चाहता। हम जिस का चाहें मान सम्मान ऊँचा कर देते हैं। और वह प्रत्येक ज्ञानी से ऊपर एक बड़ा ज्ञानी[3] है।
- 77. उन भाईयों ने कहाः यदि उस ने चोरी की है तो उस का एक भाई भी इस से पहले चोरी कर चुका है। तो यूसुफ़ ने यह बात अपने दिल में छुपा ली। और उसे उन के लिये प्रकट नहीं किया। (यूसुफ़ ने) कहाः सब से बुरा स्थान तुम्हारा है। और अल्लाह उसे अधिक जानता है जो तुम कह रहे हो।

78. उन्हों ने कहाः हे अज़ीज़![4] उस

كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ @

فَبَكَ أَبِأَوْعِيَتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ آخِيُهِ ثُمَّةً اسْتَخْرَجَهَامِنُ وِعَآءِ آخِيُهُ كَنَالِكَ كِكُ نَا لِيُوسُفَّ مِنَا كَانَ لِيَا خُنَ آخَاهُ فِى ثِينِ الْمَلِكِ الْآانَ يَشَا اللَّهُ نَرُفَعُ دَرَخِتٍ مَنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْهُ۞

قَالْوَّااِنُ يَّسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ اَخْ لَهُ مِنْ قَبُلٌ فَاسَرَّهَ اَبُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ يُبُدِهَ الْهُوْ قَالَ اَنْتُوسُوَّكُمَ كَا ذَاللهُ اَعْلَوْ بِمَا تَصِفُونَ ۞

قَالْوْا لَيَالَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ ٱبَّاشَيْحًا كَمِيْرًا

- अर्थात याकूब अलैहिस्सलाम के धर्म विधान में चोर को दास बना लेने का नियम था। (तफ्सीरे कुर्तुबी)
- 2 अपने भाई बिन्यामीन को रोक लेने की विधि बना दी।
- 3 अथीत अल्लाह से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इसिलये किसी को अपने ज्ञान पर गर्व नहीं होना चाहिये।
- 4 यहाँ पर «अज़ीज़» का प्रयोग यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के लिये किया गया है। क्योंकि उन्हीं के पास सरकार के अधिक्तर अधिकार थे।

का पिता बहुत बूढ़ा है। अतः हम में से किसी एक को उस के स्थान पर ले लो। वास्तव में हम आप को परोपकारी देख रहे हैं।

- 79. उस (यूसुफ़) ने कहाः अल्लाह की शरण कि हम (किसी अन्य को) पकड़ लें, परन्तु उसी को (पकड़ेंगे) जिस के पास अपना सामान पाया है। (यदि ऐसा न करें) तो हम वास्तव में अत्याचारी होंगे।
- 80. फिर जब उस से निराश हो गये तो एकान्त में हो कर परामर्श करने लगे। उन के बड़े ने कहाः क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता ने तुम से अल्लाह को साक्षी बना कर दृढ़ वचन लिया था? और इस से पहले जो अपराध तुम ने यूसुफ़ के बारे में किया है? तो मैं इस धरती (मिस्र) से नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मेरे पिता अनुमित न दे दें। अथवा अल्लाह मेरे लिये निर्णय न कर दे। और वही सब से अच्छा निर्णय करने वाला है।
- 81. तुम अपने पिता की ओर लौट जाओ, और कहो कि हे हमारे पिता! आप के पुत्र ने चोरी की, और हम ने वही साक्ष्य दिया जिसे हम ने<sup>[1]</sup> जाना, और हम ग़ैब के रखवाले नहीं<sup>[2]</sup> थे।
- 82. आप उस बस्ती वालों से पूछ लें,

فَخُذْاَحَدَنَا مَكَانَةُ أَتَّا تَوْلِكَ مِنَ اللهُ عَلَيْنَا تَوْلِكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنِ

قَالَ مَعَاذَاللهِ إِنْ ثَاثَثُنَ الْأَمَنُ وَجَدُنَا مَتَاعَنَاعِنُكُهُ إِثَّالَةُ الطَّلِمُونَ۞

فَكَتَّااسْتَيْسُوُ امِنْهُ خَلَصُوانَجِيًّا قَالَ كِبَيْرُهُوُ اَلَوْتَعُلَمُوَّا اَنَّ اَبَاكُوْ قَنُ اَخَنَ عَلَيْكُوْ مَّوْتِقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُوْ فِى يُوْسُفَ فَكَنَ ابْرُحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَّ اِنْ اَوْعَكُمُ اللهُ لِلَّ وَهُوَخَيْرُ الْحُكِمِيْنَ ۞

ٳۯڿٟۼٛٷٙٳٳڸٙٳؘۑؽػ۠ۄ۫ۏؘڠۛٷڵۉٳؽؘٳڹۜٵڹۜٲٳۜؾٳڮڬ ڛڗؿٞۅؘڡؘڶۺؘۿۮڽؘٳۧڷٳڽؚؠٵؘۼڸڡؙؾٚٵۅٙڡٵڪ۠ؾٵ ڸڵۼؙؽۑڂڣڟؚؿڹۛۛ۞

وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِيَّ

- 1 अर्थात राजा का प्याला उस के सामान से निकलते देखा।
- 2 अर्थात आप को उस के वापिस लाने का वचन देते समय यह नहीं जानते थे कि वह चोरी करेगा। (तफ्सीरे कुर्तुबी)

الجزء ١٣

जिस में हम थे, और उस काफ़िले से जिस में हम आये हैं, और वास्तव में हम सच्चे हैं।

- 83. उस (पिता) ने कहाः ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक बात बना ली है। तो इस लिये अब सहन करना ही उत्तम है, संभव है कि अल्लाह उन सब को मेरे पास वापिस ला दे, वास्तव में वही जानने वाला तत्वदर्शी है।
- 84. और उन से मुँह फेर लिया, और कहाः हाय यूसुफ! और उस की दोनों आखें शोक के कारण (रोते-रोते) सफ़ेद हो गयीं, और उस का दिल शोक से भर गया।
- 85. उन (पुत्रों) ने कहाः अल्लाह की शपथ! आप बराबर यूसुफ़ को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि (शोक से) घुल जायें, या अपना विनाश कर लें।
- 86. उस ने कहाः मैं अपनी आपदा तथा शोक की शिकायत अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। और अल्लाह की ओर से वह बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।
- 87. हे मेरे पुत्रो! जाओ, और यूसुफ़ और उस के भाई का पता लगाओ। और अल्लाह की दया से निराश न हो। वास्तव में अल्लाह की दया से वही निराश होते हैं जो काफिर हैं।
- 88. फिर जब उस (यूसुफ़) के पास (मिस्र में) गये तो कहाः हे अज़ीज़! हम

ٱقْبَلْنَا فِيْهَا وَإِنَّالَصْدِ قُوْنَ⊕

قَالَ بَلُ سَوِّلَتُ لَكُهُ اَنفُسُكُهُ اَمُواْ فَصَبْرُ جَوِيُكُ عَمَى اللهُ اَنُ يَّالْتِينِيُ بِهِمُ جَبِيعًا ﴿ إِنَّهُ هُوالْعُلِيْمُ الْعَكِيْمُ ۞

وَتَوَلَى عَنْهُو وَقَالَ يَاسَنَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيْنُهُ مِنَ الْخُزُنِ فَهُو كَظِيْدُ۞

قَالُواتَاللهِ تَفْتَؤُاتَكُوْنُوسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَلِكِيْنَ۞

قَالَ إِنَّهَآ الشَّكُوُّ ابَتِیِّ وَحُوْرِنِیَّ اِلَى اللهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَتَعْلَمُوُنَ⊙

يْبَنِيَّ اذْهَبُوْ افَتَحَسَّسُوُ امِنْ ثُوْسُفَ وَآخِبُهِ وَلَاتَايْشُوُ امِنْ تَرْوَح اللهِ ْالتَّهُ لَا يَايْشُ مِنْ تَرْوُح اللهِ اللهِ اللهِ الْقَوْمُ الكَفِنُ وَنَ⊛

فَلَبَّا دَخَانُوا عَلَيْهِ قَالُوا لِأَيُّهَا الْعَزِيْزُمُسَّنَا

पर और हमारे घराने पर आपदा (अकाल) आ पड़ी है। और हम थोड़ा धन (मूल्य) लाये हैं, अतः हमें (अन्न का) पूरा माप दें, और हम पर दान करें। वास्तव में अल्लाह दानशीलों को प्रतिफल प्रदान करता है।

- 89. उस (यूसुफ़) ने कहाः क्या तुम जानते हो कि तुम ने यूसुफ़ तथा उस के भाई के साथ क्या कुछ किया है, जब तुम अज्ञान थे?
- 90. उन्हों ने कहाः क्या आप यूसुफ़ हैं? यूसुफ़ ने कहाः मैं यूसुफ हूँ। और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर उपकार किया है। वास्तव में जो (अल्लाह से) डरता तथा सहन करता है तो अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करता।
- 91. उन्होंने कहाः अल्लाह की शपथ! उस ने आप को हम पर श्रेष्ठता प्रदान की है। वास्तव में हम दोषी थे।
- 92. यूसुफ़ ने कहाः आज तुम पर कोई दोष नहीं, अल्लाह तुम्हें क्षमा कर दे! वही सर्वाधिक दयावान् है।
- 93. मेरा यह कुर्ता ले जाओ, और मेरे पिता के मुख पर डाल दो, वह देखने लगेंगे। और अपने पूरे घराने को (मिस्र) ले आओ।
- 94. और जब का़िफ़ले ने प्रस्थान किया, तो उन के पिता ने कहाः मुझे यूसुफ़ की सुगन्ध आ रही है, यदि तुम मुझे

وَاهْلَنَاالفَّنُّ وَحِثْنَابِضَاعَةٍ مُّنُجْةٍ فَأَوْفِ لَنَاالْكَيُّلَوَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا اللَّهَ يَجُزِي الْبُتَصَدِّقِيْنَ⊙

قَالَ هَلْ عَلِمْتُهُ مَّا فَعَلْتُهُ بِيُوسُفَ وَآخِيُهِ إِذَانَتُهُ جِهِلُونَ۞

قَالُوَّاءَ اِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَايُوْسُفُ وَهٰ لَاَ اَحِنُ قَدُ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ مَنُ يَتَثَقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيْعُ آجُرَ الْمُثْسِنِيْنَ ۞

قَالُوا تَاللهِ لَقَ مُا احْرَكِ اللهُ عَلَيْ نَا وَإِنْ كُنَّا لَعْطِ يْنَ®

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُرِّ يَغُفِمُ اللَّهُ لَكُمُّ لَـُ وَمُرَّ يَغُفِمُ اللَّهُ لَكُمُّ لَ

ٳۮٚۿؠؙۉٳؠؚڡۜٙۄ؞ؽڝؽؗۿڬٲڡؘؙٲڵڨؙۅٛؗٷؙٷڸۅؘڿڋ ٳؽؙؽٲٛؾڹڝؚؽڗٵٷٲٮٛٚٷ۫ڕؽ۫ڽۣٲۿؙڸۣڪٛۄٞ ٲڂٛؠؘۼؽؙؿؘ۞۫

وَلَتَّا فَصَلَتِ الْمِيْرُقَالَ اَبُوهُمُ لِنَّ الْحِيْلُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلَا آنَ تُفَيِّدُوْنِ ﴿

बहका हुआ बूढ़ा न समझो।

- 95. उन लोगों<sup>[1]</sup> ने कहाः अल्लाह की शपथ! आप तो अपनी पुरानी सनक में पड़े हुये हैं।
- 96. फिर जब शुभ-सूचक आ गया, तो उस ने वह (कुर्ता) उन के मुख पर डाल दिया। और वह तुरंत देखने लगे। याकूब ने कहाः क्यों मैं ने तुम से नहीं कहा था कि वास्तव में अल्लाह की ओर से जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते।
- 97. सब (भाईयों) ने कहाः हे हमारे पिता! हमारे लिये हमारे पापों की क्षमा मांगिये, वास्तव में हम ही दोषी थे।
- 98. याकूब ने कहाः मैं तुम्हारे लिये अपने पालनहार से क्षमा की प्रार्थना करूँगा, वास्तव में वह अति क्षमी दयावान् है।
- 99. फिर जब वह यूसुफ़ के पास पहुँचे तो उस ने अपने माता-पिता को अपनी शरण में ले लिया। और कहाः नगर (मिस्र) में प्रवेश कर जाओ, यदि अल्लाह ने चाहा तो शान्ति से रहोंगे।
- 100. तथा अपने माता-पिता को उठा कर सिंहासन पर बिठा लिया। और सब उस के समक्ष सज्दे में गिर गये।<sup>[2]</sup> और यूसुफ़ ने कहाः

قَالُوْا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَالِكَ الْقَدِيْمِ ﴿

فَكَتَّاَانُ جَاءَالْبُشِيْرُالْشُهُ عَلَى وَجُهِهُ فَالْتَكَّ بَصِيُرًاءَقَالَ الْمَرَافُلُ لَكُمُّءً إِنِّيَ آعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَتَعْلَمُوْنَ ﴿

قَالُوْا يَا بَانَا اسْتَغُفِرُ لَنَا ذُنُوْ بِنَا إِنَّا كُنَّا فَكُا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالَ سَوْفَ اَسْنَعُفِرُ لَكُوْرَ تِنَ ۚ إِنَّهُ هُوَالْغُفُوْرُ الرَّحِيثُوْ®

فَكَمَّادَخُلُوْاعَلْ يُوسُفَ الْآى إلَيْهُ اَبَوَيُهِ وَقَالَ ادْخُلُوْ امِصْرَانَ شَأَءَ اللهُ المِنِينَ ۞

وَرَفَعَ اَبَوَيُهُوعَلَى الْعُرْشِ وَخُرُّوالَهُ سُجَّكُا \* وَقَالَ يَابَتِ هٰنَا اَتَاوِيلُ نُوْيَا يَونُ قَبُلُ قَدُ جَعَلَمَارِبِّنَ حَقَّا وَقَدُ احْسَنَ فِي إِذْ اَخْرَجِنِي

- 1 याकूब अलैहिस्सलाम के परिजनों ने जो फ़िलस्तीन में उन के पास थे।
- 2 जब यूसुफ़ की यह प्रतिष्ठा देखी तो सब भाई तथा माता-िपता उन के सम्मान के लिये सज्दे में गिर गये। जो अब इस्लाम में निरस्त कर दिया गया है। यही

الجزء ١٣

हे मेरे पिता! यही मेरे स्वप्न का अर्थ है जो मैं ने पहले देखा था। मेरे पालनहार ने उसे सच्च कर दिया है, तथा मेरे साथ उपकार किया, जब उस ने मुझे कारावास से निकाला, और आप लोगों को गाँवों से मेरे पास (नगर में) ले आया, इस के पश्चात् कि शैतान ने मेरे तथा मेरे भाईयों के बीच विरोध डाल दिया। वास्तव में मेरा पालनहार जिस के लिये चाहे उस के लिये उत्तम उपाय करने वाला है। निश्चय वही अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।

- 101. हे मेरे पालनहार! तू ने मुझे राज्य प्रदान किया, तथा मुझे स्वप्नों का अर्थ सिखाया। हे आकाशों तथा धरती के उत्पत्तिकार! तू लोक तथा परलोक में मेरा रक्षक है। तू मेरा अन्त इस्लाम पर कर, और मुझे सदाचारियों में मिला दे।
- 102. (हे नबी!) यह (कथा) परोक्ष के समाचारों में से है, जिस की बह्यी हम आप की ओर कर रहे हैं। और आप उन (भाईयों) के पास नहीं थे, जब वह आपस की सहमित से षड्यंत्र रचते रहे।
- 103. और अधिकांश लोग आप कितनी ही लालसा करें, ईमान लाने वाले नहीं हैं।

مِنَ السِّجُنِ وَجَاءَكُوْمِقَ البُّكُومِنَ بَعُدِ ٱنُ تَّزَعُ الشَّيُطُنُ بَيْنِيُ وَبَيْنَ إِخُورِنَّ إِنَّ رَبِّ لَطِيْفُ لِهَايَسُا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَكِيمُ

رَبِّ قَدُالْتَيْتَنِّىُ مِنَ الْمُالُكِ وَعَكَّمْتَنِیُ مِنُ تَاوُیلِ الْرَحَادِیْثِ فَاطِرَاللَّمُوٰتِ وَالْرُضِّ اَنْتَ وَلِی فِی اللَّنْیَا وَالْرِخِرَةْ تَوَقِّنِیُ مُسُلِمًا وَالْحِقْنِیُ بِالصِّلِحِیْنَ ۞

ذلكِ مِنُ انْبَاء الْعَيْبِ نُوْمِيْهِ اللَّهُ وَمَاكُنُتُ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُوْ اَلْمَرْهُمْ وَهُمُ يَمِكُنُرُونَ ۞

وَمَآ ٱکْتُوالتّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

उस स्वप्न का फल था जिस में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ग्यारह सितारों, सूर्य तथा चाँद को अपने लिये सज्दा करते देखा था।

104. और आप इस (धर्मप्रचार) पर उन से कोई पारिश्रमिक (बदला) नहीं माँगते। यह (कुर्आन) तो विश्ववासियों के लिये (केवल) एक शिक्षा है।

105. तथा आकाशों और धरती में बहुत सी निशानियाँ (लक्षण<sup>[1]</sup>) हैं जिन पर से लोग गुज़रते रहते हैं, और उन पर ध्यान नहीं देते। <sup>[2]</sup>

106. और उन में से अधिक्तर अल्लाह को मानते हैं परन्तु (साथ ही) मुश्रिक (मिश्रणवादी)<sup>[3]</sup> भी हैं।

107. तो क्या वह निर्भय हो गये हैं कि उन पर अल्लाह की यातना छा जाये, अथवा उन पर प्रलय अकस्मात आ जाये, और वह अचेत रह जायें?

108. (हे नबी!) आप कह दें यही मेरी डगर है, मैं अल्लाह की ओर बुला रहा हूँ। मैं पूरे विश्वास और सत्य पर हूँ, और जिस ने मेरा अनुसरण किया। तथा अल्लाह पवित्र है, और मैं मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) में से नहीं हूँ।

ۅٙڡؘٲۺۜٮؙٛٵؙۿؙؠؗٞڡؘڰؽۼۅڡؚڽؙٳٛڿڔٟٵؗؽۿؙۅٳڷڒۮؚػؙۯۨ ڷؚڵۛۼڵؠؽؘؽؘۿ

وَكَاكِينُ مِّنْ الْكَةِ فِى السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَئْزُونَ عَلَيْهُا وَهُمُوعَنْهَا الْمُغْرِضُونَ⊚

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُو بِاللهِ إِلَّا وَهُوَمُّ شَرِكُونَ

ٲڡؘؘٲڝٛڎؙۅٞٲٲؽ۫ؾڶؿؘۿٶٛۼڶۺؚؽ؋۠ڝؘٚٞۼۮٙٳٮؚٳٮڵۅٲۅ ؾؙٲؿٞؠۿٷٳڵۺٵڠةؙڹۼؘؿڐۘڰۿؙ؞ٛڸٳؽۺ۫ڠٷٛۏؽ۞

قُلُ هٰذِهٖ سِيْلِ َادْعُوۡ الِلَّ اللّٰهِ ۚ عَلَى بَصِيْرَةٍ ٱنَاوَمِنِ اتَّبَعَنِيُ وَسُبُعٰىَ اللّٰهِ وَمَاۤانَامِنَ الْمُشُرِكِيْنَ

- अर्थात सहस्त्रों वर्ष की यह कथा इस विवरण के साथ वह्यी द्वारा ही संभव है, जो आप के अल्लाह के नबी होने तथा कुर्आन के अल्लाह की वाणी होने का स्पष्ट प्रमाण है।
- 2 अर्थात विश्व की प्रत्येक चीज़ अल्लाह के अस्तित्व और उस की शक्ति और सद्गुणों की परिचायक है, मात्र सोच विचार की आवश्यक्ता है।
- 3 अर्थात अल्लाह के अस्तित्व और गुणों का विश्वास रखते हैं, फिर भी पूजा-अर्चना अन्य की करते हैं।

الجزء ١٣

- 109. और हम ने आप से पहले मानव<sup>[1]</sup>
  पुरुषों ही को नबी बनाकर भेजा
  जिन की ओर प्रकाशना भेजते रहे,
  नगर वासियों में से, क्या वे धरती
  में चले फिरे नहीं, ताकि देखते कि
  उन का परिणाम क्या हुआ जो इन
  से पहले थे? और निश्चय आख़िरत
  (परलोक) का घर (स्वर्ग) उन के
  लिये उत्तम है, जो अल्लाह से डरे,
  तो क्या तुम समझते नहीं हो।
- 110. (इस से पहले भी रसूलों के साथ यही हुआ)। यहाँ तक कि जब रसूल निराश हो गये, और लोगों को विश्वास हो गया कि उन से झूठ बोला गया है, तो उन के लिये हमारी सहायता आ गई, फिर हम जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं, और हमारी यातना अपराधियों से फेरी नहीं जाती।
- 111. इन कथाओं में बुद्धिमानों के लिये बड़ी शिक्षा है, यह (कुर्आन) ऐसी बातों का संग्रह नहीं है, जिसे स्वयं

وَمَاۤارُسَلْنَامِنُ تَبُلِكَ اِلَّلِيَالُاثُوْمَى َالِيَهُوْمِّنُ كَفُلِ الْفُرُّى اْفَلَدْ يَسِيْرُو انِ الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْقَ الْلَرْيُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْلِوْرَةِ خَيْرًاللَّذِيْنَ اتَّقَوَّ الْفَلَاعَمِنُونَ اللَّهِمَا وَنَ

حَتَّىَ إِذَا اسْتَيْسَ الرُّسُُلُ وَطَنُوْٓا اَنَّهُمُ قَتَكُمُٰذِيُوا جَاءَهُمُ نَصُرُنَا فَنَجِّى مَنْ تَشَاءُ وَلاَيُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيُنِ

ڵؘڡؘۜۮؗػٲڹ؋ٛڡٛٙڝٙڝؚؠؙۼؠڗؙڐ۠ڵۣۯڔڶٳٲڵؠؙٵؚٮؚ ڝٵػٲڹؘڂڔؽؙؾ۠ٲؿؙڡؙؾڒؽۅڵڮڽؙؾؘڞؙڔؽؙؾ

1 कुआंन की अनेक आयतों में आप को यह बात मिलेगी कि रसूलों का अस्वीकार उन की जातियों ने दो ही कारण से किया।:

एक तो यह कि उन के एकेश्वरवाद की शिक्षा उन के बाप-दादा की परम्परा के विरुद्ध थी, इसिलये सत्य को जानते हुये भी उन्होंने उस का विरोध किया। दूसरा यह कि उन के दिल में यह बात नहीं उतरी कि कोई मानव पुरुष अल्लाह का रसूल कैसे हो सकता है? रसूल तो किसी फ़रिश्ते को होना चाहिये। फिर यदि रसूलों को किसी जाति ने स्वीकार भी किया तो कुछ युगों के पश्चात् उसे ईश्वर अथवा ईश्वर का पुत्र बनाकर एकेश्वरवाद को आघात पहुँचाया और शिर्क (मिश्रणवाद) का द्वार खोल दिया। इसीलिये कुर्आन ने इन दोनों कुविचारों का बार बार खण्डन किया है।

बना लिया जाता हो, परन्तु इस से पहले की पुस्तकों की सिद्धि और प्रत्येक वस्तु का विवरण (ब्योरा) है। तथा मार्ग दर्शन और दया है उन लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) रखते हों।

ٳڷڹؽؠؘؽؘؽۘؽۘؽڮٷۊؘڡٛٚڝؗؽڶۘػؙؚ۠ڵۣۺؗؽؖ ۊؖۿ۠ڴؽۊۜۯڂٛؠڐٙڵۣڡۜٙۅؙؗڡۭڒؙڲؙؙٷؙٟڡؚڹٛۅٛؽؘۛ



#### सूरह रअद - 13



#### सूरह रअद के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 43 आयतें हैं।

- «रअद» का अर्थः बादल की गरज है। इस सूरह की आयत नं॰ (13) में बताया गया है कि वह अल्लाह की प्रशंसा के साथ उस की पिवत्रता का गान करती है। इसी से इस का नाम रअद रखा गया है।
- इस सूरह में यह बताया गया है कि इस पुस्तक (कुर्आन पाक) का अल्लाह की ओर से उतरना सच्च है तथा उन लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन से परलोक का विश्वास होता है तथा विरोधियों को चेतावनी दी गई है।
- तौहीद (ऐकेश्वरवाद) के विषय तथा सत्य और असत्य के अलग अलग परिणाम को बताया गया है। और सत्य के अनुयायियों के गुण और परलोक में उन का परिणाम तथा विरोधियों के दुष्परिणाम को प्रस्तुत किया गया है।
- विरोधियों को चेतावनी दी गई, तथा ईमान वालों को शुभ सूचना सुनाई गई है।
- और अन्त में रिसालत (दूतत्व) के विरोधियों को सावधान करने साथ आज्ञाकारियों के अच्छे अन्त को प्रस्तुत किया गया है ताकि विरोधियों को अल्लाह से भय की प्रेरणा मिले।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

بِنُ \_\_\_\_\_ هِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيهِ

 अलिफ, लाम, मीम, रा। यह इस पुस्तक (कुर्आन) की आयतें हैं। और (हे नबी!) जो आप पर आप के पालनहार की ओर से उतारा गया है सर्वथा सत्य है। परन्तु अधिक्तर लोग ٳڵؠۜؖڗ۠ؾڵٙػٳڸؿٳڵؽڹڋۅؘڷڵڹؽٙٲؿ۫ڗڶٳڵؽڰڡٟڽؙ ڗڽۜڮٳؙڬؿ۠ۏڵڮڹۜٲڎڗڶؾٵڛۯؽڣؙۄ۫ؽؙۏڽ ईमान (विश्वास) नहीं रखते।

- 2. अल्लाह वही है जिस ने आकाशों को ऐसे सहारों के बिना ऊँचा किया है जिन्हें तुम देख सको। फिर अर्श (सिंहासन) पर स्थिर हो गया, तथा सूर्य और चाँद को नियम बद्ध किया। सब एक निर्धारित अवधि के लिये चल रहे हैं। वही इस विश्व की व्यवस्था कर रहा है, वह निशानियों का विवरण (ब्योरा) दे रहा है ताकि तुम अपने पालनहार से मिलने का विश्वास करो।
- उ. तथा वही है जिस ने धरती को फैलाया। और उस में पर्वत तथा नहरें बनायीं, और प्रत्येक फलों के दो प्रकार बनाये। वह रात्रि से दिन को छुपा देता है। वास्तव में इस में बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो सोच विचार करते हैं।
- 4. और धरती में आपस में मिले हुये कई खण्ड हैं, और उद्यान (बाग़) हैं अँगूरों के तथा खेती और खजूर के वृक्ष हैं। कुछ एकहरे और कुछ दोहरे, सब एक ही जल से सींचे जाते हैं, और हम कुछ को स्वाद में कुछ से अधिक कर देते हैं, वास्तव में इस में बहुत सी निशानियाँ हैं, उन लोगों के लिये जो सूझ-बूझ रखते हैं।
- तथा यदि आप आश्चर्य करते हैं तो आश्चर्य करने योग्य उन का यह<sup>[1]</sup>

ٱللهُ ٱلذِي رَفَعَ السَّمُا وِي بِغَيْرِ عَابٍ تَرَوْنَهَا نُتُوّ اسْتَوْى عَلَى الْعَزِّشِ وَسَخَّى الشَّهُسَ وَالْقَهَرَ وَكُنُّ يَجْوِيُ الْمَصِّلِ مُنْسَعَّى "يُدَبِّرُ الْوَمْرُ يُفَصِّلُ الْالِيتِ لَعَلَّكُمْ رُبِلِقَا ۚ إِرَبِّهُمْ تُوْفِقُونَ وَنَوْنَ

الجزء ١٣

ۉۿۅٵڵڹؽؙ؆ٵڷڒڞؘۅؘػۼڵ؋ؽۿٵڔٙۅٳڛؽ ۅؘٲڣۿڒؖۏڝٛػؙؙڴۣٵڷؿٞۯؾؚۼۼڵڣؽۿٵڒۅؙڝڲڹ ٲؿٚڹؙؽؽؙۼۛۺٵڷؽڶٵڶؠۜٵٛڗٵؚؾۜ؈ٛ۬ۮ۬ڸڬڵڶۑؾٟ ڷٟڡٞۊؙۄۣڛۜؿؘڡ۫ڴۯۯؙؽ۞

ۅؘڣٲڵڒۯڞۊڟڠۨۺۼٙۅڔػۜٷۜۘڿٮٚٝ۠ڠۺۜڹؖٲۼؽٙٵٮ ٷۯۯٷٷۼؽڷ۠ڝڹؙۏٲڽٷۼؽڔؙڝڹؙۅٳڽؿٛۺڠؠؠٵؖ؞ ٷٳڝڎٷڡٛۼۺڵڹۼڞؘؠٵۼڵڹۼڞۣڣٵڵۯػؙڸٝ ٳ؈ۜڣٛۮٳڮڵٳؽؾؚڵؚڡٞۏۄٟؾؿؙڠڷۏؽ۞

وَإِنْ تَغِيْبُ فَعَبَتُ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا ثُوا بَاءَانًا

कथन है कि जब हम मिट्टी हो जायेंगे, तो क्या वास्तव में हम नई उत्पत्ति में होंगे? उन्हों ने ही अपने पालनहार के साथ कुफ़ किया है, तथा उन्हीं के गलों में तौक पड़े होंगे, और वही नरक वाले हैं, जिस में वह सदा रहेंगे।

- 6. और वह आप से बुराई (यातना) की जल्दी मचा रह हैं भलाई से पहले। जब कि इन से पहले यातनाएं आ चुकी हैं, और वास्तव में आप का पालनहार लोगों को उन के अत्याचार पर क्षमा करने वाला है। तथा निश्चय आप का पालनहार कड़ी यातना देने वाला (भी) है।
- 7. तथा जो काफ़िर हो गये वह कहते हैं कि आप पर आप के पालनहार की ओर से कोई आयत (चमत्कार) क्यों नहीं उतारा<sup>[1]</sup> गया। आप केवल सावधान करने वाले तथा प्रत्येक जाति को सीधी राह दिखाने वाले हैं।
- 8. अल्लाह ही जानता है जो प्रत्येक स्त्री के गर्भ में है, तथा गर्भाशय जो कम और अधिक<sup>[2]</sup> करते हैं, प्रत्येक चीज़ की

ڵڣؙڂٛڷؾۘڿڔؽڔڎ ٲٷڵڵٟػٲڵڔ۬ؽؽؘػڡٞۯؙۏٲ ؠڔۜێۣۿ۪ڂٛۅؙٲۏڵڵٟڬٲڵٷٛڵؽؙٵػؽٵڣۿڂٷٲٷڵڵٟڬ ٲڞؙؙؙؙؙٷ۩ؙؗؗؾٲڔۧٛۿؙػڕڣؿۿٵڂڸۮؙۏڹٛ۞

وَيَيْنَعَوْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّكَةِ قَبْلَ الْحُسَنَةِ وَقَدُ خَلَتْمِنُ قَبْلِهِهُ الْمَثُلَكُ وَاتَّ رَبَّكَ لَنُوُ مَغْفِرَةٍ لِلسَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِهُ ۚ وَاتَّ رَبَّكَ لَشَدِيْنُ الْعِقَابِ®

ۅؘؽؿۢۅٝڵٲێۮؽؽڰڡۜۯٛۅؙڶٷٙڷٵؙڹ۫ڗڵۘۘۼڮ؋ٳڸڎؙۺ ۫ڗٮؚٞ؋ٳٮۜؽٵۧٲٮؙٛػؙؙڡؙٮ۬ۮؚ؆ٛۊٚڸػؚ۠ڷٷؘ*ۄۣ*ۿٳۮۣ۞

ٲٮڵڎؙؽۼؙڬۄؙڡؘٲۼٞؠؙؚڶػ۠ڷؙٲؙٮٛؿٝۅؘڡؘٲؾۼؽڞٛ اڵۯڔۣ۫ۘڬٵۿؗۅؘڡٙٵؾۯ۬ڎٲڎٷڴڷؙؿؘؿٞڴؙؚۼؚٮ۫ۮٷؠؠؚڠؙڬٳ۞

पौधा उगता है।

- 1 जिस से स्पष्ट हो जाता कि आप अल्लाह के रसूल हैं।
- 2 इब्ने उमर (रिज़यल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः ग़ैब (परोक्ष) की तालिकायें पाँच हैं। जिन को केवल अल्लाह ही जानता हैः कल की बात अल्लाह ही जानता है, और गर्भाशय जो कमी करते हैं उसे अल्लाह ही जानता है। वर्षा कब होगी उसे अल्लाह ही जानता है। और कोई प्राणी नहीं जानता कि वह किस धरती पर मरेगा। और न अल्लाह के सिवा कोई यह जानता

الجزء ١٣

उस के यहाँ एक निश्चित मात्रा है।

- वह सब छुपे और खुले प्रत्यक्ष को जानने वाला बड़ा महान् सर्वोच्च है।
- 10. (उस के लिये) बराबर है तुम में से जो बात चुपके बोले, और जो पुकार कर बोले। तथा कोई रात के अँधेरे में छुपा हो या दिन के उजाले में चल रहा हो।
- 11. उस (अल्लाह) के रखवाले (फ़्रिश्ते)
  हैं। उस के आगे तथा पीछे, जो अल्लाह
  के आदेश से उस की रक्षा कर रहे
  हैं। वास्तव में अल्लाह किसी जाति की
  दशा नहीं बदलता जब तक वह स्वयं
  अपनी दशा न बदल ले। तथा जब
  अल्लाह किसी जाति के साथ बुराई का
  निश्चय कर ले तो उसे फेरा नहीं जा
  सकता, और न उन का उस (अल्लाह)
  के सिवा कोई सहायक है।
- 12. वही है जो विद्युत को तुम्हें भय तथा आशा<sup>[1]</sup> बना कर दिखाता है। और भारी बादलों को पैदा करता है।
- 13. और कड़क, अल्लाह की प्रशंसा के साथ उस की पिवत्रता का वर्णन करती है, और फ़रिश्ते उस के भय से काँपते हैं। वह बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा देता है। तथा वह अल्लाह के बारे में विवाद करते हैं, जब कि उस का

علِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكِبِينُ الْمُتَّعَالِ ٥

ڛۘۅؘٳٷٚڡۭڹؙڬ۠ۄٝڡۜٞڶؙٳڛۜڗٳڶڨۜۅٛڶۅؘڝؙڿۿڗڽؚ؋ۅڝؙٙ ۿۅؙڡؙٛۺؾؘڂٛڡٟڔۑٲڵؿڸۅؘڛٳڔڮٛٵؚۣڶڵؠۜٵڕ؈

ڮ؞ؙڡؙػقِبْتٌ ۺِنَ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنْ حَلْفِهٖ يَحْفَظُونَ لا مِنْ اَمْرِاللهِ إِنَّ اللهَ لاَيْعَ يِّرُ مَا بِقَوْمِ حِتِّى يُعَدِيرُ وُامَا بِانْفُسِهِ مِنْ وَاذَا اَرَادَ اللهُ بِقَوْمِ مُؤَّ اِفَلامُ دَّلَهُ وَمَالَهُ مُ مِّنُ دُونِهٖ مِنْ وَالِ ®

ۿؙۅؘٵڷڹؽؙۑؙؽؽٷٛڶڷؠۯ۬ؿٙڂۘۅ۫ڡٞٵۊۜڟؠػٵۊؽؽٝۺؿؙ ٳڵۺۜۓٳٮٳڸؾٞڠٵڶ۞ٙ

وَيُسِيِّ الرَّعَنُ بِعَمْدِهِ وَالْمَلَمِّكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنُ يَّشَاءُ وَهُمْ مُنِيَادِ لُوْنَ فِي اللهِ وَهُوَشَوِيْنُ المُحَالِ أَنْ

है कि प्रलय कब आयेगी। (सहीह बुख़ारी-4697)

<sup>ा</sup> अर्थात वर्षा होने की आशा।

उपाय बड़ा प्रबल है।[1]

- 14. उसी (अल्लाह) को पुकारना सत्य है, और जो उस के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, वह उन की प्रार्थना कुछ नहीं सुनते। जैसे कोई अपनी दोनों हथेलियाँ जल की ओर फैलाया हुया हो, ताकि उस के मुँह में पहुँच जाये, जब कि वह उस तक पहुँचने वाला नहीं। और काफ़िरों की पुकार व्यर्थ (निष्फल) ही है।
- 15.और अल्लाह ही को सज्दा करता है, चाह या न चाह, वह जो आकाशों तथा धरती में है, और उन की परछाईयाँ<sup>[2]</sup> भी प्रातः और संध्या।<sup>[3]</sup>
- 16. उन से पुछोः आकाशों तथा धरती का पालनहार कौन है? कह दोः अल्लाह है। कहो कि क्या तुम ने अल्लाह के सिवा उन्हें सहायक बना लिया है जो अपने लिये किसी लाभ का अधिकार नहीं रखते, और न किसी हानि का? उन से कहोः क्या अन्धा और देखने वाला बराबर होता है, या अंधेरे और प्रकाश बराबर होते हैं?? [4] अथवा उन्होंने अल्लाह का साझी बना लिया

لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لاَيُسْتِيْنُوْنَ لَهُوْشِئَ أَلِّا لِكَبَاسِطِ كَفْيُ وِلَى الْمَا ۚ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَعَاهُوَ بِبَالِفِهُ وَمَادُعَا ۚ الْكَلْفِيْنِ لِلَّارِقِ ضَلْكِ® الْكَلْفِيْنِ لِلَّارِقِ ضَلْكِ®

ۅؘؠڷٶؽڛؙۻؙؙػؙؙڡؘؽ۬ڣۣۘٵڵۺۜؠڶۅ۬ؾؘؚۘۘۘۏٲڵۯۻؘۣڟۅؙۼٵ ۊۜػۯۿٵۊٞڟؚڵۿۿۄؙڔۑٲڶۼؙۮۅؚٞۏٲڵڝػٳڶ۞۫

قُلْ مَنْ تَرَبُّ السَّهٰ وَسِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ افَاتَّخَذُ تُدُمِّنُ دُونِهُ اَوْلِيَاءُ لِاَمْلِكُونَ الْاَعْشُومِهُ وَنَفْعًا وَلاَضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْوَدُودَ الْمُصِيُّرُ لَا اللهُ هَلْ تَسْتَوِى الثَّلْلُنثُ وَالثُّوْرُدَّ الْمُجَعِّدُ اللهِ شُرَكاءً خَلَقُوا كَخَلُقه فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ ثَنْيً

- अर्थात जैसे कोई प्यासा पानी की ओर हाथ फैला कर प्रार्थना करे कि मेरे मुँह में आ जा तो न पानी में सुनने की शक्ति है न उस के मुँह तक पहुँचने की। ऐसे ही काफ़िर, अल्लाह के सिवा जिन को पुकारते हैं न उन में सुनने की शक्ति है और न वह उन की सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं।
- 2 अर्थात सब उस के स्वभाविक नियम के आधीन हैं।
- 3 यहाँ सज्दा करना चाहिये।
- 4 अंधेरे से अभिप्राय कुफ़ के अंधेरे, तथा प्राकश से अभिप्राय ईमान का प्राकश है।

الحجزء ١٣

है ऐसों को जिन्होंने अल्लाह के उत्पत्ति करने के समान उत्पत्ति की है, अतः उत्पत्ति का विषय उन पर उलझ गया है? आप कह दें कि अल्लाह ही प्रत्येक चीज़ का उत्पत्ति करने वाला है,<sup>[1]</sup> और वही अकेला प्रभुत्वशाली है|

- 17. उस ने आकाश से जल बरसाया, जिस से वादियाँ (उपत्यकाएँ) अपनी समाई के अनुसार बह पड़ीं। फिर (जल की) धारा के ऊपर झाग आ गया। और जिस चीज़ को वे आभूषण अथवा समान बनाने के लिये अग्नि में तपाते हैं, उस में भी ऐसा ही झाग होता है। इसी प्रकार अल्लाह सत्य तथा असत्य का उदाहरण देता है, फिर जो झाग है वह सूख कर ध्वस्त हो जाता है, और जो चीज़ लोगों को लाभ पहुँचाती है, वह धरती में रह जाती है। इसी प्रकार अल्लाह उदाहरण देता<sup>[2]</sup> है।
- 18. जिन लोगों ने अपने पालनहार की बात मान ली, उन्हीं के लिये भलाई है। और जिन्हों ने नहीं मानी, तो यदि

آنزَلَ مِنَ السَّمَا أَ مَمَاءً فَسَالَتُ آوَدِيةً أَ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّمْلُ زَبَدًا اتَّالِيًا و وَصِمَّا يُوفِنُ وُنَ حَكَيْهِ فِي التَّالِ الْبَعَا آعِلْيَةٍ آوُمَتَاءَ وَنَبَ ثُسِّتُلُهُ كُذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ مُ فَامَّنَا النَّرَبُ كُ فَيَدُهُ عُفَاءً وَوَامَّا مَا يَنْفَعُ السَّاسَ فَيَكُثُ فِي الْاَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْرُمُثَالَ قُ

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْ الرَبِّهِمُ الْحُسُنَّ وَالَّذِيْنَ لَهُ يُسْتِّحِيْنُوُ الْهُ لُوْانَ لَهُمُّ قَافِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا قَمِثْلُهُ

- अायत का भावार्थ यह है कि जिस ने इस विश्व की प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति की है। वही वास्तिवक पूज्य है। और जो स्वयं उत्पत्ति हो वह पूज्य नहीं हो सकता। इस तथ्य को कुर्आन पाक की और भी कई आयतों में प्रस्तुत किया गया है।
- 2 इस उदाहरण में सत्य और असत्य के बीच संघर्ष को दिखाया गया है कि वह्यी द्वारा जो सत्य उतारा गया है वह वर्षा के समान है। और जो उस से लाभ प्राप्त करते हैं वह नालों के समान हैं। और सत्य के विरोधी सैलाब के झाग के समान हैं जो कुछ देर के लिये उभरता है फिर विलय हो जाता है। दूसरे उदाहरण में सत्य को सोने और चाँदी के समान बताया गया है जिसे पिघलाने से मैल उभरता है फिर मैल उड़ता है। इसी प्रकार असत्य विलय हो जाता है। और केवल सत्य रह जाता है।

الجزء ١٣ ١٣ – سورة الرعد

जो कुछ धर्ती में है, सब उन का हो जाये, और उस के साथ उस के समान और भी, तो वह उसे (अल्लाह के दण्ड से बचने के लिये) अर्थदण्ड के रूप में दे देंगे। उन्हीं से कडा हिसाब लिया जायेगा. तथा उन का स्थान नरक है। और वह बुरा रहने का स्थान है।

- 19. तो क्या जो जानता है कि आप के पालनहार की ओर से जो (कुर्आन) आप पर उतारा गया है सत्य है, उस के समान है, जो अन्धा है? वास्तव में बुद्धिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं।
- 20. जो अल्लाह से किया वचन $^{[1]}$  पूरा करते हैं. और वचन भंग नहीं करते।
- 21. और उन (संबंधों) को जोड़ते हैं, जिन के जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है. और अपने पालनहार से डरते हैं, तथा बुरे हिसाब से डरते हैं।
- 22. तथा जिन लोगों ने अपने पालनहार की प्रसन्नता के लिये धैर्य से काम लिया, और नमाज की स्थापना की, तथा हम ने उन्हें जो कुछ प्रदान किया है उस में से छुपे और खुले तरीके से दान् करते रहें, तो वहीं हैं, जिन के लिये परलोक का घर (स्वर्ग) है।
- 23. ऐसे स्थायी स्वर्ग जिन में वे और उन के बाप दादा तथा उनकी पितनयों और संतान में से जो सदाचारी हों प्रवेश करेंगे, तथा फ़रिश्ते उन के

مَعَهُ لَافْتَكُوالِهُ اوللِّكَ لَهُمُّ سُوء الْحِسَابِ هُ وَمَا وَهُمُ جَهَ تَنْمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ فَ

أَفَهَنْ تِيعُلُوْ أَنْكُأَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَلْحُقُّ كُمَّنْ هُوَاعْلِي إِنَّهَا لِتَكَكَّرُاوُلُوا الْوَلْيَاكُ

الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمُثَاقَ<sup>©</sup>

وَالَّانِيْنَ يَصِلُونَ مَآامَرَ اللَّهُ بِيَهَ أَنُ يُوصَلَّ

وَالَّذِينَ صَابِرُواانْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَأَقَامُواالصَّاوَةَ وَٱنْفُقُو المِمَّارِزَقَاهُمُ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَّبَدُرَوُونَ بالحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰبِكَ لَهُمْ عُقْبَى التَّ ارْضُ

چَنْتُ عَدُينِ تِّدُخُلُونَهَا وَمَنُ صَلَحَمِنُ الْأَيْرِهُ وَٱزْوَاحِهِمُ وَذُرِّتِيْهِمُ وَالْمُلَلِّكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِينَ

<sup>1</sup> भाष्य के लिये देखिये सूरह आराफ़, आयतः 172|

الجزء ١٣

पास प्रत्येक द्वार से (स्वागत् के लिये) प्रवेश करेंगे।

- 24. (वे कहेंगे): तुम पर शान्ति हो, उस धैर्य के कारण जो तुम ने किया, तो क्या ही अच्छा है, यह परलोक का घर!
- 25. और जो लोग अल्लाह से किये वचन को उसे सुदृढ़ करने के पश्चात् भंग कर देते हैं, और अल्लाह ने जिस संबन्ध को जोड़ने का आदेश दिया<sup>[1]</sup> है उसे तोड़ते हैं, और धरती में उपद्रव फैलाते हैं। वही हैं जिन के लिये धिक्कार है, और जिन के लिये बुरा आवास है।
- 26. और अल्लाह जिसे चाहे उसे जीविका फैला कर देता है, और जिसे चाहे नाप कर देता है। और वह (काफ़िर) संसारिक जीवन में मग्न हैं, तथा संसारिक जीवन परलोक की अपेच्छा तिनक लाभ के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है।
- 27. और जो काफ़िर हो गये, वह कहते हैं: इस पर इस के पालनहार की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गयी? (हे नबी!) आप कह दें कि वास्तव में अल्लाह जिसे चाहे कुपथ करता है, और अपनी ओर उसी को राह दिखाता है जो उस की ओर ध्यानमग्न हों।

سَلْوَّعَلَيْكُوْ بِمَاصَبَرْثُمُ فَنِعْمَ مُعْقَبَى التّالِقُ

ۅؘٳڷڹؚؽؙؽؘؽ۬ڡٞڞؙۅ۫ؽۘعَۿٙڬۘۘٲٮڵؾٶؽؙڹۼۮؠؽڹٵٛۊ؋ ۅؘؿؘڟؙٷؙڹؘٵٞ۩ؘڒڶڵٷؠ؋ٙٲڹٛؿؙۅڞڶٷؽؙڛۮؙۏٛٮ؋ۣ ٲڵۯۻۣٚٵؙٛۏڵڸٟڮڶۿؙٵڵڰ۫ؿ۬ڎؙٷڵٲؠؙٛۺٷٵڵٮڗٙٳ۞

ٱلله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَنْتَأَزُّونَقُرُوُ وَقَرِحُوا مِاكْتِيوْة الدُّنْيَا فَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي الْرَجْرَةِ الرَّمَنَاءُهُ

ۅؘؽڠ۠ۅڷ۩ڹؽؽؙػۿۯۏٳڵۏڷۘڒٲٮؙ۫ڹؚڶڡؘڡؽڡٳؽةٞڝ۠ٞڗؾڔۨٞ ڠؙڶٳڹۜٳۺڎؽؙۻؚڵؙڡؘؙڽؾۜۺٵٛۏۘێۿۮؚؽۧٳڷؽۅڡٙڽٛ ٵٮؘٚٵڹؙؖ

<sup>1</sup> हदीस में आया है कि जो वयक्ति यह चाहता हो कि उस की जीविका अधिक, और आयु लम्बी हो तो वह अपने संबंधों के जोड़े। (सहीह बुख़ारी, 2067, सहीह मुस्लिम, 2557)

الجزء ١٣

28. (अर्थात वह) लोग जो ईमान लाये, तथा जिन के दिल अल्लाह के स्मरण से संतुष्ट होते हैं। सुन लो! अल्लाह के स्मरण ही से दिलों को संतोष होता है।

29. जो लोग ईमान लाये और सदाचार किये, उन के लिये आनन्द<sup>[1]</sup>, और उत्तम ठिकाना है।

30. इसी प्रकार हम ने आप को एक समुदाय में जिस से पहले बहुत से समुदाय गुज़र चुके हैं, रसूल बना कर भेजा है, तािक आप उन को वह संदेश सुनायें जो हम ने आप की ओर वह्यी द्वारा भेजा है, और वह अत्यंत कृपाशील को अस्वीकार करते हैं? आप कह दें वही मेरा पालनहार है, कोई पूज्य नहीं परन्तु वहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया है और उसी की ओर मुझे जाना है।

31. यदि कोई ऐसा कुर्आन होता जिस से पर्वत खिसका<sup>[2]</sup> दिये जाते, या धरती खण्ड-खण्ड कर दी जाती, या इस के द्वारा मुर्दों से बात की जाती (तो भी वह ईमान नहीं लाते)। बात ٱلَّذِيْنَ الْمُثُواُ وَتُفَكِّنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ٱلَا يِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِينُ الْفُلُونُ ۞

ٱلَّذِيْنَ المَنْوُ اوَعِلُواالصَّلِي عُلُونِ لَهُوْ وَحُسُنُ مَاكِ®

كَذَالِكَ ٱرْسَلَنْكَ فِيُّ ٱلْتَةِ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهَ ٱلْمَثُ لِتَنْكُواْ عَلَيْرِهُمُ الَّذِيُّ اَوْحَيْنَاۤ الْيُكَوَّهُمُ يَكُفُرُوْنَ بِالْوَّحُٰنِ قُلُ هُوَرِيِّ ٱلْالْهَ الْالْهُوَعَلَيْهِ وَتَكُلْتُ مِلَاكِمُ مَنَاْبٍ مَنَاْبٍ

ۅؘڵۊٙٲؾۜڨؙڒٵڲ۠ڛ۠ؾٟػۛڹۑٵڶؚۣؠٵڷٲۉڟؘۼٮڎڽڽۊٲڵۯڞؙ ٲٷڴؚێۄڽٵڷؠۅ۫ڴ؆ٛڽڷؾڵۊٲڵٲٷؿؽۼٲ۠ٲڡؘڵۄؘؽٳؽۺ ٲڰؽؿٵٮؙڎٛٵٞٲؽڰٛؿۺٵٛٵڶؿڰڶڡؘػؽٵڶؾٵۻؿۧؽۼٵ ۅٙڵڮؽؘۯٵڶٵڮۯؿؽػٙٷٛۊڶڞؙؽؽ۠ۿؙ؞ٟۼٲڝٙٮٞڠ۠ۅٵڡٚٳۓة۠

- 1 यहाँ "तूबा" शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस का शाब्दिक अर्थः सुख और सम्पन्नता है। कुछ भाष्यकारों ने इसे स्वर्ग का एक बृक्ष बताया है जिस का साया बड़ा आनन्ददायक होगा।
- 2 मक्का के काफ़िर आप से यह माँग करते थे कि यदि आप नबी हैं तो हमारे बाप दादा को जीवित कर दें। ताकि हम उन से बात करें। या मक्का के पर्वतों को खिसका दें। कुछ मुसलमानों के दिलों में भी यह इच्छा हुई कि ऐसा हो जाता है तो संभव है कि वह ईमान ले आयें। उसी पर यह आयत उतरी। (देखियेः फ़त्हुल बयान, भाष्य सूरह रअद)

यह है कि सब अधिकार अल्लाह ही को हैं, तो क्या जो ईमान लाये हैं, वह निराश नहीं हुये कि यदि अल्लाह चाहता तो सब लोगों को सीधी राह पर कर देता! और काफ़िरों को उन के कर्तूत के कारण बराबर आपदा पहुँचती रहेगी अथवा उन के घर के समीप उतरती रहेगी यहाँ तक कि अल्लाह का वचन<sup>[1]</sup> आ जाये, और अल्लाह, वचन का विरुद्ध नहीं करता।

- 32. और आप से पहले भी बहुत से रसूलों का परिहास किया गया है, तो हम ने काफ़िरों को अवसर दिया। फिर उन्हें धर लिया, तो मेरी यातना कैसी रही?
- 33. तो क्या जो प्रत्येक प्राणी के कर्तूत से अव्गत है, और उन्हों ने (उस) अल्लाह का साझी बना लिया है, आप कहिये कि उन के नाम बताओ। या तुम उसे उस चीज़ से सूचित कर रहे हो जिसे वह धरती में नहीं जानता, या ओछी बात<sup>[2]</sup> करते हो? बल्कि काफ़िरों के लिये उन के छल सुशोभित बना दिये गये हैं। और सीधी राह से रोक दिये गये हैं, और जिसे अल्लाह कुपथ कर दे तो उस को कोई राह दिखाने वाला नहीं।
- 34. उन्हीं के लिये यातना है संसारिक जीवन में। और निःसंदेह परलोक की यातना अधिक कड़ी है। और उन को

ٲۅؘؾؙؙؙۧٛ۠۠۠۠ڷؙٷٙڔؽٵؙؚ؆ۣڽؘۮٳڔۿؚۄ۫ػؾؖٚؽٳ۬ٙؽٙۅؘۼؙڵڶڡٚڋؚٳؾؘٳۺؖ ڒؽؙۼٛڮؚٮؙؙٳڵؠؽۼٲۮ۞ٞ

ۅؘڵۊٙڔٳڶۺؙۿڔۣ۬ؿٙؠۯ۠ڛؙڸۺؖڹ؋ؽٳػۏؘٲؽؽؿؙڲڵؚڷڔؽڹ ػڡٞۯ۠ۅؙڶؿٳۜڂۜۮؘڎؙٛٛ؆ؙٛؠٛۛۜڰؽڣػڵڹؘڃڤٳ؞ۣ

ٱڣۘٮؘٛۿۅؘڰٙٳٛؠؙٞۼڸػ۠ڵۣڎٙڣۛڛؙؠؚؠٵڲٮڹٮٛٷۘڿۼڵۊ۠ٳؾڶۼ ۺؙػٳڗ۫ڠؙڶۺٞٷڰٛڔٛٞٲۺؙڹؙۣٷٚؿؠٵڵۯؾؿڶۉڣ۩۬ۯۻٲۿ ٮڟؚٳۿڔۣڝۜٵڶڡٞۏؙڵؚؠڶڹ۫ؾۣڽڷؚڷڒؽؙؽڰؘٷۉٵڡٞۯ۠ۿ۠ۿ ۘٷڞڎۘۏٵۼڹٳۺۜۑؽڸؚٷڡۜڡؘؿؙؿ۠ڞٙڸڶڶؿ۠؋ؙٵڵۮڡؚڽ ۿٳڎ۪

لَهُوْعَذَابٌ فِي الْحَيُوقِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاِخْرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُوْمِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ®

- 1 वचन से अभिप्राय प्रलय के आने का वचन है।
- 2 अर्थात निर्मूल और निराधार।

अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं।

- 35. उस स्वर्ग का उदाहरण जिस का वचन आज्ञाकारियों को दिया गया है उस में नहरें बहती हैं, उस के फल सतत हैं, और उस की छाया। यह उन का परिणाम है जो अल्लाह से डरे, और काफ़िरों का परिणाम नरक है।
- 36. (हे नबी!) जिन को हम ने पुस्तक दी है वह उस (कुर्आन) से प्रसन्न हो रहे हैं वह उस (कुर्आन) से प्रसन्न हो रहे हैं जो आप की ओर उतारा गया है। और सम्प्रदायों में कुछ ऐसे भी हैं, जो नहीं मानते। 21 आप कह दें कि मुझे आदेश दिया गया है कि अल्लाह की इबादत (वंदना) करूँ, और उस का साझी न बनाऊँ। मैं उसी की ओर बुलाता हूँ, और उसी की ओर मुझे जाना है। 31
- 37. और इसी प्रकार हम ने इस को अर्बी आदेश के रूप में उतारा है<sup>[4]</sup> और यिद आप उन की आकांक्षाओं का अनुसरण करेंगे, इसके पश्चात् कि आप के पास ज्ञान आ गया, तो अल्लाह से आप का कोई सहायक और रक्षक न होगा।

مَثَلُ الْعَثَقَ الَّتِي وُعِدَ النُّتَقَفُونَ \* تَعَرِّيُ مِنْ تَعْتِهَا الْاَفْهُرُ الْكُلْهَا لَآلِدٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الْدِيْنَ اتَّقَوَّا تَّوَعُقْبَى الْلَهِرِيْنَ النَّالُ۞

وَالَّذِيْنَ التَّيْنَهُمُ الْكِتَبَيَهُمُ كُوْنَ بِمَا أَنُوْلَ الْمِنْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُثْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ اِنْمَا امْرُتُ آنَ اعْبُدَالله وَلَا أَشْرِكَ بِهِ الْمَنْ وَادَعُوا وَلَيْهِ مَاكِ⊕

ڡؘػٮ۬ٚڔڮٲٮٚۯؙڶڹۿؙڞؙڴؠٵۼڔۺۣۜٳ۠ٷڷؠٟڹٳؾۜؠۼؖؾ ٲۿۅٙٳۼۿؙۄ۫ڹۼٮؙٮؘڡؙڶۼٳۧٷڝؘٵڵڣۣڷ۫ۄؚڵڡڵػڝڹ ٳڵؿۅ؈ؙڐڔڸٟۜۊٙڵٳۅؘٳؿ۞۫

- 1 अर्थात वह यहूदी, ईसाई और मूर्तिपूजक जो इस्लाम लाये।
- 2 अर्थात जो अब तक मुसलमान नहीं हुये।
- 3 अर्थात कोई ईमान लाये या न लाये, मैं तो कदापि किसी को उस का साझी नहीं बना सकता।
- 4 ताकि वह बहाना न करें कि हम कुर्आन को समझ नहीं सके, इसलिये कि सारे निबयों पर जो पुस्तकें उतरीं वह उन्हीं की भाषाओं में थीं।

38. और हम ने आप से पहले बहुत से रसूलों को भेजा है, और उन की पित्नयाँ तथा बाल-बच्चे<sup>[1]</sup> बनाये। किसी रसूल के बस में नहीं है कि अल्लाह की अनुमित बिना कोई निशानी ला दे। और हर वचन के लिये एक निर्धारित समय है।<sup>[2]</sup>

- 39. वह जो (आदेश) चाहे मिटा देता है और जो चाहे शेष (साबित)रखता है। उसी के पास मूल<sup>[3]</sup> पुस्तक है।
- 40. और (हे नबी!) यिद हम आप को उस में से कुछ दिखा दें जिस की धमकी हम ने उन (काफ़िरों) को दी है, अथवा आप को (पहले ही) मौत दे दें, तो आप का काम उपदेश पहुँचा देना है। और हिसाब लेना हमारा काम है।
- 41. क्या वे नहीं देखते कि हम धरती को उस के किनारों से कम करते<sup>[4]</sup> जा रहे हैं। और अल्लाह ही आदेश देता है कोई उस के आदेश का प्रत्यालोचन करने वाला नहीं, और वह शीघ हिसाब लेने वाला है।
- 42. तथा उस से पहले (भी) लोगों ने रसूलों के साथ षडयंत्र रचा, और षडयंत्र (को निष्फल करने) का सब

وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا رُسُلَامِّنُ قَبْلِڪَ وَجَعَلُنَا لَهُوُ اَزُوَاجًاوَّذُرِّيَّةٌ وَّمَاكَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَتَاثِقَ بِاٰكِةِ اِلَّا بِإِذْ نِ اللهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابُ⊚

يَمْحُوااللهُمَايِشَاءُ وَيُثِينِكُ ﴿ وَعِنْكَ الْمُالْكِتْبِ @

وَإِنْ مَّائِرُ يَتَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَفِكُ هُوْاَوُ نَتَوَقَيْتَكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْجِسَابُ®

ٱۅؘڵۄؙ؉ؘۉٳٳؖٵٚٵ۫ؾؙٳڷۯۻؘ؞ؘٮٛ۬ڡؙٞڞؙؠٵڝ۬ٲڟڒٳڣۿٳ؞ ۅٳڵڎڲڬٷڒڞۼڦؚڹڸڂۘڬؽؚ؋ٷۿۅۜڛٙڔؽۼؙ ٳڝٚٮٵۑ؈

وَقَدُمَكُرَالَّذِيْنَصِمِنُ قَبُلِهِمْ فَيَلَّهِ الْمُكُرُّ جَمِيْعًا لِيْعُ لَمُّ مَاتَكُيْبُ كُلُّ نَفِيْنٌ وَسَيْعًلَمُ

<sup>1</sup> अर्थात वह मनुष्य थे, नूर या फ्रिश्ते नहीं।

<sup>2</sup> अर्थात अल्लाह का वादा अपने समय पर पूरा हो कर रहेगा उस में देर- सवेर नहीं होगी।

<sup>3</sup> अर्थात (लौहे महफूज़) जिस में सब कुछ अंकित है।

<sup>4</sup> अर्थात मुसलमानों की विजय द्वारा काफ़िरों के देश में कमी करते जा रहे हैं।

الجزء ١٣

अधिकार तो अल्लाह को है, वह जो कुछ प्रत्येक प्राणी करता है, उसे जानता है। और काफ़िरों को शीघ ही ज्ञान हो जायेगा कि परलोक का घर किस के लिये हैं?

43. (हे नबी!) जो काफ़िर हो गये, वे कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुये नहीं हैं। आप कह दें: मेरे तथा तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही तथा उन की गवाही जिन्हें किताब का ज्ञान दिया गया काफ़ी है।[1]

الْكُفْرُ لِمَنْ عُفْبِيَ السَّارِ،

ۅؘؽڨؙٞۏؙڷؙٲڵۯؚؽڽؘۘػڡؘۜۯ۠ۉٲڵڛ۫ؾ<sup>ۿ</sup>ؽڛۘڐٛڡڟؙػڣ۬ ۑڶ۪ڵؠۺؘۿۣؽڐٲڹؽؙؽ۬ۅؘڹؽ۫ڹۘػؙۄٚۅٚڡؙٙؽۼٮؙۮ؇ڝڶۄؙ ٵڰؚؽ۬ۻؚڿٛ

<sup>1</sup> अर्थात उन अहले किताब (यहूदी और ईसाई) की जिन को अपनी पुस्तकों से नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आने की शुभसूचना का ज्ञान हुआ तो वह इस्लाम ले आये। जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम तथा नजाशी (हब्शा देश का राजा), और तमीम दारी इत्यादि। और आप के रसूल होने की गवाही देते हैं।

## सूरह इब्राहीम - 14



# सूरह इब्राहीम के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत नं॰ 35 में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की दुआ का वर्णन है। इसी लिये इस का यह नाम है।
- इस में रसूल तथा कुर्आन के भेजने का कारण बताया गया है। और निबयों के कुछ एतिहास प्रस्तुत किये गये हैं। जिन से रसूलों के विरोधियों के दुष्परिणाम सामने आते हैं। और परलोक में भी उस दण्ड की झलक दिखायी गई है जिस से रोयें खड़े हो जाते हैं।
- इस में बताया गया है कि ईमान वाले कैसे सफल होंगे, तथा काफ़िरों को अल्लाह के उपकार का आभारी न होने पर सावधान करने के साथ ही ईमान वालों को अल्लाह का कृतज्ञ होने की नीति बतायी गयी है।
- इस में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) कि उस एतिहासिक प्रार्थना का वर्णन है जो उन्हों ने अपनी संतित को शिर्क से सुरक्षित रखने के लिये की थी। किन्तु आज उन की संतान जो कुछ कर रही है वह उन की दुआ के सर्वथा विपरीत है।
- और अन्त में प्रलय और उस की यातना का भ्याव चित्रण किया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

अलिफ़, लाम, रा।, यह (कुर्आन)
एक पुस्तक है, जिसे हम ने आप
की ओर अव्तरित किया है, ताकि
आप लोगों को अंधेरों से निकाल
कर प्रकाश की ओर लायें, उन के
पालनहार की अनुमित से, उस की
राह की ओर जो बड़ा प्रबल सराहा
हआ है।



اَلَوْ ۗ كِتْبُ اَنْوُلُنَهُ اِلِيُكَ لِتُغْوِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمُنتِ إِلَى النُّوْرِلَا بِإِذْنِ وَيِّتِهُمُ اللَّ صِرَاطِ الْعَرِيْرِ الْعَمِيْرِ فِي

- अल्लाह की ओर। जिस के अधिकार में आकाश और धरती का सब कुछ है। तथा काफ़िरों के लिये कड़ी यातना के कारण विनाश है।
- 3. जो संसारिक जीवन को परलोक पर प्रधानता देते हैं, और अल्लाह की डगर (इस्लाम) से रोकते हैं, और उसे कुटिल बनाना चाहते हैं, वही कुपथ में दूर निकल गये हैं।
- 4. और हम ने किसी (भी) रसूल को उस की जाित की भाषा ही में भेजा, तािक वह उन के लिये बात उजागर कर दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है कुपथ करता है और जिसे चाहता है सुपथ दर्शा देता है। और वही प्रभुत्वशाली और हिक्मत वाला है।
- 5. और हम ने मूसा को अपनी आयतों (चमत्कारों) के साथ भेजा, ताकि अपनी जाति को अन्धेरों से निकाल कर प्रकाश की ओर लायें। और उन्हें अल्लाह के दिनों (पुरस्कार और यातना) का स्मरण कराओ। वास्तव में इस में कई निशानियाँ हैं, प्रत्येक अति सहनशील कृतज्ञ के लिये।
- 6. तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी जाति से कहाः अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को याद करो, जब उस ने तुम को फ़िरओनियों से मुक्त किया, जो तुम को घोर यातना दे रहे थे। और तुम्हारे पुत्रों को बध कर रहे थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित

الله الذي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَبُلُّ لِلْمُفِيِّنَ مِنْ عَذَابِ شَرِيُكِ

ٳڷڎؠ۫ڽؘؽڛٛۼۜؾ۠ۏڽٵؗٚؖػۑۏۊؘٵڵڎؙڹؽٳؗٛٛۼۘڮٲڷڂؚۯۊٚ ۅؘڝؙڎؙۉڽۼڽٛڛڽؚؽڸؚٳۺڮۅؘؽڹۼٛۅؙڹۿٳۘۼۅؘڋٵ ٳؙۅؙڵٳٟػ؈۬ڞڶڸؘۣڹڽؽڽ

ۅؘڡٵؘۜٲۯڛؖڵڬٵڝؚڽؙڗۜڛؙۅ۬ڸٳڷڒؠڸؚڛٵڹۣٷٙۄ؋ڸۣڸؙؠؾؚؚٚڽ ڵڞؙؙٞ؋ؽۻۣڷؙڶڷۿؙڡؙؽؾؿٵؖٷؘؽۿ۪ۮؚؽؙڡڽٛؾۜؿٵٛٷ ۅؘۿؙۅؘڶۼڔ۫ؽڒؙٳڰڮؠؽ۠۞

ۅؘڵڡۜٙۮؙٲۯۺۘڵؽٵڡؙٷڛؠٳؽڶؾؚؽۜٵؘڽؙٵٛڂؚٛڿۛٷؘڡؙڰ ڡؚڽؘٵڟ۠ڵؾٳڶٙؽٵؿؙٷڎٟٚۅۮٙػؚۯۿؙۄ۫ڽٳؘؾ۠ؠۄؚٳٮڵؿٳڗۜ؈ؚٛ ۘۮڸؚػؘڵٳ۠ؠؾٟڷػؙڸؓڝؘؠۜٵٟۺٞڴٷٟ۞

ۉٳۮٛۊؘٵڶؘؘۘڡؙؙۅۢڛڸۘۊٙۅ۫ڝٵۮؙڴۯٷٳۼڡ۫ؠڎٵٮڵؾ ۼڮؽڬؙۄؙٳۮ۫ٲۼؙٮػؙۄ۫ۺۜڹٳڶ؋ؚۏؙٷڹ ؽۺؙۅٛۿۏػؙڷؙۄؙۺٷٙٵڵڡػۮٳڽؚۏؽڎڿٷڹ ٵؠؙٮؙٚٳڴؙۄؙۅٛؾۺؙؿۼؽٷڹڛٚٲٷٞڎؙۅؙٷ۬ڎ۬ڸڴۄؙ۫ۻڵڵٷۨ ۺؚٞڽؙڗڛؙؚٞ۠ڴۄۼڟؿٷ۞

रहने देते<sup>[1]</sup> थे, और इस में तुम्हारे पालनहार की ओर से एक महान् परीक्षा थी।

- तथा (याद करों) जब तुम्हारे पालनहार ने घोसणा कर दी कि यदि तुम कृतज्ञ बनोंगे तो तुम्हें और अधिक दूँगा। तथा यदि अकृतज्ञ रहोंगे तो वास्तव में मेरी यातना बहुत कड़ी है।
- 8. और मूसा ने कहाः यदि तुम और सभी लोग जो धरती में हैं कुफ़्र करें, तो भी अल्लाह निरीह तथा<sup>[2]</sup>सराहा हुआ है।
- 9. क्या तुम्हारे पास उन का समाचार नहीं आया, जो तुम से पहले थेः नूह तथा आद और समूद की जाति का और जो उन के पश्चात् हुये जिन को अल्लाह ही जानता है? उन के पास उन के रसूल प्रत्यक्ष प्रमाण लाये, तो उन्हों ने अपने हाथ अपने मुखों में दे<sup>[3]</sup> लिये, और कह दिया कि हम उस संदेश को नहीं मानते, जिस के साथ तुम भेजे गये हो। और वास्तव में उस के बारे में संदेह में हैं, जिस की ओर हमें बुला रहे हो (तथा) द्विधा में हैं।

ۅٳۮ۬ؾؘٲڐٚڹؘۯ؆ٛؠؙٛٷڷؠۣڹۺٙػۯؾؙٛٷڒڒؽێ؆ٛۿ۫ ۅٙڵؠڹٛڬڡٞۯؙؿؙٶٳڽۜۼۘڎٳؽڶۺۑؽڎ۠۞

وَقَالَ مُوْلَى إِنْ تَكُفْرُ وَآانَتُرُ وَمَنَ فِي الْاَرْضِ جَمِينُعًا قَانَ الله لَغَيْثُ حَمِينُكُ◎

ٱلْوَيَانِتُأُونَبُوُاالَّذِيْنَ مِنْ قَبُ لِكُوْقُورِنُوْمِ وَعَادٍ وَتَخُودُهُ أَوَالَّذِيْنَ مِنْ بَعَدِهِمُ ثَلَا يَعُلَمُهُمُ الْاللَّهُ مُّجَاءً ثَهُمُ وُنَاكُمُهُمُ بِالْبَيِنَّنِ فَرَدُوْا اَيْدِيهُمُ فِي اَفْوَاهِهِمُ وَقَالُوْا بِالْبَيِنِنِ فَرَدُوْا اَيْدِيهُمُ فِي اَلْفَى شَلِيّمِهُمُ وَالْاَلِقِي شَلِيّمِهُمْ وَقَالُوْا اِنَّاكُمُّ نَالِيمَا الْمِيلَامُ وَمِيْدٍ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

- 1 ताकि उन के पुरुषों की अधिक संख्या से अपने राज्य के लिये भय न हो। और उन की स्त्रियों का अपमान करें।
- 2 हदीस में आया है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है: हे मेरे बंदो! यदि तुम्हारे अगले-पिछले तथा सब मनुष्य और जिन्न संसार के सब से बुरे मनुष्य के बराबर हो जायें तो भी मेरे राज्य में कोई कमी नहीं आयेगी। (सहीह मुस्लिम, 2577)
- 3 यह ऐसी ही भाषा शैली है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि कानों पर हाथ रख लिया, और दाँतों से उंगली दबा ली।

- 10. उन के रसूलों ने कहाः क्या उस अल्लाह के बारे में संदेह है, जो आकाशों तथा धरती का रचयिता है। वह तुम्हें बुला<sup>[1]</sup> रहा है ताकि तुम्हारे पाप क्षमा कर दे, और तुम्हें एक निर्धारित<sup>[2]</sup> अवधि तक अवसर दे। उन्हों ने कहाः तुम तो हमारे ही जैसे एक मानव पुरुष हो, तुम चाहते हो कि हमें उस से रोक दो, जिस की पूजा हमारे बाप-दादा कर रहे थे। तुम हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ।
- 11. उन से उन के रसूलों ने कहाः हम तुम्हारे जैसे मानव-पुरुष ही हैं, परन्तु अल्लाह अपने भक्तों में से जिस पर चाहे उपकार करता है, और हमारे बस में नहीं है कि अल्लाह की अनुमित के बिना कोई प्रमाण ला दें। और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिये।
- 12. और क्या कारण है कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें, जब कि उस ने हमें हमारी राहें दर्शा दी हैं? और हम अवश्य उस दुःख को सहन करेंगे, जो तुम हमें दोगे, और अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को निर्भर रहना चाहिये।
- 13. और काफिरों ने अपने रसूलों से कहाः हम अवश्य तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे, अथवा तुम्हें हमारे पंथ में आना

قَالْتَوُسُلُهُمُ أَفِي اللهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَانِ وَالْاَرْمُ ضِ يَكُ مُحُوكُمُ لِيَغُفِرَ لَكُمُونُن ذُنُو كِكُو وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى قَالُوْاَ إِنْ اَنْ تُو الْاَيْسَرُّ اللَّهُ لَكَا لَٰزِيدُكُ وَنَ اَنْ قَصْلُ وَنَا عَبَاكانَ يَعْبُكُ الْبَاوُنَا فَانْتُوْ نَا بِسُلُطْنِ مُمْنِينِ ۞

قَالَتَ لَهُدُولُسُلُهُدُولَ تَعَنَّىٰ اِلْاَبَتَثَرَّمِّتُنُكُمُوَوَلَانَ الله يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَأَ فُونَ عِبَادِمٌ وَمَاكَانَ لَنَّا اَنْ تَالْتِيَكُو يُسِلُطُنِ الِّلَا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ "

ۉڡۧٲڵڬؘٲڷڒؘٮؘۛؾۘڗڰڶۼٙڶ۩ؿۅۘۊؘؾٞۮۿڶٮٮؘٚٵۺؙؙؙؠؙڷؽٵ ۅؘڶڝٛؠڔڽۜۼڶؠٵۧٳۮؽؾؙؠؙٛۅؙؽٲۅؘۼڶ۩ڶؿ ڡؘؙؽێؾۘٷڲڶؚٲؽؙؿٷڲ۠ڶۅٛؿ۞

ۉٙۊٵڶٲێؽؾٛػڡؙٛۯؙٳڸۯڛؙڸۿۄڶٮؙٛۼٛڔۣڿؾۜڴۄٛۺ ٲۯۻۣێٙٲٲٷؙڶؾٷڎػٛ؈ؙؚ۬ڝڴؾؚؽٵ؞ڣؘٲٷؘڂٙٳڵؽۿۣڎڗؠٞ۠ۿؙۄ

<sup>1</sup> अपनी आज्ञा पालन की ओर।

<sup>2</sup> अर्थात मरण तक संसारिक यातना से सुरक्षित रखे। (कुर्तुबी)

होगा। तो उन के पालनहार ने उन की ओर वह्यी की, कि हम अवश्य अत्याचारियों का विनाश कर देंगे।

- 14. और तुम्हें उन के पश्चात् धरती में बसा देंगे, यह उस के लिये है, जो मेरे महिमा से खड़े<sup>[1]</sup> होने से डरा, तथा मेरी चेतावनी से डरा।
- 15. और उन (रसूलों) ने विजय की प्रार्थना की, तो सभी उद्दंड विरोधी असफल हो गये।
- 16. उस के आगे नरक है और उसे पीप का पानी पिलाया जायेगा।
- 17. वह उसे थोड़ा-थोड़ा गले से उतारेगा, मगर उतार नहीं पायेगा। और उस के पास प्रत्येक स्थान से मौत आयेगी जब कि वह मरेगा नहीं। और उस के आगे भीषण यातना होगी।
- 18. जिन लोगों ने अपने पालनहार के साथ कुफ़ किया उन के कर्म उस राख के समान हैं, जिसे आँधी के दिन की प्रचण्ड वायु ने उड़ा दिया हो। यह लोग अपने किये में से कुछ भी नहीं पा सकेंगे, यही (सत्य से) दूर का कुपथ है।
- 19. क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने आकाशों तथा धरती की रचना सत्य के साथ की है, यदि वह चाहे तो तुम्हें ले जाये, और नयी उत्पत्ति ला दे?
- 20. और वह अल्लाह पर कठिन नहीं है।

لَنُهُلِكَنَّ الظَّلِمِيْنَ الْطُلِمِيْنَ الْطُلِمِيْنَ الْطُلِمِيْنَ الْطُلِمِيْنَ

ۅؘۘڵن۠ٮؙؽٮؘٚؾٛڴؙؙۅ۠ٲڷۯڞؘڡۣڽؘؙؠؘڠڽۿؚٷٝڎڸػڸٮؙۜڂؘٲڡؘ مَقَامِي ٛوَخَافَ وَعِيْكِ

ۅٙٲۺؘڡٛ۬ؾۘٷٛٳۅؘڿٙٲڹػؙڷؙۘػؚؾۜٳڔۘۼڹؽؠٟ<sup>ڡ</sup>

مِّنَ وَرَابِهٖ جَهَّنَمُ وَيُسُقَىٰ مِنْ مِّلَ مِّ صَدِيبٍ اللهِ

ؾۜۼۜٷٷۅٙڒؽڰٵۮؽڛؽۼ۠ٷۛؽٳؿ۫ؽۅٲڵٮۅٛػۄڽؽڴؚ ڡػٳڹۣۊۜڡٵۿٶؠؠڽۜؾٟٷ؈ٛۊۯڵؠ؋ۼؘڵڮٛۼڶؽڟ۠<sup>®</sup>

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَلُ وَابِرَيِّهُمُ اَعَالُهُمُ كَرَّمَا لِهِ اِشْتَكَتْ بِهِ البِّيْءُ فِي يَجْمُ عَلَصِدٍ لَاَيَةُ بِرُوْنَ مِثَا كَسَنُبُوا عَل شَيْعُ ذَٰ لِكَ هُوَالضَّلُ الْبَعِيْنُ۞

> ٱڵۊؙڗؙڗؘڷڽؙٳۺڮڂؘڰؘۊٳڵؾؠڶۅؾۅؘڷۯۯؙۻڔٳڠؾؖ ٳؗؗؗ؞ؾٞؿؙٲؽ۠ۮ۫ۿؚؠ۫ػڎؙۅٙؽٳؙڎؠۼڵؾۣڄۮؚؽۅٟ۞ٚ

> > وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ ۞

1 अर्थात संसार में मेरी महिमा का विचार कर के सदाचार किया।

- 21. और सब अल्लाह के सामने खुल कर<sup>[1]</sup> आ जायेंगे, तो निर्बल लोग उन से कहेंगे जो बड़े बन रहे थे कि हम तुम्हारे अनुयायी थे, तो क्या तुम अल्लाह की यातना से बचाने के लिये हमारे कुछ काम आ सकोगे? वे कहेंगेः यदि अल्लाह ने हमें मार्ग दर्शन दिया होता, तो हम अवश्य तुम्हें मार्ग दर्शन दिखा देते। अब तो समान है, चाहे हम अधीर हों, या धैर्य से काम लें, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है।
- 22. और शैतान कहेगा, जब निर्णय कर दिया[2] जायेगाः वास्तव में अल्लाह ने तुम्हें सत्य वचन दिया था, और मैं ने तुम्हें वचन दिया तो अपना वचन भंग कर दिया, और मेरा तुम पर् कोई दबाव नहीं था, परन्तु यह कि मैं ने तुम को (अपनी ओर) बुलाया, और तुम ने मेरी बात स्वीकार कर ली। अंतः मेरी निन्दा न करो, स्वयं अपनी निन्दा करो, न मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, और न तुम मेरी सहायता कर सकते हो। वास्तव में मैं ने उसे अस्वीकार कर दिया, जो इस से पहले[3] तुम ने मुझे अल्लाह का साझी बनाया था। निस्संदेह अत्याचारियों के लिये दुख दायी यातना है।

23. और जो ईमान लाये, और सदाचार

وَبَرَزُوْ الِلهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الشَّعَفُوُ الِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْ الْكَاكُمُ تَلَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُوْمُّغُنُونَ عَتَّامِنُ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْ قَالُوْ الْوَهَلُ النَّا اللهُ لَهَدَيْنِكُمْ شَوَاءْ عُلَيْنَا اَجَزِعْنَا أَمُ صَبَرُنَا مَالَنَامِنُ تَجِيْصٍ هُ

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّاقِقِكَ الْأَثْرُ اِنَّ اللَّهَ وَعَكَكُمُ وَعَكَكُمُ وَعَكَكُمُ وَعَكَاكُمُ وَعَكَاكُمُ وَعَكَاكُمُ وَعَكَاكُمُ وَعَكَاكُمُ وَعَكَاكُمُ وَعَكَاكُمُ وَعَكَاكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَمِّنَاكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَمِنَاكُمُ وَعَلَيْكُمُ مَا الْفَالِمَ وَعَوْتُكُمُ وَاللَّهُ وَمُعَلَّا الْفُلْمَكُمُ مِنَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ ا

وَأُدُخِلَ الَّذِينَ الْمَنْوُ اوْعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ

- 1 अर्थात प्रलय के दिन अपनी समाधियों से निकल कर।
- 2 स्वर्ग और नरक के योग्य का निर्णय कर दिया जायेगा।
- 3 संसार में।

- 24. (हे नबी!) क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ने कलिमा तय्येबा<sup>[1]</sup> (पवित्र शब्द) का उदाहरण एक पवित्र वृक्ष से दिया है, जिस की जड़ (भूमि में) सुदृढ़ स्थित है, और उस की शाखा आकाश में है?
- 25. वह अपने पालनहार की अनुमित से प्रत्येक समय फल दे रहा है। और अल्लाह लोगों को उदाहरण दे रहा है, तािक वह शिक्षा ग्रहण करें।
- 26. और बुरी<sup>[2]</sup> बात का उदाहरण एक बुरे वृक्ष जैसा है, जिसे धरती के ऊपर से उखाड़ दिया गया हो, जिस के लिये कोई स्थिरता नहीं है।

تَجُرِيُ مِنْ تَحْتَهَاالْاَنْهُارُخْلِدِيْنَ فِيُهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ تَتِيَنَّهُمُ فِيْهَاسَادُ۞

ٱڬۊڗۘڲؽڣؘۻٙڔٙڔٳٮڵٷؗڡڞؘڷڒػؚڶؠٮڐٞڟؚؚؾؚؠڐٞ ػؿؘۼٷڟؚێؚڹؾۊۭػڡ۠ۿٲؿٵڕڠٷٛٷٚٷؙۿٳ؈۬ٳڛٙؠٳٝ؞ٚ

تُؤُتَّنَ الْكُلَهَاكُلَّ حِيْنَ بِإِذْنِ رَبِّعَ أُويَضُرِبُ اللهُ الْكُفَّنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّوُنَ®

وَمَثَلُ كِلِمَةِ خِيْثَةَ إِكَشَجَرَةٍ خِيثَةَةٍ لِجُنُثَتُ مِنُ فَوُقِ الْأَرْضِ مَا لَهَامِنُ قَرَادٍ ۞

- (किलिमा तय्येबा) से अभिप्रत "ला इलाहा इल्ललाह" है। जो इस्लाम का धर्म सूत्र है। इस का अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं है। और यही एकेश्वरवाद का मूलाधार है। अब्दुल्ला बिन उमर (रिज़यल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के पास थे कि आप ने कहाः मुझे ऐसा वृक्ष बताओं जो मुसलमान के समान होता है। जिस का पत्ता नहीं गिरता, तथा प्रत्येक समय अपना फल दिया करता है? इब्ने उमर ने कहाः मेरे मन में यह बात आयी कि वह खजूर का वृक्ष है। और अबू बक्र तथा उमर को देखा कि बोल नहीं रहे हैं इसलिये मैं ने भी बोलना अच्छा नहीं समझा। जब वे कुछ नहीं बोले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः वह खजूर का वृक्ष है। (संक्षिप्त अनुवाद के साथ, सहीह बुखारीः 4698, सहीह मुस्लिमः 2811)
- 2 अर्थात शिर्क तथा मिश्रणवाद की बात।

27. अल्लाह ईमान वालों को स्थिर<sup>[1]</sup> कथन के सहारे लोक तथा परलोक में स्थिरता प्रदान करता है, तथा अत्याचारियों को कुपथ कर देता है, और अल्लाह जो चाहता है, करता है।

28. क्या आप ने उन्हें<sup>[2]</sup> नहीं देखा जिन्हों ने अल्लाह के अनुग्रह को कुफ़ से बदल दिया, और अपनी जाति को विनाश के घर में उतार दिया।

29. (अर्थात) नरक में, जिस में वह झोंके जायेंगे। और वह रहने का बुरा स्थान है।

- 30. और उन्हों ने अल्लाह के साझी बना लिये, तािक उस की राह (सत्धर्म) से कुपथ कर दें। आप कह दें कि तिनक आनन्द ले लो, फिर तुम्हें नरक की ओर ही जाना है।
- 31. (हे नबी!) मेरे उन भक्तों से कह दो, जो ईमान लाये हैं, कि नमाज़ की स्थापना करें और उस में से जो हम ने प्रदान किया है, छुपे और खुले तरीक़े से दान करें, उस दिन के आने से पहले जिस में न कोई क्रय-विक्रय

ؽؙؿؚۜؾٮٛٵڵڎؙ؋ٲڵۮڽؙؾٵؗمؙۏؙٳڸٲڡۜٙۅٛڸٳڵڟۜٳڝؚڣ ٳڬۘؠۏۊٳڶڎؙؙٮٛؽؘٳۅؘڣۣٳڵڒۼۯۊٷؽؙڝؚڷ۠ٵڵڎٳڵڟٚڸڡؚؽؾ<sup>؊</sup> ۅؘؽڣۘٷٳڵڎؙؙؙڡٛٵؘؽؽؘٵٛؠٛٛ

ٱڵؿڗۜڔٳڸٙٳ۩ٚڹؽؽؘؠؘۘۘڹڰ۫ڶۅٛٳڹۼؠؘؾٳۺؗۼۘڡؙٛڠ۫ڔٳۊؙٳۘٙػڷؙۊؙٳ ۼٙۅؙڡۿؙڎؚۮٳۯڵؠۘڮٳڕ۞

جَهَنَّهَ وَيَصُلُونَهَا وُبِئِسَ الْقَرَارُ

وَجَعَلُوْ اللهِ اَنْكَ الدَّالِيُضِلُّوْا عَنُ سَيِيلِهُ قُلُ تَمَتَّعُوْ افَإِنَّ مَصِيرُكُوْ اللَّ النَّارِي

قُلُ لِعِبَادِى الَّذِينَ امَنُوا اِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّارَنَمَ قَنْهُوُ سِكَّا وَعَلاينَيةً مِّنْ قَبُلِ اَنْ يَانِّنَ يَوْمُرُّلاً اللَّهِ فِيهِ وَلاِخِلانُ

- 1 स्थित तथा दृढ़ कथन से अभिप्रेत "ला इलाहा इल्लल्लाह" है। (कुर्तुबी) बराअ बिन आज़िब रिज़अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप ने कहाः मुसलमान से जब कृब में प्रश्न किया जाता है, तो वह «ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह» की गवाही देता है। अर्थात अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं। और मुहम्म्द सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी के बारे में यह आयत है। (सहीह बुख़ारी: 4699)
- 2 अथीतः मक्का के मुश्रिक, जिन्हों ने आप का विरोध किया। (देखियेः सहीह बुखारीः 4700)

होगा, और न कोई मैत्री।

- 32. और अल्लाह वही है, जिस ने तुम्हारे लिये आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति की, और आकाश से जल बरसाया फिर उस से तुम्हारी जीविका के लिये अनेक प्रकार के फल निकाले। और नौका को तुम्हारे वश में किया, ताकि सागर में उस के आदेश से चले, और निदयों को तुम्हारे लिये वशवर्ती किया।
- 33. तथा तुम्हारे लिये सूर्य और चाँद को काम में लगाया जो दोनों निरन्तर चल रहे हैं। और तुम्हारे लिये रात्रि और दिवस को वश में<sup>[1]</sup> कर दिया।
- 34. और तुम्हें उस सब में से कुछ दिया, जो तुम ने माँगा।<sup>[2]</sup> और यदि तुम अल्लाह के पुरस्कारों की गणना करना चाहो, तो भी नहीं कर सकते। वास्तव में मनुष्य बड़ा अत्याचारी कृतघ्न (ना शुकरा) है।
- 35. तथा (याद करो) जब इब्राहीम ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! इस नगर (मक्का) को शान्ति का नगर बना दे, और मुझे तथा मेरे पुत्रों को मूर्ति पूजा से बचा ले।
- 36. मेरे पालनहार! इन मूर्तियों ने बहुत से लोगों को कुपथ किया है, अतः जो

ٱللهُ اللهِ فَ خَلَقَ الشَّمَانِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَوْفَاكُمُوَ عِلَهِ مِنَ الثَّمَارِ إِنْ قَالْكُو فَسَحَّرًا كُوْالْفُلُكَ لِتَجَرِّى فِى الْبَعْرِ رِبَامْرِهِ \* وَسَحَّرَكُوُ الْأَنْفَاقِ

ۅۜۺۜڿۜۯڬػؙٳڶۺٛؠؙٮؘۅؘڶڡٞؠؘۯۮٳٙؠؚؠؽؙڹؘۣ۫ۅٙڛۜڠۯ ڵڮؙٳڵؿڷؙڶۅڶڵۿٲ۞

ۅؖٳڶٮٚڴؙؽ۫ڝؚۜؿؙػؚڸۜؠٵڛؘٲڷٮٛٛٷٷٷٳؽؘٮؾؘٷ۠ٷٳڣڡػ ٳڵڶۅڵٳڠؖڞؙٷۿٳؙ۫ٳؾٳڵٟۺ۬ٵؽڵڟڵۅٛڴؚڴڲٵۯ۠ۿ

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ \*

- 1 वश में करने का अर्थ यह है कि अल्लाह ने इन के ऐसे नियम बना दिये हैं, जिन के कारण यह मानव के लिये लाभदायक हो सकें।
- 2 अर्थात तुम्हारी प्रत्येक प्राकृतिक माँग पूरी की, और तुम्हारे जीवन की आवश्यक्ता के सभी संसाधनों की व्यवस्था कर दी।

मेरा अनुयायी हो, वही मेरा है। और जो मेरी अवैज्ञा करे, तो वास्तव में तू अति क्षमाशील दयावान् है।

- 37. हमारे पालनहार! मैं ने अपनी कुछ संतान मरुस्थल की एक वादी (उपत्यका) में तेरे सम्मानित घर (काबा) के पास बसा दी है, ताकि वह नमाज़ की स्थापना करे। अतः लोगों के दिलों को उन की ओर आकर्षित कर दे, और उन्हें जीविका प्रदान कर, ताकि वह कृतज्ञ हों।
- 38. हमारे पालनहार! तू जानता है, जो हम छुपाते और जो व्यक्त करते हैं। और अल्लाह से कुछ छुपा नहीं रहता, धरती में और न आकाशों में।
- 39. सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है, जिस ने मुझे बुढ़ापे में (दो पुत्र) इस्माईल और इस्हाक प्रदान किये। वास्तव में मेरा पालनहार प्रार्थना अवश्य सुनने वाला है।
- 40. मेरे पालनहार! मुझे नमाज़ की स्थापना करने वाला बना दे, तथा मेरी संतान को। हे मेरे पालनहार! और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर।
- 41. हे हमारे पालनहार! मुझे क्षमा कर दे, तथा मेरे माता-पिता और ईमान वालों को, जिस दिन हिसाब लिया जायेगा।
- 42. और तुम कदापि अल्लाह को उस से अचेत न समझो जो अत्याचारी कर

ڡؘٚؠؘڽٛڗڽؚۼؿؽ۫ٷٳؾٞ؋ڡؚڹؚۨؽؙۜۅؘڡۜڽؙۘۼڝؘڵؽ۬ ڣٵؾۜڰۼڡؙۅؙ؆ٞڿؽۄ۠۞

رَجَنَآ إِنِّ آسُكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِيْ بِوَادٍ غَيُرِ ذِى ذَرُع عِنْكَ بَيْتِكَ الْمُحَوَّمِ لاَرَجَنَا لِيُقِينِيمُواالصَّلُولَةَ فَأَجْعَلُ الْمُحَوَّمِ لاَرَجَنَا التَّاسِ تَهُوَى اللَّهِمُ وَادْرُهُ قَهُمُومِّنَ التَّامِرْتِ لَعَلَهُمُ يَشْكُرُونَ ۞

ىرَتِّنَاۤٳتَّكَ تَعۡلَوُمَانُخْفَىُ وَمَانُعۡلِنُ وَمَايَخُفَىٰعَلَى اللهِ مِنۡشَكَّ فِى الْاَرْضِ وَلا فِى السَّمَاۡءِ۞

ٵڬؠۘٙٮؙۮؙؠڵۼٳڷڬؚؽۅؘۿۻڸٛٷٙڷڲڔٙٳۺڵؠۼؽڷ ۅٙٳڛٛڂؾٞٳؾؘڗؠۣٞڵڛٙؠؽۼٛٳڶڎؙٵۧٳ۞

رَبِّ اجُعَلْنِيُ مُقِيْهُ الصَّلْوةِ وَمِنُ ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَا ﴿

رَبَّنَااغُفِرُ لِيُ وَلِوَالِكَ مِّي وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوُمُرَيْقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿

وَلاتَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاَعَتَّا يَعُمَلُ

रहे हैं। वह तो उन्हें उस<sup>[1]</sup> दिन के लिये टाल रहा है, जिस दिन आखें खुली रह जायेंगी।

- 43. वह दौड़ते हुये अपने सिर ऊपर किये हुये होंगे, उन की आँखें उन की ओर नहीं फिरेंगी, और उन के दिल गिरे<sup>[2]</sup> हुये होंगे।
- 44. (हे नबी!) आप लोगों को उस दिन से डरा दें, जब उन पर यातना आ जायेगी। तो अत्याचारी कहेंगेः हमारे पालनहार! हमें कुछ समय तक अवसर दे, हम तेरी बात (आमंत्रण) स्वीकार कर लेंगे, और रसूलों का अनुसरण करेंगे, क्या तुम वही नहीं हो जो इस से पहले शपथ ले रहे थे कि हमारा पतन होना ही नहीं है?
- 45. जब कि तुम उन्हीं की बस्तियों
  में बसे हो, जिन्हों ने अपने ऊपर
  अत्याचार किया, और तुम्हारे लिये
  उजागर हो गया है कि हम ने उन
  के साथ क्या किया? और हम ने तुम्हें
  बहुत से उदाहरण भी दिये हैं।
- 46. और उन्हों ने अपना षड्यंत्र रच लिया तथा उन का षड्यंत्र अल्लाह के पास<sup>[3]</sup> है। और उन का षड्यंत्र ऐसा नहीं था कि उस से पर्वत टल जाये।

الظّٰلِبُوۡنَ ۚ ﴿ اِتَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوۡمِ تَشۡخَصُ فُوالۡاَرۡصَارُ۞

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيُ رُءُوْسِهِمُ لَايَرْتَتُ اِلَيُهِمْ طَارُفُهُمُّ وَافْإِكَ نَهْمُ هَوَاءُ۞

ۅۘٙٲٮٛ۬ۮؚڔٳڵٮۜٞٵؗؗۛؗۛۛۛٚڝڲۅؙۘۘؗؗؗؗۯ؉ۧؿؿۿؗۮٳڵڡؙڬؘٵڹٛڣؘؽڠؙۅٛڵؙ ٵڰڹؽڹؘڟؠؙٷٳۯؾۜڹٵۧڿؚٞۯڬٳۧڸٙٳؘڿڔؽؗٵٛ ؿؙؙؚٞ۠ڹۮۼۅٙؾڰۅؘٮؘٮۜؿؠٳڶٷ۠ڛؙڷٵۅؘڷۊؚ؆۠ۏٛٷٛٳ ٵڞؙۘؠڎؙؿؿٞؿ۫ٷڰڽؙڰؙڶؙٵڴؙۄ۫ؿڹٛڒؘۊٳڮ۠

وَسَكَنَتُمُ فِي مُسَلِكِنِ الَّذِينَ طَلَمُوْ اَلْفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ كُلُّوْكَيْفَ فَعَلَمَا لِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُوُ الْمُثَالَ®

ۅؘۊؘڵٮؘػڒٛۏؗٳڡؘػۯۿؙۄ۫ۅؘعؚڹ۫ٮٵڵٮٶڡؙؙۜۘۘڒٛۿؙڎؚٝؗۏٳٮٛػٲڹ ڡٙػۯٚۿ۠ۮڸؾۜۯؙۏڶڡؚٮ۫۬ڎؙٳڮؚڹٵ۬ٛ۠۞

<sup>1</sup> अर्थात प्रलय के दिन के लिये।

<sup>2</sup> यहाँ अबी भाषा का शब्द "हवाअ" प्रयुक्त हुआ है। जिस का एक अर्थ शून्य (ख़ाली), अर्थात भय के कारण उसे अपनी सुध न होगी।

<sup>3</sup> अर्थात अल्लाह उस को निष्फल करना जानता है।

- 47. अतः कदापि यह न समझें कि अल्लाह अपने रसूलों से किया वचन भंग करने वाला है, वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली बदला लेने वाला है।
- 48. जिस दिन यह धरती दूसरी धरती से, तथा आकाश बदल दिये जायेंगे, और सब अल्लाह के समक्ष<sup>[1]</sup> उपस्थित होंगे, जो अकेला प्रभुत्वशाली है।
- 49. और आप उस दिन अपराधियों को जंजीरों में जकड़े हुये देखेंगे।
- 50. उन के वस्त्र तारकोल के होंगे, और उन के मुखों पर अग्नि छायी होगी।
- 51. ताकि अल्लाह प्रत्येक प्राणी को उस के किये का बदला दे| निःसंदेह अल्लाह शीघ्र हिसाब लेने वाला है|
- 52. यह मनुष्यों के लिये एक संदेश है, और ताकि इस के द्वारा उन को सावधान किया जाये। और ताकि वे जान लें कि वही एक सत्य पूज्य है और ताकि मितमान लोग शिक्षा ग्रहण करें।

ڣؘڵٲڠٙڛۘڹۜؾٞڶڵڎڬٷٚڸڡؘۅؘڡٛٮ؇ۯڛؙڵۿ۬ٳؽۜڶڵڎۼۯۣؽڒٛ ۮؙۅڶؿؚۛڡؘٵڝۣ۞

يَوْمَتُكَنَّ لُالْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوْتُ وَبَرَزُوْ اللِّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّالِ۞

وَتَرَى الْمُجْمِمِينَ يَوْمَيِنٍ مُقَرِّنِينَ فِي الْرَصْفَادِ

سَرَابِيلُهُوْمِينَ قَطِرَانٍ وَتَغَثَّلَى وُجُوهَهُ وُ النَّارُ ﴿

ڸؽٙۼڔ۬ؽؘڶٮ۠ۿؙػؙڴۜؽؘڡٛ۬ڛؚ؆ٛٲػڛٙۘڹؾٛٵؚڗۜٵٮڵۿڛٙۯؚؽۼ ڶڝؚ۫ٮڶۑ®

ۿ۬ۮؘٳڹڬڠؙٚڷۣڵٮۜٞٵڛٷڸؽؙڹؙۮؙۯڡ۠ٳڽ؋ٷڽؽػؙۮٷٛٳٲۺۜٵۿؙۅٙ ٳڵۮ۠ٷٙڶڝۮ۠ۊڸؽۮٞڴۯٷڵۅٵڶڰۯڷڹٵڿٛ

<sup>1</sup> अर्थात अपनी कब्रों (समाधियों) से निकल कर।

## सूरह हिज्र - 15



### सूरह हिज्र के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 99 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत नं॰ 80-87 में हिज्र के वासीः ((समूद जाति)) के अपने रसूलों के झुठलाने के कारण विनाश की चर्चा की गई है। इसलिये इस का नाम ((सूरह हिज्र)) है।
- इस की आयत 1 में कुर्आन की विशेषता का वर्णन है। तथा 2-15 में रिसालत के विरोधियों के संदेहों को दूर किया गया है। फिर आयत 16 से 25 तक में उन निशानियों की ओर संकेत किया गया है जिन पर विचार करने से वह्यी तथा रिसालत और हश्र से संबंधित संदेहों का निवारण हो जाता है।
- आयत 26-44 में इब्लीस के कुपथ हो जाने का वर्णन है जो मनुष्य को कुपथ करने के लिये विद्या तथा रिसालत के बारे में संदेह पैदा कर के उसे सत्य से दूर रखना चाहता है जिस का परिणाम नरक है। तथा आयत 45 से 48 तक उन के अच्छे परिणाम को बताया गया है जो उस की बात में नहीं आये और अल्लाह से डरते तथा शिर्क और उस की अवैज्ञा से बचते रहे।
- आयत 49-84 में निबयों के इतिहास से यह बताया गया है कि अल्लाह के सदाचारी भक्तों पर उस की दया होती है और दूराचारियों पर यातना के कोड़े बरसते हैं।
- आयत 85-99 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा सदाचारियों के लिये दिलासा का सामान भी है और यह निर्देश भी है कि जो माया मोह में मग्न हैं उन के आर्थिक धन की ओर लालसा से न देखें बल्कि उस बड़े धन का आदर करें जो कुर्आन के रूप में उन्हें प्रदान किया गया हैं।

- अलिफ़, लाम, रा। वह इस पुस्तक, तथा खुले कुआन की आयतें हैं।
- 2. (एक समय आयेगा), जब काफिर यह कामना करेंगे कि क्या ही अच्छा होता यदि वे मुसलमान<sup>[1]</sup> होते?
- 3. (हे नबी!) आप उन्हें छोड़ दें, वह खाते, तथा आनन्द लेते रहें, और उन्हें आशा निश्चेत किये रहे, फिर शीघ्र ही वह जान लेंगे।<sup>[2]</sup>
- और हम ने जिस बस्ती को भी ध्वस्त किया उस के लिये एक निश्चित अवधि अंत थी।
- कोई जाति न अपनी निश्चित् अवधि से आगे जा सकती है, और न पीछे रह सकती।
- 6. तथा उन (काफ़िरों) ने कहाः हे वह व्यक्ति जिस पर यह शिक्षा (कुर्आन) उतारा गया है! वास्तव में तू पागल है।
- 7. क्यों हमारे पास फ़्रिश्तों को नहीं लाता यदि तु सच्चों में से हैं?

## 

النو تَلْكَ النَّ الْكِتْبِ وَقُوْانٍ مُّبِينِهِ ٥ رُبَمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْ الوَّكَانُوُا مُشْلِمِينَ ۞

ذَرُهُمُ يَأْكُلُوْ اوَيَتَمَتَّعُوُ اوَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوُفَ يَعُلَمُونَ ۞

وَمَا اَهُكُنُنَامِنُ قَرُيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْدُوهُ۞

مَاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَا يَسُتَا خُورُونَ

ۅؘۊؘٲڵؙؙۅؙٳؽؘٳؿۿٵڷٙڒؚؽؙڹ۠ڗؚٚڶؘڡؘڵؽۅاڵڎؚڬۯٳڗۜڬ ؘؙڶڿڹؙؙڎؙڽؙٛ۞

كَوْمَا تَانْتِيْنَا بِالْمُلَيِّكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ<sup>©</sup>

- 1 ऐसा उस समय होगा जब फ़्रिश्ते उन की आत्मा निकालने आयेंगे, और उन को उन का नरक का स्थान दिखा देंगे। और क्यामत के दिन तो ऐसी दूर्दशा होगी कि धूल हो जाने की कामना करेंगे। (देखियेः सूरह नबा, आयतः 40)
- 2 अपने दुष्परिणाम का।

- 8. जब कि हम फ़्रिश्तों को सत्य (निर्णय) के साथ ही<sup>[1]</sup> उतारते हैं, और उन्हें उस समय कोई अवसर नहीं दिया जाता।
- वास्तव में हम ने ही यह शिक्षा (कुर्आन) उतारी है, और हम ही उस के रक्षक<sup>[2]</sup> हैं।
- और हम ने आप से पहले भी प्राचीन (विगत) जातियों में रसूल भेजे।
- 11. और उन के पास जो भी रसूल आया, परन्तु वह उस के साथ परिहास करते रहे।

مَانُنَزِّلُ المُلَلِكَةَ إلَّا رِالْحَقِّ وَمَاكَانُوْ آاِذًا مُنْظِرِيْنَ۞

ٳ؆ٵڹؘڂؽؙڹۜٛۯڷؚؽٵڶڮؚۜڬۯۅٙٳ؆ٵڬ؋ڶڂڣڟ۠ۅؙڹ۞

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِنُ مَّبُلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ©

ۅؘڡۜٵؽٳؿؖؿۿۣڡٝۄؚۜڽٛڗۜڛؙۅ۫ڸؚٳڷڒػٵۏٛٳڽؚ؋ ؽٮ۫ٮؘۿؙۯٷؙڹٛ®

- 1 अर्थात यातनाओं के निर्णय के साथ।
- 2 यह इतिहासिक सत्य है। इस विश्व के धर्म ग्रंथों में कुर्आन ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस में उस के अवतरित होने के समय से अब तक एक अक्षर तो क्या एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं हुआ। और न हो सकता है। यह विशेषता इस विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ को प्राप्त नहीं है। तौरात हो अथवा इंजील या इस विश्व के अन्य धर्म शास्त्र हों, सब में इतने परिवर्तन किये गये हैं कि सत्य मूल धर्म की पहचान असम्भव हो गयी है।

इसी प्रकार इस (कुर्आन) की व्याख्या जिसे हदीस कहा जाता है वह भी सुरक्षित है। और उस का पालन किये बिना किसी का जीवन इस्लामी नहीं हो सकता। क्योंकि कुर्आन का आदेश है कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हें जो दें उस को ले लो। और जिस से रोक दें उस से रुक जाओ। (देखियेः सूरह हश्र आयत नं रं)

कुर्आन कहता है कि हे नबी! अल्लाह ने आप पर कुर्आन इस लिये उतारा है कि आप लोगों के लिये उस की व्याख्या कर दें। (सूरह नह्ल, आयत नंः 44) जिस व्याख्या से नमाज़, व्रत आदि इस्लामी अनिवार्य कर्तव्यों की विधि का ज्ञान होता है। इसी लिये उस को सुरक्षित किया गया है। और हम हदीस के एक-एक रावी के जन्म और मौत का समय और उस की पूरी दशा को जानते हैं। और यह भी जानते हैं कि वह विश्वासनीय है या नहीं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इस संसार में इस्लाम के सिवा कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस की मूल पुस्तकें तथा उस के नबी की सारी बातें सुरक्षित हों।

13. वे उस पर ईमान नहीं लाते, और प्रथम जातियों से यही रीति चली आ रही है।

- 14. और यदि हम उन पर आकाश का कोई द्वार खोल देते, फिर वह उस में चढ़ने लगते।
- 15. तब भी वह यही कहते कि हमारी आँखें धोखा खा रही हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है।
- 16. हम ने आकाश में राशि चक्र बनाये हैं, और उसे देखने वालों के लिये सुसिज्जत किया है।
- 17. और उसे प्रत्येक धिक्कारे हुये शैतान से सुरक्षित किया है।
- 18. परन्तु जो (शैतान) चोरी से सुनना चाहे, तो एक खुली ज्वाला उस का पीछा करती<sup>[2]</sup> है।
- 19. और हम ने धरती को फैलाया, और उस में पर्वत बना दिये, और उस में हम ने प्रत्येक उचित चीज़ें उगायीं।
- 20. और हम ने उस में तुम्हारे लिये जीवन के संसाधन बना दिये, तथा उन के लिये जिन के जीविका दाता तुम नहीं हो।

كَنْ لِكَ نَسْلُكُ الْمُ فَالْوُبِ النَّهُ مُرِمِينٌ

لاِيْؤُمِنُوْن بِهِ وَقَدُ خَلَتُ سُنَّةُ الْأَوَّ لِأَيْنَ®

ۅؘڵۅ۬ڣؘؾؘۘڂؙڬٵۼڵؿڔۿؙؠٵڹٝٳڡؚۜڹٳڶۺؠٳٚۏڟؘڷۏٳڣؽؚ؞ ؿڋڿؚٛۯڹؖ

> ڵؘڡؘۜٵڹٛٵٙٳؙۼٚٵڝؚٚٞڒؾؗٲڹڝٛٵۯێٵؠڵۼٛؽ۠ۊؖۄٛۯۨ ڝۜٮؙڿٛۯۯۏڹ۞

وَلَقَدُجَعَلْنَافِ السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَزَيَّتُمَ الِلنَّظِرِينَ ۞

ۅؘۘػؚڣڟؙڹؗؠٵڡؚڽؙڲٛڷۺؽڟڽڗۜڿؚؽۄٟڰٚ

ٳؖڒڡؘڹۣٳۺؾۘۯؘؽؘٳڶۺۜؠٛۼۏؘٲؿؠۘٛػ؋ۺۿٲڮڡؚۨۧؠؽؿٛ۞

ۅٙاڵۯڞؘڡػۮڹۿٵۅؘٲڶڤێێؙڵڣؽۿڒۅؘٳڛؽ ۅؘٲڹٞؠؙؗڗؙٮڬٳڣؽۿٵڡؚڽؙڴڸؓۺٞؿؙٞٞٞٞٞٞۿۨۅ۫ۯؙۏڽؚ®

وَجَعَلْنَالَاكُوْفِيُهَامَعَالِيشَ وَمَنَّ لَلْنُتُوْلَهُ بِلِزْقِتْيُنَ⊙

- अर्थात् रसुलों के साथ पिरहास को, अर्थात उसे इस का दण्ड देंगे।
- 2 शैतान चोरी से फ़रिश्तों की बात सुनने का प्रयास करते हैं। तो ज्वलंत उल्का उन्हें मारता है। अधिक विवरण के लिये देखियेः (सूरह मुल्क, आयत नंः 5)

22. और हम ने जलभरी वायुओं को भेजा, फिर आकाश से जल बरसाया, और उसे तुम्हें पिलाया, तथा तुम उस के कोषाधिकारी नहीं हो।

23. तथा हम ही जीवन देते, तथा मारते हैं, और हम ही सब के उत्तराधिकारी हैं।

24. तथा तुम में से विगत लोगों को जानते हैं और भविष्य के लोगों को भी जानते हैं।

25. और वास्तव में आप का पालनहार ही उन्हें एकत्र करेगा<sup>[1]</sup>, निश्चय वह सब गुण और सब कुछ जानने वाला है।

26. और हम ने मनुष्य को सड़े हुये कीचड़ के सूखे गारे से बनाया।

27. और इस से पहले जिन्नों को हम ने अग्नि की ज्वाला से पैदा किया।

28. और (याद करो) जब आप के पालनहार ने फ़रिश्तों से कहाः मैं एक मनुष्य उत्पन्न करने वाला हूँ, सड़े हुये कीचड़ के सूखे गारे से।

29. तो जब मैं उसे पूरा बना दूँ, और उस में अपनी आत्मा फूँक दूँ, तो उस के लिये सज्दे में गिर जाना|[2] ۅؘڶؽڝؚۨڽؙۺٛؿؙٞٵۣؖڒڝڹۘۮٮؘٲڂؘۯٙڵؠۣڹ۠ٷؗۅۜٮٵؽؙؽؘڗۣڵڰؘ ٳڵڒؠقؘۮڔڝٞۼؙڰؙڎٟۄؚ۞

ۅؙٙۯۺڵڹٵٳڗۣڮۘٷۅٙۊڂٙڣٲٮؙۯؙڵٮٚٵڝڹٳۺؠڵٙۼٵٞ ڣؙٲۺؘقؽڹڴڰؙٷٷڡٞٵٞٲؽؙڴۏڵ؋ۑۼ۬ڔۣڹؽٙ۞

وَإِنَّالَنَحْنُ ثَمِّي وَثِينِيُتُ وَخَنُ الْوَرِثُونَ ٣

وَلَقَتُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِّمِينِيَ مِنْكُوْ وَلَقَتُ عَلِمُنَا الْمُسْتَالْخِرِيْنَ۞

ۅٙٳؾؘۯؠۜ*ڰؘۿؙۅؘؾڎۺٛۯۿؙ*ۮٝٳڷۜۿڂڮؽؿڗ۠ۼڸؽۄ۠ٛ

ۅؘڵۊٙۮؙڂؘػڤؙڬٵڶٳۺ۬ڬٳؽ؈ؙڝڶڝٳڸ؈ٞ ۘۘڂؠٳٚۺٮؙڎؙڗڽ۞ٛ

وَالْجِاْنَّ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ تَارِالسَّمُوْمِ

ۅٙٳۮؙۊؘٵڶ؆ۜۛڔۜڰؙٷڸڶؠؘڵؠٟٙڲٙڐٳڹۣٞٚٞٞڿٵڸڠٞٵۺۧڗؙ ڡؚڹٞڝڶڝٙٳڸڡؚڹٞۦػٳۺؖڶؙۏٛڰۣ

فَإِذَا اللَّوْلَيْهُ وَنَفَخْتُ فِيهُ ومِنْ تُرُوحِي فَقَعُوالَهُ سٰجِدِيْنَنَ

<sup>2</sup> फिरश्तों के लिये आदम का सजदा अल्लाह के आदेश से उन की पिरक्षा के लिये था किन्तु इस्लाम में मनुष्य के लिये किसी मनुष्य या वस्तु को सजदा करना

- 30. अतः उन सब फ़्रिश्तों ने सज्दा किया।
- 31. इब्लीस के सिवा। उस ने सज्दा करने वालों का साथ देने से इन्कार कर दिया।
- 32. अल्लाह ने पूछाः हे इब्लीस! तुझे क्या हुआ कि सज्दा करने वालों का साथ नहीं दिया?
- 33. उस ने कहाः मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक मनुष्य को सजदा करूँ, जिसे तू ने सड़े हुये कीचड़ के सूखे गारे से पैदा किया है।
- 34. अल्लाह ने कहाः यहाँ से निकल जा, वास्तव में तू धिक्कारा हुआ है।
- 35. और तुझ पर धिक्कार है प्रतिकार (प्रलय) के दिन तक।
- 36. (इब्लीस) ने कहा<sup>[1]</sup>: मेरे पालनहार! तो फिर मुझे उस दिन तक अवसर दे, जब सभी पुनः जीवित किये जायेंगे।
- 37. अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दे दिया गया है।
- 38. विद्धित समय के दिन तक के लिये।
- 39. वह बोलाः मेरे पालनहार! तेरे मुझ को कुपथ कर देने के कारण, में अवश्य उन के लिये धरती में (तेरी अवज्ञा को) मनोरम बना दूँगा, और

ڡٚؠؘؾۘٮٵڶٮٙڵڸٟػڎؙػؙڷؙڎؙٳۻۘٷؽ ٳڵۯٳؽڸؿٮٵؽ٦ؽ؆ؙؽٷؽڡؘۼٳڶۺؚۣۑؚۮؽؽۜ

قَالَ يَالِبُلِيْسُ مَالَكَ ٱلْاتَكُونَ مَعَ السِّعِدِيُّيَ

قَالَ لَدُاكُنُ لِاسْجُكَ لِبَشَرِخَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَإِمَّنْ مُوْنِ

قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْهُ

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعُنْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ®

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِيْ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ®

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ فَ

إلى يَوْمِ الْوَقُتِ الْمَعُلُوهِ قَالَ رَبِّ بِمَا اَغُوَيُتَنِىٰ لَازَتِّنَىٰ لَهُــُـمُ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغُوِيَتُهُمُ اَجْمَعِيْنَ۞

शिर्क और अक्षम्य पाप है। (सूरह, हा, मीम, सज्दाः आयत नं : 37)

अर्थात फरिश्ते परिक्षा में सफल हुये और इब्लीस असफल रहा। क्यों कि उस ने आदेश का पालन न कर के अपनी मनमानी की। इसी प्रकार वह भी हैं जो अल्लाह की बात न मान कर मनमानी करते हैं।

- 40. उन में से तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा।
- 41. अल्लाह ने कहाः यही मुझ तक (पहुँचने की) सीधी राह है।
- 42. वस्तुतः मेरे भक्तों पर तेरा कोई अधिकार नहीं<sup>[1]</sup> चलेगा, सिवाये उस के जो कुपथों में से तेरा अनुसरण करे।
- 43. और वास्तव में उन सब के लिये नरक का वचन है।
- 44. उस (नरक) के सात द्वार हैं, और उन में से प्रत्येक द्वार के लिये एक विभाजित भाग<sup>[2]</sup> है।
- 45. वास्तव में आज्ञाकारी लोग स्वर्गों तथा स्रोतों में होंगे।
- 46. (उन से कहा जायेगा) इस में प्रवेश कर जाओ, शान्ति के साथ निर्भय हो कर।
- 47. और हम निकाल देंगे उन के दिलों में जो कुछ बैर होगा। वे भाई भाई होकर एक दूसरे के सम्मुख तख़्तों के ऊपर रहेंगे।
- 48. न उस में उन्हें कोई थकान होगी और न वहाँ से निकाले जायेंगे।
- 49. (हे नबी!) आप मेरे भक्तों को

الكوبكادك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ قَالَ هٰنَاصِرَاطُعَنَ مُسْتَقِيْدُ ۞

اِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطُنُ اِلْاَمِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغِدِيْنَ®

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِنُ هُمْ آجْمَعِيْنَ ﴿

ڵۿٵڝۜڹۘػڎۘٛٲڹؚٛۅٳڽۣٵڸڴؚڸۜؠٵڽؚؠ؞ٞڹۿؙۄؙڋڗؙٛ ڡۜڡؙۺؙۅٛڡۯۿ

ٳڽؖٵڷؙؽؙؾۧٞڡؚٙؽؙ<u>ڹ</u>ؽ۬ػ۪ۺ۬ؾؚٷٙۼؽؙۅٛڹٟڰ۠

اُدُخُلُوْهَا بِسَالِمِ المِنِيْنَ®

ۅؘٮؘٛڒؘۼۛٮٚڶڡٳ۬؈ٛ۬ڞؙۮؙۏؚؗؗۅۿؚڋۺۣۜۼڸؚٞٳڣٛۅٙٳٮٞٵۼڵ ڛؙۯڔٟؾؙۛؾؘڟ۬ۑڸؿؘ۞

> ڵٳؽٮۺؙۿؗۿۏؽۿٵٮؘؘڞۘۘۘۘۘٛٛۻۜۊۧڡؘٵۿؙڡؗڡٞؾؚٚؠؗٛؠؙٵ ؠؚؠؙڂٛڔڂؚؿڹ۞ ڹؚؠۜٞؿؙۼؚڹٳڋؽٙٵڹۣۜٲٵٵڶۼؘڡؙٛۅٝۯٳڶڗۜڿؽؙۄ۠ٛ

- अर्थात जो बन्दे कुर्आन तथा हदीस (नबी का तरीका) का ज्ञान रखेंगे उन पर शैतान का प्रभाव नहीं होगा। और जो इन दोनों के ज्ञान से जाहिल होंगे वही उस के झाँसे में आयेंगे। किन्तु जो तौबा कर लें तो उन को क्षमा कर दिया जायेगा।
- 2 अर्थात् इब्लीस के अनुयायी अपने कुकर्मों के अनुसार नरक के द्वार में प्रवेश करेंगे।

- 50. और मेरी यातना ही दुखदायी यातना है।
- 51. और आप उन्हें इब्राहीम के अतिथियों के बारे में सूचित कर दें।
- 52. जब वह इब्राहीम के पास आये तो सलाम किया। उस ने कहाः वास्तव में हम तुम से डर रहे हैं।
- 53. उन्हों ने कहाः डरो नहीं, हम तुम्हें एक ज्ञानी बालक की शुभसूचना दे रहे हैं।
- 54. उस ने कहाः क्या तुम ने मुझे इस बुढ़ापे में शुभ सूचना दी है, तुम मुझे यह शुभ सूचना कैसे दे रहे हो?
- 55. उन्हों ने कहाः हम ने तुम्हें सत्य शुभ सूचना दी है, अतः तुम निराश न हो।
- 56. (इब्राहीम) ने कहाः अपने पालनहार की दया से निराश केवल कुपथ लोग ही हुआ करते हैं।
- 57. उस ने कहाः हे अल्लाह के भेजे हुये फ़रिश्तो! तुम्हारा अभियान क्या है?
- 58. उन्हों ने उत्तर दिया कि हम एक अपराधी जाति के पास भेजे गये हैं।
- 59. लूत के घराने के सिवा, उन सभी को हम बचाने वाले हैं।

ۅؘٲؾؘۜۘۼۮؘٳؽٙۿؙۅؘٲڵۼۮؘٵۘۘۻؙٲڷٳؽؿؙٛ ۅؘڹٚڽؚؠؙٞٚۿؙۄ۫ٷؘڞؘؽؽڣؚٳڔؙڒۿۣؿؙؠ۞ٛ

اِذْدَخَكُواْ عَلَيْءُ فَقَالُواْ سَلَمًا ثَالَ إِنَّامِنَكُمْ وَخِلُونَ ﴿ وَخِلُونَ ﴿ وَخِلُونَ ﴿ وَخِلُونَ

قَالْوُالاَتُوْجُلُ إِنَّانَكِيْتُرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ﴿

قَالَ)بَشَّرُتُمُونَ عَلَىٰآنُمَّسَّنِىَٱلْكِبَرُفَيِمَ تُبَشِّرُونَنَ⊛

قَالُوْابَشَّرُنِكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ الْفَيْطِينَ®

قَالَ وَمَنْ يَقْنُظُ مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الصَّالُوُنَ®

قَالَ فَمَاخَطْبُكُمْ اَيُّهُا الْمُوْسِلُوْنَ @

قَالُوُ ٓٳڷۜٵؙۯؙڛڶڹٵۧٳڸۊٙۅؙڡۭۺؙٞۼؙڔؚڡؚؽڹ۞ۨ

اِلْآالَ لُوْطِ اِئَالَمُنَجُّوُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿

1 हदीस में है कि अल्लाह ने सौ दया पैदा कीं, निम्ननावे अपने पास रख लीं। और एक को पूरे संसार के लिये भेज दिया। तो यदि काफ़िर उस की पूरी दया जान जाये तो स्वर्ग से निराश नहीं होगा। और ईमान वाला उस की पूरी यातना जान जाये तो नरक से निर्भय नहीं होगा। (सहीह बुख़ारी: 6469)

- 61. फिर जब लूत के घर भेजे हुये (फ़्रिश्ते) आये|
- 62. तो लूत ने कहाः तुम (मेरे लिये) अपरिचित हो।
- 63. उन्हों ने कहाः डरो नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वह (यातना) लाये हैं, जिस के बारे में वह संदेह कर रहे थे।
- 64. हम तुम्हारे पास सत्य लाये हैं, और वास्तव में हम सत्यवादी हैं।
- 65. अतः कुछ रात रह जाये तो अपने घराने को लेकर निकल जाओ, और तुम उन के पीछे रहो, और तुम में से कोई फिर कर न देखे। तथा चले जाओ, जहाँ आदेश दिया जा रहा है।
- 66. और हम ने लूत को निर्णय सुना दिया कि भोर होते ही इन का उन्मूलन कर दिया जायेगा।
- 67. और नगरवासी प्रसन्न हो कर आ गये $|^{[1]}$
- 68. लूत ने कहाः यह मेरे अतिथी हैं, अतः मेरा अपमान न करो।
- 69. तथा अल्लाह से डरो, और मेरा अनादर न करो।
- 70. उन्हों ने कहाः क्या हम ने तुम्हें विश्व

اِلَّا امْرَاتَهُ قَتَّارُنَّا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ فَ

فَكَتَّاجَآءُالَ لُوُطِ إِلْمُرْسَلُونَ ۞

قَالَ إِنَّكُمْ قُوْمٌ مُّنْكَرُونَ اللهِ

قَالُوابِلُجِمُّنْكَ بِمَاكَانُوُافِيُهِ يَمْتَرُونَ۞

وَاتَيْنَكَ بِالْحُقِّ وَإِتَّالَصْدِقُونَ

فَٱشُوِ بِإَهْلِكَ بِقِطْمٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاشْبِعُ أَدُبَارَهُمُ وَلَايْلَتَفِتُ مِنْكُمُّ آحَنَّوًا مُضْــوُ احَيُثُ تُؤْمَرُونَ®

ۅؘۘڡؘۜڡؙؽٮؘٚٳڵؽۼۮڸؚڬٲڵۯؙؙؙؗؗؗۯڗڷۜۮٳؠڒۿۅؙ۠ڵڒٙٵٙڡۘڡؙڟۅؗٷ ۺ۠ۻؠڿؽؙڹ۞

> وَجَآءَاهُلُ الْمُكِينَةِ يَسُتَبْشِرُوُنَ۞ قَالَ إِنَّ هَوُٰلاَءِ ضَيْفِيُ فَلاَتَفُضَحُونِ۞ۨ

> > وَاتَّقُوااللهَ وَلَا تُغُزُونِ<sup>®</sup>

قَالُوْآا وَلَوْنَنُهُكَ عَنِ الْعُلَمِيْنَ<sup>©</sup>

1 अर्थात जब फ़रिश्तों को नवयुवकों के रूप में देखा तो लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ आ गये ताकि उन के साथ अशलील कर्म करें।

वासियों से नहीं रोका[1] था?

- 71. लूत ने कहाः यह मेरी पुत्रियाँ हैं यदि तुम कुछ करने वाले<sup>[2]</sup> हो।
- 72. हे नबी! आप की आयु की शपथ!<sup>[3]</sup> वास्तव में वे अपने उन्माद में बहक रहे थे।
- 73. अन्ततः सूर्योदय के समय उन्हें एक कड़ी ध्वनि ने पकड़ लिया।
- 74. फिर हम ने उस बस्ती के ऊपरी भाग को नीचे कर दिया, और उन पर कंकरीले पत्थर बरसा दिये।
- 75. वास्तव में इस में कई निशानियाँ हैं प्रतिभाशालियों के लिये।
- 76. और वह (बस्ती) साधारण<sup>[5]</sup> मार्ग पर स्थित है|
- 77. निःसंदेह इस में बड़ी निशानी है, ईमान वालों के लिये।
- 78. और वास्तव में (ऐय्का) के<sup>[6]</sup> वासी अत्याचारी थे|

قَالَ هَوُلَا بَنَاتَ إِنْ أَنْ كُنْ تُدُونِعِلِينَ اللهِ

ڵۼؠٝۯؙڮٳڷڣٛڎڮڣؽڛػؙۯؚڗۿؚۮؽۼؠۿۏؽ<sup>؈</sup>

فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿

ڡؘۻۘۼڵڹٵۼٳڽۿٵ؊ۏؚڶۿٳۅؘٲڡ۫ڟۯؽٵڡڵؿۄؚڡٝڔڿٵڗؿؖ ڡؚۜڽؙڛؚڿؽڸۣڞ

اِنَ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ®

وَإِنَّهَالِسَبِينِ<sup>ل</sup>ٍ مُّقِيْدٍ<sup>®</sup>

إِنَّ فِي دُلِكَ لَايَةً لِلْمُؤُمِنِينَ فَ

وَانُ كَانَ اَصْلَابُ الْأَيْكَةِ لَظْلِينِينَ اللهِ عَلَيْ الْأَيْكَةِ لَظْلِينِينَ

- सब के समर्थक न बनो।
- 2 अर्थात इन से विवाह कर लो, और अपनी कामवासना पूरी करो, और कुकर्म न करो।
- 3 अल्लाह के सिवा किसी मनुष्य के लिये उचित नहीं है कि वह अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ की शपथ ले।
- 4 अर्थात जो लक्षणों से तथ्य को समझ जाते हैं।
- अर्थात जो साधारण मार्ग हिज़ाज़ (मक्का) से शाम को जाता है। यह शिक्षाप्रद बस्ती उसी मार्ग में आती है, जिस से तुम गुज़रते हुये शाम जाते हो।
- 6 इस से अभिप्रेत शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति है, ऐय्का का अर्थ वन तथा झाड़ी है।

79. तो हम ने उन से बदला ले लिया, और वह दोनों<sup>[1]</sup> ही साधारण मार्ग पर हैं।

80. और हिज्र के $^{[2]}$  लोगों ने रसूलों को झुठलाया।

81. और उन्हें हम ने अपनी आयतें (निशानियाँ) दीं, तो वह उन से विमुख ही रहे।

82. वे शिलाकारी कर के पर्वतों से घर बनाते, और निर्भय होकर रहते थे।

83. अन्ततः उन्हें कड़ी ध्विन ने भोर के समय पकड़ लिया।

84. और उन की कमाई उन के कुछ काम न आयी।

85. और हम ने आकाशों तथा धरती को और जो कुछ उन दोनों के बीच है, सत्य के आधार पर ही उत्पन्न किया है, और निश्चय प्रलय आनी है। अतः (हे नबी!) आप (उन को) भली भाँति क्षमा कर दें।

86. वास्तव में आप का पालनहार ही सब का सुष्टा सर्वज्ञ है।

87. तथा (हे नबी!) हम ने आप को सात ऐसी आयतें जो बार बार दुहराई जाती हैं, और महा कुर्आन<sup>[3]</sup> प्रदान किया हैं। فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ وُ وَإِنَّهُمُا لِبِهِمَامِ مُّبِينٍ فَ

وَلَقَتُ كُذَّبَ ٱصْعُابُ الْحِبْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

وَاتَيُنْهُمُ الْتِنَافَكَانُوُ اعَنُهَامُعُرِضِيْنَ ٥

وَكَانُوْايَنُحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا امِنِينِينَ

فَأَخَنَ تَهُوُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿

فَكَاكَفُنْي عَنْهُمُ مَّا كَانُو الكِيُدُونَ ٥

وَمَاخَلَقُنَاالسَّلُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا اَبَيْنَهُمَا اِلَابِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَاصْفِرَ الصَّفَّةِ الْجَمِيْلَ۞

إِنَّ رَبِّكَ هُوَالْخَلْقُ الْعَلِيمُ

وَلَقَدُ التَّبُنكَ سَبُعًامِّنَ الْمَثَانِيُ وَالقُرُ الَّ الْمُثَانِيُ وَالقُرُ الَّ الْعَظِيمُ فَ

- अर्थात मद्यन और ऐय्का का क्षेत्र भी हिज़ाज़ से फ़िलस्तीन और सीरिया जाते हुये, राह में पड़ता है।
- 2 हिज्र समूद जाति की बस्ती थी जो सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति थी, यह बस्ती मदीना और तबूक के बीच स्थित थी।
- 3 अब् हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का

88. और आप उस की ओर न देखें, जो संसारिक लाभ का संसाधन हम ने उन में से विभिन्न प्रकार के लोगों को दे रखा है, और न उन पर शोक करें, और ईमान वालों के लिये सुशील रहें।

89. और कह दें कि मैं प्रत्यक्ष (खुली) चेतावनी<sup>[1]</sup> देने वाला हूँ।

90. जैसे हम ने खण्डन कारियों<sup>[2]</sup> पर (यातना) उतारी।

91. जिन्हों ने कुर्आन को खण्ड खण्ड कर दिया<sup>[3]</sup>

92. तो शपथ है आप के पालनहार की। हम उन से अवश्य पूछेंगे।

93. तुम क्या करते रहे?

94. अतः आप को जो आदेश दिया जा

ڵڗؾؙۘؠؙڰۜؿؘۜۼؽؙٮؘؽػٳڸؽ؆ؘڡٛؾؙٞۼؗٮٚٳۑ؋ۜ ٲۯ۫ۅٳۼٳڡٞڹ۫ۿؙۄ۫ۅٙڵڒؾۧڂڒؘڽؙۼڵؿۿؚۄؙۅٙٳڂٛڣڞؙ جَنَاحَكَ لِلْمُؤُمِنِيُنَ۞

ۅؘڠؙڶٳڹۣٚ٤ؘٲؽٵڵؾۜۮؚؽۯٳڵؽؙؠؽ<sub>ؙ</sub>ؽ

كَمَا اَنْزَلْنَاعَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿

الذين جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ®

فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمُ ٱجُمَعِيْنَ ﴿

عَمَّا كَانُوْايَعُمَلُوْنَ ٠٠

فَاصُدَعُ يِمَانَوُّمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ النَّشُرِكِيْنَ ®

कथन है कि उम्मुल कुर्आन (सूरह फ़ातिहा) ही वह सात आयतें हैं जो दुहराई जाती हैं, तथा महा कुर्आन है। (सहीह बुख़ारी- 4704) एक दूसरी हदीस में है कि नबी सल्लक्षाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अल्हम्दु लिल्लाहि रिब्बल आलमीन्" ही वह सात आयतें हैं जो बार बार दुहराई जाती हैं, और महा कुर्आन है, जो मुझे प्रदान किया गया है। (संक्षिप्त अनुवाद, सहीह बुख़ारी- 4702)। यही कारण है कि इस के पढ़े बिना नमाज़ नहीं होती। (देखियेः

सहीह बुख़ारीः 756, मुस्लिमः 394) 1 अर्थात् अवैज्ञा पर यातना की।

- 2 खण्डन कारियों से अभिप्रायः यहूद और ईसाई हैं। जिन्हों ने अपनी पुस्तकों तौरात तथा इंजील को खण्ड खण्ड कर दिया। अर्थात् उन के कुछ भाग पर ईमान लाये और कुछ को नकार दिया। (सहीह बुख़ारी- 4705-4706)
- 3 इसी प्रकार इन्हों ने भी कुर्आन के कुछ भाग को मान लिया और कुछ का अगलों की कहानियाँ बताकर इन्कार कर दिया। तो ऐसे सभी लोगों से प्रलय के दिन पूछ होगी कि मेरी पुस्तकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया?

- 95. हम आप के लिये परिहास करने वालों को काफ़ी हैं।
- 96. जो अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य बना लेते हैं, तो उन्हें शीघ्र ज्ञान हो जायेगा।
- 97. और हम जानते हैं कि उन की बातों से आप का दिल संकुचित हो रहा है।
- 98. अतः आप अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ उस की पिवत्रता का वर्णन करें, तथा सज्दा करने वालों में रहें।
- 99. और अपने पालनहार की इबादत (वंदना) करते रहें, यहाँ तक कि आप के पास विश्वास आ जाये।[1]

ٳ؆ٛڰڡؘؽڹڮٲڷؠٛؽؾؘۿ۬ۯؚ<sub>ٷ</sub>ؽؽؘ۞۫

الَّذِيُّنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ الهَّااحَوَّفَسَوُفَ يَعُلَمُوُنَ®

وَلَقَدُ نَعُكُمُ انَّكَ يَضِيُّقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُوْلُونَ \*

فَسَيِّحْ بِعَمْدِرَيِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ ﴿

وَاعْبُدُرَتِكِ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيثُ ﴿

<sup>1</sup> अर्थात मरण का समय जिस का विश्वास सभी को है। (कुर्तुबी)

## सूरह नह्ल - 16



## सूरह नहल के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 128 आयतें हैं।

- नह्ल का अर्थ मधु मक्खी है। जिस में अल्लाह के पालनहार होने की निशानी है। इस सूरह की आयत 68 से यह नाम लिया गया है।
- इस में शिर्क का खण्डन तथा तौहीद के सत्य होने को प्रमाणित किया गया है। और नबी को न मानने पर दुष्परिणाम की चेतावनी दी गई है।
- विरोधियों के संदेह दूर कर के अल्लाह के उपकारों की चर्चा की गई है और प्रलय के दिन मुश्रिकों तथा काफ़िरों की दुर दशा को बताया गया है।
- बंदो का अधिकार देने तथा बुराईयों से बचने और पिवत्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है।
- शैतान के संशय से शरण माँगने का निर्देश दिया गया है और मक्का वासियों के लिये एक कृतध्न बस्ती का उदाहरण देकर उन्हें कृतज्ञ होने का निर्देश दिया गया है।
- यह निर्देश दिया गया है कि शिर्क के कारण अल्लाह की वैध की हुई चीज़ों को वर्जित न करों और इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के बारे में बताया गया है कि वह एकेश्वरवादी और कृतज्ञ थे, और मुश्रिक नहीं थे।
- यह बताया गया है कि सब्त (शनिवार) मनाने का आदेश केवल यहूद को उन के विभेद करने के कारण दिया गया था।
- और अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा ईमान वालों को कुछ निर्देश दिये गये हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 अल्लाह का आदेश आ गया है। अतः (हे काफिरो!) उस के शीघ्र आने की ٱتْيَ آمُرُاللهِ فَلانَسُنَعُجِلُولُهُ سُبُحْنَهُ

ل المجزء ١٤ \_ 5

माँग न करो। वह (अल्लाह) पवित्र तथा उस शिर्क (मिश्रणवाद) से ऊँचा है, जो वह कर रहे हैं।

- 2. वह फ़रिश्तों को वह्यी के साथ अपने आदेश से अपने जिस भक्त पर चाहता है उतारता है, कि (लोगो को) सावधान करो, कि मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है अतः मुझ से ही डरो।
- उस ने आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति सत्य के साथ की है, वह उन के शिर्क से बहुत ऊँचा है।
- उस ने मनुष्य की उत्पत्ति वीर्य से की फिर वह अकस्मात् खुला झगड़ालू बन गया।
- 5. तथा चौपायों की उत्पत्ति की, जिन में तुम्हारे लिये गमी<sup>[1]</sup> और बहुत से लाभ हैं, और उन में से कुछ को खाते हों।
- 6. तथा उन में तुम्हारे लिये एक शोभा है, जिस समय संध्या को चरा कर लाते हो और जब प्रातः चराने ले जाते हो।
- ग. और वह तुम्हारे बोझों को उन नगरों तक लाद कर ले जाते हैं, जिन तक तुम बिना कड़े परिश्रम के नहीं पहुँच सकते। वास्तव में तुम्हारा पालनहार अति करुणामय दयावान् है।
- 8. तथा घोड़े, और ख़च्चर तथा गधे पैदा किये, ताकि उन पर सवारी करो। और शोभा (बनें)। और ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति करेगा, जिन्हें

وَتَعُلِي عَمَّا يُشُرِكُونَ<sup>®</sup>

ؽؙڹٞڒڵٵڵؙٛمڵؠٟۧػڐؘڔٵڵڗؙۏڃؚڡؚؽٵؘڡٛڔۼۼڸڡؽؙؾۜؿؘڷؙٵٛ ڡؚؽؙۼؚؠڶۮؚ؋ڶۜؽؙٲٮٞؽ۬ۮؚۯؙۊٙٵٮۜۜٛ؋ؙڵڒٙٳڵۿٳڷڒٙٲٮٚٵ ؿٵؿؖؿؙۊؙڽ<sup>©</sup>

خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْكَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ®

خَكَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ تُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مِّيْبُنُ ؓ ۞

وَالْاَنْغَامُ خَلَقَهَا لَكُهُ فِيهَادِفُّ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ۞

وَلَكُونُ فِيهُاجَمَالُ حِيْنَ تُرِيُحُونَ وَحِيْنَ تَشْرَحُونَ ﴾

ۅؘؾؘڂؠؚڵؙٲؿ۫ڡٙٵڵػڎ۬ٳڸڹۘڮۅڰۄؘؾؙڴٷ۫ؽ۠ۉٳڸڣۣؽٷ ٳڰڒؠۺؚؾؚٞٵڶٳٛٮؘٛڣؙڽٝٳڽۜڗٮۜڹڴؙۄ۫ڶڔٙٷٛڰٛڗۜڿؽؙۄۨۨ

> وَّالْخَيْلَ وَالِبُغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوُهَا وَذِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُونَ۞

(अभी) तुम नहीं जानते हो।[1]

- 9. और अल्लाह पर, सीधी राह बताना है, और उन में से कुछ<sup>[2]</sup>टेढ़े हैं। तथा यदि अल्लाह चाहता तो तुम सभी को सीधी राह दिखा देता।
- 10. वही है, जिस ने आकाश से जल बरसाया, जिस में से कुछ तुम पीते हो, तथा कुछ से वृक्ष उपजते हैं, जिस में तुम (पशुओं को) चराते हो।
- 11. और तुम्हारे लिये उस से खेती उपजाता है, और ज़ैतून तथा खजूर और अँगूर और प्रत्येक प्रकार के फल। वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी है, उन लोगों के लिये जो सोच-विचार करते हैं।
- 12. और उस ने तुम्हारे लिये रात्रि तथा दिवस को सेवा में लगा रखा है। तथा सूर्य और चाँद को, और सितारे उस के आदेश के आधीन हैं। वास्तव में इस में कई निशानियाँ (लक्षण) हैं, उन लोगों के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं।
- 13. तथा जो तुम्हारे लिये धरती में विभिन्न रंगों की चीज़ें उत्पन्न की हैं वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी (लक्षण) है उन लोगों के लिये जो शिक्षा ग्रहण करते हैं।

ۅؘۜعٙڮٳڵڵۼۊؘڞؙٮؙٛٲڵڛؚۜؠؽؙڸؚۏڡۣڹؗؠٙٵڿٙٳٚؠٚٛٷٷۺٚٲءٛ ڵۿڵٮؙػؙۊؙٲڿؙٮۼؽڹٙ۞۫

ۿؙۅؘٳڰڹؚؽٞٲٮؙ۬ۯ۬ڶڝؚؽٳۺٮ؉ٙۼۘٛڡڴٷٞڰؙۮ۫ۄؚۺؖۿ ۺؘڒٳڰ۪ٷٞڡؚڹ۬ٷٛۺؘڿۯؚ۠ڣؽؙٷۺؙؚؽۿۏؽ۞

ؽؙؿٞؠتُ لَكُمُّرُ ڮؖٵڵڗٞۯؙٷٙۘۅٲڵڗٞؽؾؙۅؙٛؽؘۘۅؘٛٲڵڵڿؽڶ ۅٙٲڵۯۼؙٮٚٲڔٙۅؘڝٛڴڸٞٵڵڞۜؠٙڔ۠ؾؚٵۣؽۜ؈۬ٛۮ۬ڸڬ ڵٳؽةٞڵۣڡۜۅ۫ڡٟؾۜڡؘؘڰڒؖۏؙڽٛ۞

ۅۜ؆ۼۜۯڷڬۉٳڷؽؙڶۅٙٳڵؿۿٳڒؗۅٳڵۺٛؠۺۅٙٳڷڡۜؠۯۜ ۅؘٳڶؾؙؙۻؙۅؙؙؙؗؗؗؗؗؗؗ۫ۄؙۺٮۜڿٛڔ۠ؾؙؠٲۻؚڔ؋ٳؾڣۣٛۮڸڬ ڵٳؠؾٟڵۊؘؙۅؠڒۣٛۼۊؚڶۏٛؽ۞ۨ

وَمَاذَرَالَكُمُ فِى الْرَضِمُغْتَلِقَاٱلْوَاكُهُ ۗ إِنَّ فِى دُلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ تَيْنَ كَّرُوْنَ®

<sup>1</sup> अर्थात् सवारी के साधन इत्यादि। और आज हम उन में से बहुत सी चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहे हैं जिन की ओर अल्लाह ने आज से चौदह सौ वर्ष पहले इस आयत के अन्दर संकेत किया था। जैसेः कार, रेल और विमान आदि•••।

<sup>2</sup> अर्थात जो इस्लाम के विरुद्ध हैं।

14. और वही है जिस ने सागर को वश में कर रखा है, ताकि तुम उस से ताज़ा<sup>[1]</sup> मांस खाओ, और उस से अलंकार<sup>[2]</sup> निकालो जिसे पहनते हो, तथा तुम नौकाओं को देखते हो कि सागर में (जल को) फाड़ती हुई चलती हैं, और इस लिये ताकि तुम उस (अल्लाह) के अनुग्रह<sup>[3]</sup> की खोज करो, और ताकि कृतज्ञ बनो।

15. और उस ने धरती में पर्वत गाड़ दिये, ताकि तुम को लेकर डोलने न लगे, तथा नदियाँ और राहें, ताकि तुम राह पाओ।

- 16. तथा बहुत से चिन्ह (बना दिये) और वे सितारों से (भी) राह<sup>[4]</sup> पाते हैं।
- 17. तो क्या जो उत्पत्ति करता है, उस के समान है, जो उत्पत्ति नहीं करता? क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते<sup>[5]</sup>?
- 18. और यदि तुम अल्लाह के पुरस्कारों की गणना करना चाहो तो कभी नहीं कर सकते। वास्तव में अल्लाह बड़ा क्षमा तथा दया करने वाला है।
- 19. तथा अल्लाह जानता है, जो तुम छुपाते हो, और जो तुम व्यक्त करते हो।
- 20. और जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकारते

وَهُوَ الَّـٰنِىُ سَحَّرَ الْبَحْرَ لِتَأَكُّلُوْ امِنْهُ كَمُّاطِرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْ امِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيُهِ وَلِبَّنَتُوُ امِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞

ۅؘۘٵڵڡٝ۬ؽ۬ڶۯۯۻۣڔٙۅٳڛؽٲڽؗؾٙؠؽۘٮڔؠؙ۠ۮٞۅؘٲٮٚۿڒٵ ۊۜۺؙؠؙڴڒڰڰڰؙڎؙؚ۫ؾۿؘؾڒؙٷؽ۞ۨ

وَعَلَمْتٍ وَبِالنَّغُرِهُ مُورَيَّهُ تَدُونَ

ٱفَمَنْ يَغُلُقُ كُمَنْ لِإِيَّفُلُقُ أَفَلَا تَكَكَّرُونَ ٩

ۅؘڶؙؙڽٛؾؙڡؙ۠ڒؙۅٳڹۼڎٙٳۺۄڵڗۼؖڞؙۅ۫ۿٳٝٳٞؽۜٳۺڮ ڮۼؘڡؙٛۅ۠ڒڔۜۜڝؚؽۄٛ

وَاللهُ يَعُلُوْمَا شِيُّرُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ۞

وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَعْلُقُنُونَ

- 3 अर्थात सागरों में व्यापारिक यात्रा कर के अपनी जीविका की खोज करो।
- 4 अर्थात रात्रि में।
- 5 और उस की उत्पत्ति को उस का साझी और पूज्य बनाते हो।

<sup>1</sup> अर्थात मछलियाँ।

<sup>2</sup> अलंकार अर्थात् मोती और मुँगा निकालो।

شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُهُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الجزء ١٤

हैं, वे किसी चीज की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जब कि वह स्वयं उत्पन्न किये जाते हैं।

- 21. वे निर्जीव प्राणहीन हैं, और (यह भी) नहीं जानते कि कब पुनः जीवित किये जायेंगे।
- 22. तुम्हारा पूज्य बस एक है, फिर जो लोग परलोक पर ईमान नहीं लाते उन के दिल निवर्ती (विरोधी) हैं, और वे अभिमानी हैं।
- 23. जो कुछ वे छुपाते तथा व्यक्त करते हैं निश्चय अल्लाह उसे जानता है। वास्तव में वह अभिमानियों से प्रेम नहीं करता।
- 24. और जब उन से पछा जाये कि तुम्हारे पालनहार ने क्या उतारा  $\hat{\vec{\mathsf{f}}}_{i}^{\gamma[1]}$  तो कहते  $\hat{\vec{\mathsf{f}}}$  कि पूर्वजों की कल्पित कथायें हैं।
- 25. ताकि वे अपने (पापों का) पूरा बोझ प्रलय के दिन उठायें, तथा कुछ उन लोगों का बोझ (भी) जिन्हें बिना ज्ञान के कुपथ कर रहे थे, सावधान! वे कितना बुरा बोझ उठायेंगे!
- 26. इन से पहले के लोग भी षडयंत्र रचते रहे. तो अल्लाह ने उन के षड्यंत्र के भवन का उन्मूलन कर दिया. फिर ऊपर से उन पर छत गिर पड़ी. और उन पर ऐसी दिशा

آموات غير آحياء ومايشعرون آيان

الهُكُورُ اللهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ڽٵڵٳڿڒۊ ڠؙڵؙۉڹۿۄٞۺؙڹٛڮڗ؋۠ۊۿۄؗۺؖؾػؠۯۅ۫ؽ۞

لَاحِرَمُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبِتُّرُونَ وَمَا يُعِلِنُونَ إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكِيْرِيْنَ

وَلِذَاقِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا آنْزَلَ رَبُّكُمْ لا قَالُواً اساط فر الأولكون

لِيَحْبِلُوا آوْزَارَهُ مُكَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةُ وَمِنُ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ وَبِغَيْرِعِلْمِ ٱلاساءَمَا يَنِيُ وُنَ اللهِ

قَدُمَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُ وسِنَ الْقَوَاعِي فَخَرَّعَلَيْهُ والسَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَأَتْ هُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ 

अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम परी तो यह जानते हुये कि अल्लाह ने कुर्आन उतारा है झूठ बोलते हैं और स्वयं को तथा दूसरों को धोखा देते हैं।

الجزء ١٤

से यातना आ गई, जिसे वे सोच भी नहीं रहे थे।

- 27. फिर प्रलय के दिन उन्हें अपमानित करेगा, और कहेगा कि मेरे वह साझी कहाँ हैं, जिन के लिये तुम झगड़ रहे थे? वे कहेंगेः जिन्हें ज्ञान दिया गया है कि वास्तव में आज अपमान तथा बुराई (यातना) काफ़िरों के लिये है।
- 28. जिन के प्राण फ़रिश्ते निकालते हैं, इस दशा में कि वे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले हैं, तो वह आज्ञाकारी बन जाते<sup>[1]</sup> हैं, (कहते हैं कि) हम कोई बुराई (शिर्क) नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं? वास्तव में अल्लाह तुम्हारे कर्मों से भली भाँति अवगत है।
- 29. तो नरक के द्वारों में प्रवेश कर जाओ, उस में सदावासी रहोगे, अतः क्या ही बुरा है अभिमानियों का निवास स्थान!
- 30. और उन से पूछा गया जो अपने पालनहार से डरे कि तुम्हारे पालनहार ने क्या उतारा है? तो उन्होंने कहाः अच्छी चीज़ उतारी है। उन के लिये जिन्होंने इस लोक में सदाचार किये बड़ी भलाई है। और वास्तव में परलोक का घर (स्वर्ग) अति उत्तम है। और आज्ञाकारियों का आवास कितना अच्छा है!

ثُمَّرَيُومَ الْقِيمَةِ يُخْزِيهِهُ وَيَقُوُلُ اَيْنَ شُكِكَا عَى الَّذِيْنَ كُنْتُوْتُشَا الْقُوْنَ فِيهُو ْ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْعِلْهُ إِنَّ الْخِذْقَ الْيَوْمُرَوَالسُّوْءَ عَلَى الْكَلِفِي لِيْنَ ﴾

الَّذِيْنَ تَتَوَفِّمُهُمُ الْمُلَيِّكَةُ ظَالِمِنَ اَنْفُسِهِمُّ فَالْفَوَّاالسَّلَمَ مَاكْنَّانَغُمُّلُ مِنْ سُفَّةٍ بَلَ اِنَّ اللهَ عَلِيْمُ ْبِمَاكْنُتُمُوْنَا®

ڡؘٚٲۮڂؙڵۏؘٳٙٲڹۘۅؘٳڹجٙۿٮٚٛۄٙڂڸڔؠؿؘۏؽۿٲ ڡؘڵڽؚؽ۫ٮؘؘڡؿٛٶؽٳڷؠؙؾؘڰؠؚڗؚؽ۬ڽ<sup>®</sup>

ڡؘۊؽڵڸڷڹؽڹٲڷڡۜٛۅؘؙٳڡٵڎؘٵڶڗ۫ڶۯػٛڋؙۄ۫ٚۊ۬ٵڵۅ۠ٳ ڂؙؿڒٵڟۣڵۮؽڹۘٵڂۛٮٮٮؙٛۅؙٳؽ۬ۿڹؚ؋۩ڶڰؙؽٚؽٵڝۧٮؘڐٞ ۅؘڵٮؘٵۯؙٳڷٳڿڒۊڂؿؙڒٛٷڮڹۼۅۮڵٳڷۺؘۜۊؿؽ۞۫

<sup>1</sup> अर्थात मरण के समय अल्लाह को मान लेते हैं।

- 31. सदा रहने के स्वर्ग जिस में प्रवेश करेंगे, जिन में नहरें बहती होंगी, उन के लिये उस में जो चाहेंगे (मिलेगा)। इसी प्रकार अल्लाह आज्ञाकारियों को प्रतिफल (बदला) देता है।
- 32. जिन के प्राण फ़रिश्ते इस दशा में निकालते हैं कि वे स्वच्छ-पवित्र हैं, तो कहते हैं: "तुम पर शान्ति हो।" तुम अपने सुकर्मों के बदले स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ।
- 33. क्या वे इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन के पास फ़रिश्ते<sup>[1]</sup> आ जायें, अथवा आप के पालनहार का आदेश<sup>[2]</sup> आ पहुँचें? ऐसे ही उन से पूर्व के लोगों ने किया, और अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, परन्तु वह स्वयँ अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थें।
- 34. तो उन के कुकर्मों की बुराईयाँ<sup>[3]</sup> उन पर आ पड़ीं, और उन्हें उसी (यातना) ने घेर लिया जिस का वे परिहास कर रहे थे।
- 35. और कहा जिन लोगों ने शिर्क (मिश्रणवाद) कियाः यदि अल्लाह चाहता तो हम उस के सिवा किसी चीज़ की इबादत (वंदना) न करते न हम, और न हमारे बाप-दादा। और न उस के आदेश के बिना किसी चीज़ को हराम (वर्जित) करते। ऐसे

ڿٙؿٚؾۢٸۮؙڹؾۜؽؙڂ۠ۏٛٮؘۿٵۼٙؽؚؽؙڡؚؽؙۼؗؾؠۜٵڷۘۯٮ۫ۿ۠ۯ ڵۿڎڣؽۿٵ؆ؽۺٵٚٷؽ؆ڎڶڸػ؉ۼؚ۬ڗؽٳٮڵۿ ٵڵؠٛؾۜڣؽؘڹ۞

الَّذِيۡنَتَتَوَقَّهُمُ الْمُلَمِّكُةُ عَلِيّدِيۡنَ ۚ يَقُولُوْنَ سَلَّوٌ عَلَيُّكُوۡا دۡخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنْتُوتَعَمُلُوۡنَ۞

ۿڵؿٞڟ۠ٷڽٵؚڷۘٚۘڰٲؽؙڗؘڷؿڮۿؙٵڶڡٙڵؠۣٙڬڎؙٵۅ۫ؽٳڷٙؽ ٳؘڡٷۯؾٟڮڰٮڶڮػڡٙػٵڷێڔ۬ؽؽڡؚؽ۬ؿؘڸۿٟڎۅٛٵ ڟؘۮۿؙۿؙؙؙؙڶڟڎٷڶڮؽؙػٲٷٛٳۧٲؿؙۺۘڎۿؗۮؽڟ۠ڸۿٷڽ۞

ڣؙٲڝؘٵڹۿؙؗٛؗٛؗٛٛٛڡڛؚۜٵڮؙڡٵۼؠڵۏٳۅؘڂٲڨؠؚۿؚۿ ڝۜٵػٳڹٛۅؙٳؚ؈ؠۺۘؾۿڹۣٷؙٷؽ۞۫

وَقَالَ الَّذِينَ اَشُوكُوْ الوَشَاءَ اللهُ مَاعَبَلُ نَا مِنُ دُوْنِهٖ مِنُ شَيْ تَحَنُّ وَلَا ابَآوُنَا وَلاَحَوَّمُنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْ كَنْ الكَ فَعَلَ الَّذِينُ مِنْ قِبُلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَهُ ٱلْمُبِينُيْ ۞

<sup>1</sup> अर्थात प्राण निकालने के लिये।

<sup>2</sup> अर्थात अल्लाह की यातना या प्रलय।

<sup>3</sup> अर्थात दुष्परिणाम।

الجزء ١٤

ही इन से पूर्व वाले लोगों ने किया। तो रसूलों पर केवल खुले रूप से उपदेश पहुँचा देना है।

36. और हम ने प्रत्येक समुदाय में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, और तागूत (असुर-अल्लाह के सिवा पूज्यों) से बचो, तो उन में से कुछ को अल्लाह ने सुपथ दिखा दिया और कुछ पर कुपथ सिद्ध हो गया। तो धरती में चलो-फिरो, फिर देखों कि झुठलाने वालों का अन्त कैंसा रहा?

37. (हे नबी!) आप ऐसे लोगों को सुपथ दिखाने पर लोलुप हों, तो भी अल्लाह उसे सुपथ नहीं दिखायेगा जिसे कुपथ कर दे। और न उन का कोई सहायक होगा।

- 38. और उन (काफ़िरों) ने अल्लाह की भरपूर शपथ ली कि अल्लाह उसे पुनः जीवित नहीं करेगा जो मर जाता है। क्यों नहीं? यह तो अल्लाह का अपने ऊपर सत्य वचन है, परन्तु अधिक्तर लोग नहीं जानते।
- 39. (ऐसा करना इस लिये आवश्यक है) तािक अल्लाह उस तथ्य को उजागर कर दे जिस में विभेद कर रहे थे, और तािक कािफ़र जान लें कि वही झूठे थे।

وَلَقَدُبُعَثْنَافِ كُلِّ اُسَّةِ تَسُولًا آنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُواالطَّاعُونَ ۚ فَمِنْهُمُ مَّنْهَدَى اللهُ وَمِنْهُوُمَّنُ حَقَّتُ عَلَيْءالضَّلْلَةُ فَسِيرُوافِي الْرَضِ فَانْظُوْا كَيْفُ كَانَ عَلَيْها لُشَلِلَةٌ لَسِيرُوافِي

ٳؽ۬ؾٛٷؚڞؙۼڶۿؙڬ؇ٛؠؙٛٷٙڷۜؿؘٲٮڵڎۮٙڒؽۿڮؽؙۘڡؽٙ ؿ۠ۻؚڷؙٷؘڝٚٲڵۿؙۮؙڝؚؖؽ۫ؽ۬ؗؿٚڝڔؽ۫ؽ۞

ۅؘٲڨؖٮٮؠؙۅؙٳۑٳٮڷٶجۿؙٮٚٲؽؠؙڵڹۣۿؚۮ۫ڵٳؽؠۼۜؿؙؙٳڵڷؙۿؙڡۜڽؙ ؾۜؠؠؙؙۅؙٮٛ؞ٮؚڶڸۅؘۼؙٮٵؗۼڷؽٶڂڦٞٲۊڵڮڹٞٵػٛۺٞ اڵؿٵڛڵڒؽۼڵؠؙٷؽ۞ٛ

ٟڸڽؙؠٙؾڹؘۜڶۿؙؙؙۉؗٳڷڬؽؙؿؘٛؾڶؚڡؙٛۏۛڹ؋ۣؽڋۄؘڵؽۼؙڵۄٙ ؙڷڬؚؽؙؽۜڡؙٚۯؙۉؙٲٲۿٞۿؙٷڵۏٛٳڬؽؠؚؽ۬۞

<sup>1</sup> अर्थात पूनरोज्जीन आदि के विषय में।

- 40. हमारा कथन, जब हम किसी चीज़ को अस्तित्व प्रदान करने का निश्चय करें, तो इस के सिवा कुछ नहीं होता कि उसे आदेश दें कि "हो जा", और वह हो जाती है।
- 41. तथा जो लोग अल्लाह के लिये हिज्रत (प्रस्थान) कर गये अत्याचार सहने के पश्चात्, तो हम उन्हें संसार में अच्छा निवास-स्थान देंगे, और परलोक का प्रतिफल तो बहुत बड़ा है, यदि वह<sup>[1]</sup> जानते।
- 42. जिन लोगों ने धैर्य धारण किया, तथा अपने पालनहार पर ही वे भरोसा करते हैं।
- 43. और (हे नबी!) हम ने आप से पहले जो भी रसूल भेजे, वे सभी मानव-पुरुष थे। जिन की ओर हम वहीं (प्रकाशना) करते रहे। तो तुम ज्ञानियों से पूछ लो, यदि (स्वयं) नहीं [2] जानते।
- 44. प्रत्यक्ष (खुले) प्रमाणों तथा पुस्तकों के साथ (उन्हें भेजा) और आप की ओर यह शिक्षा (क्रुआंन) अवतरित की, ताकि आप उसे सर्वमानव के लिये उजागर कर दें जो कुछ उन

ٳؠٚۘؠٵۊؙۅؙڵؽٵۺؘؽؙٞٵۣ۫ۮٙٵۯۮٮ۬ۿؙٲؽ۫ٮٛڠؙۏڶڮڮؽؙ ڣڲؙۅٛڹؙ۞

ۘۅۘالَّذِيْنَ هَاجَرُوُافِ اللهِ مِنْ بَعُـ مِ مَاظُلِمُوُا لَنُبُوِّنَتَهُمُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَة ۗ وَلَكِجُرُالْاِخِرَةِ ٱكْبَرُو لَوْ كَانُوْلِيَعْلَمُوْنَ ۞

الَّذِيْنَ صَبَرُوُا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ®

ۅؘڡۧۘٲڶۺؙڵڬٵڡؚڽؙۘؗۼؖڸڮٳؖ؆ڔؚۘڿٵڒؖڗ۫ۏٟڿؽٙٳڷؽٟۿ ڣؘٮٛڠڵۅٛٙٳۿ۬ڶٳڶۮؚۜػؚٳڶٛػؙٮ۬ٛؿؙۅ۠ڒؾۼؙڷؠٛۏؾ۞۫

ۑؚٲڶؠۣؾۨٮ۫ؾۅؘٲڶڗؙؽ۠ڒٟۅؙٲٮ۬ۯڶؽٵٞٳؽڮٵڵؼۨٞػؙڔڶؿؙۘٛؠؾؚۜؽ ڸڵٮۜٛٲڛڡٲڹ۠ڒۣڷٳڶؽۿٟ؞ؙۅؘڶڡٙڰٛۿؙؙۄؿؽؘڡٞڴۯؙۅ۫ؽ۞

- 1 इन से अभिप्रेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वह अनुयायी हैं, जिन को मक्का के मुश्रिकों ने अत्याचार कर के निकाल दिया। और हब्शा और फिर मदीने हिज्रत कर गये।
- 2 मक्का के मुश्रिकों ने कहा कि यदि अल्लाह को कोई रसूल भेजना होता तो किसी फ्रिश्ते को भेजता। उसी पर यह आयत उतरी। ज्ञानियों से अभिप्राय वह अहले किताब हैं जिन्हें आकाशीय पुस्तकों का ज्ञान हो।

की ओर उतारा गया है ताकि वह सोच-विचार करें।

- 45. तो क्या वे निर्भय हो गये हैं, जिन्होंने बुरे षड्यंत्र रचे हैं, कि अल्लाह उन्हें धरती में धंसा दे? अथवा उन पर यातना ऐसी दिशा से आ जाये जिसे वह सोचते भी न हों?
- 46. या उन्हें चलते-फिरते पकड़ ले, तो वह (अल्लाह को) विवश करने वाले नहीं हैं।
- 47. अथवा उन्हें भय की दशा में पकड़[1] ले? निश्चय तुम्हारा पालनहार अति करुणामय दयावान् है|
- 48. क्या अल्लाह की उत्पन्न की हुयी किसी चीज़ को उन्होंने नहीं देखा? जिस की छाया दायें तथा बायें झुकती है, अल्लाह को सज्दा करते हुये? और वे सर्व विनयशील हैं।
- 49. तथा अल्लाह ही को सज्दा करते हैं जो आकाशों में तथा धरतीं में चर (जीव) तथा फ़रिश्ते हैं, और वह अहंकार नहीं करते।
- 50. वं<sup>[2]</sup> अपने पालनहार से डरते हैं जो उन के ऊपर है, और वही करते हैं जो आदेश दिये जाते हैं।
- 51. और अल्लाह ने कहाः दो पूज्य न बनाओ, वही अकेला पूज्य है। अतः तुम मुझी से डरो।

ٱقَامِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُواالسَّيِّاتِ اَنْ يَخْمِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْكَرْضَ اَوْيَاثِيَهُحُ الْعَكَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيْنِتُعُوُّونَ

ٲۅؙؽٳ۬ٛڂؙۮؘۿؙۄٛ ڣؙٛؾؘڡؘۜؿؚ۠ۿؚۄؘۛڣؘٵۿؙۄؠؠؙۼڿؚڔ۬ؽڹ۞

ٲۅؙڽٳؙٛڂٛۮۿؠؙٛۼڸؾؘڂڗؖڣٟ۫ڣٳؘؘۜۛۛۛ؈ؘڗڰؙؙۿؚڷڔۜٷڡ۠ڎۜ۫ڗؖڝؚؽۄؖٛ

ٱۅؘڵۄؙؠڔۜۅؙٳٳڸ؞ڡٵڂڬقٙٳڵڎؙڝؚؽۺٛؽؙٞؖڐؾۜڡؘڡٙؾۘٷٛٳ ڟؚڵڶڎؙۼڹٳڷؽؠؠؿڹۅؘٳڶۺۜؠٳۧؠؚڸۺۼۜٮٵڗٟڵۅۅؘۿؠٛ ۮڿۯؙۅؙؽؘ۞

ۅٙؠڵؿؚؽۜٮؙڿؙٮؙ۠ػٳڣٳڶۺؠؗۏؾۅؘڡٳڣٳڵۯؙۻۣڡؚڽ ۮٳۧڹؖؾۊؚۊٞڶؠؙڵؠؚۜڲةؙٷۿ۫ۄڵڒؽٮؙؿڰؠٝۯۏڹ۞

يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۗ

ۅٙقال اللهُ لاتتَّخِذُ وَاللهِ يُنِ اتَّنَيْنِ اِنَّمَاهُواللَّهُ وَاحِثًا وَاتِيا مَ فَارْهُ بُونِ

- 1 अर्थात जब कि पहले से उन्हें आपदा का भय हो।
- 2 अर्थात फ्रिश्तेl

52. और उसी का है, जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, और उसी की वंदना स्थायी है, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा दूसरे से डरते हो?

53. तुम्हें जो भी सुख-सुविधा प्राप्त है वह अल्लाह ही की ओर से है। फिर जब तुम्हें दुःख पहुँचता है, तो उसी को पुकारत हो।

54. फिर जब तुम से दुख़ दूर कर देता है तो तुम्हारा एक समुदाय अपने पालनहार का साझी बनाने लगता है।

55. ताकि हम ने उन्हें जो कुछ प्रदान किया है, उस के प्रति कृतघ्न हों तो आनन्द ले लो, तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा।

56. और वे जिन को जानते<sup>[1]</sup> तक नहीं उन का एक भाग उस में से बनाते हैं जो जीविका हम ने उन्हें दी है। तो अल्लाह की शपथ! तुम से अवश्य पूछा जायेगा उस के विषय में जो तुम झूठी बातें बना रहे थे?

57. और वह अल्लाह के लिये पुत्रियाँ बनाते<sup>[2]</sup> हैं, वह पवित्र है! और उन के लिये वह<sup>[3]</sup> है. जो वे स्वयं चाहते हों!? وَلَهُمَا فِي السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِّبُ الْفَغَيْرَالِيَّهِ تَتَّقُونَ ۞

ۅؘڡٙٵڮؚۮ۠ۅڝۜڽ۫ۼٞڰۊۭڣؘڽڶۺۅؿؙؗۿۜٳۮؘٳڡؘۺػؙۄ۠ٳڵڞٞڗؙ ڣؘٳڵؽڃؾؘڿٛٷٛۏؽؘ۞ٛ

ؿٛڗٳۮٳػؿؘڡٛٵڵڞ۠ڗۜۼؽؙڴۄ۫ٳۮٳڣڔؽؿ۠ۜۺؽؙڴۄٛؠؚڔٙؾۣۜ؆۪ۛ ؽؿڔػۅٛڹۿ

لِيَكُفُرُوا بِمَا الْيُنْهُمُ فَتَمَتَّعُوْ آ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿

وَيَجْعَلُونَ لِمَالَايِعِلُمُونَ نَصِيْبًالِمِّمَارَزَقَنَّهُمْ تَالِيعِلُمُونَ نَصِيْبًالِمِّمَارَزَقَنَّهُمْ تَاللَّهِ لَمُنْعُرُونَ ﴿ تَاللّهِ لَمُنْعُرُونَ ﴿ تَاللّهِ لَمُنْعُرُونَ ﴿ تَاللّهِ لَمُنْعُرُونَ ﴿ تَاللّهِ لَمُنْعُرُونَ اللّهِ لَمُنْعُرُونَ ﴾

وَيَجْعَكُونَ بِلَّهِ الْبَنْتِ سُعْنَهُ وَلَهُمْ قِالِيَثْنَةُ هُونَ ١٠٠٠

<sup>1</sup> अर्थात अपने देवी देवताओं की वास्तविक्ता को नहीं जानते।

<sup>2</sup> अरब के मुश्रिकों के पूज्यों में देवताओं से अधिक देवियाँ थीं। जिन के संबन्ध में उन का विचार था कि ये अल्लाह की पुत्रियाँ हैं। इसी प्रकार फ्रिश्तों को भी वे अल्लाह की पुत्रियाँ कहते थे, जिस का यहाँ खण्डन किया गया है।

<sup>3</sup> अर्थात पुत्र।

- 58. और जब उन में से किसी को पुत्री (के जन्म) की शुभसूचना दी जाये, तो उस का मुख काला हो जाता है, और वह शोक पूर्ण हो जाता है।
- 59. और लोगों से छुपा फिरता है उस बुरी सूचना के कारण जो उसे दी गयी है। (सोचता है कि) क्या<sup>[1]</sup> उसे अपमान के साथ रोक ले, अथवा भूमि में गाड़ दे? देखो! वह कितना बुरा निर्णय करते हैं।
- 60. उन्हीं के लिये जो आख़िरत (परलोक) पर ईमान नहीं रखते अवगुण हैं, और अल्लाह के लिये सद्गुण हैं। तथा वह प्रभुत्वशाली तत्वदशी है।
- 61. और यदि अल्लाह, लोगों को उन के अत्याचार<sup>[2]</sup> पर (तत्क्षण) धरने लगे, तो धरती में किसी जीव को न छोड़े। परन्तु वह एक निर्धारित अवधि तक निलम्बित करता<sup>[3]</sup> है, और जब उन की अवधि आ जायेगी, तो एक क्षण न पीछे होंगे न पहले।
- 62. वह अल्लाह के लिये उसे<sup>[4]</sup> बनाते हैं, जिसे स्वयं अप्रिय समझते हैं। तथा उन की जुबानें झूठ बोलती हैं कि उन्हीं के लिये भलाई है। निश्चय

ۅؘڵڎؘٲۺؚۨٮۯٙػۮؙۿؙڡۛ۫ڽؚٲڷؙؙؙڬ۫ؿؗڟؘڷۜۘۏؘڿٛؗٛ۠ۿؙڡؙڛۘۊؖڰٲ ٷۿۅػڟؽؙڎ۠۞۫

ؽۜؾؘۘۊٵڒؽ؈ٛٵڵڡٞۊؙڡؚؗڕڝؙۧۺؙۏٙۼٵؠ۠ؾٚڗٮؠ؋ؖٳؽؙۺۑڬؙڠڶ ۿؙۅ۫ڹٟٲ؋ۘؽۮؙۺ۠؋ڣۣٵڵؙڗٞٳٮؚٞٵڒڛٵؘۼٵؽڠڬؽٛۏؽ۞

ڸڷڹؽؙڹۘ۞ڒؽؙٷ۫ڡؽؙٷؽڽٳڷڵۻؚٛۊ؆ڡؘڷڵٳڶۺۜۅ۫ٷٙؽؠڶؠ ٵؠٝڹؿڵٳڵػڠڷٷۿؙۅڶۼڔ۫ؿؙۯؙڵٷڮؽۄ۠

ڡؘۘڷٷٛؽؙٷڶڿۮؙٵٮڵڎؙٵڵێٵڛڟؙؚڶؠؚۿۄٞ؆ٞٵڗٙۘٛڮڡؘڲؽۿٵڡۣؽ ڬڷؠؖڐۊۜڵؽؗؿؙٷٞۼۣ۠ٷۿؙۅٛٳڵٙٲۼڸؿؙڛۺۜؽۧٷٳۮٵڿٲ؞ٛ ٲڿڵۿؙۿؙڵۮۺؙؾٵٛڿۯۏڹڛٵۘٛۼڐٞ ٷٙڵؽۺؙؾؘڟؙ۫ڔٮؙڡؙۯ؈ٛ

وَيَجِعُلُونَ بِلهِ مَا يَكُوفُونَ وَقَصِفُ الْسِنَةُ وُمُوُ الْكَاذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْخُسْنَى لَاجِرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ انَّهُمُ مُّهُمَّ عُلُورُ \*\* مُهْمَ عُلُورُ \*\*

- अर्थात जीवित रहने दे। इस्लाम से पूर्व अरब समाज के कुछ क़बीलों में पुत्रियों के जन्म को लज्जा की चीज़ समझा जाता था। जिस का चित्रण इस आयत में किया गया है।
- 2 अर्थात् शिर्क और पापाचारों पर।
- 3 अर्थात अवसर देता है।
- 4 अर्थात प्त्रियाँ।

उन्हीं के लिये नरक है, और वही सब से पहले (नरक में) झोंके जायेंगे।

- 63. अल्लाह की शपथ! (हे नबी!) आप से पहले हम ने बहुत से समुदायों की ओर रसूल भेजें। तो उन के लिये शैतान ने उन के कुकर्मों को सुसिज्जत बना दिया। अतः वही आज उन का सहायक है, और उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है।
- 64. और हम ने आप पर यह पुस्तक (कुर्आन) इसी लिये उतारी है ताकि आप उन के लिये उसे उजागर कर दें जिस में वह विभेद कर रहे हैं, तथा मार्ग दर्शन और दया है उन लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) रखते हैं।
- 65. और अल्लाह ने ही आकाश से जल बरसाया, फिर उस ने निर्जीव धरती को जीवित कर दिया। निश्चय इस में उन लोगों के लिये एक निशानी है जो सुनते हैं।
- 66. तथा वास्तव में तुम्हारे लिये पशुओं में एक शिक्षा है। हम तुम्हें उस से जो उस के भीतर है गोबर तथा रक्त के बीच से शुद्ध दूध पिलाते हैं। जो पीने वालों के लिये रुचिकर होता है।
- 67. तथा खजूरों और अँगूरों के फलों से जिस से तुम मदिरा बना लेते हो तथा उत्तम जीविका भी, वास्तव में इस में एक निशानी (लक्षण) है उन लोगों के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं।

تَاللّٰهِ لَقَدُ ٱلسَّلْنَا ۚ إِلَىٰ أَمْدِوْنَ قَبُلُكَ فَنَيِّنَ لَهُ الشَّيْطُنُ آعُمَا لَهُمُّ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ وَلَيُّهُمُ النَّهُمُ وَلَيُّهُمُ النَّهُمُ وَلَمُّمُ عَذَاكِ الْمُرُوْقُ عَذَاكِ الْمِرْدُوْق

وَمَاۤانُوۡلۡنَاعَلَيْكَ الكِتٰبَ اِلَّالِئُنَیِّینَ لَهُـُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوۡا فِیۡهُ ٗوَهُـگَ یُ وَرَحْمَةً لِقَوۡمِ یُنُوۡمِنُوۡنَ ⊕

ۅؘڵۺؙؙؙؙؖٲڹٛۯٛڵڝؚٙٵڶؾۜڬٳٙ؞ۯٲٷؘڶٛػؽٵۑ؋ڶۯۯڞۜڔۼؙٮ ۘڡؙۏؾؠٚٲٳ۫ڽٞ؋ٛڎڵڮػڵؽۘۘڐٞێۊ۫ۄٟؿؽٮۘٮٛٷؙؽؘؖ

ۄٳڽٙۘڵڬؙۄؙڣؚٳڷڒؙڡ۬ػٳؠڵۼؠؗڗۊؖٞۺ۫ۊؽڬٛۄٛٷ؆ٙڣؽؙڟۅ۫ڹ؋؈ٛ ؠؘؽڹۣڡٞۯؙؿؚ؞ۜۅۜۮۄؚڴؚڹػٵڂٵڸڝٞٲڛٵٟڣ۫ٵڷؚۺۨ<sub>۠ڔ</sub>ؠؽؘۣ۞

ۅٙڡؚڽؙڎؘڔٙڮٵڵۼؚ۬ؽڸۅؘٲڵؖؗؗؗٷڡؙڒٳۑٮۜٙۼۧۼۮؙۏۘڹؘڡؚؽ۬ڬؙڛۘػڔٞٵ ۊۜڔؚۯ۫ۊؙٵڂۜڛٵٝٳٚؾٛ؋ٛڎ۬ڸػڶڶؽةٞڵؚڡٚۅؗۄٟؾۜۼڟ۠ۏؙؽ®

الجزء ١٤

68. और हम ने मधुमक्खी को प्रेरणा दी कि पर्वतों में घर (छत्ते) बना तथा वृक्षों में, और लोगों की बनायी छतों में।

- 69. फिर प्रत्येक फलों का रस चूस, और अपने पालनहार की सरल राहों पर चलती रह। उस के भीतर से एक पेय निकलता है, जो विभिन्न रंगों का होता है, जिस में लोगों के लिये आरोग्य है। वास्तव में इस में एक निशानी (लक्षण) है उन लोगों के लिये जो सोच-विचार करते हैं।
- 70. और अल्लाह ही ने तुम्हारी उत्पत्ति की है, फिर तुम्हें मौत देता है। और तुम में से कुछ को अबोध आयु तक पहुँचा दिया जाता है, तािक जानने के पश्चात् कुछ न जाने। वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यवान[1] है।
- 71. और अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ पर जीविका में प्रधानता दी है, तो जिन्हें प्रधानता दी गयी है वे अपनी जीविका अपने दासों की ओर फेरने वाले नहीं कि वह उस में बराबर हो जायें तो क्या वह अल्लाह के उपकारों को नहीं मानत हैं?[2]
- 72. और अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हीं में से पितनयाँ बनायीं। और तुम्हारे लिये

ۅٙٲۅؙڂؽڒؾ۠ڮٳڶٙؽاڵڂٚڽٳڹٳڶۼۧؽؚڮؽڝٛٳڸٝؠڹٳڶ ؙڹؠؙٷؙؾٵۊۜڝؚۯٳۺۜۼۯۅڟڶؿؙٷڽؖ

ؙؿؙڗڴۣؽڝؙٛڴؚڸٚٵۺۜٙڔؘڮٷٲۺؙۘڶؽؙۺؙؙؙؙؙڸۯڔۣڮۮؙڵڷ۠ ڲٷؙڿؙڝڹۢڹؙڟٷڹۿٲۺٞڔٳڣڠٛؾڵۣڡ۠ٵٞڷۅٳڬ؋ڣؙۣۑۅ ۺؚڡٙٵٞؿٚڵؚؾؗؗؗڵڝڕٳؖؾ؋ٛۮڶٳػڶڮڲؖڵؚۼڋڡٟؾۜڡؘڰؖۯٷؽ®

وَاللّٰهُ خَلَقَكُونُتُونَتُونِهُ كُوْ وَمِنْكُونُ مِنْ يُرَدُّ إِلَى اَرْدَلِ الْعُمُرِلِكُ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ الله عَلِيمٌ قَبِ يُرُفِّ

ۅٙڶڟۮؙڡؘڟۜٙٮڷؠۼۘڞؙڴؙۄؙۘؗۼڵؠۼڞٟ؋ۣٵڵڗۣۯ۫ؾۣ۠ۥڣٙؠٵ ٲڵۮؽؙؿؘٷ۠ڝؚٚٚڵڎ۠ٳؠۯۜڵڐؚؽ۫ڔۯ۫ٷؚۿؠؘڟؽٲڟڰؙڞۜٲؽٵؙؙٛٛٛٛۿؙۊۿؙۿ ؋ۣؽؙۅڛۘٷٳؿٚٲڣؚۯۼۘؽۊٵڟؿۅؽڿؙػۮؙۅڽ۞

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِينَ اَنْفُشِكُوْ اَزُوَاجًا وَجَعَلَ

<sup>2</sup> आयत का भावार्थ यह है कि जब वह स्वयं अपने दासों को अपने बराबर करने के लिये तय्यार नहीं हैं तो फिर अल्लाह की उत्पत्ति और उस के दासों को कैसे पूजा-अर्चना में उस के बराबर करते हैं? क्या यह अल्लाह के उपकारों का इन्कार नहीं है?

तुम्हारी पितनयों से पुत्र तथा पौत्र बनाये। और तुम्हें स्वच्छ चीज़ों से जीविका प्रदान की। तो क्या वे असत्य पर विश्वास रखते हैं, और अल्लाह के पुरस्कारों के प्रति अविश्वास रखते हैं?

- 73. और अल्लाह के सिवा उन की वंदना करते हैं। जो उन के लिये आकाशों तथा धरती से कुछ भी जीविका देने का अधिकार नहीं रखते, और न इस का सामर्थ्य रखते हैं।
- 74. और अल्लाह के लिये उदाहरण न दो। वास्तव में अल्लाह जानता है, और तुम नहीं जानते।[1]
- 75. अल्लाह ने एक उदाहरण<sup>[2]</sup> दिया हैः एक पराधीन दास है, जो किसी चीज़ का अधिकार नहीं रखता, और दूसरा (स्वाधीन) व्यक्ति है, जिसे हम ने अपनी ओर से उत्तम जीविका प्रदान की है। और वह उस में से छुपे और खुले व्यय करता है। क्या वह दोनों समान हो जायेंगे? सब प्रशंसा अल्लाह<sup>[3]</sup> के लिये है। बल्कि अधिक्तर लोग (यह बात) नहीं जानते।

76. तथा अल्लाह ने दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया है। दोनों में से एक गूँगा لَكُوْمِّنُ اَزُوَاجِكُوْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً قَرَرَقَكُمُ مِنَّالِكُوْمِنُوْنَ وَيِفِعُمَّتِ مِنْ الطَّقِيْدِةِ أَفِيالُمُنَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَيِفِعُمَّتِ اللهِ هُمُهُ يُكَفُّرُونَ ﴾ الله هُمُهُ يَكُفُرُونَ ﴾

ۅؘۘؽۼٮؙؙٮؙؙۉؙڹؘڡؚڹٛۮؙۉڹؚٳٮڵڷٶۘڡٵڵڒؽؠ۫ڸڡؙٛڶۿؙۄؙ ڔۣڎ۫ڲٞٵڝؚۜڹٳۺڶۅؾؚۅٳڵۯۯۻۺؽٵ ٷڵڒؽٮؙؙؾؘڟؚؽٷؙؽؘ۞۠

ڡؘڵڗؿؘڡؙڔٮؙٛٷٳۑڵؾٳڵڒڡٲڒؘٲڽٵڽٵڽؾۼػۄؙۅٙٲٮ۫ؾؙۄؙ ٙڮڒؾؘڠڵؠؙۅؙؙڹ۞

ۻٙڔٙۘٵٮڵؖۿؙؙۘۘۘٛٛ۠ٛٛٛڝٛڐۘڴٵۘۺؠؙڵۏٛڴٵڰۯؿٙ۫ۮۯۘٛٷڸ ۺٞؽ۠ٞٷڡؙڽؙڒۯؘؿ۬ڹۿؙڡؚۺۜٳڔ۬ؠؗۊٵڂٮٮٵٚڡٞۿۅؽؙؽ۫ڣۣؿؙ ڡؚٮؙۿؙڛڗۧٳٷڿۿۦڗٵۿڵ ؽٮؙؾۜۏڽٵٛڬؠٛڽٛ ڽڵؿؗڔ۫ڹڶٵؙڎٚڗٛۿؙؙؿؖڒؽۼڶؠؙۏڹ۞

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُكُمْنِ آحَدُ هُمَّ أَلَكُمُ

- 2 आयत का भावार्थ यह है कि जैसे पराधीन दास और धनी स्वतंत्र व्यक्ति को तुम बराबर नहीं समझते, ऐसे मुझे और इन मुर्तियों को कैसे बराबर समझ रहे हो जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकतीं। और यदि मक्खी उन का चढ़ावा ले भागे तो वह छीन भी नहीं सकतीं।? इस से बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है?
- 3 अर्थात अल्लाह के सिवा तुम्हारे पूज्यों में से कोई प्रशंसा के योग्य नहीं।

है। वह किसी चीज़ का अधिकार नहीं रखता। वह अपने स्वामी पर बोझ है। वह उसे जहाँ भेजता है कोई भलाई नहीं लाता। तो क्या वह, और जो न्याय का आदेश देता हो, और स्वयं सीधी<sup>[1]</sup> राह पर हो बराबर हो जायेंगे??

77. और अल्लाह ही को आकाशों तथा धरती के परोक्ष<sup>[2]</sup> का ज्ञान है। और प्रलय (क्यामत) का विषय तो बस पलक झपकने जैसा<sup>[3]</sup> होगा, अथवा उस से भी अधिक शीघ्र। वास्तव में अल्लाह जो चाहे कर सकता है।

78. और अल्लाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माताओं के गर्भों से निकाला, इस दशा में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। और तुम्हारे कान और आँख तथा दिल बनाये, ताकि तुम (उस का) उपकार मानो।

79. क्या वे पिक्षयों को नहीं देखते कि वह अन्तरिक्ष में कैसे वशीभूत हैं? उन्हें अल्लाह ही थामता<sup>[4]</sup> है। वास्तव में इस में बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं।

80. और अल्लाह ही ने तुम्हारे घरों को निवास स्थान बनाया। और पशुओं की खालों से तुम्हारे लिये ऐसे घर<sup>[5]</sup> बनाये जिन्हें तुम अपनी यात्रा तथा अपने ڵۯؾڡٞٚڽۯۘؗؗٛڟۺؘؽؙٞۊٚۿؙۅػڷ۠ۜۼڶڡۜۅٝڵۿ۠ٵؽڹۘؠٵ ؽڂؚۜڿۿ۠ڰؙڵێٳٛڎؚۼؚۼڔۣٝۿڶؽٮٮٙۊؽۿٷۅٚڡٙڽؙ ؿٲؙڡؙۯ۫ڽؚاڵڡؘۮؙڶۣٷۿۅؘۼڸڝؚڗٳؗڟۣۺؙۺؾٙۊؽۄۣ۞۫

وَيُلْهِ غَيْبُ السَّمْلُوتِ وَالْكِرْضِ وَمَّاَأَمُّوُ السَّاعَةِ الْاكْمَهُ الْبَصَرِ اَوْهُوَا قُرْبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِنَّ شَنْعُ قَدِيْرُ ۞

وَاللهُ ٱخۡرَجَاکُوۡمِّنَ ٰبُطُوۡنِ اُمَّلَمَٰتِکُوۡلاَتَعَاکُمُوۡن شَیۡعًا ٚٷَجَعَلَ لکُوُّالسَّمُعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْہِکَۃُ لَعَلَکُوۡتَشُکُوُوۡنَ

ٱڵڎؘۑڗۘۘۉٳٳڶٙڸٳڟڵؠؙۣۄؙڡٮۜڿ۠ۯؾٟ؈ٛ۬ڿۊؚٳڶۺۜؠٳٚ؞ٝ ڡٵؽؙؠٛڛڵۿؙڽٞٳڵٳڶڷڰؙٳ۠ؿٙ؈ٛ۬ۮ۬ڸؚڪٙڵٳؽؾؚ ڵؚڡۜۊٛۄٟؿؙٷؚ۫ڡڹؙٷؽ۞

ۉؖٲٮؾؗڎؙڿۼڷڵڴؙۄؙۺؚٞؽؙڹؙؽٷؾؚػ۠ۄ۫ڛػؽ۫ٵۊۜڿۼڷڵڴؙۄ۬ ۺۜٞؿؙۻؙٷڎؚٳڷڒؽؙۼڷۄؚڔؙؽؿٷٵۺۮؾڿڠ۠ۏڹؘۿٳؾؚۅؙۿ ڟؙۼڹ۠ۿؙؗۄٛؾؘۅٛؗڡٳۊؘٲڡؾڮؙۿڒۅڝؙٛٲڞۘۅؘٳڣۿٵ

- 2 अर्थात गुप्त तथ्यों का।
- 3 अर्थात पलभर में आयेगी।
- 4 अर्थात पक्षियों को यह क्षमता अल्लाह ही ने दी है।
- 5 अर्थात चमड़ों के खेमे।

<sup>1</sup> यह दूसरा उदाहरण है जो मुर्तियों का दिया है। जो गूँगी-बहरी होती हैं।

विराम के दिन हल्का (अल्पभार) पाते हो। और उन की ऊन और रोम तथा बालों से उपक्रण और लाभ के समान जीवन की निश्चित अविध तक के लिये (बनाये)।

- 81. और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये उस चीज़ में से जो उत्पन्न की है छाया बनायी है। और तुम्हारे लिये पर्वतों में गुफाएं बनायी हैं। और तुम्हारे लिये ऐसे वस्त्र बनाये हैं जो तुम्हें धूप से बचायें। और ऐसे वस्त्र जो तुम्हें तुम्हारे आक्रमण से बचायें। इसी प्रकार वह तुम पर अपने उपकार पूरा करता है ताकि तुम आज्ञाकारी बनो।
- 82. फिर यदि वे विमुख हों तो आप पर बस प्रत्यक्ष (खुला) उपदेश पहुँचा देना है।
- 83. वे अल्लाह के उपकारों को पहचानते हैं फिर उस का इन्कार करते हैं। और उन में अधिक्तर कृतघ्न हैं।
- 84. और जिस<sup>[2]</sup> दिन हम प्रत्येक समुदाय से एक साक्षी (गवाह) खड़ा<sup>[3]</sup> करेंगे, फिर काफ़िरों को बात करने की अनुमित नहीं दी जायेगी और न उन से क्षमा याचना की माँग की जायेगी।
- 85. और जब अत्याचारी यातना देखेंगे, उन की यातना कुछ कम नहीं की जायेगी,

وَأَوْبَارِهَا وَٱشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا قَا وَّمَتَاعًا اللحِيْنِ⊙

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِتَا خَلَقَ ظِلْلاً وَّجَعَلَ لَكُوُ مِّنَ الْجِبَالِ ٱكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُوْسَرَابِيْل تَقِيكُوُّ الْحَرَّ وَسَرَابِيُلَ تَقِيكُوْ بَالْسَّكُوْ كَذَالِكَ يُتِوَّ يُغْمَتَهُ عَلَيْكُوْ لَعَلَكُوْ تُشْلِمُوْنَ۞

فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَالْخُ الْنُبِينُ ۞

ۘؠۼڔۣڣٛۅؙڹٙڹۼؠؖؾؘٳڛؖڎؚڗؙٛٛٛٛڲؠؙڬؚۯؙۅٛڹۿٵۅٙٲػٛۺۯۿؙۄؙ ٵؙڬڶؚڣؗڕؙ۠ۅٛڹٙ۞ٞ

وَيَوْمَرَنَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْنَا اثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْلُولَاهُ مُنْ يُنْتَعْتَبُوْنَ

وَإِذَا رَأَالَّذِينَ ظَلَمُواالْعَنَابَ فَكَلُّخُفَّفُ

<sup>1</sup> अर्थात कवच आदि।

<sup>2</sup> अर्थात प्रलय के दिन।

<sup>3 (</sup>देखिये: सुरह निसा, आयत: 41)

और न उन्हें अवकाश दिया<sup>[1]</sup> जायेगा।

86. और जब मुश्रिक अपने (बनाये हुये) साझियों को देखेंगे तो कहेंगेः हे हमारे पालनहार! यही हमारे साझी हैं जिन को हम तुझे छोड़ कर पुकार रहे थे। तो वह (पूज्य) बोलेंगे कि निश्चय तुम सब मिथ्यावादी (झुठे) हो।

87. उस दिन वे अल्लाह के आगे झुक जायेंगे, और उन से खो जायेंगी जो मिथ्या बातें वह बनाते थे।

88. जो लोग काफ़िर हो गये और (दूसरों को भी) अल्लाह की डगर (इस्लाम) से रोक दिय, उन्हें हम यातना पर यातना देंगे, उस उपद्रव के बदले जो वे कर रहे थे।

89. और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय से एक साक्षी उन के विरुद्ध उन्हीं में से खड़ा कर देंगे। और (हे नबी!) हम आप को उन पर साक्षी (गवाह) बनायेंगे। <sup>[2]</sup> और हम ने आप पर यह पुस्तक (कुर्आन) अवतरित की है जो प्रत्येक विषय का खुला विवरण है। तथा मार्ग दर्शन और दया तथा शुभ सूचना है आज्ञाकारियों के लिये।

90. वस्तुतः अल्लाह तुम्हें न्याय तथा उपकार और समीपवर्तियों को देने का आदेश दे रहा है। और निर्लज्जा तथा बुराई और विद्रोह से रोक रहा عَنْهُمْ وَلَاهُمُ فِينْظُرُونَ ﴿

وَاِذَارَااَلَانِيْنَ اَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوُا رَبَّنَاهَ وُلِآءَشُرُكَآوُنَاالَّانِيُنَ كُنَّانَكُ عُوُا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوُالِلَيْهِمُ الْقَوُلَ اِنْكُمُ لَكُنْ بُوْنَ ﴿

وَٱلْقَـوُا إِلَى اللهِ يَوْمَهِ نِولِلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۞

> اَلَّذِيْنَ كَفَهُ وُاوَصَّتُ وُاعَنَ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنهُ مُعَدَّابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَأْكَانُوا يُفْسِدُ وْنَ

ۅؘڮۅؙؗڡؘۯؘڹؙڠڎؙۏٛڴؚڸٲڡۜڐٟۺٙڡ۪ؽؗػٵڡٙڲؽۼۄؙۄؚۜڽۜ ٲٮؙؙۿؙۑۿۄؙۅٙڂؚؚۼؙڬٳۑػۺؘۿؽػٵۼڸۿٷ۠ڵؖڒؖڐ ۅؘٮٷڲڶڬٵڲؽڬٵڵڰؿؙڹؾڹؽؾٵڴڴؚڷۺٛڴ ٷۿٮػؾۊٙڂؠةٷؿۺٛۯۑڶؚؗؠٛۺۮؠڽڹؽ۞۫

ٳؾؘۜۜٲٮ۠ڵؗۿؘؽٲٛڞۯؙڽٳڵڡؙٮۜٛڷؚڶۅؘٲڵۣۮڝۜڵ؈ۘۘۯڵؽؾۜٲؽ ۮؚؽٲڶڨؙۯڹۉؽؽؙٞڶؽڝؘؚٲڵڣٛڞؙڷٳۤۅؘڶڶٮؙؙڬٛۯؚ ۅؘٲڶڹۼؙؙؙۣ۫ؽۼؚڟؙڬؙۄؙڶػڵۘڬۏؙڗؘػڴڒ۠ۏڹ۞

<sup>1</sup> अर्थात तौबा करने का।

<sup>2 (</sup>देखियेः सुरह बक्रा, आयतः 143)

الجزء ١٤

है। और तुम्हें सिखा रहा है ताकि तुम शिक्षा ग्रहण करो।

- 91. और जब अल्लाग से कोई वचन करो तो उसे पूरा करो। और अपनी शपथों को सुदृढ करने के पश्चात् भंग न करो, जब तुम ने अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बनाया है। निश्चय अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है।
- 92. और तुम्हारी दशा उस स्त्री जैसी न हो जाये जिस ने अपना सूत कातने के पश्चात् उधेड़ दिया। तुम अपनी शपथों को आपस में विश्वासघात का साधन बनाते हो ताकि एक समुदाय दूसरे समुदाय से अधिक लाभ प्राप्त करे। अल्लाह इस<sup>[1]</sup> (वचन) के द्वारा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और प्रलय के दिन तुम्हारे लिये अवश्य उसे उजागर कर देगा जिस में तुम विभेद कर रहे थे।
- 93. और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक समुदाय बना देता। परन्तु वह जिसे चाहता है कुपथ कर देता है, और जिसे चाहता है सुपथ दर्शा देता है। और तुम से उस के बारे में अवश्य पूछा जायेगा जो तुम कर रहे थे।
- 94. और अपनी शपथों को आपस में विश्वासघात का साधन न बनाओ, ऐसा न हो कि कोई पग अपने स्थिर

ۅؘٲۉ۬ٮؙۉؙٳۑؚعَۿؙٮؚاڵڷڡؚٳۮؘٳڂۿٮٛۨۨۨؾؙٛڡؙٛۅؘۛۘۅؙڵڗۜؿۛڠؙڞۢۅٳ اڵۯؙؽ۫ؠٵؘڹۘڹڠؙۮڗٞۅٛڮؽٮؚۿٵۅؘقؘڽؙۼۼڶؗؾؙۄؙٳڶڷۿ عَڵؽؙػؙۊٞڲۏ۫ؽڴٳۨڗٞاڶڷڎؽۼؙڶۄؙڡٵؿڡؙۼڶۅؙڹ۞

ۅؘڵڒؾۘػؙۏٛٮؙۏؙٳػٵڷؿؙ؞ٛڡؘڡۜۻػۼٛۯؙڶۿٵڡۣڽؘؙڹڡؙڡؚ ڠؙۊۜۼٳٲۻٵڟٞٵؾؾڿڽ۠ۏڹٵؽؠٵڬؙؙٛۏؙۮڂؘڵٲڹؽؙؽڬۿٵؽ ٮٮؙڴۅؙڹٲڡۜڐؙۿۣٵۮڸڡڽؙٲڡٞؾڐٟٳۺٵؘؽڹۘٷڴٷڵۏڶٮڎڽ؋ ڡؘڵؽڽؾڹۜڽٞڶڬؙڎؽۅٙڡٙٳڶؿؚڸؠػۄڝٵڪٛڹ۫ڎؙؙڎؙۏؽؚڽ ۼۜؾٙڸڣٛۅ۫ڹ۞

ۅؘڵۏؘۺۜٵٚٵڵڵۿؙڷجَعٙڵڪٛڎؚٳؙٛڡٛٛؾڐٞٷٳڝۮؖۊٞٷڵڮؽ ؾ۠ۻۣڷؙڡٞڹؾۜۺٵۦٛۅؘؽۿٮؚؽ۫ڡؘڽؾۺٵٛٷ ۅؘڵۺؙٷڷؾۜۼؠۜٲڬٛڹ۫ؿؙڗۣۼؠٞڵۏڽ؈

ۅٙڵڗؾۜۧڿؙڎؙۅؙٲٳۜؽؠٵ۫ٮؙڴۄٝۮڂڵڶڔؽؽؙڴۄ۫ڡؘۼٙڔڷ ڡۜٙۮۘمٌڹڡؙؽؙؿؙڹٛٷؾۿٵۅٙؾۮؙۏۛڡؙؗۅ۠ٵڶۺؙۅٞۧٶؚۑؠٵ

<sup>1</sup> अर्थात् किसी समुदाय से समझौता कर के विश्वासघात न किया जाये कि दूसरे समुदाय से अधिक लाभ मिलने पर समझौता तोड़ दिया जाये।

الجزء ١٤

(दृढ़) होने के पश्चात् (ईमान से) फिसल<sup>[1]</sup> जाये और तुम उस के बदले बुरा परिणाम चखो कि तुम ने अल्लाह की राह से रोका है। और तुम्हारे लिये बड़ी यातना हो।

- 95. और अल्लाह से किये हुये वचन को तिनक मूल्य के बदले न बेचो।<sup>[2]</sup> वास्तव में जो अल्लाह के पास है वही तुम्हारे लिये उत्तम है, यदि तुम जानो।
- 96. जो तुम्हारे पास है वह व्यय (खुर्च) हो जायेगा। और जो अल्लाह के पास है वह शेष रह जाने वाला है। और हम, जो धैर्य धारण करते हैं उन्हें अवश्य उन का पारिश्रमिक (बदला) उन के उत्तम कर्मों के अनुसार प्रदान करेंगे।
- 97. जो भी सदाचार करेगा, वह नर हो अथवा नारी, और ईमान वाला हो तो हम उसे स्वच्छ जीवन व्यतीत करायेंगे। और उन्हें उन का पारिश्रमिक उन के उत्तम कर्मों के अनुसार अवश्य प्रदान करेंगे।
- 98. तो (हे नबी!) जब आप कुर्आन का अध्ययन करें तो धिक्कारे हुये शैतान से

صَدَدُتُّهُ عَنُ سَيِيْلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَا كُعَطِيْرُ ﴿

ۅؘٙڒؾؘۺؙؾۯؙۉٳۼؚۿۮؚاٮڵۅؿؘٮؘٵٚۊؘڸؽڵٙٙٙڋٳؾۜؠٵٛڃٮ۫ٙۛؽ ٳٮڵۅۿۅؘڂؽؙڒؙڰڮؙٳڶؙٛڴؙڹ۫ؿؙۊؘڡؙڵؠؙۏٛڹ۞

مَاعِنْدَكُمُ يَنْفُدُومَاعِنُدَاللهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْاَ اَجْرَهُمُ مِلْعُ بِأَحْسَنِ مَاكَاثُوْايَعْمَلُونَ®

مَنْعَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرَاوُانُتُیْ وَهُوَ مُؤُمِنُ فَلَنُعْثِینَنَّهُ حَیْوَةً طِیْبَةً ۚ وَلَنَجْزِینَّهُوُ آجُرُهُو یِاکْسُنِ مَاکَانُوایِعُمَلُوْنَ

فَإِذَا قَرَاتُ الْقُرُانَ فَاسْتَعِدْ بِإِللَّهِ مِنَ

- अर्थात ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति इस्लाम की सत्यता को स्वीकार करने के पश्चात् केवल तुम्हारे दुराचार को देख कर इस्लाम से फिर जाये। और तुम्हारे समुदाय में सम्मिलित होने से रुक जाये। अन्यथा तुम्हारा व्यवहार भी दूसरों से कुछ भिन्न नहीं है।
- 2 अर्थात् संसारिक लाभ के लिये वचन भंग न करो। (देखियेः सूरह, आराफ़, आयतः 172)

अल्लाह की शरण<sup>[1]</sup> माँग लिया करें।

- 99. वस्तुतः उस का वश उन पर नहीं है जो ईमान लाये हैं, और अपने पालनहार ही पर भरोसा करते हैं।
- 100. उस का वश तो केवल उन पर चलता है जो उसे अपना संरक्षक बनाते हैं। और जो मिश्रणवादी (मुश्रिक) हैं।
- 101. और जब हम किसी आयत (विधान) के स्थान पर कोई आयत बदल देते हैं, और अल्लाह ही अधिक जानता है उसे जिस को वह उतारता है, तो कहते हैं कि आप तो केवल घड़ लेते हैं, बल्कि उन में अधिक्तर जानते ही नहीं।
- 102. आप कह दें कि इसे ((रूहुल कुदुस))<sup>[2]</sup> ने आप के पालनहार की ओर से सत्य के साथ क्रमशः उतारा है ताकि उन्हें सुदृढ़ कर दे जो ईमान लाये हैं। तथा मार्ग दर्शन और शुभ सूचना है आज्ञाकारियों के लिये।
- 103. तथा हम जानते हैं कि वे (काफ़िर) कहते हैं कि उसे (नबी को) कोई मनुष्य सिखा रहा<sup>[3]</sup> है। जब कि उस की भाषा जिस की ओर संकेत करते

الشَّيُظِن الرَّجِيئِمِ ﴿

ٳٮؘۜٛڎؙڵؽ۫ڽڮڎڛٛڵڟڽٛۼٙؽٳڷۮؚؽ۫ؽٵڡٛٮؙٛۊؙٲۅؘۼڵ ڒؾؚۿؚڂؙؽؾۜۊڰؙڵۏٛڹ®

ٳٮۜٛػٲڛ۠ڵڟٮؙؙۿؙٷٙؠٲڵۮؚؽؗؽؘؾؘۘۊۜڰۏٞڹۿؙٷٲڷۮؚؽؽؘۿؙۄؙ ٮؚؚ؋ؙڡۺؙڔؚػ۠ۏٛؽ۞ٞ

ۅؘٳۮٙٳؠػڶؽۜٲٳڮۊٞڞػٳڹٳڮڐٟٷٳڵڵٷٳؘڡٛڬۄؙ ڝۭؠٵؽؙڹٛڒۣٞڷؙٷڵٷؘٳڒؾؠۜٙٲٳڹٛػۿؙؾۧڔۣٝڹڷٲؽٚڗٛۿؙٷ ڵڒؽٷۿٷڽ۞

قُلْ نَوَّلَهُ رُوْحُ الْقُكُسِ مِنْ تَرَّكِ بِالْحَقِّ لِيُثَيِّتَ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَهُدًى تَوْبُتُورى لِلْمُشْلِمِينَ ﴿

ۅؘڵڡؘؘؙۜٛٛڬ۫ڡؙڬۯؙٳٞؿۧۿۄؙۘؾڠ۠ۅٝڵۏڹٳؿۜؠٵؽؙۼڵؠؙ؋ؠۺٙڗ۠ڷٟٮٮٙٵؽ ٳڰڹؽؽڵڿۮؙۅؙؽٳڷؽؙٶٲۼڿؿۜۊۜۿڬٳڸٮٮٵؽ ۼۘڗ؈ٚ۠ؿؙؠؿؿ۞

- 1 अर्थात ((अऊजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम)) पढ लिया करें।
- 2 इस का अर्थः पवित्रात्मा है। जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की उपाधि है। यही वह फरिश्ता है जो बह्यी लाता था।
- 3 इस आयत में मक्का के मिश्रणवादियों के इस आरोप का खण्डन किया गया है कि कुआन आप को एक विदेशी सिखा रहा है।

हैं विदेशी है और यह $^{[1]}$  स्पष्ट अर्बी भाषा है।

104. वास्तव में जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, उन्हें अल्लाह सुपथ नहीं दर्शाता। और उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है।

105. झूठ केवल वही घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, और वही मिथ्यावादी (झूठे) हैं।

106. जिस ने अल्लाह के साथ कुफ़ किया अपने ईमान लाने के पश्चात्, परन्तु जो बाध्य कर दिया गया हो इस दशा में कि उस का दिल ईमान से संतुष्ट हो, (उस के लिये क्षमा है)। परन्तु जिस ने कुफ़ के साथ सीना खोल दिया<sup>[2]</sup> हो, तो उन्हीं पर अल्लाह का प्रकोप है, और उन्हीं के लिये महा यातना है।

107. यह इसलिये कि उन्हों ने संसारिक जीवन को परलोक पर प्राथमिकता दी है। और वास्तव में अल्लाह, काफ़िरों को सुपथ नहीं दिखाता।

108. वही लोग हैं जिन के दिलों तथा कानों और आँखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। तथा यही लोग अचेत हैं। ٳؿٙٵێۏؽؘؽؘڒؽۼؙٶؽؙٷؽ ڽؚٳڵؾؚٵٮڵؗؗ؋ڵڒؽۿڔؽۿؚؗ اڵڽؙٷؘۯؙؗؗؗؗٛؠؙٛۼؘۮؘٲؚۘ۠ٛ۠۠ڰٵڸؽ۠ۄ۠

ٳٮۜٛڡۜٵؽڡؙؙؾٙڕؽ۩ڵػۮؚڹ۩ێۮؚؽ۬ۘڶڮؽؙٷؙڡڹؙۅؙؽڔؠٳڸؾؚ ٳٮڵۼٷؖۅؙؙۅڷؠٟڮۿؙۄؙٳڷڬۮؚڹٛٷؽ<sup>۞</sup>

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعَدِ إِيْمَانِهَ اِلْامَنُ أَكْدِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَرِتٌ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمُ عَدَابٌ عَظِيْرٌ

ذلِكَ بِأَنْهُوُ اسْتَحَبُّوا الْحَيُوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاِخِرَةِ لَوَكَنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكِفِرِيْنَ ۞

اُولِيَّاكَ الَّذِينَ كَلِبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْيِهِمُ وَسَمْعِهِمُ وَابْصَارِهِمْ وَاُولِيْكَ هُمُوالْغْفِلُونَ

अर्थात मक्के वाले जिसे कहते हैं कि वह मुहम्मद को कुर्आन सिखाता है उस की भाषा तो अर्बी है ही नहीं तो वह आप को कुर्आन कैसे सिखा सकता है जो बहुत उत्तम तथा श्रेष्ठ अर्बी भाषा में है। क्या वे इतना भी नहीं समझते?

<sup>2</sup> अर्थात स्वेच्छा कुफ़ किया हो।

109. निश्चय वही लोग परलोक में क्षतिग्रस्त होने वाले हैं।

110. फिर वास्तव में आप का पालनहार उन लोगों<sup>[1]</sup> के लिये जिन्होंने हिज्रत (प्रस्थान) की, और उस के पश्चात् परीक्षा में डाले गये, फिर जिहाद किया, और सहन शील रहे, वास्तव में आप का पालनहार इस (परीक्षा) के पश्चात् बड़ा क्षमाशील दयावान् है।

- 111. जिस दिन प्रत्येक प्राणी को अपने बचाव की चिन्ता होगी, और प्रत्येक प्राणी को उस के कर्मों का पूरा बदला दिया जायेगा, और उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा।
- 112. अल्लाह ने एक बस्ती का उदाहरण दिया है, जो शान्त संतुष्ट थी, उस की जीविका प्रत्येक स्थान से प्राचुर्य के साथ पहुँच रही थी, तो उस ने अल्लाह के उपकारों के साथ कुफ़ किया। तब अल्लाह ने उसे भूख और भय का वस्त्र चखा<sup>[2]</sup> दिया उस के बदले जो वह<sup>[3]</sup> कर रहे थे।

113. और उन के पास एक<sup>[4]</sup> रसूल उन्हीं

لَاجَوْمَ أَنَّهُمُ فِي الْآخِسَرَةِ هُمُ الْمُغِسِرُونَ 🖲

ؿؙٞٛ؏ٙٳڽۜٙۯؾۜڣڸڷێڔؽؽۿٵڿۯؙۏٳڝؽؙؠڡؙٮؚ ڡٵڡؙؾڹؙۊؙٳۺؙٞڗڂۿڽؙۏٳۅؘڝڹۯؙۊۧٳٚٳڽۜۯؾڮ ڡؚؽؙڹڡؙڽۿٳڵۼؘڡؙؙۏؙۯڗڿؽؿۨ۠۞۫

يَوُمُرَ تَأْتِنُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِ لُّعَنُ تَفْمِهَا وَتُوقِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُولِانِظْلَمُونَ ﴿

وَضَرَبَاللهُ مَثَكَّا قَرُيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَّالْتِيهَارِزُقُهَارَغَمَّامِّنُ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَّتُ بِانْعُو اللهِ فَاذَاقَهَااللهُ لِمَاسَ الْجُوْءِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَاثُوْ اِيَصْنَعُوْنَ ®

وَلَقَانُ جَاءُهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمُ وَلَكُنَّ بُوهُ

- 1 इन से अभिप्रेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वह अनुयायी है जो मक्का से मदीना हिज्रत कर गये।
- 2 अर्थात उन पर भूख और भय की आपदायें छा गईं।
- 3 अर्थात उस बस्ती के निवासी। और इस बस्ती से अभिप्रेत मक्का है जिन पर उन के कुफ़ के कारण अकाल पड़ा।
- 4 अर्थात मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम मक्का के कुरैशी वंश से ही थे फिर भी

में से आया तो उन्होंने उसे झुठला दिया। अतः उन्हें यातना ने पकड़ लिया, और वह अत्याचारी थे।

- 114. अतः उस में से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल (वैध) स्वच्छ जीविका प्रदान की है। और अल्लाह का उपकार मानो यदि तुम उसी की इबादत (वंदना) करते हो।
- 115. जो कुछ उस ने तुम पर हराम (अवैध) किया है वह मुर्दार तथा रक्त और सूअर का मांस है, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम लिया गया<sup>[1]</sup> हो, फिर जो भूख से आतुर हो जाये, इस दशा में कि वह नियम न तोड़ रहा<sup>[2]</sup> हो, और न आवश्यक्ता से अधिक खाये, तो वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 116. और मत कहो -उस झूठ के कारण जो तुम्हारी जुबानों पर आ जाये- कि यह हलाल (वैध) है, और यह हराम (अवैध) है ताकि अल्लाह पर मिथ्यारोप<sup>[3]</sup> करो| वास्तव में जो लोग अल्लाह पर मिथ्यारोप करते हैं

فَأَخَنَاهُمُ الْعُنَابُ وَهُمُ ظٰلِمُونَ ١

فَڪُلُوْامِمَّارَنَرَقَكُوُّ اللهُ حَلَاَطِبَّبًا ۗ وَّاشُكُوْوُ انِحُـمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُوْ اِتِّالُا تَعَمُّلُونَ ₪

ٳٮۜٛٛٛؠٵۘڂۜڗٞڡۘڔؘۼۘڲڹؙڮ۠ٷٵڶؠؽؾۜٛڎؘٷٵڵۜۜڎۜڡٙٷؖڂۘۘؖۘ ٵڵڿڹٛۯؚؽڔۅؘڡۧٵٛڰؚڰؖڶڮڶؽڔۣڶۺۅۑڋٛڣؠٙڹ ٵڞؙڟڗۜۼؘؽڒٵۼڒٞٷڵٵڿۏؘڶڽۜٵۺؗڎۼؘڡؙٛٛۅٛ؆ٛ ڒۜڿؽؙؿؙ۞

وَلَاتَقُوْلُوْالِمَاتَصِفُ الْسِنَتُكُوُ الُكَنِبَ هَنَاحَلُلُّ وَهَنَاحَوَامُرُ لِتَّفُتَرُوْاعَلَى اللهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُقُلِحُونَ أَنْ

उन्हों ने आप की बात को नहीं माना।

- अर्थात अल्लाह के सिवा अन्य के नाम से बिल दिया गया पशु। हदीस में है कि जो अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम से बिल दे उस पर अल्लाह की धिक्कार है। (सहीह बुख़ारी-1978)
- 2 (देखियेः सूरह बक्रा, आयत-173, सूरह माइदा, आयत-3, तथा सूरह अन्ग्राम, आयत-145)
- 3 क्योंकि हलाल और हराम करने का अधिकार केवल अल्लाह को है।

वह (कभी) सफल नहीं होते।

- 117. (इस मिथ्यारोपण का) लाभ तो थोड़ा है और उन्हीं के लिये (परलोक में) दुखदायी यातना है।
- 118. और उन पर जो यहूदी हो गये, हम ने उसे हराम (अवैध) कर दिया जिस का वर्णन हम ने इस<sup>[1]</sup> से पहले आप से कर दिया है। और हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, परन्तु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे।
- 119. फिर वास्तव में आप का पालनहार उन्हें जो अज्ञानता के कारण बुराई कर बेठे, फिर उस के पश्चात् क्षमायाचना कर ली, और अपना सुधार कर लिया, वास्तव में आप का पालनहार इस के पश्चात् अति क्षमी दयावान् है।
- 120. वास्तव में इब्राहीम एक समुदाय<sup>[2]</sup> था, अल्लाह का आज्ञाकारी एकेश्वरवादी था। और मिश्रणवादियों (मुश्रिकों) में से नहीं था।
- 121. उस के उपकारों को मानता था, उस ने उसे चुन लिया, और उसे सीधी राह दिखा दी।

مَتَاعٌ قَلِيُلُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمُو

وَعَلَى الَّذِينُ مَا دُوَّاحَتَّمُنَا مَا قَصَصُنَا عَلَيْكَ مِنُ قَبُلُ \* وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَ الْكِنُ كَانُوُّا اَنْشُلَهُمُ مُ يَظْلِمُونَ ﴿

ثُمَّانَ دَبَكَ لِلَّذِينِ عَمِلُواالسُّوِّءَ عِهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوُامِنَ بَعُدِذلِكَ وَاصْكُوَّا لِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَغَفُوْرُ تَحِيدُوْ ﴿

اِنَّ الِبُرْهِيْمَكَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِتِلْوَحَنِيُفًا ۚ وَلَمُ يَكُ مِنَ الْنُشْرِكِيْنَ۞

شَاكِرًالِاَنْغُولُةُ لِجُتَلِمُهُ وَهَمَامُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

<sup>1</sup> इस से संकेत सूरह अन्ग्राम, आयत-26 की ओर है।

<sup>2</sup> अर्थात वह अकेला सम्पूर्ण समुदाय था। क्यों कि उस के वंश से दो बड़ी उम्मतें बनीं: एक बनी इस्राईल, और दूसरी बनी इस्माईल जो बाद में अरब कहलाये। इस का एक दूसरा अर्थ मुख्या भी होता है।

الجزء ١٤

- 122. और हम ने उसे संसार में भलाई दी, और वास्तव में वह परलोक में सदाचारियों में से होगा।
- 123. फिर हम ने (हे नबी!) आप की ओर वह्यी की, कि एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म का अनुसरण करो, और वह मिश्रणवादियों में से नहीं था।
- 124. सब्त<sup>[1]</sup> (शनिवार का दिन) तो उन्हीं पर निर्धारित किया गया जिन्हों ने उस में विभेद किया। और वस्तुतः आप का पालनहार उन के बीच उस में निर्णय कर देगा जिस में वे विभेद कर रहे थे।
- 125. (हे नबी!) आप उन्हें अपने पालनहार की राह (इस्लाम) की ओर तत्वदर्शिता तथा सदुपदेश के साथ बुलायें। और उन से ऐसे अन्दाज़ में शास्त्रार्थ करें जो उत्तम हो। वास्तव में अल्लाह उसे अधिक जानता है, जो उस की राह से विचलित हो गया, और वही सुपथों को भी अधिक जानता है।
- 126. और यदि तुम लोग बदला लो, तो उतना ही लो, जितना तुम्हें सताया गया हो। और यदि सहन कर जाओ

وَالنَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَالنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

تُمَّ ٱوْحَيْنَاۤ الَيُكَ آنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرِهِيۡمَ حَنِيُفَاؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْنَشُرِ كِيْنَ۞

إِنَّمَاجُعِلَ السَّبُثُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُّوْ اِفِيهُ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحُكُوُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيْمَا كَانْوُّا فِيهُ فِيَغْتَالِفُونَ

ٱۮؙٷٛٳڸڛٙۑؽڸڔؾؚٟۨڡٙۑٳؙۼڬؙٛؖۿٵۊٙۅۘۘۘٳڷؠۘۏؚٙۘۘۼڟ۬ۊ ٵۼٛڛؘۜڹۊٙۅؘۘڿٳڋڶۿؙڎؙۑٵؚڷؾؽ۫ۿؚؽٱڂۺڽ۠ٳڽ ڒؾڮۿۅٞٲڠڷۄ۠ؠؚؠڽؙڞڰۜٸٛڛؚؽڶؚؚ؋ۅۿۅۘٳڠڷۄؙ ؠؚٳٛڷۿؾٞڔؿؙؖؖ

وَإِنَّ عَاقَبُتُوْ فَعَاقِبُوْ إِبِمِثْلِ مَاعُوْقِبُ تُوْرِبِهِ \* وَلَيِنُ صَبُرْتُهُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصِّرِينُ ۞

<sup>1</sup> अर्थात सब्त का सम्मान जैसे इस्लाम में नहीं है इसी प्रकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म में भी नहीं है। यह तो केवल उन के लिये निर्धारित किया गया जिन्हों ने विभेद कर के जुमुआ के दिन की जगह सब्त का दिन निर्धारित कर लिया। तो अल्लाह ने उन के लिये उसी का सम्मान अनिवार्य कर दिया कि इस में शिकार न करो। (देखिये: सूरह आराफ़, आयत: 163)

तो सहनशीलों के लिये यही उत्तम है।

- 127. और (हे नबी!) आप सहन करें, और आप का सहन करना अल्लाह ही की सहायता से है। और उन के (दुर्व्यवहार) पर शोक न करें, और न उन के षड्यंत्र से तनिक भी संकृचित हों।
- 128. वास्तव में अल्लाह उन लोगों के साथ है, जो सदाचारी हैं, और जो उपकार करने वाले हैं।

وَاصْبِرُومَاصَبُرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَاتَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ®

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمُ



## सुरह बनी इस्राईल - 17



### सूरह बनी इस्राईल के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 111 आयतें हैं।

- इस की आयत (2-3 में बनी इस्राईल से संबंधित कुछ शिक्षाप्रद बातें सुना कर सावधान किया गया है। इसिलये इस का नाम सूरह (बनी इस्राईल) रखा गया है। और इस की प्रथम आयत में इस्राअ (मेअराज) का वर्णन हुआ है इसिलये इस का दूसरा नाम सूरह (इस्राअ) भी है।
- आयत 9 से 22 तक कुर्आन का आमंत्रण प्रस्तुत किया गया है। और आयत 39 तक उन शिक्षाओं का वर्णन है जो मनुष्य के कर्मों को सजाती हैं और अल्लाह से उस का संबंध दृढ़ करती हैं। और आयत 40 से 60 तक विरोधियों के संदेहों को दूर किया गया है।
- आयत 61 से 65 तक में शैतान इब्लीस के आदम (अलैहिस्सलाम) के सज्दे से इन्कार, और मनुष्य से बैर और उस को कुपथ करने के प्रयास का वर्णन किया गया है, जो आज भी लोगों को कुर्आन से रोक रहा है। और उस से सावधान किया गया है।
- आयत 66 से 72 तक तौहीद तथा परलोक पर विश्वास की बातें प्रस्तुत करते हुये आयत 77 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के विरोध की आँधियों में सत्य पर स्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
- आयत 78 से 82 तक में नमाज़ की ताकीद, हिज्रत की ओर संकेत, तथा सत्य के प्रभुत्व की सूचना और अत्याचारियों के लिये चेतावनी है।
- आयत 83 से 100 तक में मनुष्य के कुकर्म पर पकड़ की गई है। तथा विरोधियों की आपित्तयों के उत्तर दिये गये है। फिर आयत 104 तक मूसा (अलैहिस्सलाम) के चमत्कारों की चर्चा और उस पर ईमान न लाने के कारण फ़िरऔन पर यातना के आ जाने का वर्णन है।
- आयत 105 से 111 तक यह निर्देश दिये गये हैं कि अल्लाह को कैसे पुकारा जाये, तथा उस की महिमा का वर्णन कैसे किया जाये।

### मेअ्राज की घटनाः

• यह अन्तिम नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की विशेषता है कि

हिज्रत से एक वर्ष पहले अल्लाह ने एक रात आप को मिस्जिदे हराम (कॉबा) से मिस्जिदे अक्सा तक, और फिर वहाँ से सातवें आकाश तक अपनी कुछ निशानियाँ दिखाने के लिये यात्रा कराई। फ़रिश्ते जिब्रील (अलैहिस्सलाम) ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को «बुराक्» (एक जानवर का नाम, जिस पर बेठ कर आप ने यह यात्रा की थी) पर सवार किया और पहले मिस्जिदे अक्सा (फ़िलस्तीन) ले गये वहाँ आप ने सब निबयों को नमाज पढ़ाई। फिर आकाश पर ले गये आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) प्रत्येक आकाश पर निबयों से मिलते हुये सातवें आकाश पर पहुँचे। स्वर्ग और नरक को देखा। इस के पश्चात् आप को ((सिद्रतुल मुन्तहा)) ले जाया गया। फिर ((बैतुल मामूर)) आप के सामने किया गया। उस के पश्चात् अल्लाह के समीप पहुँचाया गया। और अल्लाह ने आप को कुछ उपदेश दिये, और दिन-रात में पाँच समय की नमाज़ अनिवार्य की। (सहीह बुख़ारी-3207, मुस्लिम- 164) (और देखियेः सूरह नज्म)

- जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सवेरे अपनी जाति को इस यात्रा की सूचना दी तो उन्हों ने आप का उपहास किया और आप से कहा कि बैतुल मक्दिस की स्थिति बताओ। इस पर अल्लाह ने उसे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने कर दिया, और आप ने आँखों से देख कर उन को उस की सब निशानियाँ बता दीं। (देखियेः सहीह बुख़ारी-3437, मुस्लिम- 172)
- आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जाते और आते हुये राह में उन के एक क़ाफ़िले से मिलने की भी चर्चा की और उस के मक्का आने का समय और उस ऊँट का चिन्ह भी बता दिया जो सब से आगे था और यह सब वैसे ही हुआ जैसे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बताया था। (सीरत इब्ने हिशाम-1|402-403)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। بِنُ \_\_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 पिवत्र है वह जिस ने रात्रि के कुछ क्षण में अपने भक्त<sup>[1]</sup> को मिस्जिदे

سُبُحٰنَ الَّذِئَ ٱسْمَرِي بِعَبْدِهٖ لَيُلَّامِنَ

1 अर्थात् मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को।

हराम (मक्का) से मस्जिदे अक्सा तक यात्रा कराई। जिस के चतुर्दिंग हम ने सम्पन्नता रखी है, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का दर्शन करायें। वास्तव में वह सब कुछ सुनने जानने वाला है।

- 2. और हम ने मूसा को पुस्तक प्रदान की और उसे बनी इस्राईल के लिये मार्गदर्शन का साधन बनाया कि मेरे सिवा किसी को कार्यसाधक<sup>[1]</sup> न बनाओ।
- 3. हे उन की संतित जिन को हम ने नूह के साथ (नौका में) सवार किया। वास्तव में वह अति कृतज्ञ<sup>[2]</sup> भक्त था।
- 4. और हम ने बनी इस्राईल को उन की पुस्तक में सूचित कर दिया था कि तुम इस<sup>[3]</sup> धरती में दो बार उपद्रव

الْكَسُجِبِ الْحَوَّامِ إِلَى الْمَسْجِبِ الْاَقْصَا الَّذِي بُرِكُنَا حُوْلَهُ لِمُؤْرِيَةُ مِنَ الْمِتِنَا أَلَّتَهُ هُوَ السَّمِيئُهُ الْبُصِيْرُكِ

ۅٙۘٵؾؽۜڹٵٛڡؙۅٛڛؘؽۘٵڵٛڪؚؾ۬ڹۅؘجؘعڵڹۿؙۿ۠ٮٞؽڵؚؽڹؽٞ ٳڛؙڒٳ؞ؽڶٵڒٮۜؾۜۼ۫ڹ۠ڎؙڶڡۣڽؙۮۏڹٛٷڲڴ۪۞۫

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْمٍ إِنَّهُ كَانَ عَبُكًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ۅؘۜڡؘڡ۫ؽٮؘٚٳٙڸڸڔ؈ٛٙٳ؞ۯٳٚ؞ؽڶ؋ٲڶڮؿ۬ۑڷؿؙؙڡؚۮؙؾٞڣۣ ٵڵؙۯۻؘمۜڗۜؾؽڹۅؘڶؾؘۼؙڶؿؙۜۼؙڰٵٞڲؚڸڮؽڗؖ

इस आयत में उस सुप्रसिद्ध सत्य की चर्चा की गई है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से संबन्धित है। जिसे परिभाषिक रूप से "इस्राअ" कहा जाता है जिस का अर्थ है: रात की यात्रा। इस का सिवस्तार विवरण हदीसों में किया गया है।

भाष्यकारों के अनुसार हिज्रत के कुछ पहले अल्लाह ने आप को रात्रि के कुछ भाग में मक्का से मस्जिदे अक्सा तक जो फ़िलस्तीन में है यात्रा कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है कि जब मक्का के मिश्रणवादियों ने मुझे झुठलाया, तो मैं हिज्र में (जो कॉबा का एक भाग है) खड़ा हो गया। और अल्लाह ने बैतुम मक्दिस को मेरे लिये खोल दिया। और मैं उन्हें उस की निशानियाँ देख कर बताने लगा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4710)।

- 1 जिस पर निर्भर रहा जाये।
- 2 अतः हे सर्वमानव तुम भी अल्लाह के उपकार के आभारी बनो।
- 3 अर्थात् बैतुल मक्दिस में।

करोगे, और बड़ा अत्याचार करोगे।

- तो जब प्रथम उपद्रव का समय आया तो हम ने तुम पर अपने प्रबल योद्धा भक्तों को भेज दिया, जो नगरों में घुस गये, और इस वचन को पूरा होना<sup>[1]</sup> ही था।
- 6. फिर हम ने उन पर तुम्हें पुनः प्रभुत्व दिया, तथा धनों और पुत्रों द्वारा तुम्हारी सहायता की, और तुम्हारी संख्या बहुत अधिक कर दी।
- 7. यिद तुम भला करोगे तो अपने लिये, और यिद बुरा करोगे तो अपने लिये। फिर जब दूसरे उपद्रव का समय आया तािक (शत्रु) तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, और मिस्जिद (अक्सा) में वैसे ही प्रवेश कर जायें जैसे प्रथम बार प्रवेश कर गये, और तािक जो भी उन के हाथ आये उसे पूर्णतः नाश<sup>[2]</sup> कर दें।
- 8. संभव है कि तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे। और यदि तुम प्रथम स्थिति पर आ गये, तो हम भी फिर<sup>[3]</sup> आयेंगे, और हम ने नरक को काफ़िरों

فَإِذَاجَآءُ وَعُدُاوُلِهُمَابَعَثْنَاعَلَيْكُمُ عِبَادًالنَّااُولِيُ بَايْسِ شَدِيْدٍ فَجَاشُواخِللَ التِّبَادِ ۗ وَكَانَ وَعُدَّا شَفْعُولُـ ﴿

الجزء ١٥

تُمَّرَدَدُدُنَالَكُ عُلِهُمُ وَآمَلَادُكُونُ بِأَمُوْ إِلِ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَكُوْ ٱكُثَرَ نَفِيْرًا ۞

ٳڹٲۜڡۜٮۜٮ۬۫ؿؙؗۄٛٲڂۘڛڬٛؿؙۅٝٳڒڹۺؙۑڮؙٛۄ۫؆ۅٳڹ ٲڛٲؙؿ۠ۅؙڣۘڮۿٵ؞ڣٳۮٵڿٲٷڡؙۮٵڵڵۣڿڒۊڸڛؽٷٵ ۅؙۼٛۅۿٮػۄؙۅؘڸؽڹڂٛڶۅ۠ٵڶۺؘڿٮػڬؠٵۮڂؙڵۏڰ ٲۊۜڶؘڞۜٷۊٷڸؽؾڔ۫ۅؙٳ؆ۼٷٳؾؿؚ۫ؖؽڕؖٳ۞

عَلَى رَبُرُوْانَ يُرْحَمَّكُوْ وَانْ عُدُنْتُوعُدُنا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا حَجَعَلْنَا جَهَنَا وَجَعَلْنَا

- 1 इस से अभिप्रेत बाबिल के राजा बुख़्तनस्सर का आक्रमण है जो लग भग छः सौ वर्ष पूर्व मसीह हुआ। इस्राईलियों को बंदी बना कर ईराक़ ले गया और बैतुल मुक़द्दस को तहस नहस कर दिया।
- 2 जब बनी इस्राईल पुनः पापाचारी बन गये, तो रोम के राजा क़ैसर ने लग भग सन् 70 ई॰ में बैतुल मक्दिस पर आक्रमण कर के उन की दुर्गत बना दी। और उन की पुस्तक तौरात का नाश कर दिया और एक बड़ी संख्या को बंदी बना लिया। यह सब उन के कुकर्म के कारण हुआ।
- 3 अर्थात् संसारिक दण्ड देने के लिये।

के लिये कारावास बना दिया है।

- 9. वास्तव में यह कुर्आन वह डगर दिखाता है जो सब से सीधी है, और उन ईमान वालों को शुभसूचना देता है जो सदाचार करते हैं, कि उन्हीं के लिये बहुत बड़ा प्रतिफल है।
- 10. और जो आख़िरत (परलोक) पर ईमान नहीं लाते, हम ने उन के लिये दुःखदायी यातना तय्यार कर रखी है।
- 11. और मनुष्य (क्षुड्य हो कर) अभिशाप करने लगता<sup>[1]</sup> है, जैसे भलाई के लिये प्रार्थना करता है। और मनुष्य बड़ा ही उतावला है।
- 12. और हम ने रात्रि तथा दिवस को दो प्रतीक बनाया, फिर रात्रि के प्रतीक को हम ने अंधकार बनाया तथा दिवस के प्रतीक को प्रकाशयुक्त, तािक तुम अपने पालनहार के अनुग्रह (जीविका) की खोज करो। और वर्षों तथा हिसाब की गिनती जानो, तथा हम ने प्रत्येक चीज़ का सिवस्तार वर्णन कर दिया।
- 13. और प्रत्येक मनुष्य के कर्म पत्र को हम ने उस के गले का हार बना दिया है। और हम उस के लिये प्रलय के दिन एक कर्मलेख निकालेंगे जिसे वह खुला हुआ पायेगा।
- 14. अपना कर्मलेख पढ़ लो, आज तू स्वयं अपना हिसाब लेने के लिये पर्याप्त है।

ٳػ۠ۿڬٵڵؙڷؙؿؙۯ۠ڶؽؠۿۑؽڵؚۘؾؿٝۿٵؘۊؙٛٷٛۯؙۘٷؽؽؾٞ۠ۯ ٵٮؙٷ۫ڡؚڹؽؙڹ۩ؙڹؽؠؽؘؾڡٮٛڶۅ۠ڹٵڞ۠ڸۣڂؾؚٵؾؘڶؘؙؙؙؙؙؙٛۿٵٞۼڔؖٵ ڲؚؽؙۯڰ

ٷٙٲؾۜ۩ٙ۬ڽؽؾؘڵڒؙؿؙؙۣڡڹؙٷؾۑؚٵڵٳڿۯٙۊٚٲڠٙؾۘٮؙڬٵڷۿؙۄ ۘؗؗۼۮٵڴ۪ٵڶۣؿڲٲ۞۫

وَكِنُاءُ الْإِنْسَانَ بِالشَّيْرِ دُعَاءَهُ بِالْخَنْدِوكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُانَ

وَجَعَلْنَاالَيُلَ وَالنَّهَارَالِيَتَايُّي فَمَحُونَا اَيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلُنَا آَٰٰكِةَ النَّهَارِمُبُصِرَةً لِبَّنْتَغُواْ فَضُلَامِّنُ تَّكِّهُ وَلِتَعْلُمُواْ عَمَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيُّ فَصَّلُنَاهُ تَفْضِيْلُانَ

ۅؘڰ۠ڵٳۺٚٮٙٳڹٲڶۯؘڡؙٮ۠ۿؙڟٙؠٟٷ۬ؽ۬ڡٛڣۊ؋ؖٷۼٛڔۣ۫ڿؖڵۿ ؽۅ۫ڡۯڵؚڡؾڡػڔڮڟٵؚٞؾۜڵڞؙۿؙڡۜٮٛۺؙٷڒٵۘۛؗ۞

إقْرُأكِتْبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيُؤْمَرَعَكَيْكَ حَبِيْبًا ﴿

ा अर्थात् स्वयं को और अपने घराने को शापने लगता है।

15. जिस ने सीधी राह अपनायी, उस ने अपने ही लिये सीधी राह अपनायी। और जो सीधी राह से विचलित हो गया उस का (दुष्परिणाम) उसी पर है। और कोई दूसरे का बोझ (अपने ऊपर) नहीं लादेगा।[1] और हम यातना देने वाले नहीं हैं जब तक कि कोई रसूल न भेजें।[2]

- 16. और जब हम किसी बस्ती का विनाश करना चाहते हैं तो उस के सम्पन्न लोगों को आदेश देते<sup>[3]</sup> हैं, फिर वह उस में उपद्रव करने लगते<sup>[4]</sup> हैं तो उस पर यातना की बात सिद्ध हो जाती है, और हम उस का पूर्णतः उन्मूलन कर देते हैं।
- 17. और हम ने बहुत सी जातियों का नूह के पश्चात् विनाश किया है। और आप का पालनहार अपने दासों के पापों से सूचित होने-देखने को बहुत है।
- 18. जो संसार ही चाहता हो हम उसे यहीं दे देते हैं, जो हम चाहते हैं, जिस के लिये चाहते हैं। फिर हम उस का परिणाम (परलोक में) नरक बना देते हैं, जिस में वह निन्दित-तिरस्कृत

ڡؘڹؖڵۿؾؘڒؽٷؘٲػٞٳۿؾؙۘڮؽؙڶڹڡؘ۫ڛڋٛۊؘڡۜڽؙڞؘڷٷؘڷؠۜٚٵ ۑۻؚڷؙٸؽۿٲۅؘڵڗؘڗؚۯۅٳۯؚڗڠ۠ۨۊؚۯ۫ۯٳؙڂٛڕؿٞۅڡٙٲڴؾٵ مؙڡػؚڔۨٚؠؽؘۣػؾٞۨڽؘڹؙۘٷػ۩ٮٛٛۅڷ

ۅؘڵۮۜٲڒۮٮۜٵٞڹؖ تُفلِك قَرْيَةٌ أَمَرْيَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَكَّرُنْهَا تَكُمِيرُا۞

ۅؘۘڮڎؘٳۿؙؙؙڲڴؽٵڡؚڽٵڷڦۯٷڹڡؚڹٛؠۼؙڽٮؙۏؙڿ؇ٷػۿ ؠؚڒڛٟٚػؠۣۮؙٷٛڔؚۼؠٵۮؚ؋ڿؘؽؙڔٵڹڝؽؙڔ۠۞

مَنُ كَانَ يُرِيْدُالْعَاجِلَةَ عَجَلْنَالَهُ فِيهَامَانَشَآ ۗ ُلِهِنَ تُورِّدُهُ ثُمَّ جَعْلَنَا لَهُ جَهَنَّةً يُصَلَّهَامَتُ مُوعًا مَّنُ مُوعًا مَّنَ مُورًا

- अायत का भावार्थ यह है कि जो सदाचार करता है, वह किसी पर उपकार नहीं करता। बल्कि उस का लाभ उसी को मिलना है। और जो दुराचार करता है, उस का दण्ड भी उसी को भोगना है।
- 2 ताकि वे यह बहाना न कर सकें कि हम ने सीधी राह को जाना ही नहीं था।
- 3 अर्थात् आज्ञापालन का**।**
- 4 अर्थात् हमारी आज्ञा का। आयत का भावार्थ यह है कि समाज के सम्पन्न लोगों का दुष्कर्म, अत्याचार और अवैज्ञा पूरी बस्ती के विनाश का कारण बन जाती है।

- 19. तथा जो परलोक चाहता हो और उस के लिये प्रयास करता हो, और वह एकेश्वरवादी हो, तो वही हैं जिन के प्रयास का आदर सम्मान किया जायेगा।
- 20. हम प्रत्येक की सहायता करते हैं, इन की भी और उन की भी, और आप के पालनहार का प्रदान (किसी से) निषेधित (रोका हुआ) नहीं<sup>[1]</sup> है|
- 21. आप विचार करें कि कैसे हम ने (संसार में) उन में से कुछ को कुछ पर प्रधानता दी है और निश्चय परलोक के पद और प्रधानता और भी अधिक होगी।
- 22. (हे मानव!) अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना, अन्यथा बुरा और असहाय हो कर रह जायेगा।
- 23. और (हे मनुष्य!) तेरे पालनहार ने आदेश दिया है कि उस के सिवा किसी की इबादत (बंदना) न करो, तथा माता - पिता के साथ उपकार करो, यदि तेरे पास दोनों में से एक वृद्धावस्था को पहुँच जाये अथवा दोनों, तो उन्हें उफ तक न कहो, और न झिड़को। और उन से सादर बात बोलो।
- 24. और उन के लिये विनम्रता का बाजू दया से झुका<sup>[2]</sup> दो, और प्रार्थना करोः

وَمَنْ آزَادَ الْخِزَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيمَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُولَإِكَ كَانَ سَعُيُمُ مُّشَّدُكُورُا®

ػڰڒؿۨ۬ڎؙڷؙۿٷؙڒٙۼٷۿٷٛڒ؏ڡڽؙعؘڟٳۧ؞ؚۯؾؚڮٷٵػٳؽۼڟٲٛ؞ؙ ۯڗ*۪ڮٷؙڟ*ؙۄؙڗؖ۞

ٱنْظُوْكِيَفْ فَظَالِمَا بَعْضُامُمْ عَلَى بَعْضِ وَلِلْافِرَةُ ٱلْكَبْرُ دَيَاتٍ وَٱلنَّبُرُتَعُفِيبُلاً

لَاتَعِبُكُمْ عَ اللهِ إِلهَا اخْرَفَتَقَعُكَ مَذُهُومًا هَغُذُولِكُ

ۅؘڡڟ۬ؽڒؿ۠ڬٲڒٮٙڠڹؙۮؙۏٞٳڒٙڵٳؾٙٳٷۅڽٳڷؙۊڶڸۮؾ۫ڹٳڂٮٵؽ۠ٲ ٳٮۧؽڹٛڣؙۼؘۜۼۛؽۮڬ۩ڷڮڹڒٲڂٮؙڰڣٚٲۉڮڶۿٵڣٙڒؾؘڡؙ۠ڷڰۿؠؙٵۧ ٳ۠ڣۜٷٙڵڗٮٞۿٷۿؠٵۅؘڨؙڶڰۿٮٵٷؙڒػڕ۫ؽٵ۞

وَاخْفِضُ لَكُمَاجَنَا حَالَثْ لِي مِنَ الرِّحُةِ وَقُلْ رَبِ

- अर्थात् अल्लाह संसार में सभी को जीविका प्रदान करता है।
- 2 अर्थात् उन के साथ विनम्रता और दया का व्यवहार करो।

- 25. तुम्हारा पालनहार अधिक जानता है जो कुछ तुम्हारी अन्तरात्माओं (मन) में है। यदि तुम सदाचारी रहे, तो वह अपनी ओर ध्यानमग्न रहने वालों के लिये अति क्षमावान् है।
- 26. और समीपवर्तियों को उन का स्वत्व (हिस्सा) दो, तथा दिरद्र और यात्री को, और अपव्यय<sup>[1]</sup> न करो।
- 27. वास्तव में अपव्ययी शैतान के भाई हैं और शैतान अपने पालनहार का अति कृतघ्न है।
- 28. और यदि आप उन से विमुख हों अपने पालनहार की दया की खोज के लिये जिस की आशा रखते हों तो उन से सरल<sup>[2]</sup> बात बोलें।
- 29. और अपना हाथ अपनी गरदन से न बाँध<sup>[3]</sup> लो, और न उसे पूरा खोल दो कि निन्दित विवश हो कर रह जाओ।
- 30. वास्तव में आप का पालनहार ही विस्तृत कर देता है जीविका को जिस के लिये चाहता है, तथा संकीर्ण कर देता है। वास्तव में वही अपने दासों

ارْحَمُهُما كَمَارَتِيلِنِيُ صَغِيْرًا ۗ

ڔؘۼؙڎؙٳۼٛڎؙڲٳؽ۬ٷٛڡؙٛۏؙڛڬڋڶۣڽؘؾڷٷٛڎؙٵڝڸڿؾؙؽؘڣؚٳڷۜٛڎ ػڶڹڶۣڷڒؘۊٵۑؿؽۼؘڡؙٛۏڒڰ

ۅۜڵؾۮؘٵڵؙڡؙٞۯڮڂڰۘۜ؋ۅٙڵۑۺڮؽٙؽۅؘؽۺٳۺؽڽڶ ۅٙڒؿؙؾؚۨٚۯ۫ٮۜؿ۫ۮؚؿؙٳ۞

ڮۜٲڵؠؙؠؙڐؚڔؿؽػٲۏؙؙؙٛٚڷٳڂۛۅٳؽٵڵۺۜؽڟؚؽؿۣٞۅػٳؽ ٳۺۜؽڟؽؙڔۣؾۥۭػڡؙٛۊۯٳ<sup>®</sup>

ۅؘٳ؆۠ڷڠ۫ڔۣۻۜؾۼٛؠؙٛؠؙٛٳؠ۫ۼٵٚ؞ؘۯۘۿؘۼؚۺٞڗۜڽؠؚؚۜۜػؘڗۛڋۿؚۿٲڡٛڡؙ۠ڶ ڰۿڎٷٛۯۜؿٙؽٮٛٷڒٳ۞

ۅؘڵڗۼۜۼڵؙڽڵڬ مَغْلُولَةً إلى عُنْقِكَ وَلاَتَبُمُطُها كُنَّ الْبُسُطِ فَتَقَعُّدُ كَانُولًا عَنْهُورًا۞

ٳؾۜۯؾۜڮؾڹۺؙڟٳڷڗۣۯ۫ؾٙڸؽڽؙؾؿٵٛٷڽؿؘۮؚۯ۠ٳڹۜٞؗ؋ػٳڹ ؠؚڡؚٮۮۄڂؽؚؽؙڗٳڹڝؽڗٲٛ

- 1 अर्थात् अपरिमित और दुष्कर्म में ख़र्च न करो।
- 2 अर्थात् उन्हें सरलता से समझा दें कि अभी कुछ नहीं है। जैसे ही कुछ आया तुम्हें अवश्य दूँगा।
- 3 हाथ बाँधने और खोलने का अर्थ है, कृपण तथा अपव्यय करना। इस में व्यय और दान में संतुलन रखने की शिक्षा दी गयी है।

(वंदों) से अति सूचित<sup>[1]</sup>देखने वाला है।[2]

- 31. और अपनी संतान को निर्धन हो जाने के भय से बध न करो, हम उन्हें तथा तुम्हें जीविका प्रदान करेंगे, वास्तव में उन्हें बध करना महा पाप है।
- 32. और व्यभिचार के समीप भी न जाओ, वास्तव में वह निर्लज्जा तथा बुरी रीति है।
- 33. और किसी प्राण को जिसे अल्लाह ने हराम (अवैध) किया है, बध न करो, परन्तु धर्म विधान<sup>[3]</sup> के अनुसार। और जो अत्यचार से बध (निहत) किया गया हो हम ने उस के उत्तराधिकारी को अधिकार<sup>[4]</sup> प्रदान किया है। अतः वह बध करने में अतिक्रमण<sup>[5]</sup> न करे, वास्तव में उसे सहायता दी गयी है।
- 34. और अनाथ के धन के समीप भी न जाओ, परन्तु ऐसी रीति से जो उत्तम हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवा अवस्था को पहुँच जाये, और वचन पूरा करों, वास्तव में वचन के विषय में प्रश्न किया जायेगा।

ۅؘڵڗؾؘۛؿ۫ٮؙۏٛٳۜٲۊڵۯػ۠ۄ۫ڂۺٛؽٙٳ۫ڡؙڵڗ۪۫ڂؽؙٮؘٚڒۯ۠ۊۿؙؠؙ ۅٳؾٵڴ۫ۯٳۜؽۜؾٞٮؙٛۿؙٷػڶؽڿڟٵٞڲۑؽؙڒۛ

وَلِاَتَقْرَبُواالرِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَأَءُسِيلُهُ

ۅؘڵڒؾؘڡٞٛؾ۠ٮؙؖۉۘٵڵؿڡٛٚؽٵۑۜٙؿٞڂڗۜٙ؞ؗٙڔٳڸڬؾۜٚٷڡٞؽ ؿؙؾۘؽؘڡؙڟڵۅؙڰٵڡؘڡٞۮؘجڡٙڶٮ۬ٳڶۅڸؾٟ؋ڛؙڶڟؽٙٵڡؘڵڎ۠ؿؠڔڡ۬ ڣۣٳڷڡٞؾؙڸۣٝڔٳؾۜۜ۫؋ػٳؽؘڡؘٮٛڞؙۅؙڒٳ®

ۅؘڵٲڡٞؿڒؽؙۅ۠ٳڡٵڶٳڷؿؾؽۄؚٳڷٳٮٳڷؾؿٝۿۣػٲڡ۫ڛؙٛػؾ۠ٚ ؽۜڹڷۼٙٲۺ۠ڰ؋ٷٲۏڡؙ۠ٳڽٳڷۼۿؙڋۣٳۧڗۜٳڷۼۿٮػٵؽ مَسۡٷٛڒڰ

- ा अर्थात वह सब की दशा और कौन किस के योग्य है देखता और जानता है।
- 2 हदीस में है कि शिर्क के बाद सब से बड़ा पाप अपनी संतान को खिलाने के भय से मार डालना है। (बुख़ारी, 4477, मुस्लिम: 86)
- 3 अर्थात प्रतिहत्या में अथवा विवाहित होते हुये व्यभिचार के कारण, अथवा इस्लाम से फिर जाने के कारण।
- 4 अधिकार का अर्थ यह है कि वह इस के आधार पर हत्-दण्ड की मांग कर सकता है, अथवा बध या अर्थ-दण्ड लेने या क्षमा कर देने का अधिकारी है।
- 5 अर्थात एक के बदले दो को या दसरे की हत्या न करे।

- और पूरा नाप कर दो, जब नापो, और सही तराजू से तौलो। यह अधिक अच्छा और इस का परिणाम उत्तम है।
- 36. और ऐसी बात के पीछे न पड़ो, जिस का तुम्हें कोई ज्ञान न हो, निश्चय कान तथा आँख और दिल इन सब के बारे में (प्रलय के दिन) प्रश्न किया जायेगा।<sup>[1]</sup>
- 37. और धरती में अकड़ कर न चलो, वास्तव में न तुम धरती को फाड़ सकोगे. और न लम्बाई में पर्वतों तक पहुँच सकोगे।
- 38. यह सब बातें हैं। इन में बुरी बात आप के पालनहार को अप्रिय हैं।
- 39. यह तत्वदर्शिता की वह बातें हैं. जिन की वह्यी (प्रकाशना) आप की ओर आप के पालनहार ने की है. और अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना लेना. अन्यथा नरक में निन्दित तिरस्कृत कर के फेंक दिये जाओगे।
- 40. क्या तुम्हारे पालनहार ने तुम्हें पुत्र प्रदान करने के लिये विशेष कर लिया है. और स्वयं ने फरिश्तों को प्त्रियाँ बना लिया है? वास्तव में तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो।[2]

وَأَوْفُواالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمُ وَنِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ذلك خَيْرٌ وَآحْسَنُ تَاوُلُكُ

وَلاَتَقُفُ مَالَيُسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤُادَكُلُّ الْوِلْلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا

وَلا تَمُشِ فِي الْكِرْضِ مَرَحًا أَلَّكَ لَنْ تَغُوقَ الْكِرْضَ وَكَنْ تَبُلُغُ الْجِبَالَ ظُوْلًا

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِنْدَرَيِّكِ مَكْرُوُهُمَّا<sup>®</sup>

ذٰلِكَ مِتَمَا ٓ اَوْتَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَغِعُلُ مَعَ اللهِ إلهَا اخْرَفْتُكُفِّي فِي جُهَنَّهَ مَلُوْ مُامِّلُ وَكُورًا ١

<u>ٱفَأَصْفَاكُو رُبُّكُو بِالْبَنِينِ وَاتَّخَذَمِنَ الْمَلْبِكَةِ</u> إِنَا يًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا هُ

- 1 अल्लाह, प्रलय के दिन इन को बोलने की शक्ति देगा। और वह उस के विरुद्ध साक्ष्य देंगे। (देखियेः सूरह, हा, मीम सज्दा, आयतः 20-21)
- 2 इस आयत में उन अर्बों का खण्डन किया गया है जो फरिश्तों को अल्लाह की पुत्रियाँ कहते थे। जब कि स्वयं पुत्रियों के जन्म से उदास हो जाते थे। और कभी ऐसा भी हुआ कि उन्हें जीवित गाड़ दिया जाता था। तो बताओ यह कहाँ का

41. और हम ने विविध प्रकार से इस कुर्आन में (तथ्यों का) वर्णन कर दिया है, ताकि लोग शिक्षा ग्रहण करें। परन्तु उस ने उन की घृणा को और अधिक कर दिया।

- 42. आप कह दें कि यदि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य होते, जैसा कि वह (मिश्रणवादी) कहते हैं, तो वह अर्श (सिंहासन) के स्वामी (अल्लाह) की ओर अवश्य कोई राह<sup>[1]</sup> खोजते।
- 43. वह पवित्र और बहुत उच्च है, उन बातों से जिन को वे बनाते हैं।
- 44. उस की पिवत्रता का वर्णन कर रहे हैं सातों आकाश तथा धरती और जो कुछ उन में है। और नहीं है कोई चीज़ परन्तु वह उस की प्रशंसा के साथ उस की पिवत्रता का वर्णन कर रही है, किन्तु तुम उन के पिवत्रता गान को समझते नहीं हो। वास्तव में वह अति सहिष्णु क्षमाशील है।
- 45. और जब आप कुर्आन पढ़ते हैं, तो हम आप के बीच और उन के बीच जो आख़िरत (परलोक) पर ईमान नहीं लाते, एक छुपा हुआ आवरण (पर्दा) बना<sup>[2]</sup> देते हैं।

ۅؘڵڡؘۜڽؙڞڗؖڣٛڬٳڣؙۿۮۘٳٳڷؙڡٞڗٳڹڸؽۜۮڰۯ۫ٳ۠ۊٵؽڔ۬ؽۮۿؙ ٳڵڒؙڡؙٛۏڒؙ<sup>®</sup>

قُلُ لَوُكَانَ مَعَهُ ٱللِهَةُ كَمَا لَقُوُلُونَ إِذَّا ٱلْنَبْغَوَا اللَّذِي الْعَقِّ سِبْلِي

المُعْلَمَةُ وَتَعْلَى عَالِيَقُونُونُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

شُيِّهُ لِهُ التَّمَلُونُ السَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيُّ الِّلْمِيْسِّمُ مِعْمَدِهٖ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ شَبْرِيْحَهُمُّ النَّهُ كَانَ حِلِمًا غَفُورًا ۞

ۅؘٳۮؘٲڡۜۯؙؾٳڷڠٞۯؙٳؽجَعڵؽٵؠؽؙڹػۅؘؠؽؙؽٳڷڒؠ۬ؽ ڵۯؙۑؙؙٷۣڹؙۏۛؽڽٳڷڵۣۼۯۊۧڿٵڹٵۺٮؙٛٷ۫ڒٳۿ

न्याय है कि अपने लिये पुत्रियों को अप्रिय समझते हो और अल्लाह के लिये पुत्रियाँ बना रखीं हो?

- 1 ताकि उस से संघर्ष कर के अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें।
- 2 अर्थात् परलोक पर ईमान न लाने का यही स्वभाविक परिणाम है कि कुर्आन को समझने की योग्यता खो जाती है।

- 46. तथा उन के दिलों पर ऐसे खोल चढ़ा देते हैं कि उस (कुर्आन) को न समझें, और उन के कानों में बोझ। और जब आप अपने अकेले पालनहार की चर्चा कुर्आन में करते हैं तो वह घृणा से मुँह फेर लेते हैं।
- 47. और हम उन के विचारों से भली
  भाँति अवगत हैं, जब वे कान लगा
  कर आप की बात सुनते हैं, और
  जब वे आपस में कानाफूसी करते
  हैं। जब वे अत्याचारी करते हैं कि
  तुम लोग तो बस एक जादू किये हुये
  व्यक्ति का अनुसरण[1] करते हो।
- 48. सोचिये कि वह आप के लिये कैसे उदाहरण दे रहे हैं? अतः वे कुपथ हो गये, वह सीधी राह नहीं पा सकेंगे।
- 49. और उन्हों ने कहाः क्या हम जब अस्थियाँ और चूर्ण विचूर्ण हो जायेंगे तो क्या हम वास्तव में नई उत्पत्ति में पुनः जीवित कर दिये<sup>[2]</sup> जायेंगे?
- 50. आप कह दें कि पत्थर बन जाओ, या लोहा।
- 51. अथवा कोई उत्पत्ति जो तुम्हारे मन में इस से बड़ी हो। फिर वे पूछते हैं कि कौन हमें पुनः जीवित करेगा? आप कह दें वही जिस ने प्रथम चरण

قَّجَعُلْنَاعَلْ قُلُوْ بِهِمُ اکِنَّةً اَنَّ يَفْقَهُوْهُ وَفَ} اَذَانِهِمُ وَقُرًا ثُواذَا ذَكَرُتَ رَبَّكَ فِى الْقُرُّ الِنِ وَحُدَنَهُ وَلُوَاعَلَ اَدْبُارِهِمْ نَفُورًا۞

عَنْ اَمَكُوْمِ اَيْنَتَهُ عُوْنَ بِهَ اِذْيَسْثَمَعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْهُوْنَ كَبُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ الظِّلِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلْاَرِجُلُامِّنَا تُحُولُا

ٱنْظُوْكَيَّقَ عَرِّبُوالَكَ ٱلْكِمُثَالَ فَضَلُّوا فَلَايَسْتَطِيْعُوْنَ سِيلُا

ۅؘقَالُوۡۤٳ؞ٙٳۮٙٵؽؙؾٵۼڟٲٵٷۯؙڡٚٲؾٵ؞ٳؾٵڶؠڹٛٷؿٚۏؽڿڷڡۜٞٵ ڂؚۑڔؽؽٵ<sup>®</sup>

قُلُ كُوْنُوْ إِجِالَةً أَوْحَدِيدًا اللهِ

ٲۅ۫ڂٙڷؘۊٞٵڝۜؠٚٵؽػڹ۠ۯؙ؈ٛ۬ڞۮۏڔڬ۠ۄؙۧٚڡؘٮۜؽڨؙۅؙڵؙۏڹ؈ٛ ؿؙۼۑۮٮٵڠ۠ڸٵڰڹؖؽؙڡٞڟؘڔػؙۅٛٵۊڶڡڗڐٟ ڡٚڛؙؽؙڹ۬ڿڞؙۊ۫ؽٳڶؽػۯؙٷڛۿؙۏۅؘؽڨۨۊٛڵۅٛؽڡؿ۬

- मक्का के काफ़िर छुप-छुप कर कुर्आन सुनते। फिर आपस में परामर्श करते कि इस का तोड़ क्या हो? और जब किसी पर संदेह हो जाता कि वह कुर्आन से प्रभावित हो गया है। तो उसे समझाते कि इस के चक्कर में क्या पड़े हो, इस पर किसी ने जादू कर दिया है इस लिये बहकी-बहकी बातें कर रहा है।
- 2 ऐसी बात वह परिहास अथवा इन्कार के कारण कहते थे।

में तुम्हारी उत्पत्ति की है। फिर वह आप के आगे सिर हिलायेंग<sup>[1]</sup>, और कहेंगेः ऐसा कब होगा? आप कह दें कि संभवतः वह समीप ही है।

- 52. जिस दिन वे तुम्हें पुकारेगा, तो तुम उस की प्रशंसा करते हुये स्वीकार कर लोगे<sup>[2]</sup> और यह सोचोगे कि तुम (संसार में) थोड़े, ही समय रहे हो।
- 53. और आप मेरे भक्तों से कह दें कि वह बात बोलें जो उत्तम हो, वास्तव में शैतान उन के बीच बिगाड़ उत्पन्न करना चाहता<sup>[3]</sup> है। निश्चय शैतान मनुष्य का खुला शत्रु है।
- 54. तुम्हारा पालनहार तुम से भली भाँति अवगत है, यिद चाहे तो तुम पर दया करे, अथवा यिद चाहे तो तुम्हें यातना दे, और हम ने आप को उन पर निरीक्षक बना कर नहीं भेजा<sup>[4]</sup> है।
- 55. (हे नबी!) आप का पालनहार भली भाँति अवगत है उस से जो आकाशों तथा धरती में है। और हम ने प्रधानता दी है कुछ निबयों को कुछ पर, और हम ने दावूद को ज़बूर (पुस्तक) प्रदान की।

هُوَّ قُلْ عَلَى آنَ يُكُوْنَ قَرِيبًا

ؘؽۅؙؗؗؗؗٛؗٛؗؗؗ؉ؽؙڠٛۅؙڴؙۄ۫ڡؘۺۘٮٛڿؽؽؙٷؽؘڿػڡؙڮ؋ۅٙڟؙڵۊؙ۫ؽٙٳڶٛ ؿ۪ٮ۫ؿؙؾؙۄؙٳ؆ۊؘڸؽڵڟۧ

ۅؘڰؙڷؙڵۣۼؠٵڋؽؖؠڲٛٷڵؙۅ۠ٵڵؾؿۧۿؚؠؘٲۘۘۘۘڡ۫ۺۜٛٵؚڹۧٵڷۺۜؽڟڹ ؙؽڹٷؙڹؽڹػۿؙڞؗڷؾٵڶۺٞؽڟؽػٲؽڶؚڵۣڒۺ۬ٮٵڽۘۜڡۮڰٞٵ ڝؚٞ۠ؽڹؙٵٛۛٛ

ڒؘؿؙڋؙٳڬٷڔؙڋٝٳڶڎؾؿٵؙؽؙۯػڬؙڎؙٳؙۏٳڶۛؾۜؿڶڷۣۼڋۜڹڰٛڎ۬ ۅؘؽۧٲۯؙڝؙڵڹڬؘٵؘؽؘۿۣؠؗٛٷؽڸٛ۞

ۅؘۯؾؓڮٵؘۼؙڷۄؙٚڽؚؠٙؽ۫ڧؚالتَّملوتِۘۘۅؘالْأَرْضِ ۗ وَلَقَتُ فَضَّلْنَا بَعُضَ النِّبِ بِّنَ عَلى بَعْضٍ وَّالْتَيْنَا دَاؤَدَنْفُورًا

- 1 अर्थात् परिहास करते हुये आश्चर्य से सिर हिलायेंगे।
- 2 अर्थात अपनी कबों से प्रलय के दिन जीवित हो कर उपस्थित हो जाओगे।
- 3 अर्थात् कटु शब्दों द्वारा।
- 4 अर्थात् आप का दायित्व केवल उपदेश पहुँचा देना है, वह तो स्वयं अल्लाह के समीप होने की आशा लगाये हुये हैं, कि कैसे उस तक पहुँचा जाये तो भला वे पूज्य कैसे हो सकते हैं।

56. आप कह दें कि उन को पुकारो, जिन को उस (अल्लाह) के सिवा (पूज्य) समझते हो। न वे तुम से दुःख दूर कर सकते, और न (तुम्हारी दशा) बदल सकते हैं।

57. वास्तव में जिन को यह लोग<sup>[1]</sup>
पुकारते हैं वह स्वयं अपने पालनहार
का सामिप्य प्राप्त करने का साधन<sup>[2]</sup>
खोजते हैं, कि कौन अधिक समीप है?
और उस की दया की आशा रखते
हैं। और उस की यातना से डरते हैं।
वास्तव में आप के पालनहार की
यातना डरने योग्य है।

- 58. और कोई (अत्याचारी) बस्ती नहीं है, परन्तु हम उसे प्रलय के दिन से पहले ध्वस्त करने वाले या कड़ी यातना देने वाले हैं। यह (अल्लाह के) लेख में अंकित है।
- 59. और हमें नहीं रोका इस से कि हम निशानियाँ भेजें किन्तु इस बात ने कि विगत लोगों ने उन्हें झुठला<sup>[3]</sup> दिया। और हम ने समूद को ऊँटनी का खुला चमत्कार दिया, तो उन्हों ने उस पर अत्याचार किया। और हम चमत्कार डराने के लिये ही भेजते हैं।

60. और (हे नबी!) याद करो जब हम

ڡؙٛڸٳۮؙۼؗۅٳٲڵۯؠؙؽؘڒؘۼٮؗٛٛڞؙؿۨڽؙۮؙۏڹ؋ڣٙڵٳؽؽڸڴۏٛڽ ڲۺؙؙڡؘٳڵؿؙٞڗؚۜۼۘٮؙؙڴؙۄؘۅڵڒؾۘڿۅؽڴ۞

ُولَلِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَنْتَغُونَ إِلَى رَبِّوْمُ الْوَسِيَّلَةَ أَيُّهُمُ أَوْبُ وَيَرِغُونَ رَحْمَتَهُ وَيَعَا فُونَ عَذَا ابَهُ إِنَّ عَذَا ابَ رَبِّكَ كَانَ كَفُكُورًا

ۅٙڶ ڡؚۜڽٛ قَرْيَةِ اِللَّكَنُ مُهُلِكُوْهَا قَبُلُ يَوُمِ الْقِيمَةِ أَوْمُعَدِّنُوهَا عَلَابًا شَوِيئًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمِيْتِ مَسْطُورًا

ۅؘڡؙٲڡؘٮٛۼؽۜۧٲڽٛؾؙٛۯڛٮڷڽٳڵڵۑؾؚٳڷٚڒٙٲڽؙػؽۧۘٮؚؠۿٲ ٲڵٷٞڵۅۛڹٷٲؾؽڹٵؿۼٛۮڵڵٵۊؘڎٞڡؙؠ۫ڝؚڗؖڰؘڣڟؘڵؽۅؖٳڽۿٲ ۅؘٵڒؙؿڛڶؙؠٳڵڵڽؾٳڵڵؾؘڿٟٛؽڡٞٵ®

وَإِذْ قُلْنَا لَكِ إِنَّ رَبِّكَ إَحَاطَ بِإِلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءَيَا

- 2 साधन से अभिप्रेत सत्कर्म और सदाचार है।
- 3 अर्थात् चमत्कार की माँग करने पर चमत्कार इस लिये नहीं भेजा जाता कि उस के पश्चात् न मानने पर यातना का आना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि भाष्यकारों ने लिखा है।

ने आप से कह दिया था कि आप के पालनहार ने लोगों को अपने नियंत्रण में ले रखा है, और यह जो कुछ ह्म ने आप को दिखाया<sup>[1]</sup> उस को और उस वृक्ष को जिस पर कुर्आन में धिक्कार की गयी है, हम ने लोगों के लिये एक परीक्षा बना दिया[2] है, और हम उन्हें चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी वह उन की अवैज्ञा को ही अधिक करती जा रही है।

- 61. और (याद करो), जब हम ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सज्दा किया। उस ने कहाः क्या मैं उसे सज्दा करूँ जिसे तू ने गारे से उत्पन्न किया है?
- 62. (तथा) उस ने कहाः तू बता, क्या यही है जिसे तूने मुझ पर प्रधानता दी हैं? यदि तू ने मुझे प्रलय के दिन तक अवसर दिया तो मैं उस की संतति को अपने नियंत्रण में कर लुँगा[3] कुछ के सिवा।
- 63. अल्लाह ने कहाः "चले जाओ", जो उन में से तेरा अनुसरण करेगा तो

الَّاتِيَّ اَرَيْنَاكِ إِلَّافِيْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّيِّرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي القُرْانِ وَنُعَوِفُهُمْ فَايْزِيدُهُمُ إِلاَطْفَيَانًا كِيُبُرًّا ۞

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْلِكَةِ اسْعُدُوالِلاِ مَ فَسَجَدُ وَالْأَلْ إِيْلِيْسَ قَالَءَ آسَعُكُ لِيَنْ خَلَقْتَ طِئْنَا ﴿

قَالَ آرَءَيْتَكَ لَمْذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَإِنْ آخَرْتَنِ الى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَكَ مُتَنِكُرٌ وَيُرَّاتِكَ فَإِلَّا قِلْيلًا ﴿

- 1 इस से संकेत "मेअराज" की ओर है। और यहाँ "रु,या" शब्द का अर्थ स्वप्न नहीं बल्कि आँखों से देखना है। और धिक्कारे हुये वृक्ष से अभिप्राय ज़क्कूम (थोहड़) का वृक्ष है। (सहीह बुख़ारी, हदीस, 4716)
- 2 अर्थात काफ़िरों के लिये जिन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक ही रात में बैतुल मुक्द्स पहुँच जायें फिर वहाँ से आकाश की सैर कर के वापिस मक्का भी आ जायें।
- 3 अर्थात् कुपथ कर दुँगा**।**

निश्चय नरक तुम सब का प्रतिकार (बदला) है, भरपूर बदला।

- 64. तू उन में से जिस को हो सके अपनी ध्विन<sup>[1]</sup> से बहका ले। और उन पर अपनी सवार और पैदल (सेना) चढ़ा<sup>[2]</sup> ले। और उन का (उन के) धनों और संतान में साझी बन<sup>[3]</sup> जा। तथा उन्हें (मिथ्या) वचन दे। और शैतान उन्हें धोखे के सिवा (कोई) वचन नहीं देता।
- 65. वास्तव में जो मेरे भक्त हैं उन पर तेरा कोई वश नहीं चल सकता। और आप के पालनहार का सहायक होना यह बहुत है।
- 66. तुम्हारा पालनहार तो वह है जो तुम्हारे लिये सागर में नौका चलाता है, ताकि तुम उस की जीविका की खोज करो, वास्तव में वह तुम्हारे लिये अति दयावान है।
- 67. और जब सागर में तुम पर कोई आपदा आ पड़ती है, तो अल्लाह के सिवा जिन को तुम पुकारते हो खो जाते (भूल जाते) हो। और जब तुम्हें बचा कर थल तक पहुँचा देता है तो मुख फेर लेते हो। और मनुष्य है हि अति कृतध्न।

جَزَآؤُكُوۡ جَزَآءً مَّوۡفُورًا<sup>®</sup>

وَاسْتَفُزِرْمُن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَآجُلِبٌ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْكُولُولُ وَالْرَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وْمَا يَعِدُ هُمُوالشَّيُطُنُ إِلَّا فُوُرُلُ

ٳڽۜٙۼؚؠؘٳؗؗؗؗۄؽؙڵۺؘۘۘڵػؘۼؘؽؘڣۣۄؙڛؙڵڟڽٛٷػؿ۬ؠؚڔؾؚڮ ٷڮؽڴ۞

ڒۘؿؙڰ۠ۉٳڷڮڹؽؙؽؙڗٛۼۣؗڵڴۄٛٳڶڡؙٚڷڬ؋ۣؽٲڹۘڿٞڔؚڸؾٙؠؙؾۼؙٷٳ ڡؚڹؙڡؘڞؙڸ؋ٳڎٞ؋ػٳؽڮؙۄٛڗڿؽؗؠٵ۞

وَاِذَامَسَّكُوْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِضَلَّ مَنْ تَدُعُونَ اِلْكَالِيَّاهُ قَلَمَّا اَجْدَكُوْ اِلَى الْبَلِّاعُرَضُتُوْ وَكَانَ الْدِنْسَانُ كَفُورًا ۞

- \_\_\_\_\_ 1 अर्थात गाने और बाजे द्वारा।
- 2 अथीत अपने जिन्न और मनुष्य सहायकों द्वारा उन्हें बहकाने का उपाय कर ले।
- 3 अर्थात अवैध धन अर्जित करने और व्यभिचार की प्रेरणा दे।
- 4 अर्थात ऐसी दशा में केवल अल्लाह याद आता है और उसी से सहायता माँगते हो किन्तु जब सागर से निकल जाते हो तो फिर उन्हीं देवी देवताओं की वंदना करने लगते हो।

- 68. क्या तुम निर्भय हो गये हो कि अल्लाह तुम्हें थल (धरती) ही में धंसा दे? अथवा तुम पर पथरीली आँधी भेज दे? फिर तुम अपना कोई रक्षक न पाओ।
- 69. या तुम निर्भय हो गये हो कि फिर उस (सागर) में तुम को दूसरी बार ले जाये, फिर तुम पर वायु का प्रचण्ड झोंका भेज दे, फिर तुम को डूबो दे, उस कुफ़ के बदले जो तुम ने किया है। फिर तुम अपने लिये उसे नहीं पाओंगे जो हम पर इस का दोष<sup>[1]</sup> धरे।
- 70. और हम ने बनी आदम (मानव) को प्रधानता दी, और उन्हें थल और जल में सवार<sup>[2]</sup> किया, और उन्हें स्वच्छ चीज़ों से जीविका प्रदान की, और हम ने उन्हें बहुत सी उन चीज़ों पर प्रधानता दी जिन की हम ने उत्पत्ति की है।
- 71. जिस दिन हम सब लोगों को उन के अग्रणी के साथ बुलायेंगे तो जिन का कर्मलेख उन के सीधे हाथ में दिया जायेगा तो वही अपना कर्मलेख पढ़ेंगे, और उन पर धागे बराबर भी अत्याचार नहीं किया जयेगा।
- 72. और जो इस (संसार) में अन्धा<sup>[3]</sup> रह गया तो वह आख़िरत (परलोक) में भी अन्धा और अधिक कुपथ होगा।

ٱقَامِنْتُوْانَ يَّخْسِفَ بِكُوْجَانِبَ الْبَرِّاوَيُوْسِلَ عَلَيْكُوْحَاصِبًا نُتَوَلاَ يَجِكُ وَالكُوُّ وَكِيْلاَهُ

ٱمُ ٱمِنْتُوُانَ يُعِينُكَ كُوْ فِيهُ وَتَارَةً اُخُوٰى فَيُوْسِلَ عَلَيْكُوُ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغُوِقَكُوْ بِمَا كَفَنُ تُوُنِّ لُكَوِّكُ وَالكُوْمَكِيْنَا إِنِّهِ تِبَيْعًا ۞

ڡؘڵقَٮؙؙڰۜۄٞؽؙٮٚٵؽۼٞٳۮۯۅؘػٮڷڹ۠ۿۯڣ۬ڵڹڗؚۜۅٲڶؠڂؚڔ ۅؘڒڒؘؿٞۿؗۄ۫ڝؚۜؽٵڷڟؚؾؚڹؾؚۅؘڣؘڝؓڶڹ۠ۿؗڎۘٷڵػؿؽؙڕٟڡۣۧۺۜ ڂؘڶڨؙٵٚؿؙۻؙؽڵڴ

ؽۅؙؙڡۘڒڹڎؙٷٛٳڴڷؙٲؽٵڛۥڸٵٚڝۿٷٚڡۜ؈ؙٲٷؾڮٮ۠ڹۘۿ ؚۑؽؠؽڹ؋ڣٲؙڷڵ۪ٟڮؽڤۯٷؙڽڮٮ۠ڹۿؙڎؙۅؘڵؽؙڟڵۿۏٞڹ ڣؘؾؠؙڰ

ۅؘڡٙڹؙػٲڹؽ۬ۿٮڹؚ؋ۜٲڠؖۿۏؘڡٛۅؙڣؚٲڵٳڿۯؚۊٚٲۘڠڶؽ ۅٙٲڞٙڷؙڛؚؽڲ

<sup>1</sup> और हम से बदले की माँग कर सके।

<sup>2</sup> अर्थात् सवारी के साधन दिये।

<sup>3</sup> अर्थात् सत्य से अन्धा।

73. और (हे नबी!) वह (काफ़िर) समीप था कि आप को उस वह्यी से फेर दें, जो हम ने आप की ओर भेजी है, ताकि आप हमारे ऊपर अपनी ओर से कोई दूसरी बात घड़ लें, और उस समय वह आप को अवश्य अपना मित्र बना लेते।

74. और यदि हम आप को सुदृढ़ न रखते, तो आप उन की ओर कुछ न कुछ झुक जाते।

75. तब हम आप को जीवन की दुगुनी तथा मरण की दोहरी यातना चखाते। फिर आप अपने लिये हमारे ऊपर कोई सहायक न पाते।

76. और समीप है कि वह आप को इस धरती (मक्का) से विचला दें, ताकि आप को उस से निकाल दें, तब वह आप के पश्चात् कुछ ही दिन रह सकेंगे।

77. यह<sup>[1]</sup> उस के लिये नियम रहा है जिसे हम ने आप से पहले अपने रसूलों में से भेजा है। और आप हमारे नियम में कोई परिवर्तन नहीं पायेंगे।

78. आप नमाज़ की स्थापना करें सूर्यास्त से रात के अन्धेरे<sup>[2]</sup> तक, तथा प्रातः (फ़ज़ के समय) कुर्आन पढ़िये। वास्तव में प्रातः कुर्आन पढ़ना उपस्थिति का समय<sup>[3]</sup> है। وَانْ كَادُوْالَيْفَتُوْنَكَ عَنِ الَّذِي آوَجُينَ ٱللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

ۅڶٷڒٙٲڽٛؿؘڹۜؾؙڬڡڵڡؘۜؽڮۮۜۜؾۜٷٛؽؙٳڶۿؚٛٛٛۼٟۺؙڲٵ ڡٙڸؽڰ<sup>ۿ</sup>

ٳۮٞٲڒؘۮؘڡٞ۬ڬۻ۫ڡؙڡؘٵۼؖؠۅۊٙۏۻڡٝڡٵڶؠؠؘٵڝڗؙؿٞ ؙڒۼؚۜٮؙ۠ڵػؘڡؘێؽٵٮؘٚڝؚؿؙڒٵٛ

ۅؘٳڽؙػٳۮۅؙڵؽڛ۫ؾؘۊؙڗ۠ۏػػڝٙٵ۬ڒۯۻڸؽڂ۫ڔۻٛڬ ڝڹ۫ۿٳۯٳڐؙٳڵڒؽؠ۫ؾؙٶٛؽڿڵڣػٳڵڒۊٙڸؽؙڴ۞

سُنَّةَ مَنْ قَدْاَلْسُلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلِاتَحْدِبُ لِسُنَّتِنَا تَحُوْدُكِنَ

ۘٲڣۣۄؚالصّلوَة لِدُلُولِهِ الشَّيْسِ إلى غَسَقِ الَيْلِ وَقُرْانَ الْهَجُرِ ّانَّ قُرْانَ الْهَجُرِكَانَ مَشْهُودًا<sup>©</sup>

1 अर्थात् रसूल को निकालने पर यातना देने का हमारा नियम रहा है।

- 2 अर्थात् जुहर, अस और मग्रिब तथा इशा की नमाज़।
- 3 अर्थात् फ़ज़ की नमाज़ के समय रात और दिन के फ़रिश्ते एकत्र तथा उपस्थित

79. तथा आप रात के कुछ समय जागिये फिर "तहज्जुद"<sup>[1]</sup> पढ़िये। यह आप के लिये अधिक (नफ़्ल) है। संभव है आप का पालनहार आप को (मकामे महमूद)<sup>[2]</sup> प्रदान कर दे।

- 80. और प्रार्थना करें कि मेरे पालनहार! मुझे प्रवेश<sup>[3]</sup> दे सत्य के साथ, और निकाल सत्य के साथ। तथा मेरे लिये अपनी ओर से सहायक प्रभुत्व बना दे।
- 81. तथा कहिये कि सत्य आ गया, और असत्य ध्वस्त-निरस्त हो गया, वास्तव में असत्य को ध्वस्त- निरस्त होना ही है।<sup>[4]</sup>
- 82. और हम कुर्आन में वह चीज़ उतार रहे हैं, जो आरोग्य तथा दया है ईमान वालों के लिये। और वह अत्याचारियों की क्षति को ही अधिक करता है।
- 83. और जब हम मानव पर उपकार करते हैं, तो मुख फेर लेता है और

ۅؘڝؘٲڷؽڸؚڡؘٛڰۼۜؠٞڵ؋ڹڶڣڵڐٞڷڬٞؖۼڛٙؽٲؽۜؽۼؾڬ ڒڽ۠ڮ؞ؘڡٙٲٵٚڰۼٷڎؙٳڰ

ۅؘڡؙؙؙڵڗۜڝؚۜٳۮڿڷڹؙؽؙ؞ؙۮڂؘڶڝۮۊٷؖٳٙڂٟٛۼؽؙۼؙۯٛۼ ڝۮؙڗۣٷۜٳۻٛۼڵڵؙؙؙؙۣٷڽؙڵۮؙڶٛٛڰۺؙڵڟؙٵٚٮؙٚڝؽڗٵ۞

وَقُلُ جَاءَالُحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿

وَنُنْزِّلُ مِنَ الْقُرُّالِ نَاهُوَ شِفَا ۚ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤُمِنِيْنَ ۚ وَلِايَزِيْدُ الظِّلِمِيْنَ اِلْاِهْمَارًا۞

وَإِذَّا أَنْعُمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ آعُرضَ وَنَا بِجَانِيهِ \*

रहते हैं। (सहीह बुख़ारी-359, सहीह मुस्लिम-632)

- 1 तहज्जुद का अर्थ है: रात के अन्तिम भाग में नमाज़ पढ़ना।
- 2 (मकामे महमूद) का अर्थ है प्रशंसा योग्य स्थान। और इस से अभिप्राय वह स्थान है जहाँ से आप प्रलय के दिन शफाअत (सिफारिश) करेंगे।
- 3 अर्थात् मदीना में, मक्का से निकाल कर।
- 4 अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रिज़यल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का (की विजय के दिन) उस में प्रवेश किया तो कॉबा के आस पास तीन सौ साठ मुर्तियाँ थीं। और आप के हाथ में एक छड़ी थी, जिस से उन को मार रहे थे। और आप यही आयत पढ़ते जा रहे थे। (सहीह बुख़ारी, 4720, मुस्लिम, 1781)

दूर हो जाता<sup>[1]</sup> है। तथा जब उसे दुःख पहुँचता है, तो निराश हो जाता है।

- 84. आप कह दें कि प्रत्येक अपनी आस्था के अनुसार कर्म कर रहा है, तो आप का पॉलनहार ही भली भाँति जान रहा है कि कौन अधिक सीधी डगर पर है।
- 85. (हे नबी!) लोग आप से रूह<sup>[2]</sup> के विषय में पूछते हैं, आप कह दें रूह मेरे पालनहार के आदेश से है। और तुम्हें जो ज्ञान दिया गया वह बहुत थोड़ा है।
- 86. और यदि हम चाहें तो वह सब कुछ ले जायें जो आप की ओर हम ने वह्यी किया है, फिर आप हम पर अपना कोई सहायक नहीं पायेंगे।
- 87. किन्तु आप के पालनहार की दया के कारण (यह आप को प्राप्त है)। वास्तव में उस का प्रदान आप पर बहुत बड़ा है।
- 88. आप कह दें यदि सब मनुष्य तथा जिन्न इस पर एकत्र हो जायें कि इस कुर्आन के समान ला देंगे, तो इस के सँमान नहीं ला सकेंगे, चाहे वह एक दूसरे के समर्थक ही क्यों न हो जायें।
- 89. और हम ने लोगों के लिये इस कुर्आन में प्रत्येक उदाहरण विविध शैंली में वर्णित किया है. फिर भी

وَإِذَامَتُكُ النَّبُ كَانَ نَعُ سُاسَ

قُلْ كُل عُل يَعْمَى لُ عَلِي شَاكِلَته فَوَ ثُكُوْ أَعْلَو بُمَرُ، هُوَآهُلىسيبلان

وَسَيْتَ لُوْنَكَ عَنِ الرُّوْجِ قُلِ الرُّوْمُ مِنَ آمُورَتِينَ وَمَا أَوْتِيتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِلْيُكُونَ

وَلَيِنُ شِنُنَالَنَكُ هَبَتَ بِالَّذِئَ اَوْحَيُنَأَ اللَّهُ كُتَّ لاتِجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلُاكُ

الدِّرْحَمَةُ مِّنْ تَرِيَّكُ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْك

قُلُ لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى آنَ يَاثُوُ بِمِثْلِ هٰذَاالْقُرُالِ لَا يَاتُوْنَ بِيثُلِهِ وَلَوْكَانَبُضُهُمُ

وَلَقَكُ صَرِّوْنَالِلتَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَيْلَ أَكُثُرُ التَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠

- 1 अर्थात् अल्लाह की आज्ञा का पालन करने से।
- 2 «रूह» का अर्थः आत्मा है जो हर प्राणी के जीवन का मूल है। किन्तु उस की वास्तविक्ता क्या है? यह कोई नहीं जानता। क्योंकि मनुष्य के पास जो ज्ञान है वह बहुत कम है।

- 90. और उन्हों ने कहाः हम आप पर कदापि ईमान नहीं लायेंगे, यहाँ तक कि आप हमारे लिये धरती से एक चश्मा प्रवाहित कर दें।
- 91. अथवा आप के लिये खजूर अथवा अँगूर का कोई बाग हो, फिर उस के बीच आप नहरें प्रवाहित कर दें।
- 92. अथवा हम पर आकाश को जैसा आप का विचार है, खण्ड -खण्ड कर के गिरा दें, या अल्लाह और फ़रिश्तों को साक्षात हमारे सामने ला दें।
- 93. अथवा आप के लिये सोने का एक घर हो जाये, अथवा आकाश में चढ़ जायें, और हम आप के चढ़ने का भी कदापि विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ तक की हम पर एक पुस्तक उतार लायें जिसे हम पढ़ें। आप कह दें कि मेरा पालनहार पवित्र है, मैं तो बस एक रसूल (संदेशवाहक) मनुष्य[1] हूँ।
- 94. और नहीं रोका लोगों को कि वह ईमान लायें. जब उन के पास

ۅؘقَالُوْالَنْ ثُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُّرَلَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْتُمُوعًا۞

ٲۅؙۛۘؗؗٮڴؙۅٛڹڮػۜڋۜڎڎٞڝؙۨٞؿؙۼؖؽڸٟۊٞۼڹؘۑٟڡۜٙۼڹؘڝؘۛڠؘڠڿؚۜڔ ٲڵڬۿڒڿڶڶۿؘڵڨؙڿؙؿڔؙؖ۞

ٲٷؙؿؙڡۊڟٳڛۜۘؠؠٙٲٷػؠٵۯۼؠؙؾؘٷؽؽؙٵڮٮڟٞٲۉؾٙٲ۬ؿٙڕٳٮڷۼ ۅؘٳڷؠڵڸٟۧڲۊۊۑؽڴ۞

ٲۉڲؙۉڹۘڮڬڹؽؙؾ۠؈ٞۯؙڂ۫ۯۻٟٵۏۘٮۜڗڰ۬؋ؚؽٳڶۺؠٙٵۜۧ ۅؘڵڹؿ۠ٷؙڝٛڮڶۯڡٙؾؚػڂؿۨؿؙڹڗؚٙڶۘػڶؽؾؙٵڮۺٵؿڠٞۯٷؙٛٛڰ ڠؙڷؙۺؙۼٵؘؽڔؿٞۜۿڵڴؙڹٛؿؙٳڵڒۺؘڗؙٳؿٮٛۅڒؖۄٛ

وَمَامَنَعَ النَّاسَ آنُ يُؤُمِنُوْ آلِذُجَآءُهُمُ الْهُلَّى

1 अर्थात् मैं अपने पालनहार की वह्यी का अनुसरण करता हूँ। और यह सब चीज़ें अल्लाह के वस में हैं। यिद वह चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर सकता है किन्तु मैं तो तुम्हारे जैसा एक मनुष्य हूँ मुझे केवल रसूल बना कर भेजा गया है तािक तुम्हें अल्लाह का संदेश सुनाऊँ। रहा चमत्कार तो वह अल्लाह के हाथ में है। जिसे चाहे दिखा सकता है। फिर क्या तुम चमत्कार देख कर ईमान लाओगे? यिद ऐसा होता तो तुम कभी के ईमान ला चुके होते क्योंिक कुर्आन से बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है।

मार्गदर्शन<sup>[1]</sup> आ गया, परन्तु इस ने कि उन्हों ने कहाः क्या अल्लाह ने एक मनुष्य को रसुल बना कर भेजा है?

- 95. (हे नबी!) आप कह दें कि यदि धरती में फ़रिश्ते निश्चिन्त हो कर चलते-फिरते होते, तो हम अवश्य उन पर आकाश से कोई फ़रिश्ता रसूल बना कर उतारते।
- 96. आप कह दें कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह का साक्ष्य<sup>[2]</sup> बहुत है। वास्तव में वह अपने दासों (बंदों) से सूचित, सब को देखने वाला है।
- 97. जिसे अल्लाह सुपथ दिखा दे, वही सुपथगामी है। और जिसे कुपथ कर दे तो आप कदापि नहीं पायेंगे उन के लिये उस के सिवा कोई सहायक। और हम उन्हें एकत्र करेंगे प्रलय के दिन उन के मुखों के बल अंधे तथा गूँगे और बहरे बना कर। और उन का स्थान नरक है, जब भी वह बुझने लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे।
- 98. यही उन का प्रतिकार (बदला) है, इस लिये कि उन्हों ने हमारी आयतों के साथ कुफ़ किया, और कहाः क्या जब हम अस्थियाँ और चूर-चूर हो जायेंगे तो नई उत्पत्ति में पुनः जीवित किये जायेंगे?<sup>[3]</sup>

الْكَانَ قَالُوْ آابَعَثَ اللهُ بَشَرًا تَسُنُولُ

ڠؙڷٷػٵڹ؋ٵڵۯۻ۬ڡڵڸٟػڐٞؾؙۺؙۅٛڹۘڡؙڟؠٟؾؿؽ ڶڹۜۧڷۣڶٵۼڲڣۣڡؗڡؚۜڹٳڛػؠٵٚ؞ؚڡڶڴٵؾڛٷڰ

ڡؙؙؙؙؙؙٛ۠ٛػڡ۬ؽ۬ؠٳڶڵۅۺٙڣؚؽڴٲؽؽ۬ؽؙٷٙؽؽؽؘػؙۄ۠ٳٮۜٛۜڎڰٵؘؽ ؠؚۼؠؘٳڍ؋ خَبِؽۘڗٲؿڝؚؽڗؖٳ<sup>®</sup>

وَمَنُ يَهُدِاللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَابِ وَمَنْ يُضُلِلُ فَكَنُ يَحِكَ لَهُمُ اوْلِيَا أَمِنُ دُونِهِ وَتَشَرُّهُمُ كُومُ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوْهِهِ مُعُمَّلًا وَنَهُمَّا وَصُمَّا مَا وَلَهُمُ جَهَنَّمُ كُلُمَا خَبُتُ زِوْدُ لَهُ مُسَعِبُرًا ۞

ۮ۬ڸڬجۜڒٙٷ۫ۿؙۄ۫ۑٲٮۜٞۿ۠ۄؙػڡٞۯؙٵڽٳڵؾڹٵڡؘۜۊؘٵڷٚؖٵٙٵڎٙٵ ڰؙٮۜٵۼڟٳڡٵۊڒؙڡٛٵڰٵٷڵڶڵؠۼٷ۫ڎؙۅٛؽڿۘڷڦٵ ڂؚڮڽؽؖڐٳ۞

<sup>1</sup> अर्थात् रसूल तथा पुस्तकें संमार्ग दर्शाने के लिये।

<sup>2</sup> अर्थात् मेरे रसूल होने का साक्षी अल्लाह है।

<sup>3</sup> अर्थात् ऐसा होना संभव नहीं है कि जब हमारी हिड्डियाँ सड़ गल जायें तो हम

- 99. क्या वह विचार नहीं करते कि जिस अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति की है, वह समर्थ है इस बात पर कि उन के जैसी उत्पत्ति कर दे?<sup>[1]</sup> तथा उस ने उन के लिये एक निर्धारित अविध बनायी है, जिस में कोई संदेह नहीं है। फिर भी अत्याचारियों ने कुफ़ के सिवा अस्वीकार ही किया।
- 100. आप कह दें कि यदि तुम ही स्वामी होते अपने पालनहार की दया के कोषों के, तब तो तुम खर्च हो जाने के भय से (अपने ही पास) रोक रखते, और मनुष्य बड़ा ही कंजूस है।
- 101. और हम ने मूसा को नौ खुली निशानियाँ दीं<sup>[2]</sup>, अतः बनी इस्राईल से आप पूछ लें, जब वह (मूसा) उन के पास आया, तो फि्रऔन ने उस से कहाः हे मूसा! मैं समझता हूँ कि तुझ पर जादू कर दिया गया है।
- 102. उस (मूसा) ने उत्तर दियाः तूझे विश्वास है कि इन को आकाशों तथा धरती के पालनहार ही ने सोच-विचार करने के लिये उतारा है, और हे फ़िरऔन! मैं तुम्हें निश्चय ध्वस्त समझता हूँ।

ٱۅؙڬۄ۫ۘڽڒۘۉؗٳٲؾۜٞٳڵڎٵڷۮؽڂؘڰٙٳڶۺۜڶۅ۠ؾؚۘۅٲڷۯؙٟۮؙڞ ڠٙٳڍۯ۠ٷۜڵٙٲؽؾٞۼٛڷؾٞۄؿؖڶۿۄ۫ۅٙۻٙۼڶڶۿؙۄؗٳۻڰ ڰڒؽڽ۫ڹ؞ۣ۫ؠ۫ڎ۪ٝ؋ٛڸؘٙۯڸڟؚ۠ڸٷڽٳڒڴڡؙ۫ٷڗٵ۞

قُلْ لَوْانَتُوْمَنُلِلُوْنَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذًا لَاَمْسُكُتُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۞

ۅؘۘڵڡؘۜۮؙٲٮؾؽۜٮ۬ٵڡٛۅ۠ۛۛۛۛۛؗ؈ؾۺۼٳڶؾٟٵؚڽێؖؿؾۭۿؽؙڷؙڽٙؿٙ ٳؿٮڒٳۼڮٳۮۼٳۼۿؙڨؘڟڶڶڎۏٝڗٷڽؙٳڹٚڎڵڟؙؾ۠ۜڰ ۣؽؠؙۅؙڛؿۺؙؿؙۅڒؖٳ<sup>۞</sup>

قَالَ لَقَدُعَلِثَى مَا اَنْزَلَ لَهُوُلِكَ اللَّهُ السَّلَوٰتِ وَالْدُوْنِ بَصَلِّرَوْلِنَّ لَاكْنَاتُكَ يَفِرُعُونُ مَثْبُورًا®

फिर उठाये जायें।

- अर्थात् जिस ने आकाश तथा धरती की उत्पत्ति की उस के लिये मनुष्य को दोबारा उठाना अधिक सरल है, किन्तु वह समझते नहीं हैं।
- 2 वह नौ निशानियाँ निम्नलिखित थींः हाथ की चमक, लाठी, आकाल, तूफ़ान, टिड्डी, जूयें, मेंढक, खून, और सागर का दो भाग हो जाना।

103. अन्ततः उस ने निश्चय किया कि उन<sup>[1]</sup> को धरती से<sup>[2]</sup> उखाड़ फेंके, तो हम ने उसे और उस के सब साथियों को डुबो दिया।

104. और हम ने उस के पश्चात् बनी इस्राईल से कहाः तुम इस धरती में बस जाओ और जब आख़िरत के वचन का समय आयेगा, तो हम तुम्हें एकत्र कर लायेंगे।

105. और हम ने सत्य के साथ ही इस (कुर्आन) को उतारा है, तथा वह सत्य के साथ ही उतरा है। और हम ने आप को बस शुभ सूचना देने तथा सावधान करने वाला बना कर भेजा है।

106. और इस कुर्आन को हम ने थोड़ा थोड़ा कर के उतारा है, ताकि आप लोगों को इसे रुक रुक कर सुनायें, और हम ने इसे क्रमशः<sup>[3]</sup> उतारा है।

107. आप कह दें कि तुम इस पर ईमान लाओ अथवा ईमान न लाओ, वास्तव में जिन को इस से पहले ज्ञान दिया<sup>[4]</sup> गया है, जब उन्हें यह सुनाया जाता है, तो वह मुँह के बल सज्दे में गिर जाते हैं।

108. और कहते हैं: पवित्र है हमारा

1 अर्थात् बनी इस्राईल को।

- 2 अर्थात् मिस्र से।
- 3 अर्थात् तेईस वर्ष की अवधि में।
- 4 अर्थात् वह विद्वान जिन को कुर्आन से पहले की पुस्तकों का ज्ञान है।

ڣٲڒؘڶۮٵڽٞؿؙٮؙٮؘۛۊؗؠۜۧۿؙڋۺٵڷٚڒۯۻۣڣؘٲۼٛۯؿؖڹۿۅؘۻؖؠٞۘڡؘۿ ۼؠؽڲٲ۞

وَّقُلْنَامِنُ)بَعُدِ لِالِمَقَّ الِمُرَّاءِ لِيَلَ السُّكُنُوا الْكَرْضَ وَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْاِخِزَ قِجِئُنَا كِمُ لِيَفِيْفًا ۞

ۅؘڽٳڵڬؾۜٲٮؙڗ۫ڵڬؙ؋ۅؘڽٳڵڿۜؾۜٮؘڎٙڶٷڡؘٵٙڰۺڵڹڬٳ؆ۯؙؠؙێۺۧؖٵ ٷڹۮؽڗڰ

ۅؘؿ۫ۯٳٮٵٚڡؘۯؿٙٮ۬ؗٛڰڸؾٙڠؙۯؘٳ؇ؘٸٙٙٙٙٙ؞ٳڵڵٳڛٸڸؠؙػؙۮؚٟ۫ۊٞٮؘڗٞڶڹؗۿ ٮٙؿ۬ۯؚٮؙڲڒ۞

قُلُ المِنُوْالِيَّهَ اَوُ لَا تُوْمِنُوْاْ إِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْحِلَّمَ مِنْ قَبْلُهَ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمَ يَجْرُّوُنَ لِلْأَذْقَالِ سُجَّدًا اللهِ

ٷٙؽؿؙٛۅ۠ڷۅٛؽڛٛؠڂؽڒؾؚڹٙٳڷػٵؽۅؘڠۮڒؾؚڹٵڷڡؘڡٛڠۅ۠<u>ڒ</u>ۛ؈

पालनहार! निश्चय हमारे पालनहार का वचन पूरा हो के रहा।

- 109. और वह मुँह के बल रोते हुये गिर जाते हैं। और वह उन की विनय को अधिक कर देता है।
- 110. हे नबी! आप कह दें कि (अल्लाह) कह कर पुकारो, अथवा (रहमान) कह कर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो, उस के सभी नाम शुभ<sup>[1]</sup> हैं। और (हे नबी!) नमाज़ में स्वर न तो ऊँचा करो, और न उसे नीचा करो, और इन दोनों के बीच की राह<sup>[2]</sup> अपनाओ।
- 111. तथा कहो कि सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये हैं जिस के कोई संतान नहीं, और न राज्य में उस का कोई साझी हैं। और न अपमान से बचाने के लिये उस का कोई समर्थक हैं। और आप उस की महिमा का वर्णन करें।

وَيَخِرُّوْنَ الِلْاَذْ قَالِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُا هُمْ خُتُنُوعًا ۖ

ڡؙؚ۠ڶۘٳۮڡؙۅؖٳڵڵۿٳٙۅٳڎڂۅٳٳڵڗۜڂؠڹٵۜڲٵ؆ڶػٞٷٛٳڡٞڶۿؙٳ۠ٛٛڵؽؙڴٲٛ ٲؙؙٛڰؙۺؽ۠ٙۅٙڵۼۜۿڒؠۻڵڗؾؚػۅٙڵڗؿؙٵڣؾؙڔۿٳۅؘٳڹؾڿ ڹۘؽؙڹۮ۬ٳػڛؘۑؽڵ۞

ۅؘؙۛۛۛۛڡؙڸٵڬؠؘۮؙۑڵۼٳ۩ڹؽڵۮٟێۼۜڿۮؙۅؘڶػٵۊٙڬۊؘؚ؉ؙؚؽ۠ڰ ۺٙڔؽڮ۠؈ؚ۬ٛٲؽٮؙڷڮۅؘڶڎڲؽؙؽؙڰۮؘۅڸڽ۠ۺۜٵڵڎؙڸؚڷ ۅؘػؿؚڒؙڰؙ؆ؙٛؽؚؽٳ۠۞۫

अरब में "अल्लाह" शब्द प्रचिलत था, मगर "रहमान" प्रचिलत न था। इस लिये, वह इस नाम पर आपित्त करते थे। यह आयत इसी का उत्तर है।

<sup>2</sup> हदीस में है कि रसूलुब्लाह सब्लब्लाहु अलैहि व सब्लम (आरंभिक युग में) मक्का में छुप कर रहते थे। और जब अपने साथियों को ऊँचे स्वर में नमाज़ पढ़ाते थे तो मुश्रिक उसे सुन कर कुर्आन को तथा जिस ने कुर्आन उतारा है, और जो उसे लाया है, सब को गालियाँ देते थे। अतः अब्लाह ने अपने नबी सब्लब्लाहु अलैहि व सब्लम को यह आदेश दिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं: 4722)

## सुरह कहफ़ - 18

18 - सूरह कहफ़



الجزء ١٥

# सूरह कह्फ़ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 110 आयतें हैं।

- इस में कह्फ (गुफा) वालों की कथा का वर्णन है, जिस से दूसरे जीवन का विश्वास दिलाया गया है।
- इस में नसारा (ईसाईयों) को चेतावनी दी गयी है जिन्हों ने अल्लाह का पुत्र होने की बात घड़ ली। और शिर्क में उलझ गये, जिस से तौहीद पर आस्था का कोई अर्थ नहीं रह गया।
- इस में दो व्यक्तियों की दशा का वर्णन किया गया है जिन में एक संसारिक सुख्रमें मग्न था और दूसरा परलोक पर विश्वास रखता था। फिर् जो संसारिक सुख में मग्न था, उस का दुष्परिणाम दिखाया गया है और संसारिक जीवन का एक उदाहरण दे कर बताया गया है कि परलोक में सदाचार ही काम आयेगा।
- इस में मूसा (अलैहिस्सलाम) की यात्रा का वर्णन करते हुये अल्लाह के ज्ञान के कुछ भेद उजागर किये गये हैं, ताकि मनुष्य यह समझे की संसार में जो कुछ होता है उस में कुछ भेद अवश्य होता है जिसे वह नहीं जान सकता।
- इस में (जुल क़रनैन) की कथा का वर्णन कर के यह दिखाया गया है उस ने कैसे अल्लाह से डरते हुये और परलोक की जवाब देही (उत्तर दायित्व) का ध्यान रखते हुये अपने अधिकार का प्रयोग किया।
- अन्त में शिर्क और परलोक के इन्कार पर चेतावनी है। हदीस में है कि जो सूरह कहफ़ के आरंभ की दस आयतें याद कर ले तो वह दज्जाल के उपद्रव से बेचा लिया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, 809)। दूसरी हदीस में है कि एक व्यक्ति रात में सूरह कहफ़ पढ़ रहा था और उस का घोड़ा उस के पास ही बंधा हुआ था कि एक बादल छा गया और समीप आता गया और घोड़ा बिदकने लगा। जब सवेरा हुआ तो उस ने यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म को बतायी। आप ने कहाः यह शान्ति थी जो कुर्आन के कारण उतरी थी। (बुख़ारी: 5011, मुस्लिम: 795)

### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जिस ने अपने भक्त पर यह पुस्तक उतारी। और उस में कोई टेढ़ी बात नहीं रखी।
- 2. अति सीधी (पुस्तक), ताकि वह अपने पास की कड़ी यातना से सावधान कर दे, और ईमान वालों को जो सदाचार करते हों, शुभ सूचना सुना दे कि उन्हीं के लिये अच्छा बदला है।
- जिस में वे नित्य सदावासी होंगे।
- और उन को सावधान करे जिन्हों ने कहा कि अल्लाह ने अपने लिये कोई संतान बना ली है।
- 5. उन्हें इस का कुछ ज्ञान है, और न उन के पूर्वजों को। बहुत बड़ी बात है जो उन के मुखों से निकल रही है, वह सरासर झूठ ही बोल रहे हैं।
- 6. तो संभवतः आप इन के पीछे अपना प्राण खो देंगे संताप के कारण, यदि वह इस हदीस (कुर्आन) पर ईमान न लायें।
- 7. वास्तव में जो कुछ धरती के ऊपर है, उसे हम ने उस के लिये शोभा बनाया है, तािक उन की परीक्षा लें कि उन में कौन कर्म में सब से अच्छा है?

## بِسُــــجِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱڵڂۘڡؙۮؙۑڵۼٳڷۮؚؽؙٲٮٛ۬ۯؘڶؘؘؘٛۼڶۼؠ۫ۑٷاڷڲؚؾؙڹ ۅؘڶۄؙؾۣۼۘۼڶؙڷؙؙٚۮۼۅؘجٞٳڴٙ

قَيِّمَالِّلْيُنُذِنِ رَيَانُسَّا شَدِيدًا وِّنُ لَكُنْ فُونُيْتِيْرَ الْمُؤُمِنِينُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ اَنَّ لَكُمُ إَمْرًا حَسَنًا اللهِ

مَّاكِثِيْنَ فِيُهِ آبَكًا اللهُ

وَّيُنُذِنِ رَالَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَمَّاقَ

مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْهِ وَّلَالِابَآلِهِمُ كَثَرُتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنَ آفُواهِهِمُ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّاكَذِبًا۞

فَكَعَكَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ اِنْ تُمْ يُؤُمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۞

ٳٮۜٞٵڿؘۼڶؙڬٵڡٵۼٙڸٵڷۯڞۣڔ۫ؽؙڹؘڎٞۜڰۿٳڶؚؽڹؙڵۅٛۿؙۄ ٲؿؙؙؙؙ۠ٛۿٞٱڂۘڛؘؙعَملاۤ۞

- और निश्चय हम कर देने<sup>[1]</sup> वाले हैं, जो उस (धरती) के ऊपर है उसे (बंजर) धुला
- (हे नबी!) क्या आप ने समझा है कि गुफा तथा शिला लेख वाले<sup>[2]</sup>, हमारे अद्भुत लक्षणों (निशानियों) में से थे?<sup>[3]</sup>
- 10. जब नवयुवकों ने गुफा की ओर शरण ली<sup>[4]</sup>, और प्रार्थना कीः हे हमारे पालनहार! हमें अपनी विशेष दया प्रदान कर, और हमारे लिये प्रबंध कर दे हमारे विषय के सुधार का।

وَإِنَّالَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيْمًا جُرُزًا ٥

ٱمُرْحَيِبْتَ آنَّ آصُحٰبَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانْوُامِنُ الْمُتِنَا عَجَبًا۞

إِذْ أَوَى الْفِنْدَيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوُا رَبَّبَنَّا الِتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحُمَةً وَهَبِيِّئُ لَنَامِنُ آمُرِنَا رَشَدًا ۞

- 1 अर्थात् प्रलय के दिन।
- 2 कुछ भाष्यकारों ने लिखा है कि (रक़ीम) शब्द जिस का अर्थः शिला लेख किया गया है, एक बस्ती का नाम है।
- 3 अर्थात् आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति हमारी शक्ति का इस से भी बड़ा लक्षण है।
- 4 अर्थात् नवयुवकों ने अपने ईमान की रक्षा के लिये गुफा में शरण ली। जिस गुफा के ऊपर आगे चलकर उन के नामों का स्मारक शिला लेख लगा दिया गया था।

उल्लेखों से यह विद्वित होता है कि नवयुवक ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों में से थे। और रोम के मुश्रिक राजा की प्रजा थे। जो एकेश्वर वादियों का शत्रु था। और उन्हें मुर्ति पूजा के लिये बाध्य करता था। इस लिये वे अपने ईमान की रक्षा के लिये जार्डन की गुफा में चले गये जो नये शोध के अनुसार जार्डन की राजधानी से 8 की० मी० दूर (रजीब) में अवशेषज्ञों को मिली है। जिस गुफा के ऊपर सात स्तंभों की मिल्जद के खंडर, और गुफा के भीतर आठ समाधियाँ तथा उत्तरी दीवार पर पुरानी युनानी लिपी में एक शिला लेख मिला है और उस पर किसी जीव का चित्र भी है। जो कुत्ते का चित्र बताया जाता है और यह (रजीब) ही (रक़ीम) का बदला हुआ रूप है। (देखियेः भाष्य दावतुल कुर्आन-2।983)

- तो हमने उन्हें गुफा में सुला दिया कई वर्षों तक।
- 12. फिर हम ने उन्हें जगा दिया ताकि हम यह जान लें कि दो समुदायों में से किस ने उन के ठहरे रहने की अवधि को अधिक याद रखा है?
- 13. हम आप को उन की सत्य कथा सुना रहे हैं। वास्तव में वे कुछ नवयुवक थे, जो अपने पालनहार पर ईमान लाये, और हम ने उन्हें मार्गदर्शन में अधिक कर दिया।
- 14. और हम ने उन के दिलों को सुदृढ़ कर दिया जब वे खड़े हुये, फिर कहाः हमारा पालनहार वही है जो आकाशों तथा धरती का पालनहार है। हम उस के सिवा कदापि किसी पूज्य को नहीं पुकारेंगे। (यदि हम ने ऐसा किया) तो (सत्य से) दूर की बात होगी।
- 15. यह हमारी जाति है, जिस ने अल्लाह के सिवा बहुत से पूज्य बना लिये। क्यों वे उन पर कोई खुला प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते? उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर मिथ्या बात बनाये?
- 16. और जब तुम उन से विलग हो गये तथा अल्लाह के अतिरिक्त उन के पूज्यों से, तो अब अमुक गुफा की ओर शरण लो, अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी दया फैला देगा, तथा तुम्हारे लिये तुम्हारे विषय में जीवन के

فَضَرَبُنَاعَلَىٰ اذَانِهِـمْ فِى الْكَهْفِسِنِيْنَ عَدَدًاهُ

الجزء ١٥

ثُوَّ بَعَثْنُهُمُ لِنَعْلَمَ آئُ الْحِزْنَيْنِ آحُطٰى لِمَالَبِثُوُّ ا اَمَدًا ۞

نَحُنُ نَقُضُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِالْحَقِّ اِتَّهُمُ فِتُكَّ امَنُوْ ابِرَقِهِمُ وَزِدُ نَهُمُ هُدًى ۖ

قَرَيَطَنَاعَلَ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُوُ ارْتُبْنَارَبُ السَّبْلُوتِ وَالْرَفِيلِ الْمُثَالِثُ السَّبْلُوتِ وَالْرَفِيلِ لَنُ تُنْكُ عُواْمِنُ دُونِهَ إِلهَّالَقَتُ السَّبْلُوتِ وَالْرَفِيلِ اللَّالَقِيلُ الْمُثَالِدُ السَّمْطُا®

ۿٷؙڒۼٷٙڡؙؽؙؗٮؙٵؾۧۼۘٮؙٛۉٳڡؚڽؙۮۏڹ؋ٳڸۿڎٞڷٷڒؽٲڎۏؖؽ ۼؽٙؿۿۮڛؙڵڟؽؘؠؾۣڽڎڣؘۺؙٵڟڶۄؙڡؚ؆ڹٵڣؙۛؗڗڒؽ ۼٙڵؽڶڒڶڮڒڹڋ۠۞

ۅؘٳڿٳڠٮۜٛڗؙڷؾ۫ؠؙٛۅ۫ۿٞ؞ٞۅؘڡٵۑۼؠؙ۠ۮؙٷڹٳٙڵٳٳ۩ڮٷٲۊٛٳٙڸٙ ٵڷػۿڣؽؿؙۺ۠ڗڲؙۄ۠ڒڲؙڋۅۨڛٚٞ؞ؙؾڂۘڡؠؾ؋ۅؽۿؠؚۜؿؽؙڵڬۄؙڎ ڛؚۜڽؙٲۺؚۯؙؙۮۺۣۯڣٞڡٞٳ۞

#### साधनों का प्रबंध करेगा।

- 17. और तुम सूर्य को देखोगे, कि जब निकलता है, तो उन की गुफा से दायें झुक जाता है, और जब डूबता है, तो उन से बायें कतरा जाता है। और वह उस (गुफा) के एक विस्तृत स्थान में हैं। यह अल्लाह की निशानियों में से है, और जिसे अल्लाह मार्ग दिखा दे वही सुपथ पाने वाला है। और जिसे कुपथ कर दे तो तुम कदापि उस के लिये कोई सहायक मार्ग दर्शक नहीं पाओगे।
- 18. और तुम<sup>[1]</sup> उन्हें समझोगे कि जाग रहे हैं जब कि वह सोये हुये हैं और हम उन्हें दायें तथा बायें पार्शव पर फिराते रहते हैं, और उन का कुता गुफा के द्वार पर अपनी दोनों बाहें फैलाये पड़ा है। यदि तुम झाँक कर देख लेते तो पीठ फेर कर भाग जाते, और उन से भय पूर्ण हो जाते।
- 19. और इसी प्रकार हम ने उन्हें जगा दिया ताकि वे आपस में प्रश्न करें। तो एक ने उन में से कहाः तुम कितने (समय) रहे हों? सब ने कहाः हम एक दिन रहे हैं अथवा एक दिन के कुछ (समय)। (फिर) सब ने कहाः अल्लाह अधिक जानता है कि तुम कितने (समय) रहे हों, तुम अपने में से किसी को अपना यह सिक्का दे कर नगर में भेजो, फिर देखे कि किस के पास अधिक स्वच्छ (पिवत्र)

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّؤُورُ عَنَ كَفَفِهِمُ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقْمِضُهُمُ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ إِنْ فَجُورٌ قِمِّنُهُ ذَٰ لِكَ مِنَ اليّتِ اللّهُمْنَ يَهُو اللّهُ فَهُو اللّهُ قَتَلِ وَمَن يُضُلِلْ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا شُرُشِكًا أَنْ

ۅۘٮٛۼؗٮٮؙڹۿؗۄ۫ٳؽؗڤۘٲڟؙٵۊۿۄؙۯؙٷٛڎٛ<sup>ڰ</sup>ٷ۫ڡٛ۫ڡۜڵۘڹۿۄؙۄ۫ۮٙٵؾ ٵؽؙڝؚؽڹۣۅۮؘٵٮٵۺۜؠٵڸٷۧػڵڹۿۄؗڔۘڹٳڛڟ ۮؚڒٵۼؽڋۑٲڶۅؘڝٛۑڔ۠ڷؚۅٳڟٙڬؾؘٵؘؽۿؚۿۘؗۮڮڐؽؾؘڡ۪ٮ۫ۿؙۿؙ ڣڒڒٵٷڵؠؙٛڸؽؙؾ؞ؚؽڹ۫ۿؙڎ۫ۯؙۼؠٵ۞

وَكَذَٰ لِكَ بَعَثُنْهُ وَلِيَتَمَا ۚ وُوَابَيْنَهُ وُوَالَ قَالِنُ مِّنْهُمُ كَمُ لِلَّ ثَنُّةُ ۚ قَالُوالِ ثَنَا يَوُمَّا اَوَبِعُضَ يَوُمِّ قَالُوارَبُّكُوْ اَمَاهُ بِمَالِ ثَنَّهُ وَقَالْعَثُوا احَدَّكُمُ بِورِ قِكُمُ هَالِ ثَنْهُ إِلَى الْمَدِينَ قِ فَلْيُنْظُرُ اَيَّهُا اَذْكَى طَعَامًا فَلَيْا يُكُوبِرُونٍ مِّنَهُ وَلَيْتَكَلَّظُونَ وَلاَيْشُعِرَنَّ بِكُمُ اَحَدًا اللهَ

<sup>1</sup> इस में किसी को भी संबोधित माना जा सकता है, जो उन्हें उस दशा में देख सके।

भोजन है, और उस में से कुछ जीविका (भोजन) लाये, और चाहिये कि सावधानी बरते। ऐसा न हो कि तुम्हारा किसी को अनुभव हो जाये।

- 20. क्यों कि यदि वे तुम्हें जान जायेंगे तो तुम्हें पथराव कर के मार डालेंगे, या तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे, और तब तुम कदापि सफल नहीं हो सकांगे।
- 21. इसी प्रकार हम ने उन से अवगत करा दिया, तािक उन (नागिरकों) को ज्ञान हो जाये कि अल्लाह का वचन सत्य है, और यह कि प्रलय (होने) में कोई संदेह<sup>[1]</sup> नहीं। जब वे<sup>[2]</sup> आपस में विवाद करने लगे, तो कुछ ने कहाः उन पर कोई निर्माण करा दो, अल्लाह ही उन की दशा को भली भाँति जानता है। परन्तु उन्हों ने कहा जो अपना प्रभुत्व रखते थे, हम अवश्य उन (की गुफा के स्थान) पर एक मस्जिद बनायेंगे।
- 22. कुछ<sup>[3]</sup> कहेंगे कि वह तीन हैं, और चौथा उन का कुत्ता है। और कुछ कहेंगे कि पाँच हैं, और छठा उन का कुत्ता है। यह अन्धेरे में तीर चलाते

ٳٮۜٚۿؙؙؙڎڔڶ؞ۜؽڟۿڒۉٳۘٵػؽػؙۄٛ۫ؽڒؙڿؠ۠ۏڴۄٛٳۉ ؽؙۼؚٮؙٮؙؙۉڴۄٛ؈ؚ۬ڝڷؾؚۼۄٛۅڶڽ۫ؿؙڡٛٚؠڵڂٛۊؘٳڐٙٳ ٲڹۘٵ۞

وَكُذَٰ لِكَ اَعْتَرُنَا عَلَيُهُمُ لِيَعْلَمُوْ اَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَآنَ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا اللهِ لِذُيتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ اَمْرُهُمُ وَقَالُوا ابْنُوْ ا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا الرَّبُّهُمُ اَعْلَى بِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمْ مَّنْبِكُوْ اعَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْنِجِدًا اللهِ عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ

سَيَقُوْلُوْنَ ثَالَتَهُ ۚ رَّا بِعُهُوۡ كَالْبُهُوۡ ۚ وَيَقُولُوْنَ خَسُنَهُ ۚ سَادِسُهُمۡ كَالْبُهُۄۡ رَجُمًا ۚ إِالْغَيْبُ ۚ وَيَقُولُونَ سَبُعَةُ ۚ وَتَامِنُهُوۡ كَالْبُهُوۡ ۚ وَثُلُ رَّرِّنَ اَعْلَمُ

- 1 जिस के आने पर सब को उन के कर्मों का फल दिया जायेगा।
- 2 अर्थात् जब पुराने सिक्के और भाषा के कारण उन का भेद खुल गया और वहाँ के लोगों को उन की कथा का ज्ञान हो गया तो फिर वे अपनी गुफा ही में मर गये। और उन के विषय में यह विवाद उत्पन्न हो गया। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस्लाम में समाधियों पर मस्जिद बनाना, और उस में नमाज़ पढ़ना तथा उस पर कोई निर्माण करना अवैध है। जिस का पूरा विवरण हदीसों में मिलेगा। (सहीह बुख़ारी, 435, मुस्लिम, 531,32)
- 3 इन से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग के अहले किताब हैं।

हैं। और कहेंगे कि सात हैं, और आठवाँ उन का कुत्ता है। (हे नबी!) आप कह दें, कि मेरा पालनहार ही उन की संख्या भली भाँति जानता है, जिसे कुछ लोगों के सिवा कोई नहीं जानता।<sup>[1]</sup> अतः आप उन के संबन्ध में कोई विवाद न करें सिवाये सरसरी बात के, और न उन के विषय में किसी से कुछ पूछें।<sup>[2]</sup>

- 23. और कदापि किसी विषय में न कहें कि मैं इसे कल करने वाला हूँ।
- 24. परन्तु यह कि अल्लाह<sup>[3]</sup> चाहे, तथा अपने पालनहार को याद करें, जब भूल जायें। और कहें संभव है मेरा पालनहार मुझे इस से अधिक समीप सुधार का मार्ग दर्शा दे।
- 25. और वे गुफा में तीन सौ वर्ष रहे। और नौ वर्ष अधिक<sup>[4]</sup> और।
- 26. आप कह दें कि अल्लाह उन के रहने की अविध से सर्वाधिक अवगत है। आकाशों तथा धरती का परोक्ष वही जानता है। क्या ही खूब है वह देखने

ۑؚؚؚۑٮۜڐڽۣۿؗۄؙۿٵؽڡؙؙڶؠؙؙؙؙٛ۠ٛٛؗٛؠؙٳڷٳڡؘڶؽڷڐڡؘٛڵٲؿؙٵڕڣؽۿؚؠٛ ٳڰڵڝڒٲۼٞڟٳۿؚٮٵٷؖڶٳۺۘٮؙؾۜڡؙٛؾ؋ؽۿؚۄؙڝۨڣۿؙۄؙ ڶؘڝؘڴٳ۞۫

وَلَا تَقْتُولَنَّ لِشَائُكُ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدَّاكُ

ٳڷۘۘۘٚۯٲڽٛؾۜؿؙؙٚٲٵٮڵۿؙٷٵۮؙػؙۯڗۜؾڮٳۮؘٵڛٚؽؾ ۅؘڠؙؙ۠ٞڷۼۺٙٵڽؙؿۿۮؚؽڹۣڔٙؠؚٚٞڷۣڴۊ۫ڔؘؘؘۜڡؚڽؙ ۿؽٙٵڒۺؘڰٵ

وَلَبِثُوْ اِنْ كَهُفِهِ حُرُثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوْ اِنْسُعًا®

قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِمِتُوا اللهُ عَيْبُ السَّلُوتِ وَالْوَرُضِ الْمِرْبِ وَالسُّعِمْ مَا لَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنْ وَلِيْ وَلَا يُشِرِكُ وَلَ حُكِمَة آحَدًا ﴿

- 1 भावार्थ यह है कि उन की संख्या का सहीह ज्ञान तो अल्लाह ही को है किन्तु वास्तव में ध्यान देने की बात यह है कि इस से हमें क्या शिक्षा मिल रही है।
- 2 क्योंकि आप को उन के बारे में अल्लाह के बताने के कारण उन लोगों से अधिक ज्ञान है। और उन के पास कोई ज्ञान नहीं। इस लिये किसी से पूछने की आवश्यक्ता भी नहीं।
- 3 अर्थात् भिवष्य में कुछ करने का निश्चय करें, तो "इन् शा अल्लाह" कहें। अर्थात् यदि अल्लाह ने चाहा तो।
- 4 अर्थात् सूर्य के वर्ष से तीन सौ वर्ष, और चाँद के वर्ष से नौ वर्ष अधिक गुफा में सोये रहे।

वाला और सुनने वाला! नहीं है उन का उस के सिवा कोई सहायक, और न वह अपने शासन में किसी को साझी बनाता है।

- 27. और आप उसे सुना दें, जो आप की ओर वह्यी (प्रकाशना) की गयी है आप के पालनहार की पुस्तक में से, उस की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, और आप कदापि नहीं पायेंगे उस के सिवा कोई शरण स्थान।
- 28. और आप उन के साथ रहें जो अपने पालनहार की प्रातः संध्या बंदगी करते हैं। वे उस की प्रसन्नता चाहते हैं और आप की आँखें संसारिक जीवन की शोभा के लिये<sup>[1]</sup> उन से न फिरने पायें और उस की बात न मानें जिस के दिल को हम ने अपनी याद से निश्चेत कर दिया, और उस ने मनमानी की, और जिस का काम ही उल्लंघन (अवैज्ञा करना) है।
- 29. आप कह दें कि यह सत्य है, तुम्हारे पालनहार की ओर से तो जो चाहे ईमान लाये, और जो चाहे कुफ़ करे, निश्चय हम ने अत्याचारियों के लिये ऐसी अग्नि तय्यार कर रखी है जिस की

وَاتُنُ مَا أُوْمِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكِلِيَةٌ ۚ وَلَنُ يَجِدَمِنُ دُونِهِ مُلْتَحَدًا®

ۅٙٳڞۑؚۯ۬ڡؘؗۺڮؘڡؘۼٙٲڷۮؽ۬ؽؘؽۮۼۅٛڹۮڹۿؙۄٛ ڽؚٵڵۼؙڬۅۊؚۅؘٲڵۼۺۣؿۜؠ۠ڔؽ۠ۮؙۏڹۅؘڿۿٷۅڵڗؾڡؙڽؙ ۼؽڹڮ عَنْهُمْ تُوريُّۮڒؚؽڹڎٙٵۼؽۅؚ۬ۊٵڷ۠ڽؗؽؘٵ ۅؘڵڗڟؙؚۼؙڡؘڽؙٲۼۛڡؙ۬ڷڹٵۊڶۛڹٷۼڹٛۮؚڮٚڔ۫ڹٵۅٲؾۧڹۼ ۿۅڵۿؙۅػٵڹٳؘڡؙۯؙٷ۫ٷؙڟٳ۞

ۅۘۘۊؙڸٳڷؾؙٙ۠؈۫ڗۜؾؚڮؙٛۮۨڿؠۜڽؙۺٵۧٷڶڹٛٷؙڝ ٷۜڡۜڹؙۺٵ۫ٷڶؽڞۼٛۯ۫ٵؚؿۜٲٷؾٮؙٮؙٵ ڸڵڟڸؚڋؽڹٷٵڒٵڝٵڟڔؚڥؚڂڛؙۯٳۮؚڨؙۿٵٷٳڽ ؿٮؙؾۼۛڹؿؙۅؙٳؽ۫ڬٲؿٛۅٳڽڡٳڿٵڷۿڣڸؿۺؙۅؽ

भाष्यकारों ने लिखा है कि यह आयत उस समय उतरी जब मुश्रिक कुरैश के कुछ प्रमुखों ने नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम से यह माँग की, कि आप अपने निर्धन अनुयायियों के साथ न रहें। तो हम आप के पास आ कर आप की बातें सुनेंगे। इस लिये अल्लाह ने आप को आदेश दिया कि इन का आदर किया जाये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि इन की उपेक्षा कर के उन धनवानों की बात मानी जाये जो अल्लाह की याद से निश्चेत हैं।

प्राचीर<sup>[1]</sup> ने उन को घेर लिया है, और यिद वह (जल के लिये) गुहार करेंगे तो उन्हें तेल की तलछट के समान जल दिया जायेगा जो मुखों को भून देगा, वह क्या ही बुरा पेय है! और वह क्या ही बुरा विश्राम स्थान है!

- 30. निश्चय जो ईमान लाये, तथा सदाचार किये, तो हम उन का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करेंगे जो सदाचारी हैं।
- 31. यही हैं जिन के लिये स्थायी स्वर्ग हैं, जिन में नहरें प्रवाहित हैं, उस में उन्हें सोने के कंगन पहनाये जायेंग।<sup>[2]</sup> तथा महीन और गाढ़े रेशम के हरे वस्त्र पहनेंगे, उस में सिंहासनों के ऊपर आसीन होंगे। यह क्या ही अच्छा प्रतिफल और क्या ही अच्छा विश्राम स्थान है!
- 32. और (हे नबी!) आप उन्हें एक उदाहरण दो व्यक्तियों का दें, हम ने जिन में से एक को दो बाग़ दिये अँगूरों के, और घेर दिया दोनों को खजूरों से, और दोनों के बीच खेती बना दी।
- 33. दोनों बाग़ों ने अपने पूरे फल दिये, और उस में कुछ कमी नहीं की, और हम ने जारी कर दी दोनों के बीच एक नहर।

الوجُوكة بِشُ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞

ٳؿٙٳؾۜڔؽڹ٥ٲڡؙڹؙۉٲۅؘؘۘۘۼۑؚٮڶۅٳڶڞڸۣڂؾؚٳؖٷٳڒڹؙۣؿ۬ؽۼ ٲڿؙۯڡؙڹٲڝؙٮؽؘۜۼؠڵڒۿ

اُولاكَ لَهُوْ حَنْتُ عَدَّنِ تَجْدِى مِنْ تَخْتِهِمُ الْاَفُولْ يُعَكَّونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبُرَقٍ مُتَّكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْاَرْآيِكِ نِعْمَ التَّوَابُ وَحُسُنَتُ مُرْتَفَقًا ثُ

ۅٙٵڞ۬ڔۣڂڷۿؙڎ۫؆ٞۺؙؙڴڒۜڿؙڮۺۣڿؘڡڵڹٵڔڬڝۅؚۿؠٵ ۻڐۜؾۺؙۣڞؚٵۘۼڹٵۑ؈ۜػڣۿڹۿؠٵؚۺڂؙڸٷۜڿۼڶڹٵ ڹؽؙؿؙۿؙؠٵڒۯؙۼٵ۞

ڮڵؾٵٳڵڿؘۘڐؾؙؽڹٳٵؾۘۛٵؙػؙڶۿٵۅٙڷٷڗڟ۠ڸۄ۫ڝؚۨڹؙؙؙؖٛؗٛٛۺؙؽٵٚ ٷۜۼۜڔۯٵڿڵڶۿؠؙٵڣڰۯٳؗؗؗۻٛ

<sup>1</sup> कुर्आन में «सुरादिक» शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस का अर्थ प्राचीर, अर्थात् वह दीवार है जो नरक के चारों ओर बनाई गई है।

<sup>2</sup> यह स्वर्ग वासियों का स्वर्ण कंगन है। किन्तु संसार में इस्लाम की शिक्षानुसार पुरुषों के लिये सोने का कंगन पहनना हराम है।

34. और उसे लाभ प्राप्त हुआ, तो एक दिन उस ने अपने साथी से कहाः और वह उस से बात कर रहा था, मैं तुझ से अधिक धनी हूँ, तथा स्वजनों में भी अधिक [1] हूँ।

35. और उस ने अपने बाग़ में प्रवेश किया अपने ऊपर अत्याचार करते हुये, उस ने कहाः मैं नहीं समझता कि इस का विनाश हो जायेगा कभी।

36. और न यह समझता हूँ कि प्रलय होगी। और यदि मुझे अपने पालनहार की ओर पुनः ले जाया गया, तो मैं अवश्य ही इस से उत्तम स्थान पाऊँगा।

37. उस से उस के साथी ने कहा, और वह उस से बात कर रहा थाः क्या तू ने उस के साथ कुफ़्र कर दिया, जिस ने तुझे मिट्टी से उत्पन्न किया, फिर वीर्य से, फिर तुझे बना दिया एक पूरा पुरुष?

38. रहा मैं तो वही अल्लाह मेरा पालनहार है, और मैं साझी नहीं बनाऊँगा अपने पालनहार का किसी को।

39. और क्यों नहीं जब तुम ने अपने बाग़ में प्रवेश किया, तो कहा कि "जो अल्लाह चाहे, अल्लाह की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता।" यदि तू मुझे देखता है कि मैं तुझ से कम हूँ ٷكان لهُ ثَمَرُ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٓ اَنَا اَكْتَرُمِنْكَ مَالاً وَّ اَعَزُّنَفُوا ۞

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهُ قَالَ مَاۤاَظُنُّ اَنۡ تَبِيۡدَهُ هٰذِهَ اَبَدًا ﴿

وَّمَاۤٱڟٛؿؙٳڶۺۜٵعَة قَايِّمةً ٞۅٛٚڵۑؚڹٛڒ۠ۮؚۮؾؙٛٳڶۮۑؚٞ ڵڮؚۮڹۜڂؽؙڔٳۄؚؠ۬ۿٳؗمؙڹؙڡٙڵڋٵ۞

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ ٱلْقَمْرُتَ بِالَّذِي َخَلَقَكَ مِنُ ثُرَابٍ ثُوَّمِنٌ نُطْفَةٍ ثُوَّ سَوْمِكَ رَجُلًا۞

الكِتَاْهُوَاللهُ رَبِّنُ وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّنَ آحَكًا

ۅؘڷٷڒؖٳۮ۬ۮڬڶؾؘجَّتك ڠؙڶؾؘڡٲۺٚٳۧ؞ٙٳڵڷۿؙڵٳڰٛۊۜۊ ٳڵڒڽٳڵڶۼٳڶڽڗؘٮؚٳڵٵڰ۫ڴۄڹڮٵڴٷۅڶػٳۿ

1 अथीत यदि किसी का धन संतान तथा बाग इत्यादि अच्छा लगे तो ((माशा अल्लाह ला कूव्वता इल्ला बिल्ला)) कहना चाहिये। ऐसा कहने से नज़र नहीं लगती। यह इस्लाम धर्म की शिक्षा है, जिस से आपस में द्वेष नहीं होता।

धन तथा संतान में.[1]

- 40. तो आशा है कि मेरा पालनहार मुझे प्रदान कर दे तेरे बाग से अच्छा, और इस बाग पर आकाश से कोई आपदा भेज दे, और वह चिकनी भूमि बन जाये।
- 41. अथवा उस का जल भीतर उतर जाये, फिर तू उसे पा न सके।
- 42. (अन्ततः) उस के फलों को घेर<sup>[2]</sup>
  लिया गया, फिर वह अपने दोनों
  हाथ मलता रह गया उस पर जो
  उस में ख़र्च किया था। और वह
  अपने छप्परों सहित गिरा हुआ था,
  और कहने लगाः क्या ही अच्छा होता
  कि मैं किसी को अपने पालनहार का
  साझी न बनाता।
- 43. और नहीं रह गया उस के लिये कोई जत्था जो उस की सहायता करता और न स्वयं अपनी सहायता कर सका।
- 44. यहीं सिद्ध हो गया कि सब अधिकार सत्य अल्लाह को है, वही अच्छा है प्रतिफल प्रदान करने में, तथा अच्छा है परिणाम लाने में।
- 45. और (हे नबी!) आप उन्हें संसारिक जीवन का उदाहरण दें उस जल से जिसे हम ने आकाश से बरसाया। फिर उस के कारण मिल गई धरती की उपज, फिर चूर हो गई जिसे वायु

ڡؘٛڡؘڵؽ؆ڔێؙٵؽؿؙٷؙؾؽڹڂؗؿٵۜڞؙڿۜؾڬ ٷؿؙۺڵۼڵؽۿڵڂۺٲڬٞٳڝۜٚٵڵؽٵۧڿڞؙۺػڞؚؿؽ۠ٵ ڒؘڵڰؙٵٛ

ٱوُيُصْبِحِ مَا وُهُاغَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا<sub>™</sub>

ۅٙڵؙؚؗؗؗڡؽڟڔڞؘؠٙڔ؋ٷؘٲڞؠؘۘۘڂؽؗڡٞڔۜٚڮػۿۜؽؙۅعٙڸؗڡڡۜٲ ٱٮ۫ڡؘٛۜؾؘ؋ؽؙۿٵۅۿؽڂٳۅؽڎ۠ۼڵٷۅؙۺۿٵۅٙؽڠؙۅڷ ؽڵؽٮٚڗؽؙڵۄؙٲۺ۫ڔڮؙؠڔٙۑؚٚؽٙٲػڰٵ۞

وَلَوۡ تَكُنُ لَكَ ٰوۡعَۃُ تُّنَمُوُونَهُ مِنُ دُوۡنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿

ۿؙٮؘٚٳڸڬۘٳڶؙٷڒڔؘڮڎؙڽؚڵٶٳڵػؾؚۜٞۿۅؘڂؘؽؙۯٮٛٞۅؘٳؠٵ ۊۜڂؘؽڗ۠ۼۿٵٞ

وَافْمِنِ لَهُوُمَّتَنَلَ الْحَيْوةِ الثُّنْيَاكَمَآ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاۤ وَفَانْفَتَكُطْ بِهِ بَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَنْدُوُهُ الرِّلِحُ \* وَكَانَ اللهُ عَلْكُلِّ شَكًا مُّقْتَارِدُهِ

- 2 अर्थात् आपदा ने घेर लिया।

उड़ाये फिरती<sup>[1]</sup> है। और अल्लाह प्रत्येक चीज़ पर सामर्थ्य रखने वाला है।

- 46. धन और पुत्र संसारिक जीवन की शोभा हैं। और शेष रह जाने वाले सत्कर्म ही अच्छे हैं आप के पालनहार के यहाँ प्रतिफल में, तथा अच्छे हैं आशा रखने के लिये।
- 47. तथा जिस दिन हम पर्वतों को चलायेंगे, तथा तुम धरती को खुला चटेल<sup>[2]</sup> देखोगे। और हम उन्हें एकत्र कर देंगे, फिर उन में से किसी को नहीं छोड़ेंगे।
- 48. और सभी आप के पालनहार के समक्ष पंक्तियों में प्रस्तुत किये जायेंगे, तुम हमारे पास आ गये जैसे हम ने तुम्हारी उत्पत्ति प्रथम बार की थी, बल्कि तुम ने समझा था कि हम तुम्हारे लिये कोई वचन का समय निर्धारित ही नहीं करेंगे।
- 49. और कर्म लेख<sup>[3]</sup> (सामने) रख दिये जायेंगे, तो आप अपराधियों को देखेंगे कि उस से डर रहे हैं जो कुछ उस में (अंकित) है, तथा कहेंगे कि हाय हमारा विनाश! यह कैसी पुस्तक है जिस ने किसी छोटे और बड़े कर्म को नहीं छोड़ा है, परन्तु उसे अंकित कर रखा है? और जो कर्म उन्हों

ٱلْمَالُ وَالْبَثُوْنَ زِنْيَةُ الْحَيَٰوِةِ الدُّنْيَأَ وَالْبَقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيُرُّعِنْدَرَتِّكَ ثَوَّابًا وَخَيْرُامَكُ⊛

ۅؘۘؽۏؚۛڡؘۯؙۺؙؾۣڔ۠ۘۘٳڷڿؚؚۘڹٵڶۅؘڗؘۘؽٳڷؙۯڞٛڹڷؚؚۯڒؘڠٞ ٷۜٙڞؘۯ۬ڟۿ۫ۏؘڶػؘۏٮؙٛٷٳۮؚۯڡؚڹ۫ۿؙۿٳػڴٳ۞۫

وَعُرِضُواعلى رَبِّكَ صَفَّا لَقَتُ مِثْتُنُوُنَا كَمَا خَلَقُتْ لُوْ اَقَلَ مَرَّقٍ أَبْلُ زَعَمُنُّو ٱلَّنْ يَجُعُلَ لَكُوْ مُتَوْعِدًا

وَوُضِهُ النَّائِكِ فَتَرَى الْمُجُومِيِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلَتَ نَا مَالِ هَذَا الكِتْ لِكَيْخَادِرُصَغِيْرَةً وَّلاَكِمِيْرَةً الكَاحَصُمَا "وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضَرًا" وَلاَ يَظُلِمُ رَبُّكَ آحَمًا أَهُ

- 2 अर्थात् न उस में कोई चिन्ह होगा तथा न छुपने का स्थान।
- 3 अर्थात् प्रत्येक का कर्म पत्र जो उस ने संसारिक जीवन में किया है।

الجزء ١٥

ने किये हैं उन्हें वह सामने पायेंगे, और आप का पालनहार किसी पर अत्याचार नहीं करेगा।

- 50. तथा (याद करो) जब आप के पालनहार ने फ़रिश्तों से कहाः आदम को सज्दा करो, तो सब ने सज्दा किया इबलीस के सिवा। वह जिन्नों में से था, अतः उस ने उल्लंघन किया अपने पालनहार की आज्ञा का, तो क्या तुम उस को और उस कि संतित को सहायक मित्र बनाते हो मुझे छोड़ कर जब कि वह तुम्हारे शत्रु हैं? अत्याचारियों के लिये बुरा बदला है।
- 51. मैं ने उन को उपस्थित नहीं किया आकाशो तथा धरती की उत्पत्ति के समय और न स्वयं उन की उत्पत्ति के समय, और न मैं कुपथों को सहायक<sup>[1]</sup>बनाने वाला हूँ।
- 52. जिस दिन वह (अल्लाह) कहेगा कि मेरे साझियों को पुकारो जिन्हें समझ रहे थे। वह उन्हें पुकारेंगे, तो वह उन का कोई उत्तर नहीं देंगे, और हम बना देंगे उन के बीच एक विनाशकारी खाई।
- 53. और अपराधी नरक को देखेंगे तो उन्हें विश्वास हो जायेगा कि वे उस में गिरने वाले हैं। और उस से फिरने का कोई स्थान नहीं पायेंगे।

وَاذُقُلْنَالِلْمَلَمِّكَةِ اسْجُكُ وَالِادَمَ فَسَجَكُواً الْكَرَابُلِيْسُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ آمُرِ رَبِّهُ أَفَتَتَّخِنُ وَنَهُ وَذُرِّيَّتَةً آوْلِياءً مِنْ دُونِ وَهُمُ لَكُوْعَكُ وَلَّ بِشُّلَ لِلظَّلِمِينَ بَنَ لَا۞

مَاَاشُهَدُتُّهُوُخَلُقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِاخَلُقَ انْفُيْمِهِمَّ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِنَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُمًا©

> ۅۘۘڽۜۅٛڡڒؿۊ۠ٷڬٵڎؙۉٲۺؙؙۘؗػڴٳٙؽٲڵۮؚؠؙڹۜۯؘڡٛؠٛؾ۠ۄؙ ڣػٷۿؙۿؙۅڣػۄٛؽڛٛڗؠۣؽڹ۠ۅٛٵڵۿ۠ۄؙۅؘۻػڶڹٵ ڹؽڹۛۿؗۄؙٛۺۜۅؙڽؚۊٙٵ۞

وَرَا الْمُهُومُونَ النَّارَفَظَنُّوا اَنَّهُمُ مُّوَاقِعُوهَا وَكُوْ يَكِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۞

<sup>ा</sup> भावार्थ यह है कि विश्व की उत्पत्ति के समय इन का अस्तित्व न था। यह तो बाद में उत्पन्न किये गये हैं। उन की उत्पत्ति में भी उन से कोई सहायता नहीं ली गई. तो फिर यह अल्लाह के बराबर कैसे हो गये?

- 54. और हम ने इस कुर्आन में प्रत्येक उदाहरण से लोगों को समझाया है। और मनुष्य बड़ा ही झगड़ालू है।
- 55. और नहीं रोका लोगों को कि ईमान लायें जब उन के पास मार्ग दर्शन आ गया और अपने पालनहार से क्षमा याचना करें, किन्तु इसी ने कि पिछली जातियों की दशा उन की भी हो जाये, अथवा उन के समक्ष यातना आ जाये।
- 56. तथा हम रसूलों को नहीं भेजते परन्तु शुभ सूचना देने वाले और सावधान करने वाले बना करा और जो काफ़िर हैं असत्य (अनृत) के सहारे विवाद करते हैं, ताकि उस के द्वारा वह सत्य को नीचा<sup>[1]</sup> दिखायें। और उन्हों ने बना लिया हमारी आयतों को तथा जिस बात की उन्हें चेतावनी दी गई, परिहास।
- 57. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन है जिसे उस के पालनहार की आयतें सुनाई जायें फिर (भी) उन से मुँह फेर ले और अपने पहले किये हुये कर्तूत भूल जाये? वास्तव में हम ने उन के दिलों पर ऐसे आवरण (पर्दे) बना दिये हैं कि उसे<sup>[2]</sup> समझ न पायें और उन के कानों में बोझ। और यदि आप उन्हें सीधी राह की ओर बुलायें तब (भी) कभी सीधी राह नहीं पा सकेंगे।

ۅؘڵڡۜٙۮؙڝۜڗؖڣٛڬٳ۬ڨؙؙۿڬٵڵڡؙٛٷٝٳڮڸڵػٳڛڡؚڽؙڴؚڷ ڡؘؿڸۣڴٷػٲڹٲڵۣۺٛٵؽؙٲؿؙڗؙۺٛٷؙٞجؘٮڒؖ۞

وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّوُمُنُوۤ الِدُجَاءَهُوُ الْهُدَى وَيُسْتَغُفِرُوا رَبَّهُو الْآلَ اَنْ تَاثِيهُو سُنَّةُ الْاَوِّلِيْنَ اَوْ يَاثِيَهُو الْعَدَابُ قُبُلُا

وَمَانُوُسِكُ الْمُوُسِلِيْنَ إِلَّامُنَشِّرِيُنَ وَمُنُذِيْرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْلِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْلِيهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوُ الْيِنِيُّ وَمَااُنُذِرُواْهُوُواْ

وَمَنَ اَظْلَاَمُومَتْنُ ذُكِّرَ بِالنِّتِ رَبِّهٖ فَاَعْرُضَ عُنُهَاوَنَيَىَمَاقَتَمَتُ يَلَاهُ ۚ إِنَّاجَعَلْنَاعَل قُلُوْيِهِمُ اِكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُ وُهُ وَ فِنَّ الْاَنْهِمُ وَقُرًا \* وَإِنْ تَدُعُهُمُ إِلَى الْهُلَاى فَكَنَّ يَّهُتَدُوْاَ إِذَا اَبَدًا ۞

<sup>1</sup> आर्थात् सत्य को दबा दें।

<sup>2</sup> अर्थात् कुर्आन को।

- 58. और आप का पालनहार अति क्षमी दयावान् है। यदि वह उन को उन के कर्तूतों पर पकड़ता तो तुरन्त यातना दे देता। बल्कि उन के लिये एक निश्चित समय का वचन है। और वे उस के सिवा कोई बचाव का स्थान नहीं पायेंगे।
- 59. तथा यह बस्तियाँ हैं। हम ने उन (के निवासियों) का विनाश कर दिया जब उन्होंने अत्याचार किया। और हम ने उन के विनाश के लिये एक निर्धारित समय बना दिया था।
- 60. तथा (याद करो) जब मूसा ने अपने सेवक से कहाः मैं बराबर चलता रहूँगा, यहाँ तक कि दोनों सागरों के संगम पर पहुँच जाऊँ, अथवा वर्षों चलता<sup>[1]</sup> रहूँ।
- 61. तो जब दोनों उन के संगम पर पहुँचे तो दोनों अपनी मछली भूल गये। और उस ने सागर में अपनी राह बना ली सुरंग के समान।
- 62. फिर जब दोनों आगे चले गये तो उस (मूसा) ने अपने सेवक से कहा

ۅؘۯڹ۠ڬٲڵۼؘڡؙٛٷۮؙۮۅٵڵڗۜڝۘؠڎ۬ڷٚٚٚؽۑؙٷڶۻؙۿؙؠؙؠؠٵ ػٮڹؙٷٲڵػڿۜڶڵۿؙۉڶڡٙڬٵٮ۪ٝؠڶٞڰۿؙۄ۫؆ؖۏۼؚڰ۠ڰٞؽ ؾۜڿؚٮؙۉٵڝؙ۬ۮؙٷڹ؋ۘڡؘۅؙؠۣڰ۞

> وَتِلْكَ الْقُرْآَى اَهْلَكُ نُهُمُ لِللَّاظَلُمُوْ الْجَعَلُنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۞

ۅٙٳۮ۫ۊؘڶڵڡؙٛۅٝڛڸڣؾؙۿؙڰٚٳۜٲؠۯٷٛڂؿؖٚٵۘڹٮؙٛۼؘۼؠٛۼ ٵؠ۫ٷۛؽڹۣٲۅؙٲڡٝۻؚؽڂؙؿؙٵؚٛ

فَكُمَّا بِكَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّتَنَ سِيئِكَ فِي الْبُحُوسَرِيَا®

فَكَمَّاجَاوَزَاقَالَ لِفَتْمَهُ التِنَاغَدَاءَنَالَقَدُ لَقِينَامِنُ

मूसा अलैहिस्सलाम की यात्रा का कारण यह बना था कि वह एक बार भाषण दे रहे थे। तो किसी ने पूछा कि इस संसार में सर्वाधिक ज्ञानी कौन है? मूसा ने कहाः मैं हूँ। यह बात अल्लाह को अप्रिय लगी। और मूसा से फ़रमाया कि दो सागरों के संगम के पास मेरा एक भक्त है जो तुम से अधिक ज्ञानी है। मूसा ने कहाः मैं उस से कैसे मिल सकता हूँ? अल्लाह ने फ़रमायाः एक मछली रख लो, और जिस स्थान पर वह खो जाये, तो वहीं वह मिलेगा। और वह अपने सेवक यूशअ बिन नून को लेकर निकल पड़े। (संक्षिप्त अनुवाद सहीह बुख़ारीः 4725)।

الجزء ١٥

سَفَرِنَاهٰذَانَصَيًا

कि हमारा दिन का भोजन लाओ। हम अपनी इस यात्रा से थक गये हैं।

- 63. उस ने कहाः क्या आप ने देखा? जब हम ने उस शिला खण्ड के पास शरण ली थी तो मैं मछली भूल गया। और मुझे उसे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उस की चर्चा करूँ, और उस ने अपनी राह सागर में अनोखे तरीक़े से बना ली।
- 64. मूसा ने कहाः वही है जो हम चाहते थे। फिर दोनों अपने पद्चिन्हों को देखते हुये वापिस हुये।
- 65. और दोनों ने पाया, हमारे भक्तों में से एक भक्त<sup>[1]</sup> को, जिसे हम ने अपनी विशेष दया प्रदान की थी। और उसे अपने पास से कुछ विशेष ज्ञान दिया था।
- 66. मूसा ने उस से कहाः क्या मैं आप का अनुसरण करूँ, ताकि मुझे भी उस भलाई में से कुछ सिखा दें, जो आप को सिखायी गई है?
- 67. उस ने कहाः तुम मेरे साथ धैर्य नहीं कर सकोगे।
- 68. और कैसे धैर्य करोगे उस बात पर जिस का तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं?
- 69. उस ने कहाः यदि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सहनशील पायेंगे। और मैं आप की किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा।

قَالَ اَنَايْتَ إِذْ اَوَيُنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى ُضِيتُ الْحُوْتُ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلْاالشَّيْطُنُ اَنُ اَذْكُرُهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيكُ فِي الْبَعْرِ ۗ عَبَاۤ

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغٍ ۗ فَارْتَتَدَاعَلَى اثَارِهِمِمَا تَصَصَّلُ

فَوَجَمَاعَبُدًامِّنُ عِبَادِنَا التَّيْنُهُ وَحُمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنُهُ مُنُ لَكُنَّاعِلُمًا⊕

> قَالَ لَهُ مُوْسَى هَلَ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنَ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِيْتُ رُشُكًا۞

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبُرًا ۞

وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَهُ تِحْطُ بِهِ خُبُرًا ١٠

قَالَ سَتَجِدُنِنَ ٓ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِىٰ لَكَ امْرًا

70. उस ने कहाः यदि तुम्हें मेरा
अनुसरण करना है तो मुझ से किसी
चीज़ के संबन्ध में प्रश्न न करना
जब तक मैं स्वयं तुम से उस की
चर्चा न करूँ।

71. फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब दोनों नौका में सवार हुये तो उस (ख़िज़) ने उस में छेद कर दिया। मूसा ने कहाः क्या आप ने इस में छेद कर दिया। केद कर दिया तािक उस के सवारों को डूबा दें, आप ने अनुचित काम कर दिया।

72. उस ने कहाः क्या मैं ने तुम से नहीं कहा कि तुम मेरे साथ सहन नहीं कर सकोगे?

73. कहाः मुझे आप मेरी भूल पर न पकड़ें, और मेरी बात के कारण मुझे असुविधा में न डालें।

74. फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक बालक से मिले तो उस (खिज़) ने उसे बध कर दिया। मूसा ने कहाः क्या आप ने एक निर्दोष प्राण ले लिया, वह भी किसी प्राण के बदले<sup>[1]</sup> नहीं? आप ने बहुत ही बुरा काम किया।

75. उस ने कहाः क्या मैं ने तुम से नहीं कहा कि वास्तव में तुम मेरे साथ धैर्य नहीं कर सकोगे?

76. मूसा ने कहाः यदि मैं आप से प्रश्न

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيُ فَلَاتَنْعَلْنِيُ عَنُ شَيُّ حَتَّى اُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا<sup>©</sup>

فَانْطَلَقَا ۚ حَتَى إِذَا رَكِمَا فِى السَّفِينَةُ وَخَوَّهُمَّا قَالَ اَخَرَقْتُهَا لِتُخْرِقَ اهْلَهَا ٱلقَّنُ حِثُتَ شَيَّا إِمْرًا ۞

قَالَ ٱلدُو ٱقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا

قَالَلاتُؤَاخِدُنْ فِي مِمَانَسِيُتُ وَلاَتُرُهِقُنِيُ مِنَامُرِيُ عُنُرًا۞

فَانْطُلَقَاء حَتَّى إِذَالَقِياعُلُمَّا فَقَتَلَهُ ۗ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً إِنْفَيْرِ نَفْسٍ لَقَدُ حِمُّتَ شَيْعًا ثُكْرُا

قَالَ الْهُ اَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا۞

قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَيْعً لِعَدَ هَافَلَا تُصْعِيْنِي

1 अर्थात् उस ने किसी प्राणी को नहीं मारा कि उस के बदले में उसे मारा जाये।

करूँ, किसी विषय में इस के पश्चात्, तो मुझे अपने साथ न रखें। निश्चय आप मेरी ओर से याचना को पहुँच<sup>[1]</sup> चुके।

- 77. फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक गाँव के वासियों के पास आये तो उन से भोजन माँगा। उन्हों ने उन का अतिथि सत्कार करने से इन्कार कर दिया। वहाँ उन्होंने एक दीवार पायी जो गिरा चाहती थी। उस ने उसे सीधी कर दिया। कहाः यदि आप चाहते तो इस पर पारिश्रमिक ले लेते।
- 78. उस ने कहाः यह मेरे तथा तुम्हारे बीच वियोग है। मैं तुम्हें उस की वास्तविक्ता बताऊँगा, जिस को तुम सहन नहीं कर सके।
- 79. रही नाव तो वह कुछ निर्धनों की थी, जो सागर में काम करते थे। तो मैं ने चाहा कि उसे छिद्रित<sup>[2]</sup> कर दूँ, और उन के आगे एक राजा था जो प्रत्येक (अच्छी), नाव का अपहरण कर लेता था।
- 80. और रहा बालक तो उस के माता-पिता ईमान वाले थे, अतः हम डरे कि उन्हें अपनी अवैज्ञा और अधर्म से दुख न पहुँचाये।
- 81. इसलिये हम ने चाहा कि उन दोनों

قَدُبَلَغُتَ مِنُ لَكُ نِّنُ عُنْدًا<sup>©</sup>

فَانْطَلَقَا عَجْتَى إِذَا اَتَيَّالَهُلَ ثَرْيَة السَّطُعَمَّا اَهُلَهَا فَأَبُواانُ يُّضِيفُوُهُمَا فَوَجَدا اِفِيهُا حِدَارًا شُرِيْكُ آنُ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئُكَ لَتَّكَنُتَ عَلَيْهِ آجُرًا۞

قَالَ لَمْنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ شَالْنِينُكَ بِتَاوْيُلِ مَالُوۡتُسُتَطِعْ عَلَيْهِ صَبُرُكِ

ٱمَّاالسَّفِيْنَةُ قَكَانَتُ لِسَلِيْنِي يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدُتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمُّ عَلِكٌ يَالْتُذُكُ كُلُّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا®

> ۅٙٳ؆ٵڵۼؙڵڂۏػٵؽٵؠؘڮؙٷؙۻؙؙؙڡۣؽؘؽڹۣۼٛؿؚؿ۫ؽٵۘؽ ڽؙؿۿؚڡٞۿٵڟۼۛؾٵڴٷڰؙڣ۠ڕٵ۞

فَارِدُنَا آنَ يُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيُرًا مِّنهُ ذَكُوتًا

- अर्थात् अब कोई प्रश्न करूँ तो आप के पास मुझे अपने साथ न रखने का उचित कारण होगा।
- 2 अर्थात् उस में छेद कर दूँ।

को उन का पालनहार, इस के बदले उस से अधिक पवित्र और अधिक प्रेमी प्रदान करे।

- 82. और रही दीवार तो वह दो अनाथ बालकों की थी। और उस के भीतर उन का कोष था। और उन के माता-पिता पुनीत थे तो तेरे पालनहार ने चाहा कि वह दोनों अपनी युवा अवस्था को पहुँचें और अपना कोष निकालें, तेरे पालनहार की दया से। और मैं ने यह अपने विचार तथा अधिकार से नहीं किया<sup>[1]</sup> यह उस की वास्तविक्ता है जिसे तुम सहन नहीं कर सके।
- 83. और (हे नबी!) वे आप से जुलकर्नैन<sup>[2]</sup> के विषय में प्रश्न करते हैं। आप कह दें कि मैं उन की कुछ दशा तुम्हें पढ़ कर सुना देता हूँ।

وَّاقُرْبُ رُحُمًا

ۅۘٲۺۜٵٳڮ۫ٮٵۯؙڡؙڮٵؽڸڞ۠ڶؠؽ۬ڹؾؽٮؽؽڹ؋ ٵڷؠڔؽؽڐٷػٲؽۼؖؿٷػڒٛٞڷۿؠٵۅػٲؽٵڹٛۅ۠ۿؠٵ ڝڶٟٵٷٙۯڶۮڗؾ۠ڮٲؽؾؽٮؙڡٚٵۺ۠؆ۿؠٵڡؘۺؾڂٟٝڿٵ ػڹؙٛۿؙٲڴٙػؠڎٞڝؙٞڽ۫ڗڮٷڝٛڶۼڬؿؙٷڝٛٲڡؙڔؽ ۮڶؚڮٙؾٵ۫ۅ۫ؽؙڵٵػۊۺؙڟؚٷڟؽڮۅڞڹڔؖڰ۠

ۅؘۜۺۣۛۼؙۘٷڗؘػۼڽٛڎؚؽۘٳڷٚڡٞۯؙؽؙڽۣ۫ؖٷ۠ڵ؊ؘٲؾؙؙڰ۫ٳۘۼڵؽؘڴؙۄؙ ڛۜؿٷڎؚػڒڰ

- ा यह सभी कार्य विशेष रूप से निर्दोष बालक का बध धार्मिक नियम से उचित न था। इस लिये मूसा (अलैहिस्सलाम) इस को सहन न कर सके। किन्तु ((ख़िज़)) को विशेष ज्ञान दिया गया था जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास नहीं था। इस प्रकार अल्लाह ने जता दिया कि हर ज्ञानी के ऊपर भी कोई ज्ञानी है।
- 2 यह तीसरे प्रश्न का उत्तर है जिसे यहूदियों ने मक्का के मिश्रणवादियों द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कराया था। जुलक्र्नैन के आगामी आयतों में जो गुण-कर्म बताये गये हैं उन से विद्वित होता है कि वह एक सदाचारी विजेता राजा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शोध के अनुसार यह वही राजा है जिसे यूनानी साईरस, हिब्रु भाषा में खोरिस तथा अरब में खुसरु के नाम से पुकारा जाता है। जिस का शासन काल 559 ई॰ पूर्व है। वह लिखते हैं कि 1838 ई॰ में साईरस की एक पत्थर की मुर्ति अस्तख़र के खण्डरों में मिली है। जिस में बाज़ पक्षी के भाँति उस के दो पंख तथा उस के सिर पर भेड़ के समान दो सींग हैं। इस में मीडिया और फारस के दो राज्यों की उपमा दो सींगों से दी गयी है। (देखियेः तर्जमानुल कुर्आन, भाग-3 पष्ठ-436-438)

الجزء ١٦

84. हम ने उसे धरती में प्रभुत्व प्रदान किया, तथा उसे प्रत्येक प्रकार का साधन दिया।

85. तो वह एक राह के पीछे लगा।

- 86. यहाँ तक कि जब सूर्यास्त के स्थान तक<sup>[1]</sup>
  पहुँचा, तो उस ने पाया कि वह एक
  काली कीचड़ के स्रोत में डूब रहा है|
  और वहाँ एक जाति को पाया| हम ने
  कहाः हे जुलकर्नैन! तू उन्हें यातना दे
  अथवा उन में अच्छा व्यवहार बना|
- 87. उस ने कहाः जो अत्याचार करेगा, हम उसे दण्ड देंगे। फिर वह अपने पालनहार की ओर फेरा<sup>[2]</sup> जायेगा, तो वह उसे कड़ी यातना देगा।
- 88. परन्तु जो ईमान लाये, तथा सदाचार करे तो उसी के लिये अच्छा प्रतिफल (बदला) है। और हम उसे अपना सरल आदेश देंगे।
- 89. फिर वह एक (अन्य) राह की ओर लगा।
- 90. यहाँ तक कि सूर्योदय के स्थान तक पहुँचा। उसे पाया कि ऐसी जाति पर उदय हो रहा है जिस से हम ने उन के लिये कोई आड़ नहीं बनायी है।
- 91. उन की दशा ऐसी ही थी, और उस (जुलक्र्नैन) के पास जो कुछ था हम उस से पूर्णतः सूचित हैं।
- 1 अर्थात् पश्चिम की अन्तिम सीमा तक।
- 2 अर्थात् निधन के पश्चात् प्रलय के दिन।

ٳ؆ٲڡؙڴۘؾؙڵڶ؋ڣ۬ٳڶڒۯۻۣۅٙڶؾؽڹ۠ۿؙڡؚڽ۬ڴؚڸۺۧؽؙ ڛۜؠؙڸ۠

فَأَتَبُعُ سَبَبًا

حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّهُ وَجَدَهَ اَتَرُّكُ فِي عَمْنِ حَبِدَهَ اَتَمُرُكُ فِي عَمْنِ حَبِثَ الْمُنا عَمْنِ حَمِثَةٍ قَوْجَدَعِنْ كَمَا قَوْمًا لَهُ قُلْنَا لِلْمَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا اَنُ تَتَيِّنَة الْقَرْنَيْنِ إِمَّا اَنُ تُعَلِّبَ وَإِمَّا اَنُ تَتَيِّنَة فَنْهِمُ خُسُنًا

قَالَ اَمَّامَنُ ظَلَمَ فَنَوْنَ نُعَذِّبُهُ ثُقَّيُرِدُ اللَّ رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرُا<sup>©</sup>

ۅؙٲؿۜٲڡڹٛٳڝؙٙۊۘۼؠؚڶڝٵڲؚٵڣؘۘڵڎؘؘۘۘۼڒٙٳٞڗٳؖڰۺ۠ؿ۠ ۅٙڛٙؿؘؿؙ۠ۅ۠ڵڶۮڡؚڽٛٲڡؚؚ۫ؽٵؽؿڗڮ

ثُمِّ التُبعَ سَبيًا ١٠

حَتَّى إِذَا بَكَةَ مُطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَظْلُعُ عَلَى قَوْمٍ كَوْجَعْنُ لُهُوْمِّنُ دُونِهَا سِنْتَرَكْ

كَذَالِكُ وَقَدُ احَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبُرًا®

92. फिर वह एक दूसरी राह की ओर लगा।

- 93. यहाँ तक कि जब दो पर्वतों के बीच पहुँचा तो उन दोनों के उस ओर एक जाति को पाया, जो नहीं समीप थी कि किसी बात को समझे।[1]
- 94. उन्हों ने कहाः हे जुल कर्नैन! वास्तव में याजूज तथा माजूज उपद्रवी हैं इस देश में। तो क्या हम निर्धारित कर दें आप के लिये कुछ धन। इसलिये कि आप हमारे और उन के बीच कोई रोक (बंध) बना दें?
- 95. उस ने कहाः जो कुछ मुझे मेरे पालनहार ने प्रदान किया है वह उत्तम है। तो तुम मेरी सहायता बल और शिक्त से करो, मैं बना दूँगा तुम्हारे और उन के मध्य एक दृढ़ भीत।
- 96. मुझे लोहे की चादरें ला दो। और जब दोनों पर्वतों के बीच दीवार तय्यार कर दी, तो कहा कि आग दहकाओ, यहाँ तक कि जब उस दीवार को आग (के समान लाल) कर दिया, तो कहाः मेरे पास लाओ इस पर पिघला हुआ ताँबा उँडेल दूँ।
- 97. फिर वह उस पर चढ़ नहीं सकते थे और न उस में कोई सेंध लगा सकते थे।
- 98. उस (जुलक्र्नैन) ने कहाः यह मेरे पालनहार की दया है। फिर जब मेरे पालनहार का वचन<sup>[2]</sup> आयेगा तो

تُحَاثَيَع سَبَيًا<sup>®</sup>

حَتَّى إِذَا لِكَوْبَيْنَ السَّكَ يُنِ وَجَكَ مِنُ دُوْمِهِمَا قَوْمًا لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

قَالُوَّالِكَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَا نُجُوِّجَ وَمَا نُجُوِّجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ جَعَلُ لِكَ خَرُجًا عَلَّ ٱنْ يَتَعَمَّلَ يَيْنَنَا وَبَيْنُهُ هُوْسِتًا ۞

ۊؘٳڶ؆ؙڡڴڹۧؿ۬ڣۣڎؚڔٙڹٛڂؽؙڒؙڣٳۼؽڹٛۯؽ۬ؠٟڠۘۊۊٟٳٙۻڡڷ ڹؽڹؙڴۄؙڔؽؿؘۿؙۮڒۮؙڡٵٚ

ٲؿؙۅ۫ڹٛۯؙڔؙۘٵڲؠؽڕٝڂؿٛٙٳۮؘٳڛۘٵۏؽؠؽؙؽڵڝۜۮؽؘڽ ڡۜٵڶٲڡؙؙۼؙٷ۠ٳڂؿۧٳۮٳڿڡٙڵۮؘٮؙٲڒٲۊٵڶٲٷ۫ڹٛ ٲڡٛ۫ڔۼ۫ۛػؽڋۼؚۊ۬ڟڒٳۿ

فَمَااسُطاعُوۡاَ اَنۡ يُظۡهَرُوۡهُ وَمَااسۡتَطَاعُوۡالَهُ نَشۡعُا۞

قَالَ لِمَذَارِحُمَةُ ثِنْ تَرِينَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُرَيِّن جَعَلَهُ دُكَآءُ وَكَانَ وَعُدُرَيِّنَ خَقًا۞

- 1 अर्थात् अपनी भाषा के सिवा कोई भाषा नहीं समझती थी।
- 2 वचन से अभिप्राय प्रलय के आने का समय है। जैसा कि सहीह बुख़ारी हदीस

वह इसे खण्ड-खण्ड कर देगा। और मेरे पालनहार का वचन सत्य है।

- 99. और हम छोड़ देंगे उस<sup>[1]</sup> दिन लोगों को एक दूसरे में लहरें लेते हुये। तथा नरसिंघा में फूँक दिया जायेगा, और हम सब को एकत्रित कर देंगे।
- 100. और हम सामने कर देंगे उस दिन नरक को काफ़िरों के समक्ष।
- 101. जिन की आँखे मेरी याद से पर्दे में थीं, और कोई बात सुन नहीं सकते थे।
- 102. तो क्या उन्होंने सोचा है जो काफ़िर हो गये कि वह बना लेंगे मेरे दासों को मेरे सिवा सहायक? वास्तव में हम ने काफ़िरों के आतिथ्य के लिये नरक तैयार कर दी है।
- 103. आप कह दें कि क्या हम तुम्हें बता दें कि कौन अपने कर्मों में सब से अधिक क्षतिग्रस्त हैं?
- 104. वह हैं, जिन के संसारिक जीवन के सभी प्रयास व्यर्थ हो गये, तथा वह समझते रहे कि वे अच्छे कर्म कर रहे हैं।
- 105. यही वह लोग हैं, जिन्हों ने नहीं माना अपने पालनहार की आयतों

ۅؙ*ڗؘۯ*ۣڬٵؠؘڡؙٛڞؙۿؽؗؽڡؠٟڔ۬ؾۜؠٛٷڿٛۏؽۼڞؚڐۘؽؙڣڿؘ ڣۣاڵڞؙٶڔۣڣؘجؠٷڶۿۅٛڿؠڠٵ<sup>ۿ</sup>

*ۊؙؖۼؖ*ۯڞؙؽٵڿۿؽۜۄؘؽۅؙڡؠ۪ۮٟڵڷڮڣۣڔؽؽۼۅؙڞٵۿٚ

ٳڷڹؿۘؽػٵڹۘٵؙڲؽؙڹ۠ۿۏؙ؈ٛ۬ۼڟؖٳۧ؞ۼڽٛۮؚڒؙؽ ڡؘػٲڹٛٷٵڒڝؘٮٮڗڟؚؽٷؽڛٮڠٵۿ

ٱفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُ وَآلَنَ يَتَخِذُ وُاعِبَادِي مِنُ دُونِ آولِيَاءُ إِنَّا اَعْتَدُنَاجَهُ مَا لِلْفِرِينَ ثُولُا

قُلُ هَلُ نُنِيِّئُكُمْ يِالْكَفْسَرِينَ أَعْالَاقَ

ٱلذرين صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الثَّهُ نَيَا وَهُمُّ يَرِدِهُوهِ مِنْ وَهُو فُو مِهُ وَهِيَّ يَحْسِيْوِنَ الْهُوهِ يُعِسِنُونَ صِنْعَا

ٱۅڵڵۣڬٵڷۮؚؽؙؽؘػڡؘٚۯؙٷٳڽٳؠ۠ڮڗێؚڥۣۄ۫ۅٙڸڡٙٳٚؠ؋

- नं॰ 3346 आदि में आता है कि क्यामत आने के समीप याजूज-माजूज वह दीवार तोड़ कर निकलेंगे, और धरती में उपद्रव मचा देंगे।
- 1 इस आयत में उस प्रलय के आने के समय की दशा का चित्रण किया गया है जिसे जुलकुर्नैन ने सत्य वचन कहा है।

तथा उस से मिलने को, अतः हम प्रलय के दिन उन का कोई भार निर्धारित नहीं करेंगे।[1]

- 106. उन्हीं का बदला नरक है, इस कारण कि उन्हों ने कुफ़ किया, और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का उपहास किया।
- 107. निश्चय जो ईमान लाये और सदाचार किये, उन्हीं के आतिथ्य के लिये फ़िर्दौस<sup>[2]</sup> के बाग होंगे।
- 108. उस में वे सदावासी होंगे, उसे छोड़ कर जाना नहीं चाहेंगे।
- 109. (हे नबी!) आप कह दें कि यदि सागर मेरे पालनहार की बातें लिखने के लिये स्याही बन जायें, तो सागर समाप्त हो जायें, इस से पहले कि मेरे पालनहार की बातें समाप्त हों, यद्यपि उतनी ही स्याही और ले आयें।
- 110. आप कह दें मैं तो तुम जैसा एक मनुष्य पुरुष हूँ, मेरी ओर प्रकाशना (वह्यी) की जाती है कि तुम्हारा पूज्य बस एक ही पूज्य है| अतः जो अपने पालनहार से मिलने की आशा रखता हो उसे चाहिये कि सदाचार करे| और साझी न बनाये अपने पालनहार की इबादत (वंदना) में किसी को|

نَحَبِطَتُ آعُمَالُهُ مُونَالِا نُقِيْمُ لَهُ دُيَوْمَ الْقِيمَاةِ وَذُنًا ۞

ۮ۬ڵۣڬؘؘۜۜۘۻۯؘٚٳٞٷٛۿڂۘڿٙۿۮۜٛ؞ؽٵڬڡۜۯٛۊٳۅٵؾٛۜڂڹؙٛۅٙٳڶڸؾؖ ۘٷۯؙڛؙؙؚؽۿؙۯؙۅؖٳ۞

ٳڽۜٲڰۯؠؿؙٳڡٮؙؙٷٛٳۅؘۼؠٮڷۅٳٳڵڟۑڶڂؾػٲڹؾٛ ڵۿؙۅ۫ۼؚڹٚ۠ؿؙٳڷڣؗ٥ڎٷڽڹؙٷؙڰ

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَابِيَغُونَ عَنْهَا حَوَلَا

قُلُ لَوْكَانَ الْبَعَرُيْمَادًالِّكِلِمَٰتِ رَبِّى لَنَوْمَ الْبَعْوُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى وَلُوْجِئْتَ الِبِثْلِهِ مَدَدًا؈

ڡؙٛڷڷٵۜٵؘڬۺؙۯؿؿڷڬؙۄؙ۫ڒۼۣػ؞ٳڵؾۜٲۼۜۘ؉ٙٳڵۿڬٛڎٳڵڎۜۊٳڃڴ ڣؘٮؘٛػٵؽؠۯۼٟٷٳڶڡٙٵڗٙؿؚ؋ؘڡڶؽۼڶؙۼڵڞٳڲٵۊۜڵڵؿؿٝڔڮ ۑؚڝؚڶۮۊؚڗٮۜۼؚ؋ؘڵڝڰٲ۞۫

अर्थात् उन का हमारे यहाँ कोई भार न होगा। हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः क्यामत के दिन एक भारी भरकम व्यक्ति आयेगा। मगर अल्लाह के सदन में उस का भार मच्छर के पँख के बराबर भी नहीं होगा। फिर आप ने इसी आयत को पढ़ा। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं॰ 4729)

<sup>2</sup> फ़िर्दौसः स्वर्ग के सर्वोच्च स्थान का नाम है। (सहीह बुख़ारी: 7423)

## सूरह मर्यम - 19



# सूरह मर्यम के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 98 आयतें हैं।

- इस सूरह में ईसा (अलैहिस्सलाम) की माँ मर्यम (अलैहस्सलाम) और ईसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। इसी से इस का नाम मर्यम है। इस में सर्वप्रथम यहया (अलैहिस्सलाम) के जन्म की चर्चा है, उस के पश्चात् ईसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म का वर्णन है। और ईसाईयों को उन के विभेद पर सावधान किया गया है।
- इस में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के तौहीद के प्रचार और उन के हिज्रत करने और मूसा (अलैहिस्सलाम) तथा अन्य निबयों की चर्चा की गई है, और उन की शिक्षाओं के बिरोधियों के विनाश से सावधान किया गया है। और उन को मानने पर सफलता की शुभसूचना दी गई है। तथा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सहन करने और सुदृढ़ रहने का निर्देश दिया गया है। परलोक के इन्कारियों के संदेहों को दूर करते हुये ईमान और विश्वास के लिये कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है।
- जब मक्का से कुछ मुसलमान नबूवत के पाँचवें वर्ष हिज्रत कर के हब्शा पहुँचे और मक्का के काफ़िरों ने कुछ व्यक्तियों को वापिस लाने के लिये भेजा जिन्हों ने उन्हें धर्म बदल लेने का दोषी बताया तो वहाँ के ईसाई राजा नजाशी को जअफ़र (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने इसी सूरह की आरंभिक आयतें सुनाईं जिसे सुन कर वह रोने लगा, और कहाः यह और जो ईसा (अलैहिस्सलाम) लाये थे एक ही नूर (प्रकाश) की दो किरणें हैं। और भूमी से एक तिन्का ले कर कहाः ईसा (अलैहिस्सलाम) इस से कुछ भी अधिक नहीं थे। फिर काफ़िरों के प्रतिनिधियों को निष्फल वापिस कर दिया। (सीरत इब्ने हिशाम-1| 334, 338)

हदीस में है कि पुरुषों में बहुत से पूर्ण हुये और स्त्रियों में मर्यम बिन्त इमरान और फ़िरऔन की पत्नी आसिया ही पूर्ण हुयीं। (सहीह बुख़ारी: 3411, मुस्लिम, 2431)

दूसरी हदीस में है कि प्रत्येक शिशु जब जन्म लेता है तो शैतान उस के बाजू में अपनी दो उंगलियों से कचोके लगाता है, (तो वह चीख़ कर रोता है), ईसा (अलैहिस्सलाम) के सिवा। शैतान जब उन्हें कचोके लगाने लगा तो पर्दे ही में कचोका लगा दिया। (सहीह बुख़ारी, 3286, मुस्लिम, 2431)

581

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. काफ़, हा, या, ऐन, साद।
- यह आप के पालनहार की दया की चर्चा है, अपने भक्त ज़करिय्या पर।
- जब कि उस ने अपने पालनहार से विनय की, गुप्त विनय।
- 4. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी अस्थियाँ निर्बल हो गयीं और सिर बुढ़ापे से सफ़ेद<sup>[1]</sup> हो गया है, तथा मेरे पालनहार! कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुझ से प्रार्थना कर के निष्फल हुआ हूँ।
- 5. और मुझे अपने भाई बंदों से भय<sup>[2]</sup> है, अपने (मरण) के पश्चात्, तथा मेरी पत्नी बाँझ है, अतः मुझे अपनी ओर से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर दे।
- 6. वह मेरा उत्तराधिकारी हो, तथा याकूब के वंश का उत्तराधिकारी<sup>[3]</sup> हो और हे पालनहार! उसे प्रिय बना दे।

بِنُ ۔۔۔ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لهايعص ٥

ۮؚڒٛۯڂۘٙڡؾڗڽؚڮۘۘۼؠ۫ۮ؋ۯؘڴؚڗڲٳڰٝ

ٳۮؙڹٵۮؽۯؾۜٷؘڹؚؽٵؖٷٞۼڣؾؖٵ

قَالَ رَتِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظُومِينَى وَاشْتَعَلَ الرَّالِسُ شَيْبًا وَلَوَاكُنُ إِنِ مَعَلِمِكَ رَتِ شَقِيًّا ۞

ۄؘٳڹٞۜڿڡؙؙؿؙاڶؠۅۜٳڸؘڝ؈ؙۊۜڒٙڵؽٷػٵڹؘؾؚٵڡؗؗڗٳٙؿؙ ٵؘؚؾؚٵڣؘۿۘڹڸؙ؈ؙڵؙۮؙڬٷؘڲؙۣڸ۠<sup>۞</sup>

يَّرِثُنُ وَيَرِثُ مِنْ الِيعَقُوْبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞

- 1 अर्थात् पूरे बाल सफ़ेद हो गये।
- 2 अर्थात् दुराचार और बुरे व्यवहार का।
- 3 अर्थात् नबी हो। आदरणीय ज़करिय्या (अलैहिस्सलाम) याकूब (अलैहिस्सलाम) के वंश में थे।

- 7. हे ज़करिय्या! हम तुझे एक बालक की शुभ सूचना दे रहे हैं, जिस का नाम यह्या होगा। हम ने नहीं बनाया है इस से पहले उस का कोई समनाम।
- 8. उस ने (आश्चर्य से) कहाः मेरे पालनहार! कहाँ से मेरे यहाँ कोई बालक होगा, जब कि मेरी पत्नी बाँझ है, और मैं बुढ़ापे की चरम सीमा को जा पहुँचा हूँ।
- 9. उस ने कहाः ऐसा ही होगा, तेरे पालनहार ने कहा है, यह मेरे लिये सरल है, इस से पहले मैं ने तेरी उत्पत्ति की है, जब कि तू कुछ नहीं था।
- 10. उस (ज़करिय्या) ने कहाः मेरे पालनहार! मेरे लिये कोई लक्षण (चिन्ह) बना दे। उस ने कहाः तेरा लक्षण यह है कि तू बोल नहीं सकेगा, लोगों से निरंतर तीन रातें।[1]
- 11. फिर वह मेहराब (चाप) से निकल कर अपनी जाति के पास आया। और उन्हें संकेत द्वारा आदेश दिया कि उस (अल्लाह) की पवित्रता का वर्णन करो, प्रातः तथा संध्या।
- 12. हे यहया!<sup>[2]</sup> इस पुस्तक (तौरात) को थाम ले, और हम ने उसे बचपन ही में ज्ञान (प्रबोध) प्रदान किया।

ؽڒڲڗؿۜٳڒؘٵؽٛۺۜۯ۠ػؠۼٛڵڕٳۺؙڬؽؘؽؽڵڷۄۼٛڡٚڵڰۏڝؚڽ قَدُلُ سَمتًا۞

قَالَ رَبِّاتٌ يُكُونُ لِيُ عُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَا تِنْ عَاقِرًا وَقَدُ بَلَنْتُ مِنَ الْكِيْرِ عِتِيًّا۞

> قَالَكَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىّٰ هَيِّنُ وَقَدُ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ نَكُ شَيْئًا ۞

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ اینَّهٔ فَالَ اینَّكَ اَکَ اُنْکُلِهُ النَّاسَ ثَلَثَ لَیَالٍ سَوِیًا۞

ۏؘڂؘۯؠۜڗٷڵۊؘۅ۬ؠ؋ڡؘؚڽؘٵڵؠ۫ڂۯٳٮؚ؋ؘٲۅ۬ڬٛؽٳڶؽۿٟؗۿ ٲڽؙڛؾۭٷۛٳڹٛڴۯۊؙٞ ۊۜۼۺؚؾٞٳ۞

ينيمي مُخْذِالكِتْبَ بِقُوَّةٍ وَالتَيْنَاهُ الْكُلِّمَ صَبِيبًا ﴿

- 1 रात से अभिप्राय दिन तथा रात दोनों ही हैं। अर्थात जब बिना किसी रोग के लोगों से बात न कर सकोगे तो यह शुभ सूचना का लक्षण होगा।
- 2 अर्थात् जब यह्या का जन्म हो गया और कुछ बड़ा हुआ तो अल्लाह ने उसे तौरात का ज्ञान दिया।

13. तथा अपनी ओर से प्रेम भाव तथा पिवत्रता, और वह बड़ा संयमी (सदाचारी) था।

14. तथा अपनी माता-िपता के साथ सुशील था, वह क्रूर तथा अवज्ञाकारी नहीं था।

15. उस पर शान्ति है, जिस दिन उस ने जन्म लिया और जिस दिन मरेगा और जिस दिन पुनः जीवित किया जायेगा।

16. तथा आप इस पुस्तक (कुर्आन) में मर्यम<sup>[1]</sup> की चर्चा करें, जब वह अपने परिजनों से अलग हो कर एक पूर्वी स्थान की ओर आयीं।

17. फिर उन की ओर से पर्दा कर लिया, तो हम ने उस की ओर अपनी रूह (आत्मा)<sup>[2]</sup> को भेजा, तो उस ने उस के लिये एक पूरे मनुष्य का रूप धारण कर लिया।

18. उस ने कहाः मैं शरण माँगती हूँ अत्यंत कृपाशील की तुझ से, यदि तुझे अल्लाह का कुछ भी भय हो।

19. उस ने कहाः मैं तेरे पालनहार का भेजा हुआ हूँ, तािक तुझे एक पुनीत बालक प्रदान कर दूँ।

20. वह बोलीः यह कैसे हो सकता है कि मेरे बालक हो, जब कि किसी पुरुष ने मुझे स्पर्श भी नहीं किया है, और وَّحَنَانًا مِّنُ لَكُ تَا وَزَكُوةً وْكَانَ تَقِيًّا ﴿

وَّبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿

ۅؘۜڛڵٷؙػؽؗؗؗ؋ێۏؗڡٞۯڸۮۅێۅؗڡٛێؠٛٛٛۮٛۛٛٛٛٛٛٷڮۘۅ*ٚ* ؙؠٛڠػؙڂؾؖٵۿؙ

ۅؘٳۮٚػ۠ۯڧؚٵڰؽڹػۯؘؾؘػؙٳۮؚٳڶٮ۬ٛؾۘڹڬؘؘۛۛۛڡؙڝۣؽٵۿؙڸؠؙٵ ڡػٵٵؙۺؙۯۊؿٵۣ<sup>ڰ</sup>

ڣؙٳٞؾٞۜؽؘۮؘٮؙٛڡؚڹؙۮؙۅ۫ڹؚؚۿۘ؞ۧڝؚۘۻٵۨٵ<sup>ڛ</sup>ڣٙٲؽڛۘڶؽٚؖٳٳؽۿٵ ۯۅؙڝۜڹٵڣۜؾؠۜؾٞڶڶۿٳۺؘڗٵڛۅؾٞٳ۞

قَالَتُ اِنِّنَ آعُونُ بِالرَّحْمُنِ مِنْكَانُ كُنْتَ تَقِيًّا۞

قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ الْإِلْمَةِ لِإِلْهَا لِكِمْ عَلْمًا زَكِيًّا @

قَالَتَ اللَّي يُكُونُ لِي غُلَمْ وَلَمْ يَسَسُنِيُ بَشَرُّ وَلَمُ الدُّبَغِيَّا ۞

मर्यम अदरणीय इम्रान की पुत्री दावूद अलैहिस्सलाम के वंश से थी। उन के जन्म के विषय में सुरह आले इमरान देखिये।

इस से अभिप्रेत फ्रिश्ते जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं।

न मैं व्यभिचारिणी हूँ?

21. फ़रिश्ते ने कहाः ऐसा ही होगा, तेरे पालनहार का वचन है कि वह मेरे लिये अति सरल है, और ताकि हम उसे लोगों के लिये एक लक्षण (निशानी)<sup>[1]</sup> बनायें तथा अपनी विशेष दया से, और यह एक निश्चित बात है।

22. फिर वह गर्भवती हो गई, तथा उस (गर्भ को ले कर) दूर स्थान पर चली गई।

23. फिर प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के तने तक लायी, कहने लगीः क्या ही अच्छा होता, मैं इस से पहले ही मर जाती, और भूली बिसरी हो जाती।

24. तो उस के नीचे से पुकारा<sup>[2]</sup> कि उदासीन न हो, तेरे पालनहार ने तेरे नीचे<sup>[3]</sup> एक स्रोत बहा दिया है।

25. और हिला दे अपनी ओर खजूर के तने को तुझ पर गिरायेगा वह ताजी पकी खजूरें|<sup>[4]</sup>

26. अतः खा और पी तथा आँख ठण्डी कर। फिर यदि किसी पुरुष को देखे, तो कह देः वास्तव में, मैं ने मनौती मान रखी है अत्यंत कृपाशील के قَالَ)كَنْالِكِ قَالَ رَثُلِكِ هُوَعَلَىٰ هَــِبِّنَّ وَلِنَجْعَلَهُ الْكَةَ لِلتَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًاتُمْقُفِيثِيَّا©

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ ثُوبِهِ مَكَانًا قَصِيًا ١

فَاجَاءَ هَا الْمَخَاصُ إلى جِنْ عِالتَّخْلُةُ قَالَتُ يليَتَنِيُ مِثُ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ۞

فَنَادْ مِهَا مِنُ تَحْتِهَا ۗ ٱلاَتَحُزَزِنُ قَنُ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا۞

> وَهُــزِّئَ إِلَيْكِ بِجِنُ جِ التَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَابًاجَنِيًّا ۞

ڡؙڴؙؚٛٛٚؽؙ٥ٳۺ۫ۯؠٛۘٷڡٙڒؽؙۘۼؽؙؾ۠ٲ۠ٷ؆ٵؾؘڔۣؾۜڝڹ ٵڵڹۺؘڔٳٙڂڰٲڴڨٷؙڶٙٛٳٳٚؽٝڬۮۯٮؙڸڶڗۜڂڶڹ ڝؘٶ۫ڡٵؘڡؘڬؽؙٵٛػڸٚۄٚٲڶؿؘٷڶؚؽؚ۫ؾٵ۠۞

- अर्थात् अपने सामर्थ्य की निशानी कि हम नर-नारि के योग के बिना भी स्त्री के गर्भ से शिश् की उत्पत्ति कर सकते हैं।
- 2 अर्थात् जिब्रील फ्रिश्ते ने घाटी के नीचे से आवाज़ दी।
- 3 अर्थात् मर्यम के चरणों के नीचे।
- 4 अल्लाह ने अस्वभाविक रूप से आदरणीय मर्यम के लिये, खाने-पीने की व्यवस्था कर दी।

लिये व्रत की। अतः मैं आज किसी मनुष्य से बात नहीं करुँगी।

- 27. फिर उस (शिशु ईसा) को ले कर अपनी जाति में आयी, सब ने कहाः हे मर्यम! तू ने बहुत बुरा किया।
- 28. हे हारून की बहन![1] तेरा पिता कोई बुरा व्यक्ति न था| और न तेरी माँ व्यभिचारिणी थी|
- 29. मर्यम ने उस (शिशु) की ओर संकेत किया। लोगों ने कहाः हम कैसे उस से बात करें जो गोद में पड़ा हुआ एक शिशु है?
- 30. वह (शिशु) बोल पड़ाः मैं अल्लाह का भक्त हूँ। उस ने मुझे पुस्तक (इंजील) प्रदान की है, तथा मुझे नबी बनाया है।<sup>[2]</sup>
- 31. तथा मुझे शुभ बनाया है जहाँ रहूँ और मुझे आदेश दिया है, नमाज़ तथा ज़कात का जब तक जीवित रहूँ।
- 32. तथा अपनी माँ का सेवक, और उस ने मुझे क्रूर तथा अभागा<sup>[3]</sup> नहीं बनाया है।
- 33. तथा शान्ति है मुझ पर, जिस दिन मैं ने जन्म लिया तथा जिस दिन मरूँगा और जिस दिन पुनः जीवित किया जाऊँगा।

فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْ الْمَرْيُحُ لِقَدُجِمُّتِ شَيُّا فَرِيًّا ۞

يَانْخُتَ لَهُرُونَ مَا كَانَ ٱبْدُلِدِ امْرَاسَوْءٍ قَوَاكَانَتُ أَتُكِ بَغِيَّانَ ۗ

فَأَشَارَتُ اِلَيُّةِ قَالُواكِيْفُ نُكِلِّوُمَنُ كَانَ فِي الْمَهُرِ صَبِيًّا۞

قَالَ إِنِّي عَبْدُاللَّهِ ۚ اللَّهِ عَالَيْنِ الْكِتْبُ وَجَعَلَنِي َنِيلًّا ﴿

وَّجَعَلَىٰ مُلْرَكَا اَيْنَ مَا لُمُنْتُ وَاوْصِينَ بِالصَّلَوَةِ وَالْزُكُوةِ مَادُمُتُ حَيَّا ﴿

قَ<sup></sup>َرَبُّالِبُوالِدَ إِنْ ۚ وَلَمْ يَجُعَلْنِي ۚ جَبَّارًا شَقِيًّا<sub>۞</sub>

ۅؘۘۘٳڶۺڵۿؙٷۜؽؘۜۜؽۅٛڡٙۯۅؙڸؚۮؾٛ۠ۅؘؽۅٛڡؗڔٲڡؙٛۅٛؾؙۅؘؽۄۛ ٲؙڹڠؿؙڂؿٞٳ۞

- 1 अर्थात् हारून अलैहिस्सलाम के वंशज की पुत्री। अरबों के यहाँ किसी क़बीले का भाई होने का अर्थ उस क़बीले और वंशज का व्यक्ति लिया जाता था।
- 2 अर्थात् मुझे पुस्तक प्रदान करने और नबी बनाने का निर्णय कर दिया है।
- 3 इस में यह संकेत है कि माता-िपता के साथ दुर्व्यवहार करना क्रूरता तथा दुर्भाग्य है।

- 34. यह है ईसा मर्यम का सुत, यही सत्य बात है, जिस के विषय में लोग संदेह कर रहे हैं।
- 35. अल्लाह का यह काम नहीं कि अपने लिये कोई संतान बनाये, वह पवित्र है! जब वह किसी कार्य का निर्णय करता है, तो उस के सिवा कुछ नहीं होता कि उसे आदेश दे कि: "हो जा" और वह हो जाता है।
- 36. और (ईसा ने कहा)ः वास्तव में अल्लाह मेरा पालनहार तथा तुम्हारा पालनहार है, अतः उसी की इबादत (वंदना) करो, यही सुपथ (सीधी राह) है।
- 37. फिर सम्प्रदायो<sup>[1]</sup> ने आपस में विभेद किया, तो विनाश है उन के लिये जो काफिर हो गये एक बड़े दिन के आ जाने के कारण।
- 38. वे भली भाँति सुनेंगे और देखेंगे जिस दिन हमारे पास आयेंगे, परन्तु अत्याचारी आज खुले कुपथ में हैं।
- 39. और (हे नबी!) आप उन्हें संताप के दिन से सावधान कर दें. जब निर्णय<sup>[2]</sup>

ذلِك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ قُوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهُ و مَنْدُوُونَ

ڬٵػڶؽڶؚڰؚٵۘ؈ٛؾؿۧڿؚڬٙڡؚڽٛٷٙڮ؆ۺٛؠٝڬڎ۬ٳۮٵ قَضَى ٱمۡرُٵٷٚڰٮٵؽڠؙۅڷؙڶ؋ػؙؽؙڣؘڲؙۏٛڽ۞

وَانَّ اللهَ رَبِّهُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۖ هٰذَاصِرَاطُ مُّسْتَقِيْدُ۞

فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ اَيْنِهُوْخُفُونُلُ لِلَّذِيْنَ كُفَرُ وامِنُ مَّشُهَدِيدُمِ عَظِيدٍ®

> ٱسْمِعُ بِهِمْ وَٱبْفِئُ يَوْمَ يَاتُوُنَنَا لِكِن الظّٰلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلِ مُبِينٍ ۞

وَٱنْذِرْهُمُ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قَضْىَ الْأَمْرُوَهُمْ فِي

- 1 अर्थात् अहले किताब के सम्प्रदायों ने ईसा अलैहिस्सलाम की वास्तविक्ता जानने के पश्चात् उन के विषय में विभेद किया। यहूदियों ने उसे जादूगर तथा वर्णसंकर कहा। और ईसाइयों के एक सम्प्रदाय ने कहा कि वह स्वयं अल्लाह है। दूसरे ने कहाः वह अल्लाह का पुत्र है। और उन के तीसरे कैथुलिक सम्प्रदाय ने कहा कि वह तीन में का तीसरा है। बड़े दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है।
- 2 अर्थात् प्रत्येक के कर्मानुसार उस के लिये नरक अथवा स्वर्ग का निर्णय कर दिया जायेगा। फिर मौत को एक भेड़ के रूप में बध कर दिया जायेगा। तथा घोषणा कर दी जायेगी कि हे स्वर्गीयो! तुम्हें सदा रहना है, और अब मौत नहीं है। और हे नारिकयो! तुम्हें सदा नरक में रहना है, अब मौत नहीं है। (सहीह

الجزء ١٦

कर दिया जायेगा जब कि वे अचेत हैं तथा ईमान नहीं ला रहे हैं।

- 40. निश्चय हम ही उत्तराधिकारी होंगे धरती के तथा जो उस के ऊपर है और हमारी ही ओर सब प्रत्यागत किये जायेंगे।
- 41. तथा आप चर्चा कर दें इस पुस्तक (कुर्आन) में इब्राहीम की। वास्तव में वह एक सत्यावादी नबी था।
- 42. जब उस ने कहा अपने पिता सेः हे मेरे प्रिय पिता! क्यों आप उसे पूजते हैं, जो न सुनता है और न देखता है, और न आप के कुछ काम आता?
- 43. हे मेरे पिता! मेरे पास वह ज्ञान आ गया है जो आप के पास नहीं आया, अतः आप मेरा अनुसरण करें, मैं आप को सीधी राह दिखा दूँगा।
- 44. हे मेरे प्रिय पिता! शैतान की पूजा न करें, वास्तव में शैतान अत्यंत कृपाशील (अल्लाह) का अवैज्ञाकारी है।
- 45. हे मेरे पिता! वास्तव में मुझे भय हो रहा है कि आप को अत्यंत कृपाशील की कोई यातना आ लगे तो आप शैतान के मित्र हो जायेंगे।[1]
- 46. उस ने कहाः क्या तू हमारे पूज्यों से विमुख हो रहा हैं? हे इब्राहीम! यदि तू (इस से) नहीं रुका तो मैं तुझे

غَفْلَةٍ وَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ @

ٳ؆ٵۼؘڽؙڹۯؿؙٳڷۯڞؘۅٙڡٙؽۼؽۿٵۅٙٳڷؽڹٵ ڽؙۯۼٷؙڽؙ۞۠

ۅٙڶڎؙػؙۯ؈۬ٲڷڮؾ۬ۑٳؠ۠ۯۿؚؽۄؘڋٳؾٞۜۘؗ؋ػٲؾڝؚٮؚۜؽڠؖٵ ؿؚڽؾٞٳ۞ۛ

> ٳۮ۬ۊؘٲڶۛۛڒؚؠؠۣۣ۫ۼڮٙٲڹۘڿؚڶؚۄؘؾؘڡ۫ڹؙۮؙٵڵٳڝ۫ڡٛػؙ ۅٙڒؽؙڣؚۻۯۅٙڵٳؽؙۼ۬ؽؙۼؙڹڬۺؽٵ۞

ێٵؘڹؾٳڵؙۣۏؘٮۘۯؙۘۼٵٛ؞۬ؽؙڡؚڹٲڵڡؚڵؙۅڡٵڵۄؙۑٳؿۛڬ ڡؘٵؾۜؠۼؿؙٙآۿؙڔڮڝڒڵڟٲڛۅۜؿڰ

ۗ يَأْبَتِ كَاتَعُبُدُ الشَّيْطَنُّ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْسِ عَصِيًّا۞

ؚۘۘۘۘؽؙڷؘؾؚٳؾٛٙٲڂؘٲٷؙٲڽ۫ؾۺڰۼۮٙۘۘٲڮڝۜڽٲڷڗٝڡٝڹ ڡؘٮؙؙۅٛڽڵۺۜؽڟڽۅؘڸڲٳؖ

قَالَ ٱلْوَفِّ انْتَ عَنْ الِهَتِيْ لَيَابِّرُهِيْخُلِّينَ ٱلْوَتْنُتَةِ كَرَيُّمُنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا۞

1 अर्थात् अब मैं आप को संबोधित नहीं करूँगा।

बुखारी, हदीस, नं॰-4730)

पत्थरों से मार दूँगा। और तू मुझ से विलग हो जा सदा के लिये।

- 47. (इब्राहीम) ने कहाः सलाम<sup>[1]</sup> है आप को। मैं क्षमा की प्रार्थना करता रहूँगा आप के लिये अपने पालनहार से, मेरा पालनहार मेरे प्रति बड़ा करुणामय है।
- 48. तथा मैं तुम सभी को छोड़ता हूँ और जिसे तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। और प्रार्थना करता रहूँगा अपने पालनहार से। मुझे विश्वास है कि मैं अपने पालनहार से प्रार्थना कर के असफल नहीं हूँगा।
- 49. फिर जब उन्हें छोड़ दिया तथा जिसे वह अल्लाह के सिवा पुकार रहे थे, तो हम ने उसे प्रदान कर दिया इस्हाक तथा याकूब, और हम ने प्रत्येक को नबी बना दिया।
- 50. तथा हम ने प्रदान की उन सब को अपनी दया में से, और हम ने बना दी उन की शुभ चर्चा सर्वोच्च।
- 51. और आप इस पुस्तक में मूसा की चर्चा करें। वास्तव में वह चुना हुआ तथा रसूल एवं नबी था।
- 52. और हम ने उसे पुकारा तूर पर्वत के दायें किनारे से, तथा उसे समीप कर लिया रहस्य की बात करते हुये।
- 53. और हम ने प्रदान किया उसे अपनी दया में से, उस के भाई हारून को

قَالَ سَلَا عَكَيْكَ شَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّنُ إِنَّهُ كَانَ بِنُ حَفِيًّا®

ۅؘٵڡ۫ؾؘڒؙڵڴؙۅؙۄۜڡٵٙؾؙٷٛڹ؈ڽٛۮۏۑٳڵڵۼۅؘٲۮٷؖٳ ڒڽؚٞؿؖؖٞۼڛٛٙٵڰۜٲٷؙؽۑۮؙۼٲڔڒۑٞۺؘۼؾٞٵ<sup>®</sup>

فَلْتَااغْتَزَلَهُمْ وَمَايَمُبُكُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ ﴿ وَهَبُنَالَهُ اِسُحْقَ وَيَعْفُوبٌ وَكُلَّاجَعُلْنَا نِيبًا ۞

> ۅؘۅۜۿڹڹٵڷۿؙۮؙۺۣٞڗۘڂٮؾڹٵۅؘؘؘؘۜۜٛۜۜۼڬؙڹٵڷۿۮڸٮٵؽ ڝۮؙڽٙٷڵؚڲٵۿ

ۅؘٲڎؙڴۯڣٵڵڮٮؾؙؠؙڡؙۅٛڛۧؽؗٳؾۜۜ؋ؙػٲؽڰۼٛڵڝۧٵٷػٲڹ ڛؙٷڒۘڹۜؿۜڲ۠۞

وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبُنْهُ نِجَيًّا۞

وَوَهُبْنَالَهُ مِنْ تَرْحُمَتِنَاۤ آخَاهُ هُرُوْنَ بَبِيًّا®

<sup>1</sup> इस्हाक, इब्राहीम अलैहिमस्सलाम के पुत्र तथा याकूब के पिता थे इन्हीं के वंश को बनी इस्राईल कहते हैं।

नबी बना कर।

54. तथा इस पुस्तक में इस्माईल<sup>[1]</sup> की चर्चा करो, वास्तव में वह वचन का पक्का, तथा रसूल -नबी था।

55. और आदेश देता था अपने परिवार को नमाज़ तथा ज़कात का और अपने पालनहार के यहाँ प्रिय था।

56. तथा इस पुस्तक में इद्रीस की चर्चा करो, वास्तव में वह सत्यवादी नबी था।

57. तथा हम ने उसे उठाया उच्च स्थान पर|

58. यही वह लोग हैं, जिन पर अल्लाह ने पुरस्कार किया निबयों में से आदम की संतित में से तथा उन में से जिन्हें हम ने (नाव पर) सवार किया नूह के साथ तथा इब्राहीम और इस्राईल के संतित में से, तथा उन में से जिन्हें हम ने मार्ग दर्शन दिया और चुन लिया, जब इन के समक्ष पढ़ी जाती थीं अत्यंत कृपाशील की आयतें तो वे गिर जाया करते थे सज्दा करते हुये तथा रोते हुये।

59. फिर इन के पश्चात् ऐसे कपूत पैदा हुये, जिन्हों ने गँवा दिया नमाज़ को तथा अनुसरण किया मनोकांक्षावों का, तो वह शीघ्र ही कुपथ (के ۅؙٳۮ۬ڴۯ۬ؽٳڷؚڮؾؙڮؚٳۺؙؠۼؽڷؙٳٛؾۜ؋ػٲؽٙڝؘٳڋۊؘ ٳڵۅۘۼۘڽۘۅؘػٳؽؘڗڛؙٛٷٙڒڰؚڽڲٳؖۿ

ۅؘػٵؽؠٳؙ۫ڡؙۯٳۿڵ؋ٮٳڶڞڵۅۊؚۅٙۘۘڶڷڒٞڬۅۊۜٞٷٵؽۘۼڹؙؽ ڒڽؚۜ؋۪ؗؗٞۯؙۻؾؖٳۿ

ۅٵۮؙڬۯ؈۬ٲڶڮؾ۬ۑٳۮڔؽۻؗٳؽۜ؋ػٲؽڝؚڎؽڡۧٵڹؚٞؠؾؖٲ<sup>ۿ</sup>

وَّرَفَعُنْهُ مُكَانًا عَلِيًّا ۞

اوُللَكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّيْهِ بَنَ مِنُ ذُرِّيَّةِ ادْمَ وَمِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوْمٍ وَمِنْ ذُرِّتَة اِبْرُهِمْ وَاسُورَآءِ يُلْ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا \*إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهُمُ اللهُ الرَّحْمِ فِي خَزْواسُجَّدًا وَكِيتًا ۚ فَ

فَخَلَفَ مِنَ بَعْدِهِمُ خُلْفٌ اَضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهَوٰتِ فَسَوْنَ يَلْقُوْنَ غَيَّالُ

अाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े पुत्र थे, इन्हीं से अरबों का वंश चला और आप ही के वंश से अन्तिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) नबी बना कर भेजे गये हैं।

الجزء ١٦

#### परिणाम) का सामना करेंगे।

- 60. परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली, तथा ईमान लाये और सदाचार किये तो वही स्वर्ग में प्रवेश पायेंगे। और उन पर तिनक अत्याचार नहीं किया जायेगा।
- 61. स्थायी बिन देखे स्वर्ग, जिन का परोक्षतः वचन अत्यंत कृपाशील ने अपने भक्तों को दिया है, वास्तव में उस का वचन पूरा हो कर रहेगा।
- 62. वे नहीं सुनेंगे, उस में कोई बकवास, सलाम के सिवा, तथा उन के लिये उस में जीविका होगी प्रातः और संध्या।
- 63. यही वह स्वर्ग है, जिस का हम उत्तराधिकारी बना देंगे,अपने भक्तों में से उसे जो आज्ञाकारी हो।
- 64. और हम<sup>[1]</sup> नहीं उतरते परन्तु आप के पालनहार के आदेश से, उसी का है जो हमारे आगे तथा पीछे है और जो इस के बीच है, और आप का पालनहार भूलने वाला नहीं है।
- 65. आकाशों तथा धरती का पालनहार तथा जो उन दोनों के बीच है। अतः उसी की इबादत (वंदना) करें, तथा उस की इबादत पर स्थित रहें। क्या आप उस के सम्कक्ष किसी को जानते हैं?

اِلَامَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَا ُولَلٍكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَيْطُلَمُونَ شَيْعًا ۞

ۘۘۻڹۨؾؚۘۘۘڡؘۮڹؚٳۣڰؾؚؽۘۅؘؘۘۘڡؘڬۘٵڵڗؚۜؖڂڵؽؙۼؚڹٲۮٷؙ ڽؚٲڵۼؽ۫ؿؚٵؚؾۜٷػڶٷڡؙڷؙؿٵٛ۞

ڵڮؘؽٮۘٮٚۼؙٷڹۏؽۿٵڵٷٞٳٳۜڒڝڵؠٵٷڵۿؗؗؗؗۮڔۣۯ۫ۊ۠ۿٛؗڎ ڣۣؽۿٵڹٛڬؙۯؘةٞٷۜۼۺؾٞٳ؈

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِّي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِ نَامَنُ كَانَ تَقَيَّا ۞

ۅٙڡؘٳڹؘؾؘڹڗؙۧڵٳؖڒۑؚٲڞڕۯێؚڮٞڵؘؘؘؙؗؗؗؗۿٵڹؽ۬ؽٵؽۑؙؽڹٵ ۅؘڡٵ۬ڿڶڡٚٮؘٵٚۅؘڡۧٵڹؽؽؗۮڸڰؘٛۅؘڡٵػٲؽڒؾ۠ڮۏؘڛؾ۠ٲ۞ٙ

رَبُّ السَّلْوَتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُّا فَاغْبُكُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهُ هَلُ تَعْلَوُ لَهُ سَمِيًّا ۞

<sup>1</sup> हदीस के अनुसार एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (फ़रिश्ते) जिब्रील से कहा कि क्या चीज़ आप को रोक रही है कि आप मुझ से और अधिक मिला करें, इसी पर यह आयत अवतरित हुई। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं॰ 4731)

66. तथा मनुष्य कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊँगा तो फिर निकाला जाऊँगा जीवित हो कर?

67. क्या मनुष्य याद नहीं रखता कि हम ही ने उसे इस से पूर्व उत्पन्न किया है जब कि वह कुछ (भी) न था?

68. तो आप के पालनहार की शपथ! हम उन्हें अवश्य एकत्र कर देंगे और शैतानों को, फिर उन्हें अवश्य उपस्थित कर देंगे, नरक के किनारे मुँह के बल गिरे हुये।

69. फिर हम अलग कर लेंगे प्रत्येक समुदाय से उन में से जो अत्यंत कृपाशील का अधिक अवैज्ञाकारी था।

70. फिर हम ही भली-भाँति जानते हैं कि कौन अधिक योग्य है उस में झोंक दिये जाने के।

71. और नहीं है तुम में से कोई परन्तु वहाँ गुज़रने वाला<sup>[1]</sup> है, यह आप के पालनहार पर अनिवार्य है जो पूरा हो कर रहेगा।

72. फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो डरते रहे, तथा उस में छोड़ देंगे अत्याचारियों को मुँह के बल गिरे हुये।

73. तथा जब उन के समक्ष हमारी खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफ़िर وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَاذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَبًّا ﴿

ٱۅٙڒڮؽ۫ڬٛڒ۠ٳڷٟؽٝٮٵؽؙٲڰٵڂؘڷڨؙڶٷؙڝؘؘؚٛٛۜٛۜڣڵؙۅؘڷۄؙؽڰؙ شَيُئًا۞

ۏؘڔڗؠٟۜڬؘڶٮؘٛڞؙؿؙڒؘۿٷۅٳڶۺۜڸڟؚؽڹ۠ڹٚۄۜڵؽؙۻۏڒؘۿٷۛ ڂۅؙڶؘجۿؠٞؠڿؚؿؿؙٳ۠۞

ؙؙؿؙۊؘڵٮؘؘؽ۬ڔ۬ۼۜؾٞڝؙٛڟۣۺؽۼۊٟٵؿؙؙ۠ٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛڰؙٲۺؘڎ۠ۼٙڶ ٵڶڗٷڹ؏ؿؾٵ۠ۿ

تْمَلّْنَحْنُ اعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلَى بِهَاصِلِتَّا ۞

ۅٙٳؗؽؗۜڡؚٞڹؙڬؙڎۣٳؖڷٳۅٳڔۮۿٲ۫ػٳؽۼڸۯڽڣۣػؘڠؙڴ مَّقْضِيًّاڽٛ

ؙؙؙٚؿ۠ۄۜؽؙڬڿؚۜؠٳڷڒؽؙؽٲڷڠۘۊؙٳۊۜڹؘۮؘۯٳڵڟٚڸؠؽؽ؋ۣؽۿٳ ڿؿڲٵ۞

وَإِذَا اتُتُلَىٰ عَلَيْهِ مُ الْ تُتَابِيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا

1 अर्थात् नरक से जिस पर एक पुल बनाया जायेगा। उस पर से सभी ईमान वालों और काफ़िरों को अवश्य गुज़रना होगा। यह और बात है कि ईमान वालों को इस से कोई हानि न पहुँचे। इस की व्याख्या सहीह हदीसों में वर्णित है।

الجزء ١٦

ईमान वालों से कहते हैं कि (बताओ) दोनों सम्प्रदायों में किस की दशा अच्छी है, और किस की मज्लिस (सभा) अधिक भव्य है?

- 74. जब कि हम ध्वस्त कर चुके हैं इन से पहले बहुत सी जातियों को जो इन में उत्तम थीं संसाधन तथा मान सम्मान में।
- 75. (हे नबी!) आप कह दें कि जो कुपथ में ग्रस्त होता है, अत्यंत कृपाशील उसे अधिक अवसर देता है। यहाँ तक कि जब उसे देख लें जिस का वचन दिये जाते हैं, या तो यातना को अथवा प्रलय को, उस समय उन्हें ज्ञान हो जायेगा कि किस की दशा बुरी और किस का जत्था अधिक निर्बल है।
- 76. और अल्लाह उन्हें जो सुपथ हों मार्गदर्शन में अधिक कर देता है। और शेष रह जाने वाले सदाचार ही उत्तम हैं आप के पालनहार के समीप कर्म-फल में, तथा उत्तम हैं परिणाम के फलस्वरूप।
- 77. (हे नबी!) क्या आप ने उसे देखा जिस ने हमारी आयतों के साथ कुफ़ (अविश्वास) किया तथा कहाः मैं अवश्य धन तथा संतान दिया जाऊँगा?
- 78. क्या वह अवगत हो गया है परोक्ष से अथवा उस ने अत्यंत दयाशील से कोई वचन ले रखा है?

لِلَّذِيْنَ)امُنُوَّأَانُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرُهَّقَا مَّاقِّاَحُسَنُ نَدِيًّا۞

ۅؘػڎؙٳۿڶڴٮٵؘڡۛڹڶۿۉڝؙؚٞڽۊؘۯڽٟۿ۠ؗؗؗؗؗؗؗۿٲڬڛڽؙٲػٵؾٵ ؿڔؙڡؙڲٳ۞

قُلُمَنُكَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلَيْمَدُكُ دُلَةُ الرَّحْمِنُ مَنَّا ذَّحَتَّى إِذَارَاوَا مَا يُوْعَدُونَ إِنَّا الْعَنَاكِ وَإِنَّا السَّاعَةُ ثَمَيْكَ لَمُونَ مَنُ هُوَشَرُّمُكَانًا وَآصُعَفُ جُنْدًا ۞

وَيَزِينُاللهُ الَّذِينِيَ اهْتَكُوا هُدَّى وَالْبِقِيكُ السِّلِطُ وَالْبِقِيكُ السِّلِطِكُ عَنْدُورَكَّا السِّلِطُ عَنْدُورَكِ تَوَابًا وَخَيْرُ مُرَدَّا (

ٱفۡوَءَیۡتَٵڰۮؚؽؙػڡؘٚۯ ڽؚٲڵؾؾؚٮٚٲۅٙڤٲڷڵۯ۠ۅٛؾؽؾۜ مَالَاقِّوَلۡکَٲ۞

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّغَذَ عِنْدَ الرَّحْيْنِ عَهْدًا الْ

79. कदापि नहीं, हम लिख लेंगे जो वह कहता है, और हम अधिक करते जायेंगे उस की यातना को अत्यधिक।

- 80. और हम ले लेंगे जिस की वह बात कर रहा है, और वह हमारे पास अकेला<sup>[1]</sup> आयेगा।
- 81. तथा उन्हों ने बना लिये हैं अल्लाह के सिवा बहुत से पूज्य, तािक वह उन के सहायक हों।
- 82. ऐसा कदापि नहीं होगा, वे सब इन की पूजा (उपासना) का अस्वीकार कर<sup>[2]</sup> देंगे और उन के विरोधी हो जायेंगे।
- 83. क्या आप ने नहीं देखा कि हम ने भेज दिया है शैतानों को काफ़िरों पर जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं?
- 84. अतः शीघता न करें उन पर<sup>[3]</sup>, हम तो केवल उन के दिन गिन रहे हैं।
- 85. जिस दिन हम एकत्रित कर देंगे आज्ञाकारियों को अत्यंत कृपाशील

ػۜڴۯٝؗۺڬۜؗۮؾؙٛٵٛ؞ڡؘٵؽڠؙۏڷؘۅؘؿؘڎ۠ڷۮؘڝؽٳڷۼػٳٮؚ ؞ػٙ۩ڰٛ

وَّنَوِنُهُ مَا يَقُولُ وَيَانِينَا فَرُدًا

وَاتَّخَنُوْ امِنُ دُوْنِ اللهِ الْهَةَ لِيَكُوْنُوْ الْهُوْعِزَّا<sup>ل</sup>ُ

ڬۜڵٲڛۜڲڬٛڡ۠۠ۯؙۏؘڹۑؚڡؚؠؘٵۮؾؚڡۣ؞ٝۅؘڲ۠ۏؙڹٛۏؗڽؘۘٵڡٙڲۿۣۄؗ ۻؚڰٲۄٞ

ٱلْهُ تِرَاثَا أَرْسُلُنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَؤُرِّهُمُ الْرَافِ

فَلاَتَعُهُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّانَعُنَّ ثُلَاثَعُهُمْ عَلَّا اللَّهِ

يُومَ تَعُثُّرُ الْنَتَقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفُدًا

- 1 इन आयतों के अवतिरत होने का कारण यह बताया गया है कि खब्बाब बिन अरत्त का आस बिन वायल (काफ़िर) पर कुछ श्रृण था। जिसे माँगने के लिये गये तो उस ने कहाः मैं तुझे उस समय तक नहीं दूँगा जब तक मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ कुफ़ नहीं करेगा। उन्हों ने कहा कि यह काम तो तू मर कर पुनः जीवित हो जाये, तब भी नहीं करूँगा। उस ने कहाः क्या मैं मरने के पश्चात् पुनः जीवित कर दिया जाऊँगा? खब्बाब ने कहाः हाँ। आस ने कहाः वहाँ मुझे धन और संतान मिलेगी तो तुम्हारा श्रृण चुका दूँगा। (सहीह बुख़ारी, हदीस नंः 4732)
- 2 अर्थात् प्रलय के दिन।
- 3 अर्थात् यातना के आने का। और इस के लिये केवल उन की आयु पूरी होने की देर है।

की ओर अतिथि बना कर।

- 86. तथा हांक देंगे पापियों को नरक की ओर प्यासे पशुओं के समान।
- 87. वह (काफ़िर) अभिस्तावना का अधिकार नहीं रखेंगे, परन्तु जिस ने बना लिया हो अत्यंत कृपाशील के पास कोई वचन।<sup>[1]</sup>
- 88. तथा उन्हों ने कहा कि बना लिया है अत्यंत कृपाशील ने अपने लिये एक पुत्र।<sup>[2]</sup>
- 89. वास्तव में तुम एक भारी बात घड़ लाये हो।
- 90. समीप है कि इस कथन के कारण आकाश फट पड़ें तथा धरती चिर जाये, और गिर जायें पर्वत कण-कण हो कर।
- 91. कि वह सिद्ध करने लगे अत्यंत कृपाशील के लिये संतान।
- 92. तथा नहीं योग्य है अत्यंत कृपाशील के लिये कि वह कोई संतान बनाये।
- 93. प्रत्येक जो आकाशों तथा धरती में हैं आने वाले हैं अत्यंत कृपाशील की सेवा में दास बन कर।

وَّسَوُقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّهَ وِرْدًا اللهُ

ڵڒؽۘڡؙڸڴؙۅؙؽؘالشَّفَاعَةَ إلَّامِنِ اتَّغَنَاعِنْكَ التَّحْلِيعَهُكَا۞

وَقَالُوااتُّغَذَالرَّحُمْنُ وَلَدَّاكُ

لَقَتُحِنُّمُ شَيْئًا إِذَّاكُ

ٮۜٛػٳۮؙٳڵؾڬڶۅ۬ؾؙؾؘۘڡٞڟٙۯؽۄڹ۫ۿؙۅٙؾؘؽ۬ۺؘۜۊؙ۬ٵۯۯڞٛۅؾؘۼؚ۠ڗ ڵۼؚٳڷؙۿڰ۠ڰ

أَنُ دَعُو اللا مِمْنِ وَلَكَافُ

وَمَايَنْبَغِيۡ لِلرَّمۡنِ اَنَّ يَّغِذَ وَلَلَا الْ

ٳؽڴؙؙؙٛٞٞؿؙڡؙؽ۬؋ۣٵڵؾۘۘؗؗؗؗؗؗؗؗڡؗڶٷڰؙڷؙۯڝ۬ٳڷؚۜۯٙٳڷۣٵڷڗؙڠؖڶۣ ۼۘڹڴڰۛ

- 1 अर्थात् अल्लाह की अनुमित से वही सिफ़ारिश करेगा जो ईमान लाया है।
- 2 अर्थात् ईसाइयों ने -जैसा कि इस सूरह के आरंभ में आया है- ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पुत्र बना लिया। और इस भ्रम में पड़ गये कि उन्होंने मनुष्य के पापों का प्रायिश्चत चुका दिया। इस आयत में इसी कुपथ का खण्डन किया जा रहा है।

94. उस ने उन को नियंत्रण में ले रखा है, तथा उन को पूर्णतः गिन रखा है।

95. और प्रत्येक उस के समक्ष आने वाला है प्रलय के दिन अकेला|[1]

96. निश्चय जो ईमान लाये हैं तथा सदाचार किये हैं, शीघ बना देगा उन के लिये अत्यंत कृपाशील (दिलों में)<sup>[2]</sup> प्रेम।

97. अतः (हे नबी!) हम ने सरल बना दिया है, इस (कुर्आन) को आप की भाषा में ताकि आप इस के द्वारा शुभ सूचना दें संयमियों (आज्ञाकारियों) को, तथा सतर्क कर दें विरोधियों को।

98. तथा हम ने ध्वस्त कर दिया है, इन से पहले बहुत सी जातियों को, तो क्या आप देखते हैं, उन में से किसी को? अथवा सुनते हैं, उन की कोई ध्विन? لَقَدُ اَحْصُهُمْ وَعَدَّهُ هُوَعَدًا اللهُ

وَكُلُّهُمُ الْبُهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرُدًا ١

ٳڽؘۜٵڰڹؚؽڹٵؗڡؙڹؙٛۅٛٲۅؘعؚؠڶۅؗٵڶڞڸڂؾؚڛٙؽۼڡؙڵ ڵۿؙۉٳڵٷ۫ؠؙؗ؈ؙٷ۫ڲٙٳ؈

فَاتَّمَا يَسَّرُنهُ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَىبِهِ ٱلْمُتَّقِيبَنَ وَتُتُوْرَيِهِ قَوْمًا لُكًا ۞

ۅؙڴۉؙٲۿؙڵڴڹٵڣؙۜڵۿؙڎڝؚؖٞڽؙۊٙۯڽٟ۞ڵؿؙؚۺ۠ڡؚڹۛۿؙۄؙ ڝؚؖڹٳٙػڽٳۉؙۺٮؠڂڷۿؙۄڔڴۯؙٳ۫۞۫

अर्थात् उस दिन कोई किसी का सहायक न होगा। और न ही किसी को उस का धन-संतान लाभ देगा।

<sup>2</sup> अर्थात् उन के ईमान और सदाचार के कारण, लोग उस से प्रेम करने लगेंगे।

#### सूरह ता-हा - 20



## सूरह ता-हा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 135 आयतें हैं

596

- इस सूरह के आरंभ में यह दोनों अक्षर आये हैं इस लिये इस का यह नाम रखा गया है।
- इस में वह्यी और रिसालत का उद्देश्य बताया गया है। और जो नहीं मानते उन्हें चेतावनी दी गई है, और मूसा (अलैहिस्सलाम) को रिसालत देने और उन के विरोधियों का दुष्परिणाम बताया गया है। साथ ही प्रलय की दशा का भी वर्णन किया गया है ताकि नबूवत के विरोधी सावधान हों।
- इस में आदम (अलैहिस्सलाम) की कथा का वर्णन करते हुये यह बताया गया है कि जब मनुष्य इस धरती पर आया तभी यह बात उजागर कर दी गई थी कि मनुष्य को सीधी राह दिखाने के लिये वह्यी तथा रिसालत का क्रम भी जारी किया जायेगा फिर जो सीधी राह अपनायेगा वही शैतान के कुपथ से सुरक्षित रहेगा।
- इस में अल्लाह की आयतों से विमुख होने का बुरा अन्त बताया गया है। तथा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आप के माध्यम से ईमान वालों को सहन और दृढ़ रहने के निर्देश दिये गये हैं। और दिलासा दी गई है कि अन्तिम तथा अच्छा परिणाम उन्हीं के लिये है।
- और अन्त में विरोधियों की आपत्तियों का उत्तर दिया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। بِسُ عِدَاللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ

- 1. ता, हा
- 2. हम ने नहीं अवतरित किया है आप पर कुर्आन इस लिये कि आप दुःखी हों।<sup>[1]</sup>
- 1 अर्थात् विरोधियों के ईमान न लाने पर।

ظهٰ٠

مَّا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُ إِنَ لِيَسْفُقِي ﴿

- परन्तु यह उस की शिक्षा के लिये है जो डरता<sup>[1]</sup> हो।
- 4. उतारा जाना उस की ओर से है, जिस ने उत्पत्ति की है धरती तथा उच्च आकाशों की।
- s. जो अत्यंत कृपाशील अर्श पर स्थिर है।
- 6. उसी का<sup>[2]</sup> है, जो आकाशों तथा जो धरती में और जो दोनों के बीच तथा जो भूमि के नीचे है।
- 7. यिद तुम उच्च स्वर में बात करो, तो वास्तव में वह जानता है भेद को तथा अत्यधिक छुपे भेद को।
- 8. वही अल्लाह है, नहीं है कोई वंदनीय (पूज्य) परन्तु वही। उसी के उत्तम नाम हैं।
- और (हे नबी!) क्या आप को मूसा की बात पहुँची?
- 10. जब उस ने देखी एक अग्नि, फिर कहाः अपने पिरवार से रुको, मैं ने एक अग्नि देखी है, सम्भव है कि मैं तुम्हारे पास उस का कोई अंगार लाऊँ, अथवा पा जाऊँ आग पर मार्ग की कोई सूचना।[3]
- फिर जब वहाँ पहुँचा, तो पुकारा गयाः हे मूसा!

إِلَّاتَنْ كِرَةً لِلْمَنْ يَخْتُلَى ۗ

تَنْزِيْلُامِّتَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَا وِتِ الْعُلَى ﴿

ٱلرَّحْمَانُ عَلَى الْعُرُيشِ اسْتَوٰى ©

كَهٔ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُا وَمَا تَحُتُ الثَّرِيُ

وَإِنْ تَجْهَرُ بِإِلْقُولِ فَإِنَّهُ يَعَلَمُ السِّرَّوَاخُفَى

اللهُ لَكَ إِلَّهُ إِلَّاهُو لَهُ الْكُسُمَاءُ الْحُسُنَى

وَهَلُ اللهُ حَدِيثُ مُوسى ٥

ٳۮ۬ڒٳڒٵڴٳڣٙؾٵڶڸٳۿڸۅٳڞؙڴڠؙؙؙٛٛٵۣێؿۧٳۺؘؾؙٮؙؙڬٵڴٳ ڰػؚڸٞٳؾؿڴؙۄؙؾؚؠ۫ٞؠٳڣۺڛٲۅؙٲڿۮؗۼٙڶٳڶٮۜٛٳڔ ۿٮؙۘؽ<sup>©</sup>

فَكَتَا اَتْمَانُوْدِي يُمُوْسِي

- अर्थात् ईमान न लाने तथा कुकर्मों के दुष्परिणाम से।
- 2 अर्थात उसी के स्वामित्व में तथा उस के आधीन है।
- 3 यह उस समय की बात है, जब मूसा अपने परिवार के साथ मद्यन नगर से मिस्र आ रहे थे और मार्ग भूल गये थे।

12. वास्तव में मैं ही तेरा पालनहार हूँ, तू उतार दे अपने दोनों जूते, क्योंिक तू पवित्रवादी (उपत्यका) "तुवा" में है।

13. और मैं ने तुझ को चुन<sup>[1]</sup> लिया है। अतः ध्यान से सुन, जो वह्यी की जा रही है।

14. निःसन्देह मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं, तो मेरी ही इबादत (वंदना) कर तथा मेरे स्मरण (याद) के लिये नमाज़ की स्थापना<sup>[2]</sup> कर।

15. निश्चय प्रलय आने वाली है, मैं उसे गुप्त रखना चाहता हूँ, तािक प्रतिकार (बदला) दिया जाये, प्रत्येक प्राणी को उस के प्रयास के अनुसार।

16. अतः तुम को न रोक दे, उस (के विश्वास) से, जो उस पर ईमान (विश्वास) नहीं रखता, और जिस ने अनुसरण किया हो अपनी इच्छा का। अन्यथा तेरा नाश हो जायेगा।

17. और हे मूसा! यह तेरे दाहिने हाथ में क्या है?

18. उत्तर दियाः यह मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लेता हूँ तथा इस से अपनी बकरियों के लिये पत्ते झाड़ता हूँ तथा मेरी इस में दूसरी आवश्यक्तायें (भी) हैं।

19. कहाः उसे फेंकिये, हे मूसा!

إِنِّى ٱنَارَبُكَ فَاخْلَمُ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ كُلُوى ۞

وَآنَااخَتُرْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَايُوْخِي

ٳٮۜٛۯؽؘٵؘۘػاﷲؙڷڒٙٳڶۿٳڰۯٲػٵڬٵۼؠؙۮڕ۬ؿٷؘڷقۣ؞ؚ الصّلوة ڸۮؚڒٛڔؽؖ®

اِنَّ السَّاعَةُ الِتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيْمُ اَلِتُخْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسُعٰى ۞

ڡؘؘڵٳڝؙڎۜێۧڷڬؘؘٛڠؠؗ۠ٵڡۧڽٛڷٳؽؙٷۛڡؚؽٛؠؚۿٵۅٙٲؾٞؠۼۿۅڶؖۿؙ ڡؘڗڎ۠ؽ<sup>®</sup>

وَمَاتِلُكَ بِيَمِيْنِكَ يُمُولِنَ

قَالَ هِيَ حَصَائَ ٱتَوَكَّوُاعَلَيْهَا وَٱهُشُّ بِهَاعَلَ غَنِّى وَلِيَ فِيهُا مَالِكِ أُخْرِي

قَالَ الْقِهَالِبُنُوسِي®

2 इबादत में नमाज़ सिम्मिलित है, फिर भी उस का महत्व दिखाने के लिये उस का विशेष आदेश दिया गया है।

<sup>1</sup> अर्थात् नबी बना दिया।

- 21. कहाः पकड़ ले इस को, और डर नहीं, हम उसे फेर देंगे उस की प्रथम स्थिति की ओर।
- 22. और अपना हाथ लगा दे अपनी कांख (बग़ल) की ओर, वह निकलेगा चमकता हुआ बिना किसी रोग के, यह दूसरा चमत्कार है।
- 23. ताकि हम तुझे दिखायें, अपनी बड़ी निशानियाँ।
- 24. तुम फि्रऔन के पास जाओ, वह विद्रोही हो गया है।
- 25. मूसा ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! खोल दे, मेरे लिये मेरा सीना।
- 26. तथा सरल कर दे, मेरे लिये मेरा काम।
- 27. और खोल दे, मेरी ज़ूबान की गाँठ।
- 28. ताकि लोग मेरी बात समझें।
- 29. तथा बना दे, मेरा एक सहायक मेरे परिवार में से।
- 30. मेरे भाई हारून को।
- 31. उस के द्वारा दृढ़ कर दे मेरी शक्ति को।
- 32. और साझी बना दे, उसे मेरे काम में।
- 33. ताकि हम दोनों तेरी पिवत्रता का गान अधिक करें।

فَٱلْقُنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّاةٌ تَسْعَى ۞

قَالَخُنُ هَا وَلِاتَّخَتْ شَنْعِيْدُ هَاسِيْرِتَهَا الْأُولِل ®

وَافْمُدُو يَكَاكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُوْجُ بَيْضَا أَمِنَ غَيْرٍ سُوْرٍ إِلَيَةً الْخُرَى ﴿

لِنُورَيكَ مِنَ النِتِنَا الْكُبُرَى ﴿

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيُّ

قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدُرِيُ فَ

ۅؘؽؾؚۯ۫ڸؙٛٵٞۄؙؚٷٛ۞ ۅؘٳڂڵؙڷٷڡؙؽڗؘٷڛٞڵؚڛٵڕ۬ؽٚ ؽڡؙ۫ڡٙۿؙۅ۠ٲٷڔڸ۞ ۅؘٳڿٷڵڸٞۏۯؽۣڗٵۺؽٵۿؠ۫ڮڰٚ

> ۿۯ۠ۏؽؘٲڿؽ<sup>۞</sup> ٳۺؙۮؙۮڽۼۘٲؘۮ۫ڔۣؽؙ۞۫

ۅؘٲۺؙڔؚڬؙ؞۠ۏٛٵؘٛؠٛڔؽؗؖ ػؘؙؽؙؽؠۜڽۜڂػػۺؚ۬ؽڗ<u>ؖ</u>

- 34. तथा तुझे अधिक स्मरण (याद) करें।
- 35. निःसन्देह तू हमें भली प्रकार देखने भालने वाला है।
- 36. अल्लाह ने कहाः हे मूसा! तेरी सब माँग पूरी कर दी गयीं।
- 37. और हम उपकार कर चुके हैं तुम पर एक बार और<sup>[1]</sup> (भी)।
- 38. जब हम ने उतार दिया तेरी माँ के दिल में जिस की वह्यी (प्रकाशना) की जा रही है।
- 39. कि इसे रख दे ताबूत (स़न्दूक़) में, फिर उसे नदी में डाल दे, फिर नदी उसे किनारे लगा देगी, जिसे उठा लेगा मेरा शत्रु तथा उस का शत्रु<sup>[2]</sup>, और मैं ने डाल दिया तुझ पर अपनी ओर से विशेष<sup>[3]</sup> प्रेम ताकि तेरा पालन-पोषण मेरी रक्षा में हो।
- 40. जब चल रही थी तेरी बहन<sup>[4]</sup>, फिर कह रही थीः क्या मैं तुम्हें उसे बता दूँ, जो इस का लालन-पालन करे? फिर हम ने पुनः तुम्हें पहुँचा दिया तुम्हारी माँ के पास, ताकि उस की आँख ठण्डी हो, और उदासीन न हो। तथा हे मूसा! तू ने मार दिया एक व्यक्ति को, तो हम ने तुझे मुक्त कर

وَّنَذُكُوكَ كَثِيْرًا۞ ٳتَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا۞

قَالَ قَدُ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ يِنْهُوْسِي®

وَلَقَتُ مَنَكًا عَلَيْكَ مَرَّةً انْخُرَى ﴿

إِذْ آوُحَيُنَأَ إِلَى أُمِّكَ مَا يُؤْخَى ﴿

ٳؘڹٲڎ۬ڔؽ۬ڡؚڣڶٲڰٵؽؙۅ۫ؾٷٲڎ۬ڔؽؽڡؚڣڶٲؽۅۜ ڡؙڶؽؙڷؾؚڡٲڵؽۄؙۨڔٵۺٵڿؚڶێٳ۫ڂؙۮؙٷؗػڎؙۨڵٞۏؘڡؘڬڎٞ ڵۜٷڵؘڤؿؙؿؙػؘۼٙڵڬۼۜڹؘؘؘؘۜڡٞڝؚۨؽ۠ۿ۫ۅؘڸؿؙڞؙٮؘؿػٙڵ عَيْنؙِ۞

إِذْ تَمْشِكَى أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلُ ادُثُكُمُ عَلَى مَنُ عَكُفُلُهُ \* فَرَجَعُنْكَ إِلَى أُمِّكَ كَنَّ تَقَرَّعُنُهُمَا وَلَا تَخْزَنَ هُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَجَيْنُكَ مِنَ الْغَيِّر وَفَتَنْكَ فَتُوْكَاهُ فَلَيْتُ سِنِيْنَ فِنَّ آهُلِ مَكْيَنَ لَا تُتَرِّحِمُّتَ عَلَى فَكَرٍ لِيُمُوسِيْ

<sup>ा</sup> यह उस समय की बात है जब मूसा का जन्म हुआ। उस समय फ़िरऔन का आदेश था कि बनी इस्राईल में जो भी शिशु जन्म ले, उसे बध कर दिया जाये।

<sup>2</sup> इस से तात्पर्य मिस्र का राजा फ़िरऔन है।

<sup>3</sup> अर्थात् तुम्हें सब का प्रिय अथवा फ़िरऔन का भी प्रिय बना दिया।

<sup>4</sup> अर्थात् सन्दूक् के पीछे नदी के किनारे।

الجزء ١٦

दिया चिन्ता<sup>[1]</sup> से| और हम ने तेरी भली-भाँति परीक्षा ली| फिर तू रह गया वर्षों मद्यन के लोगों में, फिर तू (मद्यन से) अपने निश्चित समय पर आ गया|

- 41. और मैं ने बना लिया है तुझे विशेष अपने लिये।
- 42. जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियाँ ले कर, और दोनों आलस्य न करना मेरे स्मरण (याद) में।
- 43. तुम दोनों फ़िरऔन के पास जाओ, वास्तव में वह उल्लंघन कर गया है।
- 44. फिर उस से कोमल बोल बोलो, कदाचित वह शिक्षा ग्रहण करे अथवा डरे।
- 45. दोनों ने कहाः हे हमारे पालनहार! हमें भय है कि वह हम पर अत्याचार अथवा अतिक्रमण कर दे|
- 46. उस (अल्लाह) ने कहाः तुम भय न करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता तथा देखता हूँ।
- 47. तुम उस के पास जाओ, और कहो कि हम तेरे पालनहार के रसूल हैं। अतः हमारे साथ बनी इस्राईल को जाने दे, और उन्हें यातना न दे, हम तेरे पास तेरे पालनहार की निशानी लाये हैं, और शान्ति उस के लिये है,

وَاصُطَنَعْتُكُ كِنَافُينِي ﴿

إِذْهَبُ أَنْتُ وَأَخُوكَ بِاللِّيُّ وَلَاتَنِيَّا فِي ذِكْرِيُّ

إِذْهَبَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ

فَقُولًا لَهُ قُولًا لِيِّنَالْعَلَّهُ يَتَنَكَّرُ اَوْيَغُمُّني الْعَلَّهُ يَتَنَكَّرُ اَوْيَغُمُّني الْعَلْ

قَالارَّبَنَالِتُنَا نَخَافُ آنَ يَقُرُّطَ عَلَيْنَا آوَانَ يُطغى®

قَالَ لِاتِّخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمْاً اَسْمَعُ وَارْيْ

فَاتِيلُهُ فَقُوْلِاَ إِنَّا رَسُولِارَتِكَ فَالْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَاءِيُلُ فَوَلاتُعَدِّبُهُمُّ قَلَ جِثْنَكَ بِالْيَةٍ مِّنْ تَدِيِّكُ وَالسَّلُوعَلَى مِنِ النَّبَعَ الهُلْايُ

अर्थात् एक फ़िरऔनी को मारा और वह मर गया, तो तुम मद्यन चले गये, इस का वर्णन सुरह क्सुस में आयेगा।

जो मार्ग दर्शन का अनुसरण करे।

- 48. वास्तव में हमारी ओर वह्यी (प्रकाशना) की गई है कि यातना उसी के लिये है, जो झुठलाये और मुख फेरे।
- 49. उस ने कहाः हे मूसा! कौन है तुम दोनों का पालनहार?
- 50. मूसा ने कहाः हमारा पालनहार वह है जिस ने प्रत्येक वस्तु को उस का विशेष रूप प्रदान किया है, फिर मार्ग दर्शन<sup>[1]</sup>दिया।
- 51. उस ने कहाः फिर उन की दशा क्या होनी है जो पूर्व के लोग हैं?
- 52. मूसा ने कहाः उस का ज्ञान मेरे पालनहार के पास एक लेख्य में सुरक्षित है, मेरा पालनहार न तो चूकता है और न<sup>[2]</sup> भूलता है।
- 53. जिस ने तुम्हारे लिये धरती को बिस्तर बनाया है और तुम्हारे चलने के लिये उस में मार्ग बनाये हैं, और तुम्हारे लिये आकाश से जल बरसाया, फिर उस के द्वारा विभिन्न प्रकार की उपज निकालीं
- 54. तुम स्वयं खाओ तथा अपने पशुओं को चराओ, वस्तुतः इस में बहुत सी निशानियाँ हैं बुद्धिमानों के लिये।

ٳؾۜٵڡؘۜڎؙٲۅٛڿؽٳڵؽؽ۫ٵۧڷۜٵڷڡؘۮؘٳڹۼڸڡؽؙػڎٞڹۅٙؾۘۘۅٙڵڰ

ڡٞٵڶؘڡ۬مَنۡڗٷؙڲؙؠؙٵۑؽٷڛڰ

قَالَ رَبُنَا الَّذِي ٱعْطَى كُلُّ شَيْعٌ خَلْقَهُ نُتْرَ هَدَى

قَالَ فَابَالُ الْقُدُونِ الْأُولِي ۞

قَالَعِلُمُهَاعِنُكَ رَبِّىُ فِيُكِتَٰإِ لَايَضِلُّ رَبِّى وَلاِينْشَى

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُوْالْارْضَ مَهْدًا قِسَكَ لَكُوْفِهُا سُبُلًا قَانَزُلَ مِنَ التَّكَأَءِ مَا ۚ قَا خُرَجْنَا بِهَ اَزُوَاجًا مِّنَّ نَبَاٰتٍ تَشَّى ۞

كُلُوُّا وَارْعُوْا اَنْعَامُكُوُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِأَيْتِ لِأُولِى النَّهُمْ ۞

- ा आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने प्रत्येक जीव जन्तु के योग्य उस का रूप बनाया है। और उस के जीवन की आवश्यक्ता के अनुसार उसे खाने पीने तथा निवास की विधि समझा दी है।
- 2 अर्थात् उन्हों ने जैसा किया होगा, उन के आगे उन का परिणाम आयेगा।

55. इसी (धरती) से हम ने तुम्हारी उत्पत्ति की है, और उसी में तुम्हें वापिस ले जायेंगे, और उसी से तुम सब को पुनः<sup>[1]</sup> निकालेंगे।

56. और हम ने उसे दिखा दी अपनी सभी निशानियाँ, फिर भी उस ने झुठला दिया और नहीं माना।

57. उस ने कहाः क्या तू हमारे पास इस लिये आया है कि हमें हमारी धरती (देश) से अपने जादू (के बल) से निकाल दे, हे मुसा?

58. फिर तो हम तेरे पास अवश्य इसी के समान जादू लायेंगे, अतः हमारे और अपने बीच एक समय निर्धारित कर ले, जिस के विरुद्ध न हम करेंगे और न तुम, एक खुले मैदान में।

59. मूसा ने कहाः तुम्हारा निर्धारित समय शोभा (उत्सव) का दिन<sup>[2]</sup> है, तथा यह कि लोग दिन चढ़े एकत्रित हो जायें।

60. फिर फ़िरऔन लोट गया<sup>[3]</sup>, और अपने हथकण्डे एकत्र किये, और फिर आया।

61. मूसा ने उन (जादूगरों) से कहाः तुम्हारा विनाश हो! अल्लाह पर मिथ्या आरोप न लगाओ कि वह तुम्हारा किसी यातना द्वारा सर्वनाश कर दे, और वह निष्फल ही रहा है जिस ने मिथ्यारोपण किया। مِنُهُ اَحَلَتُنَانُو وَفِيهَا نُعِيدُاكُو وَمِنْهَا نُخِرِجُكُوْ تَارَةً اِنْوُرِي® اخْرى®

وَلَقَدُ الرَّيْنَهُ الْيَتِنَاكُلُّهَا فَكَذَّبَ وَابْ

قَالَ اَجِئْتَنَالِثُغُرِحَبَامِنَ اَرْضِنَا بِسِعْرِكَ يُمُوُسُ

ڡؙؙڬؽٲ۬ؾؽۜڬۺؚۼۅڝؚؖٞؿٝڸ؋ڡؘٲۼڡڶۜؠؽ۫ٮؘٮٚٵۄؘؠؽ۬ڬڡؘۄؙڡؚڴ ؙڰڒڠ۬ڶڡؙڎۼؗؽؙۅؙڴٲٮؙٛػڡػٵ۫ٵ۠ۺۄؙؽ

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَآنُ يُعْشَرَالنَّاسُ ضُعًى۞

فَتُوَكِّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْكُ لَا تُعَالَىٰ الْعُوَالَىٰ اللهِ

قَالَ لَهُوْمُ مُوْسِى وَيُكِكُوْ لِاتَفْتَرُواعَلَى اللهِ كَلِيْكًا فَيُسْحِنَكُوْ بِعِدَالٍ وَقَدُخَابَ مَنِ افْتَرَٰى ۗ

- 1 अर्थात् प्रलय के दिन पुनः जीवित निकालेंगे।
- 2 इस से अभिप्राय उन का कोई वार्षिक उत्सव (मेले) का दिन था।
- 3 मूसा के सत्य को न मान कर, मुक़ाबले की तैयारी में व्यस्त हो गया।

- 62. फिर<sup>[1]</sup> उन के बीच विवाद हो गया, और वे चुपके-चुपके गुप्त मंत्रणा करने लगे।
- 63. कुछ ने कहाः यह दोनों वास्तव में जादूगर हैं, दोनों चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी धरती से अपने जादू द्वारा निकाल दें, और तुम्हारी आदर्श प्रणाली का अन्त कर दें।
- 64. अतः अपने सब उपाय एकत्र कर लो, फिर एक पंक्ति में हो कर आ जाओ, और आज वही सफल हो गया जो ऊपर रहा।
- 65. उन्हों ने कहाः हे मूसा! तू फेंकता है या पहले हम फेंके?
- 66. मूसा ने कहाः बल्कि तुम्हीं फेंको। फिर उन की रस्सियाँ तथा लाठियाँ उसे लग रही थीं कि उन के जादू (के बल) से दौड़ रही हैं।
- 67. इस से मूसा अपने मन में डर गया $|^{[2]}$
- 68. हम ने कहाः मत डर, तू ही ऊपर रहेगा।
- 69. और फेंक दे जो तेरे दायें हाथ में है, वह निगल जायेगा जो कुछ उन्हों ने बनाया है। वह केवल जादू का स्वाँग बना कर लाये हैं। तथा जादूगर सफल नहीं होता जहाँ से आये।

فَيْنَارِعُوْ آامُرُهُمْ بَيْنَهُمُ وَاسْرُواالنَّجُوي النَّجُوي

قَالْوَاَلِ هٰذٰنِ لَسِحِن بُرِيْلِنِ اَنَ يُتُخْوِجُكُوسٌ ٱرْضِكُمْ سِيغِرِهِمَا وَيَنْهَبَالِعِلْرِيْقِتِكُمُ الْمُثْلَى⊙

فَأَجْمِعُواكِيْكَ كُوْنُقَوَّا نُتُوْاصَفًّا وَقَدُ اَفَكُوالْيَوْمُر مَنِ اسْتَعْلَى

قَالُوُالِيمُوسَى إِمَّاآنُ تُلْقِى وَإِمَّاآنُ تُلُوْنَ اَوَّلَ مَنْ الْفَي®

قَالَ بَلُ القُوْاْ فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ يِعُرِهِمْ اللهَ الشَّغِي ۞

> فَأُوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيْفَةً ثُمُوسٰی<sup>®</sup> قُلْنَالَائِخَفُ إِنَّكَآنتُ الْرَعْلِ®

ۅؘٲڷؚؾ؞ٵڣٛ؞۫ۑؠؽ۬ڮؾؘڷؙڡٙڡؙ۫ٮٵڝٮؘۜڠؙۅٝٳٞؠۜؽٵڝٮؘڠؙۅٛٳ ڲؽؙۮ۠ڛٝڿۣڗٟٛۅٙڵۯؽؙڣٝڸٷٳڶڛۜٳڿؚٛڂۑؙڲٲؿٛ

- 1 अर्थात् मूसा (अलैहिस्सलाम) की बात सुन कर उन में मतभेद हो गया। कुछ ने कहा कि यह नबी की बात लग रही है। और कुछ ने कहा कि यह जादूगर है।
- 2 मूसा अलैहिस्सलाम को यह भय हुआ कि लोग जादूगरों के धोखे में न आ जायें।

- 70. अन्ततः जादूगर सज्दे में गिर गये, उन्हों ने कहा कि हम ईमान लाये हारून तथा मूसा के पालनहार पर।
- 71. फ़िरऔन बोलाः क्या तुम ने उस का विश्वास कर लिया इस से पूर्व कि मैं तुम्हें आज्ञा दूँ? वास्तव में वह तुम्हारा बड़ा (गुरू) है जिस ने तुम्हें जादू सिखाया है। तो मैं अवश्य कटवा दूँगा तुम्हारे हाथों तथा पावों को विपरीत दिशा[1] से, और तुम्हें सूली दे दूँगा खजूर के तनों पर, तथा तुम्हें अवश्य ज्ञान हो जायेगा कि हम में से किस की यातना अधिक कड़ी तथा स्थायी है।
- 72. उन्हों ने कहाः हम तुझे कभी उन खुली निशानियों (तर्कों) पर प्रधानता नहीं देंगे जो हमारे पास आ गयी हैं, और न उस (अल्लाह) पर जिस ने हमें पैदा किया है, तू जो करना चाहे कर ले, तू बस इसी संसारिक जीवन में आदेश दे सकता है।
- 73. हम तो अपने पालनहार पर ईमान लाये हैं, ताकि वह क्षमा कर दे हमारे लिये हमारे पापों को तथा जिस जादू पर तू ने हमें बाध्य किया, और अल्लाह सर्वोत्तम तथा अनन्त<sup>[2]</sup> है।
- 74. वास्तव में जो जायेगा अपने पालनहार के पास पापी बन कर तो उसी के लिये नरक है, जिस में न

ٷؙڷڣٙێٲڵۺؘۜػڒۘٷؙڛؙۼۜڐٵڨٙٵڷؙٷٙٳٵڡؙٮٞٵڽؚڗؾؚۿؠؙۏؙؽ ۅؘمُۅؙڛؽ<sup>©</sup>

قَالَ الْمُنْثَمُّ لَهُ تَذِٰلُ اَنَ الْاَنَ لَكُوْرًا نَّهُ لَكِيدُيُؤُوُ اكَّذِى عَلَّمَكُوْ السِّحْزَ فَلَا فَطِّعَتَّ اَيْدِيكُوْ وَالرَّجُلِكُوْ مِّنْ خِلَافٍ قَالَوُصَلِبَكُكُوْ فَى جُذُوْجِ النَّخُلُ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَكَّ عَذَا بَالْقَالُهُ فِي ۞

> قَالُوالَنُ نُؤُثِرُ لِاَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِي ُفَطَرَنَا فَافْضِ مَااَنْتَ قَاضِ ۚ إِنْمَا تَقْفِىٰ هٰذِيهِ الْحَيْوةَ اللَّهُ يَا۞

ٳڰؘٵڡؙڴٳؠڔٙؾٟٵڸؽۼڣؚ۫ڔڬڬڂڟۑڹٵۅٙڡۜٵڰؙۯۿؾٮؘٵ ۘۼؽڿڡؚ؈ؘٳڸؾڂڔٷٳڵڵؙؙٷؿڔ۠ٷٲؠڠ۬ؿ۞

إِنَّهُ مَنْ يَالِّتِ رَبَّهُ مُجُومًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ رَايَمُوتُ فِيمَا وَ رَايَعُلِي ۞

- 1 अर्थात् दाहिना हाथ और बायाँ पैर अथवा बायाँ हाथ और दाहिना पैर।
- 2 और तेरा राज्य तथा जीवन तो साम्यिक है।

वह मरेगा और न जीवित रहेगा।[1]

- 75. तथा जो उस के पास ईमान ले कर आयेगा, तो उन्हीं के लिये उच्च श्रेणियाँ होंगी।
- 76. स्थायी स्वर्ग जिन में नहरें बहती होंगी, जिस में सदावासी होंगे, और यही उस का प्रतिफल है जो पवित्र हो गया।
- 77. और हम ने मूसा की ओर वह्यी की, कि रातों-रात चल पड़ मेरे भक्तों को ले कर, और उन के लिये सागर में सूखा मार्ग बना ले<sup>[2]</sup>, तुझे पा लिये जाने का कोई भय नहीं होगा और न डरेगा।
- 78. फिर उन का पीछा किया फ़िरऔन ने अपनी सेना के साथ, तो उन पर सागर छा गया जैसा कुछ छा गया।
- 79. और कुपथ कर दिया फ़िरऔन ने अपनी जाति को और सुपथ नहीं दिखाया।
- 80. हे इस्राईल के पुत्रो! हम ने तुम्हें मुक्त कर दिया तुम्हारे शत्रु से, और वचन दिया तुम्हें तूर पर्वत से दाहिनी<sup>[3]</sup> ओर का, तथा तुम पर उतारा "मन्न" तथा "सल्वा"।<sup>[4]</sup>
- 81. खाओ उन स्वच्छ चीजों में से जो

وَمَنُ يَاثَتِهُ مُؤْمِنًا قَدُعَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَإِكَ لَهُمُ الدَّرَخِتُ الْعُلِيُّ

جَنْتُعَدُنِ تَجُوٰىُ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهُارُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزۡوُّا مَنۡ تَزَكُٰ ۚ

وَلَقَدُ اَوْحُيُنَاۗ إِلَى مُوْسَى هٚ اَنَ اَسُرِ بِعِبَادِ مُ غَاضَٰرِبُ لَهُمُوطِرُيقًا فِي الْبَحُرِيَبَسَّأَ لَا تَخْفُ دَرُكًا وَّ لا تَخْشٰى ۞

ڡؘٲؾؙؠۼۿؙؗۄٝۏؚۯ۫ۼۘۅؙڽؙ؞ؚۼؙڹٛۅٛۮؚ؋ڡٚۼؘۺۣؽۿؗۄٛؗڝؚۜۜؽٵڷٙؽێؚۣ ٮٵۼؘۺؽڔؙ۠ٛمؙ۞

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهَىٰيَ

ؽڹؿؘٙٳۺڗٙٳ؞ؽڶۊٙڎٲۼۛؿٮؙڬؙۄؙۊؚٮۨؽ۬ۼۮۨۊؚڴۄ ڡٙۏۼۮڹٚػؙۄ۫ػؚٵڹڹٵڵڟۅٝڔٳڵڒؽۻؽؘڡؘٮۜٛڐٞڶؽٵ عکیکو۠اڵمتؓٷالسّڵۏؽ۞

كُلُوْامِنْ كَلِيَّابِ مَا رَزَقُناكُهُ وَلا تَطْغَوُ افِيْهِ

- 1 अर्थात् उसे जीवन का कोई सुख नहीं मिलेगा।
- 2 इस का सविस्तार वर्णन सूरह शुअरा-26 में आ रहा है।
- 3 अर्थात् तुम पर तौरात उतारने के लिये।
- 4 मन्न तथा सल्वा के भाष्य के लिये देखियेः बक्रा, आयतः 57

जीविका हम ने तुम्हें दी है, तथा उल्लंघन न करो उस में, अन्यथा उतर जायेगा तुम पर मेरा प्रकोप। तथा जिस पर उतर जायेगा मेरा प्रकोप, तो निःसंदेह वह गिर गया।

82. और मैं निश्चय बड़ा क्षमाशील हूँ उस के लिये जिस ने क्षमा याचना की, तथा ईमान लाया और सदाचार किया फिर सुपथ पर रहा।

83. और हे मूसा! क्या चीज़ तुम्हें ले आई अपनी जाति से पहले?<sup>[1]</sup>

84. उस ने कहाः वे मेरे पीछे आ ही रहे हैं, और मैं तेरी सेवा में शीघ आ गया, हे मेरे पालनहार! तािक तू प्रसन्न हो जाये।

85. अल्लाह ने कहाः हम ने परीक्षा में डाल दिया तेरी जाति को तेरे (आने के) पश्चात्, और कुपथ कर दिया है उन को सामरी<sup>[2]</sup> ने|

86. तो मूसा वापिस आया अपनी जाति की ओर अति कुद्ध-शोकातुर हो कर। उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! क्या तुम्हें वचन नहीं दिया था तुम्हारे पालनहार ने एक अच्छा वचन?<sup>[3]</sup> तो क्या तुम्हें बहुत दिन लग<sup>[4]</sup> गये? قَيَحِلَّ عَلَيْكُوْ غَضَيِيُ ۚ وَصَنْ يَحُلِلْ عَلَيْهِ غَضَيِيُ فَقَدُهُوٰي⊙

ۄؘٳڹٞڷۼؘڤٛٵڒ۠ڵؚؠٙؽؘؾٵڹۘۅٙٳڡ۬ؽؘۅؘۼؠڶ ڝؘٳڸڴٵؿٛۊؙٳۿ۬ؾڬؽ<sup>۞</sup>

وَمَّأَاعُجَلَكَ عَنُ قَوْمِكَ يِلْمُوْسِي

قَالَ هُمْواْولَاءْ عَلَىۤ اَشَرِىۡ وَعَجِلُتُ اِلَٰیُكَ رَبِّ لِتَرْضٰی⊛

قَالَ فَاكَا قَـُدُ فَـنَتُ اقْوُمُكَ مِنَ بَعُدِكَ وَاضَكُهُوُ السَّامِرِيُّ ۞

فَرَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِه غَضْبَانَ آسِفَاهُ قَالَ يَقَوْمِ الْوَيْعِلُكُوْ رَتْكُوْ وَعُدًا حَسَنًا هُ اَفَطَالَ عَلَيْكُوْ الْعَهُدُ اُمْ الَدُنْتُمْ أَنَّ لِيَّكِ عَلَيْكُوْ غَضَبٌ شِّنُ تَرِيِّكُمْ فَاَخْلُفْتُوْمَّوْعِدِيْ ۞

- 3 अर्थात् धर्म-पुस्तक तौरात देने का वचन।
- 4 अर्थात् वचन की अवधि दीर्घ प्रतीत होने लगी।

अर्थात् तुम पर्वत की दाहिनी ओर अपनी जाति से पहले क्यों आ गये और उन्हें पीछे क्यों छोड़ दिया?

<sup>2</sup> सामरी बनी इस्राईल के एक व्यक्ति का नाम है।

अथवा तुम ने चाहा कि उतर जाये तुम पर कोई प्रकोप तुम्हारे पालनहार की ओर से? अतः तुम ने मेरे वचन<sup>[1]</sup> को भंग कर दिया।

- 87. उन्हों ने उत्तर दिया कि हम ने नहीं भंग किया है तेरा वचन अपनी इच्छा से, परन्तु हम पर लाद दिया गया था जाति<sup>[2]</sup> के आभूषणों का बोझ, तो हम ने उसे फेंक<sup>[3]</sup> दिया, और ऐसे ही फेंक<sup>[4]</sup> दिया सामरी ने|
- 88. फिर वह<sup>[5]</sup> निकाल लाया उन के लिये एक बछड़े की मूर्ति जिस की गाय जैसी ध्विन (आवाज़) थी, तो सब ने कहाः यह है तुम्हारा पूज्य तथा मूसा का पूज्य, (परन्तु) मूसा इसे भूल गया है।
- 89. तो क्या वे नहीं देखते कि वह न उन की किसी बात का उत्तर देता है, और न अधिकार रखता है उन के लिये किसी हानि का न किसी लाभ का?<sup>[6]</sup>
- 90. और कह दिया था हारून ने इस से पहले ही कि हे मेरी जाति के लोगो! तुम्हारी परीक्षा की गई है

قَالُوُّا مَّااَخُلَفْنَامُوُّعِدَكِ بِمُلْكِنَا وَالِكِتَّاحُمِّلْنَآاوُزَارًا مِّنْ زِيْنَةِالْقَوُمِ فَقَذَهْ لهٰ هَا فَكَذَالِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ

ڣؘٲڂ۫ۯڿٙڵۿؿٝڔۼؚۛڷڒجؘڛڴٲڵڎؙڂٛۅٳۯ۠ڣؘقٵڷؙۊؙٳۿڶۜٲ ٳڵۿ۠ڴۄٞۅؘٳڶڎؙڡؙٷڵؽڴٙڣڝٛؖ

ٱڬڵ؉ؚۯۘۉؾٵڷٵؠۯڿؚۼؙٳڷؽۿۣۄۛۊٞۅؙ۠ڵڐٷٙڵٳؽؠٝڸؚڮٛ ڵۿۄؙۻۧڗؖٳۊڵڒؿؘڡ۠ڴؙ

وَلَقَدُقَالَ لَهُوُهُمُ وَنُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنْمَا فُتِنْتُهُ يِهِ ۚ وَانَّ رَبَّكُوُ الرَّحُمٰنُ فَالتَّبِعُونِي ۚ وَلَطِيْغُوۤ الْمُرِيْ۞

- अर्थात् मेरे वापिस आने तक, अल्लाह की इबादत पर स्थिर रहने की जो प्रतिज्ञा की थी।
- 2 जाति से अभिप्रेत फ़िरऔन की जाति है, जिन के आभूषण उन्हों ने उधार ले रखे थे।
- 3 अर्थात् अपने पास रखना नहीं चाहा, और एक अग्नि कुण्ड में फेंक दिया।
- 4 अर्थात् जो कुछ उस के पास था।
- 5 अर्थात् सामरी ने आभुषणों को पिघला कर बछड़ा बना लिया।
- 6 फिर वह पूज्य कैसे हो सकता है?

इस के द्वारा, और वास्तव में तुम्हारा पालनहार अत्यंत कृपाशील है। अतः मेरा अनुसरण करो तथा मेरे आदेश का पालन करो।

- 91. उन्हों ने कहाः हम सब उसी के पुजारी रहेंगे जब तक (तूर से) हमारे पास मूसा वापिस न आ जाये।
- 92. मूसा ने कहाः हे हारून! किस बात ने तुझे रोक दिया जब तू ने उन्हें देखा कि कुपथ हो गये?
- 93. कि मेरा अनुसरण न करे? क्या तू ने अवैज्ञा कर दी मेरे आदेश की?
- 94. उस ने कहाः मेरे माँ जाये भाई! मेरी दाढ़ी न पकड़ और न मेरा सिर। वास्तव में मुझे भय हुआ कि आप कहेंगे कि तू ने विभेद उत्पन्न कर दिया बनी इसाईल में, और<sup>[1]</sup> प्रतीक्षा नहीं की मेरी बात (आदेश) की।
- 95. (मूसा ने) पूछाः तेरा समाचार क्या है, हे सामरी?
- 96. उस ने कहाः मैं ने वह चीज़ देखी जिसे उन्हों ने नहीं देखा, तो मैं ने ले ली एक मुट्ठी रसूल के पद्चिन्ह से, फिर उसे फेंक दिया, और इसी प्रकार सुझा दिया मुझे<sup>[2]</sup> मेरे मन ने|

قَالْوْالَنُ تَنْبُرَحَ عَلَيْهِ عِلَفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوْسِي®

قَالَ لِهِرُونَ مَامَنَعَكَ إِذْ رَايَتَهُمُ ضَلُّوٓ آهَ

ٱلاِتَّتِبِعَنِ ٱفَعَصَيْتَ ٱمْرِيْ <sub>۞</sub>

قَالَ يَمْنُوُّمَّرُلاتَا ُمُنْكَ بِلِحُيتِيِّ وَلاَيِنَالِيِّ الِّنِيِّ الْكِينِّ وَلاَيْنَالِيِّ الْكِيْلُ خِشْيُتُ اَنْ تَقُوُل فَرَّفْتَ بَيْنَ بَيْنَ بَنِيِّ اِسْرَاءِيْلَ وَلَوْتَرُقْبُ قَوْلِيْ

قَالَ فَمَاخَطُبُكَ لِسَامِرِيُّ

قَالَ بَصُّرُتُ بِمَالَهُ يَبُصُرُوا بِهِ فَقَبَضُتُ قَبْضَةً مِّنَ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَدُنُهُا وَكُذٰ لِكَ سَوَّلَتُ لِى نَشِّى ُ

- 1 (देखियेः सूरह आराफ़, आयतः 142)
- 2 अधिकांश भाष्यकारों ने रसूल से अभिप्राय जिब्रील (फ़्रिश्ता) लिया है। और अर्थ यह है कि सामरी ने यह बात बनाई कि जब उस ने फ़्रिऔन और उस की सेना के डूबने के समय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) को घोड़े पर सवार वहाँ देखा तो उन के घोड़े के पद्चिन्ह की मिट्टी रख ली। और जब सोने का बछड़ा

97. मूसा ने कहाः जा तेरे लिये जीवन में यह होना है कि तू कहता रहेः मुझे स्पर्श न करना। तथा तेरे लिये एक और<sup>[2]</sup> वचन है जिस के विरुद्ध कदापि न होगा, और अपने पूज्य को देख जिस का पुजारी बना रहा, हम अवश्य उसे जला देंगे, फिर उसे उड़ा देंगे नदी में चूर-चूर कर के।

98. निःसंदेह तुम सभी का पूज्य बस अल्लाह है, कोई पूज्य नहीं है उस के सिवा। वह समोये हुये है प्रत्येक वस्तु को (अपने) ज्ञान में।

- 99. इसी प्रकार (हे नबी!) हम आप के समक्ष विगत समाचारों में से कुछ का वर्णन कर रहे हैं, और हम ने आप को प्रदान कर दी है अपने पास से एक शिक्षा (कुर्आन)।
- 100. जो उस से मुँह फेरेगा तो वह निश्चय प्रलय के दिन लादे हुये होगा भारी<sup>[3]</sup> बोझ।
- 101. वे सदा रहने वाले होंगे उस में, और प्रलय के दिन उन के लिये बुरा बोझ होगा।

قَالَ فَاذُهُّبُ فَانَّ لَكَ فِى الْحَيُوةِ آنَ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لِكَ مَوْمِكًا النَّ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَّى الِهِكَ الَّذِيُ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا النُّحْرِقَتَةُ ثُمَّ لَنَتْسِفَنَةً وَلَى الْمَيَّوِنَسُفًا ۞

> ٳڹۜٚؠؘٵۧٳڶۿؙڬٛۉٳٮڵڎؙٲڷڹؚؽٙڵٙٳڶڎٳڷڒۿؙۅٙٝ ۅٙڛؚۼػ۠ڷۺؘۧؿؙٷۭؠٵ۞

ۘػ۬ۮڸؚڬؘٮؘٛڡؙٞڞؙؙۼۘؽؾڬ؈ؙٲڹٛڹٛٲ؞ٟٙڡؘٲۊؘۛۮؙۛؗؗۺۘڹؘقۧ ۅؘقَۮؙٳؾؽ۬ڶػڡؚ؈۬ڴٮ۠؆۫ۮؚڴؚۯٳۿ۠

مَنْ اَغْرَضَ عَنْهُ فَاللَّهُ يَغِيلُ يَوْمَ الْقَايِمَةِ وِزَرًا<sup>©</sup>

خلدتن فيهو وساءكه ويؤما أيهمة ومكلأ

बना कर उस धूल को उस पर फेंक दिया तो उस के प्रभाव से उस में से एक प्रकार की आवाज़ निकलने लगी जो उन के कुपथ होने का कारण बनी।

- 1 अर्थात् मेरे समीप न आना और न मुझे छूना, मैं अछूत हूँ।
- 2 अर्थात् परलोक की यातना का।
- 3 अर्थात पापों का बोझ।

102. जिस दिन फूंक दिया जायेगा सूर<sup>[1]</sup> (नरिसंघा) में, और हम एकत्र कर देंगे पापियों को उस दिन इस दशा में कि उन की आँखें (भय से) नीली होंगी।

103. वे आपस में चुपके-चुपके कहेंगे कि तुम (संसार में) बस दस दिन रहे हो।

104. हम भली-भाँति जानते हैं, जो कुछ वह कहेंगे, जिस समय कहेगा उन में से सब से चतुर कि तुम केवल एक ही दिन रहे<sup>[2]</sup> हो।

105. वे आप से प्रश्न कर रहे हैं पर्वतों के संबन्ध में? आप कह दें कि उड़ा देगा उन्हें मेरा पालनहार चूर-चूर कर के।

106. फिर धरती को छोड़ देगा सम्तल मैदान बना कर।

107. तुम नहीं देखोगे उस में कोई टेढ़ापन और न नीच-ऊँच।

108. उस दिन लोग पीछे चलेंगे पुकारने वाले के, कोई उस से कतरायेगा नहीं, और धीमी हो जायेंगी आवाजें अत्यंत कृपाशील के लिये, फिर तुम नहीं सुनोंगे कानाफूँसी की आवाज़ के सिवा। ؿۜۅٞڡؙڒؙؽؙڡؘٛڂٛ؈۬ٳڞٞۅۅؘۼۜۺ۠ۯؙٳڶؠؙڿۄؚڡؽ۬ؽؽۅٛڡؠٟۮ۪ ؙۯۯڡٙٲ

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمُ إِنْ لِبِثْنُوْ إِلَّا عَشْرًا

ۼۜڽؙٳؘۘۼڮۯؠؠٳؽؿ۠ۅؙٛڶۅ۫ؽٳۮ۫ێؿؙۅٛڶٲڡٛؿڵۿۏۘػؚڸۯؿؾؘڐٞ ٳڽؙڷۣؠؿ۫ؿؙٷٳڵڒؽٷٵ۠

وَيَنَ الْوُرَاكِ عِن الْجِبَالِ فَقُلُ يَشِفْهَ الَّنِي نَسُفًا اللهِ

فَيُذَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا هُ

ڒؖڒڗؙؽڣۣؠ۬ٵۼۅؘۼٵۊۜ<u>ڒ</u>ٳٲڡؙؾٵ<sup>ۿ</sup>

ۘۘۘۘۘ<u>ؚ</u>ۼۄ۫ؠؠ۫ڹٟؾۜؾٞۑؚٷڹؘٵڵڰٳؠٙڵٳ؏ۅٙڿڶٷٷؘۻؘڠؾ ٵڵڞۘۅٵٮؙٛڸڵڗٟۜڂؠڶؽڶڵۺۜؠۼؙٳڵٳۿؠۺٵ<sup>۞</sup>

<sup>1 «</sup>सूर» का अर्थ नरिसंघा है, जिस में अल्लाह के आदेश से एक फ़िरश्ता इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम फूकेगा, और प्रलय आ जायेगी। (मुस्तद अहमदः 2191) और पुनः फूकेगा तो सब जीवित हो कर हश्र के मैदान में आ जायेंगे।

<sup>2</sup> अर्थात् उन्हें संसारिक जीवन क्षण दो क्षण प्रतीत होगा।

- 109. उस दिन लाभ नहीं देगी सिफ़ारिश परन्तु जिसे आज्ञा दे अत्यंत कृपाशील, और प्रसन्न हो उस के<sup>[1]</sup> लिये बात करने से|
- 110. वह जानता है जो कुछ उन के आगे तथा पीछे है, और वे उस का पूरा ज्ञान नहीं रखते।
- 111. तथा सभी के सिर झुक जायेंगे जीवित नित्य स्थायी (अल्लाह) के लिये। और निश्चय वह निष्फल हो गया जिस ने अत्याचार लाद<sup>[2]</sup> लिया।
- 112. तथा जो सदाचार करेगा और वह ईमान वाला भी हो, तो वह नहीं डरेगा अत्याचार से न अधिकार हनन से।
- 113. और इसी प्रकार हम ने इस अर्बी कुंआन को अवतरित किया है तथा विभिन्न प्रकार से वर्णन कर दिया है उस में चेतावनी का, ताकि लोग आज्ञाकारी हो जायें अथवा वह उन के लिये उत्पन्न कर दे एक शिक्षा।
- 114. अतः उच्च है अल्लाह वास्तविक स्वामी। और (हे नबी!) आप शीघता<sup>[3]</sup> न करें कुर्आन के साथ इस से पूर्व कि पूरी कर दी

ڽۘۅؙڡؙؠڹؖٳ۫ڰڗؿڡٛۼؙؗٲڶۺۜڡؘٵۼة۫ٳڰڒڡؘؽٵڿ؈ؘڵۿؙٲڵڗۜڝٝٮؙؽ ۅٙۯۼۣۘؽۘڵۿٷۘڰؚڰ

يَعُكُوْمًا بَيْنَ ٱيْدِبُومُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُعِيطُونَ يِهِ عِلْمًا ©

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْهَىِّ الْفَيُّوْمِ وَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَّلَ ظُلْمُاً®

وَمَنْ يَعْلُ مِنَ الصِّلَاتِ وَهُوَمُوْمِنَ فَلَا يَغَفُ ظُلْمًا وَّلَاهَفُمًا®

ۅؘڮؽ۬ٳڮٵٞڹٛۯڵؽؙ؋ؙ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَّصَّوَّفِنَافِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِلِلَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ اَوْيُهُدِثُ لَمُّهْ ذِكُوا

فَتَعْلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَثَّ وَلاَتَعْجُلْ بِالْقُرُّ الِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اللِّكَ وَحُيُّهُ فَوْقُلُ رَّبِّ زِدْ نِى عِلْمًا®

- 1 अर्थात् जिस के लिये सिफ़ारिश कर रहा है।
- 2 संसार में किसी पर अत्याचार, तथा अल्लाह के साथ शिर्क किया हो।
- 3 जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास वह्यी (प्रकाशना) लाते, तो आप इस भय से कि कुछ भूल न जाये, उन के साथ साथ ही पढ़ने लगते। अल्लाह ने आप को ऐसा करने से रोक दिया। इस का वर्णन सूरह कियामा, आयतः 75 में आ रहा है।

जाये आप की ओर इस की वह्यी (प्रकाशना)। तथा प्रार्थना करें कि हे मेरे पालनहार! मुझे अधिक ज्ञान प्रदान कर।

- 115. और हम ने आदेश दिया आदम को इस से पहले, तो वह भूल गया, और हम ने नहीं पाया उस में कोई दृढ़ संकल्प|<sup>[1]</sup>
- 116. तथा जब हम ने कहा फ़रिश्तों से कि सज्दा करो आदम को, तो सब ने सज्दा किया इब्लीस के सिवा, उस ने इन्कार कर दिया।
- 117. तब हम ने कहाः हे आदम! वास्तव में यह शत्रु है तेरा तथा तेरी पत्नी का, तो ऐसा न हो कि तुम दोनों को निकलवा दे स्वर्ग से और तू आपदा में पड़ जाये।
- 118. यहाँ तुझे यह सुविधा है कि न भूखा रहता है और न नग्न रहता है।
- 119. और न प्यासा होता है और न तुझे धूप सताती है।
- 120. तो फुसलाया उसे शैतान ने, कहाः हे आदम! क्या मैं तुझे न बताऊँ शाश्वत जीवन का वृक्ष तथा ऐसा राज्य जो पतनशील न हो?
- 121. तो दोनों ने उस (वृक्ष) से खा लिया, फिर उन के गुप्तांग उन दोनों के लिये खुल गये। और दोनों चिपकाने

ۅؘڵڡۜٙڷؙۼۿٮؙڬۧٳڵۣٙٳڵ؋ؘڡؘۯڝٛ۬ؿۜڹؙڷؙڣؘڛؘؽٙۅؘڵڿؘڿؚۘڷ ٳۼٷڠٳ۞۫

> ۅؘٳڎ۫ڠؙڷٮؘٛٳڶڷؠڵڸ۪ۧػۊٳۺۘۼؙۮۉٳڸٳڎڡٙۄؘڝؘڿۮۅٞٳٙ ٳڰۯٳؠ۬ڸؽؾڽٵؘڸ۞

ڡؙڠؙڵٵؘؽاۮمُٳڷٙۿڶٵۘعۮؙۊؙ۠ڰػۅڶؚۯۅؖڂؚؚڰڡؘڵڒ ؿؙٷؚڔػڹۜڵؠٵڝٙٵڷٜؖڬێۜۊؚڡؘٚۺؙڠ۬۞

اِنَّ لَكَ ٱلرَّاتَجُوْعَ فِيهَا وَلَاتَعُرٰى اللهِ

وَٱتَّكَالَانَظُمُوُّافِيْهَا وَلاتَضْعَى

فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَادَمُرْهَلُ}دُلْكَ عَلىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَابِبُلْ۞

فَأَكُلَامِنُهَا فَبَدَتُ لَهُمَاسُوانُهُمَا وَكَفِقًا يَتُصِفِن عَلَيْهِمَامِنٌ قَرَقِ الْجَنَّةُ وَعَطَى الدَمُرُ

अर्थात् वह भूल से शैतान की बात में आ गया, उस ने जानबूझ कर हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं किया।

लगे अपने ऊपर स्वर्ग के पत्ते। और आदम अवज्ञा कर गया अपने पालनहार की और कुपथ हो गया।

- 122. फिर उस (अल्लाह) ने उसे चुन लिया और उसे क्षमा कर दिया और सुपथ दिखा दिया।
- 123. कहाः तुम दोनों (आदम तथा शैतान) यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के शत्रु हो। अब यदि आये तुम्हारे पास मेरी ओर से मार्गदर्शन तो जो अनुपालन करेगा मेरे मार्गदर्शन का, वह कुपथ नहीं होगा और न दुर्भाग्य ग्रस्त होगा।
- 124. तथा जो मुख फेर लेगा मेरे स्मरण से, तो उसी का संसारिक जीवन संकीर्ण (तंग)<sup>[1]</sup> होगा, तथा हम उसे उठायेंगे प्रलय के दिन अन्धा कर के|
- 125. वह कहेगाः मेरे पालनहार! मुझे अन्धा क्यों उठाया, मैं तो (संसार में) आँखों वाला था?
- 126. अल्लाह कहेगाः इसी प्रकार तेरे पास हमारी आयतें आयीं तो तू ने उन्हें भुला दिया। अतः इसी प्रकार आज तू भुला दिया जायेगा।
- 127. तथा इसी प्रकार हम बदला देते हैं उसे जो सीमा का उल्लंघन करे, और ईमान न लाये अपने पालनहार

رَبُّهُ فَغُويٌ اللَّهِ

تُعَاجُتَبلهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَمَايَ

قَالَ اهْبِطَامِهُمَاجَيِيْعَابَعَضُكُوْ لِبَعْضِ عَكُوُّ فَإِمَّا كِأْتِيَنَّكُوُّمِّ فَهُرِّيُ هُدًى ۚ فَمَنِ النَّبَعَ هُكَ اى فَلاَيضِلُّ وَلاَيشْتُى هُ

ۅٙڡؽٙٲڠۯۻؘۘۘۼڽؙۮؚڮڔٝؽؙٷٙڷۜۜڶڎڡؘڡؚؽۺؘڎٞ ۻؗٮؙٛڴٲۊٞۼٛۺؙٷؽؙۄؙڡڒڶۊؚڸؗۿڗٳٙۼؗؠؿ

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي ٓ أَعْلَى وَقَدُكُنُكُ بَصِيْرًا ﴿

قَالَ كَذَٰ لِكَ اَتَتُكَ النَّنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ تُشْلَى®

ۅؘڲۮ۬ڸڮۼٙڔ۬ؽؘڡؙؽؘٲۺۯڡؘۅؘڶۄؙؽؙۅؙؙڝؚؽ۬ۑٳٝڸؾؚۯؾؚ۪ۨؗؗؗؗؗ ۅؘڶعَۮؘٵب۠اڵڿؚڔٙۊٳۺؘ؆ؙۏٲڹڠؗۑ®

अर्थात् वह संसार में धनी हो तब भी उसे संतोष नहीं होगा। और सदा चिन्तित और व्याकुल रहेगा।

की आयतों पर। और निश्चय आख़िरत की यातना अति कड़ी तथा अधिक स्थायी है।

- 128. तो क्या उन्हें मार्ग दर्शन नहीं दिया इस बात ने कि हम ने ध्वस्त कर दिया इन से पहले बहुत सी जातियों को, जो चल फिर-रही थीं अपनी बस्तियों में, निःसंदेह इस में निशानियाँ हैं बुद्धिमानों के लिये।
- 129. और यदि एक बात पहले से निश्चित न होती आप के पालनहार की ओर से, तो यातना आ चुकी होती, और एक निर्धारित समय न होता।<sup>[1]</sup>
- 130. अतः आप सहन करें उन की बातों को तथा अपने पालनहार की पिवत्रता का वर्णन उस की प्रशंसा के साथ करते रहें सूर्योदय से पहले<sup>[2]</sup> तथा सूर्यास्त से<sup>[3]</sup> पहले, तथा रात्रि के क्षणों<sup>[4]</sup> में और दिन के किनारों<sup>[5]</sup> में, ताकि आप प्रसन्न हो जायें।
- 131. और कदापि न देखिये आप उस आनन्द की ओर जो हम ने उन<sup>[6]</sup> में से विभिन्न प्रकार के लोगों को दे रखा

ٱفَكُونِهُولَهُوُكُواْهُلَكُنَا قَبَلَهُ مُرِّسَ الْقُرُونِ يَشْوُنَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَانِيرٍ لِأُولِ النَّمَٰ

ۅٙڷٷڒػڶؠڎؙۺۜؠؘقؘؾؙ؈ٛڗٞؾؚڮڬڮٵؽڶۯٳؗؗؗؗڡٵۊۜٲۘڋڷ۠ ؙؙ۠ؗؗ۠۠ؗٛڝڰؿ۞ۛۛ

فَاصْدِرْعَلَىٰ مَا يَثُوُلُونَ وَسَيِّتُمْ بِعَمْدِ رَبِّكَ تَبْلَ طُلُوْرَ النَّمُسِ وَقَبْلَ غُرُو بِهَا وَمِنْ انْأَيُّ الَّبُيُلِ فَسَيِّمْ وَٱطْرَافَ النَّهَارِ لَعَكُكَ تَرْضَى®

ۅؘڵٳؾؠؙ۠؆ۜؾؘۜۘۘۼؽڹؽڬٳڵؽٵٙڡٮۜؾٞڡؙٮ۬ٳۑ؋ٙٲۮ۫ۅٳڿؖٵ ڡؚٞؠؙؙؙؙؙ۠ٛٛٛٛػٷٚۯؘڰؘٳڵڲؽۅۊٳڵڰؙؽؘٳؗؗؗؗؗؗؗۮڶۣؽؙؿٚؾۿؙۮۏؽٷ

- 2 अर्थात् फ़ज़ की नमाज़ में।
- 3 अर्थात् अस्र की नमाज़ में।
- 4 अर्थात् इशा की नमाज़ में।
- 5 अर्थात् जुहर तथा मिरिरब की नमाज़ में।
- 6 अर्थात् मिश्रणवादियों में से।

<sup>1</sup> आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह का यह निर्णय है कि वह किसी जाति का उस के विरुद्ध तर्क तथा उस की निश्चित अविध पूरी होने पर ही विनाश करता है, यिद यह बात न होती तो इन मक्का के मिश्रणवादियों पर यातना आ चुकी होती।

है, वह संसारिक जीवन की शोभा है, ताकि हम उन की परीक्षा लें, और आप के पालनहार का प्रदान<sup>[1]</sup> ही उत्तम तथा अति स्थायी है|

- 132. और आप अपने परिवार को नमाज़ का आदेश दें, और स्वयं भी उस पर स्थित रहें, हम आप से कोई जीविका नहीं मांगते, हम ही आप को जीविका प्रदान करते हैं। और अच्छा परिणाम आज्ञाकारियों के लिये है।
- 133. तथा उन्होंने कहाः क्यों वह हमारे पास कोई निशानी अपने पालनहार की ओर से नहीं लाता? क्या उन के पास उस का प्रत्यक्ष प्रमाण (कुर्आन) नहीं आ गया जिस में अगली पुस्तकों की (शिक्षायें) हैं?
- 134. और यदि हम ध्वस्त कर देते उन्हें किसी यातना से इस से<sup>[2]</sup> पहले, तो वे अवश्य कहते कि हे हमारे पालनहार! तू ने हमारी ओर कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों का अनुपालन करते इस से पहले कि हम अपमानित और हीन होते।
- 135. आप कह दें कि प्रत्येक, (परिणाम की) प्रतीक्षा में है। अतः तुम भी प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान हो जायेगा कि कौन सीधी राह वाले है, और किस ने सीधी राह पाई है।

وَرِزْقُ مَ يِّكَ خَيُرُّ وَآنُقِي

وَامُرُآهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَيْرُعَلَيْهُا ۗ لاشْتَلْكَ رِزُقًا شَخَنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى۞

ۅؘقاڵۅٛٵڬۅؙڵٳؽٲؿؽؙٮؘٳۑڵؽۊۭۺۧڗۜؾؚ؋ٵۅؘؘۘڵڎؾڷؙؿۿؗۛؗؗؗؗ ؠڽؚۜڹڎؙٵڣۣالڡؙؙٞ۠ۼڣؚٵڵٲۅ۫ڸٛ۞

ۅؘڷٷٙٲؾۜٛٵۿڵڪٺۿؗۮۑؚعؘۮؘٵٮ۪ۺۣٞۏؘڣۧڸؚۄڶڡٞاڵٷ ڒؠۜڹٵۘۅؙٛٷٙٲۯؙۺڵؾؘٳڶؽؙٮ۬ٵۯڛؙۅؙڰۯڣؘٮٚؾٞؠؚۼٳڸؾؚڮ ڡؚڽ۫ۼۘڹؙڸؚٲڽؙٮۜٛۮؚڶڰٙۅؘۼ۬ڗ۠ؽ۞

قُلْ كُلُّ مُّ تَرَبِّضُ فَتَرَبَّصُوا \* فَسَتَعُلَمُوْنَ مَنْ اَصُعٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمِن الْمَتَلَى شَ

<sup>1</sup> अर्थात् परलोक का प्रतिफलl

<sup>2</sup> अर्थात् नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम और कुर्आन के आने से पहले।

## सूरह अम्बिया - 21



## सूरह अम्बिया के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 112 आयतें हैं।

इस सूरह में अनेक निबयों की चर्चा के कारण इस का नाम «अम्बिया» है।

- इस में बताया गया है कि सभी निवयों ने अपनी जातियों को बराबर यह शिक्षा दी कि उन्हें अल्लाह के लिये अपने कर्मों का उत्तर देना है फिर भी वह संभलने के बजाये विरोध ही करते रहे और अल्लाह की सहायता सदा निवयों के साथ रही।
- यह भी बताया गया है कि अल्लाह ने संसार को खेल के लिये नहीं बनाया है बिलक सत्य और असत्य के बीच संघर्ष के लिये बनाया है।
- इस में तौहीद का वर्णन है जो सभी निवयों का संदेश था। और रिसालत से संबंधित संदेहों का जवाब किया गया है तथा रसूलों का उपहास करने वालों को चेतावनी दी गई है।
- निबयों की शिक्षाओं और उन पर अल्लाह के अनुग्रह और दया को दिखाया गया है।
- अन्त में विरोधियों को यातना की धमकी तथा ईमान वालों को शुभसूचना दी गई है। और यह बताया गया है कि निबयों को भेजना संसार वासियों के लिये सर्वथा दया है, और उन का अपमान करना स्वयं अपने ही लिये हानिकारक है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 समीप आ गया है लोगों के हिसाब<sup>[1]</sup> का समय, जब कि वे अचेतना में मुँह फेरे हुये हैं। ٳڤ۬ڗۘڗؘۘۘڔڸڵؖ۠۠؆ڛؚڿڛٵڹ۠ۿؙؗۿؗۅؘۿؙڞؙڕؖۿ۬ ۼؘڡ۬ٛٮڵۊٟۨٮٞڠڔۣڞ۠ۏڽ۞۫

<sup>1</sup> अर्थात प्रलय का समय, फिर भी लोग उस से अचेत माया मोह में लिप्त हैं।

- 2. नहीं आती उन के पास उन के पालनहार की ओर से कोई नई शिक्षा<sup>[1]</sup>, परन्तु उसे सुनते हैं और खेलते रह जाते हैं।
- 3. निश्चेत हैं उन के दिल, और उन्हों ने चुपके-चुपके आपस में बातें कीं जो अत्याचारी हो गयेः यह (नबी) तो बस एक पुरुष है तुम्हारे समान, तो क्या तुम जादू के पास जाते हो जब कि तुम देखते हों?<sup>[2]</sup>
- 4. आप कह दें कि मेरा पालनहार जानता है प्रत्येक बात को जो आकाश तथा धरती में है। और वह सब सुनने जानने वाला है।
- 5. बल्कि उन्हों ने कह दिया कि यह<sup>[3]</sup> बिखरे स्वप्न हैं। बिल्कि उस (नबी) ने इसे स्वयं बना लिया है, बिल्कि वह किव है। अन्यथा उसे चाहिये कि हमारे पास कोई निशानी ला दे जैसे पूर्व के रसूल (निशानियों के साथ) भेजे गये।
- 6. नहीं ईमान<sup>[4]</sup> लायी इन से पहले कोई बस्ती जिस का हम ने विनाश किया, तो क्या यह ईमान लायेंगे?
- 7. और (हे नबी!) हम ने आप से पहले

ڡؙڵؽٲؾؽۿۣۏڝۧۜٛۏۮؗۯٟڝؚۨڽۜڗۜؿؚؗؗٙٛٛؗٛؠٞۼٛۮؘٮڿٳڷٳٳڛؗۺؘڠؙٷٛ؇ ۅؘۿؙۄؙؾڷۼؽٷؽ

ڵٳۿۣڽڐٞڨؙڵۅؙؽؙۿ۫ٷٵؘڛۜڗ۠ۅاڵۼؖٷػؖٵڷڒؽۣؽؘڟڬۘٷٞؖٲۿڷ ۿڹۘٵٳڵۮۺؘڒؙۺۣڷؙڬۄ۠ٵڡؘؾٲؿ۠ٷٵڵۺۣۼۘڔۅؘٲٮ۬ڎؙۄ ؿؙڝؚ۠ۯؙۏڹٛ<sup>۞</sup>

> قُلَ رَبِّهُ يَعُلُو الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيُوُ

ۘۘۘۘڔۘۘڶۊؘاڵۊؙٳٙٲڞ۬ۼٙٵؽؙٲڂڵٳؠ۬ۑڸٳڣ۫ٛڗؖڸۿؙڔٙڵۿۅٙ ۺٵٷٞڡٞڶؽٲؿٮٙٵۑٳڮڎٟ؆ؠۜٵٞۮؙڛڶ۩۬ٷڵۏڹ۞

مَآامَنَتُ تَبُلُهُمْ مِّنُ قَرْيَةٍ الْمُلَنَٰمَ أَفَهُمُ يُؤْمِنُونَ ۞

وَمَأَارُسُلُنَا قَبُلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْجِي َ إِلَيْهِمْ

- अर्थात कुर्आन की कोई आयत अवतिरत होती है तो उस में चिन्तन और विचार नहीं करते।
- 2 अर्थात् यह कि वह तुम्हारे जैसा मनुष्य है, अतः इस का जो भी प्रभाव है वह जाद के कारण है।
- 3 आर्थात् कुर्आन की आयतें।
- 4 अर्थात् निशानियाँ देख कर भी ईमान नहीं लायी।

मनुष्य पुरुषों को ही रसूल बना कर भेजा, जिन की ओर वह्यी भेजते रहे। फिर तुम ज्ञानियों<sup>[1]</sup> से पूछ लो, यदि तुम (स्वयं) नहीं<sup>[2]</sup> जानते हो।

- तथा नहीं बनाये हम ने उन के ऐसे शरीर<sup>[3]</sup> जो भोजन न करते हों। तथा न वे सदावासी थे।
- 9. फिर हम ने पूरे कर दिये उन से किये हुये वचन, और हम ने बचा लिया उन्हें, और जिसे हम ने चाहा। और विनाश कर दिया उल्लंघनकारियों का।
- 10. निःसंदेह हम ने उतार दी है तुम्हारी ओर एक पुस्तक (कुर्आन) जिस में तुम्हारे लिये शिक्षा है। तो क्या तुम समझते नहीं हो?
- 11. और हम ने तोड़ कर रख दिया बहुत सी बस्तियों को जो अत्याचारी थीं, और हम ने पैदा कर दिया उन के पश्चात् दूसरी जाति को।
- 12. फिर जब उन्हें संवेदन हो गया हमारे प्रकोप का, तो अकस्मात् वहाँ से भागने लगे।
- 13. (कहा गया) भागो नहीं। तथा तुम वापिस जाओ जिस सुख-सुविधा में थे, तथा अपने घरों की ओर, ताकि

فَشَعُلُوا اللَّهِ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞

وَمَاجَعَلْنُهُمُ جَسَمًا لَايَأْكُلُونَ الطَّعَامَرِ وَمَاكَانُوْا خِلِدِيُنَ۞

تُتَصَدَقَاهُمُ الْوَعَدَ فَانْجَيْنَاهُمُ وَمَنْ تَشَاءُ وَاهُلُلَنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿

ڵڡؘۜۮٲڹؙڒؘڶؽۜۧٳڵؽڴؙۯؾؗٵؚڣؽؙۼۮؚڴڒؙڴڎٝ ٵؘڡٛڵڗؾؘؙۼؿڵۯؽ۞ۧ

ۅؙڲۄ۫ۊؘڝۜٮٮٛڬٳڡؚڽٛۊؘۯؾۊۭػٳڹٛؾؙڟٳڸؠڐۘٷٙٳڹۺٲڬٳ ؠۼۮؙۮۿٳۊٛۄٞڴٳٳڂؚڕؿۣڹۛ۞

فَلَتَّا أَحَسُّوا بِالْسَنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يُؤَكُّفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ڵڒؾۜڒؙڬٛڞؙۅ۫ٳۅٳۯڂؚۼؙۅٛٳڸڶؠٵۧٲؾ۬ڗؚڡ۬۬ؾ۫ۄ۫ۏؽؠۅۅٙڡڶٮڮؽؚڵؙۄ۫ ڵعؘڰڴۄؙؿؙٮٛۓڵۏڹ۞

- 1 अर्थात् आदि आकाशीय पुस्तकों के ज्ञानियों से
- 2 देखियेः सूरह नह्ल, आयतः 43
- 3 अर्थात् उन में मनुष्य की ही सब विशेषताऐं थीं।

तुम से पूछा[1] जाये।

- 14. उन्हों ने कहाः हाय हमारा विनाश! वास्तव में हम अत्याचारी थे।
- 15. और फिर बराबर यही उन की पुकार रही यहाँ तक कि हम ने बना दिया उन्हें कटी खेती के समान बुझे हुये।
- 16. और हम ने नहीं पैदा किया है आकाश और धरती को तथा जो कुछ दोनों के बीच है खेल के लिये।
- 17. यिद हम कोई खेल बनाना चाहते तो उसे अपने पास ही से बना<sup>[2]</sup> लेते, यिद हमें यह करना होता।
- 18. बिल्क हम मारते हैं सत्य से असत्य पर, तो वह उस का सिर कुचल देता है, और वह अकस्मात समाप्त हो जाता है, और तुम्हारे लिये विनाश है उन बातों के कारण जो तुम बनाते हो।
- 19. और उसी का है जो आकाशों तथा धरती में है, और जो फ़रिश्ते उस के पास हैं वे उस की इबादत (वंदना) से अभिमान नहीं करते, और न थकते हैं।
- 20. वे रात और दिन उस की पिवत्रता का गान करते हैं, तथा आलस्य नहीं करते।

قَالُوْايُوَيْكَنَآاِتَاكُنَّاظِلِمِيْنَ®

فَهَازَالَتْ تِلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلَنْهُمُ حَصِيدًا الْحَمْ حَصِيدًا الْحِيدِينَ

وَمَاخَلَقُنَاالسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمُالِعِبِيْنَ®

ڵٷۯڒؽؘٵؘڽؙؾٛؾڿۮؘڶۿۅٞٳ؆ؾۜٛڂۮؙڬۿڡؚڽؙڰڽٛؾؖٲڐ ٳڽؙػؙؾٵڣ۬ڝؚڶؽڹۘ۞

ؠڵؙڹؘۛؿٝڒؚؽؙڔٳڵؾۣۜۜٷٲڵؠٳڟۣڶڣٙؽۮڡۼٛ؋ۏٳۮٵ ۿۅؘڒٳۿؚؿ۠ٷٙڰڮ۠ٳڷۅؙؽڵؙڡؚ؆ٲڝڡ۫ۏؙؽ۞

ۅؘڵؘؘؘ؋ؙڡؙڹ؋ۣؗٵڵۺۜؠڵۅؾؚۘۘۅٙٲڵۯڞۣٚۅؘڡۜؽۼؽ۫ۮ؋ ڵڮؿٮٞػؙڸ۫ڔؙۅؙڹؘۼؙڽؙۼؠٵۮڗؚ؋ۅؘڵڒؽٮؙ۫ؿۜڂڛڔؙۅ۫ڹ<sup>۞</sup>

يُسَيِّحُونَ البُّلُ وَالنَّهُ الرَّلَايَفُ تُرُونَ

- 1 अर्थात् यह कि यातना आने पर तुम्हारी क्या दशा हुयी?
- 2 अर्थात् इस विशाल विश्व के बनाने की आवश्यक्ता न थी। इस आयत में यह बताया जा रहा है कि इस विश्व को खेल नहीं बनाया गया है। यहाँ एक साधारण नियम काम कर रहा है। और वह सत्य और असत्य के बीच संघर्ष का नियम है। अर्थात् यहाँ जो कुछ होता है वह सत्य की विजय और असत्य की पराजय के लिये होता है। और सत्य के आगे असत्य समाप्त हो कर रह जाता है।

- 21. क्या इन के बनाये हुये पार्थिव पूज्य ऐसे हैं जो (निर्जीव) को जीवित कर देते हैं?
- 22. यिद होते उन दोनों<sup>[1]</sup> में अन्य पूज्य अल्लाह के सिवा तो निश्चय दोनों की व्यवस्था बिगड़<sup>[2]</sup> जाती। अतः पवित्र है अल्लाह अर्श (सिंहासन) का स्वामी उन बातों से जो वे बता रहे हैं।
- 23. वह उत्तर दायी नहीं है अपने कार्य का और सभी (उस के समक्ष) उत्तर दायी हैं।
- 24. क्या उन्होंने बना लिये हैं उस के सिवा अनेक पूज्य? (हे नबी!) आप कहें कि अपना प्रमाण लाओ। यह (कुर्आन) उन के लिये शिक्षा है जो मेरे साथ हैं और यह मुझ से पूर्व के लोगों की शिक्षा<sup>[3]</sup> है, बल्कि उन में से अधिक्तर सत्य का ज्ञान नहीं रखते। इसी कारण वह विमुख हैं।
- 25. और नहीं भेजा हम ने आप से पहले कोई भी रसूल परन्तु उस की ओर यही वह्यी (प्रकाशना) करते रहे कि मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है। अतः मेरी ही इबादत (वंदना) करो।

آمِراتَّغَنَ وُآالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُوْ بُثِيْرُونَ فَ

لَوُكَانَ فِيْمِمَا الْهَهُ ۗ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا قَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞

لايْسُكَلْ عَمّايَفُعَلْ وَهُمْ يُسْكَلُونَ®

آمِراتَّخَذُوْامِنُ دُونِهَ اللِهَةَ قُلُ هَاتُوُا بُرُهَانَكُمْ هُذَاذِكُوْمَنُ مَّعِى وَذِكُوْمَنُ قَبُرِلُ مِلُ آكُ تَرُهُمُ لَا يَعَلَمُونَ الْحَقَّ فَهُوْمُ مُعْرِضُونَ ۞

وَمَا اَرْسُلْنَامِنَ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اِلَّا نُوْجِيَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لِرَّالِهَ اِلْاَ اَنَافَاعُبُدُونِ®

- 1 आकाश तथा धरती में।
- 2 क्योंकि दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते और उन के आपस के संघर्ष के कारण इस विश्व की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती। अतः इस विश्व की व्यवस्था स्वयं बता रही है कि इस का स्वामी एक ही है। और वही अकेला पुज्य है।
- 3 आयत का भावार्थ यह है कि यह कुर्आन है और यह तौरात तथा इंजील हैं। इन में कोई प्रमाण दिखा दो कि अल्लाह के अन्य साझी और पूज्य हैं। बिल्क यह मिश्रणवादी निर्मूल बातें कर रहे हैं।

26. और उन (मुश्रिकों) ने कहा कि बना लिया है अत्यंत कृपाशील ने संतित। वह पिवत्र है! बल्कि वे (फ़्रिश्ते)<sup>[1]</sup> आदरणीय भक्त हैं।

27. वे उस के समक्ष बढ़ कर नहीं बोलते और उस के आदेशानुसार काम करते हैं।

28. वह जानता है जो उन के सामने है और जो उन से ओझल है। वह किसी की सिफ़ारिश नहीं करेंगे उस के सिवा जिस से वह (अल्लाह) प्रसन्न<sup>[2]</sup> हो, तथा वह उस के भय से सहमे रहते हैं।

29. और जो कह दे उन में से कि मैं पूज्य हूँ अल्लाह के सिवा तो वही है जिसे हम दण्ड देंगे नरक का, इसी प्रकार हम दण्ड दिया करते हैं अत्याचारियों को।

30. और क्या उन्हों ने विचार नहीं किया जो काफ़िर हो गये कि आकाश तथा धरती दोनों मिले हुये<sup>[3]</sup> थे, तो हम ने दोनों को अलग-अलग किया। तथा हम ने बनाया पानी से प्रत्येक जीवित चीज़ को? फिर क्या वह (इस बात पर) विश्वास नहीं करते?

31. और हम ने बना दिये धरती में पर्वत

ۅؘقالوااتَّخَذَالرَّحْمٰنُ وَلِكَاسُبُعٰنَهُ ۚ بُلْعِبَادُ مُّكُرُمُونَ۞

لاَسَيْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ®

يَعْلَمُ مَا بَدِنِ آيُدِي يُهِمْ وَمَاخَلَقُهُمُ وَلاَيَتْفَعُونَ ۚ الِّالِسِ ارْتَظٰى وَهُمُومِّنُ خَشُيَتِهِ مُشَّفِقُونَ ۞

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُو إِنِّ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَنْالِكَ جُرْزِيْهِ جَهَّنَهُ \* كَنَالِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ۞

ٱۅۘٙڵؖۏؗؽڗۘٳؙڷڬڹؙؽؘڮؘؘٛٛۜٛٛۼۘڡؙۯۅؙٞٲڷۜٵڶۺۜؠڶۅؾ ۅٲڶۯڞؘػٳڹۜٮٚٵڗؿۘڤٵڣؘؾؘڠ۫ڶۿؠٵۏؘؘؘؘۧۘۻڰڶێٵڝٵڶؠؠؖٵٚ؞ ڴؙڰۜۺٞؿ۠ٞڿۜؿۣٵڣؘڵاؿؙٷؙؚڡڹؙۏؽ۞

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنُ تَعِمْيَدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا

1 अर्थात् अरब के मिश्रणवादी जिन फ्रिश्तों को अल्लाह की पुत्रियाँ कहते हैं, वास्तव में वह उस के भक्त तथा दास हैं।

- 2 अर्थात् जो एकेश्वरवादी होंगे।
- 3 अर्थात् अपनी उत्पत्ति के आरंभ में।

ताकि झुक न<sup>[1]</sup> जाये उन के साथ, और बना दिये उन (पर्वतों) में चोड़े रास्ते ताकि लोग राह पायें।

- 32. और हम ने बना दिया आकाश को सुरक्षित छत, फिर भी वह उस के प्रतीकों (निशानियों) से मुँह फेरे हुये हैं।
- 33. तथा वही है जिस ने उत्पत्ति की है रात्रि तथा दिवस की और सूर्य तथा चाँद की, प्रत्येक एक मण्डल में तैर रहे<sup>[2]</sup> हैं।
- 34. और (हे नबी!) हम ने नहीं बनायी है किसी मनुष्य के लिये आप से पहले नित्यता। तो यदि आप मर<sup>[3]</sup> जायें, तो क्या वह नित्य जीवी हैं?
- 35. प्रत्येक जीव को मरण का स्वाद चखना है, और हम तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं अच्छी तथा बुरी परिस्थितियों से, तथा तुम्हें हमारी ही ओर फिर आना है।

فِيُهَا فِهَا فِهَا مِنْ اللَّهُ لَا لَكُمَّا هُوْ يَهُتَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

وَجَعَلْمَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَّحُفُوطًا قَوَّهُمُ عَنْ الِبْهَا مُعْرِضُونَ

وَهُوَالَّذِي ُخُلُقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوكُلُّ فِيُ فَلَاثٍ يَّشَبَحُونَ۞

وَمَاجَعَلْنَالِبَشِرِمِّنَ تَبُلِكَ الْخُلُلُ أَفَالْمِنَ مِّتَّ فَهُمُالْخُلِدُونَ

كُلْ نَفْس ذَ إِنتَ أَلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُوْ بِالشَّرِ وَالْخَلُيرِ فِنْنَةً وَلِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۞

- 1 अर्थात् यह पर्वत न होते तो धरती सदा हिलती रहती।
- 2 कुर्आन अपनी शिक्षा में विश्व की व्यवस्था से एक के पूज्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ भी आयतः 30 से 33 तक एक अल्लाह के पूज्य होने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
- 3 जब मनुष्य किसी का विरोधी बन जाता है तो उस के मरण की कामना करता है। यही दशा मक्का के काफ़िरों की भी थी। वह आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के मरण की कामना कर रहे थे। फिर यह कहा गया है कि संसार के प्रत्येक जीव को मरना है। यह कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह इस संसार में सब के कर्मों की परीक्षा कर रहा है। और फिर सब को अपने कर्मों का फल भी परलोक में मिलना है तो कौन इस परीक्षा में सफल होता है?

36. तथा जब देखते हैं आप को जो काफ़िर हो गये तो बना लेते हैं आप को उपहास, (वे कहते हैं) क्या यही है जो तुम्हारे पूज्यों की चर्चा किया करता है? जब कि वे स्वयं रहमान (अत्यंत कृपाशील) के स्मरण के<sup>[1]</sup> निवर्ती हैं।

37. मनुष्य जन्मजात व्यग्र (अधीर)है, मैं शीघ्र तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखा दूँगा। अतः तुम जल्दी न करो।

38. तथा वह कहते हैं कि कब पूरी होगी यह<sup>[2]</sup> धमकी, यदि तुम लोग सच्चे हो?

- 39. यदि जान लें जो काफ़िर हो गये हैं उस समय को जब वह नहीं बचा सकेंगे अपने मुखों को अग्नि से और न अपनी पीठों को, और न उन की कोई सहायता की जायेगी (तो ऐसी बातें नहीं करेंगे)।
- 40. बिलक वह समय उन पर आ जायेगा अचानक, और उन्हें आश्चर्य चिकत कर देगा, जिसे वह फेर नहीं सकेंगे और न उन्हें समय दिया जायेगा।
- 41. और उपहास किया गया बहुत से रसूलों का आप से पहले, तो घेर लिया उन को जिन्हों ने उपहास किया उन में से उस चीज़ ने जिस<sup>[3]</sup>

ڡٙٳۮؘٳۯٳڮٳڗؽؽؽػڡٞؠؙۉٙٳٳڽؙؾؾۜڿۮؙۏٮٙڬ ٳڒۿؠؙؙٷٵۿڶۮٳٳڷێؽؽؽۮڬٷٳڸڡؘؾڬٛٷڰۿۄؙ ؠؚۮؚۣۯٳڶڗٟۜڝؙؠڹۿؙڝٞڴڣؠؙ۠ۏڽ۞

خْلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ْسَأُورِ يُكُوْ التِيَّ فَلَاتَسُتَعُجِلُونِ۞

وَيَهُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِينَ

لَوْيُعُـُلُوُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ احِيْنَ لَايكُفُّوْنَ عَنُ قُجُوْهِهِمُ التَّارَوَلَا عَنُ ظُهُوْرِهِوُ وَلَاهُمُونَيْصَرُونَ⊕

بَلْ تَالِّيُهِمُ بَغْتَةً نَتَبُهَنَهُمْ فَلايَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاهُمُ يُنَظُرُونَ ⊙

> ۅؘڵۊۜۑٳڶۺؙؖۿڔ۬ؽٞؠؚۯڛؙڸ؈ۜؿؙڵؚڲۏؘڂٲؾٙ ڽؚٳڰۜۮؚؽڹؘ؊ڿؚۯؙۊٳؠڹ۫ۿؙڎؙۄۜٵػٲۮ۫ۅؙٳڽؚ؋ ؠؘۺؙؿؙؠۯؙؚۅؙڹ۞۫

- 1 अर्थात् अल्लाह को नहीं मानते।
- 2 अर्थात् हमारे न मानने पर यातना आने की धमकी।
- 3 अर्थात् यातना ने।

का उपहास कर रहे थे।

- 42. आप पूछिये कि कौन तुम्हारी रक्षा करेगा रात तथा दिन में अत्यंत कृपाशील<sup>[1]</sup> से? बल्कि वह अपने पालनहार की शिक्षा (कुर्आन) से विमुख हैं।
- 43. क्या उन के पूज्य हैं जो उन्हें बचायेंगे हम से? वह स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकेंगे और न हमारी ओर से उन का साथ दिया जायेगा।
- 44. बिल्क हम ने जीवन का लाभ
  पहुँचाया है उन को तथा उन के
  पूर्वजों को यहाँ तक कि (सुखों में)
  उन की बड़ी आयु गुजर<sup>[2]</sup> गई, तो
  क्या वह नहीं देखते कि हम धरती
  को कम करते आ रहे हैं उस के
  किनारों से, फिर क्या वह विजयी हो
  रहे हैं?
- 45. (हे नबी!) आप कह दें कि मैं तो वह्यी ही के आधार पर तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। (परन्तु) बहरे पुकार नहीं सुनते जब उन्हें सावधान किया जाता है।
- 46. और यदि छू जाये उन को आप के पालनहार की तिनक भी यातना, तो अवश्य पुकारेंगे कि हाये,

قُلُمَنُ يُكَاوُكُو بِاليَّلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحُلِنِ بَلُ هُوْعَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمُ شُعْرِعْنُونَ

آمُلَهُمُّ اللَّهُ تُنَنَعُهُمُّ مِّنُ دُونِنَا \* لاَيسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمُّ وَلاَهُمْ مِّنَا يُصُحُبُونَ ۞

بَلُ مَتَّعُنَا لَمَّؤُكُرُّهِ وَابَآءُهُمُّ حَتَّى طَالَ عَيْهُوُ الْعُنُرُ الْفَكَ يَرَوُنَ اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَتْقُصُّهَا مِنْ اَطْرَافِهَا أَفَهُ الْغَلِبُونَ ۞

قُلُ إِنَّمَآ اُنُذِوُكُوۡ مِالۡوَحُیۡۤ وَلاَیۡمَعُ الصُّمُّ اللَّعَآءُ اِذَامَا یُنۡدَدُوۡنَ۞

> وَلَمِنْ مَّسَّتُهُوْ نَفْحَة نُمِّنْ عَدَالِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لِوَيُلِنَّا إِنَّا كُتَّاظِلِمِينَ ۞

- 1 अर्थात् उस की यातना से।
- 2 अर्थ यह है कि वह मक्का के काफिर सुख-सुविधा मंद रहने के कारण अल्लाह से विमुख हो गये हैं, और सोचते हैं कि उन पर यातना नहीं आयेगी और वही विजयी होंगे। जब कि दशा यह है कि उन के अधिकार का क्षेत्र कम होता जा रहा है और इस्लाम बराबर फैलता जा रहा है। फिर भी वे इस भ्रम में हैं कि वे प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे।

हमारा विनाश! निश्चय ही हम अत्याचारी $^{[1]}$  थे|

- 47. और हम रख देंगे न्याय का तराजू<sup>[2]</sup> प्रलय के दिन, फिर नहीं अत्याचार किया जायेगा किसी पर कुछ भी, तथा यदि होगा राई के दाने के बराबर (किसी का कर्म) तो हम उसे सामने ला देंगे, और हम बस (काफी) हैं हिसाब लेने वाले।
- 48. और हम दे चुके हैं मूसा तथा हारून को विवेक तथा प्रकाश और शिक्षाप्रद पुस्तक आज्ञाकारियों के लिये।
- 49. जो डरते हों अपने पालनहार से बिन देखे, और वे प्रलय से भयभीत हों।
- 50. और यह (कुर्आन) एक शुभ शिक्षा है जिसे हम ने उतारा है, तो क्या तुम इस के इन्कारी हो?
- 51. और हम ने प्रदान की थी इब्राहीम को उस की चेतना इस से पहले, और हम उस से भली भाँति अवगत थे।
- 52. जब उस ने अपने बाप तथा अपनी जाति से कहाः यह प्रतिमायें (मुर्तियाँ) कैसी हैं जिन की पूजा में तुम लगे हुये हो?

وَنَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْقِسُطِلِيُومِ الْقِيمَةِ فَكَا تُطْلَعُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْفَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِ اَتَيْنَا لِهَا وَكَفَىٰ بِنَا لَصِيبُنَ ۞

> وَلَقَدُ التَّيْنَامُوُسى وَهُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُثَّقِيْنَ ﴿

الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبُ وَهُمُّ مِّنَ السَّاعَةِ مُشُوفَةُونَ۞

وَهٰ ذَاذِكُرُ مُنْ بِالِكَ اَنْزَلْنَهُ \* اَفَأَنْتُمُ لَهُ اَفَأَنْتُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ ۚ

ۅؘڵۊۜۮؙٳؾؽؙٮؘٚٳۧٳؠٝۯۿؚؽۄٙۯۺؙڬؗ؋ڡؚڽؘٛڣۜٙڷؙٷڴٮؖٵۜ ڽؚ؋ۼڸؚڡؽؘڽ۞ۧ

إِذُ قَالَ لِاَ بِيُهِ وَقُوْمِهِ مَا لَمْذِهِ الثَّمَاثِيْلُ الَّيِّيِّ اَنُتُو لَهَاعٰكِمُوْنَ ﴿

- 1 अर्थात अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे।
- अर्थात् कर्मों को तौलने और हिसाब करने के लिये, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उस के कर्मानुसार बदला दिया जाये।

53. उन्हों ने कहाः हम ने पाया है अपने पूर्वजों को इन की पूजा करते हुये।

54. उस (इब्राहीम) ने कहाः निश्चय तुम और तुम्हारे पूर्वज खुले कुपथ में हो।

55. उन्हों ने कहाः क्या तुम लाये हो हमारे पास सत्य या तुम उपहास कर रहे हो?

56. उस ने कहाः बिल्क तुम्हारा पालनहार आकाशों तथा धरती का पालनहार है जिस ने उन्हें पैदा किया है, और मैं तो इसी का साक्षी हूँ।

57. तथा अल्लाह की शपथ! मैं अवश्य चाल चलूँगा तुम्हारी मुर्तियों के साथ, इस के पश्चात् कि तुम चले जाओ।

58. फिर उस ने कर दिया उन्हें खण्ड-खण्ड, उन के बड़े के सिवा, ताकि वह उस की ओर फिरें।

59. उन्हों ने कहाः किस ने यह दशा कर दी है हमारे पूज्यों (देवताओं) की? वास्तव में वह कोई अत्याचारी होगा!

60. लोगों ने कहाः हम ने सुना है एक नवयुवक को उन की चर्चा करते जिसे इब्राहीम कहा जाता है।

61. लोगों ने कहाः उसे लाओ लोगों के सामने ताकि लोग देखें।

62. उन्हों ने पूछाः क्या तू ने ही यह किया है हमारे पूज्यों के साथ, हे इब्राहीम? قَالُوْا وَجَدُنَا الْبَآءُ نَالَهَا عُبِدِيْنَ ﴿

قَالَ لَقَدُ كُذُتُهُ النَّقُو وَالبَّاؤُكُو فِي ضَلْلٍ شِيدِينِ @

قَالْوُ ٱلْجِئْتَنَا بِالْحَقِّ آمُ ٱلْتَ مِنَ اللَّعِيثِينَ®

قَالَ بَلِّ رَّبُّكُمُ رَبُّ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّـٰذِى فَطَرَهُنَّ ۖ وَإِنَّا عَلَى ذَٰ لِكُمُ مِّنَ الشَّهِــِنِيْنَ<sup>®</sup>

ۅؘؾؘٲٮڵۼؖڔؙڒڮؽٮۜؾۜٲڞؽٵڡػؙۅ۫ڹۼ۫ۮٲڽٛؾؙۅؙڵۅ۠ٳ مُدبِرِيْنَ ۞

فَجَعَكُهُوْجُذٰذًا إِلَّا كِبِيْبُوالَّهُوْ لَعَلَّهُوْ الَّيْهِ يَرْجِعُوْنَ⊚

قَالُوُا مَنُ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَآ اِتَّهُ لَمِنَ الظِّلمِينَ<sup>®</sup>

قَالُوْاسَبِعُنَافَتَّى تَيْثُكُوْهُمُّ يُقَالُ لَكَ الْمُؤْمِنُقَالُ لَكَ الْمُؤْمِنُقَالُ لَكَ الْمُ

قَالُوۡافَٱتُوۡاٰرِهٖعَلَىۤاَعُیُنِالتَّاسِلَعَلَّهُمُ يَشْهَدُوۡنَ ۞

قَالُوْآءَ اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَتِنَا يَالِرُهِيهُ ﴿

64. फिर अपने मन में वे सोच में पड़ गये। और (अपने मन में) कहाः वास्तव में तुम्हीं अत्याचारी हो।

65. फिर वह ओंधे कर दिये गये अपने सिरों के बल<sup>[2]</sup> (और बोले): तू जानता है कि यह बोलते नहीं हैं।

66. इब्राहीम ने कहाः तो क्या तुम इबादत (वंदना) अल्लाह के सिवा उस की करते हो जो न तुम्हें कुछ लाभ पहुँचा सकते हैं और न तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं?

67. तुफ़ (थू) है तुम पर और उस पर जिस की तुम इबादत (वंदना) करते हो अल्लाह को छोड़ कर। तो क्या तुम समझ नहीं रखते हो?

68. उन्हों ने कहाः इस को जला दो तथा सहायता करो अपने पूज्यों की, यदि तुम्हें कुछ करना है।

69. हम ने कहाः हे अग्नि! तू शीतल तथा शान्ति बन जा इब्राहीम परी

70. और उन्हों ने उस के साथ बुराई चाही, तो हम ने उन्हीं को क्षतिग्रस्त कर दिया। قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۚ كَيِيْرُهُمُوهَٰذَافَنُكُوُهُمُ إِنْ كَانُو ٱنصَّلَهُ ۚ إِن ۗ

> فَرَجَعُوْآ إِلَى اَنْفَيْ هِمُ فَقَالُوَّ الِّنَّكُمُ اَنْتُوْ الطَّلِمُونَ ﴿

تُمَّرَنُكِسُواعَل رُءُوَسِهِمُ لَقَدُ عَلِمُتَ مَاهَّؤُلاَءَ يَنُطِقُونَ

قَالَ اَفَتَمُدُاوُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُوُّكُمْ أَنْ

ائِفَّ لَّكُوُ وَلِمَا تَعَبُّ دُونَ مِنَ دُونِ اللهِ اللهِ

قَالُوُّاحَرِّقُوْهُ وَانصُّرُوَا الِهَتَكُوُ إِن كُنْتُوُ فعِلِينَ ۞

قُلْنَا لِنَارُكُوْ فِنُ بَرُدًا وُسَلَّمًا عَلَى إَبْرُهِ يُعَرِّفُ

وَ أَمَادُوا بِهِ كَيْتًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٥

यह बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन के पूज्यों की विवशता दिखाने के लिये कही।

<sup>2</sup> अर्थात् सत्य को स्वीकार कर के उस से फिर गये।

71. और हम उस (इब्राहीम) को बचा कर ले गये तथा लूत<sup>[1]</sup> को उस भूमि<sup>[2]</sup> की ओर जिस में हम ने सम्पन्नता रखी है विश्व वासियों के लिये।

72. और हम ने उसे प्रदान किया (पुत्र) इस्हाक और (पीत्र) याकूब उस पर अधिक, और प्रत्येक को हम ने सत्कर्मी बनाया।

73. और हम ने उन्हें अग्रणी (प्रमुख) बना दिया जो हमारे आदेशानुसार (लोगों को) सुपथ दर्शाते हैं। तथा हम ने वह्यी (प्रकाशना) की उन की ओर सत्कर्मी के करने तथा नमाज़ की स्थापना करने और ज़कात देने की, तथा वे हमारे ही उपासक थे।

74. तथा लूत को हम ने निर्णय शक्ति और ज्ञान दिया, और बचा लिया उस बस्ती से जो दुष्कर्म कर रही थी, वास्तव में वे बुरे अवैज्ञाकारी लोग थे।

75. और हम ने प्रवेश दिया उसे अपनी दया में, वास्तव में वह सदाचारियों में से था।

76. तथा नूह को (याद करो) जब उस ने पुकारा इन (निवयों) से पहले। तो हम ने उस की पुकार सुन ली, फिर उसे और उस के घराने को मुक्ति दी महा पीड़ा से। وَنَجَّيْنِهُ وَلُوُطَا إِلَى الْاَرْضِ الَّتِيُّ لِمُكْنَا فِيْهَالِلْعَالَمِيْنَ ۞

وَوَهَـبُنَالُهُ إِسْحٰقَ ۗوَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صٰلِحِلْينَ ؈

وَجَعَلْنُهُمْ اَيِمَّةً يَّهُدُونَ بِأَمُّرِنَا وَٱوْحَيْنَا اِلْيُهِمُ فِعُلِّ الْخَيْرُتِ وَإِقَامَ الصَّلْوَةِ وَالْيَئَآءَ التَّكُوةِ وَكَانُواْلنَاغِيدِيْنَ

ۅؘڵۅڟٳٵؾؽڹؗ؋ۘڂؙڴؠٵۊؘۼۣڵؠٵۊٙٮؘڿۜؽڹؗ؋ۻ ٳڷڨٙۯؾڐۭٳڰؿؚؽؙػٳڹؾؙؾۼۘؠؙڵٳڬڹڵٟؿٵٟڗۜۿۄؙ ػٳڹؙۊؙۊؙۄؘڛؘۅۼۣڟۑڝؿڹ۞ٚ

وَٱدْخَلْنَاهُ فِنُ رَحْمَتِنَا الآَّةُ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥

وَنُوْمًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَغَيَّبَيْنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْوِ ﴿

<sup>1</sup> लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे।

<sup>2</sup> इस से अभिप्राय सीरिया देश है। और अर्थ यह है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अग्नि से रक्षा करने के पश्चात् उन्हें सीरिया देश की ओर प्रस्थान कर जाने का आदेश दिया। और वह सीरिया चले गये।

77. और उस की सहायता की उस जाति के मुक़ाबले में जिन्हों ने हमारी आयतों (निशानियों) को झुठला दिया, वास्तव में वे बुरे लोग थे। अतः हम ने डुबो दिया उन सभी को।

78. तथा दावूद और सुलैमान को (याद करो) जब वह दोनों निर्णय कर रहे थे खेत के विषय में जब रात्रि में चर गईं उसे दूसरों की बकरियाँ, और हम उन का निर्णय देख रहे थे।

79. तो हम ने उस का उचित निर्णय समझा दिया सुलैमान<sup>[1]</sup> को, और प्रत्येक को हम ने प्रदान किया था निर्णय शिक्त तथा ज्ञान, और हम ने आधीन कर दिया था दावूद के साथ पर्वतों को जो (अल्लाह की पिवत्रता का) वर्णन करते थे तथा पिक्षयों को, और हम ही इस कार्य के करने वाले थे।

80. तथा हम ने उस (दावूद) को सिखाया तुम्हारे लिये कवच बनाना ताकि तुम्हें बचाये तुम्हारे आक्रमण से, तो क्या तुम कृतज्ञ हो?

81. और सुलैमान के आधीन कर दिया

وَنَصَرُنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوُ الِأَيْتِنَا ﴿
إِنَّهُمُ كَانُوْ اقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴾

وَكَاوْدَوَسُلِيُمُنَ إِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَرُثِ اِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ الِحُكِمِ هِمْ شَهِدِينَ فَ

فَفَهَّمُنْهَاسُلِيَهُنَّ وَكُلُّا انتَيْنَاكُمُّمَا قَعِلْمَا ُ وَسَخَّرُنَا مَعَ دَا وَدَ الْجِبَالَ يُسَيِّبُحْنَ وَالطَّلْيُرَ وَكُنَّا فَعِللِيْنَ ۞

> وَعَكَمْنُهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُوْ لِتُحُصِنَكُوْ مِّنُ بَالِسِكُّوْ فَهَلُ ٱنْتُوُ شَكِرُوْنَ ⊙

وَلِسُكِينُ الرِّيْ عَاصِفَةً تَجُوِي بِالْمُورَةِ إِلَى

1 हदीस में वर्णित है कि दो नारियों के साथ शिशु थे। भेड़िया आया और एक को ले गया तो एक ने दूसरी से कहा कि तुम्हारे शिशु को ले गया है और निर्णय के लिये दावूद के पास गयीं। उन्हों ने बड़ी के लिये निर्णय कर दिया। फिर वह सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास आयीं, उन्हों ने कहा, छुरी लाओ मैं तुम दोनों के लिये दो भाग कर दूँ। तो छोटी ने कहाः ऐसा न करें अल्लाह आप पर दया करे, यह उसी का शिशु है। यह सुन कर उन्हों ने छोटी के पक्ष में निर्णय कर दिया। (बुख़ारी, 3427, मुस्लिम, 1720)

उग्र वायु को, जो चल रही थी उस के आदेश से<sup>[1]</sup> उस धरती की ओर जिस में हम ने सम्पन्नता (विभूतियाँ) रखी हैं, और हम ही सर्वज्ञ हैं।

- 82. तथा शैतानों में से उन्हें (उस के आधीन कर दिया) जो उस के लिये डुबकी लगाते<sup>[2]</sup> तथा इस के सिवा दूसरे कार्य करते थे, और हम ही उन के निरीक्षक<sup>[3]</sup> थे।
- 83. तथा अय्यूब (की उस स्थिति) को (याद करो) जब उस ने पुकारा अपने पालनहार को कि मुझे रोग लग गया है। और तू सब से अधिक दयावान् है।
- 84. तो हम ने उस की गुहार सुन ली<sup>[4]</sup> और दूर कर दिया जो दुःख उसे था, और प्रदान कर दिया उसे उस का परिवार तथा उतने ही और उन के साथ, अपनी विशेष दया से तथा शिक्षा के लिये उपासकों की।
- 85. तथा इस्माईल और इद्रीस तथा जुल किफ्ल को (याद करो), सभी सहनशीलों में से थे।

الْكَرُضِ النَّتِيُّ لِبُرُكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ ثَنِّيً عِلْمِيْنِيَ ۞

وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَتَغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوُنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُوُ خِفِظِيْنَ ﴿

وَٱيُوۡبَ إِذۡ نَادَى رَبُّهُ ٓ آنِّ مَسَّنِى الضُّرُّ وَٱنْتَ ٱرۡحُـُوالرِّحِـمِـيۡنَ ۚ ۚ

قَاسُتَجَبُنَالَهُ فَكَشَفَنَامَاكِ مِنْ ثُرِّ وَالتَّبُهُ ٱهۡلَهُ وَمِثۡلَهُمُومَّعَهُمۡرَحۡبَةً مِّنَ عِنُدِنَا وَذِكۡرٰىلِٰفِيدِيۡنَ⊙

ۅٙٳڛؙؠۼؽڶۅٙٳۮڔۣؠؙڛؘۅؘۮۘٵٲڵڮڡٛڸٝػ۠ڷۜٞۻۜ الصّبِرِيۡنَ؞ؖٛ

- अर्थात् वायु उन के सिंहासन को उन के राज्य में जहाँ चाहते क्षणों में पहुँचा देती थी।
- 2 अर्थात् मोतियाँ तथा जवाहिरात निकालने के लिये।
- 3 ताकि शैतान उन को कोई हानि न पहुँचाये।
- 4 आदरणीय अय्यूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने उन के धन-धान्य तथा परिवार में परीक्षा ली। वह स्वयं रोगग्रस्त हो गये। परन्तु उन के धैर्य के कारण अल्लाह ने उन को फिर स्वस्थ कर दिया और धन-धान्य के साथ ही पहले से दो गुने पुत्र प्रदान किये।

- 86. और हम ने प्रवेश दिया उन को अपनी दया में, वास्तव में वे सदाचारी थे।
- 87. तथा जुषून<sup>[1]</sup> को जब वह चला<sup>[2]</sup>
  गया क्रोधित हो कर और सोचा कि
  हम उसे पकड़ेंगे नहीं, अन्ततः उस
  ने पुकारा अंधेरों में कि नहीं है कोई
  पूज्य तेरे सिवा, तू पवित्र है, वास्तव
  में मैं ही दोषी<sup>[3]</sup> हूँ।
- 88. तब हम ने उस की पुकार सुन ली, तथा उसे मुक्त कर दिया शोक से, और इसी प्रकार हम बचा लिया करते हैं ईमान वालों को।
- 89. तथा ज़करिय्या को (याद करो) जब पुकारा उस ने अपने पालनहार<sup>[4]</sup> को, हे मेरे पालनहार! मुझे मत छोड़ दे अकेला, और तू सब से अच्छा उत्तराधिकारी है।
- 90. तो हम ने सुन ली उस की पुकार तथा प्रदान कर दिया उसे यह्या, और सुधार दिया उस के लिये उस

وَٱدۡخَلۡنَٰهُوۡ فِى ۡرَحۡمَٰنِنَا ۗ اِنَّهُوۡمِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿

وَذَاالتُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ كُنْ تَقْبُورَعَكِيهِ فَنَادَى فِي الطُّلُمْتِ اَنُ كُرَّ اِللهِ اِلْاَ اَنْتَ سُبُحنَكَ اللَّالِمُ كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِيْنَ ۚ الْطَلِمِينَ ۚ الطَّلِمِينَ ۚ الطَّلِمِينَ ۚ الطَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمُ السَّلَةُ السَّلَمُ السَّلَةُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلُولُ السَّلَمُ السَّلُمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمِ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلْمُ السَّلَمُ السَلْمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمِ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَاسُ السَّلَمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلَمِ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلِمُ السَ

فَالْمَتَجَبِّنَالَهُ ۚ وَنَجَّـيْنَ لَهُ مِنَ الْغَجِّرِ ۗ وَكَنَالِكَ نُسُجِى الْمُؤْمِنِـيْنَ ۞

ۅؘڒؘػڔؚؾؘۜٳۮؙٮٚٳۮۑۯۺۜ؋۫ۯڝؚڵٳؾؘۮۯڹ ڡٞۯؙؗۄٞٵۊؙٲڹؙؾڂؽڒٵڶۅ۠ڔۺۣؽؙؽٙ۠ڰؖ

ڡٞٳڛ۫ؾؘۜۘۻڹؙٮٚٳڵڎؙٷۅؘۿڹٮ۫ٵڵڎؙؿۼؙؽؖٷٳڝؙڵڝؙٮٚٳڵڎ ڒۅؙۻ؋ٵؚؚ۠ڹؿۿؙۄ۫ػٲٮؙؗۅٛٳؽ۠ٮڔؚٷڹ؋ڶ؋ڶڰؽڒٮؚ

- 1 जुबून से अभिप्रेत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। नून का अर्थ अर्बी भाषा में मछली है। उन को "साहिबुल हूत" भी कहा गया है। अर्थात् मछली वाला। क्यों कि उन को अल्लाह के आदेश से एक मछली ने निगल लिया था। इस का कुछ वर्णन सूरह यूनुस में आ चुका है। और कुछ सूरह साफ़्फ़ात में आ रहा है।
- 2 अर्थात् अपनी जाति से क्रोधित हो कर आल्लाह के आदेश के बिना अपनी बस्ती से चले गये। इसी पर उन्हें पकड़ लिया गया।
- 3 सहीह हदीस में आता है कि जो भी मुसलमान इस शब्द के साथ किसी विषय में दुआ करेगा तो अल्लाह उस की दुआ को स्वीकार करेगा। (तिर्मिज़ी-3505)
- 4 आदरणीय ज़करिय्या ने एक पुत्र के लिये प्रार्थना की, जिस का वर्णन सूरह आले इमरान तथा सूरह ता-हा में आ चुका है।

की पत्नी को। वास्तव में वह सभी दौड़-धूप करते थे सत्कर्मों में और हम से प्रार्थना करते थे रुचि तथा भय के साथ, और हमारे आगे झुके हुये थे।

- 91. तथा जिस ने रक्षा की अपने सतीत्व<sup>[1]</sup> की, तो फूंक दी हम ने उस के भीतर अपनी आत्मा से, और उसे तथा उस के पुत्र को बना दिया एक निशानी संसार वासियों के लिये।
- 92. वास्तव में तुम्हारा धर्म एक ही धर्म<sup>[2]</sup> है, और मैं ही तुम सब का पालनहार (पूज्य) हूँ। अतः मेरी ही इबादत (वंदना) करो।
- 93. और खण्ड-खण्ड कर दिया लोगों ने अपने धर्म को (विभेद कर के) आपस में, सब को हमारी ओर ही फिर आना है।
- 94. फिर जो सदाचार करेगा और वह एकेश्वरवादी हो, तो उस के प्रयास की उपेक्षा नहीं की जायेगी, और हम उसे लिख रहे हैं।
- 95. और असंभव है किसी भी बस्ती पर जिस का हम ने विनाश कर $^{[3]}$  दिया

وَيَـٰکُ عُوۡنَنَارَغَبًا وَّرَهَبًا ۗ وَكَانُوْالَنَا ڂشِعِـنُنَ⊕

وَالَّتِيُّ ٱخْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَامِنُ ثُوْحِنَا وَجَعَلْهُا وَابْنَهَا اَيَةٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿

> اِنَّ هٰنِهُ أُمَّتُكُوُ أُمَّةً وَّاحِكَةً ۗ وَٱنَارَيُكُوْ فَاعْبُدُونِ

وتقطّعوا امرهم بينهم كالوالينارجِعُون الله

فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَاكُفُرُ انَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ كُيِّبُونَ ۞

ۉۘڂۯؠؙٛٷڷۊؘۯؽڐ۪ٳۿؙڵڴڹۿٲٲٮٞۿؙۿڒڵؽڔ۫ۼؚٷؽ®

इस से संकेत मर्यम तथा उस के पुत्र ईसा (अलैहिस्सलाम) की ओर है।

- 2 अर्थात सब निबयों का मूल धर्म एक है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः मैं मर्यम के पुत्र ईसा से अधिक संबंध रखता हूँ। क्यों कि सब नबी भाई भाई हैं उन की मायें अलग अलग हैं, सब का धर्म एक है। (सहीह बुख़ारी: 3443)। और दूसरी हदीस में यह अधिक है किः मेरे और उस के बीच कोई और नबी नहीं है। (सहीह बुख़ारी: 3442)
- 3 अर्थात् उस के वासियों के दुराचार के कारण।

है कि वह फिर (संसार में) आ जाये।

- 96. यहाँ तक कि जब खोल दिये जायेंगे याजूज तथा माजूज<sup>[1]</sup> और वे प्रत्येक ऊँचाई से उतर रहे होंगे।
- 97. और समीप आ जायेगा सत्य<sup>[2]</sup> वचन, तो अकस्मात् खुली रह जायेंगी काफ़िरों की आँखें, (वे कहेंगे): "हाय हमारा विनाश"! हम असावधान रह गये इस से. बल्कि हम अत्याचारी थे।
- 98. निश्चय तुम सब तथा तुम जिन (मुर्तियों) को पूज रहे हो अल्लाह के अतिरिक्त नरक के ईंधन हैं, तुम सब वहाँ पहुँचने वाले हो।
- 99. यदि वे वास्तव में पूज्य होते, तो नरक में प्रवेश नहीं करते, और प्रत्येक उस में सदावासी होंगे।
- 100. उन की उस में चीखें होंगी तथा वे उस में (कुछ) सुन नहीं सकेंगे।
- 101. (परन्तु) जिन के लिये पहले ही से हमारी ओर से भलाई का निर्णय हो चुका है, वही उस से दूर रखे जायेंगे।
- 102. वे उस (नरक) की सरसर भी नहीं सुनेंगे, और अपनी मन चाही चीज़ों में सदा (मग्न) रहेंगे।
- 103. उन्हें उदासीन नहीं करेगी (प्रलय के दिन की) बडी व्यग्रता, तथा फरिश्ते

ڂڐٞٛٳؘۮٳۏؙؾ۬ڂۘؾؙؽٳٛۼٛٷڿؙۅؘڡۜٲ۬ۼۅٛڿۅۿڡٛۄؚۨڽؙ ڬؙڵۣٚڂڒؠؚ؉ٞؿؙڛڵۅؙڹٛ®

وَاقْتَرَبَالُوَعُدُالُحَقُّ فَإِذَاهِى شَاخِصَةٌ اَبُصَارُالَّذِيْنَ كَمَّا فَالْيُويُلِنَا قَدُمُثَّافِنُ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُثَّاطْلِمِيْنَ ۞

ٳٮؙٛڴۄ۫ۅؘڡٵؾۼڹٛٮؙٷؘؽ؈ؽۮؙۉڹؚٳڶڵۄڂڝۘڽ ڿۿڹۜٷٵٛڹؙؿؙۯڷۿٳۅڕۮۏؽ؈

> ڵۅؙػٲؽۿؘٷؙڒٙ؞ٳڸۿؘڐٞۺٵۏڗۮ۠ۉۿٵ ٷػؙڷ۠ڣؽۿٵڂڸۮؙۏؽ؈

لَهُمُ نِيْهَا زَفِيُرُوَّهُمُ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ©

ٳڽؙٳػڔ۬ؽؽڛؘؠؘقتؙڶۿؗۮۄؚۜؾٵڵڠٮٛڹؽؖ ڵٷڵؠٟػۼؘؠؙٵڡٛڹڠۮۏؾ۠

الكَيْمَعُون حَبِيثِمَهُا وَهُمُ فِي مَااشْتَهَتُ الْشَتَهَتُ الْشُتَهَتُ الْشُتَهَتُ

لَا يَحُزُنْهُ وُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَيِكَةُ \*

- 1 याजूज तथा माजूज के विषय में देखिये सूरह कह्फ़, आयतः 93 से 100 तक का अनुवाद।
- 2 सत्य वचन से अभिप्राय प्रलय का वचन है।

उन्हें हाथों-हाथ ले लेंगे (तथा कहेंगे)ः यही तुम्हारा वह दिन है जिस का तुम्हें वचन दिया जा रहा था।

104. जिस दिन हम लपेट<sup>[1]</sup> देंगे आकाश को पंजिका के पन्नों को लपेट देने के समान, जैसे हम ने आरंभ किया था प्रथम उत्पत्ति का उसी प्रकार उसे<sup>[2]</sup> दुहरायेंगे, इस (वचन) को पूरा करना हम पर है, और हम पूरा कर के रहेंगे।

105. तथा हम ने लिख दिया है ज़बूर<sup>[3]</sup> में शिक्षा के पश्चात् कि धरती के उत्तराधिकारी मेरे सदाचारी भक्त होंगे।

106. वस्तुतः इस (बात) में एक बड़ा उपदेश है उपासकों के लिये।

107. और (हे नबी!) हम ने आप को नहीं भेजा है किन्तु समस्त संसार के लिये दया बना<sup>[4]</sup> कर।

108. आप कह दें कि मेरी ओर तो बस यही वह्यी की जा रही है कि तुम सब का पूज्य बस एक ही पूज्य है, फिर क्या तुम उस के आज्ञाकारी<sup>[5]</sup> हो? هلكَ ايَوْمُكُوْ اللَّذِي كُنْتُونُوْعَكُوْنَ اللَّهِ

يُوَمَنُطُوى السَّمَآءَكُطِّي السِّحِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَا بِنَانَآاَوَّلَ حَلْقِ تُعِيْدُهُ وَعُمَّاعَلَيْنَا أِتَاكُثُ فِعِلِينَ⊙

وَلَقَكُ كَتَبْنَافِ التَّزُنُومِنْ بَعْدِالدِّ كُرِاتَّ الْأَرْضَ يَرِثْهَاعِبَادِيَ الصَّلِحُونَ⊚

إِنَّ فِي هٰذَالَبَلْغًا لِقَوْمٍ غِبِدِيْنَ ٥

وَمَأَ أَرْسُلُنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِللْعَلَمِينَ®

قُلْ إِنَّمَا يُوْتَى إِلَّ ٱنَّمَا الْهُكُمُ اللهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلُ ٱنْتُوْمُ مُّمُلِمُونَ۞

- 2 नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने भाषण दिया कि लोग अल्लाह के पास बिना जूते के, नग्न, तथा बिना ख़त्ने के एकत्र किये जायेंगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्वप्रथम वस्त्र पहनाये जायेंगे। (सहीह बुख़ारी, 3349)
- 3 ज़बूर वह पुस्तक है जो दावूद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गयी।
- 4 अर्थात् जो आप पर ईमान लायेगा, वही लोक-परलोक में अल्लाह की दया का अधिकारी होगा।
- 5 अर्थात दया एकेश्वरवाद में है, मिश्रणवाद में नहीं।

<sup>1 (</sup>देखियेः सूरह जुमर, आयतः 67)

109. फिर यदि वे विमुख हों, तो आप कह दें कि मैं ने तुम्हें समान रूप से सावधान कर दिया<sup>[1]</sup>, और मैं नहीं जानता कि समीप है अथवा दूर जिस का वचन तुम्हें दिया जा रहा है।

110. वास्तव में वही जानता है खुली बात को तथा जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो।

111. तथा मुझे यह ज्ञान (भी) नहीं, संभव है यह<sup>[2]</sup> तुम्हारे लिये कोई परीक्षा हो तथा लाभ हो एक निर्धारित समय तक?

112. उस (नबी) ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! सत्य के साथ निर्णय कर दे। और हमारा पालनहार अत्यंत कृपाशील है जिस से सहायता माँगी जाये उन बातों पर जो तुम लोग बना रहे हो।

فَإِن تَوَكَّوا فَقُلُ اذَ نُتُكُمْ عَلَى سَوَآءُ وَالْ اَدُرِيُّ اَ اَلْكُمْ عَلَى سَوَآءُ وَالْ اَدُرِيُّ اَ اَقِرِيْكِ اَمْ يَعِيدُكُمَّ التُوْعَدُونَ ﴿

> ٳڬؙؙؙؙۜۜۼؙۼڵٷٳڵڿۿؘۯڡؚڹؘٳڶٛۊۘٷڸۅؘؽۼڵٷ ڡٵؘڰؙڎؙؠؙٛٷڹٙٛ

وَإِنَّ آدُرِي لَعَلَّهُ فِتُنَّةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ ﴿

قُل رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَثْبُا الرَّحْلُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ شَ

<sup>1</sup> अर्थात् ईमान न लाने और मिश्रणवाद के दुष्परिणाम से।

<sup>2</sup> अर्थात् यातना में विलम्ब।

## सूरह हज्ज - 22



## सूरह हज्ज के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 78 आयतें हैं।

- इस सूरह में हज्ज की साधारण घोषणा की चर्चा है इस लिये इस का नाम सूरह हज्ज है।
- आरंभिक आयतों में प्रलय के कड़े भूकम्प पर सावधान करते हुये इस बात से सूचित किया गया है कि शैतान के उकसाने से कितने ही लोग अल्लाह के बारे में निर्मूल बातों में उलझे रहते हैं जिस के कारण वह नरक की आग में जा गिरेंगे।
- दूसरे जीवन के प्रमाण और गुमराही की बातों के परिणाम बताये गये हैं।
- अल्लाह की असुद्ध वंदना को व्यर्थ बताते हुये शिर्क का खण्डन किया गया है।
- यह बताया गया है कि कॉबा एक अल्लाह की वंदना के लिये बनाया गया है। तथा हज्ज के कर्मों को बताया गया है। और मुसलमानों को अनुमित दी गई है कि जिहाद कर के कॉबा को मुक्त करायें।
- यातना की जल्दी मचाने पर अत्याचारी जातियों के विनाश की ओर ध्यान दिलाया गया है।
- अल्लाह की राह में हिज्रत करने पर शूभसूचना सुनाई गई है।
- अल्लाह के उपकारों का वर्णन तथा विरोधियों के संदेहों को दूर करते हुये शिर्क को निर्मूल बताया गया है।
- अन्त में मुसलमानों को अपने कर्तव्य का पालन करने और अल्लाह की राह में प्रयास करने और लोगों के सामने उस के धर्म की गवाही देने पर बल दिया गया है।

- हे मनुष्यो! अपने पालनहार से डरो, वास्तव में क्यामत (प्रलय) का भूकम्प बड़ा ही घोर विषय है।
- 2. जिस दिन तुम उसे देखोगे, सुध न होगी प्रत्येक दूध पिलाने वाली को अपने दूध पीते शिशु की, और गिरा देगी प्रत्येक गर्भवती अपना गर्भ, तथा तुम देखोगे लोगों को मतवाले जब कि वे मतवाले नहीं होंगे, परन्तु अल्लाह की यातना बहुत कड़ी<sup>[1]</sup> होगी।
- 3. और कुछ लोग विवाद करते हैं अल्लाह के विषय में बिना किसी ज्ञान के, तथा अनुसरण करते हैं प्रत्येक उद्धत शैतान का।
- 4. जिस के भाग्य में लिख दिया गया है कि जो उसे मित्र बनायेगा वह उसे कुपथ कर देगा और उसे राह दिखायेगा नरक की यातना की ओर
- s. हे लोगो! यदि तुम किसी संदेह में हो

ؽؘٲؿ۠ۿٵڵ؆ؙؙؙؙٛٛ۠ٛ۠ڞٵڗۜڠؙۏٳڒڹۘڮؙۄ۫۫ٵؚۜٛۜٛۜۏۜڶڒؘڶڎٙٳڶۺٵۼۊ ۺؿؙؙٞۼڟؽۄۥ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُنْرِضِعَةٍ حَمَّاً ارْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَى وَمَاهُمُّ بِبِمُكَانِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيئٌ⊙

ۅؘڡۣڹٙۜٵڵٮٵڛڡؘؽؙؾۢ۠ۜۼٳڋڷ؋ۣٵڵڷۊؠؚۼؘؽ۫ڔؚۘۼڵؠٟ ٷؘؽؙؙؿۜڹڠ۠ٷۺؽؙڟ؈؆ڔؽؠۅ۞

> ؙػ۠ڗؚڹؘۜۘۘۼۘڶؽؙ؋ٲنَّهؙڡٞڽٛڗۘٷڒۿؙڣؘٲؿؖۮؙؽۻڷؙ ۅؘڽۿؙۮؚؽؙۅٳڵ؏ؘۮٵڣؚٵڵۺۜۜۼؽؙڔ۞

يَالَيُّهُ التَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا

1 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि अल्लाह प्रलय के दिन कहेगाः हे आदम! वह कहेंगेः में उपस्थित हूँ। फिर पुकारा जायेगा कि अल्लाह आदेश देता है कि अपनी संतान में से नरक में भेजने के लिये निकालो। वह कहेंगे कितने? वह कहेगाः हज़ार में से नौ सौ निन्नानवे। तो उसी समय गर्भवती अपना गर्भ गिरा देगी और शिशु के बाल सफंद हो जायेंगे। और तुम लोगों को मतवाले समझोगे। जब कि वे मतवाले नहीं होंगे किन्तु अल्लाह की यातना कड़ी होगी। यह बात लोगों को भारी लगी और उनके चेहरे बदल गये। तब आप ने कहाः याजूज और माजूज में से नो सौ निन्नानवे होंगे और तुम में से एक। (संक्षिप्त हदीस, बुख़ारीः 4741)

الجزء ١٧

पुनः जीवित होने के विषय में, तो (सोचो कि) हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर रक्त के थक्के से, फिर मांस के खण्ड से जो चित्रित तथा चीत्रविहीन होता है<sup>[1]</sup>, तािक हम उजागर कर<sup>[2]</sup> दें तुम्हारे लिये, और स्थिर रखते हैं गर्भाशयों में जब तक चाहें एक निर्धारित अविध तक, फिर तुम्हें निकालते हैं शिशु बना कर, फिर तािक तुम पहुँचो अपने यौवन को, और तुम में से कुछ (पहले ही) मर जाते हैं और तुम में से कुछ जीर्ण आयु की ओर फर दिये जाते हैं तािक उसे कुछ जान न रह जाये ज्ञान के पश्चात्,

خَلَقُكُمُ مِّنَ تُرَابِ ثُحَّرِمِنَ نُطُفَةٍ نُحَمِّمِنَ عَلَقَةُ نُحَرِّمِنَ مُّضُغَةً مُّخَلَقَةً وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنَّبُيِّنَ لَكُمُ وَنُقِرُ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ اَجَلِ مُّسَمَّى نُحَّرَ نُخْرِجُ كُمُ طُفُلًا نُحَلِقَ بَلُغُوْ اَشَدُّ كُوْ وَمِنْكُمُ مَّنَ يُتُوَفَّى وَمِنْكُوْ مَنَ يُعِدُ إِلَىٰ اَرْدَلِ الْعُمْرِ لِحَيْدُلا يَعْلَمُ مِنَ ابْعُدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْاَمْ صَلَى الْمُعَلِيمِ الْمَاءَ الْمُتَرَّفَ هَامِدَةً فِإِذَا اَنْزَلُنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُتَرَّفَى الْاَمْ صَلَى وَرَبَتُ وَ اَنْبُتَتَ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ الْمِقَاعِةِ هِي وَرَبَّهِ فَيْجٍ وَ

अर्थातः यह वीर्य चालीस दिन के बाद गाढ़ी रक्त बन जाता है। फिर गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। फिर उस से सहीह सलामत बच्चा बन जाता है। और ऐसे बच्चे में जान फूँक दी जाती है। और अपने समय पर उस की पैदाइश हो जाती है। और -अल्लाह की इच्छा से- कभी कुछ कारणों फलस्वरूप ऐसा भी होता है कि खून का वह लोथड़ा अपना सहीह रूप नहीं धार पाता। और उस में रूह भी नहीं फूँकी जाती। और वह अपने पैदाइश के समय से पहले ही गिर जाता है। सहीह हदीसों में भी माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश की इन अवस्थाओं की चर्चा मिलती है। उदाहरण स्वरूप, एक हदीस में है कि वीर्य चालीस दिन के बाद गाढ़ी खून बन जाता है। फिर चालीस दिन के बाद लोथड़ा अथवा गोश्त की बोटी बन जाता है। फिर अल्लाह की ओर से एक फ़रिश्ता चार शब्द ले कर आता है: वह संसार में क्या काम करेगा, उस की आयु कितनी होगी, उस को क्या और कितनी जीविका मिलेगी, और वह शुभ होगा अथवा अशुभ। फिर वह उस में जान डालता है। (देखिये: सहीह बुख़ारी, 3332)

अथीतः चार महीने का बाद उस में जान डाली जाती है। और बच्चा एक सहीह रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आज जिस को वेज्ञानिकों ने बहुत दोड़ धूप के बाद सिद्ध किया है उस को कुर्आन ने चौदह सौ साल पूर्व ही बता दिया था। यह इस बात का प्रमाण है कि यह किताब (कुर्आन) किसी मानव की बनाई हुई नहीं है, बक्कि अल्लाह की ओर से है।

2 अर्थात् अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य को।

तथा तुम देखते हो धरती को सूखी, फिर जब हम उस पर जल-वर्षा करते हैं, तो सहसा लहलहाने और उभरने लगी, तथा उगा देती है प्रत्येक प्रकार की सुदृश्य वनस्पतियाँ।

- 6. यह इस लिये है कि अल्लाह ही सत्य है तथा वही जीवित करता है मुर्दों को, तथा वास्तव में वह जो चाहे कर सकता है।
- 7. यह इस कारण है कि क्यामत (प्रलय) अवश्य आनी है जिस में कोई संदेह नहीं, और अल्लाह ही उन्हें पुनः जीवित करेगा जो समाधियों (क्ब्रों) में हैं।
- 8. तथा लोगों में वह (भी) है जो विवाद करता है अल्लाह के विषय में बिना किसी ज्ञान और मार्ग दर्शन एवं बिना किसी ज्योतिमय पुस्तक के।
- 9. अपना पहलू फेर कर ताकि अल्लाह की राह<sup>[1]</sup> से कुपथ कर दे। उसी के लिये संसार में अपमान है और हम उसे प्रलय के दिन दहन की यातना चखायेंगे।
- 10. यह उन कर्मों का परिणाम है जिसे तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अत्याचारी नहीं है (अपने) भक्तों के लिये।
- 11. तथा लोगों में वह (भी) है जो इबादत (वंदना) करता है अल्लाह की एक

ذٰلِكَ بِالنَّاللهَ هُوَالُحَقُّ وَآتَهُ يُحِي الْمَوْقُ وَآتَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدُيُرُكُ

وَآنَّ السَّاعَةَ الِتِيَّةُ كُرْرَيْكِ فِيهَا الْوَآنَّ اللهَ يَبُعُثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۞

ۅٙڝؘٵڵؾٵڛڡؘۜؿؙڲ۬ٳۮؚڷ؈ؚ۬ٳٮڵٶؠۼؘؽڔؚۣۘؖڡؚڵٟۄ ٷٙڵۿ۫ڐؠۊٙڵڮڗؙۑٷ۫ڹؽؙڔڴ

تَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُ فِي الثُّ نَيَاخِزُیُّ وَنْدِيُقُهُ نَيُومَ الْقِيلِمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞

ۮ۬ڸؚڮؠؚؠٙٵۊؘ؆ؘۘمَتؗؽڶڬۅؘٳؘؾؘۜٳۺؗؖؗۮڵؽؙڛؠؚڟؙڷ*ٚٳۄ* ڵٟٮؙۼؚؠؽڽ۞۫

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَيْمُنُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنَّ

1 अर्थात अभिमान करते हुये।

किनारे पर हो कर<sup>[1]</sup>, फिर यदि उसे कोई लाभ पहुँचता है तो वह संतोष हो जाता है। और यदि उसे कोई परीक्षा आ लगे तो मुँह के बल फिर जाता है। वह क्षति में पड़ गया लोक तथा परलोक की, और यही खुली क्षति है।

- 12. वह पुकारता है अल्लाह के अतिरिक्त उसे जो न हानि पहुँचा सके उसे और न लाभ, यही दूर<sup>[2]</sup> का कुपथ है।
- 13. वह उसे पुकारता है जिस की हानि अधिक समीप है उस के लाभ से, वास्तव में वह बुरा संरक्षक तथा बुरा साथी है।
- 14. निश्चय अल्लाह उन्हें प्रवेश देगा जो ईमान लाये तथा सत्कर्म किये ऐसे स्वर्गों में जिन में नहरें प्रवाहित हैं। वास्तव में अल्लाह करता है जो चाहता है।
- 15. जो सोचता है कि उस<sup>[3]</sup> की सहायता नहीं करेगा अल्लाह लोक तथा परलोक में, तो उसे चाहिये कि तान ले कोई रस्सी आकाश की ओर फिर फाँसी दे कर मर जाये। फिर देखे कि क्या दूर कर देती है उस का उपाय उस के रोष (क्रोध)<sup>[4]</sup> को?
- 16. तथा इसी प्रकार हम ने इस (कुर्आन)

ٱڝؘٵؠڎؙۼؗؿۯڸ۠ڟٲۜڰٙڽؚ؋ٷٳؽٲڝۜٲڹؿؙڎؙ ۏؚؿؙٮؘڎ۫ٳؙڡٛڡٙڮۼڵؽڂۿۭ؋ڿٚڿؘؠۯاڵڎ۠ؠؗؽٳۅٙٲڵٳڿۯۊۜۧ ۮ۬ڸؚڮۿۅٙٲؿؙؽڗڶؿؙٲؠڔؙؿؙ۩ۨ

يَدُعُوامِنُ دُونِ اللهِ مَالَايَضُرُّةُ وَمَالَايَثَفَعُهُ \* ذَلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِينُ ۚ ﴿

يَكُ عُوْالَمَنَ ضَرُّغًا اَقُوَبُ مِنْ نَّفُعِهُ لَيِشً الْمُوْلِي وَلِيِشُ الْعَشِيْرُ®

ٳۜۛۛۛۜۛۛٵڵڷؗڎؘؽؙؽؗٲۻؙڰؙٳۅٛػڡؚڵۉؙٵ ٵڵڟڸڂؾؚۼؿٚؾۼٞڔؚؽؙڡؚ؈ٛؾٞۼؗؾ؆ٵڶڒۘڒۿ۬ڶڗؙ ٳڽۜٵؠڵڎؘؽڡٛ۫ۼٙڵؘؙؗؗڝٚٳؽؙڔؙؽؙ۞

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَـُنْ يَتَصُّرُوُ اللَّهُ فِي اللَّنُيْلَا وَالْاِخِرَةِ فَلْيَكُمُ لُدُرِسَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُوَّلُيْقُطُهُ فَلْيَنْظُرُهَلُ يُنْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيْظُ ۞

وَكَنَالِكَ أَنْزَلْنَهُ الْبِيَّابِيِّنَّتٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ يَهُدِى

<sup>1</sup> आर्थात् संदिग्ध हो कर।

<sup>2</sup> अर्थात् कोई दुःख होने पर अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारना।

<sup>3</sup> अर्थात् अपने रसूल की।

<sup>4</sup> अर्थ यह है कि अल्लाह अपने नबी की सहायता अवश्य करेगा।

को खुली आयतों में अवतरित किया है। और अल्लाह सुपथ दर्शा देता है जिसे चाहता है।

- 17. जो ईमान लाये तथा जो यहूदी हुये, और जो साबई तथा ईसाई हैं और जो मजूसी हैं तथा जिन्हों ने शिर्क किया है, अल्लाह निर्णय<sup>[1]</sup> कर देगा उन के बीच प्रलय के दिन| निश्चय अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी है|
- 18. (हे नबी!) क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ही को सज्दा<sup>[2]</sup> करते हैं जो आकाशों तथा धरती में हैं तथा सूर्य और चाँद तथा तारे और पर्वत एवं वृक्ष और पशु तथा बहुत से मनुष्य, और बहुत से वह भी हैं जिन पर यातना सिद्ध हो चुकी है। और जिसे अल्लाह अपमानित कर दे उसे कोई सम्मान देने वाला नहीं है। निःसंदेह अल्लाह करता है जो चाहता है।
- 19. यह दो पक्ष हैं जिन्होंने विभेद किया<sup>[3]</sup> अपने पालनहार के विषय में, तो इन में से काफ़िरों के लिये ब्योंत दिये गये हैं

ۺؙؾ۠ڔؚؽؙ<u>؈</u>

إِنَّ الَّذِيْنَ امُنُوُا وَالَّذِيْنَ هَادُوُا وَالصَّبِيِّينَ وَالنَّصٰرِى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اشْرَكُوَ أَثَّانَ اللَّهَ يَهْصِلُ بُنْنَهُ مُهَوَّمُ الْقِيمَةُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيدٌ<sup>©</sup> شَهِيدٌ

اَلَوْتَوَانَّ الله يَسْجُدُلهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي اَلْارْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيْرُضِّ النَّاسِ وَكَثِيْرُ حَتَّى عَلَيْهِ الْعَنَابُ فَمَالُهُ مِنْ مُثْرِّمِ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَا الْأَنْ

ۿڶٳڹڂؘڞؙؙؙؙ۠ۻٳڶؙؙؙٛٛؗٛٚؾؘڞؠؙۅؙٳ؈۬ۯڽۜۿؚٷؗڶڷڮ۬ؽؙؽ ػؘڡؘٚۯؙۅؙٲٷڟؚۜۼۘڎؙڷۿؙۄ۫ۺؚٳڮۺۜؿؙٵۜٳڔ۠ؽؙڝۺؙؙڡؚڽؙ

- 1 अर्थात् प्रत्येक को अपने कर्म की वास्तविक्ता का ज्ञान हो जायेगा।
- 2 इस आयत में यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ही अकेला पूज्य है उस का कोई साझी नहीं। क्यों कि इस विश्व की सभी उत्पत्ति उसी के आगे झुक रही है और बहुत से मनुष्य भी उस के आज्ञाकारी हो कर उसी को सज्दा कर रहे हैं। अतः तुम भी उस के अज्ञाकारी हो कर उसी के आगे झुको। क्यों कि उस की अवैज्ञा यातना को अनिवार्य कर देती है। और ऐसे व्यक्ति को अपमान के सिवा कुछ हाथ न आयेगा।
- 3 अर्थात् संसार में कितने ही धर्म क्यों न हों वास्तव में दो ही पक्ष हैं: एक सत्धर्म का विरोधी और दूसरा सत्धर्म का अनुयायी, अर्थात् काफ़िर और मोमिन और प्रत्येक का परिणाम बताया जा रहा है।

अग्नि के वस्त्र, उन के सिरों पर धारा बहायी जायेगी खौलते हुये पानी की।

- 20. जिस से गला दी जायेंगी उन के पेटों के भीतर की वस्तुयें और उन की खालें।
- 21. और उन्हीं के लिये लोहे के आँकुश हैं।
- 22. जब भी उस (अग्नि) से निकलना चाहेंगे व्याकुल हो कर, तो उसी में फेर दिये जायेंगे, तथा (कहा जायेगा कि) दहन की यातना चखो।
- 23. निश्चय अल्लाह प्रवेश देगा उन्हें जो ईमान लाये तथा सत्कर्म किये ऐसे स्वर्गों में जिन में नहरें प्रवाहित होंगी, उन में उन्हें सोने के कंगन पहनाये जायेंगे तथा मोती, और उन का वस्त्र उस में रेशम का होगा।
- 24. तथा उन्हें मार्ग दशां दिया गया पिवत्र बात<sup>[1]</sup> का, और उन्हें दर्शा दिया गया प्रशंसित (अल्लाह) का<sup>[2]</sup> मार्ग।
- 25. जो काफ़िर हो गये<sup>[3]</sup> और रोकते हैं अल्लाह की राह से और उस मस्जिदे हराम से जिसे सब के लिये हम ने एक जैसा बना दिया है: उस के वासी हों अथवा प्रवासी। तथा जो उस में अत्याचार से अधर्म का

فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَيدِيمُ الْحَيدَيمُ الْحَيدَيمُ

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُونِيُ

ۅؘۘڷۿؙۄؙۺۜڡ*ؘٵؘڡۼؙۄ*ؽؙڂۑؽۅ۪<sup>؈</sup>

كُلّمَآارَادُوَّاآنَ يَتَخْرُجُوا مِنْهَامِنُ غَجِّ لِعُيْدُوافِيْهَا وَدُُوْقُوَاعَذَابَ الْحَرِيْقِ

اِتَّالَتُهُ يُكُخِلُ الَّذِينَ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِمُ الْكَانْهُرُ يُحَكُونَ فِيهُمَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوُا وُلِبَاسُهُمُ وَفِيْهَا حَرِيرُ۞

وَهُدُوْ اللَّالِيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْ اللَّا الْكَلِيِّ وَهُدُوْ اللَّا الْكَلِيِّ وَهُدُوْ اللَّا الْكَلِيِّ وَهُدُوْ اللَّا الْمُؤْمِيُونِ

اِتَّاالَّذِيْنَكَكُمَّرُوْاوَيَصُنُّوُنَعَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمُسُجِدِالْحَرَامِ الَّذِيُ جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ اِلْعَاكِثُ فِيْهُ وَالْبَادِ وَمَنْ يُثْرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ تِنْذِقْهُ مِنْ عَدَابِ الْيُوشَ

- 2 अर्थात् संसार में इस्लाम तथा कुर्आन का मार्ग।
- 3 इस आयत में मक्का के काफ़िरों को चेतावनी दी गई है, जो नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम और इस्लाम के विरोधी थे। और उन्होंने आप को तथा मुसलमानों को "हुदैबिया" के वर्ष मस्जिदे हराम से रोक दिया था।

विचार करेगा, हम उसे दुःखदायी यातना चखायेंगे।[1]

- 26. तथा वह समय याद करो जब हम ने निश्चित कर दिया इब्राहीम के लिये इस घर (काबा) का स्थान<sup>[2]</sup> (इस प्रतिबंध के साथ) कि साझी न बनाना मेरा किसी चीज़ को, तथा पवित्र रखना मेरे घर को परिक्रमा करने, खड़े होने, रुकूअ (झुकना) और सज्दा करने वालों के लिये।
- 27. और घोषणा कर दो लोगों में हज्ज की, वे आयेंगे तेरे पास पैदल तथा प्रत्येक दुबली पतली स्वारियों पर, जो प्रत्येक दूरस्थ मार्ग से आयेंगी।
- 28. ताकि वह उपस्थित हों अपने लाभ प्राप्त करने के लिये, और ताकि अल्लाह का नाम<sup>[3]</sup> लें निश्चित<sup>[4]</sup> दिनों में उस पर जो उन्हें प्रदान किया है पालतू चौपायों में से| फिर उस में से स्वयं खाओ तथा भूखे निर्धन को खिलाओ|

**29.** फिर अपना मैल कुचैल दूर $^{[5]}$  करें

وَاذْبَوَّأْنَالِاِبُوهِيْمَكَانَ الْبَيْتِانَ لَاتُشْرِكُ بِى شَيْئًا وَطِهِّرُ بَيْتِى لِلطَّإِنِفِيْنَ وَالْقَالِمِيْنَ وَالْوُكَةِ الشُّجُودِ⊕

ۅؘٲڐؚۨٮؙ؋ۣ۩ڵٮۜٛٵڛٳڵؙػڿؚۜؠؽٲڗؙؙ۠ۅ۠ڬۅؚڮٲڵٲۊۜٷ ػ۠ڸؚۜۻؘڵڡٟڔڰٳٛڗؿؙؽؘڡؚڽؙڴؚڸۨڣٙؾۭٚػؚؽؙؿٟۨۛ

لِيُشْهَا وُامَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُوُوااسُحَ اللهِ فِيَّ اَيَّامِ مِّعُلُومُتِ عَلَى مَارَزَقَهُمُّ مِّنَ بَهِمُمَةِ الْرَنْعَامِ فَكُنُوامِنُهَا وَاطْعِمُوا الْبَالِمِن الْفَقِيرَ فَ

ثُمَّ لَيَقُضُوا تَفَتَهُ مُ وَلَيُّوفُوْ الْنُأْوَرَهُمُ

- यह मक्का की मुख्य विशेषताओं में से है कि वहाँ रहने वाला अगर कुफ़ और शिर्क या किसी बिद्अत का विचार भी दिल में लाये तो उस के लिये घोर यातना है।
- 2 अर्थात् उस का निर्माण करने के लिये। क्यों कि नूह (अलैहिस्सलाम) के तूफ़ान के कारण सब बह गया था इस लिये अल्लाह ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के लिये बैतुल्लाह का वास्तविक स्थान निर्धारित कर दिया। और उन्हों ने अपने पुत्र इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के साथ उसे दोबारा स्थापित किया।
- 3 अर्थात उसे वध करते समय अल्लाह का नाम लें।
- 4 निश्चित दिनों से अभिप्राय 10,11, 12 तथा 13 ज़िल हिज्जा के दिन हैं।
- 5 अर्थात् 10 ज़िल हिज्जा को बड़े ((जमरे )) को जिस को लोग शैतान कहते हैं

तथा अपनी मनौतियाँ पूरी करें, और परिक्रमा करें प्राचीन घर[1] की।

- 30. यह है (आदेश), और जो अल्लाह के निर्धारित किये प्रतिबंधों का आदर करे, तो यह उस के लिये अच्छा है उस के पालनहार के पास। और हलाल (वैध) कर दिये गये तुम्हारे लिये चौपाये उन के सिवा जिन का वर्णन तुम्हारे समक्ष कर दिया<sup>[2]</sup> गया है, अतः मुर्तियों की गन्दगी से बचो, तथा झूठ बोलने से बचो।
- 31. अल्लाह के लिये एकेश्वरवादी होते हुये उस का साझी न बनाते हुये। और जो साझी बनाता हो अल्लाह का तो मानो वह आकाश से गिर गया फिर उसे पक्षी उचक ले जाये अथवा वायु का झोंका किसी दूर स्थान पर फेंक<sup>[3]</sup> दे।
- 32. यह (अल्लाह का आदेश है), और जो आदर करे अल्लाह के प्रतीकों (निशानों)<sup>[4]</sup> का, तो यह निःसन्देह दिलों के आज्ञाकारी होने की बात है।

وَلَيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

ذٰلِكَ وَمَنُ يُتَعَظِّمُ حُوْمُتِ اللهِ فَهُوَ خَيُرٌلَّهُ عِنْدَرَيِّةً وَاُحِكَّتُ لَكُوالْاَنْعَامُ الآمايُتُل عَكَيْكُمُ فَاجْتَنِبُو الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَذِيْرُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿

حُنَفَآءَلِلهِ عَيُرَمُشُرِكِيُنَ بِهِ ۚ وَمَنُ يُّشُولُ بِاللهِ فَكَانَّمَا خَرَّمِنَ التَّمَآءِ فَتَخُطُفُهُ الطَّيُرُ ٱوْتَفُوِىُ بِهِ الرِّيْحُ فِى مَكَانٍ سَجِيْقٍ ۞

ذلِكَ وَمَن يُعظِّمُ شَعَالِر اللهِ فَانْهَامِنْ تَقُوى الْقُلُوْبِ®

कंकरियाँ मारने के पश्चात् एहराम उतार दें। और बाल नाखुन साफ कर के स्नान करें।

- 1 अर्थात् कॉबा का।
- 2 (देखिये सूरह माइदा, आयतः 3)
- 3 यह शिर्क के परिणाम का उदाहरण है कि मनुष्य शिर्क के कारण स्वाभाविक ऊँचाई से गिर जाता है। फिर उसे शैतान पक्षियों के समान उचक ले जाते हैं, और वह नीच बन जाता है। फिर उस में कभी ऊँचा विचार उत्पन्न नहीं होता, और वह मांसिक तथा नैतिक पतन की ओर ही झुका रहता है।
- 4 अर्थात् भिक्त के लिये उस के निश्चित किये हुये प्रतीकों की।

- 33. तुम्हारे लिये उन में बहुत से लाभ<sup>[1]</sup> है एक निर्धारित समय तक, फिर उन के वध करने का स्थान प्राचीन घर के पास है।
- 34. तथा प्रत्येक समुदाय के लिये हम ने बिल की विधि निर्धारित की है, तािक वह अल्लाह का नाम लें उस पर जो प्रदान किये हैं उन को पालतू चौपायों में से। अतः तुम्हारा पूज्य एक ही पूज्य है, उसी के आज्ञाकारी रहो। और (हे नबी!) आप शुभ सूचना सुना दें विनीतों को।
- 35. जिन की दशा यह है कि जब अल्लाह की चर्चा की जाये तो उन के दिल डर जाते हैं तथा धैर्य रखते हैं उस विपदा पर जो उन्हें पहुँचे, और नमाज़ की स्थापना करने वाले हैं, तथा उस में से जो हम ने उन्हें दिया है दान करते हैं।
- 36. और ऊँटों को हम ने बनाया है तुम्हारे लिये अल्लाह की निशानियों में, तुम्हारे लिये उन में भलाई है। अतः अल्लाह का नाम लो उन पर (बध करते समय) खड़े कर के। और जब धरती से लग जायें<sup>[2]</sup> उन के पहलू तो स्वयं खाओ उन में से और खिलाओ उस में से संतोषी तथा भिक्षु को, इसी प्रकार हम ने उसे वश

ٱكُهُ فِيُهَامَنَافِهُ إِللَّ آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّةً مَحِدُّهَا ۚ إِلَى الْبَيْتِ الْعَنِيْقِ ۞

ۅؘڸڴؚڸۨٱمۜڐٟجَعَلْنَامَنْسَكُالِيّنُدُكُرُوااسُحَاللهِ عَلَ مَارَزَقَهُمُومِّنَ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِرُ فَالهُمُّو إلكٌ وَاحِكُ فَلَهُ اَلسُلِمُوا وَكَثِيرِ النُّخْمِةِ يْنَ۞

> الَّذِيْنَ إِذَاذُكِرَاللهُ وَحِلَتُ قُلُوْبُهُمُ وَالصَّيرِيْنَ عَلَى مَاْصَابَهُمُ وَالْمُقِيْمِي الصَّلوةِ وَعِتَّارَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ©

وَالْبُدُانَ جَعَلْنُهَالُكُومِّنُ شَعَاۤ إِرِاللَّهِ لَكُوُ فِيُهَاخَيُرُ ۗ فَاذَكُرُ والسُّوَاللهِ عَلَيْهَا صَوَآكَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُو بُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَلَمُعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُتَّرُّكُنْ لِكَ سَحَّرُنْهَا لَكُو لَعَلَيْهُ تَشْكُرُونَ ۞

<sup>1</sup> अर्थात् कुर्बानी के पशु पर सवारी तथा उन के दूध और ऊन से लाभ प्राप्त करना उचित है।

<sup>2</sup> अर्थात उस का प्राण पूरी तरह निकल जाये।

में कर दिया है तुम्हारे, ताकि तुम कृतज्ञ बनो।

- 37. नहीं पहुँचते अल्लाह को उन के माँस न उन के रक्त, परन्तु उस को पहुँचता है तुम्हारा आज्ञा पालन। इसी प्रकार उस (अल्लाह) ने उन (पशुओं) को तुम्हारे वश में कर दिया है, ताकि तुम अल्लाह की महिमा का वर्णन करो<sup>[1]</sup> उस मार्गदर्शन पर जो तुम्हें दिया है। और आप सत्कर्मियों को शुभ सूचना सुना दें।
- 38. निश्चय ही अल्लाह प्रतिरक्षा करता है उन की ओर से जो ईमान लाये हैं, वास्तव में अल्लाह किसी विश्वासघाती कृतघ्न से प्रेम नहीं करता।
- 39. उन्हें अनुमित दे दी गई जिन से युद्ध किया जा रहा है क्यों कि उन पर अत्याचार किया गया है, और निश्चय अल्लाह उन की सहायता पर पूर्णतः सामर्थ्यवान है।<sup>[2]</sup>
- 40. जिन को इन के घरों से अकारण निकाल दिया गया केवल इस बात पर कि वह कहते थे कि हमारा पालनहार अल्लाह है, और यदि अल्लाह प्रतिरक्षा न कराता कुछ लोगों की कुछ लोगों द्वारा तो ध्वस्त कर दिये

كَنُ تَيْنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلا دِمَا َوُهَا وَلاِنُ تَيْنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُوْ كَنالِكَ سَخَرَهَا لَكُوُ لِتُكِبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهَلُ كُوْقَشِّرِ الْمُحُسِنِيْنَ ۞

اِنَّ اللهَ يُل فِعُ عَنِ النَّذِيِّنَ امَنُوُ النَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُوْرِهُ

اْذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفتَانُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوْ أَوَلَّ اللهُ عَلَى نَصُرِهِ مُلَقَدِينُ أَنُ

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهُمْ بِعَيْرِحِتِّ الِّآاَنَ يَّغُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَادَ فَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعُضٍ لَهُلِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَواتُ وَمُسْجِمُ يُنْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثْبُرُا وَلَيَنْصُرَنَ اللهُ مَنْ يَنْتُمُولُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيُّ عَزِيْزُ ۞

- 2 यह प्रथम आयत है जिस में जिहाद की अनुमित दी गयी है। और कारण यह बताया गया है कि मुसलमान शत्रु के अत्याचार से अपनी रक्षा करें। फिर आगे चल कर सूरह बक्रा, आयतः 190 से 193 और 216 तथा 226 में युद्ध का आदेश दिया गया है। जो (बद्र) के युद्ध से कुछ पहले दिया गया।

जाते आश्रम तथा गिरजे और यहूदियों के धर्म स्थल तथा मिस्जिदें जिन में अल्लाह का नाम अधिक लिया जाता है। और अल्लाह अवश्य उस की सहायता करेगा जो उस (के सत्य) की सहायता करेगा, वास्तव में अल्लाह अति शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है।

- 41. यह<sup>[1]</sup> वह लोग हैं कि यदि हम इन्हें धरती में अधिपत्य प्रदान कर दें, तो नमाज़ की स्थापना करेंगे और ज़कात देंगे, तथा भलाई का आदेश देंगे, और बुराई से रोकेंगे, और अल्लाह के अधिकार में है सब कर्मों का परिणाम
- 42. और (हे नबी!) यिद वह आप को झुठलायें तो इन से पूर्व झुठला चुकी है नूह की जाति और (आद) तथा (समूद)।
- 43. तथा इब्राहीम की जाति और लूत की (जाति)।
- 44. तथा मद्यन वाले<sup>[2]</sup>, और मूसा (भी) झुठलाये गये, तो मैं ने अवसर दिया काफ़िरों को, फिर उन्हें पकड़ लिया, तो मेरा दण्ड कैसा रहा?
- 45. तो कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने ध्वस्त कर दिया, जो अत्याचारी थीं, वह अपनी छतों के समेत गिरी हुई हैं और बेकार कुऐं तथा पक्के ऊँचे भवन।
- 46. तो क्या वह धरती में फिरे नहीं? तो उन के ऐसे दिल होते जिन से

1 अर्थात् उत्पीड़ित मुसलमान।

ٱلَّذِيْنَ إِنَّ مَّكَنَّهُمْ فِي الْرَضِ ٱقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُاالنَّ كُوةَ وَٱمَرُوا لِالْمَعُرُونِ وَنَهَوُاعَنِ الْمُنْكِرُ وَيِلْهِ عَاقِبَهُ الْاُمْوُرِ ۞

ۅؘٳڽؙؖڲڮۜڹ۠ڣۅڵۓڡؘڡؙڽػڐؠؘۘۛؿؘۿؙؠؙٛڡٛ*ؠؙٛٷۄۯٷڿۊ*ۊؘٵۮ ٷؿؽٷۮؗ۞

وقوم إبرهيم وقوم لوط

ۅۜۜٲڞٝڮؙٮؙۮؘؽؽؙٷ۠ڵڒؚۜۘۜۜۜؠٮٛٷڶٮؽڶؘڞؙڵؽؙڎؙڸڵڬؚۿڕؠؙؽ ؙؙٛٛٛٮٛۊڵؘڂۮ۫ٮؙؙڠؙ۠ڎٛٷڲڣػػٲؽٷؽؿڕ۞

ڡؘٛڬٳؘؾۣڽٛۺؙٷۘؽڐؚٲۿڷڷڹٚٵۅۿؽڟڵڸٮۜڎ۠ٷؘؽڂٳۅێڎؙ ۼڬٷٛۏۺ؆ڶۅڽٷٟ۫ۺؙػڟڮڐٟۊؿؘڞڕۺۧۺؽڽ<sup>®</sup>

> ٳٙ ٳڡؘڵۄ۬ؽٮۣؽڔٛٷٳڣؚٳڶۯڞؚ؋ٙڲٷڹڶۿۄ۫ڠڷۅٛ<u>ۘ</u>

<sup>2</sup> अर्थात् शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति।

समझते, अथवा ऐसे कान होते जिन से सुनते, वास्तव में आँखें अन्धी नहीं हो जातीं, परन्तु वह दिल अन्धे हो जाते हैं जो सीनों में<sup>[1]</sup> हैं।

- 47. तथा वे आप से शीघ्र यातना की माँग कर रहे हैं, और अल्लाह कदापि अपने वचन को भंग नहीं करेगा। और निश्चय आप के पालनहार के यहाँ एक दिन तुम्हारी गणना से हज़ार वर्ष के बराबर<sup>[2]</sup> है।
- 48. और बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने अवसर दिया जब कि वह अत्याचारी थीं, फिर मैं ने उन्हें पकड़ लिया। और मेरी ही ओर (सब को) वापिस आना है।
- 49. (हे नबी!) आप कह दें कि हे लोगो! मैं तो बस तुम्हें खुला सावधान करने वाला हूँ।
- 50. तो जो ईमान लाये तथा सदाचार किये, उन्हीं के लिये क्षमा और सम्मानित जीविका है।
- 51. और जिन्होंने प्रयास किया हमारी आयतों में विवश करने का, तो वही नारकी हैं।
- 52. और (हे नबी!) हम ने नहीं भेजा आप से पूर्व किसी रसूल और न किसी नबी

ڲۛڠۊڵۏؙؽۑۿٵٙۉؘڶڎۘۘۘڵؽۜۺۘۼؙۅؙؽۑۿٵٷٙڷۿٵڵ ٮؘۜۼۘػؽٳڵڒؘؠڞؙٳۯؙٷڵڮؽؙؾ*ۜۼۘػ*ؽٲڵڨؙڵۅ۫ٮ۪ٛٲڵؾؚٞؽڣۣ الصِّدُوۡ۞

وَسَنْتَعُجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنَ يُتُخِلِفَ اللهُ وَعُدَاهُ وَانَّ يُوْلَا عِنْدَ رَبِّكِ كَالُفِ سَنَةٍ مِّبَّا تَعُدُّوُنَ۞

ۅؘػٳؘؾۣؖڹؙڝؚؖڹؙۊؙۘۯؽةۭ ٱمؙؽؽؙٷڶۿٵۅۿؽڟٳڶؚٮة ؿؙۊٳڂۮ۫ٮؙۿٵٷٳڵؾۘٵڶڝؚؽؙڒۣؗٛ

قُلْ يَايَهُا التَّاسُ إِنَّمَا النَّاكُ وَنَذِيرُ مُثِّدِينٌ

ڡٚٲڰۮؚؾؘؽؗٳڡٮؙٛۊؙٳۅؘۘۘؗۘؗؗٙڡؠڶۅٳڶڞڸڂؾؚڵۿؗۄؙؗۜۜڡٞۼ۬ڣؘۯؖۛۛڠؙ ۊۜڔۯ۫ؿ۠ػؚڕؽؗؿ۠۞

وَالَّذِيُنَ سَعُوا فِئَ النِتِنَا مُعْجِزِيُنَ اُولَلِكَ اَصُعْبُ الْجَجِيُونَ

وَمَاۤ السُّلُنَا مِنُ قَبْلِكَ مِنُ تَسُولٍ وَلانَبِيِّ الْآ

- अायत का भावार्थ यह है कि दिल की सूझ-बूझ चली जाती है तो आँखें भी अन्धी हो जाती हैं और देखते हुये भी सत्य को नहीं देख सकतीं।
- 2 अर्थात् वह शीघ्र यातना नहीं देता, पहले अवसर देता है जैसा कि इस के पश्चात् की आयत में बताया जा रहा है।

को किन्तु जब उस ने (पुस्तक) पढ़ी तो संशय डाल दिया शैतान ने उस के पढ़ने में। फिर निरस्त कर देता है अल्लाह शैतान के संशय को, फिर सुदृढ़ कर देता है अल्लाह अपनी आयतों को और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ<sup>[1]</sup> है।

- 53. यह इस लिये ताकि अल्लाह शैतानी संशय को उन के लिये परीक्षा बना दे जिन के दिलों में रोग (द्विधा) है और जिन के दिल कड़े हैं। और वास्तव में अत्याचारी विरोध में बहुत दूर चले गये हैं।
- 54. और इस लिये (भी) ताकि विश्वास हो जाये उन्हें जो ज्ञान दिये गये हैं कि यह (कुर्आन) सत्य है आप के पालनहार की ओर से, और इस पर ईमान लायें और इस के लिये झुक जायें उन के दिल, और निःसंदेह अल्लाह ही पथ प्रदर्शक है उन का जो ईमान लायें सुपथ की ओर।
- 55. तथा जो काफ़िर हो गये तो वह सदा संदेह में रहेंगे इस (कुर्आन) से, यहाँ तक कि उन के पास सहसा प्रलय आ जाये, अथवा उन के पास बांझ<sup>[2]</sup> दिन की यातना आ जाये।
- 56. राज्य उस दिन अल्लाह ही का होगा, वही उन के बीच निर्णय करेगा, तो जो ईमान लाये और सदाचार किये

ٳۮؘٲٮؘۛؿۜؿٛٞٲڷٚڡؘٞؽٳۺۜؽڟؽؙ؈ٛٙٞٲؙڡٛؽؚؽؾۜڿ؋ۧۿؽؘڶٛٮٮٛڂٛۥٳڶڵؖؗؗؗ ؆ؽڶؿۊۑٳڶڟؽڟؽؙڟؿٛػڲؽؙڂڮۄؙٳڶڵڎؙٳڸؾؚ؋ ۅؘٳڶۮۮؙۼڸؽۏ۠ػؚڮؽڿٛ۞

لِيَجْمَلَ مَا يُلْقِى الشَّكْطُنُ فِتُنَةً لِلَّذِيْنَ فِيُ قُلُو بِهِمُ سَّرَضُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَ اِنَّ الطَّلِمِيْنَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۞

وَلِيَعْكُوَالَّذِيِّنَ أُوْنُوا الْعِلْوَانَّةُ الْحَقُّ مِنْ كَرَيِّكَ فَيُؤُمِنُوْا بِهِ فَتُخْمِتَ لَهُ قُلُوْبُهُوُ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِلْ صِرَّاطِيُّسُتِقِيْمٍ ﴿

ۅؘڵٳڹؘۯٳڶۘٵڰڹؽؽؘػڡٞؠؙۉٳڣۣٛٙڝۯڮڐٟڝؚٞڬۀ ڂڝٞٚؾؙڷؾؚؠٞۿؙؠؙٳۺٵۼڎؙؠۼؙؾؙڐٞٲۅؙ۫ؽٳڷؚؽؖۿؙۄؙ عَۮؘاڔٛؽۅٛؠٟۼقؚؽؠؚؚؚؚؚ۞

ٱلْمُلُكُ يَوْمَدِنِ تِلْلَهُ يَحْكُوْ بَيْنَهُوُ فَٱلَّذِينَ امَنُوْ اوَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ فِي جَنْتِ النَّهِيُو ﴿

<sup>1</sup> आयत का अर्थ यह है कि जब नबी धर्मपुस्तक की आयतें सुनाते हैं तो शैतान, लोगों को उस के अनुपालन से रोकने के लिये संशय उत्पन्न करता है।

<sup>2</sup> बांझ दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है क्यों कि उस की रात नहीं होगी।

तो वह सुख के स्वर्गों में होंगे।

- 57. और जो काफ़िर हो गये, और हमारी आयतों को झूठलाया, उन्हीं के लिये अपमानकारी यातना है।
- 58. तथा जिन लोगों ने हिज्रत (प्रस्थान) की अल्लाह की राह में, फिर मारे गये अथवा मर गये तो उन्हें अल्लाह अवश्य उत्तम जीविका प्रदान करेगा। और वास्तव में अल्लाह ही सर्वोत्तम जीविका प्रदान करने वाला है।
- 59. वह उन्हें प्रवेश देगा ऐसे स्थान में जिस से वह प्रसन्न हो जायेंगे, और वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ सहन्शील है।
- 60. यह वास्तविक्ता है, और जिस ने बदला लिया वैसा ही जो उस के साथ किया गया फिर उस के साथ अत्याचार किया जाये, तो अल्लाह उस की अवश्य सहायता करेगा, वास्तव में अल्लाह अति क्षान्त क्षमाशील है।
- 61. यह इस लिये कि अल्लाह प्रवेश देता है रात्रि को दिन में, और प्रवेश देता है दिन को रात्रि में। और अल्लाह सब कुछ सुनने देखने वाला<sup>[1]</sup> है।
- 62. यह इस लिये कि अल्लाह ही सत्य है, और जिसे वह अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वही असत्य हैं, और अल्लाह ही सर्वोच्च महान् है।

ۅٙٲڰۏؿؙؽؘڬڡؘٛۯٷۅؘػڎٞڹؙۅۛٳۑٳڵؾؚؾٵڡٚٲۅڵڵؚٟػڷۿؙۄؙ عَڎَٱبٌۺ۠ۿؚؠؖؿ۠۞

ۘۅؘڷڵڔ۬ؽڹؘۿٵڿۯۊٳ؈ٛٚڛۑؽڸ١ۺ۠ڎؙڗۜڠؾ۠ڬ۠ۏٙٳ ٲۅ۫ڡٲۊ۠ٳڶؽڒۯؙۊۜۼٞڂٳڶڷٷڔۮؘڦٵڂڛڹٵ ۅؘٳۜۛۛۛۊٵؠڵڎڵۿۅؘڂٛؿؙڒۣٳڶڒۯؚۊؚؽؽ۞

لَيْكُ خِلَقَهُمُ مُّدُخَلًا يَّرُضُونَكَ وَإِنَّ اللهَ لَكَ اللهَ لَعَلَيْمُ مُلْكُونَكُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلَ

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِسِئُلِ مَاعُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بِنِهِي عَلَيْهِ لَيَنْضُرَكَّهُ اللهُ ْإِنَّ اللهَ لَعَفُوُّ غَفُوُرُ ۞

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَانَّ اللهَ سَمِيعٌ٬ بَصِيْرُ

ذلكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَالْحَقُّ وَ آنَّ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَالْبَالِطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُنِ

अर्थात् उस का नियम अन्धा नहीं है कि जिस के साथ अत्याचार किया जाये उस की सहायता न की जाये। रात्रि तथा दिन का परिवर्तन बता रहा है कि एक ही स्थिति सदा नहीं रहती।

- 63. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह आकाश से जल बरसाता है तो भूमि हरी हो जाती है, वास्तव में अल्लाह सूक्ष्मदर्शी सर्वसूचित है।
- 64. उसी का है जो आकाशों में तथा जो धरती में है। और वास्तव में अल्लाह ही निस्पृह प्रशंसित है।
- 65. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ने वश में कर दिया<sup>[1]</sup> है तुम्हारे, जो कुछ धरती में है, तथा नाव को (जो) चलती है सागर में उस के आदेश से, और रोकता है आकाश को धरती पर गिरने से परन्तु उस की अनुमति से? वास्तव में अल्लाह लोगों के लिये अति करुणामय दयावान् है|
- 66. तथा वही है जिस नें तुम्हें जीवित किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जीवित करेगा, वास्तव में मनुष्य बड़ा ही कृतघ्न है।
- 67. (हे नबी!) हम ने प्रत्येक समुदाय के लिये (इबादत की) विधि निर्धारित कर दी थी, जिस का वह पालन करते रहे, अतः उन्हें आप से इस (इस्लाम के नियम) के संबंध में विवाद नहीं करना चाहिये। और आप अपने पालनहार की ओर लोगों को बुलायें, वास्तव में आप सीधी राह पर हैं।[2]

ٱلَوْتَوَاكَ اللهَ ٱلسُّوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا ۗ فَتُصْبِحُ الْوَرْضُ مُخْفَتَرَةً ۖ إِنَّ اللهَ لَطِيفُ خَبِيرُرُّ

لَهُ مَا فِي السَّلْمُ لِيتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَـٰغِيُّ الْحَمِيُكُ ۞

ٱڵؘڡؙڗؘۘڗۘٲؾۜٙٲٮڵڡؗڡۜٮڿٛۜڔؘڴۮ۫ۄۜٵڣۣٵڵۯۯۻؚۘۘۅٲڵڡ۠۬ڵڬ ؾؙۼڔؽ۫ڣۣٵڷؠٮڂڔؠٲڞڔ؋۠ۏؽؠؙڛڬؙٲۺؘٵٛٵٛؽ تَقعَكَلُوآۯۻٳڵڒڽٳۮؙڹ؋۠ٳڽۜٲڵڎڽٳڵؾٵڛ ڮڗٷ۠ڡ۠ؾۜڿؽ۫ۄ۠

> ۅؘۿؙۅؘڷٙێڹؽٙۜٲۘڂؽٵػؙۄؙؙؙؙؗٛؗٛٛؾڲؠؠؽؾۘٛػؙۄؙؗٛڗڐؚڲڡؚؽؚڲؙۄؙۛ ٳڽؖٵڶؚڒۺؙٵؽٙڵػڡؙٛٷڒۘ۞

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَامَنْسَكَاهُوُ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُتَازِعْنَكَ فِي الْاَمْرِوادُعُ اللَّى رَبِّكَ اِتَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّشْتَقِيْمٍ ۞

अर्थात् जिस प्रकार प्रत्येक युग में लोगों के लिये धार्मिक नियम निर्धारित किये गये उसी प्रकार अब कुर्आन धर्म विधान तथा जीवन विधान है। इस लिये अब प्राचीन धर्मों के अनुयायियों को चाहिये कि इस पर ईमान लायें, न कि इस

الجزء ١٧

- 68. और यदि वह आप से विवाद करें. तो कह दें कि अल्लाह तुम्हारे कर्मों से भली भाँति अवगत है।
- 69. अल्लाह ही तुम्हारे बीच निर्णय करेगा क्यामत (प्रलय) के दिन जिस में तुम विभेद कर रहे हो।
- 70. (हे नबी!) क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो आकाश तथा धरती में है, यह सब एक किताब में (अंकित) है। वास्तव में यह अल्लाह के लिये अति सरल है।
- 71. और वह इबादत (वंदना) अल्लाह के अतिरिक्त उस की कर रहे हैं जिस का उस ने कोई प्रमाण नहीं उतारा है, और न उन्हें उस का कोई ज्ञान है। और अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं होगा।
- 72. और जब उन को सुनायी जाती हैं हमारी खुली आयतें तो आप पहचान लेते हैं उन के चेहरों में जो काफिर हो गये बिगाड को। और लगता है कि वह आक्रमण कर देंगे उन पर जो उन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। आप कह दें: क्या मैं तुम्हें इस से बुरी चीज़ बता दूँ? वह अग्नि है जिस का वचन अल्लाह ने काफिरों को दिया है, और वह बहुत ही बुरा आवास है।

وَإِنَّ جَاْدَلُوُكَ فَقُلِى اللهُ ٱعْلَمُ بِمَا تَعْبَلُونَ ١٩٠٠

ٱللهُ يَحْكُوُ بَيْنَكُوْ بَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا كُنْتُوُ فِيْهِ

اَلَهُ تَعُلُوُ آنَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا وَ الْأَرْضُ لَ إنَّ ذَلِكَ فِي كِنْتُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِمُرُ ﴿

وَيَعْبُكُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ

وَإِذَا تُتُولِ عَلَيْهِمُ الْاتُنَابِيّنَاتٍ تَعُوفُ فِي وُجُوبِ الَّذِينَ كُفَّرُ واللَّمُنْكُرِّ بِكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِيْنَ يَتُلُوْنَ عَلَيْهُمُ النِتِنَا قُلُ اَفَأْنَبِّعُكُمُ بِشَيرٌ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۚ اَلنَّارُ ۗ وَعَدَ هَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشُ الْمُصِيرُ شَ

विषय में आप से विवाद करें। और आप निश्चिन्त हो कर लोगों को इस्लाम की ओर बुलायें क्यों कि आप सत्धर्म पर हैं। और अब आप के बाद सारे प्राने धर्म निरस्त कर दिये गये हैं।

73. हे लोगो! एक उदाहरण दिया गया है इसे ध्यान से सुनो, जिन्हें तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो, वह सब एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते यद्यिप सब इस के लिये मिल जायें। और यदि उन से मक्खी कुछ छीन ले तो उस से वापिस नहीं ले सकते। माँगने वाले निर्वल, और जिन से माँगा जाये वह दोनों ही निर्वल हैं।

74. उन्हों ने अल्लाह का आदर किया ही नहीं जैसे उस का आदर करना चाहिये! वास्तव में अल्लाह अति शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है।

75. अल्लाह ही निर्वाचित करता है फ़िरिश्तों में से तथा मनुष्यों में से रसूलों को। वास्तव में वह सुनने तथा देखने<sup>[1]</sup> वाला है।

76. वह जानता है जो उन के सामने है और जो कुछ उन से ओझल है, और उसी की ओर सब काम फेरे जाते हैं।

77. हे ईमान वालो! रुक्अ करो तथा सज्दा करो, और अपने पालनहार की इबादत (वंदना) करो, और भलाई करो ताकि तुम सफल हो जाओ।

78. तथा अल्लाह के लिये जिहाद करो जैसे जिहाद करना<sup>[2]</sup> चाहिये| उसी ڲؘٳؽؙۿٵڵؾٛٵڞڞؙڔٮؘڡؾٛڷ۠ڡٚٲۺؾؘڡؚٷؙٳڵۿ۠ٳؾۜ ٵڰٚڹؿؙؽؘؾۮؙٷٛؽڝؽؙۮٷڹٳڶڵۄڶؽ ؾۜڂۘٮڵڠؙٷۮؙڹٵڋٷڸۅٳۻػٙۿٷؙۅٳڵڎٷٳڽ ؾڛؙڵڹۿؙۉٵڵڎ۫ڹٵۻؙؿۘؽٵٞڰڛؙؾؿۊؽؙۉٷڡٮؙۿؙ ۻٷؙؽٵڵڟٳڮٷٳڷؠؙڟڮٛٷ۪ٛ؈ٛ

مَاقَكَرُوااللهَ حَقَّ قَدُرِ إِلَّى اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيُرُّ

ٱٮؖ۠ڷؙؙڎؙؽڝؙڟڣٛڡڹٙٲڷٮٙڷؠٚڴۊڔؙڛؙٛڴڒٷٙڡؚڹ ٵڵٵڛٝٳڹٞٳڟڰڛؠؽۼؙؙڹڝؚؽڒٛ

يَعُكُوْمَابَيْنَ لَيْدِيْهِمُ وَمَاخَلَفَهُمُ الْمُورُونَ وَمَاخَلَفَهُمُ الْمُورُونَ

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُواارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْارَبُّكُوْ وَافْعَكُوْا الْغَيْرُلَعَ لَكُوُ تُفْلِحُوْنَ ۞

وَجَاهِ دُوْافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِ مِ هُوَ

1 अर्थात् वही जानता है कि रसूल (संदेशवाहक) बनाये जाने के योग्य कौन है।

2 एक व्यक्ति ने आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया कि कोई धन के लिये लड़ता है, कोई नाम के लिये और कोई वीरता दिखाने के लिये। तो कौन अल्लाह के लिये लड़ता है? आप ने फ़रमायाः जो अल्लाह का शब्द ऊँचा करने के लिये लड़ता है। (सहीह बुखारी: 123,2810)

ने तुम्हें निर्वाचित किया है और नहीं बनाई तुम पर धर्म में कोई संकीर्णता (तंगी)। यह तुम्हारे पिता इब्राहीम का धर्म है, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है इस (कुर्आन) से पहले तथा इस में भी। तािक रसूल गवाह हों तुम पर, और तुम गवाह वो सब लोगों पर। अतः नमाज़ की स्थापना करो तथा ज़कात दो, और अल्लाह को सुदृढ़ पकड़ [2] लो। वही तुम्हारा संरक्षक है। तो वह क्या ही अच्छा संरक्षक तथा क्या ही अच्छा सहायक है।

اجُتنه لُمُوُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي اللِّينِ مِنَ حَرَةٍ مِلّةَ إَنِيكُمْ الْبُرلِهِ يُو هُوَسَمُّه كُوُ الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ قَبُلُ وَفِي هَٰذَا الْيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُوْ وَتَكُونُوا شُهْمَا اَعْلَى النَّاسِّ فَاقِيْمُ وَالصَّلُوةَ وَاتُواالرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُو الْمِاللَةِ هُوَمَوْللكُمُّ فَعَمَا السَّكُوةَ الْمُولل وَنِعُوالنَّصِيرُ فَ

<sup>1</sup> व्याख्या के लिये देखिये सूरह बक्रा, आयतः 143|

<sup>2</sup> अर्थात् उस की आज्ञा और धर्म विधान का पालन करो।

## सूरह मुमिनून - 23



## सूरह मुमिनून के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 118 आयतें हैं।

- इस सूरह में ईमान वालों की सफलता तथा उन के गुणों को बताया गया है।
- और जिस आस्था पर सफलता निर्भर है उस के सत्य होने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। और संदेहों को दूर किया गया है।
- यह बताया गया है कि सब निबयों का धर्म एक था, लोगों ने विभेद कर के अनेक धर्म बना लिये।
- जो लोग अचेत हैं उन्हें सावधान करने के साथ साथ मौत तथा प्रलय के दिन उनकी दुर्दशा को बताया गया है।
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के माध्यम से मुसलमानों को अल्लाह की क्षमा तथा दया के लिये प्रार्थना की शिक्षा दी गयी है।
- हदीस में है कि जिस में तीन बातें हों उसे ईमान की मिठास मिल जाती है: जिस को अल्लाह और उस के रसूल सब से अधिक प्रिय हों। और जो किसी से मात्र अल्लाह के लिये प्रेम करे। और जिसे यह अप्रिय हो कि इस के पश्चात् कुफ़ में वापिस जाये जब कि अल्लाह ने उसे उस से निकाल दिया। जैसे की उसे यह अप्रिय हो कि उसे नरक में फेंक दिया जाये। (सहीह बुख़ारी, 21, मुस्लिम, 43)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. सफल हो गये ईमान वाले।
- जो अपनी नमाज़ों में विनीत रहने वाले हैं।

قَالَ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ۞

- 3. और जो व्यर्थ $^{[1]}$  से विमुख रहने वाले हैं।
- 4. तथा जो ज़कात देने वाले हैं।
- और जो अपने गुप्तांगो की रक्षा करने वाले हैं।
- परन्तु अपनी पितनयों तथा अपने स्वामित्व में आयी दासियों से, तो वही निन्दित नहीं हैं।
- फिर जो इस के अतिरिक्त चाहें, तो वही उल्लंघनकारी हैं।
- और जो अपनी धरोहरों तथा वचन का पालन करने वाले हैं।
- तथा जो अपनी नमाज़ों की रक्षा करने वाले हैं।
- 10. यही उत्तराधिकारी हैं।
- 11. जो उत्तराधिकारी होंगे फ़िर्दीस<sup>[2]</sup> के, जिस में वे सदावासी होंगे।
- 12. और हम ने उत्पन्न किया हैं मनुष्य को मिट्टी के सार<sup>[3]</sup> से|
- 13. फिर हम ने उसे वीर्य बना कर रख दिया एक सुरिक्षत स्थान<sup>[4]</sup> में।
- 14. फिर बदल दिया वीर्य को जमे हुये रक्त में, फिर हम ने उसे मांस का

ۅٙٳ؆ؽؚؽؘۿؙۄؙ؏ڹٳڵڴۼۘۅۣۿۼڔڞؙۅؙؾۜ ۅٙٳ؆ؽ۬ؿؙؽۿؙۿٳڸڗٞڬۊۣڣؽڰٛ ۅؘٳ؆ۮؿؽۿؙۿڸڎؙٷڿۿۄڂڣڟ۠ۅٛؽ۞ٚ

ٳڵٳۼڶؽٙٲڎ۫ۅؙٳڿۣۿۼؖٲۉؙ؆ڶػػؾٛٲؽؠؗٵؿ۠ٛٛٛٛؗٛۿۏٳؙؖڹٛٛۿٛ ۼؽؙۯؽڎ۫ۅؠۯڹڰٛ

فَتِنِ البَّعَلَى وَرَآءُ ذلك فَأُولِيكَ هُوُ الْعَكُونَ ٥

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِإِمْنِيْتِمُ وَعَهْدِهِمُ لِعُوْنَ فَ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمُ يُكَافِظُونَ<sup>®</sup>

ٱٷڵؠٟڬۿؙٷٲڶۅ۫ڔؿٛٷؘؾ۞ۛ ٵٮۜۜۮؚؽؙؾؘ؉ۣؿٷٛڹٲڵڣؗڕۘڎٷؘڝٚۿؙٷڣۿٵڂڸۮؙٷؾٙ۞

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنُ طِيُنٍ ﴿

ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمِّكِينِ

ثُوِّخَلَقُنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضُغَةً

- ा अर्थात् प्रत्येक व्यर्थ कार्य तथा कथन से। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमायाः जो अल्लाह और प्रलय के दिन पर ईमान रखता हो वह अच्छी बात बोले अन्यथा चुप रहे। (सहीह बुख़ारी, 6019, मुस्लिम, 48)
- 2 फिर्दौसः स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान।
- 3 अर्थात् वीर्य से।
- 4 अर्थात् गर्भाशय में।

लोथड़ा बना दिया, फिर हम ने लोथड़े में हिड्डियाँ बनायीं, फिर हम ने पहना दिया हिड्डियों को मांस, फिर उसे एक अन्य रूप में उत्पन्न कर दिया। तो शुभ है अल्लाह जो सब से अच्छी उत्पत्ति करने वाला है।

- 15. फिर तुम सब इस के पश्चात् अवश्य मरने वाले हो।
- 16. फिर निश्चय तुम सब (प्रलय) के दिन जीवित किये जाओगे।
- 17. और हम ने बना दिये तुम्हारे ऊपर सात आकाश, और हम उत्पत्ति से अचेत नहीं<sup>[1]</sup> हैं।
- 18. और हम ने आकाश से उचित मात्रा में पानी बरसाया, और उसे धरती में रोक दिया तथा हम उसे विलुप्त कर देने पर निश्चय सामर्थ्यवान हैं।
- 19. फिर हम ने उपजा दिये तुम्हारे लिये उस (पानी) के द्वारा खजूरों तथा अंगूरों के बाग़, तुम्हारे लिये उस में बहुत से फल हैं, और उसी में से तुम खाते हो।
- 20. तथा वृक्ष जो निकलता है सैना पर्वत से जो तेल लिये उगता है। तथा सालन है खाने वालों के लिये।
- 21. और वास्तव में तुम्हारे लिये पशुओं में एक शिक्षा है, हम तुम्हें पिलाते हैं उस में से जो उन के पेटों में<sup>[2]</sup> है।

غَنَّقَتْنَا الْمُضُغَةَ عِظْمًا فَكَسَوُنِا الْعِظْمَ لَمُمَّا نُتُوَّ اَنْشَانَهُ خَلُقًا الْحَرَّ فَتَالِكَ اللهُ ٱحْسَىٰ الْغَلِقِيْنَ ۞

ثُمَّرَاتَّكُمْ بَعُكَ ذَالِكَ لَمَيِّتُثُونَ<sup>®</sup>

ثُو إِنَّا لُونِهُمَ الْقِيمَةِ تُبُعَثُونَ<sup>®</sup>

ۅؘڵڡۜٙڎؙڂؘڷؿؙٮٚٵڣؙۅٛڡٞڵؙۅؙڛڹ۫ۼڟۯٳڽؾٞؖٷڡؘٳڴێٵۼڹٳڵڂڷؚؾ ۼڣٳڽؙؿ<sup>۞</sup>

وَٱنْزُلْمَامِنَ التَّمَا مِمَاءً بِقَارِفَاشَكَتُهُ فِي الْرَضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقْدِرُونَ۞

ڡٚٲڹؿؙٲٚٮٛٵڵڴؙؙؙٛۄ۫ڔؠڄڂۜؾڝؚۨڽؙؾۼؽڸٷٙٲڡ۫ڹؘٳۑ۪ٛۘڷڴۄؙ ڣؚؽۿٵۏؘٳڮۮؙػؿؚۛڽڗؘٷٛٷۧؽؚؠٛٵؾؙٵػ۠ڶؙۅٛٙؽڽ۠

ۅؘۺؘڿۘڗؘۊٞۼؘٷؙڿؙٷؽ۠ڟۅ۫ڔڛٙؽ۬ڬۜٲ؞ؚٙٮۜڷڹؙٛٛٛٛٛؿؙڔٳڵڷ۠ۿؚ۫ڹ ۅؘڝؚؠ۫ۼٟڵڵؚڶڮڵؽڹؘ<sup>ڽ</sup>

ۅؘٳڽۜٙڶڬڎؙۏۣٲڵڒۼ۫ٵۄڵۼؚؠٞۯۊؙۜۺٛؿؽؙۮ۠ڝؚۜؠٵڣٛ ؠؙڟۏڹۿٵۅؙڷػؙٷ۫ڣۿٵڡٮۜٵڣٷؙڲؿؙؠٷٞٷٞۻؠٛٵؾٵػ۠ڵۏڹ<sup>۞</sup>

<sup>1</sup> अर्थात् उत्पत्ति की आवश्यक्ता तथा जीवन के संसाधन की व्यवस्था भी कर रहे हैं।

<sup>2</sup> अर्थात् दूध।

तथा तुम्हारे लिये उन में अन्य बहुत से लाभ हैं, और उन में से कुछ को तुम खाते हो।

- 22. तथा उन पर और नावों पर तुम सवार किये जाते हो।
- 23. तथा हम ने भेजा नूह<sup>[1]</sup> को उस की जाति की ओर, उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! इबादत (वंदना) अल्लाह की करो, तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है उस के सिवा, तो क्या तुम डरते नहीं हो?
- 24. तो उन प्रमुखों ने कहा जो काफ़िर हो गये उस की जाति में से, यह तो एक मनुष्य है, तुम्हारे जैसा, यह तुम पर प्रधानता चाहता है। और यदि अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते को उतारता, हम ने तो इसे<sup>[2]</sup> सुना ही नहीं अपने पूर्वजों में।
- 25. यह बस एक ऐसा पुरुष है जो पागल हो गया है, तो तुम उस की प्रतीक्षा करो कुछ समय तक।
- 26. नूह ने कहाः हे मेरे पालनहार! मेरी सहायता कर उन के मुझे झुठलाने पर।
- 27. तो हम ने उस की ओर वह्यी की, कि नाव बना हमारी रक्षा में हमारी वह्यी के अनुसार, और जब हमारा

وَعَلَيْهُا وَعَلَى الْفُلُكِ ثَعُكُلُوْنَ<sup>عَ</sup>

وَلَقَدُاۡ رَسُلُنَا نُوْحًا إلَّى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَقَوُمِاعُبُدُوا الله َنَالَكُمُّ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ ٱفَلَاتَتَّ قُوْنَ

ڣؘڡۜٙٵڶٲٮٮڬۉ۫ٳٲڷڹڔؠٞؽػڡؙۯؙۏڡڹٞۊؘڡؚ؋؆ڶۿڬٙۘٳڷؚڒ ؠٮۜؾۯ۠ؿڡؙ۠ڬؙۄٞٚۼڔؽؙۮٲڽؙۘؾڣؘڡڟۜڶٵڬؽڬ۫ۄؙٞٷۅؘۺۜٳٛٵۺ۠ ڵڒؿؙڒڶؘؠڵٟۧڮڎؖٷڛؠۼڶٳۿۮٳڨٙٳ؆ؘؠ۪ٮ۬ٵڵڒۊٳؽؿ<sup>ڰ</sup>ٙ

ٳڹؙۿؙۅٳڵڒڔؘڂؚڵٛڔ؋ڿؚؠۜڐؙٛڣؘڗؠۜٙڞؙۅٛٳڽ؋ڂؾٝٚڿؽۑۣ

قَالَ رَبِّانْفُرُنِ بِمَاكَثَ بُوْنِ<sup>©</sup>

فَأَوْحَيْنَآ اللَّهُ وَآنِ اصْنَعِ الْقُلُكَ بِإَعْيُنِنَا وَ وَحِينَا فِاذَا جَآءً ٱمُرْزَا وَفَارَالتَّنُّوْرُ ۖ فَالْسُلْكَ

- यहाँ यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ने जिस प्रकार तुम्हारे आर्थिक जीवन के साधन बनाये उसी प्रकार तुम्हारे आत्मिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की और रसूलों को भेजा जिन में नूह अलैहिस्सलाम प्रथम रसूल थे।
- 2 अर्थात् एकेश्वरवाद की बात अपने पूर्वजों के समय में सुनी ही नहीं।

आदेश आ जाये तथा तन्तूर उबल पड़े, तो रख ले प्रत्येक (जीव) के एक-एक जोड़े तथा अपने परिवार को, उस के सिवा जिस पर पहले निर्णय हो चुका है उन में से, और मुझे संबोधित न करना उन के विषय में जिन्होंने अत्याचार किये हैं, निश्चय वे डुबो दिये जायेंगे।

- 28. और जब स्थिर हो जाये तू और जो तेरे साथी हैं नाव पर, तो कहः सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है जिस ने हमें मुक्त किया अत्याचारी लोगों से।
- 29. तथा कहः हे मेरे पालनहार! मुझे शुभ स्थान में उतार, और तू उत्तम स्थान देने वाला है।
- 30. निश्चय इस में कई निशानियाँ हैं, तथा निःसंदेह हम परीक्षा लेने<sup>[1]</sup> वाले हैं।
- 31. फिर हम ने पैदा किया उन के पश्चात् दूसरे समुदाय को।
- 32. फिर हम ने भेजा उन में रसूल उन्हीं में से कि तुम इबादत (वंदना) करो अल्लाह की, तुम्हारा कोई (सच्चा) पूज्य नहीं है उस के सिवा, तो क्या तुम डरते नहीं हो?
- 33. और उस की जाति के प्रमुखों ने कहा जो काफ़िर हो गये तथा आख़िरत (परलोक) का सामना करने को झुठला दिया, तथा हम ने उन्हें सम्पन्न किया था संसारिक जीवन में:

ڣؽۿٳڡڹؙڴؙڷڒؘۉۻؽۑٳۺؘؙٛؽؙؽۅؘٲۿڵۘػٳؖؖؖٛٛٛڵ ڡؙؽؗڛڹؘۊۜعۘڶۑٷٳڵقۅؙڶؙڡۣڹ۫ۿؙڎٞۅٙڵڗؾؙٚٵؘڟؚؠؙڹؽ۬ ڣۣٳڰڹٳؿؽؘڟؘڵؠؙٷٛٳٝڷؚؿٞۿؙۄؙۨ۫ڠؙڗڠ۠ۏؽ۞

فَإِذَ السَّنَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحُمَّدُ يُلِّهِ الَّذِي نَجِّنَا مِنَ الْفَوُ وِالظِّلِيدِينَ ۞

وَقُلْ رَّبِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلِا مُارِكُا وَانْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

اِنَّ فِيُ ذَالِكَ لَالْيَتٍ وَإِنْ كُنَّا لَكُبُتَلِيْنَ ؟

تُقَانَشَأَنَا مِنَ بَعُدِهِمْ قَرُنَا اخْرِيْنَ ﴿

ڣؘٲۯؘڛڵڬٳڣ۬ؠۿؚۄٞڗڛۢۅ۫ڷڒڡٞڹؗ۫ؗڞۭٞٲڹٳۼؠ۠ٮؙۅٳڶڵؗڡۜٵڵڴۄؙ ڝؚۜٞڹٳڸۅ۪ۼؘؿۯۼٵڣؘڵڗٮٙڠؙۏڹؖٛ

ڡۘۘڠٵڶٵٛؠٮؘڬۯؙڝؙۊؘۘٷڝؚٵڷۜۮؚؾؙؽؘػڡؘٚۯ۠ۏٲٷػۜۮ۠ڹٛۏٳۑڸڤٲؖ؞ۧ ٵؙڵڿۅٚٷٵؾٞۏ۬ۼڰٛؠٝڣٵڬؾؗۅۊالڎ۠ڹؘؽٵٮٚٵۿؽۜٙٳٳڒۺؿۯۨ ڛۧؿؙڴۄ۫ٚؽٲػؙڶؙڝؚ؆ٵؾٲؙڴۅؙؽؘڡؿؙڎۘۅۜؿؿ۫ۯڹؙڡؚ؆ٵ ؿؿؙۯؽؙۉؽ۞ٚ

अर्थात् रसूलों के द्वारा परीक्षा लेते रहे हैं।

यह तो बस एक मनुष्य है तुम्हारे जैसा, खाता है जो तुम खाते हो और पीता है जो तुम पीते हो।

- 34. और यदि तुम ने मान लिया अपने जैसे एक मनुज को तो निश्चय तुम क्षतिग्रस्त हो।
- 35. क्या वह तुम को वचन देता है कि जब तुम मर जाओगे और धूल तथा हड्डियाँ हो जाओगे तो तुम फिर जीवित निकाले जाओगे?
- 36. बहुत दूर की बात है जिस का तुम्हे वचन दिया जा रहा है।
- 37. जीवन तो बस संसारिक जीवन है, हम मरते-जीते हैं, और हम फिर जीवित नहीं किये जायेंगे।
- 38. यह तो बस एक व्यक्ति है जिस ने अल्लाह पर एक झूठ घड़ लिया है। और हम उस का विश्वास करने वाले नहीं हैं।
- 39. नबी ने प्रार्थना कीः मेरे पालनहार! मेरी सहायता कर उन के झुठलाने पर मुझे।
- 40. (अल्लाह ने) कहाः शीघ्र ही वह (अपने किये पर) पछतायेंगे।
- 41. अन्ततः पकड़ लिया उन्हें कोलाहल ने सत्यानुसार, और हम ने उन्हें कचरा बना दिया, तो दूरी हो अत्याचारियों के लिये।
- 42. फिर हम ने पैदा किया उन के

وَلَيِنَ اَطَعْتُمُ بَشَرًا مِّثَلَكُمُ ۚ إِنَّكُمُ اِلدَّا الَّخْيِرُونَ ۗ

ٳؘڝؚۘڮؙڬۉٳؾۜڰؙۯٳۮٳڝؚؾٞؗۄٛٷؙؽؙؾؙٛۄؙؾؙۯٳۘۨۨڽٵۊۜۘؖۼڟٵ؆ٵڰڰۄؙ ۼٛٷؿؽ

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ۗ

ٳڽٛۿؽٳڷڒڝٙێٳؿؙٵڵڽ۠ٲؽٳٮؘٮٛٷٛٷۏٙؿؽٳۅٙڡٚٳڬؽؙ ؠؚؠؠؙٷۏؿ۬ڕڽؙ

ٳڹؙۿؙۅٞٳ؆ۯڿڷٳۣڡٛ۬ؾۯؽۼٙڶٳڣٛڎؽۼڶ۩ڶۼػۮؚؠٵۊۜڡٵۼؽؙ ڵڎؙؠؚؽٷۛؠڹؽ۬ؽ<sup>©</sup>

قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِ بِمَاكَذَّ بُوُنِ<sup>©</sup>

ڠٙٲڶؘ؏ۜٵۊٙڸؽ<sub>ڷ</sub>ڸڵؽڞۑڞؙۜڹۮؚۄ۬ؽڹٛ

ڡؘٲڂؘۮؘڗؙۛۿؙۄؙٳڵڰؽػڎ۠ۑٲڶڂقۣۜڣؘۼۘڡؙڶؠؗ۠ؗۿؙۼؙؿٵٛٷ ڣؠؙؙٷڲٵڵؚڷڣ*ؘۏۄ*ٳڵڟٚڸؚؠؽؘ۞

اللهُ الله

पश्चात् दूसरे युग के लोगों को।

- 43. नहीं आगे होती है कोई जाति अपने समय से और न पीछे|<sup>[1]</sup>
- 44. फिर हम ने भेजा अपने रसूलों को निरन्तर, जब जब किसी समुदाय के पास उस का रसूल आया, उन्हों ने उस को झुठला दिया, तो हम ने पीछे लगा<sup>[2]</sup> दिया उन के एक को दूसरे के और उन्हें कहानी बना दिया। तो दूरी है उन के लिये जो ईमान नहीं लाते।
- 45. फिर हम ने भेजा मूसा तथा उस के भाई हारून को अपनी निशानियों तथा खुले तर्क के साथ।
- 46. फ़िरऔन और उस के प्रमुखों की ओर तो उन्हों ने गर्व किया, तथा वे थे ही अभिमानी लोग।
- 47. उन्हों ने कहाः क्या हम ईमान लायें अपने जैसे दो व्यक्तियों पर, जब कि उन दोनों की जाति हमारे आधीन है?
- 48. तो उन्हों ने दोनों को झुठला दिया, तथा हो गये विनाशों में।
- 49. और हम ने प्रदान की मूसा को पुस्तक<sup>[3]</sup>, ताकि वह मार्ग दर्शन पा जायें।
- 50. और हम ने बना दिया मर्यम के पुत्र

مَاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَايَسُتَا أُخِرُونَ ٥

نُتَّرَّالُسُلْمَا لِسُلْمَا تَتْرَاّ كُلْمُا جَآءَ أُمَّةً تَسْوُلُهُا كَذَّبُوهُ فَاتَبَعُنَا بَعْضَ هُمْ بَعْضًا وَّجَعَلُتْهُمُ لَحَادِيثَ ثَبْعُنَا الِقَوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ ۞

ثُمَّ ٱرۡسُلُنَامُوۡسِيوَآخَاهُ هُرُونَ هۡ بِالنِّنَا وَسُلُطِن تَّبُيئِن ۞

ٳڵ؋ۯٷؘڹۘۅؘڡٙڵٳؠ؋ڬؘٲڛؾؙڵؠۯۉٳۅؘػٲٮؙٛۄؗٲڡٞۅۛؠٵ ۼٳڸؽڹ۞

فَقَالُوۡۤا اُنُوٰۡمُنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقُوۡمُهُمَالَنَا عَلِيهُ الْوَقُومُهُمَالَنَا عَلِيهُ وَنَ

فَلَدَّ بُوهُمَا فَكَانُوْامِنَ الْمُهْلَكِيْنَ®

وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَحُ وَأُمَّةَ الْيَهُ وَالْوَيْنَاهُمَا إِلَى

- अर्थात् किसी जाति के विनाश का समय आ जाता है तो एक क्षण की भी देर-सवेर नहीं होती।
- 2 अर्थात् विनाश में।
- 3 अर्थात् तौरातl

तथा उस की माँ को एक निशानी, तथा दोनों को शरण दी एक उच्च बसने योग्य तथा प्रवाहित स्रोत के स्थान की ओर।[1]

- 51. हे रसूलो! खाओ स्वच्छ<sup>[2]</sup> चीज़ों में से तथा अच्छे कर्म करो, वास्तव में, मैं उस से जो तुम कर रहे हो भली भाँति अवगत हूँ।
- 52. और वास्तव में यह तुम्हारा धर्म एक ही धर्म है और मैं ही तुम सब का पालनहार हूँ, अतः मुझी से डरो।
- 53. तो उन्हों ने खण्ड कर लिया अपने धर्म का आपस में कई खण्ड, प्रत्येक सम्प्रदाय उसी में जो उन के पास<sup>[3]</sup> है मग्न है|
- 54. अतः (हे नबी!) आप उन्हें छोड़ दें उन की अचेतना में कुछ समय तक।
- 55. क्या वे समझते हैं कि हम जो सहायता कर रहे हैं उन की धन तथा संतान से।
- 56. शीघ्रता कर रहे हैं उन के लिये

رَبُوقٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيْنٍ ٥

ؽؘٲؿۿٵڶڗ۠ڛؙڷؙػؙڶۉٳڡڹؘٳڟؚۜؾؚڹؾؚۉٳڠڶۉؙٳڝٙٳۓٞٲ ٳڹٞؠؠٵؾؘۼؠؙڬۯڹۘۼڸؽٷ۠

> وَانَّ هٰنِهَ الْمُتَكُمُ الْمَدَّ وَاحِدَةً وَّاكِرَكَّكُمُ فَاتَقُونُ

ڣڡۜڟۜۼۅٙٳٲڡۯۮۄؠؽڹۿۮڒؙڹڔؖٵ؞ڴڷؙڿۯؙٮؚؚؠؠٵ ڵڽۜؽۿۄؙۼڔؙٷڹ<sup>؈</sup>

فَنَ رُهُمُ فِي غَنْرَتِهِمُ حَتَّى حِيْنٍ ®

ٳٙۼۘڛۘڹٛۅؙؽٵؘتۜؠٛٵؽؙؚٮؾؙٛۿؙؠؙڔۣ؋ڡؚڹٛ؆ٙٳڸۊۜؠڹڲؽ<sup>ۿ</sup>

سُّارِعُ لَهُمُ فِي الْخَيْرِاتِّ بَلِّ لَايَشَعُرُونَ<sup>®</sup>

- ा इस से अभिप्राय बैतुल मक्दिस है।
- 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः अल्लाह स्वच्छ है और स्वच्छ ही को स्वीकार करता है। और ईमान वालों को वही आदेश दिया है जो रसूलों को दिया है। फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (संक्षिप्त अनुवाद, मुस्लिमः 1015)
- 3 इन आयतों में कहा गया है कि सब रसूलों ने यही शिक्षा दी है कि स्वच्छ पिवत्र चीज़ें खाओ और सदाचार करो। तुम्हारा पालनहार एक है और तुम सभी का धर्म एक है। परन्तु लोगों ने धर्म में विभेद कर के बहुत से सम्प्रदाय बना लिये, और अब प्रत्येक सम्प्रदाय अपने विश्वास तथा कर्म में मग्न है भले ही वह सत्य से दूर हो।

भलाईयों में? बल्कि वह समझते नहींहै|[1]

- 57. वास्तव में जो अपने पालनहार के भय से डरने वाले हैं।
- 58. और जो अपने पालनहार की आयतों पर ईमान रखते हैं।
- 59. और जो अपने पालनहार का साझी नहीं बनाते हैं।
- 60. और जो करते हैं जो कुछ भी करें, और उन के दिल काँपते रहते हैं कि वे अपने पालनहार की ओर फिर कर जाने वाले हैं।
- 61. वही शीघ्रता कर रहे हैं भलाईयों में, तथा वही उन के लिये अग्रसर हैं।
- 62. और हम बोझ नहीं रखते किसी प्राणी पर परन्तु उस के सामर्थ्य के अनुसार। तथा हमारे पास एक पुस्तक है जो सत्य बोलती है, और उन पर अत्याचार नहीं किया<sup>[2]</sup> जायेगा।
- 63. बिल्क उन के दिल अचेत हैं इस से, तथा उन के बहुत से कर्म हैं इस के सिवा जिसे वे करने वाले हैं।
- 64. यहाँ तक कि जब हम पकड़ लेंगे उन के सुखियों को यातना में, तो वे विलाप करने लगेंगे।
- 65. आज विलाप न करो, निःसंदेह तुम हमारी ओर से सहायता नहीं दिये जाओगे।

ٳؾۜٳڵۯؽؙؽؙ؋ٛٛؠٞؖڝؙٚڬڞؙۘؽۊڔۜێؚۿؚۄؙ؆ؙۺٛڣڨؙۏؽۏ<sup>ۨ</sup>

وَالَّذِيْنَ هُوْ بِإِيْتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ

وَالَّذِينَ هُمُ بِرَبِهِمْ لِانْيُثُورُونَ فَ

ۅٙڷڵۮؚؽ۬ؽؙؿؙٷٛڗؙؽ؆ٵٛڶٮۛٷؗٳٷڠڶۅٛڹۿٶ۫ۅڿڵةٞٵٮۜۧۿۿؙ ٳڶڒؘڽۜۼۣڡ۫ۯڂؚۣۼؙٷڹ۞

اوُلْلِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرُكِ وَهُدُ لَهَا سَبِقُونَ ®

ۅٙڵؙڹٛػؚڵڡؙؙۿؘۺؙٵٳؖڒۅؙۺؙۼۿٵۅٙڵۮؘؽ۫ٵڮڎڮ۠ؾۜؽڟؚؿؙ ؠٳڂؾۜٞۅۿؙۅؙڒٮؙڟؙؚڮڎؙۄڽؖ

ؠڶۘٷؙڵؽؙٷٛؠؙٛۏۼؘۼۯۊؚڡۧؽۿؽٵۅؘڵۿؙۄۘٳۼٛڵڽ۠ڝۜٞ ۮؙۏڹۮڶڮۿؙڵۿٳۼڵڎڹ۞

> ڂؿؖٚٳۏؘٲڂؘؽؙڬٲٮٛٛڗۘڣؿۿؚۄؙڔٳڷڡؙڬۜڶٮؚٳۏٙٲۿؙ ؿؿؙۯؙۉڹؖ

لا تَجْنُوا الْيُومُ النَّكُومِ النَّكُومِ الْكَالْسُكُونُ @

- 1 अर्थात् यह कि हम उन्हें अवसर दे रहे हैं।
- 2 अर्थात् प्रत्येक का कर्म लेख है जिस के अनुसार ही उसे बदला दिया जायेगा।

- 66. मेरी आयतें तुम्हें सुनायी जाती रहीं तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिरते रहे।
- 67. अभिमान करते हुये, उसे कथा बना कर बकवास करते रहे।
- 68. क्या उन्हों ने इस कथन (कुर्आन) पर विचार नहीं किया, अथवा इन के पास वह<sup>[1]</sup> आ गया जो उन के पूर्वजों के पास नहीं आया?
- 69. अथवा वह अपने रसूल से परिचित नहीं हुये, इस लिये वह उस का इन्कार कर रहे<sup>[2]</sup> हैं?
- 70. अथवा वे कहते हैं कि वह पागलपन है? बिलक वह तो उन के पास सत्य लाये हैं, और उन में से अधिक्तर को सत्य अप्रिय है।
- 71. और यदि अनुसरण करने लगे सत्य उन की मनमानी का, तो अस्त-व्यस्त हो जाये आकाश तथा धरती और जो उन के बीच है, बल्कि हम ने दे दी है उन को उन की शिक्षा, फिर (भी) वे अपनी शिक्षा से विमुख हो रहे हैं।
- 72. (हे नबी!) क्या आप उन से कुछ (धन) माँग रहे हैं? आप के लिये तो आप के पालनहार का दिया हुआ ही उत्तम है| और वह सर्वोत्तम जीविका देने वाला है|

قَنْكَانَتْ الْيَقِيُّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ عَلَى اَعْقَالِكُوُ تَنْكِصُونَ اللَّهِ

مُسْتَكِبْرِينَ تَثْرِيهِ الْمِدَّالَةَهُجُرُونَ @

ٱفَلَوْيُكَنَّدُواالْقَوْلَ ٱمْجَآءَهُوُوَّالَوُ يَاكِ ابْآءَهُمُ الْوَلِّيْنِ<sup>©</sup>

ٱمۡلَوۡيَعۡرِفُوۡاسُولَهُوۡفَهُولَهُ مُنۡكِرُوۡنَ ۖ

ٲڡؙؽٷؙۏؙۏؽ؈ٟڿؚڐڎ۠ۘؠڵڿٲۦٛۿؗۄ۫ۑٳڷڿۜۜٷٲڰڗؘۿؙۄؙ ڔڵؿؗؾؖڔۿۏؽ

ٷۅۣٲۺۜٵڬؿٛٵۿۅٙٳٷٛؠؙڶڝؘٮؘؾؚٵڵۺٷٮٛۅؘٲڵۯڞ۠ ۅؘڝؙٚ؋ۣؠ۫ۿۣؾۜڹڶٲؾؿٞڵؙؙؙ۠ۿڔؚۮؚڒؙۿۣ؋ٞۿؙڠؽۮؚؽٝڔۿؚۿ ۺؙڂڕۻٛۏڹٛ

ٳ؞ٛؿۜؿؘػڵۿؙؙۿؙۅ۫ڂؘۯڲٳڡؘٛڂٙٳڿؙۯڗڮؚػڂؽڒؖڐٷۿۅؘڂؽڒ ٵڶڗ۬ۊۣؿ۬ؿ<sup>®</sup>

- अर्थात् कुर्आन तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आ गये। इस पर तो इन्हें अल्लाह का कृतज्ञ होना और इसे स्वीकार करना चाहिये।
- 2 इस में चेतावनी है कि वह अपने रसूल की सत्यता अमानत तथा उन के चरित्र और वंश से भली भाँति अवगत हैं।

73. निश्चय आप तो उन्हें सुपथ की ओर बुला रहे हैं।

74. और जो आख़िरत (परलोक) पर ईमान नहीं रखते वे सुपथ से कतराने वाले हैं।

75. और यिद हम उन पर दया कर दें और दूर कर दें जो दुख उन के साथ है<sup>[1]</sup> तो वह अपने कुकर्मों में और अधिक बहकते जायेंगे।

76. और हम ने उन्हें यातना में ग्रस्त (भी) किया, तो अपने पालनहार के समक्ष नहीं झुके और न विनय करते हैं।

77. यहाँ तक कि जब हम उन पर खोल देंगे कड़ी यातना के<sup>[2]</sup> द्वार, तो सहसा वह उस समय निराश हो जायेंगो<sup>[3]</sup>

78. वही है जिस ने बनाये हैं तुम्हारे लिये कान तथा आँखें और दिल<sup>[4]</sup>, (फिर भी) तुम बहुत कम कृतज्ञ होते हो।

79. और उसी ने तुम्हें धरती में फैलाया है, और उसी की ओर एकत्र किये जाओगे।

80. तथा वही है जो जीवन देता और मारता है, और उसी के अधिकार में है रात्रि तथा दिन का फेर बदल, तो क्या तुम समझ नहीं रखते? وَإِنَّكَ لَتَكُ عُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ ﴿

ڡؘڵۜڽۜٛٵڷۜۮؚؿۘؽؘڵۮؙؿؙؙڡؙؚٮؙٛۉؽۑٵڷڂۣۯۼۜڝؚٛٵڵڝٙڗڶڟ ڵڬڽؿؚٛؽ۞

ۅؘۘۘۘۘۅؙۯڂؚؠڹؗڶۿۄٞۅؙػۺؘڡؙؙڬٵڡٵؚۑۿؚۄۨڝؚۨۜڹؗڞۣڗٟۨڵڷجُّوؙٳ؈۬ٛ ڟۼ۫ؽٵڹۿؚۄؙؾۼؙؠۿۅؙؽ۞

ۅؘڵڡۜٙڽؙٲڂؘڎ۫ٮۿؗؗڎڽٳڷڡؘۮٙٳۑؚ؋ؠٵٳڛۘڗؘػٲٮؙڎؙٳڸڔٙڽؚۣۿؚؠؖ ۅؘڮٳؿۜڞۜڗۼۅؙڹ

ڂؾ۠ۜٳۮٙٳڣؘؾؙڬؙٵؘؗڡؘڲؘۻۿڔؙٲڋٳڡؘۮٳۑۺؘڔؽڽٟ ٳۮٚٳۿؙۄ۫ۏؿۅڡؙٛؿڵؽۅؙؽ<sup>۞</sup>

ۅؘۿؙۅٲڵڎؽؙٲڶؿؙۘٵٞڷػٛۉٳڶۺؖؠؙۼٙۅٙڶڒۘڹۻٵڒۅٙٳڵڒڣٟٮػٙڐ ۊؘڸؽؙڒڰٵؾؘؿٛػۯؙۅؙڹٛ

> وَهُوَالَّذِيُ ذَهَاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُتْمَرُّوْنَ<sup>©</sup>

وَهُوَالَانِيُ يُحْيَ وَيُمِينُ وَلَهُ اخْتِلَافُ النَّيْلِ وَالنَّهَ ٰإِلِهُ ۚ اَفَلَاتُعُقِلُونَ ۞

<sup>1</sup> इस से अभिप्राय वह अकाल है जो मक्का के काफिरों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अवज्ञा के कारण आ पड़ा था। (देखिये, बुख़ारी: 4823)

<sup>2</sup> कडी यातना से अभिप्राय परलोक की यातना है।

<sup>3</sup> अर्थात् प्रत्येक भलाई से।

<sup>4</sup> सत्य को सुनने-देखने और उस पर विचार कर के उसे स्वीकार करने के लिये।

81. बल्कि उन्हों ने वही बात कही जो अगलों ने कही।

82. उन्हों ने कहाः क्या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी तथा हिड्डियाँ हो जायेंगे, तो क्या हम फिर अवश्य जीवित किये जायेंगे?

83. हम को तथा हमारे पूर्वजों को इस से पहले यही वचन दिया जा चुका है, यह तो बस अगलों की कल्पित कथायें हैं।

84. (हे नबी!) उन से कहोः किस की है धरती और जो उस में है, यदि तुम जानते हो?

85. वे कहेंगे कि अल्लाह की। आप कहियेः फिर तुम क्यों शिक्षा ग्रहण नहीं करते?

86. आप पूछिये कि कौन है सातों आकाशों का स्वामी तथा महा सिंहासन का स्वामी?

87. वे कहेंगः अल्लाह है। आप कहियेः फिर तुम उस से डरते क्यों नहीं हो?

88. आप उन से किहये कि किस के हाथ में है प्रत्येक वस्तु का अधिकार? और वह शरण देता है और उसे कोई शरण नहीं दे सकता, यदि तुम ज्ञान रखते हो?

89. वे अवश्य कहेंगे कि (यह सब गुण) अल्लाह ही के हैं। आप कहियेः फिर तुम पर कहाँ से जादू<sup>[1]</sup> हो जाता है? بَلُ قَالُوْامِثُلَ مَاقَالَ الْأَوَّلُوْنَ®

قَالُوْآءَ إِذَ امِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا مَانَا لَلَبُعُوْثُونَ

ڵڡؘۜٮؙۉؙؗڝۮٮٚٵۼؖڽۢۅٳڹٵٚۏؙػاۿڬٳڝؘؗۼؖڷڶؚڮ ۿۮؘ۩ٙٳڒۜۯؘؘؘؙڝٵڝؙؙۯٵڒٷڸؿؘ۞

قُلْ لِبَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ الْ

سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ آفَلَا تَذَكَّرُونَ ٥

قُلُمَنُ رَّبُ التَّمُونِ السَّيْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

سَيَقُولُونَ بِللهِ قُلْ أَفَلَاتَتَّقُونَ<sup>®</sup>

قُلْ مَنَ بِيَدِهٖ مَكَكُوْتُ كُلِّ شَّئً وَّهُوَيُجِيُرُ وَلاَيُجَادُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُوْتُعُكَمُونَ ۞

سَيَقُولُونَ لِللهِ قُلُ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ٠

1 अर्थात् जब यह मानते हो कि सब अधिकार अल्लाह के हाथ में है और शरण भी

- 90. बल्कि हम ने उन्हें सत्य पहुँचा दिया है, और निश्चय यही मिथ्यावादी हैं।
- 91. अल्लाह ने नहीं बनायी है अपनी कोई संतान, और न उस के साथ कोई अन्य पूज्य है। यदि ऐसा होता तो प्रत्येक पूज्य अलग हो जाता अपनी उत्पत्ति को ले कर, और एक-दूसरे पर चढ़ दौड़ता। पिवत्र है अल्लाह उन बातों से जो यह लोग बनाते हैं!
- 92. वह परोक्ष (छुपे) तथा प्रत्यक्ष (खुले) का ज्ञानी है, तथा उच्च है उस शिर्क से जो वे करते हैं।
- 93. (हे नबी!) आप प्रार्थना करें कि हे मेरे पालनहार! यदि तू मुझे वह दिखाये जिस की उन्हें धमकी दी जा रही है।
- 94. तो मेरे पालनहार! मुझे इन अत्याचारियों में सिम्मिलत न करना।
- 95. तथा वास्तव में हम आप को उसे दिखाने पर जिस की उन्हें धमकी दे रहे हैं अवश्य सामर्थ्यवान हैं।
- 96. (हे नबी!) आप दूर करें उस (व्यवहार) से जो उत्तम हो बुराई को। हम भली भाँति अवगत हैं उन बातों से जो वे बनाते हैं।
- 97. तथा आप प्रार्थना करें कि हे मेरे पालनहार! मैं तेरी शरण माँगता हूँ, शैतानों की शंकाओं से।

بَلْ اَتَيْنَاهُمُ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمُ لَكَانِ بُونَ

مَا اتَّغَنَا اللهُ مِنُ وَّلَهِ وَمَاكانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ إِذَّالَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ إِمَا خَلَقَ وَلَعَكَ ابَعُضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ سُبُحْنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ

علِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعلى عَمَّايُشُرِكُونَ ﴿

قُلْ رِّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُ وْنَ ﴿

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظِّلِمِيْنَ ®

وَإِتَّاعَلَى آنُ نُزُرِيكَ مَانَعِدُهُمُولَقْدِرُونَ@

ٳۮڡؘٞڠؙڔۣٵڷؿٙۿؚؽؘٲڂۘڛڽؙٵڶڛۜٙؾؽؙڐٞۼؖڽؙٲڠؙڵۄؙۑؚؠڬؖ ؽڝؚڡڠؙۅؙؽ؈

وَقُلْ رَّبِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمْزِتِ الشَّلطِيْنِ السَّلطِيْنِ

वही देता है तो फिर उस के साझी कहाँ से आ गये। और उन्हें कहाँ से अधिकार मिल गया?

98. तथा मैं तेरी शरण माँगता हूँ, मेरे पालनहार! कि वह मेरे पास आयें।

99. यहाँ तक कि जब उन में किसी की मौत आने लगे तो कहता है: मेरे पालनहार! मुझे (संसार में) वापिस कर दे।<sup>[1]</sup>

100. संभवतः मैं अच्छा कर्म करूँगा, उस (संसार में) जिसे छोड़ आया हूँ। कदापि ऐसा नहीं होगा। वह केवल एक कथन है जिसे वह कह रहा<sup>[2]</sup> है। और उन के पीछे एक आड़<sup>[3]</sup> है उन के पुनः जीवित किये जाने के दिन तक।

- 101. तो जब नरिसंघा में फूँक दिया जायेगा, तो कोई संबंध नहीं होगा उन के बीच उस<sup>[4]</sup> दिन और न वे एक दूसरे को पूछेंगे।
- 102. फिर जिस के पलड़े भारी होंगे, वही सफल होने वाले हैं।
- 103. और जिस के पलड़े हल्के होंगे, तो उन्हों ने ही स्वयं को क्षतिग्रस्त कर लिया, जो नरक में सदावासी होंगे।
- 104. झुलस देगी उन के चेहरों को अग्नि तथा उस में उन के जबड़े (झुलस कर) बाहर निकले होंगे।

وَٱعُوْذُىكِ رَبِّ آنٌ يَحْضُرُونِ

حَتَّى إِذَاجَاءَ إَحَكَهُمُ الْمُونُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ <sup>فَ</sup>

ڵڡٙڸٞٵۼؠۘڵڞٳۼٵۏؽؙٵڗؙػؿؙػڰ۠ۮٳڹٞؠٵڮٙڸڎۿؙۏ ٷٙڸ۪ڵۿٵۏٶؘڽۛٷڒٳڽٟۿؚۏۘؠۯؘڗؘڂ۠ٳڵڮۏۄؙؽۼؿ۠ۏٛؽۛۛۨ

> فَإِذَانْفِخَ فِىالصُّوْرِفَلاَانْسَابَبَيْنَهُمُ يَوْمَبِذٍ وَّلاَيْتَسَاءُلُوْنَ⊙

فَمَنْ تَقُلُتُ مَوازِينُهُ فَاوْلِإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ®

ۅؘڡٙؽؘڂڡٛٛٚؾؗ۫ڡؘۅٙٳۮؚؽؙڎؙٷٲٛۅڵڵٟػٲڷۮؚؽڹڿؘڝٮ۠ۯۅؙٙٲ ٲٮؘڡؙ*ۺۿۿۯ*؈ٛ۫جۿڹۨٞۄڂڸۮؙۅؙڹ<sup>ڰ</sup>

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُ والنَّارُوهُ أُوفِيهَا كُلِحُونَ 🕾

- 1 यहाँ मरण के समय काफिर की दशा को बताया जा रहा है। (इब्ने कसीर)
- 2 अर्थात उस के कथन का कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 3 आड़ जिस के लिये बर्ज़ख़ शब्द आया है, उस अविध का नाम है जो मृत्यु तथा प्रलय के बीच होगी।
- 4 अर्थात् प्रलय के दिन उस दिन भय के कारण सब को अपनी चिन्ता होगी।

106. वे कहेंगेः हमारे पालनहार! हमारा दुर्भाग्य हम पर छा गया<sup>[1]</sup>, और वास्तव में हम कुपथ थे।

107. हमारे पालनहार! हमें इस से निकाल दे, यदि अब हम ऐसा करें तो निश्चय हम अत्याचारी होंगे।

108. वह (अल्लाह) कहेगाः इसी में अपमानित हो कर पड़े रहो, और मुझ से बात न करो।

109. मेरे भक्तों में एक समुदाय था जो कहता था कि हमारे पालनहार! हम ईमान लाये। तू हमें क्षमा कर दे और हम पर दया कर, और तू सब दयावानों से उत्तम है।

110. तो तुम ने उन का उपहास किया, यहाँ तक कि तुम को मेरी याद भुला दी, और तुम उन पर हँसते रहे।

111. मैं ने उन को आज बदला (प्रतिफल) दे दिया है उन के धैर्य का, वास्तव में वही सफल हैं।

112. (अल्लाह) उन से कहेगाः तुम धरती में कितने वर्ष रहे?

113. वे कहेंगेः हम एक दिन या दिन के कुछ भाग रहे। तो गणना करने वालों से पूछ लें। ٱڵؘۏؘ؆ؙٞؽؙٳڸؾؿؙؾؙٛؿؙڸ؏ڶؽڬؙۄ۫ۏؘڴؽڎؙۄ۫ۑۿٳ ؿؙػڍ۫ڹؙڎؚؽ؈

قَالُوَّا رَبِّبَاغَلَبَتُ عَلَيْنَاشِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمُا ضَالِيْنَ⊚

رَبِّنَا آخُرِجْنَامِنُهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِثَّا ظَلِمُونِ

قَالَ اخْسَنُوْافِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ<sup>©</sup>

ٳڬۜٛۜ؋ؙػٵؘؽؘٷؚٙؽؿؙؿ۠ۺٙٷجبٵؚڋؽؿڠؙٛۊؙڵٷٛؽؘۯؾۜؠؘۜٵٙ ۠ڶڡٮۜٵٷٚۼ۫ڣؚۯڶؽٵۊاۯڂڡؙڹٵۅٲڹؙؾڂؿؙؿؙ الڙڃؚڝؽؽؿٙ۞

ڣؘٲڠۜڬؘڗؙڹ۠ؠٛۅۿؙۄؗڛۼٝڔۣؾۜٳڂؾؖٚٵؘڶۺۘۅؙڒؙڎٟۮؚڮؚؽ ٷڵڹؙؿؙڗؠ۫ڹ۫ۿؙؠٞڗؘڞ۬ڂڵۅٛڹ۞

ٳڹؙٚڂؘڒؘؽڗؙۿ۠ۉٳڷؽۅؙڡٙڔؚؠٵڝۜ؉ؚۯؙۅٞٲٵؽۿٛۊۿؙۄؙ ٳڵڣۜٳؠٚۯؙۅؙڹۛ

قُل كَمُ لَبِ ثُنْتُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَد سِنِينَ ١٠

قَالُوْالِبِثْنَايَوُمَّااُوْبَعُضَ يَوْمِ فَسُكِّلِ الْعَالِدِّيْنَ ﴿

<sup>1</sup> अर्थात् अपने दुर्भाग्य के कारण हम ने तेरी आयतों को अस्वीकार कर दिया।

114. वह कहेगाः तुम नहीं रहे परन्तु बहुत कम। क्या ही अच्छा होता कि तुम ने (पहले ही) जान लिया<sup>[1]</sup> होता।

115. क्या तुम ने समझ रखा है कि हम ने तुम्हें व्यर्थ पैदा किया है और तुम हमारी ओर फिर नहीं लाये<sup>[2]</sup> जाओगे?

116. तो सर्वोच्च है अल्लाह वास्तविक अधिपिति। नहीं है कोई सच्चा पूज्य परन्तु वही महिमावान अर्श (सिंहासन) का स्वामी।

117. और जो (भी) पुकारेगा अल्लाह के साथ किसी अन्य पूज्य को जिस के लिये उस के पास कोई प्रमाण नहीं, तो उस का हिसाब केवल उस के पालनहार के पास है, वास्तव में काफिर सफल नहीं<sup>[3]</sup> होंगे।

118. तथा आप प्रार्थना करें कि मेरे पालनहार! तू क्षमा कर तथा दया कर, और तू ही सब दयावानों से उत्तम (दयावान्) है। ڟ۬ڵٳڶؙڰؚؚۺؙٛؿؙٵؚڵڒۊٙڸؽڷڒڷۅٛٵۜڰؙۉؙڬؙڎؙۄ ؾؙۘۘٷڮڔٛ؈

ٲڣؘٚٚڝؚڹ۫ؾؙۄۛٲٮٚؠۜٲڂؘڷڤ۫ڹڴۯۼڹؿٞٵۊٙٲ؆۠ڴۄٛٳڷؽڹٵ ڵڒؾؙۯۼٷڹٙ؈

فَتَعٰلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الرَّالْهُ إِلَّاهُوَرَّبُ الْعَرُشِ الْكَرِيُونِ

وَمَنُ يَتَدُعُ مَعَ اللهِ الهَّا الْخَرِ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهُ \* فَإِنَّمَاحِسَا بُهُ عِنْدَرَيِّةٍ إِنَّهُ لِايُفْلِهُ الْكُفِيُّ وَنَ

وَقُلُ رَّتِ اغْفِرُوَارُحَمُّ وَٱنْتَ خَيْرُ الرِّحِيمِينَ ﴾

<sup>1</sup> आयत का भावार्थ है कि यदि तुम यह जानते कि परलोक का जीवन स्थायी है तथा संसार का आस्थायी तो आज तुम भी ईमान वालों के समान अल्लाह की आज्ञा का पालन कर के सफल हो जाते, और अवज्ञा तथा दूराचार न करते।

<sup>2</sup> अर्थात् परलोक में।

<sup>3</sup> अर्थात् परलोक में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, और न मुक्ति ही मिलेगी।

## सूरह नूर - 24



## सूरह नूर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 64 आयतें हैं।

- इस सूरह में व्यभिचार और उस का कलंक लगाने का दण्ड बताया गया है।
- मुनाफिकों को झूठे कलंक घड़ कर समाज में फैलाने पर चेतावनी दी गयी है।
- मान मर्यादा की रक्षा पर बल दिया गया है।
- अल्लाह की राह में चलने और उस के इन्कार पर लाभ और हानि का वर्णन किया गया है।
- ईमान वालों को अधिकार प्रदान करने की शुभ सूचना दी गयी है।
- घरेलू आदाब बताये गये हैं।
- और नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम का आदर करने पर बल दिया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।



- यह एक सूरह है जिसे हम ने उतारा तथा अनिवार्य किया है। और उतारी हैं इस में बहुत सी खुली आयतें (निशानियाँ), तािक तुम शिक्षा ग्रहण करो।
- ڛٛۅۘۯڰ۠ٲٮؙۛڗؙڵڣٚٵۅؘڣؘۯڞؘڣٵۅؘٲٮٛٛۯڷؽٵڣؽۿٲۘٵڸ۬ؾٟ؉ؚێۣڣؾؚ ڰ*ڡ*ڴػؙٷڗؾۮڴڔٷؾ۞
- 2. व्यभिचारिणी तथा<sup>[1]</sup> व्यभिचारी दोनों

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَلَجُلِدُ وَاكُلُّ وَاحِدٍمِّنْهُمَا

1 व्यभिचार से संबंधित आरंभिक आदेश सूरह निसा, आयत 15 में आ चुका है। अब यहाँ निश्चित रूप से उस का दण्ड नियत कर दिया गया है। आयत में वर्णित सौ कोड़े दण्ड अविवाहित व्यभिचारी तथा व्यभिचारिणी के लिये हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अविवाहित व्यभिचारी को सौ कोड़े मारने का और एक वर्ष देश से निकाल देने का आदेश देते थे। (सहीह बुखारी, 6831)

الجزء ١٨

में से प्रत्येक को सौ कोड़े मारो, और तुम्हें उन दोनों पर कोई तरस न आये अल्लाह के धर्म के विषय<sup>[1]</sup> में, यदि तुम अल्लाह तथा अन्तिम दिन पर ईमान (विश्वास) रखते हो। और चाहिये कि उन के दण्ड के समय उपस्थित रहे ईमान वालों का एक<sup>[2]</sup> गिरोह।

उधिभचारी<sup>[3]</sup> नहीं विवाह करता परन्तु व्यभिचारिणी अथवा मिश्रणवादिनी से, और व्यभिचारिणी नहीं विवाह करती परन्तु व्यभिचारी अथवा मिश्रणवादी से और इसे हराम (अवैध) कर दिया गया है ईमान वालों पर।

مِائَةَ جَلُدَةٌ قَلَاتَأَخُدُكُمْ بِهِمَارَافَةٌ فَ دِيْنِ اللهِ إِنُ كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِنَ وَلَيْتُهَمُدُ عَنَا بَهُمَا طَلْإِنْ قُمِّنِ الْمُؤْمِنِيُنَ©

> ٵٮۜٞٵؽ۬ڵۯؽؘڮڮڂٳڷڒڒڶؽؚؾۘڐٞٲۉۘڡؙۺؙڔػڐ ٷٵڶڒٞٲڹؾٷؙڵۯؽؘڮڂۿؘٳۧڷڵۯڶ؈ؘٳۏڡؙۺٝڔڮۛ ۅؘڂؾؚؚۜڡڒڵڸػعؘڶ۩ؙٮؙۅؙؙڡۣڹؽڹٙ۞

किन्तु यिद दोनों में से कोई विवाहित है तो उस के लिये रज्म (पत्थरों से मार डालने) का दण्ड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः मुझ से (शिक्षा) ले लो, मुझ से (शिक्षा) ले लो। अल्लाह ने उन के लिये राह बना दी। अविवाहित के लिये सौ कोड़े और विवाहित के लिये रज्म है। (सहीह मुस्लिम, 1690, अबूदाऊद, 4418) इत्यादि।

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने युग में रज्म का दण्ड दिया जिस के सहीह हदीसों में कई उदाहरण हैं। और खुलफाये राशिदीन के युग में भी यही दण्ड दिया गया। और इस पर मुस्लिम समुदाय का इज्मा (मतैक्य) है। व्यभिचार ऐसा घोर पाप है जिस से परिवारिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। पति-पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह जाता। और यदि कोई शिशु जन्म ले तो उस के पालन पोषण की भीषण समस्या सामने आती है। इसी लिये इस्लाम ने इस का घोर दण्ड रखा है तािक समाज और समाज वालों को शान्त और सुरक्षित रखा जाये।

- 1 अर्थात् दया भाव के कारण दण्ड देने से न रुक जाओ।
- 2 ताकि लोग दण्ड से शिक्षा लें।
- 3 आयत का अर्थ यह है कि साधारणतः कुकर्मी विवाह के लिये अपने ही जैसों की ओर आकर्षित होते हैं। अतः व्यभिचारिणी व्यभिचारी से ही विवाह करने में रुचि रखती हैं। इस में ईमान वालों को सतर्क किया गया है कि जिस प्रकार व्यभिचार महा पाप है उसी प्रकार व्यभिचारियों के साथ विवाह संबन्ध स्थापित करना भी निषेध है। कुछ भाष्यकारों ने यहाँ विवाह का अर्थ व्यभिचार लिया है।

- 4. तथा जो आरोप<sup>[1]</sup> लगायें व्यभिचार का सतवंती स्त्रियों को, फिर न लायें चार साक्षी तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो, और न स्वीकार करो उन का साक्ष्य कभी भी, और वह स्वयं अवैज्ञाकारी हैं।
- 5. परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली इस के पश्चात्, तथा अपना सुधार कर लिया, तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी दयावान्<sup>[2]</sup> है।
- 6. और जो व्यभिचार का आरोप लगाये अपनी पितनयों पर, और उन के साक्षी न हों<sup>[3]</sup> परन्तु वह स्वयं, तो चार साक्ष्य अल्लाह की शपथ लेकर देना है कि वास्तव में वह सच्चा है।<sup>[4]</sup>
- और पाँचवी बार यह कि उस पर अल्लाह की धिक्कार है यदि वह झूठा हो।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ تُمَّالَمُ يَأْتُواْ بِأَرْبُعَةَ شُهَدَا أَوْالْجِلْدُوْمُ تَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَلاَتَقَبُلُوْالْهُمْ شَهَادَةً البَدَّا وَاُولِلِكَ هُوُ الْفُسِقُونَ ۞

ٳؖڒٳڵڵؽؚؽؽؘؾؙٵٛۼٛٷٳڡؽؘؠؘۼڽۮڸؚڮؘۅؘۘٲڞؙڷٷٵ ۼٳؾؙٳڵڶؠۓؘڠؙۏؙۯڗۜڿؽؿٛ

ۅٵڷڹؽ۬ؽؘۑؘٷٷؽٲۮ۫ۅٵڿۿؗؗؗؗؗٷڬۄؘێڵؽؙڷۿۿ ۺ۠ۿۮٳٷٛٳڰٚۯٙٲٮٛڡؙ۠ۺؙۿؙ؎ؚٛڟؘۺؘۿڶڎٷؙٲػڽۿؚۅؙٳڒؽۼؙ ۺؘۿۮڝٟٵؚؠڶڎڣۣٳؾٞٷڶؚؽٵڟ؞ڽٷؿؽ<sup>۞</sup>

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ اللهِ عَلَيْهِ اِلْ كَانَمِنَ اللهِ عَلَيْهِ اِلْ كَانَمِنَ اللهِ عَلَيْهِ النَ

- 1 इस में किसी पिवत्र पुरुष या स्त्री पर व्यभिचार का कलंक लगाने का दण्ड बताया गया है। कि जो पुरुष अथवा स्त्री किसी पर कलंक लगाये, तो वह चार ऐसे साक्षी लाये जिन्होंने उन को व्यभिचार करते अपनी आँखों से देखा हो। और यदि वह प्रमाण स्वरूप चार साक्षी न लायें तो उस के तीन आदेश हैं:
- (क) उसे अस्सी कोड़े लगाये जायें।
- (ख) उस का साक्ष्य कभी स्वीकार न किया जाये।
- (ग) वह अल्लाह तथा लोगों के समक्ष दूराचारी है।
- 2 सभी विद्वानों का मतैक्य है कि क्षमा याचना से उसे दण्ड (अस्सी कोड़े) से क्षमा नहीं मिलेगी। बल्कि क्षमा के पश्चात् वह भी अवैज्ञाकारी नहीं रह जायेगा, तथा उस का साक्ष्य स्वीकार किया जायेगा। अधिक्तर विद्वानों का यही विचार है।
- 3 अर्थात् चार साक्षी।
- 4 अर्थात आरोप लगाने में।

الجزء ١٨

- 8. और स्त्री से दण्ड<sup>[1]</sup> इस प्रकार दूर होगा कि वह चार बार साक्ष्य दे अल्लाह की शपथ ले कर कि निःसंदेह वह (पति) मिथ्यावादियों में से है|
- और पाँचवी बार यह कि उस पर अल्लाह की धिक्कार हो यदि वह सच्चा<sup>[2]</sup> हो।
- 10. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और दया न होती, और यह कि अल्लाह अति क्षमी तत्वज्ञ है (तो समस्या बढ़ जाती)।
- 11. वास्तव<sup>[3]</sup> में जो कलंक घड़ लाये हैं

ۅؘؽۮۯؙۊؙٳۘۘۼؠؗٛٵ۠ڵڰ۬ؽؘٵۻٲؽؘۺؙٞۿؽٲۯؽۘۼ ۺۿۮؾٟٵۣڵڵٳڗۜٷڶڽؽٵڵڵؽڔؽؽؙڽؖ

وَالْغَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَاللّهِ عَلَيْهَاۤإِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينُ<sup>©</sup>

ۅؘڷٷڒٷؘڞ۬ڵٳڵڡۼڡؘؽؽؙ۠ۮؙۅٛڗڂؚۛڡۺؙۼؙۅؘٲؾۜٳڵڡڐؾۘۊٳۛڰ ڂؚڮؽؙۅ۠

ٳؾؘٳڷۜڹؽؽؘڂٙٳٛٷۑٳڷٳڣڮؙؙؙؙؙؙؙؙؗٛڡڞؘ۪ڎؙؚٞڡٞٮؙػؙۿ

- अर्थात व्यभिचार का दण्ड।
- 2 शरीअत की परिभाषा में इसे "लिआन" कहा जाता है। यह लिआन न्यायालय में अथवा न्यायालय के अधिकारी के समक्ष होना चाहिये। लिआन की माँग पुरुष की ओर से भी हो सकती है और स्त्री की ओर से भी। लिआन के पश्चात् दोनों सदा के लिये अलग हो जायेंगे। लिआन का अर्थ होता है: धिक्कार। और इस में पित और पत्नी दोनों अपने को मिथ्यावादी होने की अवस्था में धिक्कार का पात्र स्वीकार करते हैं। यदि पित अपनी पितन के गर्भ का इन्कार करे तब भी लिआन होता है। (बुख़ारी: 4746, 4747, 4748)
- 3 यहाँ से आयत 26 तंक उस मिथ्यारोपण का वर्णन किया गया है जो मुनाफ़िक़ों ने नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) पर बनी मुस्तिलक़ के युद्ध से वापसी के समय लगाया था। इस युद्ध से वापसी के समय नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने एक स्थान पर पड़ाव किया। अभी कुछ रात रह गयी थी कि यात्रा की तय्यारी होने लगी। उस समय आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) उस स्थान से दूर शौच के लिये गईं, और उन का हार टूट कर गिर गया। वह उस की खोज में रह गयीं। सेवकों ने उन की पालकी को सवारी पर यह समझ कर लाद दिया कि वह उस में होंगी। वह आईं तो वहीं लेट गयीं कि कोई अवश्य खोजने आयेगा। थोड़ी देर में सफ्वान पुत्र मोअत्तल (रिज़यल्लाहु अन्हु) जो यात्रियों के पीछे उन की गिरी-पड़ी चीज़ों को संभालने का काम करते थे वहाँ आ गये। और इन्ना लिल्लाह पढ़ी, जिस से आप जाग गयीं। और उन को पह्चान लिया। क्यों कि उन्होंने पर्दे का आदेश आने से पहले उन्हें देखा था। उन्होंने आप

तुम्हारे ही भीतर का एक गिरोह है, तुम उसे बुरा न समझो, बल्कि वह तुम्हारे लिये अच्छा<sup>[1]</sup> है। उन में से प्रत्येक के लिये जितना भाग लिया उतना पाप है और जिस ने भार लिया उस के बड़े भाग<sup>[2]</sup> का तो उस के लिये बड़ी यातना है।

- 12. क्यों जब उसे ईमान वाले पुरुषों तथा स्त्रियों ने सुना तो अपने आप में अच्छा विचार नहीं किया तथा कहा कि यह खुला आरोप है?
- 13. वे क्यों नहीं लाये इस पर चार साक्षी? (जब साक्षी नहीं लाये) तो निःसंदेह अल्लाह के समीप वही झूठे हैं।
- 14. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और दया न होती लोक तथा परलोक में, तो जिन बातों में तुम पड़ गये उन के बदले तुम पर कड़ी यातना आ जाती।
- 15. जब कि (बिना सोचे) तुम अपनी जुबानों से इसे लेने लगे, और अपने मुखों से वह बात कहने लगे जिस का तुम्हें कोई ज्ञान न था, तथा तुम इसे

ڵۘۘۘڗڠٙٮٛڹٛۅؗٷؿڗؖۘڗڰۮٞڔٙٮڷۿۅؘۼؽڗڰڬۊڵڮ۠ڷٳ؋ڕؽٞ ڛؚٞڹؙؙؙؙؙٛٛ؋ؙ؆ٵڬۺٮؘڹڝڶٳڒؿٝۅٙۅؘڷؾڹؚؽۘڗۘڡٚڵڮڹڗٷ ڡؚؠؙٞۿؙؠؙڬٵۮٵڮٷؚڟؽ۠۞

ڵٷڵٳٙٳۮٚڛؠۼؿؙٷٷڟۜٙؾٲڷؠؙٷٛڡڹ۫ٷؽٷؽٷڵڷؠؙٷؙڡڹڬ ؠٲۿؙڽۿٟ؋ۧڂؘؿڒؙڒٞۊۜۼٵڰؙٵۿڶؘٵۏڬڰؠؚٞؠؙؿٛ®

ڷۊ۬ۯڿٵٚ؞ٛۏۘٛڡٙڵؽٶڽٲۯؠؘۼڐۺؙؗۿؘڵٲٷ۠ۮؙڷۄ۫ؽٲؿٛٵ ڽٳڶؿٞ۠ۿۮۜڵ؞ۏٲؙۅڷڸٟڰڃٮ۫ۮٵۺ۠ۼٛۿؙٳڵڬؽ۬ڋؚٛڽٙ۞

ۅٙڷٷٙڒڡؘڞٛڵؙٳڵڎؠۜٵؽؽؙڴۄۛۅڒۻۘۘؿؙ؋ؽؚٳڵڷؙۺ۬ٳۅٳڵڿؚۯۊ ڵٮۜۺڴؿ۫ۏؙۣٵٞٳڡؘۜڞؙؿؙۏؽۑٶٸٙڵڔ۠ٛٛٛٛٛۼڟؽٷۛ

ٳڎٙٮۜڵڡۜٞۅٛٮؘٛ؋ۑٲڵڝؚؽؘؾڴؙۅٛۅؘۘؿؘڠؙۅؙڵۅؽڹٳٛڣٛۅؗۿؚڬۄؙ؆ٵڵۺ ڵڴۄ۫ڽؚ؋؏ڵؙڎٷۜۼۜۺڹٛۅ۫ؽؘ؋۫ڝؚڹۜٵٚٷۜۿۅۼٮ۫ۮٲٮڵؠۅۼڟؚۣؽؗؗؗۿ۠

को अपने ऊँट पर सवार किया और स्वयं पेंदल चल कर यात्रियों से जा मिले। द्विधावादियों ने इस अवसर को उचित जाना, और उन के मुखिया अब्दुल्लाह बिन उबय्य ने कहा कि यह एकांत अकारण नहीं था। और आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) को सफ़वान के साथ कलंकित कर दिया। और उस के षड्यंत्र में कुछ सच्चे मुसलमान भी आ गये। इस का पूरा विवरण हदीस में मिलेगा। (देखिये: सहीह बुख़ारी, 4750)

- 1 अर्थ यह है कि इस दुख पर तुम्हें प्रतिफल मिलेगा।
- 2 इस से तात्पर्य अब्दुल्लाह बिन उबय्य द्विधावादियों का मुखिया है।

सरल समझ रहे थे, जब कि अल्लाह के समीप वह बहुत बड़ी बात थी।

- 16. और क्यों नहीं जब तुम ने इसे सुना, तो कह दिया कि हमारे लिये योग्य नहीं कि यह बात बोलें? हे अल्लाह! तू पिवत्र है! यह तो बहुत बड़ा आरोप है।
- 17. अल्लाह तुम्हें शिक्षा देता है कि पुनः कभी इस जैसी बात न कहना। यदि तुम ईमान वाले हो।
- 18. और अल्लाह उजागर कर रहा है तुम्हारे लिये आयतों (आदेशों)को। तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।
- 19. जो लोग चाहते हैं कि उन में अशलीलता<sup>[1]</sup> फैले जो ईमान लाये हैं, तो उन के लिये दुखदायी यातना है लोक तथा परलोक में, तथा अल्लाह जानता<sup>[2]</sup>है और तुम नहीं जानते।
- 20. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह तथा उस की दया न होती (तो तुम पर यातना आ जाती)। और वास्तव में अल्लाह अति करुणामय दयावान् है।
- 21. हे ईमान वालो! शैतान के पद्चिन्हों पर न चलो, और जो उस के पद्चिन्हों पर चलेगा, तो वह अशलील कार्य तथा बुराई का ही आदेश देगा, और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और उस की दया

ۅؘڵٷٙڷٳٳۮٙڛؘڡؚۼؙؿؙٷٷڷڷؿؙۊٵٙؽڴۏڽؙڵٮؘٵڷڽۜٞؾۘٮػڷۄ ٮڣ۪ۮٲۺؖ۠ؿؙڡ۬ڬۿؽ۬ڶؽڣؾٲؽٞۼڟؿۄ۠۞

ؘۘۘۘڽڃؚڟؙڬٷٛٳ؆ۿٲڽؘۘؾؘٷڎۉڶڶۺۣۧڶؚۿؚٙٲڹػٵڶؽؙػؙؽ۫ڗؙۄ ۺؙٷٛڡڹؽڹ۞۠ٙ

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللَّيْتِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ عَكِيمُ وَكِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ عَكِيمُ وَ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوُنَ اَنَ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنْوَالَهُمُّ عَنَابُ الْيُمُّ فِي اللَّهُ يُنِا وَالْاِحْرَةِ \* وَاللّهُ يَعْلُمُ وَانْتُمُ لِلْتَعْلَمُونَ \*

> ۅؘڷٷٙڒڣؘڞؙڶؙٳۺۼڡؘؽؽؙڵۄؙۅؘڗۼۘؠؾؙ؋ۅٙٲؘؘۜۜٙۜٙۨۨٲۺڬ ڒٷ۫ڡؙٞڗۜڲؿٷ۠

ۘڲٲؿۿٵڵڬڔ۬ؽؙڹٵؗڡٮؙۏٛٵڒؾؘؾۧۑۼؙۅؙڶڂٛڟۅؾؚٵۺؿڟؚڹۣۊڡٙؽ ٮۜؿۜڽۼؙڂڟۅڐؚٵۺۜؽڟڹٷؘڷڎؙؽٳٲٛڡؙۯۑٵڷڣڂۺؽٙٵٛ ۅٲڵٮؙٛڎڲۯٷٙڮڒڞؘڡ۠ڶؙٲ۩ۑٷؽؽۿؙٷڝػۺڎؙٵۮػؙڝؙٮٛڬؙڎؙ ڝؚۜڹٲڝۜٳؽٙڵٷٙڸڮؾۜٳڶڰؿؙڹٛۮٙڲٛ؈ٞؿؿؽٙٵٝٷڶڶڰ ڝۜڹؠۜۼ؏ڸؠؙٷٛ ڛؠؿۼ؏ڸؠؙٷ

- अशलीलता, व्याभिचार और व्याभिचार के निर्मूल आरोप की चर्चा दोनों को कहा गया है।
- 2 उन के मिथ्यारोपण को।

न होती, तो तुम में से कोई पवित्र कभी नहीं होता। परन्तु अल्लाह पवित्र करता है जिसे चाहे, और अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।

- 22. और न शपथ लें<sup>[1]</sup> तुम में से धनी और सुखी कि नहीं देंगे समीपवर्तियों तथा निर्धनों को और जो हिज्रत कर गये अल्लाह की राह में, और चाहिये कि क्षमा कर दें तथा जाने दें, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा कर दे, और अल्लाह अति क्षमी सहनशील है।
- 23. जो लोग आरोप लगाते हैं सतवन्ती भोली-भाली ईमान वाली स्त्रियों को, वह धिक्कार दिये गये लोक तथा परलोक में और उन्हीं के लिये बड़ी यातना है।
- 24. जिस दिन साक्ष्य (गवाही) देंगी उन की जीभें तथा उन के हाथ और उन के पैर उन के कर्मों की।
- 25. उस दिन अल्लाह उन को उन का पूरा न्यायपूर्वक बदला देगा, तथा वह जान लेंगे कि अल्लाह ही सत्य है,

ۅۘٙڵڒؽٲؾٙڸٲۏڵۊٲڵڣۜڞٙڸ؞ؚؠٮٞڬ۠ۄؙۅٙٳڶڛۜٙۼۊٙٲؽؙؾؙ۠ٷ۫ؾؙۅٞٲ ٲۅؙڸۣٵڷڡٞ۠ۯڹؽٵڵؠٮڮؽڹۅٲڵؠٛۿؚڿڔؿؽ؈ٛڛؚؽڸ ڶڟ<sup>ڿ</sup>ٷؖؽؿڠڡؙٛٷٷؽڝٛڡٞڂٷؖٲٵڒڠؚ۫ڹؙٷؽٵؽؙؾۘۼ۫ڣۯ ڶڟٷۘڴۮؙۄڵڟڎؙۼؘڡؙٛٷ۠ڒؖؾٙۅڮؿ۠۞

ٳڽۜٲڵۮؠ۫ؽؘۑٙڡؙٷۛؽٵۿؙڞڶؾٲڵۼڣڵؾٲڵٮٷۣ۫ڹڶؾ ڵؚۼٮؙٛٷ؈۫ٳڵڎؙؽؙؽٵۅؘٲڷٳڿڒۊ؞ٷؘڵۿٶٛۼۮؘٳٮؚ۠ٛٛٸڟۣؽؿؖڰٛ

> يَّوْمَ تَشَهُدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَالْدِيْمِمُ وَالْحِلْهُمُ مِنَاكَانُوْ الْمُعْلُونَ<sup>®</sup>

> ڽۘۅؙڡؠؘٳڎێؙٷڡٞؽۿۭٷٳڶڵڎۮؽڹۜٲۿؗٳڬؖؾؘۧۏۘؽۼڬؠٛۏٛڹ ٲڽؘؖٳڵڴۮۿؙۅؖڵػؿ۠ٵڵڽؽؙؿ۠

1 आदरणीय मिस्तह पुत्र उसासा (रिज़यल्लाहु अन्हु) निर्धन, और आदरणीय अबूबक्र (रिज़यल्लाहु अन्हु) के समीपवर्ती थे। और वह उन की सहायता किया करते थे। वह भी आदरणीय आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) के विरुद्ध आक्षेप में लिप्त हो गये थे। अतः आदरणीय आइशा के निर्दोष होने के बारे में आयतें उतरने के पश्चात् आदरणीय अबूबक्र ने शपथ ली कि अब वह मिस्तह की कोई सहायता नहीं करेंगे। उसी पर यह आयत उतरी। और उन्हों ने कहाः निश्चय मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे क्षमा कर दे। और पुनः उन की सहायता करने लगे। (सहीह बुख़ारी, 4750)

الجزء ١٨

(सच्च को) उजागर करने वाला।

- 26. अपवित्र स्त्रीयाँ अपवित्र पुरुषों के लिये हैं, तथा अपवित्र पुरुष अपवित्र स्त्रियों के लिये, और पवित्र स्त्रियाँ पवित्र पुरुषों के लिये हैं, तथा पवित्र पुरुष पवित्र स्त्रियों के लिये हैं, तथा पवित्र पुरुष पवित्र स्त्रियों के निर्दोष हैं उन बातों से जो वह कहते हैं। उन्हीं के लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है।
- 27. हे ईमान वालो!<sup>[2]</sup> मत प्रवेश करो किसी घर में अपने घरों के सिवा यहाँ तक कि अनुमित ले लो, और उन के वासियों को सलाम कर<sup>[3]</sup> लो, यह तुम्हारे लिये उत्तम है, ताकि तुम याद रखो।
- 28. और यदि उन में किसी को न पाओ तो उन में प्रवेश न करो, यहाँ तक कि तुम्हें अनुमित दे दी जाये, और यदि तुम से कहा जाये कि वापिस हो जाओ तो वापिस हो जाओ, यह तुम्हारे लिये अधिक पिवत्र है, तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो भली-भाँति जानने वाला है।

29. तुम पर कोई दोष नहीं है कि प्रवेश

ٱڬۛۼؚؽؿ۠ػؙڶڬٛۼۘؽؿؿ۬ؽؘۅٲڬۼؚؽؿؙٷٛؽڵڬ۬ۼۣؽؿٝؿٷٲڷڟٙێۣڹػ ڶڟێؚؾ۪ؽؘؽٵڷڟۜڽؚؿٷؽڸڟڸؾڹۊٵٛۏڵڸٙػ؞ؙؠڗۜٷٛؽ ڝٮۜٵؽڠٛٷٷؿؙڵؗٛ؋ٞ؞ؿ۫ۼۏٷٞڐڕۯؿڰٛػ<sub>ڴ</sub>ٷٛ

ڲؘٳؿٞۿٵڷڵۮ۪ؽڹٵڡٮ۬ٛۅٛٳڵٳؾٙڎؗۘڂ۠ڵۊٳۘڵڽؙۅٞؾٞٵۼؘؽڔؽؙڣۣۊؚڬٛٚۿ ڂؾٞؾؿؾٲؽٮؗٷٳڡؿؙٮێؚڣٷٵڡٙڸٙٲۿڸۿٳڐڶۣڴۄ۫ڂؘؽڒ۠ؽڴۄؙ ڮۼڴڴۄؘۜؾؘۮؘڴٷؽ۞

فَإِلَّ لَّوْتَكِدُوْا فِيُهَا اَحَدًا فَلَاتَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لُكُّوْوَلِنَ قِيْلَ لَكُوْا نُجِعُواْ فَالْحِغُواْهُوَا ثَلَى لُكُوْ وَاللَّهُ بِمَاتَعَنُلُونَ عِلِيُوْ

لَيْسَ عَلَيْكُ وَجُنَاحُ أَنْ تَدُخُلُوا الْيُوْتَا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ

- 1 इस में यह संकेत है कि जिन पुरुषों तथा स्त्रियों ने आदरणीय आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) पर आरोप लगाया वह मन के मलीन तथा अपवित्र हैं।
- 2 सूरह के आरंभ में यह आदेश दिये गये थे कि समाज में कोई बुराई हो जाये तो उस का निवारण कैसे किया जाये? अब वह आदेश दिये जा रहे हैं जिन से समाज में बुराईयों को जन्म लेने ही से रोक दिया जाये।
- 3 हदीस में इस का नियम यह बताया गया है कि (द्वार पर दायें या बायें खड़े हो कर) सलाम करो। फिर कहों कि क्या भीतर आ जाऊँ? ऐसे तीन बार करों, और अनुमित न मिलने पर वापिस हो जाओ। (बुख़ारी, 6245, मुस्लिम, 2153)

करो निर्जन घरों में जिन में तुम्हारा सामान हो, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम बोलते हो और जो मन में रखते हो।

- 30. (हे नबी!) आप ईमान वालों से कहें कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। यह उन के लिये अधिक पवित्र है, वास्तव में अल्लाह सूचित है उस से जो कुछ वह कर रहे हैं।
- 31. और ईमान वालियों से कहें कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। और अपनी शोभा<sup>[1]</sup> का प्रदर्शन न करें सिवाय उस के जो प्रकट हो जाये। तथा अपनी ओढ़िनयाँ अपने वक्षस्थलों (सीनों) पर डाली रहें। और अपनी शोभा का प्रदर्शन न करें, परन्तु अपने पिताओं अथवा अपने लिये अथवा अपने पृत्रों के लिये अथवा अपने पृत्रों के लिये अथवा अपने माईयों अथवा भतीजों अथवा अपने भांजों के किये अथवा अपने भतीजों अथवा अपने भांजों के

ڣۣؠؖٵڡؘؾؘٲڠؙڷڴؙڎؚ۫ۅٙٳڛؗۮؽۼۘڶۄ۫ؠٵؿ۫ڔ۠ۉڽؘۅڝٙٲؾڴؿؠٛۅٛڽ<sup>®</sup>

قُلُ لِلْمُؤُمِنِكَ يَغُضُّوُ امِنُ ابْصَارِهِمُوكَيَّفُظُواً فُووَجَهُمُّذُ لِكَ اَثَكَىٰ لَهُمُّ إِنَّ اللهَ خَبِيُونَّهَا يَصْنَعُونَ۞

وَقُلُ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضَى مِنْ اَصَّالِهِنَّ وَيَعْفَظَىَ
فَرُوْجَهُنَ وَلَيْنُمِنِ نَيْنَهُنَّ الآلماظَهُرَمِنْهَا
وَلَيْضُرِينَ عِغْرِهِنَّ عَلْ جُبُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ
وَلَيْضُرِينَ عِغْرِهِنَّ عَلْ جُبُوبِهِنَّ وَلاَيْبِينَ وَلاَيْبِينَ وَلَيْفِينَ وَلاَيْبِينَ وَلِيَهِنَّ الْوَلْمُعُولِتِهِنَّ الْوَلْمُؤُلِتِهِنَّ الْوَلْمُولِقِينَ اوْبُونَ الْمِنْ اوْرُلُولِقِنَ اوْبُلِلْهِنَّ اوْبُلِلْهِنَّ اوْلِيلِهِنَّ اوْلِيلِهِنَّ اوْبُلِلْهِنَ اوْبُلِلْهِنَ اوْبُلِلْهِنَ اللهِ مِنْ الرِّمْلِلَةُ مِنْ الرِّمْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَمِنَ الرِّمَالِيلُ وَلَيْمُونَ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَيْمُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَوْلِتِ اللّهِسَاءَ وَلَيْمُونَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

शोभा से तात्पर्य वस्त्र तथा आभूषण हैं।

<sup>2</sup> पुत्रों में पौत्र तथा नाती परनाती सब सम्मिलित हैं, इस में सगे सौतीले का कोई अन्तर नहीं।

<sup>3</sup> भाईयों में सगे और सौतीले तथा माँ जाये सब भाई आते हैं।

<sup>4</sup> भतीजों और भांजों में उन के पुत्र तथा पौत्र और नाती सभी आते हैं।

<sup>5</sup> अपनी स्त्रियों से अभिप्रेत मुस्लिम स्त्रियाँ हैं।

दास-दासियों अथवा ऐसे आधीन[1]
पुरुषों के लिये जो किसी और प्रकार
का प्रयोजन न रखते हों, अथवा उन
बच्चों के लिये जो स्त्रियों की गुप्त
बातें न जानते हों और अपने पैर
(धरती पर) मारती हुयी न चलें कि
उस का ज्ञान हो जाये जो शोभा उन्हों
ने छुपा रखी है। और तुम सब मिल
कर अल्लाह से क्षमा माँगो, हे ईमान
वालो! ताकि तुम सफल हो जाओ।

- 32. तथा तुम विवाह कर दो [2] अपनों में से अविवाहित पुरुषों तथा स्त्रियों का, और अपने सदाचारी दासों और अपनी दासियों का, यदि वह निर्धन होंगे तो अल्लाह उन्हें धनी बना देगा अपने अनुग्रह से, और अल्लाह उदार सर्वज्ञ है।
- 33. और उन को पिवत्र रहना चाहिये जो विवाह करने का सामर्थ्य नहीं रखते, यहाँ तक कि उन को धनी कर दे अल्लाह अपने अनुग्रह से। तथा जो स्वाधीनता लेख की माँग करें तुम्हारे दास-दासियों में से, तो तुम उन को लिख दो, यदि तुम उन में कुछ भलाई जानो [3], और उन्हें अल्लाह के

وَانَكِحُواالَّذِيَالِي مِنْكُوُوَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُو وَإِمَا لِكُوْرُانَ يَتَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغَنِهِحُ اللهُ مِنْ فَضَيلِمْ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيْدُ

وَلَيْسُتَتَفَقِفِ الَّذِيْنَ كِيَعِدُونَ بَكَاحًاحَتَّى يُغْنِيهُ وُاللهُ مِن فَضَله وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا لَمُكَتُ اَيُمَا نُكُو فَكَاتِبُوهُمُ النَّعْلِمُتُوفِهِمُ خَيْرًا قَوْانُوهُ مُورِّنَ مَّالِ اللهِ الدِّيْ الْنَكُو وَلا تُكُرِهُ وَاقْتَلِيْنَ وُعَلَى الْبِفَاء إِنْ الرَّدُن تَحَصُّنَا التَّبْتُغُوا عَضَ الْعَيْوِةِ الدُّنْ فَيَا وَمَن يُكُرِهُ فَهُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ الْعَدِارُ وَراهِمِنَ خَفُورُ تَحِيْدُونَ

- 1 अर्थात् जो आधीन होने के कारण घर की महिलाओं के साथ कोई अनुचित इच्छा का साहस न कर सकेंगे। कुछ ने इस का अर्थ नपुंसक लिया है। (इब्ने कसीर) इस में घर के भीतर उन पर शोभा के प्रदर्शन से रोका गया है जिन से विवाह हो सकता है
- 2 विवाह के विषय में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है: "जो मेरी सुन्नत से विमुख होगा" वह मुझ से नहीं है। (बुख़ारी-5063 तथा मुस्लिम, 1020)
- 3 इस्लाम ने दास-दासियों की स्वाधीनता के जो साधन बनाये हैं उन में यह भी है कि वह कुछ धनराशि देकर स्वाधीनता लेख की माँग करें, तो यदि उन में इस

उस माल में से दो जो उस ने तुम्हें प्रदान किया है, तथा बाध्य न करो अपनी दासियों को व्यभिचार पर जब वे पिवत्र रहना चाहती हैं<sup>[1]</sup> तािक तुम संसारिक जीवन का लाभ प्राप्त करो। और जो उन्हें बाध्य करेगा, तो अल्लाह उन के बाध्य किये जाने के पश्चात्<sup>[2]</sup> अति क्षमी दयावान् है।

- 34. तथा हम ने तुम्हारी ओर खुली आयतें उतारी हैं और उन का उदाहरण जो तुम से पहले गुज़र गये तथा आज्ञाकारियों के लिये शिक्षा।
- 35. अल्लाह आकाशों तथा धरती का<sup>[3]</sup> प्रकाश है, उस के प्रकाश की उपमा ऐसी है जैसे एक ताखा हो जिस में दीप हो, दीप कांच के झाड़ में हो, झाड़ मोती जैसे चमकते तारे के

ۅؘڵڡۜٙۮؙٲٮٛٚۯؙڵٮؘٛٳٞڵؽػ۠ۄؗٝٳڵؾؚؠ۠ؠێۣؾٝؾؚٷۜڡؘؿؘۘڰڝۜڽ ٵٮۜٚڎؠ۫ؽؘڂؘڰۏٳ؈ؙۼؠؙڸڮؙۄؙۅٙڡۏۘۼڟؘ؋ٞڵؚؠ۠ؠٛۺؾؠؙؽ۞۫

ٲڵڵۿڬٛٷۯؙٳڵۺۜڂۅؾۘۘۘۘۅٙٲڵۯۻ۠ٙڡٛۜڟؙؙڬ۫ۅٛۅٚڰؚڣۺٝڬۅۊ ڣؽۿٳڝڞۘؠٵؖڂٛٵؽؚٮڞؠٵڂ؈۬ؽۻٵڿڐٟٵڵڗ۠ۼٳڿڎ ػٲڬۜۿٵػۅػڮٛۮؾڴؿ۠ؿۏۘۊۮڝؗۺڿڒۊۺؙڹۯڲۊ ڒؿؿ۠ۅٛؽۊؙٟڵۺٞۯؾؚؾۊؚۊۜڵڒۼؙۅؙڽؾۊ۪ڰڲٵۮۯؽۺؙؙڵۻۣؿؙۧ

धनराशि को चुकाने की योग्यता हो तो आयत में बल दिया गया है कि उन को स्वाधीनता-लेख दे दो।

- 1 अज्ञानकाल में स्वामी, धन अर्जित करने के लिये अपनी दासियों को व्यभिचार के लिये बाध्य करते थे। इस्लाम ने इस व्यवसाय को वर्जित कर दिया। हदीस में आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने कुत्ते के मूल्य तथा वैश्या और ज्योतिषी की कमाई से रोक दिया। (बुख़ारी, 2237, मुस्लिम, 1567)
- 2 अर्थात् दासी से बल पूर्वक व्यभिचार कराने का पाप स्वामी पर होगा, दासी पर नहीं।
- 3 अर्थात् आकाशों तथा धरती की व्यवस्था करता और उन के वासियों को संमार्ग दर्शाता है। और अल्लाह की पुस्तक और उस का मार्ग दर्शन उस का प्रकाश है। यिद उस का प्रकाश न होता तो यह विश्व अन्धेरा होता। फिर कहा कि उस की ज्योति ईमान वालों के दिलों में ऐसे है जैसे किसी ताखा में अति प्रकाशमान दीप रखा हो, जो आगामी वर्णित गुणों से युक्त हो। पूर्वी तथा पश्चिमी न होने का अर्थ यह है कि उस पर पूरे दिन धूप पड़ती हो जिस के कारण उस का तेल अति शुद्ध तथा साफ़ हो।

समान हो, वह ऐसे शुभ ज़ैतून के वृक्ष के तेल से जलाया जाता हो जो न पूर्वी हो और न पश्चिमी, उस का तेल समीप (संभव) है कि स्वयं प्रकाश देने लगे, यद्यपि उसे आग न लगे। प्रकाश पर प्रकाश है, अल्लाह अपने प्रकाश का मार्ग दिखा देता है जिसे चाहे। और अल्लाह लोगों को उदाहरण दे रहा है और अल्लाह प्रत्येक वस्तु से भली-भाँति अवगत है।

- 36. (यह प्रकाश) उन घरों<sup>[1]</sup> में है अल्लाह ने जिन्हें ऊँचा करने और उन में अपने नाम की चर्चा करने का आदेश दिया है, उस की महिमा का गान करते हैं जिन में प्रातः तथा संध्या।
- 37. ऐसे लोग जिन्हें अचेत नहीं करता व्यापार तथा सौदा अल्लाह के स्मरण तथा नमाज़ की स्थापना करने और ज़कात देने से। वह उस दिन<sup>[2]</sup> से डरते है जिस में दिल तथा आँखें उलट जायेंगी।
- 38. तािक अल्लाह उन्हें बदला दे उन के सर्वोत्तम कर्मों का और उन्हें अधिक प्रदान करे अपने अनुग्रह से। और अल्लाह जिसे चाहे अनिगनत जीिवका देता है।
- 39. तथा जो काफ़िर<sup>[3]</sup> हो गये उन के

ۅؘڵۅؙٙڵػۣڗٙؠۜڛۘڛؙؙۘٷؙٮؘٵڒٛڎ۠ۏٛڗۼڵٷڔڋۣؽۿڮؽۘٵٮڵٷڶؚٷؙڔۼ ڡۜڹؙڲؾؿٵٛٷۅؘؽڡٞڔٮؙؚٵڶڵٷٲڵۯؙؿٵۘڵڸڶؚؾٵڝٝ ۅؘڶڟ؋ۣڴؚؚڵٙؿٞڴؙۼڵؽۼۿ

> ڡٛٙۥٛؿٷۣؾٳؘۮؚڹڶڵڎٲڶٞؾؙٷۼٙٷؽٝػڒڣؽۿٵڛؙڬؙ ؽؙٮۜؾ۪ڂڷٷؿؠڵٳڵڠۮؙۊۣۘۅٲڵۻٵڵۣۛ

ڔۣڃٵ۠ڵٛ؆ػٮؙڷۿؚؽۿؚؗڎؾۼٙٵۯۊؙۨٷڵؠڹؿڠؘۜٛٛٛٛٸؘۮۣڴۅؚٳٮڵٶۅڶۊٙڶۄ الصّلۏۊۅؘٳؽؾؙٵ۫؞ٳڶٷڵۅۼ؇ؾۼۜٵڣٛۏؽؘؽۅ۫ڡٞٵۺۜڡؘڰۘڳڣؚڣؽٶ ٳڶڨؙڶؙٷٛؠٛۅؘٲڵۯۻۘٙٵۯٛۿ

ڸؚڿۜڔۣ۬ؽۿؙؙۅ۠ٳڶڵۿؙٲڂۘڛؘ؆ۼڡؚڵۏٲۅۜێڔۣ۬ؽۜڰ۠ۿڡؚۨڽٞڡؘؙڞ۬ڸۄۨ ۅٙڶڵڰؙؽۜڒۮ۠ؿؙڡؘٞؿؘؿڵٲءٛؠۼؽڔڝؚٮٵؠؚ۞

وَالَّذِينَ كَفَنْ وَالْعَمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ

- 1 इस से तात्पर्य मस्जिदें हैं।
- 2 अर्थात् प्रलय के दिन।
- 3 आयत का अर्थ यह है कि काफिरों के कर्म, अल्लाह पर ईमान न होने के कारण अल्लाह के समक्ष व्यर्थ हो जायेंगे।

कर्म उस चमकते सुराब<sup>[1]</sup> के समान हैं जो किसी मैदान में हो, जिसे प्यासा पानी समझता हो। परन्तु जब उस के पास आये तो कुछ न पाये, और वहाँ अल्लाह को पाये जो उस का पूरा हिसाब चुका दे, और अल्लाह शीघ हिसाब लेने वाला है।

- 40. अथवा उन अन्धकारों के समान है जो किसी गहरे सागर में हो और जिस पर तरंग छायी हो जिस के ऊपर तरंग, उस के ऊपर बादल हो, अन्धकार पर अन्धकार हो, जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी न देख सके। और अल्लाह जिसे प्रकाश न दे उस के लिये कोई प्रकाश<sup>[2]</sup> नहीं।
- 41. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही की पिवत्रता का गान कर रहे हैं जो आकाशों तथा धरती में हैं तथा पँख फैलाये हुये पक्षी? प्रत्येक ने अपनी बंदगी तथा पिवत्रता गान को जान लिया<sup>[3]</sup> है, और अल्लाह भली-भाँति जानने वाला है जो वे कर रहे हैं।
- 42. अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा धरती का राज्य। और अल्लाह ही की

الظَمَّالُ مَا ۚ حُتَّى اِذَا جَاءَهُ لَوْ يَجِدُ هُ تَنَيَّا وَوَجَدَ الله َعِنْدَ ةَ فَوَقْ لُهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَانِ

ٲۉڬڟ۠ڵڵٮڗٟ؈ٛٙڲٷڷۣڰؾۜؾۼٝۺ۠ؗؗۿؙڡؙۏڿ۠؈ٞۏۊ؋ڡۘۅڿ۠ ڝؚۜڽٛۏٛۊ؋ڛٙٵڣؓڟ۠ڵٮ۬ڰٵۼڞ۠ؠٵۏؙۊؘؠۻ۬ڽ ٳۮٙٳٲڂٛڗۣ؞ٙؽڒٷڶۄؙؽػڽؙؽڕؠٵ۠ۏڡڽٛڷڠڲۼڮڶۣٲٮڵۿ ڵٷٛٷڒؙۏؽٳڣؠؘڵ؋ؙڡؚڽؙڎ۫ۅ۫ڰۣ

ٱڵڿڗۜڗؘٵؾؘٞٵٮڵڎؽۜؽؾؚۼؗڂۘڶ؋ؙڡڽ۫؋ٵڷٮۜڡٝۅٝؾؚٷٲڵۯڝٛ ٷٳڟؿڔؙۻٚڡٚٚؾٷ۠ڴؙڨۮٞۼڸۄؘڝڶڒؾ؋ؙۅٞۺؠؽڿ؋ ٷٮڵۿۼڸؿٷؠٵؽڣ۫ۼۘڵۏڹٛ®

وَيِتْلُهِ مُلْكُ التَّمَانُوتِ وَالْرَضِّ وَالْ اللهِ الْمُصِيْرُ

- 1 कड़ी गर्मी के समय रेगिस्तान में जो चमकती हुई रेत पानी जैसी लगती है उसे सुराब कहते हैं।
- 2 अर्थात् काफ़िर, अविश्वास और कुकर्मों के अन्धकार में घिरा रहता है। और यह अन्धकार उसे मार्ग दर्शन की ओर नहीं आने देते।
- 3 अर्थात् तुम भी उस की पवित्रता का गान गाओ। और उस की आज्ञा का पालन करो।

ओर फिर कर<sup>[1]</sup> जाना है।

- 43. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है फिर उसे परस्पर मिला देता है, फिर उसे घंघोर मेघ बना देता है, फिर आप देखते हैं बूंद को उस के मध्य से निकलती हुयी, और वही पर्वतों जैसे बादल से ओले बरसाता है, फिर जिस पर चाहे आपदा उतारता है और जिस से चाहे फेर देता है। उस की बिजली की चमक संभव होता है कि आँखों को उचक ले।
- 44. अल्लाह ही रात और दिन को बदलता<sup>[2]</sup>है। बेशक इस में बड़ी शिक्षा है समझ-बूझ वालों के लिये।
- 45. अल्लाह ही ने प्रत्येक जीव धारी को पानी से पैदा किया है। तो उन में से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं। और कुछ दो पैर पर, तथा कुछ चार पैर पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, वास्तव में वह जो चाहे कर सकता है।
- 46. हम ने खुली आयतें (कुर्आन) अवतरित कर दी है। और अल्लाह जिसे चाहता है सुपथ दिखा देता है।
- 47. और[3] वे कहते हैं कि हम अल्लाह

ٱڵۊؘڗۘٵۜؾؙٵۺؙڡؙؽؙۼؽڛۘڂٲٵٞڞؙٷٷڡؙڹؽڬؙڎٚؾڲۼڡؙڵۿ ۯڲٵ؆ؙڣؘڗؽٵڵۅۮؙؾٞۼٞۯؙٷ؈ٛڿڶڸڋٷؽؙڗڵ؈ڹ ٳڰٵؠۏؠڽ۫ڿؚڹٳڮڣۿٳڡؽؙؠۅٚۿڝؙؽڹ۠ڮ؋ڡؽ ؿۺٵٷڽڝٛۄڣٛۼؙۘٛۼڽؙ؆ٛؽؾۺٵٚٷ؞ؾڮٵۮؙڛۜڹٵؠڗۊؚ؋ ڽۮ۫ۿڹ۠ؠٳٲڒڹؙۻٳڕؖ۞

ؽڠۜڸؚۜٞۘٵڟۿؙٲڰؽؙڶٙۘۘۏۘٳڷؠۜٞٵڒۧڒؾۜؽ۬ۮ۬ڸؚڮؘڵۘۏؠؗڒۘۊٙٙڵۣۉڸ ٲڒۻؙڒ؈ٛ

ۅؘۘڶٮؿؗڂؘڬؾؘػؙڴۮۘۘڗڰ۪ۊٟڛٞ؆ؙٳٚٷؘڹؙۿ۠ؠؙۺؙؽؙؿۺؽ۬ٸ ؠڴڹڐۉڡٞڹؙؙؙؙٛٛؠؙۺۜؽؙؿۺؙٷڵڔۣڂؚۘڋؽڹۣٛۏڡٛڹ۠ؠٛؠٚۺٞؿٞۺؿ ٵۜڶۯؽؠٟٞؿؙڬؙؙٛٛؿؙڶٮڎؙٵڝؿؘڷڐ۠ٳۜۜڶڶڎػڵػؙڴؚۺۜؽؙ ۼؖڶؙۯؽؠٟٞؿؙڰٛ ؾٙڔؙؿ۠ۘ

ڶقَدُٱنْزَلۡمَاۤالٰڝٟؗۥ ٳڵڶڝؘۯٳڟٟؿؙٮۛؾؘؿؿۄٟ۞

وَيَقُولُونَ المَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعُنَا ثُمَّ

- 1 अर्थात् प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये।
- 2 अर्थात् रात के पश्चात् दिन और दिन के पश्चात् रात होती है। इसी प्रकार कभी दिन बड़ा रात छोटी, और कभी रात बड़ी दिन छोटा होता है।
- 3 यहाँ से मुनाफ़िक़ों (द्विधावादियों) की दशा का वर्णन किया जा रहा है, तथा

तथा रसूल पर ईमान लाये, और हम आज्ञाकारी हो गये, फिर मुँह फेर लेता है उन में से एक गिरोह इस के पश्चात्। वास्तव में वे ईमान वाले हैं हीं नहीं।

- 48. और जब बुलाये जाते हैं अल्लाह तथा उस के रसूल की ओर, ताकि (रसूल) निर्णय कर दें उन के बीच (विवाद का), तो अकस्मात उन में से एक गिरोह मुँह फेर लेता है।
- 49. और यदि उन्हीं को अधिकार पहुँचता हो, तो आप के पास सिर झुकाये चले आते हैं।
- 50. क्या उन के दिलों में रोग है अथवा दिधा में पड़े हुये हैं, अथवा डर रहे हैं कि अल्लाह अत्याचार कर देगा उन पर और उस के रसूल? बल्कि वही अत्याचारी हैं।
- 51. ईमान वालों का कथन तो यह है कि जब अल्लाह और उस के रसूल की ओर बुलाये जायें ताकि आप उन के बीच निर्णय कर दें, तो कहें कि हम ने सुन लिया तथा मान लिया, और वही सफल होने वाले हैं।
- 52. तथा जो अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह का भय रखें, और उस की (यातना से) डरें, तो वही सफल होने वाले हैं।

يَتَوَلَّىٰ فَوِيْقٌ مِّنْهُمُو مِّنَ بَعُبِ ذَٰلِكَ ْوَمَٱلُولِيِّكَ بِالْمُؤْمِنِثُنَ

ۅؘٳۮؘٳۮؙٷۘٳٙٳڶٳڶڵۑٷڗڛؙٷڸ؋ڸؽ۪ۜػڴؙۄؘڹؽؿؘۿۄٝٳۮؘٳ ڣڔۣؽؙؿ۫ٞؠٞڹٞۿۄٞۺ۠ۼۅۻۢۄڽ

وَإِنَّ كُنْ لَهُوُ إِلَى اللَّهِ مِنْ عِنِيْنَ اللَّهِ مُنْ عِنِيْنَ اللَّهِ مِنْ عِنِيْنَ

ٱڣ قُلُوْدِهِمُ مَّرَضُ آمِرارْتَنَا بُوَ آامُرِ يَخَافُونَ اَنَ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ ثِلَ الْوَلَلِكَ هُمُ الظَّلِمُونِ

ٳؠٞٮٵػٵڹ قوْلَ الْمُؤْمِنِيْن إِذَادُعُوۤٳٳڸٙ۩ڵڰٷۯڛٛۅٝڸ؋ ڸڽؘڞؙػؙڔؠؽؿۿؙۿٲڹۘ؞ؾۛڣؙۅؙڵۅٲڛؠڡ۫ڹٵۅؘٲڟڡؙڹٵڟۯؙۅڵؠٟڮۘ ۿؙؗۅ۠ٳڵٮ۫ڡٞڸڿٛؿٛ

> وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقُهُ فَافْلَيِكَهُمُ الْفَايِزُوْنَ

यह बताया जा रहा है कि ईमान के लिये अल्लाह के सभी आदेशों तथा नियमों का पालन आवश्यक है। और कुर्आन तथा सुन्नत के निर्णय का पालन करना ही ईमान है।

الجزء ١٨

- 53. और इन (द्विधावादियों) ने बल पूर्वक शपथ ली कि यदि आप उन्हें आदेश दें तो अवश्य वह (घरों से) निकल पड़ेंगे। उन से कह दें: शपथ न लो। तुम्हारे आज्ञापालन की दशा जानी पहचानी है। वास्तव में अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है।
- 54. (हे नबी!) आप कह दें कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करो तथा रसूल की आज्ञा का पालन करो, और यदि वह विमुख हों, तो आप का कर्तव्य केवल वही है जिस का भार आप पर रखा गया है, और तुम्हारा वह है जिस का भार तुम पर रखा गया है। और रसूल का दायित्व केवल खुला आदेश पहुँचा देना है।
- 55. अल्लाह ने वचन<sup>[1]</sup> दिया है उन्हें जो तुम में से ईमान लायें तथा सुकर्म करें कि उन्हें अवश्य धरती में अधिकार प्रदान करेगा जैसे उन्हें अधिकार प्रदान किया जो इन से पहले थे, तथा अवश्य सुदृढ़ कर देगा उन के उस धर्म को जिसे उन के लिये पसँद किया है, तथा उन (की दशा) को उन के भय के पश्चात् शान्ति में बदल देगा, वह मेरी इबादत (वंदना) करते रहें और किसी चीज़ को मेरा साझी न बनायें। और जो कुफ़ करें इस के

ۅؘٲڡٞٮۘۘۘؗؗؗؗؗؗٮؙۅؙٳڵڶٶؚڿۿؗٮٵؽٮڵڹۿۏڵۺٵؘڡۘۯؾۿٛڎ ڵؽۼؙۯڿؙؾۨ۫ٷڷؙڷڒؾؙڡٞٛڛؚؠؙۅؙٵڟٵۼؘؙۘڰ۠ػٷۯؙۅؙڣٞ ٳڽٙٵڵڰۏؘڿؠؿڒٛڽؚؠٵؘڡۜٙؠڵۏڽؘ۞

قُلُ اَطِيْعُوااللهَ وَاَطِيْعُواالتَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّواً فَإِنَّمَاعَكَيْهِ مَاحِبَّلَ وَعَلَيْكُوْمَاحِبَلَتُوْوَانُ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى التَّسُوُلِ إِلَّاالْبَلَهُ الْمُبِينُ

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَامِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ
لَيَسْتَخُلْفَاللَّهُ وَ فِي الْأَرْضِ كَمَا الْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِن
قَبْلِهِ وَ كَلْيُمِكُنَّ لَهُمْ وَيُنَهُ وُالَّذِي الْتَصْلَالِمُمْ
وَلَيُنِيَّ لَهُمْ مِّنَ اَبَعْدِ خَوْفِهِ وَالْمَنَّا يَتَعْبُدُ وُفِئِنَى لَهُمْ
وَلَيُنِيِّ لَكُمْ مِنْ الْبَعْلِ فَوَى مَنْ كَفَى الْعَلَى اللَّهِ فَاللَّهِكَ فَاللَّهِكَ فَلُولِيِكَ هُمُ الفَّيقُوقُ فَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقِلُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُ الْمُلْعِلَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْعِلُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمِلْمُ الْمُلْعِلَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُلْعُلُهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمُنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ

<sup>1</sup> इस आयत में अल्लाह ने जो वचन दिया है, वह उस समय पूरा हो गया जब नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायियों को जो काफ़िरों से डर रहे थे उन की धरती पर अधिकार दे दिया। और इस्लाम पूरे अरब का धर्म बन गया और यह वचन अब भी है, जो ईमान तथा सत्कर्म के साथ प्रतिबंधित है।

पश्चात् तो वही उल्लंघनकारी हैं।

- 56. तथा नमाज़ की स्थापना करो और ज़कात दो, तथा रसूल की आज्ञा का पालन करो, ताकि तुम पर दया की जाये।
- 57. और (हे नबी!) कदापि आप न समझें कि जो काफ़िर हो गये, वे (अल्लाह को) धरती में विवश कर देने वाले हैं। और उन का स्थान नरक है और वह बुरा निवास स्थान है।
- 58. हे ईमान वालो! तुम[1] से अनुमित लेना आवश्यक है तुम्हारे स्वामित्व के दास-दासियों को और जो तुम में से (अभी) युवा अवस्था को न पहुँचे हों तीन समयः फ़ज़ (भोर) की नमाज़ से पहले, और जिस समय तुम अपने वस्त्र उतारते हो दोपहर में, तथा इशा (रात्रि) की नमाज़ के पश्चात्। यह तीन (एकान्त) पर्दे के समय हैं तुम्हारे लिये। (फिर) तुम पर और उन पर कोई दोष नहीं है इन के पश्चात्, तुम अधिक्तर आने-जाने वाले हो एक दूसरे के पास। अल्लाह तुम्हारे लिये आदेशों का वर्णन कर रहा है। और अल्लाह सर्वज्ञ निपुण है।
- 59. और जब तुम में से बच्चे युवा अवस्था को पहुँचें, तो वह भी वैसे ही अनुमति

وَاَقِيْهُواالصَّلاقَ وَاتُواالنَّكُوةَ وَلَطِيعُواالرَّسُولَ لَعُكُمُّةُ تُرْحَمُونَ®

ڵڒؾۘۧڂڛۘڔۜؾٵڷڎؠؿؙؽؘػڡؘٛۯؙۊڶڡؙۼڿؚڔ۬ؿۘؽ؋ۣٵڵۯۮۻۧ ۅٙؠٲٛۏڵۿؙؙڟڹٵ۠ۯۅٞڸؚٙۺؙڶڣڝؚؽؙۯۿ

يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الِيُسْتَا ذِنْكُو الَّذِيْنَ مَلَكَتُ اَيُمَانُكُو وَالَّذِيْنَ لَوَيَيْكُنُوا الْحُلُو مِنْكُو تَلْتَ مَرْتِ مِنْ قَبْلِ صَلَوقِ الْفَجُرِوجِيْنَ تَضَعُونَ شِيَابُكُوْسِ الظّهِيْرَةِ وَمِنَ ابعُلِ صَلَوةِ الْحِشْآةِ شَكْ حَوْرَتِ الْكُوْلَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهُو حُنَا مُ بَعَدُ مُحَنَّ طُوْوَى عَلَيْكُو بَعْضُ حُمْعَل جَنَا مُ لَكَ لِلاَ اللهُ لَكُو الله يَعْضُ حُمْعَل حَيْنُوْهِ

وَإِذَا بَكَعَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ

<sup>1</sup> आयतः 27 में आदेश दिया गया है कि जब किसी दूसरे के यहाँ जाओ तो अनुमित ले कर घर में प्रवेश करो। और यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि स्वयं अपने घर में एक-दूसरे के पास जाने के लिये भी अनुमित लेना तीन समय में आवश्यक है।

लें जैसे उन से पूर्व के (बड़े) अनुमित माँगते हैं, इसी प्रकार अल्लाह उजागर करता है तुम्हारे लिये अपनी आयतों को, तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।

- 60. तथा जो बूढ़ी स्त्रियाँ विवाह की आशा न रखती हों, तो उन पर कोई दोष नहीं कि अपनी (पर्दे की) चादरें उतार कर रख दें, प्रतिबंध यह है कि अपनी शोभा का प्रदर्शन करने वाली न हों, और यदि सुरक्षित रहें<sup>[1]</sup> तो उन के लिये अच्छा है।
- 61. अन्धे पर कोई दोष नहीं है और न लंगडे पर कोई दोष[2] है. और न रोगी पर कोई दोष है और न स्वयं तुम पर कि खाओ अपने घरों[3] से अथवा अपने बापों के घरों से अथवा अपनी माँओं के घरों से अथवा अपने भाईयों के घरों से अथवा अपनी बहनों के घरों से अथवा अपने चाचाओं के घरों से अथवा अपनी फिपयों के घरों से अथवा अपने मामाओं के घरों से अथवा अपनी मौसियों के घरों से अथवा जिस की चाबियों के तुम स्वामी[4] हो, अथवा अपने मित्रों के घरों से, तुम पर कोई दोष नहीं एक साथ खाओ या अलग अलग, फिर जब तुम प्रवेश

فَلْيَسُتَاأُذِ نُواكمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُو كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ النِيهِ \* وَاللهُ عَلِيْهُ عَكِيْدُ

ۅؘٵڷٚڡۛۜۊٳۼٮؙڡؚڹٳڵڛٙٵٙ؞ٳڵؿؙٙڵٳؽۯڿؙۏؙڹ؆ٚٳڂٵ ڡؘڬؽۺۜ؏ؘؾۿڽۜڿؙٮؘٵڂٞٵڽؙؾۜڞؘۼؙؽڿؽٳڹۿڽۜ ۼؘؽؙۄؘڡؙٛؾڔۜٙڂٟڇٳۑؚڔ۬ڽؽڐ؞ٝۅٲڽؙؿٞٮؙؾؘۼڣڡؘ۫ؽ ڂؿؙڗ۠ڵۿؙؿٞٷٳڵڷؙؙؗؗۿڛؘؠؽۼ۠ٷڸؽٷٛ۞

<sup>1</sup> अर्थात् पर्दे की चादर न उतारें।

<sup>2</sup> इस्लाम से पहले विक्लांगों के साथ खाने पीने को दोष समझा जाता था जिस का निवारण इस आयत में किया गया है।

<sup>3</sup> अपने घरों से अभिप्राय अपने पुत्रों के घर हैं जो अपने ही होते हैं।

<sup>4</sup> अर्थात् जो अपनी अनुपस्थिति में तुम्हें रक्षा के लिये अपने घरों की चाबियाँ दे जायें।

الجزء ١٨

करो घरों में[1] तो अपनों को सलाम किया करो, एक आशीर्वाद है अल्लाह की ओर से निर्धारित किया हुआ जो शुभ पवित्र है। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये आयतों का वर्णन करता है ताकि तुम समझ लो।

- 62. वास्तव में ईमान वाले वह हैं जो अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाये और जब आप के साथ किसी सामुहिक कार्य पर होते हैं तो जाते नहीं जब तक आप से अनुमित न लें, वास्तव में जो आप से अनुमित लेते हैं वही अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान रखते हैं, तो जब वह आप से अपने किसी कार्य के लिये अनुमित माँगें, तो आप उन में से जिसे चाहें अनुमित दें। और उन के लिये अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करें। वास्तव में अल्लाह अति क्षमी दयावान है।
- 63. और तुम मत बनाओ रसूल के पुकारने को परस्पर एक-दूसरे को पुकारने जैसा<sup>[2]</sup>, अल्लाह तुम में से उन को जानता है जो सरक जाते हैं एक-दूसरे की आड़ ले कर। तो उन्हें सावधान रहना चाहिये जो आप के आदेश का विरोध करते हैं कि उन

إِنَّمَا المُوْمِنُونَ الآرِبَنَ امَنُوْا بِاللّهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِذَا كَانُوُامَعَهُ عَلَى آمُرِجَامِحٍ لَهُ بَيْنُ هَبُوا حَتَّى يَسُتَاذِ نُوُلُولُ آنَ اللّذِينَ يَسُتَاذِ نُونَكَ اولِلْكَ اللّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهُ قَادَا اسْتَاذْ نُولُكَ لِبَعْضِ شَانْبِهِمْ فَاذَنُ لِلّمَ لِمَنْفَقِهُ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ تَرْجِدِيْمٌ

لاَتَجْعَـلُوُّادُعَاءَ التَّسُوُلِ بَيْنَكُوُّكَدُعَآ بَعْضِكُوْ بَعْضًا قَدُنْ يُعْلَوُ اللهُ الَّذِيثَنَ يَتَسَكَّلُوْنَ مِنْكُوُ لِوَادًا قَلْيَحْدُرَوالَّذِيْنَ يُغَالِفُوْنَ عَنَ اَمْرِوَّ اَنُ تُصِيْدِهُوُ فِتْنَةُ أُونِيُصِيْبَهُوْعِذَاكِ الْيُوْ

<sup>1</sup> अर्थात वह साधारण भोजन जो सब के लिये पकाया गया हो। इस में वह भोजन सम्मिलित नहीं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिये तैयार किया गया हो।

<sup>2</sup> अर्थात् «हे मुहम्मद!» न कहों। बिल्क आप को हे अल्लाह के नबी! हे अल्लाह के रसूल! कह कर पुकारों। इस का यह अर्थ भी किया गया है कि नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की प्रार्थना को अपनी प्रार्थना के समान न समझो, क्यों कि आप की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है।

الحجزء ١٨

पर कोई आपदा आ पड़े अथवा उन पर कोई दुखदायी यातना आ जाये।

64. सावधान! अल्लाह ही का है जो आकाशों तथा धरती में है, वह जानता है जिस (दशा) पर तुम हो, और जिस दिन वे उस की ओर फेरे जायेंगे तो उन्हें बता<sup>[1]</sup> देगा जो उन्हों ने किया है| और अल्लाह प्रत्येक चीज़ का अति ज्ञानी है|

ٱلآآنٌ بلهِ مَانِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضُ قَدْيَعُكُوُ مَاَّانُتُوْمَكِيهِ \* وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ الِيَّهِ فَيُنَبِّئُهُمْ مِنَاعِمِلُوْاْ وَاللهُ بِكُلِّ ثَنَيًّ عُلِيْرُهُ

<sup>1</sup> अर्थात् प्रलय के दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा।

## सूरह फ़ुर्क़ान - 25



## सूरह फुर्क़ान के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 77 आयतें हैं।

- इस सूरह में उस का परिचय कराते हुए जिस ने फुर्कान उतारा है शिर्क का खण्डन तथा वह्यी और रिसालत से सम्बन्धित संदेहों को चेतावनी की शैली में दूर किया गया है।
- अल्लाह के एक होने की निशानियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है।
- अल्लाह के भक्तों के गुण और मानव पर कुर्आन की शिक्षा का प्रभाव बताया गया है।
- अन्त में उन्हें चेतावनी दी गयी है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा कुर्आन के सावधान करने पर भी सत्य को नहीं मानते।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- शुभ है वह (अल्लाह) जिस ने फुर्कान<sup>[1]</sup> अवतरित किया अपने भक्त<sup>[2]</sup> पर, ताकि पूरे संसार वासियों को सावधान करने वाला हो।
- تَبْرِكَ الَّذِي َنَوَّلَ الْفُرُ قَالَ عَلَى عَبْدِ ﴿ لِيَكُونَ ۗ لِلْعُلَمَةُ نَ نَذَكِلْ
- 2. जिस के लिये आकाशों तथा धरती का राज्य है तथा उस ने अपने लिये

لِكَذِي لَهُ مُلُكُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَمَّا

- ग फुर्कान का अर्थ वह पुस्तक है जिस के द्वारा सच्च और झूठ में विवेक किया जाये और इस से अभिप्राय कुर्आन है।
- भक्त से अभिप्राय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, जो पूरे मानव संसार के लिये नबी बना कर भेजे गये हैं। हदीस में है कि आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझ से पहले नबी अपनी विशेष जाति के लिये भेजे जाते थे, और मुझे सर्व साधारण लोगों की ओर नबी बना कर भेजा गया है। (सहीह बुख़ारी, 335, सहीह मुस्लिम, 521)

कोई संतान नहीं बनायी। और न उस का कोई साझी है राज्य में, तथा उस ने प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति की फिर उस को एक निर्धारित रूप दिया।

- 3. और उन्हों ने उस के ओतिरक्त अनेक पूज्य बना लिये हैं जो किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं कर सकते, और वह स्वयं उत्पन्न किये जाते हैं, और न वह अधिकार रखते हैं अपने लिये किसी हानि का और न अधिकार रखते हैं किसी लाभ का, तथा न अधिकार रखते हैं प्तनः वीवन और न पुनः जीवित करने का।
- 4. तथा काफिरों ने कहाः यह<sup>[2]</sup> तो बस एक मन घड़त बात है जिसे इस<sup>[3]</sup> ने स्वयं घड़ लिया है, और इस पर अन्य लोगों ने उस की सहायता की है। तो वास्तव में वह (काफिर) बड़ा अत्याचार और झूठ बना लाये हैं।
- जीर कहा कि यह तो पूर्वजों की किल्पित कथायें हैं जिसे उस ने स्वयं लिख लिया है, और वह पढ़ी जाती हैं उस के समक्ष प्रातः और संध्या।
- 6. आप कह दें कि इसे उस ने अवतरित किया है जो आकाशों तथा धरती का भेद जानता है। वास्तव में वह<sup>[4]</sup> अति क्षमाशील दयावान् है।

ٷٙڵۏؠڮٮؙٛڹڰڎؘۺڔؽڮ۠ڣۣٲڶؠٛڵڮۅؘڂؘڵؾٙػ۠ڷۜۺٛ ۏؘڡۜٙڎڒٷؘڡۛؿؙڔؽؙڒٲ۞

وَاتَّغَنُّوْامِنُ دُوْنِهَ الِهَةَّ لَاَيُغُلُقُوْنَ شَيْئًا قَهُمُ يُخْلَقُوْنَ وَلاَيَمُلِكُوْنَ لِاَنْشِيهِمْ ضَرًّا وَلاَنْفُعًا وَّلاَيمُلِكُوْنَ مَوْتًا وَلاَحْلِوةً وَّلاَنْشُورًا۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآاِنَ هِـنَّ الِّلَّا اِفْكُ إِفْتَارِيهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ ّاخْرُوْنَ ۚ فَعَتَ لُ جَاءُو ُ طُلْمُا وَّرُوْرًا ۚ

ۅؘقَالُوُّاٱسَاطِئُوْالْاَوَّلِئِنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمُللَ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَّاَصِيْلاَه

قُلُ ٱنْزَلُهُ الَّذِي يَعُلُوُ السِّرَّ فِى السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ لِنَّهُ كَانَ خَفُورًا تَحْدِيمًا

<sup>1</sup> अर्थात् प्रलय के पश्चात्।

<sup>2</sup> अर्थात् कुर्आन।

<sup>3</sup> अर्थात् मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने।

<sup>4</sup> इसी लिये क्षमा याचना का अवसर देता है।

- तथा उन्हों ने कहाः यह कैसा रसूल है जो भोजन करता है तथा बाज़ारों में चलता है? क्यों नहीं उतार दिया गया उस की ओर कोई फ़्रिश्ता, तो वह उस के साथ सावधान करने वाला होता?
- 8. अथवा उस की ओर कोई कोष उतार दिया जाता अथवा उस का कोई बाग होता जिस में से वह खाता? तथा अत्याचारियों ने कहाः तुम तो बस एक जादू किये हुये व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हो।
- देखो! आप के संबंध में यह कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? अतः वह कुपथ हो गये हैं, वह सुपथ पा ही नहीं सकते।
- 10. शुभकारी है वह (अल्लाह) जो यदि चाहे तो बना दे आप के लिये इस<sup>[1]</sup> से उत्तम बहुत से बाग़ जिन में नहरें प्रवाहित हों, और बना दे आप के लिये बहुत से भवन।
- 11. वास्तविक बात यह है कि उन्हों ने झुठला दिया है क्यामत (प्रलय) को, और हम ने तय्यार किया है उस के लिये जो प्रलय को झुठलाये भड़कती हुई अग्नि।
- 12. जब वह उन्हें दूर स्थान से देखेगी, तो सुन लेंगे उस के क्रोध तथा आवेग की ध्वनि को।
- 13. और जब वह फेंक दिये जायेंगे
- 1 अर्थात् उन के विचार से उत्तम।

وَقَالُوُا مَالَ لَهَ ذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي الْكُسُوا قِ لُوْلَا أُثْرِلَ الْيُهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًاكُ

ٱۉؽڵڟٚؽٙٳڸؽؚ؋ڬؿ۫ڒٛٲۉؾؙڴۏڽؙڵ؋ؘڿۜۼٞڎؙؾٲ۠ػ۠ڶؙڡؚؠٛؗ؉ٙ ۅؘقاڵٳڵڟٚڸؚۻؙۅ۫؈ٳڹؙٮؘۜؿۜڽۼؙۅ۫ڹٳڵڒڝؙڵؙڒ ڛۜٙؿٛڿٛۅٞڒ۞

> ٱنْظُرْكِيْفَ ضَرَبُو الكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُوا فَلاَيْمُ تَطِيْعُونَ سَبِيلًا ﴿

تَبْرَكَ الَّذِئَ إِنْ شَآءَجَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنَ ذالِكَ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُرُرًا۞

ؠؙڬػڐٛڹٛۅ۠ٳؠؚٛٳڶۺٵۼۊؚۅؘٳٞۼ۬ؾؘۮؽٚٳڸڡؘؽؘػڎؘۜۘۘۘ<u>ؚ</u> ؠؚٳڶۺٵۼۊڛؘڡؚؽڔؙٳۛ۫ٞؗٛ

ٳۮٙۘٲۯٲۘۛؿڰٛٷۻۜٞٛڽٞػٳڹؘڹۑؽؠڛڣٷؙٳڶۿٲؾؘۘؾؙڟؙٵ ٷڒؘڣؽڒٵ۞

وَإِذَا أَلْقُوامِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعُوا

उस के किसी संकीर्ण स्थान में बंधे हुये,(तो) वहाँ विनाश को पुकारेंगे।

- 14. (उन से कहा जायेगा)ः आज एक विनाश को मत पुकारो, बहुत से विनाश को पुकारो।<sup>[1]</sup>
- 15. (हे नबी!) आप उन से कहिये कि क्या यह अच्छा है या स्थायी स्वर्ग जिस का वचन आज्ञाकारियों को दिया गया है, जो उन का प्रतिफल तथा आवास है?
- 16. उन्हीं को उस में जो इच्छा वे करेंगे मिलेगा। वे सदावासी होंगे, आप के पालनहार पर (यह) वचन (पूरा करना) अनिवार्य है।
- 17. तथा जिस दिन वह एकत्र करेगा उन को और जिस की वह इबादत (वंदना) करते थे अल्लाह के सिवाय, तो वह (अल्लाह) कहेगाः क्या तुम्हीं ने मेरे इन भक्तों को कुपथ किया है अथवा वे स्वयं कुपथ हो गये?
- 18. वे कहेंगेः तू पिवत्र है! हमारे लिये यह योग्य नहीं था कि तेरे सिवा कोई संरक्षक<sup>[2]</sup> बनायें, परन्तु तू ने सुखी बना दिया उन को तथा उन के पूर्वजों को यहाँ तक कि वह शिक्षा को भूल गये, और वह थे ही विनाश के योग्य।

هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿

ڵڗؾڽؙٷاڵؽۅؙڡٙڗؙؿؙڹٛؗؗٷڒٳٷٳڿڴڶۊۜٳۮؙۼۅؙٳٮؙٛڹٛۅۯٵ ڮؿؚؽؙڗٳؗؗ۞

قُلۡ اَذٰلِكَ خَيۡرُاۡمُرَجَتَّـةُ الۡخُـلُواكَـٰتِى ُوعِكَ الۡمُثَقُّوُنُ ۚ كَانَتُ لَهُمۡ جَزَاۤءًوۡكَمُصِيْرًا®

ڵۿڎڣۿٲؗڡٵؽؿۜٲٛڎٛۏؽڂڸؚڮؿؿۜٷػٲؽۼڵؽڽؚۜػ ۊؙڡ۫ڴٲۺۜٷٛڰ؈

ۅؘۘؾؘۅٛڡ۫ػۣؿؗؿؙٮؗٛۯۿڂۅؘڝؘٳؾۼؠؙٮؙٛۉؘڹڝٛۮٷڽٳٮڵڣ ڣۜؿڠ۠ۅڷٵؘٮؙٛؿؙڎؙٳڞ۬ػڶؿؙۄ۫؏ڹٵؚڋؽۨۿٷۢڒٵٙڡؙ ۿڂڞڵۊ۠ٳٳڶڛؚۜۮ۪ؿڷ۞

قَالُوْاسُبُلْحَنَكَ مَاكَانَ يَـنَّبُغَى ُلِئَاآنُ تَتَخْفِنَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَّتَعْتَنَهُوْ وَالْبَاءَهُوْحَتَّىٰ نَسُواالدِّلْكُوَوَكَانُوْا قَوْمًا بُورًا۞

<sup>2</sup> अर्थात् जब हम स्वयं दूसरे को अपना संरक्षक नहीं समझे, तो फिर अपने विषय में यह कैसे कह सकते हैं कि हमें अपना रक्षक बना लो?

- 19. उन्हों<sup>[1]</sup> ने तो तुम्हें झुठला दिया तुम्हारी बातों में, तो तुम न यातना को फेर सकोगे और न अपनी सहायता कर सकोगे| और जो भी अत्याचार<sup>[2]</sup> करेगा तुम में से हम उसे घोर यातना चखायेंगे|
- 20. और नहीं भेजा हम ने आप से पूर्व किसी रसूल को, परन्तु वे भोजन करते और बाज़ारों में (भी)चलते<sup>[3]</sup> फिरते थे। तथा हम ने बना दिया तुम में से एक को दूसरे के लिये परीक्षा का साधन, तो क्या तुम धैर्य रखोगे? तथा आप का पालनहार सब कुछ देखने<sup>[4]</sup> वाला है।
- 21. तथा उन्हों ने कहा जो हम से मिलने की आशा नहीं रखतेः हम पर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे गये या हम अपने पालनहार को देख लेते? उन्हों ने अपने में बड़ा अभिमान कर लिया है तथा बड़ी अवैज्ञा<sup>[5]</sup> की है।
- 22. जिस दिन<sup>[6]</sup> वे फ़्रिश्तों को देख लेंगे

فَقَانُ كَنَّ نُولُمُ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتُولِيُونَ عَرُفًا وَلانصُرًا وَمَنُ يَظْلِمُ مِّنْ نُكُونُنِفُهُ عَنَا الْإِكِنِيُرُانِ

وَمَّالَاسُلْنَا مَّبُلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْآلِاتَّهُمُّ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اتَصْبِرُونَ الْحَانَ دَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلَا انْزِلَ عَلَيْمَنَا الْمَلَلِكَةُ أُونَزَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِنَ انْفُيهِهُ وَعَتُوعُتُو عُنُوا كِيدًا ®

يَوْمَرَيَرُوْنَ الْمَلَلِكَةَ لَا بُشْرَاى يَوْمَيِنٍ اللَّهُجُومِينَ

- 1 यह अल्लाह का कथन है, जिसे वह मिश्रणवादियों से कहेगा कि तुम्हारे पूज्यों ने स्वयं अपने पूज्य होने को नकार दिया।
- 2 अत्याचार से तात्पर्य शिर्क (मिश्रणवाद) है। (सूरह लुक्मान, आयतः13)
- 3 अर्थात् वे मानव पुरुष थे।
- 4 आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह चाहता तो पूरा संसार रसूलों का साथ देता। परन्तु वह लोगों की रसूलों द्वारा तथा रसूलों की लोगों के द्वारा परीक्षा लेना चाहता है कि लोग ईमान लाते हैं या नहीं।
- 5 अथीत ईमान लाने के लिये अपने समक्ष फ़्रिश्तों के उतरने तथा अल्लाह को देखने की माँग कर के।
- 6 अर्थात मरने के समय। (देखिये: अन्फाल-13) अथवा प्रलय के दिन।

उस दिन कोई शुभ सूचना नहीं होगी अपराधियों के लिये। तथा वह कहेंगेः[1] वंचित वंचित है।

- 23. और उनके कर्मों [2] को हम ले कर धूल के समान उड़ा देंगे।
- 24. स्वर्ग के अधिकारी उस दिन अच्छे स्थान तथा सुखद शयनकक्ष में होंगे।
- 25. जिस दिन चिर जायेगा आकाश बादल के साथ<sup>[3]</sup> और फ़रिश्ते निरन्तर उतार दिये जायेंगे।
- 26. उस दिन वास्तविक राज्य अति दयावान् का होगा, और काफि़रों पर एक कड़ा दिन होगा।
- 27. उस दिन अत्याचारी अपने दोनों हाथ चबायेगा, वह कहेगाः क्या ही अच्छा होता कि मैं ने रसूल का साथ दिया होता।
- 28. हाये मेरा दुर्भाग्य! काश मैं ने अमुक को मित्र न बनाया होता।
- 29. उस ने मुझे कुपथ कर दिया शिक्षा (कुर्आन) से इस के पश्चात् कि मेरे पास आयी, और शैतान मनुष्य को (समय पर) धोखा देने वाला है।

وَ يَقُولُونَ حِجُرًامَّكُجُورًا ﴿

وَقَدِمْنَأَالِ مَاعَمِلُوْامِنْعَمَلِ فَجَعَلْتُهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا۞

ٲڞؙڮٵڵؙڮڹۜۜۊۑۜۯؠؘؠۣڹؚڂٙؿۯ۠ۺٛٮٚڡۜڗٵۜۊؖٲڂٮؽ مَقْدُلان

وَيَوْمُرَّتَتَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَيِكَةُ تَنْزِيْلَا ۗ

ٱلْمُلُكُ يَوْمَيِنِ لِأَكَنَّ لِلرَّحْمُنِ ۗ وَكَانَ يَوْمَّاعَكَى الْكِفِي بِنَ عَسِيرًا ۞

ۅؘڮ۫ۄٞٮۘڒۑۼۜڞ۠ٞٳڵڟۜڵۅٛٷڶ يَۮؽڮۘڎؽڠؙۅؙڵ؞ڸؽؘؾٙڹؽ ٳؾؙۜڹؘڎؙؿؙۘؿؘڴ؆ڶڗڛٞٷڸڛؚؠؽڰ۞

يُوَيُلَتَىٰ لَيُتَنِيۡ لَـ مُ ٱلَّخِنُ فُلَانَا خَلِيُلَّا

ڵڡۜٙۮٲڞؘڵؽؽ۫ۼڹٳڶڔۨٚػؚؽۼۮٵۮ۫ۻٵۧۼڹٛٷػٲؽ ٵۺۜؽڟڽؙڶؚڒۣؽؙٮۧٳڹڂؘڎؙٷڰ

- 1 अर्थात वह कहेंगे कि हमारे लिये सफलता तथा स्वर्ग निषेधित है।
- 2 अर्थात ईमान न होने के कारण उनके पुण्य के कार्य व्यर्थ कर दिये जायेंगे।
- 3 अथीत आकाश चीरता हुआ बादल छा जायेगा और अल्लाह अपने फ़्रिश्तों के साथ लोगों का हिसाब करने के लिये हश्र के मैदान में आ जायेगा। (देखिये सूरह, बक्रा, आयतः 210)

- 30. तथा रसूल <sup>[1]</sup> कहेगाः हे मेरे पालनहार! मेरी जाति ने इस कुर्आन को त्याग<sup>[2]</sup> दिया।
- 31. और इसी प्रकार हम ने बना दिया प्रत्येक का शत्रु कुछ अपराधियों को। और आप का पालनहार मार्गदर्शन देने तथा सहायता कर ने को बहुत है।
- 32. तथा काफिरों ने कहाः क्यों नहीं उतार दिया गया आप पर कुआन पूरा एक ही बार?<sup>[3]</sup> इसी प्रकार (इस लिये किया गया) ताकि हम आप के दिल को दृढ़ता प्रदान करें, और हम ने इस का क्रमशः प्रस्तुत किया है।
- 33. (और इस लिये भी कि) वह आप के पास कोई उदाहरण लायें तो हम आप के पास सत्य ला दें और उत्तम व्याख्या।
- 34. जो अपने मुखों के बल नरक की ओर एकत्र किये जायेंगे, उन्हीं का सब से बुरा स्थान है तथा सब से अधिक कुपथ हैं।
- 35. तथा हम ने ही मूसा को पुस्तक (तौरात) प्रदान की और उस के साथ उस के भाई हारून को सहायक बनाया।
- 36. फिर हम ने कहाः तुम दोनों उस

ۅڰٙٵڶٳڷڛؙٛۅٛڵؠڶڔۜؾؚٳؿۜۊٙۯۣؽٳؾۜٛڬٛۉڶۿۮؘٳ ٳڷؿؙٳؽؘڡۿڰؚۅٛڒٳ۞

ٷۘڬۮڸڰؘۼۘڡٚڵێڶڒؙڴؚڷڿٙؠۣۜۘۼٮؙٷؖٳۺۜٵڷؠؙڿڔڡؚؽؙ ٷػڣ۬ؠڔۜؾڮۿٳڋڲٳٷۜڝؙؽؙڒٵ۞

وَقَالَ الَّذِيُنَ كَفَرُوالُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُالُ جُمۡـكَةُ ۚ قَاٰحِكَةٌ ۚ كَنَالِكَ ۚ لِلْثَبِّتَ ٰ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلُنَهُ تُرْتِيْكُلْ۞

وَلاَيَاتُونَكَ بِمَثْلِ اللَّحِثَنَكَ بِأَخْتِ وَأَحْسَىَ تَشْيِرُهُ

ٱڷڎؚڹؖڹؽؙڿٛۺؘۯٷؽۼڶٷۼۉۿؚۿؚڔٳڶڮڿۘڡٞڷۄؘ؇ۉڶڸٟ۪ٙڮٙ ؿڗ۠ؿۜػٵٚڒؙۊٲۻؘڷؙڛؘؠؽڴۊٛ

ۅؘڵڡۜۜۮؙٲؾؽ۫ڬٲڡؙۅ۠ڛٙٵڷڮؿڶڹۜۅؘڿۼڵؽٵٚڡؘۼ؋ۜٙڵڿٲڎ۠ۿڔ۠ۅؽ ۅؘڒؿؙڒٳؙؖ<sup>ڰ</sup>

فَقُلْنَا اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُو الْإِلْتِنَا \*

- 1 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। (इंब्ने कसीर)
- 2 अर्थात इसे मिश्रणवादियों ने नहीं सुना और न माना।
- 3 अर्थात तौरात तथा इंजील के समान एक ही बार क्यों नहीं उतारा गया, आगामी आयतों में उस का कारण बताया जा रहा है कि कुर्आन 23 वर्ष में क्रमशः आवश्यक्तानुसार क्यों उतारा गया।

जाति की ओर जाओ जिस ने हमारी आयतों (निशानियों) को झुठला दिया। अन्ततः हम ने उन को ध्वस्त निरस्त कर दिया।

- 37. और नूह की जाति ने जब रसूलों को झुठलाया तो हम ने उन को डुबो दिया और लोगों के लिये उन को शिक्षाप्रद प्रतीक बना दिया तथा हम ने<sup>[1]</sup> तय्यार की है अत्याचारियों के लिये दुखदायी यातना।
- 38. तथा आद और समूद एवं कूवें वालों तथा बहुत से समुदायों को इस के बीच।
- 39. और प्रत्येक को हम ने उदाहरण दिये, तथा प्रत्येक को पूर्णतः नाश कर<sup>[2]</sup> दिया।
- 40. तथा यह <sup>[3]</sup> लोग उस बस्ती<sup>[4]</sup>पर आये गये हैं जिन पर बुरी वर्षा की गई, तो क्या उन्हों ने उसे नहीं देखा? बल्कि यह लोग पुनः जीवित होने का विश्वास नहीं रखते।
- 41. और (हे नबी!) जब वह आप को देखते हैं, तो आप को उपहास बना लेते हैं कि क्या यही है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है?
- 42. इस ने तो हमें अपने पूज्यों से कुपथ
- अर्थात परलोक में नरक की यातना।
- 2 सत्य को स्वीकार न करने पर।
- 3 अर्थात मक्का के मुश्रिक।
- 4 अर्थात लूत जाति की बस्ती पर जिस का नाम "सदूम" था जिस पर पत्थरों की वर्षा हुई। फिर भी शिक्षा ग्रहण नहीं की।

فَكَ مَّرْفِهُمُ تَدُمِيُواْ

ۅؘۛۊؘۅۛٮۛڒؙۏ۫ڿٟڷێٵڬڎۜؠؙۅۘ۬ۘۘٵڶڗ۠ڛؙڶٲٷٝۊ۬ۿۿۅؘۘۻڬڶ۠ۿٛؠڵڸڰٵڛ ٵؽۼؖٷؘٲڠ۬ؾؙۮٮؘۯٳڵڟ۠ڸؚؠؽڹؘۘٛعۮٵڋٵڵؽؠؙٵ<sup>ڰٛ</sup>

وَّعَادًا وَّ تَمُوُدُا وَ اَصْعَبَ الرَّسِّ وَقُرُونَا اَبَیْنَ ذلِكَ كَوْنُیرًا<sup>©</sup>

وكُلُّاضَرَبُنَاكُهُ الْأَمْثَالُ وَكُلُّاتَكُرُنَاتَثَبِيْرًا®

ۅۘڵڨٙڽؗٲػؙۅٵۼڶٲڷڠۯؽڐؚاڷؿٙٞٲؙڡؙڟؚؚڔٮؙۜڡۘڟڔٳڵۺۜۅ۫ۥۨٝ ٲۘٷۄؙؽڮ۠ۅؙڹؙۅٛٵڛٙۯٷڹۿٵۨڹڷؘػٵٮٛۅؙٵڵڽۯۼؚٛۅٛڽ ؿؙؿ۠ۅؙڗٳ۞

ۅٙڸۮٙٳۯؘۅؙڮٳڽ۫ؾۜڿڹؙۏۛڹڮٳ؆ۿۏؙۅٞٳٵٞۿؽؘٳ۩ٚڮؽ ؠػؘڬٳڶٮڎؙۯڛؙٛٷؚڰ۞

إِنْ كَادَلَيْضِلّْنَاعَنْ الِهَتِنَالُوُ لَآ اَنْ صَبْرُنَا

कर दिया होता यदि हम उन पर अडिग न रहते। और वे शीघ्र ही जान लेंगे जिस समय यातना देखेंगे कि कौन अधिक कुपथ है?

- 43. क्या आप ने उसे देखा जिस ने अपना पूज्य अपनी अभिलाषा को बना लिया है, तो क्या आप उस के संरक्षक<sup>[1]</sup> हो सकते हैं?
- 44. क्या आप सझते हैं कि उन में से अधिक्तर सुनते और समझते हैं? वे पशुओं के समान हैं बिल्क उन से भी अधिक कुपथ हैं।
- 45. क्या आप ने नहीं देखा कि आप के पालनहार ने कैसे छाया को फैला दिया और यदि वह चाहता तो उसे स्थिर<sup>[2]</sup> बना देता फिर हम ने सूर्य को उस पर प्रमाण<sup>[3]</sup> बना दिया।
- 46. फिर हम उस (छाया को) समेट लेते हैं अपनी ओर धीरे-धीरे|
- 47. और वही है जिस ने रात्रि को तुम्हारे लिये वस्त्र<sup>[4]</sup> बनाया, तथा निद्रा को शान्ति, तथा दिन को जागने का समय।
- 48. तथा वही है जिस ने भेजा वायुओं को शुभ सूचना बनाकर अपनी दया (वर्षा) से पूर्व, तथा हम ने आकाश

عَلَيْهَا وْسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلَّ سَبِيلُان

ارَءَيْتَ مَنِ اتَّغَنَر الهَهُ هَوْدُهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلُانُ

ٲؗؗؗؗؗؗۿؙػ۫ۺۘڹ۠ٲؿۜٲڬؙڗؘۿؙۮ۫ڛٞٮ۫ۼؙۏؽٲۮؽۼۛۊڵ۠ۉڽؙ ٳؽؙۿؙٶٳ؆ڒػٲڷڒؙۼٵۄڔڹڶۿؙۉٲڞؘڷ۠ڛؚؠؽٙڰ۞۠

ٱڵؙۄؙڗۘۯٳڶؽڒڽؚڮڲؽٛؽؘڡؘڡٙ؆ٙۘۘۨۨڷڶڟۣۜۛٛٛۜٛٛۜٷڷۅٛۺٵۧٵڮٙۼۘۼۘڵۿ ڛٵؽڬٵؿؙؗؠٞٚڿڰڶێٵڶۺۜٛؠٝڛۼؽڸۅؘۮڸؽڴ۞ٚ

نْقَوَقَبَضْنَاهُ إِلَيْنَاقَبَضَّا لَيْمِيرًا ﴿

ۅؘۘۿؙۅٳڷێڹؽؘجؘۼڶۘػؙۿؙۅؙڷڲڶڸؚٵڛٵۊۜٳڶؾۜٞۅۛٙۛٙٙٙؗؗؗڡڛڹٵؾؖٵ ٷۜجعَڶٳڶؿۿؘۯؽؙؿؙۅٛۯڰ

> وَهُوَالَّذِي آرُسُلَ الرِّيَاحُ بُشُرًا اَبَيْنَ يَكَ يُ رَحُمَتِهُ وَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَا عَلَهُورًا ﴿

- 1 अर्थात उसे सुपथ दशी सकते हैं ?
- 2 अर्थात सदा छाया ही रहती।
- 3 अथीत छाया सूर्य के साथ फैलती तथा सिमटती है। और यह अल्लाह के सामर्थ्य तथा उस के एकमात्र पूज्य होने का प्रमाण है।
- 4 अर्थात रात्रि का अंधेरा वस्त्र के समान सब को छुपा लेता है।

से स्वच्छ जल बरसाया।

- 49. ताकि जीवित कर दें उस के द्वारा निर्जीव नगर को तथा उसे पिलायें उन में से जिन्हें पैदा किया है बहुत से पशुओं तथा मानव को।
- 50. तथा हम ने विभिन्न प्रकार से इसे वर्णन कर दिया है, ताकि वे शिक्षाग्रहण करें। परन्तु अधिक्तर लोगों ने अस्वीकार करते हुये कुफ़ ग्रहण कर लिया।
- 51. और यदि हम चाहते तो भेज देते प्रत्येक बस्ती में एक सचेत करने [1] वाला।
- 52. अतः आप काफि्रों की बात न मानें और इस (कुर्आन के) द्वारा उन से भारी जिहाद (संघर्ष)<sup>[2]</sup> करें।
- 53. वही है जिस ने मिला दिया दो सागरों को, यह मीठा रुचिकार है, और वह नमकीन खारा, और उस ने बना दिया दोनों के बीच एक पर्दा<sup>[3]</sup> एवं रोक।
- 54. तथा वही है जिस ने पानी (वीर्य) से मनुष्य को उत्पन्न किया, फिर उस के वंश तथा ससुराल के संबन्ध बना दिये, आप का पालनहार अति सामर्थ्यवान है।
- 55. और वे लोग इबादत (वंदना) करते हैं अल्लाह के सिवा उन की जो न उन

ڵؚؽ۠ڿ<sub>ػٙ</sub>ۑ؋ٮؘڵۮٷٞڡۜؽؙؾٵٷٞۺؙؾؾٷڡؚۺٵڂؘڶڨؙێۧٲڵڡ۫ٵڡٵ ٷٙٲڬٵڛڰػۺؿؙڗٳ؈

ۅؘڵڡۜٙۮؙڝۜڗڣؖڶ؋ؙؽؽؙڗۿؙۄؙڔڸؽٞڴٷٛۅ۠ٲٷڷؽٙٲڰ۬ؿؙۯڶڵڰٳڛ ٳڒڬؙڡؙۏؙٷ۞

وَلُو شِنْنَالِبَعَثْنَافِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَدِيْرًا اللهُ

نَلانُطِعِ الْكِفِي يُنَ وَجَاهِ لُهُمُولِهِ جِهَادًا لَكِيْدًا

ۅؘۿۅؘٳؾڒؽؙ؆ٙڿٳڷڹۘڎؽڽ ۿڵٵۼۮ۬ڰؙؚڎؙڔڮ ۊۿۮٙٳ ڝؚڵڂٛٲؙۼٵڿٞۊ۫جۜۼڵؘؠؽؿۿڵؠڒۯۧڿؙٞٳڗڿٛڒڒ؆ڂڿۯٳ

وَهُوَالَّذِي ُخَلَق مِنَ الْمَا ۚ مِثَتُوا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وُكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞

وَيَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَيَنْفَعُهُمْ وَلا

- अर्थात रसूल। इस में यह संकेत है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पूरे मनुष्य विश्व के लिये एक अन्तिम रसूल हैं।
- 2 अर्थात कुर्आन के प्रचार-प्रसार के लिये भरपूर प्रयास करें।
- 3 ताकि एक का पानी और स्वाद दूसरे में न मिले।

- 56. और हम ने आप को बस शुभसूचना देने, सावधान करने वाला बनाकर भेजा है।
- 57. आप कह दें: मैं इस<sup>[1]</sup> पर तुम से कोई बदला नहीं मांगता, परन्तु यह कि जो चाहे अपने पालनहार की ओर मार्ग बना ले।
- 58. तथा आप भरोसा कीजिये उस नित्य जीवी पर जो मरेगा नहीं, और उस की पवित्रता का गान कीजिये उसकी प्रशंसा के साथ, और आप का पालनहार पर्याप्त है अपने भक्तों के पापों से सूचित होने को।
- 59. जिस ने उत्पन्न कर दिया आकाशों तथा धरती को और जो कुछ उनके बीच है छः दिनों में, फिर (सिंहासन) पर स्थिर हो गया अति दयावान्, उसकी महिमा किसी ज्ञाानी से पूछो।
- 60. और जब उन से कहा जाता है कि रहमान (अति दयावान्) को सज्दा करो, तो कहते हैं कि रहमान क्या है? क्या हम सज्दा करने लगें जिसे आप आदेश दें? और इस (आमंत्रण) ने उन को और अधिक भड़का दिया।
- 61. शुभ है वह जिसने आकाश में राशि चक्र बनाये तथा उस में सूर्य और

يَضُرُّهُ مُوْوِّوً وَكَانَ الْكَافِرْعَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا<sup>®</sup>

وَمَآالُسُلُنْكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا

قُلْمَآ اَسْعَلُكُوۡ عَلَيۡهُومِنَ اَجْوِ اِلَّامَٰنُ شَآءُ اَنۡ يَتَّخِذَ اِلۡ رَبِّهٖ سِبِيۡلًا ۞

ۅؘۘۊؘٷڴڷ۬ٵٚٙؽٳڵڮؾٵڷڹؽڵۯؽٮٛۏٮٛۅڝۜؾؚڐۘؗڔۼٮۘۮ؋؇ ٷڰؽ۬ٮؚ؋ؠڹۮؙۏٛٮؚۼؠٙڵۮؚ؇ۻٚؽڗڵٛ

ٳۣڷێڹؽڂؘڬق السّماوتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِّنَة اَيَنَامِ ثُقَّالُسُنَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرّحْمٰنُ فَسُعَلُ بِهِ خَبِيرًا۞

ۅٙٳۮؘٳؾؽڶڷۿؙڎٳڛؙڿؙٮٛۉٳڸڵڗۜڝٝڸؽٚڠٵٮؙٛۉٵۅڝٵ ٳڵڗۜڝٞڮٵۻۼۮڸؠٵؾٲؙڞؙۯؙػٲۅۯٳۮۿؙڎۏؙڡؙٛؗڗڴڰ

تَابِرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءَ بُرُوعُجًا

 $\frac{--}{1}$  अर्थात कुर्आन पहुँचाने पर|

प्रकाशित चाँद को बनाया।

- 62. वही है जिस ने रात्रि तथा दिन को एक दूसरे के पीछे आते-जाते बनाया उस के लिये जो शिक्षा ग्रहण करना चाहे या कृतज्ञ होना चाहे।
- 63. और अति दयावान् के भक्त वह हैं जो धरती पर नम्रता से चलते<sup>[1]</sup> हैं और अशिक्षित (अक्खड़) लोग उन से बात करते हैं तो सलाम करके अलग<sup>[2]</sup> हो जाते हैं।
- 64. और जो रात्रि व्यतीत करते हैं अपने पालनहार के लिये सज्दा करते हुये तथा खड़े [3] हो कर|
- 65. तथा जो प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पालनहार! फेर दे हम से नरक की यातना को, वास्तव में उस की यातना चिपक जाने वाली है।
- 66. वास्तव में वह बुरा आवास और स्थान है।
- 67. तथा जो व्यय (ख़र्च) करते समय अपव्यय नहीं करते और न कृपण (कंजूसी) करते हैं और वह इस के बीच संतुलित रहता है।
- 68. और जो नहीं पुकारते हैं अल्लाह के साथ किसी दूसरे<sup>[4]</sup> पूज्य को और

1 अर्थात घमंड से अकड़ कर नहीं चलते।

- 2 अर्थात उन से उलझते नहीं।
- 3 अर्थात अल्लाह की इबादत करते हुयेl
- 4 अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद कहते हैं कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से

وَجَعَل فِيهَا سِرِجًا وَقَمَرًا الْمِنْيُرُا ﴿
وَهُوَا لَّذِي جَعَلَ النَّيْلَ وَالنَّهَا رَخِلْفَةً لِمَنْ آرَادَ
اَنْ يَنْذُكُرُ وَاوْلَرَادَ اللَّهُ عُورًا﴿

ۅؘعِبَادُ الرَّصُّلِي الَّذِيْنَ يَمُشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هُوْنًا وَّاذَاخَاطَبُهُمُ الْجُهِلُونَ قَالُواسِلمَا

وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِهُ سُجَّدًا اوَّقِيَامًا

ۅؘٲڷڹؚؽؙؽؘؿؙۅؙٛۅؙٛؽؘۯؾۜڹٵڞڔۣڡؘؘؘؘۢۛۜڡؙۜٵڡؘڬۘۘٲڹ ۼۿؙؿٞۄؙؖٚٳڹؓڡٙۮٳؠۿٵػڶؽؘۼٙۯٳڡٵٚڰؖ

اِتُّهَا سَأَءَ تُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا الله

وَالَّذِينُ إِذَ اَانْفَقُوا لَوْيُسُرِفُوا وَلَـهُ يَقُتُرُوا

وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا الْخَرَ

न बध करते हैं उस प्राण को जिसे अल्लाह ने वर्जित किया है परन्तु उचित कारण से, और न व्यभिचार करते हैं। और जो ऐसा करेगा वह पाप का सामना करेगा।

- 69. दुगनी की जायेगी उस के लिये यातना प्रलय के दिन, तथा सदा उस में अपमानित<sup>[1]</sup> हो कर रहेगा।
- 70. उस के सिवा जिस ने क्षमा याचना कर ली, और ईमान लाया तथा कर्म किया अच्छा कर्म, तो वही हैं बदल देगा अल्लाह जिन के पापों को पुण्य से। तथा अल्लाह अति क्षमी दयावान् है।
- 71. और जिस ने क्षमा याचना कर ली और सदाचार किये तो वास्तव में वही अल्लाह की ओर झुक जाता है।
- 72. तथा जो मिथ्या साक्ष्य नहीं देते, और जब व्यर्थ के पास से गुज़रते हैं तो सज्जन बन कर गुज़र जाते हैं।
- 73. और जब उन्हें शिक्षा दी जाये उनके पालनहार की आयतों द्वारा उन पर नहीं गिरते अन्धे तथा बहरे हो<sup>[2]</sup> कर।

وَلاَيَقَتُنُوْنَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهِ الْحَقِّ وَلاَيَالُمُ اللهُ اللهِ الْحَقِّ وَلاَيَوْنُونَ النَّفُسُ النَّيِ حَرَّمَ اللهُ اللهِ يَلْقُ اثَامًا ﴿

يُضْعَفُ لَهُ الْعَدَاكِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهُمُ

ِالْاَمَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُولَٰلِكَ يُبُدِّلُ اللهُ سِيّاتِهِمْ حَسَلَٰتٍ ٞ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَحْدِيمًا⊙

وَمَنُ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا قِاتَهُ يَتُوكُ إِلَى اللهِ مَتَانًا ۞

ۅؘٲڰڹؚؽٙؽؘڵٳؽؿ۫ۿۮؙۏؽۘٵڶڗ۠۫ۏڒٷٳۮٳڡڗؙۏٳڽٳڵڰٷؚ ڡڗؖٷڮۯٳ؆ٛ۞

ۅؘٳڷۜۮؚؿؽٳۮ۬ۘڶۮ۫ػؚۯؖۉٳڽٳڵؾؚۯؾؚۣٚؠؗٛؠؙڬۄؙؾۼۣڗؙۅؙٳڡؘڮؽۿٵ ڞ۠ڰٵۊؘڠؠؙؽٵڬٳ<sub>۞</sub>

प्रश्न किया कि कौन सा पाप सब से बड़ा है? फ़रमायाः यह कि तुम अल्लाह का साझी बनाओ जब कि उस ने तुम को पैदा किया है। मैं ने कहाः फिर कौन सा? फ़रमायाः अपनी संतान को इस भय से मार दो कि वह तुम्हारे साथ खायेगी। मैं ने कहाः फिर कौन सा? फ़रमायाः अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करना। यह आयत इसी पर उतरी। (देखियेः सहीह बुख़ारी, 4761)

- 1 इब्ने अब्बास ने कहाः जब यह आयत उतरी तो मक्का वासियों ने कहाः हम ने अल्लाह का साझी बनाया है और अवैध जान भी मारी है तथा व्यभिचार भी किया है। तो अल्लाह ने यह आयत उतारी। (सहीह बुख़ारी,4765)
- 2 अर्थात आयतों में सोच-विचार करते हैं।

- 74. तथा जो प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पालनहार! हमें हमारी पितनयों तथा संतानो से आँखों की ठण्डक प्रदान कर और हमें आज्ञाकारियों का अग्रणी बना दे।
- 75. यही लोग उच्च भवन अपने धैर्य के बदले में पायेंगे, और स्वागत किये जायेंगे उस में आशीर्वाद तथा सलाम के साथ।
- 76. वे उस में सदावासी होंगे, वह अच्छा निवास तथा स्थान है।
- 77. (हे नबी!) आप कह दें कि यदि तुम्हारा उसे पुकारना न<sup>[1]</sup> हो तो मेरा पालनहार तुम्हारी क्या परवाह करेगा? तुम ने तो झुठला दिया है, तो शीघ्र ही (उसका दण्ड) चिपक जाने वाला होगा।

وَالَّذِيْنِ)يَقُوْلُونَ رَتَّبَاهَبُ لَنَامِنُ أَزُواجِنَا وَذُرِّلِيْنِافُرَّةَ اَعَيْنِ وَاجْعَلْنَالِلْمُنَّقِيْنَ إِمَامًا۞

ٳؙۅؙڵؠٙڬؽؙۼڗؘۏڶٲۼ۠ۯٷؘڿؠٵڝؘڹڔ۠ۊٳۅؽؽڡۜٛۏؽ؋ؽٵ ۼۣؾؖةٞۊۜ؊ڶػٳؗ

خلِدِينَ فِيهُا حُسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

ڡٛٚڽؙڡٵؽۼؠؙٷ۠ٳڽڬۄ۫ڒڽؚٞٞ٥ڵٷڵٳۮؙڡٵۧٷٚػؙۄ۫ڟؘڡٛڽ ػڎۜؽؙؿؙؙۄٛۿ؞ؙۅػٮڴٷؙڽڶٳٵۿ

<sup>1</sup> अर्थात उस से प्रार्थना तथा उस की इबादत न करो।

## सूरह शुअरा - 26



## सूरह शुअरा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 227 आयतें हैं

- इस में मक्का के मुर्ति पूजकों के आरोप का खण्डन किया गया है जो आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को शायर (किव) कहते थे। और किव और नबी के बीच अन्तर बताया गया है।
- इस में धर्म प्रचार के लिये नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चिन्ता और विरोधियों के आप के साथ उपहास की चर्चा है।
- इस में मूसा अलैहिस्सलाम तथा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एकेश्वरवाद के उपदेश को प्रस्तुत किया गया है जो उन्होंने अपनी जाति को दिया था।
- इस में कई निबयों के धर्म प्रचार और उन के विरोधियों के दुष्परिणाम को बताया गया है।
- अनेक युग में निबयों के आने और उन के उपदेश में समानता का भी वर्णन है।
- कुआन तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से संबंधित संदेहों का निवारण किया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. ता, सीन, मीम।
- 2. यह प्रकाशमय पुस्तक की आयतें हैं।
- संभवतः आप अपना प्राण<sup>[1]</sup> खो देने वाले हैं कि वे ईमान लाने वाले नहीं हैं?!
- 1 अर्थात उन के ईमान न लाने के शोक में।

طست آ

تِلْكَ الْنِّكُ الْحِيْنِ الْمُبِيْنِ<sup>®</sup>

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ الاِيكُونُوْ امْؤُمِنِينَ ®

4. यिद हम चाहें तो उतार दें उन पर आकाश से ऐसी निशानी कि उन की गर्दनें उस के आगे झुकी कि झुकी रह जायें।<sup>[1]</sup>

- 5. और नहीं आती है उन के पालनहार अति दयावान् की ओर से कोई नई शिक्षा परन्तु वे उस से मुख फेरने वाले बन जाते हैं।
- 6. तो उन्हों ने झुठला दिया, अब उनके पास शीघ्र ही उस की सूचनायें आ जायेंगी जिस का उपहास वे कर रहे थे।
- ग. और क्या उन्हों ने धरती की ओर नहीं देखा कि हम ने उस में उगाई हैं बहुत सी प्रत्येक प्रकार की अच्छी वनस्पतियाँ?
- ह. निश्चय ही इस में बड़ी निशानी (लक्षण)<sup>[2]</sup> है| फिर उन में अधिक्तर ईमान लाने वाले नहीं हैं।
- 9. तथा वास्तव में आप का पालनहार ही प्रभुत्वशाली अति दयावान् है।
- 10. (उन्हें उस समय की कथा सुनाओ) जब पुकारा आप के पालनहार ने मूसा को, कि जाओ अत्याचारी जाति<sup>[3]</sup> के पास|

ٳڹؙؙ۫ؗٚؽؗؿؙٲ۫ٮ۠ٛڹٛڒؚٞڵؘڡؘۘۘڶؠۿؚؗۄٞۺۜٵڛۜٮؠۜٵۧ؞ؚٳڮةٞ ڡؘڟؘڴؘڎؙٳؙڡؙؽؙٲڨ۠ٷؙڔڶۿٳڂۻؚۼؿڹ۞

ۅؘڡٵؽٳڷؿۿۅٛۺؙۏڴٟڝؚۜٞڶٳڗػڶڹڡؙڡٛػڎڎؚٳڷڒ ػٵٮؙؙۏٛٵۼٮٛ۬ٛڎؙڡؙۼڔۻؗؿؘ۞

فَقَكُكَنَّ بُوْافَسَيَالْتِيهُو ٱلْبُنَّوُّامَاكَانُوُارِهِ يَشْهُوٰوُونَ

ٲۅؘڵۊؘؠڒۘۉٳڸڶٳڷڒۯۻ۬ػۄؙٲۺؙؿؙؽٵڣؠ۫ٵڡؚڽؙڴؚۨ ڒؘڎؙڄؚڮڔؽۅٟ

إِنَّ فِي دُلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ اكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ۞

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرِّحِيْدُ<sup>ق</sup>ُ

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُولِمَى آنِ النُّتِ الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ٥

- 1 परन्तु ऐसा नहीं किया, क्यों कि दबाव का ईमान स्वीकार्य तथा मान्य नहीं होता।
- 2 अर्थात अल्लाह के सामर्थ्य की।
- 3 यह उस समय की बात है जब मूसा (अलैहिस्सलाम) दस वर्ष मद्यन में रह कर मिस्र वापिस आ रहे थे।

12. उस ने कहाः मेरे पालनहार वास्तव में मुझे भय है कि वह मुझे झुठला देंगे।

13. और संकुचित हो रहा है मेरा सीना, और नहीं चल रही है मेरी जुबान, अतः वह्यी भेज दे हारून की ओर (भी)।

14. और उन का मुझ पर एक अपराध भी है। अतः मैं डरता हूँ कि वह मुझे मार डालेंगे।

15. अल्लाह ने कहाः कदापि ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों हमारी निशानियाँ ले कर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने<sup>[1]</sup> वाले हैं।

16. तो तुम दोनों जाओ, और कहो कि हम विश्व के पालनहार के भेजे हुये (रसूल) हैं।

17. कि तू हमारे साथ बनी इस्राईल को जाने दे।

18. (फ़िरऔन ने) कहाः क्या हम ने तेरा पालन नहीं किया है अपने यहाँ बाल्यवस्था में, और तू रहा है हम में अपनी आयु के कई वर्ष?

19. और तू कर गया वह कार्य<sup>[2]</sup> जो किया, और तू कृतघ्नों में से है।

قُوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلاَيَّقُوْنَ الْ

ڡۜٙٵڶڒؾؚٳٳٚؽٚٙٲۼٵڡؙٵؽؙڲػؚڐؚؠؙٷڹ<sup>۞</sup>

وَيَضِيْنُ صَدُرِي وَلَايَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسُولُ إِلَى هَرُونَ۞

وَلَهُوْعَكَنَّ ذَنُبُ فَأَخَاتُ أَنَ يَقُتُلُونِ اللَّهِ

قَالَ كَلَا عَنَادُهُمَا إِلَيْتِنَا إِنَّامَعَكُوْمُّسَتَمِعُونَ<sup>®</sup>

فَايْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُوْلِآ إِنَّارَسُولُ رَبِّ الْعَلِمِينَ ®

انُ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي ﴿ إِنْكُ الْمُرَاءِثِكُ الْمُرَاءِثِكُ الْمُرَاءِثِكُ

قَالَ)لَوْنُرَبِّكِ فِيْنَاوَلِيْمًا وَلَيِّثُتَ فِيْنَامِنُ عُمْرِكَ سِنِيْنَ ۞

وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكِفِرِيْنَ<sup>®</sup>

2 यह उस हत्या काण्ड की ओर संकेत है जो मूसा (अलैहिस्सलाम) से नबी होने से पहले हो गया था। (देखिये: सुरह क्सस)

20. (मूसा ने) कहाः मैं ने ऐसा उस समय कर दिया, जब कि मैं अनजान था।

21. फिर मैं तुम से भाग गया जब तुम से भय हुआ। फिर प्रदान कर दिया मुझे मेरे पालनहार ने तत्वदर्शिता और मुझे बना दिया रसूलों में से।

22. और यह कोई उपकार है जो तू मुझे जता रहा है कि तू ने दास बना लिया है इस्राईल के पुत्रों को।

23. फ़िरऔन ने कहाः विश्व का पालनहार क्या है?

24. (मूसा ने) कहाः आकाशों तथा धरती और उसका पालनहार जो कुछ दोनों के बीच है, यदि तुम विश्वास रखने वाले हो।

25. उस ने उन से कहा जो उस के आस पास थेः क्या तुम सुन नहीं रहे हो?

26. (मूसा ने) कहाः तुम्हारा पालनहार तथा तुम्हारे पूर्वजों का पालनहार है।

27. (फ़िरऔन ने) कहाः वास्तव में तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी ओर भेजा गया है पागल है।

28. (मूसा ने) कहाः वह, पूर्व तथा पश्चिम, तथा दोनों के मध्य जो कुछ है सब का पालनहार है।

29. (फ़िरऔन ने) कहा। यदि तू ने कोई पूज्य बना लिया मेरे अतिरिक्त, तो तुझे बंदियों में कर दूँगा। قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَآنَامِنَ الصَّالِّبُنَ ٥

ڣؘڡؘؘڒڗؙؿ۠ڡؚؽ۬ڬؙۅؙڷ؆ڶڿڡۛ۬ؾؙػؙۏ۫ۏؘۿۻڔڶٞڒۑٞٞػؙڵؙؠؙٵ ٷۜۼۼڬؽ۬ڡۣ۬؈ؘٲڵؠؙۯڛڶؽؾ<sup>®</sup>

ۅؘؾؚڵؙٙٙٙۏڹ۫ڡۘؠڐؙؾؘؠ۠ڹ۠ؠٵؘٷۜٵڽؙٵؽۼڹڰۺۺڮڔ۬ڲٳۺڗٳٙؽؚڮ<sup>۞</sup>

قَالَ فِرُعَونُ وَمَارِبُ الْعَلْمِينَ

قَالَ رَبُّ السَّمْلُوتِ وَالْكِرْضِ وَمَابَيْنَهُمُٱلِّنُ كُنْتُمُ مُّوْقِنِيْنَ ۞

قَالَ لِمِنْ حَوْلَةَ الاَتُسُمِّعُونَ<sup>®</sup>

قَالَ رَبُّكُو وَرَبُ الْبَالِيكُو الْكَوَلِينَ الْكَوَلِينَ

قَالَ إِنَّ سَنُولِكُوْ الَّذِي أَنْسِلَ إِلَيْكُوْ لَمَجُنُونُ ®

قَالَ رَبُّ الْمَشُوتِ وَالْمَغُوبِ وَمَالْيَنَهُمَّا إِنَّ كُنْتُهُ تَعْقِلُونَ⊙

قَالَ لِمِنِ اتَّخَذُتُ اللهَّاغَيُرِيُ لَكَجُعَلَتَّكَ مِنَ الْسُخُرُيْنُنَ ۞ 30. (मूसा ने) कहाः क्या यद्यपि मैं ला दूँ तेरे पास एक खुली चीज़?

31. उसने कहाः तू उसे ला दे यदि सच्चा है।

32. फिर उस ने अपनी लाठी को फेंक दिया, तो अकस्मात् वह एक प्रत्यक्ष अजगर बन गयी।

33. तथा अपना हाथ निकाला तो अकस्मात् वह उज्जवल था देखने वालों के लिये।

34. उस ने अपने प्रमुखों से कहा जो उस के पास थेः वास्तव में यह तो बडा दक्ष जादूगर है।

35. वह चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल<sup>[1]</sup> दे अपने जादू के बल से, तो अब तुम क्या आदेश देते हो?

36. सब ने कहाः अवसर (समय) दो मुसा और उसके भाई (के विषय) को, और भेज दो नगरों में एकत्र करने वालों को।

37. वह तुम्हारे पास प्रत्येक बड़े दक्ष जादुगर को लायें।

38. तो एकत्र कर लिये गये जादगर एक निश्चित दिन के समय के लिये।

39. तथा लोगों से कहा गया कि क्या तुम एकत्र होने वाले [2] हो?

40. ताकि हम पीछे चलें जादूगरों के यदि वही प्रभुत्वशाली (विजयी)हो जायें।

قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ<sup>®</sup> فَالْقِي عَصَاهُ فِإِذَاهِيَ تَعْبَانٌ شِّبِينٌ اللَّهِ

وَّنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَا أُولِلنَّظِرِينَ ۗ

قَالَ لِلْمَلِاحُولَةَ إِنَّ هِـنَ السَّحِرُ عَلِيُوْ

يرُّيْدُانُ أَن يُّغُرِّحَكُمُ مِنَ اَرْضِكُمُ سِحُولًا فَمَاذَا تَأْمُوُ وَنَ@

فَالْوَالْرُجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمِدَانِين خَيْرِيُنَ ﴿

يَأْتُولُكَ بِخُلِّ سَخَارِ عَلِيبُو،

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ بَوْمِ مَّعُلُومِ

وَّقِيْلَ لِلتَّاسِ هَلُ اَنْتُومُّجُوَّمُعُوْنَ ۖ

كَعَلَنَا نَتِّبِعُ السَّحَرَةِ إِنْ كَانُوْ اهُوُ الْغِيبِيْنَ<sup>®</sup>

अर्थात यह उग्रवाद कर के हमारे देश पर अधिकार कर ले।

<sup>2</sup> अर्थात लोगों को प्रेरणा दी जा रही है कि इस प्रतियोगिता में अवश्य उपस्थित हों।

41. और जब जादूगर आये, तो फिरऔन से कहाः क्या हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा यदि हम ही प्रभुत्वशाली होंगे?

- 42. उसने कहाः हाँ, और तुम उस समय (मेरे) समीपवर्तियों में हो जाओगे।
- 43. मूसा ने उन से कहाः फेंको जो कुछ तुम फेंकने वाले हो।
- 44. तो उन्हों ने फेंक दीं अपनी रस्सियाँ तथा अपनी लाठियाँ, तथा कहाः फ़िरऔन के प्रभुत्व की शपथ! हम ही अवश्य प्रभुत्वशाली (विजयी) होंगे।
- 45. अब मूसा ने फेंक दी अपनी लाठी, तो तत्क्षण वह निगलने लगी जो झूठ वह बना रहे थे।
- 46. तो गिर गये सभी जादूगर<sup>[1]</sup> सज्दा करते हुये।
- 47. और सब ने कह दियाः हम विश्व के पालनहार पर ईमान लाये।
- 48. मूसा तथा हारून के पालनहार पर।
- 49. (फ़िरऔन ने) कहाः तुम उस का विश्वास कर बेठे इस से पहले कि मैं तुम्हें आज्ञा दूँ? वास्तव में वह तुम्हारा बड़ा (गुरू) है जिस ने तुम्हें जादू सिखाया है, तो तुम्हें शीघ्र ज्ञान हो जायेगा, मैं अवश्य तुम्हारे हाथों तथा पैरों को विपरीत दिशा<sup>[2]</sup> से काट दूँगा

فَلَتَاجَآءُ السَّحَرَةُ قَالُوُ الِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَالَاَجُرًا إِنُ كُنَّا غَنُ الْغِلِيدِيَ۞

قَالَ نَعَمُو وَإِثَّكُو إِذَالَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٣

قَالَ لَهُمْ مُّوْلَسَى الْقُوْامَ اَنْتُمُ مُّلُقُونَ ®

فَٱلْقُوْاحِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُوا بِعِزَّرَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ الْغِلِبُونَ<sup>©</sup>

فَٱلْقَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَايَأُ فِكُونَ ۖ

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سِٰعِدِيْنَ<sup>©</sup>

قَالْوُٓٳٙالْمُنَّابِرَتِ الْعَلَمِيْنَ۞

رَبِّ مُوسَى وَهُمُ وُنَ<sup>©</sup>

قَالَ امْنَثُوْلُهُ قَبْلَ انْ اذَنَ لَكُوْلَاتُهُ لَكِيْبُوُلُولَانِكُ عَتَّمَكُوْ السِّحُوَقَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْافَطِّعَنَّ الْمِيكُمُ وَارْجُلُكُوْ مِّنُ خِلافٍ وَلاُوصَلِّبَتَكُوُ اَجْمُعِيْنَ ۞ اَجْمُعِيْنَ۞

वह सत्य के उपदेशक हैं।

<sup>2</sup> अर्थात दायाँ हाथ और बायाँ पैर या बायाँ हाथ और दायाँ पैर।

तथा तुम सभी को फाँसी दे दूँगा।

- 50. सब ने कहाः कोई चिन्ता नहीं, हम तो अपने पालनहार ही की ओर फिर कर जाने वाले हैं।
- 51. हम आशा रखते हैं कि क्षमा कर देगा हमारे लिये हमारा पालन- हार हमारे पापों को क्यों कि हम सब से पहले ईमान लाने वाले हैं।
- 52. और हम ने मूसा की ओर वह्यी की, कि रातों - रात निकल जा मेरे भक्तों को ले कर, तुम सब का पीछा किया जायेगा।
- 53. तो फ़िरऔन ने भेज दिया नगरों में (सेना) एकत्र करने [1] वालों को।
- 54. कि वह बहुत थोड़े लोग हैं।
- 55. और (इस पर भी) वह हमें अति क्रोधित कर रहे हैं।
- 56. और वास्तव में हम एक गिरोह हैं सावधान रहने वाले।
- 57. अन्ततः हम ने निकाल दिया उन को बागों तथा स्रोतों से|
- 58. तथा कोषों और उत्तम निवास स्थानों से।
- 59. इसी प्रकार हुआ, और हम ने उन का उत्तराधिकारी बना दिया इस्राईल की संतान को।

عَالُوُالاَضَيْرَ إِنَّ اللَّهِ لَيِّنَامُنُقَلِبُونَ فَ

ٳڰؘٵٮ۫ڟٮػؙٲڹؙۘؾۼ۬ڣۯڵٮؘٵۯؾؙؠٚڬڟڸڹٵٙٲڹٛػ۠ؾۜٵۊۜڶ ٳڰؙٷٛڡؚڹؽڹۜؿؘؘؘؖڰ

وَأُوْحَيْنَا إلى مُوْسَى أَنْ ٱسْرِيعِبَادِي إِنَّهُمْ مُتَّبِّعُونَ

فَأَرْسُلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَ آيْنِ لَمِيْرِيْنَ أَنَّ

اِنَّ هَوُٰلُا لَشُرُذِهَ ۗ قَلِيْلُوُنَ۞ وَإِنَّهُ وُلِنَالَغَاۤ لِطُونَ۞

وَإِنَّا لَجَمِيْعُ حَذِرُونَ ٥

فأخرجنهم مِن جنْتٍ وَعُيُونٍ

وَّكُنُوْزِوَّمَقَامِ كَرِيْدٍ

كَذَٰ لِكَ وَٱوْرَتُهُمُ الْبَنِي ٓ إِسُرَاءِ يُلَ ٥

ग जब मूसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह के आदेशानुसार अपने साथियों को ले कर निकल गये तो फिरऔन ने उन का पीछा करने के लिये नगरों में हरकारे भेजे।

60. तो उन्हों ने उनका पीछा किया प्रातः होते ही।

61. और जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहाः हम तो निश्चय ही पकड़ लिये<sup>[1]</sup> गये।

62. (मूसा ने) कहाः कदापि नहीं, निश्चय मेरे साथ मेरा पालनहार है।

63. तो हम ने मूसा को वह्यी की, कि मार अपनी लाठी से सागर को, अकस्मात् सागर फट गया, तथा प्रत्येक भाग भारी पर्वत के समान<sup>[2]</sup> हो गया।

64. तथा हमने समीप कर दिया उसी स्थान के दूसरे गिरोह को।

65. और मुक्ति प्रदान कर दी मूसा और उसके सब साथियों को।

66. फिर हमने डुबो दिया दूसरों को।

67. वास्तव में इस में बड़ी शिक्षा है, और उन में से अधिक्तर लोग ईमान वाले नहीं थे।

68. तथा वास्तव में आप का पालनहार निश्चय अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान् है।

69. तथा आप उन्हें सुना दें इब्राहीम का समाचार (भी)।

70. जब उस ने कहाः अपने बाप तथा

ؙٲؿؠٷۿۄؙۄؙؖۺؙڔۊؽٲ<sup>۞</sup>

فَكَتَاتَزَاءِ الْجَمْعِنِ قَالَ اَصْعُبُمُولِسَى إِنَّا الْمُدُرِّدُونَ ۚ لَمُدُرِّدُونَ ۚ

ۊٙٵڶػڵٲٳ۬ؾۜڡؘۼؽڒۑ۪ٞؠڛۜۿڔؠؙڹ<sup>ۣ؈</sup>

ڡؘٚٲۏؙۘػؽێؖڷٳڵۘڡؙۅؙڶؽٙٳڹٳڶڞڔٮؚۨؾؚۜڡؘڞٵػٲڶۛؠۘڂۯٙ؞ ڡؘٵٮؙڡؙؙؙڵؾۜۏؘػٳڹڴڷ۠؋ڗؾٟػٵڵڟۅٝڍؚٲڶۼڟۣؽؠؖؖ

وَٱزْلَفْنَاثُمُ ۗ الْاخِرِيْنَ ۗ

وَأَخِينًا مُولِى وَمَنُ مَّعَةً أَجْمَعِينَ ۞

ؙڎٚڡٙٳؙۼٛۯڨۜۘ۬ڬٵڵڵڟؘؚڔؽڹ۞ ٳٮۜۜ؋ؽ۬ڎ۬ڸػڵٳؽڐٞٶڡٙٵػٳڹٵڎؙؾۧۯۿ۠ۄ۫ؿٞٷ۫ڡڹؽڹ؈

وَإِنَّ رَتَكَ لَهُوَ الْعَزِيُزُ الرَّحِيُو<sup>ْ</sup>

وَاتُلْ عَلَيْهِمْ نَبَا الرهِيْمُونَ

اِذْقَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعَبُدُونَ<sup>©</sup>

1 क्यों कि अब सामने सागर और पीछे फ़िरऔन की सेना थी।

2 अर्थात बीच से मार्ग बन गया और दोनों ओर पानी पर्वत के समान खड़ा हो गया।

अपनी जाति से कि तुम क्या पूज रहे हो?

- 71. उन्हों ने कहाः हम मुर्तियों की पूजा कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं।
- 72. उसने काहः क्या वे तुम्हारी सुनती हैं जब पुकारते हो?
- 73. या तुम्हें लाभ पहुँचाती या हानि पहुँचाती हैं?
- 74. उन्हों ने कहाः बल्कि हम ने अपने पूर्वजों को इसी प्रकार करते हुये पाया है।
- 75. उस ने कहाः क्या तुम ने कभी (आँख खोल कर) उसे देखा जिसे तुम पूज रहे हो।
- 76. तुम तथा तुम्हारे पहले पूर्वज?
- 77. क्यों कि यह सब मेरे शत्रु हैं पूरे विश्व के पालनहार के सिवा।
- 78. जिस ने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझे मार्ग दशी रहा है।
- 79. और जो मुझे खिलाता और पिलाता है।
- 80. और जब रोगी होता हूँ तो वही मुझे स्वस्थ करता है।
- तथा वही मुझे मारेगा फिर<sup>[1]</sup> मुझे जीवित करेगा।
- 82. तथा मैं आशा रखता हूँ कि क्षमा

قَالُوُ انْعَبُدُ آصَنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا غِيفِينَ

قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُولِدُ تَدَّعُونَ<sup>®</sup>

اَوْنِيَّفَعُوْنَكُمُ اَوْيَضُرُّوُنَ ·

قَالُوُّابِلُ وَجَدُنَا الْبَاءَنَاكُذَ لِكَ يَفْعَلُونَ ؟

قَالَ افْرَءَيْتُورُمَّا كُنْتُورُمَّا كُنْتُورُمَّا كُنْتُورُمَّا كُنْتُورُمَّا كُنْتُورُمَّا كُنْتُورُمَّا

ٱنْتُوْوَ الْبَاقْلُوُ الْاَقْتُدَمُونَ۞ فَإِنَّهُمُّوْعَدُوْ ۗ لِنَّ الْاَرْبَ الْعُلْمِيْنَ۞

الَّذِي كَ خَلَقَنِي فَهُ وَيَهْدِيْنِ فَ

ۅؘاڷۜۮؚؽؙۿٷؽؙڟۼؠ۬ؿ۬ۘۏؘؽؘؽؿؾؽڹ<sup>ۿ</sup> ۅؘٳۮؘٵڡؚ<sub>ۯ</sub>ڝٛ۫ؗؿؙڡؘٛۿٷؿؿؿٝڣؿڹ<sup>۞</sup>

ۅٙٳڵۮؚؽؙۑؙؠؽؾؙڹؽؙڗ۬ؿؙؿڲۼۣؽڹ<sup>۞</sup>

وَالَّذِيْ كَا ٱطْمَعُ ٱنْ يَتَغْفِرَ لِيُ خَطِيۡنَٰ ثِيۡنِ يَوۡمُ الدِّيۡنِ<sup>®</sup>

1 अर्थात प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये |

कर देगा मेरे लिये मेरे पाप प्रतिकार (प्रलय) के दिन।

- 83. हे मेरे पालनहार! प्रदान कर दे मुझे तत्वदर्शिता और मुझे सम्मिलित कर सदाचारियों में।
- 84. और मुझे सच्ची ख्याति प्रदान कर आगामी लोगों में।
- 85. और बना दे मुझ को सुख के स्वर्ग का उत्तराधिकारी।
- 86. तथा मेरे बाप को क्षमा कर दे<sup>[1]</sup> वास्तव में वह कुपथों में है।
- 87. तथा मुझे निरादर न कर जिस दिन सब जीवित किये <sup>[2]</sup> जायेंगे।
- 88. जिस दिन लाभ नहीं देगा कोई धन और न संतान।
- 89. परन्तु जो अल्लाह के पास स्वच्छ दिल ले कर आयेगा।
- 90. और समीप कर दी जायेगी स्वर्ग आज्ञाकारियों के लिये।
- तथा खोल दी जायेगी नरक कुपथों के लिये।
- 92. तथा कहा जायेगाः कहाँ हैं वह जिन्हें तुम पूज रहे थे?

رَبِّ هَبْ لِي حُكُمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِينِ الصَّلِينِ

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاِخِرِيْنَ الْمُ

وَاجْعَلْنِيُ مِنُ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ<sup>®</sup>

وَاغْفِرُ لِإِنِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِيْنَ ﴿

وَلَا تُخْوِزِنُ يَوْمَ لِيُعَثُّونَ فَ

يَوْمُ لايَنْفَعُ مُالٌ وَلابَنُونُ

اِلْامَنَ اللهَ بِقَالِبِ سَلِيُوِ<sup>®</sup>

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْهُ لِلْغُوِيْنَ <sup>®</sup>

وَقِيْلَ لَهُوْ آيْمُ الْنُتُونَةُ بَعْبُكُونَ ﴿

- 1 (देखियेः सूरह तौबा, आयतः 114)
- 2 हदीस में वर्णित है कि प्रलय के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से मिलेंगे। और कहेंगेः हे मेरे पालनहार! तू ने मुझे वचन दिया था कि मुझे पुनः जीवित होने के दिन अपमानित नहीं करेगा। तो अल्लाह कहेगाः मैं ने स्वर्ग को काफ़िरों के लिये अवैध कर दिया है। (सहीह बुख़ारी, 4769)

93. अल्लाह के सिवा, क्या वह तुम्हारी सहायता करेंगे अथवा स्वयं अपनी सहायता कर सकते हैं?

94. फिर उस में औंधे झोंक दिये जायेंगे वह और सभी कुपथ।

95. और इब्लीस की सेना सभी।

96. और वह उस में आपस में झगड़ते हुये कहेंगेः

97. अल्लाह की शपथ! वास्तव में हम खुले कुपथ में थे।

98. जब हम तुम्हें बराबर समझ रहे थे विश्व के पालनहार के।

99. और हमें कुपथ नहीं किया परन्तु अपराधियों ने|

100. तो हमारा कोई अभिस्तावक (सिफ़ारशी) नहीं रह गया।

101. तथा न कोई प्रेमी मित्र।

102. तो यदि हमें पुनः संसार में जाना होता<sup>[1]</sup> तो हम ईमान वालों में हो जाते।

103. निःसंदेह इस में बड़ी निशानी है। और उन में से अधिक्तर ईमान लाने वाले नहीं हैं।

104. और वास्तव में आप का पालनहार ही अति प्रभुत्वशाली<sup>[2]</sup> दयावान् है। مِنْ دُونِ اللهِ هَلَ يَنْصُرُونَكُو ٱلْمُواوَيَنْتَصِرُونَ اللهِ هِلَ يَنْتُصِرُونَ اللهِ اللهِ الله

فَكْبُكِبُوْ افِيْهَا هُمْ وَالْغَاوَنَ اللهُ

وَجُنُوْدُ إِبُلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ<sup>®</sup>

قَالُوْا وَهُمُ فِيمًا يَغُتُصِمُونَ فَ

تَالله وانَ كُنَّا لَفِي ضَلْإِلَّهُ مِيْنِ فَ

ٳڎؙؙؙٛڛٛۅۜؽڲؙۄٛؠؚڗؚؾؚٵڵۼڮؠؿؽ<sup>۞</sup>

وَمَّااضَكَنَّا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ<sup>®</sup>

فَمَالَنَامِنُ شٰفِعِيُنَ<sup>©</sup>

وَلَاصَدِيْقٍ حَبِيْمٍ<sup>©</sup>

فَكُوْاَنَّ لَمَاكَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>®</sup>

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ اكْثَرُهُ وُمُؤُمِنِينَ اللهُ

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْثُو

<sup>1</sup> इस आयत में संकेत है कि संसार में एक ही जीवन कर्म के लिये मिलता है। और दूसरा जीवन प्रलोक में कर्मों के फल के लिये मिलेगा।

<sup>2</sup> परन्तु लोग स्वयं अत्याचार कर के नरक के भागी बन रहे हैं |

105. नूह की जाति ने भी रसूलों को झुठलाया।

106. जब उन से उन के भाई नूह ने कहाः क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो?

107. वास्तव में मैं तुम्हारे लिये एक [1] रसूल हूँ।

108. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी बात मानो।

109. मैं नहीं माँगता इस पर तुम से कोई पारिश्रमिक (बदला) मेरा बदला तो बस सर्वलोक के पालनहार पर है।

110. अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो।

111. उन्हों ने कहाः क्या हम तुझे मान लें, जब कि तेरा अनुसरण पितत (नीच) लोग<sup>[2]</sup> कर रहे हैं।

112. (नूह ने) कहाः मुझे क्या ज्ञान कि वे क्या कर्म करते रहे हैं?

113. उन का हिसाब तो बस मेरे पालनहार के ऊपर है यदि तुम समझो।

114. और मैं धुतकारने वाला<sup>[3]</sup> नहीं हूँ ईमान वालों को। كَنَّ بَتُ قَوْمُ نُوْجِ إِلْهُ رُسَلِينً

ٳۮ۬ڡؘٵڶۿؗۄٛٳڂٛٷۿ؞ٛڹٛۏڂٛٵڒؾؘۜڡٞۊؙڹ<sup>ٛ</sup>

ٳڹٚؽؙڷڬٛؠؙٛۯڛٛٷڷٳٙڡؚؽؿ۠<sup>ۿ</sup>

فَأَتَّقُوااللهُ وَالْمِيعُونِ ٥

وَمَاۤاَشُئُكُوۡعَكَيُهِ مِنۡ آجُوۡاِنُ اَجۡوِى اِلْاعَلٰى رَبِّ الْعُلَمِيۡنَ ۞

فَاتَّقُواالله وَالْمِيعُونِ<sup>®</sup>

قَالُوْ ٱانْؤُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْكَرْدُ لُوْنَ اللَّهِ

قَالَ وَمَاعِلُمِي بِمَاكَانُوْ الْيَعْمَلُوْنَ اللَّهِ

إِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّىۡ لَوۡتَشُعُوْوُنَ ۗ

وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ

<sup>1</sup> अल्लाह का संदेश बिना कमी और अधिक्ता के तुम्हें पहुँचा रहा हूँ।

<sup>2</sup> अर्थात धनी नहीं, निर्धन लोग कर रहे हैं।

<sup>3</sup> अर्थात मैं हीन वर्ग के लोगों को जो ईमान लाये हैं अपने से दूर नहीं कर सकता जैसा कि तुम चाहते हो।

115. मैं तो बस खुला सावधान करने वाला हूँ।

116. उन्हों ने कहाः यदि रुका नहीं, हे नूह! तो तू अवश्य पथराव कर के मारे हुये में होगा।

117. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी जाति ने मुझे झुठला दिया।

118. अतः तू निर्णय कर दे मेरे और उनके बीच, और मुक्त कर दे मुझ को तथा जो मेरे साथ हैं ईमान वालों में से।

119. तो हम ने उसे मुक्त कर दिया तथा जो उसके साथ भरी नाव में थे।

120. फिर हम ने डुबो दिया उस के पश्चात् शेष लोगों को।

121. वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी (शिक्षा) है, तथा उन में से अधिक्तर ईमान लाने वाले नहीं।

122. और निश्चय आप का पालनहार ही अति प्रभुत्वशाली दयावान् है।

123. झुठला दिया आद (जाति) ने (भी) रसूलों को।

124. जब कहा उन से उनके भाई हूद<sup>[1]</sup> नेः क्या तुम डरते नहीं हो?

125. वस्तुतः मैं तुम्हारे लिये एक न्यासिक (अमानतदार) रसूल हूँ।

126. अतः अल्लाह से डरो और मेरा

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيُرُ مُّنِّي يُنَّ ﴿

قَالُوْالَ مِنْ لَدُوتَكُمْ تَنْتُهِ يَنْوُحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِ نِينَ ﴿

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيُ كَتَّ بُوْنِ ﴿

فَافْتُوَبِيْنِيْ وَبَيْنُهُمُوْفَتُّكَا لَّغِيِّنِيْ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْنُونِينِينَ⊚

فَأَخِيَٰنهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشَوْدُونِ ﴿

ثُقّاً غَرَقُنَا بَعُدُ الْبَاقِينَ اللَّهُ الْمَاقِينَ

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَائِيةً وْمَا كَانَ ٱكْتُرَهُمُومُّوُّمُومِنِينَ®

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿

كَذَّبَتْ عَادُ إِلْمُرْسَلِيْنَ اللَّهِ

إِذُ قَالَ لَهُمُ ٱخُوهُمُ هُوْدٌ ٱلاتَّقَوْنَ ۖ

ِ إِنْ لَكُورِسُولُ آمِينُ ﴿

فَاتَّقُوااللهَ وَاطِيعُونِ<sup>©</sup>

अाद जाति के नबी हूद (अलैहिस्सलाम) को उन का भाई कहा गया है क्यों कि वह भी उन्हीं के समुदाय में से थे।

अनुपालन करो।

127. और मैं तुम से कोई पारिश्रमिक (बदला) नहीं माँगता, मेरा बदला तो बस सर्वलोक के पालनहार पर है।

128. क्यों तुम बना लेते हो हर ऊँचे स्थान पर एक यादगार भवन व्यर्थ में|

129. तथा बनाते हो बड़े-बड़े भवन जैसे कि तुम सदा रहोगे।

130. और जब किसी को पकड़ते हो तो पकड़ते हो महा अत्याचारी बन कर।

131. तो अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो।

132. तथा उस से भय रखो जिस ने तुम्हारी सहायता की है उस से जो तुम जानते हो।

133. उस ने सहायता की है तुम्हारी चौपायों तथा संतान से।

134. तथा बागों (उद्यानों) तथा जल स्रोतों से|

135. मैं तुम पर डरता हूँ भीषण दिन की यातना से।

136. उन्हों ने कहाः नसीहत करो या न करो, हम पर सब समान है।

137. यह बात तो बस प्राचीन लोगों की नीति $^{[1]}$  है।

138. और हम उन में से नहीं हैं जिन को

अर्थात प्राचीन युग से होती चली आ रही है।

وَمَآالُمُنُكُمُّ مَلَيْهِ مِنْ اَيْرِيَّ إِنْ اَجْدِى اِلْاعْلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

ٳۜؾؠٛڹٛٷٛؽڔؚػؙؚ<u>ڵۣڔؠۼٳڮ</u>ۊٞؾۼۺٚۏؽؗ۞

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ اللهِ

ۅٙٳۮؘٳڹۘڟۺٛؾؙۄٛؠۜڟۺٛؾؙۄؙڿۜؾٵڔٮؙۣؽ<sup>ڰ</sup>

فَاتَّقُوااللهَ وَاطِيعُونِ اللهَ

وَاتَّقُواالَّذِي مَ الكَّكُونِ مَا تَعْلَمُونَ شَ

ٱمۡدُكُوۡ بِأَنۡعَامِرِ قَبَنِيۡنَ ۖ

وَجَنّْتٍ وَّغَيْوُنٍ اللَّهِ

إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُوْعَدَابَ يَوْمِعَظِيْرِهُ

قَالُوْاسَوَآءُعَلَيْنَآاوَعَظْتَ آمُرَلَوْتَكُنُ مِّنَ الْوْعِظِيْنَ

اِنْ هٰنَاۤ الْاَخْنُقُ ٱلْاَقُلِيْنَ ۗ

وَمَا نَعُنُ بِمُعَدِّ بِينِيَ

الجزء ١٩

#### यातना दी जायेगी।

139. अन्ततः उन्हों ने हमें झुठला दिया तो हम ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। निश्चय इस में एक बड़ी निशानी (शिक्षा) है। और लोगों में अधिक्तर ईमान लाने वाले नहीं हैं।

140. और वास्तव में आप का पालनहार ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान् है।

141. झुठला दिया समूद ने भी $^{[1]}$  रसूलों को।

142. जब कहा, उन से उनके भाई सालेह नेः क्या तुम डरते नहीं हो?

143. वास्तव में, मैं तुम्हारा विश्वासनीय रसूल हूँ।

144. तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो।

145. तथा मैं नहीं माँगता इस पर तुम से कोई परिश्रमिक, मेरा पारिश्रमिक तो बस सर्वलोक के पालनहार पर है।

146. क्या तुम छोड़ दिये जाओगे उस में जो यहाँ हैं निश्चिन्त रह कर?

147. बाग़ों तथा स्रोतों में।

148. तथा खेतों और खजूरों में जिन के गुच्छे रस भरे हैं।

149. तथा तुम पर्वतों को तराश कर घर बनाते हो गर्व करते हुये। ڡۢڲڐٛڹٛۅؙٷڡؘٲۿٙڶڬ۬ۿڞؙڗ<u>ڷ؈ٛ۬</u>ڎ۬ڸڬڵؽةٞٷ؆ؙػٲؽ ٵػڗٛۿؙۿ۫ۺ۠ٶٛؠؽۺٙڰ

ۅٙٳؾۜۯؾۜڮؘڵۿؙۅؘٲڶۼڔۣ۬ؽ۬ۯ۠ٳڵڗۜڿؽۄؙ<sup>ڞ</sup>

ڬڎۜؠؘؾؙؿؘٷؗڎؙؙؙۘڶڶٮؙۯڛٙڶؽ۬ؖ ٳۮ۫ۊؘٵڶ؇ٛؠؗ<sub>ٲ</sub>ٲڂٛٷۿؠٝڟ<u>؇ڴؚ</u>ؙؙؙؙؙٳڒؾڠؖۏڹؖ

ٳڹٚؽؙڷؙڴۄ۫ۯڛؙۏڷٵٙڡؽؿ<sup>ٚ</sup>

فَاتَّعُوااللهَ وَالْمِيْعُونِ شَ

وَمَّا اَشُكُلُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِّرُانُ اَجْرِيَ اِلَّاعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَىٰ رَبِّ الْعَل

ٱتُتُرُكُونَ فِي مَالْمُهُنَأَ الْمِنِيْنَ ﴿

ڣؙڿڶ۠ؾٟۊؘۜۼ۠ؽۅؗڽ<sup>ۿ</sup> ۊۜؿؙۯؙڎ؏ۊؘۜۼۛٳڸۘڟڶؙؗٷۘٵۿۻؚؽؙۄ۠ٛۿۧ

وَتَنْفِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اللهُوتَا افْرِهِيْنَ الْحِ

1 यहाँ यह बात याद रखने की है कि एक रसूल का इन्कार सभी रसूलों का इन्कार है क्यों कि सब का उपदेश एक ही था।

150. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरा अनुपालन करो।

151. और पालन न करो उल्लंघनकारियों के आदेश का।

152. जो उपद्रव करते हैं धरती में और सुधार नहीं करते।

153. उन्हों ने कहाः वास्तव में तू उन में से है जिन पर जादू कर दिया गया है।

154. तू तो बस हमारे समान एक मानव है। तो कोई चमत्कार ला दे, यदि तू सच्चा है।

155. कहाः यह ऊँटनी है<sup>[1]</sup> इस के लिये पानी पीने का एक दिन है और तुम्हारे लिये पानी लेने का निश्चित दिन है|

156. तथा उसे हाथ न लगाना बुराई से, अन्यथा तुम्हें पकड़ लेगी एक भीषण दिन की यातना।

157. तो उन्हों ने बध कर दिया उसे, अन्ततः पछताने वाले हो गये।

158. और पकड़ लिया उन्हें यातना ने। वस्तुतः इस में बड़ी निशानी है, और नहीं थे उन में से अधिक्तर ईमान लाने वाले।

159. और निश्चय आप का पालनहार ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान् है।

160. झुठला दिया लूत की जाति ने (भी) रसूलों को। فَاتَّقُوا اللهُ وَاطِيعُونِ اللهُ وَاطِيعُونِ

ۅٙڒؿؙڟؚؿؙٷٙٳٙٲم۫ۯٳڶۺؙڔۏؽؽؘ<sup>ۿ</sup>

الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْرَضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

قَالُوۡٳالِّنَمَاانَتُ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ۖ

مَّااَنُتَ الاَثِيَّرُ مِّقُلُنَا ﷺ فَأْتِ بِالْيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِتُنَ

قَالَ لَهٰذِهٖ نَاقَةٌ لَهَا يَتُرُكِ وَلَكُمْ يَتُوبُ يَوْمِمَّعُنُوهٍ

ۅٙڒٮٙۺۜٶٛۿٳۑٮؙۅؙٙؗٵۣڣؘؽٳڂٛۮػ۠ۮؙ؏ڬٵٮٛؽۅ۫ۄۭۼڟؚؽۄٟ<sup>؈</sup>

فعقر وهافاصبخواني مين

فَأَخَنَّكُمُ الْعُنَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُعُوِّمِنِيبُنَ @

وَانَّ رَتَّكِ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرِّحِيْثُ

كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوْطِ إِلْمُرْسِلِيْنَ۞

1 अर्थात यह ऊँटनी चमत्कार है जो उन की माँग पर पत्थर से निकली थी।

162. वास्तव में, मैं तुम्हारे लिये एक अमानतदार रसूल हूँ।

163. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरा अनुपालन करो।

164. और मैं तुम से प्रश्न नहीं करता इस पर किसी पारिश्रमिक (बदले) का। मेरा बदला तो बस सर्वलोक के पालनहार पर है।

165. क्या तुम जाते<sup>[1]</sup> हो पुरुषों के पास संसार वासियों में से?

166. तथा छोड़ देते हो जिसे पैदा किया है तुम्हारे पालनहार ने अर्थात अपनी पितनयों को, बिल्क तुम एक जाति हो सीमा का उल्लंघन करने वाली।

167. उन्हों ने कहाः यदि तू नहीं रुका, हे लूत! तो अवश्य तेरा वहिष्कार कर दिया जायेगा।

168. उस ने कहाः वास्तव में मैं तुम्हारे कर्तूत से बहुत अप्रसन्न हूँ।

169. मेरे पालनहार! मुझे बचा ले तथा मेरे परिवार को उस से जो वह कर रहे हैं।

170. तो हम ने उसे बचा लिया तथा उस के सभी परिवार को। إِذْقَالَ لَهُمُ آخُوهُمُ لُوطٌ ٱلاِتَتَقَوْنَ اللهَ

إِنْ لَكُوْرَسُولُ آمِينٌ ﴿

فَأَتَّقَوُ اللَّهَ وَالْمِيعُونِ اللَّهِ وَالْمِيعُونِ

ۅۜڡؘۜٲٲۺؙڬؙؙڴڎ۬ۼڷؽڡؚڝؙؚٲڿٟٛٳٝڶٲۼؚۛڔؚؽٳڷۘۘڵۼڶڒؾ ٲۼڵؠؽڹ۞ؖ

ٱتَأَتُّوْنَ النُّكُوْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ

ۅؘؾؘۮؘۯۏڹؘڡؘٵۼٙڮٙڮڎؙۯػؙؙؚۮ۫ؾؚڹٲۯ۫ۅٳڿڴؙڗڹڷٲڹٛؿؙ ۼٷ۠ؽۮۏڹ<sup>۞</sup>

قَالُوُالَبِنُ لَّهُ تِنْتُكِ لِلْوُطْلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ®

قَالَ إِنَّ لِعَمَلِكُمُ مُنِّنَ الْقَالِلْيُنَ<sup>®</sup>

رَبِّ نَجِّنِيْ وَآهِلِلْ مِتَّايِعُكُوْنَ ®

فَجَنَّيْنَاهُ وَ آهُلَةَ آجُمَعِيْنَ عُ

ा इस कुकर्म का आरंभ संसार में लूत (अलैहिस्सलाम) की जाति से हुआ। और अब यह कुकर्म पूरे विश्व में विशेष रूप से यूरोपीय सभ्य देशों में व्यापक है। और समलैंगिक विवाह को यूरोप के बहुत से देशों में वैध मान लिया गया है। जिस के कारण कभी भी उन पर अल्लाह की यातना आ सकती है।

171. परन्तु एक बुढ़िया<sup>[1]</sup> को जो पीछे रह जाने वालों में थी।

172. फिर हम ने विनाश कर दिया दूसरों का

173. और वर्षा की उन पर एक घोर<sup>[2]</sup> वर्षा। तो बुरी हो गई डराये हुये लोगों की वर्षा।

174. वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी (शिक्षा) है। और उन में अधिक्तर ईमान लाने वाले नहीं थे।

175. और निश्चय आप का पालनहार ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान् है।

176. झुठला दिया ऐय्का<sup>[3]</sup> वालों ने रसूलों को।

177. जब कहा, उन से शुऐब नेः क्या तुम डरते नहीं हो?

178. मैं तुम्हारे लिये एक विश्वासनीय रसूल हूँ।

179. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी आज्ञा का पालन करो।

180. और मैं नहीं माँगता तुम से इस पर कोई पारिश्रमिक, मेरा पारिश्रमिक तो बस समस्त विश्व के पालनहार पर है। اِلاَ عِجُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ الْعَالِمِيْنَ الْعَالِمِيْنِينَ الْعَلَمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلِيمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِيْنِينَ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْمِيْنِينَ اللَّهِ عِلْمِيْنِينَ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمِيْنِينَ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمِيْنِ عِلْمِيْنِ الْعِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِيْنِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِيْلِ عِلْمِ عِلْ

ثُور كَمْرُنَا الْلِخِوِيْنَ الْ

وَٱمْطُرُنَاعَلَيْهِهُ مُّطَوًّا فَسَاءً مَطَوُ الْمُثَنَّدِينَ<sup>®</sup>

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ مُوْمُومُومُ وَمُؤْمِنِينَ ﴿

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿

كَنَّ بَ ٱصْعِبُ لَعَيْكَةِ الْمُرْسَلِيُنَ ۖ

إِذْقَالَ لَهُوْشُعَيْبُ الرَّتَّقَوُنَ اللَّهِ

اِنْ لَكُوْرَسُولُ آمِيْنُ ٥

فَاتَّقُوااللهَ وَاطِيعُونِ ﴿

وَمَآاَشَئُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرًانَ اَجْرِيَ الْاَعَلَىٰ رَبِّ الْعُلَيْمُينَ۞

<sup>1</sup> इस से अभिप्रेत लूत (अलैहिस्सलाम) की काफिर पत्नी है।

<sup>2</sup> अर्थात पत्थरों की वर्षा। (देखियेः सूरह हूद, आयतः 82 -83)

<sup>3</sup> ऐय्का का अर्थ झाड़ी है। यह मद्यन का क्षेत्र है जिस में शुऐब (अलैहिस्सलाम) को भेजा गया था।

الجزء ١٩

181. तुम नाप-तौल पूरा करो, और न बनो कम देने वालों में।

182. और तौलो सीधे तराजू से।

183. और मत कम दो लोगों को उन की चीज़ें, और मत फिरो धरती में उपद्रव फैलाते।

184. और डरो उस से जिस ने पैदा किया है तुम्हें तथा अगले लोगों को।

185. उन्हों ने कहाः वास्तव में तू उन में से है जिन पर जादू कर दिया गया है।

186. और तू तो बस एक पुरुष<sup>[1]</sup> है हमारे समान। और हम तो तुझे झूठों में समझते हैं।

187. तो हम पर गिरा दे कोई खण्ड आकाश का यदि तू सच्चा है।

188. उस ने कहाः मेरा पालनहार भली प्रकार जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। <u>ٱ</u>وْفُواالْكَيْلَ وَلَاتَكُوْنُواْمِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ٥

ۅؘڒؚڹٛۅٳۑڷؚٚۊٮۘڟٳڛٵڷۺؙؾؘۊؾٝؠۅۣ۞ٛ ۅؘڵڗؠۜۧڂٚڛؙۅٳٳڶؾۜٳڛؘٲۺ۫ؽٵۧۼؙۿؙۅؙڒؾٙڠؿٛۊڶؚؽٳڷڒۯۻ ؙڡؙڣ۫ڛۮؚؿڹ۞ٛ

وَاتَّقُواالَّذِي حَلَقَكُمُ وَالْجِيلَّةَ الْإَوَّلِينَ ٥

قَالُوُ آاِتَّمَا آنتُ مِنَ الْنُسَتَّحِرِيْنَ ﴿

وَمَآاَنۡتُ إِلَّاهِتَمُوۡتِتُمُاۡنَاوِ إِنَّ نَظْنُّكَ لِمِنَ الكٰذِيئِنَ<sup>©</sup>

فَأَشْقِطُ عَلَيْنَا كِسَقًا مِّنَ السَّمَا ۚ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ<sup>©</sup>

قَالَ رَبِّنَ اَعْلَوْبِيَالَتَعُلُوْنَ<sup>©</sup>

1 यहाँ यह बात विचारणीय है कि सभी विगत जातियों ने अपने रसूलों को उन के मानव होने के कारण नकार दिया। और जिस ने स्वीकार भी किया तो उस ने कुछ युग व्यतीत होने के पश्चात अति कर के अपने रसूलों को प्रभु अथवा प्रभु का अंश बना कर उन्हीं को पूज्य बना लिया। तथा ऐकेश्वरवाद को कड़ा आधात पहुँचा कर मिश्रणवाद का द्वार खोल लिया और कुपथ हो गये। वर्तमान युग में भी इसी का प्रचलन है और इस का आधार अपने पूवर्जों की रीतियों को बनाया जाता है। इस्लाम इसी कुपथ का निवारण कर के ऐकेश्वरवाद की स्थापना के लिये आया है और वास्तव में यही सत्धर्म है।

हदीस में है कि नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः मुझे वैसे न बढ़ा चढ़ाना जैसे ईसाईयों ने मर्यम के पुत्र (ईसा) को बढ़ा चढ़ा दिया। वास्तव में मैं उस का दास हूँ। अतः मुझे अल्लाह का दास और उस का रसूल कहो। (देखियेः सहीह बुख़ारी, 3445)

189. तो उन्हों ने उसे झुठला दिया। अन्ततः पकड़ लिया उन्हें छाया के<sup>[1]</sup> दिन की यातना ने| वस्तुतः वह एक भीषण दिन की यातना थी।

190. निश्चय इस में एक बड़ी निशानी (शिक्षा) है। और नहीं थे उन में अधिक्तर ईमान लाने वाले।

191. और वास्तव में आप का पालनहार ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान् है।

192. तथा नि:संदेह यह (कुर्आन) पूरे विश्व के पालनहार का उतारा हुआ है।

193. इसे ले कर रूहुल अमीन $^{[2]}$  उतरा|

194. आप के दिल पर तािक आप हो जायें सावधान करने वालों में।

195. खुली अर्बी भाषा में।

196. तथा इस की चर्चा [3] अगले रसूलों की पुस्तकों में (भी) है।

197. क्या और उन के लिये यह निशानी नहीं है कि इस्राईलियों के विद्रान<sup>[4]</sup> ڡؙٞڷڐؙڹٛٷؙڡؙٲڂؘۮؘۿؙۄ۫ۘٛعؘۮٙٵڮؽۏۄٳڶڟ۠ڷۊؚٝٳؾۜٷػٳڶ ۼۮٙٳڔؘؽۏۄٟۼڟؚؽۄؚ۞

إِنَّ فِي دُلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ ٱلْثَرُهُمُ وَتُولُومِنِينَ ﴿

وَانَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيُمُ <sup>6</sup>

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلْمِينَ ١

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْمَمِينُ عَلْ قَلْبِكَ لِتِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيُنَ<sup>®</sup>

> ؠڸؚٮٮٵڹٷٙڔؠٟٞۺؙۑؽڹۣۿ ۅٙٳڗۜٷڶؚؽؙۯؙؽؙۅٳڷۘۘٚۮۊٙڸؿؘ۞

ٵٷؽڲ۠ڽؙٞڒٞؠؙٛٳؽڐؙٲؽؾٞۼڵؠٷڠڵڹٷ۫ٳڹؿٚٙٛٳۺڒٳ؞ؚؽڷ

- 1 अर्थात उनकी यातना के दिन उन पर बादल छा गया। फिर आग बरसने लगी और धरती कंपित हो गई। फिर एक कड़ी ध्वनी ने उन की जानें ले लीं। (इब्ने कसीर)
- 2 रूहुल अमीन से अभिप्राय आदरणीय फ़रिश्ता जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं। जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर अल्लाह की ओर से वह्यी लेकर उतरते थे जिस के कारण आप रसूलों की और उन की जातियों की दशा से अवगत हुये। अतः यह आप के सत्य रसूल होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
- 3 अर्थात सभी आकाशीय ग्रन्थों में अन्तिम नबी मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के आगमन तथा आप पर पुस्तक कुर्आन के अवतिरत होने की भविष्यवाणी की गई है। और सब निबयों ने इस की शुभ सूचना दी है।
- 4 बनी इस्राईल के विद्वान अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि

इसे जानते हैं।

**198.** और यदि हम इसे उतार देते किसी अजमी $^{[1]}$  पर।

199. और वह इसे उन के समक्ष पढ़ता तो वह उस पर ईमान लाने वाले न होते<sup>[2]</sup> |

200. इसी प्रकार हम ने घुसा दिया है इस (कुर्आन के इन्कार) को पापियों के दिलों में।

201. वह नहीं ईमान लायेंगे उस पर जब तक देख न लेंगे दुःख दायी यातना।

202. फिर उन पर सहसा आ जायेगी और वह समझ भी नहीं पायेंगे।

203. तो कहेंगेः क्या हमें अवसर दिया जायेगा?

204. तो क्या वह हमारी यातना की जल्दी मचा रहे हैं?

205. (हे नबी!) तो क्या आप ने विचार किया कि यदि हम लाभ पहुँचायें इन्हें वर्षों।

206. फिर आ जाये उन पर जिस की उन्हें धमकी दी जा रही थी।

207. तो क्या काम आयेगा उनके जो

وَلَوْنَزُّلْنُهُ عَلَى بَعْضِ الْأَغْجَيْنِيُّ

فَقَرَاهُ عَلَيْهِمُ مَّاكَانُوْ إِيهِ مُؤْمِنِيْنَ اللهِ

كَنْ لِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْوِمِيْنَ ۗ

ڒؠؙٛٷٞڡٟڹ۫ۏٛؽڔؚ؋ڂؿؖؾڒۣٷۘٳڵۼۮؘڶڔ<u>ٲڵڒ</u>ڸؽۅ۠

فَيُأْتِيَهُمْ بَغُتَةً وَهُمُولِاللَّهُ عُرُونَ

فَيَقُولُوا هَلَ غَنْ مُنْظُرُونَ اللهِ

ٱفَبِعَذَالِبَايَسُتَعُجِلُوْنَ<sup>®</sup>

ٲڡٚۯٵؽؾؙٳڶٛ؆ٞؾۘٞۼڶۿؠٝڛؚڹؽؽ<sup>ۿ</sup>

ثُوَّ جَأَءَهُمُونَاكَانُوا يُوْعَدُونَ فَ

مَا اَغَمُٰى عَنْهُمُ مَا كَانُوْ ايُمتَعُونَ<sup>®</sup>

वसल्लम और कुर्आन पर ईमान लाये वह इस के सत्य होने का खुला प्रमाण है।

- अर्थात ऐसे व्यक्ति पर जो अरब देश और जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति का हो।
- 2 अर्थात अर्बी भाषा में न होता तो कहते कि यह हमारी समझ में नहीं आता। (देखियेः सूरह, हा,मीम,सज्दा, आयतः 44)

الجزء ١٩

उन्हें लाभ पहुँचाया जाता रहा?

208. और हम ने किसी बस्ती का विनाश नहीं किया परन्तु उस के लिये सावधान करने वाले थे।

209. शिक्षा देने के लिये, और हम अत्याचारी नहीं हैं।

210. तथा नहीं उतरे हैं (इस कुर्आन) को ले कर शैतान|

211. और न योग्य है उन के लिये और न वह इस की शक्ति रखते हैं।

212. वास्तव में वह तो (इस के) सुनने से भी दूर<sup>[1]</sup> कर दिये गये हैं।

213. अतः आप न पुकारें अल्लाह के साथ किसी अन्य पूज्य को अन्यथा आप दिण्डतों में हो जायेंगे।

214. और आप सावधान कर दें अपने समीपवर्ती<sup>[2]</sup> सम्बन्धियों को| وَمَا الْهُلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٥

ذِكْرِي شُومَاكُكَ ظِلِمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ

وَمَاتَنَزُّلَتُ بِهِ الشَّيٰطِينُ ٥

وَمَا يَنْبُغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ اللهِ

ٳٮٚۜۿؙۄؙۼڹٳڛۺۼڶؠۜۼڗٛۏؙڵۊڹؖ

ڣؘٙڒؾؘڎؙٷٞ*ڡؘۼ*ٳڶڰۅٳڶۿٵڵؘؙۘٞٛڡؘٚۅڣؘؾؙڴۏۛؽڡؚڹ ٵؠؙٞٛڡؙۼڎۜؠؚٮؿؙؽؘ<sup>۞</sup>

وَٱنْذِنْ رُعَشِيُرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ شَ

- अर्थात इस के अवतिरत होने के समय शैतान आकाश की ओर जाते हैं तो उल्का उन्हें भस्म कर देते हैं।
- 2 आदरणीय इब्ने अब्बास (रिज़यल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि जब यह आयत उतरी तो आप सफ़ा पर्वत पर चढ़े। और कुरेश के परिवारों को पुकारा। और जब सब एकत्र हो गये, और जो स्वयं नहीं आ सका तो उस ने किसी प्रतिनीधि को भेज दिया। और अबू लहब तथा कुरेश आ गये तो आप ने फ़रमायाः यदि मैं तुम से कहूँ कि उस वादी में एक सेना है जो तुम पर आक्रमण करने वाली है, तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? सब ने कहाः हाँ। हम ने आप को सदा ही सच्चा पाया है। आप ने कहाः मैं तुम्हें आगामी कड़ी यातना से सावधान कर रहा हूँ। इस पर अबू लहब ने कहाः तेरा पूरे दिन नाश हो! क्या हमें इसी के लिये एकत्र किया है? और इसी पर सूरह लहब उतरी। (सहीह बुख़ारी, 4770)

216. और यदि वह आप की अवज्ञा करें तो आप कह दें कि मैं निर्दोष हूँ उस से जो तुम कर रहे हो।

217. तथा आप भरोसा करें अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान् पर।

218. जो देखता है आप को जिस समय (नमाज़ में) खड़े होते हैं।

219. और आप के फिरने को सज्दा करने<sup>[2]</sup> वालों में।

220. निःसंदेह वही सब कुछ सुनने-जानने वाला है।

221. क्या मैं तुम सब को बताऊँ कि किस पर शैतान उतरते हैं?

222. वे उतरते हैं प्रत्येक झूठे पापी[3] पर।

223. वह पहुँचा देते हैं सुनी-सुनाई बातों को और उन में अधिक्तर झूठे हैं।

224. और कवियों का अनुसरण बहके हुये लोग करते हैं।

225. क्या आप नहीं देखते कि वह प्रत्येक

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ<sup>®</sup>

ڣَانُ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّى بَرِيْ كُوْمُ مِيَّاتَعْكُونَ فَ

وَتُوكِّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْرِ<sup>®</sup>

الذِي عَيْدِيكَ حِيْنَ تَقُوُمُ شَ

وَيَقَلُّبُكَ فِي السِّجِدِينَ ١٠٠

إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْدُ<sup>®</sup>

هَلُ أُنِيُّنَّكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ أَنَّ

ؾۜٮٛۜڗؙڵٷٷڴؚڷٲۘٷٳۮٟٲؿۣٝڎٟۨٛ ؿؙؿٝڨؙۅٛؽٳڶؾۜم۫ۼۅٙٲػ۫ؿٞۯ۠ۿ۫ٷڵۮؚڹٛۏؽۿ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوِنَ ١

ٱلَمْ نَثَرَانَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَعِيمُونَ فَ

1 अर्थात उस के साथ विनम्रता का व्यवहार करें।

2 अर्थात प्रत्येक समय अकेले हों या लोगों के बीच हों।

3 हदीस में है कि फ़रिश्ते बादल में उतरते हैं, और आकाश के निर्णय की बात करते हैं, जिसे शैतान चोरी से सुन लेते हैं। और ज्योतिषियों को पहुँचा देते हैं। फिर वह उस में सौ झूठ मिलाते हैं। (सहीह बुख़ारी, 3210)

वादी में फिरते[1] हैं।

226. और ऐसी बात कहते हैं जो करते नहीं।

227. परन्तु वह (किव) जो [2] ईमान लाये तथा सदाचार किये और अल्लाह का बहुत स्मरण किया, तथा बदला लिया इस के पश्चात् कि उन के ऊपर अत्याचार किया गया। तथा शीघ्र ही जान लेंगे जिन्हों ने अत्याचार किया है कि वह किस दुष्परिणाम की ओर फिरते हैं। وَانَهُمْ يَقُولُونَ مَالَايَفَعَلُونَ فَ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُواالطِّلِحْتِ وَذَكَرُوااللهَ كَتْبُرُاوَانْنَصَّرُوا مِنْ بَعْدِما ظُلِمُوا وُسَيَعْلَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّائِمُنْ عَلَى مِنْ ظَلِمُوا وُسَيَعْلَا

<sup>2</sup> इन से अभिप्रेत हस्सान बिन साबित आदि किव हैं जो कुरैश के किवयों की भर्त्सना किया करते थे। (देखियेः सहीह बुख़ारी, 4124)

## सूरह नम्ल - 27



# सूरह नम्ल के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 93 आयतें हैं।

- इस सूरह में बताया गया है कि कुर्आन को अल्लाह की किताब न मानने और शिर्क से न रुकने का सब से बड़ा कारण सत्य को नकारना है। जो मायामोह में मग्न रहते हैं उन पर कुर्आन की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं होता और वे निबयों के इतिहास से कोई शिक्षा नहीं लेते।
- इस में मूसा (अलैहिस्सलाम) को फ़िरऔन तथा उस की जाति की ओर भेजने और उन के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उस का दुष्परिणाम बताया गया है।
- दावूद तथा सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के विशाल राज्य की चर्चा कर के बताया गया है कि वह कैसे अल्लाह के आभारी भक्त बने रहे जिस के कारण (सबा) की रानी बिल्क़ीस इस्लाम लायी।
- इस में लूत तथा सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति के उपद्रव का दुष्परिणाम बताया गया है तथा एकेश्वरवाद के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं।
- यह घोषणा भी की गई है कि कुर्आन ने मार्ग दर्शन की राह खोल दी है और भविष्य में भी इस के सत्य होने के लक्ष्ण उजागर होते रहेंगे।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- ता, सीन, मीम। यह कुर्आन तथा प्रत्यक्ष पुस्तक की आयतें हैं।
- 2. मार्ग दर्शन तथा शुभसूचना है उन ईमान लाने वालों के लिये।
- उ. जो नमाज़ की स्थापना करते तथा ज़कात देते हैं और वही हैं जो अन्तिम दिन (परलोक) पर विश्वास रखते हैं।

بِنُ عِلَى الرَّحِيْمِ

طس معتنك البك الفُرُّ الِي وَكِتَابِ بَمِيدُنِ<sup>®</sup>

هُدًى وَنْشُرِي لِلْهُوَمِينِينَ ﴿

اكَذِيْنَ يُقِيِّمُونَ الصَّلْوَةَ وَيُؤَثُّونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْلْخِزَةِ هُمُرُيُّوَقِنُونَ<sup>©</sup>

- 4. वास्तव में जो विश्वास नहीं करते परलोक पर हम ने शोभनीय बना दिया है उन के कर्मों को, इस लिये वह बहके जा रहे हैं।
- उ. यही हैं जिन के लिये बुरी यातना है तथा परलोक में वही सर्वाधिक क्षति ग्रस्त रहने वाले हैं।
- 6. और (हे नबी!) वास्तव में आप को दिया जा रहा है कुर्आन एक तत्वज्ञ सर्वज्ञ की ओर से।
- 7. (याद करो) जब कहा,<sup>[1]</sup> मूसा ने अपने परिजनो मैं ने आग देखी है, मैं तुम्हारे पास कोई सूचना लाऊँगा या लाऊँगा आग का कोई अँगार, ताकि तुम तापो।
- 8. फिर जब आया वहाँ, तो पुकारा गयाः शुभ है वह जो अग्नि में है और जो उस के आस-पास है, और पवित्र है अल्लाह सर्वलोक का पालनहार।
- हे मूसा यह मैं हूँ अल्लाह अति प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ।
- 10. और फेंक दे अपनी लाठी, फिर जब उसे देखा की रेंग रही है जैसे वह कोई सर्प हो तो पीठ फेर कर भागा और पीछे फिर कर देखा भी नहीं। (हम ने कहा): हे मूसा भय न कर, वास्तव में नहीं भय करते मेरे पास रसूल।
- 11. उस के सिवा जिस ने अत्याचार

ٳؾۜٲڷڹؠ۬ؽؘڵٳؙؿؙٷٛڹؙۏؽٳڷڵۻؚۯۊٚۯؾۜؾٞٵڵۿؗڎ ٲۼۛؠٵڵۿؙڎؙڣۿؙۏؙڽۼۘؠۿۏؙؽ۞۠

اُولِيِّكَ الَّذِيْنَ لَهُمُ سُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُمُ فِي الْاِخِرَةِ هُمُوالْاَخْسَرُوْنَ ۞

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْفُرُّ الْنَصِ لَكُ نُ حَكِيْمٍ عَلِيْرٍ<sup>®</sup>

ٳۮ۬ۊؘڶڶؗڡؙٛٷڛڸٳۿڸؚ۫ۿٳ؈ۜٞٲڶۺۜؾ۠ٮؘٛۯٵۺٵؿؽؙۄ۠ڝٞؠؗؠٵ ٟۼؘؠڕٟٲۊڶؿٲۿۺؚۿٲٮؚؚؿٙۺٟڵۼۘڰڴڗؙڞؙڟڸؙۅؙڹؘ<sup>۞</sup>

فَكَتَاجَآءَهَا نُوْدِيَ أَنُ بُورِكَ مَنْ فِي التَّارِوَمَنُ حَوْلَهَا وَسُبُحْنِ اللهِ رَبِّ الْعَلِيمُيْنَ

يْهُوْسَى إِنَّهُ أَنَااللَّهُ الْعَزِيْزُ أَلْحَكِيْدُ ٥

ۅؘٵڷؚؾ۬ۘؗؗۜ؏ڝؘڵڎؙٷؾ؆ٳڒۿٵۊۿڗؘڒ۫ڰٲٮٞۿٵڿٵؖؾٞ۠ۊؖڵ ؙڡؙۮؠؚٵۊڮۄؙؽؙۼۊڹؖؽؠ۠ۅؙڛڮڵؾؘۜڣؙ؊ؚڹٞؽؙڒڮؽؘٵڡ۫ ڶۮؿۧٲؠؙؠٛڛۮۏڹ۞

ٳٙڒڡٙؽ۬ڟڮٷٛڗۜڹۜڷڮٛڞ۫۫ٵڹؘۘۼؗؽڛٛۅ۫ۼٷٳڹٚ

1 यह उस समय की बात है जब मूसा (अलैहिस्सलाम) मद्यन से आ रहे थे। रात्री के समय वह मार्ग भूल गये। और शीत से बचाव के लिये आग की अवश्यक्ता थी।

किया हो, फिर जिस ने बदल लिया अपना कर्म भलाई से बुराई के पश्चात्, तो निश्चय में अति क्षमी दयावान् हूँ।

- 12. और डाल दे अपना हाथ अपनी जेब में वह निकलेगा उज्जवल हो कर बिना किसी रोग के, नौ निशानियों में से है, फ़िरऔन तथा उस की जाति की ओर (ले जाने के लिये) वास्तव में वे उल्लंघन कारियों में हैं।
- 13. फिर जब आयीं उन के पास हमारी निशानियाँ आँख खोलने वाली, तो कह दिया कि यह तो खुला जादू है।
- 14. तथा उन्होंने नकार दिया उन्हें, अत्याचार तथा अभिमान के कारण, जब कि उन के दिलों ने उन का विश्वास कर लिया, तो देखो कि कैसा रहा उपद्रवियों का परिणाम?
- 15. और हम ने प्रदान किया दावूद तथा सुलैमान को ज्ञान<sup>[1]</sup>, और दोनों ने कहाः प्रशंसा है उस अल्लाह के लिये जिस ने हमें प्रधानता दी अपने बहुत से ईमान वाले भक्तों पर।
- 16. और उत्तराधिकारी हुआ सुलैमान दावूद का, तथा उस ने कहाः हे लोगो! हमें सिखाई गई है पक्षियों की बोली, तथा हमें प्रदान की गई है सब चीज़ से कुछ। वास्तव में

عَفُورُرِّحِيْدُ

ۅؘٲۮ۫ڿڷؠؘۘۘؗؗؗۮڬٷ۫ڿؽؙٮؚڬؾؘڎؙۯڿۘۺؘڝٚٵٙؠٛۻٛۼؽڔ ڛ۠ٷۣ۫؊ۏؿۺۼٳڸؾٳڶڶڣؚۯٷڽؘۅۊؘۅؙڡؚ؋ٳٮٞۿڎ ػٵٮؙٷؙٲڡٙۄؙٵڟڛۊؽؖؽ۞

فَكَتَاجَآءَتْهُوْ النُّنَامُبُصِرَةً قَالُوْ اهٰذَاسِحُوُ مُبِينٌ۞

ۅٙڿػۯۏٳۑۿٵۅٙٳڛٛؾؽؙڨۘؽڗؙۿٵٛڶؿؙٛۺؙۿؙٷڟؙڵؠٵۊۜۘٛڠڵۊٞٳ؞ ڣٲٮ۫ڟ۠ڒڲؽؙػػٲؽۼٳڣٙؾڎ۠ٲڷٮؙڡٛ۫ڛؚۮؿؽؘ۞

ۅؘڵڡۜٙڽؙٵؾؽٝٮ۬ٵۮٳۮۅؘڛؙڵؽؙؙؠڶۼڷ؇ۊٞڠٵڵٳٳڵۼؠۘۮؽڵۼ ٳڰؽؿؙۏؘڞۜڵٮؘٵۼڵڮؿؿؙڔۣ۫ۺڹۧۼؠڵۅڋٳڵؠؙٷؚٛڡڹؽڹؽ<sup>©</sup>

ۅؘۅۅؘڪؘڛؙڲۿؽؙۮٲۏؙۮۅؘقالؘڲٲؽ۠ۿٵڵٮۜٵڛ۠ؗؗۼڵؠۛٮٛڬٲ مَمْطِقَ الطّيْدُواۏؙؾؿؙٮؘٵڡؚؽٷؚڷۺؙٞڴؙٳٚؾۿڶٲۿۅ ٵڶڡؘڞؙڵڸڋؿؙؿ<sup>۞</sup>

<sup>ा</sup> अर्थात विशेष ज्ञान जो नबूवत का ज्ञान है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को प्रदान किया और इसी प्रकार अन्तिम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस कुर्आन द्वारा प्रदान किया है ।

यह प्रत्यक्ष अनुग्रह है।

- 17. तथा एकत्र कर दी गयीं सुलैमान के लिये उस की सेनायें जिन्नों तथा मानवों और पक्षी की, और वह व्यवस्थित रखे जाते थे।
- 18. यहाँ तक कि वे (एक बार) जब पहुँचे च्युंटियों की घाटी पर, तो एक च्यूंटी ने कहाः हे च्यूंटियो! प्रवेश कर जाओ अपने घरों में ऐसा न हो कि तुम्हें कुचल दे सुलैमान तथा उस की सेनायें, और उन्हें ज्ञान न हो।
- 19. तो वह (सुलैमान) मुस्करा कर हँस पड़ा उस की बात पर, और कहाः हे मेरे पालनहार! मुझे क्षमता प्रदान कर कि मैं कृतज्ञ रहूँ तेरे उस पुरस्कार का जो पुरस्कार तू ने मुझ पर तथा मेरे माता-पिता पर किया है। तथा यह कि मैं सदाचार करता रहूँ जिस से तू प्रसन्न रहे और मुझे प्रवेश दे अपनी दया से अपने सदाचारी भक्तों में।
- 20. और उस ने निरीक्षण किया पिक्षयों का तो कहाः क्या बात है कि मैं नहीं देख रहा हूँ हुदहुद को, या वह अनुपस्थितों में है?
- 21. मैं उसे कड़ी यातना दूँगा या उसे बध कर दूँगा, या मेरे पास कोई खुला प्रमाण लाये।
- 22. तो कुछ अधिक समय नहीं बीता कि उस ने (आकर) कहाः मैं ने ऐसी बात

وَحْشِرَ اسْكَيْمَنَ جُنُودُ لا مِنَ الْجِينِّ وَالْإِنْسَ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

حَتَّىَ إِذَا ٓ الْتُواعِلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةٌ ثِيَّالَيُّهُمُ اللَّهُ الْمَالِثُونَ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُواللَّل

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكَامِّنَ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْرِعْفِیَّ اَنَ اَشُکُرُ نِعْمُتَكَ الَّتِیَّ اَنْعَمُتُ عَلَیْ وَعَل وَالِدَیْ وَانَ اُعْکَ صَالِحًا تَرْضُلهُ وَاَدُخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّلِحِیْنِ

وَتَفَقَّدُالطَّيْرِ فَقَالَ مَالِئَ لِآارَى الْهُدُهُدُّ أَمُ كَانَمِن الْغَايِدِيْنِ

ڵۯؙڡٙێؚۜؠۜؾۜۜ؋ؙڡؘۮؘٵۨۨٵۺؘۑؠ۫ڋٵٲٷڵۯٳڎ۬ؠۼۜؾۜڎؘٲٷڶؽؗٳؾێؠٞٚ ڛؚٛڵڟۑۣۺؚ۫ؠؿؙڹ۞

فَمَكَ عَبُرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَالَمُ تَخِطُ رِبِهِ

का ज्ञान प्राप्त किया है जो आप के ज्ञान में नहीं आयी है,और मैं लाया हूँ आप के पास "सबा"<sup>[1]</sup> से एक विश्वासनीय सूचना।

- 23. मैं ने एक स्त्री को पाया जो उन पर राज्य कर रही है, और उसे प्रदान किया गया है कुछ न कुछ प्रत्येक वस्तु से तथा उस के पास एक बड़ा भव्य सिंहासन है।
- 24. मैं ने उसे तथा उस की जाति को पाया कि सज्दा करते हैं सूर्य को अल्लाह के सिवा, और शोभनीय बना दिया है उन के लिये शैतान ने उन के कर्मों को और उन्हें रोक दिया है सुपथ से, अतः वह सुपथ पर नहीं आते।
- 25. (शैतान ने शोभनीय बना दिया है उन के लिये) कि उस अल्लाह को सज्दा न करें जो निकालता है गुप्त वस्तु को<sup>[2]</sup> आकाशों तथा धरती में, तथा जानता वह सब कुछ जिसे तुम छुपाते हो तथा जिसे व्यक्त करते हो।
- 26. अल्लाह जिस के अतिरिक्त कोई वंदनीय नहीं, जो महा सिंहासन का स्वामी है।
- 27. (सुलैमान ने) कहाः हम देखेंगे कि तू सत्य वादी है अथवा मिथ्यावादियों में से है।
- 28. जाओ यह मेरा पत्र लेकर, और उसे
- 1 सबा यमन का एक नगर है।
- 2 अर्थात वर्षा तथा पौधों को।

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَالِنِنَبَالِيَّقِيُرِ ٣

ٳؿٚ٥ؙۅؘۘڂؚۮؙٮت۠۠ٵڡؙۯٳؘؘؙؗٛٛٛٛؾؙٮؙڸڬٛۿؙۘڎؙۅؘؙڶٛۏؾۑؾڡؠؽؙڮ۠ڷ ؿؘؿؙؙٷؘڮٵۼۯۺ۠ۼڟؚؽ۠<sup>۞</sup>

ۅۘڿۘۮٮؙؙؿٚۿٳۅؘۘۊۘۅٛؠؙڵؽؠۼۘۮؙۏڽؘڸڵۺٞؠؙڛ؈ؙۮۏڽؚٳٮڵۼ ۅؘڒؘؾۜؽؘڶۿؙٳڵۺٞؿ۠ڟؽؙٳؘڠٵڵۿؙڣٚڞؘػۿؙۄ۫عٙڹٳڶڛؚۧۑؽؙڸ ڡؘۿڿؖٳڮؽۿؘؾۮؙۏؽ۞ۨ

ٱلَاَمِيَةُدُكُ وَالِمَّهِ الَّذِي يُغُرِّجُ الْخَبُّ أَفِي السَّلَمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعُلُوما تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِينُونَ۞

ٱللهُ لَا إِلهُ إِلاَهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيُونَ الْعَظِيُونَ الْعَظِيُونَ الْعَظِيُونَ

قَالَ سَنَنْظُرُ اصدَ ثَتَ اَمْكُنْتَ مِنَ الْكَاذِيثِيُ

إِذْهُبُ بِيلِيْنِيُ هَٰذَا فَالْقِهُ وَالَّيْهِ وَثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ

डाल दो उन की ओर, फिर वापिस आ जाओ उन के पास से, फिर देखों कि वह क्या उत्तर देते हैं?

- 29. उस ने कहाः हे प्रमुखो! मेरी ओर एक महत्व पूर्ण पत्र डाला गया है।
- 30. वह सुलैमान की ओर से है, और वह अल्लाह अत्यंत कृपाशील दयावान् के नाम से (आरंभ) है।
- 31. कि तुम मुझ पर अभिमान न करो तथा आ जाओ मेरे पास आज्ञाकारी हो कर।
- 32. उस ने कहाः हे प्रमुखो! मुझे परामर्श दो मेरे विषय में, मैं कोई निर्णय करने वाली नहीं हूँ जब तक तुम उपस्थित न रहों।
- 33. सब ने उत्तर दिया कि हम शिक्त शाली तथा बड़े योध्दा हैं, आप स्वयं देख लें कि आप को क्या आंदेश देना है।
- 34. उस ने कहाः राजा जब प्रवेश करते हैं किसी बस्ती में तो उसे उजाड़ देते हैं और उस के आदरणीय वासियों को अपमानित बना देते हैं और वे ऐसा ही करेंगे।
- 35. और मैं भेजने वाली हूँ उन की ओर एक उपहार फिर देखती हूँ कि क्या लेकर आते हैं दूत?
- 36. तो जब वह (दूत) आया सुलैमान के पास, तो कहाः क्या तुम मेरी सहायता धन से करते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है उस से उत्तम है

فَانْظُرُفِاذَ ايرُجِعُونَ⊙

قَالَتُ يَايَّهُا الْمِكَوُّ النِّيُّ الْقِي إِلَىّٰ كِيتُ كَرِيْهُ

ٳٮۜٛۏؙڡؚڽؙڛؙڲۿؙڶٙۅٳٮۜٛٷڛؚٮ۫ۅٳٮڵڡٳڶڗۣۜػؠڹٳڶڗۜڿؽ۫ۄؚٚ

ٱلْاَتَعُلُواعَلَىٰٓ وَأَتُونَىٰ مُسْلِمِينَ۞

قَالَتُ يَايَّهُا الْمُكُوَّا اَفَتُوْنِىٰ فِيَ اَمْرِىٰ مَاكْنُتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ<sup>©</sup>

قَالْوُاخَنُ اُولُوَاقُوَّةٍ وَالْوُلْوَابَاشِ شَدِيدٍ ۚ وَالْأَمُرُ اِلْتَكِ فَانْظُرِيْ مَاذَاتَامُرِيْنَ ۞

قَالَتُ إِنَّ الْمُنْفُوكِ إِذَا دَخَنُواْ قَرْيَةً ٱفْسَدُ وُهَا وَجَعَنُوْ ٓ اَكِتَرَةً ٱهْلِها ٓ اَذِكَةً ۚ وَكَنْالِكَ يَفْعَنُونَ ۞

ۅٳڹٞٙڡؙٛڡٛٛڛؚڲؘۊؙ۠ٳڷؽۿؚۣۮۑؚۿڔؾۜؾۊٟڡؘ۬ڟڗۊٞ۠ۑڿؘؾۯڿٟڿؙ ٳٮؙؽؙۯڛٙۮؙۏڽٛ

فَكَتَاجَآءَسُلِمُنَ قَالَ اَتُبِدُّونَ بِمَالُ فَمَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهُ خَدُرُعِمَّا اللهُ فَرَالِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَ

الجزء ١٩

जो तुम्हें दिया है, बल्कि तुम्हीं अपने उपहार से प्रसन्न हो रहे हो।

- 37. वापिस हो जाओ उन की ओर, हम लायेंगे उनके पास ऐसी सेनायें जिन का वह सामना नहीं कर सकेंगे, और हम अवश्य उन्हें उस (बस्ती) से निकाल देंगे अपमानित कर के और वह तुच्छ (हीन) हो कर रहेंगे।
- 38. सुलैमान ने कहाः हे प्रमुखो! तुम में से कौन लायेगा<sup>[1]</sup> उस का सिंहासन इस से पहले कि वह आ जायें आज्ञाकारी हो कर।
- 39. कहा एक अतिकाय ने जिन्नों में सेः मैं ला दूँगा आप के पास उसे इस से पूर्व कि आप खड़े हों अपने स्थान से, और इस पर मुझे शक्ति है मैं विश्वासनीय हुँ।
- 40. कहा उस ने जिस के पास पुस्तक का ज्ञान थाः मैं ला दूँगा उसे आप के पास इस से पहले कि आप की पलक झपके, और जब देखा उसे अपने पास रखा हुआ, तो कहाः यह मेरे पालनहार का अनुग्रह है, ताकि मेरी परीक्षा ले कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ या कृतघ्नता। और जो कृतज्ञ होता है वह अपने लाभ के लिये होता है तथा जो कृतघ्न हो तो निश्चय मेरा पालनहार निस्पृह महान् है।

ٳۯؙڝؚۼؖٳڵؽۿۄۘۏؘڬٮؘۯؙؾٮؘۜڰۿۯۼ۪ڹٛۮۮٟڒٳۊڹڵڷۿؙۯۑۿٵ ۅڵٮؙؙؿٝڔۣڿڹۜۿؙۮڛؚٞڹۿٵۧٳۮؚڷڎٞٷۜۿؙۄؙڝۼٮٷؽ۞

قَالَ يَانَيُّمَا الْمُكَوُّا الْكُوْرِيَا لِتَيْنِيُ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ تَيَانُوُرِ فِي مُسْلِمِيْنِ

قَالَ عِفْرِيثُ مِنَ الْجِنّ اَنَالِيُكَ بِهِ قَبْلَ اَنُ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاتِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيرُنُ۞

قَالَ الَّذِي عِنْكَ لَا عِلْمُ مِنْ الْكِتْبِ اَنَا الِيَكَ يَهِ قَبُلُ اَنْ يَّرُتَكَ الِيُكَ طَوْفُكُ فَكَمَّا رَالُهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَ لَا قَالَ هَلَ امِنْ فَضُلِ دَدِّقَ لِيَبَلُونَ فَيَ اَشْكُوْ آمُ الْفُوْرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاتَمَا يَشْكُولِنَفْسِهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ مَ يِّى عَسَمِيْ كَوْيُدُونَ

जब सुलैमान ने उपहार वापिस कर दिया और धमकी दी तो रानी ने स्वयं सुलैमान (अलैहिस्सलाम) की सेवा में उपस्थित होना उचित समझा। और अपने सेवकों के साथ फ़लस्तीन के लिये प्रस्थान किया, उस समय उन्हों ने राज्यसदस्यों से यह बात कही।

41. कहाः परिवर्तन कर दो उस के लिये उसके सिंहासन में, हम देखेंगे कि वह उसे पहचान जाती है या उन में से हो जाती है जो पहचानते न हों।

- 42. तो जब वह आई, तो कहा गयाः क्या ऐसा ही तेरा सिंहासन है? उस ने कहाः वह तो मानो वही है। और हम तो जान गये थे इस से पहले ही और आज्ञाकारी हो गये थे।
- 43. और रोक रखा था उसे (ईमान से) उन (पूज्यों ने) जिस की वह इबादत (वंदना) कर रही थी अल्लाह के सिवा। निश्चय वह काफ़िरों की जाति में से थी।
- 44. उस से कहा गया कि भवन में प्रवेश कर। तो जब उसे देखा तो उसे कोई जलाशय (हौद) समझी और खोल दी<sup>[1]</sup> अपनी दोनों पिंडलियाँ, (सुलैमान ने) कहाः यह शीशे से निर्मित भवन है। उस ने कहाः मेरे पालनहार! मैं ने अत्याचार किया अपने प्राण<sup>[2]</sup> पर और (अब) मैं इस्लाम लाई सुलैमान के साथ अल्लाह सर्वलोक के पालनहार के लिये।
- 45. और हम ने भेजा समूद की ओर उनके भाई सालेह को, कि तुम सब इबादत (वंदना) करो अल्लाह की, तो अकस्मात् वे दो गिरोह होकर लड़ने लगे।
- 46. उस ने कहाः हे मेरी जाति! क्यों तुम

قَالَ نَكِرُوْالَهَاعُرُشَهَانَنْظُرُالَقَهْتَدِئَ)َامُتَكُوُنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ۞

فَكَتَاجَآءَتُ قِيْلَ آهٰكَذَا عَرُشُكِ ۚ قَالَتُ كَانَّهُ هُوَ ۚ وَاوْتِيْنَا الْعِلْهَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۞

وَصَدَّهَامَاكَانَتُ تَعُبُدُومِنُ دُوْنِ اللهِ اِنْهَا كَانتُ مِنْ قَوْ مِرِ كِفِرِيُنَ۞

قِيْلَ لَهَا ادُخُلِ الصَّرُحُ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةٌ وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرُحُ شُمَّرَدُ مِنْ فَوَارِيُرَةُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمُتُ نَفُمِي وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلِيمُنَ بِلٰهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ شَ

وَلَقَدُالسُّلْنَاۚ إِلَىٰ نَهُوْدَانَاهُمُوصلِحًا إِن اعْبُدُواللَّهَ فَإِذَاهُمُو فَرِيْقْضِ يَغْتَصِمُونَ⊙

قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسِّيبَّةَ قَبُلَ

- 1 पानी से बचाव के लिये कपड़े पाईंचे ऊपर कर लिये।
- 2 अर्थात अन्य की पूजा-उपासना कर के।

शीघ्र चाहते हो बुराई<sup>[1]</sup> को भलाई से पहले? क्यों तुम क्षमा नहीं माँगते अल्लाह से, ताकि तुम पर दया की जाये?

- 47. उन्हों ने कहाः हम ने अपशकुन लिया है तुम से तथा उन से जो तेरे साथ हैं। (सालेह ने) कहाः तुम्हारा अपशकुन अल्लाह के पास<sup>[2]</sup> है, बल्कि तुम लोगों की परीक्षा हो रही है।
- 48. और उस नगर में नौ व्यक्तियों का एक गिरोह था जो उपद्रव करते थे धरती में, और सुधार नहीं करते थे।
- 49. उन्हों ने कहाः आपस में शपथ लो अल्लाह की कि हम अवश्य रात्री में छापा मार देंगे सालेह तथा उसके परिवार पर, फिर कहेंगे उस (सालेह) के उत्तराधिकारी से, हम उपस्थित नहीं थे उस के परिवार के विनाश के समय, और निःसंदेह हम सत्यवादी (सच्चे) हैं।
- 50. और उन्हों ने एक षड्यंत्र रचा, और हम ने भी एक उपाय किया, और वे समझ नहीं रहे थे।
- 51. तो देखो कैसा रहा उन के षड्यंत्र का परिणाम? हम ने विनाश कर दिया उन का तथा उन की पूरी जाति का।
- 52. तो यह उन के घर हैं उजाड़ पड़े हुये

الْحَسَنَةِ ۚ لَوُلَا تَسْتَغَفِرُونَ اللّٰهَ لَعَ لَكُمُ تُرْحَمُونَ ۞

قَالُوااطَّيَّرُنَابِكَ وَبِمَنُ مَّعَكَ قَالَ ظَيْرُكُوْءِنْكَ اللهِ بَلُ اَنْتُوْ قَوْمُرْتُفْتَنُوْنَ

ٷػٵٮؘڣۣٵڵٮڮؽڹۼؾٮ۫ۼ؋۫ۯۿڟٟؿۨڣؗڛۮۏؽڣؚٵڷۯڞۣ ۅؘڵٳؽڞڸڂڗؽ

قَالُوْاتَقَاسَمُوْا لِاللهِ لَنْبَيِّتَكَ ۚ وَاهْلَهُ نُتَوَلَتَقُوْلَتَّ لِوَلِيَّهِ مَا شَهِ لِكَنْبَيِّتَكَ ۚ وَالنَّالَصْدِقُوْنَ لِوَلِيَّهِ مَا شَهِمُكُ مَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَالنَّالَصْدِقُونَ

وَمَكَرُوُ امْكُرُ اوَّمُكَرُنَا مَكَرُّ اوَّهُ وَلاَيْتُعُرُّونَ

ڣؘٲڹڟؗۯڲۑڡٛػ؆ڶؽۼٳڣؠۜڎؙڡؙػڔۣۿڡؗٝٵێؖٵۮڡۜؖۯٮۿڎ ۅؘڡؙۏڡؙۿۏٛٳڿۘؽۼؽڽ۞

فَتِلُكَ بُنُونَهُ وَخُاوِيَةً بِمَاظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَالِكَ

- 1 अर्थात ईमान लाने के बजाये इन्कार क्यों कर रहे हो?
- 2 अर्थात तुम पर जो अकाल पड़ा है वह अल्लाह की ओर से है जिसे तुम्हारे कुकर्मों के कारण अल्लाह ने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। और यह अशुभ मेरे कारण नहीं बल्कि तुम्हारे कुफ़ के कारण है। (फ़त्हुल क़दीर)

उन के अत्याचार के कारण, निश्चय इस में एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिये जो ज्ञान रखते हैं।

- 53. तथा हम ने बचा लिया उन्हें जो ईमान लाये, और (अल्लाह से) डर रहे थे।
- 54. तथा लूत को (भेजा), जब उस ने अपनी जाति से कहाः क्या तुम कुकर्म कर रहे हो जब कि तुम<sup>[1]</sup> आँखें रखते हो?
- 55. क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो काम वासना की पूर्ति के लिये? तुम लोग बड़े ना समझ हो।
- 56. तो उस की जाति का उत्तर बस यह था कि उन्हों ने कहाः लूत के परिजनों को निकाल दो अपने नगर से, वास्तव में यह लोग बड़े पवित्र बन रहे हैं।
- 57. तो हम ने बचा लिया उसे तथा उस के परिवार को, उस की पत्नी के सिवा, जिसे हम ने नियत कर दिया पीछे रह जाने वालों में।
- 58. और हम ने उन पर बहुत अधिक वर्षा कर दी। तो बुरी हो गई सावधान किये हुये लोगों की वर्षा।
- 59. आप कह दें सब प्रशंसा अल्लाह के लिये है, और सलाम है उस के उन भक्तों पर जिन को उस ने चुन

ڵۯؿؘؖڵؚڡؘۜۅ*ٚؗ؋*ٟؾۜۼؙڷؠۏؙؽ

وَٱجْيَنْنَاالَّذِينَ الْمَنُوْاوَكَانُوْايَتَقُوْنَ<sup>®</sup>

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَانُتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُوْ تُبُصِرُونَ

أَيِنَّكُمُ لَتَانُّوُنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنَ دُونِ النِّسَاءَ بِلُ إِنْ نُتُوقُومُ تَجُهَلُونَ ﴿

فَمَاكَانَجَوَابَ قُومُهَ إلَّا اَنْ قَالُوْاَ أَخِرْخُوَاالَ لُوطٍمِّنْ قَرُيَتِكُوْ ٓ إِنَّهُوْ اٰنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ⊚

ڡؘٛٲٮٛٚٛڹۘؽ۫ڹڬؙٷؘٳۿڷۿؘٳٙڒٳٲڡ۫ڗٳؾٷؗۊؘػۜۯڶۿٳڝٙ ٵڵۼۑڔؽڹٙ؈

وَ ٱمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُالْمُنْنَارِينَ

قُلِ الْحَمَدُ لِللهِ وَسَلَوُ عَلَى عِبَادِةِ اللَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴿اللَّهُ خَيْرٌ ٱلْمَايُنْتُورِ كُوْنَ ۞

1 (देखियेः सूरह आराफ़, 84, और सूरह हूद, 82, 83)। इस्लाम में स्त्री से भी अस्वभाविक संभोग वर्जित है। (सुनन नसाई, हदीस नं॰ - 8985, और सुनन इब्ने माजा, हदीस नं॰ -1924)।

लिया। क्या अल्लाह उत्तम है या जिसे वह साझी बनाते हैं?

- 60. या वह है जिस ने उत्पत्ति की है आकाशों तथा धरती की और उतारा है तुम्हारे लिये आकाश से जल, फिर हम ने उगा दिया उस के द्वारा भव्य बाग़, तुम्हारे बस में न था कि उगा देते उस के वृक्ष, तो क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? बल्कि यही लोग (सत्य से) कतरा रहे हैं।
- 61. या वह है जिस ने धरती को रहने योग्य बनाया तथा उस के बीच नहरें बनायीं, और उस के लिये पर्वत बनाये, और बना दी दो सागरों के बीच एक रोक। तो क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? बल्कि उन में से अधिक्तर ज्ञान नहीं रखते।
- 62. या वह है जो व्याकुल की प्रार्थना सुनता है जब उसे पुकारे और दूर करता है दुख़ को, तथा तुम्हें बनाता है धरती का अधिकारी, क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? तुम बहुत कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो।
- 63. या वह है जो तुम्हें राह दिखाता है सूखे तथा सागर के अँधेरों में, तथा भेजता है वायुओं को शुभ सूचना देने के लिये अपनी दया (वर्षा) से पहले, क्या कोई और पूज्य है अल्लाह के साथ? उच्च है अल्लाह उस शिर्क से जो वे कर रहे हैं।
- 64. या वह है जो आरंभ करता है

آمَّنْ خَكَقَ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضَ وَٱنْزَلَ لَكُوْمِ ضَ السَّمَا يَما أَ فَانَبَّتُنَا بِهِ حَدَا إِنَّ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَاكَانَ لَكُوْاَنُ ثُنْ بِتُوا شَجَرَهَا \* وَاللَّامَّعَ اللَّهِ ثِلَ هُمْ تَوْمُرْتِكِ لُوْنَ ۚ

اَمَّنُ جَعَلَ الْكَرْضُ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلَهَا اَنْهُرًا وَجَعَلَ لَهَارَوَاسِى وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا عَ اللهُ مَّعَ اللهِ بَلُ اكْتَرُهُمُ لِايعُلَمُونَ

ٱ؆ۧؽؙؿ۠ۅؽؙٵڶؠؙڞٛڟڗٳۮؘٳۮػٵٷۅؘڲۺؚٛڡٛٵڵۺ۠ۅؘٛٙ ۅؘؽۼۘۼڵؙؙۿؙڎؙۿؙڶڡۜٚٲٵڷڒۯۻٝٷٳڵڎ۠ڡۜۼٳڶڷ؋ؚٞۊٙڸؽڵڒ ڝۜٵؾڹۜڒؙۅؙڹؖ۞

ٱمَّنُ يَّهُٰدِيُكُو فَى ظُلْمُتِ الْمَبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنَ يُّرُسِلُ الرِّلِيَّ لِبُشْرًا الْبَيْنَ يَكَ ئُ رَحْمَتِهُ عَالَهُ مَّعَ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرُرُ كُوْنَ ۖ

اَمَّنْ يَبُدُ وُاللَّهَا لَخَلْقَ تُتَّرِيعُويُدُ هُ وَمَنْ

उत्पत्ति को, फिर उसे दुहरायेगा तथा जो तुम्हें जीविका देता है आकाश तथा धरती से, क्या कोई पुज्य है अल्लाह के साथ? आप कह दें कि अपना प्रमाण लाओ यदि तुम सच्चे<sup>[1]</sup> हो।

- 65. आप कह दें कि नहीं जानता है जो आकाशों तथा धरती में है परोक्ष को अल्लाह के सिवा, और वे नहीं जानते कि कब फिर जीवित किये जायेंगे।
- 66. बिलक समाप्त हो गया है उन का ज्ञान आख़िरत (परलोक) के विषय में, बिलक वे द्विधा में हैं, बिलक वे उस से अंधे हैं।
- 67. और कहा काफ़िरों नेः क्या जब हम हो जायेंगे मिट्टी तथा हमारे पूर्वज तो क्या हम अवश्य निकाले<sup>[2]</sup> जायेंगे|
- 68. हमें इस का वचन दिया जा चुका है तथा हमारे पूर्वजों को इस से पहले, यह तो बस अगलों की बनायी हुई कथायें हैं।
- 69. (हे नबी!) आप कह दें कि चलो-फिरो धरती में फिर देखो कि कैसा हुआ अपराधियो का परिणाम|

ۗ يَبُرُزُفُكُوْمِ مِنَ السَّهَا وَالْأَرْضِ ءَ اللهُ مَّعَ اللهِ قَلْمَ اللهِ قَلْمُ اللهِ قَلْمُ اللهِ قَلْم قُلُ هَا تُوْا بُرُهَا نَكُوُ إِنْ كُنْتُوْصِ وَلِينَ۞

قُلُ لِالعَلَمُ عُنُ فِي السَّمَاؤِتِ وَالْأَرْضِ الْغَيَّبُ إِلَّا اللهُ وَمَا يَتَعُفُونُ لَ اَيَّالَ يُبْعَثُونَ۞

ؠڵؚٳڐڒٷۼڷؠۿؙۿ۫ڔڣٵڵٳڿۯٷٚ؊ڶۿؙۅؙ؈ٛ۬ ۺؘڮؚۨڡۣؠؙ۫ؠٚٵۺؙڵۿؙۅ۫ڡؚٞؠؙ۫ؠٵۼؠؙۏڹؖ

> وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنُوْوَآءَ إِذَاكُنَّا ثُولًا وَّالِبَاّ وُنَاۤ اَرِتَّا لَمُخْرَجُونَ ۞

لَقَدُوُعِدُنَا هٰ ذَانَحُنُ وَالاَّا وُنَا مِنُ قَبُلُٰ إِنْ هٰذَا إِلَّا اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِينَ ۞

قُلْ سِيرُوُا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُجُرِمِيْنَ ﴿

- 1 आयत नं 60 से यहाँ तक का सारांश यह है कि जब अल्लाह ने ही पूरे विश्व की उत्पत्ति की है और सब की व्यवस्था वही कर रहा है, और उस का कोई साक्षी नहीं तो फिर यह मिथ्या पूज्य अल्लाह के साथ कहाँ से आ गये? यह तो ज्ञान और समझ में आने की बात नहीं और न इस का कोई प्रमाण है।
- 2 अर्थात प्रलय के दिन अपनी समाधियों से जीवित निकाले जायेंगे।

- 70. और आप शोक न करें उन पर और न किसी संकीर्णता में रहें उस से जो चालें वह चल रहें हैं।
- 71. तथा वह कहते हैं कब यह धमकी पूरी होगी यदि तुम सच्चे हो?
- 72. आप कह दें संभव है कि तुम्हारे समीप हो उस में से कुछ जिसे तुम शीघ्र चाहते हो।
- 73. तथा निःसंदेह आप का पालनहार बड़ा दयालु है लोगों<sup>[1]</sup> पर, परन्तु उन में से अधिक्तर कृतज्ञ नहीं होते।
- 74. और वास्तव में आप का पालनहार जानता है जो छुपाते हैं उन के दिल तथा जो व्यक्त करते हैं।
- 75. और कोई छुपी चीज़ नहीं है आकाश तथा धरती में परन्तु वह खुली पुस्तक में<sup>[2]</sup> है।
- 76. निःसंदेह यह कुर्आन वर्णन कर रहा है इस्राईल के संतान की समक्ष उन अधिक्तर बातों को जिस में वह विभेद कर रहे हैं।
- 77. और वास्तव में वह मार्ग दर्शन तथा दया है ईमान वालों के लिये।
- 78. निःसंदेह आप का पालनहार<sup>[3]</sup> निर्णय कर देगा उन के बीच अपने आदेश

وَلاَتَخْزُنُعَلِيْهِمْ وَلاَتَكُنُ فِي ُضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ⊙

وَيَقُوُلُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَكُ اِنْ كُنْتُمُ طدِقِيْنَ®

قُلُ عَلَىٰ اَنُ يَكُوْنَ رَدِنَ لَكُوْ بَعُضُ الَّذِي تَسْتَعُجِلُونَ ۞

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ا ٱکْثَرُهُ وُلِ يَشْكُرُ وُنَ ۞

وَانَّ رَبَّكَ لِيَعْلُمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ

وَمَامِنُ غَالِمِهَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ إِلَافِيُ كِتابٍ تُمِينٍن

> اِنَّ هٰذَاالْقُوْالَ يَقُصُّ عَلَى بَــِنِيَّ اِسُرَآءِيْلَ ٱكْثَرَالَانِيُ هُمُوفِيُهِ يَخْتَلِفُوُنَ⊙

وَإِنَّهُ لَهُمَّاى قَرَحْمَةٌ لِّللَّهُ وُمِنِينَ @

اِتْ رَبِّكَ يَقُضِى بَيْنَهُمُ بِحُكْمِهُ

- अर्थात लोगों को अपने अनुग्रह से अवसर देता रहता है।
- 2 इस से तात्पर्य (लौहे महफूज़) सुरक्षित पुस्तक है जिस में सब कुछ अंकित है।
- 3 अर्थात प्रलय के दिन। और सत्य तथा असत्य को अलग कर के उस का बदला देगा।

से, तथा वही प्रबल सब कुछ जानने वाला है।

- 79. अतः आप भरोसा करें अल्लाह पर,वस्तुतः आप खुले सत्य पर हैं।
- 80. वास्तव में आप नहीं सुना सकेंगे मुर्दों को। और न सुना सकेंगे बहरों को अपनी पुकार, जब वह भागे जा रहे हों पीठ फेर<sup>[1]</sup> कर।
- 81. तथा आप अँधे को मार्ग दर्शन नहीं दे सकते उन के कुपथ से, आप तो बस उसी को सुना सकते हैं जो ईमान रखता हो हमारी आयतों पर फिर वह आज्ञाकारी हो।
- 82. और जब आ जायेगा बात पूरी होने का समय उन के ऊपर<sup>[2]</sup>,तो हम निकालेंगे उन के लिये एक पशु धरती से जो बात करेगा उन<sup>[3]</sup> से कि लोग हमारी आयतों पर

وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَـلِيُمُ

فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهُ وَاتَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُئِسِيِّينِ ۞ إِنَّكَ لَاشْنِيعُ الْمَوْثَى وَلَاشْنِيعُ الصَّعَّ النُّهُ عَاْمَ إِذَا وَلَوْامُدْبِرِيْنَ ۞

وَمَآاَنْتَ)بِهٰدِى الْعُثِّى عَنْ صَّلَاتِهِمُّ اِنۡ تُسُمِعُ اِلَّامَنُ ثِیُوۡمِنُ بِالْیٰتِنَا فَهُمُ مُسۡلِمُوۡنَ©

ۅؘٳۮٙٳۅؘقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ ٱخْرَجْنَالُهُمُّ وَلَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكِلِّمُهُمُّ آنَ النَّاسَ كَانُوْا بِالنِّنَالَا لِمُوقِنُونَ

- अर्थात जिन की अंतरात्मा मर चुकी हो, और जिन की दुराग्रह ने सत्य और असत्य का अन्तर समझने की क्षमता खो दी हो।
- 2 अर्थात प्रलय होने का समय।
- 3 यह पशु वही है जो प्रलय के समीप होने का एक लक्षण है जैसा कि हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है कि प्रलय उस समय तक नहीं होगी जब तक तुम दस लक्षण न देख लो, उन में से एक पशु का निकालना है। (देखिये: सहीह मुस्लिम हदीस नंः 2901)

आप का दूसरा कथन यह है कि सर्व प्रथम जो लक्षण होगा वह सूर्य का पश्चिम से निकलना होगा तथा पूर्वान्ह से पहले पशु का निकलना इन में से जो भी पहले होगा शीघ्र ही दूसरा उस के पश्चात् होगा। (देखियेः सहीह मुस्लिम हदीस नं: 2941)

और यह पशु मानव-भाषा में बात करेगा जो अल्लाह के सामर्थ्य का एक चिन्ह होगा।

विश्वास नहीं करते थे।

83. तथा जिस दिन हम घेर लायेंगे प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह उन का जो झुठलाते रहे हमारी आयतों को, फिर वह सब (एकत्र किये जाने के लिये) रोक दिये जायेंगे।

84. यहाँ तक कि जब सब आ जायेंगे तो अल्लाह उन से कहेगाः क्या तुम ने मेरी आयतों को झुठला दिया जब कि तुम ने उन का पूरा ज्ञान नहीं किया, अन्यथा तुम और क्या कर रहे थे?

85. और सिध्द हो जायेगा यातना का वचन उन के ऊपर उन के अत्याचार के कारण। तब वह बात नहीं कर सकेंगे।

86. क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम ने रात बनाई ताकि वह शान्त रहें उस में, तथा दिन को दिखाने वाला।<sup>[1]</sup> वास्तव में इस में बड़ी निशानियाँ (लक्षण) हैं उन लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं।

87. और जिस दिन फूँका जायेगा<sup>[2]</sup> सूर (नरसिंघा) में, तो घबरा जायेंगे जो आकाशों तथा धरती में हैं। परन्तु वह जिसे अल्लाह चाहे, तथा सब उस (अल्लाह) के समक्ष आ जायेंगे विवश हो कर।

88. और तुम देखते हो पर्वतों को तो उन्हें समझते हो स्थिर (अचल) हैं, जब وَيَوْمَنَحُشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّاةٍ فَوْجًامِّمَّنَ يُّكِذِّ بُولِالِتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُونَ

حَتَّى َ إِذَا جَآءُوُ قَالَ ٱلذَّبُثُو بِالنِّيِّ وَلَهُ تُجِيُطُوا بِهَاعِلْمَا اسَّاذَ الْمُنْتُوتِعُمُلُونَ ۞

> وَوَقَعَ\لُقَوُلُءَكِيهِمُ بِمَاظَكَمُوْا فَهُمُ لاَيْنُطِقُوْنَ⊛

ٱڬۄ۫ؽٮڒۉٳٲػٵڿػڶٮٙٵٲڷؽڷڸؽٮؙڬٮٛٚۉ۠ٳڣؽؙۼ ۅؘٲڶؠۜٞٵۯؠؙٛڹڝؚٷٵ؞ٳؾٙ؋۬ڎ۬ڵٟڮؘڵٵۑ۠ؾۭڵؚڡٞۅؙ*ڡٟ* ؿؙٷؙؙؚڝٷؙؽ۞

وَيَوْمَ يُنْفَخُرُ فِي الصُّوْرِ فَفَرْعَ مَنُ فِي السَّلْوَاتِ وَمَنُ فِي الْاَكْضِ اِلَّامَنُ شَآءَ اللهُ \* وَكُلُّ ٱنَّوْكُا دْخِرِيْنُ

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُوّ

<sup>1</sup> जिस के प्रकाश में वह देखें और अपनी जीविका के लिये प्रयास करें।

<sup>2</sup> अर्थात प्रलय के दिन।

27 - सूरह नम्ल

कि वह (उस दिन) उड़ेंगे बादल के समान. यह अल्लाह की रचना है जिस ने सुदृढ़ किया है प्रत्येक चीज़ को, निश्चय वह भली -भाँति सूचित है उस से जो तुम कर रहे हों।

- 89. जो भलाई<sup>[1]</sup> लायेगा तो उस के लिये उस से उत्तम(प्रतिफल) है और वह उस दिन की व्यग्रता से निर्भय रहने वाले होंगे।
- 90. और जो बुराई लायेगा, तो वही झोंक दिये जायेंगे औंधे मुँह नरक में (तथा कहा जायेगा)ः तुम्हें वही बदला दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो।
- 91. मुझे तो बस यही आदेश दिया गया है कि इस नगर (मक्का) के पालनहार की इबादत (वंदना) करूँ जिस ने उसे आदरणीय बनाया है, तथा उसी के अधिकार में है प्रत्येक चीज़, और मुझे आदेश दिया गया है कि आज्ञाकारियों में से रहाँ।
- 92. तथा कुर्आन पढ़ता रहूँ, तो जिस ने सुप्य अपनाया तो वह अपने ही लाभ कें लिये सुपथ अपनायेगा। और जो कुपथ हो जाये तो आप कह दें कि वास्तव में मैं तो बस सावधान करने वालों में से हाँ।
- 93. तथा आप कह दें कि सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं, वह शीघ तुम्हें दिखा देगा अपनी निशानियाँ जिन्हें

السَّحَابِ صُنْحَ اللهِ الَّذِي آتُقْنَ كُلُّ شَيًّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اِتَّهُ خَبِينٌ بِمَا تَفْعَكُونَ ⊙

الجزء ٢٠

مَنْ جَأْءُ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُو مِنْ فَزَرِم يَّوُمَبِنِ الْمِنُونَ<sup>@</sup>

وَمَنَ جَآءَ بِالسِّبِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُهُ فِي النَّارِهُ لَ تُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعُمُلُونَ الْإِمَا كُنْتُهُ تَعُمُلُونَ <sup>®</sup>

إِنَّكَا أُمِرْكَ أَنْ آعُبُكَ رَبِّ هَاذِهِ الْبَكْدَةِ الَّذِي حَرِّمُهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْعٌ فَوَ الْمُرْتُ أَنُ أَكُونَ مِنَ النشكلية: ®

وَآنُ ٱتُلُواالُقُرُانَ فَبَنِ اهْتَدَاى فَإِنَّا يَهُتَدِى لِنَفْسِةٌ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّكَأَ أَنَامِنَ الْمُنْذِرِينَ ®

> وَقُلِ الْحُمَٰكُ لِللهِ سَيُرِئِكُمُ البِّيهِ فَتَعَرِفُونَهَا وَمَارَتُكِ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمُ لُوْنَ ﴿

<sup>1</sup> अर्थात एक अल्लाह के प्रति आस्था तथा तदानुसार कर्म ले कर प्रलय के दिन आयेगा।

तुम पहचान<sup>[1]</sup> लोगे और तुम्हारा पालनहार उस से अचेत नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो।

<sup>1 (</sup>देखिये सूरह हा, मीम सज्दा, आयत- 53)

### सूरह क्संस - 28



## सूरह क्स्स के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 88 आयतें हैं।

इस सूरह का नाम इस की आयत नं॰ 25 में आये हुये शब्द ((क्स्स़)) से लिया गया है। जिस का अर्थः वाक्य क्रम का वर्णन करना है। इस सूरह में मूसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म, उन का अपने शत्रु के भवन में पालन-पोषण, फिर उन के मद्यन जाने और दस वर्ष के पश्चात् अपने परिजनों के साथ अपने देश वापिस आने और राह में नबूवत और चमत्कार मिलने और फ़िरऔन तथा उस की जाति के ईमान न लाने के कारण अपनी सेना के साथ डुबो दिये जाने का पूरा विवरण है। जिस से यह बताया गया है कि अल्लाह जो कुछ करना चाहता है उस के संसाधन इस प्रकार बना देता है कि किसी को उस का ज्ञान भी नहीं होता। इसी प्रकार किसी को नबी बनाने के लिये आकाश और धरती में कोई एलान नहीं किया जाता। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कैसे और कब नबी हो गये।

- इस में यह बताया गया है कि अल्लाह जिस से काम लेना चाहता है उसे किसी राज्य और सेना की सहायता की आवश्यक्ता नहीं होती और अन्ततः वही सफल होता है।
- इस में यह संकेत भी है कि सत्य के विरोधी चमत्कार की माँग तो करते हैं किन्तु वह चमत्कार देख कर भी ईमान नहीं लाते जैसा कि मूसा (अलैहिस्सलाम) की जाति ने किया और स्वयं अपना विनाश कर लिया
- यह पूरी सूरह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सत्य नबी होने का प्रमाण भी है क्यों कि हज़ारों वर्ष पुरानी मूसा (अलैहिस्सलाम) की पूरी स्थिति का विवरण इस प्रकार वही दे सकता है जिसे अल्लाह ने वह्यी द्वारा यह सब कुछ बताया हो। अन्यथा आप स्वयं निरक्षर थे और अरब में आप के पास ऐसे साधन भी नहीं थे जिस से आप यह सब कुछ जान सकें।
- इस में मक्का के काफ़िरों को कुछ ईसाईयों के कुर्आन पाक सुन कर ईमान लाने पर लज्जित किया गया है कि तुम ने अपने घर की बात नहीं मानी।

• और इस के अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को दिलासा देते हुये सत्य पर स्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

748

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. ता. सीन. मीम।
- 2. यह इस खुली पुस्तक की आयतें हैं।
- उ. हम आप के समक्ष सुना रहें हैं मूसा तथा फिरऔन के कुछ समाचार सत्य के साथ उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं।
- 4. वास्तव में फ़िरऔन ने उपद्रव किया धरती में और कर दिया उस के निवासियों को कई गिरोह। वह निर्बल बना रहा था एक गिरोह को उन में से, बध कर रहा था उन के पुत्रों को और जीवित रहने देता था उन की स्त्रियों को। निश्चय वह उपद्रवियों में से था।
- 5. तथा हम चाहते थे कि उन पर दया करें जो निर्बल बना दिये गये धरती में तथा बना दें उन्हीं को प्रमुख और बना दें उन्हीं को वित्तराधिकारी।
- 6. तथा उन्हें शिक्त प्रदान कर दें धरती में और दिखा दें फ़िरऔन तथा हामान और उन की सेनाओं को उन की ओर से वह जिस से वह डर रहे<sup>[2]</sup> थे।

بِسْ \_\_\_\_\_ إلله الرَّحْمٰن الرَّحِيثِون

المستق

تِلُكَ اللَّكُ الكِينِ الْمُؤْمِنِ ٥

َنْتُلُوْاعَلَيْكَمِنْ تَبَاِمُوُسِي وَفِرْعَوْنَ بِالنَّحِقِّ لِقَوْمٍ تُؤْمِنُونَ ©

اِنَّ فِرْعَوُنَ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلُهَا شِيعًايَّنْتَضْعِفُ طَلْإِهَا ۗ مِّنْهُمُ مُنْدَتِّحُ اَبْنَاءَهُمُوكِينَتَنَّجُ فِينَاءَهُمُ ْإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَنَ

وَنُوِيْكِ ٱنَ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضُعِفُوا فِي الْأَرُضِ وَنَجُعَلَهُ مُ آيِنَّةٌ ۚ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِيِّ فِي ۞

وَنُمُكِّنَ)لَهُوۡ فِى الْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُوُمَّا كَانُوْلِيَعْنَ دُوْنَ⊙

- 1 अर्थात मिस्र देश का राज्य उन्हीं को प्रदान कर दें।
- 2 अर्थात बनी इस्राईल के हाथों अपने राज्य के पतन सेl

- 7. और हम ने वह्यी<sup>[1]</sup> की मूसा की माता की ओर कि उसे दूध पिलाती रह और जब तुझे उस पर भय हो तो उसे सागर में डाल दे, और भय न कर और न चिन्ता कर, निःसंदेह हम वीपस लायेंगे उसे तेरी ओर, और बना देंगे उसे रसूलों में से।
- 8. तो ले लिया उसे फ़िरऔन के कर्मचारियों ने<sup>[2]</sup> ताकि वह बने उन के लिये शत्रु तथा दुःख का कारण। वास्तव में फ़िरऔन तथा हामान और उन की सेनायें दोषी थीं।
- 9. और फ़िरऔन की पत्नी ने कहाः यह मेरी तथा आप की आँखों की ठण्डक है। इसे बध न करो, संभव है हमें लाभ पहुँचाये या उसे हम पुत्र बना लें। और वह समझ नहीं रहे थे।
- 10. और हो गया मूसा की माँ का दिल व्याकुल, समीप था कि वह उस का भेद खोल देती यदि हम आश्वासन न देते उस के दिल को, तािक वह हो जाये विश्वास करने वालों में।
- 11. तथा (मूसा की माँ ने) कहाः उस की बहन से कि तू इस के पीछे-पीछे जा। तो उस ने उसे दूर ही दूर से देखा और उन्हें इस का आभास तक न हुआ।
- 12. और हम ने अवैध (निषेध) कर दिया

وَاوَحُيْنَا إِلَى اُصِّرُمُولِهَى اَنَ اَرْضِعِيْهُ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِي الْيُهِ وَلاَتَخَافِى ُولا غَرْنَ أَنَّا رَادُّوُهُ إِلَيْهُ و حَجَاعِلُوهُ مُنِيَ الْمُوْسِلِيْنَ ۞

فَالنَّقَطَةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُوْعَكُوَّا وَّحَزَنَّا ْإِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْاخِطِينَ۞

وَقَالَتِامُرَاتُ فِرُعُونَ قُرَّتُ عِيْنِ لِّنُ وَلَكَ ۚ لاَ تَقْتُلُونُكَ ۚ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوۡنُتَّخِذَهُ وَلَمَّا وَهُوۡلاَ يَعْفُولاَ يَعْفُونُونَ۞

وَآصَبَهَ فُؤَادُ الْمِّمُولُسى فِرِغَا ۚ إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِى بِ الْوَلَاَلَ تَنَبُطُنَا عَلَ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ۅؘقَالَتُ لِأُخُتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتُ رِهٖ عَنُ جُنْبٍ وَّهُوُ لاَيَثْعُرُونَ ۚ

وَحَرَّمُنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلْ

ा जब मुसा का जन्म हुआ तो अल्लाह ने उन के माता के मन में यह बातें डाल दी।

2 अथीत उसे एक संदूक में रख कर सागर में डाल दिया जिसे फिरऔन की पत्नी ने निकाल कर उसे (मूसा को) अपना पुत्र बना लिया।

उस (मूसा) पर दाईयों को इस से<sup>[1]</sup> पूर्वी तो उस (की बहन) ने कहाः क्या में तुम्हें न बताऊँ ऐसा घराना जो पालनपोषण करे इस का तुम्हारे लिये तथा वह उस के शुभिचन्तक हों?

- 13. तो हम ने फेर दिया उसे उस की माँ की ओर ताकि ठण्डी हो उस की आँख और चिन्ता न करे, और ताकि उसे विश्वास हो जाये कि अल्लाह का वचन सच्च है, परन्तु अधिक्तर लोग विश्वास नहीं रखते।
- 14. और जब वह अपनी युवावस्था को पहुँचा और उस का विकास पूरा हो गया तो हम ने उसे प्रबोध तथा ज्ञान दिया। और इसी प्रकार हम बदला देते हैं सदाचारियों को।
- 15. और उस ने प्रवेश किया नगर में उस के वासियों की अचेतना के समय, और उस में दो व्यक्तियों को लड़ते हुये पाया, यह उस के गिरोह से था और दूसरा उस के शत्रु में हैं। तो उसे पुकारा उस ने जो उस के गिरोह से था उस के विरुद्ध जो उस के शत्रु में से था। जिस पर मूसा ने उसे घूँसा मारा और वह मर गया। मूसा ने कहाः यह शैतानी कर्म है। वास्तव में वह शत्रु है खुला कुपथ करने वाला।

16. उस ने कहाः हे मेरे पालनहार! मैं ने

ٱۮؙؙؙٛػؙۄؙ۫ٷڸٙٲۿؙؙڶڔؠؘؽؾ؆ؽڶڡؙ۬ڵؙۅؙٛٮؘؘ؋ؙڶػؙۄؙۅؘۿؙ؎۫ ڶ؋ڹڝڂؙۯڹ۞

فَرَدَدُنهُ إِلَىٰٓ اُمِّهُ كَنْ تَقَرَّا َعُيُنْهَا وَلِاتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ إِنَّ وَعُداللهِ حَقٌّ وَلَلِنَّ ٱکْ ثَرَهُمُو لاَيْعِنْكُوْنَ شَ

وَلَمَّا لِكُغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوايَ التَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا \* وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞

وَدَخَلَ الْمُكِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةِ مِنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهُا رَجُلِينِ يَقْتَتِالِنِ هٰذَا مِنُ شِيُعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوةٌ فَاسْتَغَاثُهُ الّذِي مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الّذِي مِنْ عَدُوّةٍ فَوَكَزَةً مُوْسَى فَقَصٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَلَى الشَّيْطِقِ إِنَّهُ عَدُوْتُ ضُلَّ مُّمِيدًى ۖ

قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرِ لَهُ \*

- 1 अर्थात उस की माता के पास आने से पूर्व।
- 2 अर्थात एक इस्राईली तथा दूसरा क़िब्ती फ़िरऔन की जाति से था।

अपने ऊपर अत्याचार कर लिया. तू मझे क्षमा कर दे। फिर अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। वास्तव में वह क्षमाशील अति दयावान् है।

- 17. उस ने कहाः उस के कारण जो तू ने मुझ पर पुरस्कार किया है अब मैं कदापि अपराधियों का सहायक नहीं बनुँगाl
- 18. फिर प्रातः वह नगर में डरता हुआ समाचार लेने गया तो सहसा वही जिस ने उस से कल सहायता माँगी थी, उसे पुकार रहा है। मूसा ने उस से कहाः वास्तव में तू ही खुला कुपथ है।
- 19. फिर जब पकड़ना चाहा उसे जो उन दोनों का शत्रु था, तो उस ने कहाः हे मूसा! क्या तू मुझे मार देना चाहता है जैसे मार दिया एक व्यक्ति को कल? तू तो चाहता है कि बड़ा उपद्रवी बन कर रहे इस धरती में और तू नहीं चाहता कि सुधार करने वालों में से हो।
- 20. और आया एक पुरुष नगर के किनारे से दौड़ता हूआ, उस ने कहाः हे मुसा! (राज्य के) प्रमुख परामर्श कर रहे हैं तेरे विषय में कि तुझे बध क्र दें, अतः तू निकल जा। वास्तव में मैं तेरे शुभचिन्तकों में से हूँ।
- 21. तो वह निकल गया उस (नगर) से डरा सहमा हुआ। उस ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! मुझे बचा ले अत्याचारी जाति से।

إِنَّهُ هُوَالْغَفُوزُ الرَّحِيدُ الرَّحِيدُ

قَالَ رَبِّ بِمَأَانُعُمْتَ عَلَىّٰ فَكُنُ ٱكْوُنَ ظِهِيرًا

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَأِيفًا تَيْتَرَقَّبُ فَإِذَ النَّذِي اسْتَنْصَرَوْ بِالْكِمْسِ يَسْتَصْرِخْهُ وَالْ لَهُ مُولِينَ ٳؾؘۜڬ*ؘ*ڵۼؘۅؿ۠ؠٞؠڔؙؽ۞

فَلَتَّآانُ آرَادَ آنُ يَبُطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا نُقَالَ يَنْوُسَى آتُورُيُدُ آنَ تَقَتُّكِنِي كَمَا قَتَلُتَ نَفْسًا إِبَالْاَمْسِ إِنْ يُرْدِيُهِ إِلَّا آنَ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا يُؤْرِيُكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصُلِحِينَ

وَجَأْءُ رَجُلٌ مِّنَ آقُصَا الْمَكِ يُنَاةِ يَسُعَىٰ قَالَ يْنُوْسَى إِنَّ الْمَكَلَّ يَاتُتِكُرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ٠

فَخَرَجَ مِنْهَا خَإِنَّا يَتَرَفُّكُ قَالَ رَبِّ بَعِّنِي مِنَ

- 22. और जब वह जाने लगा मद्यन की ओर, तो उस ने कहाः मुझे आशा है कि मेरा पालनहार मुझे दिखायेगा सीधा मार्ग।
- 23. और जब उतरा मद्यन के पानी पर तो पाया उस पर लोगों का एक समूह जो (अपने पशुओं को) पानी पिला रहा था।तथा पाया उस के पीछे दो स्त्रियों को (अपने पशुओं को) रोकती हुईं। उस ने कहाः तुम्हारी समस्या क्या है? दोनों ने कहाः हम पानी नहीं पिलातीं जब तक चरवाहे चले न जायें, और हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं।
- 24. तो उस ने पिला दिया दोनों के लिये। फिर चल दिया छाया की ओर, और कहने लगाः हे मेरे पालनहार! तू जो भी भलाई मुझ पर उतार दे मैं उस का आकांक्षी हूँ।
- 25. तो आई उस के पास दोनों में से एक स्त्री चलती हुयी लज्जा के साथ, उस ने कहाः मेरे पिता<sup>[1]</sup> आप को बुला रहे हैं। ताकि आप को उस का पारिश्रमिक दें जो आप ने पानी पिलाया है हमारे लिये। फिर जब(मूसा) उस के पास पहूँचा और पूरी कथा उसे सुनाई तो उस ने कहाः भय न कर। तू मुक्त हो गया अत्याचारी<sup>[2]</sup> जाति से।

وَلَهَّا تَوَجَّهُ وَيُلْقَآءَ مَدُينَ قَالَ عَلَى رَبِّيُ آنُ يُهُرينِيُ سَوَاءَ السَّبِيلِ⊙

وَلَتَاوَرَدَمَا مَمَدُينَ وَجَكَ عَلَيْهِ الْمَّةُ مِّنَ التَّاسِ يَسْفُونَ أَوْ وَوَجَكَ مِنْ دُوْنِهِ وَامْرَاتَيْنِ التَّاسِ يَسْفُونَ أَوْ وَوَجَكَ مِنْ دُوْنِهِ وَامْرَاتَيْنِ تَدُوْدُونَ قَالَ مَا خَطْبُكُما \* قَالْتَالِانَسْقِيْ حَتَى يُصُدِرَ التِّعَا أَوْ وَابْدُونَا شَيْحُوْكِيْ بُرُ

فَسَقَى لَهُمَا اثْوَتَوَكَى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيُ لِمَا انْزَلْتُ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْنُ

عَبَّاءَتُهُ اٰحِدُد هُمَاتَشْمُ عَلَى اسْتِثْمَا ۚ قَالَتُ اِنَّ اَبِیْ یَدُعُوكَ لِلَجِّزِرِکِ اَجْرَمَا سَقینُت لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَٰ قَالَ لَاتَخَفْ ۖ غَبُوتُ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِینَ۞

- 1 व्याख्या कारों ने लिखा है कि वह आदरणीय शुऐब (अलैहिस्सलाम) थे जो मद्यन के नबी थे। (देखिये: इब्ने कसीर)
- 2 अर्थात फ़िरऔनियों से।

- 26. कहा उन दोनों में से एक नेः हे पिता! आप इन को सेवक रख लें, सब से उत्तम जिसे आप सेवक बनायें वही हो सकता है जो प्रबल विश्वासनीय हो।
- 27. उस ने कहाः मैं चाहता हूँ कि विवाह दूँ तुम्हें अपनी इन दो पुत्रियों में से एक से, इस पर कि मेरी सेवा करोगे आठ वर्ष, फिर यदि तुम पूरा कर दो दस (वर्ष) तो यह तुम्हारी इच्छा है। मैं नहीं चाहता कि तुम पर बोझ डालूँ, और तुम मुझे पाओगे यदि अल्लाह ने चाहा तो सदाचारियों में से।
- 28. मूसा ने कहाः यह मेरे और आप के बीच (निश्चित) है। मैं दो में से जो भी अवधि पूरी कर दूँ, मुझ पर कोई अत्याचार न हो। और अल्लाह उस पर जो हम कह रहे हैं निरीक्षक है।
- 29. फिर जब पूरी कर ली मूसा ने अवधि और चला अपने परिवार के साथ तो उस ने देखी तूर (पर्वत) की ओर एक अग्नि। उस ने अपने परिवार से कहाः रुको मैं ने देखी है एक अग्नि, संभव है तुम्हारे पास लाऊँ वहाँ से कोई समाचार अथवा कोई अंगार अग्नि का ताकि तुम ताप लो।
- 30. फिर जब वह वहाँ आया तो पुकारा गया वादी के दायें किनारे से, शुभ क्षेत्र में वृक्ष सेः हे मूसा! निःसंदेह मैं ही अल्लाह हूँ सर्वलोक का पालनहार।
- 31. और फेंक दो अपनी लाठी, फिर जब उसे देखा कि रेंग रही मानो वह कोई

قَالَتُ إِحْدُمُمُا يَابَتِ اسْتَا هُـرُهُ ۗ اِنَّ خَيْرُ مَنِ اسْتَا ْجُرْتَ الْقِوِيُّ الْرَمِيْنُ®

قَالَ إِنِّىَ أُرِيُدُكُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هُتَيْنِ عَلَى آنْ تَأْخُرُنْ تَلْنِي حِبِّجِ ۚ فَإِنْ ٱتْمُنُتَ عَشُرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَّ الْرِئْدُ أَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَّعِدُ ذِنَّ إِنْ شَاءً اللهُ مِنَ الطّٰلِكِيْنَ ۞

قَالَ دْلِكَ بَنْنِيُ وَبَنْيَكُ أَيَّنَا ٱلْكِلَيْنِ قَضَيْتُ فَكَرْعُدُوانَ عَلَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْتُ لُّ شَ

فَكَتَا فَضَى مُوْسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهَ الْسَ مِنْ جَانِبِ الظُّوْرِ نَارًأْ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوَّ آلِنَّ السَّتُ نَارًالْعَلَىُّ التِّكُوْ تِنْمَ آبِخَبَرٍ اَوْجَذُو قِ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُوْ تَصُطَلُونَ ۞

فَكَتَّااَتُهَمَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَيْمَنِي فِى الْبُفُّعَةَ الْمُبُرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنُ لِيُنُوسَى إِنِّيَ آنَاللهُ رَبُّ الْعَلِيمَيْنُ

وَآنَ الْقِ عَصَاكَ قَلَتَارَاهَا تَهُاثُرُ كَأَنَّهَا

सर्प हो तो भागने लगा पीठ फेर कर और पीछे फिर कर नहीं देखा। हे मूसा! आगे आ तथा भय न कर. वास्तव में तू सुरक्षितों में से है।

- 32. डाल अपना हाथ अपनी जेब में वह निकलेगा उज्जवल हो कर बिना किसी रोग के। और चिमटा ले अपनी ओर अपनी भुजा, भय दूर करने के लिये तो यह दो खुली निशानियाँ हैं तेरे पालनहार की ओर से फ़िरऔन तथा उस के प्रमुखों के लिये, वास्तव में वह उल्लंघनकारी जाति हैं।
- 33. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मै ने बध किया है उन् के एक व्यक्ति को। अतः मैं डरता हूँ कि वह मुझे मार देंगे।
- 34. और मेरा भाई हारून मुझ से अधिक सुभाषी है, तू उसे भी भेज दे मेरे साथ सहायक बना कर ताकि वह मेरा समर्थन करे, मैं डरता हूँ कि वह मुझे झुठला देंगे।
- 35. उस ने कहाः हम तुझे बाहुबल प्रदान करेंगे तेरे भाई द्वारा, और बनायेंगे तुम दोनों के लिये ऐसा प्रभाव कि वह तुम दोनों तक नहीं पहुँच सकेंगे अपनी निशानियों द्वारा, तुम दोनों तथा तुम्हारे अनुयायी ही ऊपर रहेंगे।
- 36. फिर जब मसा उन के पास हमारी खुली निशानियाँ लाया, तो उन्हों ने कह दिया कि यह तो केवल घड़ा हुआ जादू है और हम ने कभी नहीं सुनी यह बात अपने पर्वजों के यग में।

جَانُ وَلَى مُدُيرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ لِيمُوسَى آهَبُلُ وَلِاتَّخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْإِمِنِهُنَّ وَلَا تَعْفَ الْإِمِنِهُنَّ وَلَا تَعْفَى الْإِمِنِهُنَّ قَ

ٱسْلُكُ يَكَاكِ فِي جَيْبِكَ نَخُرُجُ بَيْضَاءَمِنَ عَيْرِسُوْءِ ۚ وَاضْمُمْ اللَّهِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلْنِكِ بُرُهُانِ مِنْ رَبِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ إِنَّهُمُ كَانُوُ اقُونًا فليقِيْنَ ۞

قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ آدَ، تَقْتُلُونِ 🗇

وَ أَخِيُ هَارُونُ هُوَ أَفْصُدُ مِنِّي لِسَانًا كَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَرِدُا يُصُرِّ قُنُيُ ۚ إِنَّ آخَافُ اَنَ يُكَذِّ بُونِ ۞

قَالَ سَنَشُكُ عَضْمَاكَ بِأَخِيْكَ وَجَعُمُلُ لكُمَاسُلطنًا فَلانصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا ثَبَالِيْتِنَا أَ اَنُتُمَا وَمِنِ اتَّبَعَكُمُا الْغِلِبُونَ@

فَكَتَاجَآءَهُمُ مُّتُولِينِ بِالْيِتِنَابِينِتِ قَالُوُامَاهُ لَاَ الاسعة مُفَتَرًى وَمَاسَبِعُنَا بِهِذَا فِيَ أَبَاإِمَنَا الْأَوَّلِينَ⊙

- 37. तथा मूसा ने कहाः मेरा पालनहार अधिक जानता है उसे जो मार्ग दर्शन लाया है उस के पास से और किस का अन्त अच्छा होना हैं? वास्तव में अत्याचारी सफल नहीं होंगे।
- 38. तथा फ़िरऔन ने कहाः हे प्रमुखो! मैं नहीं जानता तुम्हारा कोई पूज्य अपने सिवा। तो हे हामान! ईंटें पकवा कर मेरे लिये एक ऊँचा भवन बना दे। संभव है मैं झाँक कर देख लूँ मूसा के पूज्य को, और निश्चय मैं उसे समझता हूँ झूठों में से।
- 39. तथा घमंड किया उस ने तथा उस की सेनाओं ने धरती में अवैध, और उन्हों ने समझा कि वह हमारी ओर वापिस नहीं लाये जायेंगे।
- 40. तो हम ने पकड़ लिया उसे और उस की सेनाओं को, फिर फेंक दिया हम ने उन्हें सागर में, तो देखो कि कैसा रहा अत्याचारियों का अन्त (परिणाम)।
- 41. और हम ने उन्हें बना दिया ऐसा अगुवा जो बुलाते हों नरक की ओर तथा प्रलय के दिन उन की सहायता नहीं की जायेगी।
- 42. और हम ने पीछे लगा दिया उन के संसार में धिक्कार को और प्रलय के दिन वह बड़ी दुर्दशा में होंगे।
- 43. और हम ने मूसा को पुस्तक प्रदान की इस के पश्चात् कि हम ने

ۅؘڡۜٙٵڷؙڡؙٛۅٝڶؽڔێٷٞٲۼڬۏۑؠٮؘؽ۫ڿٲڗڽؚاڶۿؙڬؽڡؚڽؙ ۼٮ۫ؽؠ؋ۅؘڡۜؿؙؾٞڴؙۅڽٛڶۘۮؙۼٵڣؚؠٞڎ۠ٵڵڽۜٵڔۣڔ۠ٳؾۜٛۿؙڶڒؽؙڣؙڸڂ الڟڸؽؙۅؙؽ۞

وَقَالَ فِرْعُونُ يَا يَنْهَا الْمَكَلُمُا عِلْمُتُ لَكُوُمِّنُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى السِّلِيْنِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى السِّلِيْنِ فَاحْعَلُ السِّلِيْنِ فَاحْعَلُ اللهِ فَاحْعَلُ اللهِ مُوسَى فَاجْعَلُ إِلَى اللهِ مُوسَى الْكَذِيدِ فِينَ ﴿

وَاسْتَكُبْرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْاً أَثْمُمُ الِيُنَا لَا يُرْجَعُونَ۞

فَاخَدُنْهُ وَجُنُودَ لا فَنَبَدُنْهُمُ فِي الْيَوَّ فَانْظُرُكِيَفُ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلطَّلِمِينَ۞

وَجَعَلَنْهُمُ اَبِتَهُ اَتِّكُ عُوْنَ إِلَى النَّالِرَّ وَيَوْمَرَ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞

> وَاتَّبَعُنْهُمُ فِيُ هٰذِهِ التُّنْيَالَعُنَةُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ شَ

وَلَقَدُالتَيْنَامُوسَى الْكِتْبُ مِنَ بَعُدِمَا

विनाश कर दिया प्रथम समुदायों का, ज्ञान का साधन बना कर लोगों के लिये तथा मार्गदर्शन और दया ताकि वे शिक्षा लें।

- 44. और (हे नबी!) आप नहीं थे पश्चिमी दिशा में<sup>[1]</sup> जब हम ने पहुँचाया मूसा की ओर यह आदेश और आप नहीं थे उपस्थितों<sup>[2]</sup> में।
- 45. परन्तु (आप के समय तक) हम ने बहुत से समुदायों को पैदा किया फिर उन पर लम्बी अवधि बीत गई तथा आप उपस्थित न थे मद्यन के वासियों में कि सुनाते उन्हें हमारी आयतें और परन्तु हम ही रसूलों को भेजने<sup>[3]</sup> वाले हैं।
- 46. तथा नहीं थे आप तूर के अंचल में जब हम ने उसे पुकारा, परन्तु आप के पालनहार की दया है, ताकि आप सतर्क करें जिन के पास नहीं आया कोई सचेत करने वाला आप से पूर्व, ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें।
- 47. तथा यदि यह बात न होती कि उन पर कोई आपदा आ जाती उन के कर्तूतों के कारण, तो कहते कि

ٱۿؙٮٚػڬٵڵڡؙٞۯؙٷڽؘٵڵٳ۠ۉڵڶؠؘڝؘ؆ٙؠٟڒ ڸڵٮٵڛۅؘۿؙٮڰؿۊڒڂۘؠڎؖڰڡؙڰۿؙۄؙ ڽؾؘۜڎؘػڒؖۅؙٛڽٛ۞

ۉؘۘڡؘٲڴؽؙؾؘۼؚٳڹٮؚٵڵؘۼٙۯؚۑؚ؆ٳۮ۬ۊؘڝؘ۫ؽٮؘۘٵٛٳڵؽؗڡؙۅۛڛٙ اڵٲڡٞۯۅٞڡٙٵػؙؽؙؾؘڝؘٵڶؿ۠ٚۿؚۮؚؽؽؘۨ۞

ۅؘڵڮؾۜٵؘؽؙۺؙٲڬٲڞؙۯۏۘٵڡ۫ٮٞڟٳۅٙڷػؘؽٙؠٛؗؠؙٳڷۼؙؠ۠ڒۅٛڡٙٵػؙڹٛؾ ؿٵۅڲٳؿٙٵۿؙڸڡٙۮؾؽؾؘؾؙڶٷٳڡٙؽؿؚۄؙٳڶؽؾٮٙٵ ۅڵڮؾٵػؾٵۺؙۯڛؚڸؽؾ۞

وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِالطُّوْرِ اِذْنَادَيْنَا وَلِكِنْ تَرْحُمَةً مِّنْ تَرْبِكَ لِثُنَّذِرَقَوْمًا مَّااَتُهُمُ مِّنْ تَبْدِيُرٍ مِّنْ قَدْلِكَ لَكَنَّهُ وُبَيْتَنَاكَ وُوْنَ۞

> ۅؘڵۏڒؖٲڶؙڽؙڞؙؚؽڹۿؙؠٞؗۺ۠ڝؽڹڎ۫ڹۣٮٮٵڡٙٚۜڐٙڡٮؙ ٲؽؙۘۘۮؚؽڡۣڂۿؿڠؙٷڵٷٲڒؾۜڹڵٷڒؖٲۯڝؙڵؾٳڷؽٮؙٵ

- 1 पश्चिमी दिशा से अभिप्राय तूर पर्वत का पश्चिमी भाग है जहाँ मूसा (अलैहिस्सलाम) को तौरात प्रदान की गई।
- 2 इन से अभिप्राय वह बनी ईस्राईल हैं जिन से धर्मिबिधान प्रदान करते समय उस का पालन करने का वचन लिया गया था।
- 3 भावार्थ यह है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हज़ारो वर्ष पहले के जो समाचार इस समय सुना रहे हैं जैसे आँखों से देखे हों वह अल्लाह की ओर से वह्यी के कारण ही सुना रहे हैं जो आप के सच्चे नबी होने का प्रमाण है।

हमारे पालनहार तू ने क्यों नहीं भेजा हमारी ओर कोई रसूल कि हम पालन करते तेरी आयतों का, और हो जाते ईमान वालों में से।<sup>[1]</sup>

- 48. फिर जब आ गया उन के पास सत्य हमारे पास से तो कह दिया कि क्यों नहीं दिया गया उसे वही जो मूसा को (चमत्कार) दिया गया, तो क्या उन्हों ने कुफ़ (इन्कार) नहीं किया उस का जो मूसा दिये गये इस से पूर्व? उन्हों ने कहाः दो<sup>[2]</sup> जादूगर हैं दोनों एक -दूसरे के सहायक हैं। और कहाः हम किसी को नहीं मानते।
- 49. (हे नबी!) आप कह दें तब तुम्हीं ला दो कोई पुस्तक अल्लाह की ओर से जो अधिक मार्ग दर्शक हो इन दोनों<sup>[3]</sup> से, मैं चलूँगा उस पर यदि तुम सच्चे हो।
- 50. फिर भी यिंद वे पूरी न करें आप की माँग, तो आप जान लें कि वे अपनी मनमानी कर रहे हैं, और उस से अधिक कुपथ कौन है जो मनमानी करे अपनी अल्लाह की ओर से बिना किसी मार्गदर्शन कें? वास्तव में अल्लाह सुपथ नहीं दिखाता है अत्याचारी लोगों को।

رَسُوُلُافَنَتَبِعَ النِتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ<sup>®</sup>

فَكُنَّاجَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقَالُوُالُوَلَا اوُق مِثْلَمَالُوق مُولِى اَوَلَا كَلَوْمَكُولُا بِمَا اُوق مُولِى مِنْ قَبْلُ قَالُوْالِيحُونِ تَظَاهَرا ۖ وَقَالُوۡ الرَّااِيكِ اللَّالِيكِ الْمُؤوْنَ⊙

قُلُ فَانْتُوْ الِكِتَٰبِ مِّنَ عِنْدِ اللهِ هُوَاهُدَاى مِنْهُمَا اَبَّيْعُهُ اِنْ كُنْتُوْطِدِ قِيْنَ۞

فَانُ لَّدُيْمُنْتِحِيْبُوُّ الْكَ فَاعْلَمُ اَتَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهُوَاءَهُمُّ وَمَنُ اَضَلَّ مِتَنِ اتَّبَعَهَوْمُهُ بِغَيْرِ هُكَّى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَرِ الظّلِمِينَ ۞

अर्थात आप को उन की ओर रसूल बना कर इस लिये भेजा है तािक प्रलय के दिन उन को यह कहने का अवसर न मिले कि हमारे पास कोई रसूल नहीं आया तािक हम ईमान लाते।

<sup>2</sup> अर्थात मूसा (अलैहिस्सलाम) तथा उन के भाई हारून (अलैहिस्सलाम)। और भावार्थ यह है कि चमत्कारों की माँग, न मानने का एक बहाना है।

<sup>3</sup> अर्थात कुर्आन और तौरात से।

51. और (हे नबी!) हम ने निरन्तर पहुँचा दिया है उन को अपनी बात, (कुर्आन) ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें।

52. जिन को हम ने प्रदान की है पुस्तक<sup>[1]</sup> इस (कुर्आन) से पहले वह<sup>[2]</sup> इस पर ईमान लाते हैं।

- 53. तथा जब उन्हें सुनाया जाता है तो कहते हैं: हम इस (कुर्आन) पर ईमान लाये, वास्तव में वह सत्य है हमारे पालनहार की ओर से, हम तो इस के (उतारने के) पहले ही से मुस्लिम हैं।[3]
- 54. यही दिये जायेंगे अपना बदला दुहरा<sup>[4]</sup> अपने धैर्य के कारण, और वह दूर करते हैं अच्छाई के द्वारा बुराई को। और उस में से जो हम ने उन्हें दिया है दान करते हैं।
- 55. और जब वह सुनते हैं व्यर्थ बात तो विमुख हो जाते हैं उस से। तथा कहते हैं: हमारे लिये हमारे कर्म हैं और तुम्हारे लिये तुम्हारे कर्म। सलाम है तुम पर हम (उलझना) नहीं चाहते आज्ञानों से।
- 56. (हे नबी!) आप सुपथ नहीं दर्शा सकते जिसे चाहें, [5] परन्तु अल्लाह

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّوُنَ اللَّهِ الْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ٱلّذِينَ التَيْنَهُ وَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُوْرِيهِ يُوْمِنُونَ فَ

ۅٙٳۮؘٳؿؙؿڸٷؽۿٷڠؘٵڵۅٛٙ۩ؗڡڲٵڽۿٙٳؾۜؖۿٵڷڂؿٞ۠ڝؚؽؙڗۜؾڽؚؽٙۜ ٳؾٵؽؙػٵڝؙڨٙؿؚڸؠ؞ؙڞؚڸؠؽ۬ڽٛ

اُولَلَاكَ يُؤْتُونَ آجُرَهُمُ مَّكَّرَتَيْنِ بِمَاصَبُرُوْا وَيَدُرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِبَّئَةَ وَمِثَّارَتَمَ قُنْهُمُر يُنْفِقُونَ

ۉٳڎٳٮۘڝۿۅٳٳڵڰۼٛۅٙٵۼۯۻ۠ۅؙٳؖۼٮؙٛۿؗۅؘۛۜڠٙٵڵٷٳڶێٵۜ ٲۼٛؠٵڵؙٮٚٵۅٞڷڴڎٟٳۼؙؠٵڵڰؙڎۣؗڛڶۄ۠ؖۼڵؽؘڴ۪ڎؙڒػڹٮؾۼؽ ٳڷؙڿۿؚڸڋؽؘ۞

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

- अर्थात तौरात तथा इंजील।
- 2 अथीत उन में से जिन्हों ने अपनी मूल पुस्तक में परिर्वतन नहीं किया है।
- 3 अर्थात आज्ञाकारी तथा एकेश्वरवादी हैं।
- 4 अपनी पुस्तक तथा कुर्आन दोनों पर ईमान लाने के कारण। (देखियेः सहीह बुख़ारी -97, मुस्लिम- 154)
- 5 हदीस में वर्णित है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के (काफ़िर)

सुपथ दशीता है जिसे चाहे, और वह भली - भाँति जानता है सुपथ प्राप्त करने वालों को।

- 57. तथा उन्हों ने कहाः यदि हम अनुसरण करें मार्ग दर्शन का आप के साथ, तो अपनी धरती से उचक<sup>[1]</sup> लिये जायेंगे। क्या हम ने निवास स्थान नहीं बनाया है उन के लिये भयरहित ((हरम))<sup>[2]</sup> को उन के लिये, खिंचे चले आ रहे हैं जिस की ओर प्रत्येक प्रकार के फल जीविका स्वरूप हमारे पास से? और परन्तु उन में से अधिक्तर लोग नहीं जानते।
- 58. और हम ने विनाश कर दिया बहुत सी बस्तियों का इतराने लगी जिन की जीविका। तो यह हैं उन के घर जो आबाद नहीं किये गये उन के पश्चात् परन्तु बहुत थोड़े और हम ही उत्तराधिकारी रह गये।
- 59. और नहीं है आप का पालन- हार विनाश करने वाला बस्तियों को जब तक उन के केन्द्र में कोई रसूल नहीं भेजता जो पढ़ कर सुनाये उन के समक्ष हामरी आयतें, और हम बस्तियों का विनाश करने वाले नहीं परन्तु जब

يَهُٰدِيُ مَنُ تَيْشَاءُ ۚ وَهُوَ آعُلَوْ بِالْمُهُتَدِينَ ®

وَقَالُوْاَلِنَ اَنْتَبِعِ الْهُدَّى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنُ اَرْضِنَا اَوَلَوُ نُمُكِّنُ اَهُمُّ حَرَمًا المِنَّا أَتُجْبَى الْبَيَّةِ تَشَرَكُ كُلِّ تَمُكُرِّنْ قَاصِّنُ لَدُتَّا وَلَكِنَّ اكْثَرُهُ وُلَا يَعْلَمُوْنَ ۞

ۅؘڬۉؘٳۿؙڵڴڬٵڡؚؽؙ قَرُكةٍ بٛڟؚۯۘؗؗؗؗڞۼؽؙۺؘۜؾؠٵٷٙؾڵٛٛ ڝٙڶڮٮؙۿؙڎڷٷؿؙٮؙػؽؙڝؚۜؽؙؠۼؙٮؚۿؚٟۮٳؙٙڰٳڡٙڸؽڵڐ ٷڴٵۼٙؽ۠ٵڶۅڒؿؚؿ۞

وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرُّى حَثِّى يَبْعَثَ فِيٓ اُمِّهَا رَسُوُلِّايَّتُانُوا عَلَيْهِمَ النِّنِنَا وَمَالُمُنَّامُهُلِكِي الْقُرْبَى اِلِّاوَاهُلُهُ اظْلِمُونَ

चाचा अबू तालिब के निधन का समय हुआ, तो आप उन के पास गये। उस समय उन के पास अबू जहल तथा अब्दुल्लाह बिन अबि उमय्या उपस्थित थे। आप ने कहाः चाचा ((ला इलाहा इल्ल्लाह)) कह दें ताकि मैं क्यामत के दिन अल्लाह से आप की क्षमा के लिये सिफारिश कर सकूँ। परन्तु दोनों के कहने पर उन्हों ने अस्वीकार कर दिया और उन का अन्त कुफ़ पर हुआ। इसी विषय में यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी हदीस नं॰,4772)

- 1 अर्थात हमारे विरोधी हम पर आक्रमण कर देंगे।
- 2 अर्थात मक्का नगर को।

## उस के निवासी अत्याचारी हों।

- 60. तथा जो कुछ तुम दिये गये हो वह संसारिक जीवन का सामान तथा उस की शोभा है। और जो अल्लाह के पास है उत्तम तथा स्थायी है, तो क्या तुम समझते नहीं हो?
- 61. तो क्या जिसे हम ने वचन दिया है एक अच्छा वचन और वह पाने वाला हो उसे, उस के जैसा हो सकता है जिसे हम ने दे रखा है संसारिक जीवन का सामान फिर वह प्रलय के दिन उपस्थित किये लोगों में से होगा?[1]
- 62. और जिस दिन वह<sup>[2]</sup> उन्हें पुकारेगा, तो कहेगाः कहाँ हैं मेरे साझी जिन्हें तुम समझ रहे थे?
- 63. कहेंगे वह जिन पर सिद्ध हो चुकी है यह बात<sup>[3]</sup>: हे हमारे पालनहार! यही हैं जिन्हें हम ने बहका दिया, और हम ने इन को बहकाया जैसे हम बहके, हम उन से अलग हो रहे हैं तेरे समक्ष, यह हमारी पूजा<sup>[4]</sup> नहीं कर रहे थे।
- 64. तथा कहा जायेगाः पुकारो अपने साझियों को। तो वे पुकारेंगे, और वह उन्हें उत्तर तक नहीं देंगे, तथा वह यातना देख लेंगे तो कामना करेंगे कि उन्होंने सुपथ अपनाया होता!

ۅٙڡؘۘٵؘڶؙۅ۫ؾؽؙؾؙۄؗٞڛؚٞڽؙۺؿؙٞ۫ۼؘؠڗٵٷٵڬؽۅۊٙٵڵڎ۫ؽؙٳ ۅؘڒؽؙڹؘؿؙٵٷڝٵۼٮؙۮٵٮڵٶڂؽ۠ڒڰٵڹڠؿ ٵؘڡؙٙڵڒػۼؿڶۅٛؽ۞

ٱفَمَنْ وَعَدُنْهُ وَعُمَّا حَسَنَا فَهُولا وَيَهِ وَكَمَنْ مَّتَّعُنْهُ مَتَاءَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَانْةَ هُوَ يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِنُنَ®

ۅؘۑۜۅ۫ؗؗڡڒؠؙڮؘٳڋؽڡؚۮ۫ڣؘؿؙۊؙٛۅڵٲؽؿۺؙۯڴٳٚ؞ٙؽٵڷڋؽؿ ػؙؽ۫ؿ۠ۏٮڗ۬ۼٛؠٛۅٛڹ۞

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِءُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُٰلَا الَّذِيْنَ اَغُونِيناً اعْوَيَنْهُ مُمَاعُونَيْا مَثَرَانَا الِيكُ مَاكَافُوْ اَلِيَانَا يَعْبُدُوْنَ ©

ۅؘؿ۬ؽڶٳۮؙٷ۠ٳۺ۠ڗڰٳٚءٙڬ۠ۄ۫ڡٙۮؘۘۘۘٷۿؙۄ۫ڣٙڵۄۛ ڝؘؿڿؚؽڹ۠ۏٳڷۿؙۄ۫ۅؘڒٳۅ۠ٳٳڵۼۮؘٳٮ۪ٛ۠ڷۅٛٳٮٞۿڎؙ ػٳٮؙۏؙٳؽۿؿۘۮۅ۫ڽٛ

- 1 अर्थात दण्ड और यातना का अधिकारी होगा।
- 2 अर्थात अल्लाह प्रलय के दिन पुकारेगा।
- 3 अर्थात दण्ड और यातना के अधिकारी होने की।
- 4 यह हमारे नहीं बल्कि अपने मन के पूजारी थे।

65. और वह (अल्लाह) उस दिन उन को पुकारेगा, फिर कहेगाः तुम ने क्या उत्तर दिया रसूलों को?

66. तो नहीं सूझेगा उन्हें कोई उत्तर उस दिन और न वह एक-दूसरे से प्रश्न कर सकेंगे।

67. फिर जिस ने क्षमा माँग ली<sup>[1]</sup> तथा ईमान लाया और सदाचार किया, तो आशा कर सकता है कि वह सफल होने वालों में से होगा।

68. और आप का पालनहार उत्पन्न करता है जो चाहे, तथा निर्वाचित करता है। नहीं है उन के लिये कोई अधिकार, पवित्र है अल्लाह तथा उच्च है उन के साझी बनाने से।

69. और आप का पालनहार ही जानता है जो छुपाते हैं उन के दिल तथा जो व्यक्त करते हैं।

70. तथा वही अल्लाह<sup>[2]</sup> है कोई वन्दनीय (सत्य पूज्य) नहीं है उस के सिवा, उसी के लिये सब प्रशंसा है लोक तथा परलोक में तथा उसी के लिये शासन है और तुम उसी की ओर फेरे<sup>[3]</sup> जाओगे।

71. (हे नबी!) आप कहियेः तुम बताओं कि यदि बना दे तुम पर रात्रि को निरन्तर क्यामत के दिन तक, तो

ۅؘڮۅٛڡۯؽؙؽٵڋؽڡؚۣۮڣؘؽڨؙۅٛڵڡٵۮٙٲٲۼۘڹؾؙۄؙ ٳڶؠؙۯڛٳؽڹ۞

ڡؘٛۼؠؽؾؙۘؗؗؗۼۘڵؽۿٟۄؙٛٳڵڒؙڹٛٵۧ؞ٛؽۅؙڡۧؠٟڹٟۏؘۿؙۄٝڒ ؘؾۺٳٙۂۅ۠ؿ®

فَأَمَّامَنُ تَابَ وَامْنَ وَعِلَ صَالِحًا فَعَلَى اَنْ تَيُنُونَ مِنَ الْمُقْلِحِيْنَ ۞

ۅٙڗۺ۠ڲۼۘ۬ڵؿؙؗڡؘٲؠڶؿؘٲٷڲۼ۫ؾٵۯ۠ڡٵڬٲڽؘڵۿؙ ٵڵڿؚڹۘڒؿ۠ۺ۠ۼڶٵٮڵڥۅٙؾٙۼڸ؏ٵؽؿؙؠۯ۠ۅ۫ڹٛ

وَرَبُّكَ يَعْلَوْ مَا تُكِنَّ صُلْ وَرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ®

وَهُوَاللّهُ لِاَ الهُ لِاللّهُوالهُ الْحَمَدُ أَنِي الْأَوْلِ وَالْاِخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْخَكَةُ وَالْكِيهِ تُرْجَعُونَ۞

قُلُ اَدَءَكِتُولُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو اللَّيْلَ سَرْمَكَ اللهُ عَلَيْكُو النَّيْلُ سَرْمَكَ الله عَلَيْكُ

<sup>1</sup> अर्थात संसार में से।

<sup>2</sup> अर्थात जो उत्पत्ति करता तथा सब अधिकार और ज्ञान रखता है।

<sup>3</sup> अर्थात हिसाब और प्रतिफल के लिये।

कौन पूज्य है अल्लाह के सिवा जो ला दे तुम्हारे पास प्रकाश? तो क्या तुम सुनते नहीं हो?

- 72. आप कहियेः तुम बताओ, यदि अल्लाह कर दे तुम पर दिन को निरन्तर क्यामत के दिन तक, तो कौन पूज्य है अल्लाह के सिवा जो ला दे तुम्हारे पास रात्रि जिस में तुम शान्ति प्राप्त करो, तो क्या तुम देखते नहीं[1] हो?
- 73. तथा अपनी दया ही से उस ने बनाये हैं तुम्हारे लिये रात्रि तथा दिन ताकि तुम शान्ति प्राप्त करो उस में और ताकि तुम खोज करो उस के अनुग्रह(जीविका) की, और ताकि तुम उस के कृतज्ञ बनो।
- 74. और अल्लाह जिस दिन उन्हें पुकारेगा, तो कहेगाः कहाँ हैं वे जिन को तुम मेरा साझी समझ रहे थे?
- 75. और हम निकाल लायेंगे प्रत्येक समुदाय से एक गवाह, फिर कहेंगेः लाओ अपने<sup>[2]</sup> तर्क? तो उन्हें ज्ञान हो जायेगा कि सत्य अल्लाह ही की ओर है, और उन से खो जायेंगी जो बातें वे घड़ रहे थे।
- 76. कारून<sup>[3]</sup> था मूसा की जाति में से। फिर उस ने अत्याचार किया उन पर, और हम ने उसे प्रदान किया

ؙڣؘڵٳۺۜؠؘۼٷۯ<u>ؘ</u>؈

قُلْ اَرَءَ يُتُوُّرِانُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُوُ النَّهَ اَرَسَرُمَدًا إلى يَوْمِر الْقِيمَةِ مَنْ اللهُ غَيْرُا للهُ يَأْتِئُلُوْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيْةِ إَفَكَ تُبْعِمُونَ ۞

وَمِنُ تَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُوْالَيْلَ وَالنَّهَ لَالِيَسَّكُنُوْا فِيُهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ

وَيَوْمُ يُنَادِ يُهِمُ فَيَقُولُ اَيْنَ تُشْرِكَا عَى الّذِينَ كُنُكُ تَوْعُونَ ۞

ۅؘٮۛڗؘڠؙێٵڡؚؽٷٚڷۣٲڡۜڐڗٟۺؘۿؽۘۘۘٵڡؘٛڠؙڶێٵۿٵٮۛٛٷٵ ؠؙۯۿٵڬػ۠ڎٷؘۼڵؠؙۅٞٳٲؾۜٲڵۘٷۜڽڶڷؚۄۅؘڞٙڰۼٮؙۿؙۄؙ ؿٵڰٵؿٚٷٳؽڣٲڗؙٷؽ۞۫

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِمُوْسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ وَالتَّيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَاۤإِنَّ مَفَالِعَةُ لَتَنُوُّا

- 1 अर्थात रात्रि तथा दिन के परिवर्तन को।
- 2 अर्थात शिर्क के प्रमाण।
- 3 यहाँ से धन के गर्व तथा उस के दुष्परिणाम का एक उदाहरण दिया जा रहा है कि क़ारून, मूसा (अलैहिस्सलाम) के युग का एक धनी व्यक्ति था।

इतने कोष कि उस की कुंजियाँ भारी थीं एक शक्तिशाली समुदाय पर। जब कहा उस से उस की जाति नेः मत इतरा, वास्तव में अल्लाह प्रेम नहीं करता है इतराने वालों से।

77. तथा खोज कर उस से जो दिया है अल्लाह ने तुझे आख़िरत (परलोक) का घर, और मत भूल अपना संसारिक भाग और उपकार कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर उपकार किया है। तथा मत खोज कर धरती में उपद्रव की, निश्चय अल्लाह प्रेम नहीं करता है उपद्रवियों से।

78. उस ने कहाः मैं तो उसे दिया गया हूँ बस अपने ज्ञान के कारण। क्या उसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह ने विनाश किया है उस से पहले बहुत से समुदायों को जो उस से अधिक थे धन तथा समूह में, और प्रश्न नहीं किया जाता<sup>[1]</sup> अपने पापों के सम्बंध में अपराधियों से।

79. एक दिन वह निकला अपनी जाति पर अपनी शोभा में, तो कहा उन लोगों ने जो चाहते थे संसारिक जीवनः क्या ही अच्छा होता कि हमारे लिये (भी) उसी के समान (धन- धान्य) होता जो दिया गया है क़ारून को! वास्तव में वह बड़ा शौभाग्यशाली है।

80. तथा उन्हों ने कहा जिन को ज्ञान

بِالْعُصُّبَةِ اُولِ الْقُوَّةِ ﴿ اِذْقَالَ لَهُ قَوْمُهُ ۚ لِالْقُصِّبِ الْفَرِحِيْنَ ﴿ لَا يَعْنِ الْفَرِحِيْنَ ﴿

وَابْتَغِ فِيمُالْتُكَ اللهُ الدَّارَ الْاِوْرَةَ وَلاَ تَشْ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنُ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ اليُكَ وَلاَ تَنْبِغِ الفُسَادَ فِي الْاَثْمُ ضِ \* إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

قَالَ إِنَّمَآ اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِى ۚ اُوَ لَوْ يَعِكُوْ اَتَّ اللهَ قَدُ اَهُلُكَ مِنْ تَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُّوْنِ مَنْ هُوَ اَشَنُّ مِنْهُ فُوَّةً قَالَاٰزُ جَمْعًا ۚ وَلاَيْنُ عُنْ عَنْ ذُنْوْ بِهِمُ الْمُجُرِمُونَ ۖ ذُنْوْ بِهِمُ الْمُجُرِمُونَ

ۼۘڗؘؾؚ؆ۼڸۊٙۅؙؠ؋؈ٛۯؽؙێٙڗ؋ۊٞٵڶٵڷێڔؽؙؽڲڔؽۮؙۏۘؽ ٳؙۼؠۅؘۊٞٵڷڎؙؿؘٳڛٚؽؾؘڶڬٳڡؚؿ۫ڷ؆ٞٲؙۏۊڹۜٷۯۅؙڽؙٚ ٳؿٷڶۮؙۅؙڝٙڟۣۼڟۣؽۅ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالُعِلْمَ وَيُلَكُونُواكِ اللهِ خَيْرٌ

1 अर्थात विनाश के समय।

दिया गयाः तुम्हारा बुरा हो! अल्लाह का प्रतिकार उस के लिये उत्तम है जो ईमान लाये तथा सदाचार करे, और यह सोच धैर्यवानों ही को मिलती है।

- 81. अन्ततः हम ने धंसा दिया उस के तथा उस के घर सहित धरती को. तो नहीं रह गया उस का कोई समुदाय जो सहायता करे उस की अल्लाह के आगे, और न वह स्वयं अपनी सहायता कर सका।
- 82. और जो कामना कर रहे थे उस के स्थान की कल, कहने लगेः क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह अधिक कर देता है जीविका जिस के लिये चाहता हो अपने दासों में से और नाप कर देता है (जिसे चाहता है)। यदि हम पर उपकार न होता अल्लाह का, तो हमें भी धंसा देता। क्या तुम देखते नहीं कि काफ़िर (कृतघन) सफल नहीं होते।
- 83. यह परलोक का घर (स्वर्ग) है हम उसे विशेष कर देंगे उन के लिये जो न्हीं चाहते बड़ाई करना धरती में और न उपद्रव करना, और अच्छा परिणाम आज्ञा- कारियों[1] के लिये है|
- 84. जो भलाई लायेगा उस के लिये उस से उत्तम (भलाई) है। और जो बुराई लायेगा तो नहीं बदला दिया जायेगा उन को जिन्होंने बुराईयाँ की हैं

لِّمَنُ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا \* وَلَا يُلَقُّهُمَّ اللَّهِ الصِّيرُونَ⊙

فَحَسَفْنَايِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضُ فَاكَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ<sup>©</sup>

وَأَصْبَحُ الَّذِينِ بَنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْشِ يَقُولُونَ وَبْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنَّ كَيْشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقِيْ لِ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا " وَيُكِانَّكُهُ لَا يُفْدِلُحُ الْكُفِنُ وْنَ ٥٠

تِلْكَ النَّاارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِ يُنَ كُر يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَافِيَّةُ لِلْتَّقِينَ۞

مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ حَيْرِهِ مِهَا وَمَنْ جَاءً بالسِّيّنَة فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّبّاتِ الاماكانوايعتكون

<sup>1</sup> इस में संकेत है कि धरती में गर्व तथा उपद्रव का मुलाधार अल्लाह की अवैज्ञा है।

परन्तु वही जो वे करते रहे।

- 85. और (हे नबी!) जिस ने आप पर कुर्आन उतारा है वह आप को लौटाने वाला है आप के नगर (मक्का) की<sup>[1]</sup> ओर। आप कह दें कि मेरा पालनहार भली-भाँति जानने वाला है कि कौन मार्गदर्शन लाया है, और कौन खुले कुपथ में है।
- 86. और आप आशा नहीं रखते थे कि अवतरित की जायेगी आप की ओर यह पुस्तक<sup>[2]</sup>, परन्तु यह दया है आप के पालनहार की ओर से अतः आप कदापि न हों सहायक काफ़िरों के।
- 87. और वह आप को न रोकें अल्लाह की आयतों से इस के पश्चात् जब उतार दी गईं आप की ओर, और बुलाते रहें अपने पालनहार की ओर। और कदापि आप न हों मुश्रिकों में से।
- 88. और आप न पुकारें किसी अन्य पूज्य को अल्लाह के साथ, नहीं है कोई वंदनीय (सत्य पूज्य) उस (अल्लाह) के सिवा। प्रत्येक वस्तु नाशवान है सिवाय उस के स्वरूप के। उसी का शासन है और उसी की ओर तुम सब फेरे<sup>[3]</sup> जाओगे।

اِنَّ الَّذِي ُفَرَضَ عَلَيْكَ الْقُثْرَانَ لَرَآدٌ لَاَ اِلْ مَعَادٍ ﴿قُلُ ثَرِّيِّ اَعْلَوُمُنُ جَاءَ بِالْهُدَٰى وَمَنُ هُوَ فِى صَلْلِ شِبْدِيْنٍ ۞

وَمَاكُنُتَ تَرُجُواۤاَكُ يُتُلَقَى ٓالِيُكَ الْكِتَابُ اِلَارَحُمَةً مِّنُ تَرْبِّكَ فَلَا عَلُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِلكُفِرِيْنَ۞

وَلاَيَصُنُّ تَكَ عَنُ الْبِتِ اللهِ بَعْكَ اِذْ اُنْزِلَتُ اِلْيَكُ وَادْحُ اللَّ رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ۅؘؘڵٮؘؾؙڎؙؙؙٛٛٛڡؘۼٳٮڵٮ؞ۣٳڶۿٵڐۯؙۘۘڵڗٙٳڵۿٳٞۛۛۛڵۿۅۜٛ۠ٛڴڷؙ شَؽٞ۠ۿڵڸڰٛ۠ۦٳڷٳۅٙجؙۿؘ؋ٛڷۿٵڵڂٛڴۄؙۅٙٳڷؽۣٶ ؿؙۯ۫ۼٷؽڿٞ

<sup>ा</sup> अर्थात आप जिस शहर मक्का से निकाले गये हैं उसे विजय कर लेंगे। और यह भविष्य वाणी सन् 8 हिज्री में पूरी हुई (सहीह बुख़ारी: 4773)

<sup>2</sup> अर्थात कुर्आन पाक।

<sup>3</sup> अर्थात प्रलय के दिन हिसाब तथा अपने कर्मों का फल पाने के लिये।

# सूरह अन्कबूत - 29



# सूरह अन्कबूत के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्री है, इस में 69 आयतें हैं।

- इस सूरह का यह नाम इस की आयत नं॰ (41) में आये हुये शब्द ((अन्कबूत)) से लिया गया है। जिस का अर्थ मकड़ी है। इस सूरह में, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना संरक्षक बनाते हैं उन की उपमा मकड़ी से दी गई है। जिस का घर सब से अधिक निर्बल होता है। इसी प्रकार मुश्रिकों का भी कोई सहारा नहीं होगा।
- इस में उन लोगों को निर्देश दिये गये हैं जो ईमान लाने के कारण सताये जाते हैं और अनेक प्रकार की परीक्षाओं से जूझते हैं। और कई निवयों के उदाहरण दिये गये हैं जिन्हों ने अपनी जातियों के अत्याचार का सामना किया। और धैर्य के साथ सत्य तथा तौहीद पर स्थित रहे और अन्ततः सफल हुये।
- इस में मुश्रिकों के लिये सोच-विचार का आमंत्रण तथा विरोधियों के संदेहों का निवारण किया गया है। और तौहीद तथा परलोक की वास्तिवक्ता की ओर ध्यान दिलाया गया है और उस के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं
- अन्तिम आयत में अल्लाह की राह में प्रयास करने पर उस की सहायता और उस के वचन के पूरा होने की ओर संकेत किया गया हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। 

- अलिफ़, लाम, मीम।
- 2. क्या लोगों ने समझ रखा है कि वह छोड़ दिये जायेंगे कि वह कहते हैं, हम ईमान लाये और उन की परीक्षा नहीं ली जायेगी?

الترن

ٱحَسِبَ النَّاسُ آنُ يُّ تُرَكُّوُ ٱلَّنَ يَقُوُّلُوَّا الْمُنَّاوَهُمُّ لا يُفْتَنُوُنَ۞

- 3. और हम ने परीक्षा ली है उन से पूर्व के लोगों की, तो अल्लाह अवश्य जानेगा<sup>[1]</sup> उन को जो सच्चे हैं, तथा अवश्य जानेगा झूठों को।
- 4. क्या समझ रखा है उन लोगों ने जो कुकर्म कर रहे हैं कि हम से अग्रसर<sup>[2]</sup> हो जायेंगे? क्या ही बुरा निर्णय कर रहे हैं!
- 5. जो आशा रखता हो अल्लाह से मिलने<sup>[3]</sup> की, तो अल्लाह की ओर से निर्धारित किया हुआ समय<sup>[4]</sup> अवश्य आने वाला है। और वह सब कुछ सुनने जानने<sup>[5]</sup> वाला है।
- 6. और जो प्रयास करता है तो वह प्रयास करता है अपने ही भले के लिये, निश्चय अल्लाह निस्पृह है संसार वासियों से।
- तथा जो लोग ईमान लाये और सदाचार किये, हम अवश्य दूर कर देंगे उन से उन की बुराईयाँ, तथा उन्हें प्रतिफल देंगे उन के उत्तम कर्मों का।
- और हम ने निर्देश दिया मनुष्य को अपने माता-पिता के साथ उपकार

وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلُمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَّقُو اوَلَيَعُلَمَنَّ الكَٰذِيبُيُ⊙

> ٱمُرحَسِبَ الَّذِينَ يَعْكُوْنَ السِّيتَاتِ اَنَّ تَسْبِقُوْنَا سَآءَمَا يَعْلُمُونَ ۞

مَنْكَانَ يَرْجُولِلقَآءُ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاتٍ وَهُوالتَّمِيْمُ الْعَلِيُونِ

وَمَنُ جَهَدَ فَإِثْبَايُجَاهِدُ لِنَفْشِهُ إِنَّ اللهُ لَغَنِيُّ عِنِ الْعُلَمِيْنَ ۗ

ۉٵڒۮؿؽٵڡؙڹؙۉٵۉۼؠڵۅۘۘاڵڞڸۻڮڵؽؙڴڡؚۨٞڔڽۜ ۼڻۿؙۄ۫ڛٙؿٳڹؚۿۄؙۅؘڵؠؘٞۼٛڔ۬ێۜۿۿؗۄٙٲڂۘڛؘٵڵڎؚؽ ڬٲڹؙٛۉٚٳؿٛڴٷؽ<sup>©</sup>

وَوَصَّيْنَا الَّانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسُنًا وَإِنَّ

- अर्थात आपदाओं द्वारा परीक्षा ले कर जैसा कि उस का नियम है उन में विवेक कर देगा। (इब्ने कसीर)
- 2 अथीत हमें विवश कर देंगे और हमारे नियंत्रण में नहीं आयेंगे।
- 3 अर्थात प्रलय के दिन।
- 4 अर्थात प्रलय का दिन।
- 5 अर्थात प्रत्येक के कथन और कर्म को उस का प्रतिकार देने के लिये।

करने का<sup>[1]</sup>, और यिद दोनों दबाव डालें तुम पर कि तुम साझी बनाओ मेरे साथ उस चीज़ को जिस का तुम को ज्ञान नहीं, तो उन दोनों की बात न मानो<sup>[2]</sup>मेरी ओर ही तुम्हें फिर कर आना है, फिर मैं तुम्हें सूचित कर दूँगा। उस कर्म से जो तुम करते रहे हो।

- और जो ईमान लाये तथा सदाचार किये हम उन्हें अवश्य सिम्मिलित कर देंगे सदाचारियों में।
- 10. और लोगों में वे (भी) हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाये अल्लाह पर। फिर जब सताये गये अल्लाह के बारे में तो समझ लिया लोगों की परीक्षा को अल्लाह की यातना के समान। और यिद आ जाये कोई सहायता आप के पालनहार की ओर से, तो अवश्य कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे। तो क्या अल्लाह भली-भाँति अवगत नहीं है उस से जो संसारवासियों के दिलों में हैं?
- 11. और अल्लाह अवश्य जान लेगा उन को जो ईमान लाये हैं, तथा अवश्य जान लेगा द्विधावादियों<sup>[3]</sup> को।
- 12. और कहा काफ़िरों ने उन से जो

ڂۿٮٚڬٷڸؿؙؿ۫ڔٷ؈ؘٚڡؘٵڵؽۺؘڮڮڽ؋ۼڵڠ ڣؘڵڗؿؙڟؚۼۿؠٵٵڰ؆ۘڡؙؿۼۣۼؙڴۄ۫ڨٲؽڹۜؠٞٞڰؙۄؙٛؠؠٵ ڴؙڹٛڰؙڗ۫ڠؠؙڵۅؙؽ۞

وَالَّذِيْنَ المَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَنُدُخِلَنَّهُمُّهُ فِي الصَّلِحِيْنَ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنَّ يَقُولُ الْمَثَّافِ لللهِ فَإِذَ الْوُذِي فِى اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَنَ الِ اللهِ وَلَمِنَ جَآءَ نَصُرُّ مِّنَ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أُولَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ الْعَلَمِينَ ©

وَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ المَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ المَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو الِلَّذِينَ الْمَنُوااتَّبِعُوا

- 1 हदीस में है कि जब साद बिन अबी वक्कास इस्लाम लाये तो उन की माँ ने दबाव डाला और शपथ ली कि जब तक इस्लाम न छोड़ दें वह न उन से बात करेगी और न खायेगी न पियेगी, इसी पर यह आयत उतरी (सहीह मुस्लिमः 1748)
- 2 इस्लाम का यह नियम है जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है कि ((किसी के आदेश का पालन अल्लाह की अवैज्ञा मैं नहीं है।)) (मुस् नद अहमद-1/66, सिलसिला सहीहा- अलुबानी: 179)
- 3 अर्थात जो लोगों के भय के कारण दिल से ईमान नहीं लाते।

ईमान लाये हैं: अनुसरण करो हमारे पथ का, और हम भार ले लेंगे तुम्हारे पापों का, जब की वह भार लेने वाले नहीं हैं उन के पापों का कुछ भी,वास्तव में वह झूठे हैं।

- 13. और वह अवश्य प्रभारी होंगे अपने बोझों के और कुछ<sup>[1]</sup> बोझों के अपने बोझों के साथ, और उन से अवश्य प्रश्न किया जायेगा प्रलय के दिन उस झूठ के बारे में जो घड़ते रहे।
- 14. तथा हम<sup>[2]</sup> ने भेजा नूह को उस की जाति की ओर, तो वह रहा उन में हज़ार वर्ष किन्तु पचास<sup>[3]</sup> वर्ष, फिर उन्हें पकड़ लिया तूफ़ान ने, तथा वे अत्याचारी थे।
- 15. तो हम ने बचा लिया उस को और नाव वालों को, और बना दिया उसे एक निशानी (शिक्षा) विश्व वासियों के लिये।
- 16. तथा इब्राहीम को जब उस ने अपनी जाति से कहाः इबादत (वंदना) करो अल्लाह की तथा उस से डरो, यह तुम्हारे लिये उत्तम है यदि तुम जानो।
- 17. तुम तो अल्लाह के सिवा बस उन की वंदना कर रहे हो जो मूर्तियाँ हैं, तथा तुम झूठ घड़ रहे हो, वास्तव में जिन

ڛؚۘۑؽۘڬٮؘٵۅؙڶڹٛػؠؚ۫ڵڂڟڸؽؙۄ۫ۊػٵۿؙۿ<sub>ۄؙڴ</sub>ؠڸؚڶڹ ڡؚؽؙڂڟؽۿۿڗ؈*ٚؿؿڰٛڴٳ؆ٛ؋*ٙػڶۏڹٛۏؽ<sup>®</sup>

وَلَيۡحُولُنَّ اَثَقَالَهُمُ وَاثَقَالًامَّعَ اَثَقَالِهِمُ وَلَيُسُعُنُنَّ يَوْمَرَالِقِيمَةِ عَمَّاكَانُوْ ايَفُتَرُونَ۞

وَلَقَدُا رَسُلُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهٖ فَلِمِتَ فِيهُومُ الْفُ سَنَةِ اِلَّاخَمُسِيْنَ عَامًا فَاخَذَا هُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظُلِمُونَ ۞

> فَٱنْجَيْنْـٰهُ وَاصْحٰبَالسَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنُهَاۤ ایَةً لِلْعُلِمِیۡنَ⊚

ۅٙٳڹۯۿؚؽۄؘٳۮ۫ۊؘۜٲڶڸؚقؘۅؙڡؚٳٵۻؙۮ۠ۅٳٳڵڎۅٙٳڷڡۜٛۊؙٷ۠ ۮ۬ڸػ۠ۅٛڂؘؿڒؙڰڴۄٞٳؽؙػؙٛٛٛٛڎ۫ؾؙٛۊؙؾۜڡؙڶٮۏٛڹ۞

إِنَّمَا تَعُبُّكُ وُنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ ٱوْثَاكًا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِيْنَ تَعُبُكُ وْنَ

<sup>1</sup> अर्थात दूसरों को कुपथ करने के पापों का।

<sup>2</sup> यहाँ से क्छ निबयों की चर्चा की जा रही है जिन्हों ने धैर्य से काम लिया।

<sup>3</sup> अर्थात नूह (अलैहिस्सलाम) (950) वर्ष तक अपनी जाति में धर्म का प्रचार करते रहे।

को तुम पूज रहे हो अल्लाह के सिवा वे नहीं अधिकार रखते हैं तुम्हारे लिये जीविका देने का। अतः खोज करो अल्लाह के पास जीविका की तथा इबादत (वंदना) करो उस की और कृतज्ञ बनो उस के, उसी की ओर तुम फेरे जाओगे।

- 18. और यदि तुम झुठलाओ तो झुठलाया है बहुत से समुदायों ने तुम से पहले, और नहीं है रसूल<sup>[1]</sup> का दायित्व परन्तु खुला उपदेश पहुँचा देना।
- 19. क्या उन्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह ही उत्पत्ति का आरंभ करता है फिर उसे दुहरायेगा<sup>[2]</sup>, निश्चय यह अल्लाह पर अति सरल है।
- 20. (हे नबी!) कह दें कि चलो- फिरो धरती में फिर देखो कि उस ने कैसे उत्पत्ति का आरंभ किया है, फिर अल्लाह दूसरी बार भी उत्पन्न<sup>[3]</sup> करेगा, वास्तव में अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
- 21. वह यातना देगा जिसे चाहेगा तथा दया करेगा जिस पर चाहेगा, और उसी की ओर तुम फेरे जाओगे।
- 22. तुम उसे विवश करने वाले नहीं हो, न धरती में न आकाश में, तथा नहीं है तुम्हारा उस के सिवा कोई

مِنْ دُوْنِ اللهِ لَايَمْلِكُوْنَ لَكُوُّ رِنَّى قَافَا بُتَغُواْ عِنْدَاللهِ الرِّرْزَقَ وَاعْبُدُاوُهُ وَالشُّكُرُوا لَهُ الِدَيْهِ شُرْجَعُونَ

وَإِنْ تُكَيِّرُ بُوُافَقَدُ كَذَّبَ أُمَـُكُرِيِّسَىُ قَبُلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُوُلِ إِلَّا البُـللغُ الْمُرْسِيْنُ ۞

ٱۅؘٙڮؘۄؙؾۯۅؙٳڮؽڡ۫ڬؽؙڹؙٮؚؿؙٳٮڰ۠ٳڵڰۿٳڶٛڂڵڨٙڎڗۜ ؽؙۼۣڝؙٮ۠ڰ؇ۥٳؾۧڎڶٳػؘٷڸڶڵڡؚؽڛؽڒٛ۞

قُلُ سِيُرُوُ إِنِي الْأَثْمِ ضِ فَانْظُرُوْ اكَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُشَمَّ اللهُ يُسْنَشِئُ النَّشُأَةَ الْأَخِرَةَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَقَعٌ قَدِيرُرُّ

يُعَدِّبُ مَنْ يَيْفَأَءُ وَيَرْحَدُمَنْ يَشَأَءُ وَوَيَرْحَدُمَنْ يَشَأَءُ وَالدَّعِرُمَةُ مَنْ يَشَأَعُ

وَمَآاَنۡتُمُوۡمِئُومِنُونَ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ٰوَمَا لَكُوۡمِتُنُ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنُ وَّلِي

- 1 अर्थात अल्लाह का उपदेश मनवा देना रसूल का कर्तव्य नहीं है।
- 2 इस आयत में आख़िरत (परलोक) के विषय का वर्णन किया जा रहा है।
- 3 अर्थात प्रलय के दिन कर्मों का प्रतिफल देने के लिये।

संरक्षक और न सहायक।

- 23. तथा जिन लोगों ने इन्कार किया अल्लाह की आयतों और उस से मिलने का, वही निराश हो गये हैं मेरी दया से और उन्हीं के लिये दुख़दायी यातना है।
- 24. तो उस (इब्राहीम) की जाति का उत्तर बस यही था कि उन्हों ने कहाः इसे बध कर दो या इसे जला दो, तो अल्लाह ने उसे बचा लिया अग्नि से| वास्तव में इस में बड़ी निशानियाँ हैं उन के लिये जो ईमान रखते हैं|
- 25. और कहाः तुम ने तो अल्लाह को छोड़ कर मुर्तियों को प्रेम का साधन बना लिया है अपने बीच संसारिक जीवन में, फिर प्रलय के दिन तुम एक-दूसरे का इन्कार करोगे तथा धिक्कारोगे एक-दूसरे को, और तुम्हारा आवास नरक होगा, और नहीं होगा तुम्हारा कोई सहायक।
- 26. तो मान लिया उस को लूत<sup>[1]</sup> ने, और इब्राहीम ने कहाः मैं हिज्रत कर रहा हूँ अपने पालनहार<sup>[2]</sup> की ओर। निश्चय वही प्रबल तथा गुणी है।
- 27. और हम ने प्रदान किया उसे इस्हाक़ तथा याकूब तथा हम ने रख दी उस की संतान में नबूवत तथा पुस्तक,

وَلانصِيْرِ قَ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوُ إِبَالِتِ اللهِ وَلِقَالِهِ وَالْقَالِمِ الْوَلَمِكَ يَبِسُوامِنُ تَدْمَنِيُ وَاوُلِلِكَ لَهُوْعَدَابُ إِلِيهُ

فَمَاكَانَجَوَابَقُوْمِهَ الآَآنَ قَالُوااقَتُلُوُهُ ٱوُمِرَّقُوْهُ فَآنَجُمهُ اللهُ مِنَ النَّارِ الَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُنْؤُمِنُونَ

وَقَالَ إِمَّا اتَّخَذُ ثُمُومِّنُ دُونِ اللهِ اَوْتَانًا اللهِ اَوْتَانًا اللهِ اَوْتَانًا اللهِ اَوْتَانًا ا مُّودَّةً تَكِينِكُمُ فِي الْحَلْوةِ اللهُّ نُكَا اللهُ اللهُل

فَامَنَ لَهُ نُوْظُ وَقَالَ إِنَّ مُهَا حِرُّ إِلَى رَبِّنُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِينُوْ

ۅۘوَهَبُنَالَةَ السُّحْقَ وَيَعُقُوْبَ وَجَعَلُمَالِقُ ذُرِّ يَّيْتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَالتَّيْنَاهُ ٱجُمَوْ

 <sup>1</sup> लूत (अलैहिस्सलाम) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के भतीजे थे। जो उन पर ईमान लाये।

<sup>2</sup> अर्थात अल्लाह के आदेशानुसार शाम जा रहा हूँ।

और हम ने प्रदान किया उसे उस का प्रतिफल संसार में, और निश्चय वह परलोक में सदाचारियों में से होगा।

- 28. तथा लूत को (भेजा)। जब उस ने अपनी जाति से कहाः तुम तो वह निर्लज्जा कर रहे हो जो तुम से पहले नहीं किया है किसी ने संसार वासियों में से।
- 29. क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो, और डकैती करते हो तथा अपनी सभाओं में निर्लज्जा के कार्य करते हो? तो नहीं था उस की जाति का उत्तर इस के अतिरिक्त कि उन्हों ने कहाः तू ला दे हमारे पास अल्लाह की यातना, यदि तु सच्चों में से है।
- 30. लूत ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी सहायता कर उपद्रवी जाति पर।
- 31. और जब आये हमारे भेजे हुये (फ़्रिश्ते) इब्राहीम के पास शुभ सूचना ले कर, तो उन्हों ने कहाः हम विनाश करने वाले हैं इस बस्ती के वासियों का। वस्तुतः इस के वासी अत्याचारी हैं।
- 32. इब्राहीम ने कहाः उस में तो लूत है। उन्हों ने कहाः हम भली-भाँति जानने वाले हैं जो उस में है। हम अवश्य बचा लेंगे उसे और उस के परिवार को उस की पत्नी के सिवा, वह पीछे रह जाने वालों में थी।
- 33. और जब आ गये हमारे भेजे हुये लूत

فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاِحْرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ السَّالِحِينَ السَّالِحِينَ السَّالِحِينَ

وَلْوُطَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُوْلِتَا نُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُوْبِهَا مِنُ إَحَدٍ مِّنَ الْفَاحِيْنَ ۞

أَبِتَكُوْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلُ لَهُ وَتَأْتُونَ فِي نَادِ كِكُوْ الْمُنْكَرَّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّانَ قَالُوا اعْتِنَابِعِنَا إِلَامِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِ قِيْنَ<sup>®</sup>

قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ الْمُ

ۅؘڷٮۜٵۜۼٵٞٷڽؙؙڶٮؘٵٙٳڹۯۿؚؽؙۄؘڽٵڹٛڹ۠ٷێٷٲڶٷٙٳ ٳٮۜٵڡؙۿڸۘٷٛٳٵۿڶؚۿڶ؋ڶٳڷڡؙڗؙؽۊ ٳڽؖٵۿؙڵۿٵػٵٷ۠ٳڟڸؠؽڹۧ۞

قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوُطًا ۚ قَالُوُانَحُنُ آعُلُوُ بِمَنْ فِيْهَالْنَنْجِينَةُ وَاهْلَهُ ۚ إِلَّا امْرَاتَهُ ۚ كَانَتُ مِنَ الْعْرِيزِيْنَ۞

وَلَمَّاكَ وَالْمَاكُوعُا سِنَّ بِهِمْ

के पास तो उसे बुरा लगा और वह उदासीन हो गया<sup>[1]</sup> उन के आने पर। और उन्हों ने कहाः भय न कर और न उदासीन हो, हम तुझे बचा लेने वाले हैं तथा तेरे परिवार को, परन्तु तेरी पत्नी को,वह पीछे रह जाने वालों में है।

- 34. वास्तव में हम उतारने वाले हैं इस बस्ती के वासियों पर आकाश से यातना इस कारण कि वह उल्लंघन कर रहे हैं।
- 35. तथा हम ने छोड़ दी है उस में एक खुली निशानी उन लोगों के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं।
- 36. तथा मद्यन की ओर उन के भाई शुऐब को (भेजा) तो उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! इबादत (वंदना) करो अल्लाह की, तथा आशा रखो प्रलय के दिन<sup>[2]</sup> की और मत फिरो धरती में उपद्रव करते हुये।
- 37. किन्तु उन्हों ने उसे झुठला दिया तो पकड़ लिया उन्हें भूकम्प ने और वह अपने घरों में औंधे पड़े रह गये।
- 38. तथा आद और समूद का (विनाश किया)। और उजागर हैं तुम्हारे लिये उन के घरों के कुछ अवशेष, और शोभनीय बना दिया शैतान ने उन के कर्मों को और रोक दिया उन्हें सुपथ

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُوْا لَا تَخَفُ وَلاَتَحُزَنُ ۖ إِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلْا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْعٰبِرِيُنَ ۖ

ٳڬٵؙڡؙؙڹٝڗؚڬ۠ۅؙڹۘۼڵٵۿڸۿۮؚ؋ٵڶڨٙڒۘؽڐڔۣڂؚڔؙٞٳڝۜؽ السّمٵ۫ۦؚؠؠٵػٵڹ۫ۅؙٳؽڣؙٮڠؙۏؽ۞

> ۅؘڶقَدُتُّرُثُنَامِنْهَآايَةًبُيِّنَةًلِقَوُمٍ تَيُعُقِلُوْنَ۞

وَ إِلَىٰ مَدُينَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا ُ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُ عُواالله وَارْجُواالْيُومُ الْاِخْرَ وَلاَ تَعْتَوُا فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ⊙

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ تُهُمُّ الرَّبُفَةُ فَأَصَٰبَحُوْا فِيُدَارِهِمُ جِيْمِينَ۞

وَعَادًا وَتَخُوْدُا وَقَدُ تَبَيَّنَ لَكُوْتِنَ مِّسَاكِنِهِ مِثَّ وَذَيِّنَ لَهُوُ الشَّيْطِنُ اعْمَالَهُوْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السِّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴾

- 1 क्योंकि लूत (अलैहिस्सलाम) को अपनी जाति की निर्लज्जा का ज्ञान था।
- 2 अर्थात संसारिक जीवन ही को सब कुछ न समझो, परलोक के अच्छे परिणाम की भी आशा रखो और सदाचार करो।

से, जब कि वह समझ- बूझ रखते थे।

- 39. और क़ारून तथा फ़िरऔन और हामान का, और लाये उन के पास मूसा खुली निशानियाँ, तो उन्हों ने अभिमान किया और वह हम से आगे<sup>[1]</sup> होने वाले न थे।
- 40. तो प्रत्येक को हम ने पकड़ लिया उस के पाप के कारण, तो इन में से कुछ पर पत्थर बरसाये<sup>[2]</sup> और उन में से कुछ को पकड़ा<sup>[3]</sup> कड़ी ध्विन ने तथा कुछ को धंसा दिया धरती में, और कुछ को डुबो<sup>[4]</sup> दिया। तथा नहीं था अल्लाह कि उन पर अत्याचार करता परन्तु वह स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे।
- 41. उन का उदाहरण जिन्होंने बना लिये अल्लाह को छोड़ कर संरक्षक, मकड़ी जैसा है जिस ने एक घर बनाया, और वास्तव में घरों में सब से अधिक निर्बल घर<sup>[5]</sup> मकड़ी का है यदि वह जानते।
- 42. वास्तव में अल्लाह जानता है कि वे जिसे पुकारते हैं<sup>[6]</sup> अल्लाह को छोड़

ۅؘقَالُوُنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَالْمَنَّ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مُّوْسَى بِالْبُيِّنْتِ فَاسْتَكْبَرُوُا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوًّا سْبِقِيْنَ

فَكُلُّا اخَذُنَا إِنَ يَئِيهُ وَمِنْهُ مُّمَّنَ الْسَلْنَاعَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ مَّنَ اخَذَنَهُ الصِّيْحَةُ وُعِنْهُمُ مَّنُ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمُ مَّنَ اخْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُ مُ وَالْكِنُ كَانُواۤ اَنَفُنَهُمُ يُظْلِمُونَ ۞ يُظْلِمُونَ

مَتَّلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءُ كَمَتَلِ الْعَنْكَبُوْتِ الْخَنَكَ ثَبَيْتًا وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُنُيُّوْتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوْتِ لَوْكَانُوْ اِيَّعَلَمُوْنَ ۞

إِنَّ اللَّهَ يَعُلُمُ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ

- 1 अर्थात हमारी पकड से नहीं बच सकते थे।
- 2 अर्थात लूत की जाति पर।
- 3 अर्थात सालेह और शुऐब (अलैहिमस्सलाम) की जाति को।
- 4 जैसे कारून को।
- ऽ अर्थात नुह तथा मुसा(अलैहिमस्सलाम) की जातियों को।
- 6 जिस प्रकार मकड़ी का घर उस की रक्षा नहीं करता वैसे ही अल्लाह की यातना के समय इन जातियों के पूज्य उन की रक्षा नहीं कर सके।

कर वह कुछ नहीं हैं। और वही प्रबल गुणी (प्रवीण) है।

- 43. और यह उदाहरण हम लोगों के लिये दे रहे हैं और इसे नहीं समझेंगे परन्तु ज्ञानी लोग (ही)।
- 44. उत्पत्ति की है अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की सत्य के साथ। वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी (लक्षण) है ईमान लाने वालों के<sup>[1]</sup> लिये।
- 45. आप उस पुस्तक को पढ़ें जो वह्यी (प्रकाशना) की गई है आप की ओर, तथा स्थापना करें नमाज़ की। वास्तव में नमाज़ रोकती है निर्लज्जा तथा दुराचार से और अल्लाह का स्मरण ही सर्व महान् है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते<sup>[2]</sup> हो।
- 46. और तुम वाद-विवाद न करो अहले किताब<sup>[3]</sup> से परन्तु ऐसी विधि से जो सर्वोत्तम हो, उन के सिवा जिन्हों ने अत्याचार किया है उन में से। तथा तुम कहो कि हम ईमान लाये उस पर जो हमारी ओर उतारा गया और उतारा गया तुम्हारी ओर, तथा हमारा पूज्य और तुम्हारा पूज्य एक ही<sup>[4]</sup> है। और हम उसी के आज्ञाकारी है।

شَيُّ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ

ۅؘڗڵؙڬٲؙڵٲڡؘؗؿؙڷؙ۠ڵؙٛٛٛٛٛٚٛٛٛۻؙڔؚؽ۠ۿۜٳڸڶؾۜٛٳڛٷڝؘٵ ؽۘۼؙڨؚڵۿٙٳٙڰؚٳٳڰٚڸڮ۠ۅڽٛ؆ٛ

خَكَقَ اللهُ السَّهٰ وَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللهُ اللهُ اللهِ الْحَقِّ اللهُ ا

أَثُلُ مَنَا أُوْجِى الَيُكَ مِنَ الْكِتْبِ وَأَقِمِ الصَّلْوَةُ الِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحُشَّاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُواللهِ اِكْبُرُ وَاللهُ يَعُلُوُ مَا تَصْنُعُونَ۞

وَلاَتُجَادِلُوَّاآهُلَ الْكِتْبِ اِلَّا بِالْتِقَ هِيَ آَحْسَنُ اللَّالَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمُ وَقُوْلُوَّا الْمَثَّا بِالَّذِيْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَقُولُوْٓا الْمَثَّا بِاللَّذِينَ انْزِلَ اللَّيْنَا وَانْزِلَ اللَّيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُمُ وَاحِثٌ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ

- अर्थात इस विश्व की उत्पत्ति तथा व्यवस्था ही इस का प्रमाण है कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है।
- 2 अर्थात जो भला- बुरा करते हो उस का प्रतिफल तुम्हें देगा।
- 3 अहले किताब से अभिप्रेत यहुदी तथा ईसाई हैं।
- 4 अर्थात उस का कोई साझी नहीं।
- 5 अतः तुम भी उस की आज्ञा के आधीन हो जाओ और सभी आकाशीय पुस्तकों

47. और इसी प्रकार हम ने उतारी है आप की ओर यह पुस्तक, तो जिन को हम ने पुस्तक प्रदान की है वह इस (कुर्आन) पर ईमान लाते<sup>[1]</sup> हैं और इन में से (भी) कुछ<sup>[2]</sup> इस (कुर्आन) पर ईमान ला रहे हैं। और हमारी आयतों को काफ़िर ही नहीं मानते हैं।

- 48. और आप इस से पूर्व न कोई पुस्तक पढ़ सकते थे और न अपने हाथ से लिख सकते थे। यदि ऐसा होता तो झूठे लोग संदेह<sup>[3]</sup> में पड़ सकते थे।
- 49. बिल्क यह खुली आयतें है जो उन के दिलों में सुरिक्षत हैं जिन को ज्ञान दिया गया है। तथा हमारी आयतों (कुर्आन) का इन्कार<sup>[4]</sup> अत्याचारी ही करते हैं।
- 50. तथा (अत्याचारियों) ने कहाः क्यों नहीं उतारी गयीं आप पर निशानियाँ आप के पालनहार की ओर से? आप कह दें कि निशानियाँ तो अल्लाह के पास<sup>[5]</sup> हैं। और मैं तो खुला सावधान करने वाला हूँ।

ۅؘػٮ۬ٳڬٲٮ۬ٛڗ۬ڶۘٮؘۜٳڶؽڬٵڷؚؗؿڹٵٛڷڷؽ۬ڹٵؾؽ۠ٷۿ الکِت۬ڹؽؙٷؙڡؚٮؙٛٷڽ؋ۅۧڝؙۿٷؙڵڒٙۦۭٙڝؘؙؿ۠ٷؙڝؙۣڔڽ؋ ۅؘڝؘٳۼؠؙؙؙۘڪٮؙۅۑٳ۠ؾڗؽٙٳڰڒٵڰڵڣۯۏڹ۞

ۅؘۜٵڬ۠ڹٛؾؘؾؙڵؙۅؙٳڡؚڽؙڣۜڸؚۄ؈۬ڮڗ۬ٮۭۘٷٙڵٲڠۜڟ۠ۿ ؚؠؽؠؽڹڮٳڋٙٵڰؚۯؾۜٵڹٲٮٛؠؙڟؚڶۅٛڽ۞

ؠڵۿۅؘٳڸؿۜٵؠؾؚڹ۬ؾۢۏۣ۫؈ؙڡ۠ۅٛٳڷێڕؽڹۘٲۏۛؿؙۅۘؗؗٳڵۼڵۄۜ ۅؘڡٙٵڲۼؚ۫ڂٮؙڔٳڶؾڹٙٳۧڷڒٳڵڟڸؠ۠ۏڹۛ

ۅؘڠؘٲڵؙٷڷۘٷڷٲڷؿؚڵػؘڲؽ؋ٳؽػ۠ۺٞٷڗؾؚ؋ڟ۫ڷٳٮٞؽٵٲڵڵؽؙ ۼٮؙۮٵۺٷؽؽؿۜٵٙٲٵؘؽڒؿؙٷ۠ؿؽؙؽٛ

को कुर्आन सहित स्वीकार करो।

- 1 अर्थात अहले किताब में से जो अपनी पुस्तकों के सत्य अनुयायी हैं।
- 2 अर्थात मक्का वासियों में से।
- 3 अर्थात यह संदेह करते कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह बातें आदि ग्रन्थों से सीख लीं या लिख ली हैं। आप तो निरक्षर थे लिखना-पढ़ना जानते ही नहीं थे तो फिर आप के नबी होने और कुर्आन के अल्लाह की ओर से अवतरित किये जाने में क्या संदेह हो सकता है।
- 4 अर्थात जो सत्य से आज्ञान हैं।
- अर्थात उसे उतारना-न उतारना मेरे अधिकार में नहीं, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ।

51. क्या उन्हें पर्याप्त नहीं कि हम ने उतारी है आप पर यह पुस्तक (कुर्आन) जो पढ़ी जा रही है उन पर। वास्तव में इस में दया और शिक्षा है उन लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं।

- 52. आप कह दें: पर्याप्त है अल्लाह मेरे तथा तुम्हारे बीच साक्षी।<sup>[1]</sup> वह जानता है जो आकाशों तथा धरती में है। और जिन लोगों ने मान लिया है असत्य को और अल्लाह से कुफ़ किया है वही विनाश होने वाले हैं।
- 53. और वे<sup>[2]</sup> आप से शीघ्र माँग कर रहे हैं यातना की। और यदि एक निर्धारित समय न होता तो आजाती उन के पास यातना, और अवश्य आयेगी उन के पास अचानक और उन्हें ज्ञान (भी) न होगा।
- 54. वे शीघ्र माँग<sup>[3]</sup> कर रहे हैं आप से यातना की। और निश्चय नरक घेरने वाली है काफिरों<sup>[4]</sup> को।
- 55. जिस दिन छा जायेगी उन पर यातना उन के ऊपर से तथा उन के पैरों के नीचे से। और अल्लाह कहेगाः चखो जो कुछ तुम कर रहे थे।

ٱۅؙڷۊؘؽڬڣۿٵٞٵۜٵٞٲڗٛڷٮؙٚٵڡػؽڰٵڷؚؽڹڹؽۺ۬ڶڡڬؽۿؚؗٛؗٛؗ؋ٝٳؖڷ؈۬ ۮڵڮڬڔؘڂڡڎۜۘۜٷۮؚػؙڶؽڸڡۊۅؗؠڗ۠ٷؙڡۣڹؙۏڽ۞ٛ

قُلْ كَفَىٰ بِاللهُ بَنْيَنِي وَبَيْنَكُمُّ شَهِيدًا لَيَعُمُّمُ اللَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينِ امْنُوْ ابِالْبُاطِلِ وَكَفَرُوْ ابِاللهِ اوْلِيَاكُمُ الْخِيرُونَ

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْفَكَ الِّ وَلَوْلَا اَجَلُّ مُّسَمَّى كَبَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاثِيَنَهُ مِنْتَةً وَّهُولِانَيْتُعُورُونَ ۞

ؽٮۛؾؙڿؚڵۏؙؽڬڽؚاڵۼۘػٲڮؚٷٳڽۜٙجؘۿٙٮٚٛۄؘڵؠؙڿؽڟةٞ ؽٳڷڴؚ؋ڽؙ۞

يَوْمَ يَفْشَامُمُ الْعَذَابُ مِنُ فَوْتِهِهُ وَمِنُ تَعُتِ ٱرجُولِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْقُواْمَاكُنْنُوْتَعَمَلُونَ ﴿

- 1 अर्थात मेरे नबी होने पर
- 2 अर्थात मक्का के काफिर।
- 3 अर्थात संसार ही में उपहास स्वरूप यातना की माँग कर रहे हैं।
- 4 अर्थात परलोक में।

يْعِبَادِي الَّذِينَ إِمَنُوا آلِنَّ آرْضِي وَاسِعَةٌ فَايَّايَ

- 56. हे मेरे भक्तों जो ईमान लाये हो!वास्तव में मेरी धरती विशाल है, अतः तुम मेरी ही इबादत (वंदना)[1] करो।
- 57. प्रत्येक प्राणी मौत का स्वाद चखने वाला है फिर तुम हमारी ही ओर फरे[2] जाओगे।
- 58. तथा जो ईमान लाये, और सदा चार किये तो हम अवश्य उन्हें स्थान देंगे स्वर्ग के उच्च भवनों में. प्रवाहित होंगी जिन में नहरें, वह सदावासी होंगे उन में. तो क्या ही उत्तम है कर्म करने वालों का प्रतिफल।
- 59. जिन लोगों ने सहन किया तथा वह अपने पालनहार ही पर भरोसा करते हैं।
- 60. कितने ही जीव हैं जो नहीं लादे फिरते<sup>[3]</sup> अपनी जीविका, अल्लाह ही उन्हें जीविका प्रदान करता है तथा तुम को, और वह सब कुछ सुनने -जानने वाला है।
- 61. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि किस ने उत्पत्ति की है आकाशों तथा धरती की, और (किस ने) वश में कर रखा है सूर्य तथा चाँद को? तो वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो

كُلُّ نَفْسِ ذَ أَيْقَةُ الْمَوْنِيَّ 'ثُحَّ إِلَيْنَا اتُرْجَعُونَ 🏵

وَالَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّيلَحْتِ لَنْبُوِّئَكُمْمُ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَّفًا تَجُرِي مِنْ تَغِيَّهَا الْأَنْهُرُ خِلِدِينَ فَهُمَا تِغُو آجُو الْعَبِلِينَ اللَّهِ

اڭىدىئى صَبَرُوْاوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ<sup>®</sup>

ۅؘڮٳؘؾؽ۫ۺٙۮڗٳؖؿڐٟڷٳڠ<u>ٙؠ</u>ڷڔڹٛڡؘۿٳڐٙٳێڮؽۯۯ۫ڡ۫ۿٵ وَاتِّاكُوْ وَهُوَالسَّبِمِيْعُ الْعَلِيُوْ

وَلَيِنُ سَأَلَتُهُ وُمِّنُ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّهُسَ وَالْقَكَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى لُوْفَكُونَ اللَّهُ فَأَلَّى لُوْفَكُونَ اللَّهُ

- 1 अर्थात किसी धरती में अल्लाह की इबादत न कर सको तो वहाँ से निकल जाओ जैसा कि आरंभिक युग में मुक्का के काफिरों ने अल्लाह की इबादत से रोक दिया तो मुसलमान हब्शॉ और फिर मदीना चले गये।
- 2 अर्थात अपने कर्मों का फल भोगने के लिये।
- 3 हदीस में है कि यदि तुम अल्लाह पर पूरा पूरा भरोसा करो तो तुम्हें पक्षी के समान जीविका देगा जो सवेरे भूखा जाते हैं और शाम को अघा कर आते हैं। (तिर्मिजी- 2344, यह हदीस हसन सहीह है।)

फिर वह कहाँ बहके जा रहे हैं?

- 62. अल्लाह ही फैलाता है जीविका को जिस के लिये चाहता है अपने भक्तों में से और नाप कर देता है उस के लिये। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु का अति ज्ञानी है।
- 63. और यिद आप उन से प्रश्न करें कि किस ने उतारा है आकाश से जल, फिर उस के द्वारा जीवित किया है धरती को उस के मरण के पश्चात्? तो वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। आप कह दें कि सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं। किन्तु उन में से अधिक्तर लोग समझते नहीं।[1]
- 64. और नहीं है यह संसारिक<sup>[2]</sup> जीवन किन्तु मनोरंजन और खेल और परलोक का घर ही वास्तविक जीवन है। क्या ही अच्छा होता यदि वह जानते।
- 65. और जब वह नाव पर सवार होते हैं, तो अल्लाह के लिये धर्म को शुद्ध कर के उसे पुकारते हैं। फिर जब वह बचा लाता है उन्हें थल तक, तो फिर शिर्क करने लगते हैं।

ٱللهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَكَأُ مِنْ عِبَادِم وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ يِكُلِّ شَيُّ عَلِيْهُ ﴿

ۅؘڵؠؽؘڛؘٲڷؾؘۘۿؙٷٞۺؙۜٷٞڶڝؚڹٳڛ ٲڵڒؘڞ۬ڝؽؙڹۼۅؠڡؙڗؾۿٵڶؽڤٞۅڵؿۜٵڵؿڎۛڠ۠ڸؚٳڶڂؠٙٮؙ ؠڵڋڹڵٲڰؘڗؙۿؙڂڒڒؽؿۊڵۏؽ۞۫

وَمَاهٰذِهِ الْخَيْوِةُ السُّنْيَآ إِلَّالَهُوُّ وَّلَحِبُّ وَإِنَّ النَّاارَ الْاَخِرَةُ لَهِيَ الْخَيَوَانُ لَوْكَانُوْ اَيْعُلَمُوْنَ۞

> فَإِذَا كُنْبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَنَ ذَ فَلَمَّا نَجْلُهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُو يُنتُرِكُونَ ۞

- 1 अर्थात जब उन्हें यह स्वीकार है कि रचियता अल्लाह है और जीवन के साधन की व्यवस्था भी वही करता है तो फिर इबादत (पूजा) भी उसी की करनी चाहिये और उस की वंदना तथा उस के शुभगुणों में किसी को उस का साझी नही बनाना चाहिये। यह तो मूर्खता की बात है कि रचियता तथा जीवन के साधनों की व्यवस्था तो अल्लाह करे और उस की वंदना में अन्य को साझी बनाया जाये।
- 2 अर्थात जिस संसारिक जीवन का संबंध अल्लाह से न हो तो उस का सुख साम्यिक है। वास्तविक तथा स्थायी जीवन तो परलोक का है अतः उस के लिये प्रयास करना चाहिये।

- 66. ताकि वह कुफ़ करें उस के साथ जो हम ने उन्हें प्रदान किया है, और ताकि आनन्द लेते रहें, तो शीघ्र ही इन्हें ज्ञान हो जायेगा।
- 67. क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम ने बना दिया है हरम (मक्का) को शान्ति स्थल, जब कि उचक लिये जाते हैं लोग उन के आस- पास से? तो क्या वह असत्य ही को मानते हैं और अल्लाह के पुरस्कार को नहीं मानते?
- 68. तथा कौन अधिक अत्याचारी होगा उस से जो अल्लाह पर झूठ घड़े या झूठ कहे सच्च को जब उस के पास आ जाये, तो क्या नही होगा नरक में आवास काफिरों का?
- 69. तथा जिन्हों ने हमारी राह में प्रयास किया तो हम अवश्य दिखा<sup>[1]</sup> देंगे उन को अपनी राह| और निश्चय अल्लाह सदाचारियों के साथ है|

ڸؚڲؘڡٛٚۯ۠ۉٳڔؠٵۜٲڶؾؙؠ۬ۿؗڎٞٚۅٙڸؽؘػؾۜٞڠؗۅؙٛٳ<sup>ؗٷ</sup>ڣؘٮۜۅٛؽ ؽۼڵؠؙۅؙڹٛ۞

اَوَلَهُ بَرِّوْااَتَا جَعَلْمَنَا حَرَمًا الْمِنَّاقِيَّنَخَطَّفْ التَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ اَفَيالْبَاطِلِ بُوْمِنُّوْنَ وَبِيْعْمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ۞

وَمَنَ اَظْهُوْمِتِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اوْكَذَبَ بِالْحُقِّ لَيْتَاجَاءَةٌ الَيْسُ فِي جَهَنَّوَمَتُوْقَ الِلُكِفِنَ بِنَنَ ⊛

وَالَّذِيْنَ جُهَدُوْافِيْنَالْنَهُدِيَنَّهُ مُسْلِنَا اللهِ لَمُعَالِّمُ اللهُ لَمُعَالِّمُ اللهُ المُعْسِنِينَ اللهِ لَمُعَلِّمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> अर्थात अपनी राह पर चलने की अधिक क्षमता प्रदान करेंगे।

## सूरह रूम - 30



# सूरह रूम के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 60 आयतें हैं।

- इस सूरह में रूमियों के बारे में एक भिवष्यवाणी की गई है इसी लिये इस को यह नाम दिया गया है।
- इस में आख़िरत का विश्वास दिलाया गया है जो संसार की वास्तविक्ता पर विचार करने से पैदा होता है तथा इस से कि अल्लाह का प्रत्येक वचन पूरा होता है।
- इस में रूमियों की विजय की भविष्यवाणी की गई है और इस से विश्व के स्वामी तथा आख़िरत की ओर ध्यान दिलाया गया है।
- अल्लाह की निशानियों में सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है जो आकाशों तथा धरती में फैली हुई हैं और परलोक का विश्वास दिलाती हैं।
- तौहीद के सत्य तथा शिर्क के असत्य होने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं और यह बताया गया है कि तौहीद स्वाभाविक धर्म है। अल्लाह की आज्ञा के पालन तथा पाप से बचने के निर्देश दिये गये हैं और इस पर उत्तम परिणाम की शुभ सूचना दी गई है।
- अन्त में फिर बात प्रलय तथा परलोक की ओर फिर गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. अलिफ़ लाम मीम।
- 2. पराजित हो गये रूमी।
- असमीप की धरती में, और वह अपने पराजित होने के पश्चात् जल्द ही विजयी हो जायेंगे।
- 4. कुछ वर्षों में, अल्लाह ही का अधिकार

الق

غُلِبَتِ الرُّوُمُ ﴿

ؚڣٛٲۮ۬ؽؘٲڵٲۯۻۘۅؘۿؙؗۏڝؚۨٚؽؘۼؗٮؚۼؘڮۼۿؚ ڛؘؽۼ۬ڸؠؙۏؾ۞ؖ

فِي بِضْعِ سِنِيْنَ لَمْ بِللهِ الْأَمْرُمِنُ قَبُلُ وَمِنَ

है पहले (भी) और बाद में (भी)| और उस दिन प्रशन्न होंगे ईमान वाले|

- अल्लाह की सहायता से, तथा वही अति प्रभुत्वशाली दयावान् है।
- 6. यह अल्लाह का वचन है, नहीं विरुद्ध करेगा अल्लाह अपने वचन<sup>[1]</sup> के, और परन्तु अधिक्तर लोग ज्ञान नहीं रखते।
- 7. वह तो जानते हैं बस ऊपरी संसारिक जीवन को। तथा<sup>[2]</sup> वह परलोक से अचेत हैं।
- 8. क्या और उन्हों ने अपने में सोच-विचार नहीं किया कि नहीं उत्पन्न किया है अल्लाह ने आकाशों तथा धरती को और जो कुछ उन<sup>[3]</sup> दोनों के बीच है परन्तु सत्यानुसार

بَعُكُ ۗ وَيَوْمَبِ نِ يَنْفُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۞

بِنَصْرِ اللّهُ يُنَصُّرُ مَنَ يَتَنَكَّ أُوْ وَهُوَ الْعَرِيْنُوْ الرَّيْحِيُّهُ ۞ وَعُدَاللّهُ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعُدَاهُ وَالْكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنَ ۞

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِمًا امِّنَ الْحَيَّوٰةِ النَّانْيَا ۗ وَهُوْعَنِ الْإِخْرَةِ هُوْغْفِلُوْنَ۞

ٱۅٙڵؙۄؙۛؽؾۜڡؙٛڴۯٷٳڣٛٙٲڶڡٛ۫ڝٛۼ۫؆ؘڶڂؘڷؾؘۘۨۨڶڵڎؙۨٲڵۺۜڶۅ۠ؾ ۅٙٲڵۯۯڞؘۅڡٙٵڹؽڹ۫ۿؠٵۧٳؖڐڔٳڶڿؚؾٚۜۅٲجڸۺ۠ۺؿٞ ۅٵؚۛۜۜۜۜڰؿ۫ؿڔؖٵۺؚۜٵڶٮٞٵڛؠؚڸؚڡٙڷؙٙؽؙڒؾۣۣٚۿؚۮٙڵڮؽ۠ۏؽ

- 1 इन आयतों के अन्दर दो भिवष्य वाणियाँ की गई हैं। जो कुर्आन शरीफ तथा स्वंय नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सत्य होने का ऐतिहासिक प्रमाण हैं। यह वह युग था जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और मक्का के कुरैश के बीच युद्ध आरंभ हो गया था। रूम के राजा कैसर को उस समय, ईरान के राजा (किस्रा) ने पराजित कर दिया था। जिस से मक्कावासी प्रसन्न थे। क्यों कि वह अग्नि के पुजारी थे। और रूमी ईसाई आकाशीय धर्म के अनुयायी थे। और कह रहे थे कि हम मिश्रणवादी भी इसी प्रकार मुसलमानों को पराजित कर देंगे जिस प्रकार रूमियों को ईरानियों ने पराजय किया। इसी पर यह दो भिवष्य वाणी की गई कि रूमी कुछ वर्षों में फिर विजयी हो जायेंगे और यह भिवष्य वाणी इस के साथ पूरी होगी कि मुसलमान भी उसी समय विजयी हो कर प्रसन्न हो रहे होंगे। और ऐसा ही हुआ कि 9 वर्ष के भीतर रूमियों ने ईरानियों को पराजित कर दिया।
- 2 अर्थात सुख-सुविधा और आनन्द को। और वह इस से अचेत हैं कि एक और जीवन भी है जिस में कर्मों के परिणाम सामने आयेंगे। बल्कि यही देखा जाता है कि कभी एक जाति उन्नति कर लेने के पश्चात् असफल हो जाती है।
- 3 विश्व की व्यवस्था बता रही है कि यह अकारण नहीं, बिल्क इस का कुछ अभिप्राय है।

और एक निश्चित अवधि के लिये? और बहुत से लोग अपने पालनहार से मिलने का इन्कार करने वाले हैं।

- 9. क्या वह चले-फिरे नहीं धरती में, फिर देखते कि कैसा रहा उन का परिणाम जो इन से पहले थे? वह इन से अधिक थे शिक्त में। उन्हों ने जोता-बोया धरती को और उसे आबाद किया, उस से अधिक जितना इन्हों ने आबाद किया, और आये उन के पास उन के रसूल खुली निशानियाँ (प्रमाण) ले कर। तो नहीं था अल्लाह कि उन पर अत्याचार करता, और परन्तु वह स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे।
- 10. फिर हो गया उन का बुरा अन्त जिन्हों ने बुराई की, इस लिये कि उन्हों ने झूठ कहा अल्लाह की आयतों को, और वह उन का उपहास कर रहे थे।
- 11. अल्लाह ही उत्पत्ति का आरंभकरता है फिर उसे दुहरायेगा, तथा उसी की ओर तुम फेरे<sup>[1]</sup> जाओगे।
- 12. और जब स्थापित होगी प्रलय, तो  $f(x) = \frac{1}{2}$  हो जायेंगे अपराधी।
- 13. और नहीं होगा उन के साझियों में उन का अभिस्तावक (सिफ़ारशी) और वह अपने साझियों का इन्कार

ٱوَكَوْ يَسِيْدُوْ الْنِي الْاَرْضِ فَيَنْظُوْ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُ لِهِمْ عَلْوَالشَّكَ مِنْهُمُ قُوَّةً وَّا تَكَادُوا الْاَرْضَ وَعَمْرُوْهَا اَكْثَرُ مِثَّا عَمُوُوْهَا وَجَاءَنَهُوُ رُسُلُهُمُ وَلِلْبِيِّنِتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيظْلِمُهُمُ وَلِكِنْ كَانُوْ اَانْفُسَهُمُ وَيُطْلِمُونَ قَ

ُثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّـذِيْنَ اَسَاءُ واالشُّوَٰ آي اَنُ كَنَّ بُوْا بِالنِّتِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَ اَيَسْتَهُوْءُونَ ۖ

اللهُ بَبْدُ وَّا الْخَلْقُ تُتَمَّيْعِيْدُهُ الْخَلْقِ الْبِيهِ فَتُرْجَعُونَ ®

وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ بِبُلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿

ۅؘڵۄ۫ؽڝٵٛڹٛڷۿؙۄؙٛۺۜڹؙۺ۬ڗػٳٚؠۿٟۄؙۺ۠ڡؘٛۼؖٷ۠ٳ ۅؘػاٮٚۏؙٳۑۺؙڒڰٳٚؠؚۿؚؖٷڬڣڔؚؽؙڹ؈

- 1 अर्थात प्रलय के दिन अपने संसारिक अच्छे बुरे कर्मों का प्रतिकार पाने के लिये।
- 2 अर्थात अपनी मुक्ति से और चिकत हो कर रह जायेंगे।

करने वाले[1] होंगे|

14. और जिस दिन स्थापित होगी प्रलय, तो उस दिन सब अलग अलग हो जायेंगे।

15. तो जो ईमान लाये तथा सदाचार किये वही स्वर्ग में प्रसन्न किये जायेगें।

16. और जिन्होंने कुफ़ किया और झुठलाया हमारी आयतों को और परलोक के मिलन को, तो वही यातना में उपस्थित किये हुये होंगे।

17. अतः तुम अल्लाह की पिवत्रता का वर्णन संध्या तथा सवेरे किया करो।

18. तथा उसी की प्रशंसा है आकाशों तथा धरती में तीसरे पहर तथा जब दोपहर हो।

19. वह निकालता है<sup>[2]</sup> जीवित से निर्जीव को, तथा निकालता है निर्जीव से जीव को, और जीवित कर देता है धरती को उस के मरण (सूखने) के पश्चात् और इसी प्रकार तुम (भी) निकाले जाओगे।

20. और उस की (शिक्ति) के लझणों में से यह (भी) है कि तुम्हें उत्पन्न किया मिट्टी से, फिर अब तुम मनुष्य हो (कि धरती में) फैलते जा रहे हो। وَبَوْمَ تَقُوُمُ السَّاعَةُ بَوْمَيِ نِيَّتَمَرَّقُونَ ®

فَأَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوْ أُوعِمِلُواالصَّلِحْتِ فَهُمُّ فِي رَوْضَةِ يُتُحْبُرُوْنَ ۞

وَاهَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوْا بِالنِتِنَا وَلِقَا فِي الْاخِرَةِ فَاوُللِكِ فِي الْعَنَابِ مُحْضَرُونَ ﴿

فَسَّبُحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُسُنُّونَ وَحِيْنَ تُصُبِحُونَ

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ ثُطُهِرُونَ ۞

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ وَيُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخِي الْاَرُضَ بَعُ مَوْتِهَا ْ وَكَنْ الِكَ تُخْرَجُونَ ۚ

ۅؘڝؗ اليَّرِ ۗ؋ ٲؽ۫ڂؘڵڡۜٞڴؙۄ۫ڞؚٞڽؙؾؙڗٳٮ۪ڎؙؗؾۜٳۮؘٲٲٮ۫ٛڎؙۄؙ ؘۻؿؙڒۘؿڬؾؿۯؙۏڹ۞

क्यों कि यह देख लेंगे कि उन्हें सिफ़ारिश करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
 (देखिये सूरह, अन्आम आयतः 23)

2 यहाँ से यह बताया जा रहा है कि प्रलय होकर परलोक में सब को पुनः जीवित किया जाना संभव है और उस का प्रमाण दिया जा रहा है। इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस विश्व का स्वामी और व्यवस्थायक अल्लाह ही है, अतः पूज्य भी केवल वहीं है।

- 21. तथा उस की निशानियों (लझणों) में से यह (भी) है कि उतपन्न किया तुम्हारे लिये तुम्हीं में से जोड़े, ताकि तुम शान्ति प्राप्त करो उन के पास तथा उतपन्न कर दिया तुम्हारे बीच प्रेम तथा दया, वास्तव में इस में कई निशानियाँ हैं उन लोगो के लिये जो सोच-विचार करते हैं।
- 22. तथा उस की निशानियों में से हैं आकाशों और धरती को पैदा करना, तथा तुम्हारी बोलियों और रंगों का विभिन्न होना। निश्चय इस में कई निशानियाँ है ज्ञानियों<sup>[1]</sup> के लिये।
- 23. तथा उस की निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात्री में तथा दिन में, और तुम्हारा खोज करना उस के अनुग्रह (जीविका) का। वास्तव में इस में कई निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो सुनते हैं।
- 24. और उस की निशानियों में से (यह भी) है कि वह दिखाता है तुम्हें बिजली को भय तथा आशा बना कर और उतारता है आकाश से जल, फिर जीवित करता है उस के द्वारा धरती को उस के मरण के पश्चात्,

وَمِنُ النِتِهَ آنَ خَلَقَ لَكُوْشُ اَنْفُسِكُوْ اَزُوَاجًا لِتَسَكُنُوُ ٓ اللَّهُ اَرَجُعَلَ بَيْنَكُوْ مَّوَدَّةً قَوَّرَحُمَةً \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيتِ لِقَوْمِ لِيَتَعَكَّرُوُنَ ۞

وَمِنُ النِيهِ خَلَقُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاكُ الْسِنَتِكُمُّ وَالْوَائِكُوْ النَّ فِى دَٰ الِكَ لَا بَتٍ لِلْعَلِمِیْنَ ۞

وَمِنُ الْبِيَّهِ مَنَامُكُوْ بِالنَّدِٰلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا َوُكُوْمِّنُ فَضُلِهٖ ۚ اِنَّ فِى ْ ذَٰلِكَ لَا بَيْتٍ لِقَوْمُ تِسَنَّمُونَ®

وَمِنُ النِتِهِ يُرِئِكُو الْكَبَرُقَ خَوْفًا قَطَمَعًا قَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا ءِمَا عُنِيُهُمِي بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ فِى دُلِكَ لَا يَتٍ لِقَوْمٍ يَتُعُقِ لُوْنَ ﴿

वर्षीन ने यह कह कर कि भाषाओं और वर्ग-वर्ण का भेद अल्लाह की रचना की निशानियाँ हैं, उस भेद-भाव को सदा के लिये समाप्त कर दिया जो पक्षताप, आपसी बैर और गर्व का आधार बनते हैं। और संसार की शान्ति का भेद करने का कारण होते हैं। (देखियेः सूरह हुजुरात, आयतः 13) यदि आज भी इस्लाम की इस शिक्षा को अपना लिया जाये तो संसार शान्ति का गहवारा बन सकता है।

वस्तुतः इस में कई निशानियाँ है उन लोगों के लिये जो सोचते हैं।

- 25. और उस की निशानियों में से है कि स्थापित हैं आकाश तथा धरती उस के आदेश से। फिर जब तुम्हें पुकारेगा एक बार धरती से तो सहसा तुम निकल पड़ोगे।
- 26. और उसी का है जो आकाशों तथा धरती में है, सब उसी के आधीन हैं।
- 27. तथा वही है जो आरंभ करता है उत्पत्ति को, फिर वह उसे दुहरायेगा। और वह अति सरल है उस पर। और उसी का सर्वोच्च गुण है आकाशों तथा धरती में, और वही प्रभुत्व शाली तत्वज्ञ है।
- 28. उस ने एक उदाहरण दिया है स्वयं तुम्हाराः क्या तूम्हारे<sup>[1]</sup> दासों में से तुम्हारा कोई साझी है उस में जो जीविका प्रदान की है हम ने तुम को, तो तुम उस में उस के बराबर हो, उन से डरते हो जैसे अपनों से डरते हो? इसी प्रकार हम वर्णन करते हैं आयतों का उन लोगों के लिये जो समझ रखते हैं।
- 29. बिलक चले हैं अत्याचारी अपनी मनमानी पर बिना समझे, तो कौन राह दिखाये उसे जिस को अल्लाह ने कुपथ कर दिया हो? और नहीं है उन

ۅؘڝؚڹٳڸؾؚ؋ؔٲؽؘؾؘڨ۠ۅؙڡؘٳڵۺۜؠٵٛٷٵڵۯڝؙٚۑٲڡؙڔؚؚۿۨڎؾڗ ڶؚڎؘٳۮػٵڬؙۄؙۮۘۼۘۅؘڰۧڐؖۺۜڹٲڵۯڝ۬ٳڎؘٲٲٮؙ۫ؾ۫ۄ۠ ؾؙڂؙۯڿٛۏؽ؈

وَلَهُ مَنْ مِنْ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَٰهُ قَيْتُوْنَ۞

وَهُوَالَّذِى يَبُدُ وَالْخَاتُّ ثُخَّتَ يُعِيدُهُ وَهُوَاهُوَنُ عَلَيُهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْرَّعُل فِي السَّمْوٰتِ وَالْارَضِ ۚ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْهُ ۚ

ضَرَب لَكُوْ مَّشَلَامِنَ اَنْشُكُوْ هَلَ لَكُوْمِنَ مَّامَلَكَتُ اَيْمَاكُنُوْ مِّنَ شُرَكَا ءَفِي مَا رَنَنَ قُنَكُمْ فَانَتُوُ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُو اَنْفُسَكُوْكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَبْتِ لِقَوْمٍ يُخِقِنُونَ۞

بَلِ اتَّنَعَ الَّذِيْنَ ظَلْمُوْاالَّهُ وَآءَهُمُ وَغِيْرِعِلُو ِفَمَنَ يَهُ دِى مَنْ اَضَلَّ اللَّهُ وَمَالَهُ وُمِّنْ نِصْرِيْنَ ۞

ा परलोक और एकेश्वरवाद के तर्कों का वर्णन करने के पश्चात् इस आयत में शुध्द एकेश्वरवाद के प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि जब तुम स्वयं अपने दासों को अपनी जीविका में साझी नहीं बना सकते तो जिस अल्लाह ने सब को बनाया है उस की वंदना उपासना में दूसरों को कैसे साझी बनाते हो?

का कोई सहायक।

- 30. तो (हे नबी!) आप सीधा रखें अपना मुख इस धर्म की दिशा में एक ओर हो कर उस स्वभाव पर पैदा किया है अल्लाह ने मनुष्यों को जिस<sup>[1]</sup> पर| बदलना नहीं है अल्लाह के धर्म को, यही स्वभाविक धर्म है किन्तु अधिक्तर लोग नहीं<sup>[2]</sup> जानते।
- 31. ध्यान कर के अल्लाह की ओर, और डरो उस से तथा स्थापना करो नमाज़ की, और न हो जाओ मुश्रिकों में से।
- 32. उन में से जिन्हों ने अलग बना लिया अपना धर्म। और हो गये कई गिरोह, प्रत्येक गिरोह उसी में<sup>[3]</sup> जो उस के पास है मग्न है।
- 33. और जब पहुँचता है मनुष्यों को कोई दुख तो वह पुकारते हैं अपने पालनहार को ध्यान लगा कर उस की ओर। फिर जब वह चखाता है उन को अपनी ओर से कोई दया, तो सहसा एक गिरोह उन में से अपने पालनहार के

فَاَقِهُ وَجُهَك لِللَّايْنِ حَنِيُفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لاَ تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللّهِ ۚ ذَٰ لِكَ الدِّيْنُ الْقَرِيّهُ وَلِكِنَّ ٱكْثُرَ النَّاسِ لاَيْعُلَمُوْنَ ۚ

مُنِيْدِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَقُوُّهُ وَاقِيْتُمُواالصَّلُوَةَ وَلَاتَكُوْنُوْامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۞

ڡؚؽٲڷۮؚؽؙؽٷٛٷ۠ٳۅؽڹۿؙۄٛٷػٵۏٛ۫ٳۺؽڡ۠ٵ؞۠ڴڷؙ ڿڒؙٮؚؚٳؠؠٵڶۮؽڣؚۄؙۏؘۯڂٷؽ۞

ۅؘٳڎٳڡؘۺٵڵػٵڛٙ؋۫ڗ۠ۮٷٳێۿؙۄؙۺؙؽڣؚؽؽٳڵؽؖۅ ٮؙڂٷٳۮٙٳڎؘٳڎؘڟۿۿۄۨڛٞڎؙۮڂؠڐٙٳڎٳڣۣؽؿ۠ڝٞؠؗٞۿؠؚڔؾؚۜۯؠؙ ؽؿۛڔ۠ۮؙۯ۞ٚ

- 1 एक हदीस में कुछ इस प्रकार आया है कि प्रत्येक शिशु प्राकृति (नेचर, अर्थात इस्लाम) पर जन्म लेता है। परन्तु उस के माँ-बाप उसे यहूदी या ईसाई या मजूसी बना देते हैं। (देखियेः सहीह मुस्लिमः 2656) और यदि उस के माता पिता हिन्दु अथवा बुद्ध या और कुछ हैं तो वे अपने शिशु को अपने धर्म के रंग में रंग देते हैं।
  - आयत का भावार्थ यह है कि स्वभाविक धर्म इस्लाम और तौहीद को न बदलो बल्कि सहीह पालन पोषण द्वारा अपने शिशु को इसी स्वभाविक धर्म इस्लाम की शिक्षा दो।
- 2 इसी लिये वह इस्लाम और तौहीद को नहीं पहचानते।
- 3 वह समझता है कि मैं ही सत्य पर हूँ और उन्हें तथ्य की कोई चिन्ता नही।

साथ शिर्क करने लगता है।

- 34. ताकि वह उस के कृतघ्न हो जायें जो हम ने प्रदान किया है उन को। तो तुम आनन्द ले लो, तुम को शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा।
- 35. क्या हम ने उतारा है उन पर कोई प्रमाण जो वर्णन करता है उस का जिसे वह अल्लाह का साझी बना<sup>[1]</sup> रहे हैं।
- 36. और जब हम चखाते हैं लोगों को कुछ दया तो वह उस पर इतराने लगते हैं। और यदि पहुँचता है उन को कोई दुख उन के करतूतों के कारण तो वह सहसा निराश हो जाते हैं।
- 37. क्या उन्हों ने नही देखा कि अल्लाह फैला देता है जीविका जिस के लिये चाहता है और नाप कर देता है? निश्चय इस में बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं।
- 38. तो दो समीपवर्तियों को उस का अधिकार तथा निर्धनों और यात्रियों को। यह उत्तम है उन लोगों के लिये जो चाहते हों अल्लाह की प्रसन्तता, और वही सफल होने वाले हैं।
- 39. और जो तुम व्याज देते हो तािक अधिक हो जाये लोगो के धनों [2] में

لِيكُفْرُ وُا بِمَا اتَيُنْهُمْ وَتَبَيَّعُوْاً فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ عَلَمُونَ

ٱمۡٵؘٮٚٛۯؘڶێٵۼؽۯؙؙؙؙٟؗؗۄؙڛؙڶڟێٲڡٞۿۅؘێؾٚػڷؙۮۑؚؠٙٵػٲٮۨ۠ۏؙٳڽ؋ ؽؿ۫ۯؚڲۏؽ۞

وَإِذَّااَذَ قُنَا النَّاسَ رَحْةً فِرُحُوا بِهَا وَإِنْ تُصُمِّهُمُ سَيِّئَةٌ بِبَا فَتَامَتُ اَيْدِيُهُمُ إِذَاهُ مُوَيَّقُنُطُونَ ۞

ٱۅؘڵۄؙۘڒڒۣۉٲڷؘٲٮڵڵۿؘؽۺؙٮڟٵڵڗڒؘؿڶۣڛۜٞؿؿؙٵٛ ۅؘؿؘؿؙؚٚ۫۫ۮڒٵڰڔ؈ٛ۬ڎڵڮػڵٳڽؾۭڵؚڡۜٞۅؙۄٟێؙٷؚ۫ٛڡ؈ٛ۠

فَاٰتِ ذَاالْقُدُ لِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِينُلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ بُرِيْكُ وُنَ وَجُهَ اللّهِ وَاوْلِيْكَ هُوُالْمُفْلِحُونَ۞

ومَاالتَيْ تُوْمِن رِبًا لِيَرْبُو افْ أَمْوَالِ التَّاسِ

- 1 यह प्रश्न नकारात्मक है अथीत उन के पास इस का कोई प्रमाण नहीं है।
- 2 इस आयत में सामाजिक अधिकारों की ओर ध्यान दिलाया गया है कि जब सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है तो तुम्हें अल्लाह की प्रसन्नता के लिये सब का अधिकार देना चाहिये। हदीस में है कि जो ब्याज खाता-खिलाता है और उसे लिखता तथा उस पर गवाही देता है उस पर नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्ल्म)

मिलकर तो वह अधिक नहीं होता अल्लाह के यहाँ। तथा तुम जो ज़कात देते हो चाहते हुये अल्लाह की प्रसन्नता तो वही लोग सफल होने वाले हैं।

- 40. अल्लाह ही है जिस ने उत्पन्न किया है तुम को, फिर तुम्हें जीविका प्रदान की फिर तुम्हें मारेगा, फिर<sup>[1]</sup> जीवित करेगा, तो क्या तुम्हारे साझियों में से कोई है जो इस में से कुछ कर सके? वह पवित्र है और उच्च हैं उन के साझी बनाने से|
- 41. फैल गया उपद्रव जल तथा<sup>[2]</sup> थल में लोगों के करतूतों के कारण, ताकि वह चखाये उन को उन का कुछ कर्म, संभवतः वह रुक जायें।
- 42. आप कह दें चलो-फिरो धरती में फिर देखों कि कैसा रहा उन का अन्त जो इन से पहले थे। उन में अधिक्तर मुश्रिक थे।
- 43. अतः आप सीधा रखें अपना मुख सत्धर्म की दिशा में इस से पहले कि आ जाये वह दिन जिसे फिरना नहीं है अल्लाह की ओर से, उस दिन

فَلاَيرُبُوُ اعِنْدَاللّٰهِ وَمَاّانَيْتُوُمِّنَ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَاللّٰهِ فَاوُلَإِكَ هُوُ الْمُضْعِفُونَ<sup>©</sup>

ڵڵؙؙڡ۠ٲڷڔ۬ؽؙڂؘڷڡؘۜڶۄؙؙؗؾ۠؏ۘڔؘڒؘؾؘڴۄؙؾ۠ۊڲؠؽؽؾؙڴۄٛؾ۠ۊ ؽؙۼؠۣؽڝؙٛٛٷ؞ۿڶ؈ؙۺٞۘڗػٚٳٚڮؙۅ۫ۺؘٞؾڣ۬ڡ۬ۘۘ ڡؚڽ۬ۘۮ۬ڶؚڴۄ۫ڡؚؚٞڹۺٛؿؙٞٞۺ۠ۼڶڎؘۊؾؘڟڵػۜٵؽۺ۫ڕٷۏؽ۞۫

ظَهُوالْفَسَادُ فِي الْهَرِّوَ الْبَحُو بِمَاكْسَتُ اَيْدِي التَّاسِ لِيُدْيُقَهُمُ بَعَضَ الَّذِي عَمِلُوُ الْعَلَّهُمُ تَرْجُوُنَ ۞

قُلُ سِيۡرُوۡافِ الۡرَصِٰ فَانَظُرُوۡاكِيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِيۡنَ مِنُ قَبُلُ كَانَ اكۡتَرُهُمُوۡتُسُّرُرِكِيۡنَ۞

فَأَقِّمُ وَجُهَكَ لِللِّيْنِ الْقَيِّمِونَ قَبُلِ اَنُ يَّأَتِّي يَوْمُرُّلَامَرَدِّلَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَ نٍ يَتَّضَدَّ عُوْنَ⊕

ने धिक्कार किया है।

- 1 इस में फिर एकेश्वरवाद का वर्णन तथा शिर्क का खण्डन किया है।
- 2 आयत में बताया गया है कि इस विश्व में जो उपद्रव तथा अत्याचार हो रहा है यह सब शिर्क के कारण हो रहा है। जब लोगों ने एकेश्वरवाद को छोड़ कर शिर्क अपना लिया तो अत्याचार और उपद्रव होने लगा। क्यों कि न एक अल्लाह का भय रह गया और न उस के नियमों का पालन।

लोग अलग-अलग हो<sup>[1]</sup>जायेंगे|

- 44. जिस ने कुफ़ किया तो उसी पर उस का कुफ़ है और जिस ने सदाचार किया तो वे अपने ही लिये (सफलता का मार्ग) बना रहे हैं।
- 45. ताकि अल्लाह बदला दे उन को जो ईमान लाये, तथा सदाचार किये अपने अनुग्रह से। निश्चय वह प्रेम नहीं करता काफ़िरों से।
- 46. और उस की निशानियों में से है कि भेजता है वायु को शुभसूचना देने के लिये और ताकि चखाये तुम्हें अपनी दया (वर्षा) में से, और ताकि नाव चलें उस के आदेश से, और ताकि तुम खोजो उस जीविका और ताकि तुम कृतज्ञ बनो।
- 47. और हम ने भेजा आप से पहले रसूलों को उन की जातियों की ओर। तो वह लाये उन के पास खुली निशानियाँ, अन्ततः हम ने बदला ले लिया उन से जिन्हों ने अपराध किया। और अनिवार्य था हम पर ईमान वालों की सहायता<sup>[2]</sup> करना।
- 48. अल्लाह ही है जो वायुओं को भेजता है, फिर वह उसे फैलाता है आकाश में जैसे चाहता है, और उसे घंघोर बना देता है। तो तुम देखते हो बूंदों

مَنُ كَفَرَ فَعَكَيْهِ كُفُرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِانْفُسِٰهِمْ يَمُهَدُونَ۞

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ الْمَنْوُ اوَعَمِـلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَضْلِهُ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْكِفِرِيُنَ۞

وَمِنَ الْنِتِهَ ٱنَّ ثُوْسِلَ الرِّيْ حَمُنَشِّرْتٍ وَلِيُنِذِيْفَكُوْمِنَ تَحْسَتِهٖ وَلَتَّغُوىَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهٖ وَلِيَنْتُغُوُّا اِمِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَكُمْ تَشْكُرُونَ⊙

وَلَقَدُارَسُلْنَامِنَ قَبْلِكَ رُسُلًا اللَّ قَوْمِهِمُ فَجَاءُوُهُمُ وِالْبِيِنْتِ فَانْتَقَدُنَامِنَ الَّذِيْنَ آجُرَمُوْا وْكَانَ حَقَّاعَلِيْنَافَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ۞

ٱللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّلِيحَ قَتُثِيَّيُرَسَحَابًا فَيَبِسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيَفْ يَنَنَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَا

<sup>।</sup> 1 अर्थात ईमान वाले और काफिर।

<sup>2</sup> आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा आप के अनुयायियों को सांत्वना दी जा रही है।

को निकलते उस के बीच से, फिर जब उसे पहुँचाता है जिस के लिये चाहता है अपने भक्तों में से तो सहसा वह प्रफुल्ल हो जाते हैं।

- 49. यद्यपि वह थे इस से पहले कि उन पर उतारी जाये, अति निराश।
- 50. तो देखो अल्लाह की दया के लक्षणों को, वह कैसे जीवित करता है धरती को उस के मरण के पश्चात्, निश्चय वही जीवित करने वाला है मुर्दों को तथा वह सब कुछ कर सकता है।
- 51. और यदि हम भेज दें उग्र वायु फिर वह देख लें उस (खेती) को पीली तो इस के पश्चात् कुफ़ करने लगते हैं।
- 52. तो (हे नबी) आप नहीं सुना सकेंगे मुर्दों<sup>[1]</sup> को और नहीं सुना सकेंगे बहरों को पुकार जब वह भाग रहे हों पीठ फेर कर।
- 53. तथा नहीं हैं आप मार्ग दर्शाने वाले अँधों को उन के कुपथ से, आप सुना सकेंगे उन्हीं को जो ईमान लाते हैं हमारी आयतों पर फिर वही मुस्लिम हैं।
- 54. अल्लाह ही है जिस ने उत्पन्न किया तुम्हें निर्बल दशा से फिर प्रदान किया निर्बलता के पश्चात् बल फिर कर दिया बल के पश्चात् निर्बल तथा बूढ़ा<sup>[2]</sup>,वह उत्पन्न करता है

ٳڝۜٵڔ؈ڡۜڽؙڲۺۜٲٷڝٛ؏ؠٵۮٟ؋ۤٳۮؘٳۿؙۅؙ ؽٮؙٮۜڹؙۺۯؙۅ۫ڹؘ۞

وَ اِنْ كَانْوَامِنُ قَبُلِ اَنُ يُتَازِّلَ عَلَيْهُمُّ مِّنُ قَبُلِهِ لَمُنْلِسِيْنَ ۞ فَانْظُوْ إِلَى الْإِرْرَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُعْيِ الْأَرْضَ

فَانْظُرُالِّ اشْرِيَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفُيْجُي الْاَرْضَ بَعْنَمَوْتِهَا لِنَّ ذٰلِكَ لَمُعْيِ الْمَوْثُ وَهُوَعَل كُلِّ شَيْئً قَدِيُرُ۞

> ۅٙڬؠٟڹ۫ٲۯۺڵڹٵڔؽؙڲٵڡٛۯٳۅؙٷڡؙڞؙڨؘۜٵڷڟڵؙۅٛٳ ڡؚڽؙٵۼؙٮؚڕ؋ؽڴڡؙ۠ۯ۠ۅؙڹ<sup>۞</sup>

فَاتَّكَ لَاشُيْمِعُ الْمَوْثَى وَلَانْشُمِعُ الصُّحَّ الدُّعَاءُ إِذَا وَلُوَّامُدُيرِيُنَ®

وَهَاانَتَ بِهٰدِالْعُثِي عَنْ صَللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ اللهَ مَنْ يُؤُمِنُ بِإِلنِتَنَا فَهُوْمُشْلِهُونَ ۞

اللهُ الَّذِي خَالَقَكُمُ مِّنْ ثَعَفِ تُتَوَجَلَمِنَ بَعُنِ ضُعُفٍ قُوَّةً تُوَجَعَلَ مِنَ بَعُنِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَأَءُ وَهُوالْعَلِيمُ الْقَكِيرُ

- 1 अर्थात जिन की अन्तरात्मा मर चुकी हो और सत्य सुनने के लिये तय्यार न हों।
- 2 अर्थात एक व्यक्ति जन्म से मरण तक अल्लाह के सामर्थ्य के आधीन रहता है फिर उस की वंदना में उस के आधीन होने और उस के पुनः पैदा

الجزء ٢٦

जो चाहता है और वही सर्वज्ञ सब सामर्थ्य रखने वाला है।

- 55. और जिस दिन व्याप्त होगी प्रलय तो शपथ लेंगे अपराधी कि वह नहीं रहे क्षणभर<sup>[1]</sup> के सिवा। और इसी प्रकार वह बहकते रहे।
- 56. तथा कहेंगे जो ज्ञान दिये गये तथा ईमान, कि तुम रहे हो अल्लाह के लेख में प्रलय के दिन तक, तो अब यह प्रलय का दिन है। और परन्तु तुम विश्वास नहीं रखते थे।
- 57. तो उस दिन नहीं काम देगा अत्याचारियों को उन का तर्क और न उन से क्षमायाचना कराई जायेगी।
- 58. और हम ने वर्णन कर दिया है लोगों के लिये इस कुर्आन में प्रत्येक उदाहरण का, और यदि आप ला दें उन के पास कोई निशानी तब भी अवश्य कह देंगे जो काफ़िर हो गये कि तुम तो केवल झुठ बनाते हो।
- 59. इसी प्रकार मुहर लगा देता है अल्लाह उन के दिलों पर जो समझ नहीं रखते।
- 60. तो आप सहन करें, वास्तव में अल्लाह का वचन सत्य है, और

ۅؘڽۅؙۣؗؗؗؗؗؗۄؘڗؘڡٛۊؙۄؙؗؗۄؗٳڶۺٵۼةؙؽڣٞٮؚۓٳڶؠؙڿڔۣڝؙۏڹؘ؋ٚٵڸؚڹؙؿۅ۬ٳ ۼؙؽڛٵۼڐٟ۫ػٮ۬ٳڮػٳڶۏؙٳؽؙۅؘؙڡ۫ڴۅؙڹ۞

ۅؘڠٙٲڶ۩ؾٚڔؽڹؙٲۉٮؖٷؙۘۘؗؗٳڵڣڵۄؘۅؙٳڵٳؽؠٵؘؽڵڡٙٮؙ ڮؚؿؙؾؙۊؙڔ۫ؽ۬ڮؾؚ۠ٳٮڶۼٳڶؽۅؘۄؙٳڷؠۼؿ<sup>؞ۏ</sup>ۿڵۮٙٳ ڽۘۘۘٷٛٵڷؚؠۼؿؙٷڵڮؿؖڴۄؙؙڴڹؙؿؙٷٟڒٮؘڠۘڵؠٷڽٛ

ڣۘؽؙۄ۫ؠٙؠ۬ڒ؆ؽٮؙڡٛۼؙٵڷڒؿؙؽؘڟڶٮٛۏٛٳڡؘۼ۫ۮؚڒؾۿؙؗڎؙ ۅؘڵٳۿؙؙؙۮؙؽؙؿؙؾؙڠؾڹؙٷؽ۞

وَلَقَدُ ضَرَيْنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُّالِي مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلِينُ حِثْمُهُمُ بِالنَّةِ لِكَقُولَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُّوَا إِنْ اَنْتُوْ إِلَّامُبُطِلُوْنَ ۞

> كَتْلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّ وَلَا يَسُتَخِفَّنَّكَ

कर देने के सामर्थ्य को अस्वीकार क्यों करता है?

1 अर्थात संसार में।

الجزء ٢١

कदापि वह आप<sup>[1]</sup> को हलका न समझें जो विश्वास नहीं रखते। الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ ٥

<sup>ा</sup> अन्तिम आयत में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को धैर्य तथा साहस रखने का आदेश दिया गया है। और अल्लाह ने जो विजय देने तथा सहायता करने का वचन दिया है उस के पूरा होने और निराश न होने के लिये कहा जा रहा है।

### सूरह लुक्मान - 31



## सूरह लुक्मान के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्री है, इस में 34 आयतें है।

- इस सूरह में लुक़मान को ज्ञान देने की बात है इस लिये इस का नाम सूरह लुक़मान है।
- इस में धर्म के विषय में विचार करने तथा अंध विश्वास से बचने तथा उन निशानियों से शिक्षा लेने के निर्देश दिये गये हैं जिन से जीवन सुधरता है।
- अल्लाह तथा धर्म के बारे में बिना ज्ञान के बात करने पर सावधान किया गया है और कर्म सुधारने पर उत्तम परिणाम की शुभसूचना दी गई है।
- लुक्मान की उत्तम बातों का वर्णन किया गया है जो कुर्आन पाक की शिक्षाओं के अनुसार हैं।
- उन निशानियों को बताया गया है जिन से तौहीद तथा आख़िरत की राह खुलती है।
- अन्तिम आयतों में अल्लाह के सामने उपस्थित होने के दिन से डराया गया है और बताया गया है कि वह सब कुछ जानता है ताकि उस की आख़िरत के बारे में सूचना का विश्वास हो जाये।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. अलिफ लाम मीम।
- 2. यह आयतें हैं ज्ञानपूर्ण पुस्तक की।
- मार्ग दर्शन तथा दया है सदाचारियों के लिये।
- 4. जो नमाज़ की स्थापना करते हैं तथा ज़कात देते है और परलोक पर (पूरा) विश्वास रखते हैं।

القان

تِلِكَ الْبِتُ الْكِتَبِ الْحِيْدِيُو هُدًى قَرَحْمَةً لِلْمُجُسِنُورَ ﴿

الَّذِينُ يُقِيمُوُنَ الصَّلَوةَ وَنُؤِتُونُ الرَّكُوةَ وَهُو بِالْإِخِرَةِهُمُ يُوتِئُونُ  वही लोग अपने पालनहार के शुपथों पर हैं। तथा वही लोग सफल होने वाले हैं।

- 6. तथा लोगों में वह (भी) है जो ख़रीदता है खेल की<sup>[1]</sup> बात ताकि कुपथ करे अल्लाह की राह (इस्लाम) से बिना किसी ज्ञान के और उसे उपहास बनाये। यही है जिन के लिये अपमानकारी यातना है।
- 7. और जब पढ़ी जायें उस के समक्ष हमारी आयतें तो वह मुख फेर लेता है घमंड करते हुये। जैसे उस के दोनों कान बहरे हों, तो आप उसे शुभसूचना सुना दें दुखदायी यातना की।
- वस्तुतः जो ईमान लाये तथा सदाचार किये तो उन्हीं के लिये सुख के बाग़ हैं।
- वह सदावासी होंगे उन में, अल्लाह का सत्य वचन है, और वही प्रभुत्वशाली सर्व ज्ञानी है।
- 10. उस ने उत्पन्न किया है आकाशों को बिना किसी स्तम्भ के जिन्हें तुम देख रहे हो, और बना दिये धरती में पर्वत तािक डोल न जाये तुम्हें लेकर, और फैला दिये उन में हर प्रकार के जीव, तथा हम ने उतारा आकाश से जल, फिर हम ने उगाये उस में प्रत्येक प्रकार के सुन्दर जोड़े।

اُولَلِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَبِّهِمُ وَاللِكَ هُمُّ الْمُفُلِحُونَ ﴿

الجزء ٢١

ۅؘڝؘٵڵڰٵڛڡۜڽٛؿؿؙؾۜڔؽؙڵۿؙۅٵڬڔؽڿؚڸؽ۠ۻڷ ۘۼؽؙڛؚؽڸؚٳڶڵٮٶؠۼؙؠڔؗۼڷۭڐؖٷۜؽٮؖۼۣڹۯۿٵۿؙۯؙٷٲ ٳۅؙڵڵٟػڵۿؙۉؘٶؘڎٳڮ۠ٷ۠ۿ۪ڽؙؙٛٛٛ

ۅؘٳۮؘٲڞؙؾ۬ڸ؏ؽؽؖٵڸؿؙؾٵۅٙڸ۠؞ؙٛۺؾؙڲ۫ؽؚڔٵٷؘؽٷۘ ڝۜؠٛٮۼۿٵػٲؾٛ؈ٛٙٞٲۮؙؿؽؙٷڡٞٷٵڣٙۺؚٞۯؙٷ ؠۼؽؘٵٮٟٵؚڸؽۅۣ

إِنَّ الَّذِيْنَ المَنُواوَعِلُوا الصَّلِطِتِ لَهُمُّ حِبَّتُ التَّعِيمُونَ

خلِدِيْنَ فِيهَا وَعُدَاللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ۞

ڂٙۘڷؾٙٵڵۺۜؠ۠ۏٮؾؚؠۼۘؽؠؚۣ؏ٙؠؠ؆ؘۯۏؙۿٵۅؘٲڵڠ۬ؽ؈۬ ٵڵۯڞؚۯۘۅؘٳڛؽٲؽؙؾؘؠؽۮؠڴۄ۫ۅؘؠۜڲ؋ۣؿۿٲڡۣڽؙڴڷۣ ۮٲؿڐ۪۫ۅؘٲٮؙڗٛڶؽٵڝڹٵڶۺؠٵٙ؞ٟڡٵۧٷٲٮٛڹٛؾؙؾؙؽ۬ٳڣؿۿٵڝۛ ػؙڴؚۜۮؘۅؙڿٟػڕؽڿٟ۞

इस से अभिप्राय गाना-बजाना तथा संगीत और प्रत्येक वह साधन हैं जो सदाचार से अचेत कर दें। इस में किस्से, कहानियाँ, काम संबंधी साहित्य सब सम्मिलित हैं।

الجزء ٢١

- 11. यह अल्लाह की उत्पत्ति है, तो तुम दिखाओ, क्या उत्पन्न किया है उन्हों ने जो उस के अतिरिक्त हैं? बिल्क अत्याचारी खुले कुपथ में हैं?
- 12. और हमने लुक्मान को प्रबोध प्रदान किया कि कृतज्ञ बनो अल्लाह के, तथा जो (अल्लाह का) आभारी हो वह आभारी है अपने ही (लाभ) के लिये। और जो आभारी न हो तो अल्लाह निस्वार्थ सराहनीय है।
- 13. तथा (याद करो) जब लुक्मान ने कहा अपने पुत्र से जब वह समझा रहा था उसेः हे मेरे पुत्र! साझी मत बना अल्लाह का, वास्तव में शिर्क (मिश्रण वाद) बड़ा घोर अत्याचार<sup>[1]</sup> है।
- 14. और हम ने आदेश दिया है मनुष्यों को अपने माता-िपता के संबन्ध में, अपने गर्भ में रखा उसे उस की माता नें दुख पर दुख झेल कर, और उस का दूध छुड़ाया दो वर्ष में कि तुम कृतज्ञ रहो मेरे और अपनी माता-िपता के, और मेरी ही ओर (तुम्हें) फिर आना है।
- 15. और यिद वह दोनों दबाव डालें तुम पर कि तुम साझी बनाओ मेरा उसे जिस का तुम को कोई ज्ञान नहीं, तो न<sup>[2]</sup> मानो उन दोनों की

ۿڬٵڂۘڷؿؙؙٳٮڵۼٷؘٲۯٷ۫ؽؚٞڡۜٵڎٳڂؘػؘق ٳڷۮؠۯؘ؈ؙ ۮؙۅٛڹ؋ۥٞڹڸؚٳڵڟٚڸؚؠؙٷؽڣٛڞڶٟڸ؞ؙٞؠٟؠ۫ڽۣڽٛ

ۅؘڵقَدُ النَّبُنَ الْقُمْنَ الِحِكْمَةَ آنِ اشْكُرُ بِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فِائْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فِاَتَّ اللَّهَ عَنِيَّ خَمِيُكُ ۞

ۅٙٳۮ۬ۊؘٵڶڶڨؙٮ۬ٛؽؙڸٳؠ۫ڹؚ؋ۅؘۿۅٙؽۼڟؙ؋ؙؽؠ۠ؿؘؘۜٛٞڒڎؙؾؙ۫ڔٟڮٛؠؚٳڛؖڋٙ ٳڽۜٵڛٞۯؗۅؘڵڟؙڷۄؙٛٛػڟؚؽٷ۪

ۅۘۅؘڞۜؽٮؙٚٵڵٳؽٚٮٮٙٲڹۅؘٳڸٮؽٷۭػػٮؖؿؙؙ؋ؙۺؙٷۿڡٞٵۼڶ ۅؘۿڹٷڣڞڵؙ؋ڣٛٵڡؘؽڹۣٲڹٳٲۺؙڴۯڸؽؙۅڸۅٳڸؽؽڎٛ ٳڮۜۛٵڵؠڝؚؽڕ۠۞

وَانُ جِهَلَكَ عَلَى اَن تُشُوكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَاتُطِعُهُمَا وَصَاحِمُهُمَا فِي الثُّنْيَامَعُرُوفًا ُ وَاتَّنِهُ سِيلُ مَنْ اَنَابَ إِلَى ثُنْةً اللَّ مُرْجِعُكُو

<sup>1</sup> हदीस में है कि घोर पापों में से: अल्लाह के साथ शिर्क करना, माँ-बाप के साथ बुरा व्यवहार, जान मारना तथा झूठी शपथ लेना है। (सहीह बुख़ारी: हदीस नं: 6675)

<sup>2</sup> हदीस में है कि पाप में किसी की बात नहीं माननी है पुण्य में माननी है। (सहीह बुख़ारी: 7257)

الجزء ٢١

बात। और उन के साथ रहो संसार[1]
में सुचारू रूप से, तथा राह चलो
उस की जो ध्यान मग्न हो मेरी
ओर, फिर मेरी ही ओर तुम्हें फिर
कर आना है तो मैं तुम्हें सूचित कर
दूँगा उस से जो तुम कर रहे थे।

- 16. हे मेरे पुत्र! यिद हो (कोई कर्म) राई के दाने के बराबर, फिर वह यिद हो किसी पत्थर के भीतर या आकाशों में या धरती में, तो उसे भी उपस्थित करेगा<sup>[2]</sup> अल्लाह वास्तव में वह सब महीन बातों से सूचित है।
- 17. हे मेरे पुत्र! स्थापना कर नमाज़ की और आदेश दे भलाई का तथा रोक बुराई से और सहन कर उस (दुख) पर जो तुझे पहुँचे, वास्तव में यह बड़े साहस की बात है।
- 18. और मत बल दे अपने माथे पर<sup>[3]</sup> लोगों के लिये तथा मत चल धरती में अकड़ कर। निःसंदेह अल्लाह प्रेम नहीं करता<sup>[4]</sup> किसी अहंकारी गर्व करने वाले से।
- 19. और संतुलन रख अपनी चाल<sup>[5]</sup> में तथा धीमी रख अपनी आवाज.

فَأْنَبِّنَّكُمُ بِمَا كُنُتُمُ تَعْمَلُونَ۞

ؽؙڹٛؿۜٳؾٞۿٳۜڶۣ۫ڽؙؾڡؙٛۺؙٙقالؘػڹۜۜۊ۪ڝؚۜڽؘڂٙۯۮڸ ڡٞؾؙڬؙؽۏ۬ڞۼؙۯۜڐ۪ٲڡ۫ڧؚٳڶۺڶۅڝٵۏ۫ڧٲڶۯۯۻ ؘؘؽڶؙڝؚڔؠۿٵٮڟؙڎؙٳڽٞٵٮڵٷڶڟۣؽؙٮ۠ٛڂؘؚڽؙؿؖ۞

ڮڹ۠ؿۜٙ)قِيوالصَّلَوةَ وَأَمُرُ بِالْمُعُرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُتْكَرِّ وَاصْبِرُعَلِ مَا اَصَابَكَ \* اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْوِالْأُمُوْفِ

ۅؘڵڒؿؙڞؾؚؖۯڿؘۛؗڐۘۮڵؚڸؾٞٳڛۘۅؘڵٲؿۺ؈۬ٚؽٲڒۯۻ ؘؘؘؘؘؗؗؗؗؗڞڒڴٳؿ۠ڽٷڵؽؙۼۣڣ۠ػ۠ڰ۫ۼٛؾؘٳڸۼٛٷٛڕۣؖۿۧ

وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوتِكَ

- अर्थात माता-पिता यदि मिश्रणवादी और काफिर हों तब भी उन की संसार में सहायता करो।
- 2 प्रलय के दिन उस का प्रतिफल देने के लिये।
- 3 अर्थात गर्व से।
- 4 सहीह हदीस में कहा गया है कि, वह स्वर्ग में नही जायेगा जिस के दिल में राई के दाने के बराबर भी अहंकार हो। (मुस्नद अहमदः 1|412)
- 5 (देखियेः सुरह फुर्कान, आयत नं : 63)

वास्तव में सब से बुरी आवाज़ गधे की आवाज है।

- 20. क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह ने वश में कर दिया<sup>[1]</sup> है तुम्हारे लिये जो कुछ आकाशों तथा धरती में है. तथा पूर्ण कर दिया है तुम पुर अपना पुरस्कोर खुला तथा छुपा? और कुछ लोग विवाद करते हैं अल्लाह के विषय[2] में बिना किसी ज्ञान तथा बिना किसी मार्गदर्शन और बिना किसी दिव्य (रोशन) पुस्तक के|
- 21. और जब कहा जाता है उन से कि पालन करो उस (कुर्आन) का जिसे उतारा है अल्लाह ने, तो कहते हैं: बल्कि हम तो उसी का पालन करेंगे जिस पर अप्ने पूर्वजों को पाया है**।** क्या यद्यपि शैतान उन्हें बुला रहा हो नरक की यातना की<sup>[3]</sup> ओर?
- 22. और समर्पित कर देगा स्वयं को अल्लाह के तथा वह एकेश्वर वादी हो तो उस ने पकड़ लिया सुदृढ़ कड़ा तथा अल्लाह ही की ओर कर्मों का परिणाम है।
- 23. तथा जो काफिर हो गया तो आप को उदासीन न करे उस का कफ्र। हमारी ओर ही उन्हें लौटना है, फिर हम सुचित कर देंगे उन को उन के कर्मों से। निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी

اربى اَنْكُوالُاصُواتِ لَصَوْتُ الْحَبِيْرِينَ

ٱلَهُ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَرَلُكُمْ تُنَّا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِمَ ةً وَّبَاطِنَةً وَمِنَ التَّاسِ مَن يُّعَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلاكِتُ مُنِيْرِ ۞

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ إِنَّيِهُ عُوَامَاۤ آنُزَلَ اللَّهُ قَالُوُا بِلْ نَثْبَعُ مَاوَجُدُنَا عَلَيْهِ الْآءَنَا الْوَلَوْكَانَ الشَّيْطُنُ يَدُعُوْهُمُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ<sup>®</sup>

وَمَنُ يُسُلِوُ وَجُهَةً إِلَى اللهِ وَهُوَ مُعُسِنٌ فَقَدِ استمسك بالغروة الوثفي وإلى اللوعاقية

وَمَنْ كَفَى فَلَا يَعُزُنُكُ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجُعُهُمُ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيُو ٰ إِنَّ اللَّهُ عَلِيُو ٰ إِنَّ اللَّهُ عَلِيُو ٰ إِنّ

- अर्थात तुम्हारी सेवा में लगा रखा है।
- 2 अर्थात उस के अस्तित्व और उस के अकेले पूज्य होने के विषय में।
- 3 अर्थात क्या वह सत्य और असत्य में अन्तर किये बिना असत्य ही का पालन करेंगे, और न समझ से काम लेंगे, न धर्म पुस्तक को मानेंगे?

है दिलों के भेदों का।

24. हम उन्हें लाभ पहुँचायेंगे बहुत<sup>[1]</sup>, थोड़ा फिर हम विवश कर देंगे उन्हें घोर यातना की ओर|

25. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि किस ने उत्पन्न किया है आकाशों तथा धरती को, तो अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने, आप कह दें कि सब प्रशंसा अल्लाह के लिये<sup>[2]</sup> है, बल्कि उन में अधिक्तर ज्ञान नहीं रखते।

26. अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों ताथ धरती में है, वास्तव में अल्लाह निस्पृह सराहनीय है।

27. और यिद जो भी धरती में वृक्ष हैं सब लेखिनयाँ बन जायें तथा उस के पश्चात् सागर स्याही हो जायें सात सागरों तक, तो भी समाप्त नहीं होंगे अल्लाह (कि प्रशंसा) के शब्द, वास्तव में अल्लाह प्रभाव शाली गुणी है।

28. और तुम्हें उत्पन्न करना और पुनः जीवित करना केवल एक प्राण के समान<sup>[3]</sup> है। निःसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।

29. क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह मिला<sup>[4]</sup> देता है रात्री को दिन में और 'نَمَتِّعُهُمْ قِلْيُلائْتَرَّنَفُطرَّهُ مُ اللَّ عَذَابِ عَلِيُظِ®

ۅؘڬؠٟڹٛ؊ؘڶڬؾۿؙۄ۫ۺۜؽڂؘڷؾٙۘٵڶۺؖۿۅ۬ؾؘؚۘۘۘۘۘۊڷڵۯؙڞؘ ڵؽڠؙۅؙڷؿٙٵٮڶڰ۬ٷ۫ڸٵڂۘؠؘٮؙؽڸڐۊؠڶٲؙڰ۫ۺۜۯۿؙٶ ڵڒؽۼڵؠؙۅؙؽ®

ىلتومَا فى السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِّ الْحِمْيُدُ ۞

ۅؘڵٷٙڷؿۜؠٙٳڣۣ۩ڶٲۯۻۣڡؚڽؙۺؘڿڗۊ۪ٵڨٙڵٳۿۨۜۜٷۘۘٲڵؠۘ۫ڞؙۯ ڝۜؠؙٮؙ۠ٷڝؽؘۼڡؗٮؚ؋ڛۘؠؙۼڰؙٲؠؙۼؙڔٟڝۜٙٵڬڣؚۮٮ ػؚڸؠؙڞؙٳٮٷٳؘؗڷٵؠڵڎۼۯؿ۫ڔؿ۠ػؚڮؿؿ۠۞

> مَاخَلْقُكُهُ وَلَابَعُثَكُهُ إِلَّاكَنَفُسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ مَمِيْعٌ بَصِيْرُ۞

ٱلْعَرَّدَانَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ

- 1 अर्थात संसारिक जीवन का लाभ।
- 2 कि उन्हों ने सत्य को स्वीकार कर लिया।
- 3 अर्थात प्रलय के दिन अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य से सब को एक प्राणी के पैदा करने तथा जीवित करने के समान पुनः जीवित कर देगा।
- 4 कुर्आन ने एकेश्वरवाद का आमंत्रण देने तथा मिश्रणवाद का खण्डन करने के

मिला देता है दिन को<sup>[1]</sup> रात्री में, तथा वश में कर रखा है सूर्य तथा चाँद को, प्रत्येक चल रहा है एक निर्धारित समय तक, और अल्लाह उस से जो तुम कर रहे हो भली भाँती अवगत है।

- 30. यह सब इस कारण है कि अल्लाह ही सत्य है और जिसे वह पुकारते हैं अल्लाह के सिवा असत्य है, तथा अल्लाह ही सब से ऊँचा, सब से बड़ा है।
- 31. क्या तुम ने नहीं देखा कि नाव चलती है सागर में अल्लाह के अनुग्रह के साथ, ताकि वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाये। वास्तव में इस में कई निशानियाँ है प्रत्येक सहनशील कृतज्ञ के लिये।
- 32. और जब छा जाती है उन पर लहर छत्रों के समान, तो पुकारने लगते हैं अल्लाह को उस के लिये शुद्ध कर के धर्म को, और जब उन्हें सुरक्षित पहुँचा देता है थल तक तो उन में से कुछ संतुलित रहने वाले होते हैं। और हमारी निशानियों को प्रत्येक वचनभंगी अति कृतघ्न ही नकारते हैं।
- 33. हे लोगों! डरो अपने पालनहार से तथा भय करो उस दिन का जिस

فِى الَّيْلِ وَسَتَّحَرَالسَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يُحَرِّيَ إِلَّ اَجَلِ شُسَعًى وَآنَ اللهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيْرُ۞

ۮ۬ڸؚڬڔۣٵٛؿؘٳٮڷٚؗڎۿۅٙٳڂٛؾؙٞٷٙؾؘٵٙؽٵؘؽڹػٷٛؽڡؚؽۮۏڹؚڎ ٵڵؙڹٳڟڵٚٷٲڽٞٳؠڵڎۿۅؙٳڵۼڸؿٞ۠ٳڰڲؚؽؿ۠ٷٛ

ٱكَمْ تَرَانَّ الْفُلْكَ تَجُرِى فِى الْبَحْرِ بِنِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيَّدُونِ النِيَّةُ النَّ فِى ذَٰلِكَ لَا بِتِ الْكُلِّ صَبَّالٍ شَكُوْرٍ ۞

وَإِذَاغَشِيَهُمْ مَّوْجُكَالظُّلُلِ دَعُوااللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ةَ فَلَمَّا غَلَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَبِنْهُمُ الْمُقْتَصِدُ وْمَالِيجْحَدُ بِالْدِتِنَا الْأَكُلُّ خَتَارٍ كَفُوْرٍ ۞

ۚ يَا يَتُهَا النَّاسُ اتَّقَوُ ارَتَّكُوۡ وَاخۡشُوۡ ایَوۡمَا لَایَجُزِیُ

लिये फिर इस का वर्णन किया है कि जब विश्व का रचियता तथा विधाता अल्लाह ही है तो पूज्य भी वही है, फिर भी यह विश्वव्यायी कुपथ है कि लोग अल्लाह के सिवा अन्य कि पूजा करते तथा सूर्य और चाँद को सज्दा करते है, निर्धारित समय से अभिप्राय प्रलय है।

1 तो कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात्री।

दिन नहीं काम आयेगा कोई पिता अपनी संतान के और न कोई पुत्र काम आने वाला होगा अपने पिता के कुछ<sup>[1]</sup> भी। निश्चय अल्लाह का वचन सत्य है। अतः तुम्हें कदापि धोखे में न रखे संसारिक जीवन और न धोखे में रखे अल्लाह से प्रवंचक (शैतान)।

34. निःसंदेह अल्लाह ही के पास है प्रलय<sup>[2]</sup> का ज्ञान,और वही उतारता हे वर्षा, और जानता है जो कुछ गर्भाशयों में है, और नहीं जानता कोई प्राणी कि वह क्या कमायेगा कल, और नहीं

ۅؘٳڸػ۠ٷۜڽۘٷڶڽ؋ؙۅؘٙڵٳڡٷؙۏڎ۠ۿۅؘۘۜۜۼٳ۬ڹٷڽؙ ٷڶڸڔ؋ۺؘؿٵٞڔڷۜٷڡؙۮٲٮڟؾڂؾٞ۠ٷؘڵۯۼۛڗؖ۠ڰڮٛٳڬۛؾڸۏٷٛ ٵڵڎؙٮؙؿٵڎٞۅٙڵڒؽۼؙڗٞؿٞٛٛٛٛۓٛڎؙڽٳٝڶڶؠٳڷۼۯؙۅ۫ۯ۞

ٳڽۜٵٮڵۘؗؗڡٛ؏ڹ۫ٮۘۘۘۘۘ؆ؙۼڷؗۉٳڶۺٵۼ؋ٷؽؙڹٚڗۣٚڷٵڶۼؽؙڞٛ ۅؘؽۼؙڬۄؙػٳڣٵڷۯۯؙۼٵڡۭڔۅؘػٵؾٮؙڔؽؙٮؘؘڡ۬ڞؙ؆ٵۮٵ ٮؙڲؙڛۘۘػؙٵٞ؇ۅؘڡٵؾۮڔؽؙڶڡؙۺؙٵڽٳۧۑۜٵۯۻۣ ؾۘۘۘٮؿؙٷؿٵڔؾٵڵڰػڸؽٷڿؚؽؿۯ۞ٝ

- अर्थात परलोक की यातना संसारिक दण्ड के सामान नहीं होगी कि कोई किसी की सहायता से दण्ड मुक्त हो जाये।
- 2 अबू हुरैरह (रिज़यल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों के बीच बेठे हुये थे कि एक व्यक्ति आया, और प्रश्न किया कि अल्लाह के रसूल! ईमान क्या है? आप ने कहाः ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर तथा उस के फरिश्तों, उस के सब रसूलों और उस से मिलने और फिर दौबारा जीवित किये जाने पर ईमान लाओ।

उस ने कहाः इस्लाम क्या है? आप ने कहाः इस्लाम यह है कि केवल अल्लाह की इबादत करो और किसी वस्तु को उस का साझी न बनाओ, तथा नमाज़ की स्थापना करो और ज़कात दो, तथा रमज़ान के रोज़े रखो।

उस ने कहाः इहसान क्या है? आप ने कहाः इहसान यह है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। यदि यह न हो सके तो यह ख़्याल रखो कि वह तुम्हें देख रहा है।

उस ने कहाः प्रलय कब होगी? आप ने कहाः मैं प्रश्नकर्ता से अधिक नहीं जानता। परन्तु मैं तुम्हें उस की कुछ निशानियाँ बताऊँगाः जब स्त्री अपने स्वामिनी को जन्म देगी और जब नंगे निः वस्त्र लोग मुखिया हो जायेंगे। पाँच बातों में जिन को अल्लाह ही जानता है। और आप ने यही आयत पढ़ी। फिर वह व्यक्ति चला गया। आप ने कहाः उसे बुलाओ, तो वह नहीं मिला। आप ने फ़रमायाः वह जिब्रील थे, तुम्हें तुम्हारा धर्म सिखाने आये थे। (सहीह बुख़ारी 4777)

الجزء ٢١

जानता कोई प्राणी कि किस धरती में मरेगा, वास्तव में अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला सब से सूचित है।



## सूरह सज्दा - 32



# सूरह सज्दा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत नं 15 में ईमान वालों का यह गुण बताया गया है कि उन्हें अल्लाह की आयतों द्वारा शिक्षा दी जाती है तो वह सज्दे में गिर पड़ते हैं। इसी लिये इस का यह नाम है।
- इस में तौहीद तथा आख़िरत की बातों को ऐसे वर्णन किया गया है कि संदेह दूर हो कर दिल को विश्वास हो जाये। और बताया गया है कि यह पुस्तक (कुर्आन) लोगों को सावधान करने के लिये उतारी गई है। तौहीद के साथ ही मनुष्य की उत्पत्ति की चर्चा भी की गई है।
- इस में आख़िरत का विषय तथा ईमान वालों की कुछ विशेषतायें तथा उन का शुभ परिणाम बताया गया है और झुठलाने वालों का दुष्परिणाम भी दिखाया गया है।
- यह बताया गया है कि नबी का आना कोई अनोखी बात नहीं है। इस से पहले भी मूसा (अलैहिस्सलाम) तथा दूसरे नबी आते रहे। और विनाशित जातियों के परिणाम पर विचार करने को कहा गया है।
- अन्त में विरोधियों की आपित्तयों का जवाब देते हुये उन्हें सावधान किया गया है। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस सूरह को जुमुआ के दिन फ़ज़ की नमाज़ में पढ़ते थे। (सहीह बुख़ारी: 891)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। 

- अलिफ़ लाम मीम।
- 2. इस पुस्तक का उतारना जिस में कोई संदेह नही पूरे संसार के पालनहार की ओर से है।
- 3. क्या वे कहते हैं कि इसे इस ने घड

الَّةِ أَنَّ

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَارَيْبَ فِيُهِ مِنْ رَّبِ الْعَلَمْيَنَ<sup>®</sup>

آمُ يَقُولُونَ افْتَرْبِهُ بَلُهُ هُوَالُحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

लिया है? बल्कि यह सत्य है आप के पालनहार कि ओर से ताकि आप सावधान करें उन लोगों को जिन<sup>[1]</sup> के पास नहीं आया है कोई सावधान करने वाला आप से पहले। संभव है वह सीधी राह पर आ जायें।

- 4. अल्लाह वही है जिस ने पैदा किया आकाशों तथा धरती को और जो दोनों के मध्य है छः दिनों में। फिर स्थित हो गया अर्श पर। नहीं है उस के सिवा तुम्हारा कोई संरक्षक और न कोई अभिस्तावक (सिफ़ारशी) तो क्या तुम शिक्षा नहीं लेते?
- जिल्लास करता है प्रत्येक कार्य की आकाश से धरती तक, फिर प्रत्येक कार्य ऊपर उस के पास जाता है एक दिन में जिस का माप एक हज़ार वर्ष है तुम्हारी गणना से।
- वही है ज्ञानी छुपे तथा खुले का अति प्रभुत्वशाली दयावान्।
- गः जिस ने सुन्दर बनाई प्रत्येक चीज़ जो उत्पन्न की, और आरंभ की मनुष्य की उत्पत्ति मिट्टी से।
- फिर बनाया उस का वंश एक तुच्छजल के निचोड़ (वीर्य) से।
- फिर बराबर किया उस को और फूंक दिया उस में अपनी आत्मा (प्राण)। तथा बनाये तुम्हारे लिये कान और आँख तथा दिल। तुम कम

لِتُنذِرَقُوْمًا مَّا اَتُلَهُمْ مِّنْ تَذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَكَهُمُ يَهُتَدُونَ۞

ٱللهُ الّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَالَبَيْنَهُمَا فِى سِّنَةَ ابَّالِمِ ثُعَرَاسُتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُوْمِّنَ دُونِهٖ مِنْ وَ لِيَّوَّلَاشَفِيْءٍ أَفَلاَتَتَنَكَّرُونَ۞

يُكَبِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّمَاءِ الْىَ الْرُضِ ثُمَّ يَعُوْجُ الْيُهِ فِيُ يُومِ كَان مِقْدَارُةَ الْفَسَنةِ مِّمَّا لَعُنُّوْنَ ۞

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيُّونُ

الَّذِيُ آحُسَنَ كُلُّ شَيْعٌ خَلَقَهُ وَبَدَ آخَلَقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ۚ

'تُمْ جَعَلَ نَسُلُهُ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ مَّا إِمْ مِّهِيُنِ أَنَّ

ؙؿٛۄۜٙڛۊ۠ٮۿؗٷؘڟؘۊؘؽ۬ؿ؈ڽؙڗؙۊؙڿ؋ۅؘۻڡؘڶڮڴؙۄ۠ٳڶۺۜؠڡؙۼ ۅٙٲڵۯڣڝؘٳۯۅؘٳڵۯؘڿٟ۫ػةؘ ٞڟؚڸؽڵ؆ٵؾؘۺٛڴۯؙۏؽ۞

1 इस से अभिप्राय मक्का वासी हैं।

ही कृतज्ञ होते हो।

- 10. तथा उन्हों ने कहाः क्या जब हम खो जायेंगे धरती में तो क्या हम नई उत्पत्ति में होंगे? बल्कि वह अपने पालनहार से मिलने का इन्कार करने वाले हैं।
- 11. आप कह दें कि तुम्हारा प्राण निकाल लेगा मौत का फ़्रिश्ता जो तुम पर नियुक्त किया गया है फिर अपने पालनहार की ओर फेर दिये जाओगे।[1]
- 12. और यदि आप देखते जब अपराधी अपने सिर झुकाये होंगे अपने पालनहार के समक्ष (वह कह रहे होंगे): हे हमारे पालनहार! हम ने देख लिया और सुन लिया, अतः हमें फेर दे (संसार में) हम सदाचार करेंगे। हमें पुरा विश्वास हो गया।
- 13. और यिद हम चाहते तो प्रदान कर देते प्रत्येक प्राणी को उस का मार्गदर्शन। परन्तु मेरी यह बात सत्य हो कर रही कि मैं अवश्य भरूँगा नरक को जिन्नों तथा मानव से।
- 14. तो चखो अपने भूल जाने के कारण अपने इस दिन के मिलने को, हम ने (भी) तुम्हें भुला दिया<sup>[2]</sup> है। चखो सदा की यातना उस के बदले जो तुम कर रहे थे।

وَقَالُوۡآءَاِذَاضَلَلُنَافِى الۡرَضِءَاتَّا لَـفِيُ خَلْقٍ جَدِيْدٍهُ بَلُ هُمُو بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كُلْفِرُونَ ⊙

ڠ۠ڵؙؽؾؘۅٙۿٚڴۄ۫ڡۜٙڮڬؙٲڵؠۅٛؾٵێڹؽؙٷػٟڵڽڴ۪ڎ۠ڟٚ ٳڵڶۯؾؚڮؙٷؙڗؙۯۼٷؽ۞۠

ۉڬۊؘڗؙؽٳڎؚؚاڷؠؙۼٛڔۣمُٷؽٮؘڬڵڝٮؙۉؗٳؿٛٷڛؚۿۼٮ۫ۮۅۜڽٟؖٞؗؗٞؗؗٚ ٮۺۜٵٞڹڝۜۯڹٵۅؘۺؚۼڹٵڣٲڔڝؚؚۼڹٵۼۜڡٛٮڷڝٳڲٵٳڽٵ ڞؙۊؿ۬ٷؽ۞

وَلُوْشِمُنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْ بِهَا وَلَكِنُ حَقَّ الْقَوْلُ مِثْنَا لَا لَكِنُ حَقَّ الْقَوْلُ مِثْنَا اللَّهِ الْقَوْلُ مِثْنَا اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّاسِ الْمَعَيْنَ® الْمُعِيْنَ®

فَذُوْقُوْالِمِالَشِيئَتُولِقَآءَكِوْمِكُوْهَانَاْاِتَاشِينَكُوْ وَذُوْقُواعَدَابَالۡخُلُيرِمَا كُنتُونَعَمُلُونَ۞

- अर्थात नई उत्पत्ति पर आश्चर्य करने से पहले इस पर विचार करो कि मरण तो आत्मा के शरीर से विलग हो जाने का नाम है जो दूसरे स्थान पर चली जाती है। और परलोक में उसे नया जन्म दे दिया जायेगा फिर उसे अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में पहुँचा दिया जायेगा।
- 2 अर्थात आज तुम पर मेरी कोई दया नहीं होगी।

15. हमारी आयतों पर बस वही ईमान लाते हैं जिन को जब समझाया जाये उन से तो गिर जाते हैं सज्दा करते हुये और पिवत्रता का गान करते है अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ और अभिमान नहीं करते।[1]

16. अलग रहते हैं उन के पार्शव (पहलू) बिस्तरों से, वह प्रार्थना करते रहते हैं अपने पालनहार से भय तथा आशा रखते हुये, तथा उस में से जो हम ने उन्हें प्रदान किया है दान करते रहते हैं।

17. तो नहीं जानता कोई प्राणी उसे जो छुपा रखा है हम ने उन के लिये आँखों की ठंडक<sup>[2]</sup> उस के प्रतिफल में जो वह कर रहे थे।

18. फिर क्या जो ईमान वाला हो उस के समान है जो अवज्ञाकारी हो? वह सब समान नही हो सकेंगे।

19. जो ईमान लाये तथा सदाचार किये तो उन्हीं के लिये स्थायी स्वर्ग हैं, अतिथि सत्कार के लिये उस के बदले जो वह करते रहे।

20. और जो अवज्ञा कर गये, उन का आवास नरक है। जब जब वह निकलना चाहेंगे उस में से तो फेर दिये जायोंगे उस में, तथा कहा ٳؿۘػٳؽؙٷڡۣؽؙڔٵۣڸڗؾٵڷێڔؿؽٳۮؘٵڎؙػۯۅٳۑۿٵڂڗ۠ۅٵ ڛؙڿۜڐٵٷۜڛۜڹۧٷٳڮٮؙؠڔۮێؚڡۣۣڂۅؘۿؙؙؙڡؗ ڵڒؠؽٮؙٮٞػؙؽؚڔؙۅٛڹ۞ٞٛ

تَخَافْ جُنُونُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ بِكُ عُوْنَ رَبَّهُمُّ خَوْفَاقَطْمَعًا ُوَّمِتَّا رَنَى ثَنْهُمُ مُنْفِقُونَ۞

فَلاتَعْلُونَفُسٌ مَّااُخْفِي لَمُمْ مِنْ قُدُّوْ اَعُيُنِ جَزَائِهَا كَانُوْ اِيَعُلُوْنَ ©

افَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَاسَيْتَوَنَ ©

ٵ؆ؘٲڷێؿ۬ؽٵڡٞٮؙٛۅؙٳۅؘۼؖڶۅۘ۠ۘٳڶڟۑڶڂؾٷؘڵۿؙؙؙۘڡ۫ڔؘڿڹۨۛۛ ٵڵؠڵۯؽؙڹٛٷؙڒڰؠؚؠٵػٳٮؙٛۏؙٳؿۼؿؙۏؽ®

ۉٵڝۜٞٵڷڒؽۘؾؘڡٛٙۺڠؙۉٵڡٞٮٵۉ؇ؙٛؗؗٛؗ؋ڵؿ۠ڵڒ۠ڴڵؠۜٵۜٲڒٳۮۉٙ ٵؽؙؾۼؙۯ۠ڿؙۊٳڡؠ۬ؠٙٵ۫ۼؚؽڮۉڶۏۑ۬ۿٵۯؿؽڷڵۿؙڿؙۮ۫ۉڰٷٳ ۘؗؗۜۜڡٮؘٵٮٵڶٮؖٵڔٳڷ؆ڹؽؙڴڹڎؿۯ؞ؚ؋ؙٮؙػێٙڋٛۏؽ

1 यहाँ सज्दा तिलावत करना चाहिये।

<sup>2</sup> हदीस में है कि अल्लाह ने कहा है कि मैं ने अपने सदाचारी भक्तों के लिये एैसी चीज़ें तैयार की हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा है और न किसी कान ने सुना और न किसी मनुष्य के दिल में उन का विचार आया। फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (सहीह बुख़ारी: 4780)

जायेगा उन से कि चखो उस अग्नि की यातना जिसे तुम झुठला रहे थे।

- 21. और हम अवश्य चखायेंगे उन को संसारिक यातना, बड़ी यातना से पूर्व तािक वह फिर $^{[1]}$  आयें।
- 22. और उस से अधिक अत्याचारी कौन है जिसे शिक्षा दी जाये उस के पालनहार की आयतों द्वारा, फिर विमुख हो जाये उन से? वास्तव में हम अपराधियों से बदला लेने वाले हैं।
- 23. तथा हम ने मूसा को प्रदान की (तौरात) तो आप न हों किसी संदेह में उस<sup>[2]</sup> से मिलने में। तथा बनाया हम ने उसे (तौरात को) मार्गदर्शन इस्राईल की संतान के लिये।
- 24. तथा हम ने उन में से अग्रणी बनाये जो मार्गदर्शन देते रहे हमारे आदेश द्वारा जब उन्हों ने सहन किया तथा हमारी आयतों पर विश्वास<sup>[3]</sup> करते रहे।
- 25. वस्तुतः आप का पालनहार ही निर्णय करेगा उन के बीच प्रलय के दिन जिस में वह विभेद करते रहे।
- 26. तो क्या मार्गदर्शन नहीं कराया उन्हें

ۅؘڵٮؙٛۯؽ۬ڡۜٛؿٞۿؙٛۄٛۺۜٵڵڡؘؽٙٳۑٵڵۘۯۮ۬ڶۮۅؙڹ ٵڵؙڡؘؽؘٵۑٵڵڒڰٛؠڕڵڡؘڰڞؙۄ۫ؾۯڿؚٷ۠ؽ۞

ۅٙڡۜؽؙٲڟ۬ڮۯ۫ڡؚؠۜٞڽؙڎؙػؚٚڒڔڹٳڸۻڗؾؚ؋۪ڗؙؙڠۜ ٳۼۯڞؘۼٙؠٚٳٝؾٵڝؘٲڶؠٛۼڔۣؠؙڹؽؙڡؙڹٛؾڣٮؙۅٛڹؖ

وَلَقَدُالتَيْنَامُوُسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنُّ فِيُ مِرُيَةٍ مِّنُ لِقَالِهِ وَجَعَلُنٰهُ هُدُّى لِبَنِيَ اِسُرَاءِيْلُ ﴿ لِبَنِيْ اِسُرَاءِيْلُ ﴿

وَجَعَلْنَامِنُهُمُ اَلِمِنَّةً يَّهَدُّكُونَ بِاَمُرِنَالَتَا صَبَرُوْا ﷺ وَكَانُوْا بِالْلِتِنَا يُؤْقِئُونَ ۞

اِتَّ رَبَّكَ هُوَيَقُصِلُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمُا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۞

ٱۅؙڵۄ۫ؽۿۑڵۿؙۄؙڴۄٛٲۿڷڴؽٵڡڽؙۊڹڸۿؚۄ۫ڝؚۜ

- 1 अर्थात ईमान लायें और अपने कुकर्म से क्षमा याचना कर लें।
- 2 इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मेराज की रात्रि में मूसा (अलैहिस्सलाम) से मिलने की ओर संकेत है। जिस में मूसा (अलैहिस्सलाम) ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अल्लाह से पचास नमाज़ों को पाँच कराने का प्रामर्श दिया। (सहीह बुख़ारी: 3207, मुस्लिम: 164)
- 3 अर्थ यह है कि आप भी धैर्य तथा पूरे विश्वास के साथ लोगों को सुपथ दर्शायें।

कि हम ने ध्वस्त कर दिया इस से पूर्व बहुत से युग के लोगों को जो चल-फिर रहे थे अपने घरों में। वास्तव में इस में बहुत सी निशानियाँ (शिक्षायें) हैं, तो क्या वह सुनते नहीं हैं?

- 27. क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम बहा ले जाते हैं जल को सूखी भूमि की ओर फिर उपजाते हैं उस के द्वारा खेतियाँ, खाते हैं जिस में से उन के चौपाये तथा वह स्वयं। तो क्या वह गौर नहीं करते?
- 28. तथा कहते हैं कि कब होगा वह निर्णय यदि तुम सच्चे हो?
- 29. आप कह दें निर्णय के दिन लाभ नहीं देगा काफ़िरों को उन का ईमान लाना<sup>[1]</sup> और न उन्हें अवसर दिया जायेगा।
- 30. अतः आप विमुख हो जायें उन से तथा प्रतीक्षा करें, यह भी प्रतीक्षा करने वाले हैं।

الْقُرُوْنِ يَنْشُوْنَ فِيُ مَسْلِينِهِمُ النَّافِي ذَلِكَ كلابتِ اَفَكلابِيَهُ عَوْنَ۞

اَوَلَهُ يَرَوُالْكَانَسُوْقُ الْمُكَاءَلِكَ الْأَرْضِ الْجُرُّزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرُعًا تَاكُلُ مِنْـهُ اَنْعَامُهُو وَاَفْشُهُوْ وَ اَكَلایُبُمِرُونَ۞

> وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْفَتُحُرِانُ كُنُتُوُ طِدِقَةُنَ۞

ڠ۠ڵؽۅ۫ڡٙۯڷڡؘۜؿؚؖۅڵڒؽؙڣڠؙٵڷۮؚؽؽػڡٞۯ۠ۉٙٳؽؠٵٮ۫ۿؙڎؙ ۅؘڵۿؙڂؙڒؿؙڟڒؙۏؽ۞

فَأَعُرِضُ عَنْهُ وَالْتَظِرُ إِنَّهُ مُ أُنْتَظِرُونَ ٥

<sup>1</sup> इन आयतों में मक्का के काफ़िरों को सावधान किया गया है कि इतिहास से शिक्षा ग्रहण करो, जिस जाति ने भी अल्लाह के रसूलों का विरोध किया उस को संसार से निरस्त कर दिया गया। तुम निर्णय की मांग करते हो तो जब निर्णय का दिन आ जायेगा तो तुम्हारे संभाले नहीं संभलेगी और उस समय का ईमान कोई लाभ नहीं देगा।

### सूरह अहजाब - 33



## सूरह अहज़ाब के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 73 आयतें हैं।

- इस सूरह में अहज़ाब (जत्था या सेनाओं) की चर्चा के कारण इसे यह नाम दिया गया है।
- इस में काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों के धोखे में न आने तथा केवल अल्लाह पर भरोसा करने पर बल दिया गया है। फिर जाहिलिय्यत के मुंह बोले पुत्र की परम्परा का सुधार करने के साथ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पितनयों का पद बताया गया है।
- अह्जाब के युद्ध में अल्लाह की सहायता तथा मुनाफ़िकों की दुर्गत बताई गई है।
- इस में मुँह बोले पुत्र की परम्परा को तोड़ने के लिये नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) के विवाह का वर्णन किया गया है।
- ईमान वालों को, अल्लाह को याद करने का निर्देश देते हुये उस पर दया तथा बड़े प्रतिफल की शुभ सूचना दी गई है। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मान-मर्यादा को उजागर किया गया है।
- तलाक़ और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पितनयों के विषय में कुछ विशेष आदेश दिये गये हैं।
- पर्दे का आदेश दिया गया है, तथा प्रलय की चर्चा की गई है।
- अन्त में मुसलमानों का दायित्व याद दिलाते हुये मुनाफ़िक़ों को चेतावनी दी गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

1. हे नबी! अल्लाह से डरो, और

يَايَتُهَا النَّبِيُّ اثَّقِ اللهَ وَلا تُطِع الكَفِيرُينَ

काफ़िरों तथा मुनाफ़िक़ों की आज्ञापालन न करो। वास्तव में अल्लाह हिक्मत वाला सब कुछ जानने<sup>[1]</sup> वाला है।

- 2. तथा पालन करो उस का जो वह्यी (प्रकाशना) की जा रही है आप की ओर आप के पालनहार की ओर से। निश्चय अल्लाह जो तुम कर रहे हो उस से सूचित है।
- और आप भरोसा करें अल्लाह पर, तथा अल्लाह पर्याप्त है रक्षा करने वाला।
- 4. और नहीं रखे हैं अल्लाह ने किसी के दो दिल उस के भीतर और नहीं बनाया है तुम्हारी पितनयों को जिन से तुम ज़िहार<sup>[2]</sup> करते हो उन में से तुम्हारी मातायें तथा नहीं बनाया है तुम्हारे मुँह बोले पुत्रों को तुम्हारा पुत्र| यह तुम्हारी मौखिक बातें हैं| और अल्लाह सच्च कहता है तथा वही सुपथ दिखाता है|
- उन्हें पुकारो उन के बापों से संबिन्धत कर के, यह अधिक न्याय

وَالْمُنْفِقِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَلِيمًا حَكِيمًا أَنْ

ۊٙٵؾؚؖؠۼۘ۫ڡٵؽؙٷۼٛٳڶؽڮ؈ڽؙڒڽۜڮ؞ٳڽۜٙٳۺؗڡؙػٲؽ ؠؠٵؾؙۼؙۯؙؽڿؠؽٳ<sup>ڽ</sup>

وَتُوكِكُلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلِكُ

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِى جُوْفِةٌ وَمَاجَعَلَ ٱذْوَاجَكُوْ النِّىٰ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهِ مِتَكُوَّ وَمَاجَعَلَ احْمِيَاءَكُوْ اَبْنَاءَكُوْ لَاكُوْ قَوْلُكُوْ يِافْوَاهِكُوْ وَاللهُ يَقُوُّلُ الْحَتَّ وَهُو يَهْدِى السِّبْدِيلَ۞

اُدُعُوۡهُمُولِابَآبِهِمُهُوَاتَسُطُعِنُكاللّٰهِ ۚ فَإِنَّ لَّمُ

2 इस आयत का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के दो दिल नहीं होते वैसे ही उस की पत्नी ज़िहार कर लेने से उस की माता तथा उस का मुंह बोला पुत्र उस का पुत्र नहीं हो जाता। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने नबी होने से पहले अपने मक्त किये

नंबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने नबी होने से पहले अपने मुक्त किये हुये दास ज़ैद बिन हारिसा को अपना पुत्र बनाया था और उन को हारिसा पुत्र मुहम्मद कहा जाता था जिस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी: 4782) ज़िहार का विवरण सूरह मुजादला में आ रहा है।

की बात है अल्लाह के समीप। और यिद तुम नहीं जानते उन के बापों को तो वह तुम्हारे धर्म बन्धु तथा मित्र हैं। और तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है उस में जो तुम से चूक हुई है, परन्तु (उस में है) जिस का निश्चय तुम्हारे दिल करें। तथा अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

- 6. नबी<sup>[1]</sup> अधिक समीप (प्रिय) है ईमान वालों से उन के प्राणों से, और आप की पितनयाँ<sup>[2]</sup> उन की मातायें हैं। और समीपवर्ती संबन्धी एक दूसरे से अधिक समीप<sup>[3]</sup> हैं, अल्लाह के लेख में ईमान वालों और मुहाजिरों से। परन्तु यह कि करते रहो अपने मित्रों के साथ भलाई, और यह पुस्तक में लिखा हुआ है।
- 7. तथा (याद करों) जब हम ने निबयों से उन का बचन<sup>[4]</sup> लिया तथा आप से और नूह तथा इब्राहीम और मूसा तथा मर्यम के पुत्र ईसा से, और हम ने लिया उन से दृढ़ बचन।

تَعْكَمُوْاَاناً عَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيُكُوْ<sup>\*</sup> وَكَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَا<sup>م</sup>ُ فِيْمَا اَخْطَانُتُوْبِهِ وَلِكِنَ تَاتَّعَنَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفْوُرًا يَحِيْمُاْ©

اَلنَّبِيُّ اَوْلِى بِالْمُؤْمِنِيُنَ مِنَ انْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهَّ اُمَّهَا مُهُوْرُواُولُواالُورُعَامِرِ بَعْضُهُ مُ اَوْلِى بِبَغْضِ فِي كِنْنِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ الْآلَنَ تَفْعَلُوْا لِلَيَ اَوْلِيَا مُومَّعُنُوفًا أَكَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِنْبِ مَسْطُورًا ©

ۅٙٳۮ۫ٲڂؘۮؙڬؘڡۻؘؖۘۜۘٲڵؾؚٛؠؾٜٚؽؠؽؾؙٵڡۜۧۿؙؗؗۄؙۅٙڡؚؽ۬ڬۅڡؚڽ ؙٷؙؿڗڟڒۿۣۼۘڔٷٛڡ؈ؙۊۼؽؾڸؿۑۺۯؠؿؚ؞ڞؙۯؽڡؚۜۜۜڡؘڶڂؘۮ۫ڹٵ ڡؚٮ۫ۿؙۏڝؖؽؾؙٵڰٵۼؚڶؽڟٲڽ۫

- 1 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः मैं मुसलमानों का अधिक समीपवर्ति हूँ। यह आयत पढ़ो, तो जो माल छोड़ जाये वह उस के वारिस का है और जो कर्ज़ तथा निर्बल संतान छोड़ जाये तो मैं उस का रक्षक हूँ। (सहीह बुख़ारी: 4781)
- 2 अर्थात उन का सम्मान माताओं के बराबर है और आप के पश्चात् उन से विवाह निषेधित है।
- 3 अर्थात धर्म विधानानुसार उत्तराधिकार समीपवर्ती संबंधियों का है, इस्लाम के आरंभिक युग में हिज्रत तथा ईमान के आधार पर एक दूसरे के उत्तराधिकारी होते थे जिसे मीरास की आयत द्वारा निरस्त कर दिया गया।
- 4 अर्थात अपना उपदेश पहुँचाने का।

الجزء ٢١

8. ताकि वह प्रश्न<sup>[1]</sup> करे सच्चों से उन के सच्च के संबंध में तथा तय्यार की है काफ़िरों के लिये दुख़दायी यातना।

- 9. हे ईमान वालो! याद करो अल्लाह के पुरस्कार को अपने ऊपर जब आ गईं तुम्हारे पास जत्थे, तो भेजी हम ने उन पर आँधी और ऐसी सेनायें जिन को तुम ने नहीं देखा, और अल्लाह जो तुम कर रहे थे उसे देख रहा था।
- 10. जब वह तुम्हारे पास आ गये तुम्हारे ऊपर से तथा तुम्हारे नीचे से और जब पत्थरा गईं आँखें, तथा आने लगे दिल मुँह<sup>[2]</sup> को तथा तुम विचारने लगे अल्लाह के संबंध में विभिन्न विचार।
- यहीं परीक्षा ली गई ईमान वालों की और वह झंझोड़ दिये गये पूर्ण रूप से।
- 12. और जब कहने लगे मुश्रिक और जिन के दिलों में कुछ रोग था कि अल्लाह तथा उस के रसूल ने नहीं वचन दिया हमें परन्तु धोखे का।
- 13. और जब कहा उन के एक गिरोह नेः हे यस्रिव<sup>[3]</sup> वालो! कोई स्थान नहीं

ڵۣؽٮؙٮؘٛڶۘٵڵڞۑڗؿؽؘٷٛڝۮۊؚڥڠؙٷٙٲڡؘڐڵڷؙؚۛؗؗڵڣ<u>ڗ؞ؖ</u>ڽ ڡؘۮٲڔٵؙٳؙؿٳؙؗڿ۠

ؽٙٳؿۜۿٵڷڹڹؽڹٵڡڹؗۅ۠ٵۮ۫ڴۯ۬ۅٳڹۼؽڎٙٳٮڵۅۘؗؗڡػؽڴؙۅ۠ٳۮ۬ ڂؘٵۧؿڴۄؙۻٛۏٚڎؙڡؘٲؽڛۘڶڹٵۼؽؘڥۿڔؽؾٵۊۜۻؙٛۏۘڐٱڰۄ ٮۜڗۘۅٞۿٲ۫ۏػٲڹٳڶڰۄ۠ڮٵؾۧڴۏٛؿڹڝؽڔؖٲ۞ۧ

ٳۮ۬ۼٵۜٷٛػؙۄٝۺۜٷ۫ۊػؙۄؙۅؘ؈ؗٲڛؗڡؘٚڶؘڡٮٮٛڬؙۄؙۛۯٳۮ۫ ڒؘڶۼٙؾؚٵڵڒؠؙڞٵۯٷؠڬۼؘؾؚٵڷڨؙڵۅؙڹ۠ٵڵؖڝٮؘٚٵڿؚڔؘ ۅؘٮٞڟؾؙۨ۠ۏڹؘڸڶؾۅٳڶڟ۠ؿؙٷؽٵ۞

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلُونُوْ إِنْوَالْالشَّدِيْلُا ١٠

ۅٙڵڎ۫ؽڠؙۅڷؙٲٮؙٮؙڶڣڠؙۅ۠ؽؘۅٙٲڵڎؽ۫ؽ۬؈۬ٛڠؙؙۏٛۑۼۣۄؙ؆ۘۯڞؙ ۺٵٚۅؙۼػٮؘٵ۩ڮۅؘۯڛؙۅؙڵۼٵؚڒؖۼٛۯٷۯٳ۞

وَإِذْ قَالَتُ طَالِهَ قُونَهُمُ لِيَاهُ لَ يَتْرِبَ لِامْقَامَر

- 1 अर्थात प्रलय के दिन ( देखियेः सुरह आराफ, आयतः 6)
- 2 इन आयतों में अहज़ाब के युद्ध की चर्चा की गई है। जिस का दूसरा नाम (ख़न्दक़ का युद्ध) भी है। क्यों कि इस में ख़न्दक़ (खाई) खोद कर मदीना की रक्षा की गई। सन् 5 हिज्री में मक्का के काफ़िरों ने अपने पूरे सहयोगी क़बीलों के साथ एक भारी सेना लेकर मदीना को घेर लिया और नीचे वादी और ऊपर पर्वतों से आक्रमण कर दिया। उस समय अल्लाह ने ईमान वालों की रक्षा आँधी तथा फ़रिश्तों की सेना भेज कर की। और शत्रु पराजित हो कर भागे। और फिर कभी मदीना पर आक्रमण करने का साहस न कर सकें।
- 3 यह मदीने का प्राचीन नाम है।

है तुम्हारे लिये, अतः लौट<sup>[1]</sup> चलो। तथा अनुमित माँगने लगा उन में से एक गिरोह नबी से, कहने लगाः हमारे घर ख़ाली हैं, जब कि वह ख़ाली न थे। वह तो बस निश्चय कर रहे थे भाग जाने का।

- 14. और यदि प्रवेश कर जातीं उन पर मदीने के चारों ओर से (सेनायें) फिर उन से माँग की जाती उपद्रव<sup>[2]</sup> की तो अवश्य उपद्रव कर देते। और उस में तिनक भी देर नहीं करते।
- 15. जब कि उन्हों ने वचन दिया था अल्लाह को इस से पूर्व कि पीछा नहीं दिखायेंगे और अल्लाह के वचन का प्रश्न अवश्य किया जायेगा।
- 16. आप कह दें कदापि लाभ नहीं पहुँचायेगा तुम्हें भागना यदि तुम भाग जाओ मरण से या मारे जाने से। और तब तुम थोड़ा ही<sup>[3]</sup> लाभ प्राप्त कर सकोगे।
- 17. आप पूछिये कि वह कौन है जो तुम्हें बचा सके अल्लाह से यदि वह तुम्हारे साथ बुराई चाहे अथवा तुम्हारे साथ भलाई चाहे? और वह अपने लिये नहीं पायेंगे अल्लाह के सिवा कोई संरक्षक और न कोई सहायक।

18. जानता है अल्लाह जो रोकने वाले हैं तुम

ڵڬؙؙۄ۫ڬٙۯڝٟۼۅؗٳ؞ۧۅؘڝؙڹؾٳٛۮ۫ڽؙۏٙڔؽ۬ڽؓ؈ؙؙٞٞؗٛٞٞٛٛٛؗۻؙؖٳڵێؚؚٛؖؾ ؽڠؙۅٝڵۅ۫ڹٳۜؿؙؠؙؽۅ۫ؾؽٵۼۅۯٷۨ؞ۅ۫ڡٵۿؚؽۑؚۼۅؙۯٷٚ ٳ؈ؙؿؙڔؽۮؙۏڹٳڵٳڣؚۯٳۯٳ۞

ۅؘڵۅ۫ۮ۠ڿؚػؾؘؗۘػؘڹۿ۪ٟڋڞؚؽٲڟ۬ڴٳڔۿٲؿٚۊۜڛ۠ؠٟڵۅۘؗؗٳٲڵڣؚؾؙۛڬۊۜ ڵڒؾۜۅؙۿٳۅؘمؘٲؾؙڳؾ۠ۊؙٳؠۿٙٳڵڒؽؠۑؠؙڔٞٳ۞

> وَلَقَدُكَانُواْعَاهَدُوااللّهَ مِنْ قَبْلُ لايُولُونَ الْكِدْبَارِوْكَانَ عَهْدُاللّهِ مَسْتُولًا ﴿

قُلُ لَّنَ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَ الْرِانَ فَرَرْتُوْمِّنَ الْمَوْتِ أَوِالْقَتُلِ وَإِذًا لَاتُمَتَّعُونَ الْاَقِلِيلُاهِ

ڠؙڵؙڞؘڎؘٵڷٙڐڹؽؽۼڝٛڬٛڎٝۺٙڶڵڡؚٳڶؙٲڒٳۮڮٝڋ ڛؙۊٞٵٲۏؙڷڒۮڮؚ۠ۮڗڝ۫ؠؘۜڎٷڒڲۼؚٮ۠ڡؙڽٙڵۿۿۺۨ ۮؙۅؙڹٳڶڵٶۅٙڸڲۜٳۊٙڵڒؘڝؚؠڗؖ<sup>۞</sup>

قَلَ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمُ وَالْقَايِلِينَ الْإِخْوَانِهِمْ

- 1 अर्थात रणक्षेत्र से अपने घरों को।
- 2 अर्थात इस्लाम से फिर जाने तथा शिर्क करने की
- 3 अर्थात अपनी सीमित आयु तक जो परलोक की अपेक्षा बहुत थोड़ी है।

में से तथा कहने वाले हैं अपने भाईयों से कि हमारे पास चले आओ, तथा नहीं आते हैं युद्ध में परन्तु कभी कभी।

- 19. वह बड़े कंजूस हैं तुम पर। फिर जब आजाये भय का<sup>[1]</sup> समय, तो आप उन्हें देखेंगे कि आप की ओर तक रहे हैं फिर रही हैं उन की आँखें, उस के समान जो मरणासब दशा में हो, और जब दूर हो जाये भय तो वह मिलेंगे तुम से तेज़ जुबानों<sup>[2]</sup> से बड़े लोभी हो कर धन के। वह ईमान नहीं लाये हैं। अतः व्यर्थ कर दिये अल्लाह ने उन के सभी कर्म, तथा यह अल्लाह पर अति सरल है।
- 20. वह समझते हैं कि जत्थे नहीं<sup>[3]</sup> गये और यदि आ जायें सेनायें तो वह चाहेंगे कि वह गाँव में हों, गाँव वालों के बीच तथा पूछते रहें तुम्हारे समाचार, और यदि तुम में होते भी तो वह युद्ध में कम ही भाग लेते।
- 21. तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल में उत्तम<sup>[4]</sup> आदर्श है, उस के लिये जो आशा रखता हो अल्लाह और अन्तिम दिन (प्रलय) की, तथा याद करे अल्लाह को अत्यधिक।
- 22. और जब ईमान वालों ने सेनायें देखीं तो कहाः यही है जिस का वचन दिया

هَلْمِ إِلَيْنَا وَلِايَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَاقِلِيلُكُ

اَشِعَةَ عَلَيْكُمْ عَالَا اللهِ عَالَمُ الْمُونُ رَايْنَهُ هُونُفُوْنَ الْمَدُونَ الْمُدَوِّنَ الْمُدُونَ الْمُدُونَ الْمُدَانَةُ مَنْ الْمُونِ فَاللهِ مَنَ الْمُونِ فَالْاَدِينَ الْمُعْدَلُونَ اللهِ اللهُ ال

ڝؙٮؠؙٷڹٵڵٷڡٚۯٳؼۮڔؽؖٚۿؠؙٷٵٷڶؿٳ۫ۻٵڵٷڎٵۘ ؠؘۅڎ۠ۅؙٳڵۅؙٵػۿ۫ڞڔٛڽٵۮۏؽ؈۬ٲڵٷۛڒڮؠۺٵڵۉؽ ۘٷٲؿؙػٳۧڮڴؙۅٞٷڰٵٷٳڣؽڴٷٵڞٷڷڸٛٷڲڸؽڵڴ

ڵڡۜٙڎڰٵؽڬڎ؈۬ٛۯڛۢٷڸٳٮڵۼٳۺؙۅؘڠٞ۠ڂۜڛؘڬڎؙؚٞ۠ڵؠؽ ػٵؽؘڽۯڿٛٵڶڵؗؗ؋ۅٙٲڵؠۏۛڡٙٳڵڒڿڒۘۏؘۮٚڰڒٳڵڵٷڮۜؿؙؠؙؖٷڷ۠

وَلَتَارَا الْمُؤْمِنُونَ الْكَفْزَابُ قَالُواهِ فَامَا

अर्थात युद्ध का समय।

<sup>2</sup> अर्थात मर्म भेदी बातें करेंगे. और विजय में प्राप्त धन के लोभ में बातें बनायेंगे।

<sup>3</sup> अथात ये मुनाफ़िक इतने कायर हैं कि अब भी उन्हें सेनाओं का भय है।

<sup>4</sup> अथीत आप के सहन, साहस तथा वीरता में।

था हमें अल्लाह और उस के रसूल ने। और सच्च कहा अल्लाह तथा उस के रसूल ने और इस ने नहीं अधिक किया परन्तु (उन के) ईमान तथा स्वीकार को।

- 23. ईमान वालों में कुछ वह भी हैं जिन्होंने सच्च कर दिखाया अल्लाह से किये हुये अपने वचन को। तो उन में कुछ ने अपना वचन<sup>[1]</sup> पूरा कर दिया, और उन में से कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने तनिक भी परिर्वतन नहीं किया।
- 24. तािक अल्लाह प्रतिफल प्रदान करे सच्चों को उन के सच्च का। तथा यातना दे मुनािफ़कों को अथवा उन को क्षमा कर दे। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान् है।
- 25. तथा फेर दिया अल्लाह ने काफिरों को (मदीना से) उन के क्रोध के साथ। वह नहीं प्राप्त कर सके कोई भलाई। और पर्याप्त हो गया अल्लाह ईमान वालों के लिये युद्ध में। और अल्लाह अति शक्तिशाली तथा प्रभुत्वशाली है।
- 26. और उतार दिया अल्लाह ने उन अहले किताब को जिन्होंने सहायता की उन (सेनाओं) की उन के दुर्गों से| तथा डाल दिया उन के दिलों में भय|<sup>[2]</sup>

ۅؘعَۮ؆ؘاللهُ ۅؘڗۺؙۅڷۼۅؘڝؘۮۊۜٵڶڷۿؙۅؘڗۺؙۅڷۿؙ ۅؘڡٙٵڒٳۮۿ۫ۿٳڵڒٳؿۣ۫ؗڡٵٷۊۺڸؿٵ۞

ڡؚؚڹٳڷؙؠٝۏؙڡؚڔ۬ؽڹڕڿٳڷ۠ڝٙڬڨؙؙؙؙٛۅٵڡٵٵۿٮؙۅٳٳٮڶؗۿ ٵؽؿڐؚڣڹؙؙؗٛؗٛؠؙؗڝؙٞڞؙؿڟؘؽۼٙؠؙڎؘۅڡڹ۫ۿؗؗؗۄؙۺۧڹۘؾؽٚٮٙڟؚۯ ۅؘٵؠؘڋڵؚۊؙڶڹٞڔؙؽڲٛٚ

لِّيُجْزِى اللهُ الطَّيرِقِيْن بِصِدُ قِهُمْ وَيُعَيِّبُ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءً كَوْ يَتُوْبُ عَلَيْهُمُ أِنَّ اللهَ كَانَ غَفُودًا الرِّحِمُّا ﴿

ۅؘۯڐؘڶٮڬڎٲڷۮؿؙڹػؘۿۯ۠ۏٳۼؽڟؚۿؚؠؙؖڵۄؙؽێٵڵۅ۠ٳڂؽڗٲ ۅؘڰڣؘٳڶٮڬڎؙٲڷٮٞٷٞڡؚڹؽؙڹٲڷؘؘڡؚٛؾٵڶ؇ٷػڶڹٳڶٮڬڎ ۊٙۅڲٳۼڒۣؿڒٛٳ۞ٛ

ۅؘٵٮؗۯٚڵٳڵڒؽؽؘڟۿۯ۠ٷ۠ۿؠؙۺۨٲۿؚ۬ڸٵڷڮڗڮؚ؈ؙ ڝؘێٳڝؽ۫ڥ؞ٞۅۊؘڬڬ؋۬ؿؙٷٛؽٟؠۣۿٵڶڗ۠ۼۘڹ؋ٙۯؽڲٵ تَڡٞؿؙڵؙۯؙؽؘٷٙڵؽڔؙۏٛؽ؋ٞۯؙؿڲ۠ٳ۞۫

- 1 अर्थात युद्ध में शहीद कर दिये गये।
- 2 इस आयत में बनी कुरैज़ा के युद्ध की ओर संकेत है। इस यहुदी क़बीले की नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ संधि थी। फिर भी उन्होंने संधि भँग कर के ख़न्दक़ के युद्ध में कुरैशे मक्का का साथ दिया। अतः युद्ध समाप्त होते

الجزء ٢١

उन के एक गिरोह को तुम बध कर रहे थे तथा बंदी बना रहे थे एक दूसरे गिरोह को।

- 27. और तुम्हारे अधिकार में दे दी उन की भूमी, तथा उन के घरों और धनों को, और ऐसी धरती को जिस पर तुम ने पग नहीं रखे थे। तथा अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
- 28. हे नबी! आप अपनी पितनयों से कह दें कि यदि तुम चाहती हो संसारिक जीवन तथा उस की शोभा तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दूँ तथा विदा कर दूँ अच्छाई के साथ।
- 29. और यदि तुम चाहती हो अल्लाह और उस के रसूल तथा आख़िरत के घर को तो अल्लाह ने तय्यार कर रखा है तुम में से सदाचारिणियों के लिये भारी प्रतिफल<sup>[1]</sup>

ۅؘٲۉۯؾؙٛڬٛۅؙٛٲۯڞؘۿؗٛٛ؋ٙۉڋؽڶۯۿؙ؞ٛۄؘٷٲڡٛۅٛٲڷۿۄٛۅؘٲۯڞؙٲڵػٞڔ ٮؘۜڟٷؙۿٲۅٞڰٲؽٲٮڵڬٷڵڮ۠ڷۺٛڴؙڰ۫ڋؽڗؙڴ۞۫

يَايَهُا النَّبِيُّ قُلُ لِازْوَاحِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُوْدُنَ الْحَيْوَةَ النُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا هَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَ أُسَرِّحُكُنَّ سَرًا كَاجَيْيُلان

وَانْ كُنْ تُنَّ تُرُدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْالْخِزَةَ فِانَّ اللهَ اَعَدَالِلْمُحُسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا خِظْيَمًا ۞

ही आप ने उन से युद्ध की घोषणा कर दी। और उनकी घेरा बंदी कर ली गई। पच्चीस दिन के बाद उन्होंने सअद बिन मुआज़ को अपना मध्यस्थ मान लिया। और उन के निर्णय के अनुसार उन के लड़ाकुओ को बध कर दिया गया। और बच्चों, बूढ़ों तथा स्त्रियों को बन्दी बना लिया गया। इस प्रकार मदीना से इस आतंकवादी कबीले को सदैव के लिये समाप्त कर दिया गया।

1 इस आयत में अल्लाह ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ये आदेश दिया है कि आप की पितनयाँ जो आप से अपने ख़र्च अधिक करने की माँग कर रहीं हैं, तो आप उन्हें अपने साथ रहने या न रहने का अधिकार दे दें। और जब आप ने उन्हें अधिकार दिया तो सब ने आप के साथ रहने का निर्णय किया। इस को इस्लामी विधान में (तख़्यीर) कहा जाता है। अर्थात पितन को तलाक लेने का अधिकार दे देना।

हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी पत्नी आईशा से पहले कहा कि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। तुम अपने माता-पिता से परामर्श किये बिना जल्दी न करना। फिर आप ने यह आयत

الجزء ٢٢

- 30. हे नबी की पितनयो! जो तुम में से खुला दुराचार करेगी उस के लिये दुगनी कर दी जायेगी यातना और यह अल्लाह पर अति सरल है।
- 31. तथा जो मानेंगे तुम में से अल्लाह तथा उस के रसूल की बात और सदाचार करेंगी हम उन्हें प्रदान करेंगे उन का प्रतिफल दोहरा। और हम ने तय्यार की है उन के लिये उत्तम जीविका।[1]
- 32. हे नबी की पत्नियो! तुम नहीं हो अन्य स्त्रियों के समान। यदि तुम अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव से बात न करो, कि लोभ करने लगे वह जिस के दिल में रोग हो और सभ्य बात बोलो।
- 33. और रहो अपने घरों में. और सौन्दर्य का प्रदर्शन न करो प्रथम अज्ञान युग के प्रदर्शन के समान। तथा नमाज की स्थापना करो और जकात दो तथा आज्ञा पालन करो अल्लाह और उस के रसूल की। अल्लाह चाहता है कि मलिनता को दूर कर दे तुम से, हे नबी के घर वालियो! तथा तुम्हें पवित्र कर दे अति पवित्र।
- 34. तथा याद रखो उसे जो पढ़ी जाती

ينسَاء النّبِي مَن يَانْتِ مِنْكُنّ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَنَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ﴿

وَمَنَ يَقُنْتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعَمَّلُ صَالِعًا تُونِيهَا آجُرها مَوَّتَيْن وَاعْتَدُن اللَّهَا رزُ، قَاكِرِيْمًا ®

ينسَآء النَّبِيّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآء إن اتَّقَيْتُنَّ فَلَاتَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًامَّعُرُوفًا ﴿

وَقَرِنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجُنَ تَكَبُّوجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِل وَاقِمْنَ الصَّلْوةَ وَالْتِيْنَ الزَّكُولَةَ وَالطِعْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِينُ اللهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُوْ الرِّجْسَ آهُلَ الْبِيْتِ وَيُطِهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا ﴿

وَاذْكُرُنَ مَا يُثُلِّي فِي بُيُورِتِكُنَّ مِنَ اللَّتِ

सुनाई। तो आईशा (र्ज़ियल्लाहु अन्हा) ने कहाः मैं इस के बारे में भी अपने माता-पिता से परामर्श करूँगी? मैं अल्लाह तथा उस के रसूल और आख़िरत के घर को चाहती हूँ। और फिर आप की दूसरी पितनयों ने भी ऐसा ही किया (देखियेः सहीह बुख़ारीः 4786)

हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें तथा हिक्मत।<sup>[1]</sup> वास्तव में अल्लाह सूक्ष्मदर्शी सर्व सूचित है।

35. निःसंदेह मुसूलमान पुरुष और मुसलमान स्त्रियाँ तथा ईमान वाली स्त्रियाँ तथा आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञाकारिणी स्त्रियाँ, तथा सच्चे पुरुष तथा सच्ची स्त्रियाँ तथा सहनशील पुरुष और सहनशील स्त्रियाँ तथा विनीत पुरुष और विनीत स्त्रियाँ तथा दानशील पुरुष और दानशील स्त्रियाँ तथा रोज़ा रखने वाले पुरुष और रोजा रखने वाली स्त्रियाँ तथा अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले पुरुष तथा रक्षा करने वाली स्त्रियाँ, तथा अल्लाह को अत्यधिक याद करने वाले पुरुष और याद करने वाली स्त्रियाँ, तय्यार कर रखा है अल्लाह ने इन्हीं के लिये क्षमा तथा महान् प्रतिफल।[2]

36. तथा किसी ईमान वाले पुरुष और किसी ईमान वाली स्त्री के लिये योग्य नहीं है कि जब निर्णय कर दे अल्लाह तथा उस के रसूल किसी बात का तो उन के लिये अधिकार रह जाये अपने

اللووَالْحِكْمَةُ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيُرًا ﴿

الجزء ٢٢

إِنَّ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِةِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِ فِي وَالْقَنِيَّيْنَ وَالْقَنِيْتِ وَالْطُمِيةِ يَنَ وَالْصُّلِاتِ وَالْمُتَصَدِّقِ يَنَ وَالْمُتَصَدِّقِ فَيَنَ وَالْمُشَاعِمِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقِ يَنَ وَالْمُتَصَدِّقِ فِي وَالصَّامِمِيْنَ وَالصَّهِمِينَ وَالْمُتَصَدِّقِ فَيْنَ وَالصَّامِمِيْنَ وَاللَّهُ عِلْمَ وَالْمُقَلِيْنَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمُعْفَوْنَ اللَّهَ فَرُوجُهُمُ وَالْمُفِظْتِ وَاللَّهِ لَمُعْمَّقُوفِرَةً كَثِيْرًا وَاللَّهُ كِلْتِ اعْتَاللَهُ لَهُمُ مَّعْفُورَةً وَاجْرًا عَظِيمًا @

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلامُؤْمِنَةٍ إِذَا تَضَىاللهُ وَرَسُولُهُ ٱمُرَّالَٰ يَكُونَ لَهُوُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِوْ وَمَنُ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَانُ ضَلَّ ضَلَاكُمْ إِيْنَاً⊛

- यहाँ हिक्मत से अभिप्राय हदीस है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन, कर्म तथा वह काम है जो आप के सामने किया गया हो और आप ने उसे स्वीकार किया हो। वैसे तो अल्लाह की आयत भी हिक्मत हैं किन्तु जब दोनों का वर्णन एक साथ हो तो आयत का अर्थ अल्लाह की पुस्तक और हिक्मत का अर्थ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हदीस होता है।
- 2 इस आयत में मुसलमान पुरुष तथा स्त्री को समान अधिकार दिये गये हैं। विशेष रूप से अल्लाह की वंदना में तथा दोनों का प्रतिफल भी एक बताया गया है जो इस्लाम धर्म की विशेषताओं में से एक है।

الجزء ٢٢

विषय में। और जो अवैज्ञा करेगा अल्लाह एवं उस के रसूल की तो वह खुले कुपथ में<sup>[1]</sup> पड़ गया।

37. तथा (हे नबी!) आप वह समय याद करें जब आप उस से कह रहे थे उपकार किया अल्लाह ने जिस पर तथा आप ने उपकार किया जिस पर, रोक ले अपनी पत्नी को तथा अल्लाह से डर, और आप छुपा रहे थे अपने मन में जिसे अल्लाह उजागर करने वाला<sup>[2]</sup> था, तथा डर रहे थे तुम लोगों से, जब कि अल्लाह अधिक योग्य था कि उस से डरते, तो जब ज़ैद ने पूरी कर ली उस (स्त्री) से अपनी अवश्यक्ता तो हम ने विवाह दिया उस को आप से, ताकि ईमान वालों पर कोई दोष न रहे अपने मुँह बोले पुत्रों की पितनयों के विषय<sup>[3]</sup> में

وَاذْنَقُوْلُ لِلَّانِ ثَى اَنْعَمَاللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمَّتَ عَلَيْهِ آمُسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهُ وَتُغْفَى فِیْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْرِيَّهُ وَتَخْشَى النَّاسِّ وَاللهُ اَحْثُ اَنْ تَغْشَهُ فَلَمَّا قَطٰى زَيْكُ مِّنْهَ اَوْطَرًا زَوَّجْنَكُهَ الكَّيُ لَا كُلُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ حَرَّجُ فِنَ اَزْوَاجِ الْمُعِيَالِهِ فِي لِذَا قَضَوُ المِنْهُنَّ وَطُرًا وَكَانَ اللهِ مَفْعُولُانَ

- 1 हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः मेरी पूरी उम्मत स्वर्ग में जायेगी किन्तु जो इन्कार करे। कहा गया कि कोन इन्कार करेगा, हे अल्लाह के रसूल? आप ने कहाः जिस ने मेरी बात मानी वह स्वर्ग में जायेगा और जिस ने नहीं मानी तो उस ने इन्कार किया। (सहीह बुख़ारीः 2780)
- 2 हदीस में है कि यह आयत ज़ैनब बिन्ते जहश तथा (उस के पित) ज़ैद बिन हारिसा के बारे में उतरी। (सहीह बुख़ारी, हदीस नंः 4787) ज़ैद बिन हारिसा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दास थे। आप ने उन्हें मुक्त कर के अपना पुत्र बना लिया। और ज़ैनब से विवाह दिया। परन्तु दोनों में निभाव न हो सका। और ज़ैद ने अपनी पत्नी को तलाक़ दे दी। और जब मुँह बोले पुत्र की परम्परा को तोड़ दिया गया तो इसे पूर्णतः खिण्डत करने के लिये आप को ज़ैनब से आकाशीय आदेश द्वारा विवाह दिया गया। इस आयत में उसी की ओर संकेत है। (इब्ने कसीर)
- 3 अथीत उन से विवाह करने में जब वह उन्हें तलाक़ दे दें। क्योंिक जाहिली समय में मुँह बोले पुत्र की पत्नी से विवाह वैसे ही निषेध था जैसे सगे पुत्र की पत्नी से। अल्लाह ने इस नियम को तोड़ने के लिये नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)

الجزء ٢٢

जब वह पूरी कर लें उन से अपनी आवश्यक्ता। तथा अल्लाह का आदेश पूरा हो कर रहा।

- 38. नहीं है नबी पर कोई तंगी उस में जिस का आदेश दिया है अल्लाह ने उन के लिये।<sup>[1]</sup> अल्लाह का यही नियम रहा है उन निबयों में जो हुये हैं आप से पहले। तथा अल्लाह का निश्चित किया आदेश पूरा होना ही है।
- 39. जो पहुँचाते हैं अल्लाह के आदेश तथा उस से डरते हैं, वह नहीं डरते हैं किसी से उस के सिवा। और पर्याप्त है अल्लाह हिसाब लेने के लिये।
- 40. मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं हैं। किन्तु वह<sup>[2]</sup> अल्लाह के रसूल और सब निबयों में अन्तिम<sup>[3]</sup> हैं। और अल्लाह प्रत्येक वस्तु का अति ज्ञानी है।

ڡؙٵڬٳؘؽ؏ٙڸٳڵێؚۧؾۣڡڹٛڂڗڿڣۣؽؗڡٵؘڡؙۻٙٳڵڎؙڮٲ ڛؙؾٛڎٙٳ؇ؿۏۣ۩ڷڒؠؽڬٷٳڡڹٛۊؘڹڵ ۅؘػٳڹؘٲٷۧٳڵؿۊؘڡؙڒڵؘڰٞڡؙۮؙٷۨ

ٳڷؽ۬ؿؽؘؽؙؠػڵؚۼؙۅٛ۬ؽڔۣڛڶؾؚٵڵڷۄؘۅؘۼؗۺٛۅ۫ؽؘؗ ۅؘڵٳۼۣ۫ۺٛۅؙؽٳؘحؘڰڶٳڷٳٳڶڷؗ؋۠ۅؘڰڣ۬ۑٳڶڶٶڂڛؽڹٵؚۛ۞

مَاكَانَ مُحَمَّدُاكِآآحَدٍ شِنْ تِجَالِكُمُّ وَلَكِنْ تَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَتُوالنَّيبَبِّنُّ وَكَانَ اللهُ يِكُلِّ شَيْعً عِلِيمُهُانَّ

का विवाह अपने मुँह बोले पुत्र की पत्नी से कराया। ताकि मुसलमानों को इस से शिक्षा मिले कि ऐसा करने में कोई दोष नहीं है।

- अर्थात अपने मुँह बोले पुत्र की पत्नी से उस के तलाक देने के पश्चात् विवाह करने में।
- 2 अर्थात आप जैद के पिता नहीं हैं। उस के वास्विक पिता हारिसा हैं।
- 3 अर्थात अब आप के पश्चात् प्रलय तक कोई नबी नहीं आयेगा। आप ही संसार के अन्तिम रसूल हैं। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः मेरी मिसाल तथा निबयों का उदाहरण ऐसा है जैसे किसी ने एक सुन्दर भवन बनाया। और एक ईंट की जगह छोड़ दी। तो उसे देख कर लोग आश्चर्य करने लगे कि इस में एक ईंट की जगह के सिवा कोई कमी नहीं थी। तो मैं वह ईंट हूँ। मैं ने उस ईंट की जगह भर दी। और भवन पूरा हो गया। और मेरे द्वारा निबयों की कड़ी का अन्त कर दिया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस नंः 3535, सहीह मुस्लिम- 2286)

- **41.** हे ईमान वालो! याद करते रहो अल्लाह को अत्यधिक।<sup>[1]</sup>
- 42. तथा पवित्रता बयान करते रहो उस की प्रातः तथा संध्या।
- 43. वही है जो दया कर रहा है तुम पर तथा प्रार्थना कर रहे हैं (तुम्हारे लिये) उस के फ़रिश्ते। ताकि वह निकाल दे तुम को अंधेरों से प्रकाश<sup>[2]</sup> की ओर। तथा ईमान वालों पर अत्यंत दयावान् है।
- 44. उन का स्वागत् जिस दिन उस से मिलेंगे सलाम से होगा। और उस ने तय्यार कर रखा है उन के लिये सम्मानित प्रतिफल।
- 45. हे नबी! हम ने भेजा है आप को साक्षी<sup>[3]</sup> तथा शुभसूचक<sup>[4]</sup> और सचेत कर्ता<sup>[5]</sup> बना कर।
- 46. तथा बुलाने वाला बना कर अल्लाह की ओर उस की अनुमित से, तथा प्रकाशित प्रदीप बना कर<sup>[6]</sup>

يَايَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوااذُكُرُوااللهَ ذِكْرًاكَتِيرًا ﴿

وَسِبِّحُوٰهُ بُكْرَةً وَّالَصِيْلُا®

هُوَالَّذِي يُصِلِّلُ عَلَيْكُوْ وَمَلَلِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُوْمِينَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِّوكَانَ بِالنُّوْمِينِيُّن رَحِيْمًا۞

> ؾؚۘۼؾؘۘؾؙؿؙۿؙؠؽۅ۬ڡٙڔؽڸؙڡٞۅٛؾۿڛڵٷٝٷٙٳٙڡٙڰڶۿۄؙ ٲڿؙۯٳػڔٮ۫ڲٵ®

ؽؘٳؿؙۿٵڶڰ۫ڹؿؙٳؾۜٛٲۯڛٛڵڹڬۺٛٵۿؚٮٞڵۊۜٙڡؙٛڹۺۣٞؖٵ ٷؘؽ۬ڹؿؙٷۨ

وَدَ اعِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرُا<sup>®</sup>

- अपने मुखों, कर्मों तथा दिलों से नमाज़ों के पश्चात् तथा अन्य समय में। हदीस में है कि जो अल्लाह को याद करता हो और जो याद न करता हो दोनों में वही अन्तर है जो जीवित तथा मरे हुये में है। (सहीह बुखारी, हदीस नंः 6407, मुस्लिमः 779)
- 2 अर्थात अज्ञानता तथा कुपथ से, इस्लाम के प्रकाश की ओर।
- 3 अथीत लोगों को अल्लाह का उपदेश पहुँचाने का साक्षी। (देखियेः सूरह बक्रा, आयतः 143, तथा सूरह निसा, आयतः 41)
- 4 अल्लाह की दया तथा स्वर्ग का, आज्ञाकारियों के लिये।
- s अल्लाह की यातना तथा नरक से, अवैज्ञाकारियों के लिये।
- 6 इस आयत में यह संकेत है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दिव्य प्रदीप

47. तथा आप शुभसूचना सुना दें ईमान वालों को कि उन के लिये अल्लाह की ओर से बड़ा अनुग्रह है।

- 48. तथा न बात मानें काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की, तथा न चिन्ता करें उन के दुख पहुँचाने की और भरोसा करें अल्लाह पर। तथा पर्याप्त है अल्लाह काम बनाने के लिये।
- 49. हे ईमान वालो! जब तुम विवाह करो ईमान वालियों से फिर तलाक़ दो उन्हें इस से पूर्व कि हाथ लगाओ उन को तो नहीं है तुम्हारे लिये उन पर कोई इद्दत<sup>[1]</sup> जिस की तुम गणना करो। तो तुम उन्हें कुछ लाभ पहुँचाओ, और उन्हें विदा करो भलाई के साथ।
- 50. हे नबी! हम ने हलाल (वैध) कर दिया है आप के लिये आप की पितनयों को जिन्हें चुका दिया हो आप ने उन का महर (विवाह उपहार), तथा जो आप के स्वामित्व में हों उस में से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आप<sup>[2]</sup> को, तथा आप के चाचा की पुत्रियों और आप की फूफी की पुत्रियों तथा आप के मामा की पुत्रियों

وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضُلَّل كَبِيْرُاڤ

الجزء ٢٢

ۅؘڵٳٮڟؙۣۼٳڷڬڣٚۯؠؙؽؘٷٲڷٮؙڶڣڣؾؽ۬ڹؘۏٙڎ۫ٷٲڎؙؠؗٛؗٛۿؙۅؘؾۘۅؙڰڷ عَلَىاللهِ ۫ۅٛكَفَلَى بِاللهِ وَكِينُالا۞

ۘڲٲؿ۠ٵؙ۩ؽؽڹٵڡٮؙٛٷٙٳۮٵڬػڂؿؙۯٵؠؙٛٷۛڡۣؽ۬ؾؙڎ۫ۊۜ ڟڲڤۘؾؙؿؙۅؙۿؙؾٞڝؙؿؙٙڸٲؽؙؿٙؿؙۅٛۿۜٷڣٵڬڬؙۄؙ ۼڲؿۿؚؾٙڝؽ؏ڲۊؚػٷؾڰڎۏۿٵٷٙؠٙؾۼۅۿ؈ ۅؘڛۜڔۣڂۅۿؾڛؘٳڲٵڿؠؽڲڒ۞

يَايُهُا النَّبَيُّ إِنَّا آَكُلُنَا لَكَ اَزُواجَكَ الْتِيَّ الْتَيَّ الْتَكَ أُجُورُهُنَّ وَمَامَلَكَتُ يَمِيْنُكُ مِثَا الْتِيَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلِيكَ وَبَنْتِ عَلِيكَ وَبَنْتِ عَلِيكَ وَبَنْتِ عَلِيكَ وَبَنْتِ عَلِيكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلِيكَ وَبَنْتِ عَلِيكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَمَنْتَ عَلَيْكُ وَمَنْتَ فَفُسُهَ لِللَّيِّيِّ إِنْ اللَّهُ عِنْ أَنْ يُسْتَنْكِحَهَا اللَّهِ عَلَيْكِ فَي اللَّهِي اللَّهُ عِنْ أَنْ يُسْتَنْكِحَهَا الْعَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ عَنْ أَنْ يُسْتَنْكِحَهَا الْعَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ عَنْ أَنْ يُسْتَنْكِحَهَا الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

के समान पूरे मानव विश्व को सत्य के प्रकाश से जो एकेश्वरवाद तथा एक अल्लाह की इबादत (वंदना) है प्रकाशित करने के लिये आये हैं। और यही आप की विशेषता है कि आप किसी जाति या देश अथवा वर्ण-वर्ग के लिये नहीं आये हैं। और अब प्रलय तक सत्य का प्रकाश आप ही के अनुसरण से प्राप्त हो सकता है।

- अर्थात तलाक के पश्चात् की निर्धारित अविध जिस के भीतर दूसरे से विवाह करने की अनुमित नहीं है।
- 2 अर्थात वह दासियाँ जो युद्ध में आप के हाथ आई हों।

तथा मौसी की पुत्रियों को, जिन्होंने हिज्रत की है आप के साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वह स्वयं को दान कर दे नबी के लिये, यदि नबी चाहें कि उस से विवाह कर लें। यह विशेष है आप के लिये अन्य ईमान वालों को छोड़ कर। हमें ज्ञान है उस का जो हम ने अनिवार्य किया है उन पर उन की पितनयों तथा उन के स्वामित्व में आयी दासियों के संबंध[1] में। ताकि तुम पर कोई संकीर्णता (तंगी) न हो। और अल्लाह अति क्षमी दयावान् है।

- 51. (आप को अधिकार है कि) जिसे आप चाहें अलग रखें अपनी पितनयों में से, और अपने साथ रखें जिसे चाहें। और जिसे आप चाहें बुला लें उन में से जिसे अलग किया है। आप पर कोई दोष नहीं है। इस प्रकार अधिक आशा है कि उन की आँखें शीतल हों, और वह उदासीन न हों तथा प्रसन्न रहें उस से जो आप उन सब को दें, और अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों [2] में है। और अल्लाह अति ज्ञानी सहनशील[3] है।
- 52. (हे नबी!) नहीं हलाल (वैध) हैं आप के लिये पितनयाँ इस के पश्चात्, और

كَيُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا ليَّحِيمًا ۞

ۺؙڿؙڡؙ؈ؙؾڟۜٲ؞ؚٛٛڡؚؠ۫ۿؾؘۘۏڟؙٷؚؽٙٳڶؽڬ؈ؙؾڟۜٲ ٷڝٳؗؿۼؽؾڝؚۼڽۼۯڶؾۏٙڵۮۻٚٵڂػڸؽڬڐڸڮ ٵۮ۫ؽٲؽؙؾۛٷٵۼؽؙؿ۠ۿؾۅٙڵڲٷڗۜۊۅؘڽڔۣٝڞؽؽؠؠٮۧٵ ٳؿڹؙڡٛؾڴۿؾٷٳڶڰۮؽۼػۄؙڝٵ؈ٛڠڶۅڽڴ ٷٵڶٳڶڰۼڲڸؽڴٵڿڸؽڴ۞

لاَيْحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلَا اَنْ تَبَكَّ لَ

<sup>1</sup> अर्थात यह कि चार पितनयों से अधिक न रखो तथा महर (विवाह उपहार) और विवाह के समय दो साक्षी बनाना और दासियों के लिये चार का प्रतिबंध न होना एवं सब का भरण- पोषण और सब के साथ अच्छा व्यवहार करना इत्यदि।

<sup>2</sup> अर्थात किसी एक पत्नी में रुची।

<sup>3</sup> इसीलिये तुरंत यातना नहीं देता।

الجزء ٢٢

न यह कि आप बदलें उन को दूसरी पितनयों<sup>[1]</sup> से यद्यिप आप को भाये उन का सौन्दर्य। परन्तु जो दासी आप के स्वामित्व में आ जाये। तथा अल्लाह प्रत्येक वस्तु का (पूर्ण) रक्षक है।

53. हे ईमान वालो! मत प्रवेश करो नबी के घरों में परन्तु यह कि अनुमित दी जाये तुम को भोज के लिये। परन्त् भोजन पकने की प्रतिक्षा न करते रहो। किन्तु जूब तुम बुलाये जाओ तो प्रवेश करों. फिर जब भोजन कर लो तो निकल जाओ। लीन न रहो बातों में। वास्तव में इस से नबी को दुःख होता है, अतः वह तुम से लजाते हैं। और अल्लाह नहीं लजाता है सत्य[2] से तथा जब तुम नबी की पत्नियों से कुछ माँगों तो पर्दे के पीछे से माँगो, यह अधिक पवित्रता का कारण है तुम्हारे दिलों तथा उन के दिलों के लिये। और तुम्हारे लिये उचित नहीं है कि नबी को दुःख दो, न यह कि विवाह करो उन की पितनयों से आप के पश्चात् कभी भी। वास्तव में यह अल्लाह के समीप महा (पाप) है।

54. यदि तुम कुछ बोलो अथवा उसे मन

ؠؚڡؚ۪ؾٞڡؚڹٛٲۮ۫ۅؘٳڿٷٙۘۅؙٲۼۘۻؘڮڂؙۺٮؙ۫ۿؙؾٞ ٳڷٳڡ۬ٵڡؘڶػؾؙؽؠؽڹ۠ڬٷػٲؽٵؠڵڎؙۼڶػؚ۬ڸۜۺٞؿؙؖ ؆ۊؚؿؠٞٵۿ

إِنْ تُبُكُ وَاشَيْئًا أَوْتُغُفُوكُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

- अर्थात उन में से किसी को छोड़ कर उस के स्थान पर किसी दूसरी स्त्री से विवाह करें।
- 2 इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ सभ्य व्यवहार करने की शिक्षा दी जा रही है। हुआ यह कि जब आप ने ज़ैनब से विवाह किया तो भोजन बनवाया और कुछ लोगों को आमंत्रित किया। कुछ लोग भोजन कर के वहीं बातें करने लगे जिस से आप को दुख पहुँचा। इसी पर यह आयत उतरी। फिर पर्दे का आदेश दे दिया गया। (सहीह बुख़ारी नंः 4792)

الجزء ٢٢

में रखो तो अल्लाह प्रत्येक वस्तु का अत्यंत ज्ञानी है।

- 55. कोई दोष नहीं है उन (स्त्रियों) पर अपने पिताओं, न अपने पुत्रों एवं भाईयों और न भतीजों तथा न अपनी (मेल-जोल की) स्त्रियों और न अपने स्वामित्व (दासी तथा दास) के सामने होने में, यदि वह अल्लाह से डरती रहें। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी है।
- 56. अल्लाह तथा उस के फ़्रिश्ते दरूद<sup>[1]</sup> भेजते हैं नबी पर| हे ईमान वालो! उन पर दरूद तथा बहुत सलाम भेजो|
- 57. जो लोग दुख देते हैं अल्लाह तथा उस के रसूल को तो अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया है लोक तथा परलोक में। और तय्यार की है उन के लिये अपमानकारी यातना।
- 58. और जो दुख देते हैं ईमान वालों तथा ईमान वालियों को बिना किसी दोष के जो उन्हों ने किया हो, तो उन्हों ने

شَيُّ عَلِيمًا ﴿

لاحُنَاحَ عَلِيهِنَ فِنَ الآبِهِنَّ وَلَا اَبْتَآبِهِنَّ وَلَااِحُوانِهِنَّ وَلَااَبُنَآءِ الْحُوانِهِنَّ وَلَا اَبْتَآءِ اَخُواتِهِنَّ وَلَاضِآيِهِنَّ وَلَا مَامَلَكُ اَبُنَاهُنَّ وَاتَّقِتْ بُنَ اللهُ وَانَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ تَتُمُّ شَهِيْمًا

إِنَّ اللهُ وَمَلَلِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لِيَأَيُّهُا الَّذِيْنَ المَنْوُ اصَلُوُ اعْلَيْهِ وَسَلِّمُوْ الشَّيلِيُّةُ

اِتَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَكَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَا بًا مُّهِبُيًا۞

ۅؘٲڰٚۮؚؽؽڲؙڎؙۏٛڽٵڶؠ۠ٷؙؽڹؽؽٳڷؠ۠ٷؙؽڹڮۼڲڔڡٙٵ ٵڬۛۺۜڹؙٷٳڡؘٛۊۑٳڂػؘۿڵٷٳڹؙۿػٵ۫ٵٷۧٳؿ۫ڰٵۺؚ۠ؽؽٵ۞۫

अल्लाह के दरूद भेजने का अर्थ यह है कि फ्रिश्तों के समक्ष आप की प्रशंसा करता है। तथा आप पर अपनी दया भेजता है। और फ्रिश्तों के दरूद भेजने का अर्थ यह है कि वह आप के लिये अल्लाह से दया की प्रार्थना करते हैं। हदीस में आता है कि आप से प्रश्न किया गया कि हम सलाम तो जानते हैं पर आप पर दरूद कैसे भेजें? तो आप ने फ्रमायाः यह कहोः ((अल्लाहुम्मा सिल्ल अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम

मजीद।)) (सहीह बुख़ारी: 4797) दूसरी हदीस में है कि: जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर दस बार दया भेजता है। (सहीह मुस्लिम: 408)

लाद लिया आरोप तथा खुले पाप को।

- 59. हे नबी! कह दो अपनी पितनयों से तथा अपनी पुत्रियों एवं ईमान वालों की स्त्रियों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर अपनी चादरें। यह अधिक समीप है कि वह पहचान ली जायें। फिर उन्हें दुःख न दिया<sup>[1]</sup> जाये। और अल्लाह अति क्षमी दयावान् है।
- 60. यिद न रुके मुनाफ़िक्<sup>[2]</sup> तथा जिन के दिलों में रोग है और मदीना में अफ़्वाह फैलाने वाले तो हम आप को भड़का देंगे उन पर। फिर वह आप के साथ नहीं रह सकेंगे उस में परन्तु कुछ ही दिन।
- 61. धिक्कारे हुये। वे जहाँ पाये जायें पकड़ लिये जायेंगे तथा जान से मार दिये जायेंगे।
- 62. यही अल्लाह का नियम रहा है उन में जो इन से पूर्व रहे। तथा आप कदापि नहीं पायेंगे अल्लाह के नियम में कोई परिवर्तन।
- **63.** प्रश्न करते हैं आप से लोग<sup>[3]</sup> प्रलय

يَايَّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِإِرْزُولِجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْمِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَاكَ يُعُرِفْنَ فَلاَبُؤُذَيْنُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا لِرَّحِيْمًا ⊕

لَبِنُ لَوُيَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَّالْمُرْحِفُونَ فِي الْمَكِينَةِ لَنُغُوِيتَكَ بِهِمُ تُعَوِّلَهُإِورُونَكَ فِيْهَا إِلاَّقِيدِكُنُ

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ أَيُنَمَا ثَقِقُوْ إَا خِذُوْ اوَقُتِّلُوا تَقُتِيلُا ۞

سُنَّةَ الله فِي اكْذِيْنَ حَكْوَامِنُ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَلِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلًا۞

يشعُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِنْكَ

- 1 इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पितनयों तथा पुत्रियों और साधारण मुस्लिम महिलाओं को यह आदेश दिया गया है कि घर से निकलें तो पर्दे के साथ निकलें। जिस का लाभ यह है कि इस से एक सम्मानित तथा सभ्य महिला की असभ्य तथा कुकर्मी महिला से पहचान होगी और कोई उस से छेड़ छाड़ का साहस नहीं करेगा।
- 2 मुश्रिक (द्विधावादी) मुसलमानों को हताश करने के लिये कभी मुसलमानों की पराजय और कभी किसी भारी सेना के आक्रमण की अफ़्वाह मदीना में फैला दिया करते थे। जिस के दुष्परिणाम से उन्हें सावधान किया गया है।
- 3 यह प्रश्न उपहास स्वरूप किया करते थे। इसलिये उस की दशा का चित्रण

के विषय में। तो आप कह दें कि उस का ज्ञान तो अल्लाह ही को है। संभव है कि प्रलय समीप हो।

- 64. अल्लाह ने धिक्कार दिया है काफ़िरों को। और तय्यार कर रखी है उन के लिये दहकती अग्नि।
- 65. वे सदावासी होंगे उस में। नहीं पायेंगे कोई रक्षक और न कोई सहायक।
- 66. जिस दिन उलट पलट किये जायेंगे उन के मुख अग्नि में, वे कहेंगेः हमारे लिये क्या ही अच्छा होता की हम कहा मानते अल्लाह का तथा कहा मानते रसूल का!
- 67. तथा कहेंगेः हमारे पालनहार! हम ने कहा माना अपने प्रमुखों एवं बड़ों का। तो उन्होंने हमें कुपथ कर दिया सुपथ से।
- 68. हमारे पालनहार! उन्हें दुगुनी यातना दे। तथा उन्हें धिक्कार दे बड़ी धिक्कार।
- 69. हे ईमान वालो! न हो जाओ उन के समान जिन्होंने ने मूसा को दुःख दिया, तो अल्लाह ने निर्दोष कर दिया<sup>[1]</sup> उसे उन की बनाई बातों से| और वह था अल्लाह के समक्ष सम्मानित|

الله ومَا يُدُرِيكَ لَعَلَى السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا @

الجزء ٢٢

ٳؾٞٳٮڵٷٙڵۼٙؽٳڷڲڣؚڔۣؽ۫ؽؘۅٙٲڡػڷڵۿؙۄؙڛۼؙؽڔؖٳ<sup>ۿ</sup>

ڂڸؚڔؽؙؽؘ؋ۣؠۿٵۘڹۘڋٲ؇ڮۼؚۮؙۏؽؘۅڸؾ۠ٳۊؙڒڹڝؿڗؖؖڰ

ؽۅ۫ڡۘۘڒؿؙڡۜٙڰڹۢۉڿؙۅۿۿڂڔڧاڵٮۜٛٳڔٮؿٛۏڵۅؘؽڵؽؾؽۜٵ ٲڟػٮ۬ٵٮڵڡؘۅؘٲڟڠٮ۬ٵڶڛۜؿؙٷڒ۞

ۅؘقَالُوُّارِيَّبَآ إِثَّا اَطُعُنَاسَادَتَنَاوِكُبَرَّاءَنَا فَاصَلُّوْنَا التَّيبِيُلان

ڒۺۜٵۧٳؾۿ۪؞ٛۻۣڡؙڡؘؽڹۣڡؚڹٲڵڡۜڐؘڶڔؚۅٲڵڡؘؠؙٛۿؙڷڡؙؽٵ ڲڽؙڒٵڿ

ؽٵؿٞۿٵڷڹٚؽؿؘٵڡٮؙؙٷٳڵڗؾؙٞٷؗٮؙٷٵػٲؿڹؿؽٵۮٙۊٳ مُٷڛ۬ؽڣۜڔۜٞٵٷؙڶٮڵؿؙڡؚۺٵڠٙٵڵۊٝٲٷػٲؽۼٮ۬ۮؘڶڵؾۅ ۅٙڿؚؽؠؖڴٳ؈

किया गया है।

1 हदीस में आया है कि मूसा (अलैहिस्सलाम) बड़े लज्जशील थे। प्रत्येक समय वस्त्र धारण किये रहते थे। जिस से लोग समझने लगे कि संभवतः उन में कुछ रोग है। परन्तु अल्लाह ने एक बार उन्हें नग्न अवस्था में लोगों को दिखा दिया और संदेह दूर हो गया। (सहीह बुख़ारी: 3404, मुस्लिम: 155)

- 70. हे ईमान वालो! अल्लाह से डरो तथा सहीह और सीधी बात बोलो।
- 71. वह सुधार देगा तुम्हारे लिये तुम्हारे कर्मी को, तथा क्षमा कर देगा तुम्हारे पापों को और जो अनुपालन करेगा अल्लाह तथा उस के रसूल का तो उस ने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली।
- 72. हम ने प्रस्तुत किया अमानत<sup>[1]</sup> को आकाशों तथा धरती एवं पर्वतों पर तो उन सब ने इन्कार कर दिया उन का भार उठाने से। तथा डर गये उस से। किन्तु उस का भार ले लिया मनुष्य ने। वास्तव में वह बड़ा अत्याचारी<sup>[2]</sup> अज्ञान है।
- 73. (यह अमानत का भार इस लिये लिया है) ताकि अल्लाह दण्ड दे मुनाफ़िक़ पुरुष तथा मुनाफ़िक़ स्त्रियों को, और मुश्रिक पुरुष तथा स्त्रियों को। तथा क्षमा कर दे अल्लाह ईमान वालों तथा ईमान वालियों को और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

ؽؘٲؿ۠ۿٵڵڮ۬ۮؚؽؙؽٵڡۜٮؙؙۏٳٲؿڠؙۅ۠ٳٳڛ*ٚ؋ۊڠٚۅٝڷ*ۅٛٳۊؘۅؙڒؖ ڛؘؠڽٮؙػٵٚ

ؿ۠ڞڸٷڵڬؙٷٲۼۘڡٚۘٲڵڬۄ۠ۅؘێۼٝڣؠؙڵڴۅؙ۫ۮ۫ڹؙۏؠ۫ڴؙۄ۫ۨٷڡۜڽٛ ؿؙڟۣۼؚٳڶڵؗؗؗؗٷٙڛٷڷڬٷڡؘؘؿؙٙۮؘٷۯۏٞٷڒٵۼڟؽؗڴٵ۞

ٳ؆ؙۼۘۯڞ۫ٮٵؙڷٳٚڡؘٵؽؘۜڰؘۼڶ؞ٳۺڶۅٝؾؚٷٲڷ۠ۯۻ ٷڵؙؚۼڹٳڶؚ؋ؘڶڹؽؙڹٲڶؿؙۼؙؚؠڶؠٞؠٵۅؘٲۺؗڣڨؘؽۄؠ۫ؗؠؙٵ ۅؘحؘؠڶۿٵٳۯۺ۬ٵڽ۠ٳتۜٷػانڟڵۅ۫ڡٵجۿۅؙڒڰ

لِيُعُكِّرِبُ اللهُ الْمُنْفِقِتِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِتِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَكَانَ اللهُ عَفْوُرًا وَجِهًا ﴿

अमानत से अभिप्रायः धार्मिक नियम हैं जिन के पालन का दायित्व तथा भार अल्लाह ने मनुष्य पर रखा है। और उस में उन का पालन करने की योग्यता रखी है जो योग्यता आकाशों तथा धरती और पर्वतों को नहीं दी है।

<sup>2</sup> अर्थात इस अमानत का भार ले कर भी अपने दायित्व को पूरा न कर के स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करता है।

### सूरह सबा - 34



### सूरह सबा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 54 आयतें हैं।

- इस में सबा जाति के चर्चा के कारण इसे यह नाम दिया गया है।
- इस में संदेहों को दूर करते हुये अल्लाह का परिचय ऐसे कराया गया है जिस से तौहीद तथा आख़िरत के प्रति विश्वास हो जाता है।
- इस में दावूद तथा सुलैमान (अलैहिमस्सलाम) पर अल्लाह के पुरस्कारों और उन पर उन के आभारी होने का वर्णन तथा सबा जाति की कृतघ्नता और उस के दुष्परिणाम को बताया गया है।
- शिर्क का खण्डन तथा विरोधियों का जवाब देते हुये परलोक के कुछ तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।
- सूरह के अन्त में सोच-विचार कर के निर्णय करने का सुझाव दिया गया है। और इस बात पर सावधान किया गया है कि समय निकल जाने पर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आयेगा।

### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जिस के अधिकार में है जो आकाशों तथा धरती में है। और उसी की प्रशंसा है आख़िरत (परलोक) में। और वही उपाय जानने वाला सब से सूचित है।
- 2. वह जानता है जो कुछ घुसता है धरती के भीतर तथा जो<sup>[1]</sup> निकलता है उस से, तथा जो उतरता है

ٱلْحَمَثُ لِلْهِ الَّذِی لَهٔ مَا فِی السَّمْوٰتِ وَمَا فِی الْاَدْفِنَ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِی الْاَخِرَةِ \* وَهُوَ الْعَکِیْدُ الْغِیْدُرُانِ

يَعَلَهُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُحُ فِيهَا

1 जैसे वर्षा, कोष और निधि आदि।

आकाश $^{[1]}$  से और चढ़ता है उस में। $^{[2]}$  तथा वह अति दयावान् क्षमी है।

- 3. तथा कहा काफ़िरों ने कि हम पर प्रलय नहीं आयेगी। आप कह दें क्यों नहीं? मेरे पालनहार की शपथ! वह तुम पर अवश्य आयेगी जो परोक्ष का ज्ञानी है। नहीं छुपा रह सकता उस से कण बराबर (भी) आकाशों तथा धरती में, न उस से छोटी कोई चीज़ और न बड़ी किन्तु वह खुली पुस्तक में (अंकित) है।[3]
- 4. ताकि<sup>[4]</sup> वह बदला दे उन को जो ईमान लाये तथा सुकर्म किये। उन्हीं के लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है।
- तथा जिन्होंने प्रयत्न किये हमारी आयतों में विवश<sup>[5]</sup> करने का तो यही है जिन के लिये यातना है अति घोर दुखदायी।
- 6. तथा (साक्षात) देख<sup>[6]</sup> लेंगे जिन को उस का ज्ञान दिया गया है जो अवतरित किया गया है आप की ओर आप के पालनहार की ओर से। वही सत्य है, तथा सुपथ दर्शाता है, अति प्रभुत्वशाली प्रशंसित का सुपथ।

وَهُوَ الرَّحِبُهُ الْغَفُورُ ۞

ۅؘۛۊؘٵڶٵێۯؠؽؘػڡؙۯؙۉٵڒؾٵۺؽڬٵ۩ۺٵۼڎ۫ ڠؙڶ؆ڸ ۅؘڔؚڽٞڬؾٲؿؽڰؙڡؙڒ۫ۼڸۅٳڶۼؽؙڣؚ۠ڵڒؠۼٷ۠ڹٛۼٮؙۿۺؙڨاڷ ۮٙڗۊڣۣ۩ۺڶۅؾۅؘڵڒڣۣ۩ؙۯۯۻۣۅؘڰٳٲڞۼۯؙڡؚڽ ۘۮڸڰۅۘٙڰٵػڹۯؙٳڰڒؿ۬ڮؿ۬ۑؚۺ۠ؠؽڹۣ۞۫

لِيَجْزِى الَّذِينِ المَنُوا وَعِملُوا الصَّلِحَتِ اولَلِكَ لَهُوْمَ عَفِرَ أَهُ وَيِنَ ثُكِرَيُهُ۞

ۅؘٲڰڹؽؙؽؘڛؘۘۼۅؙڔڨٙٛٳڶؾؚؾ۬ٵڡؙۼڿؚڔ۬ؽؗؽۘۘٳڡٛڵڵٟٟڮ ڵۿؙؗؗؗۄؙۼؘۮٲڣ۠ۺؙٞڗۻٛڒۣۻٛڒۣڶڸؽؙۄ۠۞

وَيَرَىالَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمَالَّذِيَّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنُ رَّيِّكَ هُوَالْحَقَّ ثَوَيَهُدِئَ إِلَىٰ صِمَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ⊙

- 1 जैसे वर्षा, ओला, फ़रिश्ते और आकाशीय पुस्तकें आदि।
- 2 जैसे फ्रिश्ते तथा कर्म।
- 3 अर्थात लौहे महफूज़ (सुरिक्षत पुस्तक) में।
- 4 यह प्रलय के होने का कारण है।
- अर्थात हमारी आयतों से रोकते हैं और समझते हैं कि हम उन को पकड़ने से विवश होंगे।
- 6 अर्थात प्रलय के दिन कि कुर्आन ने जो सूचना दी है वह साक्षात सत्य है।

- तथा काफ़िरों ने कहाः क्या हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को बतायें जो तुम्हें सूचना देता है कि जब तुम पूर्णतः चूर-चूर हो जाओगे तो अवश्य तुम एक नई उतपत्ति में होगे?
- 8. उस ने बना ली है अल्लाह पर एक मिथ्या बात, अथवा वह पागल हो गया है। बल्कि जो विश्वास (ईमान) नहीं रखते आख़िरत (परलोक) पर, वह यातना<sup>[1]</sup> तथा दूर के कुपथ में हैं।
- 9. क्या उन्हों ने नहीं देखा उस की ओर जो उन के आगे तथा उन के पीछे आकाश और धरती है। यदि हम चाहें तो धंसा दें उन के सिहत धरती को अथवा गिरा दें उन पर कोई खण्ड आकाश से। वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी है प्रत्येक भक्त के लिये जो ध्यानमग्न हो।
- 10. तथा हम ने प्रदान किया दावूद को अपना कुछ अनुग्रह।<sup>[2]</sup> हे पर्वतो! सरुचि महिमा गान करो<sup>[3]</sup> उस के साथ, तथा हे पक्षियो! तथा हम ने कोमल कर दिया उस के लिये लोहा को।
- 11. कि बनाओ भरपूर कवचें तथा अनुमित रखो उस की कड़ियों को, तथा सदाचार करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उसे मैं देख रहा हूँ।

ۅؘۛۊؘٵڶٲڷۯ۬ؽؙڹٛػڡٞۯؙۉٲۿڶؙڹؘڽؙڷؙڴۄؙۼڵ؈ؙؙڸ ؿ۠ێ۪ٞۼؙٛٛٛٛٛٷٛڔٳۮؘٲڡؙڗؚٞڨ۬ڗؙۄؙڴڷۜڡؙؠٙڗۜؾٟٚٳؾٛۜٛٛٛٛٛ ڵؚڣؿٞڬٙڷٟؾڮڔؽڔ۞ۧ

ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كِن بَّا اَمْرِهٖ حِثَّةٌ بُلِ الَّذِيْنَ لِائْفِمْنُونَ بِالْلِخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ⊙

ٱفَاَمُوْمَرُوْالِلْمَا بَيْنَ آيَدُدِيْهِمُوَا خَلْفَهُوْشَ التَّمَا ۚ وَالْكُوْضِ إِنَّ تَشَا لَغَيْفَ بِهِمُ الْكَرْضَ آوَنْمُقِطْ عَلَيْهُمُ كِمِنَا السَّمَا ۚ إِلَى فِيْ ذَلِكَ لَا يَدِّيْكُلِّ عَبْهٍ شَّنِيْهِ ۚ

ۅؘڵۊۜڎؙٲؾؽؙڹٵۮٵۅٛۮؘۄۼۜٵڣؘڞ۬ڴۮۑۼۣڹٵڷٳۅؚؚۨ؈ٛ ؖڡۼٷٳڵڟؽٷۅؙڵػٵڮڎؽؽ<sup>۞</sup>

ٳٙڹٵۼؠڵؙڛ۬ۼؾٷۊؘێؚڐۏۣ۬ٳڵۺۜۯڿۅٵۼؠڵؙۉٵ ڝٵڮٵ۫ٳٚڹٞؠؠٲٮۧۼؠؙڶۅٛؽؘڹڝؚؽؗڗ۠

- 1 अर्थात इस का दूष्परिणाम नरक की यातना है।
- 2 अर्थात उन को नबी बनाया और पुस्तक का ज्ञान प्रदान किया।
- 3 अल्लाह के इस आदेश अनुसार पर्वत तथा पक्षी उन के लिये अल्लाह की महिमा गान के समय उन की ध्वनी को दुहराते थे।

- 12. तथा (हम ने वश में कर दिया)
  सुलैमान<sup>[1]</sup> के लिये वायु को। उस
  का प्रातः चलना एक महीने का तथा
  संध्या का चलना एक महीने का<sup>[2]</sup>
  होता था। तथा हम ने बहा दिये उस
  के लिये तांबे के स्रोत। तथा कुछ जिन्न
  कार्यरत थे उस के समक्ष उस के
  पालनहार की अनुमित से। तथा उन
  में से जो फिरेगा हमारे आदेश से तो
  हम चखायेंगे<sup>[3]</sup> उसे भड़कती अग्नि
  की यातना।
- 13. वह बनाते थे उस के लिये जो वह चाहता था भवन (मिस्जिदें) और चित्र तथा बड़े लगन जलाशयों (तालाबों) के समान तथा भारी देगें जो हिल न सकें। हे दावूद के परिजनो! कर्म करो कृतज्ञ हो कर, और मेरे भक्तों में थोडे ही कृतज्ञ होते हैं।
- 14. फिर जब हम ने उस (सुलैमान) पर मौत का निर्णय कर दिया तो जिन्नों को उन के मरण पर एक घुन के सिवा किसी ने सूचित नहीं किया जो उस की छड़ी खा रहा था।<sup>[4]</sup> फिर जब वह गिर गया तो जिन्नों पर यह

ۅٙڸٮٮؙڲؠ۬ڶ الرِّيْعَ غُدُاقُها شَهُرُّ وَرَاحُهَا شَهُرُّ و ٱسَّلْنَالَهٔ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنُ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَبُهِ بِإِذْنِ رَبِّمُ وَمَنَّ بَيْغِ مِنْهُمْ عَنَ ٱمُونِنَا نُنِ قُهُ مِنُ عَذَارِ السَّعِيْرِ

ؽۼۘڡؙڵۉڹڬ؋۫ڡٳؽؿؙٲۧ؞ٛڡۣڽٛۼٵڔؽڹۘٷؾؘڡۘٲؿؿٛڷ؈ٙڿؚڣٙٳڹ ػڵۼۘۅؘٳٮؚٷؘڎؙۮۅڒۣڵڛۣڸڝ۪ٞٳۼڡڶٷٙٲڶۮۮٳۉۮۺٛػڕٵ ۅؘقؚؽؽڵٛۺٞ عؚۼٳڋؽٳڶۺٞػؙۅؙۯ۠۞

فَكَمَّا فَضَيْنَا عَكَيْهِ الْمُوْتَ مَادَلَّهُ وَعَلَى مَوْتِهَ الِآدِاَبَّةُ الْارْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ۚ فَلَمَّا حَرَّبَكَيْبَ الْجِنُّ اَنْ ثُوْكَا نُوْايَعُلَمُوْنَ الْغَيْبُ مَالِبُنُوْافِ الْعَذَابِ الْمُهِيِّنِ۞

- 1 सुलैमान (अलैहिस्सलाम) दावूद (अलैहिस्सलाम) के पुत्र तथा नबी थे।
- 2 सुलैमान (अलैहिस्सलाम) अपने राज्य के अधिकारियों के साथ सिंहासन पर आसीन हो जाते। और उन के आदेश से वायु उसे इतनी तीब्र गित से उड़ा ले जाती कि आधे दिन में एक महीने की यात्रा पूरी कर लेते। इस प्रकार प्रातः संध्या मिला कर दो महीने की यात्रा पूरी हो जाती। (देखियेः इब्ने कसीर)
- 3 अर्थात नरक की यातना।
- 4 जिस के सहारे वह खड़े थे तथा घुन के खाने पर उन का शव धरती पर गिर पड़ा।

बात खुली कि यदि वे परोक्ष का ज्ञान रखते तो इस अपमान कारी<sup>[1]</sup> यातना में नहीं पड़े रहते।

- 15. सबा<sup>[2]</sup> की जाति के लिये उन की बस्तियों में एक निशानी<sup>[3]</sup> थीः बाग थे दायें और बायें। खाओ अपने पालनहार का दिया हुआ, और उस के कृतज्ञ रहो। स्वच्छ नगर है तथा अति क्षमी पालनहार।
- 16. परन्तु उन्होंने मुँह फेर लिया तो भेज दी हम ने उन पर बांध तोड़ बाढ़। तथा बदल दिया हम ने उन के दो बागों को दो कड़वे फलों के बागों और झाऊ तथा कुछ बैरी से।
- 17. यह कुफल दिया हम ने उन के कृतघ्न होने के कारण तथा हम कृतघ्नों ही को कुफल दिया करते हैं।
- 18. और हम ने बना दी थीं उन के बीच तथा उन की बस्तियों के बीच जिस में हम ने समपन्नता<sup>[4]</sup> प्रदान की थी खुली बस्तियाँ तथा नियत कर दिया था उन में चलने का स्थान<sup>[5]</sup> (कि) चलो उस में रात्रि तथा दिनों के

ڵڡۜٙۮؙػٵؽڶؚٮؠٙٳٛ؈ؙ۬ڡۺؙڮڹڣؚؖ؞ٵؽڐ۫ڿۜؾٚۻٷؽؿؠؽڽ ٷۺؚٵڸ؞ٝڬ۠ۅؙٳڝؗ۫ڗؚۮؙۊڔ؆ؚؚ۠۠ۮۅؙٳۺؙڬۯۅؙٳڮ ؠڶۘۮٷٞ۠ػڸؚڹۜٻڐ۫ٷۧٮڔڰ۪ٛۼؘڣؙۅٛ۞

ڡ۫ٲۼۘۯڞ۠ۏٵڡٚٲۯڛۘڵڹٵؗۼۘؽڣۄؗ؞ڛؽڷڵڰڗؚۄڔڗؠۜڐڵڹۿؙؗؗؗؗؗؗ ؚۼؚۼۜٙؾؘؿۿۣۄ۫ۼۼۜؾڹڹۏۮؘٵؾٞٲػ۠ڸڂؠؙڟٟۊۜٲؿؙ۫ڸٷۜۺؙؽ۠ ڡؚٚڽؙڛۮڔٟۊؘڸؽڸ۞

ذلِكَ جَزَيْنِهُمُ بِمَا كَفَنُ والوَّهَلُ نُجْزِئَ إِلَّا الْكَفْوُرَ ﴿

وَجَعَلْنَابَيْنَهُوُ وَبَيْنَ الْقُرَّى الَّتِيَّ لِبِرُكْنَافِيهَا فُرَّى ظَاهِرَةٌ وَقَدَّرُنَافِيهَا السَّيْرَ شِيْرُوْ افِيهُالْيَالِيَ وَاتَيَامًا امِنِيْنَ ۞

- 1 सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के युग में यह भ्रम था कि जिन्नों को परोक्ष का ज्ञान होता है। जिसे अल्लाह ने माननीय सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के निधन द्वारा तोड़ दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को परोक्ष का ज्ञान नहीं है। (इब्ने कसीर)
- 2 यह जाति यमन में निवास करती थी।
- 3 अर्थात अल्लाह के सामर्थ्य की।
- 4 अर्थात सबा तथा शाम (सीरिया) के बीच है।
- 5 अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की सुविधा रखी थी।

समय शान्त[1] हो कर।

- 19. तो उन्होंने कहाः हे हमारे पालनहार! दूरी<sup>[2]</sup> कर दे हमारी यात्राओं के बीच। तथा उन्होंने अत्याचार किया अपने ऊपर। अंततः हम ने उन्हें कहानियाँ<sup>[3]</sup> बना दिया, और तित्तर बित्तर कर दिया। वास्तव में इस में कई निशानियाँ (शिक्षायें) हैं प्रत्येक अति धैर्यवान कृतज्ञ के लिये।
- 20. तथा सच्च कर दिया इब्लीस ने उन पर अपना अंकलन।<sup>[4]</sup> तो उन्होंने अनुसरण किया उस का एक समुदाय को छोड़ कर ईमान वालों के।
- 21. और नहीं था उस का उन पर कुछ अधिकार (दबाव) किन्तु ताकि हम जान लें कि कौन ईमान रखता है आख़िरत (परलोक) पर उन में से जो उस के विषय में किसी संदेह में है। तथा आप का पालनहार प्रत्येक चीज़ का निरीक्षक है।<sup>[5]</sup>
- 22. आप कह दें उन (पूज्यों) को पुकारो<sup>[6]</sup> जिन को तुम समझते हो अल्लाह के सिवा। वह नहीं अधिकार रखते कण

فَقَالْوُارَتَبْنالِعِدْبَيْنَ السُفَارِنَا وَظَلَمُوَاانَفُسُهُمْ فَجَعَلْنُهُمُ اَحَادِيْتَ وَمَرَقْنُهُمُ كُلِّ مُمَّرَقِ إِنَّ فِنَ ذلِكَ لاليتِ بِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

> وَلَقَدُمْتَكَ قَ عَلَيْهِمْ البُلِيْسُ ظَلَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ⊙

وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّنْ سُلْطِي اِلَّالِنَعُلُوَمَنُ تُتُوْمِنُ بِالْلَاخِرَةِ مِتَّنَ هُوَمِثْمًا فِى شَكْتٍ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً حَفِيْظٌ ۚ

قُلِ ادُعُواالَّذِينَ زَعَمُتُو مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ لَايَمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَلُوتِ وَلَا فِي

- 1 शत्रु तथा भूख-प्यास से निर्भय हो कर।
- 2 हमारी यात्रा के बीच कोई बस्ती न हो।
- 3 उन की कथायें रह गईं, और उन का अस्तित्व नहीं रह गया।
- 4 अर्थात यह अनुमान कि वह आदम के पुत्रों को कुपथ करेगा। (देखिये सूरह आराफ़, आयतः 16, तथा सूरह साद, आयतः 82)
- 5 ताकि उन का प्रतिकार बदला दे।
- 6 इस में संकेत उन की ओर है जो फ़रिश्तों को पूजते तथा उन्हें अपना सिफ़ारशी मानते थे।

बराबर भी आकाशों में न धरती में। तथा नहीं है उन का उन दोनों में कोई भाग। और नहीं है उस अल्लाह का उन में से कोई सहायक।

- 23. तथा नहीं लाभ देगी अभिस्तावना (सिफ़ारिश) अल्लाह के पास परन्तु जिस के लिये अनुमित देगा।<sup>[1]</sup> यहाँ<sup>[2]</sup> तक कि जब दूर कर दिया जाता है उद्देग उन के दिलों से तो वह (फ़रिश्ते) कहते हैं कि तुम्हारे पालनहार ने क्या कहा? वे कहते हैं कि सत्य कहा। तथा वह अति उच्च महान् है।
- 24. आप (मुश्रिकों) से प्रश्न करें कि कौन जीविका प्रदान करता है तुम्हें आकाशों<sup>[3]</sup> तथा धरती से? आप कह दें कि अल्लाह। तथा हम अथवा तुम अवश्य सुपथ पर हैं अथवा खुले कुपथ में हैं।
- 25. आप कह दें तुम से नहीं प्रश्न किया जायेगा हमारे अपराधों के विषय में, और न हम से प्रश्न किया जायेगा तुम्हारे कर्मों के<sup>[4]</sup> संबंध में।

الْاَرُضِوَمَالَهُمُ فِيهُمَامِنْ ثِثْرُكِ وَّمَالَهُ مِنْهُدُوتِنَ ظَهِيُرِ

وَلاَتَنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَا فَالِّالِلِمَنُ اَذِنَ لَهُ حُتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمُ قَالُوامِاذَاْ قَالَ رَئِكُمُّرُ قَالُواالْحَنَّ وَهُوالْحَيِلُّ الْكِبِيْنُ

ڡؙٛڶؙڡۜڹۘؿۯؙۏؙػؙۮ۫ۺٵڛٙڬڮؾؚٵڷڒۯۻۣٝٷؙڶؚٳڶڵڎؙ ۅؘٳ؆ۜٙٲٷٳؾٚٳڴؙۅؙػؘڵۿۮۘٞؽٲۅٛڣۣٛڞؘڵڸؿ۠ڽٟؿڹ۞

قُلْ لِاشْئُلُونَ عَمِّلَا اَجُرَمُنَا وَلِانْشُئِلُ عَمَّا تَعَلُّونَ®

- 1 (देखिये सूरह बक्रा, आयतः 255, तथा सूरह अम्बिया, आयतः 28)
- 2 अर्थात जब अल्लाह आकाशों में कोई निर्णय करता है तो फ़रिश्ते भय से काँपने और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। फिर जब उन की उद्धिग्नता दूर हो जाती है तो प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे पालनहार ने क्या आदेश दिया है? तो वे कहते हैं कि उस ने सत्य कहा है। और वह अति उच्च महान् है। (संक्षिप्त अनुवाद हदीस, सहीह बुख़ारी नंः 4800)
- 3 आकाशों की वर्षा तथा धरती की उपज से।
- 4 क्यों कि हम तुम्हारे शिर्क से विरक्त हैं।

الجزء ٢٢

٣٤ – سورة سبإ

- 26. आप कह दें कि एकत्रित<sup>[1]</sup> कर देगा हमें हमारा पालनहार। फिर निर्णय कर देगा हमारे बीच सत्य के साथ। तथा वही अति निर्णय कारी सर्वज्ञ है।
- 27. आप कह दें कि तिनक मुझे उन को दिखा दो जिन को तुम ने मिला दिया है अल्लाह के साथ साझी<sup>[2]</sup> बना कर? ऐसा कदापि नहीं। बल्कि वही अल्लाह है अत्यंत प्रभावशाली तथा गुणी।
- **28.** तथा नहीं भेजा है हम ने आप<sup>[3]</sup> को

قُلُ يَجُمُحُ بَيْنَا رَبُّنَا أَمَّ يَفْتُحُ بِيَنَنَا بِالْحِقِّ وَهُوالْفَتَّاحُ الْعَلِيْهُ۞

ڡؙٛڶٵۯٷڹٙٲڵڹؿؘڹٵڬڡؘڤؘڗؙٷڽ؋ۺؙٷٵٙٸڴؖۯ ؠڶؙۿۅؘڶٮڵؙۿؙڶڡ۬ۼڔ۫ؽؙٷؙڵڮڲؽ۠ۉ

وَمَّا اَرْسَلُنك إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرُ الرَّانَ نِيرًا وَلَكِنَّ

- 1 अर्थात प्रलय के दिन।
- 2 अर्थात पूजा-आराधना में।
- 3 इस आयत में अल्लाह ने जनाब मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के विश्वव्यापी रसूल तथा सर्व मनुष्य जाति के पथ प्रदर्शक होने की घोषणा की है। जिसे सूरह आराफ़, आयत नंः 158, तथा सूरह फुर्क़ान आयत नंः 1, में भी वर्णित किया गया है। इसी प्रकार आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि मुझे पाँच ऐसी चीज़ दी गई हैं जो मुझ से पूर्व किसी नबी को नहीं दी गई। और वे ये हैं:
  - 1- एक महीने की दूरी तक शत्रुओं के दिलों में मेरी धाक द्वारा मेरी सहायता की गई है|
  - 2- पूरी धर्ती मेरे लिये मस्जिद तथा पवित्र बना दी गई है।
  - 3- युद्ध में प्राप्त धन मेरे लिये वैध कर दिया गया है जो पहले किसी नबी के लिये वैध नहीं किया गया।
  - 4- मुझे सिफ़ारिश का अधिकार दिया गया है।
  - 5- मुझ से पहले के नबी मात्र अपने समुदाय के लिये भेजा जाता था परन्तु मुझे सम्पूर्ण मानव जाति के लिये नबी बना कर भेजा गया है। (सहीह बुख़ारी: 335)

आयत का भावार्थ यह है कि आप के आगमन के पश्चात् आप पर ईमान लाना तथा आप के लाये धर्म विधान कुर्आन का अनुपालन करना पूरे मानव विश्व पर अनिवार्य है। और यही सत्धर्म तथा मुक्ति-मार्ग है। जिसे अधिक्तर लोग नहीं जानते।

नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमायाः उसे की शपथ जिस के हाथ में मेरे प्राण हैं! इस उम्मत का कोई यहूदी और ईसाई मुझे सुनेगा और मौत से पहले मेरे धर्म पर ईमान नहीं लायेगा तो वह नरक में जायेगा। (सहीह मुस्लिमः 153)

परन्तु सब मनुष्यों के लिये शुभसूचना देने तथा सचेत करने वाला बनाकर। किन्तु अधिक्तर लोग ज्ञान नहीं रखते।

- 29. तथा वह कहते<sup>[1]</sup> हैं कि यह वचन कब पूरा होगा यदि तुम सत्यवादी हो?
- 30. आप उन से कह दें कि एक दिन वचन का निश्चित<sup>[2]</sup> है। वे नहीं पीछे होंगे उस से क्षण भर और न आगे होंगे।
- 31. तथा काफ़िरों ने कहा कि हम कदापि ईमान नहीं लायेंगे इस कुआंन पर और न उस पर जो इस से पूर्व की पुस्तक हैं। और यदि आप देखेंगे इन अत्याचारियों को खड़े हुये अपने पालनहार के समक्ष तो वे दोषारोपण कर रहे होंगे एक दूसरे पर। जो निर्बल समझे जा रहे थे वे कहेंगे उन से जो बड़े बन रहे थेः यदि तुम न होते तो हम अवश्य ईमान लाने वालों[3] में होते।
- 32. वह कहेंगे जो बड़े बने हुये थे उन से जो निर्बल समझे जा रहे थेः क्या हम ने तुम्हें रोका सुपथ से जब वह तुम्हारे पास आया? बल्कि तुम ही अपराधी थे।
- 33. तथा कहेंगे जो निर्बल होंगे उन से जो बड़े (अहंकारी) होंगेः बिलक
- 1 अर्थात उपहास करते हैं।
- 2 प्रलय का दिन।
- 3 तुम्हीं ने हमें सत्य से रोक दिया।

ٱكْثَرَالتَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ<sup>©</sup>

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعُدُانِ كُنْتُمُوطِيقِيْنَ®

قُلُلُكُوْمِيْنَعَادُبُومِلِاتَسْتَانْخِرُونَعَنْهُسَاعَةً وُلاَتَسْتَقُيْرِمُونَ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَالَنُ ثُؤُمِنَ بِهِذَا الْقُوْلِ
وَلَا بِالَّذِيْ بَكِنَ يَدَيُهُ وَلَوْ تَنَى اِذِ الظّٰلِمُونَ
مَوْقُوْفُونَ عِنْدَارَةِمُ أَيْنُ حُرْبَعُضُّهُمُ اللَّهُمُّ
لِلْكَوْنَ يَقُولُ النَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُو اللَّذِيْنَ
اسْتُكُبُو الوَّلَا أَنْهُ لَكُنَّ المُؤْمِنِيْنَ ۞
اسْتُكُبُو الوَّلَا أَنْهُ لَكُنَّ المُؤْمِنِيْنَ

قَالَ الَّذِينَ الْسَّكُهُ وُالِلَّذِينَ السَّفُمِفُوَّااَتَحُنُ صَدَدُنكُوْعِي الْهُلٰى بَعْدَ اِذْجَآءَكُوْ بَلَ كُنْتُو شُجُومِينَ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُو اللَّذِينَ اسْتَكُبُرُوابَلُ

रात-दिन के षड्यंत्र<sup>[1]</sup> ने, जब तुम हमें आदेश दे रहे थे कि हम कुफ़ करें अल्लाह के साथ तथा बनायें उस के साक्षी, तथा अपने मन में पछतायेंगे जब यातना देखेंगे। और हम तौक़ डाल देंगे उन के गलों में जो काफ़िर हो गये, वह नहीं बदला दिये जायेंगे परन्तु उसी का जो वह कर रहे थे।

- 34. और नहीं भेजा हम ने किसी बस्ती में कोई सचेतकर्ता (नबी) परन्तु कहा उस के सम्पन्न लोगों नेः हम जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गये हो उसे नहीं मानते हैं।<sup>[2]</sup>
- 35. तथा कहा कि हम अधिक हैं तुम से धन और संतान में। तथा हम यातना ग्रस्त होने वाले नहीं हैं।
- 36. आप कह दें कि वास्तव में मेरा पालनहार फैला देता है जीविका को जिस के लिये चाहता है। और नाप कर देता है। किन्तु अधिक्तर लोग ज्ञान नहीं रखते।
- 37. और तुम्हारे धन और तुम्हारी संतान ऐसी नहीं हैं कि तुम्हें हमारे कुछ

مَكْوَالِّيُلِ وَالنَّهَالِ إِذْ تَأْمُرُوْفَنَّا أَنْ ثَكَفُّنَ بِإِللَّهِ وَخَعَلَ لَغُانَدًا الْأَفْلَ وَإِللَّهِ النَّدَامَةُ لَتَنَارَاوُا الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلُ وَقَاعَنَا تَالَيْنِيُ كَفَرُواْ هُلُ يُغِزَوْنَ الْإِمَا كَانُوْ اِيَعْلُوْنَ ۞

وَمَّاارُسُلُنَافِنَ قَرْيَةٍ مِّنْ تَنِيْرٍ الْاقَالُ مُتُرَفُوْهَا ۗ إِنَّابِمَا الْسِلْتُوْرِبِهِ كِفِوْوْنَ۞

ۅؘۊؘڵڮؙٳۼۜڹٛٲڴؿؙۯٳڡٞۅٛٳڵڒۊٙٳۏڵڒڐٳٚۊٚڡٵۼؽؙ ؠؚؠؙۼۮۜؠؽڹ۞

ڡؙٛٛڶٳڽۜڔٙؾؚڽٙؽؙۺؙڟٳڷڗؚۯ۬ڨٙڸؠٙؽؙؾؿٵٞٵٛۅؘؽڠ۬ۑۯ ۅڵڮؿۜٲڰؙٷٞڶڵٵڛڶڒؽۼػؠۄؙؽ۞۫

وَمَآ اَمُوَالُكُوۡ وَلِاۤ اوْلادْ كُوۡ رِبالَّذِيۡ تُقَرِّ بُكُوۡ

- 2 निषयों के उपदेश का विरोध सब से पहले सम्पन्न वर्ग ने किया है। क्योंिक वे यह समझते हैं कि यदि सत्य सफल हो गया तो समाज पर उन का अधिकार समाप्त हो जायेगा। वे इस आधार पर भी निषयों का विरोध करते रहे कि हम ही अल्लाह के प्रिय हैं। यदि वह हम से प्रसन्न न होता तो हमें धन-धान्य क्यों प्रदान करता। अतः हम परलोक की यातना में ग्रस्त नहीं होंगे। कुर्आन ने अनेक आयतों में उन के इस भ्रम का खण्डन किया है।

समीप<sup>[1]</sup> कर दे। परन्तु जो ईमान लाये तथा सदाचार करे तो यही हैं जिन के लिये दोहरा प्रतिफल है। और यही ऊँचे भवनों में शान्त रहने वाले हैं।

- 38. तथा जो प्रयास करते हैं हमारी आयतों में विवश करने के लिये<sup>[2]</sup> तो वही यातना में ग्रस्त होंगे।
- 39. आप कह दें: मेरा पालनहार ही
  फैलाता है जीविका को जिस के लिये
  चाहता है अपने भक्तों में से। और
  तंग करता है उस के लिये। और जो
  भी तुम दान करोगे तो वह उस का
  पूरा बदला देगा। और वही उत्तम
  जीविका देने वाला है।
- 40. तथा जिस दिन एकत्र करेगा उन सब को, फिर कहेगा फ़रिश्तों सेः क्या यही तुम्हारी इबादत (वंदना) कर रहे थे।
- 41. वह कहेंगेः तू पिवत्र है! तू ही हमारा संरक्षक है न कि यह। बल्कि यह इबादत करते रहे जिन्नों<sup>[3]</sup> की। इन में अधिक्तर उन्हीं पर ईमान लाने वाले हैं।
- 42. तो आज तुम<sup>[4]</sup> में से कोई एक-दूसरे को लाभ अथवा हानि पहुँचाने का अधिकार नहीं रखेगा। तथा हम कह देंगे अत्याचारियों से कि तुम अग्नि की

عِنْدَنَازُلْفَيْ إِلَّامَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۗ فَاوْلِيْكَ لَهُمُ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُوُّا وَهُمُ فِي الْغُوْفِ الْمِنْوُنَ۞

واَلَذِيْنَ يَسُعُونَ فِنَّ النِتِنَامُعُجِزِيْنَ اُولِلِكَ فِي الْعَذَاكِ مُحْضَرُونَ ۞

ڡؙٛڵٳۜۜ۫ٛٛۜڗؘۑؚؖٚڰٛؽؠؙۺڟٵڵؚڗۯؘۊؘڸؠؘ؈ؙڲۺۜٵٛٷڡؚڽ۬ عِبَادِ؋ۅؘؽڤ۫ۑۯڵٷ۫ۅؘڡؘٵؘڶڡؙٛڨ۫ؾ۫۫ڗؙۊؚڛۜڹۺؿٞ ڡؘۿؙٷؽؙڂڸڣ۫۫؋ٷۿۅؘڂؿؙۯٵڵڗۣڹۊؽؘڹ۞

وَيَوْمَ يَحُشُوٰهُ وَجَمِيعًا ثُقَيَّقُوْلُ لِلْمَلَإِكَةِ اَهَوُّلَاءِ اِيَّاكُوُ كَانُو ايَعَبُّكُ وَنَ۞

قَالُوۡاسُنُعَٰنَكَ اَنۡتَ وَلِيُّنَامِنُ دُوۡنِهِمَّ بَلُكَانُوۡا يَعۡنُدُوۡنَ الۡجِنَّ ٱكْثَرُهُوۡ بِهِمۡ مُّوۡفِينُوۡنَ۞

ڡؘٵ۬ؽؗۑؘۅؙڡۘڔؘڵؽؠؙڸؚڮٛ؞ػۼڞؙػ۠ۄ۫ڶؚؠۼۻۣٚٮؘٛڡؘٛڡؙٵۊۘٙڵڬڟۘٵ ۅؘٮٞڨٞۅؙڵڸۣٙڹڒؠؙؽؘڟؘڵؠ۫ۉٳۮؙۊؿؙٵ؏ۮؘٲڹٵڵؗؗ؆ڔٳڷڸؚق ڴؙٮؙ۫ؿؙۅؙؠۿٲڰؙػڸؚ۫ٛڹؙۉڹ۞

- अर्थात हमारा प्रिय बना दे।
- 2 अर्थात हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिये।
- 3 अरब के कुछ मुश्रिक लोग, फ़रिश्तों को पूज्य समझते थे। अतः उन से यह प्रश्न किया जायेगा।
- 4 अर्थात मिथ्या पूज्य तथा उन के पुजारी।

यातना चखो जिसे तुम झुठला रहे थे।

- 43. और जब सुनाई जाती हैं उन के समक्ष हमारी खुली आयतें तो कहते हैं: यह तो एक पुरुष है जो चाहता है कि तुम्हें रोक दे उन पूज्यों से जिन की इबादत करते रहे हैं तुम्हारे पूर्वजी तथा उन्होंने कहा कि यह तो बस एक झूठी बनायी हुयी बात है। तथा कहा काफ़िरों ने इस सत्य को कि यह तो बस एक प्रत्यक्ष (खुला) जादू है।
- 44. जब कि हम ने नहीं प्रदान की है इन (मक्का वासियों) को कोई पुस्तक जिसे वे पढ़ते हों। तथा न हम ने भेजा है इन की ओर आप से पहले कोई सचेत करने वाला।[1]
- 45. तथा झुठलाया था इन से पूर्व के लोगों ने और नहीं पहुँचे यह उस के दसवें भाग को भी जो हम ने प्रदान किया था उन को। तो उन्होंने झुठला दिया मेरे रसूलों को अन्ततः मेरा इन्कार कैसा रहा?[2]
- 46. आप कह दें कि मैं बस तुम्हें एक बात की नसीहत कर रहा हूँ कि तुम अल्लाह के लिये दो-दो तथा अकेले-अकेले खड़े हो जाओ। फिर

وَاِذَا شُتْلِى عَلَيْهِمُ النَّنَا بَيِّنْتِ قَالُوَا مَا لَهُنَا الاَرْجُلُّ يُّرِيُدُانَ يَّصُلَّا كُوْعَمَّا كَانَ يَعَبُنُ الْبَاقُلُمُوْوَقَالُوُا مَا لَهٰ نَالِّلَا افْكُ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ لِنُ لِهٰذَا لِلْاَسِمُ رُسُّدُيْنَ ﴿

ۅٙمَاٛٵٮؘؽڹؙڡ۠ۿٶٞڞؙػؙڎؙٮ۪ؾۜۮؙۯڛ۠ۅٛڹۿٵۅؘمۜٵٙڷڛۘڷێٵۧ ٳؽۯؚؠؘؙؙؿؙڷػ؈ٞؾ۬ڔؽؖڔۣؖۿ

ۅؙػۮۜۧؠٵڷڒؚؽؙؽڡؚڽؙۊؘؽڸۿٷٚۅۜٵڵڬٷ۫ٳڡؙڡؙۺؙٳۯ مٵٙڶؾؽؙڶۿؙۄ۫ۅٞڰۮٞڹؙٷٳۯڛؙ؈۠ۜڣڲڡٛػڰٲؽٮؘػڮؽڕ۞۫

قُلْ إِنَّمَآ اَعِظْكُمْ بِوَاحِكَاةٍ ۗ ٱنَّ تَقُوْمُوْ اِللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى شُحَّ تَتَعَكَّرُواْ مَالِصَاحِيكُمُ مِّنُجِنَّةٍ ۚ إِنَّ هُوَالَّانَذِيُرُ لَكُمْ بَيْنَ يَكَىٰ

- ातों इन्हें कैसे ज्ञान हो गया कि यह कुर्आन खुला जादू है? क्यों कि यह एतिहासिक सत्य है कि आप से पहले मक्का में कोई नबी नहीं आया। इसलिये कुर्आन के प्रभाव को स्वीकार करना चाहिये न कि उस पर जादू होने का आरोप लगा दिया जाये।
- 2 अर्थात आद और समूद ने। अतः मेरे इन्कार के दुष्परिणाम अर्थात उन के विनाश से इन्हें शिक्षा लेनी चाहिये। जो धन-बल तथा शक्ति में इन से अधिक थे।

सोचो। तुम्हारे साथी को कोई पागलपन नहीं है।[1] वह तो बस सचेत करने वाले हैं तुम्हें आगामी कडी यातना से।

- 47. आप कह दें: मैं ने तुम से कोई बदला माँगा है तो वह तुम्हारे[2] ही लिये है| मेरा बदला तों बस अल्लाह पर है| और वह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी है।
- 48. आप कह दें कि मेरा पालनहार वह्यी करता है सत्य की। वह परोक्षों का अति ज्ञानी है।
- 49. आप कह दें कि सत्य आ गया। और असत्य न (कुछ का) आरंभ कर सकता है और न (उसे) पुनः ला सकता है।
- 50. आप कह दें कि यदि मैं कुपथ हो गया तो मेरे कुपथ होने का (भार) मुझ पर है। और यदि मैं सुपथ पर हूँ तो उस वह्यी के कारण जिसे मेरी ओर मेरा पालनहार उतार रहा है। वह सब कुछ सुनने वाला, समीप है।
- 51. तथा यदि आप देखेंगे जब वह घबराये हुये[3] होंगे तो उन के खो जाने का कोई उपाय न होगा। तथा पकड लिये जायेंगे समीप स्थान से।
- 52. और कहेंगे: हम उस<sup>[4]</sup> पर ईमान

عَذَابِ شَدِيْدٍ<sup>©</sup>

قُلْ مَاسَأَلْتُكُومِ مِن آجِر فَهُو لَكُو اِن آجِري ٳؙڒٷٙڸ١ٮڵۊؚ۫ۅؘۿؙۅؘۼڵڮڮڷۺؘؽٞ۠ۺؘۿؽؖڎ۠۞

قُلُ إِنَّ رَبِّنُ يَقُذِ ثُ بِالْحُقِّ عَكَلَمُ الْغُيُوبِ ۞

قُلْ جَأْءَالُحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

قُلُ إِنْ ضَلَلُتُ فَإِنَّهَا آضِكُ عَلى نَفْسِينٌ وَإِن اهْتَكَيْتُ فَبِمَايُوْفِي إِلَيَّ رَبِّي أَلَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿

> وَلُونُتَرِي إِذْ فَيزِعُوا فَلَافَوْتَ وَالْخِذُوامِنُ مَّكَانِ قِربِيكُ اللهِ

وَّقَالُوۡاَامَتَاٰبِهٖ ۚ وَآنَٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنُ

- 1 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दशा के बारे में।
- 2 कि तुम संमार्ग अपनाकर आगामी प्रलय की यातना से सुरक्षित हो जाओ।
- 3 प्रलय की यातना देख कर।
- 4 अर्थात अल्लाह तथा उस के रसूल पर।

लाये। तथा कहाँ हाथ आ सकता है उन के (ईमान) इतने दूर स्थान[1] से?

- 53. जब कि उन्होंने कुफ़ कर दिया पहले उस के साथ| और तीर मारते रहे बिन देखे दूर<sup>[2]</sup> से|
- 54. और रोक बना दी जायेगी उन के तथा उस के बीच जिस की वे कामना करेंगे जैसे किया गया इन के जैसों के साथ इस से पहले। वास्तव में वे संदेह में पड़े थे।

نَكَانٍ بَعِيْدٍ ۞

ۅؘقَدُ كَفَرُاوُارِهٖ مِنُ قَبُلْ ۗ وَيَقُرُونُونَ بِالْغَيُبِ مِنْ مُكَانٍ بَعِيْدٍ ۞

ۅٙڂؚؽڶؠؽؙڎؗؗؗؗؗؗؗٷؽؽؽٵؽؿؙڎؠؙؙۏؙؽؘػٵڣ۠ۼڶؠڶۺٛؽٵ؏ؠؗ ڛؙٚؿؙؿ۠ڵٳؙٵٛؠؙٛؠٛػٵؿؙٳڣؙۺڮؚؿ۫ڔؙؽۑؚ۞۫

<sup>1</sup> ईमान लाने का स्थान तो संसार था। परन्तु संसार में उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया।

<sup>2</sup> अथीत अपने अनुमान से असत्य बातें करते रहे।

# सूरह फ़ात़िर - 35



## सूरह फ़ातिर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 45 आयतें हैं।

- इस सूरह में फ़ातिर शब्द आया है जिस का अर्थः उत्पत्तिकार है। इसी कारण इसे यह नाम दिया गया है।
- इस में अल्लाह के उत्पत्ति तथा पालन-पोषण करने के शुभगुणों को उजागर करके लोगों को एकेश्वरवाद तथा परलोक और रिसालत पर ईमान लाने को कहा गया है। इस की आरंभिक आयतों में ही पूरी सूरह का सारांश आ गया है।
- इस में तौहीद (एकेश्वरवाद) तथा परलोक का सिवस्तार वर्णन तथा शिर्क का खण्डन किया गया है। और रिसालत पर ईमान न लाने का दुष्परिणाम बताया गया है।
- इस में बताया गया है कि अल्लाह की निशानियों की पहचान तथा धार्मिक ग्रन्थों द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह मार्गदर्शन की राह खोल कर सफल बनाता है। और इस पहचान और ज्ञान से विमुख होने का परिणाम विनाश है।
- अन्त में मुश्रिकों को चेतावनी दी गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

بِنُ \_\_\_\_\_ جِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

1. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जो उत्पन्न करने वाला है आाकाशों तथा धरती का, (और) बनाने वाला<sup>[1]</sup> है संदेशवाहक फ़्रिश्तों को दो-दो तीन-तीन चार -चार परों वाला। वह अधिक करता है उत्पत्ति में जो चाहता है, निःसंदेह अल्लाह जो

ٱڵڂۛٙۛؖؠڬؙٮ۠ڟؚۼڣٙڶڟۣڔٳڵۺۜڵۏؾؚٷٳڷۯۯ۫ۻڿٵۼڸ ٵؠٞؠڵؠٟٙػۊۯؙڛؙڰٳٷؽٲٲۻٛۼۊۺۜؿ۠ؽؙۏؿؙڮۏۘڗؙڮڋ ؾڔۣ۫ؽڔؙ۠ڣؚٳڷٷٙؿٙٵؽؿۜٲٵۣٛۊڶڶۿٷڵڮ۠ڷۺۧؿؙؙۊؠؽۯ۫۞

1 अर्थात फ्रिश्तों के द्वारा निबयों तक अपनी प्रकाशना तथा संदेश पहुँचाता है।

चाहे कर सकता है।

- 2. जो खोल दे अल्लाह लोगों के लिये अपनी दया<sup>[1]</sup> तो उसे कोई रोकने वाला नहीं। तथा जिसे रोक दे तो कोई खोलने वाला नहीं उस का उस के पश्चात्। तथा वही प्रभावशाली चतुर है।
- 3. हे मनुष्यो! याद करो अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को, क्या कोई उत्पत्तिकर्ता है अल्लाह के सिवा जो तुम्हें जीविका प्रदान करता हो आकाश तथा धरती से? नहीं है कोई वंदनीय परन्तु वही। फिर तुम कहाँ फिरे जार हे हो।
- 4. और यिद वह आप को झुठलाते हैं, तो झुठलाये जा चुके हैं बहुत से रसूल आप से पहली और अल्लाह ही की ओर फेरे जायेंगे सब विषय।[2]
- 5. हे लोगो! निश्चय अल्लाह का वचन सत्य है। अतः तुम्हें धोखे में न रखे संसारिक जीवन और न धोखे में रखे अल्लाह से अति प्रवंचक (शैतान)।
- 6. वास्तव में शैतान तुम्हारा शत्रु है। अतः तुम उसे अपना शत्रु ही समझो। वह बुलाता है अपने गिरोह को इसी लिये ताकि वह नारिकयों में हो जायें।
- 7. जो काफ़िर हो गये उन्हीं के लिये

كَانَفَتْتَجِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَحْتَةٍ فَلَامُسِكَ لَهَا \* وَكَايْسُكُ ۚ فَلَامُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعُدِهِ \* وَهُوَالْعَرِيُواْ لَعَرِيُواْ لَكِيْهُوْ

يَّايَّهُاالتَّاسُ اذَكُرُّوانِعُمَّتَاللُّهِ عَلَيْكُمُّهُلُّ مِنُ خَالِقِ غَيُرُللُهِ بَرُزُنَّكُمُ مِّنَ التَّمَاءِ وَالْرَرُضِ لَكَرَالُهُ لِلَّهُوَ فَاَتَّى تُوْفَكُونَ ۞

ۅٙڵڽؙۜٛؿؙػڐؚڔؙٛٷڬؘڡؘٚڡۧڎؙڴڐؚؠۜڎڛؙٛڷڝٚڽؙڡۜؽٙڷؽؚڮڎٙۅٳڶٙ ٳڟؠٷؙڗٛۼڂؙٳڒؙڡؙۅٛۯ۞

> ۗ يَانَهُمُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقٌّ فَلَاتَغُرَّتُكُوْ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا "وَلَانِغُرَّتُكُوْ بِاللهِ الْغَزُورُ۞

إِنَّ الشَّيْطَى لَهُمْ عَدُوُّ فَالْقِيْفُوْ عَدُوَّا اِنْمَا اِبْدَعُوا حِزْيَهُ لِيكُوْنُوَ امِنَ آصُعٰ السَّعِيْدِ ۚ

ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْهُوْءَعَذَاكِ شَدِيدُكُ الْهِ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا

- ा अर्थात स्वास्थ्य, धन, ज्ञान आदि प्रदान करे।
- 2 अर्थात अन्ततः सभी विषयों का निर्णय हमें ही करना है तो यह कहाँ जायेंगे? अतः आप धैर्य से काम लें।

कड़ी यातना है। तथा जो ईमान लाये और सदाचार किये तो उन के लिये क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है।

- 8. तथा क्या शोभनीय बना दिया गया हो जिस के लिये उस का कुकर्म, और वह उसे अच्छा समझता हो? तो अल्लाह की कुपथ करता है जिसे चाहे और सुपथ दिखाता है जिसे चाहे। अतः न खोयें आप अपना प्राण इन<sup>[1]</sup> पर संताप के कारण। वास्तव में अल्लाह जानता है जो कुछ वे कर रहे हैं।
- 9. तथा अल्लाह वही है जो वायु को भेजता है। जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम हाँक देते हैं उसे निर्जीव नगर की ओर। फिर जीवित कर देते हैं उस के द्वारा धरती को उस के मरण के पश्चात्। इसी प्रकार फिर जीना (भी)<sup>[2]</sup> होगा।
- 10. जो सम्मान चाहता हो तो अल्लाह ही के लिये है सब सम्मान। और उसी की ओर चढ़ते हैं पिवत्र वाक्य।<sup>[3]</sup> तथा सत्कर्म ही उन को ऊपर ले जाता<sup>[4]</sup> है, तथा जो दाव घात में

وَعِمْلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّآجُرُّكَمِ يُرُّقَ

اَفَئَنُ ذُرِّنَ لَهُ سُوِّءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا أَوَانَ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْلِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلاَ تَنْهُ نَفْسُكَ عَلِيهِ مُحَسَرِتٍ إِنَّ الله عَلِيمُ وُنِيمَا يَصُنَعُونَ ⊙ يَصُنَعُونَ

ۘؖڡؙڵٮؙؙؖ۠ؗؗۿؖڷۮؘؽٞٲۯۺۘڵٳڷڔۣڸڂؚٙڡؘٞؿ۫ؿؙؽؗۯڛۜۘۜۘڬٲۘٵڣٛڡؙؙڡٞ۬ڹؙڠٳڵۑؠٙڮ ڛۜؾؾؚٵؘػؘؿؽؙێٳۑڢٳڷڒڔؙڞؘؠؘۼػػۅٛؾؚۿٵڰڬٳڮ ٵڵؙۺؙٛٷ۫ڽ

ڡۜڹٛڬٲڽؙؠؙڔؽؙ؞ۘۘۘٳڷۼڒۘۊؘڣڵڶۄٳڷۼڗۜۊؙڿؠؽٵ۫ٳٝڲؽۄؽڞۘۘۘۘۼۮؙ ٲڵڮؙٷڷڟؚؾؚۨٮٛۅڷڡٚڡٙڵڶڞٵڶڂ؆ؿۏۼۘٷٷڷڵڎؚؽ ؽڡڰؙٷٛۏڹٵڶڝۜؾٵٚڝٙڷۿۏؙۼۮٙٵڹٛۺٙڔؽ۫ڎ۠ۅٛڡۘڰ۬ۯؙٲۅڶڸ۪ۧڬ ۿۅؘؽٷؙۯ۞

- 1 अर्थात इन के ईमान न लाने पर संताप न करें।
- 2 अर्थात जिस प्रकार वर्षा से सूखी धरती हरी हो जाती है इसी प्रकार प्रलय के दिन तुम्हें भी जीवित कर दिया जायेगा।
- 3 पिवत्र वाक्य से अभिप्राय ((ला इलाहा इल्लल्लाह)) है। जो तौहीद का शब्द है। तथा चढने का अर्थ हैं: अल्लाह के यहाँ स्वीकार होना।
- 4 आयत का भावार्थ यह है कि सम्मान अल्लाह की वंदना से मिलता है अन्य की पूजा से नहीं। और तौहीद के साथ सत्कर्म का होना भी अनिवार्य है। और जब

लगे रहते हैं बुराईयों की, तो उन्हीं के लिये कड़ी यातना है और उन्हीं के षड्यंत्र नाश हो जायेंगे।

- 11. अल्लाह ने उत्पन्न किया तुम्हें मिट्टी से फिर वीर्य से, फिर बनाये तुम को जोड़े। और नहीं गर्भ धारण करती कोई नारी और न जन्म देती परन्तु उस के ज्ञान से। और नहीं आयु दिया जाता कोई अधिक और न कम की जाती है उस की आयु परन्तु वह एक लेख में[1] है। वास्तव में यह अल्लाह पर अति सरल है।
- 12. तथा बराबर नहीं होते दो सागर, यह मधुर प्यास बुझाने वाला है, रुचिकर है जिस का पीना। और वह (दूसरा) खारी कड़वा है, तथा प्रत्येक में से तुम खाते हो ताज़ा माँस, तथा निकालते हो आभूषण जिसे पहनते हो। और तुम देखते हो नाव को उस में पानी फाड़ती हुई, ताकि तुम खोज करो अल्लाह के अनुग्रह की। और ताकि तुम कृतज्ञ बनो।
- 13. वह प्रवेश करता है रात को दिन में, तथा प्रवेश करता है दिन को रात्रि में। तथा वश में कर रखा है सूर्य तथा चन्द्रा को, प्रत्येक चलते रहेंगे एक निश्चित समय तक। वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है। उसी का राज्य है। तथा जिन को तुम पुकारते हो

ۅؘۘۘٳٮڵٮؙؗؗۮڂۘڷڠٙڴؙۄؙڝؚۜڹٛڗؙٳۑۦؙٛؿ۫ۊۜڝؚؽ؞۠ڟ۠ڡؘڐٟؿٚۊۜ جَعَـڬڬؙؙٷٛٵۮٚۅٵجٞٲۉ؆ؙۼؖۺؙڮ؈ٛٲڣ۠ؿ۠ۄٙڵٳؾؘڞؘۼ ٳڷٳڽۼؚڶؠؠ؋ٷٵؽۼۺۜۯڝؽۿۼۺۜٙۅٞڶڒؽؙڣڞؙڝؽ۫ۼؙۺؚڰ ٳڷڒڣۣڮؿؙڂۣ۩ۜڎٳڶڬٷؘڸ۩ڶؿؽؖؽؽۯ۫۞

وَمَايَمْتَوَى الْبَحُرانِ ۖ هَٰذَاعَنُكِ فَرَاتٌ سَآلِخُ شَرَائِهُ وَ هٰذَامِلُحُ أُجَاجٌ وَمِنُ كُلِّ تَأْكُلُونَ كُمُّاطِرِيَّا وَّتَتَتَّخُرِجُونَ حِلْيَةٌ تَكْبُسُونَهَا أُوتَرَى الْفُلُكَ فِيْهُ مَوَاخِرَ لِتَكْبَتُغُوّا مِنُ فَضُلِه وَلَمُلَكُوْ تَشُكُوُونَ ۞

يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّهْسَ وَالْفَمَرَّ كُلُّ يَجْرِى لِإَجَلِ مُسَتَّى \* ذَلِكُوُ اللهُ رَبِّكُوْلُهُ الْمُلُكُ \* وَالَّذِيْنَ تَدُّ حُوْنَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيُوهٍ

ऐसा होगा तो उसे अल्लाह स्वीकार कर लेगा।

<sup>1</sup> अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की पूरी दशा उस के भाग्य लेख में पहले ही से अंकित है।

उस के सिवा वह स्वामी नहीं हैं एक तिनके के भी।

- 14. यिद तुम उन्हें पुकारते हो तो वह नहीं सुनते तुम्हारी पुकार को। और यिद सुन भी लें तो नहीं उत्तर दे सकते तुम्हें। और प्रलय के दिन वह नकार देंगे तुम्हारे शिर्क (साझी बनाने) को। और आप को कोई सूचना नहीं देगा सर्वसूचित जैसी।[1]
- 15. हे मनुष्यो! तुम सभी भिक्षु हो अल्लाह के। तथा अल्लाह ही निःस्वार्थ प्रशंसित है।
- 16. यदि वह चाहे तो तुम्हें ध्वस्त कर दे, और नई<sup>[2]</sup> उत्पत्ति ला दे।
- 17. और यह नहीं है अल्लाह पर कुछ कठिन।
- 18. तथा नहीं लादेगा कोई लादने वाला दूसरे का बोझ अपने ऊपरा<sup>[3]</sup> और यदि पुकारेगा कोई बोझल उसे लादने के लिये तो वह नहीं लादेगा उस में से कुछ. चाहे वह उस का समीपवर्ती

ٳڹۘٮؘؾؙٮؙٷۿؙۿۅڵڒڝۜٮ۫ؠؘۼؙۅ۠ٳۮؙۼٵٚۼؙڴۄ۫ٷٙڵٷڛٙؠۼۅ۠ٳ ڡٵڛؗڗؘۼۘٲڹؙۅ۠ٳڷڴٷٷؽۅ۫ڡٳڶۊؽۿڗؽڴڡ۫۠ۯؙ؈ٛ ؠ۪ؿ۬ٷڮڬؙۄ۫ٷڵؽؙڛۜۧئؙڬڡۣؿؙ۫ٙ۠ڵڿؘؠؽڗۣ۞۫

> يَايَّهُاالٽَاسُ اَنْتُوْالْفُقَرَآءُلِلَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَالْغَزِقُّ الْخِينِيُّكُ

ٳڽؘؾۜؿٵؽؙؙؽ۬ۿؚؠؙؙۘٛٚڞؙۄؙۅؘؽٳؘؘؚٛٛۛؾؚؠڂؘڷٟؾڿؚۮؚؽؠۅ<sup>۪ۿ</sup>

وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ

ۉڵ؆ٙۯۯۊٳۯڎڐٚڐؚۯ۫ۯاؙڞٝۯؿٷٳ؈۬ػڽؙٷٛۺؙڰٲڐٞ ٳڵڝؚؠؙڸۿٵڵۯؽؙۼۘؠؙڶڡؚٮؙۿۺٛؿؙٞٷػٷػٵؽڎؘٳ ڠؙۯڸ۫ۥٝٳٮٮۜؠٵڞؙؽ۬ۏۯٵڷۏؽؽؽٙؽڞۺؘٷؽۯػۿۿؙ ڽۣٳڶۼؽؙڣؚۅٵؘڨٙٵمُوٳٳڶڞۜڶۅٚۊٚۅٙڡڽؙڗػۨڴ

- इस आयत में प्रलय के दिन उन के पूज्य की दशा का वर्णन किया गया है। कि यह प्रलय के दिन उन के शिर्क को अस्वीकार कर देंगे। और अपने पुजारियों से विरक्त होने की घोषणा कर देंगे। जिस से विद्धित हुआ कि अल्लाह का कोई साझी नहीं। और जिन को मुश्रिकों ने साझी बना रखा है वह सब धोखा है।
- भावार्थ यह है कि मनुष्य को प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व तथा स्थायित्व के लिये अल्लाह की आवश्यक्ता है। और अल्लाह ने निर्लोभ होने के साथ ही उस के जीवन के संसाधन की व्यवस्था कर दी है। अतः यह न सोचो कि तुम्हारा विनाश हो गया तो उस की महिमा में कोई अन्तर आ जायेगा। वह चाहे तो तुम्हें एक क्षण में ध्वस्त कर के दूसरी उत्पत्ति ले आये क्योंिक वह एक शब्द ((कुन्)) (जिस का अनुवाद हैं: हो जा) से जो चाहे पैदा कर दे।
- 3 अथात पापों का बोझ। अर्थ यह है कि प्रलय के दिन कोई किसी की सहायता नहीं करेगा।

ही क्यों न हों। आप तो बस उन्हीं को सचेत कर रहे हैं जो डरते हों अपने पालनहार से बिन देखे। तथा जो स्थापना करते हैं नमाज़ की। तथा जो पिवत्र हुआ तो वह पिवत्र होगा अपने ही लाभ के लिये। और अल्लाह ही की ओर (सब को) जाना है।

- 19. तथा समान नहीं हो सकता अँधा तथा आँख वाला।
- 20. और न अंधकार तथा प्रकाश।
- 21. और न छाया तथा न धूप।
- 22. तथा समान नहीं हो सकते जीवित तथा निर्जीव।<sup>[1]</sup> वास्तव में अल्लाह ही सुनाता है जिसे चाहता है। और आप नहीं सुना सकते जो कृबों में हों।
- 23. आप तो बस सचेत कर्ता हैं।
- 24. वास्तव में हम ने आप को सत्य के साथ शुभसूचक तथा सचेतकर्ता बना कर भेजा है। और कोई ऐसा समुदाय नहीं जिस में कोई सचेत कर्ता न आया हो।
- 25. और यदि ये आप को झुठलायें तो इन से पूर्व लोगों ने भी झुठलाया है, जिन के पास हमारे रसूल खुले प्रमाण तथा ग्रंथ और प्रकाशित पुस्तकें लाये।
- 26. फिर मैं ने पकड़ लिया उन्हें जो काफ़िर हो गये। तो कैसा रहा मेरा इन्कार।
- 27. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ने

فَإِنَّمَايَتُزَكُّ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ

وَمَالِيَنْتَوِى الْرَعْلَى وَالْبَصِينُ

وَلَاالظُّلُبُ وَلَاالُّوُرُهُ فَاللَّوْرُهُ وَلَاالُطِّلُ وَلَاالُّورُورُهُ

ۅؘڡؘڵؽٮؘؾٙۅؚؽٵڷڮؘؽۜؠۜٛٷٙڵٳڶڵڡؘۘۅؘٵؿ۠ٵۺٵڵڬ؞ؽؙۺۅۼ ڡؘۜڽؙؿؿؘٵٛۦٝٷٙڡۧٵۧٲٮؙؾؘؠؚڡؙۺؙ*ڡؚڿ؆ؖۺ*ڹٛڕڣ۬ ٵڵؙڨؙڹؙٷڕ۞

إِنۡ ٱنۡتَ إِلَّا نَذِيُرُ⊕

ٳ؆ٛٙٲۯؙڛؙۘڵڬڬ ۑٵڵڂؾؚۜڹۺؚؽؙڗٵۊۜڬۮؚؽڔؖٵ ۅٵۣڶؙڡؚڽؙٲڞۼٳڰڒڂؘڵٳڣؽۿٵڬۮؚؽٷ۞

وَاِنُ يُكَذِّدُوُكَ فَقَدُكُنَّ بَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّبَتِ وَبِالثَّرُبُووَ بِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ۞

تُحِّ آخَذُتُ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَا فَكَيْفَ كَانَ كِلُمْرِهُ

الدُّ تَوَاتَ اللهَ أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَأَءً

1 अर्थात जो कुफ़ के कारण अपनी ज्ञान शक्ति खो चुके हों।

उतारा आकाश से जल, फिर हम ने निकाल दिये उस के द्वारा बहुत से फल विभिन्न रंगों के। तथा पर्वतों के विभिन्न भाग हैं श्वेत तथा लाल विभिन्न रंगों के तथा गहरे काले।

- 28. तथा मनुष्य एवं जीवों तथा पशुओं में भी विभिन्न रंगों के हैं इसी प्रकार। वास्तव में डरते हैं अल्लाह से उस के भक्तों में से वही जो ज्ञानी<sup>[1]</sup> हों। निःसंदेह अल्लाह अति प्रभुत्वशाली क्षमी है।
- 29. वास्तव में जो पढ़ते हैं अल्लाह की पुस्तक (कुर्आन), तथा उन्होंने स्थापना की नमाज़ की, एवं दान किया उस में से जो हम ने उन्हें प्रदान किया है खुले तथा छुपे तो वही आशा रखते हैं ऐसे व्यापार की जो कदापि हानिकर नहीं होगा।
- 30. तािक अल्लाह प्रदान करे उन्हें भरपूर उन का प्रतिफल। तथा उन्हें अधिक दे अपने अनुग्रह से। वास्तव में वह अति क्षमी आदर करने वाला है।
- 31. तथा जो हम ने प्रकाशना की है आप की ओर यह पुस्तक। वही सर्वथा सच्च है, और सच्च बताती है अपने पूर्व की पुस्तकों को। वास्तव में अल्लाह अपने भक्तों से सूचित

فَأَخُرُجْنَايِهِ تَمَرُتٍ عُنْتِلْفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ الْحِبَالِ جُدَدُلِيضٌ وَّحُهُرُّمُّ خُتَلِفٌ ٱلْوَانُهاوَ خَرَايِينُ سُودُ۞

وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانْهُ كَذَٰلِكَ ْإِنَّهَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوَّا اللهَ عَزِيْرُغَّهُورُ۞

> اِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُونَ كِتْبَ اللَّهِ وَاقَامُوا الصَّلُوٰةَ وَافَفَقُوُا مِثَّا رَنَّ قَنْفُمُ سِتَّا وَعَلَانِيَةً يُرْجُونَ بَجَارَةً لَكُنَ تَبُوُرَ۞

ٳڸۘٷڣۜۑۿؗؗٛڎٲ۠ڹٛۅٛۯۿؙٶٞػڹڔۣ۬ؽۘۮۿؙۄ۫ۺۨٞٷڞؙڸ؋ ٳٮؘۜٛۜٛۼؘڠؙۏؙڗٛۺؙػؙۅۯ۞

وَالَّذِيِّ اَوْحَيُنَا الِيُكَ مِنَ الْمِيْفِ هُوالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيُولِنَّ اللهَ بِعِبَادِمُ لَخِيدُرُّ عَمِيْدُرُّ

अर्थात अल्लाह के इन सामर्थ्यों तथा रचनात्मक गुणों को जान सकते हैं जिन को कुर्आन तथा हदीसों का ज्ञान हो। और उन्हें जितना ही अल्लाह का आत्मिक ज्ञान होता है उतना ही वह अल्लाह से डरते हैं। मानो जो अल्लाह से नहीं डरते वह ज्ञानश्नय होते हैं। (इब्ने कसीर)

भली-भाँति देखने वाला है।[1]

- 32. फिर हम ने उत्तरधिकारी बनाया इस पुस्तक का उन को जिन्हें हम ने चुन लिया अपने भक्तों में<sup>[2]</sup> से। तो उन में कुछ अत्याचारी हैं अपने ही लिये तथा उन में से कुछ मध्यवर्ती हैं और कुछ अग्रसर हैं भलाईयों में अल्लाह की अनुमित से, तथा यही महान् अनुग्रह है।
- 33. सदावास के स्वर्ग हैं, वे प्रवेश करेंगे उन में और पहनाये जायेंगे उन में सोने के कंगन तथा मोती। और उन के वस्त्र उस में रेशम के होंगे।
- 34. तथा वे कहेंगेः सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये हैं जिस ने दूर कर दिया हम से शोक। वास्तव में हमारा पालनहार अति क्षमी गुणग्राही है।
- 35. जिस ने हमें उतार दिया स्थायी घर में अपने अनुग्रह से। नहीं छूयेगी उस में हमें कोई आपदा और न छूयेगी उस में कोई थकान।
- 36. तथा जो काफ़िर हैं उन्हीं के लिये नरक की अग्नि है। न तो उन की मौत ही आयेगी कि वह मर जायें, और न हलकी की जायेगी उन से उस की कुछ यातना। इसी प्रकार हम बदला देते हैं प्रत्येक नाशुक्रे को।

'ثُوَّا وَرُثُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَيِنْهُمُ طَالِوَّيْنَفُسِهُ وَمِنْهُمُ مُّتُقَصِّدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِالْخَيْرِتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَصُّلُ الْكِيهُ رُفَّ الْكِيهُ رُفَّ

جَنْتُ عَدُنِ يَّدُ خُلُوْنَهَا يُحَكُّونَ فِيهَا مِنْ ٱسَاوِرَمِنُ ذَهَبٍ وَلُوْلُوً اوَلِيَاسُهُمْ فِيهُا حَرِيْرُ۞

ۅؘۘۊؘڶڷؙۅٳٳڡٛٚؠؙۮؙۑڟؚڃٳ؆ۜڹؿؘٙٲۮ۬ۿۜۘۻؘػؾۜٛٵڵڡؖڂؘۯؘؽؖ ٳڽۜؠۜۜؾٵڵۼڡؙؙٷڒۺڴۅؙۯ۞

ٳڷێۏؽٞٲۜڡڴێٵۮٳۯٲٮؙڠٵڝڐڡۣڽؙڣؘڟڸ؋ ؙڒؽؠۺؙٵڣؽۿٳڡؘڝڰؚٷڒؽؠۺؙؽٚٳڣۣۿٵڵؙۼؙۅٛڰ۪

ۉٙٲڷڔ۬ؿؙؾؘػؘ؋ٞۯؗٵڷۿؙۄؙڬٲۯجؘۿؾۜٛٷٙڵؽ۬ۨؿۨڟ۬ؽڡٙۘڵؽۿؚۄؙ ڣٙؽٮؙٛۅ۫ؿؗٷٷػڵؽؙڿٚڤٞڡؙؙۼۘڹؙۿ۠ۄؙۺؙۼؘڶٳڹۿٲ ػڬٳڮؘڬؘڋؚۯؽڴڰۜػڡؙٛۅٟ۞ٞ

- 1 कि कौन उस के अनुग्रह के योग्य है। इसी कारण उस ने निबयों को सब पर प्रधानता दी है। तथा निबयों को भी एक-दूसरे पर प्रधानता दी है। (देखियेः इब्ने कसीर)
- 2 इस आयत में कुंआन के अनुयायियों की तीन श्रेणियाँ बताई गई हैं। और तीनों ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगीः अग्रगामी बिना हिसाब के। मध्यवर्ती सरल हिसाब के पश्चात्। तथा अत्याचारी दण्ड भुगतने के पश्चात् शिफाअत द्वारा। (फ़त्हुल क़दीर)

- 37. और वह उस में चिल्लायेंगेः हे हमारे पालनहार! हमें निकाल दे, हम सदाचार करेंगे उस के अतिरिक्त जो कर रहे थे। क्या हम ने तुम्हें इतनी आयु नहीं दी जिस में शिक्षा ग्रहण कर ले जो शिक्षा ग्रहण करे। तथा आया तुम्हारे पास सचेतकर्ता (नबी)? अतः तुम चखो। अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं है।
- 38. वास्तव में अल्लाह ही ज्ञानी है आकाशों तथा धरती के भेद का। वास्तव में वही भली-भाँति जानने वाला है सीनों की बातों का।
- 39. वही है जिस ने तुम्हें एक दूसरे के पश्चात् बसाया है धरती में तो जो कुफ़ करेगा तो उस के लिये है उस का कुफ़, और नहीं बढ़ायेगा काफ़िरों के लिये उन का कुफ़ उन के पालनहार के यहाँ परन्तु क्रोध ही, और नहीं बढ़ायेगा काफ़िरों के लिये उन का कुफ़ परन्तु क्रोध ही, और नहीं बढ़ायेगा काफ़िरों के लिये उन का कुफ़ परन्तु क्षति ही।
- 40. (हे नबीं<sup>[1]</sup>!) उन से कहोः क्या तुम ने देखा है अपने साझियों को जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के अतिरिक्त? मुझे भी दिखाओ कि उन्होंने कितना भाग बनाया है धरती में से? या उन का आकाशों में कुछ साझा है? या हम ने प्रदान की है उन्हें कोई पुस्तक, तो यह उस के खुले प्रमाणों पर हैं? बल्कि (बात यह है कि) अत्याचारी एक-दूसरे को केवल धोखे

ۅؘۿؙۄؙؽڝٛڟڔۣڂٛۅؙڹ؋ؽۿٵڐ؆ۜڹۧٵۜٲڂٛڔڂ۪ڹٵڹڡؙؠڷ ڝٵڸڴٵۼؽؙڒٵ؆ڹؚؽڴڬٵڡٚۼؠٛڵٵۅۜٙڵۄؙٮؙۼڛۜۧۯڴۄؙ ؆ٵؽؾۜۮۜڲٛۯڿ۬ؽٶڡؽؾؘۮػڒۅؘۼٵٙٷؗڶڵڵڹؽؗۯ ڡؘۮؙۅٛٷ۠ٵڡؘٵڸڟٚڸؠؿؘ؈ؙٛؿٚڝؽ۫ۅ۠ٙ

> إِنَّ اللهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ هُٰ لِنِدَاتِ الصُّدُو ۗ

ۿؙۅٳڷێڹؽؙڿۘڡؘػڵۄؙؙڂٚڵێٟڣٙڣ۩ؙۯۯڞۣڎ۫ڹۜؽؙػڣۘڗ ڡٚۼٙڵؽؙ۽ڴڡؙٞۯؙ؋ۧٷڵێڔ۫ؿۘۮ۠ٵٮؙڲ۬ڣڔۺؘػؙڡؙٞۯؙۿؙۄٛۼڹٮ ڒؾؚۿؚؚۿٳٳڒڝٞڨؾٵٷڶٳێڔ۬ؽ۠ٵڶڮڣڔؠڹٛػؙڡؙٛۯؙۿۄؙ ٳڒڂؘٚڛٵۯٵ۞

قُلْ اَرَءَيْنُوْرُشُرُكَاءَكُو اللّذِينَ تَكُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ الدُّوْنِ الذَاخَلَقُوا مِنَ الْارْضِ امْرَلَهُمُ شِرُكُ فِي السَّهٰوْتِ اَمُراتَيْنَهُمُ كِتْبًا فَهُوْ عَلْ يَيِّنَتٍ شِنْهُ ثَبْلُ اِنْ يَعِدُ الظّلِمُونَ بَعْضُهُ مَ يَعضُهُ المَّفَا اللّهُونَ بَعْضُهُ مَ بَعَضًا الْلَاعُونُ وَلَاعْمُونَ وَعُضَا الْلَاعُونُ وَلَاعْمُونَ وَعُضَا الْلَاعُونُ وَلَاعْمُونُ وَلَاعْمُونَ وَالْكُونُ وَلَاعْمُونُ وَلَوْلُونُ وَلَاعْمُونَ وَالْعَلْمُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْ

का वचन दे रहे हैं।

- 41. अल्लाह ही रोकता<sup>[1]</sup> है आकाशों तथा धरती को खिसक जाने से। और यदि खिसक जायें वे दोनों तो नहीं रोक सकेगा उन को कोई उस (अल्लाह) के पश्चात्। वास्तव में वह अत्यंत सहनशील क्षमाशील है।
- 42. और उन काफ़िरों ने शपथ ली थी अल्लाह की पक्की शपथ! कि यदि आ गया उन के पास कोई सचेतकर्ता (नबी) तो वह अवश्य हो जायेंगे सर्वाधिक संमार्ग पर समुदायों में से किसी एक से। फिर जब आ गये उन के पास एक रसूल<sup>[2]</sup> तो उन की दूरी ही अधिक हुई।
- 43. अभिमान के कारण धरती में तथा बुरे षड्यंत्र के कारण। और नहीं घरता है बुरा षड्यंत्र परन्तु अपने करने वाले ही को। तो क्या वह प्रतीक्षा कर रहे हैं पूर्व के लोगों की नीति की? [3] तो नहीं पायेंगे आप अल्लाह के नियम में कोई अन्तर।[4]
- 44. और क्या वह नहीं चले-फिरे धरती में, तो देख लेते कि कैसा रहा उन का दुष्परिणाम जो इन से पूर्व रहे जब कि वह इन से कड़े थे बल में?

اِنَّ اللهُ يُمُسِكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَاهُ وَلَمِنْ زَالْتَا اِنُ اَمُسَكَّهُمُ اَمِنُ اَحَدٍ مِّنَ بَعْدِ هُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمُ اَخَفُوْرًا۞

ۅؘٲڡٞٚٮٮؙڡؙۅؙٳۑٲٮڷٶؚڿۿٮٚٲؽۣؠؙڬۯڣۿؖؗڿڵؠڹؙۻؖٵٛۼۿؙۄؙ ٮؘڹؿؙڗؿڲٷڹؙؿٵۿڶؽڡؚڹٳڂڎؽٱۛڵؙؙؙؙڡؘڿؚۧڡٛڵؾۜٵ ڿؙؙٲۼۿؙۏڹۮؚؽۯ۫؆ؘڒٵڎڲۿؙۅٳ۫ڰڒ۬ڣؙٷڗڵ۞ٚ

ٳڛؗؾڬڹٵڒٵڣٳٲڒۯۻۅؘڡؘٮڬۯٳڵۺؾۣؾ۠ ۅؘؖڵٳؽڿؽؿؙٳڶؠػؙۮؙٳڶۺؾۣؽؙٳ؆ڔۑٲۿڶ؋۫ڡٛۿڶ ؽؿڟ۠ۯٷڹٳڷڒڛؙؿٚؾٲڵڒڐۣڸؽؙ؞ٚٙڡٚڶؽؙؾڿؚٮ ڶؚڛؙڎۜؾؚٳٮڵؠٶؾۘڹۮؚؽڵڒۿۅؘڵؽؙۼؚۜٮڵؚڛؙڎۜؾؚٳٮڵؠ ؿۼؙۅؙؽڵڒ۞

ٱۅۘٙڬۄ۫ؽڛؽڒؙۉٳڣٳڶڒۯۻ؋ؘؽڹٛڟ۠ۯۉٳڮؽػ؆ڹ ۼٳڣؠڎٳڷڒڽؽؙ؈ؿڣؖڸؚۿؚۄؙۅػٳڹٷٳۺؘؖ؆ ڡؚٮؙۿؙۄؙۊ۫ۘٷۧڰٷڝٵػڶ۞ڶڵۿؙڸؽ۠ۼڿؚڒؘۿ؈ٛ

- 1 नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम रात में नमाज़ के लिये जागते तो आकाश की ओर देखते और यह पूरी आयत पढ़ते थे। (सहीह बुखारी: 7452)
- 2 मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम।
- 3 अर्थात यातना की।
- 4 अर्थात प्रत्येक युग और स्थान के लिये अल्लाह का नियम एक ही रहा है।

तथा अल्लाह ऐसा नहीं, वास्तव में वह सर्वज्ञ अति सामर्थ्यवान है।

45. और यदि पकड़ने लगता अल्लाह लोगों को उन के कर्मों के कारण, तो नहीं छोड़ता धरती के ऊपर कोई जीव। किन्तु अवसर दे रहा है उन्हें एक निश्चित अविध तक, फिर जब आजायेगा उन का निश्चित समय तो निश्चय अल्लाह अपने भक्तों को देख रहा<sup>[1]</sup> है।

شَىٰ فِي التَّمْلُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لِآئَةُ كَانَ عَلِينُـمُّا قَدِيرُرُا۞ كَانِهُمُّا وَمُرِيرُا

وَلَوْيُؤَاخِنُ اللهُ التَّاسَ بِمَا كَسَبُوُ امَا تَرَكَ عَلَى ظَهُرِهَا مِنُ دَآبَةٍ وَّ لَكِنَ يُؤَخِّرُهُمُ وَالَى آجَلِ شُسَتَّى ۚ فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمُ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِعِبَادِمُ بَصِيُرُاهُ

<sup>1</sup> अर्थात उस दिन उन के कर्मों का बदला चुका देगा।

# सूरह यासीन - 36



## सूरह यासीन के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 83 आयतें हैं।

- सूरह के प्रथम दो शब्दों से इस को यह नाम दिया गया है।
- इस में रसूल के सत्य होने पर कुर्आन की गवाही से यह बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अचेत लोगों को जगाने के लिये भेजा गया है। और इस में उस का एक उदाहरण दिया गया है।
- तौहीद की निशानियाँ बता कर विरोधियों का खण्डन किया गया है। और इस प्रकार सावधान किया गया है जिस से लगता है कि प्रलय आ गई है।
- रिसालत, तौहीद तथा दूसरे जीवन के संबंध में विरोधियों की अपित्तयों का जवाब दिया गया है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- या सीन।
- 2. शपथ है सुदृढ़ कुर्आन की!
- वस्त्तः आप रसूलों में से हैं।
- 4. सुपथ पर हैं।
- (यह कुर्आन) प्रभुत्वशाली अति दयावान् का अवतरित किया हुआ है।
- 6. ताकि आप सावधान करें उस जाति<sup>[1]</sup> को, नहीं सावधान किये गये हैं जिन के पूर्वज| इसलिये वह अचेत हैं।

يننَ ٥ وَالْقُرُّ إِنِ الْحَكِينُوِ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُؤْسِلِيْنَ عَلْ صِرَاطٍ مُّسَتَقِيَّةٍ وِهُ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿

لِتُنْذِرَقَوْمًا مَّآانُذِرَ ابْأَوُهُمُ فَهُمُ عَفِلْوُنَ<sup>©</sup>

मक्का वासियों को जिन के पास इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के पश्चात् कोई नबी नहीं आया।

- तिस्द्व हो चुका है वचन<sup>[1]</sup> उन में से अधिक्तर लोगों पर। अतः वह ईमान नहीं लायेंगे।
- 8. तथा हम ने डाल दिये हैं तौक उन के गलों में, जो हिड्डयों तक<sup>[2]</sup> हैं। इसलिये वह सिर ऊपर किये हुये हैं।
- तथा हम ने बना दी है उन के आगे एक आड़ और उन के पीछे एक आड़| फिर ढाँक दिया है उन को, तो<sup>[3]</sup> वह देख नहीं रहे हैं|
- 10. तथा समान है उन पर कि आप उन्हें सावधान करें अथवा सावधान न करें वह ईमान नहीं लायेंगे।
- 11. आप तो बस उसे सचेत कर सकेंगे जो माने इस शिक्षा (कुर्आन) को, तथा डरे अत्यंत कृपाशील से बिन देखे। तो आप शुभसूचना सुना दें उसे क्षमा की तथा सम्मानित प्रतिफल की।
- 12. निश्चय हम ही जीवित करेंगे मुर्दों को, तथा लिख रहे हैं जो कर्म उन्होंने किया है और उन के पद् चिन्हों को, तथा प्रत्येक वस्तु को हम ने गिन रखा है खुली पुस्तक में।

لَقَدُحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ©

ٳڽۜٵجَعَلْنافِيَ اَعُناقِهِمُ اَعُللَافَهِيَ إِلَى الْاَذْقَانِ فَهُرُّمُّقُمَّمُونَ⊙

ۅؘجَعَلْتُٵمِنُ اَبْنِ اَيْدِيهِمُ سَدًّا اَوَّمِنُ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَاغْشَيْهُ هُمُ وَهُمُ لِايْبُصِرُونَ۞

> وَسَوَآءٌعَلَيْهُوهُ ءَآنُنَارَتَهُوُآمُرُلُوُتُنُوْرُهُو لائِوُمِنُونَ ۞

ٳٮۜٛؗٛؗؗؗؗؗؗؠٵؿؙؙڬۮؚۯؙڡؘڹٳؾۜؠؘۼٳڵڐؚڴۯۅؘۜػۺؽٳڵڗۜڂؠڶ ڽٳڵؙۼؽؙۑؚؖ۠ۏؘؠۺؚٞۯۿؠؚؠؘۼ۫ڣؘڗڐٟۊٞٲڿٟڕڮڔؽۅٟۛ

ٳ؆ٞڶڬؙڞؙؙٮؙؙڎۼؠ الْمُوَ ثَىٰ وَنَكُنُّتُ مَاقَدَّمُوا ۅٙاتَارَهُوُ ۗ وَكُلُّ شَىً ۗ أَحْصَيْتُ هُ فِيَ إِمَامِر شُهِينُنِ ۚ

- 1 अर्थात अल्लाह का यह वचन किः ((मैं जिन्नों तथा मनुष्यों से नरक को भर दुँगा।)) (देखियेः सुरहः सजुदा, आयतः 13)
- 2 इस से अभिप्राय उन का कुफ़ पर दुराग्रह तथा ईमान न लाना है।
- 3 अर्थात सत्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और न उस से लाभान्वित हो रहे हैं।
- 4 अर्थात पुण्य अथवा पाप करने के लिये आते-जाते जो उन के पद्चिन्ह धरती पर बने हैं उन्हें भी लिख रखा है। इसी में उन के अच्छे-बुरे वह कर्म भी आते हैं जो उन्होंने किये है। और जिन का अनुसरण उन के पश्चात् किया जा रहा है।

- 13. तथा आप उन को<sup>[1]</sup> एक उदाहरण दीजिये नगर वासियों का। जब आये उस में कई रसूल।
- 14. जब हम ने भेजा उन की ओर दो को। तो उन्हों ने झुठला दिया उन दोनों को। फिर हम ने समर्थन दिया तीसरे के द्वारा। तो तीनों ने कहाः हम तुम्हारी ओर भेजे गये हैं।
- 15. उन्होंने कहाः तुम सब तो मनुष्य ही हो हमारे<sup>[2]</sup> समान। और नहीं अवतरित किया है अत्यंत कृपाशील ने कुछ भी। तुम सब तो बस झूठ बोल रहे हो।
- 16. उन रसूलों ने कहाः हमारा पालनहार जानता है कि वास्तव में हम तुम्हारी ओर रसूल बना कर भेजे गये हैं।
- 17. तथा हमारा दायित्व नहीं है खुला उपदेश पहुँचा देने के सिवा।
- 18. उन्होंने कहाः हम तुम्हें अशुभ समझ रहे हैं। यिद तुम रुके नहीं तो हम तुम्हें अवश्य पथराव कर के मार डालेंगे। और तुम्हें अवश्य हमारी ओर से पहुँचेगी दुख़दायी यातना।
- 19. उन्होंने कहाः तुम्हारा अशुभ तुम्हारे
- 1 अर्थात अपने आमंत्रण के विरोधियों को।
- 2 प्राचीन युग से मुश्रिकों तथा कुपथों ने अल्लाह के रसूलों को इसी कारण नहीं माना कि एक मनुष्य पुरुष अल्लाह का रसूल कैसे हो सकता है? यह तो खाता-पीता तथा बाज़ारों में चलता-फिरता है। (देखियेः सूरह फुर्क़ान, आयतः 7-20, सूरह अम्बिया, आयतः 3,7,8, सूरह मूमिनून, आयतः 24-33-34, सूरह इब्राहीम, आयतः 10-11, सूरह इस्रा, आयतः 94-95, और सूरह तग़ाबुन, आयतः 6)

وَاضِرِبُ لَهُوْمَّتَنَالًا أَصْحَبَ الْقُرْيَةُ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ۞

ٳۮ۬ٲۯڛۘڵؽٵٙٳؽڣۣۿؚٲۺؙؽؙؽۣٷؘڴۮٞؠٛۏۿٵڡؘٚعٙڗٞۯؙڬٲ ؠۣؿؘٳڽڎٟڡؘؘڨٙٵڵٷٙٳڒؖٵٞٳڶؿػؙۄ۫ۺؖۯڛٮڴۅٛؽ۞

قَالُوُامَآانُتُوُوالاَبَشَرُمِّتُمُلُنا ۚ وَمَآانُزَلَ الرَّحُمُنُ مِنُ شَيْعٌ النَّالُةُ وَالْاسَكَذِيُونَ۞

قَالُوُّا رَبُّنَايَعُ لَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرُسَلُوْنَ ®

وَمَاعَكِيْ نَآ إِلَّا الْبَالْغُ الْمُبِينُنْ ©

قَالُوۡۤ اِتَّاتَطَيَّرُنَا بِكُوۡ لَكِنُ لَوۡ تَنۡتَهُوۡ لَنۡرُجُمۡنَكُمُ وَلَيۡسَّنَّكُمُ مِتَّاعَنَابٌ اَلِيُمُ۞

قَالُوا طَأَيْرُكُمْ مَّعَكُمُ أَيِنَ ذُكِّرْتُمُ

साथ है। क्या यदि तुम्हें शिक्षा दी जाये (तो अशुभ समझते हो)? बल्कि तुम उल्लंघन कारी जाति हो।

- 20. तथा आया नगर के अन्तिम किनारे से एक पुरुष दौड़ता हुआ। उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! अनुसरण करो रसूलों का।
- 21. अनुसरण करो उन का जो तुम से नहीं माँगते कोई पारिश्रमिक (बदला) तथा वह सुपथ पर हैं।
- 22. तथा मुझे क्या हुआ है कि मैं उस की इबादत (वंदना) न करूँ जिस ने मुझे पैदा किया है? और तुम सब उसी की ओर फेरे जाओगे।[1]
- 23. क्या मैं बना लूँ उस को छोड़ कर बहुत से पूज्य? यदि अत्यंत कृपाशील मुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो नहीं लाभ पहुँचायेगी मुझे उन की अनुशंसा (सिफ़ारिश) कुछ, और न वह मुझे बचा सकेंगे।
- 24. वास्तव में तब तो मैं खुले कुपथ में हूँ।
- 25. निश्चय मैं ईमान लाया तुम्हारे पालनहार पर, अतः मेरी सुनो।
- 26. (उस से) कहा गयाः तुम प्रवेश कर जाओ स्वर्ग में। उस ने कहाः काश मेरी जाति जानती!

بَلُ اَنْ نُوْ قُومُر مُّسُرِفُونَ®

ۅؘۘۼۜٲٷڽؙٲڡؙڝؗٵڶؠٞڮڔؽ۫ڬۊڗڿؙڷ۠ڲۺؙۼؽؗۊؘٲڶ ڸڡٞۯڡؚڔٳٮۜؿؠٶ۠ٳڶؠٛۯؙڛؘڸؽ۬ڹؘ۞ٚ

اتَّبِعُوْا مَنُ لَا يَسُعَلُكُمُ ٱجُرًا وَّهُمُ مُّهُتَدُوْنَ⊙

وَمَالِيَ لِآاَعُبُدُالَّذِي فَطَرِنْ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

ءَٱتَّخِنُومِنُ دُونِهَ الِهَةَ اِنْ يُرِدُنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرِّ لَانتُنِعَنِّ شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلاَيْنِقِنُ وُنِ<sup>©</sup>

> ٳڹٚؽٙٳۮؘٳڷڣؽؙڞڶڸۣ؆ؙؠؽڹۣؖ ٳڹٞٞٳؙٲٮٮؙٛؿؙؠؚڗ؆ؙٟۮ۫ٷڶڛۘؠڠۅٛڹ<sup>®</sup>

قِيْلَ ادُخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ لِلَيْتَقَوْمِيُ يَعُلَمُونَ<sup>®</sup>

1 अर्थात मैं तो उसी की बंदना करता हूँ। और करता रहूँगा। और उसी की बंदना करनी भी चाहिये। क्योंकि वही बंदना किये जाने के योग्य है। उस के अतिरिक्त कोई बंदना के योग्य हो ही नहीं सकता।

27. जिस कारण क्षमा<sup>[1]</sup> कर दिया मुझ को मेरे पालनहार ने और मुझे सम्मिलित कर दिया सम्मानितों में।

28. तथा हम ने नहीं उतारी उस की जाति पर उस के पश्चात् कोई सेना<sup>[2]</sup> आकाश से| और न हमें उतारने की आवश्यक्ता थी|

- 29. वह तो बस एक कड़ी ध्वनि थी। फिर सहसा सब के सब बुझ गये।[3]
- 30. हाये संताप है<sup>[4]</sup> भक्तों पर! नहीं आया उन के पास रसूल परन्तु वे उस का उपहास करते रहे।
- 31. क्या उन्होंने नहीं देखा कि उन से पहले विनाश कर दिया बहुत से समुदायों का वे उन की ओर दौबारा फिर कर नहीं आयेंगे।
- 32. तथा सब के सब हमारे समक्ष उपस्थित किये<sup>[5]</sup> जायेंगे।
- तथा उन<sup>[6]</sup> के लिये एक निशानी है निर्जीव (सूखी) धरती। जिसे हम

بِمَاغَفَرَ لِلُ رَبِّنُ وَجَعَلَنِيُ مِنَ الْمُكُرَمِيُنَ ®

وَمَا ٓ اَنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ يَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍمِّنَ التَّمَا وَمَاكُنَّانُهُ زِلِيْنَ

اِنْ كَانَتُ اِلْاصَيْعَةُ وَّاحِدَةً فَإِذَاهُو خُمِدُونَ الْ

ڲ۬ٮؙٮٞۯۊؙٞۘٛٛ۠۠ڡؘڮٙ؞ٳڵۼؚؠٵۮؚۼۧٵؽٵ۫ؿؿۿٟۿڗۺۜٷڛؗۅٛڸٟ ٳڰڒػٲٮؙؙٷٳڽؚؠؽؽؠؙۯؙٷڽٛ

ٱڵؿؗۘڒۣۘۉ۠ٳػۉٳۿؽڴؽٵڣۧڷڰٛؠؙٛؠۨ؈ٚٲڶڨ۠ۯؙۏڹٳؘڰۿۄۛ ٳڵؽڔٛؠٝڵؽڒ۫ڿۼٷڹ۞

وَإِنْ كُلِّ لَتَاجَمِيعُ لَكَيْنَا عُضَرُونَ شَ

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ أَخِينَهٰ اَوْ أَخُرَجْنَا

- 1 अर्थात एकेश्वरवाद तथा अल्लाह की आज्ञा के पालन पर धैर्य के कारण।
- 2 अर्थात यातना देने के लिये सेनायें नहीं उतारते |
- 3 अथीत एक चींख़ ने उन को बुझी हुई राख के समान कर दिया। इस से ज्ञात होता है कि मनुष्य कितना निर्वल है।
- 4 अर्थात प्रलय के दिन रसूलों का उपहास भक्तों के लिये संताप का कारण होगा।
- 5 प्रलय के दिन हिसाब तथा प्रतिकार के लिये।
- 6 यहाँ से एकेश्वरवाद तथा आख़िरत (परलोक) के विषय का वर्णन किया जा रहा है। जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा मक्का के काफ़िरों के बीच विवाद का कारण था।

ने जीवित कर दिया, और हम ने निकाले उस से अन्न, तो तुम उसी में से खाते हो।

- 34. तथा पैदा कर दिये उस में बाग़ खजूरों तथा अँगूरों के, और फाड़ दिये उस में जल स्रोत।
- 35. ताकि वह खायें उस के फल। और नहीं बनाया है उसे उन के हाथों ने। तो क्या वह कृतज्ञ नहीं होते?
- 36. पिवत्र हे वह जिस ने पैदा किये प्रत्येक जोड़े उस के जिसे उगाती है धरती, तथा स्वयं उन कि अपनी जाति के। और उस के जिसे तुम नहीं जानते हो।
- 37. तथा एक निशानी (चिन्ह) है उन के लिये रात्रि। खींच लेते हैं हम जिस से दिन को तो सहसा वह अँधेरों में हो जाते हैं।
- 38. तथा सूर्य चला जा रहा है अपने निर्धारित स्थान कि ओर। यह प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ का निर्धारित किया हुआ है।
- 39. तथा चन्द्रमा के हम ने निर्धारित कर दिये हैं गंतव्य स्थान। यहाँ तक की फिर वह हो जाता है पुरानी खजूर की सुखी शाखा के समान।
- 40. न तो सूर्य के लिये ही उचित है कि चन्द्रमा को पा जाये। और न रात अग्रगामी हो सकती है दिन से। सब एक मण्डल में तैर रहे हैं।

مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَاكُلُوْنَ 🕾

ۅؘۘۼڡؙڬڶ؋ۣؽ؆ؙۻؾ۠ٚؾۺؙؚٞؿ۬ؽٟڸۊۜٲۼۛڬٳڽؚۊۜٙڡؘڿؖۯؙڬٲ ؚڣؽۿٳڝؘٵڡؙؿؙؿؙۏڹۨٛ

> ڔڸؽٲڟؙۏٛٳڡؽؙۺؘڔٙ؋ٚۅؘڡؘٵۼؠڶؾؙؖؗؗؗؗؗٛٲؽڔؽڡٟٛۄؙٝ ٵؘڡؘؘڵڒؿؿؙڴۯؙۏڹ<sup>©</sup>

سُجُنَ الَذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَامِمَّا أَثَيِّتُ الْأَزْقُ وَمِنُ انْفُيرِمُ وَمِمَّا لاَيْعُلَمُونَ

ۅٙٳؽؘڎۜ۠ڰۿؙۅ۠ٳڰؽؙڷؙؙؖٛؖۺؙڶڗؙٷؚڡؽؙۿٳڵؠۜٞٵۯٷٳڎٳۿؙڝؙ ڞ۠ڟڸؠٛۅٛؽؘ۞ٚ

ۅٙالشَّهُ صُّ جَمْرِيُ لِمُستَقَرِّلَهَا لَالِكَ تَقْدِيُرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيُوْ

وَالْقَبَرَ قَكَّ رَنِهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالُعُرُجُونِ الْقَدِيْمِ

ڒڔٳۺؙؙٚؖٛٛٛڞؙٷؙؿڹۼۣ۬ڷۿٙٲڶۘڽؙؾؙۮڔڬٵڷؘڤؘؠۜڒۅٙڒٳٵێؽ۠ڶؙڛٳؿؖ ٳڶؿۜۿٳ۠ڔٷڴؙڷ۠ڣۣٛٷؘڡؘڵڮ ؾۜؠڹڿٷؾ۞

- 41. तथा उन के लिये एक निशानी (लक्षण) (यह भी) है कि हम ने सवार किया उन की संतान को भरी हुई नाव में।
- 42. तथा हम ने पैदा किया उन के लिये उस के समान वह चिज़ जिस पर वह सवार होते हैं।
- 43. और यदि हम चाहें तो उन्हें जलमग्न कर दें। तो न कोई सहायक होगा उन का, और न वह निकाले (बचाये) जायेंगे।
- 44. परन्तु हमारी दया से तथा लाभ देने के लिये एक समय तक।
- 45. और<sup>[1]</sup> जब उन से कहा जाता है कि डरो उस (यातना) से जो तुम्हारे आगे तथा तुम्हारे पीछे है ताकि तुम पर दया की जाये।
- 46. तथा नहीं आती उन के पास कोई निशानी उन के पालनहार की निशानियों में से परन्तु वह उस से मँह फेर लेते हैं।
- 47. तथा जब उन से कहा जाता है कि दान करो उस में से जो प्रदान किया है अल्लाह ने तुम को, तो कहते हैं जो काफ़िर हो गये उन से जो ईमान लाये हैं: क्या हम उसे

وَالِيَةٌ لَهُمْ أَتَاحَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿

وَخَلَقُنَالُهُمْ مِينَ مِّثْلِهِ مَايْرُكُبُوْنَ<sup>®</sup>

ۄٳ؈ؙۜۺؘٲٮؙۼ۫ڔۊؘؖۿؙؠؘٞڡؘڵڝٙڔؽۼٙڷۿؙۄ۫ۅٙڵۿ۫ؠؙؽ۫ڡؘۛڎؙۏؙؽ<sup>۞</sup>

اِلْارَحْمَةُ مِتْنَاوَمَتَنَاعًا اللي حِيْنِ @

ۅٳڎٳۊؚؽڶڮۿؙۄؙٳؾۧڠؙۊؗٳڡٵؽڽؘٵؽڽ۫ؽڴۄۛۅۜڡؙٳڂڵڡؘڴۄؙ ڵۼڴڴۄؿؙۯڝٛٷڹ®

وَمَا تَائِينُهُوْمِينَ الِيَةِمِّنَ النِّورَيِّرُمُ إِلَّا كَانُواعَهُمَّا مُعْرِضِيُنَ۞

ۅؘڵۮٙٳڣؽڶۘڸؘڰؙؙؙؙؙؙؙؙؙٛٚ؋ؙڷڣٛڠؙٷٳڮۜٲۮؘۊٞڴٷڶڵۿۨٚ قَالَ الَّذِينَ ػؘڡٞٷڶڷۣڵڹؽؙؽٵۿٷٛٵؘڟؙۼۄؙڝؽؙڰۅؽؿؘٵٞٵڶڷؗ ٱڟۼؠؘۿٛٷؖڶؚؽٲڎؙؿؙؙؠٳؙڵٳؽ۬ڞؘڶڸۣؿؙؠؽڹۣٛ

अयत नं॰ 33 से यहाँ तक एकेश्वरवाद तथा परलोक के प्रमाणों, जिन्हें सभी लोग देखते तथा सुनते हैं, और जो सभी इस विश्व की व्यवस्था तथा जीवन के संसाधनों से संबंधित हैं, उन का वर्णन करने के पश्चात् अब मिश्रणवादियों तथा काफिरों कि दशा और उन के अचरण का वर्णन किया जा रहा है।

खाना खिलायें जिसे यदि अल्लाह चाहे तो खिला सकता है? तुम तो खुले कुपथ में हो।

- 48. और वे कहते हैं कि कब यह (प्रलय) का वचन पूरा होगा यदि तुम सत्यवादी हो?
- 49. वह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं परन्तु एक कड़ी ध्वनि<sup>[1]</sup> की जो उन्हें पकड़ लेगी और वह झगड़ रहे होंगे।
- 50. तो न वह कोई विसय्यत कर सकेंगे, और न अपने परिजनों में वापिस आ सकेंगे।
- 51. तथा फूँका<sup>[2]</sup> जायेगा सूर (नरसिंघा) में, तो वह सहसा समाधियों से अपने पालनहार की ओर भागते हुये चलने लगेंगे।
- 52. वह कहेंगेः हाय हमारा विनाश! किस ने हमें जगा दिया हमारी विश्रामगृह से? यह वह है जिस का वचन दिया था अत्यंत कृपाशील ने, तथा सच्च कहा था रसूलों ने।
- 53. नहीं होगी वह परन्तु एक कड़ी ध्विन। फिर सहसा वह सब के सब हमारे समक्ष उपस्थित कर दिये जायेंगे।

وَيَقُولُونَ مَنَى هٰذَاالُوعَدُانِ كُنْتُوصِيقِينَ

ڡؘٳؽٮؙٛڟ۠ۯٷڹٳڵڒڞؽۼۜڐؙۊۜٳڿۮۜۊٞؾٲؙڂٛٮٛ۠ڰ۠ؗٛؗؗؗؗٛؗؗؗ؋ۉۿؙؗؗؗؗؗؗؗۿ ؽؘۻؚڰٷڹ۞

نَلاَيسُتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ dَ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فِاذَاهُمُ مِّنَ الْكِجُدَاثِ إِلَى نَقِّمُ يَشِلُونَ©

قَالُوْالِوَيْلِنَامَنُ؛بَعَثَنَامِنُ مَّرْقَدِنَا ۖ مَا وَعَدَالرَّحْمُنُ وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ<sup>©</sup>

إِنُ كَانَتُ اِلْاَصِيُعَةً وَّالِحِدَةً فَإِذَاهُمُ جَمِيْتُ لَدَيْتُا عُضَةُرُونَ۞

- ा इस से अभिप्राय प्रथम सूर है जिस में फूँकते ही अल्लाह के सिवा सब बिलय हो जायेंगे।
- 2 इस से अभिप्राय दूसरी बार सूर फूँकना है जिस से सभी जीवित हो कर अपनी समाधियों से निकल पडेंगे।

54. तो आज नहीं अत्याचार किया जायेगा किसी प्राणी पर कुछ| और तुम्हें उसी का प्रतिफल (बदला) दिया जायेगा जो तुम कर रहे थे|

55. वास्तव में स्वर्गीय आज अपने आनन्द में लगे हुये हैं।

56. वे तथा उन की पितनयाँ सायों में हैं, मस्नदों पर तिकये लगाये हुये।

57. उन के लिये उस में प्रत्येक प्रकार के फल हैं तथा उन के लिये वह है जिस की वह माँग करें।

58. (उन को) सलाम कहा गया है अति दयावान् पालनहार की ओर से।

59. तथा तुम अलग<sup>[1]</sup>हो जाओ आज, हे अपराधियो!

60. हे आदम की संतान! क्या मैं ने तुम से बल दे कर नहीं<sup>[2]</sup> कहा था कि इबादत (वंदना) न करना शैतान की? वास्तव में वह तुम्हारा खुला शत्रु है।

61. तथा इबादत (वंदना) करना मेरी ही, यही सीधी डगर है।

62. तथा वह कुपथ कर चुका है तुम में से बहुत से समुदायों को, तो क्या तुम समझते नहीं हो?

63. यही नरक है जिस का वचन तुम्हें

1 अर्थात ईमान वालों से।

2 भाष्य के लिये देखियेः सूरह, आराफ़, आयतः 172|

ڡؘؙڵؽۏؘڡڒۯٮؙٛڟٚڶڮؘۯؘۿؙۺؙۺؽٵۊٙڒؿؙۼٛۯؙۄؙڹٳڒڡٵؽؙڹؿؙؠؗ تَعَمَّلُونَ۞

إِنَّ أَصْعَابً الْجُنَّةِ الْبَوْمُ فِي شُغُولِ فَكِهُونَ ٥

هُمُووَازُوَاجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْاِرَآبِلِكِ مُتَّكِئُونَ ٥

لَهُمْ فِيْهَا فَالِهَةٌ وَّلَهُمْ قَالِيَّعُونَ ٥

ڛڵۄ۫<sup>ۺ</sup>ٷؘٳڒڡؚڹؖڽڗؾٟڗڿؽؙۄؚؚ<u>؈</u>

وَامْتَاذُواالْيَوْمَ اللهُ عَالَمُهُمُونَ@

ٱڮۄٛٲۿۿۮٳڷؽڬٛۄؙۑڹؽٙٵۮؘڡۯڷ۞ڒؾۼؠؙۮؙۅٳٳڵۺؽڟؽ ٳؾؙٷڵۿؙۼۮۊ۠ٞۺؙؚؽڹ۠۞

وَإِنِ اعْبُدُونِ هَٰذَاصِرَاطُ مُنْتَقِيْدُ ﴿

ۅؘڶڡۜٙۮؙٲۻڷٙڡؚٮ۫ڶؙؙۮؙڿؚۑؚڷ۠ۘۘڵؿؿؗؿؖڗٵٛڣؘڵۄؘؾؙڬٛۅ۫ڹؗۉٵ ؾۘڡؙڦؚڵۄؙڹۛ®

هٰذِهٖ جَهَنَّهُ الَّذِيُّ كُنْتُونُوْعَكُونَ ®

दिया जा रहा था।

- 64. आज प्रवेश कर जाओ उस में उस कुफ़ के बदले जो तुम कर रहे थे।
- 65. आज हम मुहर (मुद्रा) लगा देंगे उन के मुखों पर। और हम से बात करेंगे उन के हाथ, तथा साक्ष्य (गवाही) देंगे उन के पैर उन के कर्मों की जो वे कर रहे थे।[1]
- 66. और यदि हम चाहते तो उन की आँखें अँधी कर देते। फिर वे दोड़ते संमार्ग की ओर, परन्तु कहाँ से देखते?
- 67. और यदि हम चाहते तो विकृत कर देते उन को उन के स्थान पर, तो न वह आगे जा सकते थे न पीछे फिर सकते थे।
- 68. तथा जिसे हम अधिक आयु देते हैं, तो उसे उत्पत्ति में प्रथम दशा<sup>2</sup> की ओर फेर देते हैं। तो क्या वह समझते नहीं हैं?
- 69. और हम ने नहीं सिखाया नबी को काव्य<sup>[3]</sup> और न यह उन के लिये योग्य है। यह तो मात्र एक शिक्षा तथा खुला कुर्आन है।

70. ताकि वह सचेत करें उसे जो जीवित

إصْلَوْهَا الْيُؤَمِّر بِمَا كُنْتُوْتَكُفْنُ وْنَ®

ٱلْيُوَمَ غَنْتِهُ عَلَى اَفُواهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْكِي يُمِمُ وَتَتَثُهَدُ آدَخُهُ هُمِهِمَا كَانْوُا يَكْسِبُونَ ۞

وَلُوْنَثَنَا ۚ الطَّمَسُنَا عَلَى آعَيْنِهُم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَانَّى اللَّهِ الصَّرَاطَ فَانَّى اللّ يُشِعِدُونَ ۞

ۅؘڷٷٙؽؾۜٲٷڶٮۜ؊ڂ۬ڶۿؙؠٛ؏ڶۥ؉ڬٲٮ۫ؾؚؠٟۿ۫ڣؠٵۺؾۘڟۘڵڠؙؖؖؖۊٳ مُۻِيَّباٷڒؽڽۯڿؚٷۯ۞۫

وَمَنُ نُعُيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ ۚ اَفَكَ لَيْعُقِلُونَ ۖ

ۅۜڡؘٵؗٛؗؗۼڷؠڹ۠ڬٛؖ۠۠ٳڶۺٚۼۘڗۅؘڡؘٲؽڹٛۼؿؙڵ؋۫ٳڷؙۿۅٳؖڒڬؚڔٝڴٷۊؙڎؙٳڮٛ ڝؙؙؠڽڗؙ۞ٚ

لِيُنْذِرَمَنُ كَانَ حَيَّاوً يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ @

- यह उस समय होगा जब मिश्रणवादी शपथ लेंगे कि वह मिश्रण (शिर्क) नहीं करते थे। देखियेः सूरह अन्आम, आयतः 23।
- 2 अर्थात वह शिशु की तरह निर्बल तथा निर्बोध हो जाता है।
- 3 मक्का के मुर्तिपूजक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के संबंध में कई प्रकार की बातें कहते थे जिन में यह बात भी थी कि आप किव हैं। अल्लाह ने इस आयत में इसी का खण्डन किया है।

हों<sup>[1]</sup> तथा सिद्ध हो जाये यातना की बात काफ़िरों पर|

- 71. क्या मनुष्य ने नहीं देखा कि हम ने पैदा किये है उन के लिये उस में से जिसे बनाया है हमारे हाथों ने चौपाये। तो वह उन के स्वामी हैं?
- 72. तथा हम ने वश में कर दिया उन्हें उन के, तो उन में से कुछ उन की सवारी है। तथा उन में से कुछ को वे खाते हैं।
- 73. तथा उन के लिये उन में बहुत से लाभ तथा पेय हैं। तो क्या (फिर भी) वह कृतज्ञ नहीं होते?
- 74. और उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा बहुत से पूज्य, कि संभवतः वे उन की सहायता करेंगे।
- 75. वह स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकेंगे। तथा वे उन की सेना हैं, (यातना) में<sup>[2]</sup> उपस्थित।
- 76. अतः आप को उदासीन न करे उन की बात। वस्तुतः हम जानते हैं जो वह मन में रखते हैं तथा जो बोलते हैं।
- 77. और क्या नहीं देखा मनुष्य ने कि पैदा किया हम ने उसे वीर्य से? फिर भी वह खुला झगड़ालू है।
- 78. और उस ने वर्णन किया हमारे लिये एक उदाहरण, और अपनी उत्पत्ति

ٱۅؘڵۄؙؾڒۘۅؙٳٲ؆ڂؘڷڤؙٮٚٵڵۿؙۄ۫ڗۣؖڰٵۼٙڵؾؙٲؽۮۣؽێٙٵڷؙڠؙٵڟؙڣۿؙ ڶۿٵڡٚڸڴؙۏڽ

وَذَلَلْهٰمَالَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ @

وَلَهُمْ فِيهُا مَنَافِمُ وَمَشَارِبُ أَفَلَايَشُكُوْوَنَ<sup>®</sup>

وَاتَّخَنُوْامِنُ دُونِ اللهِ الْهَةَ لَّعَلَّهُمُ نَيْصَرُوْنَ اللهِ الْهَةَ لَّعَلَّهُمُ نَيْصَرُوْنَ

لاَيْسُتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْكٌ عُخْضَرُونَ

فَلا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمُ إِنَّانَعْكُمُ مَالِيرِّوْنَ وَمَالُعْلِنُونَ @

ۘٲۅؙڬۏڒڔٳڵۣٳؽ۫ۺٵڽؙٲڰٵڂؘػڨؙڹۿڡؚڽٛڗؙڟڣۊ۪ٷٳڎٙٳۿۅڂڝؚؽؠٞ ۺؙۣؽڽٛ۞

وَغَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُغْمِي الْعِظَامَ

- जीवित होने का अर्थ अन्तरात्मा का जीवित होना और सत्य को समझने के योग्य होना है।
- 2 अर्थात वह अपने पुज्यों सहित नरक में झोंक दिये जायेंग।

को भूल गया। उस ने कहाः कौन जीवित करेगा इन अस्थियों को जब कि वह जीर्ण हो चुकी होंगी?

- 79. आप कह दें वही जिस ने पैदा किया है प्रथम बार। और वह प्रत्येक उत्पत्ति को भली-भाँति जानने वाला है।
- 80. जिस ने बना दी तुम्हारे लिये हरे वृक्ष से अग्नि, तो तुम उस से आग<sup>[1]</sup> सुलगाते हो।
- 81. तथा क्या जिस ने आकाशों तथा धरती को पैदा किया है वह सामर्थ्य नहीं रखता इस पर कि पैदा करे उस के समान? क्यों नहीं? और वह रचियता अति ज्ञाता है।
- 82. उस का आदेश जब वह किसी चीज़ को अस्तित्व प्रदान करना चाहे तो बस यह कह देना है: हो जा। तत्क्षण वह हो जाती है।
- 83. तो पिवत्र है वह जिस के हाथ में प्रत्येक वस्तु का राज्य है, और तुम सब उसी की ओर फेरे<sup>[2]</sup> जाओगे।

ِهِيَ رَمِيْدِ<sup>©</sup>

قُلُ يُعْيِيُهَا الَّذِئَ ٱنْشَاهَا اَقَلَ مُرَّقًّ وَهُوَبِكُلِّ خَاثِي عَلِيُوْ

ٳڵٙۮؽؿۼۘٸڶڴؙۄؙڝؚۜٞؽٵڷۺٛڮڔۣٲڒڬٛۘڡ۬ۻڔڬٳٷٳٚۮؘٳٲٮ۫ڷؙۄؙ ڝؚۜڹؙڎؙٷؙۊؚۮؙۏؘؽ<sup>۞</sup>

ٱوَكَيْسَ الَّـٰنِى ۚ خَلَقَ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقْدِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْنَاهُمْ ۖ بَلِنَّ وَهُوَ الْخَلِقُ الْخَلِيْمُـٰۤ

إِثَّا ٱمُرْهُ إِذَ ٱلْرَادَ شَيْعًا اَنَ يَعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ⊕

فَسُبُحٰى الَّذِى بِيدِهٖ مَكَكُّونُ كُلِّ شَيِّ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

भावार्थ यह है कि जो अल्लाह जल से हरे बृक्ष पैदा करता है फिर उसे सुखा देता है जिस से तुम आग सुलगाते हो, तो क्या वह इसी प्रकार तुम्हारे मरने गलने के पश्चात् फिर तुम्हें जीवित नहीं कर सकता?

<sup>2</sup> प्रलय के दिन अपने कर्मों का प्रतिकार प्राप्त करने के लिये।

### सूरह साप्फात - 37



# सूरह साफ़्फ़ात के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 182 आयतें हैं।

- इस का आरंभ ((वस् साप्रफात)) से हुआ है जिस का अर्थ हैः पंक्तिवद्ध फ्रिश्तों की शपथ! इस लिये इस का नाम सूरह साप्रफात है।
- इस में आयत 1 से 10 तक अल्लाह के अकेले पूज्य होने पर फ़्रिश्तों की गवाही प्रस्तुत करते हुये यह बताया गया है कि शैतान, फ़्रिश्तों की उच्च सभा तक जाने से रोक दिये गये हैं। फिर दूसरे जीवन की दशा का वर्णन करके उन के दुष्परिणाम को बताया गया है जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पूजते हैं तथा अल्लाह के पूजारियों का उत्तम परिणाम बताया गया है।
- आयत 75 से 148 तक अनेक निषयों की चर्चा है जिन्होंने तौहीद (एकेश्वरवाद) का प्रचार करते हुये अनेक प्रकार के दुख सहे। तथा अल्लाह ने उन्हें उन के प्रयासों का उत्तम प्रतिफल प्रदान किया।
- आयत 149 से 166 तक फ़रिश्तों के बारे में मुश्रिकों के ग़लत विचारों का खण्डन करते हुये फ़रिश्तों ही द्वारा यह बताया गया है कि वास्तव में वह क्या हैं?
- फिर सूरह की अन्तिम आयतों में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा अल्लाह की सेना अर्थात रसूल के अनुयायियों को अल्लाह की सहायता तथा विजय की शुभ सूचना दी गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. शपथ है पंक्तिवद्ध(फ़रिश्तों) की!
- 2. फिर झिड़िकयाँ देने वालों की!
- फिर स्मरण करके पढ़ने वालों<sup>[1]</sup> की!

وَالصَّفَّةُ تِصَّقَانُ فَالنَّحِرُتِ زَجُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا

1 यह तीनों गुण फ़रिश्तों के हैं जो आकाशों में अल्लाह की इबादत के लिये

निश्चय तुम्हारा पूज्य एक ही है।

- 5. आकाशों तथा धरती का पालनहार, तथा जो कुछ उन के मध्य है, और सूर्योदय होने के स्थानों का रब।
- 6. हम ने अलंकृत किया है संसार (समीप) के आकाश को तारों की शोभा से।
- तथा रक्षा करने के लिये प्रत्येक उध्दत शैतान से|
- 8. वह नहीं सुन सकते (जा कर) उच्च सभा तक फ़रिश्तों की बात, तथा मारे जाते हैं प्रत्येक दिशा से।
- राँदने के लिये, तथा उन के लिये स्थायी यातना है।
- 10. परन्तु जो ले उड़े कुछ तो पीछा करती है उस का दहकती ज्वाला।<sup>[1]</sup>
- 11. तो आप इन (काफिरों) से प्रश्न करें कि क्या उन को पैदा करना अधिक कठिन है या जिन<sup>[2]</sup> को हम ने पैदा किया है? हम ने उन को <sup>[3]</sup>पैदा किया है लेसदार मिट्टी से।
- 12. बल्कि आप ने आश्चर्य किया (उन

اِنَّ اِلْهَكُمُ لَوَاحِثُ<sup>©</sup>

رَبُّالتَّمُوٰتِ وَالْرَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ®

ٳؾؖٵۯؾۜؾٵٳڛۜؠٵٛٵڎؙؽؘٳؠڔ۫ؽڮڐؚٳڵڰٙۅٳڮڣ٥

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٍن تَارِدٍ ٥

لَايَتَمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَاِ الْنَالَى وَيُقِدَ فُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ۚ ۚ

ۮؙڂٛۅ۫ڒٳۊۜڷۿؙۄۛۼؘڶڮۊۜٳڝ<sup>ڽ</sup>ٛ

الامن خَطِفَ الْخُطْفَةَ فَأَتْبُعَهُ شِهَاكِ ثَأَوَّكِ

ۏؘٲڛؙؾؙڡٚؾۿۣؠٝٲۿؙۅؙڷۺؘڎؙڂؙڶڨٵۿڗۺۜؽؘڂڶڡؙٞڬٵؚ۠ٷٵڂؘڵڡ۠ڹۿؙؠ ڝؚۜڽؙڟۣؠ۬ڹ؆ڒڔۛٮۣ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْغَرُوْن<sup>©</sup>

पंक्तिवद्ध रहते तथा बादलों को हाँकते और अल्लाह के स्मरण जैसे कुर्आन तथा नमाज़ पढ़ने और उस की पवित्रता का गान करने इत्यादि में लगे रहते हैं।

- 1 फिर यदि उस से बचा रह जाये तो आकाश की बात अपने नीचे के शैतानों तक पहुँचाता है और वह उसे काहिनों तथा ज्योतिषियों को बताते हैं। फिर वह उस में सौ झूठ मिला कर लोगों को बताते हैं। (सहीह बुख़ारी: 6213, सहीह मुस्लिम: 2228)
- 2 अर्थात फ़रिश्तों तथा आकाशों को?
- 3 उन के पिता आदम (अलैहिस्सलाम) को।

- 13. और जब शिक्षा दी जाये तो शिक्षा ग्रहण नहीं करते।
- 14. और जब देखते हैं कोई निशानी तो उपहास करने लगते हैं।
- तथा कहते हैं कि यह तो मात्र खुला जादू है।
- 16. (कहते हैं कि) क्या जब हम मर जायेंगे तथा मिट्टी और हिडडियाँ हो जायेंगे, तो हम निश्चय पुनः जीवित किये जायेंगे?
- 17. और क्या हमारे पहले पूर्वज भी (जीवित किये जायेंगे)?
- 18. आप कह दें कि हाँ, तथा तुम अपमानित (भी) होगे।
- 19. वह तो बस एक झिड़की होगी, फिर सहसा वह देख रहे होंगे।
- 20. तथा कहेंगेः हाय हमारा विनाश! यह तो बदले (प्रलय) का दिन है।
- यही निर्णय का दिन है जिसे तुम झुठला रहे थे।
- 22. (आदेश होगा कि) घेर लाओ सब अत्याचारियों को तथा उन के साथियों को और जिस की वे इबादत (वंदना) कर रहे थे।
- 23. अल्लाह के सिवा। फिर दिखा दो उन को नरक की राह।

وَإِذَاذُكِّرُوُ الرَيْذِكُوُونَ

وَاِذَارَاوَاالِيَةً يَّنْتَشْخِرُونَ اللَّ

وَقَالُوۡالِنَ هٰنَاۤالِاسِعُوٰمُّبُهُنُۗ۞

ءَ إِذَ امِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا مَانَّا لَمَبْغُوْثُونَ

ٳۊٳڹٳٙۊؙؽٵڶڒۊۜڵۏڹ<sup>۞</sup>

قُلْ نَعُمُو وَ أَنْتُو لَا خِرُونَ فَ

فَإِنَّاهِيَ زَجْرَةٌ وَلحِدَةٌ فَإِذَاهُ وَيَنْظُرُونَ<sup>®</sup>

وَقَالُوُ الْوَلْكِنَا لَهُ لَا يَوْمُ اللَّهِ يُنِ

هْنَا بَوْمُ الْفَصِّلِ الَّذِي كُنْتُوْرِ الْكَذِي وَالْمَالِكُونَ اللهِ

ٲڂؿ۠ٮۯؙۅٳٲڷڒؠؙؾؘڟڶؠؙۅ۫ٳۅؘٲۯ۫ۅٵڿۿؙؠؙۅۜڡٵػٲڹٛۅ۠ٳ ڽؿڹ۠ۮۏڹ

مِنْ دُونِ اللهِ فَأَهُدُ وَهُمْ إلى صِرَاطِ الْحِيْدِ ﴿

**24.** और उन्हें रोक<sup>[1]</sup> लो। उन से प्रश्न किया जाये।

25. क्या हो गया है तुम्हें कि एक- दूसरे की सहायता नहीं करते?

26. बल्कि वह उस दिन सिर झुकाये खड़े होंगे।

27. और एक-दूसरे के सम्मुख हो कर परस्पर प्रश्न करेंगे:<sup>[2]</sup>

28. कहेंगे कि तुम हमारे पास आया करते थे दायें<sup>[3]</sup> से|

29. वह<sup>[4]</sup> कहेंगेः बिल्क तुम स्वयं ईमान वाले न थे।

30. तथा नहीं था हमारा तुम पर कोई अधिकार,<sup>[5]</sup> बिल्क तुम स्वयं अवैज्ञाकारी थे।

31. तो सिद्ध हो गया हम पर हमारे पालनहार का कथन कि हम (यातना) चखने वाले हैं।

32. तो हम ने तुम्हें कुपथ कर दिया। हम तो स्वयं कुपथ थे।

33. फिर वह सभी उस दिन यातना में साझी होंगे।

وَقِفُوْهُمُ إِنَّهُمُ مِّسُوُلُونَ ﴿

مَالَكُمُ لِاتِنَاصَرُونَ<sup>®</sup>

بَلْ هُمُ الْبَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ®

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَا ٓ رَلُونَ

عَالُوَالِّكُمُ لُنْتُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمْيِنِ

قَالُوْا بَلُ لَوْتُكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ <sup>6</sup>

ٷٵڮٳڹٵۼۘڮؽ۠ڴۄڡؚڽؙڛؙڵڟٟڹۧڹڶڴؽؙؾؙڎۊؘۊڡٵڟۼؽؽ۞

عَكَيْنَا قَوْلُ رَتِيَا ﴿ إِنَّالَكَ أَبِقُونَ ۞

فَأَغُونَيْكُو إِنَّا كُنَّا عُويْنَ @

فَاتَهُمُ يُومَيِدٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ®

- 2 अर्थात एक दूसरे को धिक्कारेंगे।
- 3 इस से अभिप्राय यह है कि धर्म तथा सत्य के नाम से आते थे अर्थात यह विश्वास दिलाते थे कि यही मिश्रणवाद मूल तथा सत्धर्म है।
- 4 इस से अभिप्राय उन के प्रमुख लोग हैं।
- 5 देखियेः सूरह इब्राहीम, आयतः 22।

<sup>1</sup> नरक में झोंकने से पहले|

- 34. हम इसी प्रकार किया करते हैं अपराधियों के साथ।
- 35. यह वह हैं कि जब कहा जाता था उन से कि कोई पूज्य (वंदनीय) नहीं अल्लाह के अतिरिक्त तो वह अभिमान करते थे।
- 36. तथा कह रहे थेः क्या हम त्याग देने वाले हैं अपने पूज्यों को एक उन्मत्त कवि के कारण?
- 37. बिल्क वह (नबी) सच्च लाये हैं तथा पुष्टि की है सब रसूलों की।
- 38. निश्चय तुम दुःखदायी यातना चखने वाले हो।
- 39. तथा तुम उस का प्रतिकार (बदला) दिये जाओंगे जो तुम कर रहे थे।
- 40. परन्तु अल्लाह के शुद्ध भक्त।
- 41. यहीं हैं जिन के लिये विदित जीविका है।
- 42. प्रत्येक प्रकार के फल तथा वही आदरणीय होंगे।
- 43. सुख के स्वर्गों में।
- 44. आसनों पर एक-दूसरे के सम्मुख असीन होंगे।
- 45. फिराये जायेंगे उन पर प्याले प्रवाहित पेय के|
- 46. १वेत आस्वाद पीने वालों के लिये।
- 47. नहीं होगी उस में शारिरिक पीड़ा और न वह उस से बहकेंगे।

ٳؾٚٲػۮ۬ڸػؘنؘڡؙۼؙۘػؙڶۑؚٲڷؿٛۼٛۄؚؠؙؾٛ<sup>®</sup>

إِنَّامُ كَانُوۡ الدِّاقِيۡل لَهُوۡ لِكَاللهُ الْااللهُ يَسۡتَكُبِرُوۡنَ۞

وَيَقُوْلُونَ إِبِنَّالَتَارِكُوَ اللِهَتِنَالِشَاعِرِ عَبُنُوْنٍ

بَلْ جَأْءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّ قَ الْمُرْسَلِمُنَ

ٳٮٞڰؙؙۄؙڶؚۮؘٳٙڣٟڡؙۅٳڵڡؘۮٵٮؚٳڵٳڸؽۅؚ<sup>ۿ</sup>

ومَّا يَجُزُونَ إِلَامًا كُنْتُهُ تَعَمُكُونَ ﴾

ٳٙڒۣڡؚؚۘڹٵۮٳٮڵٳٳڷؠؙڿٝڵڝؚؽڹ۞ ٳۅؙڵؠٟٚڮڵڰؙؠٞڔڔؙڗؙؿٞؖۺۜۼڵۏۺٞٚ

فَوَاكِكُ ۚ وَهُمُونُكُونَ ۗ

ڣ۬ٛڿڹؖ۬ؾؚالنَّعِؽُوؚ<sup>ۿ</sup> عَلىسُرُدٍ <sub>ت</sub>ُتَقْطِيليْنَ®

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ مِّنُ مِّنِهِمْ فِي أَنْ

بَيْضَآءَ لَنَّ قِ لِلشَّرِيئِينَ۞ لاِفِيهَاغَوْلُ وَلاَهُمُوعَهٰمَاٰيُنُوَفُونَ۞ 48. तथा उन के पास आँखें झुकाये (सित) बड़ी आँखों वाली (नारियाँ) होंगी।

- 49. वह छुपाये हुये अन्डों के मानिन्द होंगी।[1]
- 50. वह एक दूसरे से सम्मुख हो कर प्रश्न करेंगे|
- 51. तो कहेगा एक कहने वाला उन में सेः मेरा एक साथी था।
- 52. जो कहता था कि क्या तुम (प्रलय का) विश्वास करने वालों में से हो?
- 53. क्या जब हम मर जायेंगे तथा मिट्टी और अस्थियाँ हो जायेंगे तो क्या हमें (कर्मों का) प्रतिफल दिया जायेगा।
- 54. वह कहेगाः क्या तुम झाँक कर देखने वाले हो?
- 55. फिर झाँकते ही उसे देख लेगा नरक के बीच।
- 56. उस से कहेगाः अल्लाह की शपथ! तुम तो मेरा विनाश कर देने के समीप थे।
- 57. और यदि मेरे पालनहार का अनुग्रह न होता तो मैं (नरक के) उपस्थितों में होता।
- 58. फिर वह कहेगाः क्या (यह सहीह नहीं है कि) हम मरने वाले नहीं हैं?
- 59. सिवाये अपनी प्रथम मौत के और न हम को यातना दी जायेगी।

وَعِنْلَاهُمُ قَصِرْتُ الطَّرُفِ عِبُنُ

كَأَنَّهُنَّ بَيُضٌ مِّكُنُوُنُ

فَأَقَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تَتَسَأَءَلُونَ<sup>®</sup>

ڠٵڶٙۊٳٙؠڷۺؙۿؗٳڶؚؽػٵؽڶۣڠٙۅؚؽؽ۠

يَقُولُ ء اِتَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ®

عَاذَ امِنْنَا وَلُكَانُرًا بَا وَعِظَامًا عَاتَالُكُدِ يُنُونَ ®

تَالَهَلُ اَنْتُومُ مُطَّلِعُونَ ·

فَا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿

قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتُّ لَتُرُدِيْنِ ﴿

وَلَوُلانِعْمَةُ رَبِّى لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ @

ٱفَمَانَحُنُ بِمَيِّتِينَ۞

إِلَّامُوْتَكَنَاالْأُوْلَى وَمَاغَنُ بِمُعَذَّبِيْنَ۞

अर्थात जिस प्रकार पक्षी के पँखों के नीचे छुपे हुये अन्डे सुरक्षित होते हैं वैसे ही वह नारियाँ सुरक्षित, सुन्दर रंग और रूप की होंगी।

- 60. वास्तव में यही बड़ी सफलता है।
- 61. इसी (जैसी सफलता) के लिये चाहिये कि कर्म करें कर्म करने वाले।
- 62. क्या यह आतिथ्य उत्तम है अथवा थोहड़ का वृक्ष?
- 63. हम ने उसे अत्याचारियों के लिये एक परीक्षा बनाया है।
- 64. वह एक वृक्ष है जो नरक की जड़ (तह) से निकलता है।
- 65. उस के गुच्छे शैतानों के सिरों के समान हैं।
- 66. तो वह (नरकवासी) खाने वाले हैं उस से। फिर भरने वाले हैं उस से अपने पेट।
- 67. फिर उन के लिये उस के ऊपर से खौलता गरम पानी है।
- 68. फिर उन्हें प्रत्यागत होना है नरक की ओर।
- 69. वास्तव में उन्होंने पाया अपने पूर्वजों को क्पथ।
- 70. फिर वह उन्हीं के पद्चिन्हों पर<sup>[1]</sup> दौड़े चले जा रहे हैं|
- 71. और कुपथ हो चुके हैं इन से पूर्व अगले लोगों में से अधिक्तर।
- 72. तथा हम भेज चुके हैं उन में सचेत

اِ كَ هٰنَالَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيمُ

لِمِثْلِ هٰذَا قَلْيَعُمُلِ الْعُمِلُونَ ٠٠

ٲۮ۬ڸڰڂؘؽؙڒؙؾؙڒۢڵٳٲم۫ۺؘۜجڗۘةؙٵڵڗؘۛڠؙۅ۫ۄؚ<sup>؈</sup>

إِتَّاجَعُلُنْهَا فِثَنَةً لِلظَّلِمِينَ

ٳٮٞۿٵۺؘڿڗۘۊؙؙۼؙۯ*ڿ*ٛؽٛٲڞڸٳۼۘڿؽؙۅؚۛ

ظلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيْطِيْنِ®

فَانَّهُمْ لَا كِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۞

 ثُوَّاِنَّ لَهُمُ عَلَيْهَالَشَوْبَامِّنُ حَمِيْهٍ ﴿

تُقَرَّانَ مُرْجِعَهُمُ الْإلى الْجَحِيْمِ،

إِنَّهُمُ الْفَوْ الْبَآءَهُمُ ضَأَلِّكُنَّ ﴿

فَهُمْ عَلَى الْأِهِمُ يُهُرَّعُونَ<sup>©</sup>

وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُ مُ ٱكْثُرُ الْرُوَّلِينَ ﴿

وَلَقَدُ ارْسُلْنَا فِيهُومُ مُّنْ فِرِيْنَ ﴿

1 इस में नरक में जाने का जो सब से बड़ा कारण बताया गया है वह है नबी को न मानना, और अपने पूर्वजों के पंथ पर ही चलते रहना।

#### (सावधान) करने वाले।

73. तो देखो कि कैसा रहा सावधान किये हुये लोगों का परिणाम?[1]

74. हमारे शुद्ध भक्तों के सिवा।

75. तथा हमें पुकारा नूह ने तो हम क्या ही अच्छे प्रार्थना स्वीकार करने वाले हैं।

76. और हम ने बचा लिया उस को और उस के परिजनों को घोर आपदा से।

77. तथा कर दिया हम ने उस की संतित को शेष<sup>[2]</sup> रह जाने वालों में।

78. तथा शेष रखा हम ने उस की सराहना तथा प्रशंसा को पिछलों में।

79. सलाम (सुरक्षा)<sup>[3]</sup> है नूह के लिये समस्त विश्ववासियों में।

80. इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को।

81. वास्तव में वह हमारे ईमान वाले भक्तों में से था।

82. फिर हम ने जलमग्न कर दिया दूसरों को।

83. और उस के अनुयायियों में निश्चय इब्राहीम है।

84. जब लाया वह अपने पालनहार के पास स्वच्छ दिल| فَانُظُو كَيْفُ كَانَ عَاقِبَ أَلْمُثْنَدِيْنَ ﴿

ٳڵڒۘؖ؏ؠؘۘٳۮٳڵڵۅٳڷٮؙڿؙڶڝؚؽڹؖ۞۠ ۅؘڵڡٞٮؙٮؙٵۮٮٮٚٲٮؙٷڂۏؘڶڹۼۘۄٳڷؠؙڿؚؽؠؙٷڹؖ

وَجَيِّبْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الكَّرْبِ الْعَظِيُوِّ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُوُ الْبَاقِيْنَ ۗ

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْلِخِوِيْنَ الْمُ

سَلَمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعُلَمِينَ @

إِتَّاكَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ٳٮۜٛٛ؋ؙڡؚڹؙ؏ؚڹٵڍؽٵڶؠؙٷٞڡٟڹؽؙڹ۞

ثُمَّ أَغُرَقُنَا الْأَخْرِيْنَ ٠

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرُهِ يُعَوَّ

إِذْجَاءَرَتَهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۞

<sup>1</sup> अतः उन के दुष्परिणाम से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

<sup>2</sup> उस की जाति के जलमग्न हो जाने के पश्चात्।

<sup>3</sup> अर्थात उस की बुरी चर्चा से।

85. जब कहा उस ने अपने पिता तथा अपनी जाती सेः तुम किस की इबादत (वंदना) कर रहे हो?

86. क्या अपने बनाये पूज्यों को अल्लाह के सिवा चाहते हो?

87. तो तुम्हारा क्या विचार है विश्व के पालनहार के विषय में?

**88.** फिर उस ने देखा तारों की<sup>[1]</sup> ओर।

89. तथा उन से कहाः मैं रोगी हूँ।

90. तो उसे छोड़ कर चले गये।

91. फिर वह जा पहूँचा उन के उपास्यों (पूज्यों) की ओर| कहा कि (वह प्रसाद) क्यों नहीं खाते?

92. तुम्हें क्या हुआ है कि बोलते नहीं?

93. फिर पिल पड़ा उन पर मारते हुये दायें हाथ से।

94. तो वह आये उस की ओर दौड़ते हुये।

95. इब्राहीम ने कहाः क्या तुम इबादत (वंदना) करते हो उस की जिसे पत्थरों से तराशते हो?

96. जब कि अल्लाह ने पैदा किया है तुम को तथा जो तुम करते हो।

97. उन्होंने कहाः इस के लिये एक (अग्निशाला का) निर्माण करो| और उसे झोंक दो दहकती अग्नि में|

98. तो उन्होंने उस के साथ षड्यंत्र रचा,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ٥

اَيِفْكَا الْهَةَ دُوْنَ اللهِ تُرِيْدُونَ اللهِ اللهِ عَرِيدُ وْنَ

فَهَا ظَنُّكُوْ بِرَتِّ الْعُلَمِيْنَ

فَنَظَرَنُظُرَةً فِي النَّجُوُمِ۞

فَقَالَ إِنِّي سَقِيْهُو ۞

فَتُوَلِّوُاعَنْهُ مُدْيِرِيْنَ®

فَرَاعَ إِلَى الْهَتِهِمُ فَقَالَ ٱلاتَأْكُلُونَ أَنْ

مَالَكُوُلَاتَنْطِقُوْنَ۞ فَرَاخَعَلَيْهِـ مُزَمِّرًا إِلْيُمِيْنِ۞

ڣؘٲڣۘۘؠؙؙۉؙٳڵؽؚؗؗؗؗۜؠۮؚڹٚۏۨٷڽۜ ۊٵڶٲؾۼڹؙۮ۠ۏؽؘ؞ٵؾٮ۬ؽؚؾؙٷؽۿ۫

وَاللهُ خَلَقَالُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ®

قَالْواابُنُوْ الَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ@

فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْرَسْفَلِيْنَ @

1 यह सोचते हुये कि इन के उत्सव में न जाने के लिये क्या बहाना करूँ।

तो हम ने उन्हीं को नीचा कर दिया।

99. तथा उस ने कहाः मैं जाने वाला हूँ अपने पालन हार की<sup>[1]</sup> ओर। वह मुझे सुपथ दर्शायेगा।

100. हे मेरे पालनहार! प्रदान कर मुझे एक सदाचारी (पूनीत) पुत्र।

101. तो हम ने शुभ सूचना दी उसे एक सहनशील पुत्र की।

102. फिर जब वह पहुँचा उस के साथ चलने-फिरने की आयु को, तो इबराहीम ने कहाः हे मेरे प्रिय पुत्र! में देख रहा हूँ स्वपन में कि में तुझे बध कर रहा हूँ। अब तू बता कि तेरा क्या विचार है? उस ने कहाः हे पिता! पालन करें जिस का अदेश आप को दिया जा रहा है। आप पायेंगे मुझे सहनशीलों में से यदि अल्लाह की इच्छा हुई।

103. अन्ततः जब दोनों ने स्वयं को अर्पित कर दिया, और उस (पिता) ने उसे गिरा दिया माथे के बला

104. तब हम ने उसे आवाज़ दी कि हे इब्राहीम!

105. तू ने सच्च कर दिया अपना स्वप्न| इसी प्रकार हम प्रति फल प्रदान करते हैं सदाचारियों को|

106. वास्तव में यह खुली परीक्षा थी।

107. और हम ने उस के मुक्ति- प्रतिदान

وَقَالَ إِنِّي نَدَاهِبُ إِلَّى رَبِّي سَيَهُدِينِ

رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ

فَبَشَّرُنِاهُ بِغُالِمِ حَلِيُمٍ<sup>®</sup>

فَكَمَّابَكَغَ مَعَهُ السَّعُى قَالَ يَبُنَقَ إِنَّ اَرَٰى فِى الْمَنَامِ إِنِّى اَدْبَعُكَ فَانْظُرُمَاذَ اتَوْى قَالَ يَالَبَتِ افْعَلُ مَاتُوْمُرُ سَجِّدُ فِنَ إِنُ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّيرِينَنَ

فَكَتَّأَ السُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ۅؘٮؘۜٵۮؿؽڬٲڶؽٙؽٳڹۯۿؚؽ<sup>ڞٚ</sup>

قَدُّصَدَّقُتَ الرُّءُ يَا الِّنَاكَذَٰ لِكَ خَجْرِي الْمُحُسِنِيْنَ ۞

> اِنَّ هٰذَالَهُوَالْبَلَّوُاالْبُيْثِنُ۞ وَفَدَيْنُهُ بِذِبُحِ عَظِيْمٍ ۞

1 अर्थात ऐसे स्थान की ओर जहाँ अपने पालनहार की इबादत कर सकूँ।

108. तथा हम ने शेष रखी उस की शुभ चर्चा पिछलों में।

109. सलाम है इब्राहीम पर।

110. इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को।

111. निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले भक्तों में से था।

112. तथा हम ने उसे शुभसूचना दी इसहाक नबी की, जो सदा- चारियों में<sup>[2]</sup> होगा।

113. तथा हम ने बरकत (विभूति) अवतरित की उस पर तथा इस्हाक पर। और उन दोनों की संतति में से कोई सदाचारी है और कोई अपने लिये खुला अत्याचारी।

114. तथा हम ने उपकार किया मूसा और हारून पर।

115. तथा मुक्त किया दोनों को और उन

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْلِخِرِيِّيَ۞

سَلْوُعَلَ إِبْراهِيُمَ⊕ كَنْالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيُنَ®

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِيْنَ ·

وَمَثِّرُنْهُ بِإِسُحْقَ نَبِيتًامِّنَ الصَّلِحِيْنَ "

ۘۘۏڵڔڴڹٵؗڡڲؽ؋ۅؘۼڵٳڛڂؾۧٷڡؚؽؙڎ۠ڗؚۜڲؾؠٟڡؘٲڂٛڛڽٛ ٷڟٳڮڒؾڡؙڛ؋ڡؙؠؚؽؿؙ۞۫

وَلَقَدُ مُنَتَاعِلِي مُوسى وَهِ اُونَ اللهِ

وَنَجَّيْنُهُمَّا وَقُومُهُمَّامِنَ الكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿

- यह महान् बिल एक मेंढा था। जिसे जिब्रील (अलैहिस्सलाम) द्वारा स्वर्ग से भेजा गया। जो आप के प्रिय पुत्र इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के स्थान पर बिल दिया गया। फिर इस विधि को प्रलय तक के लिये अल्लाह के सिमप्य का एक साधन तथा ईदुल अज़्हा (बक़रईद) का प्रियवर कर्म बना दिया गया। जिसे संसार के सभी मुसलमान ईदुल अज़्हा में करते हैं।
- 2 इस आयत से विद्वित होता है कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को इस बिल के पश्चात् दूसरे पुत्र आदरणीय इस्हाक की शुभ सूचना दी गई। इस से ज्ञान हुआ कि बिल इस्माईल (अलैहिस्सलाम) की दी गई थी। और दोनों की आयु में लग-भग चौदह वर्ष का अन्तर है।

कि जाति को घोर व्यगता से।

116. तथा हम ने सहायता की उन की तो वही प्रभावशाली हो गये।

117. तथा हम ने प्रदान की दोनों को प्रकाशमय पुस्तक (तौरात)।

118. और हम ने दर्शाई दोनों को सीधी दुगर|

119. तथा शेष रखी दोनों की शुभ चर्चा पिछलों में।

120. सलाम है मुसा तथा हारून पर।

121. हम इसी प्रकार प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को।

122. वस्तुतः वह दोनों हमारे ईमान वाले भक्तों में थे।

123. तथा निश्चय इल्यास निवयों में से था।

124. जब कहा उस ने अपनी जाति सेः क्या तुम डरते नहीं हो?

125. क्या तुम बअ्ल (नामक मुर्ति) को पुकारते हो? तथा त्याग रहे हो सर्वोत्तम उत्पत्ति कर्ता को?

126. अल्लाह ही तुम्हारा पालनहार है, तथा तुम्हारे प्रथम पूर्वजों का पालनहार है।

127. अन्ततः उन्होंने झुठला दिया उस को। तो निश्चय वही (नरक में) उपस्थित होंगे।

وَنَصَرُنْهُ وَفَكَانُوا هُمُ الْغِلِبِينَ اللهِ اللهِ اللهِ فَيَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَاتِكُنْهُمَا الْكُتْبَ الْنُسْتَبِعُرَا

وَهَدَيْنُهُمَا الصِّرَاطُ الْمُستَقِيَّةِ ﴿

وتركناعكيهما في الإخرين الله

سَلَوْعَلَى مُوسَى وَهَلُ وُنَ®

اتَّاكَذٰلِكَ بَجُزِي الْمُحْسِنةُرَى الْمُحْسِنةُرَى الْمُحْسِنةُرَى

إِنَّهُمُامِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ<sup>®</sup>

وَاتَ اِلْيَاسَ لِمِنَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ اللهُ

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ ٱلاَتَتَّقُوْنَ<sup>®</sup>

ٳٙؾۘٮٛۼؙۅٛؽؠۼؙڰڒٷؾۮۯۅٛؽٳڂڛؽٳڵۼڵڡڠڗؽ<sup>ۿ</sup>

الله رَبُّكُو وَرَبُّ إِنَّا لِكُو الْرَوِّ لِنُنَ

فَكُنَّ لُولُولُ فَانْفُدُ لَيُحْضَرُونَ فَانْفُدُ

128. किन्तु अल्लाह के शुद्ध भक्तl

129. तथा शेष रखी हम ने उसकी शुभ चर्चा पिछलों में।

130. सलाम है इल्यासीन<sup>[1]</sup> पर|

131. वास्तव में हम इसी प्रकार प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को।

132. वस्तुतः वह हमारे ईमान वाले भक्तों में से था।

133. तथा निश्चय लूत निबयों में से था।

134. जब हम ने मुक्त किया उस को तथा उस के सब परिजनों को।

135. एक बुढ़िया<sup>[2]</sup> के सिवा, जो पीछे रह जाने वालों में थी।

136. फिर हम ने अन्यों को तहस नहस कर दिया।

137. तथा तुम<sup>[3]</sup> गुज़रते हो उन (की निर्जन बिस्तयों) पर प्रातः के समय।

138. तथा रात्रि में | तो क्या तुम समझते नहीं हो?

139. तथा निश्चय यूनुस निबयों में से था। إلَّاعِبَادَاللهِ النُّخْلَصِيْنَ۞ وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْاِخِرِيُّنَ۞

سَلَّهُ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ®

اِتَّاكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ<sup>®</sup>

ٳٮۜٛٛٛ؋ؙۻڹؙ؏ڹٵۮؚؽٵٲؠؙٷٛڡؚڹؽؽ<sup>؈</sup>

وَإِنَّ لُوُطُا لَئِسَ الْمُرْسَلِيُنَ ۞ إِذْ نَجَيْنُهُ وَآهْلَةَ اَجْمَعِيْنَ۞

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغِيرِيْنَ ۞

تُنعَّ دَمَّرْنَا الْأَخْرِثِينَ<sup>®</sup>

ۅٙٳڹؖڴؙۄٛڵؾؠؙڗ۠ۅؙڹؘعؘڵؽڣۣؗۄ۫ڗؖڞؙۻؚڿؽڹؖ

وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعُقِلُونَ اللَّهِ

وَإِنَّ يُؤنِّسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ

<sup>1</sup> इल्यासीनः इल्यास ही का एक उच्चारण है। उन्हें अन्य धर्म ग्रन्थों में इलया भी कहा गया है।

<sup>2</sup> यह लूत (अलैहिस्सलाम) की काफ़िर पत्नी थीl

<sup>3</sup> मक्का वासियों को संबोधित किया गया है।

140. जब वह भाग<sup>[1]</sup> गया भरी नाव की ओर।

141. फिर नाम निकाला गया तो वह हो गया फेंके हुओं में से।

142. तो निगल लिया उसे मछली ने, और वह निन्दित था।

143. तो यदि न होता अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करने वालों में।

144. तो वह रह जाता उस के उदर में उस दिन तक जब सब पुनः जीवित किये<sup>[2]</sup> जायेंगे।

145. तो हम ने फेंक दिया उसे खुले मैदान में और वह रोगी<sup>[3]</sup> था

146. और उगा दिया उस<sup>[4]</sup> पर लताओं का एक वृक्ष|

147. तथा हम ने उसे रसूल बना कर भेजा एक लाख बल्कि अधिक की ओर।

148. तो वह ईमान लाये। फिर हम ने उन्हें सुख - सुविधा प्रदान की एक समय<sup>[5]</sup> तक। إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُ حَضِيْنَ أَن

فَالْتُقَبَّكُهُ الْحُوُنُّ وَهُوَمُلِيْمُ الْحُونُ

فَلُوْلِا اَتَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيُنَ ﴿

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهَ إلى يَوْمِرُ يُبْعُثُونَ ﴿

فَنَبَذُنهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْدُ اللَّهِ

وَانْبُتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنُ يَقُطِيْنِ

وَٱرْسُلْنَهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ آوُيَزِيْدُونَ

فَأُمَنُوا فَكُتَّعُنْهُمُ إلى حِيْنِ ١٠

- 2 अर्थात प्रलय के दिन तक। (देखियेः सुरह अम्बिया, आयतः 87)
- 3 अर्थात निर्वल नवजात शिशु के समान।
- 4 रक्षा के लिये।
- 5 देखियेः सुरह युनुस।

अल्लाह की अनुमित के बिना अपने नगर से नगर वासियों को यातना के आने की सूचना देकर निकल गये। और नाव पर सवार हो गये। नाव सागर की लहरों में घिर गई। इसलिये बोझ कम करने के लिये नाम निकाला गया। तो यूनुस (अलैहिस्सलाम) का नाम निकला और उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया।

149. तो (हे नबी!) आप उन से प्रश्न करें कि क्या आप के पालनहार के लिये तो पुत्रियाँ हों और उन के लिये पुत्र?

150. अथवा क्या हम ने पैदा किया है फ़रिश्तों को नारियाँ। और वह उस समय उपस्थित<sup>[1]</sup> थे?

151. सावधान! वास्तव में वह अपने मन से बना कर यह बात कह रहें हैं।

152. कि अल्लाह ने संतान बनाई है। और निश्चय वह मिथ्या भाषी हैं।

153. क्या अल्लाह ने प्राथिमक्ता दी है पुत्रियों को पुत्रों पर?

154. तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसा निर्णय दे रहे हो?

155. तो क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते?

156. अथवा तुम्हारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है?

157. तो अपनी पुस्तक लाओ यदि तुम सत्यवादी हो?

158. और उन्होंने बना दिया अल्लाह तथा जिन्नों के मध्य वंश-संबंध। जब कि जिन्न स्वयं जानते हैं कि वह अल्लाह के समक्ष निश्चय उपस्थित किये<sup>[2]</sup> जायेंगे।

فَاسْتَفْتِهِمُ الرِيِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ فَ

اَمْ خَلَقُنَا الْمَلَيْكَةَ إِنَا ثَا قَا وَهُو شَهِدُونَ @

ٱلآٳتَهُمُ مِّنَ إِفَكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿

وَلَدَاللهُ وَإِنَّهُمُ لِكَاذِبُونَ<sup>®</sup>

ٱصُطفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنِ<sup>®</sup>

مَالَكُونَ اللَّهُ اللّ

ٱفَلَاتَنَكَرُّوُنَ۞ آمُرُلِكُوْ سُلُطِرِيْ مُّيدُرُۥ۞

فَاتُوْ الْكِتْبِكُوْ إِنْ كُنْتُوْصْدِ قِبْنَ®

وَجَعَكُوابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَنَّ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ النَّهُ لِمُنْحَثُونَ فَ

<sup>1</sup> इस में मक्का के मिश्रणवादियों का खण्डन किया जा रहा है जो फ़्रिश्तों को देवियाँ तथा अल्लाह की पुत्रियाँ कहते थे। जब कि वह स्वयं पुत्रियों के जन्म को अप्रिय मानते थे।

<sup>2</sup> अर्थात यातना के लिये। तो यदि वे उस के संबंधी होते तो उन्हें यातना क्यों देता?

| 159. | अल्लाह पवित्र है उन गुणों का वह वर्णन कर रहे हैं। | से जिस |
|------|---------------------------------------------------|--------|
|      | का वह वर्णन कर रहें हैं।                          |        |

**160.** परन्तु अल्लाह के शुद्ध भक्त।<sup>[1]</sup>

161. तो निश्चय तुम तथा तुम्हारे पूज्य।

162. तुम सब किसी एक को भी कुपथ नहीं कर सकते।

163. उस के सिवा जो नरक में झोंका जाने वाला है।

164. और नहीं है हम (फ़रिश्तों) में से कोई परन्तु उस का एक नियमित स्थान है।

165. तथा हम ही (आज्ञापालन के लिये) पंक्तिवद्ध हैं।

166. और हम ही तस्बीह (पिवत्रता गान) करने वाले हैं।

167. तथा वह (मुश्रिक) तो कहा करते थे किः

168. यदि हमारे पास कोई स्मृति (पुस्तक) होती जो पहले लोगों में आई॰॰॰

169. तो हम अवश्य अल्लाह के शुद्ध भक्तों में से हो जाते।

170. (फिर जब आ गयी) तो उन्होंने कुर्आन के साथ कुफ़ कर दिया अतः शीघ्र ही उन्हें ज्ञान हो जायेगा।

171. और पहले ही हमारा वचन हो चुका

سُبُحٰنَ اللهِ عَتَّا يَضِفُونَ

اِلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ⊕ فَالْكُمُ وَمَاتَعُبُدُونَ ﴿

مَآانَتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۗ

إلَّامَنُ هُوَ صَالِ الْجُحِيْمِ ﴿

وَمَامِتَا إِلَّالَهُ مَقَامُرُمَّعُلُومُ ﴿

وَّ إِتَّالَنَحُنُ الصَّا فُونَ ﴿

وَ إِنَّالْنَحُنُ الْمُسَيِّحُونَ @

وَانَ كَانُوْ الْيَقُوْلُوْنَ<sup>®</sup>

ڵٷٳٙؾۜٙۼڹؙۮڬٳڋڬؙڒٳۺۜؽٵڷڒٷٙڸؽؽ<sup>ۿ</sup>

ٱلُنَّاعِبَادَاللهِ الْخُلْصِيُنَ

فَكَفَرُ وُالِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ @

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيُنَ ۗ

1 वह अल्लाह को ऐसे दुर्गुणों से युक्त नहीं करते।

है अपने भेजे हुये भक्तों के लिये।

172. कि निश्चय उन्हीं की सहायता की जायेगी।

173. तथा वास्तव में हमारी सेना ही प्रभावशाली (विजयी) होने वाली है।

174. तो आप मुँह फेर लें उन से कुछ समय तक।

175. तथा उन्हें देखते रहें। वह भी शीघ ही देख लेंगे।

176. तो क्या वह हमारी यातना की शीघ माँग कर रहे हैं।

177. तो जब वह उतर आयेगी उन के मैदानों में तो बुरा हो जायेगा सावधान किये हुओं का सवेरा।

178. और आप मुँह फेर लें उन से कुछ समय तक|

179. तथा देखते रहें, अन्ततः वह (भी) देख लेंगे।

180. पिबत्र है आप का पालनहार गौरव का स्वामी उस बात से जो वह बना रहे हैं।

181. तथा सलाम है रसूलों पर।

182. तथा सभी प्रशंसा अल्लाह सर्वलोक के पालनहार के लिये है। إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ١

وَ إِنَّ جُنُكَ نَالَهُمُ الْغَلِبُونَ الْعَلِبُونَ الْعَلِبُونَ

فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنٍ <sup>@</sup>

وَّابُضِرُهُمُ فَسُوْفَ يُبْعِرُونَ

اَفِيعَذَ الِنَايَتُتَعُجِلُونَ@

كَاذَانَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَأَءَصَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

ۅؘؾؘۅؘڷؘۼؘؠؙؙٛؠؙؙڂؿٝڿؽڹۣ<sup>ۿ</sup>

ٷۜٲؠڝؙؚۯڣڛۘۏؽڛؙڝؚۯۅؙڹ

سُبُحٰنَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَتَّا يَضِفُونَ ٥

ۅۘڛٙٮڵٷٛۼڶ؈ۘڶٮؙۯڛڵؽؽ<sup>ۿ</sup> ۅؘالحُمَدُرُيله<sub>ُ</sub> رَبِّ الْعَلِمَيْنَ۞۫

### सूरह स़ाद - 38



# सूरह साद के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 88 आयतें हैं।

- इस में पहले अच्छर (साद) आया है जिस के कारण इस का नाम ((सूरह साद)) है।
- इस की आरंभिक आयतों में कुर्आन के शिक्षाप्रद पुस्तक होने की चर्चा करते हुये यह चेतावनी दी गई है कि जो इसे नहीं मानेंगे वह अपने आप को बुरे परिणाम तक पहुँचायेंगे।
- आयत 12 से 16 तक उन जातियों का बुरा अन्त बताया गया है जिन्होंने रसूलों को झुठलाया। फिर आयत 17 से 24 तक निबयों के, अल्लाह की ओर ध्यानमग्न होने की चर्चा की गई है। फिर अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और न करने दोनों का परलोक में अलग-अलग परिणाम बताया गया है।
- आयत 65 से 85 तक में बताया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सावधान करने के लिये आये हैं। और आप के विरोध करने का वही फल होगा जो इब्लीस के अभिमान का हुआ।
- अन्तिम आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा कुर्आन के सत्य होने तथा कुर्आन की बताई हुयी बातों के अवश्य पूरी होने की ओर संकेत किये गये हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- يِسْ \_\_\_\_\_ هِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
- साद। शपथ है शिक्षा प्रद कुर्आन की!
- बल्कि जो काफ़िर हो गये वह एक गर्व तथा विरोध में ग्रस्त हैं।
- उ. हम ने विनाश किया है इन से पूर्व बहुत से समुदायों का। तो वह पुकारने लगे। और नहीं होता वह बचने का समय।

ڝؘۜۉٲۿٞٵڮۮؚٵڵڮٞػؚؚٛؖٛ<sup>۞</sup> ؠؙڸٲڎؽؙؽؘػڡٞۯؙٷٷ؏ٞۊۊؘۺۣڡٙٵٟؾ۞

ؙػۄؙڷۿؙڷؙڴؽٵڡؚؽؙ تٙڣؙڸۿؚٟؗ؋ؗؗۺؖؽؙۊٞۯؙڹٟۿؘؽٲۮۊؙٲۊٞڵڵؾ ڂۣؽؙڹؘ؞ؘؽٵڝٟ<sup>۞</sup>

- 4. तथा उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ गया उन के पास उन्हीं में से एक सचेत करने<sup>[1]</sup> वाला! और कह दिया काफ़िरों ने कि यह तो बड़ा झूठा जादूगर है।
- 5. क्या उस ने बना दिया है सब पूज्यों को एक पूज्य? यह तो बड़े आश्चर्य का विषय है।
- 6. तथा चल दिये उन के प्रमुख (यह) कहते हुये कि चलो दृढ़ रहो अपने पूज्यों पर। इस बात का कुछ और ही लक्ष्य<sup>[2]</sup> है।
- हम ने नहीं सुनी यह बात प्राचीन धर्मों में, यह तो बस मन- घड़त बात है।
- 8. क्या उसी पर उतारी गई है यह शिक्षा (कुर्आन) हमारे बीच में से? बल्कि वह संदेह में हैं मेरी शिक्षा से। बल्कि उन्होंने अभी यातना नहीं चखी है।
- अथवा उन के पास हैं आप के अत्यंत प्रभुत्वशाली प्रदाता पालनहार की दया के कोष।<sup>[3]</sup>
- 10. अथवा उन्हीं का है राज्य आकाशों तथा धरती का। और जो कुछ उन दोनों के मध्य है? तो उन्हें

ۅؘۼڿڹؙۊٙٲٲؽ۫ڿٵؖۼۿؙڂڗؙ۫ؿ۫ۮڒؽڡۣۜڹ۫ۿؙۄؘؗۅؘۊٙٲڶٲڵڶۿؚۯ۠ۅؽ ۿؽٲڛؗؿؚڒػؽۧٲڮؖٛ

ٱجَعَلَ الْالِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا ﴿إِنَّ هَٰذَا لَشَيْعُ عُبَابُ ©

ۅٙٲٮ۫ڟؘػؾۜٲؠؙٮۘػڵڡؚؠ۫ؿؙؠٛٳؘڹٲڡۺ۠ۏٲۊڶڝؙۑڔؗۅۛٳۼڵٙٳڵؚۿؾؚڬ۠ۄٞ ٳڽۜۿۮٵڷؿؘؿؙؙؾؙٞڗۣٳڎ۞ٙ

مَاسَيِمُنَالِهِذَافِ الْمِلَةِ الْاِخِرَةِ ۗ إِنْ هٰذَا لِالْا اخْتِلَاقُ ۚ ۚ

ٵؙڹ۫ڗڶڡؘڵؽؗٷٳڵێؚػۯؙڡؚؽؘؽؽڹٵٝڹڷۿؙؠؙۏؙٛۺؙڮؚۨۺۜ ۮؚڮؙڔؽؙڹڷ؆ۜؾؽڽٛۏڠؙٵۼڎٵڣ۞

آمُونُكُ هُوْخَوَا بِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِينِ الْوَهَابِ

ٱمۡلَهُوُ مُّلُكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ۖ فَلۡيُرۡتَعُوۡ اِ؈ۡالۡاسۡبَابِ®

- 1 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)।
- 2 अर्थात एकेश्वरवाद की यह बात सत्य नहीं है और ऐसी बात अपने किसी स्वार्थ के लिये की जा रही है।
- 3 कि वह जिसे चाहें नबी बनायें?

चाहिये कि चढ़ जायें (आकाशों में) रिस्सियाँ तान<sup>[1]</sup> कर।

- यह एक तुच्छ सेना है यहाँ पराजित सेनाओं<sup>[2]</sup> में से।
- 12. झुठलाया इन से पहले नूह तथा आद और शक्तिवान फ़िरऔन की जाति ने।
- 13. तथा समूद और लूत की जाति एवं बन के वासियों<sup>[3]</sup> ने। यही सेनायें हैं।
- 14. इन सभी ने झुठलाया रसूलों को, तो मेरी यातना सिद्ध हो गई।
- 15. और यह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं परन्तु एक कर्कश ध्विन की जिस के लिये कुछ भी देर नहीं होगी।
- 16. तथा उन्होंने कहा कि हे हमारे पालनहार! शीघ्र प्रदान कर दे हमारे लिये हमारी (यातना का) भाग हिसाब के दिन से पहले।<sup>[4]</sup>
- 17. आप सहन करें उस पर जो वे कह रहे हैं। तथा याद करें हमारे भक्त दावूद को जो अत्यंत शक्तिशाली था निश्चय वह ध्यान मग्न था।

جُنْدٌ مَّاهُ مَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ الْرَحْزَابِ

ػؘێۧڹٮۘٛؿؘڵۿؙؙۮؙۊؘۅٛڡٛۯ۠ڹۏڇٷۜعؘڵۮ۠ٷۏؚٛٷڽؙٛۮؙۅٲڵۉؿٵڎؚۨ

وَتُنُوُدُووَقُومُرلُوْطٍ وَّاَصْعُبُ لَيَكَاةِ اُولَلِكَ الْكَخُرَاكُ®

إِنْ كُلُّ الِّلْاكَكَّ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ شَ

وَمَايَنْظُرُ هَـُؤُلِآءِ إِلَاصَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقِ®

ۅؘۛۊؘٵڬؙٵڒؠۜڹٵۼڿؚڵڷێٵۊڟڹٵڡٞڹؙڶؽۅؙ*ڡؚ* الحِسَاب®

لِصْبِرُعَلَىٰ مَا يَقُوُلُونَ وَاذْكُوْعَبُدُنَا دَاؤُد ذَالْكِنْدِ ۚ إِنَّهُ ٱوَّابُ ۞

- 1 और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर प्रकाशना के अवतरण को रोक दें।
- 2 अर्थात इन मक्का वासियों के पराजित होने में देर नहीं होगी।
- 3 इस से अभिप्राय शुऐब (अलैहिस्सलाम) की जाति है। (देखियेः सूरह, शुअरा आयतः 176)
- 4 अर्थात वह उपहास स्वरूप कहते हैं कि प्रलय से पहले ही संसार में हमें यातना मिल जाये। अर्थ यह है कि हमें कोई यातना नहीं दी जायेगी।

- 18. हम ने वश्वर्ती कर दिया था पर्वतों को जो उसके साथ पवित्रता गान करते थे संध्या तथा प्रातः!
- 19. तथा पिक्षयों को एकत्रित किये हुये, प्रत्येक उस के आधीन ध्यान मगन रहते थे।
- 20. और हम ने दृढ़ किया उस के राज्य को और हम ने प्रदान की उसे नबूवत तथा निर्णय शक्ति।
- 21. तथा क्या आया आप के पास दो पक्षों का समाचार जब वह दीवार फांद कर मेहराब (वंदना स्थल) में आ गये?
- 22. जब उन्होंने प्रवेश किया दावूद पर तो वह घबरा गया उन से। उन्होंने कहाः डिरये नहीं। हम दो पक्ष हैं अत्याचार किया है हम में से एक ने दूसरे पर। तो आप निर्णय कर दें हमारे बीच सत्य (न्याय) के साथ। तथा अन्याय न करें तथा हमें दर्शा दें सीधी राह।
- 23. यह मेरा भाई है उस के पास निम्नावे भेड़ हैं। और मेरे एक भेड़ हैं। तो यह कहता है कि वह (भी) मुझे दे दो। और यह प्रभावशाली हो गया मुझ पर बात करने में।
- 24. दावूद ने कहाः उस ने तुम पर अवश्य अत्याचार किया तुम्हारी भेड़ को (मिलाने की) माँग कर के अपनी भेड़ों में। तथा बहुत से साझी एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं उन के सिवा जो

ٳػٵڛۜڂۯڬٵڮٟؗۼڹٵڶڡؘۼۘڎؙؽٮۜێ۪ۻٛؽؠٵڷڡٙۺۣؾ ۘۘۏٲڵٟٳؿ۫ڗٳۊؚۿٚ

وَالطَّلْيُرَ عَنْتُوْرَةً وَكُلُّ لَا ٓ اَوَّابُ®

وَشَدَدُنَامُلُكَهُ وَالْتَيْنَاهُ الْعِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ®

وَهَلَ اللَّكَ نَبَوُّا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْحِرَابُ

اِذْدَخَلُواعَلَى دَاوْدَ فَفَرْعَ مِنْهُمُ قَالُوُالاَتَخَفَّ خَصُمٰن بَغَى بَعْضُناعَل بَعْضٍ فَاحْلُوبَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلَاثِشْطِطُوا وَاهْدِنَا إَلْ سَوَاۤ ۚ الصِّرَاطِ®

ٳڽؙۜۿڶؘڵٲڹؚؿ۫؆ڬڎؾٮٛۼۘٷٙؾٮٮ۫ۼؙۏؽؘٮؘۼۘڂڰۛٷڸؽڹۼۘٛڐٞ ٷٳڿٮۘٷ۠<sup>ۺ</sup>ڡؘٛؿٙٵڶ۩ٞڣڶ۪ڹؽۿٵۅؘػٷ*ؽ*؈۬ٳڵڿڟٵۛۑ<sup>®</sup>

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ تَعْمَتِكَ اللَّ يَعَاجِهُ وَانَّ كَيْثِيرُامِّنَ الْخُلُطَآءِ لَيَمْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إلَّال الذِيْنَ امْنُواوَعِمْ لُواالصْلِحْتِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمُ

ईमान लाये तथा सदाचार किये। और बहुत थोड़े हैं ऐसे लोग। और दावूद ने भाँप लिया की हम ने उस की परीक्षा ली है तो सहसा उस ने क्षमायाचना कर ली। और गिर गया सज्दे में तथा ध्यान मग्न हो गया।

- 25. तो हम ने क्षमा कर दिया उस के लिये वह। तथा उस के लिये हमारे पास निश्चय सामिप्य है तथा अच्छा स्थान।
- 26. हे दाबूद! हम ने तुझे राज्य दिया है धरती में। अतः निर्णय कर लोगों के बीच सत्य (न्याय) के साथ तथा अनुसरण न कर आकांक्षा का। अन्यथा वह कुपथ कर देगी तुझे अल्लाह की राह से। निःसंदेह जो कुपथ हो जायेंगे अल्लाह की राह िं। से तो उन्हीं के लिये घोर यातना है, इस कारण कि वह भूल गये हिसाब का दिन।
- 27. तथा नहीं पैदा किया है हम ने आकाश और धरती को तथा जो कुछ उन के बीच है व्यर्थ। यह तो उन का विचार है जो काफिर हो गये। तो विनाश है उन के लिये जो काफिर हो गये अग्नि से।
- 28. क्या हम कर देंगे उन्हें जो ईमान लाये तथा सदाचार किये उन के समान जो उपद्रवी हैं धरती में? या कर देंगे आज्ञाकारियों को उल्लंघनकारियों के समान?<sup>[2]</sup>

ۅؘڟۜؾ؞ٵۉۮٲڟٞؠٵڣؘۘٛػؾ۠ٷۿٲڛۘؾۼٛڣۘۯڒؾۜڋؙۅؘڂڗؖڔٳڮڡٵ ٷٙٲڬٲٮ<sup>ڰٷ</sup>۠

فَغَفَرُنَالَهُ ذٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالُولُهٰى وَحُسُنَ مَالِبِ®

ڸۘۮٵۉؙۮؙٳ؆ٵڿۘڡؙڶڹڬڿؘؠؽؙڡؘڐٞڧٲڵۯڞۣۏؘٵڂڴۄۛڹؿؽ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَبِعِ الْهُوَى فَيْضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللهِ مَٰلِنَ النَّزِيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سِيْلِ اللهِ لَهُمُّءَنَكُ بُنَّذِينًا يُنْكُؤا يَوْمُ الْحِسَابِ۞

وَمَاخَلَقُنَاالسَّمَآءُوَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمُابَالِطِلَا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِبْنَ كَفَرُوْاْ فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۞

ٱمۡ يَحۡعُكُ الَّذِيۡنَ امۡنُوا وَعَمُواالصَّلِفِتِ كَالْمُفۡسِدِيۡنَ فِىالْاَرْضِ ۡ اَمۡجَۡعُكُ الْمُتَّقِيۡنَ كَالْفُجَّادِ۞

- 1 अल्लाह की राह से अभिप्राय उस का धर्म विधान है।
- 2 यह प्रश्न नकारात्मक है और अर्थ यह कि दोनों का परिणाम समान नहीं होगा।

29. यह (कुर्आन) एक शुभ पुस्तक है। जिसे हम ने अवतरित किया है आप की ओर, ताकि लोग विचार करें उस की आयतों पर। और ताकि शिक्षा ग्रहण करें मतिमान।

- 30. तथा हम ने प्रदान किया दावूद को सुलैमान (नामक पुत्र)। वह अति ध्यान मग्न था।
- 31. जब प्रस्तुत किये गये उस के समक्ष संध्या के समय सधे हुये वेग गामी घोड़े।
- 32. तो कहाः मैं ने प्राथमिक्ता दी इन घोड़ों के प्रेम को अपने पालनहार के स्मरण पर। यहाँ तक कि वह ओझल हो गये।
- 33. उन्हें वापिस लाओ मेरे पास। फिर हाथ फेरने लगे उन की पिंडलियों तथा गर्दनों पर।
- 34. और हम ने परीक्षा<sup>[1]</sup> ली सुलैमान कि तथा डाल दिया उस के सिंहासन पर एक धड़ी फिर वह ध्यान मग्न हो गया।
- 35. उस ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! मुझ को क्षमा कर दे। तथा मुझे प्रदान कर ऐसा राज्य जो उचित

كِتْبُ اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيْكَ بَّرُوَّا الِيَّهِ وَلِيَتَنَكَّرُ اُولُواالْزَلْيَابِ®

ۅۘۅۿڹۛڹٳڶٮڵۏۮڛؙؽؽڶؿ۫ڶؿ۫ۼػڔٳڵۼڹڎٵڗۜۼۘٛٲۊۜٳڮ<sup>ڠ</sup>

إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّفِنْتُ الْجِيَادُۗ

ڡؘڨٵڶٳڹٞٲۮؘؠؙٮؙٷۻۘٵڬؽ۬ڔٷٛۮؚۯؚڕٞؠٝػؾ۠ٚ ٮٞۘۊڒٮؙٳڮ۫ڿٵٮؚۛۜ

رُدُّوُهَاعَكَ ْفَطَفِقَ مَسُعًا بَالشُّوْقِ وَالْكَعْنَاقِ®

وَلَقَانُ فَتَنَّالُسُلِيْمْنَ وَالْقَيْنَاعَلِيُ كُوسِيِّهِ جَسَلُانُةٌ اَنَاكَ®

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ْوَهَبْ لِيُّ مُلُكُالَا يَنْبَغِيُّ الِكَدِ مِّنُ بَعُدِئَ آِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ®

विद्यास से भाष्यकारों ने लिखा है कि सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने एक बार कहा कि मैं आज रात अपनी सभी पितनयों जिन की संख्या 70 अथवा 90 थी, से संभोग करूँगा। जिन से योध्दा घुड़ सवार पैदा होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। तथा उन्होंने यह नहीं कहाः यिद अल्लाह ने चाहा। जिस का पिरणाम यह हुआ कि केवल एक ही पत्नी गर्भवती हुई। और उस ने भी अधूरे शिशु को जन्म दिया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः वह ((यिद अल्लाह ने चाहा)) कह देते तो सब योद्धा पैदा होते। (सहीह बुख़ारी, हदीसः 6639, सहीह मुस्लिम, हदीसः 1656)

न हो किसी के लिये मेरे पश्चात्। वास्तव में तू ही अति प्रदाता है।

- 36. तो हम ने वश में कर दिया उस के लिये वायु को जो चल रही थी धीमी गित से उस के आदेश से वह जहाँ चाहता।
- 37. तथा शैतानों को प्रत्येक प्रकार के निर्माता, तथा गोता ख़ोर को।
- 38. तथा दूसरों को बंधे हुये बेड़ियों में।
- 39. यह हमारा प्रदान है। तो उपकार करो अथवा रोक लो, कोई हिसाब नहीं।
- 40. और वास्तव में उस के लिये हमारे पास सामिप्य तथा उत्तम स्थान है।
- 41. तथा याद करो हमारे भक्त अय्यूब को। जब उस ने पुकारा अपने पालनहार को कि शैतान ने मुझ को पहुँचाया<sup>[1]</sup> है दुख, तथा यातना।
- 42. अपना पाँव (धरती पर) मार| यह है शीतल स्नान तथा पीने का जल|
- 43. और हम ने प्रदान किया उसे उस का परिवार तथा उनके साथ और उन के समान| अपनी दया से, और मतिमानों की शिक्षा के लिये|
- 44. तथा ले अपने हाथ में तीलियों की एक झाड़, तथा उस से मार और

نَسَخُرُنَالَهُ الرِّيْءَ تَجُرِي بِالمُرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ

وَالشَّيْطِيْنَ كُلِّ بَنَاءً وَعَوَّاصٍ فَ

وَّالْخَرِيْنَ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ۞ هٰذَاعَطَآؤُنَافَامُنُ أَوْ اَمْسِكُ بِغَثْر حِسَابٍ۞

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالُؤُلُفِي وَحُسُنَ مَالِبِ ۚ

ۅؙڶۮؙڴۯۼؠؙڬٮؘؖٲڲٛٷۘڹٛٳۮ۫ڬڶۮؽۯؾۜڣٛٳۜڹٞؽ۫ڡؘۺۜؽ۬ الشَّيْڟنُ بِنُصُبٍ وَعَدَابِ۞

ٱۯڰڞؙؠڔۣڂؙڸڰۧۿڬٳڡؙۼؙۺۜڵٵؠٳڔڎۊۜۺؘڗٳڮ<sub>۞</sub>

ۅؘۅؘڡؘؠؙڬاڵڎؘٲۿڶڎؘۅؘؿؚ۬تڵۿؙۄۛ۫ڡۜۼڠؙٛؗٛؗؗٛؗؗؗؗؗؠۯڂؠڎٙٞڝؚؖٮۜٵ ۅؘۮؚػٝڶؽڸۣۯؙۅڸؚؗٵڵؙڒڷڹٵۑ<sup>©</sup>

وَخُذُبِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضُرِبُ تِهِ وَلَا تَحُنَثُ إِنَّا

<sup>1</sup> अर्थात मेरे दुख तथा यातना के कारण मुझे शैतान उकसा रहा है तथा वह मुझे तेरी दया से निराश करना चाहता है।

अपनी शपथ भंग न कर। वास्तव[1] में हम ने उसे पाया धौर्य वान। निश्चय वह बडा ध्यान मग्न था।

- 45. तथा याद करो, हमारे भक्त इब्राहीम तथा इस्हाक एवं याकूब को, जो कर्म शक्ति तथा ज्ञानचक्ष्<sup>[2]</sup> वाले थे।
- 46. हम ने उन्हें विशेष कर लिया बड़ी विशेषता परलोक (आख़िरत) की याद के साथ।
- 47. वास्तव में वह हमारे यहाँ उत्तम निर्वाचितों में से थे।
- 48. तथा आप चर्चा करें इसमाईल तथा यसअ एवं जुलकिफ्ल की। और यह सभी निर्वाचितों में से थे।
- 49. यह (कुर्आन) एक शिक्षा है तथा निश्चय आज्ञाकारियों के लिये उत्तम स्थान हैं।
- 50. स्थायी स्वर्ग खुले हुये हैं उन के लिये (उन के) द्वार।
- 51. वे तिकये लगाये होंगे उन में। मागेंगे उन में बहुत से फल तथा पेय पदार्थ।
- 52. तथा उन के पास आँखें सीमित रखने वाली समायु पत्नियाँ होंगी।
- 53. यह है जिस का वचन दिया जा रहा था तुम्हें हिसाब के दिन।

وَجَدُنهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْثُ النَّهُ اَقَابُ

ۅؘڵڎؙڴۯۼؠۮٮۜٙڴٳؽؙڒۿؽۄؘۅ*ٳۺؖؗ*ؾٙۏۘؽڠڠؙۅٛۘڹٲۅڸ ٵؙڒؽڍؽ۫ۅٵڵڒڣؙڝڒ۞

ٳ؆ٞٲڂٛػڞڹؙؙؙؙٛٛؗٛؗٛؠۼٳڝٙۊۮؚڒؙؽٳڵڰٳڰۣٛ

وَإِنَّهُمُ عِنْدَنَالِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكِفْيَارِيُّ

وَاذَكُوْا سُلِعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَالْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ الْكَخْيَارِهُ

هلكًا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَالٍ ﴿

جَنّْتِ عَدُنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْرَبُوانِكُ

مُتَّكِبٍ بُنَ فِيهُا يَكُ عُونَ فِيهُا بِعَارِهَا كِفَيْكُرَةٍ وَشَرَابٍ ۞

وَعِنْدَهُ مُوْفِعِرْتُ الطَّرْفِ اتْرَابُ ®

هٰذَامَاتُوعُدُونَ لِيُومِ الْحِسَابِ

- अय्यूब (अलैहिस्सलाम) की पत्नी से कुछ चूक हो गई जिस पर उन्होंने उसे सौ कोड़े मारने की शपथ ली थी।
- 2 अर्थात आज्ञा पालन में शक्तिवान तथा धर्म का बोध रखते थे।

54. यह है हमारी जीविका जिस का कोई अन्त नहीं है।

55. यह है। और अवैज्ञाकारियों के लिये निश्चय बुरा स्थान है।

56. नरक है, जिस में वे जायेंगे, क्या ही बुरा आवास है!

57. यह है। तो तुम चखो खौलता पानी तथा पीप।

58. तथा कुछ अन्य इसी प्रकार की विभिन्न यातनायें।

59. यह<sup>[1]</sup> एक और जत्था है जो घुसा आ रहा है तुम्हारे साथ। कोई स्वागत् नहीं है उन का। वास्तव में वह नरक में प्रवेश करने वाले हैं।

- 60. वह उत्तर देंगेः बल्कि तुम। तुम्हारा कोई स्वागत् नहीं। तुम्हीं आगे लाये हो इस (यातना) को हमारे। तो यह बुरा निवास है।
- 61. (फिर) वह कहेंगेः हमारे पालनहार! जो हमारे आगे लाया है इसे, उस को दुगनी यातना दे नरक में।
- 62. तथा (नारकी) कहेंगेः हमें क्या हुआ है कि हम कुछ लोगों को नहीं देख रहे हैं जिन की गणना हम बुरे लोगों में कर<sup>[2]</sup> रहे थे?

إِنَّ هٰنَ الْرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ نَفَادٍ أَقَّ

هُ نَا وَإِنَّ لِلطُّغِينَ لَشَرَّمَا لِبِ ﴿

جَهَنَّوْ يَصُلُونَهَا فَيَكُسَ الْبِهَادُ۞

ۿڬٲٚ فَلْيَذُ وَقُوْهُ حَمِيثُو ۗ وَعَسَاقٌ ۗ

وَّالْحَرُمِنَ شَكِلِهَ أَزُواجُرَهُ

ۿڬٵڡؘٷڿ۠ٞٛٛڡؙٞڡٞؾڿؚڡؚ۠ڡۧػٷٝڵؘؘڡؙۯػۛڋٳڸۿؚڡٝڗٝ ٳڹؙؙؙۜٛٛٛٛۻٵڶؙۅؙٳٳڶؾؘٳڕ۞

قَالُوُّا بَلَا اَنْتُقَّ لِامَرْحَبَالِكُوُّ النَّتُوقَّ مَثْتُونًا لَنَا قِيَشُ الْقَرَارُ۞

قَالُوُّارِيَّنَامَنُ قَدَّمَلِنَاهُٰذَا فَيْزِدُهُ عَذَابُاضِعُفًا فِي النَّارِ ۞

وَقَالُوُامَالَنَالاَنَزى رِجَالاُلْتَانَعُثُ هُمُوتِينَ الْاشْرَارِ ۞

- 1 यह बात काफिरों के प्रमुख जो पहले से नरक में होंगे अपने उन अनुयायियों से कहेंगे जो संसार में उन के अनुयायी बने रहे उस समय जब उन के अनुयायियों का गिरोह नरक में आने लगेगा।
- 2 इस से उन का संकेत उन निर्धन-निर्बल मुसलमानों की ओर होगा जिन्हें वह

- 63. क्या हम ने उन्हें उपहास बना रखा था अथवा चूक रही हैं उन से हमारी आँखें?
- 64. निश्चय सत्य है नारिकयों का आपस में झगडना।
- 65. हे नबी! आप कह दें: मैं तो मात्र सचेत करने वाला<sup>[1]</sup> हूँ| तथा कोई (सच्चा) पूज्य नहीं है अकेले प्रभावशाली अल्लाह के सिवा।
- 66. वह आकाशों तथा धरती का और जो कुछ उन दोनों के मध्य है सब का पालनहार अति प्रभाव शाली क्षमी है।
- 67. आप कह दें कि यह<sup>[2]</sup> बहुत बड़ी सूचना है।
- 68. और तुम हो कि उस से मुँह फेर रहे हो।
- 69. मुझे कोई ज्ञान नहीं है उच्च सभा वाले (फ़रिश्ते) जब वाद- विवाद कर रहे थे।
- 70. मेरी ओर तो मात्र इस लिये वह्यी (प्रकाशना) की जा रही है कि मैं खुला सचेत करने वाला हूँ।
- 71. जब कि कहा आप के पालनहार ने फ़रिश्तों सेः मैं पैदा करने वाला हूँ एक मनुष्य मिट्टी से।

संसार में उपद्रवी कह रहे थे।

ٱقَىٰذَ نَهُمُوسِخُوِيًّا اَمُزَاغَتُ عَنُهُمُ الْاَبْصَارُ ا

إِنَّ ذَٰ لِكَ لَحَقُّ تَعَاَّضُمُ اَهُلِ النَّارِقَ

قُلْ إِنَّمَا آنَا مُنْذِزُ وَقَمَامِنَ إِلٰهِ إِلَّاللَّهُ الْوَاحِدُ الْعَقَارُةَ الْمَاحِدُ الْعَقَارُةَ

رَبُّ التَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَمَابَيَنْهُمُ الْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ®

قُلُ هُوَ نَبَوُ اعْظِيُوكُ

اَنْتُوْعَنْهُ مُغْرِضُونَ

مَا كَانَ لِيَ مِنُ عِلْمِ رِبِالْمَلِا الْأَعْلَ إِذْ يَغْتَصِمُونَ®

إِنْ يَنُوْلَى إِلَّ إِلَّا أَنْمَا أَنَا اَنْكِ يُرْمِّبُنِيْ

ٳۮؙۊؘٵڶۯڗؙڮڶؚڶٮؘڷڵ۪ٟۘٛڝٛڐؚٳڹٞؽؙڂڵڷؙؙؙۣۺؘڗؙۘڗ ڡؚۜڹؙڟؠؙڹۣ<sup>؈</sup>

- 1 कुआंन ने इसे बहुत सी आयतों में दुहराया है कि निबयों का कर्तव्य मात्र सत्य को पहुँचाना है। किसी को बल पूर्वक सत्य को मनवाना नहीं है।
- 2 परलोक की यातना तथा तौहीद (ऐकेश्वरवाद) की जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ।

72. तो जब मैं उसे बराबर कर दूँ तथा फूँक दूँ उस में अपनी ओर से रूह (प्राण) तो गिर जाओ उस के लिये सजुदा करते हुये।

73. तो सज्दा किया सभी फ़रिश्तों ने एक साथ।

74. इब्लीस के सिवा, उस ने अभिमान किया और हो गया काफ़िरों में से।

75. अल्लाह ने कहाः हे इब्लीस! किस चिज़ ने तुझे रोक दिया सज्दा करने से उस के लिये जिस को मैं ने पैदा किया अपने हाथ से? क्या तू अभिमान कर गया अथवा वास्तव में तू ऊँचे लोगों में से है?

76. उस ने कहाः मैं उस से उत्तम हूँ। तू ने मुझे पैदा किया है अग्नि से तथा उसे पैदा किया है मिट्टी से।

77. अल्लाह ने कहाः तू निकल जा यहाँ से, तू वास्तव में धिक्कृत है।

78. तथा तुझ पर मेरी दया से दूरी है प्रलय के दिन तक।

79. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मुझे अवसर दे उस दिन तक जब लोग पूनः जीवित किये जायेंगे।

80. अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दे दिया गया।

81. निर्धारित समय के दिन तक।

82. उस ने कहाः तो तेरे प्रताप की

فَإِذَاسَوَّيْتُهُ وَنَفَغُتُ فِيُهِمِنُ رُّوْمِيُ فَقَعُوالَهُ الْجِدِينِيَ

فَسَجَدَالْمَلَإِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۗ

اِلْآ اِبْلِيْسُ اِسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ الْكِفِرِيْنَ®

قَالَ يَالِيُلِيُّ مَامَنَعَكَ اَنْ تَسَجُدَ لِمَاخَلَقُتُ بِمِيدَىِّ اَسُتَكْبَرُتَ اَمْرُكُنْتَ مِنَ الْعَالِيُنَ®

قَالَ)نَاخَيُرُ مِّنَهُ خَلَقَتَنِقُ مِنُ تَنَادٍ وَّخَلَقُتَكُ مِنْ طِينُ۞

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيْهُ ۗ

وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعُنْتِيُّ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِنَ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ٥

إلى يَــوُمِ الْوَقْتِ الْمُعَنُّوُمِ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغُوِينَّهُمُّ ٱجْمَعِيْنَ۞

- 83. तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा उन में से।
- 84. अल्लाह ने कहाः तो यह सत्य है और मैं सत्य ही कहा करता हुँ:
- 85. कि मैं अवश्य भर दूँगा नरक को तुझ से तथा जो तेरा अनुसरण करेंगे उन सब से।
- 86. (हे नबी!) कह दें कि मैं नहीं माँग करता हूँ तुम से इस पर किसी पारिश्रमिक की, तथा मैं नहीं हूँ अपनी ओर से कुछ बनाने वाला।
- 87. नहीं है यह (कुर्आन) परन्तु एक शिक्षा सर्वलोक वासियों के लिये।
- 88. तथा तुम्हें अवश्य ज्ञान हो जायेगा उस के समाचार (तथ्य) का एक समय के पश्चात्।

ٳڒۘ؏ؠۜٵۮڮؘڡؚڹ۫ۿؙؙؙؙۿؙٳڷؙؠؙۼٛڵڝؽڹ۞ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقْوُلُ۞

ڵۯؘڡؙڬؾؘۜڿۿٮۜٛۏۘڡؽ۬ڬۏڡۣؠۜڽ۫ۺؘۑۼڬڡؚٮ۬ۿؙۄؗ ٲڿؙؠۼؽڹ۞

قُلُ مَاۤاَشۡفُلُکُوۡعَلَیۡهِ مِنۡاَجُوِرِّقَمَّااَنَامِنَ الۡنُتَکِلِّفِیۡنَ⊙

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ اللَّهُ لَمِينَ ۞

وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعُ مَ حِيْنٍ ٥



### सूरह जुमर - 39



### सूरह जुमर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 75 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत 71 तथा 73 में (जुमर) शब्द आया है। जिस का अर्थ है: समूह तथा गिरोह। और इसी से सूरह का नाम लिया गया है।
- इस की आरंभिक आयतों में कुर्आन की मूल शिक्षा को प्रमाणों (दलीलों) के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आज्ञा पालन (वंदना) मात्र अल्लाह ही के लिये है। फिर आगे आयत 20 तक दोनों गिरोहः जो धर्म का पालन करते और केवल अल्लाह की वंदना (इबादत) करते हैं तथा जो दूसरों की पूजा करते हैं उन के मध्य अन्तर बताया गया है। फिर आयत 35 तक कुर्आन को मानने वालों की विशेषतायें और उन का प्रतिफल बताया गया है और विरोधियों को बुरे परिणाम से सावधान किया गया है।
- आयत 36 से 52 तक ऐसे समझाया गया है कि (तौहीद) उभर कर सामने आ जाये। और ईमान लाने की भावना पैदा हो जाये। फिर आयत 63 तक अल्लाह को मानने की प्रेरणा दी गई है।
- अन्तिम आयतों में यह बताया गया है कि एक अल्लाह की वंदना ही सच्च है। फिर प्रलय की कुछ दशाओं की झलक दिखा कर (नेकों) सदाचारियों और बुरों के अलग-अलग स्थानों की ओर जाने, और उन के अन्तिम परिणाम को बताया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- इस पुस्तक का अवतिरत होना अल्लाह अति प्रभावशाली तत्वज्ञ की ओर से है।
- हम ने आप की ओर यह पुस्तक सत्य के साथ अवतरित की है। अतः इबादत (वंदना) करो अल्लाह की शुद्ध

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ (

ٳ؆ۜٙٲٮؙٛڗؙڬؙٵٙٳڵؽؙڬٲڶڮؿڹۑٳڰؾۜٷؙۼؙٮؚٳڶڵؗڡۘ ؙۼؙڶۣڝۧٲڵڎؙٳڵؾؿڹٛ<sup>ڽ</sup>

करते हुये उस के लिये धर्म को।

- 3. सुन लो! शुद्ध धर्म अल्लाह ही के लिये (योग्य) है। तथा जिन्होंने बना रखा है अल्लाह के सिवा संरक्षक वे कहते हैं कि हम तो उन की वंदना इस लिये करते हैं कि वह समीप कर देंगे हमें अल्लाह ही निर्णय करेगा उन के बीच जिस में वे विभेद कर रहे हैं। वास्तव में अल्लाह उसे सुपथ नहीं दर्शाता जो बड़ा मिथ्यावादी कृतघ्न हो।
- 4. यदि अल्लाह चाहता कि अपने लिये संतान बनाये तो चुन लेता उस में से जिसे पैदा करता है जिसे चाहता। वह पवित्र है! वही अल्लाह अकेला सब पर प्रभावशाली है।
- 5. उस ने पैदा किया है आकाशों तथा धरती को सत्य के आधार पर। वह लपेट देता है रात्रि को दिन पर तथा दिन को रात्रि पर तथा वशवर्ती किया है सूर्य और चन्द्रमा को। प्रत्येक चल रहा है अपनी निर्धारित अवधि के लिये। सावधान! वही अत्यंत प्रभावशाली क्षमी है।
- 6. उस ने तुम को पैदा किया एक प्राण

ٱڮ؇ؿۅالڔۨٞؿؙٵڬٛٵڮڞٷڷڗڽؽؘٵٛٛٛٛٛۼۘۘڎؙۉٲڡؚؽؙۮؙۏؽ؋ۘ ٲۉڵؽٵؘٷ؆ٵڡٚۼڹؙٮؙۿٶ۫ٳڰڒڸؽڠڗۜؽٷۛؽٙٳڶڶ۩ؗڟۅۮؙڵڠ۠ ٳؿؘٵڟؿڲٷٛڹؽؘٷٛؠٛۏؽٵۿٷؽۮڲؘۼؾٛڟڡؙۏڽ ٳؿؘٵڟۿؘڰڮۿؙڮؽڰؙؠٛؽؙۿؙڰۿؙٷڲۮؚڰڲڴڴڰٛڰ

ڷٷٙڷڒۮٳٮڵؿؗٷٲڽؙؾۜؾٛڿؽؘۅؘڸػٲڷٳڞڟۼڸؠؠؠۜٵؽڂٛؠٛؿؙ ڝٵؽؿؘٵٛۼٚ؊۫ڹڂڬٷؗۿۅٳٮڵؿٵڵۅٳڿٮ۠ٳڶڡٞۼۜٳ۠۞

ڂؘػٙٵڷۺؙؖؠ۬ؖؗۮڽؚٷٲڵۯڞٙۑۘٵڷڂؾٞ۠ڲػؚڗؙؖۯٲڷؽڷۘۜۜڡٙڬٙ ٵڵؠۜؠؙڵڕۅؽڲٷؚۯ۠ٲڵتۜۿٲۯػڶٲؿڸۅؘڛۜۜٙٚڲۯٲۺٛؖٛؠؙۺ ۅٙڷڡٞؠۯؖػؙڷ۠ڲڣڕؽؙٳڮٙؠڶؠٛ۫ڛۺۜؿ ٲڒۿۅٲڶۼڒۣؽڔؙٛٳڵۼڡۜڰڶۯ۫۞

خَلَقَكُوْمِنُ نَّفَشِ وَاحِدَةٍ ثُمَّاحَِعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

मक्का के काफ़िर यह मानते थे कि अल्लाह ही वास्तिवक पूज्य है। परन्तु वह यह समझते थे कि उस का दरबार बहुत ऊँचा है इसिलये वह इन पूज्यों को माध्यम बनाते थे। तािक इन के द्वारा उन की प्रार्थनायें अल्लाह तक पहुँच जायें। यही बात साधारणतः मुश्रिक कहते आये हैं। इन तीन आयतों में उन के इसी कुविचार का खण्डन किया गया है। फिर उन में कुछ ऐसे थे जो समझते थे कि अल्लाह के संतान है। कुछ, फ़रिश्तों को अल्लाह की पुत्रियाँ कहते, और कुछ, निवयों (ईसा) को अल्लाह का पुत्र कहते थे। यहाँ इसी का खण्डन किया गया है।

से फिर बनाया उसी से उस का जोड़ा। तथा अवतरित किये तुम्हारे लिये पशुओं में से आठ जोड़े। वह पैदा करता है तुम को तुम्हारी माताओं के गभीशयों में एक रूप में, एक रूप के पश्चात् तीन अँधेरों में, यही अल्लाह है तुम्हारा पालनहार, उसी का राज्य है। कोई (सच्चा) वंदनीय नहीं उस के सिवा। तो तुम कहाँ फिराये जा रहे हो?

- 7. यिद तुम कृतघ्न बनो तो अल्लाह निस्पृह है तुम से। और वह प्रसन्न नहीं होता अपने भक्तों की कृतघ्नता से और यिद कृतज्ञता करो तो वह प्रसन्न हो जायेगा तुम से। और नहीं बोझ उठायेगा कोई उठाने वाला दूसरों का बोझ। फिर तुम्हारे पालनहार ही की ओर तुम्हारा फिरना है। तो वह तुम्हें सूचित कर देगा तुम्हारे कर्मों से। वास्तव में वह भली-भाँति जानने वाला है दिलों के भेदों को।
- 8. तथा जब पहुँचता है मनुष्य को कोई दुख तो पुकारता है अपने पालनहार को ध्यानमग्न हो कर उस की ओर। फिर जब हम उसे प्रदान करते हैं कोई सुख अपनी ओर से तो भूल जाता है जिस के लिये वह पुकार रहा था इस से पूर्व। तथा बना लेता है अल्लाह का साझी ताकि कुपथ करे उस की डगर से। आप कह दें कि आनन्द ले लो अपने कुफ़ का थोड़ा

وَٱنْزَلَكُمُّ مِّنَ ٱلْانْعَامِرَ تَلْنِينَةَ آذْوَا عِثْفِلْقُمُّ فِي بْطُوْنِ أُمَّلِهَ تِنُوْخُلُقًا مِّنَ بَمْلِحَلِّقٍ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُوْاللهُ رَثِبُمُولَةَ الْمُلْكُ لَاَلِلهَ إِلَّا هُوَّ فَٱنَّى تُصْرَفُونَ<sup>©</sup>

ٳڹۘٮؘٛػؙۿؙۯ۠ۉٳٷٙڷؘٳڶڵڐۼٙؿ۠ۜ۠ۼٮؙٛڴڠۨٷڵٳۘؽۯۻؽ ڶؚۣڝٵڍؚ؋ٳڷڬڡ۫ٞٷۯڬؾۺؙڴۯۉٳؽۯڞۿڵڴۄٞۅڵڒؾؚٙۮ ۅٳۯؚڗٞڐ۠ڿۯ۫ڗٵؙڿؙۯؿٲڞٵۣڮڒڛڴۄ۫ٷۧڝۼڴۮؿؽڹۜؾؚٮٛڟؙۄٛ ڛ۪ٵٛڬؙؿؙڎٛۊؾٛۼٛڵۏؽۧٳؾۜۂۼڵؽٷۣؽؚۮٳڝٳڶڞؙۮٷۅؚ۞

وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ فُرُّدَ عَارَبَّهُ مُنِيبُا الِنَهُ وُتُوَّ إِذَا خَوِّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ شِيمَ مَا كَانَ يَنْعُؤُ اللَّهُ وَمِنُ قَبُلُ وَجَعَلَ بِلَاهِ اَنْهَ اللِيْضِلَّ عَنْ سَمِيلُهُ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفْنِ لِا قَلِيلًا ﴿ النَّاكَ مِنْ اَصْلَحِ النَّالِ

सा। वास्तव में तू नारिकयों में से है।

- 9. तो क्या जो आज्ञाकारी रहा हो रात्रि के क्षणों में सजदा करते हुये, तथा खड़ा रह कर, (और) डर रहा हो परलोक से, तथा आशा रखता हो अल्लाह की दया की, आप कहें कि क्या समान हो जायेंगे जो ज्ञान रखते हों तथा जो ज्ञान नहीं रखते? वास्तव में शिक्षा ग्रहण करते हैं मतिमान लोग ही।
- 10. आप कह दें उन भक्तों से जो ईमान लाये तथा डरे अपने पालन हार से कि उन्हीं के लिये जिन्होंने सदाचार किये इस संसार में बड़ी भलाई है। तथा अल्लाह की धरती विस्तृत है। और धैर्यवान ही अपना पूरा प्रतिफल अगणित दिये जायेंगे।
- 11. आप कह दें कि मुझे आदेश दिया गया है कि इबादत (वंदना) करूँ अल्लाह की शुद्ध कर के उस के लिये धर्म को।
- 12. तथा मुझे आदेश दिया गया है कि प्रथम आज्ञाकारी हो जाऊँ।
- 13. आप कह देंः मैं डरता हूँ यदि मैं अवैज्ञा करूँ अपने पालनहार की, एक बड़े दिन की यातना से।
- 14. आप कह दें अल्लाह ही की इबादत (वंदना) मैं कर रहा हूँ शुद्ध कर के उस के लिये अपने धर्म को।
- 15. अतः तुम इबादत (वंदना) करो जिस की चाहो उस के सिवा। आप कह देंः वास्तव में क्षतिग्रस्त वही हैं जिन्होंने

ٱڞؙۜۿۅؘۊٙٳڹؾٵؽٙٵٙٵٙ۩ؽڸڛڵڿؚۮٵڐۊٙٳٚؠؽٵڲٛۮٚۯؙ ٵڵٳڿڒۜۜۊڗؽڒڿٛٷٳڔڂؠڐڗۣ؋ۛڠؙڶۿڵؽۺٮۧۅؽ ٵڒۜۮؽ۫ؽؽۼؙػؠؙٷؽۅؘٲڵۯؚؽؙؽڵڒۼڶڮۏڽٝٳؿٚؠٵۜؽؾۜۮؘڰٞۯ ٳۅؙٛڶٷٳٳڷڒڵؠڒڥ<sup>۞</sup>

قُلْ يُعِبَادِ الَّذِينَ الْمَثُوااتَّقُوا رَبَّكُوْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِي هٰذِهِ الثُّنْيَاحَسَنَةٌ وَاَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِسَّمَا يُوقَى الصَّبِرُونَ اَجْرَهُمُ يِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

قُلْ إِنِّيۡ أُوۡرِتُ ٱنُ اَعۡبُدَاللّهَ عُغۡلِصًا لَهُ اللِّيْرِينَ ۖ

وَأُوْرُتُ لِاَنُ ٱكُوْنَ اَقَالَ الْمُسْلِمِيْنَ ®

قُلُ إِنَّ أَخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَاجَ يَوُمِ عَظِيْمٍ ﴿

قُلِ اللهَ آعُبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيُ اللهَ اللهَ عَبْدِيْنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

فَاعْبُدُوْ امَا شِكْتُوْصِّ دُوْنِهُ قُلُ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِيْنَ خَسِرُوَّ النَّشُكُمُ وَاهْلِيْهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةُ

क्षतिग्रस्त कर लिया स्वयं को तथा अपने परिवार को प्रलय के दिन। सावधान! यही खुली क्षति है।

- 16. उन्हीं के लिये छत्र होंगे अग्नि के, उन के ऊपर से तथा उन के नीचे से छत्र होंगे। यही है डरा रहा है अल्लाह जिस से अपने भक्तों को। हे मेरे भक्तो! मुझी से डरो।
- 17. जो बचे रहे तागूत (असुर)<sup>[1]</sup> की पूजा से तथा ध्यान मग्न हो गये अल्लाह की ओर तो उन्हीं के लिये शुभसूचना है। अतः आप शुभ सूचना सुना दें मेरे भक्तों को।
- 18. जो ध्यान से सुनते हैं इस बात को फिर अनुसरण करते हैं इस सर्वोत्तम बात का तो वही हैं जिन्हें सुपथ र्दशन दिया है अल्लाह ने, तथा वही मितमान हैं।
- 19. तो क्या जिस पर यातना की बात सिद्ध हो गई, क्या आप निकाल सकेंगे उसे जो नरक में है?
- 20. किन्तु जो अपने पालनहार से डरे उन्हीं के लिये उच्च भवन हैं। जिन के ऊपर निर्मित भवन हैं। प्रवाहित हैं जिन में नहरें, यह अल्लाह का वचन है। और अल्लाह वचन भंग नहीं करता।
- 21. क्या तुम ने नहीं देखा $^{[2]}$  कि अल्लाह ने

ٱلاذلِكَ هُوَالْخُنُّرُانُ الْبُيْدُنُ<sup>®</sup>

ڵؠؙؙٛؠ؈ٞ۬ۏٛقِڡؠؗۧڟؙڵڵؙۺٙۘٵڶٮۜٞٳڔۅؘڡؚڽؙڠؖؾؚؠؗٝڟؙڵڵؙ ۮ۬ڸؚڰؿؙۼؚؚۜڡؙۜٵٮڵٷڽ؋ۼؠٵۮٷٚؽۼؠٵڋڣؘٲڟٞۊؙ؈ٛ

ۅٙٲڵڹؚؠؙؽٵڹؙؾؘڹۘؠؙۅؗٳٳڷڟٲٷ۫ڗؾٲڽؙ ێۼڹؙٮ۠ۮۅٛۿٲ ۅؘٲٮؘٵڹ۠ٷٙٳڶٙڸٳڵۼڵؙؗػؙؙؙؙؙؙ۠ٲڹ۠ۺؙڗؙؽۧڹۺؚۜۯۼؠٵڋ۞ٚ

الَّذِيْنَ يَسْثَمَّعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَثَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ اُولِلِّكَ الَّذِيْنَ هَلَهُمُ اللهُ وَاُولِلِّكَ هُمُ اُولُوْاالْاَلْبَابِ

ٱفَمَنُ حَثَّى حَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَكَ ابِ ٱفَانَتُ تُتُعِّذُ مَنْ فِي النَّاقِ

ڵڮڹٳڷۜڹؿۘٵڷٛڡۜۊؙٳؽۜؗؗٷٞؠؙٷٛ؈ٞۏؘۊؠٙۘٵۼؙۯڡ۠ ؆ٞؠڹؾؾۜڐٚ؆ٙۼؚۯؠ؈ٛػۼڗ۪؆ٲڷڒ۬ۿۯ۠؋ۅؘڡ۫ڶڶڵڶٷڵٳؿؙۼڶڡ۫ ٵڵڎٲڶؠؚۛؽۼٵۮ۞

الَهِ تَثَرَانَ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا ءُفَسَلَكُهُ يَنَابِمِعُ

- 1 अल्लाह के अतिरिक्त मिथ्या पूज्यों से।
- 2 इस आयत में अल्लाह के एक नियम की ओर संकेत है जो सब में समान रूप से प्रचलित है। अर्थात वर्षा से खेती का उगना और अनेक स्थितियों से गुज़र कर नाश हो जाना। इसे मितमानों के लिये शिक्षा कहा गया है। क्योंकि मनुष्य की

उतारा आकाश से जल? फिर प्रवाहित कर दिये उस के स्रोत धरती में। फिर निकालता है उस से खेतियाँ विभिन्न रंगों की। फिर सूख जाती हैं, तो तुम देखते हो उन्हें पीली, फिर उसे चूर-चूर कर देता है। निश्चय इस में बड़ी शिक्षा है मतिमानों के लिये।

- 22. तो क्या खोल दिया हो अल्लाह ने जिस का सीना इस्लाम के लिये तो वह एक प्रकाश पर हो अपने पालनहार की ओर से। तो विनाश है जिन के दिल कड़े हो गये अल्लाह के स्मरण से वही खुले कुपथ में हैं।
- 23. अल्लाह ही है जिस ने सर्वोत्तम हदीस (कुर्आन) को अवतिरत किया है। ऐसी पुस्तक जिस की आयतें मिलती जुलती बार-बार दुहराई जाने वाली है। जिसे (सुन कर) खड़े हो जाते हैं उन के रूँगटे जो डरते हैं अपने पालनहार से। फिर कोमल हो जाते हैं उन के अंग तथा दिल अल्लाह के स्मरण कि ओर। यही है अल्लाह का मार्गदर्शन जिस के द्वारा वह संमार्ग पर लगा देता जिसे चाहता है। और जिसे अल्लाह कुपथ कर दे तो उस का कोई पथ दर्शक नहीं है।
- 24. तो क्या जो अपनी रक्षा करेगा अपने मुख $^{[1]}$  से बुरी यातना से प्रलय के

ڣؚٵڷؙۘۘڒۅٛۻؙڎ۫ۄۜٙؽؙۼ۫ڔۣۼڔڽ؋ۯۯؙڠٵڠٚؾؘڟٲٲڵۅٲؽؙڎؙۿؘۧڲۿؚؽؙۼ ڡؘؿٙۯۣڸۮ۠ڡؙڞڡؘٷٙٳٮٞؾۜڲۼۘػڶؙڎڂڟڶڡٵٞٳۜڰ؈ٛ۬ڎڵڮ ڵڹۯؙڴڒؽڸٳ۠ۮڽڶ۩ڷؙڒڶڹٵۛڥ۞ٞ

ٱفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ نُوْرِمِّنِ كَتْلِهٖ فَوَيْلٌ لِلْغَسِيَةِ قُلُونُهُمُ مِّنُ ذِكْرِاللَّهِ اُولِإِكَ فِي صَلْلٍ مُّبِيْنِي @

اللهُ نَزَّلَ اَحُسَنَ الْحَدِيثِ كِتْبَالْمُتَمَّا إِبِّالْمُتَانِ

تَشَّعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّذِينَ يَغْتَوْنَ رَبَّهُوْ أَثْقَرَ

تَلِكُنُ جُلُودُهُ مُورَقُلُونُهُ إِلى ذِكِرِ اللهِ ذَلِكَ

هُدَى اللهِ يَهَدِي لِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنَ يُشَاءُ وَمَنَ يُشْلِل
اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿

اَفَمَنُ يَتَّقِي بِوَجْهِم سُوَّء الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ<sup>\*</sup>

भी यही दशा होती है। वह शिशु जन्म लेता है फिर युवक और बूढ़ा हो जाता है। और अन्ततः संसार से चला जाता है।

1 इस लियेकि उस के हाथ पीछे बंधे होंगे। वह अच्छा है या जो स्वर्ग के सुख में

दिन? तथा कहा जायेगा अत्याचारियों सेः चखो जो तुम कर रहे थे।

- 25. झुठला दिया उन्होंने जो इन से पूर्व थे। तो आ गई यातना उन के पास जहाँ से उन्हें अनुमान (भी) न था।
- 26. तो चखा दिया अल्लाह ने उन को अपमान संसारिक जीवन में। और आख़िरत (परलोक) की यातना निश्चय अत्यधिक बड़ी है। क्या ही अच्छा होता यदि वह जानते।
- 27. और हम ने मनुष्य के लिये इस कुर्आन में प्रत्येक उदाहरण दिये हैं ताकि वह शिक्षा ग्रहण करे।
- 28. अर्बी भाषा में कुर्आन जिस में कोई टेढ़ापन नहीं है, ताकि वह अल्लाह से डरें।
- 29. अल्लाह ने एक उदाहरण दिया है एक व्यक्ति का जिस में बहुत से परस्पर विरोधी साझी हैं। तथा एक व्यक्ति पूरा एक व्यक्ति का (दास) है। तो क्या दशा में दोनों समान हो जायेंगे? [1] सब प्रशंसा अल्लाह के लिये है, बल्कि उन में से अधिक्तर नहीं जानते।
- 30. (हे नबी!) निश्चय आप को मरना है तथा उन्हें भी मरना है।

وَقِيْلَ لِلظَّلِمِيْنَ ذُوْقُوا مَا كُنْتُوْ تَكْسِبُونَ

كَنَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّتُهُمُ الْعَنَاابُ مِنُ حَيْثُ الاَيْتُعُرُونَ اللهِ

فَأَذَاقَهُوُلِللهُ الْخِزْى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْإِخِرَةِ ٱكْبُرُ ۖ لَوْكَانُوْ اِيَعْلَمُونَ ۞

وَلَقَدُ ضَرَبْنَ اللِمُّاسِ فِي هَٰ مَا القُرُ الِيمِنُ كُلِّى مَثَلِ تَعَكَّمُ مُنِيَّدَ نَكُرُونَ ۞

ڤُۯؙٳڹ۠ٳۼۜڔڛۜٞٳۼؘؽؙۯ ۮؚؽ؏ۅٙڿٟڵۼڵۿؙؙۅؙۑؾۜٞڠؙۅٛڹ۞

ڞؘڒۘڹٳڒڬؙٞڡٞۺؘڴڒڗ۠ڂؚڴڔڣٷۺؙؗٷۜٲٷؙڡؙؾۺۜٳڮٮؙۅٛڽ ۅٙڗۼؙڴڛۘڵڣٳڵڔۼڸۿڶؽٮ۫ؾۅۣڽڹڡؘؿڵۘڟٳٛۼؠٮؙؽ۠ڒؿۊ ؠڵٲڎٚڗؙۿ۫ڂڒؽۼڵؠؙٷؿ۞

ٳٮۜٛڬؘڡؘؠؚؾٮ ٞ*ۊ*ٳڹۜۿؙؙۿؚؠۧؿؾؙۊؙؽ۞۫

होगा वह अच्छा है?

1 इस आयत में मिश्रणवादी और एकेश्वरवादी की दशा का वर्णन किया गया है कि मिश्रणवादी अनेक पूज्यों को प्रसन्न करने में व्याकुल रहता है। तथा एकेश्वरवादी शान्त हो कर केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और एक ही को प्रसन्न करता है।

- 31. फिर तुम सभी<sup>[1]</sup> प्रलय के दिन अल्लाह के समक्ष झगड़ोगे।
- 32. तो उस से बड़ा अत्याचारी कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले तथा सच्च को झुठलाये जब उस के पास आ गया? तो क्या नरक में नहीं है एैसे काफ़िरों का स्थान?
- 33. तथा जो सत्य लाये<sup>[2]</sup> और जिस ने उसे सच्च माना तो वही (यातना से) सुरक्षित रहने वाले हैं।
- 34. उन्हीं के लिये है जो वह चाहेंगे उन के पालनहार के यहाँ। और यही सदाचारियों का प्रतिफल है।
- 35. तािक अल्लाह क्षमा कर दे जो कुकर्म उन्होंने किये हैं। तथा उन्हें प्रदान करे उन का प्रतिफल उन के उत्तम कर्मों के बदले जो वे कर रहे थे।
- 36. क्या अल्लाह पर्याप्त नहीं है अपने भक्त के लिये? तथा वह डराते हैं आप को उन से जो उस के सिवा हैं। तथा जिसे अल्लाह कुपथ कर दे तो नहीं है उसे कोई सुपथ दर्शाने वाला।
- 37. और जिसे अल्लाह सुपथ दर्शा दे तो नहीं है उसे कोई कुपथ करने वाला। क्या नहीं है अल्लाह प्रभुत्वशाली

تُو إِثَّاكُهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عِنْدَارَتَكِمُ تَخْتَصِمُونَ ٥

فَمَنَ اَظْكُومِتَنَ كَنَبَ عَلَى اللهِ وَكَنَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُ اليُسَ فِي جَهَتُومَتُوعَ لِلْكِفِيرُينَ۞

وَالَّذِي مُ جَآء بِالصِّدُقِ وَمَدَّقَ بِهَ اُولَدٍكَ هُوُالْهُتَّقُونُ۞

ڵۿؙۄؙؗڝۜٵؽؿؘٵٚٛٷٛؽ؏ڹ۫ٮؘۯؾؚؚۿؚۄ۫ڐ۬ڸؚڬؘجؘڒٙٷؙٳ ٳڵؠؙؙؙؙۼڛڹ۬ڒڹؖ

لِيُكَفِّرُاللهُ عَنْهُمُ السُوَالَّالِينَ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمُ ٱخْرَهُمُ رَبِاَحْسَرِن الَّذِي كَانْوُا يَعْمَلُوْنَ®

ٱڮۺؙٳ۩۠؞ؙۑػٳڣػؠؙػٲٝٷۼٷٚڡؙٛٷؼڔٵٛڮڹۣؽؘؽڝڽؙ ۮؙۅؙڹۣ؋ٷڡؘۜڽؙؿ۠ڝ۬ٝڸڶؚٳ۩ڰؙڡؙۜڡٚۘؠٵڷڎؙڝڽٛۿٳڋ۞ۧ

وَمَنْ يَهُدِاللهُ فَمَالَهُ مِنْ ثُمِضٍ ۖ ٱلَيْسَ اللهُ بِعَزِيُزٍ ذِى انْتِقَامِ

- 1 और वहाँ तुम्हारे झगड़े का निर्णय और सब का अन्त सामने आ जायेगा। इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मौत को सिद्ध किया गया है। जिस प्रकार (सूरह आले इमरान, आयतः 144, में आप की मौत का प्रमाण बताया गया है।
- 2 इस से अभिप्राय अन्तिम नबी जनाब मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हैं।

#### बदला लेने वाला?

- 38. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि किस ने पैदा किया है आकाशों तथा धरती को? तो वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। आप किहये कि तुम बताओ जिसे तुम अल्लाह के सिवा पुकारते होः यदि अल्लाह मुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो क्या यह उस की हानि को दूर कर सकता है? अथवा मेरे साथ दया करना चाहे, तो क्या वह रोक सकता है उस की दया को? आप कह दें कि मुझे पर्याप्त है अल्लाह। और उसी पर भरोसा करते हैं भरोसा करने वाले।
- 39. आप कह दें कि हे मेरी जाति के लोगो! तुम काम करो अपने स्थान पर, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान हो जायेगा।
- 40. कि किस के पास आती है ऐसी यातना जो उसे अपमानित कर दे तथा उतरती है किस के ऊपर स्थायी यातना?
- 41. वास्तव में हम ने ही अवतरित की है आप पर यह पुस्तक लोगों के लिये सत्य के साथ। तो जिस ने मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया तो उस के अपने (लाभ के) लिये है। तथा जो कुपथ हो गया तो वह कुपथ होता है अपने ऊपर। तथा आप उन पर संरक्षक नहीं हैं।
- 42. अल्लाह ही खींचता है प्राणों को उन के मरण के समय, तथा जिस के

وَكَبِيُ سَأَلَتُهُوُ مِّنُ حَكَنَ السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ اللهُ قَلْ اَفَرَءَ لِيَّوُ مَّا اَتُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ اَرَادَ فِي اللهُ بِضْرٍ هَلُ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّ اَوْ اَرَادَ فِي بِرَحْمَةٍ هَلُ هُنَّ مُشِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلُ حَسْبِى اللهُ \* عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَرِّكُلُونَ ۞

قُلُ لِقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَيْتِكُوْ إِنِّيُ عَامِلٌ الْمَاكِنُونَ هُوَ الْمَاكِنُونَ هُو الْمَاكِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ڡؘڽؙؾؘٲڗؿؠۅؘڡؘۮٵڮؿ۠ۼٛۯؚؽۣۅۅؘؽۼؚڷؙڡؘؽؽؗۅڡؘۮٵڮٛ ؙؙؗؗؗم۠ۼؽۼٛ۫۞

ٳڰٞٲٲٮؙٚۯؙڵٮٵؗؗٛڡؘؽڮٵڷڮۺ۬ؼڶڵڰٵڛڽؚٵڷڂؚۜؾۧٛڡؘٚۺؚ ٵۿؾؘۮؽٷڶؽڡؙ۫ڛ؋ٷڡۜ؈ؙۻؘڷۏٙٳڷؽۜؠٵؽۻؚڷ۠ عَلَيُهَٵٷٙٲٲٮؙؙؾؘعؘڰؽۼۣۿڔۑٷؚڮؽڸ۞ٞ

ٱللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّـتِي لَوْ

मरण का समय नहीं आया उस की निद्रा में। फिर रोक लेता है जिस पर निर्णय कर दिया हो मरण का। तथा भेज देता है अन्य को एक निर्धारित समय तक के लिये। वास्तव में इस में कई निशानियाँ हैं उन के लिये जो मनन-चिन्तन[1] करते हों।

- 43. क्या उन्होंने बना लिये हैं अल्लाह के अतिरिक्त बहुत से अभिस्तावक (सिफ़ारशी)? आप कह दें क्या (यह सिफ़ारिश करेंगे) यदि वह अधिकार न रखते हों किसी चीज़ का और न ही समझ रखते हों?
- 44. आप कह दें कि अनुशंसा (सिफ़ारिश) तो सब अल्लाह के अधिकार में है। उसी के लिये है आकाशों तथा धरती का राज्य। फिर उसी की ओर तुम फिराये जाओगे।
- 45. तथा जब वर्णन किया जाता है अकेले अल्लाह का तो संकीर्ण होने लगते हैं उन के दिल जो ईमान नहीं रखते आख़िरत<sup>[2]</sup> पर| तथा जब वर्णन किया जाता है उन का जो उस के सिवा हैं तो वह सहसा प्रसन्न हो जाते हैं|

تَمُتُوفَ مَنَامِهَا \*فَهُسِكُ الَّتِيْ فَطَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُوسِلُ الْأَخْوَلَى إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِمَ لِلَّهِ لِقَوْمِ لِتَعَفِّرُونَ۞

ٱمِراتَّخَنُوُامِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءَ ﴿ قُلُ ٱوَلَوْ كَانُوُ الاَيْمُلِكُونَ شَيْئًا وَّلاَ يَغْقِلُونَ ۞

قُـُلُ بِتلهِ الشَّفَاعَةُ جُمِيْعًا ۚ لَهُ مُلُكُ السَّلُوٰتِ وَالْكِرْضِ ۚ نُتَمَّ اللَّهِ وَتُرْجَعُونَ۞

وَإِذَاذُكِرَاللّهُ وَحُدَهُ اشْمَازَتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لِايْؤُمِنُونَ بِالْلِخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَا لَّذِينَ مِنَ دُوْنِهَ إِذَاهُمُ يَسْتَنْشِرُونَ ۞

- 1 इस आयत में बताया जा रहा है कि मरण तथा जीवन अल्लाह के नियंत्रण में है। निद्रा में प्राणों को खींचने का अर्थ है उन की संवेदन शक्ति को समाप्त कर देना। अतः कोई इस निद्रा की दशा पर विचार करे तो यह समझ सकता है कि अल्लाह मुदों को भी जीवित कर सकता है।
- 2 इस में मुश्रिकों की दशा का वर्णन किया जा रहा है कि वह अल्लाह की महिमा और प्रेम को स्वीकार तो करते हैं फिर भी जब अकेले अल्लाह की महिमा तथा प्रशंसा का वर्णन किया जाता है तो प्रसन्न नहीं होते जब तक दूसरे पीरों-फ़क़ीरों तथा देवताओं के चमत्कार की चर्चा न की जाये।

- 46. (हे नबी!) आप कहें हे अल्लाह आकाशों तथा धरती के पैदा करने वाले, परोक्ष तथा प्रत्यक्ष के ज्ञानी! तू ही निर्णय करेगा अपने भक्तों के बीच, जिस बात में वह झगड़ रहे थे।
- 47. और यिद उन का जिन्होंने अत्याचार किया है जो कुछ धरती में है सब हो जाये तथा उस के समान उस के साथ और आ जाये तो वह उसे दण्ड में दे देंगे<sup>[1]</sup> घोर यातना के बदले प्रलय के दिन। तथा खुल जायेगी उन के लिये अल्लाह की ओर से वह बात जिसे वह समझ नहीं रहे थे।
- 48. तथा खुल जायेंगी उन के लिये उन के करतूतों की बुराईयाँ। और उन्हें घेर लेगा जिस का वह उपहास कर रहे थे।
- 49. और जब पहुँचता है मनुष्य को कोई दुख तो हमें पुकारता है। फिर जब हम प्रदान करते हैं कोई सुख अपनी ओर से, तो कहता है: यह तो मुझे प्रदान किया गया है ज्ञान के कारण। बल्कि यह एक परीक्षा है। किन्तु लोगों में से अधिक्तर (इसे) नहीं जानते।
- 50. यही बात उन लोगों ने भी कही थी जो इन से पूर्व थे। तो नहीं काम आया उन के जो कुछ वह कमा रहे थे।
- 51. फिर आ पड़े उन पर उन के सब कुकर्म, और जो अत्याचार किये

قُلِ اللَّهُ ۗ فَاطِرَالسَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَخَكُّوُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيُ مَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُرْنَ ۞

الجزء ٢٤

وَكُواْتَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مَا فِي الْأَمْنِ جَمِيعًا وَّمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْ الِيهِ مِنْ سُوْءِ الْعُذَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَبَدَا الْهُوْمِّنَ اللهِ مَا لَهُ يَكُوْنُوْ اَيْعَتَسِبُوْنَ ۞

> وَبَدَالَهُمُ سِيِّاكُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوْ ابِ يَسْتَهُزِءُوْنَ۞

ڣَٳۮؘٳڡۜۺٳڷؚٳۺ۫ٮٙٳؽڞؙڗ۠ۮٵؽٵٮٛ۠ٮؙؾۜڔٳۮٙٳڿۜٷڶٮؙۿ ڹۣۻؠؘڐٞؠؚؾۨٵٚڠٳڶٳٮٞؠۜٵٞٲۏؾؿؾ۠ۼ۫ٸڸۼڸ۫ۅؚؚ؇ؠڵۿؚؽ ڣؿؙڹةؙٞٷڵڮڹۜٵػٛڎٞۯۿؙڿڵٳؽۼؙڵؠٷؙؽ۞

قَدُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنُ تَبْلِهِمُ فَمَآاَ غُنَى عَنْهُمُ كَا كَانُوْا كِيُسُبُونَ ۞

فَأَصَابَهُمُ سَيِبّاكُ مَاكسَبُوا ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا

परन्तु वह सब स्वीकार्य नहीं होगा। (देखियेः सूरह बकरा, आयतः 48, तथा सूरह आले इमरान, आयतः 91)

हैं इन में से आ पड़ेंगे उन पर (भी) उन के कुकर्म। तथा वह (हमें) विवश करने वाले नहीं हैं।

- 52. क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि अल्लाह फैलाता है जीविका जिस के लिये चाहता है, तथा नाप कर देता है (जिस के लिये चाहता है)? निश्चय इस में कई निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं।
- 53. आप कह दें मेरे उन भक्तों से जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किये हैं कि तुम निराश<sup>[1]</sup> न हो अल्लाह की दया से। वास्तव में अल्लाह क्षमा कर देता है सब पापों को। निश्चय वह अति क्षमी दयावान् है।
- 54. तथा झुक पड़ो अपने पालनहार की ओर, और आज्ञाकारी हो जाओ उस के इस से पूर्व कि तुम पर यातना आ जाये, फिर तुम्हारी सहायता न की जाये।
- 55. तथा पालन करो उस सर्वोत्तम (कुर्आन) का जो अवतरित किया गया है तुम्हारी ओर तुम्हारे पालनहार की ओर से इस से पूर्व कि आ पड़े तुम पर यातना और तुम्हें ज्ञान न हो।
- 56. (ऐसा न हो कि) कोई व्यक्ति कहे कि

ڡؚؽؘۿٷۢڒؘڒٙۄؘڛؽڝؽڹؙۿؙڎڛؾٲؾؙؗڡٵػٮۜٮؙٛۏٳڵۅؘٵۿؙۄ۫ ؠؚؠؙڠڿؚڔۣ۬ؽٛ۞

ٲۅؘڬۄؙۘؾۼڷؠؙٛۅٞٳٲؿؘٳڶڵڰٙؽڹؙڛؙڟٵڵڗؚۮ۬ۊٙڸؠؘڽؙؾۜؿٵۧٛ ۅؘؽڨؙۑۯؙڐٳڽٙڣ۬ڎ۬ڶؚڮڶٙڵڶڸؾؚڷؚڡٞۅ؞ؿؙٷؙؚؠٮؙۏؙڽ<sup>ۿ</sup>

قُلْ يْعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُواعَلَى اَنْشُوهِمُ لاَتَقْنُطُوْا مِنْ تَرْمُنَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرِّحِيْهُ ۞

> وَاَنِيْبُوۡاِلٰىٰ رَسِّبُوۡ وَاَسۡلِمُوۡالٰهُونَ قَبۡلِ اَنۡ يُمَاٰتِيۡكُوۡالۡعَنَابُ تُعۡلَاتُنُصُرُوۡنَ®

ۅٙٳڛۜؖۼؙۅؙٳٲڂۘڛؽٙؠٵۧٲؿ۬ۯڶٳڷؽڬؙۄ۫ۺٞڗ؆ڮ۠ۄ۫ۺ ڡۜڹٛڸٲڽۛؾٳٞؿؽؙڮ۠ٳڷۼػٵٮٛڹۼؘؾۊۜٞۊۜٲٮ۫ؗؾؙۄؙ ڵڒؿٙؿؙٷۯؙۯؽ۞ۨ

آنَ تَقُولَ نَفْسُ لِيَعَمُونَى عَلَى مَافَرَكُمْ فِي

1 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास कुछ मुश्रिक आये जिन्होंने बहुत जानें मारीं और बहुत व्यभिचार किये थे। और कहाः वास्तव में आप जो कुछ कह रहे हैं वह बहुत अच्छा है। तो आप बतायें कि हम ने जो कुकर्म किये हैं उन के लिये कोई कफ्फ़ारा (प्रायश्चित) है? उसी पर फुर्कान की आयत 68 और यह आयत उत्तरी। (सहीह बुख़ारी: 4810)

الجزء ٢٤

हाय संताप! इस बात पर कि मैं ने आलस्य किया अल्लाह के पक्ष में. तथा मैं उपहास करने वालों में रह गया।

- 57. अथवा कहे कि यदि अल्लाह मुझे सुपथ दिखाता तो मैं डरने वॉलों में सें हो जाता।
- 58. अथवा कहे जब देख ले यातना को. कि यदि मुझे (संसार में) फिर कर जाने का अवसर हो जाये तो मैं अवश्य सदाचारियों में से हो जाऊँगा।
- 59. हाँ, आईं तुम्हारे पास मेरी निशानियाँ तो तुम ने उन्हें झुठला दिया और अभिमान किया तथा तुम थे ही काफिरों में से।
- 60. और प्रलय के दिन आप उन्हें देखेंगे जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोलें कि उन के मुख काले होंगे। तो क्या नरक में नहीं है अभिमानियों का स्थान?
- 61. तथा बचा लेगा अल्लाह जो आज्ञाकारी रहे उन को उन की सफलता के साथ। नहीं लगेगा उन को कोई दुख और न वह उदासीन होंगे।
- 62. अल्लाह ही प्रत्येक वस्तु का पैदा करने वाला तथा वही प्रत्येक वस्तु का रक्षक है।
- 63. उसी के अधिकार में हैं आकाशों तथा धरती की कुंजियाँ[1] तथा जिन्होंने

جَنْكُ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَهِنَ السَّجْرِيْنَ ﴿

ٱوْتَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَالْ بِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٥

ٱوْتَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْآنَّ لِيُ كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ @

بلى قَدُجَاءَتُك اليِّي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتُلْبَرْتَ وَكُنْتُ مِنَ الْكَفِي بُنَ @

وكوم القيلمة ترى الذين كذبوا على الله وجُوْهُهُوْهُمُّ مُنْوَدَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ۞

> وَيُنِجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوُ إِبِمَفَازَتِهِمُ لِلاَّ يَمَسُّهُمُ السُّوْءُ وَلَاهُمُ يَعُزَنُونَ ٠٠

ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ أُو هُوَعَلَى كُلِّ شَيْ أُو كُولِ اللهُ عَالِي اللهُ عَالِي اللهُ وَكِيلُ ·

لَهُ مَقَالِلُكُ السَّمَانِ وَالْكِرْضِ وَالَّذِينَ كَفَنُّوا

1 अर्थात सब का विधाता तथा स्वामी वही है। वही सब की व्यवस्था करता है। और सब उसी के आधीन तथा अधिकार में है।

नकार दिया अल्लाह की आयतों को वही क्षति में हैं।

- 64. आप कह दें तो क्या अल्लाह से अन्य की तुम मुझे इबादत (वंदना) करने का आदेश देते हो, हे अज्ञानो?
- 65. तथा वह्यी की गई है आप की ओर तथा उन (निबयों) की ओर जो आप से पूर्व (हुये) कि यदि आप ने शिर्क किया तो अवश्य व्यर्थ हो जायेगा आप का कर्मी तथा आप हो जायेंगे<sup>[1]</sup> क्षति ग्रस्तों में से|
- 66. बल्कि आप अल्लाह ही की इबादत (वंदना) करें तथा कृतज्ञों में रहें।
- 67. तथा उन्होंने अल्लाह का सम्मान नहीं किया जैसे उस का सम्मान करना चाहिये था। और धरती पूरी उस की एक मुट्टी में होगी प्रलय के दिन। तथा आकाश लपेटे हुये होंगे उस के हाथ<sup>[2]</sup>

بِالْبِتِاللهِ أُولَبِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿

قُلْ اَفَغَيْرُاللهِ تَأْمُرُوۡ إِنۡ اَعُبُدُايَتُهَا الْجَهِدُونَ ۞

وَلَقَدُاوُثِى اللَّهِ وَاللَّ الَّذِيْنَ مِنْ تَبُلِكَ اللِّنَ اشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿

بَلِ اللهَ فَأَعُبُدُ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِينَ @

وَمَاقَدَرُوااللهَ حَقَّ قَدُرِةٍ ۚ وَالْكِرُثُ جَمِيعًا فَبُضَّتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالتَّمُلُوتُ مَطُولِيْتُ بِيمِينِيهِ شُبْدُحنَهُ وَتَعْلَى حَتَّا اِيْشُرِكُونَ ۞

- इस आयत का भावार्थ यह है कि यदि मान लिया जाये कि आप के जीवन का अन्त शिर्क पर हुआ, और क्षमा याचना नहीं की तो आप के भी कर्म नष्ट हो जायेंगे। हालाँकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और सभी नबी शिर्क से पाक थे। इसलिये कि उन का संदेश ही एकेश्वरवाद और शिर्क का खंडन है। फिर भी इस में संबोधित नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को किया गया। और यह साधारण नियम बताया गया कि शिर्क के साथ अल्लाह के हाँ कोई कर्म स्वीकार्य नहीं। तथा ऐसे सभी कर्म निष्फल होंगे जो एकेश्वरवाद की आस्था पर आधारित न हों। चाहे वह नबी हो या उस का अनुयायी हो।
- 2 हदीस में आता है कि एक यहूदी विद्वान नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आया और कहाः हम अल्लाह के विषय में (अपनी धर्म पुस्तकों में) यह पाते है कि प्रलय के दिन आकाशों को एक उँगली, तथा भूमि को एक उँगली पर और पेड़ों को एक उँगली, जल तथा तरी को एक उँगली पर और समस्त उत्पत्ति को एक उँगली पर रख लेगा, तथा कहेगाः ((मैं ही राजा हूँ।)) यह सुन

الجزء ٢٤

में। वह पवित्र तथा उच्च है उस शिर्क से जो वे कर रहे हैं।

- **68.** तथा सूर (नरसिंघा) फूँका<sup>[1]</sup> जायेगा तो निश्चेत हो कर गिर जायेंगे जो आकाशों तथा धरती में हैं। परन्तु जिसे अल्लाह चाहे, फिर उसे पुनः फुँका जायेगा तो सहसा सब खड़े देख रहे होंगे।
- 69. तथा जगमगाने लगेगी धरती अपने पालनहार की ज्योती से। और परस्तृत किये जायेंगे कर्म लेख तथा लाया जायेगा निबयों और साक्षियों को। तथा निर्णय किया जायेगा उन के बीच सत्य (न्याय) के साथ, और उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा।
- 70. तथा पूरा-पूरा दिया जायेगा प्रत्येक जीव को उस का कर्मफल तथा वह भली-भाँति जानने वाला है उस को जो वह कर रहे हैं।
- 71. तथा हाँके जायेंगे जो काफिर हो गये नरक की ओर झुण्ड बना कर। यहाँ तक कि जब वह उस के पास

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ إِلَّا مَنْ شَأَءَ اللَّهُ "ثُمَّ نَفْخِزَ فِيهِ أَخُرِي فَاذَاهُمْ قِيَامُ لِيَنْظُووُنَ ۞

وَٱشۡرَقَتِ الۡكِرۡضُ بِنُوۡرِرَتِهَا وَوُضِعَ الۡكِتٰبُوَجِآئَىٓ بِالنِّبِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقَضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْخَيِّ وَهُهُ لَانْظُلَبُ رَ<sup>®</sup>

وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَاعُلَمُ

وَسِيْقَ الَّذِينَ كُفَّرُ وَالِلْ جَهَنَّهُ زُمُوًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتُ إِنُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَّنَتُهَآ

कर आप हँस पड़े। और इसी आयत को पढ़ा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4812, 6519, 7382, 7413)

1 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः दूसरी फूँक के पश्चात् सब से पहले मैं सिर उठाऊँगा। तो मूसा अर्श पकड़े हुये खड़े होंगे। मुझे ज्ञान नहीं कि वह ऐसे ही रह गये थे, या फूँकने के पश्चात् मुझ से पहले उठ चुके होंगे। (सहीह बुख़ारी: 4813)

दूसरी हर्दीस में है कि दोनों फूँकों के बीच चालीस की अवधि होगी। और मनुष्य की दुमची की हड्डी के सिवा सब सड़ जायेगा। और उसी से उस को फिर

बनाया जायेगा। (सहीह बुखारी: 4814)

आयेंगे तो खोल दिये जायेंगे उस के द्वार। तथा उन से कहेंगे उस के रक्षक (फ़रिश्ते): क्या नहीं आये तुम्हारे पास रसूल तुम में से जो तुम्हें सुनाते तुम्हारे पालनहार की आयतें तथा सचेत करते तुम्हें इस दिन का सामना करने से? वह कहेंगे: क्यों नहीं। परन्तु सिद्ध हो गया यातना का

72. कहा जायेगा कि प्रवेश कर जाओ नरक के द्वारों में सदावासी हो कर उस में। तो बुरा है घमंडियों का निवास स्थान।

शब्द काफिरों पर।

- 73. तथा भेज दिये जायेंगे जो लोग डरते रहे अपने पालनहार से स्वर्ग की ओर झुण्ड बना कर। यहाँ तक कि जब वे आ जायेंगे उस के पास तथा खोल दिये जायेंगे उस के द्वार और कहेंगे उन से उस के रक्षकः सलाम है तुम पर, तुम प्रसन्न रहो। तुम प्रवेश कर जाओ उस में सदावासी हो कर।
- 74. तथा वह कहेंगेः सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जिस ने सच्च कर दिया हम से अपना वचन। तथा हमें उत्तराधिकारी बना दिया इस धरती का हम रहें स्वर्ग में जहाँ चाहें। क्या ही अच्छा है कार्य कर्तावों<sup>[1]</sup> का प्रतिफल।
- 75. तथा आप देखेंगे फ़रिश्तों को घेरे हुये अर्श (सिंहासन) के चतुर्दिक वह पवित्रतागान कर रहे होंगे अपने

1 अर्थात एकेश्वरवादी सदाचारियों का।

ٱكَهُ يَاْ تَكُورُسُلُ مِّنُكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُو اللِّهِ رَتِّبُوْ وَيُنْذِرْ وُنَكُمْ لِقَاءَ يَوُمِكُو هٰذَا "قَالُوُا بِلَى وَلَكِنَ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ

> قِيْلَادُخُلُوَّالَبُوابَجَهَنَّمَ خِلْدِيْنَ فِيهَا فِيَثُسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۞

وَسِنْقِ الَّذِيْنِ النَّقَوُارَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمُوا ْحَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتُ اَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمْ عَلَيْكُمُ وَطِبُنُمُ فَادُخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ ۞ خَلِدِيْنَ

وَقَالُواالَّـمُدُىٰ لِلْتِوالَّذِىٰ صَدَقَنَاوَعُدَةُ وَاوْرَتَنَاالْاَمْ صَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ تَنِعُـوَ اَجُوْرالُعْمِلِيْنَ ۞

ۅؘۘڗۯؽٳڵؠڵڸۘڮڐؘػٳٚڣٚؽؙ؈ؙڂۅؙڸٳڵۼۯۺ ؽؙڛۜڽٚٷ۫ڹۼؚٮؙۮؚڒؘؿؚٚٚٚٚؠٷڟۣ۫ؽڔؘؽؽڰؙؠؙڔٳڵڿؚۜؾ पालनहार की प्रशंसा के साथ। तथा निर्णय कर दिया जायेगा लोगों के बीच सत्य के साथ। तथा कह दिया जायेगा कि सब प्रशंसा अल्लाह सर्वलोक के पालनहार के लिये हैं।[1] وَقِيْلَ الْحَمَدُ لِللهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

<sup>ा</sup> अर्थात जब ईमान वाले स्वर्ग में और मुश्रिक नरक में चले जायेंगे तो उस समय का चित्र यह होगा कि अल्लाह के अर्श को फ्रिश्ते हर ओर से घेरे हुये उस की पवित्रता तथा प्रशंसा का गान कर रहे होंगे।

# सूरह मुमिन - 40



## सूरह मुमिन के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 85 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत नं॰ 28 में एक मूमिन व्यक्ति की कथा का वर्णन किया गया है जिस ने फ़िरऔन के दरबार में मूसा (अलैहिस्सलाम) का खुल कर साथ दिया था। इसलिये इस का नाम सूरह मुमिन रखा गया है।
- इस सूरह का दूसरा नाम (सूरह गाफिर) भी है। क्योंकि इस की आयत नं 3 में (गाफिरुज्जम्ब) अर्थातः (पाप क्षमा करने वाला) का शब्द आया है।
- इस की आरंभिक आयतों में उस अल्लाह के गुण बताये गये हैं जिस ने कुर्आन उतारा है। फिर आयत 4 से 6 तक उन्हें बुरे परिणाम की चेतावनी दी गई है जो अल्लाह की आयतों में विवाद खड़ा करते हैं।
- आयत 7 से 9 तक ईमान वालों को यह शुभसूचना सुनाई गई है कि फ़्रिश्ते उन की क्षमा के लिये दुआ करते हैं। इस के पश्चात् काफ़िरों और मुश्रिकों को सावधान किया गया है। और उन्हें शिक्षा दी गई है।
- आयत 23 से 46 तक मूसा (अलैहिस्सलाम) के विरुद्ध फ़िरऔन के विवाद और एक मूमिन के मूसा (अलैहिस्सलाम) का भरपूर साथ देने तथा फ़िरऔन के परिणाम को विस्तार के साथ बताया गया है। फिर उन को सावधान किया गया जो अंधे हो कर बड़े बनने वालों के पीछे चलते हैं और ईमान वालों को साहस दिया गया है।
- अन्तिम आयतों में अल्लाह के धर्म में विवाद करने वालों को सावधान करते हुये कुफ़ तथा शिर्क के बुरे परिणाम से सचेत किया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- हा, मीम।
- इस पुस्तक का उतरना अल्लाह की ओर से है जो सब चीज़ों और गुणों

لحقرن

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْدِ

को जानने वाला है।

- 3. पाप क्षमा करने, तौबा स्वीकार करने, क्षमायाचना का स्वीकारी, कड़ी यातना देने वाला, समाई वाला जिस के सिवा कोई (सच्चा) वंदनीय नहीं। उसी की ओर (सब को) जाना है।
- 4. नहीं झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में उन के सिवा जो काफ़िर हो गये। अतः धोखे में न डाल दे आप को उन की यातायात देशों में।
- इंगुठलाया इन से पूर्व नूह की जाति ने तथा बहुत से समुदायों ने उन के पश्चात्, तथा विचार किया प्रत्येक समुदाय ने अपने रसूल को बंदी बना लेने का। तथा विवाद किया असत्य के सहारे, ताकि असत्य बना दें सत्य को। तो हम ने उन्हें पकड़ लिया। फिर कैसी रही हमारी यातना?
- 6. और इसी प्रकार सिद्ध हो गई आप के पालनहार की बात उन पर जो काफ़िर हो गये कि वही नारकी हैं।
- 7. वह (फ़्रिश्ते) जो अपने ऊपर उठाये हुये हैं अर्श (सिंहासन) को तथा जो उस के आस पास हैं वह पिवत्रतागान करते रहते हैं अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ तथा उस पर ईमान रखते हैं और क्षमा याचना करते रहते हैं उन के लिये जो ईमान लाये हैं।[1] हे

مَايُجُادِلُ فِنَ اليتِالله ِالله ِالآلاِيْنِيَ كَفَرُوْافَلَا يَغُرُرُكَ تَقَائْبُهُمُ فِي الْبِلادِ۞

كَذَّبَتُ تَبَّالُهُمْ قَوْمُ نُوْمِ ۗ وَالْكَحْزَاكِ مِنَ بَعْدِ هِـمُ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوُ لِهِـمُ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَلُوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ حِضُوْا لِيهِ الْحَقَّ فَاخَذُنُهُمُ مِّ فَكَيْفُ كَانَ عِقَالِكِ

وَكُذَٰلِكَ حَقَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُّوَا اَنَّهُوُ ٱصْحِٰبُ التَّارِثَ

ٱلذِيْنَ يَحُمِلُونَ الْعُرْشَ وَمَنْ حُولَهُ يُسَيِّحُونَ عِمْلُورَ يِّهِمْ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيْنَ امْنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَكَّ رَّحُمُةٌ وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَالُوُا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمُ عَذَا الْبَحِيْمِ ﴿

1 यहाँ फ़रिश्तों के दो गिरोह का वर्णन किया गया है। एक वह जो अर्श को उठाये हुया है। और दूसरा वह जो अर्श के चारों ओर घूम कर अल्लाह की प्रशंसा का गान और ईमान वालों के लिये क्षमायाचना कर रहा है।

हमारे पालनहार! तू ने घेर रखा है प्रत्येक वस्तु को(अपनी) दया तथा ज्ञान से। अतः क्षमा कर दे उन को जो क्षमा माँगें, तथा चलें तेरे मार्ग पर तथा बचा ले उन्हें नरक की यातना से।

- 8. हे हमारे पालनहार! तथा प्रवेश कर दे उन्हें उन स्थाई स्वर्गों में जिन का तू ने उन को वचन दिया है। तथा जो सदाचारी हैं उन के पूर्वजों तथा पित्नयों और उन की संतानों में से। निश्चय तू सब चीज़ों और गुणों को जानने वाला है।
- जथा उन्हें सुरक्षित रख दुष्कर्मों से, तथा तू ने जिसे बचा दिया दुष्कर्मों से उस दिन, तो दया कर दी उस पर। और यही बड़ी सफलता है।
- 10. जिन लोगों ने कुफ़ किया है उन्हें (प्रलय के दिन) पुकारा जायेगा कि अल्लाह का क्रोध तुम पर उस से अधिक था जितना तुम्हें (आज) अपने ऊपर क्रोध आ रहा है जब तुम (संसार में) ईमान की ओर बुलाये<sup>[1]</sup> जा रहे थे।
- वे कहेंगेः हे हमारे पालनहार! तू ने हमें दो बार मारा।<sup>[2]</sup> तथा जीवित

رَبَّنَا وَٱدُخِلُهُمُّ جَنِّتِ عَدُنِ إِلَّتِيُّ وَعَدُتَّهُمُّ وَمَنُ صَلَحَ مِنُ ابْآلِهِمُ وَٱذُواجِهِمُ وَذُرِّيْتِ هِمُرُّارِتَكَ آنْتَ الْعَرَزِيْرُ الْحَكِيْدُ

ۅؘقِڥۿؙٳڶڛۜٙؾٳ۠ڮٷؘؽؙڹڗۜؾ السّيتانِ يَوْمَبٍنٍ فَقَادُريُومُتَهُ وُذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُو۞

اِتَّااَكَـذِينُنَ كَفَرُوْائِينَادَوْنَ لَمَقُتُ اللَّهِ ٱكْبَرُونُ مَّقْتِكُوْ اَنْفُسُكُوْ اِذْ تُدُعُوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُّرُونَ⊙

قَالُوارَبِّنَآاَمَّتَّنَااثُنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَااثُنَتَيْنِ

- 1 आयत का अर्थ यह है कि जब काफिर लोग प्रलय के दिन यातना देखेंगे तो अपने ऊपर क्रोधित होंगे। उस समय उन से पुकार कर यह कहा जायेगा कि जब संसार में तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था फिर भी तुम कुफ़ करते थे तो अल्लाह को इस से अधिक क्रोध होता था जितना आज तुम्हें अपने ऊपर हो रहा है।
- 2 देखियेः सुरह बक्रा, आयतः 28|

(भी) दो बार किया। अतः हम ने मान लिया अपने पापों को। तो क्या (यातना से) निकलने की कोई राह (उपाय) है?

- 12. (यह यातना) इस कारण है कि जब तूम्हें (संसार में) बुलाया गया अकेले अल्लाह की ओर तो तुम ने कुफ़ कर दिया। और यदि शिर्क किया जाता उस के साथ तो तुम मान लेते थे। तो आदेश देने का अधिकार अल्लाह को है जो सर्वोच्च सर्वमहान् है।
- 13. वही दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियाँ तथा उतारता है तुम्हारे लिये आकाश से जीविका। और शिक्षा ग्रहण नहीं करता परन्तु वही जो (उस की ओर) ध्यान करता है।
- 14. तो तुम पुकारो अल्लाह को शुद्ध कर के उस के लिये धर्म को यद्यपि बुरा लगे काफ़िरों को।
- 15. वह उच्च श्रेणियों वाला अर्श का स्वामी है। वह उतारता है अपने अदेश से रूह<sup>[1]</sup> (वह्यी) को जिस पर चाहता है अपने भक्तों में से। ताकि वह सचेत करे मिलने के दिन से।
- 16. जिस दिन सब लोग (जीवित हो कर) निकल पड़ेंगे। नहीं छुपी होगी अल्लाह पर उन की कोई चीज़। किस का राज्य है आज? [2] अकेले

فَاعْتَرَفْتَايِدُ نُوْرِينَافَهَلُ إِلَى خُرُوجٍ مِّنَ سَبِيرُل@

ذٰلِكُوْ بِيَاتُنَهُ ٓ اِذَا دُعَى اللهُ وَحْمَى ۚ كَفَنُ تُثُوُّ وَالْ يُشْرُكُ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُوْ لِللهِ الْعَلِيِّ الْكِيدِيْوِ

هُوَاتَّذِى يُرِيُكُوُ اللِيّهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوُمِّنَ السَّمَا ۚ وِرُقَّا وَمَايَّتَذَكَّ رُالِّامِنُ يُنِيْبُ ۞

فَادُعُوااللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِرِهَ الْكَفِرُونَ۞

رَوْيُمُّ الدَّرَخِتِ ذُو الْعَرُّشْ يُلْقِى الرُّوْمَ مِنْ اَمُرِهُ عَلَى مَنَ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَر التَّلاقِ ۞

يَوْمَرُهُمُ بَارِنُهُوْنَ \$ لَايَخْفَىٰعَلَى اللهِ مِنْهُمُ شَيْعٌ لِمِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ "بِللهِ الْوَاحِدِ الْقَصَّارِ ®

<sup>1</sup> यहाँ वह्यी को रूह कहा गया है क्यों कि जिस प्रकार रूह (आत्मा) मनुष्य के जीवन का कारण होती है वैसे ही प्रकाशना भी अन्तरात्मा को जीवित करती है।

<sup>2</sup> अर्थात प्रलय के दिन। (सहीह बुखारी: 4812)

प्रभुत्वशाली अल्लाह का।

- 17. आज प्रतिकार दिया जायेगा प्रत्येक प्राणी को उस के करतूत का। कोई अत्याचार नहीं है आज। वास्तव में अल्लाह अतिशीघ्र हिसाब लेने वाला है।
- 18. तथा आप सावधान कर दें उन को आगामी समीप दिन से जब दिल मुँह को आ रहे होंगे। लोग शोक से भरे होंगे। नहीं होगा अत्याचारियों का कोई मित्र न कोई सिफारशी जिस की बात मानी जाये।
- 19. वह जानता है आँखों की चोरी तथा जो (भेद) सीने छुपाते हैं।
- 20. अल्लाह ही निर्णय करेगा सत्य के साथ। तथा जिन को वह पुकारते हैं अल्लाह के अतिरिक्त वह कोई निर्णय नहीं कर सकते। निश्चय अल्लाह ही भली-भाँति सुनने-देखने वाला है।
- 21. क्या वह चले-फिरे नहीं धरती में ताकि देखते कि कैसा रहा उन का परिणाम जो इन से पूर्व थें? वह इन से अधिक थे बल में तथा अधिक चिन्ह छोड़ गये धरती में। तो पकड़ लिया अल्लाह ने उन को उन के पापों के कारण, और नहीं था उन के लिये अल्लाह से कोई बचाने वाला।
- 22. यह इस कारण हुआ कि उन के पास लाते थे हमारे रसूल खुली निशानियाँ, तो उन्होंने कुफ़ किया। अन्ततः पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने। वस्तृतः वह अति

ٱلْيَوْمَرُتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا لَسَبَتُ لَاظْلُمَ الْيَوْمَرُّ لِنَّ اللهَ سَوِيْعُ الْحِسَابِ ۞

ۅؘٲٮؙٛۮؚ۬ۯۿؙۅ۫ۑٙۅ۫مٙٳڵڒۏؚڡؘڐٳڎؚٳڷٚٛٚٚؿؙؙٷٛڹؙڷٮۜؽٳڬۘڬٵڿڔ ڰٵڟؚؠؿڹؘ؋؞ٵڸڵڟ۠ڸؠؽڹ؈ؙڂؚؠؽ۫ۅؚۊۜڵۺؘڣؿ۫ۼ ؿؙڟڵٷ۞

يَعُلَمُ خَالِمنَةَ الْرَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۞

ۉۘۘۘٳۘڵؿؙڎؙڲڠؙۻؽؙڔۣٵڷڂؚۜؾٞۨٷٵڷڹڔٚؽؗڽؘؽۮؙۼٛۅٛڹ؈۬ ۮؙۏڹ؋ڵڒێڨ۫ڞؙۅؙڹ؞ۭۺٛؿؙٞٵ۠ٵۣۜٛڶڵڎۿۅٞٵۺۜؠؽۼؙ ٲڶؠٙڝؽؙڒؙ۞۫

اَوَكَمْ يَمِيهُرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَافِتَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْامِنَ قَبُلِامِحُ "كَانُوْاهُمُ اَشَدَّ مِنْهُمُ قُوْقًا قَاتَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوْيِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمُّ مِّنَ اللهِ مِنْ قَاقٍ© اللهُ بِذُنُوْيِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمُّ مِّنَ اللهِ مِنْ قَاقٍ©

ذلكَ بِأَنَّهُمُ كَانَتُ تَّالِيَهُمِ رُسُلُهُمُ رِبَالْتِيَنْتِ فَكَفَرُواْ فَاخَذَهُمُ اللَّالَّةِ قَوِيٌّ شَدِيْنُ الْعِقَابِ

शक्तिशाली घोर यातना देने वाला है।

- 23. तथा हम ने भेजा मूसा को अपनी निशानियों और हर प्रकार के प्रामाण के साथ।
- 24. फ़िरऔन और (उस के मंत्री) हामान तथा क़ारून के पास| तो उन्हों ने कहाः यह तो बड़ा झूठा जादूगर है|
- 25. तो जब वह उन के पास सत्य लाया हमारी ओर से तो सब ने कहाः बध कर दो उन के पुत्रों को जो ईमान लाये हैं उस के साथ, तथा जीवित रहने दो उन की स्त्रियों को। और काफ़िरों का षड्यंत्र निष्फल (व्यर्थ) ही हुआ।[1]
- 26. और कहा फ़िरऔन ने (अपने प्रमुखों से): मुझे छोड़ो, मैं बध कर दूँ मूसा को। और उसे चाहिये कि पुकारे अपने पालनहार को। वास्तव में मैं डरता हूँ कि वह बदल देगा तुम्हारे धर्म को [2] अथवा पैदा कर देगा इस धरती (मिस्र) में उपद्रव।
- 27. तथा मूसा ने कहाः मैं ने शरण ली है अपने पालनहार तथा तुम्हारे पालनहार की प्रत्येक अहंकारी से जो ईमान नहीं रखता हिसाब के दिन पर।

وَلَقَدُ ٱرْسُلُنَا مُؤسى بِالنِتِنَا وَسُلْطِن تُمِيثِنِ ﴿

الى فِرُعُونَ وَهَامُنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوُا سَحِرٌ كَذَّابُّ@

فَكَتَّاجَآءُهُمُ بِالْحَقِّ مِنُ عِنْدِنَا قَالُواا ثَتُلُوًٓا ٱبْنَآءَالَّذِيْنَ الْمُنْوَامَعَهُ وَاسْتَحْيُوْ الِسَاءَهُوُّ وَمَاكِيْدُ الْكِفِرِيْنَ الِّارِفِى ْضَلْلِ ۞

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنَ}َ اَقْتُلُمُوْسٰی وَلْیَنْ\* رَبَّهٔ ۚ ۚ إِنِّیۡۤ اَخَاتُ اَنْ یُبَدِّلَ دِیْنَکُوۡ اَوۡاَنُ یُظْهِـرَ فِی الْاَمۡ ضِ الْفَسَادی

وَقَالَ مُوْسَى إِنِّى عُدُثُ بِرَ بِنَ وَرَتِبِكُمُ مِّنُ كُلِّ مُتَكَيِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۞

- ा अर्थात फ़िरऔन और उस की जाति का। जब मूसा (अलैहिस्सलाम) और उन की जाति बनी इस्राईल को कोई हानि नहीं हुई। इस से उन की शक्ति बढ़ती ही गई यहाँ तक कि वह पवित्र स्थान के स्वामी बन गये।
- 2 अर्थात शिर्क तथा देवी-देवता की पूजा से रोक कर एक अल्लाह की इबादत में लगा देगा। जो उपद्रव तथा अशान्ति का कारण बन जायेगा और देश हमारे हाथ से निकल जायेगा।

28. तथा कहा एक ईमान वाले व्यक्ति
ने फ़िरऔन के घराने के, जो छुपा
रहा था अपना ईमानः क्या तुम
बध कर दोगे एक व्यक्ति को कि
वह कह रहा हैः मेरा पालनहार
अल्लाह है? जब कि वह तुम्हारे पास
लाया है खुली निशानियाँ तुम्हारे
पालनहार की ओर से? और यदि
वह झूठा हो तो उसी के ऊपर है
उन का झूठ। और यदि सच्चा हो
तो आ पड़ेगा वह कुछ जिसकी
तुम्हें धमकी दे रहा है। वास्तव में
अल्लाह मार्ग दर्शन नहीं देता उसे जो
उल्लंघनकारी बहुत झूठा हो।

29. हे मेरी जाति के लोगो! तुम्हारा राज्य है आज, तुम प्रभावशाली हो धरती में, तो कौन हमारी रक्षा करेगा अल्लाह की यातना से यदि वह हम पर आ जाये? फ़िरऔन ने कहाः मैं तुम सब को वही समझा रहा हूँ जिसे में उचित समझता हूँ और तुम्हें सीधी ही राह दिखा रहा हूँ।

- 30. तथा उस ने कहा जो ईमान लायाः हे मेरी जाति! मैं तुम पर डरता हूँ (अगले) समुदायों के दिन जैसे (दिन<sup>[1]</sup>) से|
- 31. नूह की जाति की जैसी दशा से, तथा आद और समूद की एवं जो उन के पश्चात् हुये। तथा अल्लाह नहीं चाहता कोई अत्याचार भक्तों के लिये।

وَقَالَ رَجُلُّ مُؤُمِّنَ أَمِّنَ ال فِرْعَوْنَ يَكُتُوُ إِيُمَانَةُ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَقُول رَبِّيَ اللهُ وَقَدُ جَآءِكُو رِالْمِيِّنَاتِ مِنْ رَّرِّكُوْ وَانْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهُ وَكَنْ بُهُ وَانْ يَكُ صَادِقًا يُتُومِكُو بَعْضُ الآذِى يَعِدُكُو إِنَّ الله لَا يَهْدِي فَ مَنْ هُوَمُسُونٌ كَنَّ الْ

ؽڡٞۅؙۄڷػڎؙ۠ٳڷؠ۫ٝڵڬٛٵڷؽۅؙۘۘۘؗؗؗؗۄڟؚۿؚڔڔؽؙؽ۬؋ۣٵڷۘۘۯۯۻٛ ڣؘڡۜڹۘؿۜڞؙۯؙؽؘٵڝؙٛٵڹٲۺٳٮڵڡؚٳ؈ٛۻٵٞٷٵ ڣۯؙۼۅؙؽؙڡٵٞٳڔؽڮڎؙٳڵٳڡٵٙٲڒؽۅڡؘٵٙۿۮؚؽػؙۊؙ ٳڰڒڛؽؽڶٳڶڗۺۘٵۮؚ۞

> ۅۘقَالَ الَّذِئَ امَنَ لِقَوْمِ إِنِّيُّ آخَافُ عَلَيْكُمُّ مِّمِثُّلَ يَوْمِ الْرَحْزَابِ۞

مِثُلَ دَابِ قَوْمِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَّ تَعُوْدُ وَ اللَّذِينَ مِنْ بَعُب هِحُرُو مَا اللهُ يُرِيدُ كُالْمُلْكًا لِلْمِبَادِ۞

1 अर्थात उन की यातना के दिन जैसे दिन से।

- 32. तथा हे मेरी जाति! मैं डर रहा हूँ तुम पर एक - दूसरे को पुकारने के दिन<sup>[1]</sup> से|
- 33. जिस दिन तुम पीछे फिर कर भागोगे, नहीं होगा तुम्हें अल्लाह से कोई बचाने वाला। तथा जिसे अल्लाह कुपथ कर दे तो उस का कोई पथ प्रदर्शक नहीं।
- 34. तथा आये यूसुफ़ तुम्हारे पास इस से पूर्व खुले प्रमाणों के साथ, तो तुम बराबर संदेह में रहे उस से जो तुम्हारे पास लाये। यहाँ तक कि जब वह मर गये तो तुम ने कहा कि कदापि नहीं भेजेगा अल्लाह उन के पश्चात् कोई रसूल।<sup>[2]</sup> इसी प्रकार अल्लाह कुपथ कर देता है। उसे जो उल्लंघनकारी डाँवाडोल हो।
- 35. जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो उन के पास आया हो। तो यह बड़े क्रोध की बात है अल्लाह के समीप तथा उन के समीप जो ईमान लाये हैं। इसी प्रकार अल्लाह मुहर लगा देता है प्रत्येक अहंकारी अत्याचारी के दिल पर।
- 36. तथा कहा फिरऔन ने कि हे हामान! मेरे लिये बना दो एक उच्च भवन, संभवतः मैं उन मार्गो तक पहुँच सकूँ।

وَلِقَوُمِ إِنِّنَ آخَافُ عَلَيُكُمُ يَوُمَرِ التَّنَادِ ﴿

يَوْمُرْتُوَلُوْنَ مُدُيدِيْنَ مَالَكُوْرِيَ اللهِمِنُ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ۞

ڡؘڵڡۜٮؙؙۘۜۜۜۜۼٵۧٷؙؙۮؽؙۅؙڛؙؙ۠ڡؙڝ؈ؘۛۼؖٮؙڷؠٳڶؠێۣڹؾؚڡؘؠٙٵ ڔؚڵڴٷؽؙۺؘڮؠۜؠؠۜٵۼٳۧٷٛڔڽ؋۫ڂؾؖٚڶٳ۬ۿڵػڨؙڵؙٛؗٛٛ ڶڽؙڲؠۼۘػٲٮڵڎؙڡؙۻؙۼٮؚ؋ڛٷؘ۠ڵۮڵڸڮؽۻڷ۠ ڶٮڎؙڡٞڹۿۅؙڝؙؿڔڮٛ۠ٷ۫ڗٵڮٛ۞ٛ

ٳڵۮێۘؽؙڲؙۘڲٳۮڵۏۘٛؽ؈ٛٙٞٳڸؾؚٵڵؿۅڹۼؽۺؚڵڟؽٲؾ۠ۿٟ ػۘڹؙۯڡؘؘڨٞؾٵڝ۬ٮٛڶڵڮۅؘڝ۬ٛۮٵڰۮؚؽؽٵڡؙڹؙۏؖٵڰۮٳڮ ؽڟؠۼؙٵٮڵۿؙٷڵڮؙڷۣۜڨٙڮؙڝؙؾڲؠڗٟڿڹۜٳ؈

وَقَالَ فِرْعُونُ لِهَالْمِنُ ايْنِ لِيُ صَرِّحًا لَّعَيِّلِّ ٱللَّهُ الْزَسِّبَابِ ﴿

अर्थात प्रलय के दिन से जब भय के कारण एक-दूसरे को पुकारेंगे।

<sup>2</sup> अर्थात तुम्हारा आचरण ही प्रत्येक नबी का विरोध रहा है। इसीलिये तुम समझते थे कि अब कोई रसूल नहीं आयेगा।

- 37. आकाश के मार्गों तक ताकि मैं देखूँ
  मूसा के पूज्य (उपास्य) को। और
  निश्चय में उसे झूठा समझ रहा
  हूँ। और इसी प्रकार शोभनीय बना
  दिया गया फ़िरऔन के लिये उस का
  दुष्कर्म तथा रोक दिया गया संमार्ग
  से। और फ़िरऔन का षड्यंत्र विनाश
  ही में रहा।
- 38. तथा उस ने कहा जो ईमान लायाः हे मेरी जाति! मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सीधी राह बता रहा हूँ।
- 39. हे मेरी जाति! यह संसारिक जीवन कुछ साम्यिक लाभ है। तथा वास्तव में प्रलोक ही स्थायी निवास है।
- 40. जिस ने दुष्कर्म किया तो उस को उसी के समान प्रतिकार दिया जायेगा। तथा जो सुकर्म करेगा नर अथवा नारी में से और वह ईमान वाला (एकेश्वरवादी) हो तो वही प्रवेश करेंगे स्वर्ग में। जीविका दिये जायेंगे उस में अगणित।
- 41. तथा हे मेरी जाति! क्या बात है कि मैं बुला रहा हूँ तुम्हें मुक्ति की ओर तथा तुम बुला रहे हो मुझे नरक की ओर।
- 42. तुम मुझे बुला रहे हो ताकि मैं कुफ़ करूँ अल्लाह के साथ और साझी बनाऊँ उस का उसे जिस का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तथा मैं बुला रहा हूँ तुम्हें प्रभावशाली अति क्षमी की ओर।
- 43. निश्चित है कि तुम जिस की ओर

آسُبُابَ السَّمُوٰتِ فَاطَلِمَ إِلَى الْمُمُوْسِي وَاتِّى كُطُّنَّهُ كَاذِبًا وَكَدْلِكَ زُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَ مِن السِّبِيْلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ الِّكِفِي تَبْالٍ ۚ

ۅؘۛڠؘٲڶٵڰڹؽٙٵڡؘؽؘڸڠؘۏؚڡؚٳؾۜڹؚٷۏڹۣٲۿ۫ڔػؙۄ۫ڛؘؚؽڶ السَّتَادِ۞ٞ

يٰقَوۡمِراتَّمَاهٰذِهِ الْحَيۡوةُ الدُّنْيَامَتَاعُ ۚ وَٓانَّ الْاِخِرَةَ فِيَ دَارُالْقَرَارِ۞

مَنُ عَمِلَ سِبِّنَةً فَلايُجْزَى اِلامِثْلَهَ أَوْمَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكَرَ اوْانْتُی وَهُومُونُونُ فَاوُلاّلِكَ یَدُ خُلُونَ الْمِنَّةَ یُونَزَ قُونَ فِیْهَا بِغَیْرِحِسَابٍ ۞

وَيْقَوُمِمَالَ َادُعُوْكُمُ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدُعُونَنِيْ إِلَى النَّارِهُ

تَكُ عُوْنَزِيْ لِأَكْفُرُ بِاللهِ وَأَشُوكَ بِهِ مَالِيشَ لِيُ بِهِ عِنْهُ وَ اَنَا ٱدُعُوْكُولِلَ الْعَزِيْزِ الْعَقَارِ ۞

لاَجَرَمَ اللَّمَاتَكُ عُوْنَنِي َ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَةً رُفِي

मुझे बुला<sup>[1]</sup> रहे हो वह पुकारने योग्य नहीं है न लोक में न परलोक में। तथा हमें जाना है अल्लाह ही की ओर, तथा वास्तव में अतिक्रमी ही नारकी हैं।

- 44. तो तुम याद करोगे जो मैं कह रहा हूँ, तथा मैं समर्पित करता हूँ अपना मामला अल्लाह को। वास्तव में अल्लाह देख रहा है भक्तों को।
- 45. तो अल्लाह ने उसे सुरक्षित कर दिया उन के षड्यंत्र की बुराईयों से। और घेर लिया फ़िरऔनियों को बुरी यातना ने।
- 46. वे<sup>[2]</sup> प्रस्तुत किये जाते हैं अग्नि पर प्रातः तथा संध्या। तथा जिस दिन प्रलय स्थापित होगी (यह आदेश होगा) कि डाल दो फ़्रिऔनियों को कड़ी यातना में।
- 47. तथा जब वह झगड़ेंगे अग्नि में, तो कहेंगे र्निबल उन से जो बड़े बन कर रहेः हम तुम्हारे अनुयायी थे, तो क्या तुम दूर करोगे हम से अग्नि का कुछ भाग?
- 48. वे कहेंगे जो बड़े बन कर रहेः हम सब इसी में हैं। अल्लाह निर्णय कर

الدُّنْيَاوَلَافِى الْلِخْرَةِ وَاَنَّ مَرَّدًىٰٓ اَلَى اللهِ وَاَنَّ الْمُشْرِفِيْنَ هُوُاصَٰعٰبُ النَّارِ۞

هَنَتَدُكُوُوْنَ مَاَ اَقُولُ لَكُوْ وَاُفَوِّضُ آمُوِيُ إِلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۞

فَوَقْلُهُ اللهُ سَيِّاتِ مَامَكُوُوُاوَحَاقَ بِال فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعُنَابِ®

اَلنَّا(ُدُيُّوَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوَّا اَوَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوُمُ السَّاعَةُ ۖ اَدُخِـلُوَّا الَ فِرْعَوْنَ اَشَكَّ الْعَنَابِ۞

وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَّوُا لِنَّنِ يُنَ اسْتَكَثَبُرُ وَٓ لَا تَاكُتُ الْكُثُ لَكُمُ مَّ تَبَعًا فَهَلُ اَنْ تُوْمُعُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۞

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْا لِنَّاكُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ

<sup>1</sup> क्योंकि लोक तथा परलोक में कोई सहायता नहीं कर सकते। (देखियेः सूरह फ़ातिर, आयतः 140, तथा सूरह अहकाफ़, आयतः 5)

<sup>2</sup> हदीस में है कि जब तुम में से कोई मरता है तो (कृब्र में) उस पर प्रातः संध्या उस का स्थान प्रस्तुत किया जाता है। (अर्थात स्वर्गी है तो स्वर्ग और नारकी है तो नरक)। और कहा जाता है कि यही प्रलय के दिन तेरा स्थान होगा। (सहीह बुख़ारी: 1379, मुस्लिम: 2866)

चुका है भक्तों (बंदों) के बीच।

- 49. तथा कहेंगे जो अग्नि में हैं नरक के रक्षकों सेः अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि हम से हल्की कर दे किसी दिन कुछ यातना।
- 50. वह कहेंगेः क्या नहीं आये तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण ले कर? वे कहेंगे क्यों नहीं। वह कहेंगे तो तुम ही प्रार्थना करो। और काफिरों की प्रार्थना व्यर्थ ही होगी।
- 51. निश्चय हम सहायता करेंगे अपने रसूलों की तथा उन की जो ईमान लायें, संसारिक जीवन में, तथा जिस दिन<sup>[1]</sup> साक्षी खड़े होंगे।
- 52. जिस दिन नहीं लाभ पहुँचायेगी अत्याचारियों को उन की क्षमा याचना। तथा उन्हीं के लिये धिक्कार और उन्हीं के लिये बुरा घर है।
- 53. तथा हम ने प्रदान किया मूसा को मार्ग दर्शन और हम ने उत्तराधिकारी बनाया ईस्राईल की संतान को पुस्तक (तौरात) का।
- 54. जो मार्ग दर्शन तथा शिक्षा थी समझ वालों के लिये।
- 55. तो (हे नबी!) आप धैर्य रखें। वास्तव में अल्लाह का वचन<sup>[2]</sup> सत्य है। तथा

قَدُ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ@

وَقَالَ النَّذِينَ فِي النَّادِ لِخَزَىنَةِ جَهَخَّهَ ادْعُوُا رَبَّكُو يُخَفِّفُ عَثَايَوُمُا مِّنَ الْعَدَابِ ۞

قَالُوْاَاَوَلَهُ تَكُ ثَانِتُكُامُ رُسُكُلُمُ إِللَّهِيَّنَتِ \* قَالُوَا بَلِ ۚ قَالُوُا فَادُ عُوْا وَمَادُ غَوَّا الْكِغِنْ يُنَ الِآرِيْنَ ضَلِي ۞

ٳٮۜٞٵڵٮؘۜڹ۫ڞؙۯۯڛ۠ڵٮؘٵۅٙٵٮۜۧۮؚؽڹٲٵڡٞڹٛۅٛٳڣٳڶڲۑۅۊ ٵڵڎؙؙؽ۫ٮٵۅؘؽۅ۫ڡٙۯؽڠؙۅٛڞؙؙٳڵؙۯۺ۫ٙۿٵۮ۞

يَوُمَ لَايَـنْفَعُ الظّلِمِينِينَ مَعُذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمُ سُوِّءُ التَّارِدِ

ۅؘڵڡۜٙۮٲڶؾؙؽؙٮٚٲڡؙۅٛڛٙٳڵۿؙڵؽۅٙٲۅ۫ۯؾٛڹٵ ؠڹؽٞٳۺؙڗٳۧ؞ۣٛڽڶ۩ؚڴؚؚڗؙ۞۠

هُدًى وَذِكْرِي لِأُولِي الْكِلْبَابِ

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى ۚ وَّاسْتَغُفِرْ

- 1 अर्थात प्रलय के दिन, जब अम्बिया और फ़्रिश्ते गवाही देंगे।
- 2 निबयों की सहायता करने का।

क्षमा माँगें अपने पाप[1] की। तथा पवित्रता का वर्णन करते रहें अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ संध्या और पातः।

- 56. वास्तव में जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बिना किसी प्रमाण के जो आया<sup>[2]</sup> हो उन के पास. तो उन के दिलों में बड़ाई के सिवा कुछ नहीं है, जिस तक वह पहुँचने वाले नहीं हैं। अतः आप अल्लाह की शरण लें। वास्तव में वही सब कुछ सुनने-जानने वाला है।
- 57. निश्चय आकाशों तथा धरती को पैदा करना अधिक बड़ा है मनुष्य को पैदा करने से। परन्तु अधिक्तर लोग ज्ञान नहीं रखते|<sup>[3]</sup>
- 58. तथा समान नहीं होता अंधा तथा आँख वाला। और न जो ईमान लाये और सत्कर्म किये हैं और दुष्कर्मी। तुम (बहुत) कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो।
- 59. निश्चय प्रलय आनी ही है। जिस में कोई संदेह नहीं। परन्तु अधिक्तर लोग ईमान (विश्वास) नहीं रखते।
- 60. तथा कहा है तुम्हारे पालनहार ने कि

لِذَنْبُكَ وَسَيِّحُ بِحَمُدِ مَ يِسْكَ بِٱلْغَشِيّ وَالْا بُكَارِن

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِ لُوْنَ فِي ٓ الْمِتِ اللَّهِ بِغَـيْرِ سُلُطِن آتُهُمْ ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبُرُ ۗ مَّاهُمُ مِبِالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَالسِّمِينُ الْبُصِيرُ الْبُصِيرُ

لَخَلْقُ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُمِنْ خَلْق النَّاسِ وَالْكِنَّ آكُثُرَالنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿

> وَمَا يَسُنَّوِي الْأَعْلَى وَالْبُصِيْرُهُ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ وَلِا الْنُسِمُ عُ وَلِلْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا تَتَذَكَّرُونَ ٥

إِنَّ السَّاعَةَ لَا يَتِهُ لَّا رَبُ فِيْهَا وَلِكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. ⊕

وَقَالَ رَبُّكُو ادُعُونَ ٱسْتَجِبُ لَكُوْ

- 1 अर्थात भूल-चूक की। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्) ने फ़रमायाः मैं दिन में 70 बार क्षेमा माँगता हूँ। और 70 बार से अधिक तौबा करता हूँ। (सहीह बखारी: 6307)
  - जब कि अल्लाह ने आप को निर्दोष (मासूम) बनाया है।
- 2 अर्थात बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो अल्लाह की ओर से आया हो। उन के सब प्रमाण वे हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखे हैं। जिन की कोई वास्तविक्ता नहीं है।
- 3 और मनुष्य के पनः जीवित किये जाने का इन्कार करते हैं।

मुझी से प्रार्थना<sup>[1]</sup> करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूँगा। वास्तव में जो अभिमान (अहंकार) करेंगे मेरी इबादत (वंदना-प्रार्थना) से तो वह प्रवेश करेंगे नरक में अपमानित हो कर।

- 61. अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये रात्रि बनाई ताकि तुम विश्राम करो उस में, तथा दिन को प्रकाशमान बनाया।<sup>[2]</sup> वस्तुतः अल्लाह बड़ा उपकारी है लोगों के लिये। किन्तु अधिक्तर लोग कृतज्ञ नहीं होते।
- 62. यही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, प्रत्येक वस्तु का रचियता, उत्पत्तिकार। नहीं है कोई (सच्चा) वंदनीय उस के सिवा, फिर तुम कहाँ बहके जाते हो?
- 63. इसी प्रकार बहका दिये जाते हैं वह जो अल्लाह की आयतों को नकारते हैं।
- 64. अल्लाह ही है जिस ने बनाया तुम्हारे लिये धरती को निवास स्थान तथा आकाश को छत, और तुम्हारा रूप बनाया तो सुन्दर रूप बनाया तथा तुम्हें जीविका प्रदान की स्वच्छ चीज़ों से। वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, तो शुभ है अल्लाह सर्वलोक का पालनहार।
- 65. वह जीवित है, कोई (सच्चा) वंदनीय नहीं है उस के सिवा। अतः विशेष रूप

ٳڽۜٵڷڹٳؽڹؽؘؽۺؾۘڮؠ۠ۯۏؽۼڽؙۼؠٵۮؾڽ ڛۜؽۮؙڂؙڵۏڽؘجۿڰۯڂڿؚڔؽؙڹ۞

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوُ الَيْلَ لِتَمْكُنُوْ افِيُهِ وَالنَّهَارَمُبُعِمَّا لِقَ اللهَ لَنُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَالْإِنَّ اكْثَرَالتَّاسِ لَاَيَشُكُوُونَ۞

ۮ۬ڸڬٛۉڶڵڎ۠ۮێڰٛۯڿؘٲڸؿؙػؙڷۣۺٞٛۼؙٞڷٙٳڶۿٳؖۛۛڒۿۅؘ<sup>؞</sup> ڡؘٲؽٚۛؾؙٷ۫ڡؘػ۠ۄؘؙؾ۞

كَنْدُلِكَ يُؤُفَّكُ الَّذِينَىٰ كَانُوْابِالْتِ اللهِ مَحْدُدُونَ @

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوُ الْكَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءُ وَصَوَّرَكُوُ فَاحْسَنَ صُورَكُو وَمَ ذَقَكُمْ مِّنَ الطَّلِيْباتِ " ذَلِكُو اللهُ رَبُّكُمْ قَتَابُركَ اللهُ رَبُّ الْعُلْمِيْنَ ﴿

هُ وَالْحَيُّ لِآ اِللَّهِ اللَّهُ وَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ

विद्यास में है कि प्रार्थना ही वंदना है। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यही आयत पढ़ी। (तिर्मिज़ी: 2969) इस हदीस की सनद हसन है।

<sup>2</sup> ताकि तुम जीविका प्राप्त करने के लिये दौड़ धूप करो।

से उस की इबादत करते हुये उसी को पुकारो। सब प्रशंसा सर्वलोक के पालनहार अल्लाह के लिये हैं।

- 66. आप कह दें निश्चय मुझे रोक दिया गया है कि इबादत करूँ उन की जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा जब आ गये मेरे पास खुले प्रमाण तथा मुझे आदेश दिया गया है कि मैं सर्वलोक के पालनहार का आज्ञाकारी रहूँ।
- 67. वही है जिस ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर वीर्य से, फिर बंधे रक्त से, फिर तुम्हें निकालता है (गर्भाशयों से) शिशु बना कर। फिर बड़ा करता है ताकि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहुँचो। फिर बूढ़े हो जाओ तथा तुम में कुछ इस से पहले ही मर जाते हैं और यह इसलिये होता है ताकि तुम अपनी निश्चित आयु को पहुँच जाओ, तथा ताकि तुम समझो।[1]
- 68. वही है जो तुम्हें जीवन देता तथा मारता है फिर जब वह किसी कार्य का निर्णय करता है तो कहता हैः ((हो जा)) तो वह हो जाता है।
- 69. क्या आप ने नहीं देखा कि जो झगड़ते<sup>[2]</sup> हैं अल्लाह की आयतों में, वह कहाँ बहकाये जा रहे हैं?

كَ الدِّيْنَ ٱلْحَمْدُ بِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ®

قُلُ إِنِّى ْنُوِيْتُ أَنْ أَعُمُكُ الَّذِيْنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوُنِ اللهِ لَتَنَاجَأَ فِنَ الْمَيِّنْتُ مِنُ ثَرِيِّىُ وَ وَامُرُثُ أَنْ أَسُـلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿

ۿؙۅٵڷڹؽؙڂۘۘڡؘڨڴۄؙۺؚٞؽؙۺٵۑٟ؞ؙؿ۫ۄؖ؈ؙؽؙڟڡٛۊؙڎٚۜٛٛؖۜۛۛڎ ڡٟڽؙ؏ڬڡٞۊڐؿڲۼؙڔڂڮؙۯڟڣٞڵٲڎؙڗڶؚۺؙڬٷٞٳٲۺؙڰڬٛۄ ؿ۫ۼٳؾڴٷٮۏٛٳۺؙؽۅ۫ڿٵٷڝؽڬۄ۫ۺؙؾۘؾۏڶٚ؈؈ؘڡٙؽڶ ۅڸۺؙڵۼؙٷٛٳٵڿؘڰڒؙۺٮۼۧؽٷڡڰڬؙۄؙؾڠٙڣڵۏڹ۞

هُوَالَّذِي يُحْمَ وَيُمِينُ ۚ فَإِذَا قَضَى اَمُوا فِاتَّنَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ۞

اَلَهُ تَرَالَى الَّذِينَ يُعَادِلُونَ فِيَّ الْبِاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّةِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللِّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّ

- 1 अथीत तुम यह समझो कि जो अल्लाह तुम्हें अस्तित्व में लाता है तथा गर्भ से ले कर आयु पूरी होने तक तुम्हारा पालन-पोषण करता है तुम स्वयं अपने जीवन और मरण के विषय में कोई अधिकार नहीं रखते तो फिर तुम्हें वंदना भी उसी एक की करनी चाहिये। यही समझ-बूझ का निर्णय है।
- 2 अर्थात अल्लाह की आयतों का विरोध करते हैं।

70. जिन्हों ने झुठला दिया पुस्तक को और उसे जिस के साथ हम ने भेजा अपने रसूलों को, तो शीघ्र ही वह जान लेंगे।

71. जब तौक होंगे उन के गलों में तथा बेड़ियाँ, वह खींचे जायेंगे।

72. खौलते पानी में फिर अग्नि में झोंक दिये जायेंगे।

73. फिर कहा जायेगा उन सेः कहाँ हैं वह जिन्हें तुम साझी बना रहे थे।

74. अल्लाह के सिवा? वह कहेंगे कि वह खो गये हम से, बल्कि हम नहीं पुकारते थे इस से पूर्व किसी चीज़ को, इसी प्रकार अल्लाह कुपथ कर देता है काफ़िरों को।

75. यह यातना इसलिये है कि तुम धरती में अवैध इतराते थे, तथा इस कारण कि तुम अकड़ते थे।

76. प्रवेश कर जाओ नरक के द्वारों में सदावासी हो कर उस में। तो बुरा स्थान है अभिमानियों का।

77. तो आप धैर्य रखें निश्चय अल्लाह का वचन सत्य है। फिर यदि आप को दिखा दें उस (यातना) में से जिस का उन्हें वचन दे रहे हैं, या आप का निधन कर दें तो वह हमारी ओर ही फेरे जायेंगे।<sup>[1]</sup>

78. तथा (हे नबी!) हम भेज चुके हैं बहुत से रसूलों को आप से पूर्व जिन الَّذِيْنَ كَذَّبُوْ الِالْكِتْبِ وَبِمَا ٓ اَرْسَلْنَالِهِ رُسُلَنَا "فَسَوُفَ يَعْلَمُونَ ۞

إِذِالْكَفْلُلِ فِي اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ سُحُبُونَ۞

فِي الْحَمِيمُومُ ثُنْتَمَ فِي التَّارِئِيسُجُرُونَ ﴿

تُحرِّقِيُل لَهُمُ إِينَ مَاكُنُتُمُ تُثُمِّرُكُونَ ﴿

مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوا ضَلُواعَنّا بَلُ لَّهُونَكُنْ نَّدُ عُوْامِنُ قَبُلُ شَيْئًا كَنَا لِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكِفِي مِنْنَ

ذلِكُوُبِمَاكُنْتُوْ تَفْرَكُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُوْتَنَرَكُوْنَ۞

اُدُخُانُوَا اَبُوَابَ جَهَتَّمَ خلِدِينَ فِيهُا قَفِيشُ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۞

فَاصْبِرُانَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ فَإِمَّانُرِيَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَغِدُ هُوُ اَوْنَتَوَقِّيَتَكَ فِالْيُنَايُرُجُعُونَ⊚

وَلَقَدُ السُّلْنَالُسُ لَامِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمُ مَّنَ

में से कुछ का वर्णन हम आप से कर चुके हैं तथा कुछ का वर्णन आप से नहीं किया है तथा किसी रसूल के (वश<sup>[1]</sup>) में यह नहीं था कि वह कोई आयत (चमत्कार) ला दे परन्तु अल्लाह की अनुमित से। फिर जब आ जायेगा अल्लाह का आदेश तो निर्णय कर दिया जायेगा सत्य के साथ और क्षति में पड़ जायेंगे वहाँ झूठे लोग।

- 79. अल्लाह ही है जिस ने बनाये तुम्हारे लिये चौपाये ताकि सवारी करो कुछ पर और कुछ को खाओ।
- 80. तथा तुम्हारे लिये उन में बहुत लाभ हैं और तािक तुम उन पर पहुँचो उस आवश्यक्ता को जो तुम्हारे<sup>[2]</sup> दिलों में है तथा उन पर और नावों पर तुम्हें सवार किया जाता है।
- 81. तथा वह दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियाँ। तो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों का इन्कार करोगे?
- 82. तो क्या वह चले-फिरे नहीं धरती में ताकि देखते कि कैसा रहा उन का परिणाम जो उन से पूर्व थे? वह उन से अधिक कड़े थे शक्ति में और धरती में अधिक चिन्ह<sup>[3]</sup> छोड़ गये। तो नहीं आया उन के काम जो वे कर रहे थे।

قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِثْهُمُ مَّنُ لَّهُ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَالِّقَ بِالَيْهِ اِلَّلَا بِاذْنِ اللهِ فَإِذَا جَاءَ اَمُولُ اللهِ قَضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبُطِلُونَ۞

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوُ الْأَنْفَامَ لِلَّرَّكِبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ۞

وَلَكُوْ فِيهُامَنَافِعُ وَلِتَبُنُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُوْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَنُونَ ۞

وَيُرِيكُمُ الاحِهِ فَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شُكِّرُونَ ٠

اَفَكُوْكِيدِيْدُوُا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوُا كِيُفَ كَانَ عَلَقِبَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ \*كَانْوَا اكْتُرَا مِنْهُمُ وَاشَكَ قُوَةً وَّا اشْارًا فِي الْاَرْضِ فَهَا اَغْنَىٰ عَنْهُمُ مِّا كَانُوا اِيكِيْبُونَ۞

- 1 मक्का के काफ़िर लोग, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से यह माँग कर रहे थे कि आप अपने सत्य रसूल होने के प्रमाण में कोई चमत्कार दिखायें। जिस के अनैक उत्तर आगामी आयतों में दिये जा रहे हैं।
- 2 अर्थात दूर की यात्रा करो।
- 3 अर्थात निर्माण तथा भवन इत्यादि।

- 83. जब आये उन के पास हमारे रसूल निशानियाँ लेकर तो वे इतराने लगे उस ज्ञान पर<sup>[1]</sup> जो उन के पास था। और घेर लिया उन को उस ने जिस का वे उपहास कर रहे थे।
- 84. तो जब उन्होंने देखा हमारी यातना को तो कहने लगेः हम ईमान लाये अकेले अल्लाह पर तथा नकार दिया उसे जिसे उस का साझी बना रहे थे।
- 85. तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें लाभ पहुँचाता उन का ईमान जब उन्होंने देख लिया हमारी यातना को। यही अल्लाह का नियम है जो उसके भक्तों में चला आ रहा है। और क्षति में पड़ गये यहीं काफिर।

فَلَتَّاجَاءَتُهُمُّرُسُلُهُمُ بِالْيَتِنْتِ فَرِخُوابِمَاعِنْكُمُّمُ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهُوْرُءُونَ ⊕

> فَكَمَّارَٱوْا بَانْسَنَاقَالُوَّاا مَثَّارِاللهِ وَحُدَهُ وَكَفَرُنَادِمَاكُنَارِهِ مُشْرِكِيْنَ ۞

فَكَرُيكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُوُ لَتَاكَرُاوَا بَالْسَنَا ۗ سُنَّتَ اللهِ الَّتِيُّ قَنُ خَلَتُ فِيُ عِبَادِهُ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكُفِرُونَ

# सूरह हा मीम सज्दा - 41



## सूरह हा मीम सज्दा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 54 आयतें हैं।

- इस सूरह का नाम (हा, मीम सज्दा) है। क्योंकि इस का आरंभ अक्षरः (हा, मीम) से हुआ है। और आयत 37 में केवल अल्लाह ही को सज्दा करने का आदेश दिया गया है। और इस सूरह की तीसरी आयत में (फुस्सिलत) का शब्द आया है। इसलिये इस का दूसरा नाम (फुस्सिलत) भी है।
- इस के आरंभ में कुर्आन के पहचानने पर बल देते हुये सोच-विचार की दावत, तथा वह्यी और रिसालत को झुठलाने पर यातना की चेतावनी दी गई है। फिर अल्लाह के विरोधियों के दुष्परिणाम को बताया गया है।
- आयत 30 से 36 तक उन्हें स्वर्ग की शुभसूचना दी गई है जो अपने धर्म पर स्थित हैं। और उन्हें विरोधियों को क्षमा कर देने के निर्देश दिये गये हैं। फिर आयत 40 तक अल्लाह के अकेले पूज्य होने तथा मुर्दों को जीवित करने का सामर्थ्य रखने की निशानियाँ प्रस्तुत की गयी हैं।
- आयत 41 से 46 तक कुर्आन के साथ उस के विरोधियों के व्यवहार तथा उस के दुष्परिणाम को बताया गया है। फिर 51 तक शिर्क करने और प्रलय के इन्कार पर पकड़ की गयी है।
- अन्त में कुर्आन के विरोधियों के संदेहों को दूर करते हुये यह भविष्यवाणी की गई है कि जल्द ही कुर्आन के सच्च होने की निशानियाँ विश्व में सामने आ जायेंगी।

भाष्यकारों ने लिखा है कि जब मक्का में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अनुयायियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगी तो कुरैश के प्रमुखों ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पास एक व्यक्ति उत्बा पुत्र रबीआ को भेजा। उस ने आकर आप से कहा कि यदि आप इस नये आमंत्रण से धन चाहते हैं तो हम आप के लिये धन एकत्र कर देंगे। और यदि प्रमुख और बड़ा बनना चाहते हैं तो हम तुम्हें अपना प्रमुख बना लेंगे। और यदि किसी सुन्दरी से विवाह करना चाहते हों तो हम उस की भी व्यवस्था कर देंगे। और यदि आप पर भूत-प्रेत का प्रभाव हो तो हम उस का उपचार करा देंगे। उत्बा की यह बातें सुन कर आप (सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम) ने यही सूरह उसे सुनायी जिस से प्रभावित हो कर वापिस आया। और कहा कि जो बात वह पेश करता है वह जादू-ज्योतिष और काव्य-कविता नहीं है। यह बातें सुन कर कुरैश के प्रमुखों ने कहा कि तू भी उस के जादू के प्रभाव में आ गया। उस ने कहाः मैं ने अपना विचार बता दिया अब तुम्हारे मन में जो भी आये वह करो। (सीरते इब्ने हिशाम- 1| 313, 314)

930

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- हा. मीम।
- अवतरित है अत्यंत कृपाशील दयावान् की ओर से।
- 3. (यह ऐसी) पुस्तक है सिवस्तार वर्णित की गई हैं जिस की आयतें। कुर्आन अर्बी (भाषा में) है उन के लिये जो ज्ञान रखते हों।[1]
- 4. वह शुभसूचना देने तथा सचेत करने वाला है। फिर भी मुँह फेर लिया है उन में से अधिक्तर ने, और सुन नहीं रहे हैं।
- 5. तथा उन्होंने कहा:<sup>[2]</sup> हमारे दिल आवरण (पर्दे) में हैं उस से आप हमें जिस की ओर बुला रहे हैं। तथा हमारे कानों में बोझ है तथा हमारे और आप के बीच एक आड़ है। तो आप अपना काम करें और हम

مرقً

تَنُونِيْنُ مِّنَ الرَّحْمِنِ الرَّحِبُو

كِتْ فُصِّلَتُ النَّهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ فَ

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَأَعْرَضَ ٱكْتَرْهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ۞

ۉۜڡؘۜٵڵٷٳڠؙڵۅؙؠؙؾٳڣۧ۩ػؾۊڝۜ؆ڶػۦ۠ٷؽٵٙٳؽٮؗڎۅڣٛ ٳڎٳڹؽٵۉڨٚۯٷڝڽؙؠؽڹؽٵۅؘؽؽڹٟڮڿؚٵڣ؋ڴؽ ٳؾۜٮؙٵۼؚڵۅڽٛ

- 1 अर्बी भाषा तथा शैली का।
- 2 अर्थात मक्का के मुश्रिकों ने कहा कि यह एकेश्वरवाद की बात हमें समझ में नहीं आती। इसलिये आप हमें हमारे धर्म पर ही रहने दें।

अपना काम कर रहे हैं।

- 6. आप कह दें कि मैं तो एक मनुष्य हूँ तुम्हारे जैसा। मेरी ओर वह्यी की जा रही है कि तुम्हारा वंदनीय (पूज्य) केवल एक ही ह। अतः सीधे हो जाओ उसी की ओर तथा क्षमा माँगो उस से। और विनाश है मुश्रिकों के लिये।
- जो ज़कात नहीं देते तथा आख़िरत को (भी) नहीं मानते।
- निःसंदेह जो ईमान लाये तथा सदाचार किये उन्हीं के लिये अनन्त प्रतिफल है।
- 9. आप कहें कि क्या तुम उसे नकारते हो जिस ने पैदा किया धरती को दो दिन में, और बनाते हो उस के साझी? वही है सर्वलोक का पालनहार।
- 10. तथा बनाये उस (धरती) में पर्वत उस के ऊपर तथा बरकत रख दी उस में। और अंकन किया उस में उस के वासियों के आहारों का चार<sup>[1]</sup> दिनों में समान रूप<sup>[2]</sup> से प्रश्न करने वालों के लिये।
- 11. फिर आकर्षित हुआ आकाश की ओर तथा वह धुवाँ था। तो उसे तथा धरती को आदेश दिया कि तुम दोनों आ जाओ प्रसन्न होकर अथवा दबाव से। तो दोनों ने कहा हम प्रसन्न होकर आ गये।
- 12. तथा बना दिया उन को सात आकाश

قُلُ اِتَّنَآ اَنَابَتُورُمِّتُلُمُذُويُوخَى اِلَىَّ اَتَّمَاۤ اللهُكُوالَكُ وَاحِتُّ فَاسۡتَقِیۡمُوۡۤ اللّٰهِ وَاسۡتَغۡفِرُوۡوُهُ وَوَیُلُ اِلۡمُشۡوِکِیۡنَ۞

> الَّذِيْنَ لَايُؤْتُونَ التَّكِلَوَّةَ وَهُمُّ بِاللَّخِرَةِ هُمُّ لِفِنُونَ۞

ٳؖۛۛؾؙٳڷۜۮؚؾؙؽٳڡٛڹؙٷٳۅؘۼۣڶۅٳڶڞڸڂؾؚڷۿؙۿٳۘڿڗٛ ۼؿۯؙڡؙٮڹؙۏڹۣ۞ۧ

قُلْ ٱبِنْكُمْ لَتَكُفُّرُوْنَ بِالَّذِي َحَكَقَ الْكَرْضَ فِيَ يَوْمَنُينِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ أَنْدُادًا لَالِكَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ڡؘۼڡؘڵ؋ؽۿٵۯٵڛؽڡؚڽٛٷٛؿ؆ۘٷؠؗۯڮٷڣؽۿٵۅؘقڰۯ ڣۣؽۿۜٲٲڨٞۅٵؾۿٳڣٛٲۯؙؠۼڐٵؾۜٳۄٟ؞۠ڛؘۅٚٲٷ ڵؚڶۺٙٳؠڸؿؙ۞

ُثُوَّالُسُتُوْثَى إِلَى السَّمَا وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اغْتِيَاطُوْعًا اَوْكُوْهًا قَالْنَآاتَیْنَاطَآبِعِیْنَ۞

فَقَضْهُ يَ سَبْعَ سَلْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَٱوْلَى فِي فَكُلِّ

- 2 अर्थात धरती के सभी जीवों के आहार के संसाधन की व्यवस्था कर दी। और यह बात बता दी ताकि कोई प्रश्न करे तो उसे इस का ज्ञान करा दिया जाये।

दो दिन में। तथा वह्यी कर दिया प्रत्येक आकाश में उस का आदेश। तथा हम ने सुसज्जित किया समीप (संसार) के आकाश को दीपों (तारों) से तथा सुरक्षा के<sup>[1]</sup> लिये। यह अति प्रभावशाली सर्वज्ञ की योजना है।

- 13. फिर भी यदि वह विमुख हों तो आप कह दें कि मैं ने तुम्हें सावधान कर दिया कड़ी यातना से जो आद तथा समूद की कड़ी यातना जैसी होगी।
- 14. जब आये उन के पास उन के रसूल उन के आगे तथा उन के पीछे<sup>[2]</sup> से कि न इबादत (वंदना) करो अल्लाह के सिवा की। तो उन्होंने कहाः यदि हमारा पालनहार चाहता तो किसी फ्रिश्ते को उतार देता।<sup>[3]</sup> अतः तुम जिस बात के साथ भेजे गये हो हम उसे नहीं मानते।
- 15. रहे आद तो उन्होंने अभिमान किया धरती में अवैध| तथा कहा कि कौन हम से अधिक है बल में? क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह, जिस ने उन को पैदा किया है उन से अधिक है बल में, तथा हमारी आयतों को नकारते रहे।
- 16. अन्ततः हम ने भेज दी उन पर प्रचण्ड वायु कुछ अशुभ दिनों में।

سَهَا ۗ إِمْوَا وَرَتَنَا السَّمَا ءَالدُّنْيَا لِمِصَالِينَعَ ۗ فَحِفَظًا ۗ ذلِكَ تَقَتْدِ يُرُالْعَنِ يَمْ الْعَرِيْنِ الْعَلِيْمِ ۞

ڣؘٳڽٳؘػؙٷۻؙۅؙٳڡؘڡؙٛڷٲٮؙڎؘۯؾؙڵۄؙۻۼڡۜٙڐۜؠۜۺٛڵۻۼؾۊ ۼٳڐؚٷۧؿؙۅٛڎڰ

ٳۮ۫ۘۼٵٛؠٛ۬ڞؙۿؙڎؙٳڶڗؙڝؙٛڷڝڽؘٛڹؠۣٝؽٵؽڽؚؽۿؚؗۿۅؘڡؚڹ ڂؘڣۿؠٵؘڷڰؘڠؠؙۮؙٷٙٳڵٳ؇ڶؿؙٷڶۅؙڶٷۺٵؘٶۜؾؙڹٲڵٲٮ۬ڗٛڶ ڡڵؠ۪ٚػڐٞٷؘؚٵٵؚؠمۜٙٲڶۺڸڷؾؙۄؙڹؚ؋ڬڣڒؙۏڽٛ

فَامَّنَا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوْ افِي الْوَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقِّ وَقَالُوْا مَنُ اَشَكُ مِنَّافَةٍ أَوْلَمُ يُرُوَّا الله الله الَّذِي عَ خَلَقَهُمُ هُوَاشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُوُ الباليتِنَا يَجُعُدُونَ \* فَوَاشَدُ مِنْهُمُ مُقَوِّةً وَكَانُوُ الباليتِنَا يَجُعُدُونَ \* فَنَ

فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهُمْ رِيْعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ فِيسَاتٍ

- 1 अर्थात शैतानों से रक्षा के लिये। (देखियेः सूरह साफ्फात, आयतः 7 से 10 तक)।
- 2 अर्थात प्रत्येक प्रकार से समझाते रहे।
- 3 वे मनुष्य को रसूल मानने के लिये तय्यार नहीं थे। (जिस प्रकार कुछ लोग जो रसूल को मानते हैं पर वे उन्हें मनुष्य मानने को तय्यार नहीं हैं)। (देखियेः सूरह अन्आम, आयतः 9-10, सूरह मुमिनून, आयतः 24)

ताकि चखायें उन्हें अपमानकारी यातना संसारिक जीवन में। और आख़िरत (परलोक) की यातना अधिक अपमानकारी है। तथा उन्हें कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

- 17. और रही समूद तो हम ने उन्हें मार्ग दिखाया फिर भी उन्होंने अंधे बने रहने को मार्ग दर्शन से प्रिय समझा। अन्ततः पकड़ लिया उन को अपमानकारी यातना की कड़क ने उस के कारण जो वह कर रहे थे।
- 18. तथा हम ने बचा लिया उन को जो ईमान लाये तथा (अवैज्ञा से) डरते रहे।
- 19. और जिस दिन अल्लाह के शत्रु नरक की ओर एकत्र किये जायेंगे तो वह रोक लिये जायेंगे।
- 20. यहाँ तक की जब आजायेंगे उस (नरक) के पास तो साक्ष्य देंगे उन पर उन के कान तथा उन की आँखें और उन की खालें उस कर्म का जो वह किया करते थे।
- 21. और वे कहेंगे अपनी खालों सेः क्यों साक्ष्य दिया तुम ने हमारे विरुद्ध? वह उत्तर देंगी कि हमें बोलने की शक्ति प्रदान की है उस ने जिस ने प्रत्येक वस्तु को बोलने की शक्ति दी है। तथा उसी ने तुम्हें पैदा किया प्रथम बार और उसी की ओर तुम सब फेरे जा रहे हो।

لِنْن يُقَعُمُ ءُ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا \* وَلَكَذَابُ الْاِحْرَةِ اَخْزِي وَهُمُ لَائِنُصُرُونَ ©

وَامَّانَّتُوْدُوْهَكَيْنُامُمْ فَاسْتَحَبُّوْاالْعَلَى عَلَى الْهُلٰى فَاَخَنَ تَهُوُّ طِعِقَةُ الْعَدَابِ الْهُوُّنِ بِمَاكَانُوا يَكْشِبُون

وَنَعَيَّنَا الَّذِينَ امْنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُونَ ٥

وَيَوْمَرُيُحْشَرُاعَدَآءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمُّر يُوْزَعُونَ<sup>©</sup>

حَتَّى َاذَامَاجَا ۚ وُهَاشَٰ مَا عَلَيْهِمُ سَنُعُهُمُ وَٱبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمُ بِمَاكَانُوا يَعْمُلُونَ

ۅؘقَالُوُالِجُلُوْدِ هِمُ لِوَشِهِكُ تُتُوْعَكِيْنَا ۚ قَالُوُا ٱنْطَقَىٰنَاللّهُ الَّذِئَ ٱنْطَقَ كُلَّ شَیْعٌ ۚ وَهُو خَلَقَکُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ اللّیهُ تُتُرْجَعُونَ۞

22. तथा तुम (पाप करते समय<sup>[1]</sup> छुपते नहीं थे कि कहीं साक्ष्य न दें तुम पर तुम्हारे कान तथा तुम्हारी आँख एवं तुम्हारी खालें। परन्तु तुम समझते रहे कि अल्लाह नहीं जानता उस में से अधिक्तर बातों को जो तुम करते हो।

23. इसी कुविचार ने जो तुम ने किया अपने पालनहार के विषय में तुम्हें नाश कर दिया। और तुम विनाशों में हो गये।

24. तो यदि वे धैर्य रखें तब भी नरक ही उन का आवास है। और यदि वे क्षमा माँगें तब भी वे क्षमा नहीं किये जायेंगे।

25. और हम ने बना दिये उन के लिये ऐसे साथी जो शोभनीय बना रहे थे उन के लिये उन के अगले तथा पिछले दुष्कर्मों को। तथा सिद्ध हो गया उन पर अल्लाह (की यातना) का वचन उन समुदायों में जो गुज़र गये इन से पूर्व जिन्नों तथा मनुष्यों में से। वास्तव में वही क्षतिग्रस्त थे।

26. तथा काफिरों ने कहा<sup>[2]</sup> कि इस कुआन को न सुनो। और कोलाहल (शोर) करो उस (के सुनाने) के समय। सम्भवतः तुम प्रभुत्वशाली हो जाओ। ۅؘڡٵڬٛٮؙٚتُؙۄٞۺۘٮؙؾڗٷڹٲڹؖؾؿ۬ۿٮۜۼۘؽؽؙڬۄؙ ڛؠؙۼڬؙۄ۫ۅؘڵٳؘٲڹڞٳٷؿؙۅؘڵڋڣڵۅۮػ۠ۄ۫ۅٙڵڮ؈ؙڟڹؘٮٛؿؙ ٲڽؘۜٳڵڎڵڒڽۼڷۄؙڪؚؿؚؿؙڗڸڛٞٵؘؾۼؠڵۏؽ۞

وَذِلِكُوۡ ظَنُّكُوۡ الَّذِیۡ ظَنَنۡتُوۡ بِرَسِّکُوۡ اَدُدٰکُوۡ فَاَصۡبُحۡتُوۡمِیۡ الۡخِیرِیۡنَ

فَإِنْ يَصْبِرُوْا فَالتَّالُّمَ تُوَّى لَهُمُّ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوُّا فَمَاهُمُ مِّنَ الْمُعُنِّبِينِينَ۞

وَقَيَّضْنَالَهُمُ قُرُنَاءَ فَرَّيْنُوالَهُمُ مَّالِينَ آيُدِيْهِمُ وَمَاخَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوُلْ فِنَّ أَمْدِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّنَ الْجِرِّ وَالْإِنْسُ اِلْهُمُ كَانُواْ خَسِرِيْنَ ۚ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنُ وَالاَشَنْمَعُو الهٰذَا الْقُرْانِ وَالْغُوا فِيْهِ لَعَلَكُو تَغُلِبُونِ

- 1 आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रिज़यल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि खाना कॉबा के पास एक घर में दो कुरैशी तथा एक सक्फ़ी अथवा दो सक्फ़ी और एक कुरैशी थे। तो एक ने दूसरे से कहा कि तुम समझते हो कि अल्लाह हमारी बातें सुन रहा है? किसी ने कहाः यदि कुछ सुनता है तो सब कुछ सुनता है। उसी पर यह आयत उत्तरी। (सहीह बुखारी: 4816, 4817, 7521)
- 2 मक्का के काफिरों ने जब देखा कि लोग कुर्आन सुन कर प्रभावित हो रहे हैं तो उन्होंने यह योजना बनायी।

- 27. तो हम अवश्य चखायेंगे उन को जो काफिर हो गये कड़ी यातना और अवश्य उन को कुफ़ल देंगे उस दुष्कर्म का जो वे करते रहे।
- 28. यह अल्लाह के शत्रुओं का प्रतिकार नरक है। उन के लिये उस में स्थायी घर होंगे उस के बदले जो हमारी आयतों को नकार रहे हैं।
- 29. तथा वह कहेंगे जो काफ़िर हो गये कि हे हमारे पालनहार! हमें दिखा दे उन को जिन्होंने हमें कुपथ किया हैं जिन्नों तथा मनुष्यों में से। ताकि हम रोंद दें उन दोनों को अपने पैरों से। ताकि वह दोनों अधिक नीचे हो जायें।
- 30. निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा पालनहार अल्लाह है फिर इसी पर स्थित रह<sup>[1]</sup> गये तो उन पर फ़्रिश्ते उतरते हैं<sup>[2]</sup> कि भय न करो, और न उदासीन रहो, तथा उस स्वर्ग से प्रसन्न हो जाओ जिस का वचन तुम्हें दिया जा रहा है।
- 31. हम तुम्हारे सहायक हैं संसारिक जीवन में तथा परलोक में, और तुम्हारे लिये उस (स्वर्ग) में वह चीज़ है जो तुम्हारा मन चाहे तथा उस में तुम्हारे लिये वह है जिस की तुम माँग करोगे।
- 32. अतिथि-सत्कार स्वरूप अति क्षमी दयावान् की ओर से|

فَكَنُ نِيُقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابَّاشَ دِيْنًا وَّلَنَجُزِيَنَّهُوۡ السَوَاالَّذِيۡ كَانْوُا يَعۡمَلُونَ۞

ذلك جَزَاءُ أَعْدَاءُ اللهِ النَّالُ ۖ لَهُ مُ فِيهَا دَارُالْخُلُنِ \*جَزَاءً بِمَا كَانْوُ الِالْيِتِنَا يَجْحَدُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا رَّبَّنَا آرِيَا الَّذَيْنِ اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَعْتَ اَقْدُامِنَا لِيَكُوْنَامِنَ الْرَسْفَلِيْنِ

ٳڽۜٵڰۮؚؽڹۊٵڮؙٳۯؿٞؾٵٮڵٷٛٮؿۜۊٳڛؗڡۜڡؘۜٵڡؙۉٳٮٙؾڹۜڒۧڮؙ عَلَيۿؚڂؙ؞ٳڷؠٙڵؠۧڲۊؙٲڰڒؿٙۼٵٷٳٷڵڗؾ۫ڂڗؘٷ۫ٳۅٙٲۺؚؿ۠ۯۅؙٳ ڽؚٳۼؚؾۜۊٳڵؿؽؙڴؙٮٛ۫ؿؙ۠ٷڗٛٷعۮٷڹ۞

نَحُنُ اَوُلِيَكُنُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَجْرَةَ وَكُمُّهُ فِيْهَا مَا تَشْتَقِحَى اَنْفُسُكُمْ وَلَكُوْفِيْهَا مَا تَكَّحُونَ<sup>©</sup>

نُزُلَامِينَ غَفُورٍ رِّحِيهُوٍ ۞

- अर्थात प्रत्येक दशा में आज्ञा पालन तथा एकेश्वरवाद पर स्थिर रहे।
- 2 उन के मरण के समय।

- 33. और किस की बात उस से अच्छी होगी जो अल्लाह की ओर बुलाये तथा सदाचार करे। और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ।
- 34. और समान नहीं होते पुण्य तथा पाप, आप दूर करें (बुराई को) उस के द्वारा जो सर्वोत्तम हो। तो सहसा आप के तथा जिस के बीच बैर हो मानो वह हार्दिक मित्र हो गया।[1]
- 35. और यह गुण उन्हीं को प्राप्त होता है जो सहन करें, तथा उन्हीं को होता है जो बड़े भाग्यशाली हों।
- 36. और यदि आप को शैतान की ओर से कोई संशय हो तो अल्लाह की शरण लें। वास्तव में वही सब कुछ सुनने-जानने वाला है।
- 37. तथा उस की निशानियों में से है रात्रि तथा दिवस तथा सूर्य तथा चन्द्रमा, तुम सज्दा न करो सूर्य तथा चन्द्रमा को। और सज्दा करो उस अल्लाह को जिस ने पैदा किया है उन को, यदि तुम उसी (अल्लाह) की इबादत (वंदना) करते हो।[2]

وَمَنُ ٱحۡسَنُ قَوْلاَمِتَّنُ دَعَالِلَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ مَا لِعُاوَقَالَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِعًا وَقَالَ اِنْنَيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

ۅؘڵٳۺؙؾٚۅؽ اُنحسَنَةُ وَكِالسَّيِّيَّةُ اُّذِفَعُ بِالَّتِيْ هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَاالَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَكَااوَةُ كَانَةُ وَلِنَّ جُوِيُوْ

> ۅؘڡؙٳؽؙڵڟۨؠؗٚٳۧڷڒٳڷڒؽؽؘڝؘڹۯؙۉٙٲۅؘڡٵؽؙڵڟۨؠؠۜٛ ٳڷڒڎؙۅٛٶؚؚۜڐؚۜۘۼڟۣؽ۪ۅ۞

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَرُغٌ فَاسُتَعِذُ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَالتَّمِيْعُ الْعَِلِيُمُ

ۅڡٟؽؙٳڸؾؚٵڷؽڵؙۉاڶۿۜٵۯۅٳڶۺۜٛۺؙۅٳڶڡۜٙؠۯؙٚٙٚڒۺۼؙۮ۠ۉٳ ڸڵۺٞۺؙۅڵٳڵڡٞڡۜڔۅٵۻؙۮۉٳ؇ڮٳڷڽڿڽڿڬڡؘڡٚۿڽۜ ٳڹػؙڎؙؿؗۯٳڲٳؙۮؙؾۘؿۮ۠ۉؾٛ

- 1 इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को तथा आप के माध्यम से सर्वसाधारण मुसलमानों को यह निर्देश दिया गया है कि बुराई का बदला अच्छाई से तथा अपकार का बदला उपकार से दें। जिस का प्रभाव यह होगा कि अपना शत्रु भी हार्दिक मित्र बन जायेगा।
- 2 अर्थात सच्चा वंदनीय (पूज्य) अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। यह सूर्य, चन्द्रमा और अन्य आकाशीय ग्रहें अल्लाह के बनाये हुये हैं। और उसी के आधीन हैं। इसलिये इन को सज्दा करना व्यर्थ है। और जो ऐसा करता है वह अल्लाह के साथ उस की बनाई हुई चीज़ को उस का साझी बनाता है जो शिर्क और

- 38. तथा यिद वह अभिमान करें तो जो (फ़्रिश्ते) आप के पालनहार के पास हैं वह उस की पिवत्रता का वर्णन करते रहते हैं रात्रि तथा दिवस में, और वह थकते नहीं हैं।
- 39. तथा उस की निशानियों में से है कि आप देखते हैं धरती को सहमी हुई। फिर जैसे ही हम ने उस पर जल बरसाया तो वह लहलहाने लगी तथा उभर गई। निश्चय जिस ने जीवित किया है उसे अवश्य वही जीवित करने वाला है मुदों को। वास्तव में वह जो चाहे कर सकता है।
- 40. जो टेढ़ निकालते हैं हमारी आयतों में वह हम पर छुपे नहीं रहते। तो क्या जो फेंक दिया जायेगा अग्नि में उत्तम है अथवा जो निर्भय हो कर आयेगा प्रलय के दिन? करो जो चाहो, वास्तव में वह जो तुम करते हो उसे देख रहा है।<sup>[1]</sup>
- 41. निश्चय जिन्होंने कुफ़ कर दिया इस शिक्षा (कुर्आन) के साथ जब आ गई उन के पास| और सच्च यह है कि यह एक अति सम्मानित पुस्तक है|

ڣٳڹٳ۩ۺػؙڹڒؙۉٞٳڡؙڷڷؽؚڽٛۼٮؙۮڒؾؚڮؽؙٮؾؚڂٛۅڽٙڮ ڽؚٲڷؿڸۘٷٳڵؠٞٵڕۅۿؙۿڒڮؽۼٷؽۜ۞۠

ۅؘڝؚڹؗٳڹؾ؋ۘٲؾۜٛٛٛٛڲڗۜؽٲڵۯڞؘڿٳۺۼۘڐٞڣؘٳؘۮؘٲٲڹٛۯڷؽٵ ۼڲؿٵڶٮؙٲٚ؞ٳۿؾڗۜؿۅؘڔٙۺؿٳڽٵڒ؈ٛٲڂؽٳۿٵڶٮؙڰؚؠ ٳٮؙٮۘٷؿٝٳؿؙۼٵڮ۠ڷۣۺۧڴؿؿڔؖ۠

ٳؾٙٳ؆ڹؽؽڸٛڿۮۏڹ؋ۧٳێؾٵڵؽۼٛڣۏڹ؏ڲؽؾٵ ٵڡؙٙٮؙؿؙڵڠؽڣؚٳڰٵڕڂؿڒٵڡؙٷؽٵڗٙٵڡؚٮ۫ڵڲۅۿ ٳڶؿۼڐڗؚ۠ٵٛٷٳڬٳۺڎؙؿؙڒٳٚڐؙڽؠٵٮۧڰؠڵۏؽڹڝؽؖۯڰ

> ٳؾؘٳؾۜڒڽؙؽؘڰڣؘۯؙۏٳۑٳڶۮؚٚڲٝڔڵۺٵڿٲءٞۿؙٷ ۅٳڵؿؙٷڮؿڮٛۼؚؽؙٷٛٚ

अक्षम्य पाप तथा अन्याय है। सज्दा करना इबादत है। जो अल्लाह ही के लिये विशेष है। इसीलिये कहा है कि यदि अल्लाह ही की इबादत करते हो तो सज्दा भी उसी के लिये करो। उस के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसे सज्दा करना उचित हो। क्योंकि सब अल्लाह के बनाये हुये हैं सूर्य हो या कोई मनुष्य। सज्दा आदर के लिये हो या इबादत (वंदना) के लिये। अल्लाह के सिवा किसी को भी सज्दा करना अवैध तथा शिर्क है जिस का परिणाम सदैव के लिये नर्क है। आयत 38 पूरी कर के सज्दा करें।

1 अर्थात तुम्हारे मनमानी करने का कुफल तुम्हें अवश्य देगा।

- 42. नहीं आ सकता झूठ इस के आगे से और न इस के पीछे से| उतरा है तत्वज्ञ प्रशंसित (अल्लाह) की ओर से|
- 43. आप से वही कहा जा रहा है जो आप से पूर्व रसूलों से कहा गया।<sup>[1]</sup> वास्तव में आप का पालनहार क्षमा करने (तथा) दुख़दायी यातना देने वाला है।
- 44. और यिंद हम इसे बनाते अर्बी (के अतिरिक्त किसी) अन्य भाषा में तो वह अवश्य कहते कि क्यों नहीं खोल दी गईं उस की आयतें? यह क्या कि (पुस्तक) ग़ैर अर्बी और (नबी) अर्बी? आप कह दें कि वह उन के लिये जो ईमान लाये मार्गदर्शन तथा आरोग्यकर है। और जो ईमान न लायें उन के कानों में बोझ है और वही पुकारे जा रहे हैं दूर स्थान से।[2]
- 45. तथा हम प्रदान कर चुके हैं मूसा को पुस्तक (तौरात)। तो उस में भी विभेद किया गया, और यदि एक बात पहले ही से निर्धारित न होती<sup>[3]</sup> आप के पालनहार की ओर से, तो निर्णय कर दिया जाता उन के बीच। निःसंदेह वह उस के विषय में संदेह में डाँवाडोल हैं।

ؙڷٳێٳ۫ؿؙؿؖٵڵڹٳڟڵؙڡؚڽۢؠؘۜؽڹؽڒؽٷۅؘڵٳ؈ؙڂڷؚڡؚ؋ ؾڹٛۯؽؙڶؙۺٞٷڮؽؠٟڂؠؽڽ۞

مَايُقَالُ لِكَ إِلَامِا قَدُقِيْلَ لِلرُّسُٰلِ مِنْ تَبْلِكُ إِنَّ رَتِّكَ لَذُوْمَغُفِرَ قِقَدُوْعِقَابِ اَلِيُو

ۅؘڵۅؙۘۻڡۜڶؽڬٷ۠ڒٵڴٲۼٛڝؚێؖٳڵڡۜٛٵڶۅٛٲڵۅٛڝٚٙڵۘػ ٳڸؿٷ۫ۦؙٙٙٳؘڡؙڿؿؿ۠ۊۜۼٙڔٷۜٞٷٛڶۿۅؙڔڷڋؽؽٵڡٮٞۏ۠ٳ ۿۮٞؽٷۺڡٛٵٞٷٵڷڎؽؖؽڶٳؽؙۏؙڡٟٷؽ؈ٛٛٲڎٳڣۿؚڡ ۅؘڨ۫ڒٷۿۅؘۼۘڲڹۿؚۿٷڴٵؙٛۏڷڸٟڮؽؙٮؙۮۮۏؽڡؚڽٛۿػٵڽ ڽۼؽڽٳ۞۫

ۅؘۘڵۊۜٮؙٲڷؿؙٮٚٵؙٛؗٛؗٛؗٷۺٙ؉ڶڮؚڗ۬ۘڹۜؽٙٲڂٛؾؙؙڶڡٙ۬؋ؽؙ؋ ۅؘڵٷڵڒػؚؚؠؘۮةؙ۠ۺڹۘڡؘٞۘڞؙڡؚڽؙڒۜؾؘؚؚؚٚٙػڶڣٚۻؽ ڹؽۜؿؙۿؙۄ۫ۅٳڷۿؙڎ۠ڸڣؙۺؙڮؚۨۺٚؠ۬ٛۿؙڡ۠ڔۣؽۑؚ®

<sup>1</sup> अर्थात उनको जादूगर झूठा तथा कवि इत्यादि कहा गया। (देखियेः सूरह, जारियात आयतः 52, 53)

<sup>2</sup> अर्थात कुंआन से प्रभावित होने के लिये ईमान आवश्यक है इस के बिना इस का कोई प्रभाव नहीं होता।

<sup>3</sup> अथीत प्रलय के दिन निर्णय करने की। तो संसार ही में निर्णय कर दिया जाता और उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाता। (देखियेः सूरह फ़ात़िर, आयतः 45)

- 46. जो सदाचार करेगा तो वह अपने ही लाभ के लिये करेगा। और जो दुराचार करेगा तो उस का दुष्परिणाम उसी पर होगा। और आप का पालनहार तनिक भी अत्याचार करने वाला नहीं है भक्तों पर।[1]
- 47. उसी की ओर फेरा जाता है प्रलय का ज्ञान। तथा नहीं निकलते कोई फल अपने गाभों से और नहीं गर्भ धारण करती कोई मादा, और न जन्म देती है, परन्तु उस के ज्ञान से। और जिस दिन वह पुकारेगा उन को कि कहाँ हैं मेरे साझी? तो वह कहेंगे कि हम ने तुझे बता दिया था कि हम में से कोई उस का गवाह नहीं है।
- 48. और खो जायेंगे<sup>[2]</sup> उन से वे जिन्हें पुकारते थे इस से पूर्वी तथा वह विश्वास कर लेंगे कि नहीं है उन के लिये कोई शरण का स्थानी
- 49. नहीं थकता मनुष्य भलाई (सुख) की प्रार्थना से और यदि उसे पहुँच जाये बुराई (दुःख) तो (हताश) निराश<sup>[3]</sup> हो जाता है।
- 50. और यदि हम उसे[4] चखा दें अपनी

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهُ وَمَنُ ٱسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَارَتُهُ وَبِظَلّامِ لِلْعَبِيْنِ ۞

ٳڵؽۘڮؽؙڔڎؙؙؙؚٛٛٛۼڵۿٳڶۺٵۼڐ۫ۏڡؘٵۼۜٷٛڿؙڡؚؽ ؿػڔٳؾٟڝؚٞڽؙٲؠٞٵڝۿٳۏؠٵۼٙڽؙڵڡؚڹٛٲڹؿ۠ ۅٙڒؾڞؘۼٳڷڒۑۼؚڶؠ؋ۅؽۏؙۯؽڹٳۮؽۿؚۿٳؽؙ ۺؙڒڰٚٳ۫ؿؙڵۊؘٳڵۏؙٳڵۮؙڬ۠ػٵؙۄؿٵڡۣۺؘۿۣؽۅ۪ۿٙ

وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ ايَدْ عُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظُنُّوا مَالَهُوُمِّنُ تَغِيضٍ۞

ڵڮؽٮ۫ۼؙۄؙٳڵؚۯۺٚٲڽؙڡؚڹؙۮۼٵٝ؞ٳڬڹڔۣؗۏٳ؈ؙۺۜٵۺؖڗؙ ڣؘڽؙٷۺؙڡٞٮؙٷڟ۞

وَلَبِنُ اَذَقُنُهُ رَحْمَةً مِّنْكَامِنَ بَعْبِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ

- 1 अर्थात किसी को बिना पाप के यातना नहीं देता।
- 2 अर्थात सब ग़ैंब की बातें अल्लाह ही जानता है। इसलिये इस की चिन्ता न करों कि प्रलय कब आयेगी। अपने परिणाम की चिन्ता करों।
- 3 यह साधारण लोगों की दशा है। अन्यथा मुसलमान निराश नहीं होता।
- 4 आयत का भावार्थ यह है कि काफ़िर की यह दशा होती है। उसे अल्लाह के यहाँ जाने का विश्वास नहीं होता। फिर यदि प्रलय का होना मान लें तो भी इसी

दया दुख़ के पश्चात् जो उसे पहुँचा हो तो अवश्य कह देता है कि मैं तो इस के योग्य ही था। और मैं नहीं समझता कि प्रलय होनी है। और यदि मैं पुनः अपने पालनहार की ओर गया तो निश्चय ही मेरे लिये उस के पास भलाई होगी। तो हम अवश्य अवगत कर देंगे काफ़िरों को उन के कर्मों से तथा उन्हें अवश्य घोर यातना चखायेंगे।

- 51. तथा जब हम उपकार करते हैं मनुष्य पर तो वह विमुख हो जाता है तथा अकड़ जाता है। और जब उसे दुःख पहुँचे तो लम्बी-चौड़ी प्रार्थना करने लगता है।
- 52. आप कह दें भला तुम यह तो बताओं कि यदि यह (कुर्आन) अल्लाह की ओर से हो फिर तुम कुफ़ कर जाओ उस के साथ, तो कौन उस से अधिक कुपथ होगा जो उस के विरोध में दूर तक चला जाये?
- 53. हम शीघ्र ही दिखा देंगे उन को अपनी निशानियाँ संसार के किनारों में तथा स्वयं उन के भीतर। यहाँ तक कि खुल जायेगी उन के लिये यह बात कि यही सच्च है।<sup>[1]</sup> और क्या

ؘۘؖۘڵؿڠؙۅؙڷؾۜۿۮٙٳڷٷڡۜٵۜڟؙؿؙٵڵۺٵڡٛۜڎٙۊؘٳٝؠؽڐۘٛ ٷۜڵؠٟؽڗؙڿؚۼٮؙٵڵڕڗؚڽٞٳؾڸ۬ۼٮ۬ۮٷڷڶڞ۠ؿ۬ ڡؙڵٮؙ۫ؾؚٷۜٵڒۮؿؙؽػڡؙۯؙۏٳڽؠٵۼؠڵؙۊٵٷڶٮؙۮؚؽؗڡٙڰۿؙۄٛ ڛؙؚٞۼؘۮ۬ٳٮٟۼؘڸؽڟٟ۞

ۅؘٳۮٚٲٲٮٚٛۼٮؙٮؙؗٵۼٙڶٳڷٳۺ۫ؽٳڹٲۼۯۻؘۅؘؽٳٝۼٳڹڽؚ؋ ۅٳۮؘٳؠۺۜۿؙٳڶؿٞڗؙۏؘۮؙۅٛۯٵٝ؞ٟۼڔۣؽۻۣ۞

قُلُ ٱرَءَيْتُو ُانُ كَانَ مِنْ عِنْدِاللهُ وَثُمَّ كَفَرُ ثُمُّ بِهِ مَنُ اَضَلُّ مِتَّنُ هُوَ فِي شِقَا إِنَ بَعِيْدٍ ﴿

سَنُرِيُهِمُ الْمِتَنَافِي الْافَاقِ وَفَى اَنْفُسِهُمْ حَتَّى يَتَبَكَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَوْ يَكُفِ بِرَبِّكِ الَّهُ عَلَى كُلِّ شَمُّ عَلَى كُلِّ شَمُّ عَلَى كُلِّ

कुविचार में मग्न रहता है कि यदि अल्लाह ने मुझे संसार में सुख-सुविधा दी है तो वहाँ भी अवश्य देगा। और यह नहीं समझता कि यहाँ उसे जो कुछ दिया गया है वह परीक्षा के लिये दिया गया है। और प्रलय के दिन कर्मों के आधार पर प्रतिकार दिया जायेगा।

ग कुर्आन, और निशानियों से अभिप्राय वह विजय है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा आप के पश्चात् मुसलमानों को प्राप्त होंगी। जिन से उन्हें

यह बात पर्याप्त नहीं कि आप का पालनहार ही प्रत्येक वस्तु का साक्षी (गवाह) है?

54. सावधान! वही संदेह में हैं अपने पालनहार से मिलने के विषय से। सावधान! वही (अल्लाह) प्रत्येक वस्तु को घेरे हुये है।

ٵۘۘۘۘڒٛٳڹٛۿؙۮ۫؈ٛ۬ڡؚۯؽڎؚۺۨؽڵؚڨٙٲٚۘٶڒؾؚۿؚڎ ٵڒٙٳٮۜٛٷڽؚػؚ۠ڸۺؽؙڴ۠ڠؚ۠ؽڟۿ

विश्वास हो जायेगा कि कुर्आन ही सत्य है। इस आयत का एक दूसरा भावार्थ यह भी लिया गया है कि अल्लाह इस विश्व में तथा स्वयं तुम्हारे भीतर ऐसी निशानियाँ दिखायेगा। और यह निशानियां निरन्तर वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा सामने आ रही हैं। और प्रलय तक आती रहेंगी जिन से कुर्आन पाक का सत्य होना सिद्ध होता रहेगा।

#### सूरह शूरा - 42



## सूरह शूरा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 53 आयतें हैं।

- इस की आयत 38 में ईमान वालों को आपस में प्रामर्श करने का नियम बताया गया है। इसलिये इस का नाम ((सूरह शूरा)) है।
- इस की आरंभिक आयतों में उन बातों को बताया गया है जिन से वह्यी को समझने में सहायता मिलती है। फिर आयत 20 तक बताया गया है कि यह वही धर्म है जिस की वह्यी सभी निबयों की ओर की गई थी। और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह निर्देश दिया गया है कि इस पर स्थित रह कर इस धर्म की ओर आमंत्रण दें। और जो लोग विवाद में उलझे हुये हैं उन के पास सत्य का कोई प्रमाण नहीं है।
- आयत 21 से 35 तक उन की पकड़ की गई है जो मनमानी धर्म बना कर उस पर चलते हैं। और सत्धर्म पर ईमान लाने तथा सदाचार करने पर शुभसूचना दी गई है और विरोधियों के कुछ संदेहों को दूर किया गया है,
- आयत 36 से 40 तक सत्धर्म के अनुयायियों के वह गुण बताये गये हैं जो संघर्ष की घड़ी में उन्हें सफल बनायेंगे। फिर विरोधियों को सावधान करते हुये अपने पालनहार की पुकार को स्वीकार कर लेने का आमंत्रण दिया गया है।
- अन्तिम आयतों में सूरह के आरंभिक विषय अर्थात वहयी को और अधिक उजागर किया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।



हा, मीम।

2. ऐन, सीन, काफ I

حمر ا

عَسَق 🗈

- उ. इसी प्रकार (अल्लाह) ने प्रकाशना<sup>[1]</sup> भेजी है आप, तथा उन (रसूलों) की ओर जो आप से पूर्व हुये हैं। अल्लाह सब से प्रबल और सब गुणों को जानने वाला है।
- उसी का है जो आकाशों तथा धरती में है और वह बड़ा उच्च- महान् है।
- 5. समीप है कि आकाश फट<sup>[2]</sup>पड़ें अपने ऊपर से, जब कि फ़्रिश्ते पवित्रता का गान करते हैं अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ, तथा क्षमायाचना करते हैं उन के लिये जो धरती में हैं। सुनो! वास्तव में अल्लाह ही अत्यंत क्षमा करने तथा दया करने वाला है।
- 6. तथा जिन लोगों ने बना लिये हैं अल्लाह के सिवा संरक्षक, अल्लाह ही उन पर निरीक्षक (निगराँ) है और आप उन के उत्तर दायी<sup>[3]</sup> नहीं हैं।
- तथा इसी प्रकार हम ने वह्यी (प्रकाशना) की है आप की ओर अबीं कुर्आन की। ताकि आप सावधान कर दें मक्का<sup>[4]</sup> वासियों को, और जो उस

ػۘٮ۬ڶڸؚڬؽؙٷڿؽٙٳؘڶؽڮۅٙٳڶؽ۩ۜێڹؽ۬ؽؘڝؙٛڨؙؽؙڸڬ۠ ٵڵؿؙٵڶۼڒؽؙڒؙٳڰؚڮۮۄٛ

> لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ٮۜػٵۮٵڵ؆ۘؗؗؗؗؗؗڟۏٮٛؾۜڡؘۜڟۯڹڝؚؽ۬؋ۛۊۣۿؾؘٵڷؠڵڸٟڲؘڎؙ ؽؙڛؚٙۼٷڹڿؚٮؠؙۮڒڗۣۿؗ؋ڡؘؽٮ۫ؾٙۼٛٷٷڹڸٮڹؙڧۣ۬ ٵڒڒڞۣٵڒڒٳڰٵ؇ڮۿۅٲڵۼڠؙٷڒٵڵڿؽؙؠ۠ۉ

ۅؘڷڵڔ۬ؿڹٲۼؔٮؙؙۮؙۅٳڡؚڽ۬ۮؙۅ۫ڹ؋ۭٲۅٝڸؽۜٵٮڵٷۘڂؚڣؽڟ۠ٵٙڲؽۿؚۣۿؖ ۅؘڡۧٲڶٮ۫ؾؘػؘؽڣؚۮؠؚۅؘڮؽڸؚ۞

ۅؘڲۮ۬ڸڬٲۅ۫ۘڂؽؽۜٵۧٳڸؽڬڨؙڗ۠ٵڬٵۼٙ؈ٟ۠ٵڷؚؿؙڹؽ۬ۯ ڵؙۿۜٳڶڨؙڒؙؽۅٙڡۜڹٛڂٟٛڶۿٳؿؙؿؙۯڒؿۘٷٛٵڵۘڿؠؙۼڵۮؽڹ ڣؽ۠ڐٷؚؽؿٞڣؚٵڷٜۼۜڐڎؘٷؘؚؽؿٞ۠ڣۣٵۺۜۼؿؗۅٛ

- 1 आरंभ में यह बताया जा रहा है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कोई नई बात नहीं कर रहे हैं और न यह वह्यी (प्रकाशना) का विषय ही इस संसार के इतिहास में प्रथम बार सामने आया है। इस से पूर्व भी पहले अम्बिया पर प्रकाशना आ चुकी है और वह एकेश्वरवाद का संदेश सुनाते रहे हैं।
- 2 अल्लाह की महिमा तथा प्रताप के भय से।
- 3 आप का दायित्व मात्र सावधान कर देना है।
- 4 आयत में मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया है। जो मक्का का एक नाम है जिस का शाब्दिक अर्थः (वस्तियों की माँ) है। बताया जाता है कि मक्का अरब की मूल

के आस-पास हैं। तथा सावधान कर दें एकत्र होने के दिन<sup>[1]</sup> से जिस दिन के होने में कोई संशय नहीं। एक पक्ष स्वर्ग में तथा एक पक्ष नरक में होगा।

42 - सूरह शूरा

- 8. और यदि अल्लाह चाहता तो सभी को एक समुदाय<sup>[2]</sup> बना देता। परन्तु वह प्रवेश कराता है जिसे चाहे अपनी दया में। तथा अत्याचारियों का कोई संरक्षक तथा सहायक न होगा।
- 9. क्या उन्होंने बना लिये हैं उस के सिवा संरक्षक? तो अल्लाह ही संरक्षक है और जीवित करेगा मुर्दों को। और वही जो चाहे कर सकता है।<sup>[3]</sup>
- 10. और जिस बात में भी तुम ने विभेद किया है उस का निर्णय अल्लाह ही को करना है।<sup>[4]</sup> वही अल्लाह मेरा पालनहार है, उसी पर मैं ने भरोसा किया है तथा उसी की ओर ध्यान मग्न होता हूँ।

ۅؘڷۅٞۺۜٲٵٮڷؗۿڵۻٙڡؘۿۄ۫ٲۺڐٞٷٳڝڬۊٞٷڵڮؽ ؿ۠ۮڿڵؙڞؘؿۺؘٵٛٷؚؽؙٮؘڞؾڄٷڶڟۨڸۻؙۅٛڹ ڝؘڵۿؙۉڝؚٚڽٛٷۣڸٷڵڒڝؽۅۣ

ڵؘؗؠٳڷۜۼۜڹؙٛۉٳڡؚڽٛۮؙۅ۫ڹ؋ٙٳؘۉڸۑٳٚٙٷڬڶٮڬۿۅٳڵۅڸٛ ۅۿؙۅؙؿؙ۠ؽؚٳڵؠۘۯۊؙۏۿۅؘعڶڮؙڸ؆ۺؘؽؙٞۊؘۑڔؿۯ۠۞ٞ

وَمَااخْتَكَفُتُوْفِيْهِ مِنْ شَيُّ كُفُكُمُنْهُ إِلَى اللهِ ذٰلِكُو اللهُ رَبِّى عَكِيهُ تَوكَكُتُ وَالِيهُ وارْنِيْبُ ۞

बस्ती है और उस के आस-पास से अभिप्राय पूरा भूमण्डल है। आधुनिक भूगोल शास्त्र के अनुसार मक्का पूरे भूमण्डल का केन्द्र है। इसलिये यह आश्चर्य की बात नहीं कि कुआन इसी तथ्य की ओर संकेत कर रहा हो। सारांश यह है कि इस आयत में इस्लाम के विश्वव्यापी धर्म होने की ओर संकेत किया गया है।

- इस से अभिप्राय प्रलय का दिन है जिस दिन कर्मों के प्रतिकार स्वरूप एक पक्ष स्वर्ग में और एक पक्ष नरक में जायेगा।
- 2 अर्थात एक ही सत्धर्म पर कर देता। किन्तु उस ने प्रत्येक को अपनी इच्छा से सत्य या असत्य को अपनाने की स्वाधीनता दे रखी है। और दोनों का परिणाम बता दिया है।
- 3 अतः उसी को संरक्षक बनाओं और उसी की आज्ञा का पालन करो।
- 4 अतः उस का निर्णय अल्लाह की पुस्तक कुर्आन से तथा उस के रसूल की सुन्नत से लो।

- 11. वह आकाशों तथा धरती का रचियता है। उस ने बनाये हैं तुम्हारी जाति में से तुम्हारे जोड़े तथा पशुओं के जोड़े। वह फैला रहा है तुम को इस प्रकार। उस की कोई प्रतिमा[1] नहीं। और वह सब कुछ सुनने-जानने वाला है।
- 12. उसी के<sup>[2]</sup> अधिकार में है आकाशों तथा धरती की कुंजियाँ। वह फैला देता है जीविका जिस के लिये चाहे तथा नाप कर देता है। वास्तव में वही प्रत्येक वस्तु का जानने वाला है।
- 13. उस ने नियत<sup>[3]</sup> किया है तुम्हारे लिये वही धर्म जिस का आदेश दिया था नूह को, और जिसे वह्यी किया है आप की ओर, तथा जिस का आदेश दिया था इब्राहीम तथा मूसा और ईसा को। कि इस धर्म की स्थापना करों और इस में भेद भाव न करो। यही बात अप्रिय लगी है मुश्रिकों

فَاطِرُالتَمَٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُوْشِنَ اَنْفُسِكُوْ اَزُواجًا وَّمِنَ الْاِنْعَامِ اَنْوَاجًا يَّذُ رَقُّكُوْ فِيْهِ ۚ لَيْسُ كِمِثْلِهِ ثَنَّى ُّوْهُوَ السّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۞

ڵؘؙؙؗؗڡؙڡؘؘۜٛٛۊڵڸؽؙؙٲڵڰؖؗؠؗۏؗٮؚٙٷٳڵٲۯؙڝ۬۠ؿۘڹۺؙڟؙٵڸڗؚۮٞؿٙ ڶؚؠٙڽؙؾٞۺٵٛٷؘؽؘڤۮؚۯ۠ٵؚڰؘۼڴؚڸۺۜؿؙؙۼؽڋڰؚٛ

شَرَعَ لَكُوُمِّنَ اللِّيْنِ مَا وَطَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِي َ اَوْحَيُنَا َ الْيُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبْرُهِيْءَ وَمُوُسَى وَعِيْسَى اَنُ اَقِيْهُوااللِّيْنَ وَلَاتَتَعَقَّرَ قُوْ اِفِيْة كَبُّوعَلَى الْمُشَرِّكِيْنَ مَا تَكْ عُوهُمُ الْيَةِ اللَّهُ يَجْتَبَى الْيَهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهَا فِي اَلِيْهِ مَنْ يُنْفِئُ صُ

- 1 अर्थात उस के अस्तिव तथा गुण और कर्म में कोई उस के समान नहीं है। भावार्थ यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में उस का गुण कर्म मानना या उसे उस का अंश मानना असत्य तथा अधर्म है।
- 2 आयत नं॰ 9 से 12 तक जिन तथ्यों की चर्चा है उन में एकेश्वरवाद तथा परलोक के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। और सत्य से विमुख होने वालों को चेतावनी दी गई है।
- 3 इस आयत में पाँच निवयों का नाम ले कर बताया गया है कि सब को एक ही धर्म दे कर भेजा गया है। जिस का अर्थ यह है कि इस मानव संसार में अन्तिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तक जो भी नबी आये सभी की मूल शिक्षा एक रही है। कि एक अल्लाह को मानो और उसी एक की वंदना करो। तथा वैध अवैध के विषय में अल्लाह ही के आदेशों का पालन करो। और अपने सभी धार्मिक तथा सामाजिक और राजनैतिक विवादों का निर्णय उसी के धर्मविधान के आधार पर करो (देखियें सूरह निसा, आयत: 163- 164)

को जिस की ओर आप बुला रहे हैं। अल्लाह ही चुनता है इस के लिये जिसे चाहे, और सीधी राह उसी को दिखाता है जो उसी की ओर ध्यान मग्न हो।

- 14. और उन्होंने<sup>[1]</sup> इस के पश्चात् ही विभेद किया जब उन के पास ज्ञान आ गया आपस के विरोध के कारण, तथा यदि एक बात पहले से निश्चित<sup>[2]</sup> न होती आप के पालनहार की ओर से तो अवश्य निर्णय कर दिया गया होता उन के बीच। और जो पुस्तक के उत्तराधिकारी बनाये<sup>[3]</sup> गये उन के पश्चात् उस की ओर से संदेह में उलझे हुये हैं।
- 15. तो आप लोगों को इसी (धर्म) की ओर बुलाते रहें तथा जैसे आप को आदेश दिया गया है उस पर स्थित रहें। और उन की इच्छाओं पर न चलें। तथा कह दें कि मैं ईमान लाया उन सभी पुस्तकों पर जो अल्लाह ने उतारी<sup>[4]</sup> हैं। तथा मुझे आदेश दिया गया है कि तुम्हारे बीच न्याय करूँ। अल्लाह हमारा तथा तुम्हारा पालनहार है। हमारे लिये हमारे कर्म हैं तथा तुम्हारे लिये तुम्हारे कर्म। हमारे और

ۅؘۘۘمَا تَفَتَّ قُوَّا الَّامِنُ بَعُدِماً جَاءَهُ هُوالْعِلُو بَغْيَا يَنِيُنَهُ هُوْ وَلَوُلَا كِلْمَةً سَبَقَتْ مِنُ تَدَّتِكَ إِلَىٰ اَجِلِ مُسَتَّى لَقْضِى بَنِيَهُمُ وَلِنَّ الَّذِينَ الْوَثِثُوا الْكِتْبَ مِنُ بَعُدِهِمُ لِفِي شَكِّمِنْهُ فُرِيْبٍ

فَلِذَٰ لِكَ فَادُعُ وَالسَّتَقِةُ كُلَمَّا أُمِرُتُ وَلَاتَتَّبِعُ اَهُوَاءَهُمُّ وَقُلُ المَنْتُ بِمَا الْنُلَالُونُ كِتْبُ وَأُمِرُتُ لِكَالِمُ لِللَّهِ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُوْ لِنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُوا عَمَا لَكُوْ لَا حُجَّة بَيْنَا وَبَيْنَكُوْ اللهُ يَعِمُعُ بَيْنَنَا وَالِيَّهِ الْمُصِيِّدُونُ

<sup>1</sup> अर्थात मुश्रिकों ने।

<sup>2</sup> अर्थात प्रलय के दिन निर्णय करने की।

<sup>3</sup> अथीत यहूदी तथा ईसाई भी सत्य में विभेद तथा संदेह कर रहे हैं।

<sup>4</sup> अर्थात सभी आकाशीय पुस्तकों पर जो निबयों पर उतारी गई हैं।

तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह ही हमें एकत्र करेगा तथा उसी की ओर सब को जाना है।[1]

- 16. तथा जो लोग झगड़ते हैं अल्लाह (के धर्म के बारे) में जब कि उसे<sup>[2]</sup> मान लिया गया है। उन का विवाद (कुतर्क) असत्य है अल्लाह के समीप, तथा उन्हीं पर क्रोध है और उन्हीं के लिये कड़ी यातना है।
- 17. अल्लाह ही ने उतारी हैं सब पुस्तकें सत्य के साथ तथा तराजू<sup>[3]</sup> को। और आप को क्या पता शायद प्रलय का समय समीप हो।
- 18. शीघ्र माँग कर रहे हैं उस (प्रलय) की जो ईमान नहीं रखते उस पर। और जो ईमान लाये हैं वह उस से डर रहे हैं तथा विश्वास रखते हैं कि वह सच्च है। सुनो! निश्चय जो विवाद कर रहे हैं प्रलय के विषय में वह कुपथ में बहुत दूर चले गये हैं।
- 19. अल्लाह बड़ा दयालु है अपने भक्तों पर। वह जीविका प्रदान करता है जिसे चाहे। तथा वह बड़ा प्रबल प्रभावशाली है।
- **20.** जो आख़िरत (परलोक) की खेती $^{[4]}$

وَلَكَذِيْنَ يُكَأَجُّوْنَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِيمَا اسْتَِّيْبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَهُ يَعْنَدَرَيِّهِمْ وَعَكَيْهُمْ خَضَبُ وَكُمْ عَلَاكِ شَكِيدُ الْ

ٱللهُ الَّذِي َانْزَلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۗ وَمَا يُدُرِيْكِ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْكِ

يَسْتَعُجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ الْمُنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا فَيَعْلَمُونَ الْبَّاالُمُقُّ الَّذَانَ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَللِ بَعِيْدٍ ۞ ضَللٍ بَعِيْدٍ ۞

> ٱللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِم يَرْزُنُ قُ مَنْ يَّشَأَكُو وَهُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيُنُ

مَنْ كَانَ يُولِيدُ حَوْثَ الْاِخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي

- अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम), और इस्लाम धर्म को।
- 3 तराजू से अभिप्रायः न्याय का आदेश है। जो कुर्आन द्वारा दिया गया है। (देखियेः सूरह हदीद, आयतः 25)
- 4 अर्थात जो अपने संसारिक सत्कर्म का प्रतिफल परलोक में चाहता है तो उसे

الجزء ٢٥

٤٢ - سورة الشوري

चाहता हो तो हम उस के लिये उस की खेती बढ़ा देते हैं। और जो संसार की खेती चाहता हो तो हम उसे उस में से कुछ दे देते हैं। और उस के लिये परलोक में कोई भाग नहीं।

- 21. क्या इन (मुश्रिकों) के कुछ ऐसे साझी[1] हैं जिन्होंने उन के लिये कोई ऐसा धार्मिक नियम बना दिया है जिस की अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है? और यदि निर्णय की बात निश्चित न होती तो (अभी) इन के बीच निर्णय कर दिया जाता। तथा निश्चय अत्याचारियों के लिये ही दुखदायी यातना है।
- 22. तुम अत्याचारियों को डरते हुये देखोगे उन दुष्कर्मों के कारण जो उन्होंने किये हैं। और वह उन पर आ कर रहेगा। तथा जो ईमान लाये और सदाचार किये वे स्वर्ग के बागों में होंगे। वह जिस की इच्छा करेंगे उन के पालनहार के यहाँ मिलेगा। यही बडी दया है।
- 23. यही वह (दया) है जिस की शुभस्चना देता है अल्लाह अपने भक्तों को जो ईमान लाये तथा सदाचार किये। आप कह दें कि मैं नहीं माँगता हूँ इस पर तुम से कोई बदला उस

حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيُكُ حَرْثَ اللَّهُ نَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وْمَالُهُ فِي الْلِإِخْرَةِ مِنْ نَصِيبُ

ٱمْرَلَهُمْ شُرُكُونُا شَرَعُوْ الْهُمُومِينَ الدِّينِ مَالَكُمْ يَاذُنَ اللهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ الْفَصُلِ لَقَضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُمُوعَذَابٌ ٱلِيُوْ<sub>ّ</sub>

تَرَى الطّلِمِيْنَ مُشَفِقِيْنَ مِمّاكَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَبِلُوا الصّْلِحْتِ فِي رَوْضِتِ الْجَنَّتِ لَهُمْ مَّا يَثَنَاءُونَ عِنْدَرَتِهِ عُرِّذَ لِكَ هُوَالْفَضُلُ الكينر

ذلك الله عَيْبَيْتُ وُاللهُ عِبَادَهُ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَوا الصّْلِعْتْ قُلُ لَّالْسُنُكُكُمْ عَلَيْهِ أَجِّرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرُ لِي وَمَنُ تَقْتَرِفُ حَسَنَةً يَزِدُلُهُ فَهُمَا حُسْنًا اللَّهُ وَلَهُ فَهُمَا حُسْنًا ا إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ شُكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

उस का प्रतिफल परलोक में दस गुना से सात सौ गुना तक मिलेगा। और जो संसारिक फल का अभिलाषी हो तो जो उस के भाग्य में हो उसे उतना ही मिलेगा और परलोक में कुछ नहीं मिलेगा। (इब्ने कसीर)

1 इस से अभिप्राय उन के वह प्रमुख हैं जो वैध-अवैध का नियम बनाते थे। इस में यह संकेत है कि धार्मिक जीवन विधान बनाने का अधिकार केवल अल्लाह को है। उस के सिवा दूसरों के बनाये हुये धार्मिक जीवन विधान को मानना और उस का पालन करना शिर्क है।

प्रेम के सिवा जो संबन्धियों<sup>[1]</sup> में (होता) है। तथा जो व्यक्ति कोई पुण्य करेगा हम उस के पुण्य को अधिक कर देंगे। वास्तव में अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला गुणग्राही है।

- 24. क्या वह कहते हैं कि उस ने अल्लाह पर झूठ घड़ लिया है? तो यदि अल्लाह चाहे तो आप के दिल पर मुहर लगा दे।<sup>[2]</sup> और अल्लाह मिटा देता है झूठ को और सच्च को अपने आदेशों द्वारा सच्च कर दिखाता है। वह सीनों (दिलों) के भेदों का जानने वाला है।
- 25. वही है जो स्वीकार करता है अपने भक्तों की तौबा। तथा क्षमा करता है दोषों<sup>[3]</sup> को और जानता है जो कुछ तुम करते हो।
- 26. और उन की प्रार्थना स्वीकार करता है जो ईमान लाये और सदाचार किये तथा उन्हें अधिक प्रदान करता है अपनी दया से| और काफ़िरों ही के लिये कड़ी यातना है|

ٱمۡنِيُّوۡلُوۡنَ افۡتَرَىٰعَلَى اللهِ كَذِیّا ٷَلَ يَشَاِ اللهُ يُغۡتِمۡوۡعِلۡ قَلِیۡكَ وۡیَـمۡهُ اللهُ الۡبَاطِلَ وَیُجِثُّ الْحَتَّى یِخِلِمۡتِهُ اِتّهُ عَلِیۡهُ ۡتِنَاتِ الصَّدُوٰسِ

ۉۿؙۅٵڷؘۮؽؙؽڤؙڹڵؙٵڷؾۘۘۏؙڹۼؘۜۘۘۼؽ۫ۼؚؠڵۮؚ؋ۅؽؾڠؙٛۏٛٳۼؚڹ ٳڶۺۜڽؾٵٚؾؚٷؽۼڵٷ؆ؘؿڡؙۼڵۏڹ<sup>۞</sup>

وَيَسْتِجِيْبُ الّذِيْنَ الْمَنُوا وَعِلُواالصّٰلِحْتِ وَيَزِيْدُ هُمُ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْمُغِرُونَ لَهُمُّ عَذَاكِ شَدِيدٌ ۖ

- 1 भावार्थ यह है कि हे मक्का वासियो! यदि तुम सत्धर्म पर ईमान नहीं लाते हो तो मुझे इस का प्रचार तो करने दो। मुझ पर अत्याचार न करो। तुम सभी मेरे संबन्धी हो इसलिये मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करो। (सहीह बुखारी: 4818)
- 2 अर्थ यह है कि हे नबी! इन्होंने आप को अपने जैसा समझ लिया है जो अपने स्वार्थ के झूठ का सहारा लेते हैं। किन्तु अल्लाह ने आप के दिल पर मुहर नहीं लगाई है जैसे इन के दिलों पर लगा रखी है।
- 3 तौबा का अर्थ है: अपने पाप पर लज्जित होना फिर उसे न करने का संकल्प लेना। हदीस में है कि जब बंदा अपना पाप स्वीकार कर लेता है। और फिर तौबा करता है तो अल्लाह उसे क्षमा कर देता है। (सहीह बुख़ारी: 4141, सहीह मुस्लिम: 2770)

27. और यदि फैला देता अल्लाह जीविका अपने भक्तों के लिये तो वह विद्रोह<sup>[1]</sup> कर देते धरती में। परन्तु वह उतारता है एक अनुमान से जैसे वह चाहता है। वास्तव में वह अपने भक्तों से भली- भाँति सूचित है। (तथा) उन्हें देख रहा है।

28. तथा वही है जो वर्षा करता है इस के पश्चात की लोग निराश हो जायें। तथा फैला<sup>[2]</sup> देता है अपनी दया। और वही संरक्षक सराहनीय है।

- 29. तथा उस की निशानियों में से है आकाशों और धरती की उत्पत्ति, तथा जो फैलाये हैं उन दोनों में जीव। और वह उन्हें एकत्र करने पर जब चाहे<sup>[3]</sup> सामर्थ्य रखने वाला है।
- 30. और जो भी दुःख तुम को पहुँचता है वह तुम्हारे अपने कर्तूत से पहुँचता है। तथा वह क्षमा कर देता है तुम्हारे बहुत से पापों को।<sup>[4]</sup>
- 31. और तुम विवश करने वाले नहीं हो धरती में, और न तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई संरक्षक और न सहायक है।
- 32. तथा उस के (सामर्थ्य) की निशानियों

ۅؘڷۅٛؠؘٮۘٮؘڟ۩ڵؗۿٵڵڗؚڒ۫ۊؘڸۼؠٵڍ؋ڵؠؘۼ۫ٳٝڧۣٵۯؙڒۻ ٷڵڮڽؙؿؙێؚٚٚۯؙؚڸڣؘڎڔٟٵۧؽۺؘٲٵؚٝٳٮٞٛ؋ۑۼؠٵۮؚ؋ڂؘؚؠؽ۠ڹۜڝؚؽؙؿٛ

> وَهُوَالَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِمَا فَنَطُوْا وَيَشْرُرُحْمَتَهُ \* وَهُو الْوَرِلُّ الْجَيْيُدُ®

وَمِنُ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِكَّ فِيُهِمَامِنُ ذَاتِةً وَهُوعَلى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُيُّ

ۅؘڡٚٵڝؘۜٵؠڴۏۺؙؚڽ؋ؙڝؽڹڐٟڣؠٵؗڝۜڹٮۛٵؽٮؚؽڴۄ ۅؘؽۼڡؙٛۅؙٵۼڽٛڲؿؿڔۣ۞

وَمَآانَتُهُرُبُهُعُجِزِيُنَ فِي الْارْضِ ۖ وَمَالَكُوْسِّ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَنصِيْرِ ۞

وَمِنُ اليتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْكَفْلَامِ الْمَ

- अर्थात यदि अल्लाह सभी को सम्पन्न बना देता तो धरती में अवज्ञा और अत्याचार होने लगता और कोई किसी के आधीन न रहता।
- 2 इस आयत में वर्षा को अल्लाह की दया कहा गया है। क्योंकि इस से धरती में उपज होती है जो अल्लाह के अधिकार में है। इसे नक्षत्रों का प्रभाव मानना शिर्क है।
- 3 अर्थात प्रलय के दिन।
- 4 देखियेः सूरह फ़ातिर, आयतः 45।

में से हैं चलती हुई नाव सागरों में पर्वतों के समान।

- 33. यिद वह चाहे तो रोक दे वायु को और वह खड़ी रह जायें उस के ऊपर। निश्चय इस में बड़ी निशानियाँ हैं प्रत्येक बड़े धैर्यवान[1] कृतज्ञ के लिये।
- 34. अथवा विनाश<sup>[2]</sup> कर दे उन (नावों) का उन के कर्तूतों के बदले। और वह क्षमा करता है बहुत कुछ।
- 35. तथा वह जानता है उन को जो झगड़ते हैं हमारी आयतों में। उन्हीं के लिये कोई भागने का स्थान नहीं है।
- 36. तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह संसारिक जीवन का संसाधन है तथा जो कुछ अल्लाह के पास है वह उत्तम और स्थाायी<sup>[3]</sup> है उन के लिये जो अल्लाह पर ईमान लाये तथा अपने पालनहार ही पर भरोसा रखते हैं।
- 37. तथा जो बचते हैं बड़े पापों तथा निर्लज्जा के कमों से। और जब क्रोध आ जाये तो क्षमा कर देते हैं।
- 38. तथा जिन्होंने अपने पालनहार के आदेश को मान लिया तथा स्थापना की नमाज़ की और उन के प्रत्येक कार्य आपस के विचार-विमर्श से होते

ٳڶؙؾؘؿؘٲؙؽؿۘڮڽٳڵؾؚۼۘٷؘؿؘڟڶڶڹؘۯۘڗۅٳڮٮۘۘۜۼڶڟۿڔؚ؋ؕ ٳؾٙڣؽ۬ڎڸڰؘڵٳۑؾٟڵػؙؚڷۣڝۺۜٳڔۺؙػؙۅ۫ڕٟ۞

ٱۅؙؽؙۅۛڹؚۊؙۿؙؾۧ بِمَا كَسَبُواۅؘێۼڡؙٛعَڽۢڮٙؿ<u>ؙڔ</u>ٟ<sup>ۿ</sup>ٚ

وَيَعْلَمُ الَّذِيُنَ يُجَادِلُونَ فِي َالِيَتِنَامُ الْهُوْمِينُ عِيصِ

فَهَآاُوۡتِيۡتُهُوۡ مِّنۡ فَتَىٰ فَمَنَاءُ الۡحَيٰوِةِ اللَّوۡنَيَا ۚ وَمَاعِنْمَاللّٰهِ خَيْرٌ قَالَبْقَى لِلَّذِينَ امْنُوا وَعَلَى رَيِّهِهُ يَتَوَكَّلُوۡنَ۞

ۅؘٵڷۮؚؽؙڹ يَجْتَنِبُونَ گَڵؚؠٚڔٙالؚٳڎٚؿؚڔۅٙٲڵڣۜۅاحِشَ ۅٙٳۮٳمؘٵۼٙۻؠؙۅؙٳۿۄؙڕؘؿ۬ڣؚۏ۠ۯؽ۞۠

ۅؘٲڷڔ۬ؠۛؽٳۺؙۼۜٵڹٛۅٛٳڶڕؾؚۿؚ؞۫ۅٵؘڨٙٳڡؙۅٳٳڵڝۜڵۅؙۊۜۜ ۅٵٷٛۿؙؠۺ۠ۯؽؠؽؽۿڎڒۅڝؾٵۯڒؘؿٛڶۿۮؽؽ۬ڡؚؿؙۏڽٛ

- 1 अर्थात जो अल्लाह की आज्ञापालन पर स्थित रहे।
- 2 उन के सवारों को उन के पापों के कारण डुबो दे।
- 3 अर्थ यह है कि संसारिक साम्यिक सुख को परलोक के स्थाई जीवन तथा सुख पर प्राथमिक्ता न दो |

الجزء ٢٥

हैं।[1] और जो कुछ हम ने उन्हें प्रदान किया है उस में से दान करते हैं।

- 39. और यदि उन पर अत्याचार किया जाये तो वह बराबरी का बदला लेते हैं।
- 40. और बुराई का प्रतिकार (बदला) बुराई है उसी जैसी।<sup>[2]</sup> फिर जो क्षमा कर दे तथा सुधार कर ले तो उस का प्रतिफल अल्लाह के ऊपर है। वास्तव में वह प्रेम नहीं करता है अत्याचारियों से।
- 41. तथा जो बदला लें अपने ऊपर अत्याचार होने के पश्चात् तो उन पर कोई दोष नहीं है।
- 42. दोष केवल उन पर है जो लोगों पर अत्याचार करते हैं। और नाहक़ ज़मीन में उपद्रव करते हैं। उन्हीं के लिये दर्दनाक यातना है।

وَالَّذِينَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَغَي هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۞

وَجَزْوُاسَيِّنَةِ سَيِّئَةُ ثُمِّتُنُهُا ۚ فَمَنُ حَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظِّلِينِينَ۞

> وَلَمَنِ انْتَصَرَّبَعُدَ ظُلْمِهِ فَأُولَإِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِّنُ سَمِيثِلِ ۞

اِنْمَاالسَّمِيْلُ عَلَىالَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلْمِكَ لَهُوْ عَذَاكِ الِيُوْق

- 1 इस आयत में ईमान वालों का एक उत्तम गुण बताया गया है कि वह अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य परस्पर प्रामर्श से करते हैं। सूरह आले इमरान आयतः 159 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आदेश दिया गया है कि आप मुसलमानों से परामर्श करें। तो आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उन से परामश करते थे। यही नीति तत्पश्चात् आदरणीय खलीफ़ा उमर (रजियल्लाहु अन्हु) ने भी अपनाई। जब आप घायल हो गये और जीवन की आशा न रही तो आप ने छः व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया कि वह आपस के परामर्श से शासन के लिये किसी एक को निर्वाचित कर लें। और उन्होंने आदरणीय उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को शासक निर्वाचित कर लिया। इस्लाम पहला धर्म है जिस ने परामर्शिक व्यवस्था की नींव डाली। किन्तु यह परामर्श केवल देश का शासन चलाने के विषयों तक सीमित है। फिर भी जिन विषयों में कुर्आन तथा हदीस की शिक्षायें मौजूद हों उन में किसी परामर्श की आवश्यक्ता नहीं है।
- 2 इस आयत में बुराई का बदला लेने की अनुमित दी गई है। बुराई का बदला यद्यपि बुराई नहीं, बिल्क न्याय है फिर भी बुराई के समरूप होने के कारण उसे बुराई ही कहा गया है।

- 43. और जो सहन करे तथा क्षमा कर दे तो यह निश्चय बड़े साहस[1] का कार्य है|
- 44. तथा जिसे अल्लाह कुपथ कर दे, तो उस का कोई रक्षक नहीं है उस के पश्चात्। तथा आप देखेंगे अत्याचारियों को जब वह देखेंगे यातना को, वह कह रहे होंगेः क्या वापसी की कोई राह है?<sup>[2]</sup>
- 45. तथा आप उन्हें देखेंगे कि वह प्रस्तुत किये जा रहे हैं नरक पर सिर झुकाये अपमान के कारण। वे देख रहे होंगे किन्खयों से। तथा कहेंगे जो ईमान लाये कि वास्तव में घाटे में वही हैं जिन्होंने घाटे में डाल दिया स्वयं को तथा अपने परिवार को प्रलय के दिन। सुनो! अत्याचारी ही स्थाई यातना में होंगे।
- 46. तथा नहीं होंगे उन के कोई सहायक जो अल्लाह के मुक़ाबले में उन की सहायता करें। और जिसे कुपथ कर दे अल्लाह, तो उस के लिये कोई मार्ग नही
- 47. मान लो अपने पालनहार की बात इस से पूर्व कि आ जाये वह दिन जिसे टलना नहीं है अल्लाह की ओर से। नहीं होगा तुम्हारे लिये कोई शरण का स्थान उस दिन और न

وَلَمَنُ صَبَرَوَغَفَرَانَ ذَالِكَ لَمِنْ عَزُمِ الْأُمُوْرِ ﴿

وَمَنْ يُثْفِيلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ وَ لِيّ مِنْ اَبَعُدِهُ وَتَرَى الطَّلِيثِينَ لَتَازَا وْالْعَذَابَ يَثُوْلُونَ هَلُ اِللَّمَرَدِّ مِنْ سَيْدِلٍ۞

> وَتُوامُهُمُ يُعُوَضُونَ عَلَيْهَا لَحْشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يُنْظُرُونَ مِنْ طَوْفِ خَفِيُّ وَقَالَ الّذِيْنَ امْنُوَّا إِنَّ الْخِيرِيْنَ الَّذِيْنَ خَبِرُوْاَنْفُلُهُمُ وَلَهْلِهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةَ الْكَرَانَ الظّلِمِيْنَ فِي عَذَابٍ مُّقِيْمٍ۞

وَمَا كَانَكَهُمْ مِّنَ اَدْلِيَاءَ يَنْفُرُونَهُ مُوِّنَ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ وَمَنْ تُثْفِيلِ اللهُ فَكَالُهُ مِنْ سِينِيلٍ ۞

ٳڛٛؾڿؚؽڹؙٷٳڸڔؘؽڮ۠ۄٝۺۜٷڽڸٲؽؾٳٝؿؘڮۏٛؗؗؗ؋ؙؖڵۯػڒڐڬ ڝؘڶٮڶؿٵؚٵڵڴۄٛۺؙٞۺۧڵۼٳؾٞۅٛڡۧؠۮ۪ۊۜٵڵڴۄۺٞۺڮؽڗٟۛ

- इस आयत में क्षमा करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि कोई अत्याचार कर दे तो उसे सहन करना और क्षमा कर देना और सामर्थ्य रखते हुये उस से बदला न लेना ही बड़ी सुशीलता तथा साहस की बात है जिस की बड़ी प्रधानता है।
- 2 ताकि संसार में जा कर ईमान लायें और सदाचार करें तथा परलोक की यातना से बच जायें।

छिप कर अन जान बन जाने का।

- 48. फिर भी यदि वह विमुख हों तो (हे नबी!) हम ने नहीं भेजा है आप को उन पर रक्षक बना करा आप का दायित्व केवल संदेश पहुँचा देना है। और वास्तव में जब हम चखा देते हैं मनुष्य को अपनी दया तो वह इतराने लगता है उस परा और यदि पहुँचता है उन को कोई दुख उन के कर्तूत के कारण तो मनुष्य बड़ा कृतघ्न बन जाता है।
- 49. अल्लाह ही का है आकाशों तथा धरती का राज्य। वह पैदा करता है जो चाहता है। जिसे चाहे पुत्रियाँ प्रदान करता है तथा जिसे चाहे पुत्र प्रदान करता है।
- 50. अथवा उन्हें पुत्र और<sup>[1]</sup> पुत्रियाँ मिला कर देता है। और जिसे चाहे बाँझ बना देता है। वास्तव में वह सब कुछ जानने वाला (तथा) सामर्थ्य रखने वाला है।
- 51. और नहीं संभव है किसी मनुष्य के लिये कि बात करे अल्लाह उस से परन्तु वह्यी<sup>[2]</sup> द्वारा, अथवा पर्दे के

فَإِنْ اَعُرْضُوا فَمَا اَنْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيْظًا أَلْ عَلَيْكَ الِاللَّبُلُغُ وَاتَا اِذَا أَذَ فَنَا الْإِنْسَانَ مِتَّارَحُةٌ فَرِحَ بِهَا ۚ وَلَنْ تُصِيْهُمُ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّ مَتُ اَيْدِيْمِمْ فَانَّ الْإِنْسَانَ كُفُورُ۞

ؠڵٶڡؙڵڬٳڶۺڟۅؾؚۅٙٳڷۯۻۣ؞ۼۘٮؙٛؾؙػٵؽؿۜٵٛٷڽڡؘڹ ڸٮؘڽ۫ؾۜؿٵٛٷؚڹٵڰٲۊٙۑۿؘۘۘڮڸؠڽؙؾؿۜٲٵڶڎٚڰٷ۞ٚ

ٲۉؽؙڒٙۊؚۼ۠ۿؙؠؙڎؙڴۯٵػٲۊٳڹڬٷؙڰؽۼۘۼڵؙڡؙؽؙؾؿۜڷٵٛٷؿؽؙؖؗؗؗؗؗؗڲ ٳڰۘٷۼڸؽٷۊٮؚؽڒٛ۞

ۅۜؠؘٵػٳڹڸۺٙڔٳٙڽؙٛڲ۬ڷٟؠۿؙٲڶڷۿٳڷڒۅؘڂؽٵۅٛ؈۫ۊۯٳؽ ڿٵؘٮؚ۪ٳۅؙؽؙڗڛؖڶڗڛٛۅٞڵڒڣؿڿؽؠٳڎ۫ڹ؋ؠٵؽۺۜٲڠ۫

- 1 इस आयत में संकेत है कि पुत्र-पुत्री माँगने के लिये किसी पीर, फ़कीर के मज़ार पर जाना उन को अल्लाह की शक्ति में साझी बनाना है। जो शिर्क है। और शिर्क ऐसा पाप है जिस के लिये बिना तौबा के कोई क्षमा नहीं।
- 2 वहीं का अर्थः संकेत करना या गुप्त रूप से बात करना है। अर्थात अल्लाह अपने अपने रसूलों को अपना आदेश और निर्देश इस प्रकार देता है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति सुन नहीं सकता। जिस के तीन रूप होते हैं:
  - प्रथमः रसुल के दिल में सीधे अपना ज्ञान भर दे।
  - दूसराः पर्दे के पीछे से बात करे। किन्तु वह दिखाई न दे।
  - तीसराः फ़रिश्ते द्वारा अपनी बात रसूल तक गुप्त रूप से पहुँचा दे। इन में पहले और तीसरे रूप में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास

पीछे से अथवा भेज दे कोई रसूल (फ़रिश्ता) जो वह्यी करे उस की अनुमित से जो कुछ वह चाहता हो। वास्तव में वह सब से ऊँचा (तथा) सभी गुण जानने वाला है।

- 52. और इसी प्रकार हम ने वह्यी (प्रकाशना) की है आप की ओर अपने आदेश की रूह (कुर्आन)। आप नहीं जानते थे कि पुस्तक क्या है तथा और ईमान<sup>[1]</sup> क्या है। परन्तु हम ने इसे बना दिया एक ज्योति। हम मार्ग दिखाते हैं इस के द्वारा जिसे चाहते हैं अपने भक्तों में से। और वस्तुतः आप सीधी राह<sup>[2]</sup> दिखा रहे हैं।
- 53. अल्लाह की राह जिस के अधिकार में है जो कुछ आकाशों में तथा जो कुछ धरती में है। सावधान! अल्लाह ही की ओर फिरते हैं सभी कार्य।

ٳؾؘۜ؋ؙۼ**ڸ**ڰ۠ڂؘڮؽۄؖٛٛ؈

ٷۘڬڶڸػٲۅ۫ۘڂؽؙؾؘٵۧٳڷؽڬۯڡؙۘٛٵڝؚۜٚڹٲڡٛڔؽٵۨ؆۠ڷؙڎؾؘۘؾۮڔؽ ٵ۩ڮؿڮٷڵٳڵٳؽؠٵڽؙۊڶڮؽڿۼڵؽٷڎٷڒڷۿۮؚؽۑ؋ ڡؘؽؙؿؿٵٛؿ؈ۢۼڹٳۮڹٲ۫ۅٳڷڬڶؘڷؘۿؘۮؚؽٙٳڵؽڝڗٳڟٟ ۺ۠ؿؘڡؿؠۛۄۣؗۿ

ڝؚۯڸڟؚٳٮڵٮؗٶڷڵؽؽؙڬ؋ٵڣٳڵۺۜؠڸ۠ڗؚۅؘڡۘڡڵؚڣٳڷڒۯۻۣ ٱڵڒٙٳڶؠٳڶڶڡڎٙڝؽؙڔؙٳڵٲؙڡؙؗۅٛۯۿ

वह्यी उतरती थी। (सहीह बुखारी: 2)

मक्का वासियों को यह आश्चर्य था कि मनुष्य अल्लाह का नबी कैसे हो सकता है? इस पर कुर्आन बता रहा है कि आप नबी होने से पहले न तो किसी आकाशीय पुस्तक से अवगत थे। और न कभी ईमान की बात ही आप के विचार में आई। और यह दोनों बातें ऐसी थीं जिन का मक्कावासी भी इन्कार नहीं कर सकते थे। और यही आप का अज्ञान होना आप के सत्य नबी होने का प्रमाण है। जिसे कुर्आन की अनेक आयतों में वर्णित किया गया है।

<sup>2</sup> सीधी राह से अभिप्राय सत्धर्म इस्लाम है।

#### सूरह जुख़्रुफ़ - 43



## सूरह जु़ुक़्रुफ़ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 89 आयतें हैं।

- इस की आयत 35 में ((जु़क़्रफ़)) शब्द आया है। जिस से यह नाम लिया गया है। जिस का अर्थ हैः सोना-शोभा।
- इस की आरंभिक आयतें कुर्आन के लाभ और उस की बड़ाई को उजागर करती है। फिर उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन पर विचार करने से अल्लाह के अकेले पूज्य होने का विश्वास होता है। फिर आयत 15 से 25 तक फ़्रिश्तों को अल्लाह का साझी बनाने को अनुचित बताया गया है। फिर आयत 26 से 33 तक इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के मुर्तियों से विरक्त होने के एलान को प्रस्तुत किया गया है। और बताया गया है कि मक्कावासी जो उन्हीं के वंश से हैं वे शिर्क तथा मुर्तियों की पूजा के पक्षपाती हो गये हैं। और अल्लाह के नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) के इस लिये विरोधी बन गये हैं कि आप एक अल्लाह के पूज्य होने का आमंत्रण दे रहे हैं।
- आयत 34 से 45 तक तिनक संसारिक लाभ के लिये परलोक तथा वहीं और रिसालत के इन्कार कर देने के परिणाम को बताया गया है। और फिर मूसा (अलैहिस्सलाम) की कुछ दशाओं का वर्णन किया गया है। जिस से यह बात सामने आती है कि वह भी तौहीद का प्रचार करते थे और उन के विरोधियों ने अपना परिणाम देख लिया।
- अन्तिम आयतों में विरोधियों के लिये चेतावनी तथा सदाचारियों के लिये शुभसूचना के साथ अपराधियों को उन के दुष्परिणाम से सावधान, और कुछ संदेहों को दूर किया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।



الجزء ٢٥

- 2. शपथ है प्रत्यक्ष (खुली) पुस्तक की!
- 3. इसे हम ने बनाया है अर्बी कुर्आन ताकि वह इसे समझ सकें।
- तथा वह मूल पुस्तक<sup>[1]</sup> में है हमारे पास, बड़ा उच्च तथा ज्ञान से परिपूर्ण है।
- 5. तो क्या हम फेर दें इस शिक्षा को तुम से इसलिये कि तुम उल्लंघनकारी लोग हो?
- तथा हम ने भेजे हैं बहुत से नबी (गुज़री हुयी) जातियों में।
- गेर नहीं आता रहा उन के पास कोई नबी परन्तु वह उस के साथ उपहास करते रहे।
- 8. तो हम ने विनाश कर दिया इन से<sup>[2]</sup> अधिक शिक्तवानों का तथा गुज़र चुका है अगलों का उदाहरण।
- 9. और यिंद आप प्रश्न करें उन से कि किस ने पैदा किया है आकाशों तथा धरती को? तो अवश्य कहेंगेः उन्हें पैदा किया है बड़े प्रभावशाली सब कुछ जानने वाले ने।

وَالْكِتْبِ الْمُبِينِينَ

إِنَّا جَعَلُنَهُ قُرُا نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ

وَإِنَّهُ فِنَ أُمِّر الْكِتْبِ لَدَيْنَالَعَلَّى عَكِيدُ

افَنَضُرِبُ عَنْكُو الدِّلْكُرَصَفْعًا اَنُ كُنْتُو قَوْمًا مُّسُرِفِيُنَ⊙

وَكَوْ أَرُسُلُنَامِنٌ بَبِي فِي الْأَوَّ لِيُنَ<sup>®</sup>

وَمَايَاثِيُهِمْ مِنْ نَبِيّ إِلَّا كَانْوْ اللهِ يَسْتَهْزِءُونَ<sup>©</sup>

فَأَهُلَكُنَّا الشَّكَامِنُهُ هُو بَطْشًا وَّمَظٰى مَثَلُ الْرُوِّلِيْنَ۞

ۅؘڵؠؚڹٛڛٵؘڵؾؙڴؠٛۺؽ۫ڂؘڡۜٙٵڶڰؠڶۅٮؚۘٷٲۯۯۻؘڲؿٞ۠ۏڵؚؾ ڂؘڵڡؘۜۿؙڹٞٵڶۼۯؽ۬ڒ۠ٲڵۼڸؽؙۅ<sup>ڽ</sup>ٛ

- मूल पुस्तक से अभिप्राय लौहे महफूज़ (सुरक्षित पुस्तक) है। जिस से सभी आकाशीय पुस्तकें अलग कर के अवतिरंत की गई हैं। सूरह वाकिआ में इसी को ((किताबे मक्नून)) कहा गया है। सूरह बुरूज में इसे ((लौहे महफूज़)) कहा गया है। सूरह बुरूज में इसे ((लौहे महफूज़)) कहा गया है। सूरह शुअरा में कहा गया कि यह अगले लोगों की पुस्तकों में है। सूरह ऑला में कहा गया है कि यह विषय पहली पुस्तकों में भी अंकित है। सारांश यह है कि कुर्आन के इन्कार करने का कोई कारण नहीं। तथा कुर्आन का इन्कार सभी पहली पुस्तकों का इन्कार करने के बराबर है।
- 2 अर्थात मक्कावासियों से।

- 10. जिस ने बनाया तुम्हारे लिये धरती को पालना। और बनाये उस में तुम्हारे लिये मार्ग ताकि तुम मार्ग पा सको।<sup>[1]</sup>
- 11. तथा जिस ने उतारा आकाश से जल एक विशेष मात्रा में। फिर जीवित कर दिया उस के द्वारा मुर्दा भूमी को। इसी प्रकार तुम (धरती से) निकाले जाओगे।
- 12. तथा जिस ने पैदा किये सब प्रकार के जोड़े, तथा बनाईं तुम्हारे लिये नवकायें तथा पशु जिन पर तुम सवार होते हो।
- 13. ताकि तुम सवार हो उन के ऊपर, फिर याद करो अपने पालनहार के प्रदान को जब सवार हो जाओ उस पर और यह<sup>[2]</sup> कहोः पिवत्र है वह जिस ने वश में कर दिया हमारे लिये इस को। अन्यथा हम इसे वश में नहीं कर सकते थे।
- 14. तथा हम अवश्य ही अपने पालनहार ही की ओर फिर कर जाने वाले हैं।
- 15. और बना लिया उन्होंने<sup>[3]</sup> उस के भक्तों में से कुछ को उस का अंश। वास्तव में मनुष्य खुला कृतघ्न है।

ٳؾۜڹؽ۫ڿۜػڶڮٷٳڷڒۯۻٛڡٙۿٮٞٵۊۜڿۜڡٙڶڮڎؙۣۏؽۿؙٵ ڛؙؙڴڰڡۜڴڰؙۯؙۊٞڣۘؾۮؙۏڹؖ

ۅؘٲ؆ڹؚؽؙڹۜڗٞڶڡؚٮؘۘٵڶؾۜٙؽؖڵؠٵٞۼؙڹۣڠؘٮٳٟڎ۫ڡؘٲڶۺٛۯؙؾٵ ڽؚ؋ؠڬۮ؋ٞٞ۫۫ڝؙؽؾٵڰڶڶڮڎڠؙٚۯۼٛۏڽٙ۞

ۅٙٳٮۜٞڹؽؙڂػؾٙٳڷڒؘۯ۬ۅٳۼٷٞۿٵۅؘۼۘۼڶڷڴۅ۠ۺۜڹٱڶڡ۠ڷڮ ۅٙڶڒؙٮ۫ٚۼٳم؆ڗڰؽٷؚڹ<sup>ڞ</sup>

لِتَسْتَوَاعَلَى ظُهُوْرِةٍ ثُمَّتَذُ كُرُوُ الِعْمَةَ رَسِّكُوُ إِذَا اسْتَوَيْتُوْعَكِيْهِ وَتَقُولُوُ اسْبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِينِينَ

وَإِنَّا إِلَّى رَبِّنَا لَهُنْقَلِمُونَ @

ۅؘۘڿۼڬؙۊؙڵڬ؋؈۬ۼؠڶڍ؋ڿؙۯ۫ٵڒۣۜۜٵڵٳۺ۬ڵڶؘڵڰۿؙۅؙۯٞ ڝؙؠؿٷڞ

- 1 एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिये।
- 2 आदरणीय अब्दुल्लाह बिन उमर (रिज़यल्लाहु अन्हु) कहते है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ऊँट पर सवार होते तो तीन बारः अल्लाहु अक्बर कहते फिर यही आयत ((मुन्क़िल्बून)) तक पढ़ते। और कुछ और प्रार्थना के शब्द कहते थे जो दुआओं की पुस्तकों में मिलेंगे। (सहीह मुस्लिम हदीस नः 1342)
- 3 जैसे मक्का के मुश्रिक लोग फ़रिश्तों को अल्लाह की पुत्रियाँ मानते थे। और ईसाईयों ने ईसा (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह का पुत्र माना। और किसी ने आत्मा को प्रमात्मा तथा अवतारों को प्रभु बना दिया। और फिर उन्हें पूजने लगे।

الجزء ٢٥

16. क्या अल्लाह ने उस में से जो पैदा करता है, पुत्रियाँ बना ली हैं तथा तुम्हें विशेष कर दिया है पुत्रों के साथ?

17. जब कि उन में से किसी को शुभसूचना दी जाये उस (के जन्म लेने) की जिस का उस ने उदाहरण दिया है अत्यंत कृपाशील के लिये तो उस का मुख काला<sup>[1]</sup> हो जाता है। और शोक से भर जाता है।

- 18. क्या (अल्लाह के लिये) वह है जिस का पालन-पोषण अभूषण में किया जाता है। तथा वह विवाद में खुल कर बात नहीं कर सकती?
- 19. और उन्होंने बना दिया फ़रिश्तों को जो अत्यंत कृपाशील के भक्त हैं पुत्रियाँ। क्या वह उपस्थित थे उन की उत्पत्ति के समय? लिख ली जायेगी उन की गवाही और उन से पूछ होगी।
- 20. तथा उन्होंने कहा कि यदि अत्यंत कृपाशील चाहता तो हम उन की इबादत नहीं करते। उन्हें इस का कोई ज्ञान नहीं। वह केवल तीर तुक्के चला रहे हैं।

ام اتَّخَذَمِمَّا يَغُلُقُ بَنْتٍ وَّاصْفَلَوْ بِالْبَنِينَ

ۅٙٳۮؘٳؽؗۺۜۯٳؘڡۜۘۮۿؙۄؙڔؠؠٵۻٙڗؼڸڵڗؚۜۜڞ۬ڹۣؽۺۘۘٞڴڟڰ ۅٙۼۿؗڎؙؙؙڡٛٮٛۅٞڐٞٳۊٞۿؙۅؘۘڵڣڶؽ۠ۅٛ

> ٱوَمَنُيُّنَشُؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِر غَيْرُمُبِيْنِ

وَجَعَلُواالْمُلَلِّكَةَ الَّذِينَ هُوْعِيْثُ الرَّحْلِن إِنَاثًا اللَّهِ هُدُواْخَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَتُّهُمُ وَيُبْعَلُونَ®

ۅؘۊؘٵڵۊؙٳڵۅؙۺؙٳٚءٙالرَّحْمٰنُ مَاعَبُدُنْهُمُّ مَالَهُمُّ بِنالِكَ مِنْعِلُوِ اِنُ هُمْءِ إِلَّا يَغُرُّمُونَ۞

इस्लाम से पूर्व यही दशा थी। कि यदि किसी के हाँ बच्ची जन्म लेती तो लज्जा के मारे उस का मुख काला हो जाता। और कुछ अरब के क़बीले उसे जन्म लेते ही जीवित गाड़ दिया करते थे। किन्तु इस्लाम ने उस को सम्मान दिया। तथा उस की रक्षा की। और उस के पालनपोषण को पुण्य कर्म घोषित किया। हदीस में है कि जो पुत्रियों के कारण दुख झेले और उन के साथ उपकार करे तो उस के लिये वे नरक से पर्दा बनेंगी। (सहीह बुख़ारी: 5995, सहीह मुस्लिम: 2629) आज भी कुछ पापी लोग गर्भ में बच्ची का पता लगते ही गर्भपात करा देते हैं। जिसको इस्लाम बहुत बड़ा अत्याचार समझता है।

- 21. क्या हम ने उन्हें प्रदान की है कोई पुस्तक इस से पहले, जिसे वह दृढ़ता से पकड़े हुये हैं?<sup>[1]</sup>
- 22. बिल्क यह कहते हैं कि हम ने पाया है अपने पूर्वजों को एक रीति पर और हम उन्हीं के पद्चिन्हों पर चल रहे हैं।
- 23. तथा (हे नबी!) इसी प्रकार हम ने नहीं भेजा आप से पूर्व किसी बस्ती में कोई सावधान करने वाला परन्तु कहा उस के सुखी लोगों नेः हम ने पाया है अपने पूर्वजों को एक रीति पर और हम निश्चय उन्हीं के पद्चिन्हों पर चल रहे हैं।[2]
- 24. नबी ने कहाः क्या (तुम उन्हीं का अनुगमन करोगे) यद्यपि मैं लाया हूँ तुम्हारे पास उस से अधिक सीधा मार्ग जिस पर तुम ने पाया है अपने पूर्वजों को? तो उन्होंने कहाः हम जिस (धर्म) के साथ तुम भेजे गये हो उसे मानने वाले नहीं हैं।
- 25. अन्ततः हम ने बदला चुका लिया उन से। तो देखो कि कैसा रहा झुठलाने वालों का दुष्परिणाम।
- 26. तथा याद करो, जब कहा इब्राहीम ने अपने पिता तथा अपनी जाति सेः निश्चय मैं विरक्त हूँ उस से जिस की वंदना तुम करते हो।

آمرانينه مُم كِنتِكَامِن مَبْلِهِ فَهُمْ يِهِ مُسْتَمْسِكُون اللهِ فَهُمْ يِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

بَلُقَالُوْلَالِتَّاوَجَدُنَاً ابَّاءَنَاعَلَى اُمَّتَةٍ وَّلَّاعَلَى الْمَتَةِ وَّلَّاعَلَى الْخِرِهِمُ مُثَنَاءُونَ© التَّرِهِمُ مُثَمَّنَدُونَ©

ڡؙۘػڬٳڮڡۜڡؘٵؘۯڛۘڵڬٵڝؙػؿ۬ڸػ؋ٛٷۘۯؽڐٕڝؚڽۨ ؆ؽؚڹؿڔۣٳڷٳۊؘٵڶۘڡؙؙؾۯٷؙۅؙۿٲ<sup>؞</sup>ٳ؆ٵۅؘۼۮڹٵۧٵؼٙٵۼڸٙ ٲڞڐ۪ٷۧٳ؆ٵۼڸۤٵڟؚۣۿؚڂؙؚؿؙڠؙؾػؙۏڽۘ۞

قَلَ اَوَلَوْحِنُمُنُكُوْ بِاهُدُاى مِمَّاوَجَدُ تُثُوَّكَيُهِ الْبَاّعَكُوُ قَالُوۡ ٓ اِکَّا بِمَاۤ اُسُلِکُوْ بِهِ کِفِرُونَ۞

> فَانْتَقَهُنَامِنُهُمُ فَانْظُرُ كِيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَدِّبِيئِينَ۞

ۅٙٳۮ۫ۊۜٵڶٳؠ۫ڒۿؚؽۄ۠ڒڒڛؚؽۅۏۜٙڡٛڡؚۘ؋ٳٮۜٛڹؽؗؠۜڗۜٳٷڝۜؖٵ ؾۜڹؙڎؙۉڹ۞ۨ

- 1 अथीत कुर्आन से पहले की किसी ईश- पुस्तक में अल्लाह के सिवा किसी और की उपासना की शिक्षा दी ही नहीं गई है कि वह कोई पुस्तक ला सकें।
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि प्रत्येक युग के काफ़िर अपने पूर्वजों के अनुसरण के कारण अपने शिर्क और अँधविश्वास पर स्थित रहे।

27. उस के अतिरिक्त जिस ने मुझे पैदा किया है। वही मुझे राह दिखायेगा।

28. तथा छोड़ गया वह इस बात (एकेश्वरवाद) को<sup>[1]</sup> अपनी संतान में ताकि वह (शिर्क से) बचते रहें।

29. बिल्क मैं ने इन को तथा इन के बाप दादा को जीवन का सामान दिया। यहाँ तक कि आ गया उन के पास सत्य (कुर्आन) और एक खुला रसूल।[2]

30. तथा जब आ गया उन के पास सत्य तो उन्होंने कह दिया कि यह जादू है तथा हम इसे मानने वाले नहीं हैं।

31. तथा उन्होंने कहा कि क्यों नहीं उतारा<sup>[3]</sup> गया यह कुर्आन दो बस्तियों में से किसी बड़े व्यक्ति पर?

32. क्या वही बाँटते<sup>[4]</sup> हैं आप के पालनहार की दया? हम ने बाँटा है उन के बीच उन की जीविका को संसारिक जीवन में। तथा हम ने उच्च किया है उन में से एक

ٳؖڒٳڷۜۮؚؽؙڡؘٛڟڒڹٛٷٚٳڽٞ؋ؙڛٙؽۿۮؚؽؙڹ۞

وَجَعَلَهَاكِلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَكَّهُمُ سَرُحِعُونَ<sup>©</sup>

ڹڶؙڡؙؾٞۼٮؙٛۿٷۢڒٙۼۅؘٳؠٵٙ؞ۿؙۄؙڂؿۨؠٵٙ؞ۿ۠ۅٳڷڂۛڨؙ۠ ۅؘڛٷڰؠڽؽڹٛ۞

> وَلَتَاجَآءَهُوالَحَقُّ قَالُواهِٰنَاسِحُرُّقَالِتَابِهِ كَفِرُونَ⊙

وَقَالُوُالُوُلِا نُزِّلُ لِهِنَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ۞

ٱۿؙؗؗؗؗۿؗۅێؿٞڛؠؙۅؙؽڒڂؠٮۜػڒڽؚػ۠ٷٛۿۺؠ۫ڬٵؠؽڹؖۿؗ ڡۜۼؽۺؘؾٞۿؙڔ۬ؽٵڬؽۏۊٵڵڎ۠ؽؙؽٵۅڒؘڡؙۼڬٵؠڡؘڞؙۿؙ؋ٞڡٛۊؿ ؠڠڝ۬ۮڒڂؾؚڷۣؾؾۜٛڿڬؘؠٷڞؙۿؙۿ۫ؠۼۘڞؙٲۺؙۏ۬ڗڲ۠ٲ ۅڒڂۘؠٮؙؙڒڛؚۜٞڰڂؽؙڒؖڛٙێٵۼؠ۫ٷٛؽ۞

- 1 आयत 26 से 28 तक का भावार्थ यह है कि यदि तुम्हें अपने पूर्वजों ही का अनुगमन करना है तो अपने पूर्वज इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का अनुगमन करो। जो शिर्क से विरक्त तथा एकश्वरवादी थे। और अपनी संतान में एकेश्वरवाद (तौहीद) की शिक्षा छोड़ गये ताकि लोग शिर्क से बचते रहें।
- 2 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)।
- 3 मक्का के काफ़िरों ने कहा कि यदि अल्लाह को रसूल ही भेजना था तो मक्का और ताइफ़ के नगरों में से किसी प्रधान व्यक्ति पर कुर्आन उतार देता। अब्दुल्लाह का अनाथ-निर्धन पुत्र मुहम्मद तो कदापि इस के योग्य नहीं है।
- 4 आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने जैसे संसारिक धन-धान्य में लोगों की विभिन्न श्रेणियाँ बनाई हैं उसी प्रकार नबूवत और रिसालत, जो उस की दया हैं, उन को भी जिस के लिये चाहा प्रदान किया है।

को दूसरे पर कई श्रेणियाँ। ताकि एक-दूसरे से सेवा कार्य लें, तथा आप के पालनहार की दया<sup>[1]</sup> उस से उत्तम है जिसे वह इकट्ठा कर रहे हैं।

- 33. और यिद यह बात न होती कि सभी लोग एक ही नीति पर हो जाते तो हम अवश्य बना देते उन के लिये जो कुफ़ करते हैं अत्यंत कृपाशील के साथ उन के घरों की छतें चाँदी की तथा सीढ़ियाँ जिन पर वह चढ़ते हैं।
- 34. तथा उन के घरों के द्वार, और तख़्त जिन पर वह तिकये लगाये<sup>[2]</sup> रहते हैं।
- 35. तथा बना देते शोभा। नहीं हैं यह सब कुछ परन्तु संसारिक जीवन के सामान। तथा आख़िरत<sup>[3]</sup> (परलोक) आप के पालनहार के यहाँ केवल आज्ञाकारियों के लिये है।
- 36. और जो व्यक्ति अत्यंत कृपाशील (अल्लाह) के स्मरण से अँधा हो जाता है तो हम उस पर एक शैतान नियुक्त कर देते हैं जो उस का साथी हो जाता है।
- 37. और वह (शैतान) उन को रोकते हैं सीधी राह से। तथा वह समझते हैं कि वे सीधी राह पर हैं।
- 38. यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आयेगा तो यह कामना करेगा कि मेरे

ۅؘڮۅٝڒٙٳٵؽؙؾؙڴۅ۫ؽٵڵؾۜٵ؈ؙٲڡۜڐۘٷڶؚڝۘۛۛڎۊؙڴڮڝؘڵؽٵ ڶٟؠؘؽؙؾٛڬ۫ۿؙڔڽٳڵڗڂؠڶڔڸؽؙؽٷؾؚۿ۪ۏڛؙڨڟٵڝۨؽڣڝٚڐ ٷۜؠٙڬٳڔۼۘٷؿؠؙؙؽڟۿڔؙۅؙؽ۞

وَلِيُنْيُوتِهِمُ اَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ

ۅؘۯؙڂٛۯؙڡٞٵٷٳڶٛػؙڷ۠ڟڮڶۺٵؘڡؾٵٵؖٷؾڸۅۊٳڶڷؙؽؙؽٵ ۅٵڵٳڿڒؿؙؙڝؚؽ۬ػڒٮٞڽؚڮڶؚڵڡؙؾۜٛڡؿؽؘ۞۫

وَمَنْ يَعْشُعَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوُ لَهُ قَرِيْنُ۞

ۅٙٳٮؙٞۿؙڎ۫ڵؽؘڞؙؾؙٛۅٛڹؘۿؙۄۛۼڹۣالسۜؠؽڸۅؘؿؘؘۘڡٛٮۘڹۘۅٛڹؘٲؠؙۜٛۿٛ ڴۿؾؘۮؙۅؙڹٛ®

حَثَّى إِذَاجَآءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُكَ

- 2 अर्थात सब मायामोह में पड़ जाते।
- 3 भावार्थ यह है कि संसारिक धन-धान्य का अल्लाह के हाँ कोई महत्व नहीं है।

तथा तेरे (शैतान के) बीच पश्चिम तथा पूर्व की दूरी होती। तू बुरा साथी है।

- 39. (उन से कहा जायेगा)ः और तुम्हें कदापि कोई लाभ नहीं होगा आज, जब कि तुम ने अत्याचार कर लिया है। वास्तव में तुम सब यातना में साझी रहोगे।
- 40. तो (हे नबी!) क्या आप सुना लेंगे बहरों को या सीधी राह दिखा देंगे अँधों को तथा जो खुले कुपथ<sup>[1]</sup> में हों?
- 41. फिर यदि हम आप को (संसार से) ले जायें तो भी हम उन से बदला लेने वाले हैं।
- 42. अथवा आप को दिखा दें जिस (यातना) का हम ने उन को वचन दिया है तो निश्चय हम उन पर सामर्थ्य रखने वाले हैं।
- 43. तो (हे नबी!) आप दृढ़ता से पकड़े रहें उसे जो हम आप की ओर वह्यी कर रहे हैं। वास्तव में आप सीधी राह पर हैं।
- 44. निश्चय यह (कुर्आन) आप के लिये तथा आप की जाति के लिये एक शिक्षा<sup>[2]</sup> है। और जल्द ही तुम से प्रशन<sup>[3]</sup> किया जायेगा।

ؙؠؙۺؙڔۊٙؽڹؚۏؘؠؙۺٙٲڡٞڗؚؽؽ۠<sup>۞</sup>

وَكَنَّ يَنْفَعَكُو الْيَوْمَ اِذْظَلَمْتُمُ الْكُوْفِ الْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ⊕

ٱفَاتَتَ شُئِيعُ الصُّمَّ اُوتَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِيُ ضَلْلٍ مُّبِيْرٍ ©

فَامَّانَنْهَ مَنَّ بِكَ فَاتَّامِنُهُمْ مُّنْتَقِمُونَ ﴿

ٱۅؙڹُڔؚيَبَّكَ الَّذِي وَعَدُ نَهُمُ فِإِنَّا عَلَيْهِمُ مُّقْتَدِرُونَ ۖ

ڡٚٲۺؘؠٞڛڬۥؚٳٲڵڹؽٞٲؙۉڿؽٳڶؽڬۧٳڗۜػػۘٷڶڝؚۯٳڟٟ ؠؙٞٮؙٮٞڡٙؿؠ۬ۄؚ۞

وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ

- 1 अर्थ यह है कि जो सच्च को न सुने तथा दिल का अँधा हो तो आप के सीधी राह दिखाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 2 इस का पालन करने के संबन्ध में।
- 3 पहले निबयों से पूछने का अर्थ उन की पुस्तकों तथा शिक्षाओं में यह बात

- 45. तथा हे नबी! आप पूछ लें उन से जिन्हें हम ने भेजा है आप से पहले अपने रसूलों में से कि क्या हम ने बनायें हैं अत्यंत कृपाशील के अतिरिक्त वंदनीय जिन की वंदना की जाये?
- 46. तथा हम ने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उस के प्रमुखों की ओर। तो उस ने कहाः वास्तव में, मैं सर्वलोक के पालनहार का रसूल हूँ।
- 47. और जब वह उन के पास लाया हमारी निशानियाँ तो सहसा वह उन की हँसी उड़ाने लगे।
- 48. तथा हम उन को एक से बढ़ कर एक निशानी दिखाते रहे। और हम ने पकड़ लिया उन्हें यातना में ताकि वह (ठट्टा) से रुक जायें।
- 49. और उन्होंने कहाः हे जादूगर! प्रार्थना कर हमारे लिये अपने पालनहार से उस वचन के आधार पर जो तुझ से किया है। वास्तव में हम सीधी राह पर आ जायेंगे।
- 50. तो जैसे ही हम ने दूर किया उन से यातना को, तो वह सहसा वचन तोड़ने लगे।
- 51. तथा पुकारा फ़िरऔन ने अपनी जाति में। उस ने कहाः हे मेरी जाति! क्या नहीं है मेरे लिये मिस का राज्य तथा यह नहरें जो बह

وَسُعُلُمَنُ ٱرُسَلُنَامِنُ قَبْلِكَ مِنْ تُرُسِلُنَآ ٱجَعَلۡمَنَامِنُ دُوۡنِ الرَّحُمٰنِ الِهَـٰةُ يُّعُبُكُونَ۞

وَلَقَدُ اَرْسُلُنَامُوْسَى بِالْيِتِنَا اللهِ فِرْعُونَ وَمَلَابٍهِ فَقَالَ اِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَلِمِينَ

فَكَتَّاجَأَءُهُمْ بِالْتِنَأَاذَاهُمْ مِّنْهَايضُحَكُونَ<sup>®</sup>

وَمَانُرِيُهِمُقِنَ الِيَّوِالَّاهِيَ الْدُمُونُ أُخْتِهَا ۗ وَاَخَذَ نَهُمُ بِالْعَنَابِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞

ۅؘۛۊؘٵڵؙٷٳێؘٳؿؙڰٳڶۺٙٳ<sub>ڿۯ</sub>ٳۮؙٷؙڵێٵۯڗۜڹڮڔؚؠؠٙٵۼۿ۪ٮ ۼٮ۫۬ۮڵٷٞڒؿۜٮٚٳػؠؙۿؾؙڎٷڹ۞

فَلَمَّا كَشَفُنَاعَنُهُمُ الْعَذَابِ إِذَاهُمُ يِنَكُثُونَ

وَنَادَى فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُ مِمْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهُرُ تَعْمِرْ يُونَ شَوْتًا أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۗ

रही हैं मेरे नीचे से? तो क्या तुम देख नहीं रहे हो।

- 52. मैं अच्छा हूँ या वह जो अपमानित (हीन) है और खुल कर बोल भी नहीं सकता?
- 53. क्यों नहीं उतारे गये उस पर सोने के कंगन अथवा आये फ़रिश्ते उस के साथ पंक्ति बाँधे हुये?<sup>[1]</sup>
- 54. तो उस ने झाँसा दे दिया अपनी जाति को और सब ने उस की बात मान ली। वास्तव में वह थे ही अवज्ञाकारी लोग।
- 55. फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित कर दिया तो हम ने उन से बदला ले लिया और सब को डुबो दिया।
- 56. और बना दिया हम ने उन को गया गुज़रा और एक उदाहरण पश्चात के लोगों के लिये।
- 57. तथा जब दिया गया मर्यम के पुत्र का<sup>[2]</sup> उदाहरण तो सहसा आप की जाति उस से प्रसन्न हो कर शोर मचाने लगी।
- 58. तथा मुश्रिकों ने कहा कि हमारे

ٱمۡۯانَاخَيۡرُسِّنُ هَنَا الَّذِيُ هُوَمَهِيُنُ هُوَ الْكِالَةُ وَلَا يُكَادُ يُبِيُنُ

فَلُوْلَا الْقِیَ عَلَيْهِ اَسُورَةٌ مِّنَ ذَهَبِ اَوْجَآ مَعَهُ الْمَلَيِّكَةُ مُقَتَرِينِينَ۞

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُونُهُ إِنَّهُمُّ كَانُوا قَوْمًا فِيقِيْنِ

فَكَمَّا السَّفُونَا انْتَقَمُنَامِثْهُمْ فَأَغُوقَنْهُمْ اَجْمَعِينَ

فَجَعَلْنَهُمُ سَلَقًا وَّمَثَلًا لِلْاخِرِينَ ٥

ۅؘڵؠۜٙٵڞؙڔڔٵڹؙڽؙٷؽۑۄۜڡۧڟؙڷٳۮؘٲڣؖۄؙڵڬڡؚڹؙۿؙ ؽڝؚڎ۠ۏؙڹٛ

وَقَالُوْاءَ الْهَتُنَاخَيْرٌ ٱمْرُهُوْ مَاضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَّابِمَالَّا

- 1 अथीत यदि मूसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह का रसूल होता तो उस के पास राज्य, और हाथों में सोने के कंगन तथा उस की रक्षा के लिये फ़्रिश्तों को उस के साथ रहना चाहिये था। जैसे मेरे पास राज्य, हाथों में सोने के कंगन तथा सुरक्षा के लिये सेना है।
- 2 आयत नं 45 में कहा गया है कि पहले निवयों की शिक्षा पढ़ कर देखों कि क्या किसी ने यह आदेश दिया है कि अल्लाह अत्यंत कृपाशील के सिवा दूसरों की इबादत की जाये? इस पर मुश्रिकों ने कहा कि ईसा (अलैहिस्सलाम) की इबादत क्यों की जाती है? क्या हमारे पूज्य उन से कम हैं?

देवता अच्छे हैं या वे? उन्होंने नहीं दिया यह (उदाहरण) आप को परन्तु कुतर्क (झगड़ने) के लिये। बल्कि वह हैं ही बड़े झगड़ालू लोग।

- 59. नहीं है वह<sup>[1]</sup> (ईसा) परन्तु एक भक्त (दास) जिस पर हम ने उपकार किया। तथा उसे इस्राईल की संतान के लिये एक आदर्श बनाया।
- 60. और यदि हम चाहते तो बना देते तुम्हारे बदले फ़रिश्ते धरती में, जो एक-दूसरे का स्थान लेते।
- 61. तथा वास्तव में वह (ईसा) एक बड़ा लक्षण<sup>[2]</sup> हैं प्रलय का। अतः कदापि संदेह न करो प्रलय के विषय में। और मेरी ही बात मानो। यही सीधी राह है।
- 62. तथा तुम्हें कदापि न रोक दे शैतान। निश्चय वह तुम्हारा खुला शत्रु है।
- 63. और जब आ गया ईसा खुली निशानियाँ ले कर तो कहाः मैं लाया हूँ तुम्हारे पास ज्ञान। और ताकि उजागर कर दूँ तुम्हारे लिये कुछ वह बातें जिन में तुम विभेद कर रहे हो। अतः अल्लाह से डरो और मेरा ही कहा मानो।

ڵۿؙؙمُ قُومٌ خَصِمُون ®

إِنْ هُوَ اِلْاَعَبُدُّالَعُمَنْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِيَنِقَ اِلْمَرَّاءِيْلَ ۞

ۅؘڷٷؘؿؘؿؘٲٷؙڶؘؘجَعڵؽٵڡؚؽؙڬؙۄ۫ڡٞڷڸؚؚٙٙڲڐؙڣۣٲڵۯۯۻ ؿۼؙڶڡؙ۠ۏؙؽؘ<sup>©</sup>

ۅؘٳڷؙۜٛؗٛۼؙڮڵڲٛڒڸۜۺٵۘۘۼۊؘڡؘؙڵٲؾؘٛٷڗؙڽۜؠۿٲۅٲۺۣؖٷڽۣڽ ۿۮؘڶڝؚۯڶڟؙڡٛٛۺؘؾؚؿؽؗڒٛ؈

ۅؘڵڒڝؘؙڐ؆ڴۉٳڶۺۜؽڟؽٞٳؾۜٷڵڬٛۄؘ۫ؖڡؘڬۊٞٛ ۺؙؽڹٛ؈

ۅؘڵێۜٵڿٵٚٷڝؙؗ؈ۑٳڷؾؚێڹؾۊؘٲڶۊؘۮڿؙؙؚٛۺؙڴۄؙ ٮؚڷؙؚؚڴؙؚڴڎۊؘۅڵؚڔؙۘؾؚڹۘۘػڴۄؙڹۼڞؘ۩ٚۮؚؿػٞۼٛؾڶؚڡؙ۠ۏڹۏؽؿ ۏؘٲؿٞڠؙٵٮڵڎۅؘڵڝؚؽٷڽ۞

- ा इस आयत में बताया जा रहा है कि यह मुश्रिक, ईसा (अलैहिस्सलाम) के उदाहरण पर बड़ा शोर मचा रहे हैं। और उसे कुतर्क स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कि वह पूज्य नहीं, अल्लाह के दास हैं। जिन पर अल्लाह ने पुरस्कार किया और इस्राईल की संतान के लिये एक आदर्श बना दिया।
- 2 हदीस शरीफ़ में है आया है कि प्रलय की बड़ी दस निशानियों में से ईसा (अलैहिस्सलाम) का आकाश से उतरना भी एक निशानी है। (सहीह मुस्लिम: 2901)

- 64. वास्तव में अल्लाह ही मेरा पालनहार तथा तुम्हारा पालनहार है। अतः उसी की वंदना (इबादत) करो यही सीधी राह है।
- 65. फिर विभेद कर लिया गिरोहों<sup>[1]</sup> ने आपस में। तो विनाश है उन के लिये जिन्होंने अत्याचार किया दुख़दायी दिन की यातना से।
- 66. क्या वह बस इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रलय उन पर सहसा आ पड़े और उन्हें (उस का) संवेदन (भी) न हो?
- 67. सभी मित्र उस दिन एक-दूसरे के शत्रु हो जायेंगे आज्ञाकारियों के सिवा।
- 68. हे मेरे भक्तो! कोई भय नहीं है तुम पर आज। और न तुम उदासीन होगे।
- 69. जो ईमान लाये हमारी आयतों पर तथा आज्ञाकारी बन के रहे।
- 70. प्रवेश कर जाओ स्वर्ग में तुम तथा तुम्हारी पितनयाँ। तुम्हें प्रसन्न रखा जायेगा।
- 71. फिरायी जायेंगी उन पर सोने की थालें तथा प्याले। और उस में वह सब कुछ होगा जिसे उन का मन चाहेगा और जिसे उन की आँखें देख कर आनन्द लेंगी। और तुम सब उस में संदैव रहोगे।

اِتَّاللَّهُ هُوَرَيِّنُ وَرَكُبُمُ فَاعُبُكُونُا هُذَاصِرَاطًا مُّسُتَقِيْدُونَ

ڡؘٚٲڂٛؾڬڡؘٲڵٲڂڒٙٵؚۘۘۻؙؽؠؙؽ۬ۼۣٷ۫ٷۘؽؙڷۣڷؚڷۜڒؽؽ ڟؘڬٮؙٷٳڝؽؙۼۮؘٳڢؽٷؗمؚٳڸؽ۫ۅ۪<sup>۞</sup>

ۿڵۘؽؙڟؙ۠ۯؙۅؙڹٳؖڒٵڶڛۜٵۼؘ؋ٙٲؽؙ؆ؘڷؖؿۿؗۿؙڔڹۼؗؾؘڐٞ ۊۜۿؙۄؙڒڮؿؿؙۼۯۏڹ۞

ٵۘۯؙڬؚڴڒۢٷؙڮؙۄؙؠٙڔؚ۬ڹۼڞ۠ۿؙؠؙڸۼۻٟٛٚڡؘڡؙڗٞٳؖڒ ٵڷؙؠٛؾۜۼؽؙڹؖ<sup>ڰ</sup>

يْعِبَادِلَاخَوْتُ عَلَيْكُو الْيُؤَمِّرُولَا ٱنْتُوْ تَعَزَّنْوْنَ ۖ

ٱلَّذِينَ الْمَنْوُا بِالْلِتِنَا وَكَانُوُامُسُلِمِينَ ۗ

ٱدْخُلُوا الْجِنَّةَ ٱنْتُوْ وَآزُوا جُكُوُ تُحْبُرُونَ©

يُطَافُ عَلَيُهِمُ بِعِمَافِ مِّنُ ذَهَبِ وَٱلْوَابِّ وَفِيْهَا مَاتَشَتُهِيُهِ الْأَنْفُسُ وَتَكَثُّ الْاَعُيُنُ وَانْتُو فِيْهَا خَلِدُونَ۞

<sup>ा</sup> इस्राईली समुदायों में कुछ ने ईसा (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह का पुत्र, किसी ने प्रभु तथा किसी ने उसे तीन का तीसरा (तीन खुदाओं में से एक) कहा। केवल एक ही समुदाय ने उन्हें अल्लाह का भक्त तथा नबी माना।

- 72. और यह स्वर्ग है जिस के तुम उत्तराधिकारी बनाये गये हो अपने कर्मों के बदले जो तुम कर रहे थे।
- 73. तुम्हारे लिये इस में बहुत से मेवे हैं जिन में से तुम खाते रहोगे।
- 74. निःसंदेह अपराधी नरक की यातना में सदावासी होंगे।
- 75. उन से (यातना) हल्की नहीं की जायेगी तथा वे उस में निराश होंगे।
- 76. और हम ने अत्याचार नहीं किया उन पर, परन्तु वही अत्याचारी थे।
- 77. तथा वह पुकारेंगे कि हे मालिक![1] हमारा काम ही तमाम कर दे तेरा पालनहार| वह कहेगाः तुम्हें इसी दशा में रहना है|
- 78. (अल्लाह कहेगा): हम तुम्हारे पास सत्य<sup>[2]</sup> लाये किन्तु तुम में से अधिक्तर को सत्य अप्रिय था।
- 79. क्या उन्होंने किसी बात का निर्णय कर लिया है?<sup>[3]</sup> तो हम भी निर्णय कर देंगे|<sup>[4]</sup>
- 80. क्या वह समझते हैं की हम नहीं सुनते हैं उन की गुप्त बातों तथा प्रामर्श को? क्यों नहीं, बल्कि हमारे फ़रिश्ते उन के पास ही

وَتُلِكَ الْجَنَّةُ الَّذِي الْوَيْقِثُمُّوْهَا بِمَا كُنْتُوْتَعُمُلُوْنَ<sup>©</sup>

لَكُوْ فِيْهَا فَالِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُنُونَ@

اِتَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَدَابِجَهَنَّمَ خِلِكُونَ ۗ

لَا يُفَتَّرُعَنَّهُ مُوهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَيَهِ مُبْلِسُونَ فَ

وَمَاظَلَمُنْهُ مُولِانَ كَانُوْاهُمُ الطَّلِمِيْنَ ®

ۅؘڬٲۮۉٳڸڵڸڮٛڶؚؽڤؘڞؚ؏ؘػؽٮؙٚٵۯؾؙ۠ڮ ؙٛۊؘٲڶٳٮٞٛڴۄؙ ۿڮٷؽ۞

لَقَدُحِثُنكُهُ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ ٱكْثَرُكُهُ لِلْحَقِّ كِرهُوْنَ

آمُ آبُرُمُوْ آامُرًا فَإِنَّا مُبُرِمُونَ ٥

ٱمۡرۡعِتُسُبُوۡنَ ٱتَّاٰلَانَتُمۡعُ سِرَّهُمُ وَعَجُوٰمُهُمُّ بَلِى وَرُسُلُنَالَکَ یْهِمُ یکتُنُہُوۡنَ⊙

- 1 मालिकः नरक के अधिकारी फ्रिश्ते का नाम है।
- 2 अर्थात निबयों द्वारा।
- 3 अर्थात सत्य के इन्कार का।
- 4 अर्थात उन्हें यातना देने काl

लिख रहे हैं।

- 81. (हे नबी!) आप उन से कह दें कि यदि अत्यंत कृपाशील (अल्लाह)की कोई संतान होती तो सब से पहले मैं उस का पुजारी होता।
- 82. पिवत्र है आकाशों तथा धरती का पालनहार सिंहासन का स्वामी उन बातों से जो वह कहते हैं!
- 83. तो आप उन्हें छोड़ दें, वह वाद-विवाद तथा खेल-कूद करते रहें, यहाँ तक की अपने उस दिन से मिल जायें जिस से उन्हें डराया जा रहा है।
- 84. वही है जो आकाश में वंदनीय और धरती में वंदनीय है। और वही हिक्मत और ज्ञान वाला है।
- 85. शुभ है वह जिस के अधिकार में आकाशों तथा धरती का राज्य है तथा जो कुछ दोनों के मध्य है। तथा उसी के पास प्रलय का ज्ञान है। और उसी की ओर तुम सब प्रत्यागत किये जाओगे।
- 86. तथा नहीं अधिकार रखते हैं जिन्हें वह पुकारते हैं अल्लाह के अतिरिक्त सिफारिश का। हाँ (सिफारिश के योग्य वे हैं) जो सत्य<sup>[1]</sup> की गवाही

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمِنِ وَلَكُ الْفَالْقَالُ الْعِيدِينَ ۞

سُبُعٰنَ رَبِّ التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّالَصِفُونَ ۞

فَنَارَهُمْ يُغُوضُوا وَيَلْعُبُوا حَتَّى يُلِقُو ايَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

> وَهُوَاتَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي الْاَرْضِ اللَّهُ وَهُوَ الْحَكِيْتُ مُ الْعَلِيْمُ

وَتَلْرُكُ الَّذِي لَهُ مُلُكُ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَّائِيَتُهُمَا ْوَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ ۞

وَلاَيَمْلِكُ اكْنِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّهَاعَةَ اِلْاَمَنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ⊙

1 सत्य से अभिप्राय धर्म-सूत्र ((ला इलाहा इल्ल्ल्लाह)) है। अर्थात जो इसे जान बूझ कर स्वीकार करते हों तो शफाअत उन्हीं के लिये होगी। उन काफिरों के लिये नहीं जो मुर्तियों को पुकारते हैं। अथवा इस से अभिप्राय यह है कि सिफारिश का अधिकार उन को मिलेगा जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया है। जैसे अम्बिया, धर्मात्मा तथा फ्रिश्तों को, न कि झूठे उपास्यों को जिन को मुश्रिक अपना सिफारिशी समझते हैं।

दें, और (उसे) जानते भी हों।

87. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि किस ने पैदा किया है उन को? तो वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर वह कहाँ फिरे जा रहे हैं?<sup>[1]</sup>

88. तथा रसूल की यह बात कि, हे मेरे पालनहार! यह वे लोग हैं जो ईमान नहीं लाते।

89. तो आप उन से विमुख हो जायें, तथा कह दें कि सलाम<sup>[2]</sup> है। शीघ्र ही उन्हें ज्ञान हो जायेगा।

ۅؘڵڽڽؙڛٵٛڶؾۿؙۄؙۺؙڂڡؘقۿؙؠؙڸؿۊ۠ۅڵؾۜٳڛٚؗٷڡؘٲؾٚ ؽٷٛڡؘڴؙۅٛڹ۞

وَقِيْلِه لِرُبِّ إِنَّ هَوُّلًا عَوْمُرُلًا يُؤْمِنُونَ ٥

فَاصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلُ سَلَمٌ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ فَ

<sup>1</sup> अर्थात अल्लाह की उपासना से।

<sup>2</sup> अर्थात उन से न उलझें।

# सूरह दुखान - 44



الجزء ٢٥

## सूरह दुख़ान के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्री है, इस में 59 आयतें हैं।

971

- इस की आयत 10 में आकाश से दुख़ान (धुवें) के निकलने की चर्चा है इसिलये इस का नाम सूरह दुख़ान है।
- इस की आरंभिक आयतों में कुर्आन का महत्व बताया गया है। फिर आयत ७-८ में कुर्आन उतारने वाले का परिचय कराया गया है।
- आयत 9 से 33 तक फ़िरऔन की जाति के विनाश और बनी इस्राईल की सफलता को एक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि रसूल के विरोधियों का दुष्परिणाम कैसा हुआ। और उन के अनुयायी किस प्रकार सफल हुये।
- आयत 34 से 57 तक दूसरे जीवन के इन्कार तथा उस का विश्वास कर के जीवन व्यतीत करने का अलग-अलग फल बताया गया है जो प्रलय के दिन सामने आयेगा।
- अन्तिम आयतों में उन को सावधान किया गया है जो कुर्आन का आदर नहीं करते। अर्थात इस सूरह के आरंभिक विषय ही में इस का अन्त भी किया गया है।
- हदीस में है कि जब मक्कावासियों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कड़ा विरोध किया तो आप ने अल्लाह से दुआ की, कि यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के अकाल के समान इन पर भी सात वर्ष का अकाल भेज दे। और फिर उन पर ऐसा अकाल आया कि प्रत्येक चीज़ का नाश कर दिया गया। और वह मुदीर खाने पर वाध्य हो गये। और यह दशा हो गयी कि जब वह आकाश की ओर देखते तो भूक के कारण धूवाँ जैसा दिखाई देता था। (देखियेः सहीह बुख़ारीः 4823, 4824)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कपाशील तथा दयावान् है।

- 1. हा, मीम।
- 2. शपथ है इस खुली पुस्तक की!
- हम ने ही उतारा है इस<sup>[1]</sup> को एक शुभ रात्री में। वास्तव में हम सावधान करने वाले हैं।
- 4. उसी (रात्रि) में निर्णय किया जाता है प्रत्येक सुदृढ़ कर्म का।
- यह (आदेश) हमारे पास से है। हम ही भेजने वाले हैं रसूलों को।
- आप के पालनहार की दया से, वास्तव में वह सब कुछ सुनने जानने वाला है।
- 7. जो आकाशों तथा धरती का पालनहार है तथा जो कुछ उन दोनों के बीच है, यदि तुम विश्वास करने वाले हो।
- 8. नहीं है कोई वंदनीय परन्तु वही जो जीवन देता तथा मारता है। तुम्हारा पालनहार तथा तुम्हारे गुज़रे हुये पूर्वजों का पालनहार।
- 9. बल्कि वह (मुश्रिक) संदेह में खेल रहे हैं।

\_\_\_مِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

وَالْكِيتِ الْمُبِينِ أَنْ

ٳ؆ٞٲٮٛٛۯؙڶڬؙڣ۬ڬڮڮڐ۪ۺ۠ؠڗػڐؚٳ؆ػڰ مُنْ فِيرِسُنَ ⊕

فِيْهَا يُغْمَى ثُلُّ أَمْرِ حَكِيْمٍ ﴿

اَمُرًّامِّنُ عِنْدِ نَا أَتَاكُنَّا مُرُسِلِمِنَ فَ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ لَهُ

رَبِ السَّمَاوِتِ وَالْرَضِ وَمَابَيْنَهُمُا إَنَّ كُنْتُهُ

لَا الهُ الْاهُو يُعْمِي وَيُمِيثُ ثَكُلُمُ وَرَبُ الْإِيمُ عُمُ الْزَوِّلِيْنَ⊙

بَلْهُمُ فِي شَاكِي تَلْعَبُونَ ( )

1 शुभ रात्री से अभिप्राय (लैलतुल कद्र) है यह रमज़ान के महीने के अन्तिम दशक की एक विषम रात्री होती है। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि इसी रात्री में पूरे वर्ष होने वाले विषय का निर्णय किया जाता है। इस शुभ रात की विशेषता तथा प्रधानता के लिये सूरह कद्र देखिये। इसी शुभ रात्रि में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर कुर्आने उतरने का आरंभ हुआ। फिर 23 वर्षों तक आवश्यक्तानुसार विभिन्न समय में उतरता रहा। (देखियेः सुरह बक्रा, आयत नंः 185)

- 10. तो आप प्रतीक्षा करें उस दिन जब आकाश खुला धुवाँ<sup>[1]</sup> लायेगा।
- जो छा जायेगा सब लोगों पर। यही दुःखदायी यातना है।
- 12. (वे कहेंगे)ः हमारे पालनहार हम से यातना दूर कर दे। निश्चय हम ईमान लाने वाले हैं।
- 13. और उन के लिये शिक्षा का समय कहाँ रह गया? जब कि उन के पास आ गये एक रसूल (सत्य को) उजागर करने वाले।
- 14. फिर भी वह आप से मुँह फेर गये तथा कह दिया कि एक सिखाया हुआ पागल है।
- 15. हम दूर कर देने वाले हैं कुछ यातना, वास्तव में तुम फिर अपनी प्रथम स्थिति पर आ जाने वाले हो।
- 16. जिस दिन हम अत्यंत कड़ी पकड़<sup>[2]</sup> में ले लेंगे। तो हम

فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَالِقَ السَّمَأَهُ بِدُخَانِ مُّبِيْنٍ فَ

يَّغُشَى النَّاسُ لهٰذَاعَنَابُ البُيُوْ

رِّيْنَا الْشِفْ عَتَا الْعَنَابِ إِثَامُؤُمِنُونَ ®

ٵٙؿ۠ڵۿؙؙؙۉٳڵڐؚؚڬۯؽۏؘؘؘؘۛۛ*ۊ*ؙۮؘڂٲۼۿۄ۬ۯڛٛۅٛڷۺؙؚؽؿٛ<sup>ۿ</sup>

تُعْرَّنَوَكُوْ اعَنْهُ وَقَالُوا مُعَكَّمٌ تَجَنُونَ ۞

إِنَّا كَاشِغُواالْعَدَابِ قِلِيُلِّرَاتَّكُوْعَ إِبْدُونَ<sup>©</sup>

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الكُبْرِي إِنَّامْنُتَقِبْوُنَ®

- इस प्रत्यक्ष धुंवे तथा दुखदायी यातना की व्याख्या सहीह हदीस में यह आयी है कि जब मक्कावासियों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कड़ा विरोध किया तो आप ने यह शाप दिया कि हे अल्लाह! उन पर सात वर्ष का आकाल भेज दें। और जब आकाल आया तो भूक के कारण उन्हें धुवाँ जैसा दिखायी देने लगा। तब उन्होंने आप से कहा कि आप अल्लाह से प्रार्थना कर दें। वह हम से आकाल दूर कर देगा तो हम ईमान ले आयेंगे। और जब आकाल दूर हुआ तो फिर अपनी स्थित पर आ गये। फिर अल्लाह ने बद्र के युद्ध के दिन उन से बदला लिया। (सहीह बुखारी: 4821, तथा सहीह मुस्लिम: 2798)
- 2 यह कड़ी पकड़ का दिन बद्र के युद्ध का दिन है। जिस में उन के बड़े बड़े सत्तर प्रमुख मारे गये तथा इतनी ही संख्या में बंदी बनाये गये। और उन की दूसरी पकड़ क्यामत के दिन होगी जो इस से भी बड़ी और गंभीर होगी।

निश्चय बदला लेने वाले हैं।

17. तथा हम ने परीक्षा ली इन से पूर्व फ़िरऔन की जाति की। तथा उन के पास एक आदरणीय रसूल आया।

18. कि मुझे सौंप दो अल्लाह के भक्तों को। निश्चय मैं तुम्हारे लिये एक अमानतदार रसूल हूँ।

19. तथा अल्लाह के विपरीत घमंड न करो। मैं तुम्हारे सामने खुला प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ।

20. तथा मैं ने शरण ली है अपने पालनहार की तथा तुम्हारे पालनहार की इस से कि तुम मुझ पर पथराव कर दो।

21. और यदि तुम मेरा विश्वास न करो तो मुझ से परे हो जाओ।

22. अन्ततः मूसा ने पुकारा अपने पालनहार को, कि वास्तव में यह लोग अपराधी हैं।

23. (हम ने आदेश दिया) कि निकल जा रातो-रात मेरे भक्तों को लेकर। निश्चय तुम्हारा पीछा किया जायेगा।

24. तथा छोड़ दे सागर को उस की दशा पर खुला। वास्तव में यह डूब जाने वाली सेना हैं।

25. वह छोड़ गये बहुत से बाग तथा जल स्रोत।

26. तथा खेतियाँ और सुखदायी स्थान।

27. तथा सुख के साधन जिन में वह

ۅؘڵڡؘۜڎؙڡؘٚؾؙٵٙؿۘڹؙڰۿۮۊ*ؙۄؗۛؗؗ؞*ڣۯۼٷؽۅؘڿٲۼؖۿۄؙ ؘڛٛٷڷڮڔۣؿڰ<sup>ٚ</sup>

ٲؽٲڎ۠ٷٙٳٳؙڮۜٙۼؚؠٵۮٳڶؾۼٳڹۣٞؽؙڵػؙؙۯڛۜٮٛۅؙڮٵۄؽؿؙ<sup>۞</sup>

وَّٱنُ؆ڒؾؘۼؙڷٷٵعٙؽٳٮڵؿڔؖٳٚڹٞٞٳؾؽؙؙٙۿؠڛٛڵڟڕۺؙؽڹۣ<sup>ۿ</sup>

وَالِنِّ عُدُتُ بِرَبِّ وَرَتِبُ وُرَتِبُ وَالْتَ عُدُونَ

وَانُ لَّهُ تُؤْمِنُوْ إِلَى فَاعْتَزِلُوْنِ

فَدَعَارَتِهُ آنَ هَؤُلَا إِقُومُرُمُّ مُجْرِمُونَ 🖱

فَٱسۡرِبِعِبَادِئُ لَيُـلَّا إِنَّكُومُ مُّنَّبَعُونَ فَ

وَاتُوْلِدِ الْبَحْرَرَهُوَ الْإِنَّهُ مُرْجُنُدُ مُعْفَرُونَ ۞

ڲؘۄؙ۫ؾؘڒؙڴۉٳڡؚڽؙڿڹٝؾٟۊۜۼؙؽؙۉڹٟ<sup>ۿ</sup>

وَّزُرُوُ عِرَّمَقَامِ كَرِيْدٍ ﴿

आनन्द ले रहे थे।

28. इसी प्रकार हुआ। और हम ने उन का उत्तरधिकारी बना दिया दूसरे<sup>[1]</sup> लोगों को।

29. तो नहीं रोया उन पर आकाश और न धरती, और न उन्हें अवसर (समय) दिया गया।

30. तथा हम ने बचा लिया इस्राईल की संतान को अपमानकारी यातना से।

 फ़िरऔन से। वास्तव में वह चढ़ा हुआ उल्लंघनकारियों में से था।

32. तथा हम ने प्रधानता दी उन को जानते हुये संसारवासियों पर।

33. तथा हम ने उन्हें प्रदान की ऐसी निशानियाँ जिन में खुली परीक्षा थी।

34. वास्तव में यह<sup>[2]</sup> कहते हैं कि

35. हमें तो बस प्रथम बार मरना है तथा हम फिर जीवित नहीं किये जायेंगे।

36. फिर यदि तुम सच्चे हो तो हमारे पूर्वजों को (जीवित कर के) ला दो।

37. यह अच्छे हैं अथवा तुब्बअ की जाति<sup>[3]</sup>, तथा जो उन से पूर्व रहे हैं? كَنْالِكَ وَأَوْرَثُنْهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ

فَمَابَكَتُ عَلَيْهِوُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ۞

وَلَقَدُ بَعِينَا اَبُغِي اِسُرَاءِيْل مِنَ الْعَنَابِ الْمُهِيْنِ ﴿

مِنْ فِرْعُونٌ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَّ الْمُسْرِفِيْنَ @

وَلَقَدِاخُتَرُنْهُمُ عَلَىٰعِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ<sup>®</sup>

وَاتَيْنُهُوُ مِّنَ الْأَيْتِ مَافِيْهِ بَلْوُ الشِّبِيْنَ ۗ

ٳڽۜٙۿٷؙڒٙ؞ؚڶؽڠؙۅٛڵۅ۫ؽڰٛ

إِنْ هِيَ إِلَّامُوتَتُنَّنَا الْأُولَٰلِ وَمَا غَنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۞

فَأْتُواْ بِالْأَيِّنَا إِنَّ كُنْتُمُ صٰدِقِينَ

ٳۿؙۄ۫ڂؘؽڒۣٳؘڡٛۯۊؘۅؙ*ۯؙڎؙڹۧۼ*ڒٷٳڷڹؽؽؘ؈ؙڡؘڹڵؚۿ<sup>ۄ</sup>ٞ

1 अर्थात बनी इस्राईल (यॉकूब अलैहिस्सलाम की संतान) को।

2 अथीत मक्का के मुश्रिक कहते हैं कि संसारिक जीवन ही अन्तिम जीवन है। इस के पश्चात् परलोक का जीवन नहीं है।

3 तुब्बअ की जाति से अभिप्राय यमन की जाति सबा है। जिस के विनाश का वर्णन सूरह सबा में किया गया है। तुब्बअ हिम्यर जाति के शासकों की उपाधि थी जिसे उन की अवैज्ञा के कारण ध्वस्त कर दिया गया। (देखिये: सूरह सबा की

हम ने उन का विनाश कर दिया। निश्चय वह अपराधी थे।

- 38. तथा हम ने आकाशों और धरती को एवं जो कुछ उन दोनों के बीच है खेल नहीं बनाया है।
- 39. हम ने नहीं पैदा किया है उन दोनों को परन्तु सत्य के आधार पर। किन्तु अधिक्तर लोग इसे नहीं जानते हैं।
- **40.** निःसंदेह निर्णय<sup>[1]</sup> का दिन उन सब का निश्चित समय है|
- 41. जिस दिन कोई साथी किसी साथी के कुछ काम नहीं आयेगा और न उन की सहायता की जायेगी।
- 42. परन्तु जिस पर अल्लाह की दया हो जाये तो वास्तव में वह बड़ा प्रभावशाली दयावान है।
- 43. नि:संदेह ज़क्कूम (थोहड़) का वृक्षl
- 44. पापियों का भोजन है।
- 45. पिघले हुये ताँबे जैसा, जो खौलेगा पेटों में।
- 46. गर्म पानी के खौलने के समान।
- 47. (आदेश होगा कि) उसे पकड़ो, तथा धक्का देते नरक के बीच तक पहुँचा दो।
- 48. फिर बहाओ उस के सिर के ऊपर

ٱۿؙڵڴڹ۠ۿؙڎ۫ٳڹٚٞۿٷؙػٲڹؙٷؙٳمؙڿٛڔؚڡؚؽ۬ڹٙ®

وَمَا خَلَقْنَا التَّمَاٰوتِ وَالْرَرْضُ وَمَابَيْنَهُمَالِعِبِينَ®

مَاخَلَقْنُهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لايعُكُمُونَ®

إِنَّ يَوْمَ الْفَصُلِ مِيْقَاتُهُوْ ٱجْمَعِيْنَ ٥

ؽۅؙۿڒڒؽؙۼ۫ڹؽٞڡۘۅؙڲ۫ۼؽۿۜۅ۫ڴۺؙؽٵۊڵ

ٳڷڒڡۜڹٛڗڿؚۘۘۅٙٳٮڵۿؙٳتۜڎؙۿؙۅٲڵۼڔ۬ؽۯؙٳڶڗۜڿؽؙۄ۠<sup>۞</sup>

ٳؾۜۺؘڿڔۘؾٵڵڗۜٛٷٛۄؗۨ ڟۼٵۿؙڔٲڵڒؿؽۅۧ۠ۛ

كَالْمُهُلِ \* يَغُرِلُ فِي الْبُطُونِ ®

كَغَلِي الْحَمِيْوِ<sup>©</sup>

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إلى سَوَاءِ الْحَجِيْمِ

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ٥

आयत- 15. से 19. तक|)

1 अर्थात आकाशों तथा धरती की रचना लोगों की परीक्षा के लिये की गई है। और परीक्षा फल के लिये प्रलय का समय निर्धारित कर दिया गया है।

अत्यंत गर्म जल की यातना|[1]

- 49. (तथा कहा जायेगा कि) चख, क्योंकि तू बड़ा आदरणीय सम्मानित था।
- 50. यही वह चीज़ है जिस में तुम संदेह कर रहे थे।
- 51. निःसंदेह आज्ञाकारी शान्ति के स्थान में होंगे।
- 52. बाग़ों तथा जल स्रोतों में।
- 53. वस्त्र धारण किये हुये महीन तथा कोमल रेशम के एक-दूसरे के सामने (आसीन) होंगे।
- 54. इसी प्रकार होगा। तथा हम विवाह देंगे उन को हुरों से।<sup>[2]</sup>
- 55. वह माँग करेंगे उस में प्रत्येक प्रकार के मेवों की निश्चिन्त हो कर।
- 56. वह उस स्वर्ग में मौत<sup>[3]</sup> नहीं चखेंगे प्रथम (संसारिक) मौत के सिवा। तथा (अल्लाह) बचा देगा उन्हें नरक की यातना से।
- 57. आप के पालनहार की दया से, वही

ذُئُ أَنَّ الْكَرِيُونُ الْكَرِيُونُ الْكَرِيُونَ

اِنَّ هٰنَا مَا كُنْتُو بِهٖ تَمُتَرُونَ<sup>©</sup>

ٳؾۜٵڵؙٛۺؖۊؽؙؽ؈۬ٞڡؘقٳڡؚٳٙڝؽ۬ڽٟ<sup>ۿ</sup>

ڣٛ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ <u>ۗ</u>

ؾڵؠؘۺؙۅٛڽؘڡؚڽؙڛٛڹؙؽؙڛٷٳۺؾڹٛڔۛؾٟؠ۠ؖڡؙؾڣۑڶؽؽ<del>ؖ</del>

كَذٰلِكَ وَزَوَّجُهُمْ بِعُوْرِعِيْنِ اللَّهِ

يَدُعُونَ فِيُهَا بِكُلِّ فَالِهَةِ الْمِنْيُنَ اللهِ

ؙڵؽؽؙٷۛٷؽۏؽؠؙٵڶؠۅؙؾٳڷٳٳڵؠۏؙؾۘؗۛٛۊٵۯ۠ۅ۠ڸؖ ۅؘۜۅۛڨ۬ۿؙؠؙۼۮٳڹٳڹٛۼڿؽۄؚ۞

فَضُلَامِ نُ رَبِّكُ اللهِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيُونَ

- 1 हदीस में है कि इस से जो कुछ उस के भीतर होगा पिघल कर दोनों पाँव के बीच से निकल जायेगा, फिर उसे अपनी पहली दशा पर कर दिया जायेगा। (तिर्मिज़ी: 2582, इस हदीस की सनद हसन है।)
- 2 हुरः अर्थात गोरी और बड़े बड़े नैनों वाली स्त्रियों।
- 3 हदीस में है कि जब स्वर्गी स्वर्ग में और नारकी नरक में चले जायेंगे तो मौत को स्वर्ग और नरक के बीच ला कर बध कर दिया जायेगा। और एलान कर दिया जायेगा कि अब मौत नहीं होगी। जिस से स्वर्गी प्रसन्न पर प्रसन्न हो जायेंगे और नारिकयों को शोक पर शोक हो जायेगा। (सहीह बुख़ारी: 6548, सहीह मुस्लिम: 2850)

बड़ी सफलता है।

44 - सूरह दुख़ान

58. तो हम ने सरल कर दिया इस (कुर्आन) को आप की भाषा में ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें।

**59.** अतः आप प्रतीक्षा करें<sup>[1]</sup> वह भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

فَاتَّمَا يَتَّرُنِهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَنَكَّرُونَ<sup>®</sup>

فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ أُمْرَتَقِبُونَ ﴿

# सूरह जासियह - 45



### सूरह जासियह के संक्षिप्त विषय यह सुरह मक्की है, इस में 37 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत 28 में प्रलय के दिन प्रत्येक समुदाय के जासियह अर्थात घुटनों के बल गिरे हुये होने की चर्चा की गई है। इसलिये इस का नाम सूरह जासियह है।
- इस की आरंभिक आयतों में तौहीद की निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। जिस की ओर कुर्आन बुला रहा है।
- इस की आयत 7 से 15 तक में अल्लाह की आयतें न सुनने पर परलोक में बुरे परिणाम से सावधान किया गया है। और ईमान वालों को निर्देश दिया गया है कि वे विरोधियों को क्षमा कर दें।
- आयत 16 से 20 तक में बनी इस्राईल को चेतावनी दी गई है कि उन्होंने धर्म का परस्कार पा कर उस में विभेद कर लिया। और अब जो धर्म विधान उतारा जा रहा है उस का पालन करें।
- आयत 21 से 35 में परलोक के प्रतिफल के बारे में कुछ संदेहों का निवारण किया गया है।
- इस की अंतिम आयतों में अल्लाह की प्रशंसा का वर्णन किया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।



- हा, मीम।
- इस पुस्तक<sup>[1]</sup> का उतरना अल्लाह, सब चीज़ों और गुणों को जानने वाले की ओर से है।

ڂڂۧ ؾؘڹ۫ۯؚؽڵٲڵڮؿڮ؈ؘڶۺؗؗٳڷۼۯؽ۫ۯؚٳؙڵڲؚؽؽۅٛ

<sup>1</sup> इस सूरह में भी तौहीद तथा परलोक के संबन्ध में मुश्रिकों के संदेह को दूर किया गया तथा उन की दुराग्रह की निन्दा की गई है।

- 3. वास्तव में आकाशों तथा धरती में बहुत सी निशानियाँ (लक्षण) हैं ईमान लाने वालों के लिये।
- 4. तथा तुम्हारी उत्पत्ति में तथा जो फैला<sup>[1]</sup> दिये हैं उस ने जीव, बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो विश्वास रखते हों।
- 5. तथा रात और दिन के आने- जाने में, तथा अल्लाह ने आकाश से जो जीविका उतारी है, फिर जीवित किया है उस के द्वारा धरती को उस के मरने के पश्चात् तथा हवाओं के फेरने में बड़ी निशानियाँ हैं उन के लिये जो समझ-बूझ रखते हों।
- 6. यह अल्लाह की आयतें हैं जो वास्तव में हम तुम्हें सुना रहें हैं। फिर कौन सी बात रह गई है अल्लाह तथा उस के आयतों के पश्चात् जिस पर वह ईमान लायेंगे?
- 7. विनाश है प्रत्येक झूठे पापी के लिये!
- 8. जो अल्लाह की उन आयतों को जो उस के सामने पढ़ी जायें सुने, फिर भी वह अकड़ता हुआ (कुफ़ पर) अड़ा रहे, जैसे कि उन को सुना ही

إِنَّ فِي التَّمَاوْتِ وَالْكَرْضِ لَالِيَّ لِلْمُؤْمِنِيُنَ ۗ

ۅؘ؈۬ٛڂؙڷؚۊؚڴۄؙۅؘڡۘڵؽۘڹؙڠؙڡؚڽؙۮٙٳٛؾۊۭٳڶڹؗڟڷؚ<u>ڡٞۅؙۄؚ</u> ؙؿؙۊۣڣؙۅؙڹۛ۫

ۅؘٳڂٛؾڵڒڣؚ۩ؿؙڸؚۅٳڵؾ۠ۿٳڔۅؘڡۜٵۧٲٮؙٛۏؙڶٳڶڵۿڝڹ ٳڵۺؠٳٚ؞ؚڡؚؿڗؚۯ۫ۊ۪ٷؘػؽٳڽ؋ٳڷڒۯۻؘؠؘۼٮؙڡٞۅٛؾۿٵ ۅؙؾؘڞؙڔؽڣؚٳڵڔۣؖؽڵؚۣٳٳؽػٳٚڡٚۅؙۄؚؾۜۼۛڣؚڵۏٛؽ<sup>۞</sup>

تِلْكَ النَّاللهِ وَنَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعَدًا اللهِ وَالنِّتِهِ يُؤُمِنُونَ ۞

ۘٷؽڵٞڽٚڴؚڷٵٞٳۮٳؿؿۅٟٛ ؿؠٞڡٛۼؙٳڵؾؚٳٮڵ؈ؙؿڶڶٷؿٷۼؙڲڝؙٷؙڞؾڴڽڔٵڬٲڽڰۄؙ ڝۜؿٷۿٵٞڣؙۺؚٞٷڽؚۼڬٳٮؚٵڸؽۄٟ۞

1 तौहीद (एकेश्वरवाद) के प्रकरण में कुर्आन ने प्रत्येक स्थान पर आकाश तथा धरती में अल्लाह के सामर्थ्य की फैली हुई निशानियों को प्रस्तुत किया है। और यह बताया है कि जैसे उस ने वर्षा द्वारा मनुष्य के आर्थिक जीवन की व्यवस्था की है वैसे ही रसूलों तथा पुस्तकों द्वारा उस के आत्मिक जीवन की भी व्यवस्था कर दी है जिस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये। यह विश्व की व्यवस्था स्वयं ऐसी खुली पुस्तक है जिस के पश्चात् ईमान लाने के लिये किसी और प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं है।

- और जब उसे ज्ञान हो हमारी किसी आयत का तो उसे उपहास बना ले। यही हैं जिन के लिये अपमानकारी यातना है।
- 10. तथा उन के आगे नरक है। और नहीं काम आयेगा उन के जो कुछ उन्होंने कमाया है और न जिसे उन्होंने अल्लाह के सिवा संरक्षक बनाया है। और उन्हीं के लिये कड़ी यातना है।
- 11. यह (कुर्आन) मार्गदर्शन है। तथा जिन्होंने कुफ़ किया अपने पालनहार की आयतों के साथ तो उन्हीं के लिये यातना है दुख़दायी यातना।
- 12. अल्लाह ही ने वश में किया है तुम्हारे लिये सागर को ताकि नाव चलें उस में उस के आदेश से। और ताकि तुम खोज करो उस के अनुग्रह (दया) की। और ताकि तुम उस के कृतज्ञ (आभारी) बनो।
- 13. तथा उस ने तुम्हारी सेवा में लगा रखा है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है सब को अपनी ओर से। वास्तव में इस में बहुत सी निशानियाँ हैं उन के लिये जो सोच-विचार करें।
- 14. (हे नबी!) आप उन से कह दें जो ईमान लाये हैं कि क्षमा कर<sup>[1]</sup> दें उन को जो आशा नहीं रखते हैं अल्लाह के

ۅؘٳۮؘٵۼڸۄڝؙٳڸؾؚٮؘٵۺؘؽٵٳؾٞڬۮؘۿٵۿؙۯؙۅٞٵۨٷڷڸٟڮ ڵۿؙۄؙۼڎٵػ۪ۺ۠ۿؿؿؙڽؖ

مِنْ وَرَامِمُ جَهَنُوْ وَلاَيْغُنِيْ حَنْمُ مَا كَسَبُواشَيًّا وَلَامَا اتَّخَذُوامِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَا ۚ وَلَهُوْعَنَابٌ عَظِيُّوْتُ

ۿڬٲۿٮٞؽۧٷٲڵڹؽؗؽػڡٞٛۯٛٳؠٵؽؾؚ؞ٙؿٟٙٛؠؗٙڵۿؙؠؙۘٛؗؗۜڠڵڮ ڛؚٙڽڗڿؚڔ۬ٳڸؿۅؖ۠

ٲ؆ڬٲڵڎؽۜڛڂۜۯڲڰٛٳڵۼٙۯڸۼۯؽٵڷڡؙؙڮٛۏؿۅڽٲۻڗؚ؋ ۅڸٮٙؠٛٚٮۜٷ۠ٳڝؽؙڡؘڝؙ۬ڸ؋ۅؘڵۼڰڰؙؿۜؿؙڴۯؙۏڹ<sup>۞</sup>

ۅؘڛؙۜڂۯڬؙؙؽؙٷڶڧالتڡ۠ڶۅۛۅڡؘٵڣڶۯۯۻۼؚؽڠٵڡؚٞٮ۫ڬؙ ٳڽؘۜ؋ٛۮ۬ڸڬڶٳڸؾٟڵؚقۅؙۄٟۜؾؘؽڡؙڴۯؙۏؙڹ۞

قُلُ لِلَّذِينَ الْمُنُواكِفُونُ وُلِلْلَذِينَ لَا يَدْخُونَ النَّامَ اللهِ لِيَجْزِى قَوْمُ الْمُمَا كَانُوا يَكُمِينُونَ ۞

1 अर्थात उन की ओर से जो दुःख पहुँचता है।

दिनों<sup>[1]</sup> की, ताकि वह बदला दे एक समुदाय को उन की कमाई का।

- 15. जिस ने सदाचार किया तो अपने भले के लिये किया। तथा जिस ने दुराचार किया तो अपने ऊपर किया। फिर तुम (प्रतिफल के लिये) अपने पालनहार की ओर ही फेरे<sup>[2]</sup> जाओगे।
- 16. तथा हम ने प्रदान की इस्राईल की संतान को पुस्तक, तथा राज्य और नबूवत (दूतत्व), और जीविका दी उन को स्वच्छ चीज़ों से तथा प्रधानता दी उन्हें (उन के युग के) संसारवासियों पर।
- 17. तथा दिये हम ने उन को खुले आदेश। तो उन्होंने विभेद नहीं किया परन्तु अपने पास ज्ञान<sup>[3]</sup> आ जाने के पश्चात् आपस के द्वेष के कारण। निःसंदेह आप का पालनहार ही निर्णय करेगा उन के बीच प्रलय के दिन जिस बात में वह विभेद कर रहे हैं।
- 18. फिर (हे नबी!) हम ने कर दिया आप को एक खुले धर्म विधान पर, तो आप अनुसरण करें इस का, तथा न चलें उन की आकांक्षाओं पर जो ज्ञान नहीं रखते।
- 19. वास्तव में वह आप के काम न आयेंगे अल्लाह के सामने कुछ। यह

ڡؘڽؙۼؠؚڷڞٳڲٵڣؚڶڡؘؗڛ؋ۅڡۜؽؙٱڛٵٛۥڡؘٛۼڵؽۿٵؗ ٮؿؙڗٳڸ۬ڒٮڴؙؚ۪ڎؙڗؙۻٷڽؘ۞

وَلَقَدُ الْيَمَنَّابَقِيُّ إِمْرَا مِيْلِ الْكِبْبَ وَالْخُلُو وَالنُّبُوَّةَ وَرَنْقُوْمُ مِنَ الطِّيِبْتِ وَفَصَّلْنَهُمُ عَلَى الْعَلِمِيْنَ ۞

وَالتَّنْهُوْ يَتِنْتِ مِّنَ الْاَكْرُ فَااخْتَلَفُوْ ٱلْأَلِمِنُ بَعَٰدِ مَاجَاءُهُوالْعِلْوُ بْغَيُّابِينَهُوْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْفِى بَيْنَهُوْ يُوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيُهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞

تُوَّجَعَلُنْكَ عَلِّ شَرِيْعِةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَالَّتِبْعُهَا وَلاَتَتَبِعُ ٱهْرَاءُ الَّذِيْنَ لايعَلَمُونَ<sup>©</sup>

إِنَّهُمْ لَنْ يُغُنُوْ اعْنُكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ

अल्लाह के दिनों से अभिप्राय वे दिन हैं जिन में अल्लाह ने अपराधियों को यातनायें
 दी हैं। (देखियेः सूरह इब्राहीम, आयतः 5)

<sup>2</sup> अर्थात प्रलय के दिन। जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उसी के पास जाना भी है।

<sup>3</sup> अर्थात वैध तथा अवैध, और सत्योसत्य का ज्ञान आ जाने के पश्चात्।

अत्याचारी एक-दूसरे के मित्र हैं। और अल्लाह आज्ञाकारियों का साथी है।

- 20. यह (कुर्आन) सूझ की बातें हैं सब मनुष्यों के लिये। तथा मार्ग दर्शन एवं दया है उन के लिये जो विश्वास करें।
- 21. क्या समझ रखा है जिन्होंने दुष्कर्म किया है कि हम कर देंगे उन को उन के समान जो ईमान लाये तथा सदाचार किये हैं कि उन का जीवन तथा मरण समान<sup>[1]</sup> हो जाये? वह बुरा निर्णय कर रहे हैं।
- 22. तथा पैदा किया है अल्लाह ने आकाशों एवं धरती को न्याय के साथ और ताकि बदला दिया जाये प्रत्येक प्राणी को उस के कर्म का तथा उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा।
- 23. क्या आप ने उसे देखा जिस ने बना लिया अपना पूज्य अपनी इच्छा को। तथा कुपथ कर दिया अल्लाह ने उसे जानते हुये, और मुहर लगा दी उस के कान तथा दिल पर, और बना दिया उस की आँख पर आवरण (पर्दा)? फिर कौन है जो सीधी राह दिखायेगा उसे अल्लाह के पश्चात्? तो क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते?
- 24. तथा उन्होंने कहा कि हमारा यही संसारिक जीवन है। हम यहीं मरते और जीते हैं। और हमारा विनाश युग (काल) ही करता है। उन्हें इस का कोई ज्ञान नहीं। वे केवल अनुमान की

بَعْضُهُمُ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ١٠

ۿ۬ڬؘٵڹڝۜٳٛؠۯؙڸڵٮٞٵڛۅؘۿؙٮ۠ؽۊۜۯڂٛؠػڐ۠ڷؚڡۜٙۅؙٛۄٟ ؿؙۅ۫ؾۣ۬ؿؙۏڽٛ

ٱمرِّحسِبَ الَّذِينِ اجْتَرَحُوا السَّيِّااتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينِ امْنُوْا وَعِلُوا الصِّلِاتِ ٚسَوَاءً تَحْيَاهُمُ وَمَمَاثُهُمُ شَاءً مَا يَعَلَمُونَ ۚ

وَخَكَنَ اللهُ التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ وَلِيُّخُزِى كُلُّ نَفِّسِ بِمَا سَبَتْ وَهُمْ لِأَيْظُلُونَ۞

ٱفْرَيْتَ مِنِ اتَّغَنَ الِهَاهُ هَلُوبُهُ وَاصَّلُهُ لِللهُ عَلَيْعِلُمٍ وَّخَدَّوَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِ فِيغَتُوتًا فَئَنَ يَعْدِيبُهِ مِنَ بَعْدِ اللهِ ٱفَكَلاَتَنَ كُنُونَ ۞

وَقَالُوُّامَاهِى الِّلْحَيَاتُثَا الدُّنْيَانَمُوْثُ وَتَحَيَّا وَمَا يُهْلِمُنَّا الْآرالدُّ هُرُّوْمَالَهُمُّ بِذِٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمُّ الْاَيْظُنُّوْنَ۞

बात<sup>[1]</sup> कर रहे हैं।

- 25. और जब पढ़ कर सुनाई जाती हैं उन्हें हमारी खुली आयतें तो उन का तर्क केवल यह होता है कि ला दो हमारे पूर्वजों को यदि तुम सच्चे हो।
- 26. आप कह दें अल्लाह ही तुम्हें जीवन देता तथा मारता है, फिर एकत्र करेगा तुम्हें प्रलय के दिन जिस में कोई संदेह नहीं। परन्तु अधिक्तर लोग (इस तथ्य को) नहीं<sup>[2]</sup> जानते।
- 27. तथा अल्लाह ही का है आकाशों तथा धरती का राज्य और जिस दिन स्थापना होगी प्रलय की तो उस दिन क्षति में पड़ जायेंगे झूठे।
- 28. तथा देखेंगे आप प्रत्येक समुदाय को घुटनों के बल गिरा हुआ। प्रत्येक समुदाय पुकारा जायेगा अपने कर्म-पत्र की ओर। आज बदला दिया जायेगा तुम लोगों को तुम्हारे कर्मों का।
- 29. यह हमारा कर्म-पत्र है जो बोल रहा है तुम पर सहीह बात। वास्तव में हम लिखवा रहे थे जो कुछ तुम कर रहे थे।
- 30. तो जो ईमान लाये तथा सदाचार

وَإِذَا تُتُلِ عَلَيُهِمُ النُّنَا ابَرِنْتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ اِلْاَ اَنْ قَالُواانُتُوْا بِالْبَارِنِنَا اِنْ كُنْتُوْ طىدونِينَ®

قُلِ اللهُ يُخِينِكُ وَتُوكِينِكُ هُ وَتُوَكِينَكُ وَلَا يَجْمَعُكُوُ إلَّ يَوْمِ الْفِيلِمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَايَعْمُنُونَ۞

وَيِلَّهِ مُلْكُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَرَقَفُومُ السَّاعَةُ يُوْمِيذِيَّغْسَرُ الْمُبُطِلُونَ۞

ۅؘڗؙؽػؙڰٞٲؙڡۜڐٟڿٳؿؿؘڰۧؾڰ۠ڷؙٲڡۜٞۊٟٮؙۘڎۼٙٳڸڮڹؚؚ۫ۿٵ ٲڵؽؙۣۄؘػۼٛڒٷؽؘڡٵڰٛٮؙؿؙۏۛۼڡػۏؽ۞

> ۿڵٲٳڬؿؙٮؙٚؽٵؽٮٛٛڟؚۊؙۘؗؗؗؗۼۘؽؽڬٛؗؗٛؗؗؗؗؗؗؠٳڷۘڂؚؾٞۨٳڰٵڰؙڰٵ ٮٚۺؙؾؙڛٛڂ۫؆۠ڴٮؙٛؿؙٷؾۼؠڵۏؙؽ۞

فَأَمَّا الَّذِينَ المَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ فَيُدُخِلُّهُمْ

- 1 हदीस में है कि अल्लाह फ़रमाता है कि मनुष्य मुझे बुरा कहता है। वह युग को बुरा कहता है जब कि युग में हूँ। रात और दिन मेरे हाथ में है। (सहीह बुख़ारी: 6181) हदीस का अर्थ यह है कि युग को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना है। क्योंकि युग में जो होता है उसे अल्लाह ही करता है।
- 2 आयत का अर्थ यह है कि जीवन और मौत देना अल्लाह के हाथ में है। वही जीवन देता है तथा मारता है। और उस ने संसार में मरने के बाद प्रलय के दिन फिर जीवित करने का समय रखा है। ताकि उन के कर्मों का प्रतिफल प्रदान करे।

किये उन्हें प्रवेश देगा उन का पालनहार अपनी दया में यही प्रत्यक्ष (खुली) सफलता है।

- 31. परन्तु जिन्होंने कुफ़ किया (उन से कहा जायेगा): क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़ कर नहीं सुनाई जा रही थीं? तो तुम ने घमंड किया, तथा तुम अपराधी बन कर रहे?
- 32. तथा जब कहा जाता था कि निश्चय अल्लाह का वचन सच्च है तथा प्रलय होने में तिनक भी संदेह नहीं तो तुम कहते थे कि प्रलय क्या है? हम तो केवल एक अनुमान रखते हैं तथा हम विश्वास करने वाले नहीं हैं।
- 33. तथा खुल जायेंगी उन के लिये उन के दुष्कमों की बुराईयाँ और घेर लेगा उन को जिस का वह उपहास कर रहे थे।
- 34. और कहा जायेगा कि आज हम तुम्हें भुला देंगे<sup>[1]</sup> जैसे तुम ने इस दिन से मिलने को भुला दिया। और तुम्हारा कोई सहायक नहीं है।
- 35. यह (यातना) इस कारण है कि तुम ने बना लिया था अल्लाह की आयतों को उपहास, तथा धोखे में रखा तुम्हें

رَيُّهُمُ فِي رَحْمَتِهِ ذلك هُوالْفَوْزُ الْمُبِينُ ®

ۅؘٲڟۜٵڷڹڔؽ۬ؽڰڡٞۯ۠ۅٳ؊ؘڡؘڮڗ؆۠ؽ۠ٳڸؾؚؿؙؾؙؿڶ؏ڲؽڬۄؙ ڡٚٳۺؾڬؠٞڗؙؿؙۅؙۯڴڹ۫ؿؙۊ۫ڡٞۄؙٵٞڞؙڿڔؚڡؠؙڹ۞

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيْهَا قُلْتُوْمَّانَدُرِي مَاالسَّاعَةُ إِنْ ثَظُٰتُ اِلَّاظَتُّ اَوَّمَا فَخَنْ بِمُسْتَيْقِينِيْنَ ۞

وَبَدَالُهُوْسِيِّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمُ مِّا كَانُوْالِهِ يَنْتُهُزُوْوَنَ ۞

وَقِيْلَ الْيُوْمَ نَنْسَلَمُوْكِمَ اَشِيئَتُ لِقَاءَ يَوْمِكُوْ هٰنَا وَمَا وَلِكُوْ النَّارُومَ الكُّهُ مِّنَ تَّهِيرِيْنَ

> ۮ۬ڸؚڴۄ۫ڽؚٲؾٞڴۉٳؿؘؘۜۘٛ۫ۮؘڗؙڟٳڛؚٵٮڵؾٷۿۯؙۅٞٳۊۜۼۘٙڗۜٮٛٛڴؙٷ ٳڬؾڶۅۊؙٳڵڎؙؽؙؽٵٷٳڷؽٷؘڡڒڵڲ۫ڿڿٛۏؽۄڹ۫ؠؘٵ

1 जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों से कहेगाः क्या मैं ने तुम्हें पत्नी नहीं दी थी? क्या मैं ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया था? क्या मैं ने घोड़े तथा बैल इत्यादि तेरे आधीन नहीं किये थे? तू सरदारी भी करता तथा चुंगी भी लेता रहा। वह कहेगाः हाँ ये सहीह है, हे मेरे पालनहार! फिर अल्लाह उस से प्रश्न करेगाः क्या तुम्हें मुझ से मिलने का विश्वास था? वह कहेगाः "नहीं।" अल्लाह फ़रमायेगाः (तो आज मैं तुझे नरक में डाल कर भूल जाऊँगा जैसे तू मुझे भूला रहा। (सहीह मुस्लिमः 2968)

संसारिक जीवन ने| तो आज वे नहीं निकाले जायेंगे (यातना से)| और न उन्हें क्षमा माँगने का अवसर दिया जायेगा|[1]

- 36. तो अल्लाह के लिये सब प्रशंसा है जो आकाशों तथा धरती का पालनहार एवं सर्वलोक का पालनहार है।
- 37. और उसी की महिमा<sup>[2]</sup> है आकाशों तथा धरती में और वही प्रबल और सब गुणों को जानने वाला है।

وَلَاهُمْ مِنْ مَعْتَمُونَ 🐵

فَيلتهِ الْحَمَٰدُكَتِ السَّلُوتِ وَرَتِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ⊙

> ۅؙڵۿؙٲڷڲڹٛڔؽؖڴٷؚؽٵڶۺۜڶۏڝؚۘۅؘٲڶۯۻ۠ ۅؘۿؙۅٲڵۼڔ۬ؽؙۯ۠ٲؙڂۘڲۑؽؙٷٛڿۧٞ

अर्थात अल्लाह की निशानियों तथा आदेशों का उपहास तथा दुनिया के धोखे में लिप्त रहना। यह दो अपराध ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नरक की यातना का पात्र बना दिया। अब उस से निकलने की संभावना नहीं। तथा न इस बात की आशा है कि किसी प्रकार तुम्हें तौबा तथा क्षमा याचना का अवसर प्रदान कर दिया जाये। और तुम क्षमा माँग कर अल्लाह को मना लो।

<sup>2</sup> अर्थात महिमा और बड़ाई अल्लाह के लिये विशेष है। जैसा कि एक हदीस कुद्सी में अल्लाह तआला ने फरमाया है कि महिमा मेरी चादर है तथा बड़ाई मेरा तहबंद है। और जो भी इन दोनों में से किसी एक को मुझ से खींचेगा तो मैं उसे नरक में फेंक दूँगा। (सहीह मुस्लिम: 2620)

### सूरह अहकाफ़ - 46



### सूरह अहकाफ़ के संक्षिप्त विषय यह सुरह मक्की है, इस में 35 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत 21 में आद जाति की बस्ती ((अहकाफ़)) की चर्चा की गई है जो यमन के समीप एक रेतीला क्षेत्र है। इसी कारण इस का नाम सूरह अहकाफ़ है।
- इस की आयत 21 से 28 तक में कुर्आन के अल्लाह की बाणी होने का दावा प्रस्तुत करते हुये शिर्क के अनुचित होने को उजागर किया गया है। और नबूवत से संबंधित संदेहों का निवारण किया गया है। इसी के साथ ईमान वालों को दिलासा तथा शुभसूचना दी गई है। और काफिरों के बूरे परिणाम से सावधान किया गया है।
- इस में ((आद)) जाति के परिणाम से शिक्षा प्राप्त करने को कहा गया है।
- आयत 29 से 32 तक जिन्नों के कुर्आन पाक सुनने, तथा उस पर ईमान लाने का वर्णन है।
- इस में मरने के पश्चात् जीवन से संबंधित संदेह को दूर किया गया है। और नरक की यातना से सावधान किया गया है।
- अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सहन करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि आप से पूर्व जो नबी आये थे उन को भी विभिन्न प्रकार से सताया गया था परन्तु उन्होंने धैर्य धारण किया।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। بِسُ عِدَاللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ

- 1. हा. मीम।
- इस पुस्तक का उतरना अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी की ओर से है।
- 3. हम ने नहीं उत्पन्न किया है आकाशों

حمر()

تَنْزُنِيُ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيُو

مَاخَلَقُنَاالسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمُأَالَّا

तथा धरती को और जो कुछ उन के बीच है परन्तु सत्य के साथ एक निश्चित अवधि तक के लिये। तथा जो काफ़िर हैं उन्हें जिस बात से सावधान किया जाता है वे उस से मुँह मोड़े हुये हैं।

- 4. आप कहें कि भला देखों कि जिसे तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, तिनक मुझे दिखा दो कि उन्होंने क्या उत्पन्न किया है धरती में से? अथवा उन का कोई साझा है आकाशों में? मेरे पास कोई पुस्तक[1] प्रस्तुत करो इस से पूर्व की, अथवा बचा हुआ कुछ[2]ज्ञान यदि तुम सच्चे हो।
- 5. तथा उस से अधिक बहका हुआ कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारता हो जो उस की प्रार्थना स्वीकार न कर सके प्रलय तक। और वह उस की प्रार्थना से निश्चेत (अन्जान) हों?
- 6. तथा जब लोग एकत्र किये जायेंगे तो वह उन के शत्रु हो जायेंगे और उन की इबादत का इन्कार कर<sup>[3]</sup> देंगे।

ٮؚٳڷڂۜۊۜٷٙڮؠڵڞۘڐؿٷٳڷڒؽؽػڡؘؽؙۉٵڂۜؾۧٲؙٲؽ۫ۏۯۅٞٵ مُعۡرِضُونَ۞

قُلُ ٱرَءَيْتُهُ مَّاتَكُ عُوْنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ ٱدُوْزِنَ مَاذَا خَلَقُواْمِنَ ٱلرَّضِ آمَ لَهُمُ شِرُكٌ فِي السَّلُوتِ ايْتُوُنِي كِينَتٍ مِّنَ قَبْلِ هَذَا الوَّ ٱلتَّرَةِ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمُ طَدِقِيْنَ۞

> ۅؘڡۘڹؘٲڞؘڷؙڡؚ؆ؖؽؙؾؽؙٷٳڡڽؙۮؙۏڽٳٮڵۼڡڽٛ ؆ؽۺؾؘڿؽڹۢڮؘٲٳڶؽٷؚۄٳڷٚڦۣؽڬۊؚۉۿؙڠڽٛ ۮؙعۧٳؖڽۿڿۼٝڣڵۏؙڽؘ۞

ۅٙٳۮؘٳڂؿۯٳڵػٲڛؙػٲٮؙۏٳڷۿۿٳؘٛٛڡ۫ٮؗؗۜؗٙڵٵٞٷۜػٲڹؙۏٳ ؠؚۼؚؠٵۮؾۿٟۿڒڸڣؠؙڹٙ۞

- 1 अर्थात यिंद तुम्हें मेरी शिक्षा का सत्य होना स्वीकार नहीं तो किसी धर्म की आकाशीय पुस्तक ही से सिद्ध कर के दिखा दो कि सत्य की शिक्षा कुछ और है। और यह भी न हो सके तो किसी ज्ञान पर आधारित कथन और रिवायत ही से सिद्ध कर दो कि यह शिक्षा पूर्व के निवयों ने नहीं दी है। अर्थ यह है कि जब आकाशों और धरती की रचना अल्लाह ही ने की है तो उस के साथ दूसरों को पूज्य क्यों बनाते हो?
- 2 अर्थात इस से पहले वाली आकाशीय पुस्तकों का।
- 3 इस विषय की चर्चा कुर्आन की अनेक आयतों में आई है। जैसे सुरह यून्स, आयतः

- 7. और जब पढ़ कर सुनाई गईं उन को हमारी खुली आयतें तो काफिरों ने उस सत्य को जो उन के पास आ चुका है, कह दिया कि यह तो खुला जादू है।
- 8. क्या वह कहते हैं कि आप ने इसे<sup>[1]</sup> स्वयं बना लिया है? आप कह दें कि यदि मैं ने इसे स्वयं बना लिया है तो तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाने का कोई अधिकार नहीं रखते।<sup>[2]</sup> वहीं अधिक ज्ञानी है उन बातों का जो तुम बना रहे हो। वहीं पर्याप्त है गवाह के लिये मेरे तथा तुम्हारे बीच। और वह बड़ा क्षमाशील दयावान् है।
- 9. आप कह दें कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ, और न मैं जानता कि मेरे साथ क्या होगा<sup>[3]</sup> और न तुम्हारे साथ| मैं तो केवल अनुसरण कर रहा हूँ उस का जो मेरी ओर वह्यी (प्रकाशना) की जा रही है| मैं तो केवल खुला सावधान करने वाला हूँ|
- 10. आप कह दें तुम बताओ यदि यह (कुर्आन) अल्लाह की ओर से हो और तुम उसे न मानो जब कि गवाही दे चुका है एक गवाह, इस्राईल की

وَإِذَا تُتُلَّ عَلِيَهِمُ الْيُتَنَابِيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُو اللَّحِقِّ لَمُنَاجَاءُ هُمُولِانَ المِحُرُمِّبُيْنِينَ ٥

اَمُدَقُوُلُوْنَ افْتَراكُ ۚ قُلُ إِن افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمُلِكُوْنَ لِيُصِنَ اللهِ شَيْئًا هُوُ اَعَلَمُ بِمَا تَقْيَضُوْنَ فِيُوْكَفَل بِهِ شَهِيْئًا الْمُرْزِيُ وَبَيْنَكُمُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيْدُ ۞

قُلُ مَا كُنُتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْدِیُ مَا یُفَعَلُ بِیۡ وَلَائِمُمُ اِنَ اتَّبِهُم ِ الْاَمَا یُوْتِی اِلَّیَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِیرُوْفِهُ بُنُ

قُلُ اَرَيْنُمُّ اِنُ كَانَ مِنْ عِنْدِاللّٰهِ وَكَفَرْتُوْرِيهِ وَشَهْدَ شَاهِكُ مِّنُ بَنِنَّ اِسْرَاءِ بْيلَ عَلى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكَبُّرُتُوُرِّ اللّٰهِ لاَيقِدِي الْقَوْمُ الظّلِيفِينَ ثَ

290, सूरह मर्यम, आयतः 81, 82, सूरह अन्कबूत, आयतः 25, आदि।

- 1 अर्थात कुर्आन को।
- 2 अर्थात अल्लाह की यातना से मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। (देखियेः सूरह अहकाफ़, आयतः 44, 47)
- 3 अर्थात संसार में। अन्यथा यह निश्चित है कि परलोक में ईमान वाले के लिये स्वर्ग तथा काफ़िर के लिये नरक है। किन्तु किसी निश्चित व्यक्ति के परिणाम का ज्ञान किसी को नहीं।

संतान में से इसी जैसी बात<sup>[1]</sup> पर, फिर वह ईमान लाया तथा तुम घमंड कर गये? तो वास्तव में अल्लाह सुपथ नहीं दिखाता अत्याचारी जाति को।<sup>[2]</sup>

- 11. और काफिरों ने कहा, उन से जो ईमान लाये यदि यह (धर्म) उत्तम होता तो वह पहले नहीं आते हम से उस की ओर। और जब नहीं पाया मार्ग दर्शन उन्हों ने इस (कुआंन) से तो अब यही कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है।
- 12. जब कि इस से पूर्व मूसा की पुस्तक मार्गदर्शक तथा दया बन कर आ चुकी। और यह पुस्तक (कुर्आन) सच्च<sup>[3]</sup> बताने वाली है अर्बी भाषा में।<sup>[4]</sup> ताकि वह सावधान कर दे अत्याचारियों को और शुभसूचना हो सदाचारियों के लिये।
- 13. निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा पालनहार अल्लाह है। फिर उस पर

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْنُوْ الْوَكَانَ خَيْرًامَّا سَبَقُوْ نَاۤ الِيُهِ ۗ فَا ذَ لَهُ يَهْتَكُوْ الِهِ هَسَيَقُوْلُوْنَ هٰ لَاَ اِفْكُ قَدِيْرُ

ۉڝۣڽؘٛڨٙؽڸ؋ڮؿڮٛٷڝۧؽٳ؆ٵۘڡٵۊٚۯڂؠڎٞٷۿۮؘٵڮڽۛۛ ڞ۠ڝڐؿٞ۠ڵۣڛٵؽٵػڔۺۣۧٵڸؿؙڹۏڒٲڷۮؽؽڟڬٷٲ ۅؿؙؿٝۯؽڸڶۘؠؙؙؙڰؙڝؚڹؽؽ۞

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْارَتُبَّا اللَّهُ ثُمَّ السَّنَقَامُوْا فَلَاخَوْفُ

- 1 जैसे इस्राईली विद्वान अब्दुल्लाह पुत्र सलाम ने इसी कुर्आन जैसी बात के तौरात में होने की गवाही दी कि तौरात में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नबी होने का वर्णन है। और वे आप पर ईमान भी लाये। (सहीह बुख़ारी: 3813, सहीह मुस्लिम: 2484)
- 2 अर्थात अत्याचारियों को उन के अत्याचार के कारण ही कुपथ में रहने देता है। ज़बरदस्ती किसी को सीधी राह पर नहीं चलाता।
- 3 अपने पूर्व की आकाशीय पुस्तकों को।
- 4 अर्थात इस की कोई मूल शिक्षा ऐसी नहीं जो मूसा की पुस्तक में न हो। किन्तु यह अर्बी भाषा में है। इसलिये कि इस से प्रथम सम्बोधित अरब लोग थे। फिर सारे लोग। इसीलिये कुर्आन का अनुवाद प्राचीन काल ही से दूसरी भाषाओं में किया जा रहा है। ताकि जो अर्बी नहीं समझते वह भी उस से शिक्षा ग्रहण करें।

स्थित रह गये तो कोई भय नहीं होगा उन पर, और न वह<sup>[1]</sup> उदासीन होंगे।

- 14. यही स्वर्गीय हैं जो सदावासी होंगे उस में उन कर्मों के प्रतिफल (बदले) में जो वे करते रहे।
- 15. और हम ने निर्देश दिया है मनुष्य को अपने माता पिता के साथ उपकार करने का। उसे गर्भ में रखा है उस की माँ ने दुख झेल कर। तथा जन्म दिया उस को दुख झेल कर। तथा उस के गर्भ में रखने तथा दूध छुड़ाने की अवधि तीस महीने रही। यहाँ तक कि जब वह अपनी पूरी शिक्त को पहुँचा तथा चालीस वर्ष का हुआ, तो कहने लगाः हे मेरे पालनहार! मुझे क्षमता दे कि कृतज्ञ रहूँ तेरे उस पुरस्कार का जो तून प्रदान किया है मुझ को तथा मेरे माता-पिता को। तथा ऐसा सत्कर्म करूँ जिस से तू प्रसन्न हो जाये। तथा

عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يُعُزَنُونَ ۗ

ٲۅؙڵڵ۪ڬٲڞۼؙؙؙؙۘٵڷؙڮڹۜڐڿڶؚڔؠؙؽ؋ؽؠؗٲڂؚۯٙٳٞٷؙؚٵڬٲٷٵ ؽۼؠؙؙؙۏؙؽ۞

وَوَصَّيْمَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حُمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَصَّعَتُهُ كُوهًا وْحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَالُؤُنَ شَعُّرًا حَتَّى إِذَا بِكَمْ اَشُكَاهُ وَلَكَمْ اَرْفِعِيْنَ سَنَةٌ قَالَ رَبِّ اَوْنِغِثْ آنَ اَشْكُرْنِهُ تَنَكَ الْكِثِّ اَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَانَ اَحْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَاصْدِر فِي فَ دُرِيَّةِ قِلَّ إِنِّ بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

- 1 (देखियेः सूरह, हा, मीम सज्दा, आयतः 31) हदीस में है कि एक व्यक्ति ने कहाः हे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बतायें कि फिर किसी से कुछ पूछना न पड़े। आप ने फ़रमायाः कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उसी पर स्थित हो जाओ। (सहीह मुस्लिमः 38)
- 2 इस आयत तथा कुर्आन की अन्य आयतों में भी माता-िपता के साथ अच्छा व्यवहार करने पर विशेष बल दिया गया है। तथा उन के लिये प्रार्थना करने का आदेश दिया गया है। देखियेः सूरह बनी इस्राईल, आयतः 170। हदीसों में भी इस विषय पर अति बल दिया गया है। आदरणीय अबू हुरैरा (रिज़यल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि एक व्यक्ति ने आप से पूछा कि मेरे सदव्यवहार का अधिक योग्य कौन है? आप ने फरमायाः तेरी माँ। उस ने कहाः िफर कौन है? आप ने कहाः तेरी माँ। उस ने कहाः तेरी माँ। तथा चौथी बार आप ने कहाः तेरे पिता। (सहीह बुख़ारीः 5971, तथा सहीह मुस्लिमः 2548)

सुधार दे मेरे लिये मेरी संतान को, मैं ध्यानमग्न हो गया तेरी ओर। तथा मैं निश्चय मुस्लिमों में से हूँ।

- 16. वही हैं स्वीकार कर लेंगे हम जिन से उन के सर्वोत्तम कर्मों को, तथा क्षमा कर देंगे उन के दुष्कर्मों को। (वह) स्वर्ग वासियों में हैं उस सत्य वचन के अनुसार जो उन से किया जाता था।
- 17. तथा जिस ने कहा अपने मातापिता सेः धिक है तुम दोनों पर! क्या
  मुझे डरा रहे हो कि मैं (धरती से)
  निकाला<sup>[1]</sup> जाऊँगा जब कि बहुत से
  युग बीत गये<sup>[2]</sup> इस से पूर्व? और वह
  दोनों दुहाई दे रहे थे अल्लाह कीः तेरा
  विनाश हो! तू ईमान ला! निश्चय
  अल्लाह का वचन सच्च है। तो वह
  कह रहा था कि यह अगलों की
  कहानियाँ हैं।<sup>[3]</sup>
- 18. यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह की यातना का वचन सिद्ध हो गया उन समुदायों में जो गुज़र चुके इन से पूर्व जिन्न तथा मनुष्यों में से। वास्तव में वही क्षति में थे।
- 19. तथा प्रत्येक के लिये श्रेणियाँ हैं उन के

ٱۅؙڵؠڬٲڷڋڽؽڹؘؾؘڡؘۜؾۜڵؙٷٞڹۿؙۄٲڂڛؘ؆ٵۼؚۘڷۅؙٲۅؘؽؾۜڿٲۅؙۯؙ ٷٞڽڛۣٙٳڗۣؠۿ؋ٛٛٲڞۼڔٵڵۼؾۜڐۊٚٷۘٮؙڶڵڝؚۨٮؙٞڨؚٵڷۮؚؽ ػٲڎٟ۫ٳڷۏ۫ۘٷۮٷڽ۞

وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ الكُمَّا اَتَعِلْ نِثَى آنَ أُخُرَيَّهُ وَقَدُّحُكَتِ التُّوُّونُ مِنْ قَبْلِ \* وَلَا يَسْتَغِيْثُنِ اللَّهَ وَيُلِكَ الْمِثْ آِنَّ وَعَدَا اللهِ حَقُّ \* فَيَقُولُ مَا لَهٰذَا الِّلَا اَسْاطِيْرُ الْاَوِّلِيْنَ

اُولَلِكَ الَّذِينَ حَقَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِنَّ أَمَدٍ قَدُخَكَ مِنْ تَبْلِهِمْ مِّنَ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمُ كَانُوْا خِيهِرِيْنَ

وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَاعِلُوا وَلِبُوقِيهُمُ أَعَالَهُمُ

- अर्थात मौत के पश्चात् प्रलय के दिन पुनः जीवित कर के समाधि से निकाला जाऊँगा। इस आयत में बुरी संतान का व्यवहार बताया गया है।
- 2 और कोई फिर जीवित हो कर नहीं आया।
- 3 इस आयत में मुसलमान माता-पिता का विवाद एक काफ़िर पुत्र के साथ हो रहा है जिस का वर्णन उदाहरण के लिये इस आयत में किया गया है। और इस प्रकार का वाद-विवाद किसी भी मुसलमान तथा काफ़िर में हो सकता है। जैसा कि आज अनैक पश्चिम आदि देशों में हो रहा है।

कर्मानुसार। और उन्हें भरपूर बदला दिया जायेगा उन के कर्मों का तथा उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा।

- 20. और जिस दिन सामने लाये जायेंगे जो काफ़िर हो गये अग्नि के। (उन से कहा जायेगा): तुम ले चुके अपना आनन्द अपने संसारिक जीवन में और लाभान्वित हो चुके उन से। तो आज तुम को अपमान की यातना दी जायेगी उस के बदले जो तुम घमंड करते रहे धरती में अनुचित तथा उस के बदले जो उल्लंघन करते रहे।
- 21. तथा याद करो आद के भाई (हूद<sup>[1]</sup>) को। जब उस ने अपनी जाति को सावधान किया, अहकाफ़<sup>[2]</sup> में जब कि गुज़र चुके सावधान करने वाले (रसूल) उस के पहले और उस के पश्चात्, कि इबादत (वंदना) न करो अल्लाह के अतिरिक्त की। मैं डरता हूँ तुम पर एक बड़े दिन की यातना से।
- 22. तो उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें फेरने आये हो हमारे पूज्यों से? तो ला दो हमारे पास जिस की हमें धमकी दे रहे हो यदि तुम सच्चे हो।

وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ⊕

وَيُوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَّ الْوَاعَلَى النَّارِ \* اَذْهَبُتُهُ عَلِيّبَتِكُوْ فَ كَيَا تِكُو النَّ نِيَا وَاسْتَمْتَعُتُو بِهَا \* فَالْيُوْمَ تُجُوَّرُونَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَاكُنْتُهُ تَسْتَكْبُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُهُ نَفْسُقُونَ ۚ

وَاذُكُوْ اَخَاعَادِ الذَّانَذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدُخَلَتِ الشُّذُرُمِنُ بَنِي يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهَ آلَا تَعْبُدُوْ آلِلَا اللهُ إِنِّيُّ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْهٍ ۞

قَالْوْٱلجِئْتَنَالِتَأْفِكَنَاعَنُ الِهَتِنَا ۚ فَاتِّنَا بِمَاتَعِدُنَآانَ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ۞

- 1 इस में मक्का के प्रमुखों को जिन्हें अपने धन तथा बल पर बड़ा गर्व था अरब क्षेत्र की एक प्राचीन जाति की कथा सुनाने को कहा जा रहा है जो बड़ी सम्पन्न तथा शक्तिशाली थी।
- 2 अहकाफः अर्थातः ऊँचा रेत का टीला है। यह जाति उसी क्षेत्र में निवास करती थी जिसे ((रुब्अल खाली)) (अर्थात अरब टापू का चौथाई भाग जो केवल मरुस्थल है) कहा जाता है। यह क्षेत्र ओमान से यमन तक फैला हुआ था। जहाँ आज कोई आबादी नहीं है। इसी जाति को प्रथम आद भी कहा गया है।

الجزء ٢٦

- 23. हूद ने कहाः उस का ज्ञान तो अल्लाह ही को है। और मैं तुम्हें वही उपदेश पहुँचा रहा हूँ जिस के साथ मैं भेजा गया हूँ। परन्तु मैं देख रहा हूँ तुम को कि तुम अज्ञानता की बातें कर रहे हो।
- 24. फिर जब उन्होंने देखा एक बादल आते हुये अपनी वादियों की ओर तो कहाः यह एक बादल है हम पर बरसने वाला। बल्कि यह वही है जिस की तुम ने जल्दी मचाई है। यह आँधी है जिस में दुख़दायी यातना है।<sup>[1]</sup>
- 25. वह विनाश कर देगी प्रत्येक वस्तु को अपने पालनहार के आदेश से, तो वे हो गये ऐसे कि नहीं दिखाई देता था कुछ उन के घरों के अतिरिक्त। इसी प्रकार हम बदला दिया करते हैं अपराधि लोगों को।
- 26. तथा हम ने उन को वह शिक्त दी थी जो इन<sup>[2]</sup> को नहीं दी है। हम ने बनाये थे उन के कान तथा आँखें और दिल, तो नहीं काम आये उन के कान और उन की आँखें तथा न उन

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُوعِنْدَا اللهِ َوَ أَبُلِغُكُمْ مَّا أُرْسِلُتُ بِهِ وَالْكِنِّيَّ الْرَكْمُ قُومًا تَتْجَمُلُونَ۞

فَكَتَّارَاوُهُ عَارِضًا أَنْسَتَقْبِلَ اوْدِيتِهِمٌ قَالُوْا لِهٰذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا ثِلُ هُومَا اسْتَعُجَلُتُوْبِ إِرْيُحُ فِيْهَا عَذَاكِ الِيُوْقُ

تُدَمِّرُكُلَّ شَىُ إِبالَمْرِسَ يِّهَا فَأَصُبَحُوالَا يُرْى إِلَّامَلْكِنُهُمُّ ثَكَالِكَ نَجُرِى الْقَوُمُ الْمُجْرِمِيْنَ۞

وَلَقَّلُ مَكَنَّهُ مُ فِيمَالُ مُكَلَّتُكُوْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمْعًا قَابُصُلَا الَّا أَفِ لَهُ أَنْمَا اَغْنَى حَنْهُمْ سَمْعُهُمُ وَلَا اَبْصَارُهُمُ وَلَا اَفْنِ كَنْهُمُ مِّنْ شَمَّ إِذْ كَانُواْ اِجْحَدُوْنَ اَفِي لَنْهُمُ مِّنْ شَمَّ إِذْ كَانُواْ اِجْحَدُوْنَ

- 1 हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बादल या आँधी देखते तो व्याकुल हो जाते। आईशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) ने कहाः अल्लाह के रसूल! लोग बादल देख कर वर्षा की आशा में प्रसन्न होते हैं और आप क्यों व्याकुल हो जाते हैं? आप ने कहाः आईशा! मुझे भय रहता है कि इस में कोई यातना न हो? एक जाति को आँधी से यातना दी गई। और एक जाति ने यातना देखी तो कहाः यह बादल हम पर वर्षा करेगा। (सहीह बुख़ारीः 4829, तथा सहीह मुस्लिमः 899)
- 2 अथीत मक्का के काफिरों को।

के दिल कुछ भी। क्योंकि वे इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का तथा घेर लिया उन को उस ने जिस का वह उपहास कर रहे थे।

- 27. तथा हम ध्वस्त कर चुके हैं तुम्हारे आस पास की बस्तियों को। तथा हम ने उन्हें अनेक प्रकार से आयतें सुना दीं ताकि वह वापिस आ जायें।
- 28. तो क्यों नहीं सहायता की उन की उन्होंने जिन को बनाया था अल्लाह के अतिरिक्त (अल्लाह के) सिमप्य के लिये पूज्य (उपास्य)? बल्कि वह खो गये उन से, और यह[1] उन का झूठ था. तथा जिसे स्वयं वे घड रहे थे।
- 29. तथा याद करें जब हम ने फेर दिया आप की ओर जिन्नों के एक[2] गिरोह को ताकि वह कुर्आन सुनें। तो जब वह

باينت الله وحاق بهمرةاكانوابه يَنْتَهُزِءُونَ۞

وَلَقَكُ الْهُلَكُنَا مَاحُولَكُوْمِينَ الْقُتْرِي وَصَرِّفُنَاالْالِيتِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ®

فَكُولَانْصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُو امِنْ دُونِ الله ِ قُرُبَانًا الِهَةَ أَبُلُ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَالِكَ افْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمَعُونَ الْقُرُانَ فَلَتَاحَضُرُوكُ قَالُوۤٱلۡفِيتُوُا فَلَتَّا قُضِيَ وَكُوْ اللَّي قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ @

- 2 आदरणीय इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) कहुते हैं कि एक बार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने कुछ अनुयायियों (सहाबा) के साथ उकाज़ के बाज़ार की ओर जा रहे थे। इन दिनों शैतानों को आकाश की सूचनायें मिलनी बंद हो गई थीं। तथा उन पर आकाश से अंगारे फेंके जा रहे थे। तो वे इस खोज में पूर्व तथा पश्चिम की दिशाओं में निकले कि इस का क्या कारण है? कुछ शैतान तिहामा (हिजाज़) की ओर भी आये और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तक पहुँच गये। उस समय आप ((नख्ला)) में फ़ज़ की नमाज पढ़ा रहे थे। जब जिन्नों ने कुर्आन सुना तो उस की ओर कान लगा दिये। फिर कहा कि यही वह चीज़ है जिस के कारण हम को आकाश की सूचना मिलनी बंद हो गई है। और अपनी जाति से जा कर यह बात कही। तथा अल्लाह ने यह आयत अपने नबी पर उतारी। (सहीह बुखारी: 4921)

इन आयतों में सकत है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जैसे मनुष्यों के नबी थे वैसे ही जिन्नों के भी नबी थे। और सभी नबी मनुष्यों में आये। (देखियेः सूरह नह्ल, आयतः 43, सूरह फ़्र्क़ान, आयतः 20)

उपस्थित हुये आप के पास तो उन्होंने कहा कि चुप रहो। और जब पढ़ लिया गया तो वे फिर गये अपनी जाति की ओर सावधान करने वाले हो कर।

- 30. उन्होंने कहाः हे हमारी जाति! हम ने सुनी है एक पुस्तक जो उतारी गई है मूसा के पश्चात्। वह अपने से पूर्व की किताबों की पुष्टि करती है। और सत्य तथा सीधी राह दिखाती है।
- 31. हे हमारी जाति! मान लो अल्लाह की ओर बुलाने वाले की बात को। तथा ईमान लाओ उस पर, वह क्षमा कर देगा तुम्हारे लिये तुम्हारे पापों को तथा बचा देगा तुम्हें दुख़दायी यातना से।
- 32. तथा जो मानेगा नहीं अल्लाह की ओर बुलाने वाले की बात तो नहीं हैं वह विवश करने वाला धरती में। और नहीं है उस के लिये अल्लाह के अतिरिक्त कोई सहायक। यही लोग खुले कुपथ में हैं।
- 33. और क्या उन लोगों ने नहीं समझा कि अल्लाह, जिस ने उत्पन्न किया है आकाशों तथा धरती को, और नहीं थका उन को बनाने से, वह सामर्थ्यवान है कि जीवित कर दे मुर्दों को? क्यों नहीं? वास्तव में वह जो चाहे कर सकता है।
- 34. और जिस दिन सामने लाये जायेंगे जो काफिर हो गये नरक के, (और उन से कहा जायेगा)ः क्या यह सच्च नहीं है? वे कहेंगेः क्यों नहीं? हमारे

قَالُوُالِقَوْمَنَآ اِتَّاسَمِعُنَاكِتْبُاٱنْزِلَمِنُ بَعُدِ مُوسىمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيُهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحِيِّ وَالْيَ طَرِيْقٍ مُّشَتِقَةٍ

نَقُوْمَنَا اَجِينُهُوادَاعَ اللهِ وَالْمِنْوَالِهِ يَغْفِرُلُكُوْ مِّنَ دُنُويِكُوْ وَيُجِرْكُوْ مِّنَ عَنَابِ اَلِيْمِ

وَمَنُ لَا يُعِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْرَةِ اَوْلِيَا ۚ إِلَّهِ اللَّهِ فَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ

ٱۅؘڷۄؙؾۯۏؙٳٲؾؘۜٳٮڶڰٲڷۮؚؽڂؘػۛۛڨٙٳڶڰڡؗۅ۠ؾؚۘۅؘٳڵۯڝٛٚ ۅؘڵۘۘڂؙؠؿٸؘ؞ۼؘڵڣۣۼؚڽۧؠۼ۠ڍڔٟٷڷٙٲڽؙؿ۠ٷٞٵڶٮٛٷٙڷ ؠڵؽٙٳؾؘؙۜڡؙۼڶٷٚڽٞۺٞؿؙٞۊؘڋؿٷۨ

وَيُومُرُيُومُ اللَّهِ بِالْحُقِّ عَالُوا بَلِي وَرَبِّنا كَالَ فَذُوقُوا الْعَنَابَ بِمَا كُنْتُو تَلَفِّرُونَ ۞

पालनहार की शपथ! वह कहेगाः तब चखो यातना उस कुफ़ के बदले जो तुम कर रहे थे।

35. तो (हे नबी!) आप सहन करें जैसे साहसी रसूलों ने सहन किया। तथा जल्दी न करें उन (की यातना) के लिये। जिस दिन वह देख लेंगे जिस का उन्हें वचन दिया जा रहा है तो समझेंगे कि जैसे वह नहीं रहे हैं परन्तु दिन के कुछ $^{[1]}$  क्षण। बात पहुँचा दी गई है, तो अब उन्हीं का विनाश होगा जो अवैज्ञाकारी हैं।

فَأَصْبِرُ كُمَاصَبَرَأُولُواالْعَزُمُرِمِنَ الرُّسُلِ وَلاَتُسْتَعُجِلُ لَا مُ كَانَّهُ مُ يَوْمَ يَرُونَ مَايُوْعَدُوُنَ لَوْيَلْبَثُوْ ٓ الْإِسَاعَةُ مِّنَ نَهَارِ ﴿ بِلغُ وَهُلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ٥

(सहीह मुस्लिम शरीफ: 2807)

<sup>1</sup> अर्थात प्रलय की भीषणता के आगे संसारिक सुख क्षणभर प्रतीत होगा। हदीस में है कि नारिकयों में से प्रलय के दिन संसार के सब से सुखी व्यक्ति को ला कर नरक में एक बार डाल कर कहा जायेगाः क्या कभी तुम ने सुख देखा है? वह कहेगाः मेरे पालनहार! (कभी) नहीं (देखा।)

### सूरह मुहम्मद - 47



## सूरह मुहम्मद के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 38 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत 27 में नबी (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का नाम आया है। जिस के कारण इस का नाम सूरह मुहम्मद है। इस का एक दूसरा नाम ((क़िताल)) भी है जो इस की आयत 20 से लिया गया है।
- इस में बताया गया है कि काफ़िरों तथा ईमान वालों की कार्य प्रणाली विभिन्न है। इसलिये उन के साथ अल्लाह का व्यवहार भी अलग-अलग होगा। वह काफ़िरों के कर्म असफल कर देगा। और ईमान वालों की दशा सुधार देगा।
- इस में आयत 4 से 15 तक ईमान वालों को युद्ध के संबन्ध में निर्देश दिये गये हैं। और परलोक के उत्तम फल की शुभसूचना दी गयी है।
- आयत 16 से 32 तक मुनाफ़िक़ों कि दशा बतायी गयी है जो जिहाद के डर से काफ़िरों से मिल कर षड्यंत्र रचते थे।
- इस की आयत 33 से 38 तक साधारण मुसलमानों को जिहाद करने तथा अल्लाह की राह में दान करने की प्रेरणा दी गयी है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- जिन लोगों ने कुफ़ (अविश्वास) किया तथा अल्लाह की राह से रोका, (अल्लाह ने) व्यर्थ (निष्फल) कर दिया उन के कर्मों को।
- 2. तथा जो ईमान लाये और सदाचार किये तथा उस (कुर्आन) पर ईमान लाये जो उतारा गया है मुहम्मद पर, और वह सच्च है उन के पालनहार

ٱڵڎۣؽۛؽؙػڡؘۜۯؙۉٳۅؘڝۜڎؙۉٳۼؽؙڛٙۑؿڸٳڶڵٶٳؘۻؘڷ ٲڠٳؙڵۿؙۉؚ۞

وَالَّذِينَ امْنُوْاوَعِلُواالصَّلِطتِ وَامَنُوْابِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوالۡحَقُّ مِنْ َرِّيْرَهُۥ كَفَّرَعَتُهُمُ سِّيّالِتِهِمُواَصُّلِرَ بَالْهُمُ ۞

की ओर से, तो दूर कर दिया उन से उन के पापों को तथा सुधार दिया उन की दशा को।

- उ. यह इस कारण कि जिन्होंने कुफ़ किया और चले असत्य पर तथा जो ईमान लाये वह चले सत्य पर अपने पालनहार की ओर से (आये हुये) इसी प्रकार बता देता है अल्लाह लोगों को उन की सहीह दशायें।[1]
- 4. तो जब (युद्ध में) भिड़ जाओ काफ़िरों से तो गर्दने उड़ाओ, यहाँ तक की जब कुचल दो उन को तो उन्हें दृढ़ता से बाँधो। फिर उस के बाद या तो उपकार कर के छोड़ दो या अर्थदण्ड ले कर। यहाँ तक कि युद्ध अपने हथियार रख दे। 21 यह आदेश है। और यिद अल्लाह चाहता तो स्वयं उन से बदला ले लेता। किन्तु (यह आदेश इस लिये दिया) तािक तुम्हारी एक-दूसरे द्वारा परीक्षा ले। और जो मार दिये गये अल्लाह की राह में तो वह कदािंप व्यर्थ नहीं करेगा उन के कमों को।
- वह उन्हें मार्गदर्शन देगा तथा सुधार देगा उन की दशा।
- 6. और प्रवेश करायेगा उन्हें स्वर्ग में

ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينُ كَفَرُوالنَّبَعُوالْبَاطِلَ وَآنَ الَّذِينَ الْمَنُو النَّبَعُوالنَّنَّ مِنْ تَيِّرُمُ كُذٰلِكَ يَفُعِرِبُ اللهُ لِلتَّاسِ اَمْنَالُهُمُ

فَإِذَ الْقِينَاتُمُ الَّانِيْنَ كَفَرُوافَضَرَب الرِّقَابِ حَتِّى إِذَا التَّفَنَنَتُ وَهُمْ فَشُكُ واالُوتَاقَ فِاسّامَتُنَا بَعُنُ والتَّا فِلْأَءُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اوْزَارِهَا أَهُ ذَلِكَ وَلَو شِئَاءً اللهُ لائتَصَرَفَهُمُ وَلكِ نَ لِيبُنُوا بعضَكُمُ سِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ فَتِنْوُ فِي سِيلِ اللهِ فَلَنُ يُتَفِلَ الْهَالْمُمُ

سَيَهُدِيهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ

وَيُدِخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَالَهُمُ

- 1 यह सूरह बद्र के युद्ध से पहले उतरी। जिस में मक्का के काफिरों के आक्रमण से अपने धर्म और प्राण तथा मान-मर्यादा की रक्षा के लिये युद्ध करने की प्रेरणा तथा साहस और आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
- 2 इस्लाम से पहले युद्ध के बंदियों को दास बना लिया जाता था किन्तु इस्लाम उन्हें उपकार कर के या अर्थ दण्ड ले कर मुक्त करने का आदेश देता है। इस आयत में यह संकेत है कि इस्लाम जिहाद की अनुमित दूसरों के आक्रमण से रक्षा के लिये देता है।

जिस की पहचान दे चुका है उन को।

- 7. हे ईमान वालो! यदि तुम सहायता करोगे अल्लाह (के धर्म) की तो वह सहायता करेगा तुम्हारी। तथा दृढ़ (स्थिर) कर देगा तुम्हारे पैरों की।
- 8. और जो काफ़िर हो गये तो विनाश है उन्हीं के लिये और उस ने व्यर्थ कर दिया उन के कर्मों को
- 9. यह इसलिये कि उन्होंने बुरा माना उसे जो अल्लाह ने उतारा और उस ने उन के कर्म व्यर्थ कर<sup>[1]</sup> दिये।
- 10. तो क्या वह चले- फिरे नहीं धरती में कि देखते उन लोगों का परिणाम जो इन से पहले गुज़रे? विनाश कर दिया अल्लाह ने उन का तथा काफिरों के लिये इसी के समान (यातनायें) है।
- 11. यह इसलिये कि अल्लाह संरक्षक (सहायक) है उन का जो ईमान लाये और काफ़िरों का कोई संरक्षक (सहायक)<sup>[2]</sup> नहीं।
- 12. निःसंदेह अल्लाह प्रवेश देगा उन को जो ईमान लाये तथा सदाचार किये ऐसे स्वर्गों में जिन में नहरें बहती होंगी। तथा जो काफिर हो गये वह आनन्द लेते तथा खाते हैं जैसे<sup>[3]</sup> पशु

يَايَّهُا الَّذِيُنَ الْمُنُوَّالِنُ تَنْضُرُوااللهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَيِّتُ اَقْدَامَكُوْ<sup>©</sup>

وَالَّذِينَ كُفَرُوا فَتَعُسَّا لَّهُمْ وَاضَّلَّ اعْمَالُهُمْ

ذلِكَ بِانْهُوُكُرِهُوُامَآ اَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ اَعْمَالَهُمُ ۞

ٱفَكَمْ يَسِيُرُوُّافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوُ الْيُفْكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّرَاللهُ عَلَيْهِمُ ﴿ وَلِلْكِغِرِيْنَ اَمْتَالُهُا۞

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ الْمُثُوَّاوَانَّ الْكِفِرِينَ لَامُوْلِ لَهُمُوْ

ٳؾؘۜٙۨۨۘۘٳٮڵڎؘؽؙۮؙڂؚڷؙ۩ۜڒؽؾؘٳؙڡؙڹؙۉٳۅؘۘۘۘۼؠڶۅۘؖٳٳڵڟؚڸڂؾ ۻؾٚؾۼٞڔؙؽؙڝؘٛؾٞۼٛؿٵڶۯؘڹۿڒؙۅٙٲؾٚۮؚؽڹػڡٞڡؙۯؙۅٳ ؽؿۜٮؿؖۼٛٷؽۘٷؽٳٚڟٷؽػؠٵؾٵڴٛڶؙ۩ٚڒؿ۫ٵۿۅٵڶؾٵۮ ؘۛڡؿؙۊؙۘڲۿۿ۞

- 1 इस में इस ओर संकेत है कि बिना ईमान के अल्लाह के हाँ कोई सत्कर्म मान्य नहीं है।
- 2 उहुद के युद्ध में जब काफ़िरों ने कहा कि हमारे पास उज़्ज़ा (देवी) है, और तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं। तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा। उन का उत्तर इसी आयत से दो। (सहीह बुख़ारी: 4043)
- 3 अर्थात परलोक से निश्चिन्त संसारिक जीवन ही को सब कुछ समझते हैं।

खाते हैं। और अग्नि उन का आवास (स्थान) हैं।

- 13. तथा बहुत सी बस्तियों को जो अधिक शिक्तशाली थीं आप की बस्ती से, जिस ने आप को निकाल दिया, हम ने ध्वस्त कर दिया, तो कोई सहायक न हुआ उन का।
- 14. तो क्या जो अपने पालनहार के खुले प्रमाण पर हो वह उस के समान हो सकता है शोभनीय बना दिया गया हो जिस के लिये उस का दुष्कर्म तथा चलता हो अपनी मनमानी पर?
- 15. उस स्वर्ग की विशेषता जिस का वचन दिया गया है आज्ञाकरियों को, उस में नहरें हैं निर्मल जल की, तथा नहरें हैं दूध की, नहीं बदलेगा जिस का स्वाद, तथा नहरें हैं मदिरा की पीने वालों के स्वाद के लिये, तथा नहरें हैं मधु की स्वच्छ। तथा उन्हीं के लिये उन में प्रत्येक प्रकार के फल हैं, तथा उन के पालनहार की ओर से क्षमा। (क्या यह) उस के समान होंगे जो सदावासी होंगे नरक में तथा पिलाये जायेंगे खौलता जल जो खण्ड-खण्ड कर देगा उन की आँतों को?
- 16. तथा उन में से कुछ वह हैं जो कान धरते हैं आप की ओर यहाँ तक कि जब निकलते हैं आप के पास से तो कहते हैं उन से जिन को ज्ञान दिया गया है कि अभी क्या[1] कहा है? यही

ۅؘػٳؘؾۜؽڡؚؚٞڽ۬ۊٞؽؾۊۿؚؽٲۺؙؙؿؙۊٞۜۊٞڝۨۏؘۊۘۯؽؾؚڬٲڷؾؽۧ ٲڂ۫ڔۼۘؿڬٲۿڶڬ۠ڹۿؙۄ۫ڣؘڵٳڬڶڝؚڒٙڷۿؿۄ

اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ قِنُ تَرَّبِهِ كَمَنُ ثُنِيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوَّااَهُوَاءَهُوُ

مَنْكُ الْحَنَّةِ الِّتِّى وُعِدَ الْمُتَّقُوُّنَ فِيهُا اَنْهُرُوِّنَ مَّا عَيْرِ السِنَّ وَانْهُرُوْنَ لَبَنِ لِدَيْنَكَيْرَ طَعُمُّ وَانْهُرُ مِنْ حَمْرِ لَنَّ يَوِ لِلشِّرِيثِينَ هَ وَانْهُرُ مِّنْ حَسَلِ مُّصَفِّقٌ وَلَهُمْ وَفِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ وَمَغْفِرَةُ ثَمِّنَ تَرْجِهِ وَمُكَمِّنُ هُوَ خَالِكُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا عَجِمِيمًا فَقَطَّعَ امْعًا مَمْعًا مَعُدُهُ

وَمِثْهُمُ مِّنَ يُسُوِّعُهُ إِلَيْكَ ْحَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنَ عِنْدِكَ قَالُوُ الِلَّذِيْنَ أَفْتُوا الْمِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنِفَا ۚ أُولِلِكَ الَّذِيْنَ طَبِعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمُ وَاتَّبُعُوۡ الْهُوۡ اَمْهُوۡ۞

<sup>1</sup> यह कुछ मुनाफ़िकों की दशा का वर्णन है जिन को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व

वह हैं कि मुहर लगा दी है अल्लाह ने उन के दिलों पर और वही चल रहे हैं अपनी मनोकांक्षाओं पर।

- 17. और जो सीधी राह पर हैं अल्लाह ने अधिक कर दिया है उन को मार्ग दर्शन में। और प्रदान किया है उन को उन का सदाचार।
- 18. तो क्या वह प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रलय ही की, कि आ जाये उन के पास सहसा? तो आ चुके हैं उस के लक्षण।<sup>[1]</sup> फिर कहाँ होगा उन के शिक्षा लेने का समय, जब वह (क्यामत) आ जायेगी उन के पास?
- 19. तो (हे नबी!) आप विश्वास रिखये कि नहीं है कोई वंदनीय अल्लाह के सिवा तथा क्षमा<sup>21</sup> माँगिये अपने पाप के लिये, तथा ईमान वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिये। और अल्लाह जानता है तुम्हारे फिरने तथा रहने के स्थान को।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْازَادَهُمُ هُدُى وَالْهُمُ تَقُوْمُمُ

فَهَلُ يَنْظُرُونَ اِلَّاالسَّاعَةَ اَنْ تَاتِّـيَهُمُ بَغْتَةً \* فَقَدُجَاءَ اشْرَاطُهَا \*فَاَتَٰى لَهُمُ اِذَاجَاءَ تُهُمُ ذِكْرِيهُمُ ۞

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِلذَّنْئِكَ وَلِمُمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَاللهُ يَعْلُمُ مُنَقَلَبُكُمُ وَمَتْوَلِكُوْهُ

सल्लम) की बातें समझ में नहीं आती थीं। क्योंकि वे आप की बातें दिल लगा कर नहीं सनते थे। तथा आप की बातों का इस प्रकार उपहास करते थे।

- 1 आयत में कहा गया है कि प्रलय के लक्षण आ चुके हैं। और उन में सब से बड़ा लक्षण आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आगमन है। जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है कि आप ने फ़रमायाः ((मेरा आगमन तथा प्रलय इन दो ऊंगलियों के समान है।)) (सहीह बुख़ारीः 4936) अर्थात बहुत समीप है। जिस का अर्थ यह है कि जिस प्रकार दो ऊंगलियों के बीच कोई तीसरी ऊंगली नहीं इसी प्रकार मेरे और प्रलय के बीच कोई नबी नहीं। मेरे आगमन के पश्चात अब प्रलय ही आयेगी।
- 2 आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः मैं दिन में सत्तर बार से अधिक अल्लाह से क्षमा माँगता तथा तौबा करता हूँ। (बुख़ारी: 6307) और फ़रमाया कि लोगो! अल्लाह से क्षमा माँगो। मैं दिन में सौ बार क्षमा माँगता हूँ। (सहीह मुस्लिम: 2702)

- 20. तथा जो ईमान लाये उन्होंने कहा कि क्यों नहीं उतारी जाती कोई सूरह (जिस में युद्ध का आदेश हो)? तो जब एक दृढ़ सूरह उतार दी गई तथा उस में वर्णन कर दिया गया युद्ध का तो आप ने उन्हें देख लिया जिन के दिलों में रोग (द्विधा) है कि वह आप की ओर उस के समान देख रहे हैं जो मौत के समय अचेत पड़ा हुआ हो। तो उन के लिये उत्तम है।
- 21. आज्ञा पालन तथा उचित बात बोलना। तो जब (युद्ध का) आदेश निर्धारित हो गया तो यदि वे अल्लाह के साथ सच्चे रहें तो उन के लिये उत्तम है।
- 22. फिर यदि तुम विमुख<sup>[1]</sup> हो गये तो दूर नहीं कि तुम उपद्रव करोगे धरती में तथा तोड़ोगे अपने रिश्तों (संबंधों) को।
- 23. यही हैं जिन को अपनी दया से दूर कर दिया है अल्लाह ने, और उन्हें बहरा, तथा उन की आँखें अंधी कर दी हैं।<sup>[2]</sup>
- 24. तो क्या लोग सोच-विचार नहीं करते या उन के दिलों पर ताले लगे हुये हैं?
- 25. वास्तव में जो फिर गये पीछे इस के

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ الْمَنُوالُولُانْزِلْتُ سُوُرَةً ۚ قَوْلَا الْمِنْ الْمَوْرَةُ ۚ قَوْلَا الْمِنْ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ فَالْمُؤْلُونُ اللّهُ فَالْمُؤْلُونُ اللّهُ فَالْمُؤْلُونُ اللّهُ فَالْمُؤْلُونُ اللّهُ فَالْمُؤْلُونُ اللّهُ فَالْمُؤْلُونُ اللّهُ فَاللّهُ لَهُ فَاللّهُ لَلْ لَلْ لَلْمُلْلِلْ لَلْ لَلْمُلْلِلْ لَلْمُلْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

ڟٵۼؖڐؙۊٞۊؙڵٛ؆ٞۼۯ۬ٷٞۜٷؘٳۮؘٵۼۯٙٙؗٙٙؗؗٙۄؘڵۯؘڡؙۯۨٚڡٚػۅؙڝٙۮۊؙٳ ٳؠڵٷڮڬڶڂۼؽؙڒڷڰۿؙٷۛ

فَهَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَكَيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْكَرْضِ وَتَقَطِّعُوَّا الْوَاكَلُمُ

> اُولِيكَ الَّذِينَ كَعَنَهُ وُلِلَّهُ فَاصَمَّهُ وُولَا عُلَى اَبْصَارَهُ وَ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرُّالَ اَمْعَلَى قُلُوْبِ اَقْفَالْهَا

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَكُ وَاعَلَىٰ اَدْبَارِهِهُ مِنَّ نَعَدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

- अर्थात अल्लाह तथा रसूल की आज्ञा का पालन करने से। इस आयत में संकेत है कि धरती में उपद्रव, तथा रक्तपात का कारण अल्लाह तथा उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की आज्ञा से विमुख होने का परिणाम है। हदीस में है कि जो रिश्ते (संबंध) को जोड़ेगा तो अल्लाह उस को (अपनी दया से) जोड़ेगा। और जो तोड़ेगा तो उसे (अपनी दया से) दूर कर देगा। (सहीह बखारी: 4820)
- 2 अतः वे न तो सत्य को देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं।

पश्चात् कि उजागर हो गया उन के लिये मार्ग दर्शन तो शैतान ने सुन्दर बना दिया (पापों को) उन के लिये, तथा उन को बडी आशा दिलाई है।

- 26. यह इस कारण हुआ कि उन्होंने कहा उन से जिन्होंने बुरा माना उस (कुर्आन) को जिसे उतारा अल्लाह ने कि हम तुम्हारी बात मानेंगे कुछ कार्य में। तथा अल्लाह जानता है उन की गुप्त बातों को।
- 27. तो कैसी दुर्गत होगी उन की जब प्राण निकाल रहे होंगे फ़रिश्ते मारते हुये उन के मुखों तथा उन की पीठों पर।
- 28. यह इसलिये कि वे चले उस राह पर जिस ने अप्रसन्न कर दिया अल्लाह को, तथा बुरा माना उस की प्रसन्नता को तो उस ने व्यर्थ कर दिया उन के कर्मों को।[1]
- 29. क्या समझ रखा है उन्होंने जिन के दिलों में रोग है कि नहीं खोलेगा अल्लाह उन के द्वेषों को?<sup>[2]</sup>
- 30. और (हे नबी!) यिद हम चाहें तो दिखा दें आप को उन्हें, तो पहचान लेंगे आप उन को उन के मुख से। और आप अवश्य पहचान लेंगे उन को [3] (उन की) बात के ढंग से। तथा

الهُدَى الشَّيْظِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَٱمْلَى لَهُمْ اللَّهُ مُ

ذلِك بِأَنَّهُمُّ قَالُوُالِلَّذِينَ كَرِهُوَامَائِثَلَ اللهُسُنْطِيْعُكُمُّ فِيُبَعِّضِ الْرَمْرِوَاللهُ يَعُكُو إِمْرَارِهُوُ

فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُ مُ الْمَلَإِكَةُ يُضُونُونَ وُجُوْهَهُمُ وَاذْبَارُهُمُو<sup>©</sup>

ۮ۬ڸۣػۑٲؘؙٞٛٞٞٞٞٞٛٞٞؗۿؙٲۺٞۼؙۘٶ۠ٳڡؙٲٲڛؙۛڎؘڟٳؽڐٷڲؚۿۅٛٳڕۻٛۅٳڹؙ ڡؘٲڂڹڟٳڠٵۿٷ۞۫

> ٱمُ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمُّ مَّرَضٌ اَنَ لَنَ يُخْرِجَ اللهُ اَضْغَانَهُمُ ۞

وَلُوۡنَشَآءُ لَائِنَاٰکُهُوۡ فِلَعَرَفَتَهُوۡ بِبِیۡلِهُوۡ وَلَتَعُرِفَہُمۡ فِیۡ لَحۡنِ الۡقَوۡلِ وَاللّٰهُ یَعۡلُوۡ اَعۡمَالُکُوٰ۞

आयत में उन के दुष्परिणाम की ओर संकेत है जो इस्लाम के साथ उस के विरोधी नियमों और विधानों को मानते हैं। और युद्ध के समय काफिरों का साथ देते हैं।

<sup>2</sup> अर्थात जो द्वैष और बैर इस्लाम और मुसलामनों से रखते हैं उसे अल्लाह उजागर अवश्य कर के रहेगा।

<sup>3</sup> अर्थात उन के बात करने की रीति से।

अल्लाह जानता है उन के कर्मों को।

- 31. और हम अवश्य परीक्षा लेंगे तुम्हारी, ताकि जाँच लें तुम में से मुजाहिदों तथा धैर्यवानों को तथा जाँच लें तुम्हारी दशाओं को।
- 32. जिन लोगों ने कुफ़ किया और रोका अल्लाह की राह (धर्म) से तथा विरोध किया रसूल का इस के पश्चात् कि उजागर हो गया उनके लिये मार्गदर्शन, वह कदापि हानि नहीं पहुँचा सकेंगे अल्लाह को कुछ तथा वह व्यर्थ कर देगा उन के कर्मों को।
- 33. हे लोगो जो ईमान लाये हो! आज्ञा मानो अल्लाह की, तथा आज्ञा मानो<sup>[1]</sup> रसूल की तथा व्यर्थ न करो अपने कर्मों को।
- 34. जिन लोगों ने कुफ़ किया तथा रोका अल्लाह की राह से, फिर वे मर गये कुफ़ की स्थिति में तो कदापि क्षमा नहीं करेगा अल्लाह उन को।
- 35. अतः तुम निर्बल न बनो और न (शत्रु को) संधि की ओर<sup>[2]</sup> पुकारो।

ۅؘڵؽؘڹؙؙۅؙڴؙۮؙػؾؖ۬ؽؘڡؙڶؠٳؙۼؙۿۣؠڔؙؽؘ؞ؚڡٮٛ۬ػؙۄٛۅؘاڵڞۑڔۑؚؽؙ ۅؘڹؘؠڶ۠ۅ۠ٱڂ۫ؠٵڒٷٛ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَتُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَشَا قُواالرَّسُوْل مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُوُ الْهُدَّى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَعْمِطُ أَعْلَاكُمْ

يَاَيُّهُا الَّذِينَ الْمُثُوَّا لَطِيعُوا اللهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوۡۤا اَعۡمَالُكُو

ٳڽؘۜٳڽؘۜڹؽؗؽؘػؘڡٞۯؙٳۅؘڝڎؙۅؙٳؖۼڽڛؽڸؚٳڵڷۼڎ۫ ٵؿؙۅٛٳۅؘۿؙۊؙؙڴؽؘٳۯ۠ڣؘڬؽٞۼ۬ڣؚۯٳڵؽؗۮڮۿؙۄٛ۞

فَلاَتَهِنُوُاوَتَكُ عُوَالِلَ السَّلْمِ ﴿ وَٱنْتُوالْاَعْلُونَ ﴿

- 1 इस आयत में कहा गया है कि जिस प्रकार कुर्आन को मानना अनिवार्य है उसी प्रकार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत (हदीसों) का पालन करना भी अनिवार्य है। हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः मेरी पूरी उम्मत स्वर्ग में जायेगी उस के सिवा जिस ने इन्कार किया। कहा गया कि कोन इन्कार करेगा, हे अल्लाह के रसूल? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः जिस ने मेरी आज्ञाकारी की तो वह स्वर्ग में जायेगा। और जिस ने मेरी आज्ञाकारी नहीं की तो उस ने इन्कार किया। (सहीह बुखारी: 7280)
- 2 आयत का अर्थ यह नहीं कि इस्लाम संधि का विरोधी है। इस का अर्थ यह है कि ऐसी दशा में शत्रु से संधि न करो कि वह तुम्हें निर्बल समझने लगे। बल्कि

तथा तुम्हीं उच्च रहने वाले हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है। और वह कदापि व्यर्थ नहीं करेगा तुम्हारे कर्मों को।

- 36. यह संसारिक जीवन तो एक खेल कूद है और यिद तुम ईमान लाओ तथा अल्लाह से डरते रहो तो वह प्रदान करेगा तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल। और नहीं माँग करेगा तुम से तुम्हारे धनों की।
- 37. और यिद वह तुम से माँगे और तुम्हारा पूरा धन माँगे तो तुम कंजूसी करने लगोगे, और वह खोल<sup>[1]</sup> देगा तुम्हारे द्वेषों को।
- 38. सुनो! तुम लोग हो जिन को बुलाया जा रहा है ताकि दान करो अल्लाह की राह में, तो तुम में से कुछ कंजूसी करने लगते हैं। और जो कंजूसी करता<sup>[2]</sup> है तो वह अपने आप ही से कंजूसी करता है। और अल्लाह धनी है तथा तुम निर्धन हो। और यदि तुम मुँह फेरोंगे तो वह तुम्हारे स्थान पर दूसरों को ला देगा, फिर वे नहीं होंगे तुम्हारे जैसे।<sup>[3]</sup>

وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمُ أَعَالَكُمُ

ٳٮؘٚؽٵڵۼيؗۅ۠ؗڠؙٵڷڎؙؽؘٳڵڥۘۘٷڷۿٷٝۯٳڶؾؙٷؙؙڡؚڹؙۉٳ ۅؘٮۜؾۜڠ۠ۏٝٳؽؙٷؙؚؾػؙۉٵ۠ڋٛٷڒڴۏۅؘڵؽؽۜڠڵڬؙۉؙٳڡٚۅؘٵڰ۠ۿ<sup>۞</sup>

ٳڽؾؙٮٛٵٛڴؠ۠ٷۿٵڣؽڂڣڴۄ۫ۺڂڵٷٵۅؙؿۼٝڔڿٵۻۼٵٮٚڴۄ۫<sup>۞</sup>

ۿٙٲڬؙڷؙؗۅؙۿٷؙڷڒٙ؞ٮؙٛػٷڹڸؿؙڣڠٷٳ؈ؙڛؚؽڸٳ؞ڵڐ ڣٙٮؙٮؙ۬ۮ۠ۺٞؾڹۘڂڵٷڡۜؽؾؙۼػڷٷٲۺڲڹؘٛڬڷۼؽ ؿۜڡ۫ڛ؋ٷٳٮڵڎٲڶۼٙڹؿؙٷٲڬٛػٷٲڶڡؙٛڡۜۯٙٵٷۅٳڽ ؾٮٷڵٷٳؽۺؾؙڣڔڶٷٙۅؙڡٵۼؽڔڴۏٚڎؚ۫ؿڒڶٳؽڮٷٷٛٵ ٲٮؙڟؘٲڬڰؙۄٛ۞ٛ

अपनी शक्ति का लोहा मनवाने के पश्चात् संधि करो। ताकि वह तुम्हें निर्बल समझ कर जैसे चाहें संधि के लिये बाध्य न कर लें।

अर्थात तुम्हारा पूरा धन माँगे तो यह स्वभाविक है कि तुम कंजूसी कर के दोषी बन जाओगे। इसलिये इस्लाम ने केवल ज़कात अनिवार्य की है। जो कुल धन का ढाई प्रतिशत् है।

<sup>2</sup> अर्थात कंजूसी कर के अपने ही को हानि पहुँचाता है।

<sup>3</sup> तो कंजूस नहीं होंगे। (देखियेः सूरह माइदा, आयतः 54)

### सूरह फ़त्ह - 48

48 - सूरह फ़त्ह



## सूरह फ़त्ह के संक्षिप्त विषय यह सूरह मदनी है, इस में 29 आयतें हैं।

1007

- फ़त्ह का अर्थः विजय है। और इस की प्रथम आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को विजय की शुभसूचना दी गई है। इसलिये इस का यह नाम रखा गया है।
- इस में विजय की शुभसूचना देते हुये आप तथा आप के साथियों के लिये उन पुरस्कारों की चर्चा की गई है जो इस विजय के द्वारा प्राप्त हुये। साथ ही मुनाफ़िक़ों तथा मुश्रिकों को चेतावनी दी गई कि उन के बुरे दिन आ गये हैं।
- इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हाथ पर बैअत (वचन) को अल्लाह के हाथ पर वचन कह कर आप के पद को बताया गया है। तथा इस में मुनाफ़िक़ों को जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ नहीं निकले और अपने धन-परिवार की चिन्ता में रह गये चेतावनी दी गई है। और जो विवश थे उन्हें निर्दोष क़रार दिया गया है।
- इस में ईमान वालों को जो रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिये जान देने को तय्यार हो गये अल्लाह की प्रसन्नता की शुभसूचना दी गई है। और बताया गया है कि उन का भिवष्य उज्जवल होगा तथा उन की सहायता होगी।
- इस में बताया गया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मिस्जिदे हराम में प्रवेश का जो सपना देखा है वह सच्चा है। और वह पूरा होगा। आप को ऐसे साथी मिल गये हैं जिन का चित्र तौरात और इंजील में देखा जा सकता है।
- यह सूरह ज़ी क़ादा के महीने, सन् 6 हिज्री में हुँदैबिया से वापसी के समय हुँदैबिया तथा मदीना के बीच उतरी। (सहीह बुख़ारी: 4833)। और दो वर्ष बाद मक्का विजय हो गया। और अल्लाह ने आप के स्वप्न को सच्च कर दिया।

### हुदैबिय्या की संधिः

मदीना हिज्रत के पश्चात् मक्का के मुश्रिकों ने मस्जिदे हराम (कॉबा) पर अधिकार कर लिया। और मुसलमानों को हज्ज तथा उमरा करने से रोक दिया।

अब तक मुसलमानों और काफ़िरों के बीच तीन युद्ध हो चुके थे कि सन् 6 हिज्री में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह सपना देखा कि आप मस्जिदे हराम में प्रवेश कर गये हैं। इसलिये आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उमरे का एलान कर दिया। और अपने चौदह सौ साथियों के साथ 1 ज़ीक़ादा सन् 6 हिज्री को मक्का की ओर चल दिये। मदीना से 6 मील जा कर जुल हुलैफ़ा में एहराम बाँधा। और कुर्बानी के पशु साथ लिये। आप (सल्लल्लांहु अलैहि व सल्लम) मक्का से 22 कि॰मी॰ दूर हुदैबिय्या तक पहुँच गये तो उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को मक्का भेजा कि हम उमरा के लिये आये हैं। मक्का वासियों ने उन का आदर किया। किन्तु इस के लिये तय्यार नहीं हुये कि नबी अपने साथियों के साथ मक्का में प्रवेश करें। इस विवाद के कारण उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की वापसी में कुछ देर हो गई। जिस से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब बलपूर्वक ही मक्का में प्रवेश करना पड़ेगा। और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने साथियों से जिहाद के लिये बैअत (वचन) ली। इस एतिहासिक बचन को ((बैअत रिज़वान)) के नाम से याद किया जाता है। जब मक्का वासियों को इस की सूचना मिली तो वह संधि के लिये तय्यार हो गये। और संधि के लिये कुछ प्रतिनिधि भेजे। और निम्नलिखित बातों पर संधि हुई:

- 1- मुसलमान आगामी वर्ष आ कर उमरा करेंगे।
- 2- वह अपने साथ केवल तलवार लायेंगे जो नियाम में होगी।
- 3- वह केवल तीन दिन मक्का में रहेंगे।
- 4- मुसलमान और उन के बीच दस वर्ष युद्ध विराम रहेगा।
- 5- मक्का का कोई व्यक्ति मदीना जाये तो उसे वापिस करना होगा। किन्तु यदि कोई मुसलमान काफ़िर बन कर मक्का आये तो वे उसे वापिस नहीं करेंगे।
- 6- हरम के आस पास के क़बीले जिस पक्ष के साथ चाहें हो जायें। और उन पर वही दायित्व होगा जो उन के पक्ष पर होगा।

7- यिद इन क़बीलों में किसी ने दूसरे पक्ष के किसी क़बीले के साथ अत्याचार किया तो इसे संधि भंग माना जायेगा। यह संधि मुसलमानों ने बहुत दब कर की थी। मगर इस से उन्हें दो बड़े लाभ प्राप्त हुयेः

क- मस्जिदे हराम में प्रवेश की राह खुल गई।

ख- इस्लाम और मुसलमानों पर आक्रमण की स्थिति समाप्त हो गई। जिस से इस्लाम के प्रचार-प्रसार की बाधा दूर हो गई। और इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। और जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मक्का वासियों के संधि भंग कर देने के कारण सन् 10 हिज्री में मक्का विजय किया तो उस समय आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथियों की संख्या दस हज़ार थी। और मक्का की विजय के साथ ही पूरे मक्का वासी तथा आस-पास के क़बीले मुसलमान हो गये। इस प्रकार धीरे धीरे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के युग ही में सारे अरब, मुसलमान हो गये। इसीलिये कुर्आन ने हुदैबिय्या कि संधि को फ़त्हे मुबीन (खुली विजय) कहा है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- हे नबी! हम ने विजय<sup>[1]</sup> प्रदान कर दी आप को खुली विजय।
- 2. ताकि क्षमा कर दे<sup>[2]</sup> अल्लाह आप के लिये आप के अगले तथा पिछले दोषों को तथा पूरा करे अपना पुरस्कार आप के ऊपर और दिखाये आप को सीधी राह।

إِنَّا فَتَعُنَّالُكَ فَتُعَالِّمُ بِيُنَّاكُ

ڵؚێۼ۬ڡؚ۬ۯڮؗڶ۩۠ڎؙؠؙٲڵڡۜٞؗؽۜؠٞ؈ٛۮؙڹ۠ڮۘۉ؆ؙؾٵٞڂۜۅؘۅؽڗۊۜ ڹۼٮۘؾؘڎؙؗۼػؽڮٷڽؘۿؚۮڽؽڮڝۯٳڟٲۺؙؾؘڡؚؿؠٵ<sup>ڽ</sup>

- 2 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) रात्री में इतनी नमाज़ पढ़ा करते थे कि आप के पाँव सूज जाते थे। तो आप से कहा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह ने तो आप के बिगत तथा भविष्य के पाप क्षमा कर दिये हैं? तो आप ने फ़रमाया। तो क्या मैं कृतज्ञ भक्त न बनुँ। (सहीह बुख़ारी: 4837)

الجزء ٢٦

وَيَنْصُرُكِ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْزًا اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْزًا اللَّهُ مَا عَزِيْزًا اللَّهُ مَا عَزِيْزًا

3. तथा अल्लाह आप की सहायता करे भरपूर सहायता।

- 4. वही है जिस ने उतारी शान्ति ईमान वालों के दिलों में ताकि अधिक हो जाये उन का ईमान अपने ईमान के साथ। तथा अल्लाह ही की हैं आकाशों तथा धरती की सेनायें, तथा अल्लाह सब कुछ और सब गुणों को जानने वाला है।
- 5. ताकि वह प्रवेश कराये ईमान वाले पुरुषों तथा स्त्रियों को ऐसे स्वर्गों में बह रही हैं जिन में नहरें। और वे सदैव रहेंगे उन में। और ताकि दूर कर दे उन से उन की बुराईयों को। और अल्लाह के यहाँ यही बहुत बड़ी सफलता है।
- 6. तथा यात्ना दे मुनाफ़िक पुरुषों तथा स्त्रियों और मुश्रिक पुरुषों तथा स्त्रियों को जों बुरा विचार रखने वाले हैं अल्लाह के संबन्ध में। उन्हीं पर बुरी आपदा आ पड़ी। तथा अल्लाह का प्रकोप हुआ उन पर, और उस ने धिक्कार दिया उन को। तथा तय्यार कर दी उन के लिये नरक, और वह बुरा जाने का स्थान है।
- 7. तथा अल्लाह ही की हैं आकाशों तथा धरती की सेनायें और अल्लाह प्रबल तथा सब गुणों को जानने वाला है।[1]
- (हे नबी!) हम ने भेजा है आप को गवाह बनाकर तथा शुभ सूचना देने एवं सावधान करने वाला बना कर।

هُوَالَّذِي كَأَنْزَلَ السَّكِينَة أَنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدُادُوۡ الْيُمَانَامُّعَ الْيُمَانِهِمُ وَيِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عِلْيُمَّا عَكِيْمًا فَ

لِيُّكُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنَّتٍ نَجُرِي مِنْ تَخِتَهَا الْأَنْهُرُخِلِدِيْنَ فِيمُهَا وَيُكِفِّرُ عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ ا وَكَانَ ذَٰ لِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوُزًّا عَظِيمًا ٥

وَّيُعَنِّ بَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكِٰتِ الطَّالِّذِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَ إِبْرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَنَّهُمُ وَاعَدُ لَهُمْ جَهُمْ وُسَاءَتُ مُصِيرًا

وَيِللهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْاَيْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا جَكُنْهُا ۞

اِتَّاَارُسُلُنك شَاهِمًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًاكُ

1 इसलिये वह जिस को चाहे, और जब चाहे, हिलाक और नष्ट कर सकता है।

- 9. ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह एवं उस के रसूल पर। और सहायता करो आप की, तथा आदर करो आप का, और अल्लाह की पिवत्रता का वर्णन करते रहो प्रातः तथा संध्या।
- 10. (हे नबी!) जो बैअत कर रहे हैं आप से, वह वास्तव में बैअत<sup>[1]</sup> कर रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह का हाथ उन के हाथों के ऊपर है। फिर जिस ने वचन तोड़ा तो वह अपने ऊपर ही वचन तोड़ेगा। तथा जिस ने पूरा किया जो वचन अल्लाह से किया है तो वह उसे बड़ा प्रतिफल (बदला) प्रदान करेगा।
- 11. (हे नबी!) वह<sup>[2]</sup> शीघ्र ही आप से कहेंगे, जो पीछे छोड़ दिये गये बद्दुओं में से कि हम लगे रह गये अपने धनों तथा परिवार में। अतः आप क्षमा की प्रार्थना कर दें हमारे लिये। वह अपने मुखों से ऐसी बात कहेंगे जो उन के दिलों में नहीं है। आप उन से कहिये कि कौन है जो अधिकार रखता हो तुम्हारे लिये अल्लाह के सामने किसी चीज़ का यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि

لِنُّوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهٖ وَتُعَيِّزُوُهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۗ وَتُمَيِّحُوهُ بُكُرُةً قَاصِيلًا ۞

لِنَّ الَّذِيْنَ يُبَالِعُوْنَكَ اِنْمَايْنَالِعُوْنَ اللَّهُ يُثَالِنُهِ فَوْقَ اَلْمِيْمُ مَّ فَمَنَّ تَكَثَ فَائْمَالِيَّكُثُ عَلَى نَفْسِهُ ۚ وَمَنَ اَوْفَى بِمَاعْهَمَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَيُؤُوْتِيْهُ اجْرًا عَظِيمًا اَ

سَيَقُولُ لَكَ المُخْلَفُونَ مِنَ الْاَغْوَابِ شَغَلَتُنَا اعْوَالْنَا وَاهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُ لِنَا نَقْنُولُونَ بِالْسِنَتِهِمْ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَنَ تَبْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آزَادَ بِلْمُ ضَوَّا أَوْآزَادَ بِكُمْ نَفْعًا بُلُ كَانَ اللهُ مِنَا تَعْلُونَ خَبِيْرًا ۞

- 1 बैअत का अर्थ है हाथ पर हाथ मार कर वचन देना। यह बैअत नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने युद्ध के लिये हुदैबिया में अपने चौदह सौ साथियों से एक वृक्ष के नीचे ली थी। जो इस्लामी इतिहास में «बैअते रिज़वान» के नाम से प्रसिद्ध है। रही वह बैअत जो पीर अपने मुरीदों से लेते हैं तो उस का इस्लाम से कोई संबन्ध नहीं है।
- 2 आयत 11,12 में मदीना के आस-पास के मुनाफ़िक़ों की दशा बतायी गयी है जो नबी के साथ उमरा के लिये मक्का नहीं गये। उन्होंने इस डर से कि मुसलमान सब के सब मार दिये जायेंगे, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का साथ नहीं दिया।

पहुँचाना चाहे या कोई लाभ पहुँचाना चाहे? बल्कि अल्लाह सूचित है उस से जो तुम कर रहे हो।

- 12. बल्कि तुम ने सोचा था कि कदापि वापिस नहीं आयेंगे रसूल, और न ईमान वाले अपने परिजनों की ओर कभी भी। और भली लगी यह बात तुम्हारे दिलों को, और तुम ने बुरी सोच सोची। और थे ही तुम विनाश होने वाले लोग।
- 13. और जो ईमान नहीं लाये अल्लाह तथा उस के रसूल पर, तो हम ने तय्यार कर रखी है काफि़रों के लिये दहकती अग्नि।
- 14. अल्लाह के लिये है आकाशों तथा धरती का राज्य। वह क्षमा कर दे जिसे चाहे और यातना दे जिसे चाहे। और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 15. वह लोग जो पीछे छोड़ दिये गये कहेंगे, जब तुम चलोगे ग़नीमतों की ओर ताकि उन्हें प्राप्त करो कि हमें (भी) अपने साथ [1]चलने दो। वह चाहते हैं कि बदल दें अल्लाह के

ۘۘۘۘڹڵڟڹؘٮؙٛؿؙٷٲؽٙڰؽۘؾؽؘڟؼٵڵٷۜؽٷڵۘٷڵؙڣؙؠٷؽٳڵؖ ٲۿؚڸؽڡٟؠؗٵڔۘۮٵۊؖڔؿ۠ڗؽڂڵڮٷڨڟؙٷؠڸٟ۫ۿۅڟؘڹؽؙؾٛٷڟۜۜ ٵڛؖۅۼؖٷػؙؿ۫ؿؙٷڡۜٷ؉ؽؙٷڙ۞

وَمَنَ لَاهُ يُؤْمِنَ إِبَاللَّهِ وَرَسُولِلهِ فَإِنَّاۤ اَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَعِيْرًا۞

ۅؘؠڵڮڡؙڵڬؙٳڵؾڬڶۅؾؚۘٷٲڒۯۻ۬؞ؽؘڣ۫ۿؚۯؙڸٮٙڽؙؾؽۜڵٛٙ ۅۘؽؙؿڐؚۜڹؙڡؘڽؙؾؽٵٛٷڮٵؽٵۺ۠ۼٛڣٛۉڗٳڗؖڿؙڲڰ

سَيَقُولُ الْمُخَلَفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُوْ اِللَّ مَغَانِعَ لِتَاخُنُدُوْهَا ذَرُوْنَانَتَّبِعُكُوْ تَيُويْدُوْنَ اَنْ يُنَيِّدِ لُوَا كَلُوَ اللهِ قُلْ لَكُنْ تَتَبِعُوْنَا كَنْ إِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَشَيَقُوْلُوْنَ كَنْ إِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَشَيَقُوْلُوْنَ

हुदैिबया से वापिस आकर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ख़ैबर पर आक्रमण किया जहाँ के यहूदियों ने संधि भंग कर के अहजाब के युद्ध में मक्का के काफिरों का साथ दिया था। तो जो बद्दु हुदैिबया में नहीं गये वह अब ख़ैबर के युद्ध में इसलिये आप के साथ जाने के लिये तय्यार हो गये कि वहाँ ग़नीमत का धन मिलने की आशा थी। अतः आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से यह कहा गया कि उन्हें बता दें कि यह पहले ही से अल्लाह का आदेश है कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। ख़ैबर मदीने से डेढ़ सौ कि॰मी॰ दूर मदीने के उत्तर पूर्वी दिशा में है। यह युद्ध मुहर्रम सन् 7 हिज्री में हुआ।

आदेश को। आप कह दें कि कदापि हमारे साथ न चल। इसी प्रकार कहा है अल्लाह ने इस से पहले। फिर वह कहेंगे कि बल्कि तुम द्वेष (जलन) रखते हो हम से। बल्कि वह कम ही बात समझते हैं।

- 16. आप कह दें पीछे छोड़ दिये गये बद्दुओं से कि शीघ्र तुम बुलाये जाओगे एक अति योद्धा जाति (से युद्ध) की ओर। जिन से तुम युद्ध करोगे अथवा वह इस्लाम ले आयें। तो यदि तुम आज्ञा का पालन करोगे तो प्रदान करेगा अल्लाह तुम्हें उत्तम बदला तथा यदि तुम विमुख हो गये जैसे इस से पूर्व (मक्का जाने से) विमुख हो गये तो तुम्हें यातना देगा दुखदायी यातना।
- 17. नहीं है अंधे पर कोई दोष<sup>[2]</sup> और न लंगड़े पर कोई दोष और न रोगी पर कोई दोष| तथा जो आज्ञा का पालन करेगा अल्लाह एवं उस के रसूल की तो वह प्रवेश देगा उसे ऐसे स्वर्गों में बहती हैं जिन में नहरें, तथा जो मुख फेरेगा तो वह यातना देगा उसे दुखदायी यातना|
- 18. अल्लाह प्रसन्न हो गया ईमान वालों से जब वह आप (नबी) से बैअत कर रहे थे वृक्ष के नीचे। उस ने जान लिया

ؠؘڷؾۧڞؙٮؙۮؙۏڹۜڬٲڹڷڰٲۏؙٳڵڒؽڡٛ۫ڡٙۿۏؽ ٳ؆ۜڰؚڶؽڰؚ

ڠ۠ڷڷؚڵؠؙٮؙٛڂۜڲڣؽڹڝٙڹٳڷػڠڗٳٮ۪ۺؾؙٮٛۘۘۘۼۏڹٳڸێۊٙۄٟٚ ٲۅڮؠؙٳ۫ۺۺؘڍؽۑۭؿؙڡٞٳؾڵۅؙٮؘۼؙۄؙٳٙڎؽۺؙڸؠ۠ۏڹٷڮڶ ؿؙؙڝڲٷٳؽؙٷ۫ؠؖڒؙڰٳڶڵڎؙٲۼڔٵۘڂۺؾٵٷڶؿؘؾۘٷڰۄٵػڡٵ ؿۅۜڲؿڰٛۏۺؙٞڣڹؙڶؽۼڋؚؠۼؙۄٛۼڵٵؚٵڸؽڴٵ۞

ۘڵؽؙٮٛٵۜؽٳٲۯڠ۬ؠؽڂڔڿٷٙڵٵؽٳٲۮۼؙۯڿؚڂڗڿ۠ٷٙڵ ٵۜؽؠؙؽۺٮػڔڿٷڡٞڽؿ۠ڟؚڿٳڵڵڎٷۯڛ۠ٷڶۿؽۮڿڵؙۿ ۼڐٚؾۼٞڔؽؙڝؚڽؙۼٞۼؠٵٲڵٲٮ۬ٛۿڵٷڡۜڽؙؾؾؘۅڷؖؽؾڐؚڽۿ ۼۮۜٵؠٵؙڶڸؽؙڴؙ

لَقَدُرُضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْذِيْبَايِعُوَنَكَ تَتُتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَمَا فِي قَانُو بِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ

<sup>ा</sup> इस से अभिप्राय हुनैन का युद्ध है जो सन् 8 हिजरी में मक्का की विजय के पश्चात् हुआ। जिस में पहले पराजय, फिर विजय हुई। और बहुत सा ग़नीमत का धन प्राप्त हुआ, फिर वह भी इस्लाम ले आये।

<sup>2</sup> अर्थात जिहाद में भाग न लेने पर।

जो कुछ उन के दिलों में था इसलिये उतार दी शान्ति उन पर, तथा उन्हें बदले में दी समीप की विजय।[1]

- 19. तथा बहुत से ग़नीमत के धन (परिहार) जिन को वह प्राप्त करेंगे, और अल्लाह प्रभुत्वशाली गुणी है।
- 20. अल्लाह ने वचन दिया है तुम्हें बहुत से परिहार (ग़नीमतों) का जिसे तुम प्राप्त करोगे। तो शीघ्र प्रदान कर दी तुम्हें यह (ख़ैबर की ग़नीमत)। तथा रोक दिया लोगों के हाथों को तुम से तािक<sup>[2]</sup> वह एक निशानी बन जाये ईमान वालों के लिये, और तुम्हें सीधी राह चलाये।
- 21. और दूसरी ग़नीमतें भी जिन को तुम प्राप्त नहीं कर सके हो, अल्लाह ने उन को नियन्त्रण में कर रखा है, तथा अल्लाह जो कुछ चाहे कर सकता है।
- 22. और यदि तुम से युद्ध करते जो काफ़िर<sup>[3]</sup> हैं तो अवश्य पीछा दिखा देते, फिर नहीं पाते कोई संरक्षक और न कोई सहायक।
- 23. यह अल्लाह का नियम है उन में जो चला आ रहा है पहले से। और तुम कदापि नहीं पाओगे अल्लाह के नियम में कोई परिवर्तन।
- 24. तथा वही है जिस ने रोक दिया उन

عَلِيْهِمْ وَاتَابَهُمْ فَتُعَاقِرُ يُبَّافُ

وَّمَغَانِوَكَثِيُرَةً يَّانُّفُنُ فَنَهَا فَكَانَ اللهُ عَزِيُزًا كَلِيمًا

ۅؘۘعَٮۢڬؙڎ۠ٳٮڵٷؙۛڡٮؘۼٳڹۄؘػۺۣ۫ڔۘۊٞ؆ٲڂ۫ۮؙۉؙڡؘۜٵڡٚػۜڿۜڶڷڴۄؙ ۿڹؚ؋ۅؘػڡۜٵؽڽؚؽٵڶٮؖٵڛۘۼٮؙٛڴۄٞۅڸؾڴۄ۫ؽٵؿ ڸڷۿؙۅ۫ٛؠڹؽؘؽؘۅؘيۿۮؚؽڬ۫ۄؗڝؚڗٳڟٵۺٛؾٙڣۣؿڴؗ

> وَّاتُحُوٰى لَوْتَقُدِرُوْا عَلَيْهَا قَدُ اَحَاطَ اللهُ بِهَا وُكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَكَّ قَدِيُرًا ۞

ۅۘڵٷۊٚٲؾۘڷڲؙۅؙٵڷڹؽؽۜػڣؗۯؙۉٳڶۅۘڵٷٳٲڵۮؙڹٳۯڟٝۊ ڵٳۼۣڽؙۉڹۅڵڲ۠ٳۊڵڒۻؿٷ۞

سُنَّةَ اللهِ الَّتِيُّ قَدُّخَلَتُ مِنْ قَبُلُ ۚ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيْلًا ۞

وَهُوَالَّذِي كُفَّ آيُدِيَهُمْ عَنْكُهُ وَآيَدِ يَكُمْ عَنْهُمُ

- 1 इस से अभिप्राय ख़ैबर की विजय है।
- 2 अर्थात ख़ैबर की विजय और मक्का की विजय के समय शत्रुओं के हाथों को रोक दिया ताकि यह विश्वास हो जाये कि अल्लाह ही तुम्हारा रक्षक तथा सहायक है।
- 3 अर्थात मक्का में प्रवेश के समय युद्ध हो जाता।

के हाथों को तुम से तथा तुम्हारे हाथों को उन से मक्का की वादी<sup>[1]</sup> में, इस के पश्चात् कि तुम्हें विजय प्रदान कर की उन पर। तथा अल्लाह देख रहा था जो कुछ तुम कर रहे थे।

- 25. यह वे लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और रोक दिया तुम्हें मस्जिदे हराम से। तथा बिल के पशु को उन के स्थान तक पहुँचने से रोक दिया। और यदि यह भय न होता कि तुम कुछ मुसलमान पुरुषों तथा कुछ मुसलमान स्त्रियों को जिन्हें तुम नहीं जानते थे रौंद दोगे जिस से तुम पर दोष आ जायेगा<sup>[2]</sup> (तो युद्ध से न रोका जाता।) ताकि प्रवेश कराये अल्लाह जिसे चाहे अपनी दया में। यदि वह (मुसलमान) अलग होते तो हम अवश्य यातना देते उन को जो काफ़िर हो गये उन में से दुखदायी यातना।
- 26. जब काफिरों ने अपने दिलों में पक्षपात को स्थान दे दिया जो वास्तव में जाहिलाना पक्षपात है तो अल्लाह ने अपने रसूल पर तथा ईमान वालों पर शान्ति उतार दी, तथा उन को पाबन्द रखा सदाचार की बात का,

بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنُ بَعْدِانَ اَظْفَرُكُمُ عَلَيْهِمُّ ۗ وَكَانَ اللهُ بِمَاتَعُمُاوُنَ بَصِيْرًا⊛

ۿؙؙؙؗؗۄؙٳڷڒؽؽؘڬڡۜٞۯ۠ۏٲۉڝۘڎ۠ۉؙڴۄ۠ٶۜڹٲڵڛۘۻؚۑٵڬؖڗٳۄ ۅٵڷۿۮؽڡڡۘػؙۏٛٵڷڽؘؿڹؙۼؘۼؚػٷٷڵٳڔڄٵڵ ۺؙٷ۫ڝڹؙۉڒؘۏڹٮٵٚ؞ؚٛٛۺٷؙڽڶڎٛٷٚػڗڡڬؠٷۿۅؗٲڽؙڡۜڟٷۿڎ ۿؘڝؙؽڹڲ۠ۄٛڛٚڣۿؙڞۼٷٞڐ۫ڹۼؽڔٵؗۅ؞ڸؽۮڿڶ۩ڶڰ ؽ۬ۯڂؙؽؾ؋ڝؙڲڟٵٷٷڗڒؽڵٛۏڵڡۜڐۜڹٮٚٵڷۮڹؿؽ ڮڡؘٞۯؙۏٳڝڹؙۿؙۄٛۼڎٵڋٵڵؽۣڝٵ۞

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوُ إِنْ قُلُوْ بِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُ مَكِلْمَةَ التَّقُولِي وَكَانُوْ آآحَتَّى بِهَا وَآهَلُهَا \* وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَمَّ عِلَيْمًا شَ

- ग जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हुँदैबिया में थे तो काफिरों ने 80 सशस्त्र युवकों को भेजा कि वह आप तथा आप के साथियों के विरुद्ध काररवाही कर के सब को समाप्त कर दें। परन्तु वह सभी पकड़ लिये गये। और आप ने सब को क्षमा कर दिया। तो यह आयत इसी अवसर पर उतरी। (सहीह मुस्लिम: 1808)
- 2 अथीत यदि हुदैविया के अवसर पर संधि न होती और युद्ध हो जाता तो अनजाने में मक्का में कई मुसलमान भी मारे जाते जो अपना ईमान छुपाये हुये थे। और हिज्रत नहीं कर सके थे। फिर तुम पर दोष आ जाता कि तुम एक ओर इस्लाम का संदेश देते हो, तथा दूसरी ओर स्वयं मुसलमानों को मार रहे हो।

तथा वह<sup>[1]</sup> उस के अधिक योग्य और पात्र थे। तथा अल्लाह प्रत्येक वस्तु को भली-भाँति जानने वाला है।

- 27. निश्चय अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा सपना दिखाया सच्च के अनुसार। तुम अवश्य प्रवेश करोगे मस्जिदे हराम में यदि अल्लाह ने चाहा निर्भय हो कर, अपने सिर मुंडाते तथा बाल कतरवाते हुये तुम को किसी प्रकार का भय नहीं होगा<sup>[2]</sup>, वह जानता है जिस को तुम नहीं जानते। इसलिये प्रदान कर दी तुम्हें इस (मस्जिदे हराम में प्रवेश) से पहले एक समीप (जल्दी) की<sup>[3]</sup> विजय।
- 28. वही है जिस ने भेजा अपने रसूल को मार्गदर्शन तथा सत्धर्म के साथ, ताकि उसे प्रभुत्व प्रदान कर दे प्रत्येक धर्म पर| तथा पर्याप्त है (इस

لَقَنُ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الزُّءُ يَا بِالْحَقِّ لَتَنُ خُلُنَّ الْمُنْ مِنَ الْمَنْ فَكُنَّ الْمُنْ مَنْ كَالْمُ فَلَنَّ اللهُ الْمِنِيْنَ كُلِقِيْنَ الْمُسْجِدَ الْعَرَامُ إِنَّ شَاءً اللهُ الْمِنِيْنَ كَعَلَمُ مَا لَمُهُ رُوُّو سَلْمُوُّ افْجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُمَّا قَرِيْبًا ۞ تَعْلَمُوُّ افْجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُمَّا قَرِيْبًا

ۿؙۅؘٵ؆ڹؽؘٞٲۯڛؙٮؘۯڛؙٷڶڬۑٵڷۿڬؽۏڍؿڽؚٵڵڂؚۛۊۜ ڸؽڟۿؚڒؘٷؘػٙڶٵڵڐؚؽؿٮڪؙڵؚڋٷػڠ۬ؽڽؚٳٛٮڵڰ ۺؘۿؽۘػٵ۞

- ा सदाचार की बात से अभिप्राय (ला इलाहा इल्ल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) है। हुदैबिया का संधिलेख जब लिखा गया और आप ने पहले ((बिस्मिल्लाहर्रहमान निर्रहीम)) लिखवाई तो कुरैश के प्रतिनिधियों ने कहाः हम रहमान रहीम नहीं जानते। इसलिये ((बिस्मिका अल्लाहुम्मा)) लिखा जाये। और जब आप ने लिखवाया कि यह संधिपत्र है जिस पर ((मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह)) ने संधि की है तो उन्होंने कहाः ((मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह)) लिखा जाये। यदि हम आप को अल्लाह का रसूल ही मानते तो अल्लाह के घर से नहीं रोकते। आप ने उन की सब बातें मान लीं। और मुसलमानों ने भी सब कुछ सहन कर लिया। और अल्लाह ने उन के दिलों को शान्त रखा और संधि हो गई।
- 2 अर्थात ((उमरा)) करते हुये जिस में सिर के बाल मुंडाये या कटाये जाते हैं। इसी प्रकार ((हज्ज)) में भी मुंडाये या कटाये जाते हैं।
- 3 इस से अभिप्राय ख़ैबर की विजय है जो हुदैबिया से वापसी के पश्चात् कुछ दिनों के बाद हुई। और दूसरे वर्ष संधि के अनुसार आप ने अपने अनुयायियों के साथ उमरा किया और आप का सपना अल्लाह ने साकार कर दिया।

الجزء ٢٦

पर) अल्लाह का गवाह होना।

**29.** मुहम्मद <sup>[1]</sup> अल्लाह के रसूल हैं, तथा जो लोग आप के साथ हैं वह काफिरों के लिये कड़े. और आपस में दयालु हैं। तुम देखोगे उन्हें रुकूअ-सज्दा करते हुये वह खोज कर रहे होंगे अल्लाह की दया तथा प्रसन्नता की। उन के लक्षण उन के चेहरों पर सज्दों के चिन्ह होंगे। यह उन की विशेषता तौरात में है। तथा उन के गुण इंजील में उस खेती के समान बताये गये हैं जिस ने निकाला अपना अंकुर, फिर उसे बल दिया, फिर वह कड़ा हो गया फिर वह (खेती) खड़ी हो गई अपने तने पर। प्रसन्न करने लगी किसानों को, ताकि काफ़िर उन से जलें। वचन दे रखा है अल्लाह ने उन लोगों को जो ईमान लाये तथा सदाचार किये उन में से क्षमा तथा बडे प्रतिफल का।

هُكَدُّدُّرَسُولُ اللهُ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ اَلِشَدَّا أَعْلَى الْكُفَّارِ
رَحَا أَنِينَبُهُمْ تَوْمُمُ دُلَكًا شُجَّدًا تَيْبَتُوْنَ فَضَلَّامِنَ
الله وَرَضُوانَا لَيْمَا أَمْ وَلَكَ الْجُوهِمُ مِّنَ اَتَوْ الشَّجُودِ
الله وَرَضُوانَا لَيْمَا أَمْ فَالْوَرُاءُ فَاسْتَغَلَّهُمُ فِي الْرِيْفِينَ الشَّحُودُ
الْخُرَجَ شَطْاً لَهُ فَالْرَوْ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَوَى عَلى
سُوقِ اللهِ يُغِيبُ الزُّرَّا عَلِيغِينَظِيهِ الْمُقَارِقِ عَلى اللهُ الشَّيلِ فِي اللهُ الشَّلِكَ فَي اللهُ الشَّيلِ فَي اللهُ الشَّلِكَ اللهُ الشَّلِكَ اللهُ الشَّلِكَ اللهُ المَّلِكَ اللهُ اللهُ المَّلِكَ اللهُ المَلْكِلَةُ اللهُ المَّلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ المَّلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِقِ اللهُ المَّلِكَ اللهُ المَّلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِقُ المَنْ اللهُ المُؤلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِقُ اللهُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ اللهُ المُؤلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِقُ اللهُ اللهُ المُؤلِقِ اللهُ المُؤلِقُ المَلْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِؤلِقُ اللهُ المُؤلِقُ المُولِقُولُ المُؤلِقُ المَالِمُؤلِقُ المَالِمُ المَالِقُولُ المَالِمُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ

<sup>1</sup> इस अन्तिम आयत में सहाबा (नबी के साथियों) के गुणों का वर्णन करते हुये यह सूचना दी गई है कि इस्लाम क्रमशः प्रगतिशील हो कर प्रभुत्व प्राप्त कर लेगा। तथा ऐसा ही हुआ कि इस्लाम जो आरंभ में खेती के अंकुर के समान था क्रमशः उन्नति कर के एक दृढ़ प्रभुत्वशाली धर्म बन गया। और काफिर अपने द्वेष की अग्नि में जल-भुन कर ही रह गये।

हदीस में है कि ईमान वाले आपस के प्रेम तथा दया और करुणा में एक शरीर के समान हैं। यदि उस के एक अंग को दुःख हो तो पूरा शरीर ताप और अनिद्रा में ग्रस्त हो जाता है। (सहीह बुख़ारी: 6011, सहीह मुस्लिम: 2596)

### सूरह हुजुरात - 49



# सूरह हुजुरात के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 18 आयतें हैं।

- इस की आयत 4 में हुजरों के बाहर से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पुकारने पर पकड़ की गई है इस लिये इस का नाम सूरह हुजुरात है।
- इस की आयत 1 से 5 तक में इस बात पर बल दिया गया है कि अपनी बात प्रस्तुत करने में अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो। और आप के मान-मर्यादा का ध्यान रखो। तथा ऐसी बात न बोलो जो इस्लामी भाई चारे के लिये हानिकारक हो, और न्याय की नीति अपनाओ।
- इस की आयत 11 से 12 में उन नैतिक बुराईयों से बचने का निर्देश दिया गया है जो आपस में घृणा उत्पन्न करती तथा उपद्रव का कारण बनती हैं।
- इस की आयत 13 में वर्ग-वर्ण और जातिवाद के गर्व का खण्डन करते हुये यह बताया गया है कि सभी जातियाँ और क़बीले एक ही नर-नारी की संतान हैं। इसलिये वर्ण-वर्ग और जाति पर गर्व का कोई आधार नहीं। किसी की प्रधानता का कारण केवल अल्लाह की आज्ञा का पालन है।
- इस की अन्तिम आयतों में उन की पकड़ की गई है जो मुख से तो इस्लाम को मानते हैं किन्तु ईमान उन के दिलों में नहीं उतरा है। और उन्हें बताया गया है कि सच्चा ईमान वह है जिस में निफ़ाक़ न हो तथा सच्चा ईमान उस का है जो अल्लाह की राह में धन और प्राण के साथ जिहाद (संघर्ष) करता हो।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

يِسْ \_\_\_\_\_ هِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

 हे लोगो! जो ईमान लाये हो आगे न बढ़ो अल्लाह तथा उस के रसूल<sup>[1]</sup> से।

يَآيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوالِاتُقُتِّ مُوْابَيْنَ يَدَى اللهِ

<sup>1</sup> अथीत दीन धर्म तथा अन्य दूसरे मामलात के बारे में प्रमुख न बनो। अनुयायी बन कर रहो। और स्वयं किसी बात का निर्णय न करो।

और डरो अल्लाह से। वास्तव में अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।

- 2. हे लोगो जो ईमान लाये हो! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊँची न करो। और न आप से ऊँची आवाज़ में बात करो जैसे एक दूसरे से ऊँची आवाज़ में बात करते हो। ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जायें और तुम्हें पता (भी) न हो।
- उ. निःसंदेह जो धीमी रखते हैं अपनी आवाज़ अल्लाह के रसूल के सामने, वही लोग हैं जाँच लिया है अल्लाह ने जिन के दिलों को सदाचार के लिये। उन्हीं के लिये क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है।
- वास्तव में जो आप को पुकारते<sup>[1]</sup>
   हैं कमरों के पीछे से उन में से

وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيُمُّ

يَّاتَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا الاَتْوْفَوْ اَصُواتَكُوْفُوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَتَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَعْبُطُ إَعْمَالُكُوْ وَانْتُوْلاَتَشْتُعُرُونَ⊙

ِانَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اَصُوانَهُمُ عِنْدَا سَمُوْلِ اللَّهِ اُولَيِّكَ الَّذِيْنَ امْتَصَ اللهُ قُلُونَهُمُ لِلتَّقُونَ لَهُمُّ مَعْفِرَةٌ وَلَمُوْعَظِيْهُ۞

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَاءِ الْحُجُرْتِ ٱكْتُرْهُمُ

1 हदीस में है कि बनी तमीम के कुछ सवार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आये तो आदरणीय अबू बक्र (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने कहा कि क़ाक़ाअ बिन उमर को इन का प्रमुख बनाया जाये। और आदरणीय उमर (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने कहाः बिल्क अक़रअ बिन हाबिस को बनाया जाये। तो अबू बक्र (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने कहाः तुम केवल मेरा विरोध करना चाहते हो। उमर (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने कहाः यह बात नहीं है। और दोनों में विवाद होने लगा और उन के स्वर ऊँचे हो गये। इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारीः 4847) इन आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मान-मर्यादा तथा आप का आदर-सम्मान करने की शिक्षा और आदेश दिये गये हैं। एक हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने साबित बिन क़ैस (रिज़यल्लाहु अनहु) को नहीं पाया तो एक व्यक्ति से पता लगाने को कहा। वह उन के घर गये तो वह सिर झुकाये बैठे थे। पूछने पर कहाः बूरा हो गया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास ऊँची आवाज़ से बोलता था, जिस के कारण मेरे सारे कर्म व्यर्थ हो गये। आप ने यह सुन कर कहाः उसे बता दो कि वह नारकी नहीं वह स्वर्ग में जायेगा। (सहीह बुख़ारी शरीफ़ः 4846)

अधिक्तर निर्बोध हैं।

- 5. और यदि वह सहन<sup>[1]</sup> करते यहाँ तक कि आप निकल कर आते उन की ओर तो यह उत्तम होता उन के लिये। तथा अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला दयावान् है।
- 6. हे ईमान वालो! यदि तुम्हारे पास कोई दुराचारी<sup>[2]</sup> कोई सूचना लाये तो भली-भाँति उस का अनुसंधान (छान बीन) कर लिया करो। ऐसा न हो कि तुम हानि पहुँचा दो किसी समुदाय को आज्ञानता के कारण, फिर अपने किये पर पछताओ।
- तथा जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। यदि वह तुम्हारी बात मानते रहे बहुत से विषय में तो तुम आपदा में पड़ जाओगे। परन्तु

ڒؠؘۼۛڡؚڵۏؙڹ۞

ۅؘڵۊؙٲڹٞۿۯڝڹڒۉٳڂؿ۠ؾٞٷٛؿؙ؍ٳڵؽۿؚ؞ٛڶڬٲڹڿ۫ؽڒۘٳڰۿؖڎ۫ ۅؘڶؿڬ۫ۼٛٷڗٛڗڿؽؿٛ۞

ؽٙٳؿۿٚٵۘ؆ڹؽؽٵڡٮؙٛٷؖٳڶؙۻٵۧٷٛۄ۫ڡٚٳۺؖٞٷؠڹؠؘٳڡٚؾؾؿٷٞٛ ٲؽؙؿؙڝؚؽڹٷٳڡٞۅؙڡٳڮؠۿٵڵڐٟ؋ؽڞؙؠۣڂۊٵۼڸ؆ڡؘٛۼڷؿؙۄٛ ڹڵڔۄؽؙؿؘ۞

ۉٵۼۘڰٷٛٳٲؾۜ؋ؚؽڴؙۄ۫ۯڛؙۘۅؙڶٳٮڵٮۼٷؽؙؙۣڟۣؽۼؙڬؙۄ۫؈ٛٙػؿؽڔ ڝؚۜٞڶڷڬڡ۫ڔڷۼڗؾ۠ٚۄؙۛۊڶڮؿٙٳٮڬڂڂڹۜڔٳڷؽڮؙۄؙٳڷٳؽؠٵۘؽ ۅؘۮۜؾؽ؋؈ٛ۫ٷؙٷؚڲٛؠٛٷڰٷڸڶؽڮڎؙٵڷڴڡ۫ۯۅؘڶڶۺؙۏؙڨ

- 1 हदीस में है कि अक़रअ बिन हाबिस (रज़ियल्लाहु अन्हु) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आये और कहाः हे मुहम्मद। बाहर निकलिये। उसी पर यह आयत उतरी। (मुस्नद अहमदः 3|588, 6|394)
- 2 इस में इस्लाम का यह नियम बताया गया है कि बिना छान बीन के किसी की ऐसी बात न मानी जाये जिस का सम्बंध दीन अथवा किसी बहुत गंभीर समस्या से हो। अथवा उस के कारण कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती हो। और जैसा कि आप जानते हैं अब यह नियम संसार के कोने कोने में फैल गया है। सारे न्यायालयों में इसी के अनुसार न्याय किया जाता है। और जो इस के विरुद्ध निर्णय करता है उस की कड़ी आलोचना की जाती है। तथा अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के पश्चात् यह नियम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस पाक के लिये भी है। कि यह छान बीन किये बग़ैर कि वह सहीह है या नहीं उस पर अमल नहीं किया जाना चाहिये। और इस चीज़ को इस्लाम के विद्वानों ने पूरा कर दिया है कि अल्लाह के रसूल की वे हदीसें कौन सी हैं जो सहीह हैं तथा वह कौन सी हदीसें हैं जो सहीह नहीं हैं। और यह विशेषता केवल इस्लाम की है। संसार का कोई धर्म यह विशेषता नहीं रखता।

अल्लाह ने प्रिय बना दिया है तुम्हारे लिये ईमान को तथा सुशोभित कर दिया है उसे तुम्हारे दिलों में और अप्रिय बना दिया है तुम्हारे लिये कुफ़ तथा उल्लंघन और अवैज्ञा को, और यही लोग संमार्ग पर हैं।

- अल्लाह की दया तथा उपकार से,
   और अल्लाह सब कुछ तथा सब गुणों को जानने वाला है।
- 9. और यिद ईमान वालों के दो गिरोह लड़<sup>[1]</sup> पड़े तो संधि करा दो उन के बीच। फिर दोनों में से एक दूसरे पर अत्याचार करे तो उस से लड़ो जो अत्याचार कर रहा है यहाँ तक कि फिर जाये अल्लाह के आदेश की ओर। फिर यिद वह फिर<sup>[2]</sup> आये तो उन के बीच संधि करा दो न्याय के साथ। तथा न्याय करों, वास्तव में अल्लाह प्रेम करता है न्याय करने वालों से।
- 10. वास्तव में सब ईमान वाले भाई भाई हैं। अतः संधि (मेल) करा दो अपने दो भाईयों के बीच तथा अल्लाह से डरो, ताकि तुम पर दया की जाये।
- 11. हे लोगो जो ईमान लाये हो!<sup>[3]</sup> हँसी

وَالْعِصْيَانَ أُولَيِّكَ هُمُ الرَّسِيْدُونَ ۗ

فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيُمْ حَلِيُمْ

وَإِنْ طَأَ لِفَتْنِ مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصَلِحُوْا بَيْنَهُمَا قَالَ بَنَتْ احْلَهُمَا عَلَى الْكُفُرى فَقَاتِلُواالَّتِى تَبْغَى حَتَّى تَفَقَّ إِلَى الْمِراللَّةِ قَانَ فَآءَتُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمُ لِالْعَكْرُلِ وَاقْسُطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ \*

ٳڹۜۘۘ؉ٵڵؠؗٷٞڡڹؙۅ۫ؽٳڂۅؘڐ۠ٷؘٲڝٛڵٷٳؠؽڹٵڿۘٷؽؽ۠ۄؙٚ ۅٲٮۜٞڠؙؙۅٵۺ۠٤ۘڵۼڰڴۿ۫ڗؙڿڂۅؽؙ

يَايَتُهُا الَّذِينَ امَنُو الرَّسِيْخُرْقُومُ مِنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ

- 1 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमायाः मेरे पश्चात् काफिरों के समान हो कर एक दूसरे की गर्दन न मारना। (सहीह बुख़ारी: 121, सहीह मुस्लिमः 65)
- 2 अर्थात किताब और सुन्नत के अनुसार अपना झगड़ा चुकाने के लिये तय्यार हो जाये।
- 3 आयत 11 तथा 12 में उन सामाजिक बुराईयों से रोका गया है जो भाईचारे को खंडित करती हैं। जैसे किसी मुसलमान पर व्यंग करना, उस की हँसी उड़ाना,

न उड़ाये कोई जाति किसी अन्य जाति की। हो सकता है वह उन से अच्छी हो। और न नारी अन्य नारियों की। हो सकता है कि वह उन से अच्छी हों। तथा आक्षेप न लगाओ एक-दूसरे को और न किसी को बुरी उपाधि दो। बुरा नाम है अपशब्द ईमान के पश्चात्। और जो क्षमा न माँगे तो वही लोग अत्याचारी हैं।

12. हे लोगों जो ईमान लाये हो! बचो अधिकांश गुमानों से। वास्तव में कुछ गुमान पाप है। और किसी का भेद न लो। और न एक-दूसरे की ग़ीबत<sup>[1]</sup> करो। क्या चाहेगा तुम में से कोई अपने मरे भाई का मांस खाना? अतः तुम्हें इस से घृणा होगी। तथा अल्लाह से डरते रहो। वास्तव में अल्लाह अति क्षमावान् दयावान् है। يُكُونُوْاخَيُرُامِنْهُمُ وَكُلِيْسَاءُ عِسَىانَ يَكُنَّ خَيْرُا مِنْهُنَّ وَلاَتَلْمِوْوَاَلَقُسُكُمُ وَلاَتَكَابُرُوْا إِلْاَلْقَالِ لِمِنْ الاِسْمُ الفُسُوقُ بَعْمَ الْزِيْمَانِ وَمَنْ لَوُيَكُبُ فَأُولِلِكَ هُوُ الظّلِمُونَ الْ

ؽۘٳؿۜۿٵڷڬڔ۬ؿؙؾٵڡٞٮؙۅؗٳٳۻٙڹؽؙۅؙٲػؾ۫ؗؿڔؖٵڝۜڹٳڟؾؖؗڶۣؖ ؠۘڡڞ۬ٳڷڟڹٳٚڹؿٷڵڵۼؾڛؙۅٲۅڵٳؿۼ۬ۺۘڹۘۼڞؙڬؙۄ ؠۼۘڞ۫ڵٲڲۣۻؙٲػۮؙڟ۪؈ؙؾٲ۠ػڶػڿٳڿؽۑڡؚؽؿڗٵ ڡؙڲؚۿٮؙٮؙٷٷٷٲؿڡؙؙۅٳڸڵڡٳ۫ؾٳڶڵۿٷڰٵػؚؿۅؽؽؖۯ۞

उसे बुरे नाम से पुकारना, उस के बारे में बुरा गुमान रखना, किसी के भेद की खोज करना आदि। इसी प्रकार ग़ीबत करना। जिस का अर्थ यह है कि किसी की अनुपस्थित में उस की निन्दा की जाये। यह वह सामाजिक बुराईयाँ हैं जिन से कुर्आन तथा हदीसों में रोका गया है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने हज्जतुल वदाअ के भाषण में फ़रमायाः मुसलमानों! तुम्हारे प्राण, तुम्हारे धन तथा तुम्हारी मर्यादा एक दूसरे के लिये उसी प्रकार आदर्णीय हैं जिस प्रकार यह महीना तथा यह दिन आदर्णीय है। (सहीह बुख़ारीः 1741, सहीह मुस्लिमः 1679) दूसरी हदीस में है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। वह न उस पर अत्याचार करे और न किसी को अत्याचार करने दे। और न उसे नीच समझे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने सीने की ओर संकेत कर के कहाः अल्लाह का डर यहाँ होता है। (सहीह मुस्लिमः 2564)

1 हदीस में है कि तुम्हारा अपने भाई की चर्चा ऐसी बात से करना जो उसे बुरी लगे वह ग़ीबत कहलाती है। पूछा गया कि यदि उस में वह बुराई हो तो फिर? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः यही तो ग़ीबत है। यदि न हो तो फिर वह आरोप है। (सहीह मुस्लिमः 2589) 13. हे मनुष्यो!<sup>[1]</sup> हम ने तुम्हें पैदा किया है एक नर-नारी से। तथा बना दी हैं तुम्हारी जातियाँ तथा प्रजातियाँ ताकि एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में तुम में अल्लाह के समीप सब से अधिक आदरणीय वही है जो तुम में अल्लाह से सब से अधिक डरता हो। वास्तव में अल्लाह सब जानने वाला

يَايَتُهَاالنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنُكُوْمِتْنَ ذَكِرِوَّانُثَى وَجَعَلْنَكُمْ ٱتُفَكُّوْ إِنَّ اللهَ عَلِيْهُ خَبِيْرٌ @

1 इस आयत में सभी मनुष्यों को संबोधित कर के यह बताया गया है कि सब जातियों और क़बीलों के मूल माँ-बाप एक ही हैं। इसलिये वर्ग-वर्ण तथा जाति और देश पर गर्व और भेद-भाव करना उचित नहीं। जिस से आपस में घृणा पैदा होती है। इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था में कोई भेद-भाव नहीं है। और न ऊँच नीच का कोई विचार है, और न जात-पात का, तथा न कोई छूवा-छूत है। नमाज़ में सब एक साथ खड़े होते हैं। विवाह में भी कोई वर्ग-वर्ण और जाति का भेद-भाव नहीं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कुरैशी जाति की स्त्री ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) का विवाह अपने मुक्त किये हुये दास ज़ैद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से किया था। और जब उन्होंने उसे तलाक दें दी तो आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने जैनब से विवाह कर लिया। इसलिये कोई अपने को सय्यद कहते हुये अपनी पुत्री का विवाह किसी व्यक्ति से इसलिये न करे कि वह सय्यद नहीं है तो यह जाहिली युग का विचार समझा जायेगा। जिस से इस्लाम का कोई सम्बंध नहीं है। बल्कि इस्लाम ने इस का खण्डन किया है। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के युग में अफ़रीका के एक आदमी बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) तथा रोम के एक आदमी सुहैब (रज़ियल्लाहु अन्हु) बिना रंग और देश के भेद-भाव के एक साथ रहते थे।

नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः अल्लाह् ने मुझे उपदेश भेजा है कि आपस में झुक कर रहो। और कोई किसी पर गर्व न करे। और न कोई किसी पर अत्याचार करे। (सहीह मुस्लिम: 2865)

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः लोग अपने मरे हुये बापों पर गर्व न करें। अन्यथा वे उस कीड़े से हीन हो जायेंगे जो अपने नाक से गन्दगी ढकेलता है। अल्लाह ने जाहिलिय्यत का पक्षपात और बापों पर गर्व को दूर कर दिया। अब या तो सदाचारी ईमान वाला है या कुकर्मी अभागा। सभी आदम की संतान हैं। (सुनन अबू दाऊदः 5116। इस् हदीस की सनद हसन है।)

यदि आज भी इस्लाम की इस व्यवस्था और विचार को मान लिया जाये तो पुरे विश्व में 'शान्ति तथा मानवता का राज्य हो जायेगा।

सब से सूचित है।

- 14. कहा कुछ बद्दुओं (देहातियों) ने कि हम ईमान लाये। आप कह दें कि तुम ईमान नहीं लाये। परन्तु कहो कि हम इस्लाम लाये। और ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में प्रवेश नहीं किया। तथा यदि तुम आज्ञा का पालन करते रहे अल्लाह तथा उस के रसूल की, तो नहीं कम करेगा वह (अल्लाह) तुम्हारे कमों में से कुछ। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्[1] है।
- 15. वास्तव में ईमान वाले वही हैं जो ईमान लाये अल्लाह तथा उस के रसूल पर, फिर संदेह नहीं किया और जिहाद किया अपने प्राणों तथा धनों से अल्लाह की राह में, यही सच्चे हैं।
- 16. आप कह दें कि क्या तुम अवगत करा रहे हो अल्लाह को अपने धर्म से? जब कि अल्लाह जानता है जो कुछ (भी) आकाशों तथा धरती में है तथा वह प्रत्येक वस्तु का अति ज्ञानी है।
- 17. वे उपकार जता रहे हैं आप के ऊपर कि वह इस्लाम लाये हैं। आप कह दें कि उपकार न जताओ मुझ पर अपने इस्लाम का। बल्कि अल्लाह का उपकार है तुम पर कि उस ने राह दिखायी है तुम्हें ईमान की, यदि तुम सच्चे हो।

قَالَتِ الْكَفْرَاكِ الْمَنَّا قُلْ لَهُ نَوْمُونُوا وَلِكِن تُولُوَّا ٱسْكَمْنَا وَلَمَّنَا يَدُخُلِ الْإِيْمَانُ فِيَ قُلْوَكُوْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَتَسُولُهُ لَا يَلِتُكُمُ مِّنُ اعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللهَ عَفُولُنَّ حِيْدُوْ

إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوْا لِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُعَّالُهُ نَيْتَابُوْا وَجْهَدُوْا بِامْوَالِهِمْ وَ اَنْشُبِهِمْ فِي سِينِلِ اللهِ أُولِيِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ۞

قُلُ ٱتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِيْنِكُمُّ وَاللهُ يَعْلَمُمُا فِي السَّمْطُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَّىً عَلِيْدُ<sup>©</sup>

> يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ آنَ ٱسُلَوُاْ قُلُّ لَا تَمُنُّوْا عَلَّىَ اِسُلامَكُوْ ۚ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ آنَ هَـٰ كُمُوْ لِلَّاِيْمَكِنِ إِنْ كُنُنْتُوْصلاِقِيْنَ©

1 आयत का भावार्थ यह है कि मुख से इस्लाम को स्वीकार कर लेने से मुसलमान तो हो जाता है किन्तु जब तक ईमान दिल में न उतरे वह अल्लाह के समीप ईमान वाला नहीं होता। और ईमान ही आज्ञा पालन की प्रेरणा देता है जिस का प्रतिफल मिलेगा। 18. निःसंदेह अल्लाह ही जानता है आकाशों तथा धरती के ग़ैब (छुपी बात) को, तथा अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो।

اِنَّ اللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرُ نُهِمَا تَعْمَلُونَ أَهُ



### सूरह का़फ़ - 50



### सूरह काफ़ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 45 आयतें हैं।

- इस सूरह का आरंभ, अक्षर (क़ाफ़) से हुआ है। जो इस का यह नाम रखने का कारण है।
- इस में कुआंन की महिमा का वर्णन करते हुये मौत के पश्चात् जीवन से संबन्धित संदेहों को दूर किया गया है। और आकाश तथा धरती के उन लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन पर विचार करने से मौत के पश्चात् जीवन का विश्वास होता है।
- इस में उन जातियों के परिणाम द्वारा शिक्षा दी गई है जिन्होंने उन रसूलों को झुठलाया जो दूसरे जीवन की सूचना दे रहे थे।
- इस में कर्मों के अभिलेख तथा नरक और स्वर्ग का ऐसा चित्र दिखाया गया है जिस से लगता है कि यह सब सामने हो रहा है।
- आयत 36 और 38 में शिक्षा दी गई है, और अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अपने स्थान पर स्थित रह कर कुर्आन द्वारा शिक्षा देते रहने के निर्देश दिये गये हैं।

हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) प्रत्येक जुमुआ को मिम्बर पर यह सूरह पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम: 873)

इसी प्रकार आप इसे दोनो ईद की नमाज़, और फ़ज़ की नमाज़ में भी पढ़ते थे। (मुस्लिम: 878, 458)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

بِنُ ۔۔۔ حِرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيثُون

- क़ाफ़| शपथ है आदरणीय कुर्आन की!
- 2. बल्कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ गया उन के पास एक सवधान करने

قَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ ٥ بِلُ عِجْوُ النَّ جَآءَهُمُ مُنْنَ رُسِّنَهُ مُ فَقَالَ الْمُؤْرُونَ

- उ. क्या जब हम मर जायेंगे और धूल हो जायेंगे? तो यह वापसी दूर की बात<sup>[2]</sup> (असंभव) है।
- 4. हमें ज्ञान है जो कम करती है धरती उन का अंश, तथा हमारे पास एक सुरक्षित पुस्तक है।
- 5. बिलक उन्होंने झुठला दिया सत्य को जब आ गया उन के पास। इसिलये उलझन में पड़े हुये हैं।
- 6. क्या उन्होंने नहीं देखा आकाश की ओर अपने ऊपर कि कैसा बनाया है हम ने उसे और सजाया है उस को और नहीं है उस में कोई दराड़?
- तथा हम ने धरती को फैलाया, और डाल दिये उस में पर्वत। तथा उपजायीं उस में प्रत्येक प्रकार की सुन्दर वनस्पतियाँ।
- 8. आँख खोलने तथा शिक्षा देने के लिये प्रत्येक अल्लाह की ओर ध्यानमग्न भक्त के लिये।
- 9. तथा हम ने उतारा आकाश से शुभ जल, फिर उगाये उस के द्वारा बाग तथा अन्न जो काटे जायें।

ڵؽؙڶۺؽؙؙۼؚؽب<sup>ؿ</sup>

ءَاذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجُعٌ بَعِيدُ ۗ

قَدُعِلْمُنَاكَالْتَقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ثَعِنْدَنَا كِتَبُّ حَفِينُظُّ۞

<u>ؠؙ</u>ڬػۜڎؙڹٛۅٝٳٮٳڷڂؚؾٞڵؾٵڿٲٛٷۿۏٛۿٛؠٝؽٚٲۄٟ۫<u>ؙڗؚؠڣ</u>ٟ۞

ٱفَكُوۡ يُنۡظُرُوۡ الِلَى السّمَاءِ فَوْقَهُوۡ كَيۡفَ بَنۡيُنهُا وَزَيّتُهَا ۗ وَمَا لَهَا مِنُ فُرُوۡجٍ ۞

ۅؘٲڵۯۻؘ؞ٮۜۮڹۿٳۅؘٲڶڡٞێؽٵڣۿٵۮٵڛؽۅٵۺٛڗٛؽٵ ڣؠؙٵڡؚڽڴؙڷۣڗؘۅؙؾٟڹڡۣؽڿ۪۞

تَبْضِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِينَدٍ

وَنَوَّلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبُرَكًا فَابْنَتْنَالِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْمُصِيْدِ<sup>ق</sup>

- 1 कि हमारे जैसा एक मनुष्य रसूल कैसे हो गया?
- 2 सुरिक्षत पुस्तक से अभिप्राय ((लौहे महफूज़)) है। जिस में जो कुछ उन के जीवन-मरण की दशायें हैं वह पहले ही से लिखी हुई हैं। और जब अल्लाह का आदेश होगा तो उन्हें फिर बनाकर तय्यार कर दिया जायेगा।

 तथा खजूर के ऊँचे वृक्ष जिन के गुच्छे गुथे हुये हैं।

- गा. जीविका के लिये भक्तों की, तथा हम ने जीवित कर दिया निर्जीव नगर को। इसी प्रकार (तुम्हें भी) निकलना है।
- 12. झुठलाया इस से पहले नूह की जाति तथा कूवें के वासियों एवं समूद ने।
- तथा आद और फ़िरऔन एवं लूत के भाईयों ने।
- 14. तथा ऐका के वासियों ने, और तुब्बअ<sup>[1]</sup> की जाति ने। प्रत्येक ने झुठलाया<sup>[2]</sup> रसूलों को। अन्ततः सच्च हो गई (उन पर) हमारी धमकी।
- 15. तो क्या हम थक गये हैं प्रथम बार पैदा कर कें? बिल्क यह लोग संदेह में पड़े हुये हैं नये जीवन के बारे में।
- 16. जब कि हम ने ही पैदा किया है मनुष्य को और हम जानते हैं जो विचार आते हैं उस के मन में। तथा हम अधिक समीप हैं उस से (उस की) प्राणनाड़ी<sup>[3]</sup> से।

ۅٙالتَّخُلَ لِمِيقَٰتٍ لَهَا طَلُغٌ تَّضِيدُ فَ

رِّنُ قَالِلْفِبَادِ وَاَحْيَيْنَامِهِ بَلْدَةً مِّيْنَاكُدُلِكَ الْنُوْرُجُ®

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُرْنُوْجِ وَٱصْعِبْ الرَّسِّ وَتُمُوْدُ ﴿

وعَادُ وَفِوعُونُ وَإِخُوانُ لُوطٍ

وَّاصُّلُكِ الْاَيْكَةِ وَقُومُرُتُنَّةٍ وَكُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿

ٱفَعِينَنا بِالْخَلْقِ الْرَوَّلِ بَلُ هُوُ فِي كَبْسٍ مِّنُ خَلْقِ جَرِيُوٍ

ڡؘۘڵڡؘۜۮؙڂؘڵڡٞٮٚٵڵٳۺ۬ٵؽؘۅڹؘۼؙڷۏٚڡٲۊؙۺۅؚڛ۠ڽ؋ٮؘۿؙٮ۠ۿؖ ۅؘڂؿؙٲۊٝڒڔٛٳڵؽٶ؈ؙڂؠؙڶؚٲڶۅڒۣؽڕ۞

<sup>1</sup> देखियेः सूरह दुखान, आयतः 37

<sup>2</sup> इन आयतों में इन जातियों के विनाश की चर्चा कर के कुर्आन और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को न मानने के परिणाम से सावधान किया गया है।

<sup>3</sup> अर्थात हम उस के बारे में उस से अधिक जानते हैं।

- 17. जब कि<sup>[1]</sup> (उस के) दायें-बायें बैठे दो फ्रिश्ते लिख रहे हैं।
- 18. वह नहीं बोलता कोई बात मगर उसे लिखने के लिये उस के पास एक निरीक्षक तय्यार होता है।
- 19. आ पहुँची मौत की अचेतना (बे होशी) सत्य ले कर। यह वही है जिस से तू भाग रहा था।
- 20. और फूँक दिया गया सूर (नरसिंघा) में। यही यातना के वचन का दिन है।
- 21. तथा आयेगा प्रत्येक प्राणी इस दशा में कि उस के साथ एक हाँकने<sup>[2]</sup> वाला और एक गवाह होगा।
- 22. तू इसी से अचेत था, तो हम ने दूर कर दिया तेरे पर्दे को, तो तेरी आँख आज खूब देख रही है।
- 23. तथा कहा उस के साथी<sup>[3]</sup> नेः यह है जो मेरे पास तय्यार है।
- 24. दोनों (फ़्रिश्तों को आदेश होगा कि) फेंक दो नरक में प्रत्येक काफ़िर (सत्य के) विरोधी को।
- 25. भलाई के रोकने वाले, अधर्मी,

إِذْيَتَكَفَّى الْمُتَلَقِّيْنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الثِّمَالِ يَعْيِدُ

مَايَلْفِظُونَ قَوْلِ إِلَّالَكَ يُورَقِيُبُّ عَتِيدُكُ<sup>®</sup>

وَجَآ مَتُ سَكُوةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ مَاثُنتَ مِنُهُ تَعِمُدُ®

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِذِ لِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ<sup>©</sup>

وَجَآءَتُ كُلُّ نَفُسٍ مَّعَهَا سَأَبِثُ وَشَهِيْكُ®

ڵؿٙڷؙڴؽؙؾ؋ؽ۫ڂۛڡٞڶۼؚڝؚۜٷۿڬٵڡؙٞۺؘۿ۫ٵؗؗٛڡؽ۫ڷػۼڟٲۧ؞ڮ ؘؙڣۜڝٙٷڮٳڵؠؙۣٷڝٙڿڔؽڽ۠۞

وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَامَالُدَى عَتِيْدًا ﴿

ٱلؚۡڡۡؽٳؽؙ۬جَهَتۡعَرُكُلُّ كَفَّارِعَنِيۡدٍ<sup>ڞ</sup>

مَّنَّاءِ لِلْخَيْرِمُعُتَدٍ مُّرِينِ

- अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के दायें तथा बायें दो फ़िरश्ते नियुक्त हैं जो उस की बातों तथा कर्मों को लिखते रहते हैं। जो दायें है वह पुण्य को लिखता है। और जो बायें है वह पाप को लिखता है।
- 2 यह दो फ़रिश्ते होंगे एक उसे हिसाब के लिये हाँक कर लायेगा, और दूसरा उस का कर्म-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- 3 साथी से अभिप्राय वह फ़्रिश्ता है जो संसार में उस का कर्म लिख रहा था। वह उस का कर्म-पत्र उपस्थित कर देगा।

संदेह करने वाले को।

- 26. जिस ने बना लिये अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य, तो दोनों को फेंक दो कडी यातना में।
- 27. उस के साथी (शैतान) ने कहाः हे हमारे पालनहार! मैं ने इसे कुपथ नहीं किया, परन्तु वह स्वयं दूर के कुपथ में था।
- 28. अल्लाह ने कहाः झगड़ा न करो मेरे पास मैं ने तो पहले ही (संसार में) तुम्हारी ओर चेतावनी भेज दी थी।
- 29. नहीं बदली जाती बात मेरे पास<sup>[1]</sup>, और न मैं तनिक भी अत्याचारी हूँ भक्तों के लिये।
- 30. जिस दिन हम कहेंगे नरक से कि तू भर गई? और वह कहेगी क्या कुछ और है?<sup>[2]</sup>
- 31. तथा समीप कर दी जायेगी स्वर्ग, वह सदाचारियों से कुछ दूर न होगी।
- 32. यह है जिस का तुम को वचन दिया जाता था, प्रत्येक ध्यानमग्न रक्षक<sup>[3]</sup> के लिये।
- 33. जो डरा अत्यंत कृपाशील से बिन देखे तथा ले कर आया ध्यान मग्न दिल।
- 34. प्रवेश कर जाओ इस में शान्ति के

ٳػۜڹؽؙجَعَلَمَعَ اللهِ الهَّاا ۚ خَرَفَالْفِيَّاهُ فِى الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ®

قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَيْنَا مَّا اَطْغَيْتُهُ وَلَكِنُ كَانَ فِي ضَلَلٍ ا بَعِيْدٍ <sup>©</sup>

قَالَ لِاتَّغَتِّحِمُوالَدَقَّ وَقَدُ قَلَّامُتُ الْيَكُمْ بِالْوَعِيْدِ<sup>©</sup>

ؙؙڡؙڵؽڹۜڐڬٲڷڠؘۅ۠ڶٛڵۮؘؽٞۏڡۧٵۘٲٮٚٳڹڟڰڵۄٟڵٟڵۼؠؽٮ<sup>ڞ</sup>

يُومَ نَقُولُ لِعَهَمَّمَ هِلِ امْتَكَلَّتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ يَونِنِ®

وَأْزُ لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلَّمُثَّقِيْنَ غَيْرَبَعِيْدٍ ®

ۿڬؘٳڡٚٲؾؙۅؙٛۘۼۮؙۏؘؽڸػؚ۠ڷۜٳۜۊٳۑڂڣؽڟٟ<sup>ۿ</sup>

مَنْ خَشِي الرَّمُن بِالْغَيْبِ وَجَاءُ بِقَلْبٍ ثَمِنيُبِ ۖ

إِدْخُلُوْهَالِسَلْمِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۞

- 1 अर्थात मेरे नियम अनुसार कर्मों का प्रतिकार दिया गया है।
- 2 अल्लाह ने कहा है कि वह नरक को अवश्य भर देगा। (देखियेः सूरह सज्दा, आयतः 13)। और जब वह कहेगी कि क्या कुछ और है? तो अल्लाह उस में अपना पैर रख देगा। और वह बस-बस कहने लगेगी। (बुख़ारीः 4848)
- 3 अर्थात जो अल्लाह के आदेशों का पालन करता था।

साथ। यह सदैव रहने का दिन है।

35. उन्हीं के लिये जो वे इच्छा करेंगे उस में मिलेगा। तथा हमारे पास (इस से भी) अधिक है।<sup>[1]</sup>

36. तथा हम विनाश कर चुके हैं इन से पूर्व बहुत से समुदायों का जो इन से अधिक थे शिक्त में। तो वह फिरते रहे नगरों में, तो क्या कहीं कोई भागने की जगह पा सके? [2]

37. वास्तव में इस में निश्चय शिक्षा है उस के लिये जिस के दिल हो, अथवा कान धरे और वह उपस्थित<sup>[3]</sup> हो।

38. तथा निश्चय हम ने पैदा किया है आकाशों तथा धरती को और जो कुछ दोनों के बीच है छः दिनों में, और हमें कोई थकान नहीं हुई।

39. तो आप सहन करें उन की बातों को तथा पिवत्रता का वर्णन करें अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ सूर्य के निकलने से पहले तथा डूबने से पहले।[4] لَهُمُ مَّا يَشَا أَوْنَ فِيهَا وَلَدَ بُنَا مَزِيدُ

ۅؘڲٛۅؘٳۿڬڵؽ۬ٵڨٙڹؙڵۿؙٶٞڛؙٞۊٞۯڽۿؙۄٞٳۺؘڗ۠ڡڹ۫ۿؙۄ ٮۘڟۺٵڣٚؿٞڹٷٳڧٳڶؚؠڶڒڎٟۿڵۻۜڰڿڝۣ۞

ٳؽۜ؋ٛڎ۬ڸؚڬڶۯڬۯۑڶؠٙڽؙػٲؽڵ؋ؘڡٞڷؙۘۘڋٳۉٵڵڠٙ ٳڵؾۘؠؙۼٙۅؘۿؙۅۺؘۿؽؙڎ۠®

ۅؘڵڡۜٙۮؙڂؘڷڤؙٮٚٵڵڰؙڵۏؾٷٲڵۯؙڞؘۅؘٵڹؽؙۿؠؙٵڣۣ۫ڛؾؖڿ ٵؾٵۄۣٷؖٷٵمؘۺٮؘٵڝؗٷ۠ٷۑٟ۞

> ڡؘٚٲڝ۫ۑؚۯؙڡ۬ڵٵؽؿؙۅٛڵۏؽؘۅؘڛێ۪ۜڿ؞ؚؚڝؘؠؗۮؚڒؾؚڮ ؿٙڹڶڟڶۉٵڶۺۜۺ؈ۊؿؙڹڶٲڠ۠ۯۏۑ<sup>۞</sup>

- अधिक से अभिप्राय अल्लाह का दर्शन है। (देखियेः सूरह यूनुस, आयतः 26, की व्याख्या मेंः सहीह मुस्लिमः 181)
- 2 जब उन पर यातना आ गई।
- 3 अर्थात ध्यान से सुनता हो।
- 4 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने चाँद की ओर देखा। और कहाः तुम अल्लाह को ऐसे ही देखोगे। उस के देखने में तुम्हें कोई बाधा न होगी। इसलिये यदि यह हो सके कि सूर्य निकलने तथा डूबने से पहले की नमाज़ों से पीछे न रहो तो यह अवश्य करो। फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (सहीह बुख़ारी: 554, सहीह मुस्लिम: 633)

यह दोनों फूज और अस की नमाजें हैं। हदीस में है कि प्रत्येक नमाज़ के पश्चात्

الجزء ٢٦

40. तथा रात के कुछ भाग में उस की पिवत्रता का वर्णन करें और सज्दों (नमाजों) के पश्चात (भी)।

- $^{41}$ . तथा ध्यान से सुनो, जिस दिन पुकारने वाला $^{[1]}$  पुकारेगा समीप स्थान से
- 42. जिस दिन सब सुनेंगे कड़ी आवाज़ सत्य के साथ, वही निकलने का दिन होगा।
- 43. वास्तव में हम ही जीवन देते तथा मारते हैं और हमारी ओर ही फिर कर आना है।
- 44. जिस दिन फट जायेगी धरती उन से, वह दौड़ते हुये (निकलेंगे) यह एकत्र करना हम पर बहुत सरल है।
- 45. तथा हम भली-भाँति जानते हैं उसे जो कुछ वे कह रहे हैं। और आप उन्हें बल पूर्वक मनवाने के लिये नहीं हैं। तो आप शिक्षा दें कुर्आन द्वारा उसे जो डरता हो मेरी यातना से।

وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِتُهُ هُ وَأَدُبُارَ السُّجُوْدِ ©

وَاسْتَمِعُ بَوْمَرُيْنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ<sup>®</sup>

يُّوْمَرَيْسَمْعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿

إِنَّا خَنُ نُخِي وَنُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيُّرُ ۗ

ؽۅؙؙٛؗؗٛؗۯؾؙؿؘڠۜؿؙٳڵڔٛڞ۬ۼٙؠ۠ٛؠٝڛڔٳۼٵڐ۬ڸػؘڂۺؙۯڠڵؽێٵ ؽڛؽۯ۞

ۼؙڽؙٲڡؙڬۅؙۑؠٵؽڠؙۉڵۉڽۅؘمٓٵۤٲڹؙؾؗۼؘؽۿؚؗۿڔؚۼؚۺۜٳڐ ڡؘڎۜڪٞۯؙڽٳڷڠؙۯٳڽڡؘڽؙؾۜۼٵؿؙۅۼؽڽ۞

अल्लाह की तस्बीह और हम्द तथा तक्बीर 33, 33 बार करो। (सहीह बुख़ारी: 843, सहीह मुस्लिम: 595)

<sup>1</sup> इस से अभिप्राय प्रलय के दिन सूर में फूँकने वाला फ्रिश्ता है।

# सूरह ज़ारियात - 51



## सूरह ज़ारियात के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 60 आयतें हैं।

- ज़ारियात का अर्थ है ऐसी वायु जो धूल उड़ाती हो। इस की आयत 1 से 6 तक में तूफ़ानी तथा वर्षा करने वाली हवाओं और संसार की रचना तथा व्यवस्था में जो मनुष्य को सचेत कर देती है, उन के द्वारा इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि कर्मों का प्रतिफल मिलना आवश्यक है। तथा इसी प्रकार कर्मफल के इन्कार और उपहास के दुष्परिणाम से सावधान किया गया है।
- आयत 15 से 19 तक में अल्लाह से डरने तथा सदाचार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है। और उस का उत्तम फल बताया गया है।
- आयत 20 से 23 तक में उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जो आकाश तथा धरती में और स्वयं मनुष्य में हैं। जो इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह की यातना का नियम इस संसार में भी काफ़िरों पर लागू होता रहा है।
- अन्त में आयत 47 से 60 तक अल्लाह की शक्ति तथा महिमा का वर्णन करते हुये उस की ओर लपकने और उस की वंदना करने का आमंत्रण दिया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- शपथ है (बादलों को) बिखेरने वालियों की!
- फिर (बादलों का) बोझ लादने वालियों की!
- 3. फिर धीमी गति से चलने वालियों की!

وَالدِّرِيٰتِ ذَرُوًا<sup>ڻ</sup>

فَالُخِيلَتِ وِقُرًا<sup>©</sup>

فَالْجُرِياتِ بُيْثُرًا اللهِ

|    |   |      | 0  |      |
|----|---|------|----|------|
| 51 | - | सुरह | जा | रयात |

भाग - 26

الجزء ٢٦

1034

٥١ - سورة الذاريات

4. फिर (अल्लाह का) आदेश बाँटने वाले (फरिश्तों की)!

5. निश्चय जिस (प्रलय) से तुम्हें डराया जा रहा है वह सच्ची है। $^{[1]}$ 

- तथा कर्मों का फल अवश्य मिलने वाला है।
- 7. शपथ है रास्तों वाले आकाश की!
- वास्तव में तुम विभिन्न<sup>[2]</sup> बातों में हो।
- उस से वही फेर दिया जाता है जो (सत्य से) फिरा हुआ हो।
- 10. नाश कर दिये गये अनुमान लगाने वाले।
- 11. जो अपनी अचेतना में भूले हुये हैं।
- **12.** वह प्रश्न<sup>[3]</sup> करते हैं कि प्रतिकार का दिन कब है?
- 13. (उस दिन है) जिस दिन वह अग्नि पर तपाये जायेंगे।
- 14. (उन से कहा जायेगा)ः स्वाद चखो अपने उपद्रव का। यही वह है जिस की तुम शीघ्र माँग कर रहे थे।
- 15. वास्तव में आज्ञाकारी स्वर्गों तथा जल स्रोतों में होंगे।

غَالَمُقَسِّمٰتِ آمُرًا<sup>ق</sup>ُ

اِتْمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُ

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعُ ۚ ٥

ۅٙٳڶؾؘؠٳٙ؞ڎٳؾٳڬؽڮ۞ٚ ٳڰؙۄؙڮؘۏؽؙٷٙڸٟؿؙۼٛؾؘڸڝٟ۬۞ٞ ؿؙٷ۫ػڰؘؘؘؘؘؘؙ۠ۼؽؙۿؙۺؙٲۏۣڮ۞ؖ

قُتِلَ الْغَرِّصُونَ<sup>©</sup>

ٳڷڹۯؽؙؽؘۿؙٷ۬ؿؘۼٛٷٙؾڛٵۿۅؙؽ۞ٞ ؽؽٷؙۏؽٳؾٳؽڮٷٛٳڶڒؽؙؿڽ<sup>۞</sup>

يَوْمُ هُمُ عَلَى التَّارِيْفُتَنُونَ @

ۮؙۅ۫ڨؙۅٛٵۼؿؙٮؘۜؾؙڴۄ۫ڟڵٳٳڵڹؚؽؙڴؽؗؿؙٞڔۑ؋ؾۜؽؾؘۼڿؚڵۅؙؽ<sup>®</sup>

ٳؾۜٲڵٮٛؾؘۜۊؽؙؽؘ**ڹٛ**ۻؖڐؾؚٷٙڲؽؙۅۑٟ<sup>ۿ</sup>

- 1 इन आयतों में हवाओं की शपथ ली गई है कि हवा (वायु) तथा वर्षा की यह व्यवस्था गवाह है कि प्रलय तथा परलोक का वचन सत्य तथा न्याय का होना आवश्यक है।
- 2 अर्थात कुर्आन तथा प्रलय के विषय में विभिन्न बातें कर रहे हैं।
- 3 अर्थात उपहास स्वरूप प्रश्न करते हैं।

16. लेते हुये जो कुछ प्रदान किया है उन को उन के पालनहार ने। वस्तुतः वह इस से पहले (संसार में) सदाचारी थे।

17. वह रात्रि में बहुत कम सोया करते थे। $^{[1]}$ 

18. तथा भोरों[2] में क्षमा माँगते थे।

19. और उन के धनों में माँगने वाले तथा न पाने वाले<sup>[3]</sup> का भाग था।

20. तथा धरती में बहुत सी निशानियाँ हैं विश्वास करने वालों के लिये।

21. तथा स्वयं तुम्हारे भीतर (भी)। फिर क्या तुम देखते नहीं?

22. और आकाश में तुम्हारी जीविका<sup>[4]</sup> है, तथा जिस का तुम्हें वचन दिया जा रहा है|

23. तो शपथ है आकाश एवं धरती के पालनहार की यह (बात) ऐसे ही सच्च है जैसे तुम बोल रहे हो।<sup>[5]</sup>

24. (हे नबी!) क्या आई आप के पास

اخِذِينَ مَا اللَّهُمُ رَبُّهُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَبُلَ ذَٰ لِكَ عَلَيْكَ الْخُوالْقُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْ

كَانُوْاقِلِيُلُامِّنَ الَّيْلِ مَايِهُجَعُوْنَ<sup>©</sup> وَبِالْاَسُغَارِهُوْ يَتَتَعَفِّرُوْنَ۞ وَ فِيَّ آمُوالِهِوْحَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمُحُرُّوْمِ۞

وَ فِي الْأَرْضِ النَّ لِلْمُؤْوِنِينَ فَ

وَنِيُّ اَنْفُسِكُو ٓ اَفَلا تُبْصِرُونَ ®

وَفِي السَّمَأَءِرِزُقُكُوْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ

ڡؙۅؘۯٮؚؚٳڶۺۜۘؗؗ؉ۧٳٞۅؘٲڵۯڝ۬ٳؾٞؗ؋ڬؾۜٛ۫؞ۺؚۨڶؙۘؽ؆ۧٲ؆ٞڴؙۏ ٮۜڹؙڟڤۏؿؗ

هَلَ ٱللهَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِينُ وَ الْمُكْرِمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَ الْمُكْرِمِينَ الله

- अर्थात अपना अधिक समय अल्लाह के स्मरण में लगाते थे। जैसे तहज्जुद की नमाज़ और तस्बीह आदि।
- 2 हदीस में है कि अल्लाह प्रत्येक रात में जब तिहाई रात रह जाये तो संसार के आकाश की ओर उतरता है। और कहता है: है कोई जो मुझे पुकारे तो मैं उस की पुकार सुनूँ? है कोई जो माँगे, तो मैं उसे दूँ? है कोई जो मुझ से क्षमा माँगे, तो मैं उसे क्षमा करूँ। (बुख़ारी: 1145, मुस्लिम: 758)
- 3 अर्थात जो निर्धन होते हुये भी नहीं माँगता था इसलिये उसे नहीं मिलता था।
- 4 अर्थात आकाश की वर्षा तुम्हारी जीविका का साधन बनती है। तथा स्वर्ग और नरक आकाशों में हैं।
- 5 अर्थात अपने बोलने का विश्वास है।

- 25. जब वे आये उस के पास तो सलाम किया। इब्राहीम ने (भी) सलाम किया (तथा कहा): अपरिचित लोग हैं।
- 26. फिर चुपके से अपने परिजनों की ओर गया। और एक मोटा (भुना हुआ) बछड़ा लाया।
- 27. फिर रख दिया उन के पास, उस ने कहाः तुम क्यों नहीं खाते हो?
- 28. फिर अपने दिल में उन से कुछ डरा, उन्होंने कहाः डरो नहीं। और उसे शुभसूचना दी एक ज्ञानी पुत्र की।
- 29. तो सामने आई उस की पत्नी, और उस ने मार लिया (आश्चर्य से) अपने मुँह पर हाथ। तथा कहाः मैं बाँझ बुढ़िया हूँ।
- 30. उन्होंने कहाः इसी प्रकार तेरे पालनहार ने कहा है। वास्तव में वह सब गुण और सब कुछ जानने वाला है।
- 31. उस (इब्राहीम) ने कहाः तो तुम्हारा क्या अभियान है, हे भेजे हुये (फ्रिश्तो!)?
- 32. उन्होंने कहाः वास्तव में हम भेजे गये हैं एक अपराधी जाति की ओर।
- 33. ताकि हम बरसायें उन पर पत्थर की कंकरी।

ٳۮ۫ۮڂٛڵۉٳۼۘڵؽۼۏڡؘٛؾۜٵڵۉٳڛڵڴٲڠٵڶڛڵٷٛٷؖۉؠٞ۠ۺؙڬۘۯۉڽ

فَراغَ إِلَى اَهُلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ٥

فَقُرِّيَةَ إِلَيْهِمُ قَالَ الاِ تَأْكُلُونَ<sup>©</sup>

ڡ۬ٲۏؘۘڿؘؘۛؗڝؠڹ۫ۿؙۄؙڔڿؽڣؘڰ۫ۥۊٙٵڵۊؙٵڵۛۛۼؘڡٛ۫ڎ۫ڎؘۺۧۯۉؗؗڰؠۼؙڵۄؚ ۘۼڸؽٟۅؚ۞

فَاقَبْلَتِا اُمُرَاتُهُ فِي ُصَرَّةٍ فَصَلَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عُوْزٌ عُقِيُدُّ

قَالُوُاكَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيمُ

قَالَ فَمَاخَطْبُكُوۡ إِيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ؈

قَالُوۡۤ ٓ اِتَّاۤ ٱرْسُلِنَاۤ إِلَّ قَوْمٍ عُجُرِمِيۡنَ ۗ

ٳڹؙۯؙڛڶؘڡؘڶؽۯٟؗؗؠڂؚٵۯۊٞۺؽڟؽڔ<sup>ٚ</sup>

- 35. फिर हम ने निकाल दिया जो भी उस (बस्ती) में ईमान वाले थे।
- 36. और हम ने उस में मुमिनों का केवल एक ही घर<sup>[2]</sup> पाया।
- 37. तथा छोड़ दी हम ने उस (बस्ती) में एक निशानी उन के लिये जो डरते हों दुखदायी यातना से।
- 38. तथा मूसा (की कथा) में, जब हम ने भेजा उसे फ़िरऔन की ओर प्रत्यक्ष (खुले) प्रमाण के साथ।
- 39. तो वह विमुख हो गया अपने बल-बूते के कारण, और कह दिया की जादूगर अथवा पागल है।
- 40. अन्ततः हम ने पकड़ लिया उस को तथा उस की सेनाओं को, फिर फेंक दिया उन को सागर में और वह निन्दित हो कर रह गया।
- 41. तथा आद में (शिक्षाप्रद निशानी है)। जब हम ने भेज दी उन पर बाँझ<sup>[3]</sup> आँधी।
- 42. वह नहीं छोड़ती थी किसी वस्तु को जिस पर गुज़रती परन्तु उसे बना देती थी जीर्ण चूर-चूर हड्डी के समान।
- 1 अर्थात प्रत्येक पत्थर पर पापी का नाम है।
- 2 जो आदर्णीय लूत (अलैहिस्सलाम) का घर था।
- 3 अर्थात अशुभ। (देखियेः सुरह हाक्का. आयतः 7)

سُوَّمَةً عِنْدَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِيُنَ<sup>®</sup>

فَأَخْرُجُنَا مَنْ كَانَ فِيُهَامِنَ الْنُؤُمِنِيْنَ

فَهَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْسُيْلِمِينَ فَ

ۅؘتَرَكُنَافِيُهَآالِيَّةُ لِلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْكِلِيُعِ<sup>®</sup>

وَفِي مُوْسَى إِذْ أَرْسُلُنْهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلُطِن مُّبِيرٍ @

فَتُولَى بِرُكْنِهِ وَقَالَ الْمِحْرَاوُ عَنْوُنْ

فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنهُ مُهُمُرِ فِي الْكِيرِ وَهُومُلِلُهُ

وَفِي عَادٍ إِذْ آرسُكُنا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿

مَاتَنَارُمِنْ شَىٰٓ أَآتَتُ عَلَيْهِ اِلَّاجَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْهِ ۞

43. तथा समूद में जब उन से कहा गया कि लाभान्वित हो लो एक निश्चित् समय तक।

44. तो उन्होंने अवैज्ञा की अपने पालनहार के आदेश की तो सहसा पकड़ लिया उन्हें कड़क ने, और वह देखते रह गये।

45. तो वे न खड़े हो सके और न (हम से) बदला ले सके।

46. तथा नूह<sup>[1]</sup> की जाति को इस से पहले (याद करो)। वास्तव में वह अवैज्ञाकारी जाति थे।

47. तथा आकाश को हम ने बनाया है हाथों<sup>[2]</sup> से और हम निश्चय विस्तार करने वाले हैं।

48. तथा धरती को हम ने बिछाया है तो हम क्या<sup>[3]</sup> ही अच्छे बिछाने वाले हैं।

49. तथा प्रत्येक वस्तु का हम ने उत्पन्न किया है जोड़ा, ताकि तुम शिक्षा ग्रहण करो।

50. तो तुम दौड़ो अल्लाह की ओर, वास्तव

ورِنْ تَنُودُ دَاذُ قِيْلَ لَهُمْ تَكَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ ۞

ڡؘٚػؘۛڗُواٛعَنُ ٱمُرِرَبِّهِمُ فَانَّخَنَ ثُمُ الصَّعِقَةُ وُهُمُ يَنْظُرُونَ۞

فَمَااسْتَطَاعُوامِنُ قِيَامِرِوَّمَا كَانُوامُنْتَصِرِينَ ۖ

ۅؘۊؘۅؘؘٛؖۄؘڒڹؙٛۅۣڿۺؘۜؿؘڹٛڷ۠ٳڹٞۿؙۿػٵٮٛٷٳڡؘۜۅؙڡٵ ڣۣٮۊؽؘؽؘ۞۠

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَعْهَا بِأَيْدٍ قِرَاتَا لَمُؤْسِعُونَ ®

وَالْاَرْضَ فَرَشْنَهُا فَنِعْمَ الْمُهِدُونَ

ۅؘڡؚؽؙػؙڸؚڷۜۺؘؽؙٞڂٞڷڡؙٞڹٵۯۅ۫ۘٛۼؽ۬ڹڵعٙڵڴؙڎ۫ؾؘۮؘڴۯۏڹ®

فَفِيٌّ وَآلِلَ اللهِ إِنِّ لَكُوْمِيِّنُهُ نَذِيرٌ مِّبُينٌ ﴿

1 आयत 31 से 46 तक निबयों तथा विगत जातियों के परिणाम की ओर निरंतर संकेत कर के सावधान किया गया है कि अल्लाह के बदले का नियम बराबर काम कर रहा है।

- 2 अर्थात अपनी शक्ति से।
- 3 आयत का भावार्थ यह है कि जब सब जिन्नों तथा मनुष्यों को अल्लाह ने अपनी वंदना के लिये उत्पन्न किया है तो अल्लाह के सिवा या उस के साथ किसी जिन्न या मनुष्य अथवा फ़्रिश्ते और देवी देवता की वंदना अवैध और शिर्क है। जिस के लिये क्षमा नहीं है। (देखिये: सूरह निसा, आयत: 48,116)। और जो व्यक्ति शिर्क कर लेता है तो उस के लिये स्वर्ग निषेध है। (देखिये: सूरह माइदा, आयत: 72)

में मैं तुम्हें उस की ओर से प्रत्यक्ष रूप से (खुला) सावधान करने वाला हूँ।

- 51. और मत बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य। वास्तव में मैं तुम्हें इस से खुला सावधान करने वाला हूँ।
- 52. इसी प्रकार नहीं आया उन के पास जो इन (मक्का वासियों) से पूर्व रहे कोई रसूल परन्तु उन्हों ने कहा कि जादूगर या पागल है।
- 53. क्या वह एक दूसरे को विसय्यत<sup>[1]</sup> कर चुके हैं इस की? बल्कि वे उल्लंघनकारी लोग हैं।
- 54. तो आप मुख फेर लें उन से। आप की कोई निन्दा नहीं है।
- 55. और आप शिक्षा देते रहें। इसलिये कि शिक्षा लाभप्रद है ईमान वालों के लिये।
- 56. और नहीं उत्पन्न किया है मैं ने जिन्न तथा मनुष्य को परन्तु ताकि मेरी ही इबादत करें।
- 57. मैं नहीं चाहता हूँ उन से कोई जीविका, और न चाहता हूँ कि वह मुझे खिलायें।
- 58. अवश्य अल्लाह ही जीविका दाता शक्तिशाली बलवान् है।
- 59. तो इन अत्याचारियों के पाप हैं इन

ۅٙڵؾۼۘۘۼٮؙؙٛٷٳڡؘۼٳڵڵۼٳڵۿٵڂۜۯٳڹؙۣٞڷڴۮؙۺۣۨؽؙۮؙڹؽڗؙ ۺ۠ڽؿؿ۞

ػٮ۬ٳڬ؞ڡؘۜٲؿٙٵڰڹؚؽڹؽ؈ٛؿٙڵؚۿؚٟ؋ڡؚٞۨ؈ۨڗٞڛؙۅۛڸؚ ٳڵڒڡٙٵؿؙٳ؊ڃۯؙۯۼٛڹٛٷۜٛ

آتُواصَوْا بِهِ بَلُ هُوْ قَوْمُرطاغُوْنَ اللهِ

فَتُوَلَّعَنُّهُمْ فَآانَتَ بِمَلُومِهِ

وَذَكِّرُ وَإِنَّ النِّكُوٰى تَنْفَعُمُ الْمُؤمِّينِينَ®

وَمَاخَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُ وَنِ®

مَآارُبِيُدُمِنُهُمُ مِّنَ تِرَنَٰ قِ قَمَاۤارُبِيُدُانَ يُطْعِبُونِ

إِنَّ اللهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ⊕

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ آصَعْبِهِمُ

1 विसय्यत का अर्थ हैं: मरणसम्न आदेश। अर्थ यह कि क्या वे रसूलों के इन्कार का अपने मरण के समय आदेश देते आ रहे हैं कि यह भी अपने पूर्व के लोगों के समान रसूल का इन्कार कर रहे हैं?

के साथियों के पापों के समान अतः वह उतावले न बनें।

**60.** अन्ततः विनाश है काफ़िरों के लिये उन के उस दिन<sup>[1]</sup> से जिस से वह डराये जा रहे हैं। ؙڵڒؽؚۺؾؘۼؙڿؚڵۅ۫ڹ<sup>؈</sup>

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَهُوامِنُ يُومِهُ الَّذِي فَ يُوعَدُونَ شَ

## सूरह तूर - 52



# सूरह तूर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 49 आयतें हैं।

- इस सूरह के आरंभ में तूर (पर्वत) की शपथ लेने के कारण इस का नाम सूरह तूर है।
- इस में प्रतिफल के दिन को न मानने पर चेतावनी है कि अल्लाह की यातना उन पर अवश्य आ कर रहेगी। और इस पर विश्वास करने के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा यातना का चित्र भी।
- अल्लाह की आज्ञा के पालन तथा अपने कर्तव्य को समझते हुये जीवन यापन करने पर अल्लाह के पुरस्कारों से सम्मानित किये जाने का चित्रण भी किया गया है।
- विरोधियों के आगे ऐसे प्रश्न रख दिये गये हैं जिन से संदेह स्वयं दूर हो जाते हैं।
- अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सहन करने तथा अल्लाह की प्रशंसा तथा पवित्रता गान का निर्देश दिया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।



- शपथ है तूर<sup>[1]</sup> (पर्वत) की!
- 2. और लिखी हुई पुस्तक<sup>[2]</sup> की!
- जो झिल्ली के खुले पन्नों में लिखी हुई है।

× 21926 16

وَكِتٰكٍ مُّسُطُورٌ ۗ

ڣؙۯؾٞ؆ؽؗۺؙٛۅٛڕٚ<u>ۛ</u>

- 1 यह उस पर्वत का नाम है जिस पर मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अल्लाह से वार्तालाप की थी।
- 2 इस से अभिप्राय कुर्आन है।

الجزء ٢٧

- तथा बैतुल मअमूर (आबाद<sup>[1]</sup> घर) की!
- तथा ऊँची छत (आकाश) की!
- और भड़काये हुये सागर<sup>[2]</sup> की!
- 7. वस्तुतः आप के पालनहार की यातना हो कर रहेगी।
- 8. नहीं है उसे कोई रोकने वाला।
- 9. जिस दिन आकाश डगमगायेगा।
- 10. तथा पर्वत चलेंगे।
- 11. तो विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये।
- 12. जो विवाद में खेल रहे हैं।
- 13. जिस दिन वे धक्का दिये जायेंगे नरक की अग्नि की ओर।
- 14. (उन से कहा जायेगा)ः यही वह नरक है जिसे तुम झुठला रहे थे।
- 15. तो क्या यह जादू है या तुम्हें सुझाई नहीं देता?
- 16. इस में प्रवेश कर जाओ फिर सहन करो या सहन न करो तुम पर समान है। तुम उसी का बदला दिये जा रहे हो जो तुम कर रहे थे।
- 17. निश्चय, आज्ञाकारी बागों तथा

وَّالْبَيْتِ الْمُعَمُّوْرِيُ

وَالسَّقُفِ الْمُرُفُوعِ

وَالْبَحُوالْمُسَجُورِثُ

إِنَّ عَنَابَ رَتِكَ لَوَاقِعٌ ٥

تَالَهُ مِنْ دَافِعِ ٥

يَّوْمُ تَمُورُ السَّمَاءُ مُورًا أَنْ

وَتَسِيْرُ الْحِبَالُ سَيُرًاقُ

فَوْمُلُ تُومَين لِلْمُكُذِّبِثُرَ، أَنْ

الَّذِينُنَهُمُ فِيُ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ<sup>®</sup> وَمُ بِدُ تُعُونَ إِلَى نَارِحَهَا مُم رَعًا اللهِ وَمُ اللَّهُ مُدَعًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هذِوِالنَّارُالَّتِيَ كُنْتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ @

اَفَسِحُرُّهٰ فَا اَمُ اَنْتُمُ لِانْتُصِرُونَ<sup>®</sup>

إصْلَوْهَا فَاصْبُرُوۡ ٱلۡوَٰلِاتَصُبُرُوۡا ۚ سَوَاءُ عَلَيْكُمُ ۗ اتَّنَا تُجْوَرُونَ مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ١

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جُنَّتٍ وَنَعِيْمِ اللَّهِ

- 1 यह आकाश में एक घर है जिस की फ़रिश्ते सदेव परिक्रमा करते रहते हैं। कुछ व्याख्या कारों ने इस का अर्थः कॉबा लिया है। जो उपासकों से प्रत्येक समय आबाद रहता है। क्योंकि मअमूर का अर्थः ((आबाद)) है।
- 2 ( देखियेः सूरह तक्वीर, आयतः 6)

सुखों में होंगे।

- 18. प्रसन्न हो कर उस से जो प्रदान किया होगा उन को उन के पालनहार ने, तथा बचा लेगा उन को उन का पालनहार नरक की यातना से।
- 19. (उन से कहा जायेगा)ः खाओ और पीओ मनमानी उस के बदले में जो तुम कर रहे थे।
- 20. तिकये लगाये हुये होंगे तख़्तों पर बराबर बिछे हुये तथा हम विवाह देंगे उन को बडी आँखों वाली स्त्रियों से।
- 21. और जो लोग ईमान लाये और अनुसरण किया उन का उन की संतान ने ईमान के साथ तो हम मिला देंगे उन की संतान को उन के साथ तथा नहीं कम करेंगे उन के कर्मों में से कुछ, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का बंधक<sup>[1]</sup> है।
- 22. तथा हम अधिक देंगे उन को मेवे तथा मांस जिस की वह रुचि रखेंगे।
- 23. वे एक-दूसरे से उस में लेते रहेंगे मदिरा के प्याले जिस में न कोई व्यर्थ बात होगी, न कोई पाप की बात।
- 24. और फिरते रहेंगे उन की सेवा में (सुन्दर) बालक जैसे वह छुपाये हुये मोती हों।
- 25. और वह (स्वर्ग वासी) सम्मुख होंगे एक-दूसरे के प्रश्न करते हुये।

فكوهِيْنَ بِمَالَتْهُمُ رَبُّهُوْ وَوَقَاقُمُ رَبُّهُوْ عَدَابَ الْجَحِيْدِ

كُلُوُاوَاشَرَبُوُاهِنِيَّكَالِمَاكُنْتُمُ تَعُلُوُنَ<sup>®</sup>

مُتَّكِ بِيُنَ عَلَى سُرُرِيِّ صَفْوُ فَاتِوْ وَزَقَّجُنْهُمُ بِحُوْرِعِيْنِ ©

ۅؘٲ؆ڹؚؿڹٵڡٮؙٛۉٳۅٲؾؠؘۼؠؙٞؗٛؗٛؗٛ؋ڎ۠ڗؚؾۜؠٛ۠ٛٛؗٛؗؗٛؠؙڔڸؽؠ۬ٳڹٲؙۘؖٚٚٙڡٙؿؙٵ ؠؚۿؚۮ۫ڒؾۣؾۿۅؙۅڝؘٵۧٲؾٮؙؗڶٛؠؗٞ؈؈ٚۘۼؠٙڸۿؚۄؙۺٞۺؘڴؙ ڬ۠ڷؙٵڡ۫ڔڴؙڽؘؠڵۺٮؘڹۿؚؽؙؿٛ۞

وَأَمُدَدُنهُ مُ بِفَاكِهَ إِوْ كَالْمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مُكُونَ

يَتَنَانَعُونَ فِيهَا كَأْسًالُالَغُونُفِهَا وَلَا تَأْثِيُونُ

وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَاهُمُّ كَانَّهُمُ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونُ ۞

وَٱقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعُضٍ يَّتَسَأَءُ لُوْنَ®

- **26.** वह कहेंगेः इस से पूर्व<sup>[1]</sup> हम अपने परिजनों में डरते थे।
- 27. तो अल्लाह ने उपकार किया हम पर, तथा हमें सुरक्षित कर दिया तापलहरी की यातना से।
- 28. इस से पूर्व<sup>[2]</sup> हम वंदना किया करते थे उस की। निश्चय वह अति परोपकारी दयावान् है।
- 29. तो आप शिक्षा देते रहें। क्योंकि आप के पालनहार के अनुग्रह से न आप काहिन (ज्योतिषी) हैं, और न पागल।<sup>[3]</sup>
- 30. क्या वह कहते हैं कि यह कि हैं हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उस के साथ कालचक्र की?<sup>[4]</sup>
- 31. आप कह दें कि तुम प्रतीक्षा करते रहो, मैं (भी) तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
- 32. क्या उन्हें सिखाती हैं उन की समझ यह बातें, अथवा वह उल्लंघनकारी लोग हैं?
- 33. क्या वह कहते हैं कि इस (नबी) ने इस (कुर्आन) को स्वयं बना लिया है? वास्तव में वह ईमान नहीं लाना चाहते।

قَالُوۡۤالِتَّاكُتَّاتَبُكُ فِيۡٓاَهُلِكَامُشُفِقِيۡبَ<sup>©</sup>

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْمَنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ

ٳڰٵػؙؾٛٵڡؚڹ ڡٞڹڷؙؽڹٷٷ؋ؙٳؾۧ؋ۿۅؘٳڶڹڗ۠ٳڵڗڿؽؙٷؖ

ڣؘۮؘڴؚۯڣؘؠۜٲٲٮٛٚؾڹؚۼ۬ؠٙؾؚۯٮؚؚۨڮؠػٵۿٟڹ ٷڵۯؠؘڿڹؙٷڹ۞ۛ

ٱمۡریَقُوۡلُوۡنَ شَاعِوُّتَ تَرَبِّصُ رِبِهٖ رَبُی الْمُنُوۡنِ۞

قُلُ تَرَيَّضُوا فِإِنِّى مَعَكُوْمِينَ الْمُتَرَبِّضِيُن ۗ

ٱمُرَّنَامُّرُهُمُ ٱحُكَامُهُمُ بِهِلْدَا ٱمُهُمُ قَوْمٌ طَاغُونَ فَ

ٱمۡ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لَا يُؤُمِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

- 2 अर्थात संसार में।
- 3 जैसा कि वह आप पर यह आरोप लगा कर हताश करना चाहते हैं।
- 4 अर्थात कुरैश इस प्रतीक्षा में हैं कि संभवतः आप को मौत आ जाये तो हमें चैन मिल जाये।

34. तो वे ला दें इस (कुर्आन) के समान कोई एक बात यदि वह सच्चे हैं।

35. क्या वह पैदा हो गये हैं बिना<sup>[1]</sup> किसी के पैदा किये, अथवा वह स्वयं पैदा करने वाले हैं?

36. या उन्होंने ही उत्पत्ति की है आकाशों तथा धरती की? वास्तव में वह विश्वास ही नहीं रखते।

37. अथवा उन के पास आप के पालनहार के कोषागार हैं या वही (उस के) अधिकारी हैं?

38. अथवा उन के पास कोई सीढ़ी है जिसे लगा कर सुनते<sup>[2]</sup> हैं? तो उन का सुनने वाला कोई खुला प्रमाण प्रस्तुत करे।

39. क्या अल्लाह के लिये पुत्रियाँ हों तुम्हारे लिये पुत्र हों।

40. या आप माँग कर रहे हैं उन से किसी पारिश्रमिक<sup>[3]</sup> की तो वे उस के बोझ से दबे जा रहे हैं?

अथवा उन के पास परोक्ष (का ज्ञान)
 है जिसे वे लिख<sup>[4]</sup> रहे हैं?

فَلْيَا تُوَامِعِدِيثٍ مِّثُولِهَ إِنْ كَانُوُ اصْدِقِينَ اللهِ

آمُرْخُلِفُوْامِنُ غَيْرِشَيُّ أَمْرُهُمُ الْخَلِفُونَ

اَمُ خَلَقُوا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلُ لَايُوْقِنُونَ الْ

ٱمْءِنْكُهُمُ خَزَابِنُ رَتِّكِ ٱمُهُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ۗ

ٲڡؙۯؙۿؙۉؙڛؙڷٞٷؾۜۺؗػؚٙٷٛؽؘ؋ؚؽٷۧڡؘڶؽٵ۫ؾؚڡؙۺۺٙۼۿۄٞ ڛؚٛڵڟۣڹۺؙؚؽڹۣ۞ٛ

آمُرِلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُو الْبَنُونَ اللَّهِ الْبَنُونَ

امُ تَنْعُلُهُمُ آجُرًا فَهُوْمِينَ مَغْرَمٍ مُّتَقَلُونَ أَن

آمُءِنْدَاهُمُ الْغَيْبُ فَهُوْ يَكْتُبُونَ ۗ

- 1 जुबैर बिन मुत्इम कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मिग्नब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ रहे थे। जब इन आयतों पर पहुँचे तो मेरे दिल की दशा यह हुई कि वह उड़ जायेगा। (सहीह बुख़ारी: 4854)
- 2 अर्थात आकाश की बातें। और जब उन के पास आकाश की बातें जानने का कोई साधन नहीं तो यह लोग, अल्लाह, फ़्रिश्ते और धर्म की बातें किस आधार पर करते हैं?
- 3 अर्थात सत्धर्म के प्रचार पर।
- 4 इसीलिये इस वह्यी (कुर्आन) को नहीं मानते हैं।

42. या वे चाहते हैं कोई चाल चलना? तो जो काफ़िर हो गये वे उस चाल में ग्रस्त होंगे।

43. अथवा उन का कोई और उपास्य (पूज्य) है अल्लाह के सिवा? अल्लाह पवित्र है उन के शिर्क से।

44. यदि वे देख लें कोई खण्ड आकाश से गिरता हुआ तो कहेंगे कि तह पर तह बादल है। $^{[1]}$ 

45. अतः आप छोड़ दें उन को यहाँ तक कि मिल जायें अपने उस दिन से जिस में<sup>[2]</sup> इन्हें अपनी सुध नहीं होगी।

46. उस दिन नहीं काम आयेगी उन के उन की चाल कुछ, और न उन की सहायता की जायेगी।

47. तथा निश्चय अत्याचारियों के लिये एक यातना है इस के अतिरिक्त<sup>[3]</sup> (भी)। परन्तु उन में से अधिक्तर ज्ञान नहीं रखते हैं।

48. और (हे नबी!) आप सहन करें अपने पालनहार का आदेश आने तक। वास्तव में आप हमारी रक्षा में हैं। तथा पवित्रता का वर्णन करें अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ जब जागते हों। [4]

ٱمۡیُرِینُدُوۡنَکیۡدًا قَالَّذِیۡنَکَفَرُوۡاهُمُو الۡمَکنُدُوۡنَ۞

آمْرَلَهُمْ اللهُ عَبْرُاللهِ شُبْعَلَ اللهِ عَمَّايُثُمِرُكُونَ ®

وَإِنْ يَرُوْلِكُنْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُوْلُوُ اسَّعَاكِ مَرُكُوْمُ

> ڣؘۮؘۯۿؙٶۧػؾ۠ؖؽڶڡؙٛۅؙٳؽۅؙڡٙۿؙؗۿڗڷڵۮؚؽۏؚؽؙڡؚ ؽؙڞۼڠؙۏٛؽؗ۞۠

ؽۅؙؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗڔڒؽؙۼ۬ڹؽؙۼڹۿؙؗٛؗؗۿؙڮؽۮؙۿ۠ۄؗۺؘؽٵۊؖڒۿۄؙ ۑؙڹٛڡڒٷؽؗ۞

وَ إِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْاعَنَا بَادُوُنَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ ٱکْتَوْهُمُولِاَيْعُلَمُوْنَ©

ۉٵڞڔۯ۬ڸڂٛڂٛۅۯڗڮٷٙٲٮ۠ڰڽٳٛڠؽؙڹڹٵۅؘڛڐ۪ڎ ؠؚڂڡؙڽۯڗڸؚػڿؽڹۘڗؘڠؙۅؙۄؙٛ

<sup>1</sup> अर्थात तब भी अपने कुफ़ से नहीं रुकेंगे जब तक कि उन पर यातना न आ जाये।

<sup>2</sup> अर्थात प्रलय के दिन से।

<sup>3</sup> इस से संकेत संसारिक यातनाओं की ओर है। (देखियेः सूरह सज्दा आयतः 21)

<sup>4</sup> इस में संकेत है आधी रात्री के बाद की नमाज़ (तहज्ज़द) की ओर।

الجزء ٢٧

49. तथा रात्री में (भी) उस की पवित्रता का वर्णन करें और तारों के डूबने के<sup>[1]</sup> पश्चात् (भी)| وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْ بَارَ النَّهُ وُومِ اللَّهُ

<sup>ा</sup> रात्री में तथा तारों के डूबने के समय से संकेत मग्निब तथा इशा और फ़ज़ की नमाज़ की ओर है जिन में यह सब नमाज़े भी आती हैं।

#### सूरह नज्म - 53



### सूरह नज्म के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है। इस में 62 आयतें हैं।

- इस सूरह का आरंभ नज्म (तारे) की शपथ से हुआ है। इसलिये इस का नाम सूरह नज्म है।
- इस में वह्यी तथा रिसालत से सम्बंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। जिन से ईमान तथा विश्वास पैदा होता है। और ज्योतिष के आरोप का खण्डन होता है।
- नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सम्बंधित संदेहों को दूर किया गया है। जो वह्यी के बारे में किये जाते थे। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जो कुछ आकाशों में देखा उसे प्रस्तुत किया गया है।
- वह्यी (प्रकाशना) को छोड़ कर मनमानी तथा शिर्क करने और प्रतिफल के इन्कार पर पकड़ की गई है। जिन से इन विचारों का व्यर्थ होना उजागर होता है।
- सदाचारियों को क्षमा और पुरस्कार की शुभ सूचना दी गई है। और इन्कारियों को सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है।
- अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सावधान कर्ता होने का वर्णन है। तथा प्रलय के दिन से सावधान करने के साथ ही अल्लाह ही को सज्दा करने तथा उसी की वंदना करने का आदेश दिया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. शपथ है तारे की, जब वह डूबने लगे!
- नहीं कुपथ हुया है तुम्हारा साथी और न कुमार्ग हुया है।
- और वह नहीं बोलते अपनी इच्छा से।

ۅؘۘالنَّجُورِاذَاهَوٰى۞ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَاخَوٰى۞

وَيَايَنُطِقُ عَنِ الْهَوٰي اللَّهُ

- **5.** सिखाया है जिसे उन को शक्तिवान ने|<sup>[1]</sup>
- बड़े बलशाली ने, फिर वह सीधा खड़ा हो गया।
- तथा वह आकाश के ऊपरी किनारे पर था।
- फिर समीप हुआ, और फिर लटक गया।
- 9. फिर हो गया दो कमान के बराबर अथवा उस से भी समीप।
- 10. फिर उस ने वह्यी की उस (अल्लाह) के भक्त<sup>[2]</sup> की ओर जो भी वह्यी की।
- नहीं झुठलाया उन के दिल ने जो कुछ उन्होंने देखा।
- 12. तो क्या तुम उन से झगड़ते हो उस पर जिसे वह (आँखों से) देखतें हैं?
- 13. निःसंदेह उन्होंने उसे एक बार और भी उतरते देखा।

ٳڽؙۿؙۅٙٳڷڒۅؘڂؿ۠ؿؙۏؙڂؽ<sup>ڽ</sup>

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ﴿

ذُوُ مِرَّةٍ عَنَاسُتَوٰى<sup>ڽ</sup>

وَهُوَ بِالْأُنْقِ الْأَعْلَى ۗ

ثُمَّرَدَنَافَتَكُ لِي ﴿

فَكَانَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ آدُنْ<sup>6</sup>

فَأُوثُنَى إلى عَبُدِهِ مَّاأُولُخي ٥

مَا كَنَبَ الْفُؤَادُ مَارَالي ®

ٱفَتُمُّارُوْنَهُ عَلَىٰ مَايَزِي®

وَلَقَدُ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرِي اللهِ ا

<sup>ा</sup> इस से अभिप्राय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं जो वह्यी लाते थे।

<sup>2</sup> अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ओर। इन आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जिब्रील (फ़्रिश्ते) को उन के वास्तविक रूप में दो बार देखने का वर्णन है। आईशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) ने कहाः जो कहे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अल्लाह को देखा है तो वह झूठा है। और जो कहे कि आप कल (भिवष्य) की बात जानते थे तो वह झूठा है। तथा जो कहे कि आप ने धर्म की कुछ बातें छुपा लीं तो वह झूठा है। किन्तु आप ने जिब्रील (अलैहिस्सलाम) को उन के रूप में दो बार देखा। (बुख़ारीः 4855) इब्ने मस्ऊद ने कहा कि आप ने जिब्रील को देखा जिन के छः सौ पँख थे। (बुख़ारीः 4856)

15. जिस के पास जन्नतुल<sup>[2]</sup> मावा है।

16. जब सिद्रह पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था।<sup>[3]</sup>

 न तो निगाह चुँधियाई और न सीमा से आगे हुई।

18. निश्चय आप ने अपने पालनहार की बड़ी निशानिया देखीं [4]

19. तो (हे मुश्रिकों!) क्या तुम ने देख लिया लात्त तथा उज़्ज़ा को।

**20.** तथा एक तीसरे मनात को?<sup>[5]</sup>

21. क्या तुम्हारे लिये पुत्र हैं और उस अल्लाह के लिये पुत्रियाँ?

22. यह तो बड़ा भोंडा विभाजन है।

23. वास्तव में यह कुछ केवल नाम हैं जो तुम ने तथा तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिये हैं। नहीं उतारा है अल्लाह ने उन का कोई प्रमाण। वह केवल अनुमान<sup>[6]</sup> عِنْدَسِدُرَةِ الْمُثَتَّطِي® عِنْدَهَاجَتَّهُ الْمَاْدِي۞ لِدُيَغْتَنِي السِّدُرَةَ مَايَغُتُمي۞

مَازَاغَ الْبُعَرُومَاطَعٰي ٥

لَقَدُدَالى مِن النِتِ رَسِّهِ الكُنْبُرِي<sup>®</sup>

ٱفَرَّءَيْنُوُ اللَّتَ وَالْعُزِّيِ ®َ

وَمَنْوَةَ الثَّالِئَةَ الْأُخْرَى۞ ٱلكُوُ الذَّكَرُولَهُ الْأُنْثَىٰ ۞

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْرِي

ٳؽۿؚؽٳڷۘۘٚڒٲڛ۫ٮٮٵؿ۠ڛؾؽؿٮؙٷۿٵٛڹٛؿٛٷۛۛۘۏٳڹٵٚٷؙٛٛٛٛٛٛٛٛ ڝؙۜٵٛڹٛڗؘڶ۩ؿۮؠؚۿٳڝؙڛؙڶڟڽٝٳڽ۫ؾۜؿؚۼٷڹ ٳڰٳٳڟۜؾۜۅڝؘٵؾۿۏؽٳڷڒؘڡٛٞ۠ۺ۠ٷڶڡۜڎۥۻٳۧ؞ۿۿ

- 1 सिद्रतुल मुन्तहा यह छठें या सातवें आकाश पर बैरी का एक वृक्ष है। जिस तक धरती की चीज़ पहुँचती है। तथा ऊपर की चीज़ उतरती है। (सहीह मुस्लिम: 173)
- 2 यह आठ स्वर्गों में से एक का नाम है।
- 3 हदीस में है कि वह सोने के पतिंगे थे। (सहीह मुस्लिम: 173)
- 4 इस में मेअराज की रात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आकाशों में अल्लाह की निशानियाँ देखने का वर्णन है।
- 5 लात्त उज़्ज़ा और मनात यह तीनों मक्का के मुश्रिकों की देवियों के नाम हैं। और अर्थ यह है कि क्या इन की भी कोई वास्तविक्ता है?
- 6 मुश्रिक अपनी मुर्तियों को अल्लाह की पुत्रियाँ कह कर उन की पूजा करते थे। जिस का यहाँ खण्डन किया जा रहा है।

पर चल रहे हैं। तथा अपनी मनमानी पर। जब कि आ चुका है उन के पालनहार की ओर से मार्गदर्शन।

- 24. क्या मनुष्य को वही मिल जायेगा जिस की वह कामना करें?
- 25. (नहीं, यह बात नहीं है) क्यों कि अल्लाह के अधिकार में है आख़िरत (प्रलोक) तथा संसार।
- 26. और आकाशों में बहुत से फ़रिश्ते हैं जिन की अनुशंसा कुछ लाभ नहीं देती, परन्तु इस के पश्चात कि अनुमित दे अल्लाह जिस के लिये चाहे तथा उस से प्रसन्न हो।[1]
- 27. वास्तव में जो ईमान नहीं लाते परलोक पर, वे नाम देते हैं फ़रिश्तों को स्त्रियों के नाम।
- 28. उन्हें इस का कोई ज्ञान। नहीं वह अनुसरण कर रहे हैं मात्र गुमान का और वस्तुतः गुमान नहीं लाभप्रद होता सत्य के सामने कुछ भी।
- 29. अतः आप विमुख हो जायें उस से जिस ने मुँह फेर लिया है हमारी शिक्षा से। तथा वह संसारिक जीवन ही चाहता है।
- 30. यही उन के ज्ञान की पहुँच है। वास्तव में आप का पालनहार ही अधिक जानता है उसे जो कुपथ हो

مِّنُ تَيِّهِمُ الْهُدُى الْهُدُى

آمُ لِلْإِنْسَانِ مَاتَكُنَّى اللهُ

فَيِلُّهِ الْلِخِوَةُ وَالْأُولِلِ أَنَّ

ۅؙڲؘۄٞۺؙۿٙڮڡؚؚڧؚٳڶؾۜڡؗڶۅؾؚڵٳٮؙڠ۫ۏؽ۬ۺؘڡؘٚٵۼۘڗؙؠؙٛؗٛؗۻۺؙؽؙٵ ٳڵٳڡؚٮؽ۬ڹۼؗٮؚٲڶؙؿٳؙۮؘ۫ؽؘٳڶٮ۠ڮ۠ڶؚۺٞؾۺۜٵٛٷۘؾۯۣۻ۠۞

ٳڽۜٲڷڒؚؿؙؽۘڵۮؚؿؙؙڡؚؗڹؙۉؽڽٳڷڵڿۯؚۊٙڵؽؙٮۜؿؙۏؽٵڷؠٙڸٟۧڬڎٙ ؾؙٙۄؚٛڽڲؘٲٳڒٛڹڠ۞

> وَمَالَهُمُوبِهِ مِنْ عِلْمِ إِنَّ يَتَبِّعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ لَايُغُنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا

ڣۜٲڠؚڔڞ۬ۘۼؽؙ؆ؽؾؘۘٷڵؿٝٚۼۘؽ۬ۮؚؚڬؚٚڔٮؘٵۅؘڶۄؙؽڔؚۮ ٳڵٵڶ۬ۼڸۅؘۊؘٵڶڰٮؙؽ۬ڲڰ

ذلك مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْوِّلِ َ رَبِّكَ هُوَاعْلَمُ بِمَنُ ضَلَّ عَنُ سِيلِهِ وَهُواَعْلَمُ بِمِنِ اهْتَدَى ۞

अरब के मुश्रिक यह समझते थे कि यिद हम फ़्रिश्तों की पूजा करेंगे तो वह अल्लाह से सिफ़्रिश कर के हमें यातना से मुक्त करा देंगे। इसी का खण्डन यहाँ किया जा रहा है।

गया उस के मार्ग से, तथा उसे जिस ने संमार्ग अपना लिया।

- 31. तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों तथा धरती में है ताकि वह बदला दे जिस ने बुराई की उस के कुकर्म का, और बदला दे जिस ने सुकर्म किया अच्छा बदला।
- 32. उन लोगों को जो बचते हैं, महा पापों तथा निर्लज्जा<sup>[1]</sup> से, कुछ चूक के सिवा। वास्तव में आप का पालनहार उदार क्षमाशील है। वह भली-भाँति जानता है तुम को, जब कि उस ने पैदा किया तुम को धरती<sup>[2]</sup> से तथा जब तुम भ्रूण थे अपनी माताओं के गर्भ में। अतः अपने में पवित्र न बनो। वही भली- भाँति जानता है उसे जिस ने सदाचार किया है।
- 33. तो क्या आप ने उसे देखा जिस ने मुँह फेर लिया?
- 34. और तनिक दान किया फिर रुक गया।
- 35. क्या उस के पास परोक्ष का ज्ञान है

وَبِلَهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ لِيَجُزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوُا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوا لِالْحُمْثَىٰ ۚ

ٱلَّذِيْنَ)يُحْتَنِبُوُن كَبَّهِرَ الْإِنْشِو وَالْفَوَاحِشَ اِلَّااللَّهُمَّ أَنْ إِنَّ رَبَّكِ وَاسِعُ الْمُغَفِّرَةِ هُوَاعْلُو كِثْرِادُ اَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاذْاَنْتُو آَجِنَةً فِنْ بُطُونِ أَمَّةَ بَلُوْ فَكُنْتِرَكُوْۤ اَنْشُكُوۡ هُوَاعُكُو بِمِنِ اتَّقَىٰ ۚ

اَفَرَءَيْتَ الَّذِي تُولِيُّ

وَٱغْطَى قِلِيُلَا وَّٱكُدَاى۞ ٱعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبُ فَهُوْ يَرَاى۞

- 1 निर्लज्जा से अभिप्रायः निर्लज्जा पर आधारित कुकर्म हैं। जैसे बाल-मैथुन, व्यभिचार, नारियों का अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन और पर्दे का त्याग, मिश्रित शिक्षा, मिश्रित सभायें, सौन्दर्य की प्रितयोगिता आदि। जिसे आधुनिक युग में सभ्यता का नाम दिया जाता है। और मुस्लिम समाज भी इस से प्रभावित हो रहा है। हदीस में है कि सात विनाशकारी कर्मों से बचोः 1- अल्लाह का साझी बनाने से। 2- जादू करना। 3- अकारण जान मारना। 4- मिदरा पीना। 5- अनाथ का धन खाना। 6- युद्ध के दिन भागना। 7- तथा भोली भाली पिवत्र स्त्री को कलंक लगाना। (सहीह बुख़ारीः 2766, मुस्लिमः 89)
- 2 अर्थात तुम्हारे मूल आदम (अलैहिस्सलाम) को।

कि वह (सब कुछ) देख<sup>[1]</sup> रहा है?

36. क्या उसे सूचना नहीं हुई उन बातों की जो मुसों के ग्रन्थों में है?

37. और इब्राहीम की जिस ने (अपना वचन) पुरा कर दिया।

38. कि कोई दूसरे का भार नहीं लादेगा।

39. और यह कि मनुष्य के लिये वही है जो उस ने प्रयास किया।

40. और यह कि उस का प्रयास शीघ देखा जायेगा।

41. फिर प्रतिफल दिया जायेगा उसे पूरा पतिफल।

42. और यह कि आप के पालनहार की ओर ही (सब को) पहँचना है।

43. तथा वही है जिस ने (संसार में) हँसाया तथा रुलाया।

44. तथा उसी ने मारा और जिवाया।

45. तथा उसी ने दोनों प्रकार उत्पन्न किये: नर और नारी।

46. वीर्य से जब (गर्भाशय में) गिरा।

47. तथा उसी के ऊपर दुसरी बार<sup>[2]</sup> उत्पन्न करना है।

آمُرِلَمْ يُنَبَّا أِبِمَا فِي صُحُفِ مُوْسَى ۗ

وَإِبْرُهِمُ اللَّذِي وَفِّي ﴿

ٱلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَانُغُرِي وَآنُ لَيْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعِي ﴿

وَأَنَّ سَعْمَهُ سَوْفَ يُرِيْ

تُمَّايُحُونِ لَهُ الْجَوَّا اَءَ الْأَوْفَىٰ ۖ

وَأَنَّ اللَّ رَبِّكَ الْمُثْنَّعِي ﴿

وَاتَّهُ هُوَاضِّعَكَ وَٱبْكَىٰ ﴿

وَٱنَّهُ هُوَامَاتَ وَٱحُيَّا ۞ وَٱنَّهُ خَلَقَ الزُّوجِينِ النَّدُكُّرُوالْأَنْثُوا اللَّهُ اللَّهُ كَرُوالْأُنْثُوا اللَّهُ

> مِنُ تُنْطُفَةٍ إِذَا تُمُنَىٰ وَآنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرِي ٥

2 अर्थात प्रलय के दिन प्रतिफल प्रदान करने के लिये।

<sup>1</sup> इस आयत में जो परम्परागत धर्म को मोक्ष का साधन समझता है उस से कहा जा रहा है कि क्या वह जानता है कि प्रलय के दिन इतने ही से सफल हो जायेगा? जब कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) वह्यी के आधार पर जो प्रस्तृत कर रहे हैं वही सत्य है। और अल्लाह की वह्यी ही परोक्ष के ज्ञान का साधन है।

48. तथा उसी ने धनी बनाया और धन दिया।

49. और वही शेअ्रा<sup>[1]</sup> का स्वामी है।

**50.** तथा उसी ने ध्वस्त किया प्रथम<sup>[2]</sup> आद को।

51. तथा समूद को। किसी को शेष नहीं रखा।

52. तथा नूह की जाति को इस से पहले, वस्तुतः वह बड़े अत्याचारी अवैज्ञाकारी थे।

53. तथा औंधी की हुई बस्ती<sup>[3]</sup> को उस ने गिरा दिया।

54. फिर उस पर छा दिया जो छा<sup>[4]</sup> दिया।

55. तो (हे मनुष्य!) तू अपने पालनहार के किन किन पुरस्कारों में संदेह करता रहेगा।

 यह<sup>[5]</sup> सचेतकर्ता हैं प्रथम सचेतकर्ताओं में से|

57. समीप आ लगी समीप आने वाली।

58. नहीं है अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर करने वाला। وَٱنَّهُ هُوَاغَنَىٰ وَٱقَنَٰىٰ

وَاتَّهُ هُوَرَبُّ الشِّعْرَى ۗ وَاتَّهُ آهُلُكَ عَادَا إِلْأُولِي ۗ وَاتَّهُ آهُلُكَ عَادَا إِلْأُولِي ۗ

وَتُنُودُ أَفَيَا آَبُغَيْ

ۅؘۊٙۅؙ*ۯڒؙۅٛڿ*ؚڡؚٚڹؙڰ۫ٳڷۿؙۿڒڰٵٮؙٛۏٵۿؙؠٛٲڟؙڮۄۜۅٙٲڟۼ۠۞

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهُوٰى ۗ

نَغَشِّٰ ہَامَاغَشِٰی فِیَایِّ الاَّہِ رَبِّكَ تَتَمَارٰی

هٰ ذَانَذِيۡرُمِّنَ الثُّذُرِ الْأُولِ

ٱؠڽ۬؋ٙؾؚٵڵٳۯؚڬڎؙؖ<sup>۞</sup> ڵؽڝٛڵۿؘٳڡؚڽؙۮؙۏڽؚٳٮڵؾؗٷڲٳۺ۬ڣؘڎٞ۞

- 2 यह हुद (अलैहिस्सलाम) की जाति थे।
- 3 अर्थात सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति को।
- 4 अर्थात लूत (अलैहिस्सलाम) की जाति की बस्तियों को।
- 5 अर्थात पत्थरों की वर्षा कर के उन की बस्ती को ढाँक दिया।

<sup>1</sup> शेअरा एक तारे का नाम है। जिस की पूजा कुछ अरब के लोग किया करते थे। (इब्ने कसीर)। अर्थ यह है कि यह तारा पूज्य नहीं, वास्तविक पूज्य उस का स्वामी अल्लाह है।

**59.** तो क्या तुम इस<sup>[1]</sup> कुर्आन पर आश्चर्य करते हो?

60. तथा हँसते हो, और रोते नहीं।

61. तथा विमुख हो रहे हो।

62. अतः सज्दा करो अल्लाह के लिये तथा उसी की वंदना<sup>[2]</sup> करो| أَفَونُ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعُجُبُونَ فَ

وَتَضُحُلُونَ وَلَا تَبَكُوْنَ ﴿ وَانْـتُمُرُ سٰــِــــــــُونَ۞ فَاسُجُنُــُوالِلهِ وَاحْبُنُــُواۤ۞

<sup>ा</sup> अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी एक रसूल हैं प्रथम रसूलों के समान

<sup>2</sup> हदीस में है कि जब सज्दे की प्रथम सूरहः «नज्म» उतरी तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और जो आप के पास थे सब ने सज्दा किया एक व्यक्ति के सिवा। उस ने कुछ धूल ली, और उस पर सजदा किया। तो मैं ने इस के पश्चात् देखा कि वह काफ़िर रहते हुये मारा गया। और वह उमय्या बिन ख़लफ़ है। (सहीह बुख़ारी: 4863)

#### सूरह कुमर - 54



## सूरह क़मर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है। इस में 55 आयतें है।

- इस की प्रथम आयत में क़मर (चाँद) के दो भाग हो जाने का वर्णन है।
   इसलिये इसे सूरह कमर कहा जाता है।
- इस में काफ़िरों को झंझोड़ा गया है कि जब प्रलय का लक्षण उजागर हो गया है, और वह एतिहासिक बातें भी आ गई हैं जिन में शिक्षा है तो फिर वह कैसे अपने कुफ़ पर अड़े हुये हैं? यह काफ़िर उसी समय सचेत होंगे जब प्रलय आ जायेगी।
- उन जातियों का कुछ परिणाम बताया गया है जिन्होंने रसूलों को झुठलाया। और संसार ही में यातना की भागी बन गईं। और मक्का के काफ़िरों को प्रलय की आपदा से सावधान किया गया है।
- अन्तिम आयतों में आज्ञाकारियों को स्वर्ग की शुभ सूचना दी गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।



- समीप आ गई<sup>[1]</sup> प्रलय, तथा दो खण्ड हो गया चाँद।
- 2. और यिद वह देखते हैं कोई निशानी तो मुँह फेर लेते हैं। और कहते हैं: यह तो जादू है जो होता रहा है।

اِقَٰتَوَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَكُرُ ·

وَإِنْ تَرُواالِيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُهُ مُحَرَّفً

- 1 आप (सल्ल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मक्का वासियों ने माँग की, कि आप कोई चमत्कार दिखायें। अतः आप ने चाँद को दो भाग होते उन्हें दिखा दिया। (बुखारीः 4867)
  - आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद कहते हैं कि रसूल (सल्ल्लाहु अलैहि व सल्लम) के युग में चाँद दो खण्ड हो गयाः एक खण्ड पर्वत के ऊपर और दूसरा उस के नीचे। और आप ने कहाः तुम सभी गवाह रहो। (सहीह बुख़ारीः 4864)

 और उन्होंने झुठलाया और अनुसरण किया अपनी आकांक्षाओं का। और प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय है।

- और निश्चय आ चुके हैं उन के पास कुछ ऐसे समाचार जिन में चेतवानी है।
- यह (कुर्आन) पूर्णतः तत्वदर्शिता (ज्ञान) है फिर भी नहीं काम आईं उन के चेताविनयाँ।
- 6. तो आप विमुख हो जायें उन से, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा एक अप्रिय चीज़ की<sup>[1]</sup> ओर।
- ग्र. झुकी होंगी उन की आँख। वह निकल रहे होंगे समाधियों से जैसे कि वह टिड्डी दल हों बिखरे हुये।
- दौड़ रहे होंगे पुकारने वाले की ओर।
   काफ़िर कहेंगेः यह तो बड़ा भीषण
   दिन है।
- झुठलाया इन से पहले नूह की जाति ने। तो झुठलाया उन्होंने हमारे भक्त को और कहा कि (पागल) है। और (उसे) झड़का गया।
- 10. तो उस ने प्रार्थना की अपने पालनहार से कि मैं विवश हूँ, अतः मेरा बदला ले ले।
- तो हम ने खोल दिये आकाश के द्वार धारा प्रवाह जल के साथ।
- 12. तथा फाड़ दिये धरती के स्रोत, तो मिल गया (आकाश और धरती

1 अर्थात प्रलय के दिन हिसाब के लिये।

وكَنَّ بُوْاوالَّبَعُوْآاهُوٓآءَهُمْ وَكُلُّ ٱمْرِمُّسْتَقِرُّ

وَلَقَانُ جَاءَهُ وُمِّنَ الْأَنْكِآءِ مَا فِيلُهِ مُؤْدَجَرُْ

حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغُنِى الثُّذُرُ٥

فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَرِيَكُ عُالدّاعِ إِلَى شَيِّ ثُكُرٍ لَ

ؙٞڂٛۺۜٵٲڹڞؙٳۯۿؙۅڲۼٛٷٷؽۻٵڷڒػڹۮٳؿػٲڹۧٞڰٛ ۼڔؖٳۯ۠ۺٚؾؿٷٛ

> مُهُطِعِيْنَ إِلَى التَّااعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هٰذَا يَوْمُرِّعِيُّنِ

كنَّبَ قَبُلُهُمُ قَوْمُونُهِم فَكَدَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوْا جَنُونَ قَالْدُجِرَ ۞

فَكَ عَارَبَّهُ أَنِّي مَغُلُونٌ فَاثْتَصِرُ

فَعَتَعُنَّا الْبُوابِ السَّمَاءِبِمَاءٍ مُّنْهُمِيْرِ اللَّهِ مَا أَبُوابِ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِيْرِ

**وَّغَيَّرُنَاالْأَرُضَ عُبُونًا فَالْتَقَى الْمَا** ْعِلْهَ اَهْمِقِكُ قُدِرَشَّ

\_\_\_\_\_

1058

का) जल उस कार्य के अनुसार जो निश्चित किया गया।

- 13. और सवार कर दिया हम ने उस (नूह) को तख़्तों तथा कीलों वाली (नाव) पर।
- 14. जो चल रही थी हमारी रक्षा में उस का बदला लेने के लिये जिस के साथ कुफ़ किया गया था।
- 15. और हम ने छोड़ दिया इसे एक शिक्षा बना कर। तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला?
- 16. फिर (देख लो!) कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी चेतावनियाँ?
- 17. और हम ने सरल कर दिया है कुर्आन को शिक्षा के लिये। तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला?
- 18. झुठलाया आद ने तो कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी चेतावनियाँ।
- 19. हम ने भेज दी उन पर कड़ी आँधी एक निरन्तर अशुभ दिन में।
- 20. जो उखाड़ रही थी लोगों को जैसे वह खजूर के खोखले तने हों।
- तो कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी चेतावनियाँ?
- 22. और हम ने सरल बना दिया है कुर्आन को शिक्षा के लिये। तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला?

وَحَمَلُنْهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ اللهِ

تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِينَ كَانَ كُفِنَ ®

وَلَقَدُتُّرُكُنْهَٱلْيَةً فَهَلُمِنُ مُّنَّرِكِهِ

قَلَيْفَ كَانَ عَنَا بِنَ وَنُدُرِ®

وَلَقَدُيتَ مُونَاالُقُمُ الى لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّكَكِرٍ ۞

كَنَّ بَتْ عَادُنُّ فَكَيْفُ كَانَ عَنَا إِنِي وَنُذُرِ

ٳؾؙٚٲۯۺۘڵٮٚٵۼؙڷؚۯٟؗؠٝڔؽؚ۫ڲٵڞؘۯڝ۫ڒٵؚؽ۬ؽؘۅٛۄؚڹؘڞؙٟ ؙ۫ؠؙۺؘڗؚۣؖ

تَنْزِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُنَخُ لِ مُّنْقَعِرِ ۞

فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِيُ وَنُثُونِ

وَلَقَكُ يَتَدُرُنَا الْقُرُّ الْنَالِلْذِكُو فَهَلُ مِنُ مُّتَكِرٍ ۞

23. झुठला दिया समूद<sup>[1]</sup> ने चेतावनियों को|

24. और कहाः क्या अपने ही में से एक मनुष्य का हम अनुसरण करें? वास्तव में तब तो हम निश्चय बड़े कुपथ तथा पागलपन में हैं।

- 25. क्या उतारी गई है शिक्षा उसी पर हमारे बीच में से? (नहीं) बिल्क वह बड़ा झूठा अहंकारी है।
- 26. उन्हें कल ही ज्ञान हो जायेगा कि कौन बड़ा झूठा अहंकारी है?
- 27. वास्तव में हम भेजने वाले हैं ऊँटनी उन की परीक्षा के लिये। अतः (हे सालेह!) तुम उन के (परिणाम की) प्रतीक्षा करो तथा धैर्य रखो।
- 28. और उन्हें सूचित कर दो कि जल विभाजित होगा उन के बीच, और प्रत्येक अपनी बारी के दिन<sup>[2]</sup> उपस्थित होगा।
- 29. तो उन्होंने पुकारा अपने साथी को। तो उस ने आक्रमण किया और उसे बध कर दिया।
- **30.** फिर कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी चेतावनियाँ?
- 31. हम ने भेज दी उन पर कर्कश ध्वनी,

كَنَّ بَتُ ثَمُوُدُ بِالنَّنُ رُو

ڡؘٛڡۜٵڵٷٙٱڹؿۘڗؙٳۺؚۜێٵۅڶؚڿۘۮٵؾۜؾ۫ڽؚۼۘ؋ۜٳؾٚٳڋؙٱێڣؽؙۻڶڸ ۊۜڛؙۼؙڕؚۛ

ءَالْقِيَ الدِّكْوُعَلَيْهِ مِنَ بَيْنِنَا بَلُ هُوَكُنَّ اجُ اَثِرُّ

سَيَعْلَمُونَ غَدًا المِّنِ الْكُذَّابُ الْرَقِيثُونَ

ٳػٚٵؙؙٛٛۯؙڛؚڶؙۅۘؗۘؗۘٳٳڵؾۜٵۊۜڗؚۏؚؿؙۘڹؘۘٛٛٷٞڰؙٛٛٛۻؙۘڣٵۯؾٙڡؚۛڹۿؙۄۛ۫ ۅؘٵڞؘڟؚؠۯؗ۞

ۅؘڹؚؠٚٮؙۿؙۉؙٲؘۜؗؾٛٵڶؗڡؘٲٚٷٙؽٮؙڡؘڐؙڹؽؽؘۿؗۅ۫ؖ ڴڷ۠ۺۯۑ ۠ۼؙؾؘڞۜۯ۞

فَنَادَوُ اصَاحِبَهُمُ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ

فَكَيفُ كَانَ عَدَالِي وَنُدُرِ®

إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا

- 1 यह सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति थी। उन्होंने उन से चमत्कार की माँग की तो अल्लाह ने पर्वत से एक ऊँटनी निकाल दी। फिर भी वह ईमान नहीं लाये। क्योंकि उन के विचार से अल्लाह का रसूल कोई मनुष्य नहीं फ़्रिश्ता होना चाहिये था। जैसा की मक्का के मुश्रिकों का विचार था।
- 2 अर्थात एक दिन जल स्रोत का पानी ऊँटनी पियेगी और एक दिन तुम सब।

तो वे हो गये बाड़ा बनाने वाले की रौंदी हुई बाढ़ के समान (चूर-चूर)।

- 32. और हम ने सरल कर दिया है कुर्आन को शिक्षा के लिये। तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला?
- 33. झूठला दिया लूत की जाति ने चेतावनियों को।
- 34. तो हम ने भेज दिये उन पर, पत्थर लूत के परिजनों के सिवा, हम ने उन्हें बचा लिया रात्री के पिछले पहर।
- 35. अपने विषेश अनुग्रह से। इसी प्रकार हम बदला देते हैं उस को जो कृतज्ञ हो।
- 36. और निःसंदेह (लूत) ने सावधान किया उन को हमारी पकड़ से। परन्तु उन्होंने संदेह किया चेताविनयों के विषय में।
- 37. और बहलाना चाहा उस (लूत) को उस के अतिथियों [1] से तो हम ने अंधी कर दी उन की आँखें। कि चखो मेरी यातना तथा मेरी चेताविनयों (का परिणाम)।
- 38. और उन पर आ पहुँची प्रातः भोर ही में स्थायी यातना।
- 39. तो चखो मेरी यातना तथा मेरी चेतावनियाँ।
- 40. और हम ने सरल कर दिया है कुर्आन को शिक्षा के लिये तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला?

كَهَشِيُوالْمُ كُتَظِرِ ال

وَلَقَدُيتَّرُنَاالُقُرُاكَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّتَكِدِ

كَذَّبَتُ قَوْمُ لِوُطٍ بِالنُّدُرِ

ٳؾۜٛٲۯۺۘٮؙؽؙٮؙٵۼؽۿؚۄؙڂٳڝۘڹٵڒۜۘڎٳڶۘڵۏؙڟٟ ڹۼۜؽؙؿۿۯڛؚٮؘڂڕؚ۞

نِعْمَةً مِّنُ عِنُدِنًا كَذَالِكَ نَجْزِي مَنُ شَكَرَ ۞

وَلَقَدُ أَنُذُ رَهُمُ رَبُطُ شَنَا فَتَمَارَوُ الْإِللَّانُدُرِ ٥

وَلَقَدُرُاوَدُوْهُ عَنُ ضَيُفِهِ فَطَمَسُنَاۤ اعَيُنَهُمُ فَدُوْقُوا عَنَالِي وَنُدُرِ۞

وَلَقَنُ صَبَّحَهُمُ لِكُرُوا عُنَاكِ السُّتَقِرُّ

فَنُوْقُوا عَنَا إِنْ وَنُدُرِ

وَلَقَدُ يَتَدُونَا الْقُرُالَ لِلدِّكْرِفَهُ لَ مِن مُّدَّكِرِفَ

अर्थात उन्होंने अपने दुराचार के लिये फरिश्तों को जो सुन्दर युवकों के रूप में आये थे, उन को लूत (अलैहिस्सलाम) से अपने सुपुर्द करने की माँग की।

- 41. तथा फ़िरऔनियों के पास भी चेतावनियाँ आईं।
- 42. उन्होंने झुठलाया हमारी प्रत्येक निशानियों को तो हम ने पकड़ लिया उन को अति प्रभावी आधिपति के पकड़ने के समान।
- 43. (हे मक्का वासियों!) क्या तुम्हारे काफ़िर उत्तम हैं उन से अथवा तुम्हारी मुक्ति लिखी हुई है आकाशीय पुस्तकों में?
- 44. अथवा वह कहते हैं कि हम विजेता समूह हैं।
- 45. शीघ्र ही पराजित कर दिया जायेगा यह समूह, और वह पीठ दिखा<sup>[1]</sup> देंगे।
- 46. बिल्क प्रलय उन के वचन का समय है तथा प्रलय अधिक कड़ी और तीखी है।
- 47. वस्तुतः यह पापी कुपथ तथा अग्नि में हैं।
- 48. जिस दिन वे घसीटे जायेंगे यातना में अपने मुखों के बल (उन से कहा जायेगा कि) चखो नरक की यातना का स्वाद।
- 49. निश्चय हम ने प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न किया है एक अनुमान से।
- 50. और हमारा आदेश बस एक ही बार

وَلَقَدْ جَآءً اللَّ فِرْعَوْنَ النُّدُرُهُ

ػڐؙؠُٷٳۑٳڵۣؾؚٮٙٵڰؙێؚۿٵؽؘٲڂۮ۫ڶۿؙؗؗؗؗۉٳڂٛۮؘ ۼ<sub>ؿؿ</sub>ڹۣٟڞ۠ڡؙػؠڔ۞

ٱڰ۫ڡۜٵۯؙػؙۄ۫ڂؘؽۯۺٞٲۅڵؠٟٚڴۄٛٲۿڔٙڵڴۄ۫ڹڔٳۧۊۛڠ۠ڔڧ التَّوْيُو۞

اَمْ يَقُولُونَ غَنُ جَمِيْعُ ثُنْتَصِرُ ص

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولِّونَ اللَّابُونَ

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِنُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدْهِى وَأَمَرُّ

ٳؾۜٲڵؠؙٛڿ۫ڔؚڡؚؽؙؽٙڣٛڞؙڵڸۊۜڛؙۼؙڔٟ<sup>ۿ</sup>

ؽۣۄٞۯؙؽؠؿػڹۘۅٛؽ؍ڣؽٳڵٮۜٛڶۯۼڵٷٛڿۅۿڣٛؠٝڎٞۊڡٞۅؗٳڡڛۜ ڛؘڠۯ۞

ٳ؆ؙػؙ*ڰۜۺؘؽؙؖڂ*ؘڶڡؙ۬ڬ؋ؙؠؚڡٙۮڔٟ<sup>۞</sup>

وَمَا أَمُرُنا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجٍ بِالْبُصَرِ

इस में मक्का के काफ़िरों की पराजय की भिवष्यवाणी है जो बद्र के युद्ध में पूरी हुई। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बद्र के दिन एक ख़ेमें में अल्लाह से प्रार्थना कर रहे थे। फिर यही आयत पढ़ते हुये निकले। (सहीह बखारी: 4875)

होता है आँख झपकने के समान।[1]

51. और हम ध्वस्त कर चुके हैं तुम्हारे जैसे बहुत से समुदायों को।

52. जो कुछ उन्होंने किया है कर्मपत्र में है। $^{[2]}$ 

53. और प्रत्येक तुच्छ तथा बड़ी बात अंकित है।

54. वस्तुतः सदाचारी लोग स्वर्गों तथा नहरों में होंगे।

55. सत्य के स्थान में अति सामर्थ्यवान स्वामी के पास। وَلَقَدُ اَهُلُكُنَا اَشْيَاعَكُمُ فَهَلُمِنُ مُّتَاكِرٍ ﴿

ۅؘۘػ۠ڰؙۺؙٞۼؙٞٷڡؙڵۅؠؙڣۣٵڵڗ۠ؽڔؚؗ؈ ۅػؙڰ۠ڝۼؽڔٟٷڲڽؽڔۣۺؙۺػڟۯٛؖ

إِنَّ الْمُتَّقِئِينَ فِي حَنْتٍ قَنْهَرِ ﴿

ڔڣؙؙڡؘڡٞۼڔڝۮڗۣۼڹ۫ۮڡؘؚڶؽڮؚؖؗٛڠؙؾڔڕؖۿ

अर्थात प्रलय होने में देर नहीं होगी। अल्लाह का आदेश होते ही तत्क्षण प्रलय आ जायेगी।

<sup>2</sup> जिसे उन फ़्रिश्तों ने जो दायें तथा बायें रहते हैं लिख रखा है।

#### सूरह रहमान - 55



#### सूरह रहमान के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है इस में 78 आयतें हैं।

- इस सूरह का आरंभ अल्लाह के शुभ नाम ((रहमान)) से हुआ है। इसलिये इस का नाम सूरह रहमान है।
- इस की आरंभिक आयतों में रहमान (अत्यंत कृपाशील) की सब से बड़ी दया का वर्णन हुआ है कि उस ने मनुष्य को कुर्आन का ज्ञान प्रदान किया और उसे बात करने की शक्ति दी जो उस का विशेष गुण है।
- फिर आयत 12 तक धरती तथा आकाश की विचित्र चीज़ों का वर्णन कर के यह प्रश्न किया गया है कि तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों तथा गुणों को नकारोगे?
- इस की आयत 13 से 30 तक जिन्नों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति, दो पूर्व तथा पश्चिमों की दूरी, दो सागरों का संगम तथा इस प्रकार की अन्य विचित्र निशानियों और अल्लाह की दया की ओर ध्यान दिलाया गया है।
- आयत 31 से 45 तक मनुष्यों तथा जिन्नों को उन के पापों पर कड़ी चेतावनी दी गई है कि वह दिन आ ही रहा है जब तुम्हारे किये का दुःखदायी दण्ड तुम्हें मिलेगा।
- अन्त में उन का शुभ परिणाम बताया गया है जो अल्लाह से डरते रहे।
   और फिर स्वर्ग के सुखों की एक झलक दिखायी गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। 

- 1. अत्यंत कृपाशील ने।
- 2. शिक्षा दी कुर्आन की।
- उसी ने उत्पन्न किया मनुष्य को।
- 4. सिखाया उसे साफ साफ बोलना।

ٲڵڗؙۜۜٛٛٛٚػٙؠڵؙؽؙ<sup>ڽ</sup>

عَكْمُ الْقُرُّ الْنَّ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ<sup>©</sup>

عَكَّمَهُ الْبِيَّانَ۞

भाग - 27

- सूर्य तथा चन्द्रमा एक (नियमित) हिसाब से हैं।
- तथा तारे और वृक्ष दोनों (उसे) सज्दा करते हैं।
- और आकाश को ऊँचा किया और रख दी तराजू।<sup>[1]</sup>
- ताकि तुम उल्लंघन न करो तराजू (न्याय) में।
- तथा सीधी रखो तराजू न्याय के साथ और कम न तौलो।
- 10. धरती को उस ने (रहने योग्य) बनाया पूरी उत्पत्ति के लिये।
- 11. जिस में मेवे तथा गुच्छे वाले खजूर हैं।
- और भूसे वाले अन्न तथा सुगंधित (पुष्प) फूल हैं।
- 13. तो (हे मनुष्य तथा जिन्न!) तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 14. उस ने उत्पन्न किया मनुष्य को खनखनाते ठीकरी जैसे सूखे गारे से।
- 15. तथा उत्पन्न किया जिन्नों को अग्नि की ज्वाला से।
- 16. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन उपकारों को झुठलाओगे?

الشَّهُ مُن والْقَدَرُ بِعُسَبَانٍ فَ

وَّالنَّجُوْ وَالشَّجُوْنِيَ جُدُانِ

وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ٥

اَلَّاتَطْغَوْافِ الْمِيْزَانِ<sup>©</sup>

وَاقِيمُواالْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا غُيْرُواالِّهِ يُزَانَ ٥

وَالْاَرُضُ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِرُهُ

فِيهُافَاكِهَةٌ وَالنَّغُلُ ذَاتُ الْاَلْمُكَامِرَةً وَالْحَبُّ دُوالْعَصُفِوَالرَّيْمُانُ۞

فِهَأَيِّ الْأَءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُنِ®

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِيُ

وَخَلَقَ الْكِأَنَّ مِنْ مَّارِيحٍ مِّنْ تَارِقَ

فَيِأَيِّ الْآءِ رَتَّكُمُ اَثُكَدِّ لِنِ®

1 (देखियेः सूरह हदीद, आयतः 25) अर्थ यह है कि धरती में न्याय का नियम बनाया और उस के पालन का आदेश दिया। 17. वह दोनों सूर्योदय<sup>[1]</sup> के स्थानों तथा दोनों सूर्यास्त के स्थानों का स्वामी है।

18. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन पुरस्कारों को झुठलाओगे?

 उस ने दो सागर बहा दिये जिन का संगम होता है।

20. उन दोनों के बीच एक आड़ है। वह एक-दूसरे से मिल नहीं सकते।

21. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन उपकारों को झुठलाओगे?

22. निकलता है उन दोनों से मोती तथा मूँगा।

23. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन उपकारों को झुठलाओगे?

24. तथा उसी के अधिकार में हैं जहाज़ खड़े किये हुये सागर में पर्वतों जैसे।

25. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?

26. प्रत्येक जो धरती पर हैं नाशवान हैंI

27. तथा शेष रह जायेगा आप के प्रतापी सम्मानित पालनहार का मुख (अस्तित्व)।

رَبُ الْمَثْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَعْوِبَيْنِ

فَهِأَيِّ الْأَوْرَتِكُمُنَا تُكَدِّبْنِ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيلِنِ®

ؠؽڹؠؙؙؙؙؙؙؙؙٛػٲڔڗؘڗڂٛؖڵٳؽؠۼڸڹ<sup>۞</sup>

فَهِأَيِّ اللَّهِ رَتِّئِمُنَا تُكَدِّبُنِ

يَغُونُجُ مِنْهُ كَااللُّؤُلُؤُ وَالْمَرْجَانُ الْ

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّئِمُ الْكَذِبْنِ ⊙

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِكَا لْأَعْلَامِ ٥

فَبِأَيِّ الْأَرْرَتِكِنُمَا تُكَدِّبِنِ فَ

كُڻُّ مَنُ عَلَيْهَا فَارِنَّ ۗ وَيَيْقَى وَجُهُ رَبِّكِ ذُوالْجَلْلِ وَٱلْإِلْكُوۤ الرِهَ

<sup>1</sup> गर्मी तथा जाड़े में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के स्थानों का। इस से अभिप्राय पूर्व तथा पश्चिम की दिशा नहीं है।

28. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?

29. उसी से माँगते हैं जो आकाशों तथा धरती में हैं। प्रत्येक दिन वह एक नये कार्य में है। $^{[1]}$ 

 तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन उपकारों को झुठलाओगे?

31. और शीघ्र ही हम पूर्णतः आकर्षित हो जायेंगे तुम्हारी ओर, हे (धरती के) दोनों बोझ<sup>[2]</sup> (जिन्नो और मनुष्यो!)<sup>[3]</sup>

32. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?

33. हे जिन्न तथा मनुष्य के समूह! यदि निकल सकते हो आकाशों तथा धरती के किनारों से तो निकल भागो। और तुम निकल नहीं सकोगे बिना बड़ी शक्ति<sup>[4]</sup> के।

34. फिर तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन उपकारों को झुठलाओगे?

35. तुम दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा धूवाँ छोड़ा जायेगा। तो तुम अपनी सहायता नहीं कर सकोगे। ئِبَأَيِّ الْآءِ رَتَّئِمُمَا تُكَدِّلِنِ<sup>©</sup>

ؽٮؘٛػؙڵهؙڡؘؽ۬؋ٵڶؾؖڡؗڶۅؾؘؚۘۘۘۏۘٳڵٲۯڞؚٝڴڰٛؽۘۏ*ڡٟۿؚۏۘ* ڣؙۺؙٲڹۣ<sup>ۿ</sup>

فِهَا مِنَّ اللَّهُ رَبِّئُمَا تُكَدِّبُنِ@

سَنَفُرُ غُرُكُمُ النَّهُ الثَّقَالِينَ الثَّقَالِينَ الثَّقَالِينَ

فَبِأَيِّ الْكَرْوِرَبِّكُمَا تُكَدِّبِٰنِ®

ؽؠؘؙۘڠۺٞۯٵۼۣڹۜٷٲڷٟٳڛٛ۫ٳڹٲۺۜؾڟۼؿؙۏٲؽؘؾؿؙڣ۠ۮؙۉ۠ ڡؚؽٲڨٙڵڔٳڷؾڬۅٮؚۅؘٵڶٲڔؿ۬ؽٵڶڡؙڎؙٷٞٲڵٳؾٮؙۿؙۮؙۉؽ ٳڵڒڛؚ۫ڵڟ۪ڹ۞

فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّئِمُمَا تُكَدِّبِنِ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُلِمِّنَ تَارِدٌوَّنُّكَاسُ فَكَا

- 1 अर्थात वह अपनी उत्पत्ति की आवश्यक्तायें पूरी करता, प्रार्थनायें सुनता, सहायता करता, रोगी को निरोग करता, अपनी दया प्रदान करता, तथा अपमान-सम्मान और विजय-प्राजय देता और अगणित कार्य करता है।
- 2 इस वाक्य का अर्थ मुहावरे में धमकी देना और सावधान करना है।
- 3 इस में प्रलय के दिन की ओर संकेत है जब सब मनुष्यों और जिन्नों के कर्मों का हिसाब लिया जायेगा।
- 4 अर्थ यह है कि अल्लाह की पकड़ से बच निकलना तुम्हारे बस में नहीं है।

36. फिर तुम दोनों अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?

37. जब आकाश (प्रलय के दिन) फट जायेगा तो लाल हो जायेगा लाल चमड़े के समान|

38. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन उपकारों को झुठलाओगे?

39. तो उस दिन नहीं प्रश्न किया जायेगा अपने पाप का किसी मनुष्य से न जिन्न से।

40. तो तुम अपने पालनहार के किन -किन उपकारों को झुठलाओगे?

41. पहचान लिये जायेंगे अपराधी अपने मुखों से, तो पकड़ा जायेगा उन के माथे के बालों और पैरों को।

42. तो तुम अपने पालनहार के किन -किन उपकारों को झुठलाओगे?

43. यही वह नरक है जिसे झूठ कह रहे थे अपराधी।

44. वह फिरते रहेंगे उस के बीच तथा खौलते पानी के बीच|

45. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन उपकारों को झुठलाओगे?

46. और उस के लिये जो डरा अपने पालनहार के समक्ष खड़े होने से दो बाग़ हैं।

47. तो तुम अपने पालनहार के

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّئِمُمَا تُكَدِّبْنِ

فَإِذَاانَّتَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِدِ هَانِ ﴿

فَهَأَيِّ الْكُورَتِكُمُا تُكَذِّبُنِ ۞

فَيَوْمَهِذٍلَّالُائِئُكُ عَنْ ذَنْنِهِ إِنْنٌ وَلِاجَآنَّ ﴿

فَإِكِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ

يُعْرَثُ النُّحْرِمُونَ بِسِيمُهُمُّ فَيُوَّخَدُ بِالنَّوَاصِيُ وَالْأَقْدَاوِ

فَهَائِيّ الْكَوْرَتِبُكُمَا تُكَدِّبْنِ

ۿڹ؋جَهَنَّمُ الَّتِيُّ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجُرِمُوْنَ۞

يَطُوفُونَ بَيْهَا وَبَيْنَ حَمِيْهِ إِنَّ

فَبِأَيِّ الرَّهِ رَبِّكُمُ الْكُذِينِ ٥

ۅٙڸؠڽؙڂٲػؘڡؘ*ڡٙڟٙۿڔٙۑؾؚ*؋ؚڿۜؾۺ

فَهَائِيّ الزَّء رَبُّلُمَا تُكَذِّبِنِ

किन-किन उपकारों को झुठलाओगे।

- 48. दो बाग हरी भरी शाखाओं वाले।
- 49. तो तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 50. उन दोनों में दो जल स्रोत बहते होंगे।
- 51. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन - किन पुरस्कारों को झुठलाओगे?
- 52. उन में प्रत्येक फल के दो प्रकार होंगे।
- 53. तो तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओग?
- 54. वह ऐसे बिस्तरों पर तिकये लगाये हुये होंगे जिन के अस्तर दबीज़ रेशम के होंगे। और दोनों बागों (की शाखायें) फलों से झुकी हुई होंगी।
- 55. तो तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 56. उन में लजीली आँखों वाली स्त्रियाँ होंगी जिन को हाथ नहीं लगाया होगा किसी मनुष्य ने इस से पूर्व और न किसी जिन्न ने।
- 57. तो तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 58. जैसे वह हीरे और मूँगे हों।
- 59. तो तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 60. उपकार का बदला उपकार ही है।

ذَوَاتَااَفُنَانِ

فَيِاَيِّ الْكَاءِ رَتِّئِمُا ثُكَانِّ الْجَائِ

فِيُمِمَا عَيُنْنِ تَعَوِيٰنِ۞ فَمَا يَّ الْكَرْرِيُّكُمَا تُكَوِّيْنِ۞

ڣۣۿؚؠٵڡؽؙڲ۠ڷۣ؋ؘڮۊڎڂۻ ڣؘؚٲؿٙٵڵڒٙۮڗڲؙؚؠٵػڵڐڹؿ<sup>®</sup>

مُثْكِيدِنَ عَلَى فَرُشَ بَطَآيِ نَهُمُّامِنُ اِسْتَبُرُقٍ ۗ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ۚ

فَهَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِي

ڣۣۿؚؾۜڐ۬ڝڒۘڬٵڵڟۯڣؙٚڵۄؘؽڟۣۺٛۿؙؾٞٳؽ۫ڽٛؾؘؠڵۿؙؗؗؗؗؗؗ؋ۅؘڵٳ ڿٵؿ۠ٛڰٛ

فِهَاكِيِّ الَّذِرَتِّئِلُمَا ثُكَدِّبْنِ

ڬٲڟۜؿؙٞٲڶؽٵڨؙۯٷٲڶٮؙڬۣٵڰٛ ڣۣؠٲؾٞٵڵڒٙ؞ؚۯڽؚ۪ۧ۠ٛ۠ۓؠٵڰؙؽڐؚڹڹؚ؈

هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٥

61. तो तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?

- 62. तथा उन दोनों के सिवा[1] दो बाग़ होंगे|
- 63. तो तुम अपने पालनहार के किन -किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 64. दोनों हरे-भरे होंगे।
- 65. तो तुम अपने पालनहार के किन -किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 66. उन दोनों में दो जल स्रोत होंगे उबलते हुये।
- 67. तो तुम अपने पालनहार के किन -किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 68. उन में फल तथा खजूर और अनार होंगे।
- 69. तो तुम अपने पालनहार के किन -किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 70. उन में सुचरिता सुन्दरियाँ होंगी।
- 71. तो तुम अपने पालनहार के किन -किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 72. गोरियाँ सुरक्षित होंगी ख़ेमों में।
- 73. तो तुम अपने पालनहार के किन -किन उपकारों को झुठलाओगे?

فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٠٠

ۅؘڡؚڹٛۮؙۏڹۿؠٵؘڿۜڐۺ۬ ؙٷڛڛؙڒڛڔٷڔٷڰ

فَبِائِيّ اللَّهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّيٰنِ ۗ

ڡؙٮؙڡؘٲڡٞڗ۬ۑؘۛؖۛ ڡؘؠٵؘؠٞٵڵڒ؞ؚۯؾؚڴؠٵڰؽڔۨٙڹؽؖۛ

فِيهُمَا عَيُشِ نَضَّا خَتْنِ ﴿

فَهِأَيِّ اللَّهِ رَتِّكُمَا تُكَدِّبِي ٥

فِيهُمَا فَاكِهَةٌ وَفَقُلُ وَرُمَّانُ ﴿

ڣؘؚٲؾٞٵڵٳ۫ۥۯؾڔؙؙؠٵؗؿػڐؚۨڹؽ<sup>ۿ</sup>

ڣؽڣؚؾٞۼؘؿڒػڿڛٙٲؖٛڽٛ ڣؚؠؘٲؾٙٲڵڒ<sub>ٷ</sub>ڗؾؙؚ۠ؽٮٵڰڵڐۣؠ۬ڽؚؚؚ

ؙٷڒؙؿڡٞڞؙۅؙڒٿڣۣٲڹۼۣٵۄؚ۞ ڣؚٵؘؾٙٵڵڒ؞ؚۯؾڲؙؚؽٵڰڵڐؚڸڹؚ<sup>؈</sup>

विस में है कि दो स्वर्ग चाँदी की हैं। जिन के वर्तन तथा सब कुछ चाँदी के हैं। और दो स्वर्ग सोने की, जिन के बर्तन तथा सब कुछ सोने का है। और स्वर्ग वासियों तथा अल्लाह के दर्शन के बीच अल्लाह के मुख पर महिमा के पर्दे के सिवा कुछ नहीं होगा। (सहीह बुख़ारी: 4878)

الجزء ٢٧

74. नहीं हाथ लगाया होगा<sup>[1]</sup> उन्हें किसी मनुष्य ने इस से पूर्व और न किसी जिन्न ने|

- 75. तो तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 76. वे तिकये लगाये हुये होंगे हरे ग़लीचों तथा सुन्दर विस्तरों पर।
- 77. तो तुम अपने पालनहार के किन-किन उपकारों को झुठलाओगे?
- 78. शुभ है आप के प्रतापी सम्मानित पालनहार का नाम।

لَوُرَيُطِيثُهُنَّ إِنْنُ تَبْلَهُمُ وَلَاجَآنٌ ٥

فَهَاكِيّ الكَرْءِرَتِّكُمُنَا تُكَدِّبِنِ

مُتَّكِ بِينَ عَلَى رَفُرَفٍ خُفُيرِ قَعَبُقَرِيِّ حِسَانٍ فَ

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبِي

تَالِالْدَاسُهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ٥

<sup>1</sup> हदीस में है कि यदि स्वर्ग की कोई सुन्दरी संसार वासियों की ओर झाँक दे, तो दोनों के बीच उजाला हो जाये। और सुगंध से भर जायें। (सहीह बुख़ारी शरीफ़: 2796)

# सूरह वाक़िआ - 56



## सूरह वाक़िआ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 96 आयत हैं।

- वाकिआ प्रलय का एक नाम है। जो इस सूरह की प्रथम आयत में आया है। जिस के कारण इस का यह नाम रखा गया है।
- इस में प्रलय का भ्यावः चित्रण है जिस में लोगों को तीन भागों में कर दिया जायेगा। फिर प्रत्येक के परिणाम को बताया गया है। और उन तथ्यों का वर्णन किया गया है जिन से प्रतिफल के प्रति विश्वास होता है।
- सूरह के अन्त में कुर्आन से विमुख होने पर झंझोंड़ा गया है कि कुर्आन जो प्रलय तथा प्रतिफल की बातें बता रहा है वह सर्वथा अल्लाह का संदेश है। उस में शैतान का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
- अन्त में मौत के समय की विवशता का वर्णन करते हुये अन्तिम परिणाम से सावधान किया गया है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. जब होने वाली हो जायेगी।
- उस का होना कोई झूठ नहीं है।
- नीचा-ऊँचा करने<sup>[1]</sup> वाली।
- 4. जब धरती तेजी से डोलने लगेगी।
- 5. और चूर-चूर कर दिये जायेंगे पर्वत।

## 

إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ لَيْسُ لِوَقُعَةِ مَا كَاذِ بَةٌ ۞ خَافِضَةٌ تُوافِعَةٌ۞ إذَارُجِّتِ الْأَرْضُ رَهَّا۞

وَّبُتَتِ الْجِبَ الْ بَسَّا الْ

1 इस से अभिप्राय प्रलय है। जो सत्य के विरोधियों को नीचा कर के नरक तक पहुँचायेगी। तथा आज्ञाकारियों को स्वर्ग के ऊँचे स्थान तक पहुँचायेगी। आरंभिक आयतों में प्रलय के होने की चर्चा, फिर उस दिन लोगों के तीन भागों में विभाजित होने का वर्णन किया गया है।

- 6. फिर हो जायेंगे विखरी हुई धुल।
- तथा तुम हो जाओगे तीन समूह।
- तो दायें वाले. तो क्या हैं दायें वाले।[1]
- 9. और बायें वाले, तो क्या हैं बायें वाले!
- 10. और आग्रगामी तो आग्रगामी ही हैं।
- 11. वही समीप किये<sup>[2]</sup> हुये हैं।
- 12. वह सुखों के स्वर्गों में होंगे।
- 13. बहुत से अगले लोगों में से|
- 14. तथा कुछ पिछले लोगों में से होंगे।
- 15. स्वर्ण से बुने हुये तख़्तों पर।
- 16. तिकये लगाये उन पर एक- दूसरे के सम्मुख (आसीन) होंगे।
- 17. फिरते होंगे उन की सेवा के लिये बालक जो सदा (बालक) रहेंगे।
- 18. प्याले तथा सुराहियाँ लेकर तथा मदिरा के छलकते प्याले।
- 19. न तो सिर चकरायेगा उन से न वह निर्बोध होंगी।
- 20. तथा जो फल वह चाहेंगे।
- 21. तथा पक्षी का जो मांस वे चाहेंगे।
- 22. और गोरियाँ बड़े नैनों वाली।
- 23. छुपा कर रखी हुई मोतियों के समान।

فَكَانَتُ هَمَاءً مُّنْكَثًّا ٥ وُّكُنتُهُ أَزُواكًا ثَلْتَةً ٥ فَأَصْعِكِ الْمِيمُنَةِ لِهُ مَا أَصْعِبُ الْمَمْنَةِ قُ وَأَصْعَابُ الْمَشْتَكَةِ لِهُ مَا أَصْعَابُ الْمَشْتَكَةِ ٥ وَالسِّبِقُونَ السِّبِقُونَ فَالسِّبِقُونَ فَ اُولِيكَ الْمُقَرِّدُونَ أَنْ في جَنّْتِ النَّعِيْمِ النَّعِيْمِ ثُلَّةُ مِن الْأَوْلِينَ الْ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْإِخِرِينَ الْمُ عَلْ مُكُررِ مِّوْضُونَةٍ ﴿ مُتَّكِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِئِنَ اللهُ

يَطُونُ عَلَيْهُمْ وِلْلَانٌ ثُعَنَّلُهُ وُنَكُ

بِٱكْوَابِ وَابَارِيْقَ لَا وَكَاسٍ مِّنْ مَعِيْنُ

لَّايُصَكَّ عُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ فَوْرَ فَ

وَفَاكِهَةِ مِّهَا يَتَغَتَّرُ وُرَ. فَ وَلِحُهُ طَائِرِهِمَّا يَشْتَهُونَ ٣

كَأَمُثَالِ اللُّؤُلُو الْمُكُنُّونَ ١

- 1 दायें वालों से अभिप्राय वह हैं जिन का कर्मपत्र दायें हाथ में दिया जायेगा। तथा बायें वाले वह दुराचारी होंगे जिन का कर्मपत्र बायें हाथ में दिया जायेगा।
- 2 अर्थात अल्लाह के प्रियवर और उस के समीप होंगे।

24. उस के बदले जो वह (संसार में) करते रहे।

25. नहीं सुनैंगे उन में व्यर्थ बात और न पाप की बात।

26. केवल सलाम ही सलाम की ध्वनी होगी।

27. और दायें वाले, (क्या ही भाग्य शाली) हैं दायें वाले!

28. बिन काँटे की बैरी में होंगे।

29. तथा तह पर तह केलों में।

30. फैली हुई छाया<sup>[1]</sup> में|

31. और प्रवाहित जल में।

32. तथा बहुत से फलों में।

33. जो न समाप्त होंगे, न रोके जायेंगे।

34. और ऊँचे बिस्तर पर।

35. हम ने बनाया है (उन की) पितनयों को एक विशेष रूप से।

इम ने बनाया है उन्हें कुमारियाँ।

37. प्रेमिकायें समायु।

38. दाहिने वालों के लिये।

39. बहुत से अगलों में से होंगे।

40. तथा बहुत से पिछलों में से।

جَزَآءُ بِمَا كَانُوْ ايَعُمُلُونَ

لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّاوَّلَا تَأْتِكُمَّاهُ

إلاقِيُلاِسَلمَّاسَلمًا<sup>™</sup>

وَاصْعُبُ الْيَهِينِ لَا مَا اصْعُبُ الْيَمِينِ

ڣ۬ٛڛۮڔٟڲۘٞڟؙٷۅۅٞ ڡۜڟڸؙڔٟڡٙٮؙڞؙۅٛۅٟ۞ ٷڟؚڸ؆ۜۺۘۮٷۅٟ۞ ۊؘٵٚؠۺٙٮڴۅٛۑ۞ ۊۜڡٚٵڮڡڗؘؚڬؿؙڗٷ۞

**ڒؘؘؖمَقُطُوْعَةٍ وَلاَمَنْنُوْعَةٍ** 

ٷڡؙۯ۠ۺٟؠۘٞۯڣ۬ۅٛۼڰٟ۞ ٳ؆ٛٲؽؙۺٛٲٮ۬ۿؙؾٞٳؽؙۺٛٲٷۨ

فَجَعُلَنْهُنَّ اَبْكَارًاۉ ڠُرُبُاٲڷڗٲڋٛ ڵٟۯڞؙڮٳڷؽؠؽؙڹ ؿؙڷڎٞ۠ۺۜٵڶۘۯڐڸؽڹۉ ۘۏٮؙٛڵڎٞ۠ۺۜڹٲڵۅڐڽؽ۞۠

1 हदीस में है कि स्वर्ग में एक वृक्ष है जिस की छाया में सवार सौ वर्ष चलेगा फिर भी वह समाप्त नहीं होगी। (सहीह बुख़ारी: 4881)

- 41. और बायें वाले. क्या हैं बायें वाले!
- 42. वह गर्म वायु तथा खौलते जल में (होंगे)।
- 43. तथा काले धूवें की छाया में।
- 44. जो न शीतल होगा और न सुखद।
- 45. वास्तव में वह इस से पहले (संसार में) सम्पन्न (सुखी) थे।
- 46. तथा दुराग्रह करते थे महा पापों पर।
- 47. तथा कहा करते थे कि क्या जब हम मर जायेंगे तथा हो जायेंगे धूल और अस्थियाँ तो क्या हम अवश्य पुनः जीवित होंगे?
- 48. और क्या हमारे पूर्वज (भी)?
- 49. आप कह दें कि निःसंदेह सब अगले तथा पिछले।
- 50. अवश्य एकत्रित किये जायेंगे एक निर्धारित दिन के समय।
- 51. फिर तुम, हे कुपथो! झुठलाने वालो!।
- 52. अवश्य खाने वाले हो जक्कुम (थोहड़) के बुक्ष से|[1]
- 53. तथा भरने वाले हो उस से (अपने) उदर।
- 54. तथा पीने वाले हो उस पर से खौलता जल।

وَأَصْعِبُ الشِّمَالِ أَمْ مَآا صَعِبُ الشِّمَالِ \* فُ مُمُومٍ وَحَمِيْوِ

> وَّظِلِّ مِّنَ يَعْنُوُمِكُ ڷڒڹٳڔڋؚۊؖڵڒڲڔؽڿ<u>ۣ</u>

النَّهُمُ كَانُوْاتَبُلَ ذَلِكَ مُثَّرَفِيْنَ ٥

وَكَانُو الْيُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ الْ وكانؤا يَقُولُونَ لِمَ إِبِنَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَامًا وَعِظَامًا ءَاتَّالَمِنْعُوثُورَ<sup>©</sup>

> اَوَاٰئِاؤُنَا الْكَوَّلُوْنَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّ لِبُنَ وَالْلِخِرِيْنَ ﴾

لَمُجُمُوعُونَ لا إلى مِيْقَاتِ يَوْمُ مِتَعَلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا الصَّأَلُّونَ الْمُكَنِّ بُونَ فَ ڵٳڮڵۅؙڹؘڡؚڹۺؘڿڔڡؚۜڹ*ۏ*ۏٞۄٚؗۿ

فَهَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿

فَشْرِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمِيْمِ الْعَمِيْمِ

<sup>1 (</sup>देखियेः सुरह साप्फात, आयतः 62)

ss. फिर पीने वाले हो प्यासे<sup>[1]</sup> ऊँट के समान

**56.** यही उन का अतिथि-सत्कार है प्रतिकार (प्रलय) के दिन।

57. हम ने ही उत्पन्न किया है तुम को फिर तुम विश्वास क्यों नहीं करते?

58. क्या तुम ने यह विचार किया की जो वीर्य तुम (गर्भाशय में) गिराते हो।

59. क्या तुम उसे शिशु बनाते हो या हम बनाने वाले हैं।

60. हम ने निर्धारित किया है तुम्हारे बीच मरण को तथा हम विवश होने वाले नहीं हैं।

61. कि बदल दें तुम्हारे रूप, और तुम्हें बना दें उस रूप में जिसे तुम नहीं जानते।

62. तथा तुम ने तो जान लिया है प्रथम उत्पत्ति को फिर तुम शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं करते?

63. फिर क्या तुम ने विचार किया कि उस में जो तुम बोते हो?

64. क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे उगाने वाले हैं?

65. यदि हम चाहें तो उसे भुस बना दें फिर तुम बातें बनाते रह जाओ।

فَشْرِبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ ٥

هنكَانُزُلْهُمُ كَوْمَ الدِّيْنِ

نَعَنُ خَلَقُنْكُوْ فَلَوْلِاتُصَدِّقُونَ۞

اَفَرِءَيْتُهُ مَا تُمْثُونَ فَ

ءَانْتُوْتَغُلُقُونَهُ آمُرَغَنُ الْغِلِقُونَ ١٠

غَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَاغَنُ بِمَسْبُوْ قِنْنَ ﴾

عَلَىٰ آنُ ثُبَٰتِلَ اَمۡثَالَكُمُّرُونُنُشِئَكُمُ فِيُمَالَاتَعُلَمُونَ®

وَلَقَدُ عَلِمُتُو النَّشُأَةَ الْأُولِي فَلَوْلِاتَنَ كَرُّوْنَ<sup>®</sup>

ٲڣۯءۘؠؿؙۄڡۜٲڰٷؿؙۅٛڹ<sup>۞</sup>

ءَ اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ خَنُ الزِّرِعُونَ @

لَوْنَشَاءُ لَجَعَلُنهُ حُطامًا فَظلَتُو تَفَكَّهُونَ @

अायत में प्यासे ऊँटों के लिये ((हीम)) शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह ऊँट में एक विशेष रोग होता है जिस से उस की प्यास नहीं जाती।

- 66. वस्तुतः हम दण्डित कर दिये गये।
- 67. बल्कि हम (जीविका से) वंचित कर दिये गये।
- 68. फिर तुम ने विचार किया उस पानी में जो तुम पीते हो।
- 69. क्या तुम ने उसे बरसाया है उसे बादल से अथवा हम उसे बरसाने वाले हैं।
- 70. यदि हम चाहें तो उसे खारी कर दें फिर तुम आभारी (कृतज्ञ) क्यों नहीं होते?
- 71. क्या तुम ने उस अग्नि को देखा जिसे तुम सुलगाते हो।
- 72. क्या तुम ने उत्पन्न किया है उस के वृक्ष को या हम उत्पन्न करने वाले हैं?
- 73. हम ने ही बनाया उस को शिक्षाप्रद तथा यात्रियों के लाभदायक।
- 74. अतः (हे नबी!) आप पवित्रता का वर्णन करें अपने महा पालनहार के नाम की।
- 75. मैं शपथ लेता हूँ सितारों के स्थानों की!
- 76. और यह निश्चय एक बड़ी शपथ है यदि तुम समझो।
- 77. वास्तव में यह आदरणीय[1] कुर्आन है।
- 78. सुरक्षित<sup>[2]</sup> पुस्तक में है।

ٳؾؙٚٲڶؠؙۼ۫ۯؘڡؙٷؽؘ<sup>ڽٛ</sup>

ىك نَعْنُ مَحْرُومُونَ ٠

ٱفَرَءَ يُتُمُو الْمَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ فَ

ءَاَنْتُوْاَنْزَلُتُهُوُهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْغَنُ الْمُنْزِلُونَ®

لُوْنَثَآءُ جَعَلُنٰهُ أَجَاجًا فَكُولًا تَشُكُرُونَ @

ٱفَرَءَيْتَوُ التَّارَ الَّيِّيُ تُثُورُونَ فَ

ءَ أَنْ تُوْ أَنْشَا أَنُّهُ شَجَرَتُهَا أَمُ عَنْ الْمُنْشِئُونَ 🏵

غَنُ جَعَلُنْهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِلْمُقُوبِينَ اللهِ

فَسَيِّهُ بِأَسُورَيِّكَ الْعَظِيُولُّ الْعَظِيُولُّ

فَكَ أَقُسِمُ بِمَوْ قِعِ التَّجُوُمِيُّ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوْتَعْلَمُونَ عَظِيْمُ ﴿

ٳٮۜٛٷڵڠؙۯؙٳڮٛڮڔۣؽؙڋٛ

ۣۏؙڮڗؚ۬ڮ؆ٞڰؙڹؙٷؙ<sub>ڮ</sub>ڰ

- 1 तारों की शपथ का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आकाश के तारों की एक दृढ़ व्यवस्था है उसी प्रकार यह कुर्आन भी अति ऊँचा तथा सुदृढ़ है।
- 2 इस से अभिप्रायः ((लौहे महफूज़)) है।

- 79. इसे पवित्र लोग ही छुते हैं।[1]
- 80. अवतरित किया गया है सर्वलोक के पालनहार की ओर से।
- फिर क्या तुम इस वाणी (कुर्आन) की अपेक्षा करते हो?
- 82. तथा बनाते हो अपना भाग कि इसे तुम झुठलाते हो?
- 83. फिर क्यों नहीं जब प्राण गले को पहुँचते हैं।
- 84. और तुम उस समय देखते रहते हो।
- 85. तथा हम अधिक समीप होते हैं उस के तुम से, परन्तु तुम नहीं देख सकती
- 86. तो यदि तुम किसी के आधीन नहीं हो।
- 87. तो उस (प्राण) को फेर क्यों नहीं लाते, यदि तुम सच्चे हो?
- 88. फिर यदि वह (प्राणी) समीपवर्तियों में है।
- 89. तो उस के लिये सुख तथा उत्तम जीविका तथा सुखँ भरी स्वर्ग है।
- 90. और यदि वह दायें वालों में से है।
- 91. तो सलाम है तेरे लिये दायें वालों में होने के कारण।[2]
- 92. और यदि वह है झुठलाने वाले क्पथों में से।

لَّارِيَسُّهُ أَلِّا الْمُطَهِّرُونِ ٥٠

تَنْزِيْلٌ مِّنُ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞

ٱفَبِهِلَا الْحَدِيثِ اَنْتُمُ تُنْدُهِنُونَ<sup>®</sup>

وَجَعْعَلُوْنَ رِزْقَكُمُ ٱلنَّكُوْتُكُانِّ بُوْنَ<sup>©</sup>

فَكُوْلِ إِذَا بِكُغَتِ الْحُلْقُوْمُ ﴿

وَٱنۡتُوۡحِيۡنَهِنِ تَنۡظُرُوۡنَ ۖ وَغَنُ أَقْرَبُ النِّهِ مِنْكُوْ وَلَكِنُ لَا تُبْصِرُونَ<sup>©</sup>

> فَلُوۡلِا إِنۡ كُنۡتُمُ غَيُرَمَى نِنَهُرَاكُ تَرْجُعُوْ نَهَا إِنْ كُنْتُوصْدِقِينَ<sup>©</sup>

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينِ ٥

فَرَوْحٌ وَرَبُحِانٌ لا وَجَنَّتُ نَعِيْمِ

وَٱتَّاإِنْ كَانَ مِنْ ٱصْلِي الْيَمِيْنِ ٥ فَسَلَوُلُكُ مِنُ أَصْعَبِ الْيَمِينِ®

وَأَتَّآاِنُ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الصَّالِّينَ الصَّالِّينَ الصَّالِّينَ الْمُ

<sup>1</sup> पवित्र लोगों से अभिप्रायः फ़रिश्ते हैं। (देखियेः सूरह अबस, आयतः 15,16)

<sup>2</sup> अर्थात उस का स्वागत सलाम से होगा।

93. तो अतिथि सत्कार है खौलते पानी से।

- 94. तथा नरक में प्रवेश।
- 95. वास्तव में यही निश्चय सत्य है।
- 96. अतः (हे नबी!) आप पवित्रता का वर्णन करें अपने महा पालनहार के नाम की।

قَنْزُلُّ مِّنُ حَينُوْ وَتَصْلِيَةُ عَجينُو إِنَّ هٰ ذَالَهُوَحَثُّ الْيَقِيْنِ ﴿ فَسَرِّهُ وَاللّٰمِورَبِّكَ الْعَظِيُو ﴿



## सुरह हदीद - 57



### सूरह हदीद के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 29 आयत हैं।

1079

- इस सूरह की आयत 25 में हदीद शब्द आया है। जिस का अर्थः ((लोहा)) है इस लिये इस का नाम सूरह हदीद पड़ा है।
- इस में अल्लाह की पिवत्रता तथा उस के गुणों का वर्णन किया गया है। और शुद्ध मन से ईमान लाने तथा उस की माँगों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
- इस में ईमान वालों को शुभसूचना दी गई है कि प्रलय के दिन के लिये ज्योति होगी। जिस से मुनाफ़िक़ वंचित रहेंगे और उन की यातना की दशा को दिखाया गया है।
- आयत 16 से 24 तक में बताया गया है कि ईमान क्या चाहता है? और संसार का अपेक्षा परलोक को लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई है।
- आयत 25 से 27 तक न्याय की स्थापना के लिये बल प्रयोग को आवश्यक क्रार देते हुये जिहाद की प्रेरणा दी गई है। और रुहबानिय्यत (सन्यास) का खण्डन किया गया है।
- अन्तिम आयतों में आज्ञाकारी ईमान वालों को प्रकाश तथा बड़ी दया प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- अल्लाह की पिवत्रता का गान करता है जो भी आकाशों तथा धरती में है और वह प्रबल गुणी है।
- 2. उसी का है आकाशों तथा धरती का राज्य। वह जीवन देता है तथा मारता है और वह जो चाहे कर सकता है।

سَبَّوِيلهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِينُو

لَهُ مُلُكُ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحُيِّ وَيُمِيئُتُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْئً قَلَا يُرِّ ۞

- वही प्रथम तथा वही अन्तिम और प्रत्यक्ष तथा गुप्त है। और वह प्रत्येक वस्तु का जानने वाला है।
- 4. उसी ने उत्पन्न किया है आकाशों तथा धरती को छः दिनों में फिर स्थित हो गया अर्श (सिंहासन) पर वह जानता है जो प्रवेश करता है धरती में तथा जो निकलता है उस से। और जो उतरता है आकाश से तथा चढ़ता है उस में। और वह तुम्हारे साथ<sup>[1]</sup> है जहाँ भी तुम रहो, और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उसे देख रहा है।
- 5. उसी का है आकाशों तथा धरती का राज्य और उसी की ओर फेरे जाते हैं सब मामले (निर्णय के लिये)।
- 6. वह प्रवेश करता है रात्रि को दिन में और प्रवेश करता है दिन को रात्रि में। तथा वह सीनों के भेदों से पूर्णतः अवगत है।
- 7. तुम सभी ईमान लाओ अल्लाह तथा उस के रसूल पर। और व्यय करो उस में से जिस में उस ने अधिकार दिया है तुम को। तो जो लोग ईमान लायेंगे तुम में से तथा दान करेंगे तो उन्हीं के लिये बड़ा प्रतिफल है।
- 8. और तुम्हें क्या हो गया है कि ईमान

ۿؙۅؘٲڵۯۊۜڵؙۅٙٲڵڿۯؙۅؘٲڵڟۿؠؙۅؘٲڷڹٵڟؚؽؙ ۅؘۿؙڗڽٷؙؚۜۺۜؿٞڴۼڸؽؙٷۜ۞

هُوَالَّذِي عَنَكَ التَّمُونِ وَالْاَصْ فِي سِتَّة اَيَّامِ رُثُّر امُستَوى عَلَى الْعَوْشِ يَعْلُو كَايكِرُ فِي الْوَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَا وَمَا يَعُرُبُ فِيهَا\* وَهُومَ عَكُمُ لَيْنَ مَا كُنْتُو وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞

كَهُ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَى اللهِ تُتُرْجَعُ الْأُمُورُ<sup>®</sup>

ؽؙۅؙڸجُراليَّنُڵ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَا ْدَفِي النَّيْلِ وَهُوَ عِلِيُوْ بِذَاتِ الصَّدُورِ۞

الِمِنْوَالِاللّٰهِ وَنَسُولِهِ وَاَنْفِقُوا مِثَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالْكَدِيْنَ الْمَنْوَامِنُكُمْ وَاَفْعَقُوا لَهُوُ اَلْهُوْكَ لِيُرْكِ

وَمَالَكُوْلَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمُ لِتُومِنُوا

1 अथीत अपने सामर्थ्य तथा ज्ञान द्वारा। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह सदा से है। और सदा रहेगा। प्रत्येक चीज़ का अस्तित्व उस के अस्तित्व के पश्चात् है। वही नित्य है, विश्व की प्रत्येक वस्तु उस के होने को बता रही है फिर भी वह ऐसा गुप्त है कि दिखाई नहीं देता।

नहीं लाते अल्लाह पर जब कि रसूल<sup>[1]</sup> तुम्हें पुकार रहा है ताकि तुम ईमान लाओ अपने पालनहार पर, जब कि अल्लाह ले चुका है तुम से वचन,<sup>[2]</sup> यदि तुम ईमान वाले हो।

- 9. वही है जो उतार रहा है अपने भक्त पर खुली आयतें तािक वह तुम्हें निकाले अंधेरों से प्रकाश की ओर। तथा वास्तव में अल्लाह तुम्हारे लिये अवश्य करुणामय दयावान् है।
- 10. और क्या कारण है कि तुम व्यय नहीं करते अल्लाह की राह में, जब अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा धरती का उत्तराधिकार। नहीं बराबर हो सकते तुम में से वे जिन्होंने दान किया (मक्का) की विजय से पहले तथा धर्मयुद्ध किया। वही लोग पद में अधिक ऊँचे हैं उन से जिन्होंने दान किया उस के पश्चात्<sup>[3]</sup> तथा धर्मयुद्ध किया। तथा प्रत्येक को अल्लाह ने वचन दिया है भलाई का, तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उस से पूर्णतः सूचित है।

بِرَتِكُو ْوَقَدُ أَخَذَ مِيْتَا قَكُو إِنْ كُنْتُو ْمُّؤْمِنِينَ ۞

ۿؙۅؘٲڰڹؽؙؽڹؙڗۜڵٛۜٛٞۼڵۘۼؠؙۮؚ؋ۜٵڸؾٕؠؽۣؾٝؾٟ ؚڵؽ۠ڂٛڕۻؘڬؙۄ۫ۺؚۜؽٵڶڟ۠ڵٮؙؾٳڶؽٵڷ۠ٷ۠ڕ ۅؘٳڽۜٵٮڵ؋ڽڪؙۄؙڵۯٷ۠ڡ۠؆ڗڿؿؙڴؚ<sup>۞</sup>

وَمَالَكُمُ اَلَاتُنْفِقُوْ افِي سِيئِلِ اللهِ وَطَلَّهِ مِيْرَاكُ التَمَوْتِ وَالْارْضِ لَاكِينَتَوِي مِنْكُمُ قَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْجُ وَقَاتَلُ الْوَلْإِكَ اعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الدِّيْنِ مِنَ انْفَقُوا مِنَ بَعْدُ وَقَاتَكُوْ أَوْكُلًا وَحَدَ اللهُ النَّحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيدُرُّ

<sup>1</sup> अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)।

<sup>2 (</sup>देखियेः सूरह आराफ़, आयतः 172)| इब्ने कसीर ने इस से अभिप्राय वह वचन लिया है जिस का वर्णन (सूरह माइदा, आयतः 7) में है| जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के द्वारा सहाबा से लिया गया कि वह आप की बातें सुनेंगे तथा सुख-दुःख में अनुपालन करेंगे| और प्रिय और अप्रिय में सच्च बोलेंगे| तथा किसी की निन्दा से नहीं डरेंगे| (बुख़ारीः 7199, मुस्लिमः 1709)

<sup>3</sup> ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में धन दान करना है।

- 11. कौन है जो ऋण<sup>[1]</sup> दे अल्लाह को अच्छा ऋण? जिसे वह दुगुना कर दे उस के लिये और उसी के लिये अच्छा प्रतिदान है।
- 12. जिस दिन तुम देखोगे ईमान वालों तथा ईमान वालियों को, कि दौड़ रहा<sup>[2]</sup> होगा उन का प्रकाश उन के आगे तथा उन के दायें। तुम्हें शुभसूचना है ऐसे स्वर्गों की बहती हैं जिन में नहरें, जिन में तुम सदावासी होगे, वही बड़ी सफलता है।
- 13. जिस दिन कहेंगे मुनाफ़िक पुरुष तथा मुनाफ़िक स्त्रियाँ उन से जो ईमान लाये कि हमारी प्रतीक्षा करो हम प्राप्त कर लें तुम्हारे प्रकाश में से कुछ उन से कहा जायेगाः तुम अपने पीछे वापिस जाओ, और प्रकाश की खोज करो। [3] फिर बना दी जायेगी उन के बीच एक दीवार जिस में एक द्वार होगा। उस के भीतर दया होगी तथा उस के बाहर यातना होगी।
- 14. वह उन को पुकारेंगेः क्या हम (संसार में) तुम्हारे साथ नहीं थे? (वह कहेंगे)ः परन्तु तुम ने उपद्रव में डाल लिया अपने आप को, और

مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٱجْزُكِرِيْهُ۞

يَوَمُرَّتَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسَعَٰى نُوْرُهُمُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَا بِمُ بُثُرُركُوُ الْيَوْمَ ضِنْتُ تَجْرِى مِنْ تَعْتِمَا الْاَنْهُلُوطِٰلِا بْنَ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِیْمُوْنَ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوَا انْظُرْوْنَانَقْتَبِسُ مِنْ تُوْرِكُو ۚ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُو فَالْتَبِسُوانُورُ أَفْضُرِبَ بَيْنَهُمْ مِسُورٍ لَّهُ بَابُّ بَاطِنُهُ فِيهُ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُوْمِنْ قِبَلِهِ الْعَنَانُ ۚ

ؽؙێٵۮۉٮٞۿؗڠٵڷۄؘٮٛڴڹٛ؞ٞڡٞػؙڋٝۊٙٵڵٷٳؠٚڸۘۨۨۏڶڮؾۜڬ۠ۄؙڡؘؾٙؽ۫ؾؙۄؙ ٲڡؘڞؙػؙۉٷٮۜڗڮڣٮٛڎٞۅٞٵۯؾؽؙؿۅٛۅٷڗؖڰٷٛ؋ڵۯػٳڹڽؙ ڂڝٞٚڂ۪ٵٛٵٞڞؙۯؙٳٮؿڮۅۼٷڴۮڔٳؽڶؿٳڶۼؘۯؙۏ۠ۯ۠۞

<sup>1</sup> हदीस में है कि कोई उहुद (पर्वत) बराबर भी सोना दान करे तो मेरे सहाबा के चौथाई अथवा आधा किलो के बराबर भी नहीं होगा। (सहीह बुख़ारी: 3673, सहीह मुस्लिम: 2541)

<sup>2</sup> यह प्रलय के दिन होगा जब वह अपने ईमान के प्रकाश में स्वर्ग तक पहुँचेंगे।

<sup>3</sup> अर्थात संसार में जा कर ईमान तथा सदाचार के प्रकाश की खोज करो किन्तु यह असंभव होगा।

प्रतीक्षा में<sup>[1]</sup> रहे तथा संदेह किया और धोखे में रखा तुम्हें तुम्हारी मिथ्या कामनाओं ने। यहाँ तक की आ पहुँचा अल्लाह का आदेश। और धोखे ही में रखा तुम्हें बड़े वंचक (शैतान) ने।

- 15. तो आज तुम से कोई अर्थ-दण्ड नहीं लिया जायेगा और न काफ़िरों से। तुम्हारा आवास नरक है, वही तुम्हारे योग्य है, और वह बुरा निवास है।
- 16. क्या समय नहीं आया ईमान वालों के लिये कि झुक जायें उन के दिल अल्लाह के स्मरण (याद) के लिये, तथा जो उतरा है सत्य, और न हो जायें उन के समान जिन को प्रदान की गईं पुस्तकें इस से पुर्व, फिर लम्बी अवधि व्यतीत हो गई उन पर, तो कठोर हो गये उन के दिल।[2] तथा उन में अधिक्तर अवैज्ञाकारी हैं।
- 17. जान लो कि अल्लाह ही जीवित करता है धरती को उस के मरण के पश्चात, हम ने उजागर कर दी हैं तुम्हारे लिये निशानियाँ ताकि तुम समझो।
- 18. वस्तुतः दान करने वाले पुरुष तथा दान करने वाली स्त्रियाँ तथा जिन्होंने ऋण दिया है अल्लाह को अच्छा ऋण, [3] उसे बढ़ाया जायेगा उन

غَالْيُومُولَائِوْخَذْمُنُمُنَامُ وَنُدَيَةٌ وَّلَامِىالَّذِينَ كَفَّوُواْ مَاۡوْلِكُوْالتَّالُرُّهِيَ مَوْللَّكُوْ وَبِئِسُ الْمُصِيُّرُ ۞

ٱلَّهُ يَانِّ لِلَّذِينَ الْمُنُوَّااَنَ تَغْشَعَ قُلُوْنُهُمُ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوَا كَالَّذِينَ أُوْتُوا الكِتْبَ مِنْ قَتْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْوَمَكُ فَقَسَتُ قُلُوُبُهُمُ وَكَفِيْرُهُمُ فِي فَقَوْنَ<sup>©</sup>

ٳۼۘڵڹٛۊٙٳڷۣۜٳڶڵڎڲؙۼٛٳڶٞۯۯڞؘؠؘۼؙۮؠؘۘۏۛؾۿٲڠٙۮؠؽۜؾٚٵ ڵػٛۄؙٳڵڵؾؚڶۼڴڮٛؿؘڠۊڵۏڹ<sup>۞</sup>

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقْتِ وَاقْرَضُوااللهَ قَرْضًا حَسَنًايٌّضَعَفُ لَهُءُ وَلَهُمُ الْجُرُّكِينُهُ۞

- 1 कि मुसलमानों पर कोई आपदा आये।
- 2 (देखियेः सूरह माइदा, आयतः 13)
- 3 हदीस में है कि जो पवित्र कमाई से एक खजूर के बराबर भी दान करता है

के लिये, और उन्हीं के लिये अच्छा प्रतिदान है।

- 19. तथा जो ईमान लाये अल्लाह और उस के रसूलों<sup>[1]</sup> पर वही सिद्दीक़ तथा शहीद<sup>[2]</sup> हैं अपने पालनहार के समीप। उन्हीं के लिये उन का प्रतिफल तथा उन की दिव्य ज्योति है। और जो काफ़िर हो गये और झुठलाया हमारी आयतों को तो वही नारकीय हैं।
- 20. जान लो कि संसारिक जीवन एक खेल तथा मनोंरंजन और शोभा<sup>[3]</sup> एवं आपस में गर्व तथा एक- दूसरे से बढ़ जाने का प्रयास है धनों तथा संतान में। उस वर्षा के समान भा गई किसानों को जिस की उपज, फिर वह पक गई तो तुम उसे देखने लगे पीली, फिर वह हो जाती है चूर-चूर। और परलोक में कड़ी यातना है, तथा अल्लाह की क्षमा और प्रसन्नता है। और संसारिक जीवन तो बस धोखे का संसाधन है।

21. एक-दूसरे से आगे बढ़ो अपने

ۅؘٵۘۘۘڮڹؽڹۘٵڡٮؙؙٷٳۑٲۺؗۏۯڛؙڵۣ؋ٙٲۏڷڵٟػۿؙؙٛٛ ٵڝؚۜڐؽڠؙٷؙؾؖٞٷٲڷؿ۠ۿڬٲٷڝٮ۬ٛػۯؾٞڔٛؗٛؗؠٝڷۿۄؙٳٙۼۯۿؙۄؙ ۅؘٷ۠ۯۿٶ۫ٷٲڰٚڹؿؘػڡؘٛٷٛٳٷػڎٞۘؽٷٳڽٵڸؾڹٵٛۏڵڸۣػ ٳڝؙؖڮؙٛٵٛڲؚؽؿؚٝؖ۞ؚ

اِعْكَمُوَّا أَمَّا الْحَيُوةُ الدُّنْيَالَيْكِ وَلَهُوَّوَّوْزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرُّ نَيْنَكُمْ وَتَكَاشُرُ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلِادِ كَمْثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْلُقَّارِيَّنَاتُهُ فُرَّ يَهِيْحُ فَتَرَاهُ مُضْفَرًا لِثُوَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْاَحْرَةِ عَنَاكِ شَيِيئُدُوّمُ فَفِوَةٌ مِّنَ الله وَوَضَوَانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا الْاَمْمَتَاعُ الله وَوَضَوَانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا الْاَمْمَتَاعُ

سَابِقُوْ اللَّي مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّهُ وَحَبَّةٍ حَرْضُهَا لَعَرْضِ

- 1 अर्थात बिना अन्तर और भेद-भाव किये सभी रसूलों पर ईमान लाये।
- 2 सिददीक का अर्थ है: बड़ा सच्चा। और शहीद का अर्थ गवाह है। (देखिये: सूरह बक्रा, आयत: 143, और सूरह हज्ज, आयत: 78)। शहीद का अर्थ अल्लाह की राह में मारा गया व्यक्ति भी है।
- 3 इस में संसारिक जीवन की शोभा की उपमा वर्षा की उपज की शोभा से दी गई है। जो कुछ ही दिन रहती है फिर चूर-चूर हो जाती है।

पालनहार की क्षमा तथा उस स्वर्ग की ओर जिस का विस्तार आकाश तथा धरती के विस्तार के<sup>[1]</sup> समान है। जो तैयार की गई है उन के लिये जो ईमान लायें अल्लाह और उस के रसूलों पर। यह अल्लाह का अनुग्रह है वह प्रदान करता है उसे जिस को चाहता है और अल्लाह बड़ा उदार (दयाशील) है।

- 22. नहीं पहुँचती कोई आपदा धरती में और न तुम्हारे प्राणों में परन्तु वह एक पुस्तक में लिखी है इस से पूर्व कि हम उसे उत्पन्न करें।<sup>[2]</sup>, और यह अल्लाह के लिये अति सरल है।
- 23. ताकि तुम शोक न करो उस पर जो तुम से खो जाये। और न इतराओ उस पर जो तुम्हें प्रदान किया है। और अल्लाह प्रेम नहीं करता किसी इतराने गर्व करने वाले से।
- 24. जो कंजूसी करते हैं और आदेश देते हैं लोगों को कंजूसी करने का। तथा जो विमुख होगा तो निश्चय अल्लाह निस्पृह सराहनीय है।
- 25. निःसंदेह हम ने भेजा है अपने रसूलों को खुले प्रमाणों के साथ, तथा उतारी है उन के साथ पुस्तक, तथा तुला

التَّكَاّ وَ الْاَرْضِ ّ اُعِنَّاتُ لِلَّذِيْنَ الْمُنُوّ الِيَالَّةِ وَرُسُّلِهُ ذَٰ لِكَ فَضُلُ اللّهِ يُؤْنِينُهِ مَنَّ يَشَاّئُوْ وَاللّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْدِ ۞

مَّااصَابَعِنُ مُّصِيْبَةٍ فِي الْرُرْضِ وَلا فِيَّا تَفْسِكُو لِآلا فِي كِتْبٍ مِّنْ تَمْلِ اَنْ تُبُرُاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُّ

ڵٟؽؽڵۯؾؘٲڛؙۘٷٵٸڸ؞ٵڣٵؾڴۄؙٷڶڒؿؘڡ۫۫ڔٛڂۉٳؠؚؠؠۜٙٲٲۺڴۄ۫ۉٳٮڵؖٷ ڒڔؽؙؿؚڹ۠ػؙڶۜ؆ٞۼٛؾٳڶڣٙٷ۫ڒؚۨ

> ٳؾۜؽؿؘؽؘؿۼٛڵۏؽۘۅؘؽٳؙٛۯؙۉؽٵڶتۜٲڛۅؚٳڶڹؙڎٝڸؚ ۅۘٙڡؘؽؙؾۜؾۘۘۅؘڷٷؘڷٵڶڵڎۿۅؙڶۼ۬ؿؿ۠ٵڶڿؠؽؙ<sup>ۮ®</sup>

ڵڡۜٙۮٲۯڛؙۘڵڬٳٮؙڛؙڬٵۑٳڷؿۣێڹؾۅٙٲٮٚڗ۫ڵڬٵڡۘڡؘۿؙؗؗؗؗؗؗؗ ٵڷڮؾ۬ڹۅؘڶڽؙؚؠؙؿؘٳڶڸؿڠ۠ۅ۫ڡۧٳڶڰٵڞۑۣٳڷۊؘؚۺؙڟؚ

- 1 (देखियेः सूरह आले इमरान, आयतः 133)
- 2 अर्थात इस विश्व और मनुष्य के अस्तित्व से पूर्व ही अल्लाह ने अपने ज्ञान अनुसार ((लौहे महफूज़)) (सुरक्षित पुस्तक) में लिख रखा है। हदीस में है कि अल्लाह ने पूरी उत्पत्ति का भाग्य आकाशों तथा धरती की रचना से पचास हज़ार वर्ष पहले लिख दिया। जब कि उस का अर्श पानी पर था। (सहीह मुस्लिम: 2653)

(न्याय का नियम), ताकि लोग स्थित रहें न्याय पर। तथा हम ने उतारा लोहा जिस में बड़ा बल<sup>[1]</sup> है तथा लोगों के लिये बहुत से लाभ। और ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उस की सहायता करता है तथा उस के रसूलों की बिना देखे। वस्तुतः अल्लाह

26. हम ने (रसूल बना कर) भेजा नूह को तथा इब्राहीम को और रख दी उन की संतित में नबूवत (दुतत्व) तथा पुस्तक। तो उन में से कुछ ने मार्गदर्शन अपनाया और उन में से बहुत से अवैज्ञाकारी हैं।

अति शक्तिशाली प्रभावशाली है।

27. फिर हम ने निरन्तर उन के पश्चात् अपने रसूल भेजे और उन के पश्चात् भेजा मर्यम के पुत्र ईसा को तथा प्रदान की उसे इंजील, और कर दिया उस का अनुसरण करने वालों के दिलों में करुणा तथा दया, और संसार <sup>[2]</sup> त्याग को उन्होंने स्वयं बना लिया, हम ने नहीं अनिवार्य किया उसे उन के ऊपर। परन्तु अल्लाह की प्रसन्नता के लिये (उन्होंने ۅؘۘٳٮٛ۬ۯؘڵٮٚٵڵػۘڮ؞ؽػ؋ؽؗ؋ڹٲؙؙؙ۫ٞ۠ۺٞڰڔؽڒ۠ۊٞڡؘٮٚٵڣػؙ ڸڵٮۜٵڛۅٙڸؽۼۘڷۅٙٳڟٷڡڽؙؾۜٮؙ۫ڞؙڔ۠ٷۅۯڛؙڵۿ ڔۣ۩۠ڶۼؽؙۑٝٵٟڗۜٵڟۿٷٙؿ؆ٞٞۼڒؚؽؙڒٛٛ

ۅؘڵقَۮ۫ٲڒۺڵٮٛٵٚۏٛٮۘ۠ٵۊٞٳؠ۠ۿۣؽ۬ۄؘۅؘۼۘڡؙڵؾٲ؈۬ٛڎ۠ڒؾۜؾۿ۪ؠٵٚ النُبْوَّة والكِتٰبَ فِمنْهُمُ شُهُتَدٍّ وَكَثِيْرُةٍ مِنْهُوُ فْمِنْفُوْنَ۞

ثُمُّ قَتَّيْنَاعَلَى التَّارِهِمْ بِرُسُلِنَاوَقَتَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالتَّيْنُهُ الْاِنْجِيْلُ ثُوجَعِلْنَافِ قُلُوبِ الَّلِنِيْنَ التَّبَعُونُ رَافَةً قَرَحْمَةً "وَرَهُبَانِيَّةً إِبْبَكَ عُوْهَا مَاكْتَبْنُهَا عَلَيْهُمُ الْآلِبْتِغَاءُرِضُوانِ اللهِ فَهَا رَعُوهُا حَقَّ رِعَايْتِهَا \*فَالْتَيْنَا الَّذِيْنَ الْمُنُوامِنُهُمُ اَجْرُهُمُّوْدَكُمْ يُرُوْمِنُهُمُ فِيفَوْنَ ۞

- 1 उस से अस्त्र-शस्त्र बनाये जाते हैं।
- 2 संसार त्याग अर्थात सन्यास के विषय में यह बताया गया है कि अल्लाह ने उन्हें इस का आदेश नहीं दिया। उन्होंने अल्लाह की प्रसन्नता के लिये स्वयं इसे अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया। फिर भी इसे निभा नहीं सके। इस में यह संकेत है कि योग तथा सन्यास का धर्म में कभी कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस्लाम में भी शरीअत के स्थान पर तरीकृत बना कर नई बातें बनाई गईं। और सत्धर्म का रूप बदल दिया गया। हदीस में है कि कोई हमारे धर्म में नई बात निकाले जो उस में नहीं है तो वह मान्य नहीं। (सहीह बुख़ारी: 2697, सहीह मुस्लिम: 1718)

ऐसा किया) तो उन्होंने नहीं किया उस का पूर्ण पालन। फिर (भी) हम ने प्रदान किया उन को जो ईमान लाये उन में से उन का बदला। और उन में से अधिक्तर अवैज्ञाकारी हैं।

- 28. हे लोगों जो ईमान लाये हो! अल्लाह से डरो और ईमान लाओ उस के रसूल पर वह तुम्हें प्रदान करेगा दोहरा<sup>[1]</sup> प्रतिफल अपनी दया से, तथा प्रदान करेगा तुम्हें ऐसा प्रकाश जिस के साथ तुम चलोगे, तथा क्षमा कर देगा तुम्हें, और अल्लाह अति क्षमी दयावान् है।
- 29. ताकि ज्ञान हो जाये (इन बातों से) अहले<sup>[2]</sup> किताब को कि वह कुछ शिक्त नहीं रखते अल्लाह के अनुग्रह पर। और यह कि अनुग्रह अल्लाह ही के हाथ में है। वह प्रदान करता है जिसे चाहे, और अल्लाह बड़े अनुग्रह वाला है।

يَالَيُّهُ الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُواالله وَامِنُوَابِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ لِمُلَيِّنِ مِنَ تَرْضَتِهٖ وَيَجْعَلُ لَكُوُنُورًا تَشْهُونَ بِهِ وَيَغِفِرْ لِكُوُّ وَاللهُ غَفُوُرُتَّحِيْدُ

لِثَكَّاكِعُلُوَاهُلُ الْكِتْبِ اَلَّالِيَقُودُوْنَ عَلَىٰ شَّيُّ مِّنْ فَضُلِ اللهِ وَاَنَّ الْفَضُلَ بِيَدِاللهِ يُؤْتِيُّهِ مَنُ يَّتَكَانُوْ وَاللهُ ذُوالْفَصُلِ الْعَظِيُو۞

<sup>1</sup> हदीस में है कि तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन को दोहरा प्रतिफल मिलेगा। इन में एक, अहले किताब में से वह व्यक्ति है जो अपने नबी पर ईमान लाया था फिर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर भी ईमान लाया। (सहीह बुख़ारी: 97, 2544, सहीह मुस्लिम: 154)

<sup>2</sup> अहले किताब से अभिप्रायः यहूदी तथा ईसाई हैं।

#### सूरह मुजादला - 58



## सूरह मुजादला के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 22 आयतें हैं।

- मुजादला का अर्थ है: झगड़ा और तकरार। इस के आरंभ में एक नारी की तकरार का वर्णन है। इसलिये इस का नाम सूरह मुजादला है।
- इस में ज़िहार के विषय में धार्मिक नियमों को बताया गया है। साथ ही इन नियमों का इन्कार करने पर कड़े दण्ड की चेतावनी दी गई है।
- आयत ७ से 11 तक मुनाफ़िक़ों के षड्यंत्र और उपद्रव की चर्चा करते हुये ईमान वालों के सामाजिक नियमों के निर्देश दिये गये हैं।
- आयत 12 और 13 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ काना फूसी के सम्बंध में एक विशेष आदेश दिया गया है।
- अन्त में द्विधावादियों (मुनाफ़िक़ों) की पकड़ करते हुये सच्चे ईमान वालों के लक्षण बताये गये हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। 

- (हे नबी!) अल्लाह ने सुन ली है उस स्त्री की बात जो आप से झगड़ रही थी अपने पित के विषय में। तथा गुहार रही थी अल्लाह को। और अल्लाह सुन रहा था तुम दोनों की वार्तालाप, वास्तव में वह सब कुछ सुनने-देखने वाला है।
- जो ज़िहार<sup>[1]</sup> करते हैं तुम में से

قَىُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشُتِكَ إِلَى اللهِ قَوَاللهُ يَسْمُعُ تَعَاوُرُلُمَا ۚ إِنَّ اللهَ سَمِيْمُ بُصِيْرُ اللهِ قَالِمَهُ مَا اللهُ يَسْمُعُ تَعَاوُرُلُمَا ۚ

ٱكَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُوْمِنْ نِسَأَيْرِمُ تَاهُنَّ أُمَّهِمِ

ा ज़िहार का अर्थ हैः पित का अपनी पत्नी से यह कहना कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ के समान है। इस्लाम से पूर्व अरब समाज में यह कुरीति थी कि पित अपनी पत्नी से यह कह देता तो पत्नी को तलाक हो जाती थी। और सदा के लिये पित से बिलग हो जाती थी। और इस का नाम ((ज़िहार)) था। इस्लाम में

अपनी पितनयों से तो वे उन की माँ नहीं हैं। उन की माँ तो वे हैं जिन्होंने उन को जन्म दिया हैं। और वह बोलते हैं अप्रिय तथा झूठी बात। और वास्तव में अल्लाह माफ़ करने वाला क्षमाशील है।

- 3. और जो ज़िहार कर लेते हैं अपनी पितनयों से, फिर वापिस लेना चाहते हों अपनी बात तो (उस का दण्ड) एक दास मुक्त करना है, इस से पूर्व कि एक-दूसरे को हाथ लगायें।[1] इसी की तुम्हें शिक्षा दी जा रही है। और अल्लाह उस से जो तुम करते हो भली-भाँति सूचित है।
- 4. फिर जो (दास) न पाये तो दो महीने निरन्तर रोज़ा (ब्रत) रखना है इस से पूर्व कि एक-दूसरे को हाथ लगाये। फिर जो सकत न रखे तो साठ निर्धनों को भोजन कराना है। यह आदेश इस लिये है तािक तुम ईमान लाओ अल्लाह तथा उस के रसूल पर। और यह अल्लाह की सीमायें हैं। तथा कािफ़रों के लिये दुखदायी यातना है।
- वास्तव में जो विरोध करते हैं अल्लाह

ٳڶؙڷڠؗۿؙؙؙٛٛٛػؙڔٳؖڒٳڵٙؽؙٷۘڲۮؠٞػؙؠٝ۠ۏٳڶٞۿؙڎڲؽڡؙٛۏڵۏؽؙڡؙؽؙڰڗٳ مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَذُوْرًا ٷ إنَّ الله لَعَفْوٌ عَفْوْرُ

ۅؘٵڷڔ۬ؽؘؽؽؙڟۿۯۏڽؘڡ۪ؿؗڐؚڝٵۧؠۿۭ؋ٝڎؙۊۜؽۼؙۅؙۮۏڹ ڸڡٵڟڵٷٵڣٷڋؚؽٷڔؿٷۼڐۣ؈ؘٛۼؠؙڸٲڽؙؾۜۺؘٲۺٙٵڎٝڸػٷ ؿؙۅ۫ۼڟؙۏؽ؈ۣٷڵڶۿؠؠٵۼۜؠڰؙۏؿڿؘؽٷ

فَمَنُ لَكُهُ يَعِدُ فَصِيَاهُ شَهُ هَرَيْنُ مُتَتَابِعَيْنِ مِنُ قَبْلِ ٱنۡ تَيۡعَاۡسَاۡفَمَنُ لَهُرِسُتَطِعُ فَاطَعَاٰمُ سِتّيْنَ مِسْكِينَا ذلِكَ لِتُوۡمُنُوۡ اللّهِ وَسَولِهٖ وَتَلُكَ حُدُاوُدُ اللّهِ وَلِلْكَ لِمِنْ مَنَا مَلَاكِمُ لِلِيُوْ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُكَأَدُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ

एक स्त्री जिस का नाम ((ख़ौला)) (रिज़यल्लाहु अन्हा) है उस से उस के पितः औस पुत्र सामित (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने ज़िहार कर लिया। ख़ौला (रिज़यल्लाहु अन्हा) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आई। और आप से इस विषय में झगड़ने लगी। उस पर यह आयतें उतरीं। (सहीह अबुदाऊद- 2214)। आईशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) ने कहाः मैं उस की बात नहीं सुन सकी। और अल्लाह ने सुन ली। (इब्ने माजाः 156, यह हदीस सहीह है।)

1 हाथ लगाने का अर्थ संभोग करना है। अर्थात संभोग से पहले प्रायश्चित चुका दे।

तथा उस के रसूल का, वे अपमानित कर दिये जायेंगे जैसे अपमानित कर दिये गये जो इन से पूर्व हुये। और हम ने उतार दी हैं खुली आयतें और काफ़िरों के लिये अपमान कारी यातना है।

- 6. जिस दिन जीवित करेगा उन सब को अल्लाह तो उन्हें सूचित कर देगा उन के कर्मों से। गिन रखा है उसे अल्लाह ने और वह भूल गये हैं उसे। और अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर गवाह है।
- 7. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो (भी) आकाशों तथा धरती में है? नहीं होती किसी तीन की काना फूसी परन्तु वह उन का चौथा होता है। और न पाँच की परन्तु वह उन के साथ से अधिक की परन्तु वह उन के साथ होता<sup>[1]</sup> है, वे जहाँ भी हों। फिर वह उन्हें सूचित कर देगा उन के कर्मों से प्रलय के दिन। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु से भली-भाँति अवगत है।
- 8. क्या आप ने नहीं देखा उन्हें जो रोके गये हैं काना फूसी<sup>[2]</sup> से? फिर (भी) वही करते हैं जिस से रोके गये हैं। तथा काना फूसी करते हैं पाप और अत्याचार, तथा रसूल की अवैज्ञा

الَّذِينَ مِنْ تَمْلِاهُمُ وَقَدُا أَنْزُلْنَا الْسِّابَيْنَاتٍ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَاكِ ثُمِهِيُنُ۞

ڽؘۅؙڡٛڒڽؽؘۼؿ۠ۿؙۄؙٳٮڵٷؘجَمِيۡۼٵؘؽؘؽ۫ؾؚٮ۫ؿؙؙؠؙٛؠٝؠؠٵۼؠڶٷ۠ٲ ؖٲڂڞؗ؋ٳٮڵٷۅؘۺٷٷٷڶڵؽؙٷڸػ۠ڷۣۺۧؿؙۺ۫ۿؚؽٮڴ۞ٛ

ٱلَمْرَّرَانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلْثَةٍ إلَّالْهُورَا بِعُهُّمُ وَلَاخَمْسَةٍ الِّدَهُوسَادِسُّهُمُ وَلَا أَدْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَثْنَ اللَّهُوَ مَعَهُمُ آيَنَ مَا كَانُوا تَّقَرِيْنَةٍ ثُمْمَ بَاعِلُوا يَوْمَ الْقِيمَةَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمٌ

ٱلَمْ تَوَالَى الَّذِيْنَ نُهُوا عَنِ النَّجُوٰى ثُوَّيَعُوْدُوْنَ لِمَا نَهُوْاعَنُهُ وَيَنَكَظِمُونَ بِالْإِنْوَ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ الرَّمُوْلِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُعِيِّك بِهِ اللهُ وَيَقُوْلُونَ فِيَ اَنْشُبِهِمْ لَوَلائِعِيِّهُ اللهُ يَمَالَقُوْدُلُ

<sup>1</sup> अर्थात जानता और सुनता है।

<sup>2</sup> इन से अभिप्राय मुनाफ़िक़ हैं। क्योंकि उन की काना फूसी बुराई के लिये होती थी। (देखियेः सूरह निसा, आयतः 114)

की। और जब वे आप के पास आते हैं तो आप को ऐसे (शब्द से) सलाम करते हैं जिस से आप पर सलाम नहीं भेजा अल्लाह ने। तथा कहते हैं अपने मनों में: क्यों अल्लाह हमें यातना नहीं देता उस पर जो हम कहते [1] हैं? पर्याप्त है उन को नरक जिस में वह प्रवेश करेंगे, तो बुरा है उन का ठिकाना।

- 9. हे लोगो जो ईमान लाये हो! जब तुम काना फूसी करो तो काना फूसी न करो पाप तथा अत्याचार एवं रसूल की अवैज्ञा की। और काना फूसी करो पुण्य तथा सदाचार की। और डरते रहो अल्लाह से जिस की ओर ही तुम एकत्र किये जाओगे।
- 10. वास्तव में काना फूसी शैतानी काम है ताकि वह उदासीन हों<sup>[2]</sup> जो ईमान लाये। जब कि नहीं है वह हानिकर उन को कुछ, परन्तु अल्लाह की अनुमित से। और अल्लाह ही पर

حَسْبُهُمْ جَهَّهُمْ يَصْلُونَهَا فِيشَى الْمَصِيرُونَ

ڽۜٳؿۿؙٵڷڹ۬ڽؿٵؗڡؙٮؙٛٷٙٳٙۮؘٳؾؘڬٳڿؽ۫ؿؙۄؙڣڵٲؾؘؽۜڬڿۉ ڽٳڵٳؿ۫ۊؚۅٲڶؿۮ؈ٳڹۅڡٙۼڝؽؾؚٳڶڗڛٛٷڸۅؘؾؘڬٵڿٷ ڽؚٳڶؠؚڗؚۅٙٳڶؾٞڠؖۏؿۊٳؾۘٞڠۊؙٳ۩ڶۿٲڵڎؚڹؽٙٳڶؽۼڠ۫ڠڹۯٷڽ۞

ٳٮٞٮؘٵڶۼٞٷؽڡۣڝؘٳڶۺؖؽڟؚؽڸؠػؙۯؙؽٵڷڹؽؿؗٵڡۜٮؙۊٛٳ ۅؘڵؽڛڣڝٙٚٳڗۣۿؠٞۺؽؙٵؚٳڰڒۑٳۮٞؽؚٵٮڵؿٷػٙڰڶڶڵۼ ڡؘؙڵؽٮۜۊڲٞڟۣٵڷؠؙٷ۫ؠڹؙٷؽ<sup>۞</sup>

- म्नाफ़िक और यहूदी जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में आते तो (अस्सलामु अलैकुम) (अनुवादः आप पर सलाम और शान्ति हो।) की जगह (अस्सामु अलैकुम) (अनुवादः आप पर मौत आये।) कहते थे। और अपने मन में यह सोचते थे कि यदि आप अल्लाह के सत्य रसूल होते तो हमारे इस दुराचार के कारण हम पर यातना आ जाती। और जब कोई यातना नहीं आई तो आप अल्लाह के रसूल नहीं हो सकते। हदीस में है कि यहूदी तुम को सलाम करें तो वह ((अस्सामु अलैका)) कहते हैं, तो तुम ((व अलैका)) कहो। अर्थातः और तुम पर भी। (सहीह बुख़ारीः 6257, सहीह मुस्लिमः 2164)
- 2 हदीस में है कि जब तुम तीन एक साथ रहो तो दो आपस में काना फूसी न करें। क्योंकि इस से तीसरे को दुःख होता है। (सहीह बुख़ारी: 6290, सहीह मुस्लिम: 2184)

चाहिये कि भरोसा करें ईमान वाले।

- 11. हे ईमान वालो! जब तुम से कहा जाये कि विस्तार कर दो अपनी सभावों में तो विस्तार कर दो, विस्तार कर देगा अल्लाह तुम्हारे लिये। तथा जब कहा जाये कि सुकड़ जाओ तो सुकड़ जाओ। ऊँचा<sup>[2]</sup> कर देगा अल्लाह उन को जो ईमान लाये हैं तुम में से तथा जिन को ज्ञान प्रदान किया गया है कई श्रेणियाँ। तथा अल्लाह उस से जो तुम करते हो भली-भाँति अवगत है।
- 12. हे ईमान वालो! जब तुम अकेले बात करो रसूल से तो बात करने से पहले कुछ दान करो।<sup>[3]</sup> यह तुम्हारे लिये उत्तम तथा अधिक पवित्र है। फिर यदि तुम (दान के लिये कुछ) न पाओ तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 13. क्या तुम (इस आदेश से) डर गये कि एकान्त में बात करने से पहले कुछ दान कर दो? फिर जब तुम ने ऐसा नहीं किया तो स्थापना करो नमाज़ की तथा ज़कात दो और आज्ञा पालन करो अल्लाह तथा उस के रसूल की। और अल्लाह सूचित है उस से जो कुछ तुम कर रहे हो।

يَائِهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَاقِيلَ لَكُوْتَفَسَّحُوْلِ فِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللهُ لَكُوْ وَاذَاقِيْلَ الْمُعْلُوْ وَاذَاقِيْلَ الْمُثُوّا الْمُثُوّا اللهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْكُوْ وَاللّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْكُوْ وَاللّهُ الْمَدِينَ الْمَنْوُا وَمُنْظَوِّ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْكُوْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنَافِقًا لَهُولُوكَ فَيْكُونَ فَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيَعْلُونُ فَيْكُونُ فِيلًا فَيُعْلُونُ فَيْكُونُ فَيُعْلُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيَعْلُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيَعْلُونُ فَيُعْلِكُونُ فَيَعْلِكُونُ فَيْكُونُ فَيْل

ؽٙڲؿٛۿٵڷێڹؿڹۘٳۿٮؙٛۅؙٙٳڒڎؘٳٮۜڮؿؾؙڎؙٳڶڗڛؙۅ۫ڶڡؘڡٙؾۜڡؙٷٳ ڹؠؙؿؘؾٮػؿؙۼۛٷٮػؙۄؙڝٙػۊۜڐڟڮػۼؿؙڒڰػؙٷٵڟۿٷ ڣؘٳڽؙڰۏۼۣٙۮٷۊؘٳػٳ۩ۼڠڡ۠ۊۯڰڝؚؽؿؚ۠۞

ٵؘۺٛڡؘٛڡؙٞؿؙٷؙٲڶؙؿؙڡۜٙؾؚڡٞٷٳ؉ؽڹۑۘۘؽ؈ؙۼۅ۠ٮڰٛؠؙ ڝۘٮڎؾٝٷٚٲۮؙڷۊؘؿۼۘڶۅؙٳۅٙؾٵڹٳٮڵۿؙڡؘڵؽػٝۅ۫ڡؘٲۊؚؽٷٛٳ ٳڝڟۊۼۜۅٵؾؙۅٳٳڒڮۅۼٙٷٙڶڟؚؿٷٳٳڵۿۅؘؿڛؙٛۊڷۿ ۅٳٮڵۿؙڿؚؽٷۜ۫ڵۣؠؠٚٵؾۼؠٛڵۅٛؾ۞ٝ

<sup>1</sup> भावार्थ यह है कि कोई आये तो उसे भी खिसक कर और आपस में सुकड़ कर जगह दो।

<sup>2</sup> हदीस में है कि जो अल्लाह के लिये झुकता और अच्छा व्यवहार चयन करता है तो अल्लाह उसे ऊँचा कर देता है। (सहीह मुस्लिम: 2588)

<sup>3</sup> प्रत्येक मुसलमान नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से एकान्त में बात करना चाहता था। जिस से आप को परेशानी होती थी। इसलिये यह आदेश दिया गया।

الجزء ٢٨

14. क्या आप ने उन्हें देखा<sup>[1]</sup> जिन्होंने मित्र बना लिया उस समुदाय को जिस पर क्रोधित हो गया अल्लाह? न वह तुम्हारे हैं और न उन के। और वह शपथ

लेते हैं झठी बात पर जान बझ कर।

15. तय्यार की है अल्लाह ने उन के लिये कड़ी यातना, वास्तव में वह बुरा है जो वे कर रहे हैं।

16. उन्होंने बना लिया अपनी शपथों को एक ढाल। फिर रोक दिया (लोगों को) अल्लाह की राह से, तो उन्हीं के लिये अपमान कारी यातना है।

17. कदापि नहीं काम आयेंगे उन के धन और न उन की संतान अल्लाह के समक्ष कुछ| वही नारकी हैं, वह उस में सदावासी होंगे|

18. जिस दिन खड़ा करेगा उन को अल्लाह तो वह शपथ लेंगे अल्लाह के समक्ष जैसे वह शपथ ले रहे हैं तुम्हारे समक्ष। और वह समझ रहे हैं कि वह कुछ (तर्क)<sup>[2]</sup> पर हैं। सुन लो! वास्तव में वही झूठे हैं।

19. छा<sup>[3]</sup> गया है उन पर शैतान और भुला दी है उन को अल्लाह की याद। यही शैतान की सेना है। सुन लो! शैतान की सेना ही क्षतिग्रस्त होने वाली है।

ٱڵڿڗۘڗؘٳڶؽ۩ێڔؽؙؾڗؘۘٷٞڷٷڡٞڒٵۼٙۻؚٮؚٵٮڶؗؗؗؗؗؗڡؙڡؘڵؽڣٛٷۧٵۿؙؠؙ ۺؚٮؙٚڬؙٶٞۅؘڶٳؠؿؙۿؙٷٞڝؿڵؚڣۏؙڹؘۼٙڶ۩ػڍٮؚۅۿؙؠؙ ؽۼڶٷڹ۞ؖ

> ٳؘڡؘػٳڵؿؙۿؙؙؙڰؙٛٛٛٛٷڬڶٵ۪ۺؘۑؽۘۘڎٲٳ۫؆ؙؙؙٛٛٛۻؙڛٙٵٛۼڡٵػٳٮڎؙٳ ؿۼؠؙڵۏؙؽ۞

ٳؿٚؾؘۘۘڽؙؙۉٙٳٲؽؠٵ؆ٛؗٞؗؗؗٞٞؠؙٛۻۜۼۧۘۏؘڝٙڎؖۉٳۼؽؗڛؚؽؚڶؚؚٳٮڶڰؚ ڡؘڵۿؙۄ۫؏ؘۮٙٳڰ۪ؿ۠ۄؚڲؿٛ۞

ڶؽؙٮؙۛؿؙؿؘۼؘؠؙٛٛؗٛؗؗٛؠؙٛۄؘؙۅٛڶڵۿؙۄؙ۫ۅؘڷٳؘۜڷۉڶۘٳۮۿؙۅ۫ۺٙٵٮڵؾ ۺؘؽٵٞڷؙۉڸۧڸۣڮٲڞ۬ۼؙٛٵڶػڶٳڂۿؙۏ۫ؿ۬ۿٲڂ۬ڸۮؙۏۛڹ<sup>©</sup>

يَوَمَيَنِعَثْهُوُاللهُ جَمِيْعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعَلِفُونَ لَكُووَيَصَنَّبُونَ النَّهُوعَلِ شَيَّ الرَّالِثَّهُ مُرْهُمُ الْكَلِّبُونَ©

ٳۺؾ۫ٷۜۏؘۘۼۘڲؘؿۿؚؗۉٳڷؿۜؽڟؽؙٷؘؽؙٮٛؠؗؠؙٛ؋ڎؚؚػٚۯٳٮڵۼ ٵۅڵڸػ؏ڗؙٮؚٛٵڵۺؽڟؿٵڒڒڒؾڿۯ۫ٮٵڶۺۜؽڟڹ ۿؙۅؙڵڂۣۯؙۉڹ<sup>©</sup>

<sup>1</sup> इस से संकेत मुनाफ़िक़ों की ओर है जिन्होंने यहूदियों को अपना मित्र बना रखा था।

<sup>2</sup> अर्थात उन्हें अपनी शपथ का कुछ लाभ मिल जायेगा जैसे संसार में मिलता रहा।

<sup>3</sup> अर्थात उन को अपने नियंत्रण में ले रखा है।

- 20. वास्तव में जो विरोध करते हैं अल्लाह तथा उस के रसूल का, वही अपमानितों में से हैं।
- 21. लिख रखा है अल्लाह ने कि अवश्य मैं प्रभावशाली (विजयी) रहूँगा<sup>[1]</sup> तथा मेरे रसूल| वास्तव में अल्लाह अति शक्तिशाली प्रभावशाली है।
- 22. आप नहीं पायेंगे उन को जो ईमान रखते हों अल्लाह तथा अन्त- दिवस (प्रलय) पर कि वह मैत्री करते हों उन से जिन्होंने विरोध किया अल्लाह और उस के रसूल का, चाहे वह उन के पिता हों अथेवा उन के पुत्र अथवा उन के भाई अथवा उन के परिजन[2] हों। वही हैं लिख दिया है (अल्लाह ने) जिन के दिलों में ईमान और समर्थन दिया है जिन को अपनी ओर से रूह (आत्मा) द्वारा। तथा प्रवेश देगा उन को ऐसे स्वर्गों में बहती हैं जिन में नहरें. वह सदावासी होंगे जिन में। प्रसन्न हो गया अल्लाह उन से तथा वह प्रसन्न हो गये उस से। वह अल्लाह का समूह है। सुन लो अल्लाह का समह हैं। सफल होने वाला है।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَاَدُّوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ اُولِإِكَ فِي الْأَذَلِّيْنَ ۞

كَتَبَاللهُ لَكَ غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزُو

لَاتِّكُ قَوْمًا نُغُومُنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخْدِيْمُوَادُونَ مَنْ حَاقَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوَكَانُوَا الْبَاعَهُمُ اَوْ اَبْنَاءَهُ وَ اَوْلِيْمَانَ وَالْيَهُمُ اِبْرُوْمِ مِّنَهُ أُولِيْكَ كَنَبَ فَيْ قُلُوْ بِهِ وَالْاِيْمَانَ وَالْيَهُمُ اَبِرُوْمِ مِّنَهُ أُولِيْكَ كَنَبَ فَيْ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنْهُ أُولِيْكَ حِزْبُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>1 (</sup>देखियेः सूरह मुमिन, आयतः 51- 52)

<sup>2</sup> इस आयत में इस बात का वर्णन किया गया है कि ईमान, और काफ़िर जो इस्लाम और मुसलमानों के जानी दुश्मन हों उन से सच्ची मैत्री करना एकत्र नहीं हो सकते। अतः जो इस्लाम और इस्लाम के विरोधियों से एक साथ सच्चे सम्बंध रखते हों तो उन का ईमान सत्य नहीं है।

#### सूरह हश्र - 59



## सूरह हश्र के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 24 आयतें हैं।

- इस सूरह की दूसरी आयत में हश्र का शब्द आया है। जिस का अर्थः एकत्र होना है। और इसी से यह नाम लिया गया है।
- इस में अल्लाह और उस के रसूल के विरोधियों को मदीना के यहूदी क़बीले के अपमानकारी परिणाम से चेतावनी दी गयी है।
- आरंभ में बताया गया है कि आकाशों तथा धरती की प्रत्येक चीज़ अल्लाह की पिवत्रता का गान करती है। फिर यहूदी क़बीले बनी नज़ीर के, अल्लाह और उस के रसूल का विरोध करने का पिरणाम बताया गया है। और ईमान वालों को कुछ निर्देश दिये गये हैं।
- आयत 11 से 17 तक में उन मुनाफ़िक़ों की पकड़ की गई है जो यहूदियों से मिल कर इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे।
- अन्त में प्रभावी शिक्षा तथा अल्लाह से डरने की बातों का वर्णन किया गया है। तथा आज्ञा पालन और अवैज्ञा का अन्तर बताया गया है।
- इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने कहाः कि यह सूरह बनी नज़ीर के बारे में उतरी। इसे सूरह बनी नज़ीर कहो। (सहीह बुख़ारीः 4883)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- अल्लाह की पिवत्रता का गान किया है उस ने जो भी आकाशों तथा धरती में है। और वह प्रभुत्वशाली गुणी है।
- 2. वही है जिस ने अहले किताब में से काफिरों को उन के घरों से पहले ही आक्रमण में निकाल दिया। तुम ने नहीं समझा था कि वे निकल जायेंगे. और

سَّتَحَرِيلُهِ مَا فِي الشَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضُِ وَهُوالْعَزِيْرُالْحَكِيْمُوْ ۞

ۿؙۅؘڷێٙؽؽٙٲڂٛڗؘۃ ٱڵؽؚؽ۬ؽػڡٞۯؙۊٳڡڹٛٲۿؚڸٵڶؚڮۺۑڡؚڽ ۮؚؽٳۿۻٞڸٳٚۊٞڸٳڶڡؿؙڕۣٛۧڡٵڟؘؽؘؿؙڎؙٲؽٞؿؙٷؙڿؙٵۅڟؘت۠ۏٛٙٱ ٲ؆ؙٛؠٝٵؘؽۼؗؠؙٞؠٛڂؙڞؿؙؙٛۼ؈ۜٙڶ؇ڽٷٵؾؗؠؗۿؙٳڶڶڰؙڝؙ उन्होंने समझा था कि रक्षक होंगे उन के दुर्गा<sup>[1]</sup> अल्लाह से। तो आ गया उन के पास अल्लाह (का निर्णय)। ऐसा उन्होंने सोचा भी न था। तथा डाल दिया उन के दिलों में भय। वह उजाड़ रहे थे अपने घरों को अपने हाथों से तथा ईमान वालों के हाथों<sup>[2]</sup> से। तो शिक्षा लो, हे आँख वालो!

- 3. और यदि अल्लाह ने न लिख दिया होता उन (के भाग्य में) देश निकाला, तो उन्हें यातना दे देता संसार (ही) में। तथा उन के लिये आख़िरत (परलोक) में नरक की यातना है।
- 4. यह इसलिये कि उन्होंने विरोध किया अल्लाह तथा उस के रसूल का, और जो विरोध करेगा अल्लाह का तो निश्चय अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है।

حَيْثُ لَمْ يَعْتَمْبُوْا وَقَذَ ثَى فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُعُرِّدُونَ بُئِوْ تَهُمُ بِالْيَدِيْمُ وَالْيَدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاغْتَبِرُواْ يَالُولِي الْرَصَارِ©

وَلَوْلَااَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاةِ لَعَنَّابُهُمُ فِي اللهُ نَيَا وُلَهُمُ إِنْ اللهِ عَلَيْهِمُ الْجَالِقَ لِعَنَّا اللهُ النَّالِ ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ذلك بِأَنَّهُ مُنَّا قُولاً اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاّقُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُلُ لُعِقَابِ۞

- 1 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब मदीना पहुँचे तो वहाँ यहूदियों के तीन क़बीले आबाद थे बनी नज़ीर, बनी कुरैज़ा तथा बनी क़ैनुक़ाओ आप ने उन सभी से संधि कर ली। परन्तु वह इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। और एक समय जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बनी नज़ीर के पास गये तो उन्होंने ऊपर से एक पत्थर फेंक कर आप को मार डालने की योजना बनाई। जिस से वह्यी द्वारा अल्लाह ने आप को सूचित कर दिया। उन के इस संधि भंग तथा षड्यंत्र के कारण आप ने उन पर आक्रमण किया। वह कुछ दिन अपने दुर्गों में बंद रहे। अन्ततः उन्होंने प्राण क्षमा के रूप में देश निकाल को स्वीकार किया। और यह मदीना से यहूद का प्रथम देश निकाला था। यहाँ से वह ख़ैबर पहुँचे और अदरणीय उमर (रिज़यल्लाहु अन्हु) के युग में उन्हें फिर देश निकाला दिया गया। और वह वहाँ से शाम चले गये जो हश्च का मैदान होगा।
- 2 जब वे अपने घरों से जाने लगे तो घरों को तोड़-तोड़ कर जो कुछ साथ ले जा सकते थे ले गये। और शेष सामान मुसलमानों ने निकाला।

الجزء ٢٨

- 5. (हे मुसलमानो!) तुम ने नहीं काटा<sup>[1]</sup> कोई खजूर का वृक्ष और न छोड़ा उसे खड़ा अपने तने पर, तो यह सब अल्लाह के आदेश से हुआ। और ताकि वह अपमानित करे पथभ्रष्टों को।
- 6. और जो धन दिला दिया अल्लाह ने अपने रसूल को उन से, तो नहीं दौड़ाये तुम ने उस के लिये घोड़े और न ऊँट। परन्तु अल्लाह प्रभुत्व प्रदान कर देता है अपने रसूल को जिस पर चाहता है, तथा अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
- 7. अल्लाह ने जो धन दिलाया है अपने रसूल को इस बस्ती वालों<sup>[2]</sup> से, वह अल्लाह तथा रसूल, तथा (आप के) समीपवर्तियों तथा अनाथों और निर्धनों तथा यात्रियों के लिये है। ताकि वह फिरता न रह<sup>[3]</sup> जाये

مَاقَطَعَتُومِّنُ لِّيْنَةٍ ٱوۡتَرَكُتُمُوُهَاقَآمِتُّعَلَّا مُثَّاكَالُولِهَا فِيَادُنِ اللهِ وَلِيُخِزِي الْفِيقِيُنِ©

وَمَا اَفَا ءَ اللهُ عَلَى سُمُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا اَدْجَفُتُو عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابٍ وَ للـكِنَّ الله يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيرُ مِنْ

مَّااَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولُهِ مِنَ اَهْلِ الْقُلْمِي فَللهِ وَللهِ مِنَ اَهْلِ الْقُلْمِي فَللهِ وَللهِ مَل النَّيْمُ وَالْ السَّلِيكِينِ وَالْمَيْنُ الْمُؤْنِيَّةُ وَالْمَيْمُ وَالْمَالْمِينُ لاَكُونَ الْمُؤْنَ دُولَةً بَيْنَ الْمُؤْنِيَّةُ مَا لَهُ مُنْدَعُهُ وَمَا لَهُمُ مُعْمَنَةً فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- वनी नज़ीर के घिराव के समय नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदेशानुसार उन के खजूरों के कुछ वृक्ष जला दिये और काट दिये गये और कुछ छोड़ दिये गये। ताकि शत्रु की आड़ को समाप्त किया जाये। इस आयत में उसी का वर्णन किया गया है। (सहीह बुख़ारी: 4884)
- 2 अर्थात यहूदी क्बीला बनी नज़ीर से जो धन बिना युद्ध के प्राप्त हुआ उस का नियम बताया गया है कि वह पूरा धन इस्लामी बैतुल माल का होगा उसे मुजाहिदों में विभाजित नहीं किया जायेगा। हदीस में है कि यह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिये विशेष था जिस से आप अपनी पित्नयों को ख़र्च देते थे। फिर जो बच जाता तो उसे अल्लाह की राह में शस्त्र और सवारी में लगा देते थे। (बुख़ारी: 4885)
  - इस को फ़ेय का माल कहते हैं जो ग़नीमत के माल से अलग है।
- 3 इस में इस्लाम की अर्थ व्यवस्था के मूल नियम का वर्णन किया गया है। पूँजी पित व्यवस्था में धन का प्रवाह सदा धनवानों की ओर होता है। और निर्धन दरिद्रता की चक्की में पिसता रहता है। कम्युनिज़्म में धन का प्रवाह सदा शासक

तुम्हारे धनवानों के बीच और जो प्रदान कर दें रसूल, तुम उसे ले लो और रोक दें तुम को जिस से तो तुम रुक जाओ। तथा अल्लाह से डरते रहो, निश्चय अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है।

- 8. उन निर्धन मुहाजिरों के लिये है जो निकाल दिये गये अपने घरों तथा धनों से। वह चाहते हैं अल्लाह का अनुग्रह तथा प्रसन्तता, और सहायता करते हैं अल्लाह तथा उस के रसूल की, यही सच्चे हैं।
- 9. तथा उन लोगों<sup>[1]</sup> के लिये (भी) जिन्होंने आवास बना लिया इस घर (मदीना) को तथा उन (मुहाजिरों के आने) से पहले ईमान लाये, वह प्रेम करते हैं उन से जो हिज्रत कर के आ गये उन के यहाँ। और वे नहीं पाते अपने दिलों में कोई आवश्यक्ता उस की जो उन्हें दिया जाये। और प्रथामिक्ता देते हैं (दूसरों को) अपने ऊपर चाहे स्वयं भूखे<sup>[2]</sup> हों। और जो

لِلْفُقَرُاءُ الْمُهِيدِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوْا مِنُ دِيَالِهِمُ وَامُوُالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَصُّلَامِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولِيْكَ هُوالصَّدِ وُوْنَ

ۅۘٲ؆ڹڔ۬ؾۘڹۘؾۘٷٛٵڵڎٵۯۅٙٲڵٳؽؠٵؽ؈ٛ۬ڡٞۘؽؙڸۿؚۮۑؙۼؚڹ۠ۅؽ ڡؙؽؙۿٵۼۯٳڲۿۿؚۯۅٙڵڮۼۮ۠ۏؽ؈ٛ۠ڞٮؙۉۅۿؚۄؙ ڂٳڝڐٞ؆ؠۜٵٞۉڎؙٷٵٷؙؽؚٛڗ۠ۯؙڽٷٙڲٲڡؙٛۺۿ ڡٙٷۘػٵؘؽڔۿؚڂڂڝؘٵڝڐ۠ٷڡؘڽؙؽؙۊٛڞۺؙڠ ٮؘڡؙٛڛ؋ٷٛۮڵڸٟڮڞؙٛٵڶؠؙٛڡ۫ڶڸٷؽ۞ٛ

वर्ग की ओर होता है। जब कि इस्लाम में धन का प्रवाह निर्धन वर्ग की ओर होता है।

- 1 इस से अभिप्राय मदीना के निवासीः अन्सार हैं। जो मुहाजिरीन के मदीना में आने से पहले ईमान लाये थे। इस का यह अर्थ नहीं है कि वह मुहाजिरीन से पहले ईमान लाये थे।
- 2 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास एक अतिथि आया और कहाः हे अल्लाह के रसूल! में भूखा हूँ। आप ने अपनी पितनयों के पास भेजा तो वहाँ कुछ नहीं था। एक अन्सारी उसे घर ले गये। घर पहुँचे तो पितन ने कहाः घर में केवल बच्चों का खाना है। उन्होंने परस्पर प्रामर्श किया कि बच्चों को बहला कर सुला दिया जाये। तथा पितन से कहा कि जब अतिथि खाने लगे तो

बचा लिये गये अपने मन की तंगी से, तो वही सफल होने वाले हैं।

- 10. और जो आये उन के पश्चात् वे कहते हैं: हे हमारे पालनहार! हमें क्षमा कर दे तथा हमारे उन भाईयों को जो हम से पहले ईमान लाये। और न रख हमारे दिलों में कोई बैर उन के लिये जो ईमान लाये। हे हमारे पालनहार! तू अति करूणामय दयावान् है।
- 11. क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो मुनाफ़िक़ (अवसरवादी) हो गये, और कहते हैं अपने अहले किताब भाईयों से कि यदि तुम्हें देश निकाला दिया गया तो हम अवश्य निकल जायेंगे तुम्हारे साथ। और नहीं मानेंगे तुम्हारे बारे में किसी की (बात) कभी। और यदि तुम से युद्ध हुआ तो हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तथा अल्लाह गवाह है कि वह झूठे हैं।
- 12. यदि वे निकाले गये तो यह उन के

ۅۘٲڷۮؚؾؙؽڮٵٚٷڡٟؽٵؠۼٮۿۄؙڔؽڠ۠ۅؙڵۅؙؽڒؾۜڹٲٵؙۼڣۯڵؾٚ ۅڸڟؚٷؙٳڹٮٵٲڵۮؚؽؽڛؘڣۊؙػٵۑؖٳڷٳؽؠؙؽؽۅؘڵػۼؖۼڶ؋ۣٛ ڡؙؙڵۅؙڽێٳۼڷڐڵؚڷڵۮؚؽؽٵڡٮؙۏؙٳۯؾۜڹۧٵۧڷؚٵٛڡۮٷڡ۫ ڗۜڃؽٷؖ۞ٞ

ٱڵۄٞڗۜڒٳڶؽ۩ێۮؚؽؽٵڡؘٚڡؙۊؙٵؽؿٞۅ۫ڵۅ۫ؽٳڵۣڂٚۅٚٳڹۿؚۄؙ ٵڵڹؽؙؽػڡؘۯؙۅ۠ٳ؈ٛٳۿڸٵڷڪؚؾٝڮڵؽڽؙٵڬٛۄؚڂؿۊ۟ ڬڹڂٞۯ۠ۼڹؘۜ؞ڡؘػڴۄؙۅٙڵٳٮؙٛڟۣؿۼۏؿڲ۠ۏٳػۘڡٵڷڹٮٵڵڗۣؽٵ ڡؙٛۊؾؚڵؿؙٷؙڒؽؘڞؙڒ؆ٛڴۄؙٷڶڵڡ۠ؽۺؙۿڎؙٳٮٚۿڠٞڵڵۮۣڹؙۄؙؽ۞

لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغُوْجُونَ مَعَهُمُ ۚ وَلَيِنَ قُوْتِلُوا

तुम दीप बुझा देना। उस ने ऐसा ही किया। सब भूखे सो गये और अतिथि को खिला दिया। जब वह अन्सारी भोर में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास पहुँचे तो आप ने कहाः अमुल पुरुष (अबू तल्हा) और अमुल स्त्री (उम्मे सुलैम) से अल्लाह प्रसन्न हो गया। और उस ने यह आयत उतारी है। (सहीह बुख़ारी: 4889)

1 इस से अभिप्राय अब्दुल्लाह बिन उबेय्य मुनाफ़िक़ और उस के साथी हैं। जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यहूद को उन के वचन भंग तथा षड्यंत्र के कारण दस दिन के भीतर निकल जाने की चेतावनी दी, तो उस ने उन से कहा कि तुम अड़ जाओ। मेरे बीस हज़ार शस्त्र युवक तुम्हारे साथ मिल कर युद्ध करेंगे। और यदि तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जायेंगे। परन्तु यह सब मैखिक बातें थीं।

साथ नहीं निकालेंगे। और यदि उन से युद्ध हो तो वे उन की सहायता नहीं करेंगे। और यदि उन की सहायता की (भी) तो अवश्य पीठ दिखा देंगे. फिर (कहीं से) कोई सहायता नहीं पायेंगे।

- 13. निश्चय अधिक भय है तुम्हारा उन के दिलों में अल्लाह (के भय) से। यह इसलिये कि वे समझ-बूझ नहीं रखते।
- 14. वह नहीं युद्ध करेंगे तुम से एक्त्र हो कर परन्तु यह कि दुर्ग बंद बस्तियों में हों, अथवा किसी दीवार की आड़ से। उन का युद्ध आपस में बहुत कड़ा है। आप उन्हें एकत्र समझते हैं जब कि उन के दिलों में अलग अलग हैं। यह इसलिये कि वह निर्बोध होते हैं।
- 15. उन के समान जो उन से कुछ ही पूर्व च्ख चुके[1] हैं अपने किये का स्वादी और इन के लिये दुखदायी यातना है।
- 16. (उन का उदाहर्ण) शैतान जैसा है कि वह कहता है मनुष्यू से कि कुफ़ कर, फिर जब वह काफिर हो गया तो कह दिया कि मैं तुझ से विरक्त (अलग) हूँ। मैं तो डरता हूँ अल्लाह सर्वलोक के पालनहार से।
- 17. तो हो गया उन दोनों का दुष्परिणाम यह कि वे दोनों नरक में सदावासी रहेंगे। और यही है अत्याचारियों का कुफल।

لاَيْنُصُرُونَهُمُ وَٰلِينَ نُصَرُوهُمُ لَيُؤَكِّنِ الْأَدْبَارَتُ رُو لاينصُر ون®

ڵڒؙٮؙٛؾؙ*ڎٛٳۺۜڐؙۯۿڹڐٞڣۣٛڞۮۏڔۿؚۏۺۣ*ٵۺۊ ذلك بِأَنَّهُ مُوَوَّمُ لِا يَفْقَهُونَ @

لَا يُقَانِتُوْنَكُوْ جَمِيُعًا إِلَّا فِي قُرِّي تُحَصَّنَةٍ <u>ٱۅٛڡؚڽؙ</u> ۊۯٳٚ؞ؚڿۮڔٟٵؙڛ۠ۿؙؠؙڹؽ۬ۿۄٛۺٙۮؚؽؖڷؙ تَعْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُلُو بُهُمُ شَتَّى ذٰلِكَ مَانَّهُ مُ قَوْمٌ لِايَعْقِلُونَ اللهِ الله

كَمَثَلِ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِ مُ قَوِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ امْرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَ اكَ الْيُمُونَ

كَمَثِلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنُّ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنَّى بَرِ فَيْ مِّنْكَ إِنَّ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعُلَمِينَ ٠

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي التَّارِخَالِدَيْنِ فِيهُا ۗ وَذُلِكَ جَزَّوُ الظَّلِيثِينَ ١

ओर है।

18. हे लोगो जो ईमान लाये हो! अल्लाह से डरो, और देखना चाहिये प्रत्येक को कि उस ने क्या भेजा है कल के लिये। तथा डरते रहो अल्लाह से, निश्चय अल्लाह सूचित है उस से जो तुम करते हो।

19. और न हो जाओ उन के समान जो भूल गये अल्लाह को तो भुला दिया (अल्लाह ने) उन्हें अपने आप से, यही अवैज्ञकारी हैं।

20. नहीं बराबर हो सकते नारकी तथा स्वर्गी। स्वर्गी ही वास्तव में सफल होने वाले हैं।

21. यदि हम अवतिरत करते इस कुर्आन को किसी पर्वत पर तो आप उसे देखते कि झुका जा रहा है तथा कण-कण होता जा रहा है अल्लाह के भय<sup>[1]</sup> से। और इन उदाहरणों का वर्णन हम लोगों के लिये कर रहे हैं ताकि वह सोच-विचार करें। वह खुले तथा छुपे का जानने वाला है। वही अत्यंत कृपाशील दयावान् है।

22. वह अल्लाह ही है जिस के अतिरिक्त कोई (सत्य) पूज्य नहीं है।

23. वह अल्लाह ही है जिस के अतिरिक्त नहीं है $^{[2]}$  कोई सच्चा वंदनीय| वह

يَاكَهُا الَّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوااللهَ وَلْتَنَظُّرُ نَفْسٌ مُّاقَتُّمَتُ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوااللهُ ۚ إِنَّ اللهَ خَيِـيُرُ ، بِهَا تَعْمَلُونَ⊙

وَلَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِينَ نَسُوااللهَ فَانْشَاهُمُ اَنْفُسَهُمُّواْ وُلِيِّكَ هُمُوالْفَسِقُونَ @

لَا يَسُتَوِئَ أَصْلَا النَّارِ وَأَصُلَّ الْبَكَةُ أَصُلِّ الْبَنَّةِ هُوالْفَلَا يُزُونَ

لَوُ اَنْزَلْتَاهَلَذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعَامِّنُ خَشُيةِ اللهِ وَتِلُكَ الْكَمْتَالُ نَفْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّمُهُ يَتَغَكَّرُونَ ©

هُوَاللهُ الَّذِىُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ \*هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيُمُوْ هُوَاللهُ الَّذِى لَا إِلهُ إِلَّاهُوَ ٱلْمَالِكُ

- 1 इस में कुर्आन का प्रभाव बताया गया है कि यदि अल्लाह पर्वत को ज्ञान और समझ-बूझ दे कर उस पर उतारता तो उस के भय से दब जाता और फट पड़ता। किन्तु मनुष्य की यह दशा है कि कुर्आन सुन कर उस का दिल नहीं पसीजता। (देखियेः सूरह बक्रा, आयतः 74)
- 2 इन आयतों में अल्लाह के शुभनामों और गुणों का वर्णन कर के बताया गया है

सब का स्वामी, अत्यंत पवित्र, सर्वथा शान्ति प्रदान करने वाला, रक्षक, प्रभावशाली, शक्तिशाली बल पूर्वक आदेश लागू करने वाला, बड़ाई वाला है। पवित्र है अल्लाह उस से जिसे वे (उस का) साझी बनाते हैं।

24. वही अल्लाह है पैदा करने वाला, बनाने वाला, रूप देने वाला। उसी के लिये शुभनाम हैं, उस की पवित्रता का वर्णन करता है जो (भी) आकाशों तथा धरती में है, और वह प्रभावशाली हिक्मत वाला है। الْقُدُّوُسُ السَّلَاهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يُثْمِرِكُوْنَ ۞

هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لُهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسُنَٰىٰ يُمَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاٰوِبِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ

कि वह अल्लाह कैसा है जिस ने यह कुर्आन उतारा है। इस आयत में अल्लाह के ग्यारह शुभनामों का वर्णन है। हदीस में है कि अल्लाह के निम्नावे नाम हैं, जो उन्हें गिनेगा तो वह स्वर्ग में जायेगा। (सहीह बुख़ारी: 7392, सहीह मुस्लिम: 2677)

# सूरह मुम्तहिना - 60



## सूरह मुम्तिहिना के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 13 आयतें हैं।

- इस की आयत 10 से यह नाम लिया गया है।
- इस की आयत 1 से 7 तक में इस्लाम के विरोधियों से मैत्री रखने पर कड़ी चेतावनी दी गई है। और अपने स्वार्थ के लिये उन्हें भेद की बातें पहुँचाने से रोका गया है। तथा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उन के साथियों के, काफ़िर जाति से विरक्त होने के एलान को आदर्श के लिये प्रस्तुत किया गया है।
- आयत 8 और 9 में बताया गया है कि जो काफ़िर युद्ध नहीं करते तो उन के साथ न्याय तथा अच्छा व्यवहार करो।
- आयत 10 से 12 तक मक्का से हिज्रत कर के आई हुई तथा उन नारियों के बारे में जो मुसलमानों के विवाह में थीं और उन के हिज्रत कर जाने पर मक्का ही में रह गईं थीं निर्देश दिये गये गये हैं।
- अन्त में उन्हीं बातों पर बल दिया गया है जिन से सूरह का आरंभ हुआ है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 हे लोगों जो ईमान लाये हो! मेरे शत्रुओं तथा अपने शत्रुओं को मित्र न बनाओ। तुम संदेश भेजते हो उन की ओर मैत्री<sup>[1]</sup> का, जब कि उन्हों يَايَّهُاالَّذِينَ الْمَنْوَالاَتَتَخِنُ وَاعَلُوتِى وَعَنْقَكُوْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُوَدَّةِ وَقَلْكُفَرُ وَلِيَمَاجَاءَكُوثِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُول وَإِيَّاكُوانَ ثُومُنُوا بِاللهِ رَبِّكُةً

1 मक्का वासियों ने जब हुदैबिया की संधि का उल्लंघन किया, तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मक्का पर आक्रमण करने के लिये गुप्त रूप से मुसलमानों को तय्यारी का आदेश दे दिया। उसी बीच आप की इस योजना से सूचित करने के लिये हातिब बिन अबी बलतआ ने एक पत्र एक नारी के माध्यम से मक्का वासियों को भेज दिया। जिस की सूचना नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को

ने कुफ़ किया है उस का जो तुम्हारे पास सत्य आया है। वह देश निकाला देते हैं रसूल को तथा तुम को इस कारण कि तुम ईमान लाये हो अल्लाह अपने पालनहार पर? यदि तुम निकले हो जिहाद के लिये मेरी राह में और मेरी प्रसन्ता की खोज के लिये तो गुप्त रूप से उन को मैत्री का संदेश भेजते हो? जब कि मैं भली- भाँति जानता हूँ उसे जो तुम छुपाते हो और जो खुल कर करते हो? तथा जो करेगा ऐसा, तो निश्चय वह कुपथ हो गया सीधी राह से।

- 2. और यदि वश में पा जायें तुम को तो तुम्हारे शत्रु बन जायें तथा तुम्हें अपने हाथों और जुबानों से दुख पहुँचायें। और चाहने लगेंगे कि तुम (फिर) काफ़िर हो जाओ।
- उ. तुम्हें लाभ नहीं देंगे तुम्हारे सम्बन्धी और न तुम्हारी संतान प्रलय के दिन। वह (अल्लाह) अलगाव कर देगा

ٳڹؙؙؽؙڎؙۄٛٷٛڿؿؙؙۄؙڿۿٲڐٳ؈ؘٛڝؽڸؽۊٲڹؿۼٲ؞ٞٷٛۻٳۑٙ ؿؗڗ۠ۏڹٳڶؽۿؚۿڽٳڷؠۅۜڐٷۜؖٷٳؘڬٳٵ۫ڡؙڵۉؠؠٵڷڞٚؽؽٷۅۧڡٵۧ ٳؘڡؙڬڎؙۅ۠ٷڽۘڲڡ۫ۼڵۿڡ۪ڎڴڎ۬ڣؘڰڷڞڰۜڛۅٙٳؘء ٳڛؽؽڸ۞

ٳڽؙؾؿ۫ڨؘڠؙٷؙۄ۫ؠؙڲؙۏٛٷٛٵڵڰ۫ۏٵڡ۫ٮٙٵٞٷٙؾڹۺڟۅۧٳڶڶؽۘڴۄ ٲۑڋڽڮؙۿۅؘٲڵڛؚؽؾۿؠؙٵ۪ڶۺؙۅٚٙۦۅؘۮڋٛۏٲڵۅؘؾڰۿڒ۠ۉڹڽؖ

ڶڹؙ؆ؘڡؙ۫ڡٚػۮؙٳؙۯؗۘۜڂٵڡؙػؙۏۅؘڷٲٷڵۮؙڴٷۨۼۘڡؙػڵڶؚڡۣ۠ڮؗڡڐؚ ؘؽڝؚ۫ڶؠڹؽ۫ڴؙۉ۠ۅٲٮڮؠؚؠٵؾۧٷؙۯؙؽؘڹڝؚؽ۠۞

वहीं द्वारा दे दी गई। आप ने आदरणीय अली, मिक्दाद तथा जुबैर से कहा कि जाओ, रौज़ा ख़ाख़ (एक स्थान का नाम।) में एक स्त्री मिलेगी जो मक्का जा रही होगी। उस के पास एक पत्र है वह ले आओ। यह लोग वह पत्र लाये। तब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः हे हातिब! यह क्या है? उन्होंने कहाः यह काम मैं ने कुफ़ तथा अपने धर्म से फिर जाने के कारण नहीं किया है। बल्कि इस का कारण यह है कि अन्य मुहाजिरीन के मक्का में सम्बन्धी हैं जो उन के परिवार तथा धनों की रक्षा करते हैं। पर मेरा वहाँ कोई सम्बन्धी नहीं है। इसलिये मैं ने चाहा कि उन्हें सूचित कर दूँ। तािक वे मेरे आभारी रहें। और मेरे समीपवर्तियों की रक्षा करों। आप ने उन की सच्चाई के कारण उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर भी अल्लाह ने चेतवनी के रूप में यह आयतें उतारीं तािक भिवष्य में कोई मुसलमान कािफ़रों से ऐसा मैत्री सम्बन्ध न रखे। (सहीह बुख़ारी: 4890)

तुम्हारे बीच। और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उसे देख रहा है।

- 4. तुम्हारे लिये इब्राहीम तथा उस के साथियों में एक अच्छा आदर्श है। जब कि उन्होंने अपनी जाति से कहाः निश्चय हम विरक्त हैं तुम से तथा उन से जिन की तुम इबादत (वंदना) करते हो अल्लाह के अतिरिक्त। हम ने तुम से कुफ़ किया। खुल चुका है बैर हमारे तथा तुम्हारे बींच और क्रोध सदा के लिये। जब तक तुम ईमान न लाओ अकेले अल्लाह पर, परन्त इब्राहीम का (यह) कथन अपने पिता से कि मैं अवश्य तेरे लिये क्षमा की प्रार्थना[1] करूँगा। और मैं नहीं अधिकार रखता हूँ अल्लाह के समक्ष कुछ | हे हमारे पालनहार! हम ने तेरे हीं ऊपर भरोसा किया और तेरी ही ओर ध्यान किया है और तेरी ही ओर फिर आना है।
- हे हमारे पालनहार! हमें न बना परीक्षा<sup>[2]</sup> (का साधन) काफ़िरों के लिये और हमें क्षमा कर दे, हे हमारे पालनहार! वास्तव में तू ही प्रभुत्वशाली गुणी है।
- 6. निःसंदेह तुम्हारे लिये उन में एक

قَنْ كَانَتْ لَكُمُ الْسُوقُ حَسَنَةٌ فَنَ الْبُلِهِيْءَ وَالَّذِينَ مَعَةً إِذْ قَالُوَّ الْقَوْمِ هِمْ إِنَّا الْبُرَّ وَلَّا الْبُنْنَا وَبُثْنَا مُولِئَكُمُ الْعَكَاوَةُ مِنْ دُوْنِ اللَّهُ كَفَمْ الْبُلْهُ وَ بَدَا لِيُنْنَا وَبُثْنَا وَبُثْنَا كُوالْتَكُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ اللَّهَ الْحَقْقَ تُومُّ مُوْالِاللَّهِ وَحَمَدَةً اللَّا قَوْل إِبْرُهِيْدُ لِلْبِيْدِ لِكَشْتَعْفِرَتَ لِكَ وَمُمَا اللَّهِ فَلَكُ لَكَ مِنَ اللّه ومِنْ شَقَّ وَتَبَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْمَا وَ اللّيكَ الْبُكَ اللّهُ اللّ

رَتَبْنَالِاتَجْعَلْمَافِئْنَةً لِلَّانِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِمُ لَنَارَبَّبَنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتُ الْعَنِيْنُوْ الْعَكِيْدُ۞

لَقَدُكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسُوَةً حَسَنَةً لِّمَنُ كَانَ

- 1 इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जो प्रार्थनायें अपने पिता के लिये की उन के लिये देखियेः सूरह इब्राहीम, आयतः 41, तथा सूरह शुअरा, आयतः 86 फिर जब आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को यह ज्ञान हो गया कि उन का पिता अल्लाह का शत्रु है तो आप उस से विरक्त हो गये। (देखियेः सूरह तौबा, आयतः 114)
- 2 इस आयत में मक्का की विजय और अधिकांश मुश्रिकों के ईमान लाने की भविष्यवाणी है जो कुछ ही सप्ताह के पश्चात् पूरी हूई। और पूरा मक्का ईमान ले आया।

अच्छा आदर्श है उस के लिये जो आशा रखता हो अल्लाह तथा अन्तिम दिवस (प्रलय) की। और जो विमुख हो तो निश्चय अल्लाह निस्पृह प्रशंसित है।

- 7. कुछ दूर नहीं कि अल्लाह बना दे तुम्हारे बीच तथा उन के बीच जिन से तुम बैर रखते हो प्रेम।<sup>[1]</sup> और अल्लाह बड़ा सामर्थ्यवान है, और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 8. अल्लाह तुम को नहीं रोकता उन से जिन्होंने तुम से युद्ध न किया हो धर्म के विषय में, और न बहिष्कार किया हो तुम्हारा तुम्हारे देश से, इस से कि तुम उन से अच्छा व्यवहार करो और न्याय करो उन से। वास्तव में अल्लाह प्रेम करता है न्याय<sup>[2]</sup> कारियों से।
- 9. तुम्हें अल्लाह बस उन से रोकता है जिन्होंने युद्ध किया हो तुम से धर्म के विषय में तथा बहिष्कार किया हो तुम्हारा तुम्हारे घरों से, और सहायता की हो तुम्हारा बहिष्कार कराने में, कि तुम मैत्री रखो उन से। और जो मैत्री करेंगे उन से तो वही अत्याचारी हैं।

ؘؠؙۣڿٛۅؗۘؗٵڵڵهؗٷڶؽٷٙڡۯڵڵڿ۬ڒٷڡؘڽ۫ؾۜؾۘٷڰؘۏؘٲؾٞٲڶڷۿ ۿؙۅؙڷۼؘؿ۠ٲڡٛڝؚؽۮؙڿۧ

عَسَى اللهُ أَنَّ يَعْجُعُلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيُثُمُّ مِّنْهُمُومَّوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرُرُّ وَاللهُ غَفُورُّتَ عِيُرُ

ڵڒؽؠؙٚؗٚؠڬؙۉٳٮڵۿٶڽٵڷڹۯؠؙؽؘڵۄؙؽ۠ڡٞٳؾڵٷؙػٛۄڣٵڵڐؠٞۑ ۅؘڵۄ۫ۼٛٷؚڿٷؙػؙۄۺٞۮؠٳۯڴۄٲؽؙؾڹۜڒ۠ڡٛۿؙۄۛۅؾؙٛۺٙڟڡٛٳٙ ٳڵؽڡٟ۪ڎٳۜؿٳٮڵڡٙؽؙڿؚٵڷۼۺؘؘۅڶؿڹٛ

إِثْمَانِيْهُ كُولْتُلُوعُنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُونُمُ فِي النِّيْنِ وَاخْرُجُونُونِّنُ دِيَارِكُونَظَاهَرُواعَلَى إِخْرَاجِكُونَ تَوَكُّوهُوُوْمَنَ يَتَوَلَّهُوْ فَاوْلِإِكَ هُوْ الظَّلِمُوْنَ۞

- ा अर्थातः उन को मुसलमान कर के तुम्हारा दीनी भाई बना दे। और फिर ऐसा ही हुआ कि मक्का की विजय के बाद लोग तेज़ी के साथ मुसलमान होना आरंभ हो गये। और जो पुरानी दुश्मनी थी वह प्रेम में बदल गई।
- 2 इस आयत में सभी मनुष्यों के साथ अच्छे व्यवहार तथा न्याय करने की मूल शिक्षा दी गई है। उन के सिवा जो इस्लाम के विरुद्ध युद्ध करते हों और मुसलमानों से बैर रखते हों।

10. हे ईमान वालो! जब तुम्हारे पास म्सलमान स्त्रियाँ हिज्रत कर के ऑयें तो उन की परीक्षा ले लिया करो। अल्लाह अधिक जानता है उन के ईमान को, फिर यदि तुम्हें यह ज्ञान हो जाये कि वह ईमान वालियाँ हैं तो उन्हें वापिस न करो<sup>[1]</sup> काफिरों की ओर। न वे औरततें हलाल (वैध) हैं उन के लिये और न वे काफिर हलाल (वैध) हैं उन औरतों के लिये|[2] और चुका दो उन काफ़िरों को जो उन्होंने ख़र्च किया हो। तथा तुम पर कोई दोष नहीं है कि विवाह कर लो उन से जब दे दो उन को उन का महर (स्त्री उपहार)। तथा न रखो काफिर स्त्रियों को अपने विवाह में, तथा माँग लो जो तुम ने ख़र्च किया हो। और चाहिये कि वह काफ़िर माँग लें जो उन्होंने खुर्च किया हो। यह अल्लाह् का आदेश है, वह निर्णय कर रहा है तुम्हारे बीच, तथा अल्लाह सब जानने वॉला गुणी हैं।

11. और यदि तुम्हारे हाथ से निकल जाये तुम्हारी कोई पत्नी काफ़िरों की ओर

وَإِنْ فَاتَكُوْشَىٰ مِّنْ آزُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ

2 अर्थात अब मुसलमान स्त्री का विवाह काफ़िर के साथ, तथा काफ़िर स्त्री का मुसलमान के साथ अवैध (हराम) कर दिया गया है।

इस आयत में यह आदेश दिया जा रहा है कि जो स्त्री ईमान ला कर मदीना हिज्रत कर के आ जाये उसे काफ़िरों को वापिस न करो। यदि वह काफ़िर की पत्नी रही है तो उस के पती को जो स्त्री उपहार (महर) उस ने दिया हो उसे दे दो। और उन से विवाह कर लो। और अपने विवाह का महर भी उस स्त्री को दो। ऐसे ही जो काफिर स्त्री किसी मुसलमान के विवाह में हो अब उस का विवाह उस के साथ अवैध है। इसलिये वह मक्का जा कर किसी काफिर से विवाह करे तो उस के पती से जो स्त्री उपहार तुम ने उसे दिया है माँग लो।

और तुम को बदले<sup>[1]</sup> का अवसर मिल जाये तो चुका दो उन को जिन की पितनयाँ चली गई हैं उस के बराबर जो उन्होंने ख़र्च किया है। तथा डरते रहो उस अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखते हो।

- 12. हे नबी! जब आयें आप के पास ईमान वालियाँ तािक [2] वचन दें आप को इस पर कि वह साझी नहीं बनायेंगी अल्लाह का किसी को और न चोरी करेंगी और व्यभिचार करेंगी और न बध करेंगी अपनी संतान को और न कोई ऐसा आरोप (कलंक) लगायेंगी जिसे उन्होंने घड़ लिया हो आपने हाथों तथा पैरों के आगे और नहीं अवैज्ञा करेंगी आप की किसी भले काम में तो आप वचन ले लिया करें उन से तथा क्षमा की प्रार्थना करें उन के लिये अल्लाह से। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील तथा दयावान् है।
- 13. हे ईमान वालो! तुम उन लोगों को मित्र न बनाओ क्रोधित हो गया है अल्लाह जिन पर। वह निराश हो चुके

فَعَافَيَنْتُوْفَانُواالَّذِينَ ذَهَبَتَ ازْوَاجُهُمُ مِّثُلَ مَااَنْفَتُوا وَاتَقُوااللهَ الَّذِينَ اَنْتُوْرِهِمُ مُؤْمِنُونَ

كَانَهُا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْهُوُمِنْتُ يُبَابِعِنَكَ عَلَى اَنُ لَا يُشُوكَنَ بِاللهِ شَيْعًا وَلايسُرِ قَن وَلا يَزْنِينَ وَلا يَفُتُكُنَ اوْلادَهُنَّ وَلا يَاْتِينَ بِبُهُمَّالِ يَفْتَر يَتْ بَنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَحْلِاهِنَّ وَلاَيْمُومِينَنَكَ فِي مُعَوْوَفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغَفِّمُ لَهُنَّ اللهُ قِلَّ اللهُ عَفْورٌ تَرَّحِيدُوْهِ

يَاكَهُا اكْذِينَ الْمُنُوالِاتَتَوَكُوا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَدُيَمِسُوا مِنَ الْلِخَرَةِ كَمَالِكِسَ الْلُقَارُ مِنْ اَمُعٰدِ الْقُبُورُ ﴿

भावार्थ यह है कि मुसलमान हो कर जो स्त्री आ गई है उस का महर जो उस के काफिर पित को देना है वह उसे न दे कर उस के बराबर उस मुसलमान को दे दो जिस की काफिर पत्नी उस के हाथ से निकल गई है।

<sup>2</sup> हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस आयत द्वारा उन की परीक्षा लेते और जो मान लेती उस से कहते कि जाओ मैं ने तुम से वचन ले लिया। और आप ने (अपनी पितनयों के इलावा) कभी किसी नारी के हाथ को हाथ नहीं लगाया। (सहीह बुख़ारी: 4891, 93, 94, 95)

हैं आख़िरत<sup>[1]</sup> (परलोक) से उसी प्रकार जैसे काफ़िर समाधियों में पड़े हुये लोगों (के जीवित होने) से निराश हैं।

आख़िरत से निराश होने का अर्थ उस का इन्कार है जैसे उन्हें मरने के पश्चात् जीवन का इन्कार है।

#### सूरह सफ़्फ़ - 61



#### सूरह सफ़्फ़ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 14 आयतें हैं।

- इस सूरह की आयत 4 में ((सफ़्फ़)) शब्द आया है जिस का अर्थ पंक्ति है। उसी से यह नाम लिया गया है। और प्रथम आयत में आकाशों तथा धरती की प्रत्येक चीज़ के अल्लाह की तस्बीह (पिवत्रता का गुण गान करने) की चर्चा की गई है। फिर मुसलमानों पर जो अपनी बात के अनुसार कर्म नहीं करते और वचन भंग करते हैं उन की निन्दा है। तथा उन की सराहना है जो मिल कर अल्लाह की राह में संघर्ष करते और अपना वचन पूरा करते हैं।
- आयत 5 और 6 में मुसलमानों को सावधान किया गया है कि यहूदियों की नीति पर न चलें जिन्हों ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को दुःख दिया। और कुरीति अपनाई जिस से उन के दिल टेढ़े हो गये। फिर उन्होंने अपने सभी रसूलों का इन्कार किया जो खुली निशानियाँ लाये।
- इस में इस्लाम के विरोधियों को सावधान करते हुये बताया गया है कि अल्लाह अपना प्रकाश पूरा करेगा और उस का धर्म सभी धर्मों पर प्रभुत्वशाली होगा। काफ़िरों और मुश्रिकों को कितना ही बुरा क्यों न लगे।
- मुसलमानों को ईमान की माँग पूरी करने तथा जिहाद करने का आदेश देते हुये परलोक में उस के प्रतिफल, तथा संसार में सहायता और विजय की शुभ सूचना दी गई है।
- ईसा (अलैहिस्सलाम) के साथियों का उदाहरण दे कर अल्लाह के धर्म की सहायता करने का आमंत्रण दिया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 अल्लाह की पिवत्रता का गान करती है जो वस्तु आकाशों तथा धरती में है। और वह प्रभुत्वशाली गुणी है।



سَبَّحَ بِلٰهِ مَافِى السَّمَاوِتِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُالْكِيُبُون

- 2. हे ईमान वालो! तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं।
- अत्यंत अप्रिय है अल्लाह को तुम्हारी वह बात कहना जिसे तुम (स्वयं) करते नहीं।
- 4. निःसंदेह अल्लाह प्रेम करता है उन से जो युद्ध करते हैं उस की राह में पंक्तिबंद हो कर जैसे कि वह सीसा पिलायी दीवार हों।
- 5. तथा याद करो जब कहा मूसा ने अपनी जाति सेः हे मेरे समुदाय! तुम क्यों दुःख देते हो मुझ को जब कि तुम जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी ओर? फिर जब वह टेढ़े ही रह गये तो टेढ़े कर दिये अल्लाह ने उन के दिल। और अल्लाह संमार्ग नहीं दिखाता उल्लंघनकारियों को।
- 6. तथा याद करो जब कहा,

  मर्यम के पुत्र ईसा नेः हे इस्राईल
  की संतान! मैं तुम्हारी अरि रसूल
  हूँ, और पुष्टि करने वाला हूँ उस
  तौरात की जो मुझ से पूर्व आयी है।
  तथा शुभ सूचना देने वाला हूँ एक
  रसूल की जो आयेगा मेरे पश्चात्,
  जिस का नाम अहमद है। फिर जब
  वह आ गये उन के पास खुले प्रमाणों
  को ले कर तो उन्होंने कह दिया कि
  यह तो खुला जादू है।
- ग. और उस से अधिक अत्याचारी कौन होगा जो झूठ घड़े अल्लाह पर जब कि वह बुलाया जा रहा हो इस्लाम

يَائِهُا الَّذِينَ المَنْوَالِمَ تَقُوْلُونَ مَالاَتَفْعَلُونَ

كُبُرَمَقُتًا عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُوْ إِمَا لَانَقَعُلُونَ<sup>®</sup>

اِنَّ اللهُ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيُ سَيِيُلِمٍ صَقَّا كَانَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ⊙

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِوَتُوْذُوْنَنَى ْ وَقَلَّ تَعَكَمُونَ ) إِنِّ سُمُولُ اللّهِ الدِّكُةْ فَلَمَّا زَا خُوَاازَا خُوَاازَا خَوَاازَا خَوَاازَا خَوَاازَا خَ اللهُ قُلُوْبَهُمُ وَلِللهُ لايمَنِي الْقَوْمُ الْفُسِيقِينَ۞

ۄؘڶۮ۫ۊؘٲڶۼؽؽؠٵؠؙؽؙڡٙۯؽۄٙؽڹؿٙٳۺڗؖٳ؞ؽڶٳڹٞؽڛؙۅؙڶ ڶڵٶٳڵؽؙػؙۄ۫ڡ۠ڞڋڟٞڵڣٵؠؽ۫ؽؽػۜؿڝؘٵڵٷؖۯڶۊ ۅؘڡؙؠؿۨڔٵ۫ؠؚۺؙۅؙڮؾٞٲؿٞ؈ٛڹۼڮؽڶۺؙڰٛٲڝؙٮؙ ڡ۬ۘڵؾٵۼٲٷؙٛؠؙڸؚڷێؚڹڗؚۊؘٲڵٷٵۿڶڛٷ۠ؿؚ۫ؠؿؖ۞

وَمَنُ اَظْلَوْمِ مِنِ افْتَرَاى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ بُدُعَىَ إِلَى الْإِسْلَامِرُواللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظِّلِمِينَ ۖ

- 8. वह चाहते हैं कि बुझा दें अल्लाह के प्रकाश को अपने मुखों से। तथा अल्लाह पूरा करने वाला है अपने प्रकाश को, यद्यपि बुरा लगे काफ़िरों को।
- वही है जिस ने भेजा है अपने रसूल को संमार्ग तथा सत्धर्म के साथ ताकि प्रभावित कर दे उसे प्रत्येक धर्म पर चाहे बुरा लगे मुश्रिकों को।
- 10. हे ईमान वालो! क्या मैं बता दूँ तुम्हें ऐसा व्यापार जो बचा ले तुम को दुःखदायी यातना से?
- 11. तुम ईमान लाओ अल्लाह तथा उस के रसूल पर और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों से यही तुम्हारे लिये उत्तम है यदि तुम जानो।
- 12. वह क्षमा कर देगा तुम्हारे पापों को और प्रवेश देगा तुम्हें ऐसे स्वर्गों में बहती हैं जिन में नहरें तथा स्वच्छ घरों में स्थायी स्वर्गों में। यही बड़ी सफलता है।
- 13. और एक अन्य (प्रदान) जिस से तुम प्रेम करते हो। वह अल्लाह की सहायता तथा शीघ्र विजय है। तथा शुभसूचना सुना दो ईमान वालों को।
- 14. हे ईमान वालो! तुम बन जाओ अल्लाह (के धर्म) के सहायक जैसे मर्यम के पुत्र ईसा ने हवारियों से कहा था कि कौन मेरा सहायक है

يْرِيُدُونَ لِيُطْفِحُواْ نُوْرَاللهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوَّكِوَ الْكِفِرُونَ⊙

ۿؙۅؘٲڷڎؚؽٞٲۯۺؙڶٙۯڛۢٛۅٞڵ؋ۑٵۿۿڵؽۅڍڹۣڹٵۼؖؾؚۜڵؽڟۿؚٷ عَڶٙٵڷڗؿؙؿڴڸ؋ۅؘٷٷؚڲۏٲڷۺؙۯڴۏؽ۞۫

> ؽؘٳؿۿٵڷڒؽؙؽٵٮؙڡؙٛٵۿڶٲڎؙڷؙڰ۠ۄٚۼڶؾؘٵۯۊؚؾٛۼؚٛؽڴۄ۫ ڡؚڽؘؙۼٙڶٳٮؚٳڽؿۅ

تُوْمِّنُونَ بِاللّهُ وَرَسُّولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سِيدِلِ اللّهِ بِامْوَالِكُوْوَانَفْسِكُوْ ذٰلِكُوْخَايُّدُ كَكُوانَ كُفْتُهُ تَعْلَكُوْنَ ۚ

ؽۼ۫ڠۯؙڷڬؙۄؗۮؙۏ۠ۯڴۄؙۉؽؽڿڵڴۅؙۼڵؾؾۼۘڕؽڝ۫ ؾۘڠ۬ؾۿٵٙ ٵڵؙۯٮؙٛۿؙۯۅڝۜڶڮؽؘڟٟؾؠۜةٞڧؘٛجؘڹٚؖؾٸۮؙڔۣڽ ۮٳڮٵڷڡؘٚۏؙۯؙٳڷڂڟۣؿؙۘٛٛ۞۠

> ۅؘٲڂٛؠؿۼ۠ٷؘؠۜٵڷڞؙۯؙۺۜٵۺڮۅؘڡٛڠٛٷٙؠؽؖ ۅؘۺٚڔٳڶٮؙٷٞڡڹؽڹ۞

يَايَّهُا الَّذِينِ امُنُوْ الْوُنُوَّ انْصَارَاللهِ كَمَاقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيُمَ لِلْمُحَارِبِّنَ مَنُ اَنْصَارِ فَى إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِبُّوْنَ غَنُ اَنْصَارُ اللهِ فَامْنَتُ كَالِيْفَةُ مِّنَ بَنِيَّ

الجزء ٢٨

अल्लाह (के धर्म के प्रचार में)? तो हवारियों ने कहाः हम हैं अल्लाह के (धर्म के) सहायक। तो ईमान लाया ईस्राईलियों का एक समूह और कुफ़ किया दूसरे समूह ने। तो हम ने समर्थन दिया उन को जो ईमान लाये उन के शत्रु के विरुद्ध, तो वही विजयी रहे।

ٳۺڒٙٳ؞ؽڶۘٷػڡؘٙۯؘؾؙڟٳٚڡؘڐٞ۫؞ٚڡؘٲؾۜۮؙڬٵڷڬڔؠٛؽ ٳڡٮؙؙٷٳۼڸۼۮۅؚۨۿؚۄؙڡؘٛڶؙڞؠڂٛٷٳڟڝڕؽؽ۞۫



#### सूरह जुमुआ - 62



## सूरह जुमुआ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 11 आयतें हैं।

- इस की आयत 9 में जुमुआ का महत्व बताया गया है। इसलिये इस का नाम सूरह जुमुआ है।
- इस की आरंभिक आयत में अल्लाह की तस्बीह (पवित्रता) और उस के गुणों का वर्णन है।
- इस में अल्लाह के अनुग्रह को बताया गया है कि उस ने उम्मियों (अर्बों) में एक रसूल भेजा है और यहूदियों के कुकर्म और निर्मूल दावों पर पकड़ की गई है।
- मुसलमानों को जुमुआ की नमाज़ का पालन करने पर बल दिया गया है।
- हदीस में है कि उत्तम दिन जिस में सूर्य निकलता है जुमुआ का दिन है। उसी में आदम (अलैहिस्सलाम) पैदा किये गये। उसी दिन स्वर्ग में रखे गये। और उसी दिन स्वर्ग से निकाले गये। तथा प्रलय भी इसी दिन आयेगी। (सहीह मुस्लिम: 854) एक दूसरी हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः लोग जुमुआ छोड़ने से रुक जायें अन्यथा अल्लाह उन के दिलों पर मुहर लगा देगा। (सहीह मुस्लिम: 856)
- आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जुमुआ की नमाज़ में यह सूरह और सूरह मुनाफ़िकून पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिमः 877)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।  अल्लाह की पिवत्रता का वर्णन करती हैं वह सब चीज़ें जो आकाशों तथा धरती में हैं। जो अधिपित, अति पिवत्र, प्रभावशाली गुणी (दक्ष) है। يُسَيِّدُ بِلَّهِ مَافِى الشَّمَلُوتِ وَمَافِى الْوَرُضِ الْمَلِكِ الْقُدُّونِ الْعَرَيْزِ الْحَكُمُو<sup>©</sup>

الجزء ٢٨

2. वही है जिस ने निरक्षरों<sup>[1]</sup> में एक रसूल भेजा उन्हीं में से। जो पढ़ कर सुनाते हैं उन्हें अल्लाह की आयतें और पित्र करते हैं उन को तथा शिक्षा देते हैं उन्हें पुस्तक (कुर्आन) तथा तत्वदर्शिता (सुन्नत<sup>[2]</sup>) की। यद्यपि वह इस से पूर्व खुले कुपथ में थे।

- उ. तथा दूसरों के लिये भी उन में से जो अभी उन से नहीं<sup>[3]</sup> मिले हैं। वह अल्लाह प्रभुत्वशाली गुणी है।
- 4. यह<sup>[4]</sup> अल्लाह का अनुग्रह है जिसे वह प्रदान करता है उस के लिये जिस के लिये वह चाहता है। और अल्लाह बड़े अनुग्रह वाला है।
- उन की दशा जिन पर तौरात का भार रखा गया फिर तदानुसार कर्म

ۿۅؙڷڵڔؽؙؠۼۜػ؈۬ٲڵؙؙؙۅ۠ڿۜؾۜؽڛؙۅؙڵۣۜڎۺ۬ؠؙٛٛؠؙؾۘڷؙٷٳۘؗڡؘؽێٟۄؗ ٳڶؾٷٷؙێٞڴۣۿٷڲۼڵؽڰؙؠؙٵڰؚێڹٮؘۅٳۼؖڬؠڎۜ ۅؘڶؿػٲۏ۠ٳڡڽؙڣٛڵؙڶۣڣؙڞؘڶٟڸٷؚ۫ؠؽڹۣ۞

وَّاخْرِينَ مِنْهُمُ لَمَّالِيلُحَقُوا بِهِمُ وَهُوَ الْعَزِينُ الْعُلِيدُوْ

ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ بُؤُتِيُّهِ مَنَ يَّشَأَءُ وَاللهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرُلةَ ثُمَّ لَوَيَعُمِلُوْهَاكُمَتَلِ

- अनिभिज्ञों से अभिप्रायः अरब हैं। अर्थात जो अहले किताब नहीं हैं। भावार्थ यह है कि पहले रसूल इस्राईल की संतित में आते रहे। और अब अन्तिम रसूल इस्माईल की संतित में आया है। जो अल्लाह की पुस्तक कुर्आन पढ़ कर सुनाते हैं। यह केवल अर्बों के नबी नहीं पूरे मनुष्य जाति के नबी हैं।
- 2 सुन्नत जिस के लिये हिक्मत शब्द आया है उस से अभिप्राय साधारण परिभाषा में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हदीस, अर्थात आप का कथन और कर्म इत्यादि है।
- 3 अर्थात आप अरब के सिवा प्रलय तक के लिये पूरे मानव संसार के लिये भी रसूल बना कर भेजे गये हैं। हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रश्न किया गया कि वह कौन हैं? तो आप ने अपना हाथ सल्मान फारसी के ऊपर रख दिया। और कहाः यदि ईमान सुरय्या (आकाश के कुछ तारों का नाम) के पास भी हो तो कुछ लोग उस को वहाँ से भी प्राप्त कर लेंगे। (सहीह बुख़ारी: 4897)
- 4 अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अरबों तथा पूरे मानव संसार के लिये रसुल बनाना।

नहीं किया उस गधे के समान है जिस के ऊपर पुस्तकें<sup>[1]</sup> लदी हुई हों। बुरा है उस जाति का उदाहरण जिन्होंने झुठला दिया अल्लाह की आयतों को। और अल्लाह मार्ग दर्शन नहीं देता अत्याचारियों को।

- 6. आप कह दें कि हे यहुदियों! यदि तुम समझते हो कि तुम्हीं अल्लाह के मित्र हो अन्य लोगों के अतिरिक्त, तो कामना करो मरण की यदि तुम सच्चे<sup>[2]</sup> हो?
- तथा वह अपने किये हुये कर्तूतों के कारण कदापि उस की कामना नहीं करेंगे। और अल्लाह भली-भाँति अवगत है अत्याचारियों से।
- 8. आप कह दें कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो वह अवश्य तुम से मिल कर रहेगी। फिर तुम अवश्य फेर दिये जाओगे परोक्ष (छुपे) तथा प्रत्येक (खुले) के ज्ञानी की ओर। फिर वह तुम को सूचित कर देगा उस से जो तुम करते रहे।[3]
- हे ईमान वालो! जब अज़ान दी जाये नमाज़ के लिये जुमुआ के दिन तो

الِحُمَارِ عَمِلُ السَّفَارُا بِيْسُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينُ كَذَّبُوا بِالْتِ اللهِ وَاللهُ لاَ هُلِي الْقَوْمِ الظّلِيمِينَ

قُلْ يَايَّهُا الَّذِينَ هَادُوَّالِ نَعُمُّوْاً تَكُوْ اُولِيَا ُ ثِلَّاءِ مِنُ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُ اللَّهُوُتَ إِنُ كُنْتُنُوْ صْدِقِيْنَ ۞

> ۅؘڵٳؾؘڞؘۜٷٛڹٛۼؘٲڹڋٲٳؠٮٵؘڨؘۜ؆ٙڡؗڎٵؽۮؚؽڡؚٟۻ۫ ۅؘٲٮڵڎؙۼڸؽٷؽٳڶڟڸؠؽڹ<sup>۞</sup>

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَقِرُّوُنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيَكُمُّ تُوَّرُّوُوُنَ إِلَى عِلِمِ الْغَيْبُ وَالتَّهَا دَقِّ فِنَنَتِكُكُمُّ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۚ

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا إِذَانُوْدِيَ لِلصَّلْوِةِ مِنْ يَوْمِر

<sup>1</sup> अर्थात जैसे गधे को अपने ऊपर लादी हुई पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता कि उन में क्या लिखा है वैसे ही यह यहूदी तौरात के आदेशानुसार कर्म न कर के गधे के समान हो गये हैं।

<sup>2</sup> यहूदियों का दावा था कि वही अल्लाह के प्रियवर हैं। (देखियेः सूरह बक़रा, आयतः 111, तथा सूरह माइदा, आयतः 18) इसलिये कहा जा रहा है कि स्वर्ग में पहुँचने के लिये मौत की कामना करो।

<sup>3</sup> अर्थात तुम्हारे दुष्कर्मों के परिणाम से।

الجزء ٢٨

दौड़<sup>[1]</sup> जाओ अल्लाह की याद की ओर तथा त्याग दो क्रय-विक्रय|<sup>[2]</sup> यह उत्तम है तुम्हारे लिये यदि तुम जानो|

- 10. फिर जब नमाज़ हो जाये तो फैल जाओ धरती में। तथा खोज करो अल्लाह के अनुग्रह की तथा वर्णन करते रहो अल्लाह का अत्यधिक ताकि तुम सफल हो जाओ।
- 11. और जब वह देख लेते हैं कोई व्यापार अथवा खेल तो उस की ओर दौड़ पड़ते हैं। विश्व आप को छोड़ देते हैं खड़े। आप कह दें कि जो कुछ अल्लाह के पास है वह उत्तम है खेल तथा व्यापार से। और अल्लाह सर्वोत्तम जीविका प्रदान करने वाला है।

الجُمُعَةِ فَاسْعَوْالِل ذِكْرِاللهِ وَذُرُواالْبَيْعُ ﴿ لَاللَّهِ وَذَرُواالْبَيْعُ ﴿ لَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانْتَيْرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْ نُوااللهُ كَثِيرًا لَّعَكَمُوْ تُفْلِحُونَ ۞

ۅؘٳۮٙٳۯؘٳۉٳۼۜٳۯۼٞٲۉڵۿؙۅٳڸ۫ۨؽؘڡٞڞ۠ٷٙٳڸؽۜۿٳۯؘڗ۫ڴۅٛ<u>ۿ</u> ڠٙٳؠؚۧؠٵ؞ڠؙڶؙؗؗؗڡٵۼٮ۫ۮٵڵڷڿڂؘؽؙڒ۠ؾۜڹ۩ڷؖۿۅۣۅؘڡؚڹ التِّجَارَةِ ٷٳڵڎؙڂؘؽڹۯؙٳڵڗۣۊؚؿؘؽؘ۞ٞ

अर्थ यह है कि जुमुआ की अज़ान हो जाये तो अपने सारे कारोबार बंद कर के जुमुआ का खुत्बा सुनने, और जुमुआ की नमाज़ पढ़ने के लिये चल पड़ो।

<sup>2</sup> इस से अभिप्राय संसारिक कारोबार है।

<sup>3</sup> हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जुमुआ का खुत्बा (भाषण) दे रहे थे कि एक कारवाँ गृल्ला लेकर आ गया। और सब लोग उस की ओर दौड़ पड़े। बारह व्यक्ति ही आप के साथ रह गये। उसी पर अल्लाह ने यह आयत उतारी (सहीह बुख़ारी: 4899)

# सूरह मुनाफ़िकून - 63



## सूरह मुनाफ़िकून के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 11 आयतें हैं।

- इस का नाम इस की प्रथम आयत से लिया गया है।
- इस में मुनाफ़िक़ों के उस दुर्व्यवहार का वर्णन है जो उन्होंने इस्लाम के विरोध में अपना रखा था जिस के कारण वह अक्षम्य अपराध के दोषी बन गये।
- आयत 9 से 11 तक में ईमान वालों को संबोधित कर के अल्लाह का स्मरण (याद) करने तथा उस की राह में दान करने पर बल दिया गया है। जिस से निफ़ाक़ (द्विधा) के रोग का पता भी लगता है। और उसे दूर करने का उपाय भी सामने आ जाता है।
- हदीस में है कि मुनाफ़िक़ के लक्षण तीन हैं: जब वह बात करे तो झूठ बोले| और जब वादा करे तो मुकर जाये| और जब उस के पास अमानत रखी जाये तो उस में ख़्यानत (विश्वासघात) करे| (सहीह बुख़ारी: 33, सहीह मुस्लिम: 59)
- दूसरी हदीस में एक चौथा लक्षण यह बताया गया है कि जब वह झगड़ा करे तो गाली दे। (सहीह बुख़ारी: 34, तथा सहीह मुस्लिम: 58)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 जब आते हैं आप के पास मुनाफ़िक़ तो कहते हैं कि हम साक्ष्य (गवाही) देते हैं कि वास्तव में आप अल्लाह के रसूल हैं। तथा अल्लाह जानता है कि वास्तव में आप अल्लाह के रसुल

हैं। और अल्लाह गवाही देता है कि

ٳۮٙٵۻؖٵٙٷٲڷؙؙؙڷؠؙ۬ڣڠٞۅ۫ؽٷٲڷٷٲۺٛۿٮؙٳؾ۠ڬڷڕۺؗٷڵٲڟۿؚ ۅٙڶڟۿؽۼػٷٳؾؘۜػڵڔۺۘٷ۠ڵڎۅؘڶڟۿؽۺٛۿٮؙٳڽۜٲڵؠ۠ڹڣڣؚؾؿؘ ػڵۮڹٛٷؽ۞ۧ

मुनाफ़िक़ निश्चय झूठे[1] हैं।

- 2. उन्होंने बना रखा है अपनी शपथों को एक ढाल और रक गये अल्लाह की राह से। वास्तव में वह बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं।
- उ. यह सब कुछ इस कारण है कि वे ईमान लाये फिर कुफ़ कर गये तो मुहर लगा दी अल्लाह ने उन के दिलों पर, अतः वह समझते नहीं।
- 4. और यिद आप उन्हें देखें तो आप को भा जायें उन के शरीर। और यिद वह बात करें तो आप सुनने लगें उन की बात, जैसे कि वह लकड़ियाँ हों दीवार के सहारे लगाई<sup>[2]</sup> हुईं। वह प्रत्येक कड़ी ध्वनी को अपने विरुद्ध<sup>[3]</sup> समझते हैं। वही शत्रु हैं, आप उन से सावधान रहें। अल्लाह उन को नाश करे, वह किधर फिरे जा रहे हैं!

ٳؾۜڂؘۮؙۅٛٙٳؘڲؘٳؘڎؙۿؙڔ۠ڿۜڹۘڐٞڡٛٙڡۘۮ۠ۅٝٳٸڽؘڛؽڸٳڵڵڋ ٳڹۜٷؙڝٵٞٷٵڬٳٛۏٛٳؿڠڵۅٛؽ۞

ۮ۬ڸڰؘۑٲ؆ٛؖٛؠؗٝٳڡؗۘؗؽؙۏؙٳؿؙ۫ۄۜۘڬڡٛۯؗٳڶڡٞڟؚ۠ۑۼۘٸڸڠؙڶۏٛۑۿؚٟ؋ٞڡٞۿؗۛؗۛؗڡ ڵڒؽڣٞڡؿۘٷؽؘ۞

ۅڵڎڶۯٲؿؠؙٛٛؗؗؗؗؗٛؠؙڔؙؖۼ۠ؠؙڬٲۻۘٮٲڡۿۅٝۄڶۯۘؽڠۛڗڵۊڶۺؠ۫ڠ ڸقؘۅؙڸڡؚۿ۫ػٲڨٞٷٛڂؙۺ۠ڰۺؾۜۮةؙٞؿۺڹؙۏڽڬڴۜڞؽػڐؚ عَؽؘۯؚؠؙٛۿؙۅؙڶڡ۫ڬؙٷ۫ڡٞٵڝؙۮؙۯؙۿؙؗؗؠٞٞۊؘڶؾۘڶۿؙۏڶڴ۬ٷ۫ڡؙڴۏڽٛٛ

- ा आदरणीय ज़ैद पुत्र अर्क्म (रिज़यल्लाहु अन्हुं) कहते हैं कि एक युद्ध में मैं ने (मुनाफ़िक़ों के प्रमुख) अब्दुल्लाह पुत्र उबय्य को कहते हुये सुना कि उन पर ख़र्च न करों जो अल्लाह के रसूल के पास हैं। यहाँ तक कि वह विखर जायें आप के आस-पास से। और यिद हम मदीना वापिस गये तो हम सम्मानित उस से अपमानित (इस से अभिप्राय वह मुसलमानों को ले रहे थे।) को अवश्य निकाल देंगे। मैं ने अपने चाचा को यह बात बता दी। और उन्होंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बता दी। तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अब्दुल्लाह पुत्र उबय्य को बुलाया। उस ने और उस के साथियों ने शपथ ले ली कि उन्होंने यह बात नहीं कही है। इस कारण आप ने मुझे (अर्थातः ज़ैद पुत्र अर्क्म) झूठा समझ लिया। जिस पर मुझे बड़ा शोक हुआ। और मैं घर में रहने लगा। फिर अल्लाह ने यह सूरह उतारी तो आप ने मुझे बुला कर सुनायी। और कहा कि हे ज़ैद! अल्लाह ने तुम्हें सच्चा सिद्ध कर दिया है। (सहीह बुख़ारीः 4900)
- 2 जो देखने में सुन्दर परन्तु निर्बोध होती हैं।
- 3 अर्थात प्रत्येक समय उन्हें धड़का लगा रहता है कि उन के अपराध खुल न जायें।

जब उन से कहा जाता है कि आओ, ताकि क्षमा की प्रार्थना करें तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल, तो मोड़ लेते हैं अपने सिर। तथा आप उन्हें देखते हैं कि वह रुक जाते हैं अभिमान (घमंड) करते हुये।

- 6. हे नबी! उन के समीप समान है कि आप क्षमा की प्रार्थना करें उन के लिये अथवा क्षमा की प्रार्थना न करें उन के लिये। कदापि नहीं क्षमा करेगा अल्लाह उन को। वास्तव में अल्लाह सुपथ नहीं दिखाता है अवैज्ञाकारियों को।
- 7. यही वे लोग हैं जो कहते हैं कि मत ख़र्च करो उन पर जो अल्लाह के रसूल के पास रहते हैं ताकि वह बिखर जायें। जब कि अल्लाह ही के अधिकार में है आकाशों तथा धरती के सभी कोष (ख़ज़ाने)। परन्तु मुनाफ़िक़ समझते नहीं हैं।
- 8. वे कहते हैं कि यदि हम वापिस पहुँच गये मदीना तक तो निकाल<sup>[1]</sup> देगा सम्मानित उस से अपमानित को। जब कि अल्लाह ही के लिये सम्मान है एवं उस के रसूल तथा ईमान वालों के लिये। परन्तु मुनाफ़िक़ जानते नहीं।
- हे ईमान वालो! तुम्हें अचेत न करें तुम्हारे धन तथा तुम्हारी संतान अल्लाह के स्मरण (याद) से। और जो ऐसा करेंगे वही क्षति ग्रस्त हैं।

ۅؘٳۮؘٳڣؽڶڵۿؗٶؙؾؘٵڷٷٳؽٮۜؿۼ۫ۼڷۣ؉ؙؽۺؙۅٛڶ اللهؚڮۜۊۜۉ ۯٷۊ؊ٛؗۿؙٷڒٳؽؿ؆ٛۿؽڝؙڎ۠ۏؽۅۿؙۄ۫ۺؾڴؠؚۯۏؽ®

سَوَاءٌعَلَيْهِوُ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُو اَمُرْلَوْتَسَتَغْفِرْلُهُو ْلَنُ يَّغْفِرَاللهُ لَهُمُّ إِنَّ اللهُ لَايَهْ بِي الْقَوْمُ الْفْسِقِينِ ۖ

ۿؙۄؙٳڷڵڹؽؙؽؿؘۊٛڵۏؙڹڵٲٮؿ۬ڣؙۊٝٳٷڸڡؽؘۼڹٛۮۯڛؙۅؙڶؚ ڶڵڡؚڂؿٚؽؽٚڣؘڞ۠ۅؙٳۛٞۏێڸٶڂؘڗڵؠۣؽٳڶؾؙڡؗۅڝؚۅؘٳڷڒۯڝٚ ۅؘڶڵؚێٙٵڷؙؠ۬ؽ۬ڣؿؿڹؘڵڒؽڣٞڨۿؗۏڹۘ

ؽڠؙٷڵٷؽڶڽڽؙڗۜڃؘۼٮؙٵٙٳڶؽٵڷؠۘڔۑؽۜڎٙڲؿؙڂؚڔڿۜڽٞٲڵڬڠڗ۠ ڡؚؠ۬ٞؠؗٵٲڵڎؘڷٷؽڵۊٵڵۼؚڒؘۛۊؙٷڸڛٷڸ؋ٷڸڵؠٷؙڡۣؽؽؙڹ ٷڵڮڹۜٵڷٮؙ۠ڣڣؿؙؽڵۮؽڠڵؠٷڹ۞۫

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالاَتُلُهِكُمُّ اَمُوالُكُّهُ وَلاَ اَوَلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَمَنْ يَّفَعَلْ ذَلِكَ فَاوْلِلِكَ هُوُ الْخِيرُون®

<sup>1</sup> सम्मानितः मुनाफिको के मुख्या अब्दुल्लाह पुत्र उबय्य ने स्वयं को, तथा अपमानितः रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहा था।

- 10. तथा दान करो उस में से जो प्रदान किया है हम ने तुम को, इस से पूर्व कि आ जाये तुम में से किसी के मरण का<sup>[1]</sup> समय, तो कहे कि मेरे पालनहार! क्यों नहीं अवसर दे दिया मुझ को कुछ समय का। ताकि मैं दान करता तथा सदाचारियों में हो जाता।
- 11. और कदापि अवसर नहीं देता अल्लाह किसी प्राणी को जब आ जाये उस का निर्धारित समय। और अल्लाह भली-भाँति सूचित है उस से जो कुछ तुम कर रहे हो।

ۅٙٲڹٛڣڠؙٳڡؚڹٞ؆ؘٲۯڒؘؿؙڬۮؙ۫ۄؚؚۨ؈۬ڣٙڷؚٲڽٛڲڷ۬ؾٙٲڝؘۮڬؙۄؙ ٲڵؠۅؙٮؙٛۏؘؿڡؙٞۅؙ۠ڶۯؾؚڶٷڷٲٵڂٞۯؾؘؿۧٳڶؽٙٲڿڸ قرِيْكٍۼؘٲڝۜٙڎٙٯؘۅؘٲڴؽؙڝؚٙٵڟڝ۠ڸڿؽؙڹۛٛ

> وَكَنُ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءُ اَجَلُهَا \* وَاللهُ خَبِيرُ كِبَا تَعْمَلُونَ ۚ

<sup>1</sup> हदीस में है कि मनुष्य का वास्तविक धन वही है जिस को वह इस संसार में दान कर जाये। और जिसे वह छोड़ जाये तो वह उस का नहीं बल्कि उस के वारिस का धन है। (सहीह बुख़ारी: 6442)

#### सूरह तगाब्न - 64



# सूरह तगाबुन के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 18 आयतें हैं।

- इस का नाम इस की आयत 9 में ((तग़ाबुन)) शब्द से लिया गया है। इस में अल्लाह का परिचय देते हुये यह बताया गया है कि इस विश्व की रचना सत्य के साथ हुई है। तथा नबूवत और परलोक के इन्कार के परिणाम से सावधान किया गया है। और ईमान लाने का आदेश दे कर हानि के दिन से सतर्क किया गया है। और ईमान तथा इन्कार दोनों का अन्त बताया गया है।
- आयत 11 से 13 तक में समझाया गया है कि संसारिक जीवन के भय से अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन से मूँह न फेरना अन्यथा इस का अन्त विनाश कारी होगा।
- इस की आयत 14 से 18 तक में ईमान वालों को अपनी पितनयों और संतान की ओर से सावधान रहने का निर्देश दिया गया है कि वह उन्हें कुपथ न कर दें। और धन तथा संतान के मोह में परलोक से अचेत न हो जायें। और जितना हो सके अल्लाह से डरते रहें। और अल्लाह की राह में दान करते रहें।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- अल्लाह की पिवत्रता वर्णन करती है प्रत्येक चीज़ जो आकाशों में है तथा जो धरती में है। उसी का राज्य है, और उसी के लिये प्रशंसा है। तथा वह जो चाहे कर सकता है।
- 2. वही है जिस ने उत्पन्न किया है तुम को, तो तुम में से कुछ काफ़िर हैं, और तुम में से कोई ईमान वाला है। तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो

### بِنُ \_\_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

يُسَيِّحُ رِللهِ مَا فِي التَّمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَّىً قَادِيْنِ

هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُّقُومِنْكُمْ مُوْمُّنُ وَاللهُ بِمَاتَعَمْنُونَ بَصِيْرٌ ﴿

उसे देख रहा है।[1]

- उस ने उत्पन्न किया आकाशों तथा धरती को सत्य के साथ, तथा रूप बनाया तुम्हारा तो सुन्दर बनाया तुम्हारा रूप, और उसी की ओर फिर कर जाना है।<sup>[2]</sup>
- 4. वह जानता है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, और जानता है जो तुम मन में रखते हो और जो बोलते हो। तथा अल्लाह भली-भाँति अवगत है दिलों के भेदों से।
- 5. क्या नहीं आई तुम्हारे पास उन की सूचना जिन्होंने कुफ़ किया इस से पूर्व? तो उन्होंने चख लिया अपने कर्म का दुष्परिणाम। और उन्हीं के लिये दुख़दायी यातना है।<sup>[3]</sup>
- 6. यह इस लिये कि आते रहे उन के पास उन के रसूल खुली निशानियाँ ले कर। तो उन्होंने कहाः क्या कोई मनुष्य हमें मार्ग दर्शन<sup>[4]</sup> देगा? अतः उन्होंने कुफ़ किया। तथा मुँह फेर लिया और अल्लाह (भी उन से) निश्चिन्त हो गया तथा अल्लाह निस्पृह प्रशंसित है।

خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْكَرُضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُوفَاَحُسَنَ صُوَرُكُو ۚ وَالَيْهِ الْمَصِيُرُ۞

يَعْلَوُمَا فِي السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَوُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَاتُعْلِئُوْنَ ۚ وَاللهُ عَلِيُمُّ إِذَاتِ الصُّدُوْدِ ⊙

ٱڮؘۄ۫ؽٲ۫ؾڴۏؠؘڹۘٷ۠ٵڷێؚؽؽؘػڡٞۯؙۏٲڡۣؽ۬ قَبُلُ ؘڡؘ۬ۮؘٲڠؙۅؙٵ ۅؘڹڶٲڡٛۯؚۿؚ؋ٛۅؘڶۿٶؙ؏ڹٵبٛٳڸؽؙۄ۠ٛ

ۮ۬ٳڮػ؞ۣٲ؆ٞ؋ؙػٲٮؘۜػ؆ۧڷؾؽؙۄۘڞۯؙڛؙڵۿؙؠٞڔٳڶؙڋێٟڹؾ ڣؘڡٙٵٷٞٲٲؠؘؿؘڗ؞ۣٞؠۿٮؙٛۅ۫ڹۘؾٵڡؙٛػؽٞۯؙۅٲۅؾؘۅٙڵۅٵۅۜٙٳۺؾۼؙؽؘ ٳٮؿڎٷٳٮؿۿۼٙؿؿ۠ۜڂؠؽؽ۠۞

- ा देखने का अर्थ कर्मों के अनुसार बदला देना है।
- 2 अर्थात प्रलय के दिन कर्मों का प्रतिफल पाने के लिये।
- 3 अर्थात परलोक में नरक की यातना है।
- 4 अर्थात रसूल मनुष्य कैसे हो सकता है। यह कितनी विचित्र बात है कि पत्थर की मुर्तियों को तो पूज्य बना लिया जाये इसी प्रकार मनुष्य को अल्लाह का अवतार और पुत्र बना लिया जाये, पर यिद रसूल सत्य ले कर आये तो उसे न माना जाये। इस का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य कुपथ करे तो यह मान्य है, और यिद वह सीधी राह दिखाये तो मान्य नहीं।

7. समझ रखा है काफ़िरों ने कि वह कदापि फिर जीवित नहीं किये जायेंगे। आप कह दें कि क्यों नहीं? मेरे पालनहार की शपथ! तुम अवश्य जीवित किये जाओगे। फिर तुम्हें बताया जायेगा कि तुम ने (संसार में) क्या किया है। तथा यह अल्लाह पर अति सरल है।

- 8. अतः तुम ईमान लाओ अल्लाह तथा उस के रसूल<sup>[1]</sup> पर। तथा उस नूर (ज्योति<sup>[2]</sup>) पर जिसे हम ने उतारा है। तथा अल्लाह उस से जो तुम करते हो भली-भाँति सूचित है।
- 9. जिस दिन वह तुम को एकत्र करेगा एकत्र किये जाने वाले दिन। तो वह क्षित (हानि) के खुल जाने<sup>[3]</sup> का दिन होगा। और जो ईमान लाया अल्लाह पर तथा सदाचार करता है तो वह क्षमा कर देगा उस के दोषों को, और प्रवेश देगा उसे ऐसे स्वर्गों में बहती होंगी जिन में नहरें वह सदावासी होंगे उन में। यही बड़ी सफलता है।
- 10. और जिन लोगों ने कुफ़ किया और झुठलाया हमारी आयतों (निशानियों) को तो वही नारकी हैं जो सदावासी होंगे उस (नरक) में। तथा वह बुरा ठिकाना है।

زَعَدَ الَّذِينَ كَفَمُ فَأَانَ لَّنْ يُتُبِعَثُواْ اقُلُ بَلْ وَرَبِّنَ لَتُبُعَثُنَّ ثُوَّ لَتُنْبَوُّ نَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُّ

فَالْمِنُوْالِياللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيُّ اَثْزَلْنَا \* وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ خَبِيرٌ ۞

ڽۣۄؙۘۛۛٛؗٛڡؽۼؖٮؙۼؙؙػؙٷڸؽؘۅٝۄٳڷۼٮٛڿڎڶڮؽؘۅؙۮٳڶؾۜۼٵؽؙۑۥۨۊڡۜؽ ؿ۠ۏؙؚۺؙٵڽڶڵ؋ڡؘڲۼۘؠٞڷؙڞڶڮٵ۠ؿ۠ڲڣٞؠٛۓٮؙٞؗؗٛؗؗؗۺؾۣۜٳؾ؋ ڡؘؽ۠ۮڂؚڶؙؙؙۮڂڐٚؾؚؾٞڂؚڔؽ؈ۻؾۼۛؠٙڬٵڷڬڶۿۯڂؚڶڍؽڹ ڣؿۿٵۧڹٮۜٵڎ۬ٳػٵڶڡٞۏؙۯؙٳڷۼڟؚؽ۫ۄ۠۞

ۅٙٲڰڹؽ۬ؽؘػڡٞۯؙۏٲۅۘڲؙؽۜٛڹٛۏؙٳۑٵؽڹؾۜٵٞٲۅڵڸٟٙڮٲڞۼؖٛ۠ۻٵڵؾٵڔ ڂؚڸڋڹؽ؋ۣؠؗٵٞۅؿؚۺؙٵڶؠڝٲؽ۞۫

<sup>1</sup> इस से अभिप्राय अन्तिम रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं।

<sup>2</sup> ज्योति से अभिप्राय अन्तिम ईश-वाणी कुर्आन है।

<sup>3</sup> अर्थात काफ़िरों के लिये, जिन्होंने अल्लाह की आज्ञा का पालन नहीं किया।

الجزء ٢٨

11. जो आपदा आती है वह अल्लाह ही की अनुमित से आती है। तथा जो अल्लाह पर ईमान<sup>[1]</sup> लाये तो वह मार्ग दर्शन देता<sup>[2]</sup> है उस के दिल को। तथा अल्लाह प्रत्येक चीज को जानता है।

- 12. तथा आज्ञा का पालन करो अल्लाह की तथा आज्ञा का पालन करो उस के रसूल की। फिर यदि तुम विमुख हुये तो हमारे रसूल का दायित्व केवल खुले रूप से (उपदेश) पहुँचा देना है।
- 13. अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई वंदनीय (सच्चा पूज्य) नहीं है। अतः अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिये ईमान वालों को।
- 14. हे लोगो जो ईमान लाये हो! वास्तव में तुम्हारी कुछ पितनयाँ तथा संतान तुम्हारी शत्रु<sup>[3]</sup> हैं। अतः उन से सावधान रहो। और यदि तुम क्षमा से काम लो तथा सुधार करो और क्षमा कर दो तो वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।
- 15. तुम्हारे धन तथा तुम्हारी संतान तो तुम्हारे लिये एक परीक्षा हैं।

مَاۤاَصَابَمِنُ مُّصِيۡبَةِ إِلَّا بِإِذۡنِ اللهِ ۚ وَمَنُ يُّؤۡمِنُ بِاللهِ يَهُدِ قَلْبَهُ وَاللهُ عِلِّ شَمُّ عَلِيُوْ

> ۅؘۘٲؘڝؚڸۼؙۅٳٳۺڡؘۉٳڟؽٷٳٳڵڗۺٷڷٷٙٳڽؙڗۜڲؽؾؙڗؙ ٷؚٲۺۜٵۼڵ؈ٛٷڸڹٵٳڶؠڵڠؙٵڶؠ۫ڽؽؙ۞

ٱللهُ لَا الهُ إِلَّا هُوَوْعَلَى اللهِ فَلْمَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ؟

ۗ يَائَيُّاالَّذِيْنِ امَنُوَالَّ مِنَ اَذُواجِكُمْ وَاوْلادِكُمْ عَدُّوَالكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ وَ رَانُ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌتَّ عِيْدُرُّ

إِنَّهَا آمُوالْكُمْ وَأُوْلِادُكُمْ فِتُنَّةٌ وَاللَّهُ عِنْدَاتُهُ

अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आपदा को यह समझ कर सहन करता है कि अल्लाह ने यही उस के भाग्य में लिखा है।

<sup>2</sup> हदीस में है कि ईमान वाले की दशा विभिन्न होती है। और उस की दशा उत्तम ही होती है। जब उसे सुख मिले तो कृतज्ञ होता है। और दुःख हो तो सहन करता है। और यह उस के लिये उत्तम है। (मुस्लिमः 2999)

<sup>3</sup> अर्थात जो तुम्हें सदाचार एवं अल्लाह के आज्ञापालन से रोकते हों, फिर भी उन का सुधार करने और क्षमा करने का निर्देश दिया गया है।

तथा अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल<sup>[1]</sup> (बदला) है।

- 16. तो अल्लाह से डरते रहो जितना तुम से हो सके तथा सुनो और आज्ञा पालन करो और दान करो। यह उत्तम है तुम्हारे लिये। और जो बचा लिया गया अपने मन की कंजूसी से तो वही सफल होने वाले हैं।
- 17. यिद तुम अल्लाह को उत्तम ऋण<sup>[2]</sup> दोगे तो वह तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देगा, और क्षमा कर देगा तुम्हें। और अल्लाह बड़ा गुणग्राही सहनशील है।
- 18. वह परोक्ष और हाज़िर का ज्ञान रखने वाला है। वह अति प्रभावी तथा गुणी है।

آجُرُ عَظِيُرُ

فَاتَّقُوااللهَ مَااسَّتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوا وَانْفِقُواخَبْرِالْاِنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُولِلّٰكِ هُمُوالْمُفْلِحُوْنَ ۞

ٳڶؘٮؙٞؿؙڔۣڞ۫ۅاﷲۘ قَرْضًا حَسَنَاێؿ۠ڟٚۼڡؙ۫ۿؙڵػؙۄؙ ۅؘؽۼ۫ڣۯؚ۫ڷػؙۄؙ۫ٷٳڶڵۿۺؘڴۅؙڒٛػؚڸؽؗۄ۠ۨ

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِينُهُ ٥

<sup>1</sup> भावार्थ यह है कि धन और संतान के मोह में अल्लाह की अवैज्ञा न करो।

<sup>2</sup> ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में दान करना है।

#### सूरह त़लाक - 65



# सूरह त़लाक के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 12 आयतें हैं।

- इस सूरह में तलाक़ के नियम और आदेश बताये गये हैं। और मुसलमानों को चेतावनी दी गई है कि अल्लाह के आदेशों से मुँह न फेरें। और अवैज्ञाकारी जातियों के परिणाम को याद रखें। दूसरे शब्दों में इस्लाम के परिवारिक नियमों का पालन करें।
- «इद्दत» उस निश्चित अवधि का नाम है जिस के भीतर स्त्री के लिये तलाक़ या पित की मौत के पश्चात् दूसरे से विवाह करना अवैध और वर्जित होता है। तलाक़ के मूल नियम सूरह बक़रा तथा सूरह अहज़ाब में वर्णित हुये हैं। इस आयत में तलाक़ देने का समय बताया गया है कि तलाक़ ऐसे समय में दी जाये जब इद्दत का आरंभ हो सके। अर्थात मासिक धर्म की स्थिति में तलाक़ न दी जाये। और मासिक धर्म से पिवत्र होने पर संभोग न किया गया हो तब तलाक़ दी जाये। «इद्दत के समय» से अभिप्राय यहाँ यही है। फिर यित «तलाक़ रजई» दी हो तो निर्धारित अवधि पूरी होने तक वह अपने पित के घर ही में रहेगी। परन्तु यिद व्यभिचार कर जाये तो उसे घर से निकाला जा सकता है। नई बात उत्पन्न करने का अर्थ यह है कि अवधि के भीतर पित अपनी पत्नी को वापिस कर ले जिसे «रज्अत» करना कहा जाता है। और यह बात «रजई तलाक़» में ही होती है। अर्थात जब एक या दो तलाक़ ही दी हों। इस में यह संकेत भी है कि यिद पित तीन तलाक़ दे चुका हो जिस के पश्चात् पित को रज्अत का अधिकार नहीं होता तो पत्नी को भी उस के घर में रहने का अधिकार नहीं रह जाता। और न पित पर इस अविध में उस के खाने-कपड़े का भार होता है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 हे नबी! जब तुम लोग तलाक दो अपनी पितनयों को तो उन्हें तलाक يَأَيُّهُا الَّذِيُّ إِذَا طَلَّقَتُو النِّمَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّا يَهِنَّ

الجزء ٢٨

दो उन की «इहत» के लिये. और गणना करो «इदृत» की। तथा डरो अपने पालनहार. अल्लाह से। और न निकालो उन को उन के घरों से, और न वह स्वयं निकलें परन्तु यह कि वह कोई खुली बुराई कर जायें। तथा यह अल्लाह की सीमायें हैं। और जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की सीमाओं का तो उस ने अत्याचार कर लिया अपने ऊपर। तुम नहीं जानते संभवतः अल्लाह कोई नई बात उत्पन्न कर दे इस के पश्चात।

- 2. फिर जब पहुँचने लगें अपने निर्धारित अवधि को तो उन्हें रोक लो नियमानुसार अथवा अलग कर दो नियमानुसार|<sup>[1]</sup> और गवाह (साक्षी) बनालो [2] अपने में से दो न्यायकारियों को। तथा सीधी गवाही दो अल्लाह के[3] लिये। इस की शिक्षा दी जा रही है उसे जो ईमान रखता हो अल्लाह तथा अन्त-दिवस (प्रलय) पर। और जो कोई डरता हो अल्लाह से तो वह बना देगा उस के लिये कोई निकलने का उपाय।
- 3. और उस को जीविका प्रदान करेगा उस स्थान से जिस का उसे अनुमान (भी) न हो। तथा जो अल्लाह पर निर्भर रहेगा तो वही उसे पर्याप्त है। निश्चय अल्लाह अपना कार्य पूरा कर

وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَقُوا اللهَ رَيَّكُوْ لَا يُخْوَجُو هُنَّ مِنَ بُوُتِهِنَّ وَلا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَنَّ يَانِينَ بِفَاحِتُهُ قُمْ يَنْهُ إِنَّ وَتِلُكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَتّ حُدُود اللهِ فَعَنْ ظَلَهَ نَفْسَةُ لَا تَدُرِي لَعَلَى اللهَ يُخْدِيثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ٩

فَإِذَا بِلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ ۼٵڔۊۊؙۅۿؙؾۜؠؠؘۼۯؙۊڣٟٷٙٲۺ۬ۿٮؙۏٲۮؘڗؽؙۼۮٳڸؠۨ<sub>ڣ</sub>ٮؙٛڬٛۄ۫ وَاقِيمُواالثَّهَادَةَ لِللهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظٰ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُؤْمِرِ الْاِخِرِهُ وَمَنْ يَتَّتَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ

وَّتُوزُ ثُقَةُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ تَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُيْهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَثِرُمٌ قَدُجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

<sup>1</sup> अर्थात तलाकृ तथा रज्अत पर

<sup>2</sup> यदि एक या दो तलाक़ दी हो। (देखियेः सूरह बक़रा, आयतः 229)

<sup>3</sup> अर्थात निष्पक्ष हो कर।

के रहेगा।[1] अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के लिये एक अनुमान (समय) नियत कर रखा है।

- 4. तथा जो निराश<sup>[2]</sup> हो जाती हैं मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में से यदि तुम्हें संदेह हो तो उन की निर्धारित अवधि तीन मास है। तथा उन की जिन्हें मासिक धर्म न आता हो। और गर्भवती स्त्रियों की निर्धारित अवधि यह है कि प्रसव हो जाये। तथा जो अल्लाह से डरेगा वह उस के लिये उस का कार्य सरल कर देगा।
- 5. यह अल्लाह का आदेश है जिसे उतारा है तुम्हारी ओर, अतः जो अल्लाह से डरेगा<sup>[3]</sup> वह क्षमा कर देगा उस से उस के दोषों को तथा प्रदान करेगा उसे बड़ा प्रतिफल।
- 6. और उन को (निर्धारित अवधि में)

وَالْنُ يَسِسُنَ مِنَ الْمَحْيُضِ مِنْ نِّسَالِكُوْ إِن ارْتَبْتُمُّ فَعِدَّ تُهُّ تَلْتُهُ اللَّهُ إِلَّالِيُّ لَهُ يَعِضَّ وَالْولاتُ الْاَحْمُ إِلَى اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَّعُنَ حَلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَعُعُلْ لَهُ مِنْ اَمْرِ لِانْمُرُونَ

ۮ۬ڸؚڬٲڞۯؙٳڵڶۄٲٮؙڒؘڸڬٳٞڸؽؙڵۄٞ۫ۄڡؘڽؙؾۜۜؾؘؚٵڵڵڡؽؘڲڣٞۯؘؘۛۘۨؗۨڡٮؙٛۿؙ ڛؾٳؾۄؽؙؿۣڟۣٷڷۿؘٵڿڴؚٳ۞

> ٳۜ ٳڛڮڹؙۅۿڽۜڡؚڹۦؽؿ۠؊ػڹٛؿٛۄ؈ٚٷڰؙڣ<u>ڔ</u>ڴۄ

- अर्थात जो दुःख तथा सुख भाग्य में अल्लाह ने लिखा है वह अपने समय में अवश्य पूरा होगा।
- 2 निश्चित अविध से अभिप्राय वह अविध है जिस के भीतर कोई स्त्री तलाक पाने के पश्चात् दूसरा विवाह नहीं कर सकती। और यह अविध उस स्त्री के लिये जिसे दीर्धायु अथवा अल्पायु होने के कारण मासिक धर्म न आये तीन मास तथा गर्भवती के लिये प्रसव है। और मासिक धर्म आने की स्थिति में तीन मासिक धर्म पूरा होना है।

हदीस में हैं कि सुबैआ असलिमय्या (रिज़यल्लाहु अन्हा) के पित मारे गये तो वह गर्भवती थी। फिर चालीस दिन बाद उस ने शिशु जन्म दिया। और जब उस की मंगनी हुई तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे विवाह दिया। (सहीह बुखारी: 4909)

पॅित की मौत पर चार महीना दस दिन की अवधि उस के लिये है जो गर्भवती न हो। (देखियेः सूरह बक्रा, आयतः 226)

3 अर्थात उस के आदेश का पालन करेगा।

65 - सूरह त़लाक़

रखो जहाँ तुम रहते हो अपनी शिक्ति अनुसार। और उन्हें हानि न पहुँचाओ उन्हें तंग करने के लिये। और यदि वह गर्भवती हों तो उन पर ख़र्च करो यहाँ तक की प्रसव हो जाये। फिर यदि दूध पिलायें तुम्हारे (शिशु) लिये तो उन्हें उन का परिश्रामिक दो। और विचार-विमर्श कर लो आपस में उचित रूप<sup>[1]</sup> से। और यदि तुम दोनों में तनाव हो जाये तो दूध पिलायेगी उस को कोई दूसरी स्त्री।

- 7. चाहिये की सम्पन्न (सुखी) ख़र्च दे अपनी कमाई के अनुसार, और तंग हो जिस पर उस की जीविका तो चाहिये कि ख़र्च दे उस में से जो दिया है उस को अल्लाह ने। अल्लाह भार नहीं रखता किसी प्राणी पर परन्तु उतना ही जो उसे दिया है। शीघ्र ही कर देगा अल्लाह तंगी के पश्चात् सुविधा।
- 8. कितनी बस्तियाँ<sup>[2]</sup> थीं जिन के वासियों ने अवैज्ञा की अपने पालनहार और उस के रसूलों के आदेश की, तो हम ने हिसाब ले लिया उन का कड़ा हिसाब, और उन्हें यातना दी बुरी यातना।
- तो उस ने चख लिया अपने कर्म का दुष्परिणाम और उन का कार्य-परिणाम विनाश ही रहा।
- 10. तय्यार कर रखी है अल्लाह ने उन

ۅؘڵۘۘڒڞؙٲڒؙۅؙۿؙؽۜڸؾؙڡٛؾڡٞۅؙٵۼۘڵؠۿؚؾۧٷٳؽػ۠ؾٲۅؙڵٳڗؾڞؙ ڡؘٲڣٚڡؙۊؙٵۼڲۿۣؾۜڂؾؖ۬ڝؘۼ۫ؾڂۘڵۿ۠ؾۧٚڣؚٙڶڽؘٲۮڞۼؗؽؘڵڰؙۄؙ ڡؘٵؿؗۅ۠ۿؾٵؙۼٛۅۯۿؾۧٷڷڹؘۅؙۅٲؠؿؘڹػؙڎؠؠۼۯٝۏڿۧ۫ۅڶڽٛ ؾۼۜڶٮٷڎؙۏؙۺ؆ڗؙۻۼۘڶۿؘٲؙڂٛؠؿ

ؚڵؽؙڣؿٞڎؙۅٛڝؘۘۼ؋ؚڝٚؽڛۼؾ؋ۅؘڞؽۘڠؙؽڗػڵؽ؋ڔؚۮٞۊؙ۠ ڡؘؙڵؽۨؿڣؿٞڟۣٙٲڶٮؙۿؙٳڵڎ۬ڷڒؿػؚڵڡ۫ٵڒڮڎڡٞۺٵٳٙڒڡٚٲٳڶڬٲ ڛؘؽۻۘػؙڶ۩ڵۿؠۼػڂؙۺٟؿۣ۠ۺٷ۞ٛ

وَكَانِينَ مِّنُ ثَرْيَةٍ عَتَتُ عَنَ أَثْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَكُهٰمَا حِمَا كَاشَدِينًا وَعَنَّا بُهُمَا عَذَا كَا تُكُوُا⊙

فَذَاقَتُ وَبَالَ آمُرِهِا وَكَانَ عَاقِبَةً أَمُرِهَا خُسُرًا

اَعَتَاللَّهُ لَهُمْ عَذَالِالشَّدِينَكُا ۚ فَٱتَّقُو اللَّهَ يَاأُولِي

- 1 अर्थात परिश्रामिक के विषय में।
- 2 यहाँ से अल्लाह की अवैज्ञा के दुष्परिणाम से सावधान किया जा रहा है।

के लिये भीषण यातना। अतः अल्लाह से डरो, हे समझ वालो, जो ईमान लाये हो! निःसंदेह अल्लाह ने उतार दी है तुम्हारी ओर एक शिक्षा।

- 11. (अर्थात) एक रसूल<sup>[1]</sup> जो पढ़ कर सुनाते हैं तुम को अल्लाह की खुली आयतें ताकि वह निकाले उन को जो ईमान लाये तथा सदाचार किये अन्धकारों से प्रकाश की ओर। और जो ईमान लाये तथा सदाचार करेगा वह उसे प्रवेश देगा ऐसे स्वर्गों में प्रवाहित हैं जिन में नहरें, वह सदावासी होंगे उन में। अल्लाह ने उस के लिये उत्तम जीविका तैयार कर रखी है।
- 12. अल्लाह वह है जिस ने उत्पन्न किये सात आकाश तथा धरती में से उन्हीं के समान। वह उतारता है आदेश उन के बीच, ताकि तुम विश्वास करो कि अल्लाह जो कुछ चाहे कर सकता है। और यह की अल्लाह ने घेर रखा है प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान की पतिधि में।

الْكِلْبَابِ مُّ الَّذِينَ الْمَنُوا فَدُ اَنْزَلَ اللهُ اِلْيَكُو فِكُرًا ۞

الجزء ٢٨

ڗۜڛؙۅؙۘؗؗۯڰؾٙؽ۠ٷٳۘٵڡٙؽؽؙٷٳڮؾٳٮڟۼۘڡؙؠؾۣڹ۠ؾ۪ڵڲؚڲ۫ۅ۫ڔٙٵڰڹؽڹ ٳڡؙڹؙٷۅؘۼڟؚٳڶڟۑڶڿڝؚ؈ٵڵڟ۠ڵٮڹٳڶؽٵڶڹۨ۠ۅۅ۫ۅؘڡڽ ؿؙٷؽؙ؇ۣڵڟۼۅؘؿۼؙڶڞٳڮٵؿؙۮڿڶۿڿڷٚؾ۪ۼٞڔؚؽۺ ؿۼؠٵٲۯؽ۬ۿۯڂڸڔؽؽ؋ؿؠٵۜڹۘڴٲڠۮٲڂڛۜٵڶڵۿؙ ڬۿؘڔۯ۫ۊٙڰ۞

ٱللهُ الَّذِي َخَلَقَ سَبْعَ مَمُلُوتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ \* يَتَنَوَّلُ الْأَمْرِيَنِيُّمُنَّ لِتَعَلَمُوَّا اَنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَّىً عَدِيرٌ وَاَنَّ اللَّهُ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءً عُلِمًا ﴿

अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को। अंधकारों से अभिप्रायः कुफ़, तथा प्रकाश से अभिप्रायः ईमान है।

### सूरह तह़रीम - 66



#### सूरह तहरीम के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 12 आयतें हैं।

- इस का नाम इस की प्रथम आयत से लिया गया है। जिस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की एक चूक पर सावधान किया गया है। जो आप से आप की अपनी पितनयों से प्रेम के कारण हुई। और आप की पितनयों की भी पकड़ की गई है। और उन्हें अपना सुधार करने की ओर ध्यान दिलाया गया है।
- इस की आयत 6 से 8 तक में ईमान वालों को अपनी पितनयों का सुधार करने से निश्चिन्त न होने और अपना दायित्व निभाने का निर्देश दिया गया है कि उन्हें प्रलोक के दण्ड से बचाने के लिये भरपूर प्रयास करें।
- आयत 9 में काफ़िरों तथा मुनाफ़िक़ों से जिहाद करने का आदेश दिया गया है। जो सदा आप के तथा मुसलमान स्त्रियों के बारे में कोई न कोई उपद्रव मचाते थे।
- आयत 10 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की दो पितनयों को चेतावनी दी गई है। और अन्त में दो सदाचारी स्त्रियों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

بِنُ \_\_\_\_\_ هِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيهُو

 हे नबी! क्यों हराम (अवैध) करते हैं उसे जो हलाल (वैध) किया है अल्लाह ने आप के लिये? आप अपनी पितनयों की प्रसन्तता<sup>[1]</sup> चाहते हैं? तथा अल्लाह

يَايَّهُا النَّبِيُّ لِوَ تُحَرِّمُمَّا اَحَلَّ اللهُ لَكَ ْتَبْتَغِيُّ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ تَّحِيدُوْ

1 हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अस की नमाज़ के पश्चात् अपनी सब पितनयों के यहाँ कुछ देर के लिये जाया करते थे। एक बार कई दिन अपनी पत्नी ज़ैनब (रिज़यल्लाहु अन्हा) के यहाँ अधिक देर तक रह गये। कारण यह था कि वह आप को मधु पिलाती थीं। आप की पत्नी आईशा तथा

अति क्षमी दयावान् है।

- 2. नियम बना दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हारी शपथों से निकलने<sup>[1]</sup> का। तथा अल्लाह संरक्षक है तुम्हारा, और वही सर्व ज्ञानी गुणी है।
- 3. और जब नबी ने अपनी कुछ पितनयों से एक<sup>[2]</sup> बात कही, तो उस ने उसे बता दिया, और अल्लाह ने उसे खोल दिया नबी पर, तो नबी ने कुछ से सूचित किया और कुछ को छोड़ दिया। फिर जब सूचित किया आप ने पत्नी को उस से तो उस ने कहाः किस ने सूचित किया आप को इस बात से? आप ने कहाः मुझे सूचित किया है सब जानने और सब से सूचित रहने वाले ने।
- 4. यिद तुम<sup>[3]</sup> दोनों (हे नबी की पितनयो!) क्षमा माँग लो अल्लाह से (तो तुम्हारे लिये उत्तम है), क्योंकि तुम दोनों के दिल कुछ झुक गये हैं। और यिद तुम दोनों एक-दूसरे की

قَدُ فَرَضَ اللهُ لَكُوْتَجِكَّةَ اَيْمَالِكُوْ وَاللهُ مُولُلُكُوْ وَهُوَ الْعَلِيُوْ الْحَكِيْدُون

ۅَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِقُ اللَّ بَعُضِ اَذُواحِهٖ حَدِيثًا فَلَكَا بَبَّاتُ بِهٖ وَاَفْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَكَانِبَاكُوا بِهِ قَالَتُ مَنُ اَبْنَاكَ لِمَنَا قَالَ بَتَاَنِيَ الْعَلِيْوُ الْخَبِيُوْ

ٳڹۘٮٙؿؙٷ۫ؽٵٞٳڶٙ؞ٳڵۼۏؘڡٙڎڝۼؘڎؙڠؙۏؙؽؙؙؠٝ۠۠ؗؗؗؗؗؗڡٛٵۏڶ ؿۜڟۿڔٙٳۼۘؽؿ؋ٷؚۧڷٵٮڵڎۿۅٚڡؘۅؙڶۮۉڿؚڋڔؽڸ۠ ۅؘڝٙٳۓٛٳڵؿٷ۫ۏڹؽڹٷٳڶؠڵڸػڎ۫ڹۼۮڎڸػڟۿڽؙۯٛ

हफ़्सा (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने योजना बनाई कि जब आप आयें तो जिस के पास जायें वह यह कहे कि आप के मुँह से मग़ाफ़ीर (एक दुर्गाधित फूल) की गन्ध आ रही है। और उन्होंने यही किया। जिस पर आप ने शपथ ले ली कि अब मधु नहीं पीऊँगा। उसी पर यह आयत उतरी। (बुख़ारी: 4912) इस में यह संकेत भी है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को भी किसी हलाल को हराम करने अथवा हराम को हलाल करने का कोई अधिकार नहीं था।

- 1 अथीत प्रयाश्चित दे कर उस को करने का जिस के न करने की शपथ ली हो। शपथ के प्रयाश्चित (कप्फारा) के लिये देखियेः माइदा, आयतः 81।
- 2 अर्थात मधु न पीने की बात।
- 3 दोनों से अभिप्रायः आदरणीय आईशा तथा आदरणीय हफुसा हैं।

सहायता करोगी आप के विरुद्ध तो निःसंदेह अल्लाह आप का सहायक है तथा जिब्रील और सदाचारी ईमान वाले और फ़्रिश्ते (भी) इन के अतिरिक्त सहायक हैं।

- 5. कुछ दूर नहीं कि आप का पालनहार यदि आप तलाक़ दे दें तुम सभी को तो बदले में दे आप को पितनयाँ तुम से उत्तम, इस्लाम वालियाँ, इबादत करने वालियाँ, आज्ञा पालन करने वालियाँ, क्षमा माँगने वालियाँ, व्रत रखने वालियाँ, विधवायें तथा कुमारियाँ।
- 6. हे लोगों जो ईमान लाये हो! बचाओं<sup>[1]</sup>
  अपने आप को तथा अपने परिजनों
  को उस अग्नि से जिस का ईंधन
  मनुष्य तथा पत्थर होंगे। जिस पर
  फ़रिश्ते नियुक्त हैं कड़े दिल, कड़े
  स्वभाव वाले। वह अवैज्ञा नहीं करते
  अल्लाह के आदेश की तथा वही करते
  हैं जिस का आदेश उन्हें दिया जाये।
- 7. हे काफ़िरो! बहाना न बनाओ आज, तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते रहे।
- 8. हे ईमान वालो! अल्लाह के आगे

ۜؖۜۜڡؘؗؗؗؗؗڡؗؽۯ؆ؙٛٵؚڶڟڰڤڬٛؾٲڹؙؿؙؽڔڵۿٙٵۯ۬ۅٳۘؗؗۘٵ ڂؽؙڰٳؠٞٮ۫ٮٛڴؾؙڡؙۺڔڶؠؾۺ۠ۏؙڡؚؽ۬ؾۭۊڹؾؾ۪ۺٟڶؾ۪ ۼۑؚڶٮؾٟ؊ڽٟڂؾٟؾؘۣۜڹڽؾٷڹٛۼٲڰؚڰ

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُواْ قُوْاَ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَّقُودُهُا النَّاسُ وَالْحِارَةُ عَلَيْهُا مَلْلِكُهُ غِلَاظٌ شِكَ اذَّ لَا يَعْضُونَ الله مَا اَمَرَهُمُو وَيُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞

ؽؘٳؿٞۿٵڷۮؚؽؽؗڰڡۜٛۯؙۏٳڵڗؘڡۘ۫ؿڿۯۅٳٳڶؠۘۅؙڡڗٳڹؠٵ ۼٛۯؘۉڽؘڡڵؽ۠ڹٛمؙؠٛؾۼٮڵۏؽ۞

يَايُّهُا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوْآ الى اللهِ تَوْيَةً نَّصُوعًا ﴿

अर्थात तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने परिजनों को इस्लाम की शिक्षा दो तािक वह इस्लामी जीवन व्यतीत करें। और नरक का ईंधन बनने से बच जायें। हदीस में है कि जब बच्चा सात वर्ष का हो जाये तो उसे नमाज़ पढ़ने का आदेश दो। और जब दस वर्ष का हो जाये तो उसे नमाज़ के लिये (यदि ज़रूरत पड़े तो) मारो। (तिर्मिज़ी- 407)

पत्थर से अभिप्राय वह मुर्तियाँ हैं जिन्हें देवता और पूज्य बनाया गया था।

सच्ची<sup>[1]</sup>तौबा करो। संभव है कि तुम्हारा पालनहार दूर कर दे तुम्हारी बुराईयाँ तुम से, तथा प्रवेश करा दे तुम्हें ऐसे स्वर्गों में बहती हैं जिन में नहरें। जिस दिन वह अपमानित नहीं करेगा नबी को और न उन को जो ईमान लाये हैं उन के साथ। उन का प्रकाश<sup>[2]</sup> दौड़ रहा होगा उन के आगे तथा उन के दायें, वह प्रार्थना कर रहे होंगेः हे हमारे पालनहार! पूर्ण कर दे हमारे लिये हमारे प्रकाश को, तथा क्षमा कर दे हम को। वास्तव में तू जो चाहे कर सकता है।

- हे नबी! आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से और उन पर कड़ाई करें।<sup>[3]</sup> उन का स्थान नरक है और वह बुरा स्थान है।
- 10. अल्लाह ने उदाहरण दिया है उन के लिये जो काफिर हो गये नूह की पत्नी तथा लूत की पत्नी का। जो दोनों विवाह में थीं दो भक्तों के हमारे सदाचारी भक्तों में से। फिर दोनों ने विश्वासघात[4] किया उन से।

عَسٰى رَنَّاهُوْ اَنَ يُنَافِّرَ عَنْكُوْ سِيّا لِكُوْ وَنِيْ خِلَكُوْ حَنْتِ تَجُرِى مِن تَقْتِمَا الْاَنْهُوْ 'يَوْمَ لَايُغُزِى اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ الْمُنُواْمِعَةُ نُوْرُهُوْ مِسَنْعى بَيْنَ الْيُدِيْهِمُ وَبِأَيْمَا نِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبِّنَا النَّهِ لِكَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِمُ لَكَا \* إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَنْعٌ قَيْرِيُرُ۞

> يَايَّهُ النَّيْنُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَا وَلَهُمَ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ<sup>©</sup>

ضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَهُ واامْرَاتَ نُوْمِ وَّامْرَاتَكُوْطٍ كَانَتَاتَتَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَاكَوْيُفِنْيَا عَنْهُمَامِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيْلُ ادُخْلَاالتَّارَمَعَ اللَّهِٰ لِيْبَنَّ

- 1 सच्ची तौबा का अर्थ यह है कि पाप को त्याग दे। और उस पर लिजित हो तथा भिवष्य में पाप न करने का संकल्प ले। और यदि किसी का कुछ लिया है तो उसे भरे और अत्याचार किया है तो क्षमा माँग ले।
- 2 देखियेः सूरह हदीद, आयतः 12)।
- 3 अथीत जो काफिर इस्लाम के प्रचार से रोकते हैं, और जो मुनाफिक उपद्रव फैलाते हैं उन से कड़ा संघर्ष करें।
- 4 विश्वासघात का अर्थ यह है कि आदरणीय नूह (अलैहिस्सलाम) की पत्नी ने ईमान तथा धर्म में उन का साथ नहीं दिया। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के यहाँ कर्म काम आयेगा। सम्बंध नहीं काम नहीं आयेंगे।

तो दोनों उन के, अल्लाह के यहाँ कुछ काम नहीं आये। तथा (दोनों स्त्रियों से) कहा गया कि प्रवेश कर जाओ नरक में प्रवेश करने वालों के साथ।

- 11. तथा उदाहरण<sup>[1]</sup> दिया है अल्लाह ने उन के लिये जो ईमान लाये फिरऔन की पत्नी का। जब उस ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! बना दे मेरे लिये अपने पास एक घर स्वर्ग में, तथा मुझे मुक्त कर दे फिरऔन तथा उस के कर्म से, और मुझे मुक्त कर दे अत्याचारी जाति से।
- 12. तथा मर्यम, इम्रान की पुत्री का, जिस ने रक्षा की अपने सतीत्व की, तो फूँक दी हम ने उस में अपनी ओर से रूह (आत्मा)। तथा उस (मर्यम) ने सच्च माना अपने पालनहार की बातों और उस की पुस्तकों को। और वह इबादत करने वालों में से थी।

ۅٙۻٚڔؘٵ؇ۿؙڡۘؿؙڵٳڵڷڎؠؽٵڡڹؙۅ۠ٵڡؙٮڔٙٳؾ؋ڠۅؙؽ ٳۮۊٵڵؾؙڔۜٵڹڹؚڸٛۼٮ۫ۮڬڹۘؽؾؙٳٛڧٵڮڹۜڰۅؘۼؿؽۺ ڣۯڠۅؙؽۅٛۼٷڲڸ؋ۅۼؘڿؽؙڝٵڶۊۅؙۄٳڶڟ۠ڸؚؠؽۘؽ۞

وَمَرْيَحَ ابْنَتَ عِمْرِنَ الَّتِقَّ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَافِيُهِ مِنُ رُّوْحِنَا وَصَكَّ فَتُ بِكِلمَتِ رَبِّهَا وَكُتُرِبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَرْبَائِنَ ۚ

विश्वास में है कि पुरुषों में से बहुत पूर्ण हुये। पर स्त्रियों में इमरान की पुत्री मर्यम और फ़िरऔन की पत्नी आसिया ही पूर्ण हुईं। और आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) की प्रधानता नारियों पर वहीं है जो सरीद (एक प्रकार का खाना) की सब खानों पर है। (सहीह बुख़ारी: 3411, सहीह मुस्लिम: 2431)

#### सूरह मुलक - 67



### सूरह मुल्क के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं।

- इस सूरह के आरंभ ही में अल्लाह के मुल्क (राज्य) की चर्चा की गई है।
   जिस से यह नाम लिया गया है।
- इस में मरण तथा जीवन का उद्देश्य बताते हुये आकाश तथा धरती की व्यवस्था पर विचार करने का आमंत्रण दिया गया है जिस से विश्व विधाता का ज्ञान होता है। और यह बात भी उजागर होती है कि मनुष्य का यह जीवन परीक्षा का जीवन है। और इस कुर्आन की बताई हुई बातों के इन्कार का दुष्परिणाम बताया गया है।
- आयत 13,14 में उन का शुभपरिणाम बताया गया है जो अपने पालनहार से डरते रहते हैं। जो प्रत्येक खुली और छुपी बात को जानता है और उस से कोई बात छुपी नहीं रह सकती।
- अन्त में मनुष्य को सोच-विचार का आमंत्रण देते हुये उसे अचेतना से चौंकाने का सामान किया गया है। यदि मनुष्य आँखें खोल कर इस विश्व को देखे तो कुर्आन का सच्च उजागर हो जायेगा। और वह अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जायेगा। हदीस में है कि कुर्आन में तीस आयतों की एक सूरह है जिस ने एक व्यक्ति के लिये सिफ़ारिश की यहाँ तक कि उसे क्षमा कर दिया गया। (सुनन अबू दाऊदः 1400, हाकिम 1|565)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- शुभ है वह अल्लाह जिस के हाथ में राज्य है। तथा वह जो कुछ चाहे कर सकता है।
- जिस ने उत्पन्न किया है मृत्यु तथा जीवन को, ताकि तुम्हारी परीक्षा

تَابَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ ال**مُلُكُ ُ وَهُوَعَلَى** كُ**لِّ شَي**ُعً قَدِيْرُهُ

إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوُّكُوْ أَيُّكُوْ

ले कि तुम में किस का कर्म अधिक अच्छा है? तथा वह प्रभुत्वशाली अति क्षमावान् है।<sup>[1]</sup>

- उ. जिस ने उत्पन्न किये सात आकाश ऊपर तले। तो क्या तुम देखते हो अत्यंत कृपाशील की उत्पत्ति में कोई असंगति? फिर पुनः देखो, क्या तुम देखते हो कोई दराइ?
- 4. फिर बार-बार देखो, वापिस आयेगी तुम्हारी ओर निगाह थक-हार कर।
- 5. और हम ने सजाया है संसार के आकाशों को प्रदीपों (ग्रहों) से। तथा बनाया है उन्हें (तारों को) मार भगाने का साधन शैतानों<sup>[2]</sup> को, और तय्यार की है हम ने उन के लिये दहकती अग्नि की यातना।
- 6. और जिन्होंने कुफ़ किया अपने पालनहार के साथ तो उनके लिये नरक की यातना है। और वह बुरा स्थान है।
- जब वह फेंके जायेंगे उस में तो सुनेंगे उस की दहाड़ और वह खौल रही होगी।
- 8. प्रतीत होगा की फट पड़ेगी रोष (क्रोध) से, जब-जब फेंका जायेगा उस में कोई समूह तो प्रश्न करेंगे उन से उस के प्रहरीः क्या नहीं आया तुम्हारे पास कोई सावधान करने वाला (रसूल)?

آحُسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفْوُرُ ۗ

الَّذِي ْخَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتٍ طِبَاقًا مُمَاتَوٰي فِي ْخَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوُتٍ ْفَارْجِعِ الْبَصَرُّهُلُ تَوٰي مِنْ فُطُوْرٍ۞

ثُقُوّارُحِعِ الْبُصَرَكَوَّتَيْنِي يَنْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبُصَرُّ خَاسِئًا وَّهُوَحِيدِيُنُ

ۅؙڵڡۜٙۮؙۯۜؾۜٞػٚٵڶۺۜ؞ؘٵٛٵڶؿ۠ نْؽٵؠؚڡؘڞٵۑؚؽ۫ۊ ۅؘجَعَلْنْهَاۯؙۼُٷڡۧٵڵؚڵشَؙّؽڟؚؿؗۑۅٙڷڠۛؾۘڎؙٮٛٚٲڰڰؙڠ عَذَابَالسَّعِيْرِ۞

> ۅؘڵڷڹؽؙؽؘػؘڡؙٛۯ۠ٵؠؚڗؠؚۜۿؚۄؙۘۘۼڬٙٵٮؚۢجۿٙٮٚٛۄؙ ۅؘؠؙؚۺؙٞٵڶؠڝؚؽؙۯ

إِذَا أَلْقُو انِيهَا سَمِعُوالَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُنَّ

ٮۜػاۮؾۘٮۜؾؘۯؙڡؚڹؘٳڵۼؽؘڟؚڴڰؠۜٙٲڵڣؾ؋ؽۿٵۏۘٛڿؖ ڛٲڵۿٷۛڿؘڒؘٮؘٛؿؙٵۜڵٷؠٳ۫۫ڮٝۄ۫ڹۏؽؙڒٛ

- 1 इस में आज्ञा पालन की प्रेरणा तथा अवैज्ञा पर चेतावनी है।
- 2 जो चोरी से आकाश की बातें सुनते हैं। (देखियेः सूरह साप्रफ़ात आयतः 7,10)

9. वह कहेंगेः हाँ हमारे पास आया सावधान करने वाला। पर हम ने झुठला दिया, और कहा कि नहीं उतारा है अल्लाह ने कुछ। तुम ही बड़े कुपथ में हो।

- 10. तथा वह कहेंगेः यदि हम ने सुना और समझा होता तो नरक के वासियों में न होते।
- 11. ऐसे वह स्वीकार कर लेंगे अपने पापों को। तो दूरी<sup>[1]</sup> है नरक वासियों के लिये।
- 12. निःसंदेह जो डरते हों अपने पालनहार से बिन देखे उन्हीं के लिये क्षमा है तथा बड़ा प्रतिफल है।<sup>[2]</sup>
- 13. तुम चुपके बोलो अपनी बात अथवा ऊँचे स्वर में। वास्तव में वह भली-भाँति जानता है सीनों के भेदों को।
- 14. क्या वह नहीं जानेगा जिस ने उत्पन्न किया? और वह सूक्ष्मदर्शक<sup>[3]</sup> सर्व सूचित है?
- 15. वही है जिस ने बनाया है तुम्हारे लिये धरती को वशवर्ती, तो चलो फिरो उस के क्षेत्रों में तथा खाओ उस की प्रदान की हुई जीविका। और उसी की ओर तुम्हें फिर जीवित हो कर जाना है।

قَالُوْابَلِي قَدُجَاءُ كَانَنِ يُرُّهُ فَكَدَّيْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللهُ مِنْ شَّئُ عَلِنَ اَنْتُوْلِا فِي صَلْلِ كِيدِ ۞

وَقَالُوْالُوْكُنَّالَسُمُعُ اَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّا فِيَّ اَصْلَحٰبِ السَّعِيْرِ ۞ السَّعِيْرِ ۞

نَاعْتَرَفُوْابِذَنْنِهِمُ ۚ فَسُحُقًا لِآصُطْبِ السَّعِيْرِ <u>ۗ</u>

ٳؾۜٵڰڹؽؙؽۼٛۺٞۅ۫ؽؘۯڹۜۿۄؙڔۑٲڶۼؽؙٮؙؚؚؽۿؙۄۨڡۧۼٝڣۯڐؙ ۊۜٲڿ۠ڒڲؚؠؽۯ۠

ۅؘٲڛؖڗؙۅٛٲ قَوۡلَكُوۡ ٳؘۅٲجٛۿۯؙۅؙٲڽؚ؋ؖٳؾۜۜٛؗهؙۘۼڵؚؽؗۄٞٛڒۣڽؘۮؘٲؾؚ الصُّدُوۡۅؚ

ٱلاَيْعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَاللَّطِيْفُ ٱلْخَبِيُرُهُ

ۿؙۅؘٳڵۘڶڹؽڿؘۼڶڶڪٛمؙٳڷٚۯۯ۬ۻؘۮٙڶٷؙڒڰؘٲڡٛۺؙٷ ڣؽؘ۫ڡؘٮٚٳڮؠۿٵۅؙڰ۬ٷٞٳڡؚڽؙڗؚۨۮ۫ۊؚ؋ۨٷٳڶؽٵڶۺ۠۠ٷؙۯۨ۞

<sup>1</sup> अर्थात अल्लाह की दया से।

<sup>2</sup> हदीस में है कि मैं ने अपने सदाचारी भक्तों के लिये ऐसी चीज़ तय्यार की है जिसे न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल ने सोचा। (सहीह बुख़ारी: 3244, सहीह मुस्लिम: 2824)

<sup>3</sup> बारीक बातों को जानने वाला।

16. क्या तुम निर्भय हो गये हो उस से जो आकाश में है कि वह धँसा दे धरती में फिर वह अचानक काँपने लगे।

17. अथवा निर्भय हो गये उस से जो आकाश में है कि वह भेज दे तुम पर पथरीली वायु तो तुम्हें ज्ञान हो जायेगा कि कैसा रहा मेरा सावधान करना?

- 18. झुठला चुके हैं इन<sup>[1]</sup> से पूर्व के लोग तो कैसी रही मेरी पकड़?
- 19. क्या उन्होंने नहीं देखा पिक्षयों की ओर अपने ऊपर पँख फैलाते तथा सिकोड़ते। उन को अत्यंत कृपाशील ही थामता है। निःसंदेह वह प्रत्येक वस्तु को देख रहा है।
- 20. कौन है वह तुम्हारी सेना जो तुम्हारी सहायता कर सकेगी अल्लाह के मुकाबले में? काफ़िर तो बस धोखे ही में हैं।
- 21. या कौन है जो तुम्हें जीविका प्रदान कर सके यदि रोक ले वह अपनी जीविका? बल्कि वह घुस गये हैं अवैज्ञा तथा घृणा में।[2]
- 22. तो क्या जो चल रहा हो औंधा हो कर अपने मुँह के बल वह अधिक मार्गदर्शन पर है या जो सीधा हो कर चल रहा हो सीधी राह पर?<sup>[3]</sup>

ءَآمِنْتُوْمُّنَ فِي السَّمَآءِ أَنُ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ قَاذَاهِيَ تَنْوُرُكُ

ٱمْرُلَمِنْتُوْمَّنُ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُّرُسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَنِيْرِ۞

وَلَقَدُ كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبَلِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِبُرِهِ

ٲۅۘٙڵۄ۫ؾڒۉٙٳٳٙٙٙڮٳڷڟؽڔۏؘۏڠۿۄؙڝٚڣؾڐٙؽؘڨ۬ؠؚۻ۫ؽؖ ڡٵؽؙۺٮؚڴۿؿٳڒٳٳڶٷٛڽؙٵۣؾۜ؋ۑڴؚڸۜۺؘؽؙ۠ڴڹڝؚؽڒ۠۞

اَمَّنُ هٰذَا الَّذِي هُوَجُنَدُّ لَكُمُّ يَنْصُرُكُوْمِنَّ دُونِ الرَّحُمْنِ إِنِ الْكِفْرُونَ الِّلاِقِ غُرُورِ ۚ

> ٳػؖؽؙۿؽٙٳٳڰۮؚؽؙؠۯؙؠؙؙۊؙڴؙڋٳؽؘٳڝؙٛڝؙۘۘۘ ڔۣڹؙۊؘۜٷڹؙؙؙؙۧۘڷڴڋؙۏٳؿ۬ٛڠؙڗٟۨۜۜۜۜۊٞڡؙ۠ڟٛۊڕؚ۞

اَفَمَنُ يَنَمُشِى مُصِبًّاعَلَ وَجُهِمَ اَهُلَاى اَفَى اَعَلَى مَصِبًّاعَلَى وَجُهِمَ اَهُلَاى المَّنْ يَعْمُشِي المَّنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ الْمُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

अर्थात मक्का वासियों से पहले आद, समूद आदि जातियों ने। तो लूत (अलैहिस्सलाम)
 की जाति पर पत्थरों की वर्षा हुई।

<sup>2</sup> अर्थात सत्य से घृणा में।

<sup>3</sup> इस में काफ़िर तथा ईमानधारी का उदाहरण है। और दोनों के जीवन- लक्ष्य को बताया गया है कि काफ़िर सदा मायामोह में रहते हैं।

23. हे नबी! आप कह दें कि वही है जिस ने पैदा किया है तुम्हें और बनाये हैं तुम्हारे कान तथा आँख और दिल। बहुत ही कम आभारी (कृतज्ञ) होते हो।

24. आप कह दें उसी ने फैलाया है तुम्हें धरती में और उसी की ओर एकत्रित<sup>[1]</sup> किये जाओगे।

25. तथा वह कहते हैं कि यह वचन कब पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो?

26. आप कह दें उस का ज्ञान बस अल्लाह ही को है। और मैं केवल खुला सावधान करने वाला हूँ।

27. फिर जब वह देखेंगे उसे समीप, तो बिगड़ जायेंगे उन के चेहरे जो काफ़िर हो गये। तथा कहा जायेगाः यह वही है जिस की तुम माँग कर रहे थे।

28. आप कह दें देखो यदि अल्लाह नाश कर दे मुझ को तथा मेरे साथियों को अथवा दया करे हम पर, तो (बताओ कि) कौन है जो शरण देगा काफ़िरों को दुखदायी<sup>[2]</sup> यातना से?

29. आप कह दें: वह अत्यंत कृपाशील है। हम उस पर ईमान लाये तथा उसी पर भरोसा किया, तो तुम्हें ज्ञान हो जायेगा कि कौन खुले कुपथ में है। قُلْ هُوَالَّذِي اَلْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْالْمِصَارَوَ الْاَفْدِى الْمُعْلِيدُ لاَ مَا الشَّمُعُ

قُلُ هُوَالَّذِي ذَرَاكُوْرِ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

وَيَقُوْلُوْنَ مَنَّى لِهٰذَاالُوَعُدُّالِنَ كُنُتُّوْ طدِقِيْنَ®

قُلْ إِنَّهَا الْعِلُوعِنْدَاللَّهُ وَالنَّهَا اَنَا نَذِيُرُ مِّبُيُنُ۞

فَكَتَارَاوُهُ زُلْفَةً سِيَّنَتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَاللَّذِيْنَ كَفَهُ وَا

قُلُ اَرَءَيْتُمُ إِنَّ اَهُ لَكُنِّيَ اللهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْرَحِمَنَا ْفَمَنْ يُجْيُوُ الْكِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ اَلِيمُو

قُلُ هُوَالرَّحُمٰنُ الْمَثَابِ وَعَلَيْ وَتَكَيُّو تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعُلَوُنَ مَنْ هُوَ فِي ضَلِي ثَبِينٍ ۞

<sup>2</sup> अर्थात तुम हमारा बुरा तो चाहते हो परन्तु अपनी चिन्ता नहीं करते।

30. आप कह दें भला देखो यदि तुम्हारा पानी गहराई में चला जाये, तो कौन है जो तुम्हें ला कर देगा बहता हुआ जल?

ڡؙ۠ڵٲڗؘۥٛؽؾؙڎؙٳڶٲۻڹػؚڡٙٲۊؙڴۏٛۼۘۏۯٵڣؠڽؙ ؿٳؙؾؽؙؙڡٝڔؠؠٵٚ؞ٟ؆ۼؽؠ۞



#### सूरह क़लम - 68



#### सूरह क़्लम के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं।

- इस सूरह के आरंभ ही में क़लम शब्द आया है। जिस से यह नाम लिया गया है। और इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में बताया गया है कि आप का चिरत्र क्या है। और जो आप के विरोधी आप को पागल कहते हैं वह कितने पितत (गिरे हुये) हैं।
- इस में शिक्षा के लिये एक बाग़ के स्वामियों का उदाहरण दिया गया है।
  जिन्होंने अल्लाह के कृतज्ञ न होने के कारण अपने बाग़ के फल खो दिये।
  फिर आज्ञाकारियों को स्वर्ग की शुभसूचना दी गई है। और विरोधियों
  के इस विचार का खण्डन किया गया है कि आज्ञाकारी और अपराधी
  बराबर हो जायेंगे।
- इस में बताया गया है कि आज जो अल्लाह को सज्दा करने से इन्कार करते हैं वह परलोक में भी उसे सज्दा नहीं कर सकेंगे।
- आयत 48 से 50 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को काफ़िरों के विरोध पर सहन करने के निर्देश दिये गये हैं।
- अन्त में बताया गया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह की बात बता रहे हैं, जो सब मनुष्यों के लिये सर्वथा शिक्षा है, आप पागल नहीं हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। بِنُ \_\_\_\_\_ هِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 नून| और शपथ है लेखनी (क्लम) की तथा उस<sup>[1]</sup> की जिसे वह लिखते हैं|

نَ وَالْقَـٰ لَمِ وَمَا يَسُطُرُوُنَ ۗ

अर्थात कुर्आन की। जिसे उतरने के साथ ही नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लेखको से लिखवाते थे। जैसे ही कोई सूरह या आयत उतरती लेखक क्लम तथा चमड़ों और झिल्लियों के साथ उपस्थित हो जाते थे, तािक पूरे संसार के मनुष्यों

- नहीं हैं आप अपने पालनहार के अनुग्रह से पागल।
- 3. तथा निश्चय प्रतिफल (बदला) है आप के लिये अनन्त।
- तथा निश्चय ही आप बड़े सुशील हैं।
- तो शीघ्र आप देख लेंगे, तथा वह (काफिर भी) देख लेंगे।
- 6. कि पागल कौन हैl
- 7. वास्तव में आप का पालनहार ही अधिक जानता है उसे जो कुपथ हो गया उस की राह से। और वही अधिक जानता है उन्हें जो सीधी राह पर है।
- तो आप बात न माने झुठलाने वालों की।
- वह चाहते हैं कि आप ढीले हो जायें तो वह भी ढीले हो<sup>[1]</sup> जायें।
- 10. और बात न मानें[2] आप किसी अधिक

نَااَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿

وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًّا غَيْرُمَنْنُونٍ ﴿

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُتِي عَظِيْرٍ فَسَتُبُورُو يُنْجِرُونَ فَسَتُبُورُو يُنْجِرُونَ

بِإِيَّكُوْ الْمَفْتُونُ ۞

اِتَّرَتَّكَ هُوَاعُلُوْبِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَاعُلُوْ بِالْمُهْتَدِيْنَ⊙

فَلَاثِطِعِ الْمُكَنِّبِيْنَ⊙

وَدُّوْالُو تُكُونُ فَيْكُ هِنُونَ ٥٠

وَلَا نُطِعُ كُلَّ حَلَّانٍ مَّهِيْنِ ٥

को कुर्आन अपने वास्तिवक रूप में पहुँच सके। और सदा के लिये सुरिक्षत हो जाये। क्योंिक अब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पश्चात् कोई नबी और कोई पुस्तक नहीं आयेगी। और प्रलय तक के लिये अब पूरे संसार के नबी आप ही हैं। और उन के मार्ग दर्शन के लिये कुर्आन ही एकमात्र धर्म पुस्तक है। इसीलिये इसे सुरिक्षत कर दिया गया है। और यह विशेषता किसी भी आकाशीय ग्रन्थ को प्राप्त नहीं है। इसलिये अब मोक्ष के लिये अन्तिम नबी तथा अन्तिम धर्म ग्रन्थ कुर्आन पर ईमान लाना अनिवार्य है।

- 1 जब काफ़िर, इस्लाम के प्रभाव को रोकने में असफल हो गये तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को धमकी और लालच देने के पश्चात्, कुछ लो और कुछ दो की नीति पर आ गये। इसलिये कहा गया कि आप उन की बातों में न आयें। और परिणाम की प्रतीक्षा करें।
- 2 इन आयतों में किसी विशेष काफ़िर की दशा का वर्णन नहीं बल्कि काफ़िरों के

शपथ लेने वाले हीन व्यक्ति की।

- जो व्यंग करने वाला, चुगलियाँ खाता फिरता है।
- 12. भलाई से रोकने वाला, अत्याचारी, बड़ा पापी है।
- घमंडी है और इस के पश्चात् कुवंश (वर्णन संकर) है।
- 14. इस लिये कि वह धन तथा पुत्रों वाला है।
- 15. जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी आयतें तो कहता हैः यह पूर्वजों की कल्पित कथायें हैं।
- 16. शीघ्र ही हम दाग लगा देंगे उस के संड<sup>[1]</sup> पर।
- 17. निःसंदेह हम ने उन को परीक्षा में डाला<sup>2</sup> है जिस प्रकार बाग वालों को परीक्षा में डाला था। जब उन्होंने शपथ ली कि अवश्य तोड़ लेंगे उस के फल भोर होते ही।
- 18. और इन्शा अल्लाह (यदि अल्लाह ने

هَمَّازِمَّشَّأَءً ابِنَمِيُونَ

مِّنَّاءِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ أَتِيُونُ

عُتُلِّ اَبَعُكَ ذَلِكَ زَنِيُو

اَنْ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيْنَ أَنْ

إِذَاتُتُل عَلَيْهِ اللَّيْنَاقَ ال اَسَاطِيُرُ الْرَوِّ لِيُنَ®

سَنَسِمُهُ عَلَى الْغُرْطُومِ ﴿

ٳٮۜٞٵؠۘػۅ۬ٮۿؙٷڮؠۜٵؠڮۅؙڹۜٛٲڞۼڹٵۼۘؾۜڰ۪ ٳۮؙٲڡٞ۫ٮؠؙۅؙٲڵؽڞڔۣڡ۠ڹؓۿٵڡؙڞؠڿؽڹۜ

وَلا يَسُتَثَنُّوُنَ<sup>©</sup>

प्रमुखों के नैतिक पतन तथा कुविचारों और दूराचारों को बताया गया है जो लोगों को इस्लाम के विरोध उकसा रहे थे। तो फिर क्या इन की बात मानी जा सकती है?

- 1 अर्थात नाक पर जिसे वह घमंड से ऊँची रखना चाहता है। और दाग़ लगाने का अर्थ अपमानित करना है।
- 2 अर्थात मक्का वालों को। इसलिये यदि वह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईमान लायेंगे तो उन पर सफलता की राह खुलेगी। अन्यथा संसार और परलोक दोनों की यातना के भागी होंगे।

चाहा) नहीं कहा।

19. तो फिर गया उस (बाग्) पर एक कुचक्र आप के पालनहार की ओर से, और वह सोये हुये थे।

20. तो वह हो गया जैसे उजाड़ खेती हो।

 अब वे एक-दूसरे को पुकारने लगे भोर होते हीः

22. कि तड़के चलो अपनी खेती पर यदि फल तोड़ने हैं।

23. फिर वह चल दिये आपस में चुपके-चुपके बातें करते हूये।

24. कि कदापि न आने पाये उस (बाग़) के भीतर आज तुम्हारे पास कोई निर्धन।<sup>[1]</sup>

25. और प्रातः ही पहुँच गये कि वह फल तोड़ सकेंगे।

26. फिर जब उसे देखा तो कहाः निश्चय हम राह भूल गये।

**2**7. बल्कि हम वंचित हो<sup>[2]</sup> गये|

28. तो उन में से बिचले भाई ने कहाः क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि तुम (अल्लाह की) पवित्रता का वर्णन क्यों नहीं करते?

29. वह कहने लगेः पवित्र है हमारा

1 ताकि उन्हें कुछ दान न करना पड़े।

2 पहले तो सोचा कि राह भूल गये हैं। किन्तु फिर देखा कि बाग़ तो उन्हीं का है तो कहा कि यह तो ऐसा उजाड़ हो गया है कि अब कुछ तोड़ने के लिये रह ही नहीं गया है। वास्तव में यह हमारा दुर्भाग्य है।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَرِنْكُ مِّنُ رَبِّكَ وَهُدُنَاإِمُونَ<sup>®</sup>

فَأَصُبَحَثُ كَالطَّيرِنُجِ۞ فَتَنَادَوُامُصُبِحِيُنَ۞

ٳؘڹٵۼ۫ٙۮؙۊؙٵڴڸڂۘۯؿؚڮؙٛڎٳڹؙڴڹٛؾؙۄ۫ڟٮڔؚڡؚؽڹٙ®

فَانْظَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اللهِ

ٲڽؙؙؖڒٮؽؙڂٛڵڹۜۧٵٲؙؽۅٛۯۘ؏ؘڵؽڬؙۄٛ<sub>ۅ</sub>ۺؽڮؽؿ۠

وَّغَدُوْاعَلَى حَرُدٍ قُدِرِيْنَ ۞

فَكَتَارَآوُهَا قَالُوٓ التَّالَضَا لَوُوَنَ فَ

بَلُ نَحُنُ مَحُرُوْمُوْنَ<sup>©</sup>

قَالَ أَوْسَطُهُمُ المُواقِلُ لَكُمُ لَوْلِا تُسَبِّعُونَ ۞

قَالُوْاسُبُحٰنَ رَبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِيْنَ ۞

पालनहार! वास्तव में हम ही अत्याचारी थे।

- 30. फिर सम्मुख हो गया एक-दूसरे की निन्दा करते हुये।
- 31. कहने लगे हाय अपसोस! हम ही विद्रोही थे।
- 32. संभव है हमारा पालनहार हमें बदले में प्रदान करे इस से उत्तम (बाग)। हम अपने पालनहार ही की ओर रुचि रखते हैं।
- 33. ऐसे ही यातना होती है और आख़िरत (परलोक) की यातना इस से भी बड़ी है। काश वह जानते!
- 34. निःसंदेह सदाचारियों के लिये उन के पालनहार के पास सुखों वाले स्वर्ग हैं।
- 35. क्या हम आज्ञाकारियों<sup>[1]</sup> को पापियों के समान कर देंगे?
- 36. तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा निर्णय कर रहे हो?
- 37. क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है जिस में तुम पढ़ते हो?
- 38. कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे?
- 39. या तुम ने हम से शपथें ले रखी हैं जो प्रलय तक चली जायेंगी कि तुम्हें वही मिलेगा जिस का तुम निर्णय करोगे?

فَأَقَبُكَ بَعُضُّهُمُ عَلَى بَعْضِ يَّتَلَا وَمُوْنَ ®

قَالُوْ الْيُو يُلِكَأَ إِنَّا كُنَّا طَغِيرُنَ ۞

عَلَى رَبُّنَا آنَ يُندِلنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رغِبُون 🕾

كَنَالِكَ الْعَذَاكِ وَلَعَذَاكِ الْأَخِرَةِ آكُبُرُ كُوْكَانُو ُ إِيَعَلَمُونَ شَ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرتِهِمُ حَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

ٱفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۖ

مَالَكُوۡ ۗ كَيۡفَ تَعۡكُمُوۡنَ ۖ

آمُرِلكُوْرِكِتْكِ فِيهُ وِتَكُورُسُونَ<sup>®</sup>

إِنَّ لَكُو فِيْ لِلْمَا تَعَيَّرُونَ ﴿ آمُرِلَكُوُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لِا إِنَّ لَكُمُ لَمَا قَعُكُمُ وَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

<sup>1</sup> मक्का के प्रमुख कहते थे कि यदि प्रलय हुई तो वहाँ भी हमें यही संसारिक सुख-सुविधा प्राप्त होंगी। जिस का खण्डन इस आयत में किया जा रहा है। अभिप्राय यह है कि अल्लाह के हाँ देर है पर अंधेर नहीं है।

- 41. क्या उन के कुछ साझी हैं? फिर तो वह अपने साझियों को लायें<sup>[1]</sup> यदि वह सच्चे हैं।
- 42. जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी और वह बुलाये जायेंगे सज्दा करने के लिये तो (सज्दा) नहीं कर सकेंगे।[2]
- 43. उन की आँखें झुकी होंगी, और उन पर अपमान छाया होगा। वह (संसार में) सज्दा करने के लिये बुलाये जाते रहे और वह स्वस्थ थे।
- 44. अतः आप छोड़ दें मुझे तथा उसे जो झुठला रहा है इस बात (कुर्आन) को, हम उन्हें धीरे-धीरे खींच लायेंगे<sup>[3]</sup> इस प्रकार कि उन्हें ज्ञान भी नहीं होगा।
- 45. तथा हम उन्हें अवसर दे रहे हैं। [4] वस्तुतः हमारा उपाय सुदृढ़ है।
- 46. तो क्या आप माँग कर रहे हैं किसी परिश्रामिक<sup>[5]</sup> की, तो वह बोझ से

سَلُهُمُ اَيُّهُمُ بِذَالِكَ زَعِيُوْقَ

ٱمۡلُهُمُ مُّرُكَآءُ فَلَيَٱتُوابِشُرَكَآبِهِمُ اِنۡ كَانُوۡا طدِقِيۡنَ۞

يُوْمَرُ يُكُثُفُ عُنَ مَنَ سَاقٍ وَّ يُدُ عَوْنَ إِلَى السَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُوْتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وُقَالَ كَانُوُا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمُ سَلِئُوْنَ ۞

> فَذَرْ فِي وَمَن يُكِذِّبِ بِهِذَا الْحَدِيْثِ سَنَسُتَدُرِجُهُمُ مِّنْ حَيْثُ لاَيَعْلَهُوْنَ ٥

> > وَ أُمْلِي لَهُمُرِ إِنَّ كِيْدِي مَتِينُكُ

ٱمْ تَنْنَائُهُمْ آجُرًا فَهُو مِنْ مَا غُرَمٍ مُّنْقَالُونَ ۞

- 2 हदीस में है कि प्रलय के दिन अल्लाह अपनी पिंडली खोलेगा तो प्रत्येक मोमिन पुरुष तथा स्त्री सज्दे में गिर जायेंगे। हाँ वह शेष रह जायेंगे जो दिखावे और नाम के लिये (संसार में) सज्दे किया करते थे। वह सज्दा करना चाहेंगे परन्तु उन की रीढ़ की हड्डी तख़्त के समान बन जायेगी जिस के कारण उन के लिये सज्दा करना असंभव हो जायेगा। (बुख़ारी: 4919)
- 3 अर्थात उन के बुरे परिणाम की ओरा
- 4 अर्थात संसारिक सुख-सुविधा में मग्न रखेंगे। फिर अन्ततः वह यातना में ग्रस्त हो जायेंगे।
- 5 अर्थात धर्म के प्रचार पर।

दबे जा रहे हैं?

- 47. या उन के पास ग़ैब का ज्ञान है जिसे वह लिख<sup>[1]</sup> रहे हैं?
- 48. तो आप धैर्य रखें अपने पालनहार के निर्णय तक और न हो जायें मछली वाले के समान।[2] जब उस ने पुकारा और वह शोक पूर्ण था।
- 49. और यिद न पा लेती उसे उस के पालनहार की दया तो वह फेंक दिया जाता बंजर में, और वह बुरी दशा में होता।
- 50. फिर चुन लिया उसे उस के पालनहार ने और बना दिया उसे सदाचारियों में से|
- 51. और ऐसा लगता है कि जो काफ़िर हो गये वह अवश्य फिसला देंगे आप को अपनी आँखों से (घूर कर) जब वह सुनते हों कुर्आन को। तथा कहते हैं कि वह अवश्य पागल है।
- 52. जब कि यह (कुर्आन) तो बस एक<sup>[3]</sup> शिक्षा है पूरे संसार वासियों के लिये।

آمرْعِنْدَ هُو الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

ڡٚٲڝ۫ۑۯڮڬؙۮؚؚڔڒؾؚڰؘۅؘڵٲؾۘڬٛؽػڝؘڵڃٮؚؚٵڵٷٛؾٛ ٳۮ۫ڬڶۮؽۅؙۿۅؘمٙػڟ۠ۅٛؿ۠۞

ڵٷٙڰٲؽؙؾۜۮڒػ؋۫ڹڠؠڎؙٞڞؚۜؽڗۜڽؚؖ؋ڶؿؙۑۮؘۑٵڵڠۅۜٳٙ؞ ۅؘۿؙۅڡؘۮ۬ؿٛٷ۞

فَاجْتَبْلهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ@

ۅٳڶۜڲٵۮ۠ٲڵڹؚؽؙػڡؘۜۯ۠ۏٲڵؽڗ۠ڣڠۛڗؽڬؠؚٲڹڞٳڔۿٟؠؗٛڵؾۜٵ ڛؠۼؙٵڶڶؽؚۨػؙۯۅؘؽڠؙۅؙڵۏٛڹٳتٛٷڶػڋڹٛٷ۞

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ ۗ لِلْعُلَمِينَ ﴿

<sup>1</sup> या लौहे महफूज़ (सुरक्षित पुस्तक) उन के अधिकार में है इस लिये आप का आज्ञा पालन नहीं करते और उसी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं?

<sup>2</sup> इस से अभिप्राय यूनुस (अलैहिस्सलाम) हैं जिन को मछली ने निगल लिया था। (देखियेः सूरह साफ़्फ़ात, आयतः 139)

<sup>3</sup> इस में यह बताया गया है कि कुर्आन केवल अरबों के लिये नहीं, संसार के सभी देशों और जातियों की शिक्षा के लिये उतरा है।

### सूरह हाक्का - 69



### सूरह हाक्का के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं।

- इस का प्रथम शब्द ((अल हाक्का)) है जिस से यह नाम लिया गया है।
   और इस का अर्थ है: वह घड़ी जिस का आना सच्च है। इस में प्रलय के अवश्य आने की सूचना दी गई है।
- आयत 4 से 12 तक उन जातियों की यातना द्वारा शिक्षा दी गई है जिन्होंने प्रलय का इन्कार किया तथा रसूलों को झुठलाया। फिर आयत 13 से 18 तक प्रलय का भ्यावः दृश्य दिखाया गया है।
- आयत 19 से 37 तक सदाचारियों तथा दुराचारियों का परिणाम बताया गया है। फिर काफ़िरों को संबोधित कर के उन पर कुर्आन तथा रसूल की सच्चाई को उजागर किया गया है।
- अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अल्लाह की तस्बीह (पिवत्रतागान) बयान करते रहने का आदेश दिया गया है।

### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. जिस का होना सच्च है।
- 2. वह क्या है जिस का होना सच्च है?
- तथा आप क्या जानें कि क्या है जिस का होना सच्च है?
- 4. झुठलाया समूद तथा आद (जाति) ने अचानक आ पड़ने वाली (प्रलत)को।
- 5. फिर समूद, तो वह ध्वस्त कर दिये गये अति कडी ध्वनी से।
- 6. तथा आद, तो वह ध्वस्त कर दिये

# 

ٱلْحَاقَةُ ٥

مَا الْحَاقَةُ أَنَّ

وَمَا الدُرلِكَ مَا الْحَاقَّةُ أَ

كَنَّبَتُ شَنُوْدُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ®

فَأَمَّا شَهُودُ فَأَهْ لِكُوا بِالطَّاغِيةِ ©

وَامَّاعَادٌ فَأَهْلِكُوْ إِبِرِنْجٍ صَرْصَهِ عَاتِيَةٍ ﴿

गये एक तेज शीतल आँधी से।

- 7. लगाये रखा उसे उन पर सात रातें तथा आठ दिन निरन्तर, तो आप देखते कि वह जाति उस में ऐसे पछाड़ी हुई है जैसे खजूर के खोकले तने।<sup>[1]</sup>
- तो क्या आप देखते हैं कि उन में से कोई शेष रह गया है?
- 9. और किया यही पाप फ़िरऔन ने और जो उस के पूर्व थे, तथा जिन की बस्तियाँ औंधी कर दी गईं।
- 10. उन्होंने नहीं माना अपने पालनहार के रसूल को। अन्ततः उस ने पकड़ लिया उन्हें, कड़ी पकड़।
- हम ने, जब सीमा पार कर गया जल, तो तुम्हें सवार कर दिया नाव<sup>[2]</sup> में।
- 12. ताकि हम बना दें उसे तुम्हारे लिये एक शिक्षा प्रद यादगार। और ताकि सुरक्षित रख लें इसे सुनने वाले कान।
- 13. फिर जब फूँक दी जायेगी सूर नरसिंघा) में एक फूँक।
- 14. और उठाया जायेगा धरती तथा पर्वतों को तो दोनों चूर-चूर कर दिये जायेंगे<sup>[3]</sup> एक ही बार में।
- 15. तो उसी दिन होनी हो जायेगी।

سَخَوَهَاعَلَيْهِهُ سَبْعَ لَيَالِ وَّثُمْنِيَةَ اَيَّامِرِ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَاصُرُعِي كَانَّهُهُ اَعْبَازُنْغُلِ خَاوِيَةٍ ۞

فَهُلُ تَراى لَهُ وُمِّنُ بَاقِيَةٍ ٥

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبُلَهُ وَالْمُؤْتَفِكْتُ بِالْخَالِئَةِ ۚ

فَعَصَوُارَسُوُلَ رَبِّهِ مُ فَأَخَذَ هُوُلَخُذَةً رَّابِيَةً<sup>©</sup>

إِتَّالَتَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيةِ فَ

لِنَجُعَلَهَالُلُوْتَثَلَكِرَةٌ ۗ وَتَعِيَهَآ اُدُنَّ وَالَّعِيَهَآ اُدُنَّ وَالَّعِيَهَآ اُدُنَّ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةٌ وَّاحِدَةً ﴿

وَّحُمِلَتِالْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً وَّلْحِدَةً۞

فَيُومَيِنٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اللهِ

- 1 उन के भारी और लम्बे होने की उपमा खजूर के तने से दी गई है।
- 2 इस में नूह (अलैहिससलाम) के तूफ़ान की ओर संकेत है। और सभी मनुष्य उन की संतान हैं इसलिये यह दया सब पर हूई है।
- 3 देखियेः सरह ताहा. आयतः 20. आयतः 103. 108

- 16. तथा फट जायेगा आकाश, तो वह उस दिन क्षीण निर्बल हो जायेगा।
- 17. और फ़्रिश्ते उस के किनारों पर होंगे तथा उठाये होंगे आप के पालनहार के अर्श (सिंहासन) को अपने ऊपर उस दिन आठ फ़्रिश्ते।
- 18. उस दिन तुम (अल्लाह के पास) उपस्थित किये जाओगे, नहीं छुपा रह जायेगा तुम में से कोई।
- 19. फिर जिसे दिया जायेगा उस का कर्मपत्र दायें हाथ में वह कहेगाः यह लो मेरा कर्मपत्र पढ़ो।
- मुझे विश्वास था कि मैं मिलने वाला हूँ अपने हिसाब से।
- 21. तो वह अपने मन चाहे सुख में होगा।
- 22. उच्च श्रेणी के स्वर्ग में।
- 23. जिस के फलों के गुच्छे झुक रहे होंगे।
- 24. (उन से कहा जायेगा)ः खाओ तथा पियो आनन्द ले कर उस के बदले जो तुम ने किया है विगत दिनों (संसार) में।
- 25. और जिसे दिया जायेगा उस का कर्मपत्र उस के बायें हाथ में तो वह कहेगाः हाय! मुझे मेरा कर्मपत्र दिया ही न जाता!
- 26. तथा मैं न जानता कि क्या है मेरा हिसाब?!

ۅٙٲڹ۫ؿؘۜڠۜؾؚٵڵؾؘؘۜمؘڵٛٷڣۿؽۑۅؙڡؘؠٟۮ۪۪ۊٙٳۿؚؾڠ<sup>۠</sup>ٚ

ۊۜٲڶٮۜڵڬٷؘڶٲۯػٳۧؠؠٵٝۅؘؾڿؖؠۘڵػۯۺؘۯڽؚۨڸؚڬ ڡٛۅؘۊۿۮؙڔؽۄٛؠڒ۪ڎؿڹؽؿڎ۠۠۞

يَوْمَدِ ذِتُعُرَضُوْنَ لَاتَحْفَىٰ مِنُكُمْ خَانِيَةٌ ۞

ڡؘٲ؆ٵڡؙڹؙٲٷؚڗؘڮڷڹڎؘؠؚؽؠؽڹ؋ڡٚؽڠؙۅٛڵۿٵۧۉؙۯ ٵڨٞڒٷٛۯٳڮؿ۬ؠڽڎ۞ٞ

إِنَّ كَلَّنَنُّ كُانِّنُ مُلْقٍ حِسَالِيكَ ۗ

نَهُورِ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿

فَيُ جَنَّةً عَالِيَةً ﴿

قُطُو فُهَادَ إِنْكَةً ٣

كُلُوْاوَاشُرَبُوْاهِنِيَنُكَالِبَمَااَسُلَفُتُوْ فِي الْرَبِيَالِسَالَسُلَفُتُو فِي الْرَبَاهِ الْمُنَامِرالْخَالِيَةِ

ۅؘٲۺٵڡؙؙٚٲۉڹٙڮڶؚؾۼڣؚۺؚٮۘٵڸۄڵۏؽؘڠؙۅڷ ڸڵؽؾۜؿؙڬۄؙٲۏؙؾڮڟؚؽۿ۞

وَلَوْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهُ أَ

27. काश मेरी मौत ही निर्णायक[1] होती!

- 28. नहीं काम आया मेरा धन।
- 29. मुझ से समाप्त हो गया मेरा प्रभुत्व।[2]
- 30. (आदेश होगा कि) उसे पकड़ो और उस के गले में तौक डाल दो।
- 31. फिर नरक में उसे झोंक दो।
- 32. फिर उसे एक जंजीर, जिस की लम्बाई सत्तर गज़ है में जकड़ दो।
- वह ईमान नहीं रखता था महिमाशाली अल्लाह पर।
- 34. और न प्रेरणा देता था दिरद्र को भोजन कराने की।
- 35. अतः नहीं है उस का आज यहाँ कोई मित्र।
- 36. और न कोई भोजन, पीप के सिवाl
- 37. जिसे पापी ही खायेंगे।
- 38. तो मैं शपथ लेता हूँ उस की जो तुम देखते हो।
- 39. तथा जो तुम नहीं देखते हो।
- 40. निःसंदेह यह (कुर्आन) अदरणीय रसूल का कथन<sup>[3]</sup> है|

يلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۗ مَا اَعْنَىٰ عَنِّى مَالِيهُ ۚ هَلَكَ عَنِّى سُلُطْنِيهُ ۚ خُذُوْهُ فَعُلُوهُ ۚ

ثُوَّالُهُ تَحِيُّمُ صَلُّوُهُ ۞ تُثَّرِ فَى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبُعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوْهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُورُّمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿

وَلَايَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِثِينِ ﴿

فَكَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ لِمُهُنَاحَمِيْوُ ﴿

وَّلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِمْلِيْنِ ﴿ لَا يَا كُلُهُ إِلَّا الْخَطِئُونَ ﴿ فَلَا أَتْسِهُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿

وَمَالاَ نُتُجِمُرُونَ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُـوُ إِلَكِرِ يُجِرَّخُ

<sup>1</sup> अर्थात उस के पश्चात् मैं फिर जीवित न किया जाता।

<sup>2</sup> इस का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि परलोक के इन्कार पर जितने तर्क दिया करता था आज सब निष्फल हो गये।

<sup>3</sup> यहाँ अदरणीय रसूल से अभिप्राय मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हैं। तथा सूरह तक्वीर आयत 19 में फ़्रिश्ते जिब्रील (अलैहिससलाम) जो वह्यी

- 41. और वह किसी कवि का कथन नहीं है। तुम लोग कम ही विश्वास करते हो।
- 42. और न यह किसी ज्योतिषी का कथन है, तुम कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो।
- सर्वलोक के पालनहार का उतारा हुआ है।
- 44. और यदि इस (नबी) ने हम पर कोई बात बनाई $^{[1]}$  होती।
- 45. तो अवश्य हम पकड़ लेते उस का सीधा हाथ।
- 46. फिर अवश्य काट देते उस के गले की रग।
- 47. फिर तुम से कोई (मुझे) उस से रोकने वाला न होता।
- 48. निःसंदेह यह एक शिक्षा है सदाचारियों के लिये।
- 49. तथा वास्तव में हम जानते हैं कि तुम में कुछ झुठलाने वाले हैं।
- 50. और निश्चय यह पछतावे का कारण होगा काफ़िरों<sup>[2]</sup> के लिये।

وَّمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيُلًا مَّاتُؤْمِنُونَ۞

وَلَا بِغَوْلِ كَاهِنِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١٠

تَنْزِيْلٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿

وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيُلِ ﴿

لَاخَذُ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ<sup>©</sup>

ثُمَّ لَقَطَعُنَامِنُهُ الْوَتِيْنَ ۗ

فَهَا مِنْكُوْمِينَ أَحَدٍ عَنْهُ حُجِزِيْنَ®

وَإِنَّهُ لَتَذُكِرَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ<sup>©</sup>

وَ إِنَّا لَنَعْلَوُ أَنَّ مِنْكُوْ مُّكَانِّهِ بِينَ<sup>®</sup>

وَإِنَّهُ لَكُسُرَةٌ عَلَى الْكَفِرِينَ۞

लाते थे वह अभिप्राय हैं। यहाँ कुर्आन को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन इस अर्थ में कहा गया है कि लोग उसे आप से सुन रहे थे। और इसी प्रकार आप जिब्रील (अलैहिस्सलाम) से सुन रहे थे। अन्यथा वास्तव में कुर्आन अल्लाह ही का कथन है जैसा कि आगामी आयतः 43 में आ रहा है।

- 1 इस आयत का भावार्थ यह है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अपनी ओर से वह्यी (प्रकाशना) में कुछ अधिक या कम करने का अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा करेंगे तो उन्हें कड़ी यातना दी जायेगी।
- 2 अर्थात जो कुर्आन को नहीं मानते वह अन्ततः पछतायेंगे।

الجزء ٢٩

٦٩ - سورة الحاقة

वस्तुतः यह विश्वासनीय सत्य है।

52. अतः आप पवित्रता का वर्णन करें अपने महिमावान पालनहार के नाम की।



### सूरह मआरिज - 70



### सूरह मआरिज के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 44 आयतें हैं।

- इस की आयत 3 में ((ज़िल मआरिज)) का शब्द आया है। उसी से यह नाम लिया गया है जिस का अर्थ है: ऊँचाईयों वाला।
- इस में क्यामत (प्रलय) की यातना की जल्दी मचाने वालों को सूचित किया गया है कि वह यातना अपने समय पर अवश्य आ कर रहेगी। फिर प्रलय की दशा को बताया गया है कि वह कितनी भीषण घड़ी होगी।
- आयत 19 से 25 तक मनुष्य की साधारण कमज़ोरी का वर्णन करते हुये यह बताया गया है कि इसे इबादत (नमाज़) के द्वारा ही दूर किया जा सकता है जिस से वह गुण पैदा होते हैं जिन से मनुष्य स्वर्ग के योग्य होता है।
- अन्तिम आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का उपहास करने वालों और कुर्आन सुनाने से आप को रोकने के लिये आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर पिल पड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- प्रश्न किया एक प्रश्न करने<sup>[1]</sup> वाले ने उस यातना के बारे में जो आने वाली है।
- काफ़िरों पर। नहीं है जिसे कोई दूर करने वाला।
- 3. अल्लाह ऊँचाईयों वाले की ओर सेl

# 

سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِلْ

لِلْكُغِيرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ اللَّهُ وَافِعُ اللَّهُ وَافِعُ اللَّهُ وَافِعُ اللَّهُ وَافِعُ اللَّهُ وَافْعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَافْعُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي

مِّنَ اللهِ ذِي الْمُعَارِجِ أَ

ग कहा जाता है कि नज़्र पुत्र हारिस अथवा अबू जहल ने यह माँग की थी, कि ((हे अल्लाह यिद यह सत्य है तेरी ओर से तो हम पर आकाश से पत्थर बरसा दे))। (देखियेः सुरह अन्फाल, आयतः 32)

- 4. चढ़ते हैं फ़्रिश्ते तथा रूह<sup>[1]</sup> जिस की ओर, एक दिन में जिस का माप पचास हजार वर्ष है।
- अतः (हे नबी!) आप सहन<sup>[2]</sup> करें अच्छे प्रकार से|
- 6. वह समझते हैं उस को दूर।
- और हम देख रहे है उसे समीप।
- जिस दिन हो जायेगा आकाश पिघली हुई धात के समान।
- तथा हो जायेंगे पर्वत रंगा-रंग धुने हुये ऊन के समान।<sup>[3]</sup>
- 10. और नहीं पूछेगा कोई मित्र किसी मित्र को।
- 11. (जब कि) वह उन्हें दिखाये जायेंगे। कामना करेगा पापी कि दण्ड के रूप में दे दे उस दिन की यातना के अपने पुत्रों को।
- 12. तथा अपनी पत्नी और अपने भाई को।
- 13. तथा अपने समीपवर्ती परिवार को जो उसे शरण देता था।
- 14. और जो धरती में है सभी[4]को फिर

تَعُرُجُ الْمُلَمِكَةُ وَالرُّوْمُ النَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدًا رُهُ خَمُسِيْنَ الْفَ سَنَةِ ﴿

فَاصُبِرُصَبُرًا جَبِيلًا

ٳڹۜۿؙؙۄؙؽڒۘۅٛڬ؋ؙؠؘۼۣؽڴٲڽٚ ٷٮؘڒٮۿؙۊٙڔؽؠٵ۞

يَوْمُرَتَّكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِيِّ

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِفْنِ ٥

ۅٙڵٳؽۣٮٛٷؙڮڂؚؠؽؙۄ۠ڿؠؽؙڴٵ<sup>ٛ</sup>

يُّبُعَّرُونَهُمُّهُ "يَكَدُّ الْمُجُوِمُ لَوْيَفُتَكِئُ مِنُ عَذَاكِ يَوُمِيكِإِ بَكِنِينُهُ ۞

> وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيُهِ۞ وَفَصِيۡلَتِهِ الَّتِيۡ تُؤُ يُـهِ۞

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِينًا لاثُمَّ يُغِيدُ اللهُ

- 1 रूह से अभिप्राय फ़्रिश्ता जिब्रील (अलैहिस्सलाम) है।
- 2 अर्थात संसार में सत्य को स्वीकार करने से।
- 3 देखियेः सूरह कारिआ।
- 4 हदीस में है कि जिस नारकी को सब से सरल यातना दी जायेगी, उस से अल्लाह कहेगाः क्या धरती का सब कुछ तुम्हें मिल जाये तो उसे इस के दण्ड में दे दोगे? वह कहेगाः हाँ। अल्लाह कहेगाः तुम आदम की पीठ में थे, तो मैं ने तुम से इस से सरल की माँग की थी कि मेरा किसी को साझी न बनाना तो तुम ने इन्कार

15. कदापि (ऐसा) नहीं (होगा)। वह अग्नि की ज्वाला होगी।

16. खाल उधेड़ने वाली।

17. वह पुकारेगी उसे जिस ने पीछा दिखाया<sup>[1]</sup> तथा मुँह फेरा।

18. तथा (धन) एकत्र किया फिर सौंत कर रखा।

19. वास्तव में मनुष्य अत्यंत कच्चे दिल का पैदा किया गया है।

 जब उसे पहुँचता है दुख़ तो उद्विग्न हो जाता है।

 और जब उसे धन मिलता है तो कंजूसी करने लगता है।

22. सिवाय उनके जो नमाज़ी हैं।

23. जो अपनी नमाज़ का सदा पालन<sup>[2]</sup> करते हैं।

24. और जिन के धनों में निश्चित भाग है।

**25.** याचक (माँगने वाला), तथा वंचित<sup>[3]</sup> का।

26. तथा जो सत्य मानते हैं प्रतिकार (प्रलय) के दिन को। كَلَّا إِنَّهَالَظْي &

نَزَّاعَةً لِلشَّوٰى ۚ تَنْ عُوْامَنْ آدُبُرَوتَوَلَٰى ۗ

وَجَمَعَ فَأَوْغِي

إِنَّ الَّالْمُنَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿

إِذَامَتُنَاهُ الشَّرُّجَزُوْعَاڭُ

وَّاذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿

ٳڰڒٳڶٮؙڝؘڵؚؽؘؿؖ

الَّذِينَ هُوْعَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ٥

وَالَّذِيْنَ فِي أَمُوالِهِمْ حَتَّ مَّعُلُومٌ ﴿

لِلسَّالَيْلِ وَالْمَحُرُوُمِقَ

وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ اللَّهِ

किया और शिर्क किया। (सहीह बुख़ारी: 6557, सहीह मुस्लिम: 2805)

- 1 अर्थात सत्य से।
- 2 अर्थात बड़ी पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हों।
- 3 अथीत जो न माँगने के कारण वंचित रह जाता है।

28. वास्तव में आप के पालनहार की यातना निर्भय रहने योग्य नहीं है।

29. तथा जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं।

30. सिवाये अपनी पितनयों और अपने स्वामित्व में आई दासियों<sup>[1]</sup> के तो वही निन्दित नहीं हैं।

 और जो चाहे इस के अतिरिक्त तो वही सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं।

32. और जो अपनी अमानतों तथा अपने वचन का पालन करते हैं।

33. और जो अपने साक्ष्यों (गवाहियों) पर स्थित रहने वाले हैं।

34. तथा जो अपनी नमाजों की रक्षा करते हैं।

35. वही स्वर्गों में सम्मानित होंगे।

36. तो क्या हो गया है उन काफिरों को, कि आप की ओर दौड़े चले आ रहे हैं।

37. दायें तथा बायें से समूहों में हो<sup>[2]</sup> कर|

وَالَّذِيْنَ هُوُمِّنُ عَدَابِ رَبِّهِوْ مُّشُفِقُونَ ۗ

ٳؾؘۜعؘۮؘٳؼڗؾؚۿؚۄ۫ۼؘؿۯؙڡٵٛڡؙٷٛڹۣ<sup>ۿ</sup>

وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ اللهِ

ٳڵڒعَلَ)ۯ۫ۅٛٳڿۿؚۄٝٲۅؙڡٵڡڵٙػؘؾؙٲؽؠ۫ٵٮ۠ۿؙۄؙ ٷؘٳٮؙٞٛٛٛٛؿؙؿڒؙڡؙڶٛۅؙڡؚؿؙڹؖ<sup>۞</sup>

فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءُ ذَالِكَ فَأُولِلِّكَ هُمُ الْعُدُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ هُوۡ لِأَمۡنٰتِهِهُ وَعَهٰۡكِ هِوۡ رُعُوۡنَ<sup>۞</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهٰ لِيتَهُدُ يَهِمُ قَأَيِمُونَ ١

وَالَّذِيْنَ هُمُوعَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ۗ

ٱۅڵڸٟڬ ڣ ٛڿؾ۠ؾۭڞؙػٝۯڡؙۅؙڹؖ ڡؘؠٵڶٲێؿؙؽػڡؘۜۯؙۅٳؿٮؘڮػڞؙۿڟؚۼؿؽ۞

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ®

- इस्लाम में उसी दासी से संभोग उचित है जिसे सेना-पित ने ग़नीमत (पिरहार) के दूसरे धनों के समान किसी मुजाहिद के स्वामित्व में दे दिया हो। इस से पूर्व किसी बंदी स्त्री से संभोग पाप तथा व्यभिचार है। और उस से संभोग भी उस समय वैध है जब उसे एक बार मासिक धर्म आ जाये। अथवा गर्भवती हो तो प्रसव के पश्चात् ही संभोग किया जा सकता है। इसी प्रकार जिस के स्वामित्व में आई हो उस के सिवा और कोई उस से संभोग नहीं कर सकता।
- 2 अथीत जब आप कुर्आन सुनाते हैं तो उस का उपहास करने के समूहों में हो

38. क्या उन में से प्रत्येक व्यक्ति लोभ (लालच) रखता है कि उसे प्रवेश दे दिया जायेगा सुख के स्वर्गों में?

- 39. कदापि ऐसा न होगा, हम ने उन की उत्पत्ति उस चीज़ से की है जिसे वे<sup>[1]</sup> जानते हैं।
- 40. तो मैं शपथ लेता हूँ पूर्वों (सूर्योदय के स्थानों) तथा पश्चिमों (सूर्यास्त के स्थानों) की, वास्तव में हम अवश्य सामर्थ्यवान हैं।
- 41. इस बात पर कि बदल दें उन से उत्तम (उत्पत्ति) को तथा हम विवश नहीं हैं।
- 42. अतः आप उन्हें झगड़ते तथा खेलते छोड़ दें यहाँ तक कि वह मिल जायें अपने उस दिन से जिस का उन्हें वचन दिया जा रहा है।
- 43. जिस दिन वह निकलेंगे कृब्रों (और समाधियों) से दौड़ते हुये जैसे वह अपनी मुर्तियों की ओर दौड़ रहे हों।[2]
- 44. झुकी होंगी उन की आँखें, छाया होगा उन पर अपमान, यही वह दिन है जिस का वचन उन्हें दिया जा<sup>[3]</sup> रहा था।

ٱيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئُ مِّنْهُمُ ٱنْ يُتُدْخَلَ جَنَّةَ نَحِيْمِ ﴿

كَلَا إِنَّا خَلَقُنْهُمُ مِّمَّا يَعُلَمُونَ ۞

فَكَا أُثْمِيمُ بِرَتِ الْمَشْوِقِ وَالْمَغْوِبِ إِثَالَتْهِ دُونَ۞

ۼٙۿٙٲڹٛڹ۠ؠۜڐؚڵڂؿۯٳڡ۪ٚؠ۫ۿؙۿؙڒؙۅٙڡٵڬڂڽ ؠؚڡۜۺڹؙۉۊؠؙؾ؈

ڡ۬ڬؘۯۿؙۄؙڮٷؙؚٛڞٛٷٝٳٷؽڵڡڹؙۉٵڂؿۨ۠ؠ۠ڸڷڠؙۅؙٳؽۅؙڡؘۿٶٛ ٵڵڹؽؿؙؿؙٷڠۮۏٛؽ۞ٚ

يُومُ يُورُجُونَ مِنَ الْكِحْدَاتِ سِرَاعًا كَانَّهُمُو اللَّ نُصُبِ تُيُوفِهُونَ ﴿

خَاشِعَةً اَبِصَارُهُمُ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ خَالِكَ الْيُوَمُرُ الَّذِي كَانُوْ إِنْوَعَدُونَ۞

कर आ जाते हैं। और इन का दावा यह है कि स्वर्ग में जायेंगे।

अर्थात हीन जल (वीर्य) से। फिर भी घमंड करते हैं। तथा अल्लाह और उस के रसूल को नहीं मानते।

<sup>2</sup> या उन के थानों की ओर। क्योंिक संसार में वे सूर्योदय के समय बड़ी तीव्रगति से अपनी मुर्तियों की ओर दौड़ते थे।

<sup>3</sup> अर्थात रसुलों तथा धर्मशास्त्रों के माध्यम सेl

#### الحجزء ٢٩ 🔾 1161

### सूरह नूह - 71



### सूरह नूह के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं।

- इस में नूह (अलैहिस्सलाम) के उपदेश का पूरा वर्णन है जिस से इस का नाम सूरह नूह है। और इस में उन की कथा का वर्णन ऐसे किया गया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के विरोधी चौंक जायें।
- इस में अल्लाह से नूह (अलैहिस्सलाम) की गुहार को प्रस्तुत किया गया है। और आयत 25 में उस यातना की चर्चा है जो उन की जाति पर आई थी।
- अन्त में नूह (अलैहिस्सलाम) की उस प्रार्थना का वर्णन है जो उन्होंने इस यातना के समय की थी जो उन की जाति पर आई।

### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- निःसंदेह हम ने भेजा नूह को उस की जाति की ओर, कि सावधान कर अपनी जाति को इस से पूर्व कि आये उन के पास दुख़दायी यातना।
- उस ने कहाः हे मेरी जाति! वास्तव में मैं खुला सावधान करने वाला हूँ तुम्हें।
- कि इबादत (वंदना) करो अल्लाह की तथा डरो उस से और बात मानो मेरी।
- 4. वह क्षमा कर देगा तुम्हारे लिये तुम्हारे पापों को, तथा अवसर देगा तुम्हें निर्धारित समय<sup>[1]</sup> तक| वास्तव में जब अल्लाह का निर्धारित समय आ

### بِنْ مِي اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ٳ؆ٞٚٲۯۺۘڵڹٵڹٛۅؗ۫ڴٳٳڶڨؘۅٞڡۣ؋ٙٲڽؙٲؽٚڕۯڡۜٞۅٛڡڰ؈ٛ قَبْلِٲڽؖڲٳؿ۫ۼۘۿؙٶ۫ۼؘڎٵڰ۪ٳڸؽؙۅٛ

قَالَ يَقُوْمِ إِنَّ لَكُوْ نَذِيرُ ثُمُّ بِينٌ ﴿

آنِ اعُبُدُوااللهَ وَاتَّكُوُّهُ وَ ٱطِيُعُونِ ۗ

يَغُفِرُ لَكُوْشِّنُ ذُنُوْرُكُوْ وَيُؤَخِّرُكُوْ اِلَّى اَجَلٍ مُسْتَّى ْ اِنَّ اَجَلَ اللهِ اِذَاجَآءَلاَيُوَخَّرُ مُكَ كُنْ تُعُنَّمُ تَعُلَمُوْنَ۞

1 अथीत तुम्हारी निश्चित आयु तक।

जायेगा तो उस में देर न होगी। काश तुम जानते।

- 5. नूह ने कहाः मेरे पालनहार! मैं ने बुलाया अपनी जाति को (तेरी ओर) रात और दिन।
- तो मेरे बुलावे ने उन के भागने ही को अधिक किया।
- ग. और मैं ने जब-जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने दे लीं अपनी ऊँगलियाँ अपने कानों में, तथा ओढ़ लिये अपने कपड़े, [1] तथा अड़े रह गये और बड़ा घमंड किया।
- फिर मैं ने उन्हें उच्च स्वर से बुलाया।
- फिर मैं ने उन से खुल कर कहा और उन से धीरे-धीरे (भी) कहा।
- 10. मैं ने कहाः क्षमा माँगो अपने पालनहार से, वास्तव में वह बड़ा क्षमाशील है।
- वह वर्षा करेगा आकाश से तुम पर धाराप्रवाह वर्षा।
- 12. तथा अधिक देगा तुम्हें पुत्र तथा धन और बना देगा तुम्हारे लिये बाग़ तथा नहरें।
- 13. क्या हो गया है तुम्हें कि नहीं डरते हो अल्लाह की महिमा से?
- 14. जब कि उस ने पैदा किया है तुम्हें

1 ताकि मेरी बात न सुन सकें।

قَالَ مَ تِ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا قَنَهَارًا ٥

فَكَوْ يَنِوْدُهُ مُودُعَآءِ فَالِّلَا فِرَارًانَ

ۅٙٳڹٞؿ۫ػ۠ڷؠؘٵۮۘػۅۛٛڗؙۿ۠ۄڸؾۘۼؙڣڒؘڷۿؙۄؙۻؘۼۘڷؙۅٞٲٳڝۘٳڽڠۿؙ ڣۣٛٞٵڎٳڹۣۿۄ۫ۅٵڛؾۼؙۺٛۅؙٳؿؽٳڹۿؙۄٞۅؘٲڝۜۅ۠۠ۅٛٲ ۅٳڛؙؾؙۘڋؙؠۯۅٳٳڛؾڮڹڵڙٳ۞

تُعُرِانٌ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا

تُوَّالِقُ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞

فَقُلُتُ استَغُغِرُو ارتَّلُهُ النَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللهِ

يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْمِ تُدَارًا اللهِ

وَّيُمُودُكُمُ بِأَمُوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمُ اَنْهُرًا ۞

مَالَكُهُ لَا تَرُجُونَ بِللهِ وَقَارًا ﴿

وَقَدُ خَلَقَكُمُ اَطُوارًا@

विभिन्न प्रकार[1] से|

15. क्या तुम ने नहीं देखा कि कैसे पैदा किये हैं अल्लाह ने सात आकाश ऊपर-तले?

16. और बनाया है चन्द्रमा को उन में प्रकाश, और बनाया है सूर्य को प्रदीप।

17. और अल्लाह ही ने उगाया है तुम्हें धरती<sup>[2]</sup> से अद्भुत रूप से|

18. फिर वह वापिस ले जायेगा तुम्हें उस में और निकालेगा तुम को उस से।

19. और अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे लिये धरती को बिस्तर।

20. ताकि तुम चलो उस की खुली राहों में।

21. नूह ने निवेदन कियाः मेरे पालनहार! उन्होंने मेरी अवैज्ञा की, और अनुसरण किया उस का<sup>[3]</sup> जिस के धन और संतान ने उस की क्षति ही को बढ़ाया।

22. और उन्होंने बड़ी चाल चली।

23. और उन्होंने कहाः तुम कदापि न छोड़ना अपने पूज्यों को, और कदापि न छोड़ना वद्द को, न सुवाअ को और न यगूस को और यऊक को तथा न नस्र[4] को। ٱلَهُ تَرَوُّاكَيْنَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَلُوْتٍ طِبَاقًا۞

ٷۜۘۜۼۼڶۘٵڷڡؘۜؠؘۯڣؽۿؚڹۧؿؙٷۯٵٷۜۼۼڶٵۺۜؠؙڛٙ ڛڒٵۼٵ<sup>®</sup>

وَاللَّهُ ٱنْبَنَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿

تُوكِينِيُكُ كُوْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُو إِخْرَاجًا

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ٥

لِّتَسُلُكُوُّا مِنْهَاسُبُلاً فِجَاجًا ۚ قَالَ نُوُّحُ رَّبِ إِنَّهُمُ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوْامَنُ لَوْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَكُهُ ۚ إِلَّافِسَارًا۞

وَمَكَرُوا مَكُرًا كُبْتَارًا ﴿

وَقَالُوُالاَتَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ وَلاَتَذَرُنَّ وَدُّا وَلاسُوَاعَاهُ وَلاَيغُونَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا۞

<sup>1</sup> अर्थात वीर्य से, फिर रक्त से, फिर माँस और हिड्डियों से।

<sup>2</sup> अर्थात तुम्हारे मूल आदम (अलैहिस्सलाम) को।

<sup>3</sup> अर्थात अपने प्रमुखों का।

<sup>4</sup> यह सभी नूह (अलैहिस्सलाम) की जाति के बुतों के नाम हैं। यह पाँच सदाचारी व्यक्ति थे जिन के मरने के पश्चात् शैतान ने उन्हें समझाया कि इन की मुर्तियाँ

24. और कुपथ (गुमराह) कर दिया है उन्होंने बहुतों को, और अधिक कर दे तू (भी) अत्याचारियों के कुपथ<sup>[1]</sup> (कुमार्ग) को|

- 25. वह अपने पापों के कारण डुबो<sup>[2]</sup> दिये गये फिर पहुँचा दिये गये नरक में। और नहीं पाया उन्होंने अपने लिये अल्लाह के मुकाबिले में कोई सहायक।
- 26. तथा कहा नूह नेः मेरे पालनहार! न छोड़ धरती पर काफ़िरों का कोई घराना।
- 27. (क्यों कि) यदि तू उन्हें छोड़ेगा तो वह कुपथ करेंगे तेरे भक्तों को, और नहीं जन्म देंगे परन्तु दुष्कर्मी बड़े काफ़िर को।
- 28. मेरे पालनहार! क्षमा कर दे मुझ को तथा मेरे माता-पिता को और उसे जो प्रवेश करे मेरे घर में ईमान ला कर, तथा ईमान वालों और ईमान वालियों को। तथा काफ़िरों के विनाश ही को अधिक कर।

وَقَدُ اَضَلُوا كَثِيرًا ةَ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاضَللًا

مِمّاخَطِيۡتَٰتِهِمُ أُغۡرِقُوا فَادۡخِلُوا نَارًا لَا فَلَمُ يَجِدُوا لَهُمُوسِّنُ دُونِ اللهِ اَنْصَارًا ۞

وَقَالَ نُوُحُرُّرَبِ لِاَتَنَدَرْعَلَى الْأَرْضِمِنَ الْكِفِي لِينَ دَيَّارًا۞

ٳٮؙؙٞ۠ٛڡٳڹۘؾؘۮؘۯۿؙۄ۫ؽؙۻڵۊؙٳۘۼؠٵۮڮٙۅؘڵٳڽڸؚۮؙۅٛٳ ٳڒڬٳڿڔٞٳػڨٵڒٳۛ۞

رَبِّا غُفِرُ لِيُ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِمُمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الظّلِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا ۞

बना लो। जिस से तुम्हें इबादत की प्रेरणा मिलेगी। फिर कुछ युग व्यतीत होने के पश्चात् समझाया कि यही पूज्य हैं। और उन की पूजा अरब तक फैल गई।

<sup>1</sup> नूह (अलैहिस्सलाम) ने 950 वर्ष तक उन्हें समझाया। (देखियेः सूरह अन्कबूत, आयतः 14) और जब नहीं माने तो यह निवेदन किया।

<sup>2</sup> इस का संकेत नूह (अलैहिस्सलाम) के तूफ़ान की ओर है। (देखियेः सूरह हूद, आयतः 40, 44)

### सुरह जिन्न - 72



### सूरह जिन्न के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं।

- इस में जिन्नों की बातें बताई गई हैं। इसलिये इस का यह नाम है। जिन्होंने कुर्आन सुना और उस के सच्च होने की गवाही दी। फिर मक्का के मुश्रिकों को सावधान किया गया है।
- अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से नबूवत के बारे में बातें उजागर की गई हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न मानने पर नरक की यातना से सूचित किया गया है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- (हे नबी!) कहोः मेरी ओर वह्यी (प्रकाशना<sup>[1]</sup>) की गई है कि ध्यान से सुना जिन्नों के एक समूह ने। फिर कहा कि हम ने सुना है एक विचित्र कुर्आन।
- 2. जो दिखाता है सीधी राह, तो हम ईमान लाये उस पर। और हम कदापि साझी नहीं बनायेंगे अपने पालनहार के साथ किसी को।
- उ. तथा निःसंदेह महान् है हमारे पालनहार की महिमा, नहीं बनाई है उस ने कोई संगीनी (पत्नी) और न कोई संतान।

### 

ڠؙڶٲڎۣڿؽٳڰۜٲػؙٵٛۺؿۧۼؘڬڡٛۯۺؽٳۼؚؾۜڡؘڡۧٵڷۊۘٳڵٵ ڛؘڡ۫ۼٵڠٛۯٵؙٵۼؽڵ

ؿۜۿؙٮؚؽٙٳڶؽۘٵڷڗؙۺڮڡٚٲڡؙێۜٵۑ؋ٷڶڹؙۺؙؙۅڮٙؠؚڔٙڛؚۜٵؘ ٳؘۘڂٮڰٲ۞

> ۊٞٲؾؘٞۜٛؗؗٛٛٛٞڠؙڂڵؠؘۘۼۘڰ۫ٮڗؾؚڹ۬ٲڡؘٵڷۜؾؘٛڿؘڎؘڝؘٳڃؠؘڐٞ ٷڵٳۅؘڶػٳؿٚ

1 सूरह अह्क़ाफ़ आयतः 29, में इस का वर्णन किया गया है। इस सूरह में यह बताया गया है कि जब जिन्नों ने कुर्आन सुना तो आप ने न जिन्नों को देखा और न आप को उस का ज्ञान हुआ। बल्कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को वह्यी (प्रकाशना) द्वारा इस से सूचित किया गया।

- तथा निश्चय हम अज्ञान में कह रहे थे अल्लाह के संबंध में झुठी बातें।
- 5. और यह कि हम ने समझा कि मनुष्य तथा जिन्न नहीं बोल सकते अल्लाह पर कोई झूठ बात।
- 6. और वास्तविक्ता यह है कि मनुष्य में से कुछ लोग शरण माँगते थे जिन्नों में से कुछ लोगों की तो उन्हों ने अधिक कर दिया उन के गर्व को।
- 7. और यह कि मनुष्यों ने भी वही समझा जो तुम ने अनुमान लगाया कि कभी अल्लाह फिर जीवित नहीं करेगा किसी को।
- हम ने स्पर्श किया आकाश को तो पाया कि भर दिया गया है प्रहरियों तथा उल्कावों से।
- 9. और यह कि हम बैठते थे उस (आकाश) में सुन गुन लेने के स्थानों में, और जो अब सुनने का प्रयास करेगा वह पायेगा अपने लिये एक उल्का घात में लगा हुआ।
- 10. और यह कि हम नहीं समझ पाते कि क्या किसी बुराई का इरादा किया गया धरती वालों के साथ या इरादा किया है उन के साथ उन के पालनहार ने सीधी राह पर लाने का?
- 11. और हम में से कुछ सदाचारी हैं और हम में से कुछ इस के विपरीत हैं। हम विभिन्न प्रकारों में विभाजित हैं।

وَّٱنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ۞

ٷٵٮۜٛٵڟؽؘڰٵؘڷؙڽؙڰٞؽؙؾؘؙڡؙؙۛۅؙڶٳڷٳۺٛۅٲڶڿؚؿ۠ عَلىاللهِ كَذِبًا۞

وَّٱتَّهُكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُوُ رَهَقًا ﴿

وَّٱتُّهُمُ ظَنُّوا كَمَاظَنَنُتُمُ ٱنْكُنْ يَّبُّعُ اللَّهُ ٱحَلَّاكُ

وَّاتَالَمَسُنَاالسَّمَاءَ فَوَجَدُ لَهَا مُلِئَتُ حَسَّاشَدِبْدًاوَ شُهُكَانِ

وَّاكَاكُنَّانَقُعُكُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمُعِ فَمَنَ يَّسُتَمِعِ الْانَ يَحِدُلُهُ شِهَا بَارَّصَدًا ﴿

ۊۜٲۘڰؙٳڵڒڹۮؙڔؽٞٲۺۜڗ۠۠ٲڔؙؽػڔؠؠٙؽ۬؋ۣٵڵۘۯۮۻ ٲؠؙٲۯؘۮڔۑۿؚۓۛ؆ڗ۠ڣؙٷؘۯۺۜۮٵ۞ۨ

ٷٵ؆ؙٳڡێؙٵڶڞ۠ڸڂٛۅؙڹؘۅؘڡؚؿٵۮؙۏؙڹۮ۬ڸڬ؞ٝػؙػ ڟڒٳٙڽؾٙ ؿٙٮؘۮٲ<sup>ۺ</sup>

12. तथा हमें विश्वास हो गया है कि हम कदापि विवश नहीं कर सकते अल्लाह को धरती में और न विवश कर सकते हैं उसे भाग कर।

- 13. तथा जब हम ने सुनी मार्ग दर्शन की बात तो उस पर ईमान ला आये, अब जो भी ईमान लायेगा अपने पालनहार पर तो नहीं भय होगा उसे अधिकार हनन का और न किसी अत्याचार का।
- 14. और यह कि हम में से कुछ मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं और कुछ अत्याचारी हैं। तो जो आज्ञाकारी हो गये तो उन्होंने खोज ली सीधी राह।
- 15. तथा जो अत्याचारी हैं तो वह नरक का ईंधन हो गये।
- 16. और यह कि यदि वह स्थित रहते सीधी राह (अर्थात इस्लाम) पर तो हम सींचते उन्हें भरपूर जल से।
- 17. ताकि उन की परीक्षा लें इस में, और जो विमुख होगा अपने पालनहार की स्मरण (याद) से, तो उसे उस का पालनहार ग्रस्त करेगा कडी यातना में।
- 18. और यह कि मिस्जिदें<sup>[1]</sup> अल्लाह के लिये हैं। अतः मत पुकारो अल्लाह के साथ किसी को।
- 19. और यह कि जब खड़ा हुआ अल्लाह का

وَّاتًا ظَنَنَّا اَنَ لَنَّ نُعُجِزَاللهَ فِي الْأَرُضِ وَلَنُ نُعُجزَهُ هَرَيًا۞

ٷٵڮؙٵڵؠۜٵڛؘؠڠڹٵڶۿٮؙٛؽٵؗڡػٵڮ؇ڟٙڡٚؽؙؿ۠ٷؙڡؚؽؙ ؠؚڒؾؚ؋ڣڵڒؽۼؙٵڡؙۼؙۺٵٷٙڵڒۯۿڨٵ۞۫

وَّٱتَّامِتَّا الْمُسُلِمُونَ وَمِتَّاالُقُسِطُونَ ۗفَمَنَ اَسُلَمَ فَاوْلَلِكَ تَعَرُّوْاسَتَكَا۞

وَاَمَّا الْقُسِطُونَ فَكَانْوُ الْجَهَثَّمَ حَطَبًا فَ

وَّأَنْ تُواسُتَقَامُواْعَلَىالطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمُ مَّانًا عَدَقًا۞

لِّنَفْتَوَنَهُمُ فِيْهِ ﴿ وَمَن يُغْرِضُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ يَسُلُكُ هُ عَذَا بًا مَعَلًا ۞

> وَآنَّ الْسَلْجِدَيلُهِ فَلَاتَثُمُّ عُوَّامَعَ اللهِ أَحَدًا اللهِ

وَّ اَنَّهُ لَتَمَا قَامَرَعَبُكُ اللهِ يَكُ عُوْهُ كَادُوْا

ा मिस्जिद का अर्थ सज्दा करने का स्थान है। भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी अन्य की इबादत तथा उस के सिवा किसी से प्रार्थना तथा विनय करना अवैध है।

भक्त<sup>[1]</sup> उसे पुकारता हुआ तो समीप था कि वह लोग उस पर पिल पड़ते।

- 20. आप कह दें कि मैं तो केवल अपने पालनहार को पुकारता हूँ। और साझी नहीं बनाता उस का किसी अन्य को।
- 21. आप कह दें कि मैं अधिकार नहीं रखता तुम्हारे लिये किसी हानि का न सीधी राह पर लगा देने का।
- 22. आप कह दें कि मुझे कदापि नहीं बचा सकेगा अल्लाह से कोई।<sup>[2]</sup> और न मैं पा सकूँगा उस के सिवा कोई शरणागार (बचने का स्थान)।
- 23. परन्तु पहुँचा सकता हूँ अल्लाह का आदेश तथा उस का उपदेश। और जो अवैज्ञा करेगा अल्लाह तथा उस के रसूल की तो वास्तव में उसी के लिये नरक की अग्नि है जिस में वह नित्य सदावासी होगा।
- 24. यहाँ तक कि जब देख लेंगे जिस का उन्हें वचन दिया जाता है तो उन्हें विश्वास हो जायेगा कि किस के सहायक निर्बल और किस की संख्या कम है।
- 25. आप कह दें कि मैं नहीं जानता कि समीप है जिस का वचन तुम्हें दिया जा रहा है अथवा बनायेगा मेरा

يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّاقً

قُلُ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِهَ إَحَدًا

قُلُ إِنِّ لَا ٱمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَشَكَا ۞

قُلْ إِنِّىٰ لَنُ يُجِيْرَنِ ْمِنَ اللهِ اَحَدُّ لا قَلَنُ آجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿

اِلَابَلْغُامِّنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُوُلُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خِلْدِيْنَ فِيْهَا اَبَدُارُ

حَتَّى إِذَا رَاوُامَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنُ الصَّرِيَّةُ الْمُونَ مَنُ الصَّرِيِّةِ المَّاتِقَالُ عَدَدُاهِ

قُلُ إِنْ ٱدُرِئَ ٱقَرِيْكِ مَّا ثُوْعَدُ وَنَ ٱمُرِيجُعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَـكَا @

- अल्लाह के भक्त से अभिप्राय मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हैं। तथा भावार्थ यह है कि जिन्न तथा मनुष्य मिल कर कुर्आन तथा इस्लाम की राह से रोकना चाहते हैं।
- 2 अर्थात यदि मैं उस की अवैज्ञा करूँ और वह मुझे यातना देना चाहे।

पालनहार उस के लिये कोई अवधि?

- 26. वह ग़ैब (परोक्ष) का ज्ञानी है अतः वह अवगत नहीं कराता है अपने परोक्ष पर किसी को।
- 27. सिवाये रसूल के जिसे उस ने प्रिय बना लिया है फिर वह लगा देता है उस वह्यी के आगे तथा उस के पीछे रक्षक।<sup>[1]</sup>
- 28. ताकि वह देख ले कि उन्होंने पहुँचा दिये हैं अपने पालनहार के उपदेश।[2] और उस ने घेर रखा है जो कुछ उन के पास है और प्रत्येक वस्तु को गिन रखा है|

علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا اللهِ

اِلَامَنِ امْ تَطْى مِنْ تَمَسُوُلِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِه رَصَدًا ﴿

لِّيَعُلَمُ اَنُ قَدُ اَلِنُغُوْارِسُلْتِ رَبِّهِمُ وَاَحَاطُ بِمَالَدَ يُهِمُ وَآحُطِي كُلُّ شَيُّ عَدَدًا أَ

अर्थात ग़ैब (परोक्ष) का ज्ञान तो अल्लाह ही को है। किन्तु यिद धर्म के विषय में कुछ परोक्ष की बातों की वह्यी अपने किसी रसूल की ओर करता है तो फ़िरश्तों द्वारा उस की रक्षा की व्यवस्था भी करता है तािक उस में कुछ मिलाया न जा सकें। रसूल को जितना ग़ैब का ज्ञान दिया जाता है वह इस आयत से उजागर हो जाता है। फिर भी कुछ लोग आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पूरे ग़ैब का ज्ञानी मानते हैं। और आप को गुहारते और सब जगह उपस्थित कहते हैं। और तौहीद को आधात पहुँचा कर शिर्क करते हैं।

<sup>2</sup> अर्थात वह रसूलों की दशा को जानता है। उस ने प्रत्येक चीज़ को गिन रखा है ताकि रसूलों के उपदेश पहुँचाने में कोई कमी और अधिक्ता न हो। इसलिये लोगों को रसूलों की बातें मान लेनी चाहिये।

# सूरह मुज़्ज़िम्मल - 73



### सूरह मुज़्जिम्मिल के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 20 आयतें हैं।

- इस सूरह के आरंभ में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को «अल मुज़्ज़िम्मल» (चादर ओढ़ने वाला) कह कर संबोधित किया गया है। जो इस सूरह का यह नाम रखे जाने का कारण है।
- इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को रात्री में नमाज पढ़ने का निर्देश दिया गया है। और इस का लाभ बताया गया है। और विरोधियों की बातों को सहन करने और उन के परिणाम को बताया गया है।
- मक्का के काफ़िरों को सावधान किया गया है कि जैसे फ़िरऔन की ओर हम ने रसूल भेजा वैसे ही तुम्हारी ओर रसूल भेजा है। तो उस का जो दुष्परिणाम हुआ उस से शिक्षा लो अन्यथा कुफ़ कर के परलोक की यातना से कैसे बच सकोगे?
- और इस सूरह के अन्त में, रात्री में नमाज़ का जो आदेश दिया गया था, उसे सरल कर दिया गया। इसी प्रकार लस में फ़र्ज़ (अनिवार्य) नमाज़ों के पालन तथा ज़कात देने के आदेश दिये गये हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. हे चादर ओढ़ने वाले!
- खड़े रहो (नमाज़ में) रात्री के समय परन्तु कुछ<sup>[1]</sup> समय|

بِنُ ۔۔۔ جِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيثِوِ

يَايَتُهُا الْمُزَّمِّلُ أَنْ

قُوِالَّيْلَ إِلَّاقِلِيُلَّانُّ

<sup>1</sup> हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) रात में इतनी नमाज पढ़ते थे कि आप के पैर सूज जाते थे। आप से कहा गयाः ऐसा क्यों करते हैं? जब कि अल्लाह ने आप के पहले और पिछले गुनाह क्षमा कर दिये हैं? आप ने कहाः क्या मैं उस का कृतज्ञ भक्त न बनूँ? (बुख़ारी: 1130, मुस्लिम: 2819)

- (अर्थात) आधी रात अथवा उस से कुछ कम।
- 4. या उस से कुछ अधिक, और पढ़ो कुर्आन रुक-रुक कर।
- हम उतारेंगे (हे नबी!) आप पर एक भारी बात (कुर्आन)।
- 6. वास्तव में रात में जो इबादत होती है वह अधिक प्रभावी है (मन को) एकाग्र करने में। तथा अधिक उचित है बात (प्रार्थना) के लिये।
- 7. आप के लिये दिन में बहुत से कार्य हैं।
- और स्मरण (याद) करें अपने पालनहार के नाम की, और सब से अलग हो कर उसी के हो जायें।
- 9. वह पूर्व तथा पश्चिम का पालनहार है। नहीं है कोई पूज्य (वंदनीय) उस के सिवा, अतः उसी को अपना करता धरता बना लें।
- 10. और सहन करें उन बातों को जो वे बना रहे हैं।[1] और अलग हो जायें उन से सुशीलता के साथ।
- 11. तथा छोड़ दें मुझे तथा झुठलाने वाले सुखी (सम्पन्न) लोगों को। और उन्हें अवसर दें कुछ देर।
- 12. वस्तुतः हमारे पास (उनके लिये) बहुत सी बेड़ियाँ तथा दहकती अग्नि है।
- 13. और भोजन जो गले में फंस जाये
- 1 अर्थात आप के तथा सत्धर्म के विरुद्ध।

نِّصْفَةَ آوِانْقُصُ مِنْهُ قِلْيُلالُ

اَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُدْرَانَ تَرُبِينُكُلُّ

إِنَّا سَنُلُقِيْ عَلَيْكَ تَوْلًا تُقِيُّلُانَ

ٳڽؘۜٮؘٚٵۺؽؘڐؘٲڰؽؙڸۿؽٳۺؘڎؙۅؙڟٲ۫ۊۜٳؘڡؙۅؘۄؙ ۊؚؽڰڽ

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَ أَرِسَهُ حَا طُونِ لِأَنْ وَاذْكُو السُّورَيِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُنِيْلُاثْ

رَبُّ الْشُوقِ وَالْمُغْوِبِ لِآالهُ إِلَّاهُ وَكَاتَّخِذُهُ وَكِيُلًا ۞

وَاصُبِرْعَلِى مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرُهُمُ هُجُرًا جَمِيْلِان

وَذَرُنْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُّ قَلِيْلُاُ

إِنَّ لَدَيْنَآانَكَالَّاوَّ جَحِيمًا ﴿

وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا إَلَيْمًا ﴿

- 14. जिस दिन काँपेगी धरती और पर्वत, तथा हो जायेंगे पर्वत भुरभुरी रेत के ढेरा
- 15. हम ने भेजा है तुम्हारी ओर एक रसूल<sup>[1]</sup> तुम पर गवाह (साक्षी) बना कर जैसे भेजा फिरऔन की ओर एक रसूल (मुसा) को।
- 16. तो अवैज्ञा की फिरऔन ने उस रसूल की और हम ने पकड़ लिया उस को कड़ी पकड़।
- 17. तो कैसे बचोगे यदि कुफ़ किया तुम ने उस दिन से जो बना देगा बच्चों को (शोक के कारण) बूढ़ा?
- 18. आकाश फट जायेगा उस दिन। उस का वचन पूरा हो कर रहेगा।
- 19. वास्तव में यह (आयतें) एक शिक्षा हैं। तो जो चाहे अपने पालनहार की ओर राह बना ले।<sup>[2]</sup>
- 20. निःसंदेह आप का पालनहार जानता है कि आप खड़े होते हैं (तहज्जूद की नमाज़ के लिये) दो तिहाई रात्री के लग-भग, तथा आधी रात और तिहाई रात, तथा एक समूह उन लोगों का जो आप के साथ हैं और

يوْمْرَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِنْبًا لَهِمُلِكُ

ٳڰؘٚٲڗؘڛؙڵؾۜٙٳڶؿڬؙۄ۫ۯڛ۠ٛۅۛڵڒؗ؋ۺؘٳۿٮڵٵؽؿؙڴؙۄؙػؠۜٙٲٲۯڛڵڹٵۧٳڵ ڣؚۯۘۘۼۯ۫ؾڒۺؙٶڰ۞۫

فَعَطٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنهُ أَخُذًا وَبِيلًا

فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَلْ تُحْرَيُومًا يَتَجُعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَانَ اللَّهِ

إِلسَّمَا ء مُنْفَطِرٌ لِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا

ٳڽۜۿڵۯ؋ؾؘۮؙڮؚڗڠؙۜٷٚمؘؽؙۺؙڵٙٵڷٙۼؘۮؘٳڶ ڒؾؚ؋ڛؘۑؽؙڵڒ۞۫

إِنَّ رَتِكَ يَعْلَمُ النَّكَ تَقُوُمُ اَدُنَى مِنُ شُلْتُيَ النَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَشُلْتُهُ وَطَلِّمِنَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ انْ لَنُ تُحْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ قَاقُرُ وُوْا مَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرُ النِّ عَلِمُ انْ سَيكُوْنُ

- अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को गवाह होने के अर्थ के लिये। (देखियेः सूरह बक्रा, आयतः 143, तथा सूरह हज्ज, आयतः 78) इस में चेतावनी है कि यदि तुम ने अवैज्ञा की तो तुम्हारी दशा भी फ़िरऔन जैसी होगी।
- 2 अर्थात इन आयतों का पालन कर के अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त कर लें।

अल्लाह ही हिसाब रखता है रात तथा दिन का। वह जानता है कि तुम पूरी रात नमाज़ के लिये खड़े नहीं हो सकोगे। अतः उस ने दया कर दी तुम पर। तो पढ़ो जितना सरल हो कुर्आन में से।[1] वह जानता है कि तुम में कुछ रोगी होंगे और कुछ दूसरे यात्रा करेंगे धरती में खोज करते हुये अल्लाह के अनुग्रह (जीविका) की, और कुछ दूसरे युद्ध करेंगे अल्लाह की राह में, अतः पढ़ो जितना सरल हो उस में से। तथा स्थापना करो नमाज की, और ज़कात देते रहो, और ऋण दो अल्लाह को अच्छा ऋण।[2] तथा जो भी आगे भेजोगे भलाई में से तो उसे अल्लाह के पास पाओगे। वही उत्तम और उस का बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। और क्षमा माँगते रहो अल्लाह से. वास्तव में वह अति क्षमाशील दयावान है।

مِنْكُوْمَّرُضِى ۗ وَاخَرُوْنَ يَغْمِرُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَجْتَغُوْنَ مِنْ فَضُلِ الله ۗ وَاخَرُوْنَ يُقَارِتُوْنَ فِي سَبِيلِ الله قِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لِاَوْقِهُ وَالصَّلْوَةَ وَاتُواالرَّكُوةَ وَاقْرِضُواالله قَرْضًا حَسَنًا وَالْقَاقُورُوْا لِانْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْرًا وَاعْطُح اَجُورًا وَاسْتَغْفِرُواالله لَهُ إِنَّ الله عَفُورُ رَّحِدِيْرٌ قَ

<sup>1</sup> कुर्आन पढ़ने से अभिप्राय तहज्जुद की नमाज़ है। और अर्थ यह है कि रात्री में जितनी नमाज़ हो सके पढ़ लो। हदीस में है कि भक्त अल्लाह के सब से समीप अन्तिम रात्री में होता है। तो तुम यदि हो सके कि उस समय अल्लाह को याद करो तो याद करो। (तिर्मिज़ी: 3579, यह हदीस सहीह है।)

<sup>2</sup> अच्छे ऋण से अभिप्राय अपने उचित साधन से अर्जित किये हुये धन को अल्लाह की प्रसन्तता के लिये उस के मार्ग में ख़र्च करना है। इसी को अल्लाह अपने ऊपर ऋण क्रार देता है। जिस का बदला वह सात सौ गुना तक बिल्क उस से भी अधिक प्रदान करेगा।

<sup>(</sup>देखियेः सूरह बक्रा, आयतः 261)

# सूरह मुद्दस्सिर - 74



## सूरह मुद्दिस्सर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 56 आयतें हैं।

- इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ((अल मुद्दिस्सर)) कह कर संबोधित किया गया है। अर्थात चादर ओढ़ने वाले। इस लिये इस को यह नाम दिया गया है। और आप को सावधान करने का निर्देश देते हुये अच्छे स्वभाव तथा शुभकर्म की शिक्षा दी गई है।
- आयत 11 से 31 तक कुरैश के प्रमुखों को जो इस्लाम का विरोध कर रहे थे नरक की यातना की धमकी दी गई है। तथा 32 से 48 तक परलोक के बारे में चेतावनी है।
- अन्त में कुर्आन के शिक्षा होने को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि बात दिल में उतर जाये।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

हे चादर ओढ़ने<sup>[1]</sup> वाले!

يَاكِتُهُا الْمُثَاثِرُنِ

2. खड़े हो जाओ, फिर सावधान करो।

قُوْ فَأَنْذِرُ ۞

1 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर प्रथम वह्यी के पश्चात् कुछ दिनों तक वह्यी नहीं आई। फिर एक बार आप जा रहे थे कि आकाश से एक आवाज़ सुनी। ऊपर देखा तो वही फ़्रिशता जो आप के पास (हिरा) गुफ़ा में आया था आकाश तथा धरती के बीच एक कुर्सी पर विराजमान था। जिस से आप डर गये। और धरती पर गिर गये। फिर घर आये, और अपनी पत्नी से कहाः मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उस ने चादर ओढ़ा दी। और अल्लाह ने यह सूरह उतारी। फिर निरन्तर वह्यी आने लगी। (सहीह बुख़ारीः 4925, 4926, सहीह मुस्लिमः 161) प्रथम वह्यी से आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को नबी बनाया गया। और अब आप पर धर्म के प्रचार का भार रख दिया गया। इन आयतों में आप के माध्यम से मुसलमानों को पवित्र रहने के निर्देश दिये गये हैं।

|      |     | 0       |
|------|-----|---------|
| 74 - | सरह | महास्सर |

भाग - 29

الجزء ٢٩ \ 1175

٧٤ - سورة المدثر

 तथा अपने पालनहार की महिमा का वर्णन करो।

4. तथा अपने कपड़ों को पवित्र रखो।

और मलीनता को त्याग दो।

 तथा उपकार न करो इसलिये कि उस के द्वारा अधिक लो।

 और अपने पालनहार ही के लिये सहन करो।

8. फिर जब फूँका जायेगा<sup>[1]</sup> नरसिंघा में।

9. तो उस दिन अति भीषण दिन होगा।

10. काफ़िरों पर सरल न होगा।

 आप छोड़ दें मुझे और उसे जिस को मैं ने पैदा किया अकेला।

12. फिर दे दिया उसे अत्यधिक धन।

13. और पुत्र उपस्थित रहने<sup>[2]</sup> वाले।

14. और दिया मैं ने उसे प्रत्येक प्रकार का संसाधन।

15. फिर भी वह लोभ रखता है कि उसे और अधिक दूँ।

16. कदापि नहीं वह हमारी आयतों का विरोधी है।

17. मैं उसे चढ़ाऊँगा कड़ी<sup>[3]</sup> चढ़ाई।

وَرَتَّكِ فُكَيِّرُ ﴿

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرُ ﴿

وَالرُّجُزَفَاهُجُرُنِ

وَلا تَمْثُنُ تَسُتَكُثِرُكُ

وَلِرَبِّكِ فَاصْلِرُقْ

فَإِذَانُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَذَالِكَ يُومُمِينٍ يَوْمُرِ عَسِيرٌ فَ كَنَالِكَ يُومُمِينٍ يَوْمُرُ عَسِيرُ فَيْ

عَلَى الْكُفِرِ لِينَ غَيْرُ بَيدِيْرٍ ۞

ذَرُنِ وَمَن خَلَقتُ وَحِيْدًا اللهِ

وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالِالسَّمْدُوُدُالَ

وَّ بَنِينَ شُهُودًا ﴿

وَمَهَّدُكُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿

ثُمَّ يَظْ مَعُ أَنْ أَزِيْكَ ﴿

كَلِّ إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عَنِيْكَ اللهِ

سَأْرُهِقُهُ صَعُودًا ١

<sup>1</sup> अर्थात प्रलय के दिन।

<sup>2</sup> जो उस की सेवा में उपस्थित रहते हैं। कहा गया है कि इस से अभिप्राय वलीद पुत्र मुग़ीरा है जिस के दस पुत्र थे।

<sup>3</sup> अर्थात कड़ी यातना दुँगा। (इब्ने कसीर)

19. वह मारा जाये! फिर उस ने कैसा अनुमान लगाया?

20. फिर (उस पर अल्लाह की) मार! उस ने कैसा अनुमान लगाया?

21. फिर पुनः विचार किया।

22. फिर माथे पर बल दिया और मुँह बिदोरा।

23. फिर (सत्य से) पीछे फिरा और घमंड किया।

24. और बोला कि यह तो पहले से चला आ रहा एक जादू है।<sup>[2]</sup>

25. यह तो बस मनुष्य<sup>[3]</sup> का कथन है।

26. मैं उसे शीघ्र ही नरक में झोंक दूँगा।

27. और आप क्या जानें कि नरक क्या है।

28. न शेष रखेगी, और न छोड़ेगी।

29. वह खाल झुलसा देने वाली।

 नियुक्त हैं उन पर उन्नीस (रक्षक फरिश्ते)।

31. और हम ने नरक के रक्षक फ्रिश्ते

ٳؾٛۜ؋ڣؙڴڒۘۅؘۊؘؾٞۯۿ

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَا

تُحَرِّقُ تُتِلَكِيفَ قَكَّرَهُ

ؿؙؙٛڗۘؽؘڟۯ۞ ؿؙڗۜۼۺٙۅؘبٙٮٮؘۯ۞ٚ

شُمِّ آدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ شُ

فَقَالَ إِنْ هَٰذَ ٱلِالسِحُرُّ يُنُؤُثُرُ ﴿

إنُ هَ نَا اللَّا فَتُولُ الْبَشَرِهُ سَأْصُلِيُهِ سَقَدَهِ وَمَا اَدُل كَ مَا سَقَرُهُ لاَتُبُقِئُ وَ لاَتَذَرُهُ لَوَّا حَهُ لِلْبَشَرِهُ

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ اللهِ

وَمَاجَعَكُنَا اَصْعَابَ التَّارِ إِلَّا مَلْلِكَةً "

ग कुर्आन के संबन्ध में प्रश्न किया गया तो वह सोचने लगा कि कौन सी बात बनाये, और उस के बारे में क्या कहे? (इब्ने कसीर)

2 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह किसी से सीख लिया है। कहा जाता है कि वलीद पुत्र मुग़ीरा ने अबू जह्ल से कहा था कि लोगों में कुर्आन के जाद होने का प्रचार किया जाये।

3 अर्थात अल्लाह की वाणी नहीं है।

ही बनाये हैं। और उन की संख्या को काफिरों के लिये परीक्षा बना दिया गया है। ताकि विश्वास कर लें अहले[1] किताब. और बढ जायें जो ईमान लाये हैं ईमान में। और संदेह न करें जो पुस्तक दिये गये हैं और ईमान वाले। और ताकि कहें वे जिन के दिलों में (द्विधा का) रोग है तथा काफिर[2] कि क्या तात्पर्य है अल्लाह का इस उदाहरण से? ऐसे ही कृपथ करता है अल्लाह जिसे चाहता हैं. और संमार्ग दर्शाता है जिसे चाहता है। और नहीं जानता है आप के पालनहार की सेनाओं को उस के सिवा कोई और। तथा नहीं है यह (नरक की चर्चा) किन्तु मनुष्य की शिक्षा के लिये।

32. ऐसी बात नहीं, शपथ है चाँद की!

33. तथा रात्री की जब व्यतीत होने लगे!

34. और प्रातः की जब प्रकाशित हो जाये!

35. वास्तव में (नरक) एक<sup>[3]</sup> बहुत बड़ी चीज़ है।

36. डराने के लिये लोगों को।

وَّمَاجَعُلْنَاعِلَّاتُهُمُ الْآلِفِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَّهُ وُاْ لِيَسْتَيْفِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِلْبُ وَيَزُدَا دَالَّذِينَ الْمُثُوَّا اِيْمَانَا وَلاَيْرُتَابَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِنْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوهِمُ مَّرَضٌ وَالْمُؤْمِنُونَ مَاذَّا الرَّادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا " كَذَالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَن يَسْتَاءُ ويَهْدِي مَنَ يَشَاءُ ومَا يَعْلَمُ مُؤْدَدً رَبِّكِ اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ مُؤْدَدً مَنِّ اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَّا لِمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْوِلُولُكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

> كَلْاَوَالْقَتَرِ ۗ وَالَّيْنِلِ إِذْ اَدْبَرُۗ وَالصُّبُحِ إِذَ اَلَسُفَدَّ إِنَّهَالَاِحْدُنَى الْكُبْرِ۞

> > نَذِيُرًا لِلْبَشَرِ الْ

- 2 जब कुरैश ने नरक के अधिकारियों की चर्चा सुनी तो अबू जहल ने कहाः हे कुरैश के समूह! क्या तुम में से दस-दस लोग, एक-एक फ्रिश्ते के लिये काफ़ी नहीं हैं? और एक व्यक्ति ने जिसे अपने बल पर बड़ा गर्व था कहा कि 17 को मैं अकेला देख लूँगा। और तुम सब मिल कर दो को देख लेना। (इब्ने कसीर)
- 3 अथात जैसे रात्री के पश्चात् दिन होता है उसी प्रकार कर्मों का भी परिणाम सामने आना है। और दुष्कर्मों का परिणाम नरक है।

<sup>1</sup> क्योंिक यहूदियों तथा ईसाईयों की पुस्तकों में भी नरक के अधिकारियों की यही संख्या बताई गई है।

37. उस के लिये तुम में से जो चाहे<sup>[1]</sup> आगे होना अथवा पीछे रहना।

38. प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के बदले में बंधक है।[2]

39. दाहिने वालों के सिवा।

40. वह स्वर्गों में होंगे. वह प्रश्न करेंगे।

41. अपराधियों से।

42. तुम्हें क्या चीज ले गई नरक में।

43. वह कहेंगेः हम नहीं थे नमाजियों में से।

44. और नहीं भोजन कराते थे निर्धन को।

45. तथा कुरेद करते थे कुरेद करने वालों के साथ।

46. और हम झुठलाया करते थे प्रतिफल के दिन (प्रलय) को।

47. यहाँ तक की हमारी मौत आ गई।

48. तो उन्हें लाभ नहीं देगी सिफारिशियों (अभिस्तावकों) की सिफारिश|[3]

49. तो उन्हें क्या हो गया है कि इस शिक्षा (कुर्आन) से मुँह फेर रहे हैं?

50. मानो वह (जंगली) गधे हैं बिदकाये हुये।

51. जो शिकारी से भागे हैं।

لِمَنْ شَاءُ مِنْكُوْ أَنْ تَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُهُ

كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِيْنَةٌ ﴿

إِلَّا أَصْعَبَ الْيَمِينِ قُ فُ جَنَّتُ يَسَاءُ لُوْنَ أَ عَرِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ مَا سَلَكُكُورُ فِي سَقَرَ اللهُ مَا سَلَكُكُورُ فِي سَقَرَ قَالُوالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۞ وَلَهُ نَكُ نُطْعِهُ الْمِسْكِيْنَ ﴾ وُكُنَّا نَغُوضُ مَعَ الْغَالِيضِيْنَ ٥

وَكُتَّائِكَةِ بُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ<sup>©</sup>

حَتَّى ٱللَّهَا الْيَقِينُ ٥ فَهَانَنُفُعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ٥

فَمَالَهُمُ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ أَنَّ

كَأَنَّهُمْ حَمْرُمُّسْتَنَّفِي وَٰ ۗ كَأَنَّهُمْ وَهُ لِللَّهِ فَرِّتُ مِنْ قَنُورَةٍ ٥

1 अर्थात आज्ञा पालन द्वारा अग्रसर हो जाये, अथवा अवैज्ञा कर के पीछे रह जाये।

2 यदि सत्कर्म किया तो मुक्त हो जायेगा।

अर्थात निवयों और फ्रिश्तों इत्यादि की। किन्तु जिस से अल्लाह प्रसन्न हो और उस के लिये सिफारिश की अनुमति दे।

53. कदापि यह नहीं (हो सकता) बल्कि वह आख़िरत (परलोक) से नहीं डरते हैं।

54. निश्चय यह (कुर्आन) तो एक शिक्षा है।

55. अब जो चाहे शिक्षा ग्रहण करे।

56. और वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, परन्तु यह कि अल्लाह चाह ले। वही योग्य है कि उस से डरा जाये और योग्य है कि क्षमा कर दे। ؠڵؿؙڔؽ۠ڴؙڷؙؗٵڡٛڔؚڴؙڡؚۨٮ۫۬ۿؗۄٙٲڽٛؾؙٛٷٛؿ۬ڝؙڂڟؙ ؙ۫۫ڡؙؙۺۜڒڰ۫۞

كَلَّالْكِلُ لِلْايِخَافُونَ الْلِخِرَةَ ٥

كَلَّآرِاتُهُ تَذُكِرَةٌ ﴿

فَمَنْ شَأَءَ ذَكُرَهُ ٥

وَمَايَكُكُوُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللهُ ْهُوَاَهُـُلْ التَّقُوٰى وَاهُلُ الْمَغُفِرَةِ۞

<sup>1</sup> अर्थात वे चाहते हैं कि प्रत्येक के ऊपर वैसे ही पुस्तक उतारी जाये जैसे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर उतारी गई है। तब वे ईमान लायेंगे। (इब्ने कसीर)

# सूरह क़ियामा - 75



### सूरह क़ियामा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्री है, इस में 40 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में क्यामत (प्रलय) की शपथ ली गई है जिस से इस का नाम «सूरह क़ियामा» है।
- इस में प्रलय के निश्चित होने का वर्णन करते हुये संदेहों को दूर किया गया है। और उस की कुछ स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है।
- इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को वह्यी ग्रहण करने के विषय में कुछ निर्देश दिये गये हैं।
- आयत 20 से 25 तक विरोधियों को मायामोह पर चेतावनी देते हुये, प्रलय के दिन सदाचारियों की सफलता तथा दुराचारियों की विफलता दिखाई गई है।
- आयत 26 में मौत की दशा दिखाई गई है।
- आयत 31 से 35 तक प्रलय को न मानने वालों की निन्दा की गई है।
- अन्त में फिर जीवित किये जाने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- मैं शपथ लेता हूँ क्यामत (प्रलय) के दिन<sup>[1]</sup> की!
- 2. तथा शपथ लेता हूँ निन्दा<sup>[2]</sup> करने वाली अन्तरात्मा की।

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ ٥

وَلَآ أُقۡيِٰمُ بِإِلنَّفۡشِ اللَّوَّا مَةِ ©

- 1 किसी चीज़ की शपथ लेने का अर्थ होता है: उस का निश्चित् होना। अर्थात प्रलय का होना निश्चित् है।
- 2 मनुष्य के अन्तरात्मा की यह विशेषता है कि वह बुराई करने पर उस की निन्दा करती है।

उ. क्या मनुष्य समझता है कि हम एकत्र नहीं कर सकेंगे दोबारा उस की अस्थियों को?

- 4. क्यों नहीं? हम सामर्थ्यवान हैं इस बात पर कि सीधी कर दें उस की ऊंगलियों की पोर-पोर|
- बल्कि मनुष्य चाहता है कि वह कुकर्म करता रहे अपने आगे<sup>[1]</sup> भी।
- 6. वह प्रश्न करता है कि कब आना है प्रलय का दिन?
- तो जब चुंधिया जायेगी आँख।
- और गहना जायेगा चाँद।
- और एकत्र कर दिये<sup>[2]</sup> जायेंगे सूर्य और चाँद।
- 10. कहेगा मनुष्य उस दिन कि कहाँ है भागने का स्थान?
- 11. कदापि नहीं, कोई शरणागार नहीं।
- 12. तेरे पालनहार की ओर ही उस दिन जा कर रुकना है।
- 13. सूचित कर दिया जायेगा मनुष्य को उस दिन उस से जो उस ने आगे भेजा, तथा जो पीछे<sup>[3]</sup> छोड़ा।
- 14. बल्कि मनुष्य स्वयं अपने विरुद्ध एक

اَيَعُسُبُ الْإِنْسَانُ اَكَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ أَ

بَلَى قَدِرِئِنَ عَلَى آنُ تُسَوِّى بَنَانَهُ ٥

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَهُ ٥

يَسْكُلُ آيّانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ ٥

فَإِذَا سَرِقَ الْبَصَٰنُ ۗ وَخَسَفَ الْقَمَٰنُ وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَبَرُ ﴾

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَبِنٍ أَيْنَ الْمَفَرُّقَ

كلالاوزر<sub>©</sub>

الى رَبِّكَ يَوْمَبِنِ إِلْمُسُتَقَرُّ ﴿

يُنَبِّؤُ الله نُسَانُ يَوْمَهِ فِإِيمَاقَكَّ مَوَ آخُرَهُ

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ ﴿

- अर्थात वह प्रलय तथा हिसाब का इन्कार इसिलये है तािक वह पूरी आयु कुकर्म करता रहे।
- 2 अर्थात दोनों पश्चिम से अंधेरे हो कर निकलेंगे।
- 3 अर्थात संसार में जो कर्म किया। और जो करना चाहिये था फिर भी नहीं किया।

खुला<sup>[1]</sup> प्रमाण है|

15. चाहे वह कितने ही बहाने बनाये।

16. हे नबी! आप न हिलायें<sup>[2]</sup> अपनी जुबान, ताकि शीघ्र याद कर लें इस कुर्आन को।

17. निश्चय हम पर है उसे याद कराना और उस को पढाना।

18. अतः जब हम उसे पढ़ लें तो आप उस के पीछे पढ़ें।

19. फिर हमारे ही ऊपर है उस का अर्थ बताना।

20. कदापि नहीं<sup>[3]</sup>, बल्कि तुम प्रेम करते हो शीघ्र प्राप्त होने वाली चीज़ (संसार) से|

21. और छोड़ देते हो परलोक को।

22. बहुत से मुख उस दिन प्रफुल्ल होंगे।

23. अपने पालनहार की ओर देख रहे होंगे।

24. और बहुत से मुख उदास होंगे।

25. वह समझ रहे होंगे कि उन के साथ कड़ा व्यवहार किया जायेगा। ۊٞڵۅؙٲڵڠؙ۬ٚؗؗؗڡڡؘٵۮؚؽؘۯٷۨ ڵڒڽؙٛػؚڗۣڮؙ ٮؚۣ؋ڸڛٙٲٮؘػڸؾۼۻٙڶڽؚ؋۞۫

إِنَّ عَلَيْ نَاجَمُعَهُ وَقُوْانَهُ ۗ

فَإِذَا قَرَانَهُ فَالَّبِعُ قُرُانَهُ فَ

نُعْرَانَ عَلَيْنَابِيَانَكُ

كَلَّا بَلْ تُعِبُّونَ الْعَاجِلَةَ فَ

وَتَذَرُونَ الْاحِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَّدَمُ بِنِتَا ضِرَةٌ ۞ الل كَتِهَا نَا ظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَّ يَوْمَ بِنِ الإسرَةُ ۞ تَطْنُ اَنُ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞

3 यहाँ से बात फिर काफिरों की ओर फिर रही है।

अर्थात वह अपने अपराधों को स्वयं भी जानता है क्योंिक पापी का मन स्वयं अपने पाप की गवाही देता है।

<sup>2</sup> हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़रिश्ते जिब्रील से वह्यी पूरी होने से पहले इस भय से उसे दुहराने लगते कि कुछ भूल न जायें। उसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी: 4928, 4929) इसी विषय को सूरह ताहा तथा सूरह आला में भी दुहराया गया है।

- 26. कदापि नहीं<sup>[1]</sup>, जब पहुँचेगी प्राण हंसलियों (गलों) तक।
- 27. और कहा जायेगाः कौन झाड़-फूँक करने वाला है?
- 28. और विश्वास हो जायेगा कि यह (संसार से) जुदाई का समय है।
- 29. और मिल जायेगी पिंडली- पिंडली<sup>[2]</sup> से|
- 30. तेरे पालनहार की ओर उसी दिन जाना है।
- 31. तो न उस ने सत्य को माना और न नमाज़ पढ़ी।
- 32. किन्तु झुठलाया और मुँह फेर लिया।
- 33. फिर गया अपने परिजनों की ओर अकड़ता हुआ।
- 34. शोक है तेरे लिये, फिर शोक है।
- 35. फिर शोक है तेरे लिये, फिर शोक हैI
- 36. क्या मनुष्य समझता है कि वह छोड़ दिया जायेगा वयर्थ?<sup>[3]</sup>
- 37. क्या वह नहीं था वीर्य की बूंद जो (गर्भाश्य में) बूंद-बूंद गिराई जाती है?
- 38. फिर वह बंधा रक्त हुआ, फिर

كَلَّ إِذَا بِكَغَتِ التَّرَاقِي أَ

وَقِيْلُ مَنْ سَرَاقٍ ﴿

وَّطَنَّ آتَهُ الْفِرَاقُ ﴿

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ الله دَتِكَ يَوْمَهٍ ذِ إِلْمَسَاقُ ﴿

فَلاصَكَّقَ وَلاصَلْيُ

وَلٰكِنۡ كَنَّبَوَتُولُى۞ ئُوَّدَدۡهَبَ إِلَىۡ اَهُـٰلِهٖ يَتَمَطَّى۞

ٱۮڵ ڵڬ فَٱۮؙڵ۞ ؿؙؙۄۜٙٲۮؙڵ ڵؘڪؘ فَٲۮؗڵ۞۠ ٱيٮؙڂڛۜڹ۠ٵڵؙؚڒۺٚٮٵؽؙٲڽؙؿؙؙؗؗڗڬڛؙڴؽ۞۫

ٱلَهُ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُكُمني ﴿

سُّرِّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى فَسَوْى

- अर्थात यह विचार सहीह नहीं कि मौत के पश्चात् सड़-गल जायेंगे और दोबारा जीवित नहीं किये जायेंगे। क्योंकि आत्मा रह जाती है जो मौत के साथ ही अपने पालनहार की ओर चली जाती है।
- 2 अर्थात मौत का समय आ जायेगा जो निरन्तर दुःख का समय होगा। (इब्ने कसीर)
- 3 अर्थात न उसे किसी बात का आदेश दिया जायेगा और न रोका जायेगा और न उस से कर्मों का हिसाब लिया जायेगा।

अल्लाह ने उसे पैदा किया और उसे बराबर बनाया।

- 39. फिर उस का जोड़ाः नर और नारी बनाया।
- **40.** तो क्या वह सामर्थ्यवान नहीं कि मुर्दों को जीवित करे दे?

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَائِنِ الذَّكَرَوَ الْأُنْثَى ﴿

ٱكيْسَ ذلِكَ بِقْدِرِ عَلَى آنْ يُحُوكَ الْمُونَى شَ



### सूरह दहर - 76



### सूरह दहर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 31 आयतें हैं।

- इस सूरह में यह शब्द आने के कारण इस का नाम (सूरह दहर) है। इस का दूसरा नाम (सूरह इन्सान) भी है। दहर का अर्थः ((युग)) है।
- इस में मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य बताया गया है। और काफ़िरों के लिये कड़ी यातना का एलान किया गया है।
- आयत 5 से 22 तक सदाचारियों के भारी प्रतिफल का वर्णन है। और 23 से 26 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को धैर्य, नमाज़ तथा तस्बीह का निर्देश दिया गया है। इस के पश्चात् उन को चेतावनी दी गई है जो परलोक से अचेत हो कर मायामोह में लिप्त है।
- अन्त में कुर्आन की शिक्षा मान लेने की प्ररेणा दी गई है। ताकि लोग अल्लाह की दया में प्रवेश करें। और विरोधियों को दुखदायी यातना की चेतावनी दी गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- क्या व्यतीत हुआ है मनुष्य पर युग का एक समय जब वह कोई विचर्चित<sup>[1]</sup> वस्तु न था?
- हम ने ही पैदा किया मनुष्य को मिश्रित (मिले हुये) वीर्य<sup>2</sup> से, ताकि उस की परीक्षा लें। और बनाया उसे सुनने तथा देखने वाला।
- 1 अर्थात उस का कोई अस्तित्व न था।
- 2 अर्थात नर-नारी के मिश्रित वीर्य से।

هَلُ ٱللهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُولَوُكُوكُنُ شَيِّئًا تَذُكُورُ

ٳٮۜٵڂؘڡؙڡؙؙٮٚٵڵؚۯڶ۫ڛؗٵؽڡؚڽؙ ؿ۠ڟڡٞۊٲڡؙۺٵڿؚ<sup>ۊ</sup>ؖێۘڹؾؙڸؚؽٶ ۼؘعڵؽۿؙڛؘؠؽڠڵڹڝؚؽڗؙ۞ۧ  हम ने उसे राह दशा दी।<sup>[1]</sup> (अब) वह चाहे तो कृतज्ञ बने अथवा कृतघ्न।

4. निःसंदेह हम ने तय्यार की है काफ़िरों (कृतघ्नों) के लिये ज़ंजीर तथा तौक़ और दहकती अग्नि।

- 5. निश्चय सदाचारी (कृतज्ञ) पियेंगे ऐसे प्याले से जिस में कपूर मिश्रित होगा।
- यह एक स्रोत होगा जिस से अल्लाह के भक्त पियेंगे। उसे बहा ले जायेंगे (जहाँ चाहेंगे)।<sup>[2]</sup>
- जो (संसार में) पूरी करते रहे मनौतियाँ<sup>[3]</sup> और डरते रहे उस दिन से<sup>[4]</sup> जिस की आपदा चारों ओर फैली हुयी होगी।
- 8. और भोजन कराते रहे उस (भोजन) को प्रेम करने के बावजूद, निर्धन तथा अनाथ और बंदी को।
- (अपने मन में यह सोच कर) हम तुम्हें भोजन कराते हैं केवल अल्लाह की प्रसन्तता के लिये। तुम से नहीं चाहते हैं कोई बदला और न कोई कृतज्ञता।
- 10. हम डरते हैं अपने पालनहार से, उस

إِنَّاهَ مَيْنَهُ السَّبِيْلِ إِمَّاشَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞

ٳؾؘۜٲٵؘڠؾؘۘۮؙڬٳڶؚڷڬڣۣڔؠ۬ؽڛڶڛڶٲۅؘٲۼٝڶڰۅۜڛٙۼؽڔؖٳ۞

اِتَّ الْأَبْرَادَيْتُ رَبُونَ مِنْ كَايِّس كَانَ ثِزَاجُهَا كَافُورًاهً

عَيْنًا يَتَثُرُكِ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُ وُنَهَا تَفُجِيرًا ۞

ؽؙۅٛڡؙؙٛٷڹٳڶڹۜڎؘڔۅؘؽۜٵڡٛ۫ۏؽؘؽۅ۫ؗڡؙٵػٲؽۺؙڗ۠ۼ ؞ٛۺؾٙۼ<u>ڶؠ</u>ۯ۞

ۉڰۼۼۯؙڹ الطّعامُ عَلى حُبِّهٖ مِسْكِينُا وَيَسَمُّا وَ اسِيُرُك

ٳڹۜؠٚٵٮٛڟڡؚؠؙڬؙۿڔڸۅؘۼڋٳڶڵڸۅڵٳؿؙڔؽؽؙۄٮٛڬ۠ۄ۫جؘۏٙٳؘۜ ٷٙڵۺؙڴۅٞۯٳ۞

إِنَّا نَنَافُ مِنْ تَرِبَّا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا

- अर्थात निवयों तथा आकाशीय पुस्तकों द्वारा, और दोनों का परिणाम बता दिया गया।
- 2 अर्थात उस को जिधर चाहेंगे मोड़ ले जायेंगे। जैसेः घर, बैठक आदि।
- 3 नज़र (मनौती) का अर्थ है: अल्लाह के सिमप्य के लिये कोई कर्म अपने ऊपर अनिवार्य कर लेना। और किसी देवी-देवता तथा पीर फ़क़ीर के लिये मनौती मानना शिर्क है। जिस को अल्लाह कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अर्थात अल्लाह के लिये जो भी मनौतीयाँ मानते रहे उसे पूरी करते रहे।
- 4 अर्थात प्रलय और हिसाब के दिन से।

- 11. तो बचा लिया अल्लाह ने उन्हें उस दिन की आपदा से और प्रदान कर दिया प्रफुल्लता तथा प्रसन्नता।
- 12. और उन्हें प्रतिफल दिया उन के धैर्य के बदले स्वर्ग तथा रेशमी वस्त्र।
- 13. वह तिकये लगाये उस में तख़्तों पर बैठे होंगे। न उस में धूप देखेंगे न कड़ा शीत।
- 14. और झुके होंगे उन पर उस (स्वर्ग) के साये। और बस में किये होंगे उस के फलों के गुच्छे पूर्णतः।
- 15. तथा फिराये जायेंगे उन पर चाँदी के बर्तन तथा प्याले जो शीशों के होंगे।
- 16. चाँदी के शीशों के जो एक अनुमान से भरेंगे।<sup>[1]</sup>
- 17. और पिलाये जायेंगे उस में ऐसे भरे प्याले जिस में सोंठ मिली होगी।
- 18. यह एक स्रोत है उस (स्वर्ग) में जिस का नाम सलसबील है|
- 19. और (सेवा के लिये) फिर रहे होंगे उन पर सदावासी बालक, जब तुम उन्हें देखोगे तो उन्हें समझोगे कि विखरे हुये मोती हैं।
- 20. तथा जब तुम वहाँ देखोगे तो देखोगे बड़ा सुख तथा भारी राज्य।

فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّدْلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّنَهُمُ نَضَرَةً وَسُرُورًا

وَجَزْمُهُمْ بِمَاصَكِرُوا جَنَّهُ وَّحَرِيُرًا الله

مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ لَا يَرَوُنَ فِيهُا عَلَى الْأَرَابِكِ لَا يَرَوُنَ فِيهُا شَهُمُسًا وَلا زَمُهُر يُرُورُ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَنْ لِيُلَا

وَيُطَاثُ عَلَيْهِمُ بِالِنِيَاةِ مِّنُ فِضَّةٍ وَّٱكُوا بِكَانَتُ قَوَارِوْلُ

قَوَارِنْرِأَمِنُ فِضَةٍ قَدَّرُوُهَا تَقَابُرِيُرًا<sub>®</sub>

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا نَغْيِينًاكُ

عَيْنًا فِيهَا شُكَلِّي سَلْسَيِينًا لأَن

وَيُلُوفُ عَلَيْهُمْ وِلِلْمَانُ قُعْلَكُونَ ۚ إِذَا رَايُتَهُمْ حَسِنْتَهُمْ لُوْلُوا مِّنْتُورًا ۞

وَإِذَارَايَتَ ثَوَّرَايْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَمِيرًا ۞

अर्थात सेवक उसे ऐसे अनुमान से भरेंगे कि न आवश्यक्ता से कम होंगे और न अधिक।

21. उन के ऊपर रेशमी हरे महीन तथा दबीज़ वस्त्र होंगे। और पहनाये जायेंगे उन्हें चाँदी के कंगन, और पिलायेगा उन्हें उन का पालनहार पवित्र पेय।

22. (तथा कहा जायेगा): यही है तुम्हारे लिये प्रतिफल और तुम्हारे प्रयास का आदर किया गया।

23. वास्तव में हम ने ही उतारा है आप पर कुर्आन थोड़ा - थोड़ा कर<sup>[1]</sup> के।

24. अतः आप धैर्य से काम लें अपने पालनहार के आदेशानुसार और बात न मानें उन में से किसी पापी तथा कृतघ्न की।

25. तथा स्मरण करें अपने पालनहार के नाम का प्रातः तथा संध्या (के समय)।

26. तथा रात्री में सज्दा करें उस के समक्ष और उस की पिवत्रता का वर्णन करें रात्री के लम्बे समय तक।

27. वास्तव में यह लोग मोह रखते हैं संसार से, और छोड़ रहे हैं अपने पीछे एक भारी दिन<sup>[2]</sup> को।

28. हम ने ही उन्हें पैदा किया है और सुदृढ़ किये हैं उन के जोड़-बंद। तथा जब हम चाहें बदला दें उन<sup>[3]</sup> के जैसे (दूसरों को)। ۼڵؽۿؙڎڔؿؽڵڮ۠ڛؙڹ۫ٮ۠ڛڂٛڞؙڒؙۊٳڶڛؾڹ۫ڒۊٞٛ ۊۜۘٞڝ۠ڷٚۊٛٲڛؘٵۅڒڡؚؽۏڞۜڐٟٷڛڡ۬ۿؙۄ۫ڒڹۨۿۄٛۺؘۯٳؠٞٵ ڟۿۅ۫ڗٳ؈

ٳۜؾ۠ۿؽؘٵػٲؽۘڵڴۄ۫ۘ۫ۘۼڔؘٛٳٞٷڰٳؽڛۼؽڴۄ۫ؠۜۺٛڴۅٛڗٳؖۿ

إِنَّا نَحُنَّ نَرَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُّ الْ تَتْزِيلًا ﴿

فَاصُبِرُ لِكُنُورَيِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمُ الِثِمَّا أَوْكَفُورًا ﴿

وَاذْكُرِ الْسَمَرَتِيكَ بُكُوةً وَاصِيلاا

وَمِنَ اتَيْلِ فَاسُجُلُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْـ لَاطُويْلاَ®

إِنَّ لَهُؤُلِآءِ يُعِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَارُوْنَ وَرَاءَ هُوْ يَوْمَا ثِقَيْلانَ

ۼۜؿ۠ڂؘڷڡٞٚڹؗٛؗٛؠؙٛۅٙۺؘۮۮؽۜٚٲۺۘۯۿؙڿٛۅٳۮؘٳۺؽؙؾؙٵ ؠػۜڶؿۜٵؘڡؙؿٛٵڷۿٶٛؠۜڹؙۑؚٮ۫ڸڴ۞

अर्थात नबूवत की तेईस वर्ष की अविध में, और ऐसा क्यों किया गया इस के लिये देखियेः सुरह बनी इस्राईल, आयतः 106|

<sup>2</sup> इस से अभिप्राय प्रलय का दिन है।

<sup>3</sup> अर्थात इन का विनाश कर के इन के स्थान पर दूसरों को पैदा कर दे।

29. निश्चय यह (सूरह) एक शिक्षा है। अतः जो चाहे अपने पालनहार की ओर (जाने की) राह बना ले ।

76 - सूरह दहर

- 30. और तुम अल्लाह की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं चाह सकते।<sup>[1]</sup> वास्तव में अल्लाह सब चीज़ों और गुणों को जानने वाला है।
- 31. वह प्रवेश देता है जिसे चाहे अपनी दया में। और अत्याचारियों के लिये उस ने तय्यार की है दुःखदायी यातना।

ٳڽۜۿڶۯ؋ؾؘۮ۬ڮڒۜٷٞٷؘڡؘڽؙۺٙٲٵؾٛٛڬۮٳڵڕڒؾؚ؋ ڛؘؽڵ۞

وَمَا تَشَاءُون اللهَ كَانَ يَشَاءَ اللهُ أَنّ اللهَ كَانَ عِلْيُمًا حَكِيْمًا فَيُ

يُّدُخِلُ مَنُ يَّتَكَأَءُ فِي رَحْمَتِهُ ۚ وَالظَّلِمِينَ اَعَدُلُهُ عُدَّا اِبَالِيْمَانُ

<sup>1</sup> अथीत कोई इस बात पर समर्थ नहीं कि जो चाहे कर लें। जो भलाई चाहता हो तो अल्लाह उसे भलाई की राह दिखा देता है।

# सूरह मुर्सलात - 77



# सूरह मुर्सलात के संक्षिप्त विषय यह सूरह मकी है, इस में 50 आयतें हैं।

- इस की आयत 1 में मुर्सलात (हवाओं) की शपथ ली गई है। इसलिये इस का नाम सूरह मुर्सलात है। इस में झक्कड़ को प्रलय के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। फिर प्रलय का भ्यावः चित्र दिखाया गया है।
- आयत 16 से 28 तक प्रतिफल के दिन के होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हुये उस पर सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है।
- इस में क़्यामत के झुठलाने वालों को उस दिन जिस दुर्दशा का सामना होगा उस का चित्रण किया गया है। और आयत 41 से 44 तक सदाचारियों के सुफल का चित्रण किया गया है।
- अन्त में झुठलाने वालों की अपराधिक नीति पर कड़ी चेतावनी दी गई है।
- अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रिज़यल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि हम मिना की वादी में थे। और सूरह मुर्सलात उतरी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसे पढ़ रहे थे और हम उसे आप से सीख रहे थे। (सहीह बुख़ारी: 4930, 4931)

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- शपथ है भेजी हुई निरन्तर धीमी वायुओं की!
- 2. फिर झक्कड़ वाली हवाओं की!
- और बादलों को फैलाने वालियों की!<sup>[1]</sup>
- 4. फिर अन्तर करने<sup>[2]</sup> वालों की।

وَالْمُرْسِلْتِ عُرُفًا ٥

قَالُعٰصِفْتِ عَصُفًا ۞ وَالنَّشِ لرتِ نَشُرًا۞

فَالْفُرِ قُتِ فَرُقًا ﴿

- 1 अर्थात जो हवायें अल्लाह के आदेशानुसार बादलों को फैलाती हैं।
- 2 अर्थात सत्योसत्य तथा वैध और अवैध के बीच अन्तर करने के लिये आदेश लाते हैं।

|      |      | C      |
|------|------|--------|
| 77 - | सूरह | मुसलात |

भाग - 29

المجزء ٢٩ 🔪

1191

٧٧ - سورة المرسلات

 फिर पहुँचाने वालों की वही। (प्रकाशना<sup>[1]</sup>) को!

6. क्षमा के लिये अथवा चेतावनी<sup>[2]</sup> के लिये!

 निश्चय जिस का वचन तुम्हें दिया जा रहा है वह अवश्य आनी है।

8. फिर जब तारे धुमिल हो जायेंगे।

9. तथा जब आकाश खोल दिया जायेगा।

10. तथा जब पर्वत चूर-चूर कर के उड़ा दिये जायेंगे।

11. और जब रसूलों का एक समय निर्धारित किया जायेगा।<sup>[3]</sup>

12. किस दिन के लिये इस को निलम्बित रखा गया है?

13. निर्णय के दिन के लिये।

14. आप क्या जानें कि क्या है वह निर्णय का दिन?

15. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये।

16. क्या हम ने विनाश नहीं कर दिया (अवैज्ञा के कारण) अगली जातियों का?

17. फिर पीछे लगा<sup>[4]</sup> देंगे उन के पिछलों को|

فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا اللهِ

عُذَرًا أَوْ نُذُرًاكُ

إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ

فَاذَاالنُّعُوْمُ كُلِّمسَتُ اللَّهُ وَمُركِّلِمسَتُ

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ﴾

وَإِذَا لِجُبَالٌ نُسِفَتُ

وَإِذَاالرُّسُلُ أُقِّتَتُ اللَّهِ

لِأَيِّ يَوْمِ الجِّلَتُ اللهُ

لِيَوْمِ الفُصَلِ الْ

وَمَا اَدُرلِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللهِ

وَيُلُّ يَوْمَبِنٍ لِلْمُكَدِّ بِينَ@

ٱلَمُ نُهُلِكِ الْأَوَّلِينَ الْمُ

ثُمَّ نُتُبِعُهُمُ اللَّاخِرِيْنَ ۞

अर्थात जो वह्यी (प्रकाशना) ग्रहण कर के उसे रसूलों तक पहुँचाते हैं।

- 2 अर्थात ईमान लाने वालों के लिये क्षमा का वचन तथा काफ़िरों के लिये यातना की सुचना लाते हैं।
- 3 उन के तथा उन के समुदायों के बीच निर्णय करने के लिये। और रसूल गवाही देंगे।
- 4 अर्थात उन्हीं के समान यातना-ग्रस्त कर देंगे।

|      |      | C      |
|------|------|--------|
| 77 - | सूरह | मुसलात |

भाग - 29

الحجزء ٢٩ \ 1192

٧٧ - سورة المرسلات

18. इसी प्रकार हम करते हैं अपराधियों के साथ।

19. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये।

20. क्या हम ने पैदा नहीं किया है तुम्हें तुच्छ जल (वीर्य) से?

21. फिर हम ने रख दिया उसे एक सुदृढ़ स्थान (गर्भाशय) में।

22. एक निश्चित अवधि तक।[1]

23. तो हम ने सामर्थ्य<sup>[2]</sup>रखा, अतः हम अच्छा सामर्थ्य रखने वाले हैं।

24. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिय!

25. क्या हम ने नहीं बनाया धरती को समेट<sup>[3]</sup> कर रखने वाली।

26. जीवित तथा मुर्दों को।

27. तथा बना दिये हम ने उस में बहुत से ऊँचे पर्वत। और पिलाया हम ने तुम्हें मीठा जल।

28. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये।

29. (कहा जायेगा): चलो उस (नरक) की ओर जिसे तुम झुठलाते रहे। كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ

وَيُلُ يُوُمَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِيُنَ®

ٱلدُنْخُلُقُكُدُ مِّنُ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿

فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مِّكِيْنٍ ﴿

إلى قَدَرِمَّعُلُوُمِوْ فَقَدَرُنَا اللَّهُ فَيْعُمَ الْقُدِرُونَ⊙

وَيُلُّ يَّوْمَبٍ فِ لِلْمُكَدِّبِ بِيْنَ @

ٱلَمُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿

اَحْيَاءً وَآمُواتًا ﴿

وَّجَعَلُنَا فِيُهَا رَوَاسِيَ شٰمِخْتٍ وَّاسُقَيْنَكُوُ مَّا َعُوْرًا تَاڻَ

وَيُلُ يَوْمَبِإِللَّهُكَذِّبِينَ

إِنْطَلِقُوْ آاِلَ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۞

- 2 अर्थात उसे पैदा करने पर।
- 3 अथात जब तक लोग जीवित रहते हैं तो उस के ऊपर रहते तथा बस्ते हैं। और मरण के पश्चात् उसी में चले जाते हैं।

<sup>1</sup> अर्थात गर्भ की अवधि तक।

|    |   |      | c      |
|----|---|------|--------|
| 77 | - | सूरह | मुसलात |

31. जो न छाया देगी और न ज्वाला से बचायेगी।

 वह (अग्नि) फेंकती होगी चिँगारियाँ भवन के समान।

33. जैसे वह पीले ऊँट हों।

34. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये।

35. यह वह दिन है कि वह बोल<sup>[2]</sup> नहीं सकेंगे।

36. और न उन्हें अनुमित दी जायेगी कि वह बहाने बना सकें।

37. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये!

38. यह निर्णय का दिन है, हम ने एकत्र कर लिया है तुम को तथा पूर्व के लोगों को।

39. तो यदि तुम्हारे पास कोई चाल<sup>[3]</sup> हो तो चल लो?

40. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये!

41. निःसंदेह आज्ञाकारी उस दिन छाँव तथा जल स्रोतों में होंगे। ٳٮؙٛڟؘڸڡؙٞٷٙٳٳڵ ڟؚڸؚڷۮؚؽڟڮۺؙۼۑؚڞٚ

لَّا ظَلِيُلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الدَّهَبِ أَ

ٳٮٚۜۿٵؾۯؙؠؽ۫ۺؘؘؚۯڔۣػٵڶڨؘڞؙڔۣؖۛ

ڬؘٲنَّهُ جِللَتُّ صُفَرُّ ۞ وَيُلُّ يِّوُمَ إِنِ الْمُكَدِّبِيُنَ۞

هٰذَايَوُمُ لَايَنْطِقُونَ اللهِ

وَلا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرْوُنَ<sup>®</sup>

وَيُلُ يُوْمَينٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ۞

هٰذَايَوْمُ الْفَصُرِلْ جَمَعُنْكُمُ وَالْرَوَّ لِيُنَ۞

فَإِنْ كَانَ لَكُوْ كَيْثُ فَكِينُدُونِ®

وَيُلُ يُوْمَبٍ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِللٍ وَّعُيُونٍ فَ

<sup>1</sup> छाया से अभिप्रायः नरक के धुवें की छाया है। जो तीन दिशाओं में फैला होगा।

<sup>2</sup> अर्थात उन के विरुद्ध ऐसे तर्क प्रस्तुत कर दिये जायेंगे कि वह अवाक रह जायेंगे।

<sup>3</sup> अर्थात मेरी पकड़ से बचने की।

42. तथा मन चाहे फलों में।

43. खाओ तथा पिओ मनमानी उन कर्मों के बदले जो तुम करते रहे।

- 44. हम इसी प्रकार प्रतिफल देते हैं।
- 45. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये!
- 46. (हे झुठलाने वालो!) तुम खा लो तथा आनन्द ले लो कुछ<sup>[1]</sup> दिन। वास्तव में तुम अपराधी हो।
- 47. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये!
- 48. जब उन से कहा जाता है कि (अल्लाह के समक्ष) झुको तो झुकते नहीं।
- 49. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिये!
- 50. तो (अब) वह किस बात पर इस (कुर्आन) के पश्चात् ईमान<sup>[2]</sup> लायेंगे?

وَّ فَوَاكِهَ مِتَّايَشُتَهُوْنَ ﴿

كُلُوْا وَاشْرَبُوُا هَنِيَكُا لِبَمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ ۞

ٳٷٵڬڶٳڬؘ ٮؘؙۼؚۯؽٵڶؠؙؙڂٛڛڹؽڹ۞ ۅؙؽؙڵ۠ڲۅؙڡؠۮ۪ؾڷڶؙڴڐۣ۫ؠؽؘ۞

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيلًا إِنَّكُوْمُونَ ۞

وَيُلُ يَوُمَدٍ ذِ لِلْمُكَدِّبِينَ۞

وَإِذَ الْقِيْلُ لَهُمُ ارْكَعُواللَّايْرُكَعُونُ

وَيُلُ يُوْمَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِيْنَ®

فَيِأَيِّ حَدِيْتٍ اَبَعُكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

<sup>1</sup> अर्थात संसारिक जीवन में।

<sup>2</sup> अर्थात जब अल्लाह की अन्तिम पुस्तक पर ईमान नहीं लाते तो फिर कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती जिस पर वह ईमान लायें। इसलिये कि अब कोई और पुस्तक आसमान से आने वाली नहीं है।

# सूरह नबा[1] - 78



# सूरह नवा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 40 आयतें हैं।

- ullet इस सूरह का नाम ((नबा)) है जिस का अर्थ हैः महत्व पूर्ण सूचना। जिस से अभिप्राय प्रलय तथा फिर से जीवित किये जाने की सूचना है। $^{[1]}$
- इस की आयत 1 से 5 तक में उन को चेतावनी दी गई है जो क्यामत का उपहास करते हैं कि वह समय दूर नहीं जब वह आ जायेगी और वह अल्लाह के सामने उपस्थित होंगे।
- आयत 6 से 16 तक में अल्लाह की शक्ति की निशानियाँ बताई गई हैं।
   जो मरण के पश्चात् जीवन के होने का प्रमाण हैं और गवाही देती हैं
   कि प्रतिफल का दिन अनिवार्य है।
- 1 इस सूरह में प्रलय (क्यामत) तथा परलोक (आख़िरत) के विश्वास पर बल दिया गया है। तथा इन पर विश्वास करने और न करने का परिणाम बताया गया है। मक्का के वासी इस की हँसी उड़ाते थे। कोई कहता कि यह हो ही नहीं सकता। किसी को संदेह था। किसी का विचार था कि यदि ऐसा हुआ तो भी हमारे देवी देवता हमारी अभिस्तावना कर देंगे, जैसा कि आगामी आयतों से विद्धित होता है।

"भारी सूचना" का अर्थः कुर्आन द्वारा दी गई प्रलय और परलोक की सूचना है। प्रलय और परलोक पर विश्वास सत्य धर्म की मूल आस्था है। यदि प्रलय और परलोक पर विश्वास न हो तो धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि जब कर्म का कोई फल ही न हो, और न कोई न्याय और प्रतिकार का दिन हो तो फिर सभी अपने स्वार्थ के लिये मनमानी करने के लिये आज़ाद होंगे, और अत्याचार तथा अन्याय के कारण पूरा मानव संसार नरक बन जायेगा।

इन प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रकृति द्वारा मानव जाति के प्रतिपालन जीवन रक्षा और सुख सुविधा की जिस व्यवस्था की चर्चा की गई है उस पर विचार किया जाये तो इस का उत्तर यही होगा कि यह व्यवस्थापक के बिना नहीं हो सकती। और पूरी प्रकृति एक निर्धारित नियमानुसार काम कर रही है। तो जिस के लिये यह सब हो रहा है उस का भी कोई स्वाभाविक कर्तव्य अवश्य होगा जिस की पूछ होगी। जिस के लिये न्याय और प्रतिकार का दिन होना चाहिये जिस में सब को न्याय पूर्वक प्रतिकार दिया जाये। और जिस शक्ति ने यह सारी व्यवस्था की है उस दिन को निर्धारित करना भी उसी का काम है।

 आयत 17 से 20 तक में बताया गया है कि प्रतिफल का दिन निश्चित समय पर होगा। उस दिन आकाश तथा धरती की व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो जायेगा और सब मनुष्य अल्लाह के न्यायालय की ओर चल पड़ेंगे।

1196

- आयत 21 से 36 तक में दुराचारियों के दुष्परिणाम तथा सदाचारियों के शुभपरिणाम को बताया है।
- अन्तिम आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थिति का चित्र दिखाया गया है और यह बताया गया है कि सिफ़ारिश के बल पर कोई जवाबदेही से नहीं बच सकेगा।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- वे आपस में किस विषय में प्रश्न कर रहे हैं?
- 2. बहुत बड़ी सूचना के विषय में।
- जिस में मतभेद कर रहे हैं।
- 4. निश्चय वे जान लेंगे।
- 5. फिर निश्चय वे जान लेंगे $|^{[1]}$
- क्या हम ने धरती को पालना नहीं बनाया?
- 7. और पर्वतों को मेख़?
- तथा तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया।
- तथा तुम्हारी निद्रा को स्थिरता (आराम) बनाया।

# 

عَمِّرِيَتَسَاءَ لُوُنَ<sup>©</sup>

عَنِ النَّبَاالُعَظِيُونُ الَّذِيُ هُمُّ أِنِيُّهِ مُعْتَكِفُونَ۞ كَلَّاسَيَعْلَكُونُ۞

تُوَ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ۞ تُوَ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ۞

ٱڵۄ۫ڹؘۼٷڶٳڵڒۯۻؘڡؚۿ<sup>ڰ</sup>ٲ

وَّ الْجِبَالَ أَوْتَادًا ٥

وَّخَلَقُنْكُمُ أَزُواجًانَ

وَّجَعَلُنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا <sup>®</sup>

1 (1-5) इन आयतों में उन को धिक्कारा गया है, जो प्रलय की हँसी उड़ाते हैं। जैसे उन के लिये प्रलय की सूचना किसी गंभीर चिन्ता के योग्य नहीं। परन्तु वह दिन दूर नहीं जब प्रलय उन के आगे आ जायेगी और वे विश्व विधाता के सामने उत्तरदायित्व के लिये उपस्थित होंगे।

- 10. और रात को वस्त्र बनाया।
- 11. और दिन को कमाने के लिये बनाया।
- तथा हम ने तुम्हारे ऊपर सात दृढ़ आकाश बनाये।
- और एक दमकता दीप (सूर्य) बनाया।
- 14. और बादलों से मूसलाधार वर्षा की।
- ताकि उस से अन्न और वनस्पति उपजायें।
- 16. और घने घने बाग्।[1]
- 17. निश्चय निर्णय (फ़ैसले) का दिन निश्चित है।
- 18. जिस दिन सूर में फूँका जायेगा। फिर तुम दलों ही दलों में चले आओगे।
- 19. और आकाश खोल दिया जायेगा तो उसमें द्वार ही द्वार हो जायेंगे।
- और पर्वत चला दिये जायेंगे तो वे मरीचिका बन जायेंगे।<sup>[2]</sup>

وتَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴾

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشًا أَنَّ

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُو سَبْعًا شِكَادًا

وَّجَعَلُنَا سِرَاجًا وَّهَاجًا ﴿

وَّٱنْزَلْنَامِنَ الْمُعُمِّرِتِ مَآءٌ تَجَّاجًا۞ لِنُغْوِرَجَ رِبِهٖ حَبُّاوَّنَبَاتًا۞

وَّجَنَّتٍ الْفَاقًا قُ

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿

يُّومُ يُنْفَخُرِ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوا جَالَىٰ

وَّفْتِعَتِ السَّمَأَءُ فَكَانَتُ ٱبْوَابًا ﴿

و سُرِيّرتِ الْجِبَالْ فَكَانَتُ سَرَا بَالْ

- 1 (6-16) इन आयतों में अल्लाह की शक्ति प्रितिपालन (रुबूबिय्यत) और प्रज्ञा के लक्षण दर्शाये गये हैं जो यह साक्ष्य देते हैं कि प्रितिकार (बदले) का दिन आवश्यक है, क्योंकि जिस के लिये इतनी बड़ी व्यवस्था की गई हो और उसे कर्मों के अधिकार भी दिये गये हों तो उस के कर्मों का पुरस्कार या दण्ड तो मिलना ही चाहिये।
- 2 (17-20) इन आयतों में बताया जा रहा है कि निर्णय का दिन अपने निश्चित समय पर आकर रहेगा, उस दिन आकाश तथा धरती में एक बड़ी उथल पुथल होगी। इस के लिये सूर में एक फूँक मारने की देर है। फिर जिस की सूचना दी जा रही है तुम्हारे सामने आ जायेगी। तुम्हारे मानने या न मानने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सब अपना हिसाब देने के लिये अल्लाह के न्यायालय की ओर चल पड़ेंगे।

- 21. वास्तव में नरक घात में है।
- 22. जो दूराचारियों का स्थान है।
- 23. जिस में वे असंख्य वर्षों तक रहेंगे।
- 24. उस में ठंडी तथा पेय (पीने की चीज़) नहीं चखेंगे।
- 25. केवल गर्म पानी और पीप रक्त के।
- 26. यह पूरा पूरा प्रतिफल है।
- 27. नि:संदेह वे हिसाब की आशा नहीं रखते थे।
- 28. तथा वे हमारी आयतों को झुठलाते थे।
- 29. और हम ने सब विषय लिख कर सूरक्षित कर लिये हैं।
- 30. तो चखो, हम तुम्हारी यातना अधिक ही करते रहेंगे।[1]
- 31. वास्तव में जो डरते हैं उन्हीं के लिये सफलता है।
- 32. बाग तथा अँगूर हैं।
- 33. और नवयुवति कुमारियाँ।
- 34. और छलकते प्याले।
- 35. उस में बकवाद और मिथ्या बातें नहीं सुनेंगे।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا۞

لِلطُّغِيْنَ مَاكِا ﴿

لْبِشِيْنَ فِيْهَا آخْقَابًا ﴿

لَايَذُ وَقُونَ فِيهُمَا بَرُدًا وَلَا شَرَابًا

**ٳ**ڷٳڮؚؠؽؙٵۊۜۼۺٵۊٞٵۿ

جَزَآءُ وِفَاقًا ۞

إِنَّهُمْ كَانُوُالَا يَرُجُونَ حِسَابًا ﴿

وّكَدُّ بُوۡ إِباليٰتِنَا كِدَّابًا ۞

وَكُلَّ شَيِّ أَخْصَيْنَهُ كِتْبًا ﴿

فَدُوتُوا فَكُنُ تَزِيدِكُو إِلَّا عَذَا الَّاحَ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿

حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿

وَّكُواعِبَ أَتُوانًا ﴿

وَّكَانْسًادِهَاقًا شَ

لكِينْمَعُونَ فِيْمَالَغُوّا وَلَا كِنَّا بَالْحُ

<sup>1 (21-30)</sup> इन आयतों में बताया गया है कि जो हिसाब की आशा नहीं रखते और हमारी आयतों को नहीं मानते हम ने उन के एक एक करतूत को गिन कर अपने यहाँ लिख रखा है। और उन की ख़बर लेने के लिये नरक घात लगाये तैयार है, जहाँ उन के कुकर्मों का भरपूर बदला दिया जायेगा।

- 36. यह तुम्हारे पालनहार की ओर से भरपूर पुरस्कार है।
- 37. जो आकाश, धरती तथा जो उन के बीच है का अति करुणामय पालनहार है। जिस से बात करने का वे साहस नहीं कर सकेंगे।
- 38. जिस दिन रूह (जिब्रील) तथा फ़िरिश्ते पंक्तियों में खड़े होंगे, वही बात कर सकेगा जिसे रहमान (अल्लाह) आज्ञा देगा, और सहीह बात करेगा।
- 39. वह दिन निः संदेह होना ही है। अतः जो चाहे अपने पालनहार की ओर (जाने का) ठिकाना बना ले।<sup>[1]</sup>
- 40. हम ने तुम को समीप यातना से सावधान कर दिया जिस दिन इन्सान अपना करतूत देखेगा, और काफ़िर (विश्वास हीन) कहेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता!<sup>[2]</sup>

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿

رَّتِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُاالرَّحُمْنِ لَايَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا۞

يَوْمَرَيَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَإِكَةُ صَفَّا ۚالْاَيْتَكَاّمُوْنَ إِلَّامَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْلُ وَقَالَ صَوَابًا⊛

ذلِكَ الْيُؤَمُّ الْحَقَّ فَمَنُ شَكَّ التَّخَذَ اللَّ رَبِّهِ مَا يُا۞

ٳٷۜٲٮؙ۬ۮؘۯڹٛڴؙۄ۫عؘڎٵ؆۪ڡٙڔؽؠٵڐۧڲۅ۫ڡۘڗؽڣۛڟ۠ۯٳڵٮۯٷٛ ڡٵڣۜ؆ۜڡٮؙؾڮۮٷۅؘؽڠؙۅؙڶ۠ٳڶػٲڣۯۑڵؿؾؾٙؽؙػؙڎؙؾؙ ٮؿؙؗؗؗڔٵ۫ڿٛ

- 1 (37-39) इन आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थित (हाज़िरी) का चित्र दिखाया गया है। और जो इस भ्रम में पड़े हैं कि उन के देवी देवता आदि अभिस्तावना करेंगे उन को सावधान किया गया है कि उस दिन कोई बिना उस की आज्ञा के मुँह नहीं खोलेगा और अल्लाह की आज्ञा से अभिस्तावना भी करेगा तो उसी के लिये जो संसार में सत्य वचन "ला इलाहा इल्लल्लाह" को मानता हो। अल्लाह के द्रोही और सत्य के विरोधी किसी अभिस्तावना के योग्य नहीं होंगे।
- 2 (40) बात को इस चेतावनी पर समाप्त किया गया है कि जिस दिन के आने की सूचना दी जा रही है, उस का आना सत्य है, उसे दूर न समझो। अब जिस का दिल चाहे इसे मान कर अपने पालनहार की ओर मार्ग बना ले। परन्तु इस चेतावनी के होते जो इन्कार करेगा उस का किया धरा सामने आयेगा तो पछता पछता कर यह कामना करेगा कि मैं संसार में पैदा ही न होता। उस समय इस संसार के बारे में उस का यह विचार होगा जिस के प्रेम में आज वह परलोक से अंधा बना हुआ है।

# सूरह नाज़िआत[1] - 79



# सूरह नाज़िआत के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 46 आयतें हैं।

- इस का आरंभ ((अन्नाज़िआत)) शब्द से हुआ है। जिस का अर्थ हैः प्राण खींचने वाले फ़रिश्ते, इसी से इस का यह नाम रखा गया है। $^{[1]}$
- इस की आयत 1 से 14 तक में प्रतिफल के दिन पर गवाही प्रस्तुत की गई है। फिर क्यामत का चित्र दिखाते हुये उस का इन्कार करने वालों की आपित्त की चर्चा की गई है।
- आयत 15 से 26 तक में फ़िरऔन के मूसा (अलैहिस्सलाम) की बात न मानने के शिक्षाप्रद परिणाम को बताया गया है जो प्रतिफल के होने का ऐतिहासिक प्रमाण है।
- 1 इस सूरह का विषय प्रलय तथा दोबारा उठाये जाने का वर्णन है। और इस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी न मानने के दुष्परिणाम से सावधान किया गया है। और फ़रिश्तों के कार्यों की चर्चा कर के यह विश्वास दिलाया गया है कि प्रलय अवश्य आयेगी, और दूसरा जीवन हो कर रहेगा। यही फरिश्ते अल्लाह के आदेश से इस विश्व की व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। यह कार्य जिसे असंभव समझा जा रहा है अल्लाह के लिये अति सरल है। एक क्षण में वह संसार को विलय कर देगा और दूसरे क्षण में, सहसा दूसरे संसार में स्वंय को जीवित पाओगे।

फिर फ़िरऔन की कथा का वर्णन कर के निबयों (ईश दूतों) को न मानने का दुष्परिणाम बताया गया है जिस से शिक्षा लेनी चाहिये।

27 से 33 तक परलोक तथा दोबारा उठाये जाने का वर्णन है।

34 से 41 तक बताया गया है कि परलोक के स्थायी जीवन का निर्णय इस आधार पर होगा कि किस ने आज्ञा का उल्लंघन किया है। और माया मोह को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तथा किस ने अपने पालनहार के सामने खड़े होने का भय किया। और मनमानी करने से बचा। यह समय अवश्य आना है। अब जिस के जो मन में आये करे। जो इसी संसार को सब कुछ समझते थे यह अनुभव करेंगे कि वह संसार में मात्र पल भर ही रहे, उस समय समझ में आयेगा कि इस पल भर के सुख के लिये उस ने सदा के लिये अपने भविष्य का विनाश कर लिया।

- आयत 34 से 41 तक में क्यामत के दिन अवैज्ञाकारियों की दुर्दशा और आज्ञाकारियों के उत्तम परिणाम को दिखाया गया है।
- अन्त में क्यामत के नकारने वालों का जवाब दिया गया है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- शपथ है उन फ़्रिश्तों की जो डूब कर (प्राण) निकालते हैं!
- 2. और जो सरलता से (प्राण) निकालते हैं।
- और जो तैरते रहते हैं।
- 4. फिर जो आगे निकल जाते हैं।
- 5. फिर जो कार्य की व्यवस्था करते हैं। $^{[1]}$
- जिस दिन धरती काँपेगी।
- 7. जिस के पीछे ही दूसरी कम्प आ जायेगी।
- 8. उस दिन बहुत से दिल धड़क रहे होंगे।
- 9. उन की आंखें झुकी होंगी।
- 10. वे कहते हैं कि क्या हम फिर पहली स्थिति में लाये जायेंगे?
- जब हम (भुरभुरी) (खोखली) स्थियाँ (हड्डियाँ) हो जायेंगे।
- 12. उन्हों ने कहाः तब तो इस वापसी में क्षति है।

# 

وَالنَّزِعْتِ عَرُقًالٌ

وَّالنَّشِطْتِ نَشُطًا ﴿

وَّالسَّبِعَاتِ سَبُعًا ﴿

فَالشِّبِقْتِ سَبُقًالَ

فَالْمُكُ بِراتِ آمُرًا۞

يَوْمَ تَوْجُفُ الرَّاحِفَةُ ﴿

تَتُبِعُهَا الرَّادِ فَهُ ٥

قُلُوْبٌ يُومَيِدٍ وَّاحِفَة ۗ ۞

ٱبْصَارُهَاخَاشِعَةٌ ۞

يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمُردُودُونُ فِي الْحَافِرُةِ قُ

ءَإِذَاكُنَّا عِظَامًانَّخِرَةً أَنْ

قَالُوْاتِلُكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿

<sup>1 (1-5)</sup> यहाँ से बताया गया है कि प्रलय का आरंभ भारी भूकम्प से होगा और दूसरे ही क्षण सब जीवित हो कर धरती के ऊपर होंगे।

| <b>79 -</b> सरह नाजिआत | 79 - | सरह | नाजिआत |
|------------------------|------|-----|--------|
|------------------------|------|-----|--------|

13. बस वह एक झिडकी होगी।

14. तब वे अकस्मात धरती के ऊपर होंगे।

15. (हे नबी) क्या तुम को मूसा का समाचार पहुँचा?<sup>[1]</sup>

16. जब पिवत्र वादी "तुवा" में उसे उसके पालनहार ने पुकारा।

17. फ़िरऔन के पास जाओ वह विद्रोही हो गया है।

18. तथा उस से कहो कि क्या तुम पिवत्र होना चाहोगे?

19. और मैं तुम्हें तुम्हारे पालनहार की सीधी राह दिखाऊँ तो तुम डरोगे?

20. फिर उस को सब से बड़ा चिन्ह (चमत्कार) दिखाया।

 तो उस ने उसे झुठला दिया और बात न मानी।

22. फिर प्रयास करने लगा।

 फिर लोगों को एकत्र किया फिर पुकारा।

24. और कहाः मैं तुम्हारा परम पालनहार हूँ।

25. तो अल्लाह ने उसे संसार तथा परलोक की यातना में घेर लिया।

26. वास्तव में इस में उस के लिये शिक्षा है जो डरता है। ڣَٳ۫تَّؠؗٳۿؚؽؘڗؘڂۘڔۊٞ۠ٷٙڸڝٙڎٷ۠ ڣٳڎؘٳۿؙڝؙڕڸڶۺٳۿؚ؉ۊ۞ ۿڵٲؿڮ ڝؚڽؿؙڞؙڡؙۅ۠ڛؽ۞

إِذْ نَادْ لَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ مُلُوى ﴿

إِذُهَبُ إِلَى فِرُعَوْنَ إِنَّهُ طَعَيٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ

فَقُلُ هَلُ لَكَ رِالَى آنُ تَزَكَّى ﴿

وَآهُدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْتَلَى ﴿

فَأَرْبِهُ الَّذِيةَ الْكُبُرِي الْمُ

فَكُنَّابَ وَعَطَىٰ اللَّهُ

ثُمُّرَ آدُبُرَ يَسُعٰى ۗ فَحَشَرَتُ فَنَادٰى ۗ فَحَشَرَتُ فَنَادٰى ۗ

نَقَالَ أَنَارَ ثُكِنُّ وَالْأَعْلَ ۗ فَأَخَذَنُ اللهُ نَكَالَ الْلِخِرَةِ وَالْأُولِ۞

اِنَّ فِيُ ذَالِكَ لَعِبُرَةً لِّمَنُ يَّغُشَى اللهُ

<sup>1 (6-15)</sup> इन आयतों में प्रलय दिवस का चित्र पेश किया गया है। और काफ़िरों की अवस्था बतायी गई है कि वे उस दिन किस प्रकार अपने आप को एक खुले मैदान में पायेंगे।

27. क्या तुम को पैदा करना कठिन है अथवा आकाश को, जिसे उस ने बनाया।<sup>[1]</sup>

28. उस की छत ऊँची की और चौरस किया।

29. और उस की रात को अंधेरी, तथा दिन को उजाला किया।

30. और इस के बाद धरती को फैलाया।

31. और उस से पानी और चारा निकाला।

32. और पर्वतों को गाड़ दिया।

33. तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लाभ के लिये।

34. तो जब प्रलय आयेगी|<sup>[2]</sup>

35. उस दिन इन्सान अपना करतूत याद करेगा।<sup>[3]</sup>

36. और देखने वाले के लिये नरक सामने कर दी जायेगी। ءَانْتُوْ أَشَكُّ خَلْقًا آمِ التَّمَاءُ بَنَهَا ١

رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوِّ بِهَا اللهِ

وَاَغُطُشَ لَيْكُهَا وَاَخُرَجَ ضُعِهَا<sup>®</sup>

وَالْأَرْضُ بَعْثَ ذَالِكَ دَحْمَاهُ آخُوَتِرُومُهُمَامَاءُ هَاوَمَرُعْمِمَانُ

> وَالْجِبَالَ اَرْسُهَا ﴿ مَتَاعًا لَكُوْ وَلِانْعُا مِكُوْ

ۏؙٳۮؘٳڿٵۧٷؚٳڵڟٲۺۧڎؙؙٲڵڴؙڹڒؽ۞ ؽۅؙڡؙڒؾؾؘۮؘػؖٷٳڷؚڒ۬ۺٵؽؙڡؘٲڛڂؽؗ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْهُ لِمَنْ يَرْي

2 (28-34) "बड़ी आपदा" प्रलय को कहा गया है जो उस की घोर स्थिति का चित्रण है।

3 (35) यह प्रलय का तीसरा चरण होगा जब कि वह सामने होगी। उस दिन प्र त्येक व्यक्ति को अपने संसारिक कर्म याद आयेंगे और कर्मानुसार जिस ने सत्य धर्म की शिक्षा का पालन किया होगा उसे स्वर्ग का सुख मिलेगा और जिस ने सत्य धर्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नकारा और मनमानी धर्म और कर्म किया होगा वह नरक का स्थायी दुख भोगेगा।

<sup>1 (16 -27)</sup> यहाँ से प्रलय के होने और पुनः जीवित करने के तर्क आकाश तथा धरती की रचना से दिये जा रहे हैं किः जिस शिक्त ने यह सब बनाया और तुम्हारे जीवन रक्षा की व्यवस्था की है, प्रलय करना और फिर सब को जीवित करना उस के लिये असंभव कैसे हो सकता है? तुम स्वंय विचार कर के निर्णय करो।

37. तो जिस ने विद्रोह किया।

38. और सांसारिक जीवन को प्राथमिक्ता दी।

39. तो नरक ही उस का आवास होगी।

40. परन्तु जो अपने पालनहार की महानता से डरा तथा अपने आप को मनमानी करने से रोका।

41. तो निश्चय ही उस का आवास स्वर्ग है।

**42.** वे आप से प्रश्न करते हैं कि वह समय कब आयेगा?<sup>[1]</sup>

43. तुम उस की चर्चा में क्यों पड़े हो?

44. उस के होने के समय का ज्ञान तुम्हारे पालनहार के पास है।

45. तुम तो उसे सावधान करने के लिये हो जो उस से डरता है।[2]

46. वह जिस दिन उस का दर्शन करेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि वह संसार में एक संध्या या उस के सवेरे से अधिक नहीं ठहरे। فَالْمَا مَنْ طَغَى ﴿

وَالثَرَالْحُيُوةَ الدُّنْيَا فِي

فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ وَلَمَّامَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفُسُ حَنِ الْهُوٰى ﴿

> فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاكُونِ أَنْ يَسْتَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسُمَا ۗ

> > فِيُوَانَتَ مِنْ ذِكْرَهَا اللهِ إلى رَبِّكِ مُنْتَظِيمًا اللهِ

ٳ؆ٛؠۜٵۘٲڹٛؾؙڡؙڹٛۮؚۯؙڡۜڹؾۼؙۺ؆<sup>۞</sup>

ڬٲنَّهُمُ يَوْمُرَيَرُونَهَا لَءُيلَبَثُوْۤالِّلَاعَشِيّة ٱوۡضُلُمُاۚ ۚ

<sup>1 (42)</sup> काफिरों का यह प्रश्न समय जानने के लिये नहीं, बक्कि हंसी उड़ाने के लिये था।

<sup>2 (45)</sup> इस आयत में कहा गया है कि (हे नबी) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आप का दायित्व मात्र उस दिन से सावधान करना है। धर्म बल पूर्वक मनवाने के लिये नहीं। जो नहीं मानेगा उसे स्वंय उस दिन समझ में आ जायेगा कि उस ने क्षण भर के संसारिक जीवन के स्वर्थ के लिये अपना स्थायी सुख खो दिया। और उस समय पछतावे का कुछ लाभ नहीं होगा।

### सूरह अबस[1] - 80



# सूरह अबस के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 42 आयतें हैं।

- इस का आरंभ ((अबस)) शब्द से हुआ है जिस का अर्थ ((मुंह बसोरना)) है। इसी से इस सूरह का नाम रखा गया है। [1]
- इस की आयत 1 से 10 तक में एक विशेष घटना की ओर संकेत कर के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ध्यान दिलाया गया है कि आप अभिमानियों तथा दुराग्रहियों के पीछे न पड़ें। उस पर ध्यान दें जो सत्य की खोज करता और अपना सुधार चाहता है।
- आयत 11 से 16 तक में कुर्आन की महिमा का वर्णन किया गया तथा बताया गया है कि जिस की ओर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बुला रहे हैं वह कितनी बड़ी चीज़ है। इस लिये जो इस का अपमान करेंगे वह स्वंय अपना ही बुरा करेंगे।
- आयत 17 से 23 तक में प्रलय के इन्कारियों को चेतावनी दी गई है। तथा फिर से जीवित किये जाने के प्रमाण अल्लाह के पालनहार होने से प्रस्तुत किये गये हैं।
- 1 यह सूरह मक्की है। भाष्य कारों ने इस के उतरने का कारण यह लिखा है कि एक बार ईशदूत (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मक्का के प्रमुखों को इस्लाम के विषय में समझा रहे थे कि एक अनुयायी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (रिज़यल्लाहु अन्हु) ने आ कर धार्मिक विषय में प्रश्न किया। आप उसे बुरा मान गये और मुँह फेर लिया। इस पर आप को सावधान किया गया कि धर्म में संसारिक मान मर्यादा का कोई महत्व नहीं, आप उसी पर प्रथम ध्यान दें जो सत्य को मानता तथा उस का पालन करता है। आप का दायित्व यह भी नहीं है कि किसी को सत्य मनवा दें। फिर कुरआन ऐसी चीज़ नहीं है जिसे विनय और खुशामद से प्रस्तुत किया जाये। बिल्क जो उस पर विचार करेगा तो स्वंय ही इस सत्य को पा लेगा। और जान लेगा कि जिस अल्लाह ने सब कुछ किया है तो पूजा भी मात्र उसी की करें और उसी के कृतज्ञ हों। फिर यदि वह अपनी कृतध्नता पर अड़े रह गये तो एक दिन आयेगा जब यह मान मर्यादा और उन का कोई सहायक नहीं रह जायेगा और प्रत्येक के कर्मों का फल उस के सामने आ जायेगा।

الجزء ٣٠

• अन्त में आयत 42 तक क्यामत का भ्यावह चित्र तथा सदाचारियों और दराचारियों के अलग-अलग परिणाम बताये गये हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कपाशील तथा दयावान है।

- (नबी ने) त्योरी चढाई तथा मुँह फेर लिया।
- 2. इस कारण कि उस के पास एक अँधा आया
- और तुम क्या जानो शायद वह पवित्रता प्राप्त करे।
- 4. या नसीहत ग्रहण करे जो उस को लाभ देती।
- परन्तु जो विमुख (निश्चन्त) है।
- 6. तुम उन की ओर ध्यान दे रहे हो।
- 7. जब कि तुम पर कोई दोष नहीं यदि वह पवित्रता ग्रहण न करे।
- तथा जो तुम्हारे पास दौड़ता आया।
- 9. और वह डर भी रहा है।
- **10.** तुम उस की ओर ध्यान नहीं देते।[1]
- 11. कदापि यह न करो. यह (अर्थात कुर्आन) एक स्मृति (याद दहानी) है।

\_ جرالله الرّحُمن الرّحِيمِ

عَبِسَ وَتُولِيْنُ

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى الْمُ

وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّهُ يَزُّكُّى ﴿

ٱوۡيَٰذَ ٰكُوۡ فَتَنۡفُعَهُ الذِّكُرٰى ۚ

أَمَّا مَنِ استَغُنَّى ﴿

فَأَنْتُ لَهُ تَصَدُّى ٥

وَمَاعَلَنُكَ ٱلَّايِزُّ لِّي ٥

وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسُعِي ٥

وَهُو يَخْتُنِي ۗ

فَأَنْتُ عَنْهُ تَلَهِّي أَ

كَلَّا اتَّهَا تَذُكِهُ وَهُ

<sup>1 (1-10)</sup> भावार्थ यह है कि सत्य के प्रचारक का यह कर्तव्य है कि जो सत्य की खोज में हो भले ही वह दरिद्र हो उसी के सुधार पर ध्यान दे। और जो अभीमान के कारण सत्य की परवाह नहीं करते उन के पीछे समय न गवायें। आप का यह दायित्व भी नहीं है कि उन्हें अपनी बात मनवा दें।

12. अतः जो चाहे स्मरण (याद) करे।

13. मान्नीय शास्त्रों में है।

14. जो ऊँचे तथा पवित्र हैं।

15. ऐसे लेखकों (फ़रिश्तों) के हाथों में है।

**16.** जो सम्मानित और आदरणीय हैं।[1]

 इन्सान मारा जाये वह कितना कृतघ्न (नाशुक्रा) है।

18. उसे किस वस्तु से (अल्लाह) ने पैदा किया?

19. उसे वीर्य से पैदा किया, फिर उस का भाग्य बनाया।

20. फिर उस के लिये मार्ग सरल किया।

 फिर मौत दी फिर समाधि में डाल दिया।

22. फिर जब चाहेगा उसे जीवित कर लेगा।

23. वस्तुतः उस ने उस की आज्ञा का पालन नहीं किया।<sup>[2]</sup>

24. इन्सान अपने भोजन की ओर ध्यान दे।

فَمَنُ شَاءَذَكُرَهُ۞ فِي صُحُفِ مُكرَّمَةٍ ﴿

و المراقعة المطهرة

ناَکْدِی سَفَرَ يَوْ فَ ناکْدِی سَفَرَ يَوْ فَ

كَوَامِرْ بَرَرَةٍ قُ

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا آكُفُرَ لا ﴿

مِنُ أَيِّ شَيْعٌ خَكَقَهُ ١٠

مِنُ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ اللهِ

ثُمَّ السَّبِيلَ يَتَكَرَهُ ﴿ لَهُ السَّبِيلَ يَتَكَرَهُ ﴿ لَهُ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلُ السَّالِ السَّبِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلِيلِ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُولِ السَّالِيلُولِ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُولِ السَّالِيلُولِ السَّالِيلِيلُولِ السَالِيلُولِ السَّالِيلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ ال

تُعرِّ إِذَا شَاءَ أَنْتُرَهُ ﴿

كَلَّالَمَّا يَقُضِ مَّا آمَرَهُ ١٠٠

فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِهُ ﴿

1 (11-16) इन में कुर्आन की महानता को बताया गया है कि यह एक स्मृति (याद दहानी) है। किसी पर थोपने के लिये नहीं आया है। बल्कि वह तो फ़रिश्तों के हाथों में स्वर्ग में एक पवित्र शास्त्र के अन्दर सुरक्षित है। और वहीं से वह (कुर्आन) इस संसार में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्) पर उतारा जा रहा है।

2 (17-23) तक विश्वास हीनों पर धिक्कार है कि यदि वह अपने अस्तित्व पर विचार करें कि हम ने कितनी तुच्छ वीर्य की बूँद से उस की रचना की तथा अपनी दया से उसे चेतना और समझ दी परन्तु इन सब उपकारों को भूल कर कृतध्न बना हुआ है, और पूजा उपासना अन्य की करता है।

25. हम ने मूसलाधार वर्षा की।

26. फिर धरती को चीरा फाड़ा।

27. फिर उस से अन्न उगाया।

28. तथा अंगूर और तरकारियाँ।

29. तथा जैतून एवं खजूर।

30. तथा घने बाग

31. एवं फल तथा वनस्पतियाँ।

32. तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लिये|<sup>[1]</sup>

33. तो जब कान फाड़ देने वाली (प्रलय) आ जायेगी।

34. उस दिन इन्सान अपने भाई से भागेगा।

35. तथा अपने माता और पिता सेl

36. एवं अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों से।

37. प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन अपनी पड़ी होगी।

38. उस दिन बहुत से चेहरे उज्जवल होंगे।

39. हंसते एवं प्रसन्न होंगे।

40. तथा बहुत से चेहरों पर धूल पड़ी होगी। آئاصَئبُناالُمَآءَصَبَالَهُ نَوُّ شَقَقَنَاالُورَضَ شَقَّالَهُ فَانَبُنَنَافِيهَا حَبَّا هِ وَعِنَبَاوَّ فَضُبًا هِ وَحَمَآيِقَ غُلبًا هُ وَحَمَآيِقَ غُلبًا هُ وَخَمَآيِقَ غُلبًا هُ مَتَاعًا كُمُو وَلِالْعَامِكُو هُ مَتَاعًا كُمُو وَلِالْعَامِكُو هُ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ أَخِيْهِ

ٷٛۘۘڋٷڰ۠ؿۘۅٛڡؘڽٟؠٟ۬؞ؙۺؙڣؠؗٷۜٛۜؗٛ ۻٵ۫ڝؚػڎؙؿ۠ۺڗۺڗۨٷۜٞٛ ۊٷڋٷٷؿۅڡؠۣؠؚ۫ؠٙٵڲؽۿٵۼۜڹڔٷؙ۠۞

<sup>1 (24-32)</sup> इन आयतों में इन्सान के जीवन साधनों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अल्लाह की अपार दया के परिचायक हैं। अतः जब सारी व्यवस्था वही करता है तो फिर उस के इन उपकारों पर इन्सान के लिये उचित था कि उसी की बात माने और उसी के आदेशों का पालन करे जो कुरआन के माध्यम से अन्तिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। (दावतुल कुर्आन)

41. उन पर कालिमा छाई होगी।

ئَرُ*هُ* قُهُاقًارَةٌ ۞

**42.** वही काफ़िर और कुकर्मी लोग  ${\red {\red {\it t}}}^{[1]}$ 

أُولَيِكَ هُـُو الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ خُ

<sup>1 (33-42)</sup> इन आयतों का भावार्थ यह है कि संसार में किसी पर कोई आपदा आती है तो उस के अपने लोग उस की सहायता और रक्षा करते हैं। परन्तु प्रलय के दिन सब को अपनी अपनी पड़ी होगी और उस के कर्म ही उस की रक्षा करेंगे।

# सूरह तक्वीर[1] - 81



### सूरह तक्वीर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 29 आयतें हैं।

- इस में प्रलय के दिन सूर्य के लपेट दिये जाने के लिये ((कुव्विरत)) शब्द आया है। इस लिये इस का नाम सूरह तक्वीर है। जिस का अर्थ लपेटना है।[1]
- इस की आयत 1 से 6 तक प्रलय की प्रथम घटना और आयत 7 से 14 तक में दूसरी घटना का चित्रण किया गया है।
- आयत 15 से 25 तक में यह बताया गया है कि कुर्आन और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जो सूचना दे रहे हैं वह सत्य पर आधारित है।
- आयत 26 से 29 तक में इन्कार करने वालों को चेतावनी दी गई है कि कुर्आन को न मानना सत्य का इन्कार है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. जब सुर्य लपेट दिया जायेगा।
- 2. और जब तारे धुमिल हो जायेंगे।
- 3. जब पर्वत चलाये जायेंगे|
- 4. और जब दस महीने की गाभिन ऊँटनियाँ छोड़ दी जायेंगी।
- और जब वन् पशु एकत्र कर दिये जायेंगे
- और जब सागर भड़काये जायेंगे।<sup>[2]</sup>

# 

ٳۘڎٙۘۘٵڶۺۜٞؠۺؙۘڮؙۊڒٮۛؿ۞ٚ ۅڸڎٙٵٵڵؾؙۻٷڡؙڔٵٮٛػۮڒؿػ۞ٞ ۅڸڎؘٵڵؚۼڹٵڶؙڛؾؚڗؿ۞ٚ ۅڸۮؘٵڶؙڥۺؘڶۮؙٷڟؚڵؘڎ۞ٞٚ

وَ إِذَ اللَّوْحُوشُ كُثِيرَتُ ٥

<u>ۅٙٳڎؘٳٳڵ۪ۼٵۯڛ۠ڿؚۜۯؾۘۨڽ</u>ٚ

- 1 यह सूरह आरंभिक सूरतों में से है। इस में प्रलय तथा दूतत्व (रिसालत) का वर्णन है।
- 2 (1-6) इन में प्रलय के प्रथम चरण में विश्व में जो उथल पुथल होगी उस को

- और जब प्राण जोड दिये जायेंगे।
- और जब जीवित गाड़ी गई कन्या से प्रश्न किया जायेगाः
- कि वह किस अपराध के कारण बध की गई।
- 10. तथा जब कर्म पत्र फैला दिये जायेंगे।
- 11. और जब आकाश की खाल उतार दी जायेगी।
- 12. और जब नरक धहकाई जायेगी।
- 13. और जब स्वर्ग समीप लाई जायेगी।
- 14. तो प्रत्येक प्राणी जान लेगा कि वह क्या लेकर आया है।<sup>[1]</sup>
- 15. मैं शपथ लेता हूँ उन तारों की जो पीछे हट जाते हैं।
- 16. जो चलते चलते छुप जाते हैं।
- 17. और रात की (शपथ), जब समाप्त होने लगती है।

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتُ "

وَإِذَاالُمُونَءُدَةُ سُيِلَتُ<sup>٣</sup>

<u>ؠ</u>ٳؘؾۣڎؘڹؙڮ۪ٷؙؾڶۘؿ۞ٞ

وَاذَاالصُّحُفُ نُشِرَتُ ۗ

وَإِذَ االسَّمَأَءُ كُثِيتُطَتُ ۗ

وَإِذَا الْجُحِيْدُ الْجُحِيْدُ الْجُحَاثُ ﴿

وَإِذَاالِجُنَّةُ أُزْلِفَتُ ۖ

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا أَحُضَرَتُ ٥

فَكُلَّ أُقْسِمُ بِالْخُنْشِ

ٱلْجَوَارِ الْكُنَّسِ۞ وَالَّيْلِ إِذَا عَسُعَسَ۞

दिखाया गया है कि आकाश, धरती और पर्वत, सागर तथा जीव जन्तुओं की क्या दशा होगी। और माया मोह में पड़ा इन्सान इसी संसार में अपने प्रियवर धन से कैसा बे परवाह हो जायेगा। वन् पशु भी भय के मारे एकत्र हो जायेंगे। सागरों के जल प्लावन से धरती जल थल हो जायेगी।

1 (7-14) इन आयतों में प्रलय के दूसरे चरण की दशा को दर्शाया गया है कि इन्सानों की आस्था और कर्मों के अनुसार श्रेणियाँ बनेंगी। नृशंसितों (मज़लूमों) के साथ न्याय किया जायेगा। कर्म पत्र खोल दिये जायेंगे। नरक भड़काई जायेगी। स्वर्ग सामने कर दी जायेगी। और उस समय सभी को वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा। इस्लाम के उदय के समय अरब में कुछ लोग पुत्रियों को जन्म लेते ही जीवित गाड़ दिया करते थे। इस्लाम ने नारियों को जीवन प्रदान किया। और उन्हें जीवित गाड़ देने को घोर अपराध घोषित किया। आयत नं 8 में उन्हीं नृशंस अपराधियों को धिक्कारा गया है।

 तथा भोर की जब उजाला होने लगता है।

19. यह (कुर्आन) एक मान्यवर स्वर्ग दूत का लाया हुआ कथन है।

20. जो शक्ति शाली है। अर्श (सिंहासन) के मालिक के पास उच्च पद वाला है।

21. जिस की बात मानी जाती है और बड़ा अमानतदार है $I^{[1]}$ 

22. और तुम्हारा साथी उन्मत्त नहीं है।

23. उस ने उस को आकाश में खुले रूप से देखा है|

24. वह परोक्ष (ग़ैब) की बात बताने में प्रलोभी नहीं है।<sup>[2]</sup>

25. यह धिक्कारी शैतान का कथन नहीं है।

26. फिर तुम कहाँ जा रहे हो?

27. यह संसार वासियों के लिये एक स्मृति (शास्त्र) है।

28. तुम में से उस के लिये जो सुधरना चाहता हो। وَالصُّبْحِ إِذَاتَنَفَّسَ اللهِ

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيبُونَ

ذِيُ قُوَّةٍ عِنْكَ ذِي الْعَرُشِ مَكِيْنٍ ٥

مُّطَاءِ ثَعَرَّ آمِيْنِ أَ

وَمَاصَاحِبُكُو بِمَجْنُوْنٍ ۗ

وَلَقَدُرُالُهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِينَ

وَمَاهُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيُنٍ ﴿

وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْظِن رَّحِيْوِ ﴿ قَائِنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ إِلَّهُ عُلَمِيْنَ ﴾

لِمَنُ شَاءَ مِنْكُوْ آنُ يَسُتَقِيُوهُ

<sup>1 (15-21)</sup> तारों की व्यवस्था गित तथा अंधेरे के पश्चात नियमित रूप से उजाला की शपथ इस बात की गवाही है कि कुर्आन ज्योतिष की बकवास नहीं। बिल्क यह ईश वाणी है। जिस को एक शिक्तशाली तथा सम्मान वाला फ्रिश्ता ले कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया। और अमानतदारी से इसे पहुँचाया।

<sup>2 (22-24)</sup> इन में यह चेतावनी दी गई है कि महा ईशदूत (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जो सुना रहे हैं, और जो फ़रिश्ता वही (प्रकाशना) लाता है उन्होंने उसे देखा है। वह परोक्ष की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं कोई ज्योतिष की बात नहीं, जो धिक्कारे शैतान ज्योतिषियों को दिया करते हैं।

29. तथा तुम विश्व के पालनहार के चाहे बिना कुछ नहीं कर सकते।[1] وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَبْنَآ أَءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿

<sup>1 (27-29)</sup> इन साक्ष्यों के पश्चात सावधान किया गया है कि कुर्आन मात्र याद दहानी है। इस विश्व में इस के सत्य होने के सभी लक्षण सब के सामने हैं। इन का अध्ययन कर के स्वंय सत्य की राह अपना लो अन्यथा अपना ही बिगाडोगे।

# सूरह इन्फ़ितार[1] - 82



### सूरह इन्फ़ितार के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्री है, इस में 19 आयतें हैं।

- "इन्फ़ितार" का अर्थ ((फटना)) है। इस में प्रलय के दिन आकाश के फट जाने की सूचना दी गई है। इसी कारण इस का यह नाम है।
- इस की आयत 1 से 5 तक में प्रलय का दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि जब प्रलय आयेगी तो मनुष्य का सब किया धरा सामने आ जायेगा।
- फिर आयत 6 से 8 तक में मनुष्य को यह बताया गया है कि जिस अल्लाह ने उसे पैदा किया है क्या उसे मनमानी करने के लिये छोड़ देगा?
- आयत 9 से 12 तक में बताया गया है कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म लिखा जा रहा है।
- आयत 13 से 19 तक में सदाचारियों और दुराचारियों के परिणाम बताते हुये सावधान किया गया है कि प्रलय के दिन किसी के बस में कुछ न होगा, उस दिन सभी अधिकार अल्लाह के हाथ में होगा।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- जब आकाश फट जायेगा।
- 2. तथा जब तारे झड़ जायेंगे।
- और जब सागर उबल पड़ेंगे।
- 4. और जब समाधियाँ (क्बरें) खोल दी जायेंगी।
- तब प्रत्येक प्राणी को ज्ञान हो जायेगा जो उस ने किया है और नहीं किया है।<sup>[1]</sup>

# 

ٳۮؘۘۘۘۘٳٳڵۺؠٵۧٛٵٮٛڡؘٛڟۯؾؙ۞ٚ ۅٳۮٙٳٳڰۅٳڮٮ۠ٳڶؙؾؙڗؘۧۯؾؙ۞ٚ ۅٳڎؘٳٳڸ۫ؠڂٵۯؙٷ۫ڿؚۧۯؿ۞ٞ

عَلِمَتُ نَفْدُ مِنَا فَرَّمَتُ وَأَخَرَتُ وَأَخْرَتُ قُ

وَازَاالْقُبُورُنْعُ بَرِتُ©

1 (1-5) इन में प्रलय के दिन आकाश ग्रहों तथा धरती और समाधियों पर जो

6. हे इन्सान! तुझे किस वस्तु ने तेरे उदार पालनहार से बहका दिया।

- जिस ने तेरी रचना की फिर तुझे संतुलित बनाया।
- जिस रूप में चाहा बना दिया।<sup>[1]</sup>
- वास्तव में तुम प्रतिफल (प्रलय) के दिन को नहीं मानते।
- 10. जब कि तुम पर निरीक्षक (पासबान) हैं।
- 11. जो माननीय लेखक हैं।
- 12. वे जो कुछ तुम करते हो जानते हैं।[2]
- 13. निःसंदेह सदाचारी सुखों में होंगे।
- 14. और दुराचारी नरक में।
- 15. प्रतिकार (बदले) के दिन उस में झोंक दिये जायेंगे।
- 16. और वे उस से बच रहने वाले नहीं|<sup>[3]</sup>

يَايَّهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيُونُ

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ٥

فِنَ اَيِّ صُورَةٍ مِّاشَآءَ رَكَبَكَ ٥ كَلَّالِكُ تُكَدِّبُونَ بِالدِّيْنِ ٥

> وَإِنَّ عَلَيْكُوْ كَنِفِظِيْنَ ۗ كِوَامًا كُتِبِيْنَ ۞ يَعْلَمُوْنَ مَا تَقْعُلُوْنَ۞ إِنَّ الْأَبْرُارَكِيْنُ نَعِيبُمٍ ۞

وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لِفِي جَحِيْمٍ ﴿

يَّصُكُونَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ @

وَمَاهُمُ عُنْهَا بِغَالِبِينَ اللهُ

दशा गुज़रेगी उस का वित्रण किया गया है। तथा चेतावनी दी गई है कि सब के कर्तृत उस के सामने आ जायेंगे।

- 1 (6-8) भावार्थ यह है कि इन्सान की पैदाइश में अल्लाह की शक्ति, दक्षाता तथा दया के जो लक्षण हैं, उन के दर्पण में यह बताया गया है कि प्रलय को असंभव न समझो। यह सब व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है कि मनमानी करो। (देखियेः तर्जुमानुल कुरआन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद) इस का अर्थ यह भी हो सकता है कि जब तुम्हारा अस्तित्व और रूप रेखा कुछ भी तुम्हारे बस नहीं, तो फिर जिस शक्ति ने सब किया उसी की शक्ति में प्रलय तथा प्रतिकार के होने को क्यों नहीं मानते?
- 2 (9-12) इन आयतों में इस भ्रम का खण्डन किया गया है कि सभी कर्मों और कथनों का ज्ञान कैसे हो सकता है।
- 3 (13-16) इन आयतों में सदाचारियों तथा दुराचारियों का परिणाम बताया गया है कि एक स्वर्ग के सुखों में रहेगा। और दूसरा नरक के दण्ड का भागी बनेगा।

17. और तुम क्या जानो कि बदले का दिन क्या है?

18. फिर तुम क्या जानो कि बदले का दिन क्या है?

19. जिस दिन किसी का किसी के लिये कोई अधिकार नहीं होगा, और उस दिन सब अधिकार अल्लाह का होगा।[1] وَمَا اَدُرلكَ مَا يَوُمُ الدِّينِ

شُرِّمَا أَدُرْبِكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ٥

يَوُمَ لِانتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِن تِلْهِ ﴿

<sup>1 (17-19)</sup> इन आयतों में दो वाक्यों में प्रलय की चर्चा दोहरा कर उस की भ्यानकता को दर्शाते हुये बताया गया है कि निर्णय बे लाग होगा। कोई किसी की सहायता नहीं कर सकेगा। सत्य आस्था और सत्कर्म ही सहायक होंगे जिस का मार्ग कुर्आन दिखा रहा है। कुर्आन की सभी आयतों में प्रतिकार का दिन प्रलय के दिन को ही बताया गया है जिस दिन प्रत्येक मनुष्य को अपने कमीनुसार प्रतिकार मिलेगा।

# सूरह मृतिफ़िफ़्फ़ीन[1] - 83



## सूरह मुति फ़िफ़फ़ीन के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 36 आयतें हैं।

- इस सूरह के आरंभ में ((मृतिफ़िफ़्फ़ीन)) शब्द आया है। जिस का अर्थ है: नापने-तौलने में कमी करने वाले, इसी से इस का नाम रखा गया है। [1]
- आयत 1 से 6 तक में व्यवसायिक विषय में विश्वासघात को विनाशकारी कर्म बताया गया है।
- आयत 7 से 28 तक में बताया गया है कि कुकर्मियों के कर्म एक विशेष पंजी जिस का नाम ((सिज्जीन)) है, में लिखे हुये हैं और सदाचारियों के ((इल्लिय्यीन )) में, जिन के अनुसार उन का निर्णय किया जायेगा और दोनों का परिणाम बताया गया है।
- आयत 29 से अन्त तक ईमान वालों को दिलासा दी गई है कि विरोधियों के व्यंग से दुःखी न हों आज वह तुम पर हँस रहे हैं कल तुम उन पर हँसोगे।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- بِسْ الرَّحِيثِون الرَّحْمِن الرَّحِيثِون
- विनाश है डंडी मारने वालों का।
- 2. जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लेते हैं।
- और जब उन को नाप या तोल कर देते है तो कम देते हैं।
- 4. क्या वे नहीं सोचते कि फिर जीवित किये जायेंगे?

وَيُلُّ الِمُطُقِفِيْنَ۞ الَّذِيْنَ إِذَا النَّتَالُوُاعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۞ وَإِذَا كَالْوُهُمُ الْوَقَرَنُوْهُمُ يُغْيِيرُونَ۞

ٱلاَيْظُنُّ أُولِيْكَ أَنَّهُمْ مَّبُعُوْنُونَ

1 नाप तौल में कमी बहुत बड़ी समाजिक ख़राबी है। और यह रोग विगत समुदायों में भी विशेष रूप से पाया जाता था। सूरह मुतिफ़्फ़्फ़ीन में इस बुराई की कड़ी निंदा की गई है। और प्रलय दिवस में उन को कठोर यातना की सूचना दी गई है।

- एक भीषण दिन के लिये।
- 6. जिस दिन सभी विश्व के पालनहार के सामने खडे होंगे।[1]
- 7. कदापि ऐसा न करो, निश्चय बुरों का कर्म पत्र "सिज्जीन" में है।
- और तुम क्या जानो कि "सिज्जीन" क्या है?
- 9. वह लिखित महान् पुस्तक है।
- 10. उस दिन झुठलाने वालों के लिये विनाश है
- जो प्रतिकार (बदले) के दिन को झुठलाते है।
- तथा उसे वही झुठलाता है जो महा अत्याचारी और पापी है।
- 13. जब उन के सामने हमारी आयतों का अध्ययन किया जाता है तो कहते हैं: पूर्वजों की कल्पित कथायें हैं।
- 14. सुनो! उन के दिलों पर कुकर्मों के कारण लोहमल लग गया है।
- 15. निश्चय वे उस दिन अपने पालनहार (के दर्शन) से रोक दिये जायेंगे।
- 16. फिर वे नरक में जायेंगे।

يَوْمِرِعَظِيْمِ<sup>6</sup>

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ٥

كَلَّا إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ٥

وَمَا آدُرلكَ مَاسِجِينٌ ٥

ڮؾ۬*ڮ۠؋ۯۊ۠ۅٛڡۯ*ؖ

وَيْلُ يَوْمَهِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوُنَ بِيَوُمِ الدِّيْنِ®

وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ آشِيْمٍ ﴿

إِذَاتُتُلَى عَلَيْهِ النِّنُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۞

كَلَابَلُ ۗ رَانَ عَلَى قُلُونِهِمْ مَّا كَانُوْ الكِسِبُونَ ۞

كُلَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمُ بَوْمَهِدٍ لَّمَحُجُوبُونَ ٥

ثُمِّينِهُ مُ لَصَالُوا الْجَحِيْدِ قُ

1 (1-6) इस सुरह की प्रथम छः आयतों में इसी व्यवसायिक विश्वास घात पर पकड़ की गई है कि न्याय तो यह है कि अपने लिये अन्याय नहीं चाहते तो दूसरों के साथ न्याय करों। और इस रोग का निवारण अल्लाह के भय तथा परलोक पर विश्वास ही से हो सकता है। क्योंकि इस स्थिति में निक्षेप (अमानतदारी) एक नीति ही नहीं बक्कि धार्मिक कर्तव्य होगा और इस पर स्थित रहना लाभ तथा हानि पर निर्भर नहीं रहेगा।

17. फिर कहा जायेगा कि यही है जिसे तुम मिथ्या मानते थे $|^{[1]}$ 

18. सच्च यह है कि सदाचारियों के कर्म पत्र "इल्लिय्यीन" में है।

19. और तुम क्या जानो कि "इल्लिय्यीन" क्या है?

20. एक अंकित पुस्तक है।

 जिस के पास समीपवर्ती (फ़रिश्ते) उपस्थित रहते हैं।

22. निश्चय सदाचारी आनंद में होंगे।

23. सिंहासनों के ऊपर बैठ कर सब कुछ देख रहे होंगे।

24. तुम उन के मुखों से आनंद के चिह्न अनुभव करोगे।

25. उन्हें मुहर लगी शुद्ध मदिरा पिलायी जायेगी।

26. यह मुहर कस्तूरी की होगी। तो इस की अभिलाषा करने वालों को इस की अभिलाषा करनी चाहिये।

27. उस में तसनीम मिली होगी।

تُعَرِّيْقَالُ هٰذَاالَّذِي كُنُتُمُ بِهُ تُكَذِّبُونَ<sup>©</sup>

كَلَا إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرُ إِر لَفِي عِلِيِّيْنَ فَ

وَمَا الدُرلِكَ مَا عِلْيُتُونَ ١

**ڮڵڣ۠ڡٞۯۊ۠ۏ**ۿؙ۞

يَّشُهَدُهُ الْمُقَرَّ بُوْنَ اللهُ

إِنَّ الْأَبْرَارَلِفِي نَعِيْءٍ ۗ عَلَى الْأَرَ إِيكِ يَنْظُرُونَ ۖ

تَعُرِفُ فِي وُجُوهِم نَضْهَ لَا النَّعِيْمِ ﴿

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمِ

خِتُمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافَسِ الْمُتَنفِسُونَ۞

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيُمٍ ﴿

1 (7-17) इन आयतों में कुकर्मियों के दुष्परिणाम का विवरण दिया गया है। तथा यह बताया गया है कि उन के कुकर्म पहले ही से अपराध पत्रों में अंकित किये जा रहे हैं। तथा वे परलोक में कड़ी यातना का सामना करेंगे। और नरक में झोंक दिये जायेंगे।

"सिज्जीन" से अभिप्रायः एक जगह है जहाँ पर काफिरों, अत्याचारियों और मुश्रिकों के कुकर्म पत्र तथा प्राण एकत्र किये जाते हैं। दिलों का लोहमलः पापों की कालिमा को कहा गया है। पाप अंतरात्मा को अन्धकार बना देते हैं तो सत्य को स्वीकार करने की स्वभाविक योग्यता खो देते हैं।

29. पापी (संसार में) ईमान लाने वालों पर हंसते थे।

 और जब उन के पास से गुज़रते तो आँखें मिचकाते थे।

31. और जब अपने परिवार में वापिस जाते तो आनंद लेते हुये वापिस होते थे।

32. और जब उन्हें (मुमिनों को) देखते तो कहते थेः यही भटके हुये लोग हैं।

33. जब कि वे उन के निरीक्षक बनाकर नहीं भेजे गये थे।

34. तो जो ईमान लाये आज काफिरों पर हंस रहे हैं।

35. सिंहासनों के ऊपर से उन्हें देख रहे हैं।

36. क्या काफ़िरों (विश्वास हीनों) को उन का बदला दे दिया गया?<sup>[2]</sup> عَبْنًا يَّشُرَبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ٥

ٳڽۜٲڷڒؚؽڹۘۯؘٲڿٛۯڡؙٛۅٛٲػٲؿٛٵڡؚڹؘٲڵۮؚؽڹۘٵڡۜٮؙؙۏٝٳ ڝؘؙٚڡػؙڶؙۉڹؙ۞ؖ ۅٙٳۮؘٲڝڗ۠ۉٳڛۿۄؙؽؾػٵٙڝؘڒؙۉڹ۞ؖ

وَإِذَاانْقَكَبُوۤالِلَ اَهۡلِهِمُ انْقَكَبُوۡا فَكِهِیۡنَ۞

وَإِذَارَاوُهُمُ قَالُوْاَ إِنَّ هَؤُلَّاءِ لَضَأَلُّونَ ﴿

وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ٥

يَضْحَكُونَ۞ عَلَى الْارَآبِكِ ۚ يَنْظُرُونَ۞ هَلُ ثُوِّبَ الْكُفَّارُمَا كَا نُوْ اَيْفَعَلُونَ۞

فَالْيُومُ الَّذِينَ الْمَنْوَا مِنَ الْكُفَّادِ

<sup>1 (18-28)</sup> इन आयतों में बताया गया है कि सदाचारियों के कर्म ऊँचे पत्रों में अंकित किये जा रहे हैं जो फ़रिश्तों के पास सुरक्षित हैं। और वे स्वर्ग में सुख के साथ रहेंगे। "इल्लिय्यीन" से अभिप्रायः जन्नत में एक जगह है। जहाँ पर नेक लोगों के कर्म पत्र तथा प्राण एकत्र किये जाते हैं। वहाँ पर समीपवर्ति फ़रिश्ते उपस्थित रहते हैं।

<sup>2 (29-36)</sup> इन आयतों में बताया गया है कि परलोक में कमों का फल दिया जायेगा तो संसारिक परिस्थितियाँ बदल जायेंगी। संसार में तो सब के लिये अल्लाह की दया है, परन्तु न्याय के दिन जो अपने सुख सुविधा पर गर्व करते थे और जिन निर्धन मुसलमानों को देख कर आँखें मारते थे, वहाँ पर वही उन के दुष्परिणाम को देख कर प्रसन्त होंगे। अंतिम आयत में विश्वास हीनों के दुष्परिणाम को उन का कर्म कहा गया है। जिस में यह संकेत है कि सुफल और कुफल स्वंय इन्सान के अपने कर्मों का स्वभाविक प्रभाव होगा।

# सूरह इन्शिकाकृ[1] - 84



#### सूरह इन्शिकाक के संक्षिप्त विषय यह सूरह मकी है, इस में 25 आयतें हैं।

- इनिशकाक का अर्थः फटना है। इस में आकाश के फटने की सूचना दी गई है, इस कारण इस का यह नाम है। [1]
- आयत 1 से 5 तक में उस उथल पुथल का संक्षेप में वर्णन है जो प्रलय आते ही इस धरती और आकाश में होगी।
- आयत 6 से 15 तक में मनुष्य के अल्लाह के न्यायालय में पहुँचने, कर्मपत्र दिये जाने और अपने परिणाम को पहुँचने का वर्णन है।
- आयत 16 से 20 तक विश्व की निशानियों से प्रमाणित किया गया है कि मनुष्य को मौत के पश्चात् विभिन्न स्थितियों से गुज़रना होगा।
- अन्तिम आयतों में उन्हें धमकी दी गई है जो कुर्आन सुनकर अल्लाह के आगे नहीं झुकते बल्कि उसे झुठलाते हैं। और उन्हें अनन्त प्रतिफल की शुभसूचना दी गई है जो ईमान ला कर सदाचार करते हैं।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. जब आकाश फट जायेगा।
- 2. और अपने पालनहार की सुनेगा और यही उसे करना भी चाहिये।
- तथा जब धरती फैला दी जायेगी।
- और जो उसके भीतर है फैंक देगी तथा खाली हो जायेगी।

ٳۮؘۘؗؗۨۘٳٳڵۺۜؠٵٚٵٛڶؿؘٛڠؙٞۘٞٛٛٛڡٞؗٛ ۅؘٲۮؚۣڹؘڡؙڸڒڽؚۜۿٵۅؘڂڠۜٞڡٛؗٞ

وَ اِذَا الْاَرْضُ مُنَّاتُ ۗ وَالْقُتُ مَافِيُهَا وَتَغَلَّتُ ۞

1 इस सूरह का शीर्षक भी प्रलय (क्यामत) तथा परलोक (आख़िरत) है।

s. और अपने पालनहार की सुनेगी और यही उसे करना भी चाहिये।[1]

 हे इन्सान! वस्तुतः तू अपने पालनहार से मिलने के लिये परिश्रम कर रहा है, और तू उस से अवश्य मिलेगा।

7. फिर जिस किसी को उस का कर्म पत्र दाहिने हाथ में दिया जायेगा।

- तो उस का सरल हिसाब लिया जायेगा।
- तथा वह अपनों में प्रसन्न होकर वापस जायेगा।
- 10. और जिन को उन का कर्म पत्र बायें हाथ में दिया जायेगा
- 11. तो वह विनाश (मृत्यु) को पुकारेगा।
- 12. तथा नरक में जायेगा।
- 13. वह अपनों में प्रसन्न रहता था।
- 14. उस ने सोचा था कि कभी पलट कर नहीं आयेगा।
- 15. क्यों नहीं? निश्चय उस का पालनहार उसे देख रहा था।<sup>[2]</sup>

وَآ**ذِنَتُ لِرَبِّهَا**وَحُقَّتُᢐْ

ؽٙٳؿۜۿٵڷٳۯ۬ۺ۬ٵؽؙٳؾٞڬػٳڋڂٞٳڶڶۯٮۜڸؚڬػٮؙٛۘۘۘۓٵ ڡؙؠؙڵۊؽٷ۞

فَأَمَّامَنُ أُوْ تِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينِهِ ٥

فَسَوْتَ يُحَاسَبُ حِسَابًايِّسِيْرًانَ

وَّيَنُقَلِبُ إِلَّى آهُ لِهِ مَسْرُورًا ٥

وَ اَمَّا مَنُ اُوْتِيَ كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهُرِهِ فَ

فَتُوْنَ يَكُ عُوانَّ بُوُرًا اللهِ وَيُصْلِي سَعِيْرًا اللهِ

اِنَّهُ كَانَ فِنَ آهُ لِهِ مَسْرُورًا ﴿ اِنَّهُ ظُلِّ آنُ لَنْ يَبْحُورُ ﴿

بَلَى الله الله وَتَه كَانَ بِهِ بَصِيْرًا الله

धरती को फैलाने का अर्थ यह है कि पर्वत आदि खण्ड खण्ड हो कर समस्त भिम चौरस कर दी जायेगी।

2 (6-15) इन आयतों में इन्सान को सावधान किया गया है कि तुझे भी अपने पालनहार से मिलना है। और धीरे धीरे उसी की ओर जा रहा है। वहाँ अपने

<sup>1 (1-5)</sup> इन आयतों में प्रलय के समय आकाश एवं धरती में जो हलचल होगी उस का चित्रण करते हुये यह बताया गया है कि इस विश्व के विधाता के आज्ञानुसार यह आकाश और धरती कार्यरत हैं और प्रलय के समय भी उसी की आज्ञा का पालन करेंगे।

16. मैं सांध्य लालिमा की शपथ लेता हूँ!

17. तथा रात की, और जिसे वह ऐकत्र करे!

18. तथा चाँद की जब पूरा हो जाये।

19. फिर तुम अवश्य एक दशा से दूसरी दशा पर सवार होगे।

20. फिर क्यों वे विश्वास नहीं करते।

21. और जब उन के पास कुर्आन पढ़ा जाता है तो सज्दा नहीं करते।<sup>[1]</sup>

22. बल्कि काफ़िर तो उसे झुठलाते हैंI

23. और अल्लाह उन के विचारों को भिल भाँति जानता है।

24. अतः उन्हें दुख दायी यातना की शुभ सूचना सुना दो।

25. परन्तु जो ईमान लाये तथा सदाचार किये उन के लिये समाप्त न होने वाला बदला है।<sup>[2]</sup> فَكَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالنَّيْلِ وَمَا وَسَقَى ﴿

ۅؘٲڶڡٙؠؘڔۣٳۮؘۘٵٲۺۜؾؘۨ۞۠ ڶؾۧٷػڹؙؾؘڂڹڨٵۼؽؙڬڹؾٟ۞۠

فَمَا لَهُوْ لِانْغُومِنُونَ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِوُ النُثُرُ انُ لِايَنْجُنْدُونَ۞ۗ

> ؠؘڸؚ۩ؙۘڒڹؽؘػڡؘۜۯؙۏٳؽؙػڐؚۨؠٛۏؽؖ ۅٙٳٮڵڎؙٳؘؙۼؙڴٷؠؚؠٙٵؽؙۅٛڠٷؽؙ۞

فَبَشِّرْهُ مُ بِعَدَابِ ٱلِيُمِ

ٳؖڒٵڰۜۮؚؿڹٵؗڡؙٮؙؗٷٲۅؘؘۘٛۘۘۼڡ۪ڵؙۅٲٵڵڞ۠ڸۣڂؾؚڶۿۄؙ ٲڿۯ۠ۼؿؙۯؙڡٞٮؙڹ۠ٷؠٙۛٞ

कर्मानुसार जिसे दायें हाथ में कर्म पत्र मिलेगा वह अपनों से प्रसन्न होकर मिलेगा। और जिस को बायें हाथ में कर्म पत्र दिया जायेगा तो वह विनाश को पुकारेगा। यह वही होगा जिस ने माया मोह में कुर्आन को नकार दिया था। और सोचा कि इस संसारिक जीवन के पश्चात् कोई जीवन नहीं आयेगा।

- 1 (16-21) इन आयतों में विश्व के कुछ लक्ष्मणों को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत कर के सावधान किया गया है कि जिस प्रकार यह विश्व तीन स्थितियों से गुज़रता है इसी प्रकार तुम्हें भी तीन स्थितियों से गुज़रना है: संसारिक जीवन, फिर मरण, फिर परलोक का स्थायी जीवन जिस का सुख दुःख संसारिक कर्मों के आधार पर होगा।
- 2 (22-25) इन आयतों में उन के लिये चेतावनी है जो इन स्वभाविक साक्ष्यों के होते हुये कुर्आन को न मानने पर अड़े हुये हैं। और उन के लिये शुभ सूचना है जो इसे मान कर विश्वास (ईमान) तथा सुकर्म की राह पर अग्रसर हैं।

# सूरह बुरूज[1] - 85



## सूरह बुरूज के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 22 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयतों में बुर्जों (राशि चक्र) वाले आकाश की शपथ ली गई है। जिस से इस का यह नाम रखा गया है। [1]
- आयत 1 से 3 तक प्रतिफल के दिन के होने का दावा किया गया है।
- आयत 4 से 11 तक उन को धमकी दी गई है जो मुसलमानों पर केवल इस लिये अत्याचार करते हैं कि वह एक अल्लाह पर ईमान लाये हैं। और जो इस अत्याचार के होते ईमान पर स्थित रहें उन्हें स्वर्ग की शुभसूचना दी गई है। फिर आयत 16 तक अत्याचारियों को सूचित किया गया है कि अल्लाह की पकड़ कड़ी है। साथ ही अल्लाह के उन गुणों का वर्णन किया गया है जिन से भय पैदा होता है और क्षमा माँगने की प्रेरणा मिलती है।
- आयत 17 से 20 तक अत्याचारियों की शिक्षाप्रद यातना की ओर संकेत है और यह चेतावनी है कि विरोधी अल्लाह के घेरे में हैं।
- अन्त में कुर्आन को एक ऊँची पुस्तक बताया है जिस का स्रोत पवित्र तथा सुरक्षित है और जिस की कोई बात असत्य नहीं हो सकती।

<sup>1</sup> यह सूरह मक्का के उस युग में उतरी जब मुसलमानों को घोर यातनायें दे कर इस्लाम से फेरने का प्रयास ज़ोरों पर था। ऐसी परिस्थितियों में एक ओर तो मुसलमानों को दिलासा दिया जा रहा है, और दूसरी ओर काफ़िरों को सावधान किया जा रहा है। और इस के लिये "अस्हाबे उख़्दूद" (खाईयों वालों) की कथा का वर्णन किया जा रहा है।

दक्षिणी अरब में नजरान, जहाँ ईसाई रहते थे, को बड़ा महत्व प्राप्त था। यह एक व्यवसायिक केन्द्र था। तथा सामाजिक कारणों से "जू-नवास" यमन के यहूदी सम्राट ने उस पर आक्रमण कर दिया। और आग से भरे गढ़ों में नर नारियों तथा बच्चों को फिकवा दिया जिस के बदले 525 ई॰ में हब्शा के ईसाईयों ने यमन पर अक्रमण कर के "जू-नवास" तथा उस के हिम्यरी राज्य का अन्त कर दिया। इस की पुष्टि "गुराब" के शिला लेख से होती है जो वर्तमान में अवशेषज्ञों को मिला है। (तर्जुमानुल कुर्आन)

الجزء ٣٠

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. शपथ है बुर्जी वाले आकाश की!
- 2. शपथ है उस दिन की जिस का वचन दिया गया!
- शपथ है साक्षी की और जिस पर साक्षय देगा!
- 4. खाईयों वालों का नाश हो गया!<sup>[1]</sup>
- s. जिन में भड़कते हुये ईंधन की अग्नि थी।
- जब कि वे उन पर बैठे हुये थे।
- और वे ईमान वालों के साथ जो कर रहे थे उसे देख रहे थे।
- 8. और उन का दोष केवल यही था कि वे प्रभावी प्रशंसा किये अल्लाह के प्रति विश्वास किये हुये थे।
- 9. जो आकाशों तथा धरती के राज्य का

## يِسْ \_\_\_\_\_ هِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيثِوِ

وَالسَّمَا ﴿ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴾ وَالْبُوْمِ الْمُوَعُوْدِ ۞

ۅؘۺؘٳۿؠؚۅۊۜٙڡۺۿؙۅٛ<u>ڋ</u>۞

قُتُلَاصُطِبُ الْأُخُدُوْدِ ﴿ السَّارِ ذَاسِتِ الْوَقُوْدِ ﴿ إِذْهُمُ عَلَيْهَا قَعُودُ ﴾

وَّهُمْ عَلَى مَا يَفُعَ لُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيُنَ شُهُوْدٌ ۞

ۅؘػانقَعُوُامِنْهُمُ اِلْآآنُ يُّؤُمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيُدِنِ

الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى

- 1 (1-4) इन में तीन चीज़ों की शपथ ली गई है:
  - (1) बुर्जी वाले आकाश की,
  - (2) प्रलय की, जिस का वचन दिया गया है,
  - (3) प्रलय के भ्यावह दृश्य की और उस पूरी उत्पत्ति की जो उसे देखेगी। प्रथम शपथ इस बात की गवाही दे रही है कि जो शक्ति इस आकाश के ग्रहों पर राज कर रही है उस की पकड़ से यह तुच्छ इन्सान बच कर कहाँ जा सकता है?

दूसरी शपथ इस बात पर है कि संसार में इन्सान जो अत्याचार करना चाहे कर ले, परन्तु वह दिन अवश्य आना है जिस से उसे सावधान किया जा रहा है, जिस में सब के साथ न्याय किया जायेगा, और अत्याचारियों की पकड़ की जायेगी। तीसरी शपथ इस पर है कि जैसे इन अत्यचारियों ने विवश आस्तिकों के जलने का दृश्य देखा, इसी प्रकार प्रलय के दिन पूरी मानवजाति देखेगी कि उन की क्या दुर्गत है।

कछ देख

1226

स्वामी है। और अल्लाह सब कुछ देख रहा है।

- 10. जिन्हों ने ईमान लाने वाले नर नारियों को परिक्षा में डाला, फिर क्षमा याचना न की उन के लिये नरक का दण्ड तथा भड़कती आग की यातना है।
- 11. वास्तव में जो ईमान लाये और सदाचारी बने, उन के लिये ऐसे स्वर्ग हैं जिन के तले नहरें बह रही हैं और यही बड़ी सफलता है।<sup>[1]</sup>
- 12. निश्चय तेरे पालनहार की पकड़ बहुत कड़ी है|
- 13. वही पहले पैदा करता है और फिर दूसरी बार पैदा करेगा।
- 14. और वह अति क्षमा तथा प्रेम करने वाला है।
- 15. वह सिंहासन का महान स्वामी है।
- 16. वह जो चाहे करता है|<sup>[2]</sup>

كُلِّ شَيُّ شَهِينُ ٥

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُواالُمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ نُقُرَّكُمُ يُتُونُولُوافَالُهُمْ عَنَاابُ جَهَنَّعَ وَلَهُمُّ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۚ

ٳڽۜٙٵڷۜۮؚؿڹٳؗٲٮؙۏٛٷعَمِلُواالڟڸڂؾؚڵۿؙؙؠؘۘۻۨۛؾٞ ؾۼڔؽؙڝؙڠٞؾؚؠٙٵڶڒؖٮؙٚۿۅ۠ٷڸڮاڶڡٚۏؘۯؙ ٵٮؙڮٮؽڒؙڽ۠

ٳۜۜؖؖٛؾؠؘڟۺؘۯؾؚؚػڶۺؘۮؽڎ۠

إِنَّهُ هُوَيُبُدِئُ وَيُعِينُكُ ﴿

وَهُوَالْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ

ذُوالْعَرُشِ الْمَجِيُدُۗ فَعَالٌ لِمَا يُوِيدُهُ

- 1 (5-11) इन आयतों में जो आस्तिक सताये गये उन के लिये सहायता का वचन तथा यदि वे अपने विश्वास (ईमान) पर स्थित रहे तो उन के लिये स्वर्ग की शुभ सूचना और अत्यचारियों के लिये नरक की धमकी है जिन्हों ने उन को सताया और फिर अल्लाह से क्षमा याचना आदि कर के सत्य को नहीं माना।
- 2 (12-16) इन आयतों में बताया गया है कि अल्लाह की पकड़ के साथ ही जो क्षमा याचना कर के उस पर ईमान लाये, उस के लिये क्षमा और दया का द्वार खुला हुआ है।

कुर्आन ने इस कुविचार का खण्डन किया है कि अल्लाह, पापों को क्षमा नहीं कर सकता। क्योंकि इस से संसार पापों से भर जायेगा और कोई स्वार्थी पाप कर के क्षमा याचना कर लेगा फिर पाप करेगा। यह कुविचार उस समय सहीह हो सकता है जब अल्लाह को एक इन्सान मान लिया जाये, जो यह न जानता हो कि जो व्यक्ति क्षमा माँग रहा है उस के मन में क्या हैं? अल्लाह तो मर्मज्ञ

17. हे नबी! क्या तुम को सेनाओ की सूचना मिली?

**18.** फ़िरऔन तथा समुद की|<sup>[1]</sup>

19. बल्कि काफ़िर (विश्वासहीन) झुठलाने में लगे हुये हैं।

20. और अल्लाह उन को हर ओर से घेरे हये है।[2]

21. बल्कि वह गौरव वाला कुर्आन है।

22. जो लेख पत्र (लौहे महफूज़) में सरक्षित है।[3]

هَلْ اللَّهُ كَدِيثُ الْجُنُودِ اللَّهِ

فِرْعُونَ وَشَهُودَ ﴿

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِي تُكُذِيبِ ﴿

وَّاللهُ مِنْ وَرَآءِهِمُ مِّعُيْطُهُ

بَلُ هُوَقُواْنٌ بِجَيْدٌ ﴿

في لَوْيِر تَعْفُوظ الله

है, वह जानता है कि किस के मन में क्या है? फिर "तौबा" इस का नाम नहीं कि मुख से इस शब्द को बोल दिया जाये। तौबा (पश्चानुताप) मन से पाप न करने के प्रयत्न का नाम है और इसे अल्लाह तआला जानता है कि किस के मन में क्या है।?

<sup>1 (17-18)</sup> इन में अतीत की कुछ अत्यचारी जातियों की ओर संकेत है, जिन का सविस्तार वर्णन कुर्आन की अनेक सूरतों में आया है। जिन्हों ने आस्तिकों पर अत्यचार किये जैसे मक्का के कुरैश मुसलमानों पर कर रहे थे। जब कि उन को पता था कि पिछली जातियों के साथ क्या हुआ। परन्तु वे अपने परिणाम से निश्चेत थे।

<sup>2 (19-20)</sup> इन् दो आयूतों में उन् के दुर्भाग्य को बताया जा रहा है जो अपने प्रभुत्व के गर्व में कुर्आन को नहीं मानते। जब कि उसे माने बिना कोई उपाय नहीं, और वह अल्लाह के अधिकार के भीतर ही हैं।

<sup>3 (21-22)</sup> इन आयतों में बताया गया है कि यह कुर्आन कविता और ज्योतिष नहीं है जैसा कि वह सोचते हैं, यह श्रेष्ठ और उच्चतम् अल्लाह का कथन है जिस का उदगम "लौहे महफुज" में सुरक्षित है।

# सूरह तारिक्[1] - 86



#### सूरह तारिक के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 17 आयतें हैं।

- इस के आरंभ में ((तारिक़)) शब्द आया है जिस का अर्थ ((तारा)) है। इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है। [1]
- इस की आयत 1 से 4 तक में आकाश तथा तारों की इस बात पर गवाही प्रस्तुत की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी हो रही है और एक दिन उस को हिसाब के लिये लाया जायेगा।
- आयत 5 से 8 तक मनुष्य की उत्पत्ति को उस के दोबारा पैदा किये जाने का प्रमाण बनाया गया है। और आयत 9 से 10 तक में यह वर्णन है कि उस दिन सब भेद परखे जायेंगे और मनुष्य विवश और असहाय होगा।
- आयत 11 से 14 तक में इस बात पर आकाश तथा धरती की गवाही प्रस्तुत की गई है कि कुर्आन जो प्रतिफल के दिन की सूचना दे रहा है वह अकाट्य है।
- अन्त में काफ़िरों को चेतावनी देते हुये नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को दिलासा दी गई है कि उन की चालें एक दिन उन्हीं के लिये उलटी पड़ेंगी। उन्हें कुछ अवसर दे दो। उन का परिणाम सामने आने में देर नहीं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 शपथ है आकाश तथा रात के "प्रकाश प्रदान करने वाले" की! وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ أَ

इस सूरह में दो विषयों का वर्णन किया गया है: एक यह कि इन्सान को मौत के पश्चात अल्लाह के सामने उपस्थित होना है। दूसरा यह कि कुर्आन एक निर्णायक वचन है। जिसे विश्वास हीनों (काफिरों) की कोई चाल और उपाय विफल नहीं कर सकती।

- 2. और तुम क्या जानो कि वह "रात में प्रकाश प्रदान करने वाला" क्या है?
- वह ज्योतिमय सितारा है।
- **4.** प्रत्येक प्राणी पर एक रक्षक है। $^{[1]}$
- इन्सान यह तो विचार करे कि वह किस चीज से पैदा किया गया?
- उछलते पानी (वीर्य) से पैदा किया गया है।
- 7. जो पीठ तथा सीने के पंजरों के मध्य से निकलता है।
- निश्चय वह उसे लौटाने की शक्ति रखता है।<sup>[2]</sup>
- 9. जिस दिन मन के भेद परखे जायेंगे।
- तो उसे न कोई बल होगा और न उस का कोई सहायक।<sup>[3]</sup>
- 11. शपथ है आकाश की जो बरसता है!
- 12. तथा फटने वाली धरती की।
- 13. वास्तव में यह (कुर्आन) दो टूक निर्णय (फ़ैसला) करने वाला है।

وَمَأَادُرُكُ مَاالطَّارِقُ ﴿

النَّجُوُ الثَّاقِبُ۞ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ ثَنَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلَيْنُظُو الْإِنْسَانُ مِخَطِّقَ۞

خُلِقَ مِنْ مَّآءِ دَافِقٍ ﴿

يَخُرُجُ مِنَ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَ آلِبِ٥

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ٥

ؽۅؙؙٙٙٛٞٙؗؗؗؗؗػڽؙڰ۬ؠڶۺٮۯٙٳؠؚؖۯڽٛ ڣؠؘٵڮؙ؈ٷۊٞۊ۪ٷڶڒؽٵڝٟ۞

وَالسَّمَا ۗ وَاتِ الرَّجُعِ ۞ وَالْأَرُمُ ضِ ذَاتِ الصَّدُعِ۞ إِنَّهُ لَقَوُلُ قَصُلُ۞

- 1 (1-4) इन में आकाश के तारों को इस बात की गवाही में लाया गया है कि विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक रक्षा के बिना अपने स्थान पर स्थित रह सकती है, और वह रक्षक स्वंय अल्लाह है।
- 2 (5-8) इन आयतों में इन्सान का ध्यान उस के अस्तित्व की ओर आकर्षित किया गया है कि वह विचार तो करे कि कैसे पैदा किया गया है वीर्य से? फिर उस की निरन्तर रक्षा कर रहा है। फिर वही उसे मृत्यु के पश्चात् पुनः पैदा करने की शक्ति भी रखता है।
- 3 (9-10) इन आयतों में यह बताया गया है कि फिर से पैदाइश इस लिये होगी ताकि इन्सान के सभी भेदों की जांच की जाये जिन पर संसार में पर्दा पड़ा रह गया था और सब का बदला न्याय के साथ दिया जाये।

14. हँसी की बात नहीं|<sup>[1]</sup>

15. वह चाल बाज़ी करते हैं।

16. मैं भी चाल बाज़ी कर रहा हूँ।

17. अतः काफ़िरों को कुछ थोड़ा अवसर दे दो|<sup>[2]</sup> ٷۧڡٵۿؙۅؘڽٳڶۿۯ۬ڸؖٷ ٳڹؙؙؙؙٞٞٛٛؠؙڬؚؽڬٷؘؾػؽٮٞٵۿ ٷڒؽؽۮػؽٮٛٵڰٙ ڎؘٵڐ۩ػڂڎۼڮۮڲۮڰڰ

فَهَوِّلِ الْكَفِيرِينَ آمُهِلَهُ وُرُوَيْدًا اللهِ

<sup>1 (11-14)</sup> इन आयतों में बताया गया है कि आकाश से वर्षा का होना तथा धरती से पेड़ पौधों का उपजना कोई खेल नहीं एक गंभीर कर्म है। इसी प्रकार कुर्आन में जो तथ्य बताये गये हैं वह भी हँसी उपहास नहीं हैं पक्की और अडिग बातें हैं। काफिर (विश्वास हीन) इस भ्रम में न रहें कि उन की चालें इस कुर्आन की आमंत्रण को विफल कर देंगी। अल्लाह भी एक उपाय में लगा है जिस के आगे इन की चालें धरी रह जायेंगी।

<sup>2 (15-17)</sup> इन आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सांत्वना तथा अधर्मियों को यह धमकी दे कर बात पूरी कर दी गई है कि, आप तिनक सहन करें और विश्वासहीन को मनमानी कर लेने दें, कुछ ही देर होगी कि इन्हें अपने दुष्परिणाम का ज्ञान हो जायेगा।

और इक्कीस वर्ष ही बीते थे कि पूरे मक्का और अरब द्वीप में इस्लाम का ध्वजा लहराने लगा।

#### सूरह ऑला<sup>[1]</sup> - 87



#### सूरह ऑला के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 19 आयतें हैं।

- इस में अल्लाह के गुण ((आला)) अर्थात सर्वोच्च होने का वर्णन हुआ है इस लिये इस का यह नाम रखा गया है।[1]
- इस में आयत 1 से 5 तक अल्लाह के पवित्रता के गान का आदेश देते हुये उस के गुणों का वर्णन किया गया है ताकि मनुष्य अल्लाह को पहचाने।
- आयत 6 से 8 तक वह्यी को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की स्मरण-शक्ति में सुरक्षित किये जाने का विश्वास दिलाया गया है।
- आयत 9 से 15 तक में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को शिक्षा देने का आदेश देकर बताया गया है कि किस प्रकार के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे और कौन नहीं करेंगे और दोनों का परिणाम क्या होगा।
- अन्त में बताया गया है कि परलोक की अपेक्षा संसार को प्रधानता देना ग़लत है जिस के कारण मनुष्य मार्गदर्शन से वंचित हो जाता है। फिर कहा गया है कि यही बात जो इस सूरह में बताई गई है पहले के ग्रन्थों में भी बताई गई है।
- 1 इस सूरह में तीन महत्वपूर्ण विषयों की ओर संकेत किया गया हैं:
  - 1- तौंहीद (ऐकेश्वरवाद)
  - 2- नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिये कुछ निर्देश।
  - 3- परलोक (आख्रिरत)।
  - 1- प्रथम आयत में तौहीद की शिक्षा को एक ही आयत में सीमित कर दिया गया है कि अल्लाह के नाम की पिवत्रता का सुमिरण करो, जिस का अर्थ यह है कि उसे किसी ऐसे नाम से याद न किया जाये जिस में किसी प्रकार का दोष अथवा किसी रचना से उसकी समानता का संशय हो। इसिलये कि संसार में जितनी भी ग़लत आस्थायें हैं सब की जड़ अल्लाह से संबन्धित कोई न कोई अशुद्ध और ग़लत विचार है जिस ने उस के लिये अवैध नाम का रूप धारण कर लिया है। आस्था का सुधार सर्व प्रथम है और अल्लाह को मात्र उन्हीं शुभनामों से याद किया जाये जो उस के लिये उचित हैं। (तर्जुमानुल कुर्आन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद)

भाग - 30

• सहीह ह्दीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दोनों ईद और जुमुआ में यह सूरह और सूरह गाशिया पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिम: 878)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कपाशील तथा दयावान् है।

- 1. अपने सर्वोचय प्रभ् के नाम की पवित्रता का सुमरिण करो।
- जिस ने पैदा किया और ठीक ठीक बनाया
- और जिस ने अनुमान लगाकर निर्धारित किया. फिर सीधी राह दिखाई।
- और जिस ने चारा उपजाया।<sup>[1]</sup>
- $\mathbf{5}$ . फिर उसे (सुखा कर) कूड़ा बना दिया। $^{[2]}$
- (हे नबी!) हम तुहें ऐसा पढ़ायेंगे कि भूलोगे नहीं।
- 7. परन्तु जिसे अल्लाह चाहे। निश्चय ही वह सभी खुली तथा छिपी बातों को जानता है।
- और हम तुम्हें सरल मार्ग का

\_\_\_\_ حرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْحَرَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۗ

الَّذِي خَلَقَ فَسَوْي ۗ

وَالَّذِي قَتَّرَفَهَاي ۗ

وَالَّذِئِيَ أَخْرَجَ الْمَرُعِيٰ ﴿

فَجَعَلَهُ غُثَاءً آحُولي ٥

سَنُقُ أَكَ فَلَاتَنُسُى ٥

إِلَّا مَا شَأَءُ اللَّهُ إِنَّهُ يَعُلَوُ الْجَهْرَ وَمَا يَغُفَلِي ٥

وَنُكِيِّهُ لِأَوْ لِلْمُتُرَائِكُ الْمُثَارِينَ ۗ

- 1 (2-4) इन आयतों में जिस पालनहार ने अपने नाम की पवित्रता का वर्णन करने का आदेश दिया है उस का परिचय दिया गया है कि वह पालनहार है जिस ने सभी को पैदा किया, फिर उन को संतुलित किया, और उन के लिये एक विशेष प्रकार का अनुमान बनाया जिस की सीमा से नहीं निकल सकते, और उन के लिये उस कार्य को पूरा करने की राह दिखाई जिस के लिये उन्हें पैदा किया है।
- 2 (4-5) इन आयतों में बताया गया है कि प्रत्येक कार्य अनुक्रम से धीरे धीरे होते हैं। धरती के पौधे धीरे धीरे गुंजान और हरे भरे होते हैं। ऐसे ही मानवी योग्यतायें भी धीरे धीरे पूरी होती हैं।

साहस देंगे।[1]

9. तो आप धर्म की शिक्षा देते रहें। अगर शिक्षा लाभदायक हो।

10. डरने वाला ही शिक्षा ग्रहण करेगा।

11. और दुर्भाग्य उस से दूर रहेगा।

12. जो भीषण अग्नि में जायेगा।

13. फिर उस में न मरेगा न जीवित रहेगा|<sup>[2]</sup>

14. वह सफल हो गया जिस ने अपना 'शुद्धिकरण किया।

15. तथा अपने पालनहार के नाम का स्मरण किया, और नमाज़ पढ़ी।<sup>[3]</sup>

16. बल्कि तुम लोग तो सांसारिक जीवन को प्राथिमकता देते हो।

17. जबिक आख़िरत (परलोक) का जीवन ही उत्तम और स्थाई है।

18. यही बात प्रथम ग्रन्थों में हैl

فَذَكِّرُ إِنَّ تَفَعَتِ الذِّكُرُىٰ ۗ

سَيَدُّكُوُّ مَنْ يَغَثْلُيُّ وَيُنَجِّنَّهُمُا الْأَشْقَى ۞

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الكُنْبُرِي ۞

ثُمَّرَّلاَيَمُنُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحَيٰيُ<sup>®</sup>

قَدُأَ فُلْكِرَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿

وَذَكُرَاسُهُ رَبِّهِ فَصَلَّى ١

بَلُ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوِةَ اللَّهُ نَيَا<sup>®</sup>

وَالْأُخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْقَيْ

إِنَّ لِهِ ذَا الْفِي الصُّعُفِ الْأُوِّ الْحِ

- 1 (6-8) इन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह निर्देश दिया गया है कि इस की चिन्ता न करें की कुर्आन मुझे कैसे याद होगा, इसे याद कराना हमारा काम है, और इसका सुरक्षित रहना हमारी दया से होगा। और यह उसकी दया और रक्षा है कि इस मानव संसार में किसी धार्मिक ग्रन्थ के संबंध में यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह सुरक्षित है, यह गर्व केवल कुर्आन को ही प्राप्त है।
- 2 (9-13) इन में बताया गया है कि आप को मात्र इसका प्रचार प्रसार करना है। और इस की सरल राह यह है कि जो सुने और मानने को तैयार हो उसे शिक्षा दी जाये। किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हत् भागे हैं वही नहीं सुनेंगे और नरक की यातना के रूप में अपना दुष्परिणाम देखेंगें।
- 3 (14-15) इन आयतों में कहा गया है कि, सफलता मात्र उन के लिये है जो आस्था, स्वभाव तथा कर्म की पवित्रता को अपनायें, और नमाज अदा करते रहें।

19. (अर्थात) इब्राहीम तथा मूसा के  $\overline{y}$ न्थों में|[1]

صُعُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْلِي أَ

<sup>1 (16-19)</sup> इन आयतों का भावार्थ यह है कि वास्तव में रोग यह है कि काफ़िरों को सांसारिक स्वार्थ के कारण नबी की बातें अच्छी नहीं लगतीं। जब कि परलोक ही स्थायी है। और यही सभी आदि ग्रन्थों की शिक्षा है।

# सूरह गाशियह [1] - 88



#### सूरह गाशियह के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 26 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में ((अल गाशियह)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम रखा गया है। जिस का अर्थ ऐसी आपदा है जो सब पर छा जाये।[1]
- इस की आयत 2 से 7 तक में उन का परिणाम बताया गया है जो प्रलय को नहीं मानते और 8 से 16 तक उन का परिणाम बताया गया है जो प्रलय के प्रति विश्वास रखते हैं।
- आयत 17 से 20 तक विश्व की उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जो अल्लाह के सामर्थ्य का प्रमाण हैं। और जिन पर विचार करने से कुर्आन की बातों को समर्थन मिलता है कि अल्लाह प्रलय लाने तथा स्वर्ग और नरक का संसार बनाने की शक्ति रखता है और प्रतिफल का होना अनिवार्य है।
- आयत 21 से 26 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सम्बोधित किया गया है कि आप का काम मात्र शिक्षा देना है किसी को बलपूर्वक सत्य मनवाना नहीं है। अतः जो आप की शिक्षा सुनने को तय्यार नहीं है उन्हें अल्लाह के हवाले करो। क्यों कि आख़िर उन्हें अल्लाह ही की ओर जाना है, उस दिन वह उन से हिसाब ले लेगा।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। 

- क्या तेरे पास पूरी सृष्टि पर छा जाने वाली (क्यामत) का समाचार आया?
- 2. उस दिन कितने मुँह सहमे होंगे।

هَلُ ٱللَّٰكَ حَدِينُ الْغَاشِيَةِ<sup>٣</sup>

ۉؙڿۘۅؙڰؙؾٞۅٛڡؠڹۣڿؘٵۺۼةۨ<sup>ڽ</sup>

1 यह सूरह मक्की है तथा आरंभिक युग की है। इस में ऐकेश्वरवाद (तौहीद) तथा परलोक (आख़िरत) के विषय को दोहराया गया है, परन्तु इस की वर्णन शैली कुछ भिन्न है।

- परिश्रम करते थके जा रहे होंगे।
- 4. पर वे धहकती आग में जायेंगे।
- उन्हें खोलते सोते का जल पिलाया जायेगा।
- उनके लिये कटीली झाड़ के सिवा कोई भोजन सामग्री नहीं होगी।
- जो न मोटा करेगी, और न भूख दूर करेगी।<sup>[1]</sup>
- 8. कितने मुख उस दिन निर्मल होंगे।
- 9. अपने प्रयास से प्रसन्न होंगे।
- 10. ऊँचे स्वर्ग में होंगे।
- 11. उस मे कोई बकवास नहीं सुनेंगे।
- 12. उस में बहता जल स्रोत होगा।
- 13. और उस में ऊँचे ऊँचे सिंहासन होंगे।
- 14. उस में बहुत सारे प्याले रखे होंगे।
- 15. पक्तियों में गलीचे लगे होंगे।

عَامِلَةٌ تَاصِبَةُ كُ

تَصُلِّي نَارًا حَامِيَةً ﴿

شُنْقَى مِنْ عَيْنِ النِيَةِ ٥

لَيْسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّامِنَ ضَرِيْعٍ ﴿

<u>؆</u>ؽؙۺؠڹٛۅٙڵٳؽؙۼۛڹؽ۫ڡ۪ڽؙڿۏ؏۪۞

وُجُولُا يُومَيِنٍ تَّاعِمَةً ٥

لِسَعْيِهَارَاضِيَةٌ ﴾

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فَ

الكَتُنْمَعُ فِيهُالْإِغِيَةً اللهِ

فَهُاعَيْنٌ جَارِيَةٌ ١

فَهُا سُرُي مِنْ فُوعَةً ﴿

وَّاكُواكِ مَّوْضُوْعَةً ﴿

وَّنَهَايِ قُ مَصُفُوْفَةً للهِ

1 (1-7) इन आयतों में प्रथम संसारिक स्वार्थ में मग्न इन्सानों को एक प्रश्न द्वारा सावधान किया गया है कि उसे उस समय की सूचना है जब एक आपदा समस्त विश्व पर छा जायेगा? फिर इसी के साथ यह विवरण भी दिया गया है कि उस समय इन्सानों के दो भेद हो जायेंगे, और दोनों के प्रतिफल भी भिन्न होंगेः एक नरक में तथा दूसरा स्वर्ग में जायेगा।

तीसरी आयत में (नासिबह) का शब्द आया है जिस का अर्थ है: थक कर चूर हो जाना, अर्थात काफ़िरों को क्यामत के दिन इतनी कड़ी यातना दी जायेगी कि उन की दशा बहुत ख़राब हो जायेगी। और वे थके थके से दिखाई देंगे। इस का दूसरा अर्थ यह भी है कि: उन्होंने संसार में बहुत से कर्म किये होंगे परन्तु वह सत्य धर्म के अनुसार नहीं होंगे, इस लिये वे पूजा अर्चना और कड़ी तपस्या करके भी नरक में जायेंगे, इसलिये कि सत्य आस्था के बिना कोई कर्म मान्य नहीं होगा।

- 16. और मख्मली कालीनें बिछी होंगी|<sup>[1]</sup>
- 17. क्या वह ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे पैदा किये गये हैं?
- 18. और आकाश को, कि किस प्रकार ऊँचा किया गया?
- 19. और पर्वतों को कि कैसे गाड़े गये?
- 20. तथा धरती को, कि कैसे पसारी गई?[2]
- 21. अतः आप शिक्षा (नसीहत) दें, कि आप शिक्षा देने वाले हैं।
- 22. आप उन पर अधिकारी नहीं हैं।
- 23. परन्तु जो मुँह फेरेगा और नहीं मानेगा,
- 24. तो अल्लाह उसे भारी यातना देगा।
- 25. उन्हें हमारी ओर ही वापस आना है।
- **26.** फिर हमें ही उन का हिसाब लेना है|<sup>[3]</sup>

ٷٙڒؘڒٳۑؙؙؙٞ۫ڡؘڹؿؙٷؾؘڐ۠۞ ٲڡؘٙڵٲؽؿؙڟ۠ڒۏڹٳڶؽٳڶڔۑؚڸؚڲؽڡؘٛڂ۠ڸڡٙػؙ۞ٞٙ

وَالِيَ السَّمَاءِ كَيْفُرُفِعَتْ ٥

وَإِلَى الْحِبَالِ كِيْفُ نُصِبَتُ ﴾ وَإِلَى الْوَرْضِ كِيْفُ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِّرٌ ۗ إِنَّمَا اَنْتُ مُذَكِّرٌ ۞

> ڵٮؙؾؘۘۜعؘڶؽۿؚؚؗؗۄ۫ؠٮؙڟؽؙڟؚڕۿٚ ٳڷڒڡٙڽؙؾؘۅٙڵۅػڡؘۯڰ

قَيُّعَذِّبُهُ اللهُ الْعَنَابَ الْأَكْبَرُهُ إِنَّ اِلْيُنَأَ إِيَابَهُمُوْ ثُوَّالَّ عَلَيْنَاحِمَابَهُمُ أَ

1 (8-16) इन आयतों में जो इस संसार में सत्य आस्था के साथ कुर्आन आदेशानुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं परलोक में उन के सदा के सुख का दृश्य दिखाया गया है।

- 2 (17-20) इन आयतों में फिर विषय बदल कर एक और प्रश्न किया जा रहा है किः जो कुर्जान की शिक्षा तथा प्रलोक की सूचना को नहीं मानते अपने सामने उन चीजों को नहीं देखते जो रात दिन उन के सामने आती रहती हैं, ऊँटों तथा प्रवतों और आकाश एवं धरती पर विचार क्यों नहीं करते कि क्या यह सब अपने आप पैदा हो गये हैं या इन का कोई रचियता है? यह तो असंभव है कि रचना हो और रचियता न हो। यदि मानते हैं कि किसी शक्ति ने इन को बनाया है जिस का कोई साझी नहीं तो उस के अकेले पूज्य होने और उस के फिर से पैदा करने की शक्ति और सामर्थ्य का क्यों इन्कार करते हैं? (तर्जुमानुल कुर्आन)
- 3 (21-26) इन आयतों का भावार्थ यह है कि कुर्आन किसी को बलपूर्वक मनवाने के लिये नहीं है, और न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कर्तव्य है कि किसी को बलपूर्वक मनवायें। आप जिस से डरा रहे हैं यह मानें या न मानें वह खुली बात है। फिर भी जो नहीं सुनते उनको अल्लाह ही समझेगा। यह और इस जैसी कुर्आन की अनेक आयतें इस आरोप का खण्डन करती हैं कि इस्लाम ने अपने मनवाने के लिये अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया।

## सूरह फ़्ज्र[1] - 89



#### सूरह फ़ज़ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं।

- इस का आरंभ ((वल फ़ज़)) से होने के कारण इस को यह नाम दिया गया है।
- आयत 1 से 5 तक दिन-रात की प्राकृतिक स्थियों को प्रतिफल के दिन के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। और आयत 6 से 14 तक कुछ बड़ी जातियों के शिक्षाप्रद परिणाम को इस के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है कि इस विश्व का शासक सब के कर्मों को देख रहा है और एक दिन वह हिसाब अवश्य लेगा।
- आयत 15 से 20 तक में मनुष्य के साथ दुर्व्यवहारों तथा निर्बलों के अधिकार हनन पर कड़ी चेतावनी दी गई और बताया गया है कि ऐसा करने का कारण परलोक का अविश्वास है।
- अन्तिम आयतों में अल्लाह के न्यायालय का चित्र प्रस्तुत करते हुये विरोधियों तथा ईमान वालों का परिणाम बताया गया है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. शपथ है भोर की!
- 2. तथा दस रात्रियों की!
- 3. और जोड़े तथा अकेले की!
- और रात्री की जब जाने लगे!
- क्या उस में किसी मितमान (समझदार) के लिये कोई शपथ है?<sup>[1]</sup>

وَال**ُفَجُ**رِڻِ

وَ لَيَالٍ عَشُرِكُ

وَّالشَّفُعِ وَالْوَثِرِكُ

وَالْيُلِ إِذَا يَسُونَ

هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَوٌ لِّذِي جَبْرِ ٥

1 (1-5) इन आयतों में प्रथम परलोक के सुफल विष्यक चार संसारिक लक्षणों को साक्ष्य (गवाह) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस का अर्थ यह है कि कर्मों

- 6. क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे पालनहार ने "आद" के साथ क्या किया?
- 7. स्तम्भों वाले "इरम" के साथ?
- जिन के समान देशों में लोग नहीं पैदा किये गये।
- तथा "समूद" के साथ जिन्होंने घाटियों में चट्टानों को काट रखा था।
- 10. और मेखों वाले फिरऔन के साथ।
- 11. जिन्होंने नगरों में उपद्रव कर रखा था।
- और नगरों में बड़ा उपद्रव फैला रखा
   था।
- 13. फिर तेरे पालनहार ने उन पर दण्ड का कोड़ा बरसा दिया।
- 14. वास्तव में तेरा पालनहार घात में है। $^{[1]}$
- 15. परन्तु जब इन्सान की उस का पालनहार परीक्षा लेता है और उसे

ٱلْهُ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٥

ٳۯڡٙۯؘۮؘٳؾٳڵۼٮؘٳڋڽۜ ٵٮۜٞؾؿؙڵۄؙؽؙڂٛڶؿٞؠؿؙڵۿٳڣۣٳڵۑڵۮڋڽ

وَتَنْمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُواالصَّخُرَ بِالْوَادِ<sup>®</sup>

وَفِرْعَوْنَ فِي الْأَوْتَادِنَّ الَّذِيُّنَ طَغَوَّا فِي الْبِلَادِنَّ فَأَكْثَرُوْ افِيْهَا الْفَسَادَنَّ

فَصَبَّ عَلِيهُمُ رَبُّكَ سَوُطَ عَنَا إِنَّ

اِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرُصَادِهُ فَامَّا الْإِنْسَانُ إِذَامًا ابْتَلْلُهُ رَبُّهُ فَأَكْوْمَهُ

का फल मिलना सत्य है। रात तथा दिन का यह अनुक्रम जिस व्यवस्था के साथ चल रहा है उस से सिद्ध होता है कि अल्लाह ही इसे चला रहा है। "दस रात्रियों" से अभिप्राय "जुल हिज्जा" मास की प्रारम्भिक दस रातें हैं। सहीह हदीसों में इन की बड़ी प्रधानता बताई गई है।

1 (6-14) इन आयतों में उन जातियों की चर्चा की गई है जिन्होंने माया मोह में पड़ कर परलोक और प्रतिफल का इन्कार किया, और अपने नैतिक पतन के कारण धरती में उग्रवाद किया। "आद, इरम" से अभिप्रेत वह पुरानी जाति है जिसे कुर्आन तथा अरब में "आदे ऊला" (प्रथम आद) कहा गया है। यह वह प्राचीन जाति है जिस के पास आद (अलैहिस्सलाम) को भेजा गया। और इन को "आदे इरम" इसलिये कहा गया कि यह सामी वंशकम की उस शाखा से संबंधित थे जो इरम बिन साम बिन नूह से चली आती थी। आयत नं॰ 11 में इस का संकेत है कि उग्रवाद का उद्गम भौतिकवाद एंव सत्य विश्वास का इन्कार है जिसे वर्तमान युग में भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है।

सम्मान और धन देता है तो कहता है कि मेरे पालनहार ने मेरा सम्मान किया।

- 16. परन्तु जब उस की परीक्षा लेने के लिये उस की जीविका संकीर्ण (कम) कर देता है तो कहता है कि मेरे पालनहार ने मेरा अपमान किया।
- 17. ऐसा नहीं, बिल्क तुम अनाथ का आदर नहीं करते।
- 18. तथा ग़रीब को खाना खिलाने के लिये एक दूसरे को नहीं उभारते।
- 19. और मीरास (मृतक सम्पत्ति) के धन को समेट समेट कर खा जाते हो।
- **20.** और धन से बड़ा मोह रखते हो $|^{[1]}$
- सावधान! जब धरती खण्ड खण्ड कर दी जायेगी।
- 22. और तेरा पालनहार स्वंय पदार्पण करेगा, और फरिश्ते पंक्तियों में होंगे।
- 23. और उस दिन नरक लाई जायेगी, उस दिन इन्सान सावधान हो जायेगा, किन्तु सावधानी लाभ- दायक न होगी।
- 24. वह कामना करेगा कि काश! अपने

وَنَعَّمَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّغَ ٱكُرْمَنِ ۞

وَأَمَّاَ إِذَا مَا ابْتَلْـهُ فَقَدَرَعَكَيْهِ رِزْقَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَ آهَانِنَ۞

كَلَا بَلُ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْءُ

وَلاَتَحَضُّونَ عَلى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞

وَتَأَكُلُوْنَ الثُّوَاثَ أَكُلًا لُّمَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَّغُعُثُونَ الْمَالَ حُبَّاجَتًا ۞ كَلَا إِذَا دُكَّتِ الْرُضُ دَكَّا دَكًا ۞

وَّجَاءَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًّا ﴿

ۅؘڝؚٵٞؽ۬ٙڲۅؙڡۧۑڽٳ۫ؠؚجؘۿؠؘٞۄؘ؞ٚؽۅؙڡۛؠۣۮٟؾۜؾۘڬػۧۯؙ ال۫ٳۺ۬ٮٵڽ۠ۅؘٲؿ۠ٙڶۘۿؙٵڶێؚۨڪٛڒۑ۞

يَقُولُ لِلْيُتَنِيُ قَدَّمْتُ لِحَيَالِقُ ﴿

1 (15-20) इन आयतों में समाज की साधारण नैतिक स्थिति की परीक्षा (जायज़ा) ली गई, और भौतिकवादी विचार की आलोचना की गई है जो मात्र सांसारिक धन और मान मर्यादा को सम्मान तथा अपमान का पैमाना समझता है और यह भूल गया है कि न धनी होना कोई पुरस्कार है और न निर्धन होना कोई दण्ड है। अल्लाह दोनों स्थितियों में मानव जाति (इन्सान) की परीक्षा ले रहा है। फिर यह बात किसी के बस में हो तो दूसरे का धन भी हड़प कर जाये, क्या एैसा करना कुकर्म नहीं जिस का हिसाब लिया जाये?

सदा के जीवन के लिये कर्म किये होते।

25. उस दिन (अल्लाह) के दण्ड के समान कोई दण्ड नहीं देगा।

26. और न उसके जैसी जकड़ कोई जकड़ेगा।[1]

27. हे शान्त आत्मा!

28. अपने पालनहार की ओर चल, तू उस से प्रसन्न, और वह तुझ से प्रसन्न।

29. तू मेरे भक्तों में प्रवेश कर जा।

**30.** और मेरे स्वर्ग में प्रवेश कर जा|<sup>[2]</sup>

فَيُوْمِيدٍ لِأَلْعُ قِدْبُ عَذَابَهُ آحَدُ اللهِ

وَّلَايُوْشِقُ وَكَا قَعَةَ أَحَدُّهُ

يَايَتَتُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَيِنَةُ ۗ ۚ اسُ جِعِى إلى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةً ۖ

> فَادُخُل فِي عِبْدِي ۗ وَادُخُلِ جَنَّتِيُ ۚ

<sup>1 (21-26)</sup> इन आयतों में बताया गया है कि धन पूजने और उस से परलोक न बनाने का दुष्परिणाम नरक की घोर यातना के रूप में सामने आयेगा तब भौतिक वादी कुकर्मियों की समझ में आयेगा कि कुर्आन को न मान कर बड़ी भूल हुई और हाथ मलेंगे।

<sup>2 (27-30)</sup> इन आयतों में उन के सुख और सफलता का वर्णन किया गया है जो कुर्आन की शिक्षा का अनुपालन करते हुये आत्मा की शाँती के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

## सूरह बलद[1] - 90



#### सूरह बलद के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 20 आयतें हैं।[1]

- इस की प्रथम आयत में ((अल-बलद)) (अर्थातः नगर) की शपथ ली गई है। जिस से अभिप्राय मक्का है। और इसी से इस सूरह का यह नाम लिया गया है।
- इस की आयत 1 से 4 तक में जो गवाहियाँ प्रस्तुत की गई हैं उन से अभिप्राय यह है कि यह संसार सुख विलास के लिये नहीं बनाया गया है। बिल्क इस के बनाने का एक विशेष उद्देश्य है। इसी लिये मनुष्य को दुख़ की स्थित में पैदा किया गया है।
- आयत 5 से 7 तक में यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य यह न समझे कि उस के ऊपर उस के कर्मों की निगरानी के लिये कोई शिक्त नहीं है।
- आयत 8 से 17 तक में बताया गया है कि मनुष्य के आचरण और कर्म की ऊँचाई तथा नीचाई की राह भी खोल दी गई है। और इस ऊँचाई पर चढ़ कर जो दुर्गम है, वह आचरण और कर्म की ऊँचाई को प्राप्त कर लेता है।
- आयत 18 से 20 तक में बताया गया है कि मनुष्य ईमान के साथ आचरण की ऊँचाई द्वारा भाग्यशाली बन जाता है और कुफ़ के कारण नरक की खाई में जा गिरता है जिस से निकलने का फिर कोई उपाय नहीं होगा।

<sup>1</sup> इस सूरह का विषय मानव जाित (इन्सान) को यह समझाना है कि अल्लाह ने सौभाग्य तथा दुर्भाग्य की दोनों राहें खोल दी हैं। और उन्हें देखने और उन पर चलने के साधन भी सुलभ कर दिये हैं। अब इन्सान के अपने प्रयास पर निर्भर है कि वह कौन सा मार्ग अपनाता है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

## بِنُ عِلَى اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

- मैं इस नगर (मक्का) की शपथ लेता हूँ!
- 2. तथा तुम इस नगर में प्रवेश करने वाले हो।
- तथा सौगन्ध है पिता एंव उस की संतान की।
- हम ने इन्सान को कष्ट में घिरा हुआ पैदा किया है।
- क्या वह समझता है कि उस पर किसी का वश नहीं चलेगा?<sup>[1]</sup>
- वह कहता है कि मैं ने बहुत धन खर्च कर दिया।
- क्या वह समझता है कि उसे किसी ने देखा नहीं?<sup>[2]</sup>

لَّا أُقُيمُ بِهِٰذَا البُّلَيلُ

وَٱنْتَحِلُّ بِهِٰذَاالْبُكُدِ

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ا

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيٍ ٥

اَيَعْسَبُ اَنْ لَنْ يَقَدِّرَ عَلَيْهِ اَحَدُّ ٥

يَقُولُ آهُلَكُتُ مَا لَالْبُكَانُ

أيُعْسَبُ أَنْ لَوْيَكُولَةُ أَحَدُ ٥

- 1 (1-5) इन आयतों में सर्व प्रथम मक्का नगर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो घटनायें घट रही थीं, और आप तथा आप के अनुयाईयों को सताया जा रहा था, उस को साझी के रूप में प्रस्तुत किया गया है किः इन्सान की पेदाइश (रचना) संसार का स्वाद लेने के लिये नहीं हुई है। संसार परिश्रम तथा पीड़ायें झेलने का स्थान है। कोई इन्सान इस स्थिति से गुज़रे बिना नहीं रह सकता। "पिता" से अभिप्रायः आदम अलैहिस्सलाम, और "संतान" से अभिप्रायः समस्त मानव जाति (इन्सान) हैं।
  - फिर इन्सान के इस भ्रम को दूर किया है कि उस के ऊपर कोई शक्ति नहीं है जो उस के कर्मों को देख रही है, और समय आने पर उस की पकड़ करेगी।
- 2 (6-7) इन में यह बताया गया है कि संसार में बड़ाई तथा प्रधानता के ग़लत पैमाने बना लिये गये हैं, और जो दिखावे के लिये धन व्यय (ख़र्च) करता है उस की प्रशंसा की जाती है जब कि उस के ऊपर एक शक्ति है जो यह देख रही है कि उस ने किन राहों में और किस लिये धन ख़र्च किया है।

- 8. क्या हम ने उसे दो आँखें नहीं दीं?|
- और एक ज़बान तथा दो होंट नहीं दिये?
- 10. और उसे दोनों मार्ग दिखा दिये?
- 11. तो वह घाटी में घुसा ही नहीं।
- 12. और तुम क्या जानो कि घाटी क्या है?
- 13. किसी दास को मुक्त करना।
- 14. अथवा भूक के दिन (अकाल) में खाना खिलाना।
- 15. किसी अनाथ संबंधी को।
- 16. अथवा मिट्टी में पड़े निर्धन को।<sup>[1]</sup>
- 17. फिर वह उन लोगों में होता है जो ईमान लाये, और जिन्होंने धैर्य (सहन शीलता) एवं उपकार के उपदेश दिये।
- 18. यही लोग सौभाग्यशाली (दायें हाथ वाले) हैं।
- 19. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को

ٱلَهُ نَجْعَلُ لَا عَيْنَيْنِ

وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ٥

وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَدَيْنِ ٥

فَلَا اقْتَعَمُّ الْعَقَّبَةُ اللَّهُ

وَمَا الدُرلِكَ مَا الْعَقَبَةُ اللهُ

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿

ٲۅؙٳڟۼۄؙڣؙؽۅٛڡؚڔۮؚؽٙڡۺۼؘڹڐٟ<sup>۞</sup>

يَّتِيْمُاذَامَقُرَبَةٍ ۞ اَوۡمِسُكِيۡنَاذَامَتۡرَيَةٍ۞

نُعُكَانَ مِنَ الَّذِينَ الْمُنْوَاوَتَوَاصُوا بِالصَّابِرِ وَتَوَاصُوا بِالْمُرَّحَمَةِ قَ

اوللٍكَ أَصْعَبُ الْمَيْمَنَة ٥

وَالَّذِينَ كُفَّرُ وَإِيالِتِنَاهُمُ وَأَصْعُبُ الْمُشُمَّةِ ٥

1 (8-16) इन आयतों में फ़रमाया गया है किः इन्सान को ज्ञान और चिन्तन के साधन और योग्यतायें दे कर हम ने उस के सामने भलाई तथा बुराई के दोनों मार्ग खोल दिये हैं, एक नैतिक पतन की ओर ले जाता है और उस में मन को अति स्वाद मिलता है। दूसरा नैतिक ऊँचाइयों की राह जिस में कठिनाईयाँ हैं। और उसी को घाटी कहा गया है। जिस में प्रवेश करने वालों के कर्त्तव्य में है कि दासों को मुक्त करें, निर्धनों को भोजन करायें इत्यादी वही लोग स्वर्ग वासी हैं। और वे जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इन्कार किया वे नर्क वासी हैं। आयत नं 17 का अर्थ यह है कि सत्य विश्वास (ईमान) के बिना कोई शुभकर्म मान्य नहीं है। इस में सुखी समाज की विशेषता भी बताई गई है किः दूसरे को सहन शीलता तथा दया का उपदेश दिया जाये और अल्लाह पर सत्य विश्वास रखा जाये।

नहीं माना यही लोग दुर्भाग्य (बायें हाथ वाले) हैं।

20. ऐसे लोग हर ओर से आग में घिरे होंगे।

عَلَيْهُمُ نَارُمُّوُصَارَةً ۞

٩٠ - سورة البلد



## सूरह शम्स[1] - 91



#### सूरह शम्स के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 15 आयतें हैं।

- इस सूरह की प्रथम आयत में "शम्स" (सूर्य) की शपथ ली गई है, इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है। $^{[1]}$
- इस की आयत 1 से 10 तक सूर्य-चाँद और रात-दिन तथा धरती और आकाश की उन बड़ी निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जो इस विश्व के पैदा करने वाले की पूर्ण शक्ति तथा गुणों का ज्ञान कराती हैं। और फिर मनुष्य की आत्मा की गवाही को अच्छे तथा बुरे कर्मफल के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है।
- आयत 11 से 13 तक में इस की एतिहासिक गवाही प्रस्तुत की गई है और आद तथा समूद जाति की कथा संक्षेप में बता कर उन के कुकर्मों के शिक्षाप्रद परिणाम लोगों की शिक्षा के लिये प्रस्तुत किये गये हैं ताकि वह कुर्आन तथा इस्लाम के नबी का विरोध न करें।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. सूर्य तथा उस की धूप की शपथ है!
- और चाँद की शपथ जब उस के पीछे निकले!
- और दिन की शपथ जब उसे (अर्थात् सूर्य को) प्रकट कर दे!
- 4. और रात्री की सौगन्ध जब उसे (सूर्य

# 

وَالشَّهُونِ وَضُعُهَاكُ

وَالْقَبَرِاذَا تَلْهَانَ

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۞

وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشْهَا ١٠

1 इस सूरह का विषयः पुन और पाप का अन्तर समझाना है, तथा उन्हें बुरे परिणाम की चेतावनी देना जो इस अंतर को समझने से इन्कार करते हैं, तथा बुराई की राह पर चलने का दुराग्रह करते हैं।

को) छुपा ले!

और आकाश की सौगन्ध, तथा उस की जिस ने उसे बनाया!

6. तथा धरती की सौगन्ध और जिस ने उसे फैलाया!<sup>[1]</sup>

 और जीव की सौगन्ध, तथा उस की जिस ने उसे ठीक ठीक सुधारा।

 फिर उसे दुराचार तथा सदाचार का विवेक दिया है।<sup>[2]</sup>

 वह सफल हो गया जिस ने अपने जीव का सुद्धिकरण किया।

10. तथा वह क्षित में पड़ गया जिस ने उसे (पाप में) धंसा दिया।<sup>[3]</sup>

 "समूद" जाति ने अपने दुराचार के कारण (ईश दूत) को झुठलाया।

12. जब उन में से एक हत्भागा तैयार हुआ

وَالسَّمَاءِ وَمَابَنْهَا ٥

وَالْأَرْضِ وَمَاطَحْهَا اللهِ

وَنَفْشٍ وَّمَاسَوْبِهَانَّ

فَالْهُمْهَا فَخُوْرُهَا وَتَقُولُهَا وَتَقُولُهَا فَ

قَدُ ٱفْلَحُ مَنْ زَكْلُهَا ۗ

وَقَدُخَابَ مَنْ دَسْهَا ٥

كَذَّبَتُ تَكُودُ يُطَغُونِهَا اللهُ

إذِ انْبُعَثَ آشُقْهَا اللهُ

- 1 (1-6) इन आयतों का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार सूर्य के विपरीत चाँद, तथा दिन के विपरीत रात है, इसी प्रकार पुन और पाप तथा इस संसार का प्रति एक दूसरा संसार परलोक भी है। और इन्हीं स्वभाविक लक्ष्यों से परलोक का विश्वास होता है।
- 2 (7-8) इन आयतों में कहा गया है कि अल्लाह ने इन्सान को शारीरिक और मांसिक शिक्तियाँ दे कर बस नहीं किया, बिल्क उस ने पाप और पुन का स्वभाविक ज्ञान दे कर निबयों को भी भेजा। और वही (प्रकाशना) द्वारा पाप और पुन के सभी रूप समझा दिये। जिस की अन्तिम कड़ीः कुर्आन, और अन्तिम नबीः मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं।
- 3 (9-10) इन दोनों आयतों में यह बताया जा रहा है कि अब भिवष्य की सफलता और विसफलता इस बात पर निर्भर है कि कौन अपनी स्वभाविक योग्यता का प्रयोग किस के लिये कितना करता है। और इस प्रकाशनाः कुर्आन के आदेशों को कितना मानता और पालन करता है।

13. (ईश दूतः सालेह ने) उन से कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उस के पीने की बारी की रक्षा करो।

- 14. किन्तु उन्होंने नहीं माना, और उसे बध कर दिया जिस के कारण उन के पालनहार ने यातना भेज दी और उन को चौरस कर दिया।
- और वह इस के परिणाम से नहीं डरता<sup>[1]</sup>

فَقَالَ لَهُ مُرْسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْهَا اللهِ وَسُقَيْهَا اللهِ وَسُقَيْهَا اللهِ وَسُقَيْهَا

ڡؙؙڵڎۜڹؙۉؙٷڡؘ*ٛۼڡۧۯٛۿ*ٲڟؘٚۯؙڡؙڰٲ؏ڶؽۿؚۄۛۯڒؖڹ۠ۿٶۑؚۮؘڶڹؚۿۄۛ ڡؘٮؙڂۣٮۿٲڽۜٛ

وَلَا يَغَاثُ عُقُبُهَا اللهِ

<sup>1 (11-15)</sup> इन आयतों में समूद जाित का ऐतिहासिक उदाहरण दे कर दूतत्व (रिसालत) का महत्व समझाया गया है कि नबी इसिलये भेजा जाता है तािक भलाई और बुराई का जो स्वभाविक ज्ञान अल्लाह ने इन्सान के स्वभाव में रख दिया है उसे उभारने में उस की सहायता करे। ऐसे ही एक नबी जिन का नाम सालेह था समूद जाित की ओर भेजे गये। परन्तु उन्होंने उन को नहीं माना, तो वे ध्वस्त कर दिये गये।

उस समय मक्का के मूर्ति पूजकों की स्थिति समूद जाति से मिलती जुलती थी। इसलिये उन को "सालेह" नबी की कथा सुना कर सचेत किया जा रहा है कि सावधानः कहीं तुम लोग भी समूद की तरह यातना में न घिर जाओ। वह तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस प्राथना के कारण बच गये कि हे अल्लाह! इन्हें नष्ट न कर। क्योंकि इन्हीं में से एैसे लोग उठेंगे जो तेरे धर्म का प्रचार करेंगे। इस लिये कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सारे संसारों के लिये दयालु बना कर भेजा था।

# सूरह लैल[1]- 92



#### सूरह लैल के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 21 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में "लैल" अर्थात रात की शपथ ली गई है, जिस के कारण इस का यह नाम रखा गया है।[1]
- आयत 1 से 4 तक में कुछ गवाहियाँ प्रस्तुत कर के इस बात का तर्क दिया गया है कि जब मनुष्य के प्रयासों तथा कर्मों में अन्तर है तो उन के प्रतिफल में भी अन्तर का होना आवश्यक है।
- आयत 5 से 11 तक में सत्कर्मों और दुष्कर्मों की कुछ विशेषताओं का वर्णन कर के बताया है कि सत्कर्म पुन् की राह पर ले जाते हैं और दुष्कर्म पाप की राह पर ले जाते हैं।
- आयत 12 से 14 तक में बताया गया है कि अल्लाह का काम सीधी राह दिखा देना है और उस ने तुम्हें उसे दिखा दिया। संसार तथा परलोक का वही मालिक है। उस ने बता दिया है कि परलोक में क्या होना है।
- अन्त में दुराचारियों के बुरे अन्त तथा सदाचारियों के अच्छे अन्त को बताया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

بِنُ \_\_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

- 1. रात्री की शपथ जब छा जाये!
- तथा दिन की शपथ जब उजाला हो जाये!

وَالْيُلِ إِذَ ايَغُشٰى ٥ وَالنَّهَارِ إِذَ الْجَكِيُّ

1 इस सूरह का मूल विषय यह है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वह किसी पर अन्याय नहीं करता। इसलिये सचेत कर दिया गया है कि बुरे काम का परिणाम बुरा होता है। और अच्छे काम का परिणाम अच्छा। अब यह बात तुम पर छोड़ी जा रही है कि तुम कोनसा मार्ग ग्रहण करते हो।

 और उस की शपथ जिस ने नर और मादा पैदा किये!

4. वास्तव में तुम्हारे प्रयास अलग अलग हैं|<sup>[1]</sup>

- 5. फिर जिस ने दान दिया, और भिक्त का मार्ग अपनाया,
- 6. और भली बात की पुष्टि करता रहा,
- तो हम उस के लिये सरलता पैदा कर देंगे।
- परन्तु जिस ने कंजूसी की, और ध्यान नहीं दिया,
- 9. और भली बात को झुठला दिया।
- 10. तो हम उस के लिये कठिनाई को प्राप्त करना सरल कर देंगे|[2]

وَمَاخَلَقَ الذَّكَرَ وَالْرُئُتُثَى ۗ

ٳؙۜۜۊۜڛؘڠؾڲؙۄؙڶۺؘؾ۠ؖ۞

فَأَمَّا مَنْ أَعْظِى وَاتَّتَغَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى ﴾

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِي<sup>ق</sup>

وَ آَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنى &

وَكَدُّبَ بِالْحُسُنَى ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِى ۚ

- 1 (1-4) इन आयतों का भावार्थ यह है किः जिस प्रकार रात दिन तथा नर मादा (स्त्री-पुरुष) भिन्न हैं, और उन के लक्षण और प्रभाव भी भिन्न हैं, इसी प्रकार मानव जाति (इन्सान) के विश्वास, कर्म भी दो भिन्न प्रकार के हैं। और दोनों के प्रभाव और परिणाम भी विभिन्न हैं।
- 2 (5-10) इन आयतों में दोनों भिन्न कर्मों के प्रभाव का वर्णन है कि कोई अपना धन भलाई में लगाता है तथा अल्लाह से डरता है और भलाई को मानता है। सत्य आस्था, स्वभाव और सत्कर्म का पालन करता है। जिस का प्रभाव यह होता है कि अल्लाह उस के लिये सत्कर्मों का मार्ग सरल कर देता है। और उस में पाप करने तथा स्वार्थ के लिये अवैध धन अर्जन की भावना नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति के लिये दोनो लोक में सुख है। दूसरा वह होता है जो धन का लोभी, तथा अल्लाह से निश्चिन्त होता है और भलाई को नहीं मानता। जिस का प्रभाव यह होता है कि उस का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि उसे बुराई का मार्ग सरल लगने लगता है। तथा अपने स्वार्थ और मनोकामना की पूर्ति के लिये प्रयास करता है। फिर इस बात को इस वाक्य पर समाप्त कर दिया गया है कि धन के लिये वह जान देता है परन्तु वह उसे अपने साथ लेकर नहीं जायेगा। फिर वह उस के किस काम आयेगा?

12. हमारा कर्त्तव्य इतना ही है कि हम सीधा मार्ग दिखा दें।

 जब कि आलोक परलोक हमारे ही हाथ में है।

14. मैं ने तुम को भड़कती आग से सावधान कर दिया है।<sup>[1]</sup>

15. जिस में केवल बड़ा हत्भागा ही जायेगा।

16. जिस ने झुठला दिया, तथा (सत्य से) मुँह फेर लिया।

17. परन्तु संयमी (सदाचारी) उस से बचा लिया जायेगा।

18. जो अपना धन दान करता है ताकि पवित्र हो जाये।

19. उस पर किसी का कोई उपकार नहीं जिसे उतारा जा रहा है।

20. वह तो केवल अपने परम पालनहार की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये हैं। وَمَا يُغُنِيُ عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدِّي ١

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُداى اللَّهُ

وَإِنَّ لَنَالَلَاٰخِرَةَ وَالْأُولِي

فَانَنْدَرُتُكُمُ نَارًا تَكَظَّى ﴿

لايصْلهٰمَآلِلا الْأَشْقَى۞ الَّذِى كُذَّبَ وَتَوَلَٰى۞

وَسَيُجَنَّبُهُٵالْأَتْقَىٰ

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَّكُنَّ أَنَّ

وَمَالِاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِنْعُمَةٍ تُجُزَّى ﴿

إِلَّالْبَتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿

<sup>1 (11-14)</sup> इन आयतों में मावन जाति (इन्सान) को सावधान किया गया है कि अल्लाह का, दया और न्याय के कारण मात्र यह दायित्व था कि सत्य मार्ग दिखा दे। और कुर्आन द्वारा उस ने अपना यह दायित्व पूरा कर दिया। किसी को सत्य मार्ग पर लगा देना उस का दायित्व नहीं है। अब इस सीधी राह को अपनाओंगे तो तुम्हारा ही भला होगा। अन्यथा याद रखो कि संसार और परलोक दोनों ही अल्लाह के अधिकार में हैं। न यहाँ कोई तुम्हें बचा सकता है, और न वहाँ कोई तुम्हारा सहायक होगा।

21. निःसंदेह वह प्रसन्न हो जायेगा $|^{[1]}$ 

رَ لَسُونَ يَرُضَى اللهِ

<sup>1 (15-21)</sup> इन आयतों में यह वर्णन किया गया है कि कौन से कुकर्मी नरक में पड़ेंगे और कौन सुकर्मी उस से सुरक्षित रखे जायेंगे। और उन्हें क्या फल मिलेगा। आयत नं•10 के बारे में यह बात याद रखने की है कि अल्लाह ने सभी वस्तुओं और कर्मों का अपने नियामानुसार स्वभाविक प्रभाव रखा है। और कुर्आन इसी लिये सभी कर्मों के स्वभाविक प्रभाव और फल को अल्लाह से जोड़ता है। और यूँ कहता है कि अल्लाह ने उस के लिये बुराई की राह सरल कर दी। कभी कहता है कि उन के दिलों पर मुहर लगा दी, जिस का अर्थ यह होता है कि यह अल्लाह के बनाये हुये नियमों के विरोध का स्वभाविक फल है। (देखियेः उम्मुल किताब, मौलाना आजाद)

# सूरह जुहा[1] - 93



## सूरह जुहा के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 11 आयतें हैं।

- इस के आरंभ में "जुहा" (दिन के उजाले) की शपथ ग्रहण करने के कारण इस का यह नाम रखा गया है। [1]
- आयत 1 से 2 तक में दिन और रात की गवाही प्रस्तुत कर के इस की ओर संकेत किया गया है कि इस संसार में अल्लाह ने जैसे उजाला और अंधेरा दोनों बनाये हैं इसी प्रकार परीक्षा के लिये दुःख और सुख भी बनाये हैं।
- आयत 3 में बताया गया है कि सत्य की राह में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिस दुःख का सामना कर रहे हैं उस से यह नहीं समझना चाहिये कि अल्लाह ने आप से खिन्न हो कर आप को छोड़ दिया है।
- आयत 4,5 में आप को सफलताओं की शुभसूचना दी गई है।
- आयत 6 से 8 तक में उन दुःखों की चर्चा की गई है जिन से आप नबी होने से पहले जूझ रहे थे तो अल्लाह के उपकारों से आप की राहें खुलीं।
- 1 यह सूरह आरंभिक युग की है। भाष्य कारों ने लिखा है कि कुछ दिन के लिये नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर प्रकाशना (वह्यी) का उतरना रुक गया। जिस पर आप अति दुःखित और चिन्तित हो गये कि कहीं मुझ से कोई दोष तो नहीं हो गया? इस पर आप को सांत्वना देने के लिये यह सूरह अवतीर्ण हुई। इस में सर्व प्रथम प्रकाशित दिन तथा रात्री की शपथ ले कर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को विश्वास दिलाया गया है कि आप के पालनहार ने न तो आप को छोड़ा है और न ही आप से अप्रसन्न हुआ है। इसी के साथ आप को यह शुभ सूचना भी दी गई है कि आगामी समय आप के लिये प्रथम समय से उत्तम होगा। यह भविष्य वाणी उस समय की गई जब इस के दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे थे। सम्पूर्ण मक्का आप का विरोधी हो गया था। और अल्लाह के सिवा आप का कोई सहायक नहीं था। परन्तु मात्र इक्कीस वर्षों में पूरा मक्का इस्लाम का अनुयायी बन गया। और फिर पूरे अरब द्वीप में इस्लाम का ध्वजा लहराने लगा। और कुर्आन की यह भविष्यवाणी शत प्रतिशत पूरी हुई जो कुर्आन के अल्लाह का वचन होने का पमाण बन गई।

• आयत 9 से 11 तक में यह बताया गया है कि इन उपकारों के कारण आप का व्यवहार निर्वलों तथा अनाथों की सहायता एवं अल्लाह के उपकारों का स्वीकार तथा प्रदर्शन होना चाहिये।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. शपथ है दिन चढे की!
- 2. और शपथ है रात्री की जब उस का सन्नाटा छा जाये।
- 3. (हे नबी) तेरे पालनहार ने तुझे न तो छोड़ा और न ही विमुख हुआ।
- 4. और निश्चय ही आगामी युग तेरे लिये प्रथम युग से उत्तम हैं।
- s. और तेरा पालनहार तुम्हें इतना देगा कि तू प्रसन्न हो जायेगा।
- 6. क्या उस ने तुम्हे अनाथ पा कर शरण नहीं दी?
- और तुझे पथ भूला हुआ पाया तो सीधा मार्ग नहीं दिखाया?
- और निर्धन पाया तो धनी नहीं कर दिया?
- 9. तो तुम अनाथ पर कोध न करना।<sup>[1]</sup>

\_\_\_\_ مالله الرَّحْمٰن الرَّحِيمُون

وَالضَّحٰيٰ الصَّحٰيٰ

وَالَّيْلِ إِذَاسَجِي اللَّهِ

مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَى ﴿

وَلَلْاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُوْلِيُّ

وَلَسَوُفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ١

المُ يَجِدُكُ يَتِيمًا فَالْوَيُ قَ

وَوَجَدُ كَ ضَأَلًا فَهَدُى

وَوَجَدَاكَ عَآبِلًا فَاغَنَىٰ

فَأَتَّا الْيَتِيْءَ فَلَاتَقُهُرُ ۞

1 (1-9) इन् आयतों में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फरमाया है किः तुम्हें यह चिन्ता कैसे हो गई कि हम अप्रसम् हो गये? हम ने तो तुम्हारे जन्म के दिन से निरंतर तुम पर उपकार किये हैं। तुम अनाथ थे तो तुम्हारे पालन और रक्षा की व्यवस्था की। राह से अंजान थे तो राह दिखाई। निर्धेन थे तो धनी बना दिया। यह बातें बता रही हैं कि तुम आरम्भ ही से हमारे प्रियवर हो और तुम पर हमारा उपकार निरंतर है।

الجزء ٣٠

11. और अपने पालनहार के उपकार का वर्णन करना|[1]

ۅؘٲۺؙۜٵڶۺٙٳؠؚڶؘڣؘڵٲؾ۬ۿؙۯؙ<sup>۞</sup> ۅؘٲۺٵؠڹۼۘؠؘڎؚۯٮؚؚڮؘڣؘػؚڔۨؿؙ۞۫

<sup>1 (10-11)</sup> इन अन्तिम आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बताया गया है किः हम ने तुम पर जो उपकार किये हैं उन के बदले में तुम अल्लाह की उत्पत्ति के साथ दया और उपकार करो यही हमारे उपकारों की कृतज्ञता होगी।

# सूरह शर्ह[1] - 94



#### सूरह शर्ह के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं।

- इस सूरह के आरंभ में इन शब्दों के आने के कारण इस का यह नाम रखा गया है। जिस का अर्थ है: साहस, संतोष तथा सत्य को अपनाना है।
- इस की प्रथम आयत 1 से 3 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर अल्लाह के इसी उपकार तथा आप से बोझ उतार देने का वर्णन है।[1]
- आयत 4 में आप की शखन और चर्चा ऊँची करने की शुभसूचना दी गई है।
- आयत 5 से 6 तक में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को संतोष दिलाया गया है कि वर्तमान कठिन स्थितियों के पश्चात् अच्छी स्थितियाँ आने ही को हैं।
- आयत 7 से 8 तक में यह निर्देश दिया गया है कि जब आप अपने संसारिक कार्य पूरे कर लें तो अपने पालनहार की वंदना (उपासना) में प्रयास करें और उसी की ओर ध्यानमग्न हो जायें।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- (हे नबी) क्या हम ने तुम्हारे लिये तुम्हारा वक्ष (सीना) नहीं खोल दिया?
- 2. और तुम्हारा बोझ नहीं उतार दिया?

ٱلَوۡنَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ الْ

وَوَضَعُنَاعَنُكَ وِنَ رَكِكَ الْ

1 इस सूरह का विषय सूरह जुहा ही के समान है। परन्तु इस में सत्य का उपदेश देने के समय नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जिन स्थितियों का सामना करना पड़ा कि जिस समाज में आप का बड़ा आदर मान था, वही समाज अब आप का विरोधी बन गया। कोई आप की बात सुनने को तैयार न था। यह आप के लिये बड़ी घोर स्थिति थी। अतः आप को सांत्वना दी गई कि आप हताश न हों बहुत शीघ्र ही यह अवस्था बदल जायेगी।

- जिस ने तुम्हारी पीठ तोड़ दी थी।
- 4. और तुम्हारी चर्चा को ऊँचा कर दिया।[1]
- निश्चय कठिनाई के साथ आसानी भी है।
- निश्चय कठिनाई के साथ आसानी भी है<sup>[2]</sup>

الَّذِيُّ أَنْقَضَ ظَهُرَكَ ۗ

وَرَفَعُنَالُكَ ذِكُرُكُ اللهُ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِيسُرًا اللهِ

إِنَّ مَعَ الْعُنْمُ رِئْيُرُكُ

- 1 (1-4) इन का भावार्थ यह है कि हम ने आप पर तीन ऐसे उपकार किये हैं जिन के होते आप को निराश होने की आवश्यक्ता नहीं। एक यह कि आप के वक्ष को खोल दिया, अर्थात आप में स्थितियों का सामना करने का साहस पैदा कर दिया। दूसरा यह कि नबी होने से पहले जो आप के दिल में अपनी जाति की मूर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय को देख कर चिन्ता और शोक का बोझ था जिस के कारण आप दुःखित रहा करते थे। इस्लाम का सत्य मार्ग दिखा कर उस बोझ को उतार दिया। क्योंकि यही चिन्ता आप की कमर तोड़ रही थी। और तीसरा विशेष उपकार यह कि आप का नाम ऊँचा कर दिया। जिस से अधिक तो क्या आप के बराबर भी किसी का नाम इस संसार में नहीं लिया जा रहा है। यह भविष्यवाणी कुर्आन शरीफ़ ने उस समय की जब एक व्यक्ति का विरोध उस की पूरी जाति और समाज तथा उस का परिवार तक कर रहा था। और यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह इतना बड़ा विश्व विख्यात व्यक्ति हो सकता है। परन्तु स्मस्त मानव संसार कुर्आन की इस भविष्यवाणी के सत्य होने का साक्षी है। और इस संसार का कोई क्षण ऐसा नहीं गुज़रता जब इस संसार के किसी देश और क्षेत्र में अजानों में "अशहदु अन्ना मुह्म्मदर रसूलुल्लाह" की आवाज़ न गूँज रही हो। इस के सिवा भी पूरे विश्व में जितना आप का नाम लिया जा रहा है और जितना कुर्आन का अध्ययन किया जा रहा है वह किसी व्यक्ति और किसी धर्म पुस्तक को प्राप्त नहीं, और यही अन्तिम नबी और कुर्आन के सत्य होने का साक्ष्य है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।
- 2 (5-6) इन आयतों में विश्व का पालनहार अपने भक्त (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को विश्वास दिला रहा है कि उलझनों का यह समय देर तक नहीं रहेगा इसी के साथ सरलता तथा सुविधा का समय भी लगा आ रहा है। अर्थात आप का आगामी युग व्यतीत युग से उत्तम होगा जैसा कि "सूरह जुहा" में कहा गया है।

 अतः जब अवसर मिले तो आराधना में प्रयास करो। فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ

8. और अपने पालनहार की ओर ध्यान मग्न हो जाओ|[1] وَ إِلَّى رَبِّكَ فَأَرْغَبُ أَنْ

<sup>1 (7-8)</sup> इन अन्तिम आयतों में आप को निर्देश दिया गया है कि जब अवसर मिले तो अल्लाह की उपासना में लग जाओ, और उसी में ध्यान मग्न हो जाओ, यही सफलता का मार्ग है।

#### सूरह तीन<sup>[1]</sup> - 95



### सूरह तीन के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में "तीन" शब्द, जिस का अर्थः इंजीर है, के आने के कारण इस का यह नाम रखा गया है।[1]
- इस की आयत 1 से 3 तक उन स्थानों को गवाही में प्रस्तुत किया गया है जिन से बड़े बड़े नबी उठे और मार्गदर्शन का प्रकाश फैला।
- 1 "तीन" का अर्थ हैं: इन्जीर। इसी शब्द से इस सूरह का नाम लिया गया है।
  फलस्तीन तथा शाम जो प्राचीन युग से निबयों के केंद्र चले आ रहे थे, जैतून
  तथा इंजीर की उपज का क्षेत्र था। और मक्के के लोग इन देशों में व्यापार के
  लिये जाया करते थे, इसलिये वे उनकी मुहब्बत से भली भाँती परिचित थे।
  "तूर" पर्वत सीना के मरुस्थल में है। यहीं पर मूसा (अलैहिस्सलाम) को धर्म
  विधान प्रदान किया गया था।
  - "शान्ति नगर" से अभिप्रायः मक्का नगर है। और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की दुआ के कारण इस का नाम शान्ति का नगर रखा गया है। जिस में अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पूरे मानव विश्व के पथ प्रदर्शक बना कर भेजे गये।
  - इस की भूमिका यह है कि सर्व प्रथम उत्साह शील निषयों के केन्द्रों को शपथ अर्थात साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर के यह बताया गया है कि अल्लाह ने इन्सान को अति उत्तम रूप रेखा में सर्वोच्च स्वभाव एवं योग्यताओं के साथ पैदा किया है। परन्तु इस उच्चता को स्थित रखने तथा इन उत्तम योग्यताओं को उभारने के लिये उस का यह नियम बनाया है किः जो ईमान (विश्वास) तथा सत्कर्म की राह अपनायेंगे, जो कुर्आन की राह है और इस राह की किठनाईयों से संघर्ष करने का साहस करेंगे तो उन्हें परलोक में अपने प्रयासों का भरपूर पुरस्कार मिलेगा। और जो संसारिक स्वार्थ और सुख के लिये इस राह की किठनाईयों का सामना करने का साहस नहीं करेंगे, अल्लाह उन्हें उसी राह पर छोड़ देगा। और अन्ततः उस गढ़े में जा गिरेंगे जो इस के राहियों का भाग्य है।

भावार्थ यह है कि जब इन्सानों के दो भेद हैं तो न्यायोचित यही है कि उन के कर्मों के फल भी दो हों। फिर अल्लाह जो न्यायधीशों का न्यायधीश है वह न्याय क्यो नहीं करेगा?। (तर्जुमानुल कुर्आन) • आयत 4 से 6 तक में बताया गया है कि अल्लाह ने इन्सान को उत्तम रूप पर पैदा किया है ताकि वह ऊँचा स्थान प्राप्त करे। किन्तु वह नीचा बन गया और बहुत नीची खाई में जा पड़ा। फिर जिस ने ईमान और सदाचार कर के ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया, तो वह सफल हो गया। और उस के लिये अनन्त प्रतिफल है।

1260

 आयत 7 से 8 तक में कहा गया है कि अल्लाह सब से बड़ा न्यायधीश है। तो उस के यहाँ यह कैसे हो सकता है कि अच्छे-बुरे सब परिणाम में बराबर हो जायें? या दोनों का कोई परिणाम और प्रतिफल ही न हो? यह बात न्यायोचित नहीं है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. इंजीर तथा जैतून की शपथ!
- 2. एंव "तूरे सीनीन" की शपथ!
- 3. और इस शान्ति के नगर की शपथ!
- हम ने इन्सान को मनोहर रूप में पैदा किया है।
- फिर उसे सब से नीचे गिरा दिया।
- 6. परन्तु जो ईमान लाये, तथा सदाचार किये उन के लिये ऐसा बदला है जो कभी समाप्त नहीं होगा।
- 7. फिर तुम (मानव जाति) प्रतिफल (बदले) के दिन को क्यों झुठलाते हो?
- क्या अल्लाह सब अधिकारियों से बढ़ कर अधिकारी नहीं?

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ<sup>©</sup>

وَطُوْرِسِيْنِيْنَ<sup>ڻ</sup>ُ

وَهٰنَ الْبَكْدِ الْأَمِيْنِ يَ

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسِنِ تَقُو بُونَ

ثُمَّرَدَدُنْهُ اَسْفَلَ سُفِلِيْنَ<sup>ق</sup>ُ

إِلَّا الَّذِينَ الْمُنْوَ أُوعِكُوا الصِّلِيةِ فَلَهُمْ أَجْزُغَيْرُ مُمْنُونٍ ٥

فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ ٥

ٱلَيْسَ اللهُ بِأَخْكُو الْخُكِمِينَ ٥

#### सूरह अलक्[1]- 96



#### सूरह अलक के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 19 आयतें हैं।

- इस की आयत 2 में इन्सान के अलक अर्थात बंधे हुये रक्त से पैदा किये जाने की चर्चा की गई है। इस लिये इस का यह नाम रखा गया है। [1]
- इस की आयत 1 से 5 तक में कुर्आन पढ़ने का निर्देश दिया गया है। तथा बताया गया है कि अल्लाह ने मनुष्य को कैसे पैदा किया और ज्ञान प्रदान किया है?
- इस की आयत 6 से 8 तक इन्सान को चेतावनी दी गयी है कि वह अल्लाह के इन उपकारों का आदर न कर के कैसे उल्लंघन करता है? जब कि उसे फिर अल्लाह ही के पास पहुंचना है?
- आयत 9 से 14 तक उस की निन्दा की गई है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का विरोध करता था और आप की राह में बाधायें उत्पन्न करता था।
- आयत 15 से 18 तक विरोधियों को बुरे परिणाम की चेतावनी दी गई है।
- अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और ईमान वालों को निर्देश दिया गया है कि उस की बात न मानो और अल्लाह की वंदना में लगे रहो। हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पहले सच्चा सपना देखते थे फिर जिब्रील आये और आप को यह (पाँच) आयतें पढ़ाईं। (सहीह बुख़ारी: 4955)

अबू जह्ल ने कहा कि यदि मुहम्मद को काबा के पास नमाज़ पढ़ते देखा तो उस की गर्दन रौंद दूँगा। जब आप को इस की सूचना मिली तो कहाः यदि

<sup>1</sup> यह सूरह मक्की है। और इस की प्रथम पाँच आयतें पहली वह्यी (प्रकाशना) हैं जैसा कि बुख़ारी (हदीस नं॰ 4953) और मुस्लिम (हदीस नं॰ 160) में आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। इस का दूसरा भाग उस समय उतरा जब मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आप के मूर्ति पूजक चचा अबू जहल ने "काबा" के पास नमाज़ से रोक दिया। सूरह के अन्त में आप को निर्भय हो कर नमाज़ अदा करने और धमिकयों पर ध्यान न देने के लिये कहा गया है।

#### वह ऐसा करता तो फ़रिश्ते उसे पकड़ लेते। (सहीह बुख़ारी: 4958)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. अपने उस पालनहार के नाम से पढ़ जिस ने पैदा किया
- 2. जिस ने मनुष्य को रक्त के लोथड़े से पैदा किया।
- पढ़, और तेरा पालनहार बड़ा दया वाला है।
- जिस ने लेखनी के द्वारा ज्ञान सिखाया।
- इन्सान को उस का ज्ञान दिया जिस को वह नहीं जानता था।[1]

# \_\_\_\_\_\_\_ حرالله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ

ٳڨؙڗؘٲۑؚٵۺؘڃؚۯؾؚڮٵڷۮؚؽؙڂؘڷؘؾؘٛ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق أَ

إِقْرَأُورَتُكِ الْأَكْرُمُ الْ

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ<sup>®</sup>

عَلَّمُ الْإِنْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَهُ ٥

1 (1-5) इन आयतों में प्रथम वहीं (प्रकाशना) का वर्णन है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मक्का से कुछ दूर "जबले नूर" (ज्योति पर्वत) की एक गुफा में जिस का नाम "हिरा" है जाकर एकान्त में अल्लाह को याद किया करते थे। और वहीं कई दिन तक रह जाते थे। एक दिन आप इसी गुफा में थे किः अकस्मात आप पर प्रथम वह्यी (प्रकाशना) लेकर फ्रिश्ता उतरा। और आप से कहा "पढ़ो"। आप ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर फ़रिश्ते ने आप को अपने सीने से लगाकर दबाया। इसी प्रकार तीन बार किया और आप को पाँच आयतें सुनाईं। यह प्रथम प्रकाशना थी। अब आप मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह से मुहम्मद रसूँलुल्लाह हो कर डरते काँपते घर आये। इस समय आप की आयु 40 वर्ष थी। घर आकर कहा कि मुझे चादर उढ़ा दो। जब कुछ शांत हुये तो अपनी पत्नी ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को पूरी बात सुनाई। उन्हों ने आप को सांत्वना दी और अपने चर्चा के पुत्र "वरका बिन नौफल" के पास ले गईं जो ईसाई विद्वान थे। उन्हों ने आप की बात सुन कर कहाः यह वही फ़रिश्ता है जो मूसा (अलैहिस्सलाम) पर उतारा गया था। काश मैं तुम्हारी नुबुळ्वत (दूतत्व) के समय शिक्त शाली युवक होता और उस समय तक जीवित रहता जब तुम्हारी जाति तुम्हें मक्के से निकाल देगी। आप ने कहा क्या लोग मुझे निकाल देंगे? वरका ने कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आप

6. वास्तव में इन्सान सरकशी करता है।

- इसलिये कि वह स्वंय को निश्चन्त (धनवान) समझता है|
- निः संदेह फिर तेरे पालनहार की ओर पलट कर जाना है।<sup>[1]</sup>
- 9. क्या तुम ने उस को देखा जो रोकता है।
- एक भक्त को जब वह नमाज़ अदा करे।
- भला देखों तो, यदि वह सीधे मार्ग पर हो।
- 12. या अल्लाह से डरने का आदेश देता हो?
- 13. और देखों तो, यदि उस ने झुठलाया तथा मुँह फेरा हो?<sup>[2]</sup>
- 14. क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह उसे

كَلْكَرَاتَ الْإِنْسَانَ لَيَظَعْنَ ۗ

<u>ٱ</u>نُ رَّالُهُ السَّنَغُنِي ٥

إِنَّ إِلَّى رَبِّكَ الرُّجْعَى ۗ

آرَّيَّتُ الَّذِي يَنْهُي ۗ عَبْدُالِذَاصَلِي شَ

آرَءَيُتَ اِنُ كَانَ عَلَى الْهُلَاكُ<sup>®</sup>

ٳٛۏٲڡؘۯؠٳڵؾۜۘڠؙۏؽؖ ٲۯٵؿۘػٳڹٛڬۮۜڹۅؘؾؘۅڵڮؖ

ٱلَوۡيَعۡلَوۡ بِأَنَّ اللهَ يَرِٰيُ

लाये हैं उस से शत्रुता न की गई हो। यदि मैं ने आप का वह समय पाया तो आप की भरपुर सहायता करुँगा।

परन्तु कुछ ही समय गुज़रा था कि वरका का देहान्त हो गया। और वह समय आया जब आप को 13 वर्ष बाद मक्का से निकाल दिया गया। और आप मदीना की ओर हिजरत (प्रस्थान) कर गये। (देखियेः इब्ने कसीर)

आयत नं 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है कि अपने पालनहार के नाम से उस के आदेशः कुर्आन का अध्ययन करो जिस ने इन्सान को रक्त के लोथड़े से बनाया। तो जिस ने अपनी शिक्त और दक्षाता से जीता जागता इन्सान बना दिया वह उसे पुनः जीवित कर देने की भी शिक्त रखता है। फिर ज्ञान अर्थात कुर्आन प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है।

- 1 (6-8) इन आयतों में उन को धिक्कारा है जो धन के अभिमान में अल्लाह की अवज्ञा करते हैं और इस बात से निश्चिन्त हैं किः एक दिन उन्हें अपने कर्मों का जवाब देने के लिये अल्लाह के पास जाना भी है।
- 2 (9-13) इन आयतों में उन पर धिक्कार है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के विरोध पर तुल गये। और इस्लाम और मुसलमानों की राह में रुकावट न डालते और नमाज़ से रोकते हैं।

देख रहा है?

15. निश्चय यदि वह नहीं रुकता तो हम उसे माथे के बल घसीटेंगे।

16. झूठे और पापी माथे के बल।

17. तो वह अपनी सभा को बुला ले।

18. हम भी नरक के फ़रिश्तों को बुलायेंगे $|^{[1]}$ 

19. (हे भक्त) कदापि उस की बात न सुनो तथा सज्दा करो और मेरे समीप हो जाओ।<sup>[2]</sup> كَلاّ لَمِن لَّمُ يَنْتَهِ لِهُ لَنَهُ فَعَّا بِالنَّاصِيةِ ﴿

ڬٵڝؽڐٟػٳۮؚؠؘڐٟ۪۪ۘۘڬٳڟؚؽٷ<sup>ۿ</sup> ڡؘؙڵؽػٷٵۮؚؽٷ۞

سَنَدُءُ الرَّبَانِيَةَ ۞

كَلَّا لِا تُطِعُهُ وَاسُجُدُ وَاقْتَرِبُ الشَّا

<sup>1 (14-18)</sup> इन आयतों में सत्य के विरोधी को दुष्परिणाम की चेतावनी है।

<sup>2 (19)</sup> इस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के माध्यम से साधारण मुसलमानों को निर्देश दिया गया है कि सहन शीलता के साथ किसी धमकी पर ध्यान देते हुये नमाज़ अदा करते रहो तािक इस के द्वारा तुम अल्लाह के समीप हो जाओ।

# सूरह क़द्र[1] - 97



### सूरह क़द्र के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं।[1]

- इस में कुर्आन के क़द्र की रात में उतारे जाने की चर्चा की गई है। इस लिये इस का यह नाम रखा गया है। क़द्र का अर्थ है: आदर और सम्मान।
- इस में सब से पहले बताया गया है कि कुर्आन कितनी महान् रात्रि में अवतरित किया गया है। फिर इस शुभ रात की प्रधानता का वर्णन किया गया है और उसे भोर तक सर्वथा शान्ति की रात कहा गया है।

इस से अभिप्राय यह बताना है कि जो ग्रन्थ इतनी शुभ रात में उतरा उस का पालन तथा आदर न करना बड़े दुर्भाग्य की बात है।

हदीस में है कि इस रात की खोज रमज़ान के महीने की दस अन्तिम रातों की विषभ (ताक़) रात में करो। (सहीह बुख़ारीः 2017, तथा सहीह मुस्लिमः 1169)

दूसरी हदीस में है कि जो क़द्र की रात में ईमान के साथ पुन् प्राप्त करने के लिये नमाज़ पढ़ेगा उस के पहले के पाप क्षमा कर दिये जायेंगे। (सहीह बुख़ारी: 37, तथा सहीह मुस्लिम: 759)

<sup>1</sup> इस सूरह को अधिकांश भाष्य कारों ने मक्की लिखा है। और कुछ ने मद्नी बताया है। परन्तु इस का प्रसंग मक्की होने के समर्थन में है। इसी "लैलतुल क़द्र" (सम्मानित रात्री) को सूरह दुख़ान में "लैलतुन मुबारकह" (शुभ रात्री) कहा गया है। यह शुभ रात्रि रमज़ान मुबारक ही की एक रात है। इसी कारण सूरह "बक़रः" में कहा गया है कि रमज़ान मुबारक के महीने में कुर्आन शरीफ़ उतारा गया। अर्थात इसी रात्रि में सम्पूर्ण कुर्आन उन फ़रिश्तों को दे दिया गया जो वह्यी (प्रकाशना) लाने के लिये नियुक्त थे। फिर 23 वर्ष में आवश्यकता के अनुसार कुर्आन उतारा जाता रहा। यदि इस का अर्थ यह लिया जाये कि इस के उतारने का आरम्भ रमजान मुबारक से हुआ तो यह भी सहीह है। दोनों में अर्थ यही निकलता है कि कुर्आन रमज़ान मुबारक में उतरा। और इसी शुभ रात्री में सूरह अलक़ की प्रथम पाँच आयतें उतारी गईं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- निःसंदेह हम ने उस (कुर्आन) को "लैलतुल कृद्र" (सम्मानित रात्रि) में उतारा।
- 2. और तुम क्या जानो कि वह "लैलतुल कृद्र" (सम्मानित रात्रि) क्या है?
- लैलतुल कृद्र (सम्मानित रात्रि) हजार मास से उत्तम है।<sup>[1]</sup>
- 4. उस में (हर काम को पूर्ण करने के लिये) फ़रिश्ते तथा रूह (जिबरील) अपने पालनहार की आज्ञा से उतरते हैं।<sup>[2]</sup>
- 5. वह शान्ति की रात्री है, जो भोर होने तक रहती है। $^{[3]}$

إِنَّا أَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِثُ

وَمَّا ادْرُيْكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِثِ

لَيْكَةُ الْقَدُرِفِّخَيْرُ مِن الْفِ شَهْرِ ﴿

تَنَوَّلُ الْمُلَلِّكَةُ وَالرُّوْوُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ مِّنَ كُلِّ اَمْرِثُ فَي الرَّوْوَ فَي فَي الْمِ

سَلَوْ اللهِ عَلَى مَطْلَعِ الْفَكْبُرِ ٥

<sup>ा</sup> हज़ार मास से उत्तम होने का अर्थ यह है किः इस शुभ रात्रि में इबादत की बहुत बड़ी प्रधानता है। अबु हुरैरह (रिज़यल्लाहु अन्हु) से रिवायत (उदघृत) है कि जो व्यक्ति इस रात में ईमान (सत्य विश्वास) के साथ तथा पुण्य की नीति से इबादत करे तो उस के सभी पहले के पाप क्षमा कर दिये जाते हैं। (देखियेः सहीह बुख़ारी, हदीस नं॰ 35, तथा सहीह मुस्लिम, हदीस नं॰ 760)

<sup>2 &</sup>quot;रूह" से अभिप्रायः जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। उन की प्रधानता के कारण सभी फ्रिश्तों से उन की अलग चर्चा की गई है। और यह भी बताया गया है कि वे स्वंय नहीं बक्रि अपने पालनहार की आज्ञा से ही उतरते हैं।

<sup>3</sup> इस का अर्थ यह है कि संध्या से भोर तक यह रात्रि सर्वथा शुभ तथा शान्तिमय होती है। सहीह हदीसों से स्पष्ट होता है कि यह शुभ रात्रि रमजान की अन्तिम दस रातों में से कोई एक रात है। इसलिये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन दस रातों को अल्लाह की उपासना में बिताते थे।

## सूरह बय्यिनह[1] - 98



# सूरह बिय्यनह के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 8 आयतें हैं। [1]

- इस की प्रथम आयत में बैयिनह अर्थातः प्रकाशित प्रमाण की चर्चा हुई है जिस से इस का यह नाम रखा गया है।
- इस की आयत 1 से 3 तक में यह बताया गया है कि लोगों को कुफ़ से निकालने के लिये यह आवश्यक था कि एक ग्रन्थ के साथ एक रसूल भेजा जाये ताकि वह धर्म को सहीह रूप में प्रस्तुत करे।
- आयत 4,5 में बताया गया है कि अहले किताब (अर्थात यहूदी और ईसाई) के पास प्रकाशित शिक्षा आ चुकी थी किन्तु वे विभेद में पड़ गये। और उन्होंने धर्म की वास्तविक शिक्षा भुला दी।
- आयत 6 से 8 तक रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इन्कार की दुःखद यातना को और रसूल पर ईमान ला कर अल्लाह से डरते हुये जीवन बिताने की सफलता को बताया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- अहले किताब के काफ़िर, और मुश्रिक लोग ईमान लाने वाले नहीं थे जब तक कि उन के पास खुला प्रमाण न आ जाये।
- अर्थातः अल्लाह का एक रसूल, जो पित्रत्र ग्रन्थ पढ़ कर सुनाये।

ڵؘۄؙڲؚڮ۠ڹ۩ۜۮؚؠؽ۬ػڡؘۯؙۉٳڡؚؽٵۿڸؚ۩ڵؽؾؚ۬ ۅؘ*ٲڶۺٝۄۣڮؽؘۯ*ڡٛڡٛٙڰؚێؽؗػڝ۬ؖٚؾٵٛؿؾۿڎ۠ٳڵؠؾؚڹڎؙ۞ٚ

رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتُلُوۤ اصُّعُفَامُّ طَهُرَةٌ ۞

1 इस सूरह को साधारण भाष्यकारों ने मदनी लिखा है। परन्तु कुछ सहाबा (रिजयल्लाहु अन्हुम) ने इसे मक्की कहा है। इस को इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह सूरह मक्के के अन्तिम काल तथा मदीने के प्रथम काल के बीच अवतीर्ण हुई।

- 3. जिस में उचित आदेश हैं।[1]
- 4. और जिन लोगों को ग्रन्थ दिये गये उन्होंने इस खुले प्रमाण के आ जाने के पश्चात ही मतभेद किया।<sup>[2]</sup>
- 5. और उन्हें केवल यही आदेश दिया गया था कि वे धर्म को शुद्ध कर रखें, और सब को तज कर केवल अल्लाह की उपासना करें, नमाज़ अदा करें, और ज़कात दें। और यही शाश्वत धर्म है।<sup>[3]</sup>
- 6. निः संदेह जो लोग अहले किताब में से काफ़िर हो गये, तथा मुश्रिक (मिश्रणवादी) तो वे सदा नरक की आग में रहेंगे। और वही सब से दुष्टतम् जन हैं।

فَهَاكُنْتُ قَيْمَةً ﴿

وَمَاتَقَرَّقَ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتْبَ الَّامِنُ الْمُونَ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتْبَ الَّامِنُ

ومَآاْمُرُوۡۤالِّلَالِيَعُبُ دُوااىلَٰهُ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ لَاحۡنَاۤاً وَيُقِیۡمُواالصَّلوٰۃَ وَيُؤۡتُوْاالرُّکوٰۃَ وَذَٰلِكَ دِیۡنُ الْقِیۡمَۃِ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُا وَامِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي تَارِجَهَ تَعَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلِيَكَ هُمُ تَتَرُّ الْمَبِيَّةِ ٥

- 1 (1-3) इस सूरह में सर्वप्रथम यह बताया गया है कि इस पुस्तक के साथ एक रसूल (ईश दूत) भेजना क्यों आवश्यक था। इस का कारण यह है कि मानव संसार के आदि शास्त्र धारी (यहूद तथा ईसाई) हों या मिश्रणवादी अधर्म की ऐसी स्थिता में फंसे हुये थे कि एक नबी के बिना उन का इस स्थिति से निकलना संभव न था। इसलिये इस चीज़ की आवश्यक्ता आई कि एक रसूल भेजा जाये जो स्वयं अपनी रिसालत (दूतत्व) का ज्वलंत प्रमाण हो। और सब के सामने अल्लाह की किताब को उस के सहीह रूप में प्रस्तुत करे जो असत्य के मिश्रण से पवित्र हो जिस से आदि धर्म शास्त्रों को लिप्त कर दिया गया है।
- 2 इस के बाद आदि धर्म शास्त्रों के अनुयाईयों के कुटमार्ग का विवरण दिया गया है कि इस का कारण यह नहीं था कि अल्लाह ने उन को मार्गदर्शन नहीं दिया। बिक्त वे अपने धर्म ग्रन्थों में मन माना परिवर्तन कर के स्वंय कुटमार्ग का कारण बन गये।
- 3 इन में यह बताया गया है कि अल्लाह की ओर से जो भी नबी आये सब की शिक्षा यही थी कि सब रीतियों को त्याग कर मात्र एक अल्लाह की उपासना की जाये। इस में किसी देवी देवता की पूजा अर्चना का मिश्रण न किया जाये। नमाज़ की स्थापना की जाये, ज़कात दी जाये। यही सदा से सारे निबयों की शिक्षा थी।

- जो लोग ईमान लाये, तथा सदाचार करते रहे तो वही सब से सर्वश्रेष्ठ जन हैं।
- 8. उन का प्रतिफल उन के पालनहार की ओर से सदा रहने वाले बाग़ हैं। जिन के नीचे नहरें बहती होंगी। वे उन में सदा निवास करेंगे। अल्लाह उन से प्रसन्न हुआ, और वे अल्लाह से प्रसन्न हुये। यह उस के लिये है जो अपने पालनहार से डरे।[1]

ٳڽۜۧٲۘڷؘۮؚؽؗؽٲڡؙٮؙٚۏٛڶۅؘؘۘٛٙڝؚؠڵۅۘؖۘۨۨڶڶڟڸڂؾٞٵؙۅؙڷ۪۪ڮؘۿۄ۫ڂؘؽٚڔؙ ٲڶؠڒؠۊۛڽٞ

جَزَّاؤُهُوُعِنْدَرَيِّمْ جَنْتُ عَدُنِ تَجْرِيْمِنْ تَخْتِهَا الْاَفْلُوظِلِينِي فِيْهَآابَكَاثَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ۞

<sup>1 (6-8)</sup> इन आयतों में साफ़ साफ़ कह दिया गया है कि जो अहले किताब और मूर्तियों के पुजारी इस रसूल को मानने से इन्कार करेंगे तो वे बहुत बुरे हैं। और उन का स्थान नरक है। उसी में वे सदा रहेंगे। और जो संसार में अल्लाह से डरते हुये जीवन निर्वाह करेंगे तथा विश्वास के साथ सदाचार करेंगे तो वे सदा के स्वर्ग में रहेंगे। अल्लाह उन से प्रसन्न हो गया, और वे अल्लाह से प्रसन्न हो गये।

## सूरह ज़िलज़ाल[1]- 99



#### सूरह ज़िलज़ाल के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 8 आयतें हैं।

- इस में प्रलय के दिन के भूकम्प की चर्चा हुई है जो ((ज़िलज़ाल)) का अर्थ है। इस लिये इस का यह नाम रखा गया है।[1]
- इस की आयत 1 से 3 तक में धरती की उस दशा की चर्चा है जो प्रलय के दिन होगी और जिसे देख कर मनुष्य चिकत रह जायेगा।
- आयत 4 से 5 तक में यह बताया गया है कि उस दिन धरती बोलेगी और अपनी कथा सुनायेगी कि मनुष्य उस के ऊपर रह कर क्या करता रहा है। जो उस की ओर से मनुष्य के कर्मों पर गवाही होगी।
- आयत 6 से 8 तक में बताया गया है कि उस दिन लोग विभिन्न गिरोहों में हो कर अपने कर्मों को देखने के लिये निकल पड़ेंगे और प्रत्येक की छोटी बड़ी अच्छाई और बुराई उस के सामने आ जायेगी।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- जब धरती को पूरी तरह झंझोड़ दिया जायेगा।
- तथा भूमी अपने बोझ बाहर निकाल देगी।
- और इन्सान कहेगा कि इसे क्या हो गया?

إِذَازُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ٥

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَتْقَالَهَا ۞

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۞

<sup>1</sup> यह सूरह मक्की है। क्योंकि इस में वर्णित विषय इसी का समर्थन करता है। परन्तु कुछ विद्वानों का विचार है कि यह मदीने में अवतीर्ण हुई। इस सूरह के अन्दर संसार के पश्चात दूसरे जीवन तथा उस में कर्मों का पूरा हिसाब लिये जाने का वर्णन है।

4. उस दिन वह अपनी सभी सुचनायें वर्णन कर देगी।

 क्योंकि तेरे पालनहार ने उसे यही आदेश दिया है।

- 6. उस दिन लोग तितर बितर होकर आयेंगे ताकि वह अपने कर्मों को देख लें।[1]
- तो जिस ने एक कण के बराबर भी पुण्य किया होगा उसे देख लेगा।
- और जिस ने एक कण के बराबर भी बुरा किया होगा उसे देख लेगा।<sup>[2]</sup>

يَوْمَهِذٍ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا أَ

بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْخَى لَهَاهُ

ؽؘۅؙڡؠٙؠۮؚؾڝ۫ۮؙۯڶڷٵ؈ؙٲۺؙؾٵؿٵۿڵؚێؽۯۅٛٵ ٵۘڠؙؠٵؘڶۿؙۄؙؗؗ۫ؖ۫ٙ

فَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِخَايُرًا يُرَهُ ٥

وَمَنُ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَبُوهُ ٥

<sup>1 (1-6)</sup> इन आयतों में बताया गया है कि जब प्रलय (क्यामत) का भूकम्प आयेगा तो धरती के भीतर जो कुछ भी है, सब उगल कर बाहर फेंक देगी। यह सब कुछ ऐसे होगा कि जीवित होने के पश्चात् सभी को आश्चर्य होगा कि यह क्या हो रहा है? उस दिन यह निर्जीव धरती प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों की गवाही देगी कि किस ने क्या क्या कर्म किये हैं। यद्यपि अल्लाह सब के कर्मों को जानता है फिर भी उस का निर्णय गवाहियों से प्रमाणित कर के होगा।

<sup>2 (7-8)</sup> इन आयतों का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अकेला आयेगा, परिवार और साथी सब बिखर जायेंगे। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि इस संसार में जो किसी भी युग में मरे थे सभी दलों में चले आ रहे होंगे, और सब को अपने किये हुये कर्म दिखाये जायेंगे। और कर्मानुसार पुण्य और पाप का बदला दिया जायेगा। और किसी का पुण्य और पाप छिपा नहीं रहेगा।

#### सुरह आदियात[1] - 100



#### सूरह आदियात के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 11 आयतें हैं।

- इस सूरह में ((आदियात)) अर्थात दौड़ने वाले घोड़ों की शपथ ली गई है। इस लिये इस का नाम "सूरह आदियात" रखा गया है। [1]
- इस की आयत 1 से 5 तक में घोड़ों को इस बात की गवाही के लिये प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य अपने पालनहार की प्रदान की हुई शिक्तयों का कितना ग़लत प्रयोग करता है।
- आयत 6 से 8 तक में मनुष्य की धन के मोह में अल्लाह का उपकार न मानने पर निन्दा की गई है।
- अन्तिम दो आयतों में उसे सावधान किया गया है कि प्रलय के दिन उसे कृबों से निकल कर अल्लाह के पास उपस्थित होना है। उस दिन उस के दिल की दशा खुल कर सामने आ जायेगी कि उस नें संसार में जो भी कर्म किये हैं वह किस भावना और विचार से किये हैं जिसे उस ने अपने दिल में छुपा रखा था।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- उन घोड़ों की शपथ जो दोड़ कर हाँफ जाते हैं!
- 2. फिर पत्थरों पर टाप मार कर चिंगारियाँ निकालने वालों की शपथ!
- 3. फिर प्रातः काल में धावा बोलने वालों की शपथ!
- 4. जो धूल उड़ाते हैं।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبُعًا۞

فَالْمُؤْرِلِينِ قَدُحًا ٥

فَالْمُغِنْيُرِتِ صُبُعًا ﴿

فَأَثَرُنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿

1 इस सूरह में वर्णित विषय बता रहे हैं कि यह आरंभिक मक्की सूरतों में से है।

फिर सेना के बीच घुस जाते हैं।

वास्तव में इन्सान अपने पालनहार का बड़ा कृतघ्न (नाशुकरा) है।

7. निश्चय रूप से वह इस पर स्वंय साक्षी (गवाह) है। $^{[1]}$ 

वह धन का बड़ा प्रेमी है।<sup>[2]</sup>

 क्या वह उस समय को नहीं जानता जब क्ल्रों में जो कुछ है निकाल लिया जायेगा?

10. और सीनों के भेद प्रकाश में लाये जायेंगे?<sup>[3]</sup>

 निश्चय उनका पालनहार उस दिन उन से पूर्ण रूप सुचित होगा।<sup>[4]</sup> وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ٥

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوُدُ ۗ

ۅؘٳؾۜۜ؋ؘعٙڶؽۮٳڮؘڷۺؘۣۿؽڎ<sup>ڽ</sup>

وَإِنَّهُ لِعُبِّ الْغَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿

<u>ٱ</u>فَلَايَعُلَمُ إِذَا بُعُ ثِرَمَا فِي الْقُبُورِيُ

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِيِّ

ٳڽٙۯڹۜۿؙڡٝڔۿؚۅؘۛڮؘۄؘؠ۪ٙۮ۪ڴؘڹڋڗؖٛؖ

<sup>1 (1-7)</sup> इन आरंभिक आयतों में मानव जाति (इन्सान) की कृतघ्नता का वर्णन किया गया है। जिस की भूमिका के रूप में एक पशु की कृतज्ञता को शपथ स्वरूप उदाहरण के लिये प्रस्तुत किया गया है। जिसे इन्सान पोसता है, और वह अपने स्वामी का इतना भक्त होता है कि उसे अपने ऊपर सवार कर के नीचे ऊँचे मार्गों पर रात दिन की परवाह किये बिना दोड़ता और अपनी जान जोखिम में डाल देता है। परन्तु इन्सान जिसे अल्लाह ने पैदा किया, समझ बूझ दी और उस के जीवन यापन के सभी साधन बनाये, वह उस का उपकार नहीं मानता और जान बूझ कर उस की अवज्ञा करता है, उसे इस पशु से शिक्षा लेनी चाहिये।

<sup>2</sup> इस आयत में उस की कृतघ्नता का कारण बताया गया है कि जिस इन्सान को सर्वाधिक प्रेम अल्लाह से होना चाहिये वही अत्याधिक प्रेम धन से करता है।

<sup>3 (9-10)</sup> इन आयतों में सावधान किया गया है कि संसारिक जीवन के पश्चात एक दूसरा जीवन भी है तथा उस में अल्लाह के सामने अपने कर्मों का उत्तर देना है जो प्रत्येक के कर्मों का ही नहीं उन के सीनों के भेदों को भी प्रकाश ला कर दिखा देगा कि किस ने अपने धन तथा बल का कुप्रयोग कर कृतध्नता की है, और किस ने कृतज्ञता की है। और प्रत्येक को उस का प्रतिकार भी देगा। अतः इन्सान को धन के मोह में अन्धा तथा अल्लाह का कृतघ्न नहीं होना चाहिये, और उस के सत्धर्म का पालन करना चाहिये।

<sup>4 (11)</sup> अर्थात वह सूचित होगा कि कौन क्या है, और किस प्रतिकार का भागी है।?

#### सुरह कारिअह[1]- 101



#### सूरह कारिअह के संक्षिप्त विषय यह सुरह मक्की है, इस में 11 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में क्यामत को ((क़ारिअह)) कहा गया है। अर्थात खड़ खड़ाने वाली आपदा। और इसी से इस का यह नाम रखा गया है।
- आयत 1 से 5 तक प्रलय के समय की स्थिति से सूचित किया गया है।
- आयत 6,7 में जिन के कर्म न्याय के तराजू में भारी होंगे उन का अच्छा परिणाम बताया गया है।[1]
- आयत 8 से 11 तक में उन का दुष्परिणाम बताया गया है जिन के कर्म न्याय के तराजू में हल्के होंगे। और नरक की वास्तविक्ता बताई गई है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- 1. वह खड़खड़ा देने वाली।
- 2. क्या है वह खड़खड़ा देने वाली?
- और तुम क्या जानो कि वह खड़खड़ा देने वाली क्या है?<sup>[2]</sup>

ٱلْقَارِعَةُ ۗ

مَا الْقَارِعَةُ ﴿

وَمَا اَدُرْبِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿

- 1 यह सूरह भी मक्की है और इस का विषय भी प्रलय (क्यामत) तथा परलोक (आख़िरत) है। इस में प्रश्न के रूप में सर्वप्रथम सावधान कर के दो वाक्यों में प्रलय का चित्रण कर दिया गया है कि उस दिन सभी घबरा कर इस प्रकार इधर उधर फिरेंगे जैसे पितंगे प्रकाश पर बिखरे होते हैं। और पर्वतों की यह दशा होगी कि अपने स्थान से उखड़ कर धुनी हुई ऊन के समान हो जायेंगे। फिर बताया गया है कि परलोक में हिसाब इस आधार पर होगा कि किस के सदाचार का भार दुराचार से अधिक है और किस के सदाचार का भार उस के दुराचार से हल्का है। प्रथम श्रेणी के लोगों को सुख मिलेगा। और दूसरी श्रेणी के लोगों को आग से भरी गहरी खाई में फेंक दिया जायेगा।
- 2 (1-3) "क़ारिअह": प्रलय ही का एक नाम है जो उस के समय की घोर दशा का

- 4. जिस दिन लोग विखरे पतिंगों के समान (व्याकुल) होंगे।
- और पर्वत धुनी हुई ऊन के समान उडेंगे।<sup>[1]</sup>
- 6. तो जिस के पलड़े भारी हुये
- 7. तो वह मन चाहे सुख में होगा।
- 8. तथा जिस के पलड़े हल्के हुये
- तो उस का स्थान "हाविया" है।
- 10. और तुम क्या जानो कि वह (हाविया) क्या है?
- 11. वह दहक्ती आग है।[2]

يَوْمَرَيُكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَ اشِي الْمَنْتُونِ ﴿

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوْشِ

فَامَّامَنُ تَقُلُتُ مَوَادِ يُنِهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَة تِرَاضِيَةٍ ٥ وَامَّامَنُ خَفَّتُ مَوَاذِ يُنِهُ لَا فَأَمَّهُ لَا هَاوِيةٌ ۞ وَمَآادَرُلكَ مَاهِيَهُ ۞

نَارُّحَامِيَةُ شَ

चित्रण करता है। इस का शाब्दिक अर्थः द्वार खटखटाना है। जब कोई अतिथि अकस्मात रात में आता है तो उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवश्यकता होती है। जिस से एक तो यह ज्ञात हुआ कि प्रलय अकस्मात होगी। और दूसरा यह ज्ञात हुआ कि वह कड़ी ध्वनी और भारी उथल पुथल के साथ आयेगी। इसे प्रश्नवाचक वाक्यों में दोहराना सावधान करने और उस की गंभीरता को प्रस्तुत करने के लिये है।

<sup>1 (4-5)</sup> इन दोनों आयतों में उस स्थिति को दर्शाया गया है जो उस समय लोगों और पर्वतों की होगी।

<sup>2 (6-11)</sup> इन आयतों में यह बताया गया है कि प्रलय क्यों होगी? इसलिये कि इस संसार में जिस ने भले बुरे कर्म किये हैं उन का प्रतिकार कर्मों के आधार पर दिया जाये, जिस का परिणाम यह होगा कि जिस ने सत्य विश्वास के साथ सत्कर्म किया होगा वह सुख का भागी होगा। और जिस ने निर्मल परम्परागत रीतियों को मान कर कर्म किया होगा वह नरक में झोंक दिया जायेगा।

#### सूरह तकास्र[1] - 102



### सूरह तकासुर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में ((तकासुर)) अर्थातः अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा को जीवन के मूल उद्देश्य से अचेत रहने का कारण बताया गया है। इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है। [1]
- इस की आयत 1 से 5 तक में सावधान किया गया है कि जिस धन को तुम सब कुछ समझते हो और उसे अर्जित करने में अपने भिवष्य से अचेत हो तुम्हें आँख बंद करते ही पता लग जायेगा कि मौत के उस पार क्या है।
- आयत 6 से 8 तक में बताया गया है कि नरक को तुम मानो या न मानो वह दिन आ कर रहेगा जव तुम उसे अपनी आँखों से देख लोगे। और तुम्हें उस का विश्वास हो जायेगा किन्तु वह समय कर्म का नहीं बल्कि हिसाब देने का दिन होगा। और तुम्हें अल्लाह के प्रत्येक प्रदान का जवाब देना होगा।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। 

- तुम्हें अधिक (धन) के लोभ ने मग्न कर दिया।
- यहाँ तक कि तुम क्बिस्तान जा पहुँचे।<sup>[2]</sup>

ٱلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ال

حَتَّى زُرْتُهُ الْمَقَالِرَهُ

- 1 इस सुरह का प्रसंग भी इस के मक्की होने का संकेत करता है।
- 2 (1-2) इन दोनों आयतों में उन को सावधान किया गया है जो संसारिक धन ही को सब कुछ समझते हैं और उसे अधिकाधिक प्राप्त करने की धुन उन पर ऐसी सवार है किः मौत के पार क्या होगा इसे सोचते ही नहीं। कुछ तो धन की देवी बना कर उसे पूजते हैं।

3. निश्चय तुम्हें ज्ञान हो जायेगा।

4. फिर निश्चय ही तुम्हें ज्ञान हो जायेगा।

5. वास्तव में यदि तुम को विश्वास होता (तो ऐसा न करते।)[1]

- 6. तुम नरक को अवश्य देखोगे।
- फिर उसे विश्वास की आँख से देखोंगे।
- फिर उस दिन तुम से सुख सम्पदा के विषय में अवश्य पूछ गछ होगी।<sup>[2]</sup>

كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ كَالَّاسَوْفَ لَعْلَمُونَ ۞

ثُمِّ كَلَّاسَوْفَ تَعُلَمُوْنَ ۗ

كَلَّالُوْتَعُلُمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ٥

ڶؘڗؘۅؙڽۜٞٵۼٛڿؽؗۄٙ۞ ؿؙڗۘڵڗؘۅؙٛڽٛۿٵۼؽؙؽٵؽؘڝۼؽۑ۞

ثُمَّ لَتُنكَنَّ يَوْمَبِدٍ عَنِ النَّعِيْمِ ٥

<sup>1 (3-5)</sup> इन आयतों में सावधान किया गया है कि मौत के पार क्या है? उन्हें आँख बन्द करते ही इस का ज्ञान हो जायेगा। यदि आज तुम्हें इस का विश्वास होता तो अपने भविष्य की ओर से निश्चिन्त न होते। और तुम पर धन प्राप्ती की धुन इतनी सवार न होती।

<sup>2 (6-8)</sup> इन आयतों में सूचित किया गया है कि तुम नरक के होने का विश्वास करो या न करो वह दिन आ कर रहेगा जब तुम उस को अपनी आँखों से देख लोगे। उस समय तुम्हें इस का पूरा विश्वास हो जायेगा। परन्तु वह दिन कर्म का नहीं हिसाब देने का दिन होगा। और तुम्हें प्रत्येक अनुकम्पा (नेमत) के बारे में अल्लाह के सामने जवाब देही करनी होगी। (अहसनुल बयान)

## सूरह अस[1] - 103



#### सूरह अस के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 3 आयतें हैं।

- इस का आरंभ ((अस)) अर्थात् (युग) की शपथ से होता है, इस लिये इस का नाम सूरह अस्र रखा गया है।[1]
- इस सूरह में मात्र तीन ही आयतें हैं फिर भी इस के अर्थ में पूरे मानव जाति के उत्थान और पतन का एतिहास आ गया है। और मार्गदर्शन का मीनार बन कर व्यक्ति तथा जातियों और धार्मिक समुदायों को सीधी राह से सूचित कर रही है। ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और गुलत राह पर पड़ कर विनाश के गढ़े में गिरने से बच जायें।
- युग की गवाही इस के लिये प्रस्तुत की गई है कि यदि मनुष्य के कर्म ईमान से ख़ाली हों तो वह विनाश से नहीं बच सकता।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

1. निचड़ते दिन की शपथ!

2. निःसंदेह इन्सान क्षति में हैं।[2]

وَالْعَصْرِيِّ

- 1 यद्धपी यह एक छोटी सी सूरह है परन्तु इस में ज्ञान का एक समुद्र समाया हुवा है। इस सूरह का विषय इस बात पर सावधान करना है कि समस्त मानव जाति (इन्सान) विनाश की ओर जा रही है। इस से केवल वही लोग बच सकते हैं जो ईमान लाये और अच्छे कर्म किये।
- 2 (1-2) "अस" का अर्थः निचोड़ना है। युग तथा संध्या के समय के भाग के लिये भी इस का प्रयोग होता है। और यहाँ इस का अर्थ युग और दिन निचड़ने का समय दोनों लिया जा सकता है। इस युग की गवाही इस बात पर पेश की गई है कि: इन्सान जब तक ईमान (सत्य विश्वास) के गुणों को नहीं अपनाता विनाश से सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिये कि इन्सान के पास सब से मूल्यवान पूँजी समय है जो तेज़ी से गुज़रता है। इसलिये यदि वह परलोक का सामान न करे तो अवश्य क्षति में पड़ जायेगा।

الجزء ٣٠

3. अतिरिक्त उन के जो ईमान लाये। तथा सदाचार किये, एंव एक दूसरे को सत्य का उपदेश तथा धैर्य का उपदेश देते रहे।<sup>[1]</sup> ٳڷڒٳڰۜۮؚؽؙؽٵؗڡؙٮؙٛۅٛٳۅؘۼؠٟٮڶۅؗٳڸڞٚڸۣڂؾؚ ۅؘؾۘۅؘٳڝؘۅؙٳۑٵ*ٛڿٛ*ؾٞۨ؋ۅؘؾۘۅؘٳڝؗۅٳڸڞۜؠ۬ڔۣ<sub>۞</sub>

<sup>1</sup> इस का अर्थ यह है कि परलोक की क्षिति से बचने के लिये मात्र ईमान ही पर बस नहीं इस के लिये सदाचार भी आवश्यक है और उस में से विशेष रूप से सत्य और सहन शीलता और दूसरों को इन की शिक्षा देते रहना भी आवश्यक है। (तर्जुमानुल कुर्आन, मौलाना आज़ाद)

#### सूरह हुमज़ह[1] - 104



## सूरह हुमज़ह के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं।

- इस का नाम ((सूरह हुमज़ह)) है क्यों कि इस की प्रथम आयत में यह शब्द आया है जिस का अर्थ है: व्यंग करना, ताना मारना, ग़ीबत करना आदि।[1]
- इस की आयत 1 से 3 तक में धन के पूजारियों के आचरण का चित्र दिखाया गया है और उन्हें सचेत किया गया है कि यह आचरण अवश्य विनाश का कारण है।
- आयत 4 से 9 तक में धन के पूजारियों का परलोक में दुष्परिणाम बताया गया है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- विनाश हो उस व्यक्ति का जो कचोके लगाता रहता है और चौंटे करता रहता है।
- 2. जिस ने धन एकत्र किया और उसे गिन गिन कर रखा।
- 3. क्या वह समझता है कि उस का धन उसे संसार में सदा रखेगा?<sup>[2]</sup>

ۅ*ؘؽ*ؙۣۘ۠۠ٛٛ۠ٛٛٛڴڴؚڸۜۿؙؠؘۯ۬ۊٟڷؙؠۯؘۊؚڰؗ

ِ إِلَّذِي جَمَعَ مَا لَاوَّعَتَّدَهُ فَ

چُسَبُ آنَّ مَالَةَ ٱخْلَدَهُ أَ

- 1 यह सूरह भी मक्की युग की आरंभिक सूरतों में से है। इस का विषय धन के पुजारियों को सावधान करना है कि जिन की यह दशा होगी वह अवश्य अपने कुकर्म का दण्ड पायेंगे।
- 2 (1-3) इन आयतों में धन के पुजारियों के अपने धन के घमंड में दूसरों का अपमान करने और उन की कृपणता (कंजूसी) का चित्रण किया गया है, उन्हें चेतावनी दी गई है किः यह आचरण विनाशकारी है, धन किसी को संसार में सदा जीवित नहीं रखेगा, एक समय आयेगा कि उसे सब कुछ छोड़ कर ख़ाली हाथ जाना पड़ेगा।

الجزء ٣٠

4. कदापि ऐसा नहीं होगा। वह अवश्य ही "हुतमा" में फेंका जायेगा।

 और तुम क्या जानो कि "हुतमा" क्या है?

वह अल्लाह की भड़काई हुई अग्नि है।

7. जो दिलों तक जा पहुँचेगी।

8. वह उस में बन्द कर दिये जायेंगे।

लॅंबे लॅंबे स्तम्भों में|<sup>[1]</sup>

كَلَالَيُنْبُذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ١٠٠٠

وَمَا آدُرُكُ مَا الْعُطَمَةُ ٥

نَارُاللهِ الْمُؤْقِدَةُ ۞

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْدِدَةِ ٥

ٳٮٚۘۿٵؘڡؘڶؽۿؚؚۄؗۺؖٷؘٛڝؘۮۊ۠۠ٛ

ڣٛۼؠٙۮۭۺؙؠؘڰۮۊ۪۞

<sup>1 (4-9)</sup> इन आयतों के अन्दर परलोक में धन के पुजारियों के दुष्परिणाम से अवगत कराया गया है कि उन को अपमान के साथ नरक में फेंक दिया जायेगा। जो उन्हें खण्ड कर देगी और दिलों तक जो कुविचारों का केन्द्र है पहुँच जायेगी, और उस में इन अपराधियों को फेंक कर ऊपर से बन्द कर दिया जायेगा।

## सूरह फ़ील<sup>[1]</sup> - 105



### सूरह फ़ील के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं।

- इस सूरह में ((फ़ील)) शब्द आया है जिस का अर्थ हाथी है। इसी लिये इस का यह नाम है।<sup>[1]</sup>
- इस पूरी सूरह में एक शिक्षाप्रद ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है।
- आयत 1 में कहा गया है कि अब्रहा जिस की सेना कॉबा को ढहाने आई थी उस का अल्लाह ने कैसा सत्यानाश कर दिया? उस पर विचार करो।
- 1 यह सूरह भी मक्की है। इस में अल्लाह की शक्ति और अपने घर "कॉबा" को "अबरहा" से सुरक्षित रखने और उसे उस की सेना सहित नाश कर देने की ओर संकेत किया गया है जिस की संक्षिप्त कथा यह है कि यमन के राजा "अबरहा" ने अपनी राजधानी "सन्आ" में एक कलीसा (गिर्जा घर) बनाया। और लोगों को कॉबा के हज्ज से रोकने की घोषणा कर दी। और 570 या 571 ई॰ में 60 हज़ार सेना के साथ जिस में 13 या 9 हाथी थे कॉबा पर आक्रमण करने के इरादे से चल पड़ा। और जब मक्का से तीन कोस रह गया तो "मुहस्सर" नामी स्थान पर पड़ाव किया, और उस की सेना ने कुछ ऊँट पकड़ लिये जिन में दो सौ ऊँट रसूलुल्लाह सुल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के थे जो कॉबा के पुरोहित और नगर के मुख्या थे। वह अब्रहा के पास गये जिन से वह बड़ा प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने ऊँट माँगे। अब्रहा ने कहाः तुम ऊँट माँगते हो और काँबा के बारे में जो तुम्हारा धर्म स्थल है कुछ नहीं कहते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहाः मैं अपने ऊँटों का मॉलिक हूँ। रहा यह घर तो उस का स्वामी उस की रक्षा स्वंय करेगा। अब्रहा ने उन को ऊँट वापस कर दिये। और उन्होंने नागरिकों से आ कर कहा कि: अपने परिवार को लेकर (पर्वत) पर चले जायें। फिर उन्होंने कुरैश के कुछ प्र मुखों के साथ कॉबा के द्वार का कड़ा पकड़ कर दुआ (प्रार्थना) की और कहा हे अल्लाह! अपने घर और इस के सेवकों की रक्षा कर। दूसरे दिन अब्रहा ने मक्का में प्रवेश का प्रयास किया परन्तु उस का अपना हाथी बैठ गया और आँकुस पड़ने पर भी नहीं हिला। और दूसरी दशा में फेरा जाता तो दौड़ने लगता था। इतने में पंक्षियों का एक झुंड चोंचों और पंजों में कंकरियाँ लिये हुये आया और इस सेना पर कंकरियों की वर्षा कर दी, जिन से उन का शरीर गलने लगा, और अब्रहा सिहत उस की सेना का विनाश कर दिया गया।

- आयत 2 में बताया गया है कि कैसे उस की चाल असफल हो गई।
- आयत 3,4 में अल्लाह के अपने घर की रक्षा करने और आयत 5 में आक्रमणकारियों के बुरे अन्त की चर्चा है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान है।

- क्या तुम नहीं जानते कि तेरे पालनहार ने हाथी वालों के साथ क्या किया?
- 2. क्या उस ने उन की चाल को विफल नहीं कर दिया?
- 3. और उन पर पंक्षियों के दल भेजे?
- 4. जो उन पर पकी कंकरी के पत्थर फेंक रहे थे।
- तो उन को ऐसा कर दिया जैसे खाने का भूसा।<sup>[1]</sup>

ٱلَوْتَرَكِيْفُ فَعَلَ رَبُّكِ بِأَصُحْبِ الْفِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ٱلَوۡ يَجۡعَلُ كَيُنَا هُوۡ فِي تَصۡلِيُلٍ ۗ

ٷۜٲۯؙڛؙڶؘۘۼۘڶؽۿؚۄؙ۫ۘۘڟؽؙڗؙٲٲڹۜٳؠؽڶ۞۠ ٮۜۯؙڡؽؙۿؚۿڔۼؚڂٲۯۊؚڡؚڽٞڛڿؚؽڸ۞۫

فَجَعَلَهُم كَعَصْفِ ثَمَا كُول ٥

<sup>1 (1-5)</sup> इस सूरह का लक्ष्य यह बताना है कि कॉबा को आकर्मण से बचाने के लिये तुम्हारे देवी देवता कुछ काम न आये। कुरैश के प्रमुखों ने अल्लाह ही से दुआ की थी और उन पर इस का इतना प्रभाव पड़ा था कि कई वर्षों तक साधारण नागरिकों तक ने भी अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं की थी। यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश से कुछ पहले की थी और वहाँ बहुत सारे लोग अभी जीवित थे जिन्होंने यह चित्र अपने नेत्रों से देखा था। अतः उन से यह कहा जा रहा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो आमंत्रण दे रहे हैं वह यही तो है कि अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा न की जाये, और इस को दबाने का परिणाम वही हो सकता है जो हाथी वालों का हुआ। (इब्ने कसीर)

# सूरह कुरैश[1] - 106



# सूरह कुरैश के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 4 आयतें हैं।

- इस में मक्का के क़बीले ((कुरैश)) की चर्चा के कारण इस का यह नाम रखा गया है।[1]
- इस की आयत 1 से 3 तक में मक्का के वासी कुरैश के अपनी व्यापारिक यात्रा से प्रेम रखने के कारण जो यात्रा वह निर्भय और शान्त रह कर किया करते थे क्योंकि कॉबा के निवासी थे उन से कहा जा रहा है कि वह केवल इस घर के स्वामी अल्लाह ही की वंदना (उपासना) करें।
- आयत 4 में इस का कारण बताया गया है कि यह जीविका और शान्ति जो तुम्हें प्राप्त है वह अल्लाह ही का प्रदान है। इस लिये तुम्हें उस का आभारी होना चाहिये और मात्र उसी की इबादत (वंदना) करनी चाहिये।
- 1 इस सूरह के अर्थ को समझने के लिये यह जानना ज़रूरी है कि कुरैश जाति नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पूर्वज कुसई पुत्र किलाब के युग में "हिजाज़" में फैली हुई थी। उन्होंने सब को मक्का में एकत्र किया और अपनी सुनिती से एक राज्य की स्थापना की। और हाजियों की सेवा की ऐसी व्यवस्था की कि पूरी अरब जातियों और क्षेत्रों में उन का अच्छा प्रभाव पड़ा। कुसई के बाद उन के चार पुत्रों में राज्य पद विभाजित हो गये। परन्तु उन में अब्द मनाफ़ का नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ। और उन के चार पुत्रों में से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दादा अब्दुल मृत्तलिब के पिता हाशिम ने सब से पहले यह सोचा किः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लिया जाये, जिस के कारण कुरेश का संबंध अनेक देशों और सभ्यताओं से हो गया। मक्का अरब द्वीप का व्यापारिक केंद्र बन गया। और अब्रहा की पराजय ने कुरेश की मान मर्यादा और अधिक कर दी। इसलिये सूरह के चार वाक्यों में कुरेश से मात्र इतना ही कहा गया है कि जब तुम इस घर (कॉबा) को मूर्तियों का नहीं अल्लाह का घर मानते हो कि वह अल्लाह ही है जिस ने इस घर के कारण शांती प्रदान की और तुम्हारे व्यापार को यह उन्नती दी, तथा तुम्हें भुखमरी से बचाया तो तुम्हें भी मात्र उसी की पूजा उपासना करनी चाहिये।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- कुरैश के स्वभाव बनाने के कारण।
- उन के जाड़े तथा गर्मी की यात्रा का स्वभाव बनाने के कारण।<sup>[1]</sup>
- उन्हें चाहिये कि इस घर (कॉबा) के प्रभु की पूजा करें।<sup>[2]</sup>
- 4. जिस नें उन्हें भूख में खिलाया तथा डर से निडर कर दिया।

لِإِنْلُفِ قُرَيْشٍ ۗ

الفِهِمُ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ

فَلْيَعَبُدُ وَارَبَ هَنَا الْبَيْتِ

الَّذِي ٱطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٌ وَالْمَنَّهُمُ مِنْ خَوْفٍ ۗ

<sup>1 (1-2)</sup> गर्मी और जाड़े की यात्रा से अभिप्राय गर्मी के समय कुरैश की व्यापारिक यात्रा है जो शाम और फ़लस्तीन की ओर होती थी। और जाड़े के समय वे दक्षिण अरब की यात्रा करते थे जो गर्म क्षेत्र है।

<sup>2</sup> इस घर से अभिप्रायः कॉबा है। अर्थ यह है कि यह सुविधा उन्हें इसी घर के कारण प्राप्त हुई। और वह स्वंय यह मानते हैं कि 360 मूर्तियाँ उन की रब नहीं हैं जिन की पूजा कर रहे हैं। उन का रब (पालनहार) वही है जिस ने उन को अब्रहा के आक्रमण से बचाया। और उस युग में जब अरब की प्रत्येक दिशा में अशान्ति का राज्य था मात्र इसी घर के कारण इस नगर में शान्ति है। और तुम इसी घर के निवासी होने के कारण निश्चित्त हो कर व्यापारिक यात्रायें कर रहे हो, और सुख सुविधा के साथ रहते हो। क्योंकि काबे के प्रबन्धक और सेवक होने के कारण ही लोग कुरेश का आदर करते थे। तो उन्हें स्मरण कराया जा रहा है कि फिर तुम्हारा कर्त्तव्य है कि केवल उसी की उपासना करो।

#### सुरह माऊन<sup>[1]</sup> - 107



#### सूरह माऊन के संक्षिप्त विषय यह सुरह मक्की है, इस में ७ आयतें हैं।

- इस सूरह की अन्तिम आयत में ((माऊन)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम रखा गया है। जिस का अर्थ है लोगों को देने की साधारण आवश्यक्ता की चीज़ें। [1]
- आयत 1 में उस के आचरण पर विचार करने के लिये कहा गया है जो प्रलय के दिन के प्रतिफल को नहीं मानता।
- आयत 2,3 में यह बताया गया है कि ऐसा ही व्यक्ति समाज के अनाथों तथा निर्धनों की कोई सहायता नहीं करता। और उन के साथ बुरा व्यवहार करता है।
- आयत 4 से 6 तक में उन की निन्दा की गई है जो नमाज़ पढ़ने में आलसी होते हैं। और दिखावे के लिये नमाज़ पढ़ते हैं।
- और आयत 7 में उन की कंजूसी पर पकड़ की गई है।

#### अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- (हे नबी) क्या तुम ने उसे देखा जो प्रतिकार (बदले) के दिन को झुठलाता है?
- यही वह है जो अनाथ (यतीम) को धक्का देता है।
- और ग़रीब के लिये भोजन देने पर नहीं उभारता।<sup>[2]</sup>

ٱڗءٙؽؾؘٲڷۮؚؽؙڲؙڎؚٚۘۨٛ۠۠ڮڔٳڵڗؚؽؙڹ<sup>ڽ</sup>

فَذَٰ لِكَ الَّذِي بَدُمُّ الْمُتِنْءَوْ

ۅؘڒؽۼؙڞؙۼڶڟۼڶۄٳڷؠۺڮؽڹۣ<sup>۞</sup>

<sup>1</sup> इस सूरह का विषय यह बताना है कि परलोक पर ईमान न रखना किस प्रकार का आचरण और स्वभाव पैदा करता है।

<sup>2 (2-3)</sup> इन आयतों में उन काफिरों (अधर्मियों) की दशा बताई गई है जो

4. विनाश है उन नमाजियों के लिये<sup>[1]</sup>

जो अपनी नमाज़ से अचेत हैं।

अौर जो दिखावे (आडंबर) के लिये करते हैं।

7. तथा माअून (प्रयोग में आने वाली मामूली चीज़) भी माँगने से नहीं देते।[2] وَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ فَعَ

الَّذِيُنِيُّ أَعْنُ صَلَاتِهُمُ سَاهُوْنَ فَ الَّذِيُنِيُّ الْمُعْنِيِّ الْمُعْنِيِّ الْمُعْنِيِّ الْمُعْنِيِّ الْمُعْنِيِّ الْمُعْنِيِّ الْمُعْنِيِّ الْمُعْنِي

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٥

परलोक का इन्कार करते हैं।

<sup>1</sup> इन आयतों में उन मुनाफ़िक़ों (द्वय वादियों) की दशा का वर्णन किया गया है जो ऊपर से मुसलमान हैं परन्तु उन के दिलों में परलोक और प्रतिकार का विश्वास नहीं है।

इन दोनों प्रकारों के आचरण और स्वभाव को बयान करने से अभिप्राय यह बताना है किः इन्सान में सदाचार की भावना परलोक पर विश्वास के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। और इस्लाम प्रलोक का सहीह विश्वास दे कर इन्सानों में अनाथों और ग़रीबों की सहायता की भावना पैदा करता है और उसे उदार तथा परोपकारी बनाता है।

<sup>2</sup> आयत नं॰ 7 में मामूली चीज़ के लिये (माअून) शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस का अर्थ है साधारण माँगने के सामानः जैसे पानी, आग, नमक, डोल आदि। और आयत का अभिप्राय यह है किः आख़िरत का इन्कार किसी व्यक्ति को इतना तंग दिल बना देता है किः वह साधारण उपकार के लिये भी तैयार नहीं होता।

#### सुरह कौसर[1] - 108



#### सूरह कौंसर के संक्षिप्त विषय यह सुरह मक्की है, इस में 3 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में "कौसर" शब्द आया है जिस का अर्थ हैः बहुत सी भलाईयाँ। और जन्नत के अन्दर एक नहर का नाम भी है। इस लिये इस का नाम "सूरह कौसर" है। [1]
- इस की आयत 1 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बहुत सी भलाईयाँ प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है।
- और आयत 2 में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इस प्रदान पर नमाज़ पढ़ते रहने तथा कुर्बानी करने का आदेश दिया गया है।
- आयत 3 में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को दिलासा दी गई है कि जो आप के शत्रु हैं वह आप का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे बल्कि वह स्वयं बहुत बड़ी भलाई से वंचित रह जायेंगे।
- हदीस में है कि आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) ने कहा कि कौसर एक नहर है जो तुम्हारे नबी को प्रदान की गई है। जिस के दोनों किनारे मोती के और बर्तन आकाश के तारों की संख्या के समान हैं। (सहीह बुख़ारी: 4965)
- 1 यह सूरह मक्का में उस समय उतरी जब मक्का वासियों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इसिलये अपनी जाित से अलग कर दिया कि आप ने उन की मूर्तिपूजा की परम्परा का खण्डन किया। और नबी होने से पहले आप की जो जाित में मान मर्यादा थी वह नहीं रह गई। आप अपने थोड़े से साथियों के साथ निस्सहाय हो कर रह गये थे। इसी बीच आप के एक पुत्र का निधन हो गया था जिस पर मूर्ति पूजकों ने खुशियाँ मनाई। और कहा कि मुहम्मद के कोई पुत्र नहीं। वह निर्मूल हो गया और उस के निधन के बाद उस का कोई नाम लेवा नहीं रह जायेगा। ऐसे इदय विदारक क्षणों में आप को यह शुभ सूचना दी गई कि आप निराश न हों आप के शत्रु ही निर्मूल होंगे। यह शुभ सूचना और भिवष्य वाणी कुर्आन ने उस समय दी जब कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाना संभव है। परन्तु कुछ ही वर्षों बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि मक्का के अनेकेश्वर वादियों का कोई सहायक नहीं रह गया। और उन्हें विवश हो कर हथियार डाल देने पड़े। और फिर आप के शत्रुओं का कोई नाम लेवा नहीं रह गया। इस के विपरीत आज भी करोड़ों मुसलमान आप से संबंध पर गर्व करते हैं, और आप पर दरूद भेजते हैं।

• और इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने कहा कि कौसर वह भलाईयाँ हैं जो अल्लाह ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को प्रदान की हैं। (सहीह बुख़ारी: 4966)

1289

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- (हे नबी!) हम ने तुम को कौसर प्रदान किया है।<sup>[1]</sup>
- तो तुम अपने पालनहार के लिये नमाज़ पढ़ो तथा बलि दो|<sup>[2]</sup>
- निः संदेह तुम्हारा शत्रु ही बे नाम निशान है।<sup>[3]</sup>

ٳؾۜٛٲۼؘڟؽڹڬٲڵڰؙۏؾٛڗ<sup>ڽ</sup>

ڡؘٛڝڸؖڵؚڔڗؠڮؘٷٳڶ*ڠ*ڗ<sup>ۿ</sup>

ٳؾۜۺؘٳڹؘڰۿۅٙٲڵؽڹڗؖٷ

- गैसर का अर्थ है: असीम तथा अपार शुभ। और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि कौसर एक हौज़ (जलाशय) है जो मुझे परलोक में प्रदान किया जायेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति प्यास प्यास कर रहा होगा और आप की उम्मत आप के पास आयेगी, आप पहले ही से वहाँ उपस्थित होंगे और आप उन्हें उस से पिलायेंगे जिस का जल दूध से उजला और मधु से अधिक मधुर होगा। उस की भूमी कस्तूरी होगी, उस की सीमा और बर्तनों का सविस्तार वर्णन हदीसों में आया है।
- 2 इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आप के माध्यम से सभी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब शुभ तुम्हारे पालनहार ही ने प्रदान किये हैं तो तुम भी मात्र उसी की पूजा करो और बली भी उसी के लिये दो। मूर्ति पूजकों की भाँति देवी देवताओं की पूजा अर्चना न करो और न उन के लिये बिल दो। वह तुम्हे कोई शुभ लाभ और हानि देने का सामर्थ्य नहीं रखते।
- 3 आयत नं 3 में "अब्तर" का शब्द प्रयोग हुआ है। जिस का अर्थ है: जड़ से अलग कर देना जिस के बाद कोई पेड़ सूख जाता है। और इस शब्द का प्रयोग उस के लिये भी किया जाता है जो अपनी जाति से अलग हो जाये, या जिस का कोई पुत्र जीवित न रह जाये, और उस के निधन के बाद उस का कोई नाम लेवा न हो। इस आयत में जो भविष्य वाणी की गई है वह सत्य सिद्ध हो कर पूरे मानव संसार को इस्लाम और कुर्आन पर विचार करने के लिये बाध्य कर रही है। (इब्ने कसीर)

### स्रह काफ़िरून[1]- 109



#### सूरह काफ़िरून के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 6 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में ((काफ़िरून)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम रखा गया है।[1]
- आयत 1 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को निर्देश दिया गया है कि काफ़िरों से कह दें कि वंदना (उपासना) के विषय में मुझ में और तुम में क्या अन्तर हैं?
- आयत 4 से 5 तक में यह ऐलान है कि दीन (धर्म) के विषय में कोई समझौता और उदारता असंभव है।
- आयत 6 में काफ़िरों के धर्म से अप्रसन्न (विमुख) होने का ऐलान है।
- हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तवाफ़ की दो रक्अत में यह सूरह और सूरह इख़्लास पढ़ी थी। (सहीह मुस्लिम: 1218)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

(हे नबी) कह दोः हे काफ़िरो!

قُلْ يَاكِنُهُمَا الْكُلْفِرُونَ ٥

2. मैं उन (मूर्तियों) को नहीं पूजता जिन्हें

لْآاعُبُدُ مَاتَعُبُدُونَ ﴿

1 यह सूरह भी मक्की है। इस सूरह की भूमिका यह है कि मक्का में यद्यिप इस्लाम का कड़ा विरोध हो रहा था फिर भी अभी मूर्ति पूजक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से निराश नहीं हुये थे। और उन के प्रमुख किसी न किसी प्रकार आप को संधि के लिये तैयार कर रहे थे। और आप के पास समय समय से अनेक प्रस्ताव लेकर आया करते थे। अन्त में यह प्रस्ताव लेकर आये किः एक वर्ष आप हमारे पूजितों (लात, उज़्ज़ा आदि) की पूजा करें, और एक वर्ष हम आप के पूज्य की पूजा करें। और इसी पर संधि हो जाये। उसी समय यह सूरह अवतीर्ण हुई, और सदा के लिये बता दिया गया कि दीन में कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसीलिये हदीस में इसे शिर्क से रक्षा की सूरह कहा गया है।

तुम पूजते हो।

 और न तुम उसे पूजते हो जिसे मैं पूजता हूँ।

4. और न मैं उसे पूजुँगा जिसे तुम पूजते हो।

 और न तुम उसे पूजोगे जिसे मैं पूजता हूँ।

6. तुम्हारे लिये तुम्हारा धर्म, तथा मेरे लिये मेरा धर्म है।[1] وَلِا أَنْتُوعِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿

وَلاَ اَنَاعَابِدٌ مَّاعَبُدُتُّهُ

وَلا آنْتُو عِبدُونَ مَا آعُبُدُ ٥

لَكُوْدِ يُنْكُونُ وَلِيَ دِينِ وَ

<sup>1 (1-6)</sup> पूरी सूरह का भावार्थ यह है कि इस्लाम में वही ईमान (विश्वास) मान्य है जो पूर्ण तौहीद (एकेश्वरवाद) के साथ हो, अर्थात अल्लाह के अस्तित्व तथा गुणों और उस के अधिकारों में किसी को साझी न बनाया जाये। कुर्आन की शिक्षानुसार जो अल्लाह को नहीं मानता, और जो मानता है परन्तु उस के साथ देवी देवताओं को भी मानता है तो दोनों में कोई अन्तर नहीं। उस के विशेष गुणों को किसी अन्य मे मानना उस को न मानने के ही बराबर है और दोनों ही काफ़िर हैं। (देखियें: उम्मुल किताब, मौलाना आज़ाद)

#### सूरह नस्र[1] - 110



#### सूरह नस्र के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 3 आयतें हैं।

- इस सूरह में ((नस्र)) शब्द आने के कारण, जिस का अर्थ सहायता है, इस का यह नाम रखा गया है। [1]
- इस की आयत 1 में अल्लाह की सहायता आने तथा मक्का की विजय की चर्चा है।
- आयत 2 में लोगों के समुहों में इस्लाम लाने की चर्चा है।
- आयत 3 में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अल्लाह का यह प्रदान प्राप्त होने पर उस की और अधिक प्रशंसा तथा पवित्रता गान का निर्देश दिया गया है।
- हदीस में है कि इस सूरह के उतरने के पश्चात् आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी नमाज़ (के रुकूअ और सज्दे) में अधिक्तर ((सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मग्रिंफ्र ली)) पढ़ा करते थे। (सहीह बुखारीः 4967, 4968)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 (हे नबी!) जब अल्लाह की सहायता एंव विजय आ जाये। إذَاجَأَءَنَصُرُاللهِ وَالْفَتُوْلُ

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रिजयल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि यह कुर्आन की अन्तिम सूरह है जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर उतरी। इस सूरह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भिवष्य वाणी के रूप में बताया गया है कि जब इस्लाम की पूर्ण विजय हो जाये, और लोग समूहों के साथ इस्लाम में प्रवेश करने लगें तो आप अल्लाह की हम्द (प्रशंसा) और तस्बीह (पिवत्रता का वर्णन) करने में लग जायें। और उस से क्षमा माँगते रहें।

2. और तुम लोगों को अल्लाह के धर्म में दल के दल प्रवेश करते देख लो।[1]

 तो अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ उस की पिवत्रता का वर्णन करो। और उस से क्षमा माँगो, निःसंदेह वह बड़ा क्षमी है।<sup>[2]</sup> وَرَايَتُ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُواجًا ٥

نَسَيِّهُ بِعَمْدِرَتِكِ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّالًا ﴿

<sup>1 (1-2)</sup> इस में विजय का अर्थ वह निर्णायक विजय है जिस के बाद कोई शिक्त इस्लाम का सामना करने के योग्य नहीं रह जायेगी। और यह स्थिति सन् 8 (हिज्री) की है जब मक्का विजय हो गया। अरब के कोने कोने से प्रतिनिधि मंडल रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सेवा में उपस्थित हो कर इस्लाम लाने लगे। और सन् 10 (हिज्री) में जब आप (हज्जतुल वदाअ) (अर्थातः अन्तिम हज्ज) के लिये गये तो उस समय पूरा अरब इस्लाम के आधीन आ चुका था और देश में कोई मुश्रिक (मूर्ति पूजक) नहीं रह गया था।

<sup>2</sup> इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा गया है कि इतना बड़ा काम आप ने अल्लाह की दया से पूरा किया है, इस के लिये उस की प्रशंसा और पिवत्रता का वर्णन तथा उस की कृतज्ञता व्यक्त करें। इस में सभी के लिये यह शिक्षा है कि कोई पुण्य कार्य अल्लाह की दया के बिना नहीं होता। इसलिये उस पर घमंड नहीं करना चाहिये।

#### स्रह तब्बत[1]- 111



#### सूरह तञ्चत के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं।

- इस की आयत 1 में (तब्बत) शब्द आने के कारण इस का नाम (सूरह तब्बत) है। जिस का अर्थ तबाह होना है।<sup>[1]</sup>
- आयत 1 से 3 तक में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के शत्रु अबू लहब के बुरे परिणाम से सूचित किया गया है।
- आयत 4 और 5 में उस की पत्नी के शिक्षाप्रद परिणाम का दृश्य दिखाया गया है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से बैर रखने में अपने पति के साथ थी।
- हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आदेश दिया गया कि आप अपने समीप के परिजनों को डरायें तो आप ने सफ़ा (पर्वत) पर चढ़ कर पुकारा। और जब सब आ गये, तो कहाः यदि मैं तुम से कहूँ कि इस पर्वत के पीछे एक सेना है जो तुम पर सबेरे या संध्या को धावा बोल देगी तो तुम मानोगे? सब ने कहाः हाँ। हम ने कभी आप को झूठ बोलते नहीं देखा। आप ने कहाः मैं तुम्हें अपने सामने की दुख़दायी
- 1 यह सूरह आरंभिक मक्की सूरतों में से है। इब्ने अब्बास (रिज़यल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह आदेश दिया गया कि आप समीप वर्ती संबंधियों को अल्लाह से डरायें, तो आप सफ़ा "पहाड़ी" पर गये, और पुकाराः "हाय भोर की आपदा!" यह सुन कर कुरैश के सभी परिवार जन एकत्र हो गये। तब आप ने कहाः यदि मैं तुम से कहूँ कि इस पर्वत के पीछे एक सेना है जो तुम पर आक्रमण करने को तैयार है तो तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहाः हाँ। हम ने कभी आप से झूठ नहीं आज़माया। आप ने फ़रमायाः मैं तुम्हें आग (नर्क) की बड़ी यातना से सावधान करता हूँ। इस पर किसी के कुछ बोलने से पहले आप के चचा "अबु लहब" ने कहाः तुम्हारा सत्यानास हो! क्या हमें इसी लिये एकत्र किया है? और एक रिवायत यह भी है कि उस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को

मारने के लिये पत्थर उठाया, इसी पर यह सूरह उतारी गई। (देखियेः सहीह बुख़ारीः 4971, और सहीह मुस्लिमः 208) यातना से डरा रहा हूँ। इस पर अबू जहल ने कहाः तुम्हारा नाश हो! क्या इसी लिये हम को एकत्र किया है? इसी पर यह सूरह अवतरित हुई। (सहीह बुख़ारी: 4971)

1295

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- بِنُ الرَّحِيْمِ
- अबु लहब के दोनों हाथ नाश हो गये, और वह स्वयं भी नाश हो गया!<sup>[1]</sup>
- 2. उस का धन तथा जो उस ने कमाया उस के काम नहीं आया।
- वह शीघ्र लावा फेंकती आग में जायेगा।<sup>[2]</sup>
- 4. तथा उस की पत्नी भी, जो ईंधन

تَبَّتُ يَكَالِينُ لَهَبٍ وَّتَبُّ ٥

مَا اَغُنىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ١

سَيَصْلِي نَارًاذَاتَ لَهَبِ ﴿

وَّامْرَأَتُهُ حُمَّالَةَ الْحَطْبِ أَ

- अबु लहब का अर्थः ज्वाला मुखी है। वह अति सुंदर और गोरा था। उस का नाम वास्तव में "अब्दुल उज़्ज़ा" था, अर्थातः उज़्ज़ा का भक्त और दास। "उज़्ज़ा" उन की एक देवी का नाम था। परन्तु वह अबु लहब के नाम से जाना जाता था। इसलिये कुर्आन ने उस का यही नाम प्रयोग किया है और इस में उस के नर्क की ज्वाला में पड़ने का संकेत भी है।
- 2 (1-2) यह आयतें उस की इस्लाम को दबाने की योजना के विफल हो जाने की भिवण्यवाणी हैं। और संसार ने देखा कि अभी इन आयतों के उतरे कुछ वर्ष ही हुये थे कि "बद्र" की लड़ाई में मक्के के बड़े बड़े वीर प्रमुख मारे गये। और "अबु लहब" को इस ख़बर से इतना दुख हुआ कि इस के सातवें दिन मर गया। और मरा भी ऐसे कि उसे मलिगनानत पुसतुले (प्लेग जैसा कोई रोग) की बीमारी लग गई। और छूत के भय से उसे अलग फेंक दिया गया। कोई उस के पास नहीं जाता था। मृत्यु के बाद भी तीन दिन तक उस का शव पड़ा रहा। और जब उस में गंध होने लगी तो उसे दूर से लकड़ी से एक गढ़े में डाल दिया गया। और ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल दिये गये। और कुर्आन की यह भविष्यवाणी पूरी हुई। और जैसा कि आयत नं॰ 2 में कहा गया उस का धन और उस की कमाई उस के कुछ काम नहीं आई। उस की कमाई से उद्देश्य अधिकतर भाष्यकारों ने "उस की संतान" लिया है। जैसा कि सहीह हदीसों में आया है कि तुम्हारी संतान तुम्हारी उत्तम कमाई है।

लिये फिरती है।

 उस की गर्दन में मूँज की रस्सी होगी।<sup>[1]</sup> فَي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِّنَ مَّسَدٍ ٥

<sup>1 (1-5)</sup> अबु लहब की पत्नी का नाम "अरवा" था। और उस की उपाधि (कुनियत) "उम्मे जमील" थी। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शत्रुता में किसी प्रकार कम न थी। लकड़ी लादने का अर्थ भाष्य कारों ने अनेक किया है। परन्तु इस का अर्थ उस को अपमानित करना है। या पापों का बोझ लाद रखने के अर्थ में है। वह सोने का हार पहनती थी और "लात" तथा "उज़्ज़ा" की शपथ ले कर -यह दोनों उन की देवियों के नाम हैं- कहा करती थी कि मुहम्मद के विरोध में यह मूल्यवान हार भी बेच कर ख़र्च कर दूँगी। अतः यह कहा गया है कि आज तो वह एक धन्यवान व्यक्ति की पत्नी है। उस के गले में बहुमूल्य हार पड़ा हुआ है परन्तु आख़िरत में वह ईंधन ढोने वाली लोंडी की तरह होगी। गले में आभूषण के बदले बटी हुई मूंज की रस्सी पड़ी होगी। जैसी रस्सी ईंधन ढोने वाली लोंडियों के गले में पड़ी होती है। और इस्लाम का यह चमत्कार ही तो है कि जिस "अबु लहब" और उस की पत्नी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शत्रुता की उन्हीं की औलादः "उत्बा", "मुअत्तब", तथा "दुरह" ने इस्लाम स्वीकार कर लिया।

#### सूरह इख़्लास<sup>[1]</sup> - 112



## सूरह इख़्लास के संक्षिप्त विषय

यह सूरह मक्की है, इस में 4 आयतें हैं।

- इख़्लास का अर्थ है अल्लाह की शुद्ध इबादत (वंदना) करना। इसी का दूसरा नाम तौहीद (अद्वैत) है, इस सूरह में तौहीद का वर्णन है, इसी लिये इस का यह नाम है। [1]
- 1 यह सूरह मक्की सूरतों में से है। यद्यपि इस के उतरने से संबंधित रिवायत से लगता है कि यह सूरह मदीने में उस समय उतरी जब मदीने के यहूदियों ने आप से प्रश्न किया कि बताइये कि वह पालनहार कैसा है जिस ने आप को भेजा है? या यह कि "नजरान" के ईसाईयों ने इसी प्रकार का प्रश्न किया कि वह कैसा है, और किस धातु का बना हुआ है? तो यह सूरह उतरी। परन्तु सब से पहले यह प्रश्न स्वयं मक्का वासियों ने ही किया था। इसलिये इसे मक्का में उतरने वाली आरिम्भिक सूरतों में गणना किया जाता है।

इस का नाम "सूरह इख़्लास" है। इख़्लास का अर्थ है: अल्लाह पर एैसे ईमान लाना कि उस के अस्तित्व और गुणों में किसी की साझेदारी की कोई आभा (झलक) न पाई जाये। और इसी को तौहीदे खालिस (निर्मल ऐकेश्वरवाद) कहते हैं।

जहाँ तक अल्लाह को मानने की बात है तो संसार ने सदा उस को माना है परन्तु वास्तव में इस मानने में ऐसा मिश्रण भी किया है कि मानना और न मानना दोनों बराबर हो कर रह गये हैं। तौहीद को उजागर करने के लिये अल्लाह ने बराबर नबी भेजे परन्तु इन्सान बार बार इस तथ्य को खोता रहा। आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने तौहीद (ऐकेश्वरवाद) के लिये प्रस्थान किया, और अपने परिवार को एक बंजर वादी में बसाया कि वह मात्र एक अल्लाह की पूजा करेंगे। परन्तु उन्हीं के वंशज ने उन के बनाये तौहीद के केन्द्र अल्लाह के घर कॉबा को एक देव स्थल में बदल दिया। तथा अपने बनाये हुये देवताओं का अधिकार माने बिना अल्लाह के अधिकार को स्वीकार करने के लिये तैयार न थे। यह स्थिति मात्र मक्का वासियों की न थी, ईसाई और यहूदी भी यद्यपि तौहीद के दावेदार थे फिर भी उन के यहाँ तीन पूज्योंः पिता, पुत्र और पिवगात्मा के योग से तौहीद बनी थी। यहूदियों के यहाँ भी अल्लाह का पुत्रः उज़ैर अवश्य था। कहीं पूज्य एक तो था परन्तु बहुत से देवी देवता भी उस के साथ पूज्य थे। (देखियेः उम्मुल किताब)

- इस की आयत 1,2 में अल्लाह के सकारात्मक गुणों को और आयत 3,4 में नकारात्मक गुणों को बताया गया है तािक धर्मों और जाितयों में जिस राह से शिर्क आया है उसे रोका जा सके। हदीस में है कि अल्लाह ने कहा कि मनुष्य ने मुझे झुठला दिया। और यह उस के लिये योग्य नहीं था। ओर मुझे गाली दी, और यह उस के लिये योग्य नहीं था। उस का मुझे झुठलाना उस का यह कहना है कि अल्लाह ने जैसे मुझे प्रथम बार पैदा किया है दोबारा नहीं पैदा कर सकेगा। जब कि प्रथम बार पैदा करना मेरे लिये दोबारा पैदा करने से सरल नहीं था। और उस का मुझे गाली देना यह है कि उस ने कहा कि अल्लाह के संतान है। जब कि में अकेला निर्पक्ष हूँ। न मेरी कोई संतान है और न मैं किसी की संतान हूँ। और न कोई मेरा समकक्ष है। (सहीह बुख़ारी- 4974)
- सहीह हदीस में है कि यह सूरह तिहाई कुर्आन के बराबर है। (सहीह बुख़ारी: 5015, सहीह मुस्लिम: 811)
- एक दूसरी हदीस में है कि एक व्यक्ति ने कहा कि, हे अल्लाह के रसूल!
   मैं इस सूरह से प्रेम करता हूँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः तुम्हें इस का प्रेम स्वर्ग में प्रवेश करा देगा। (सहीह बुख़ारीः 774)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

 (हे ईश दूत!) कह दोः अल्लाह अकेला है।<sup>[1]</sup> قُلُ هُوَاللَّهُ آحَدُ ۚ

आयत नं॰ 2 में "समद" शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ हैं: अब्रण होना। अर्थात जिस में कोई छिद्र न हो जिस से कुछ निकले, या वह किसी से निकले। और आयत नं॰ 3 इसी अर्थ की व्याख्या करती है कि न उस की कोई संतान है और न वह किसी की संतान है।

<sup>1</sup> आयत नं॰ 1 में "अहद" शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ है: उस के अस्तित्व एंव गुणों में कोई साझी नहीं है। यहाँ "अहद" शब्द का प्रयोग यह बताने के लिये किया गया है कि वह अकेला है। वह वृक्ष के समान एक नहीं है जिस के अनेक शाखायें होती हैं।

2. अल्लाह निःछिद्र हैl

الله الصَّمَكُ أَ

 न उस की कोई संतान है, और न वह किसी की संतान है। لَمْ يَكِنُ لَهُ وَلَمْ يُؤلَنُ ﴿

وَلَهُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا آحَدٌ ﴿

<sup>1</sup> इस आयत में यह बताया गया है कि उस की प्रतिमा तथा उस के बराबर और सम्तुल्य कोई नहीं है। उस के कर्म, गुण, और अधिकार में कोई किसी रूप में बराबर नहीं। न उस की कोई जाित है न परिवार। इन आयतों में कुर्आन उन बिष्यों को जो जाितयों के तौहीद से फिसलने का कारण बने उसे अनेक रूप में वर्णित करता है। और देवियों और देवताओं के विवाहों और उन के पुत्र और पौत्रों का जो विवरण देव मालावों में मिलता है क्आंन ने उसी का खण्डन किया है।

#### सूरह फ़लक<sup>[1]</sup> - 113



#### सूरह फ़लक़ के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं।

- इस की प्रथम आयत में ((फ़लक़ )) शब्द आने के कारण, जिस का अर्थ भोर है, इस का यह नाम रखा गया है।[1]
- 1 सूरह "फ़लक़" और सूरह "नास" को मिला कर "मुअव्वज़तैन" कहा जाता है। जब यह दोनों सूरतें उतरीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः आज की रात्री में मुझ पर कुछ ऐसी आयतें उतरी हैं जिन के समान मैं ने कभी नहीं देखी। (मुस्लिम: 814)

इसी प्रकार इंब्ने आबिस जुहनी (रिजयल्लाहु अन्हु) से आप ने फ़रमाया किः मैं तुम्हें उत्तम यंत्र न बताऊँ जिस के द्वारा शरण (पनाह) माँगी जाती है? और आप ने यह दोनों सूरतें बतायीं, और कहा कि यह "मुअव्बज़तैन" अर्थात शरण माँगने के लिये दो सूरतें हैं। (देखियेः सहीह नसई: 5020)

जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर जादू किया गया जिस का प्रभाव यह हुआ कि आप घुलते जा रहे थे, किसी काम को सोचते कि कर लिया है, और किया नहीं होता था, किसी वस्तु को देखा है जब कि देखा नहीं होता था। परन्तु जादू का यह प्रभाव आप के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित था।

एक दिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी पत्नी "आइशा" (रिज़यल्लाहु अन्हा) के पास थे कि सो गये, और जागे तो उन को बताया की दो व्यक्ति (फ़्रिश्ते) मेरे पास आये, एक सिराहने की ओर था, और दूसरा पैताने की ओर। एक ने पूछाः इन्हें क्या हुआ है? दूसरे ने उत्तर दियाः इन पर जादू हुआ है। उस ने पूछाः किस ने किया है? उत्तर दियाः "लबीद बिन आसम" ने। पूछाः किस वस्तु में किया है? उत्तर दियाः कंघी, बाल और नर खजूर के ख़ोशे में। पूछाः वह कहाँ है? उत्तर दियाः बनी जुरैक के कुवें की तह में पत्थर के नीचे है। इस के बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अली, अम्मार और जुबैर (रिजयल्लाहु अन्हुम) को भेजा, फिर आप भी वहाँ आ गये, पानी निकाला गया, फिर जादू जिस में कंघी के दाँतों और बालों के साथ एक ताँत में ग्यारह गाँठ लगी हुई थीं। और मोम का एक पुतला था जिस में सुईयाँ चुभोई हुई थीं। आदर्णीय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) ने आ कर बताया किः आप "मुअव्वज़तैन" पढ़ें। और जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे थे उसी के साथ एक एक गाँठ खुलती और पुतले से एक एक सुई निकलती जा रही थी, और अन्त के साथ ही आप जादू से इस प्रकार निकल गये जैसे कोई बंधा हुआ खुल जाता है। (देखियेः सहीह

• इस की आयत 1 में यह शिक्षा दी गई है कि शरण उस से माँगो जिस के पालनहार होने की निशानी तुम रात दिन देख रहे हो।

1301

- आयत 2 से 5 तक में यह बताया गया है कि किन चीज़ों की बुराई से शरण माँगनी चाहिये।
- हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि इस रात मुझ पर कुछ ऐसी आयतें अवतिरत हुई हैं जिन के समान आयतें कभी नहीं देखी गईं। वह यह सूरह, और इस के पश्चात् की सूरह है। (सहीह मुस्लिम: 814)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- (हे नबी!) कहो कि मैं भोर के पालनहार की शरण लेता हाँ
- 2. हर उस की बुराई से जिसे उस ने पैदा किया।
- तथा रात्री की बुराई से जब उस का अंधेरा छा जाये।<sup>[1]</sup>

قُلُ أَعُونُ بِرَبِّ الْفَلَقِ الْ

مِنْ شَيِّرِهَا خَلَقَ ﴿

وَمِنُ شَيِّعَاسِقِ إِذَا وَقَبَ

बुख़ारीः 5766, तथा सहीह मुस्लिमः 2189)

फिर आप ने "लबीद" को बुला कर पूछा, और उस ने अपना दोष स्वीकार कर लिया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस को क्षमा कर दिया और फरमाया किः अल्लाह ने मुझे स्वस्थ कर दिया है। हदीसों से यह सिद्ध होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बराबर

हदीसों से यह सिद्ध होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बराबर रात्री में सोते समय इन दोनों सूरतों को पढ़ कर अपने दोनों हाथों पर फूँकते फिर अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर पर फेरते थे।

मानो अल्लाह तआला ने इन अन्तिम दो सूरतों द्वारा जादू और अन्य बुराईयों से बचाव का एक साधन भी दे दिया जो सदा मुसलमानों की जादू तंत्र आदि से रक्षा करता रहेगा।

1 (1-3) इन में संबोधित तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को किया गया है, परन्तु आप के माध्यम से पूरे मुसलमानों के लिये संबोधन है। शरण माँगने के लिये तीन बातें ज़रूरी हैं: (1) शरण माँगना। (2) जो शरण माँगता हो। (3)

وَمِنُ شَرِّ التَّفَّةُ ثُنِّ فِي الْمُقَدِّ

 तथा द्वेष करने वाले की बुराई से जब वह द्वेष करे।<sup>[1]</sup> وَمِنْ شَرِّحَالِسِدٍ إِذَاحَسَدَهُ

जिस के भय से शरण माँगी जाती हो। और अपने को उस से बचाने के लिये दूसरे की सुरक्षा और शरण में जाना चाहता हो। फिर शरण वही माँगता है जो यह सोचता है किः वह स्वंय अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और अपनी रक्षा के लिये वह ऐसे व्यक्ति या अस्तित्व की शरण लेता है जिस के बारे में उस का यह विश्वास होता है कि वह उस की रक्षा कर सकता है। अब स्वभाविक नियमानुसार इस संसार में सुरक्षा किसी वस्तु या व्यक्ति से प्राप्त की जाती है जैसे धूप से बचने के लिये पेड़ या भवन आदि की। परन्तु एक ख़तरा वह भी होता है जिस से रक्षा के लिये किसी अनदेखी शक्ति से शरण माँगी जाती है जो इस विश्व पर राज करती है। और वह उस की रक्षा अवश्य कर सकती है। यही दूसरे प्रकार की शरण है जो इन दोनों सूरतों में अभिप्रेत है। और कुर्आन में जहाँ भी अल्लाह की शरण लेने की चर्चा है उस का अर्थ यही विशेष प्रकार की शरण है। और यह तौहीद पर विश्वास का अंश है। ऐसे ही शरण के लिये विश्वास हीन देवी देवताओं इत्यादि को पुकारना शिर्क और घोर पाप है।

1 (4-5) इन दोनों आयतों में जादू और डाह की बुराई से अल्लाह की शरण में आने की शिक्षा दी गई है। और डाह ऐसा रोग है जो किसी व्यक्ति को दूसरों को हानि पहुँचाने के लिये तैयार कर देता है। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर भी जादू डाह के कारण ही किया गया था। यहाँ ज्ञातव्य है कि इस्लाम ने जादू को अधर्म कहा है जिस से इन्सान के परलोक का विनाश हो जाता है।

#### सूरह नास[1]- 114



#### सूरह नास के संक्षिप्त विषय यह सूरह मक्की है, इस में 6 आयतें हैं।

- इस में पाँच बार ((नास)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम है।
   जिस का अर्थ इन्सान है।
- इस की आयत 1 से 3 तक शरण देने वाले के गुण बताये गये हैं।
- आयत 4 में जिस की बुराई से पनाह (शरण) माँगी गई है उस के घातक शत्रु होने से सावधान किया गया है।
- आयत 5 में बताया गया है कि वह इन्सान के दिल पर आक्रमण करता है।
- आयत 6 में सावधान किया गया है कि यह शत्रु जिन्न तथा इन्सान दोनों में होते हैं।
- हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हर रात जब बिस्तर पर जाते तो सूरह इख़्लास और यह और इस के पहले की सूरह (अर्थातः फ़लक़) पढ़ कर अपनी दोनों हथेलियाँ मिला कर उन पर फूंकते, फिर जितना हो सके दोनों को अपने शरीर पर फेरते। सिर से आरंभ करते और फिर आगे के शरीर से गुज़ारते। ऐसा आप तीन बार करते थे। (सहीह बुख़ारीः 6319, 5748)

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है। 

- (हे नबी!) कहो कि मैं इन्सानों के पालनहार की शरण में आता हूँ।
- 2. जो सारे इन्सानों का स्वामी है।
- जो सारे इन्सानों का पुज्य है।<sup>[2]</sup>

قُلُ آعُوْذُ بِرَبِّ التَّاسِ لَ

مَلِكِ النَّاسِ ﴿ الدِالتَّاسِ ﴿

- 1 यह सूरह मक्का में अवतरित हुई।
- 2 (1-3) यहाँ अल्लाह को उस के तीन गुणों के साथ याद कर के उस की शरण

 भ्रम डालने वाले और छुप जाने वाले (राक्षस) की बुराई से।

 जो लोगों के दिलों में भ्रम डालता रहता है।

6. जो जिन्नों में से है, और मनुष्यों में से भी<sup>[1]</sup> مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ لِهُ الْغَنَّاسِ ﴾

الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ ﴿

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿

लेने की शिक्षा दी गई है। एक उस का सब मानव जाति पालनहार और स्वामी होना। दूसरे उस का सभी इन्सानों का अधिपति और शासक होना। तीसरे उस का इन्सानों का सत्य पुज्य होना।

भावार्थ यह है कि उस अल्लाह की शरण माँगता हूँ जो इन्सानों का पालनहार शासक और पूज्य होने के कारण उन पर पूरा नियंत्रण और अधिकार रखता है। जो वास्तव में उस बुराई से इन्सानों को बचा सकता है जिस से स्वंय बचने और दूसरों को बचाने में सक्षम है उस के सिवा कोई है भी नहीं जो शरण दे सकता हो।

1 (4-6) आयत नं॰ 4 में "वस्वास" शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस का अर्थ है: दिलों में ऐसी बुरी बातें डाल देना कि जिस के दिल में डाली जा रही हों उसे उस का ज्ञान भी न हों।

और इसी प्रकार आयत नं॰ 4 में "ख़न्नास" का शब्द प्रयोग हुआ है। जिस का अर्थ है: सुकड़ जाना, छुप जाना, पीछे हट जाना, धीरे धीरे किसी को बुराई के लिये तैयार करना आदि।

अर्थात् दिलों में भ्रम डालने वाला, और सत्य के विरुद्ध मन में बुरी भावनायें उत्पन्न करने वाला। चाहे वह जिन्नों में से हो, अथवा मनुष्यों में से हो। इन सब की बुराइयों से हम अल्लाह की शरण लेते हैं जो हमारा स्वामी और सच्चा पूज्य है।

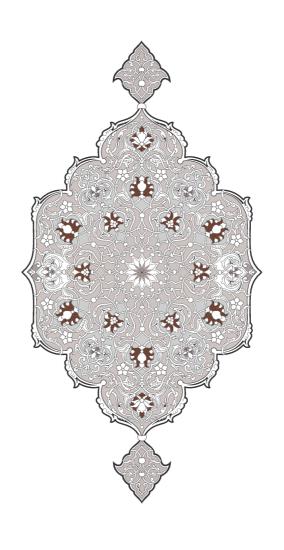

# فِهُ رَبُّ أَنْكُمُ السُّكُورِ सूरतों की सूची

| कुमशः | सूरह का नाम | पृष्ठ नं• | السورة              |
|-------|-------------|-----------|---------------------|
| 1     | फ़ातिहा     | 1         | الفاتحة             |
| 2     | बक्रह       | 5         | البقرة              |
| 3     | आले इमरान   | 92        | آل عمران            |
| 4     | निसा        | 142       | النساء              |
| 5     | माइदा       | 197       | المائدة             |
| 6     | अन्आम       | 238       | الأنعام             |
| 7     | आराफ़       | 285       | الأعراف             |
| 8     | अन्फ़ाल     | 335       | الأنفال             |
| 9     | तौबा        | 355       | التوبة              |
| 10    | यूनुस       | 391       | يونس                |
| 11    | हूद         | 415       | يونس<br>هود<br>يوسف |
| 12    | यूसुफ़      | 442       | يوسف                |
| 13    | रअद         | 467       | الرعد               |
| 14    | इब्राहीम    | 480       | إبراهيم             |
| 15    | हिज         | 492       |                     |
| 16    | नह्ल        | 505       | الحجر<br>النحل      |
| 17    | बनी इसाईल   | 532       | بني إسرائيل         |
| 18    | कहफ़        | 557       | الكهف               |
| 19    | मर्यम       | 580       |                     |
| 20    | ता-हा       | 596       | مريم<br>طه          |
| 21    | अम्बिया     | 617       | الأنبياء            |
| 22    | हज्ज        | 637       | الحج                |
| 23    | मुमिनून     | 656       | المؤمنون            |
| 24    | नूर         | 672       | النور               |
| 25    | फुर्कान     | 692       | الفرقان             |
| 26    | शुअरा       | 706       | الشعراء             |
| 27    | नम्ल        | 730       | النمل               |

| क्रमशः | सूरह का नाम       | पृष्ठ नं• | السورة    |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 28     | क्स्स             | 747       | القصص     |
| 29     | अन्कबूत           | 766       | العنكبوت  |
| 30     | रूम               | 781       | الروم     |
| 31     | लुक्मान           | 794       | لقهان     |
| 32     | सज्दा             | 803       | السجدة    |
| 33     | अहज़ाब            | 809       | الأحزاب   |
| 34     | सबा               | 829       | سبإ       |
| 35     | फ़ात़िर           | 843       | فاطر      |
| 36     | यासीन             | 854       | یس        |
| 37     | साप्रफ़ात         | 866       | الصافات   |
| 38     | स़ाद              | 883       | ص         |
| 39     | जुमर              | 895       | الزمر     |
| 40     | मुमिन             | 912       | المؤمن    |
| 41     | हा मीम सज्दा      | 929       | حم السجدة |
| 42     | <sup>:</sup> शूरा | 942       | الشورى    |
| 43     | जुख्रुफ्          | 956       | الزخرف    |
| 44     | दुखान             | 971       | الدخان    |
| 45     | जासियह            | 979       | الجاثية   |
| 46     | अहकाफ्            | 987       | الأحقاف   |
| 47     | मुहम्मद           | 998       | محمد      |
| 48     | फ़्त्ह            | 1007      | الفتح     |
| 49     | हुजुरात           | 1018      | الحجرات   |
| 50     | का़फ्             | 1026      | ق         |
| 51     | ज़ारियात          | 1033      | الذاريات  |
| 52     | तूर               | 1041      | الطور     |
| 53     | नज्म              | 1048      | النجم     |
| 54     | क्मर              | 1056      | القمر     |
| 55     | रहमान             | 1063      | الرحمن    |
| 56     | वाक्िआ            | 1071      | الواقعة   |

| क्रमशः | सूरह का नाम  | पृष्ठ नं• | السورة    |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| 57     | हदीद         | 1079      | الحديد    |
| 58     | मुजादला      | 1088      | المجادلة  |
| 59     | हश्र         | 1095      | الحشر     |
| 60     | मुम्तहिना    | 1103      | المتحنة   |
| 61     | सप्रफ़       | 1110      | الصف      |
| 62     | जुमुआ        | 1114      | الجمعة    |
| 63     | मुनाफ़िकून   | 1118      | المنافقون |
| 64     | तग़ाबुन      | 1122      | التغابن   |
| 65     | त़लाकृ       | 1127      | الطلاق    |
| 66     | तह़रीम       | 1132      | التحريم   |
| 67     | मुल्क        | 1137      | الملك     |
| 68     | कुलम         | 1143      | القلم     |
| 69     | हाक्का       | 1150      | الحاقة    |
| 70     | मआरिज        | 1156      | المعارج   |
| 71     | नूह          | 1161      | نوح       |
| 72     | <u> </u>     | 1165      | الجن      |
| 73     | मुज़्ज़िम्मल | 1170      | المزمل    |
| 74     | मुद्दस्सिर   | 1174      | المدثر    |
| 75     | क्यामा       | 1180      | القيامة   |
| 76     | दहर          | 1185      | الدهر     |
| 77     | मुर्सलात     | 1190      | المرسلات  |
| 78     | नबा          | 1195      | النبإ     |
| 79     | नाज़िआत      | 1200      | النازعات  |
| 80     | अबस          | 1205      | عبس       |
| 81     | तक्वीर       | 1210      | التكوير   |
| 82     | इन्फ़ितार    | 1214      | الانفطار  |
| 83     | मुतिफ़फ़्गिन | 1217      | المطففين  |
| 84     | इन्शिकाक्    | 1221      | الانشقاق  |
| 85     | बुरूज        | 1224      | البروج    |

| क्रमशः | सूरह का नाम | पृष्ठ नं• | السورة   |
|--------|-------------|-----------|----------|
| 86     | तारिक       | 1228      | الطارق   |
| 87     | ऑला         | 1231      | الأعلى   |
| 88     | ग़ाशियह     | 1235      | الغاشية  |
| 89     | फ़्ज्र      | 1238      | الفجر    |
| 90     | बलद         | 1242      | البلد    |
| 91     | शम्स        | 1246      | الشمس    |
| 92     | लैल         | 1249      | الليل    |
| 93     | जुहा        | 1253      | الضحى    |
| 94     | ॱश्रह       | 1256      | الشرح    |
| 95     | तीन         | 1259      | التين    |
| 96     | अलक         | 1261      | العلق    |
| 97     | क्द्र       | 1265      | القدر    |
| 98     | बय्यिनह     | 1267      | البينة   |
| 99     | ज़िलज़ाल    | 1270      | الزلزال  |
| 100    | आदियात      | 1272      | العاديات |
| 101    | कृारिअह     | 1274      | القارعة  |
| 102    | तकासुर      | 1276      | التكاثر  |
| 103    | अस्र        | 1278      | العصر    |
| 104    | हुमज़ह      | 1280      | الهمزة   |
| 105    | फ़ील        | 1282      | الفيل    |
| 106    | कुरैश       | 1284      | قريش     |
| 107    | माऊन        | 1286      | الماعون  |
| 108    | कौसर        | 1288      | الكوثر   |
| 109    | काफ़िरून    | 1290      | الكافرون |
| 110    | नस्र        | 1292      | النصر    |
| 111    | तश्चत       | 1294      | تبت      |
| 112    | इख़्लास     | 1297      | الإخلاص  |
| 113    | फ़लक        | 1300      | الفلق    |
| 114    | नास         | 1303      | الناس    |

خَارِّمْ لَلْمِ مَا يُرْكُ يَكُنْ الْمُلِكَ مِنْ لَكُلِكَ مِنْ الْمُلِكَ مِنْ الْمُعُونِ الْمُعُونِ الْمُعَلَى الْمُلِكِ مِنْ الْمُحَدِّمِ الْمُعَلَى اللهِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِّمِ اللهِ الْمُحَدِيمِ وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِيْ وَلِيَّ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

इस्लामी उमूर, तथा दावत और इर्शाद मंत्रालय, सऊदी अरब, जो किंग फह्द कुर्आन परिन्टिन्ग कम्पलेक्स, मदीना मुनव्वरा, पर निरिक्षक है, को कुर्आन पाक और उस के अर्थों का हिन्दी अनुवाद और व्याख्या को छापते हुऐ अति प्रसन्नता हो रही है। वह अल्लाह तआला से दुआ करता है कि इस से लोगों को लाभ पहुँचे। और हरमैन शरीफ़ैन के सेवक किंग सल्मान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद को कुर्आन पाक के प्रचार करने में उन के महान् प्रयासों पर बहुत ही अच्छा प्रत्युपकार दे।

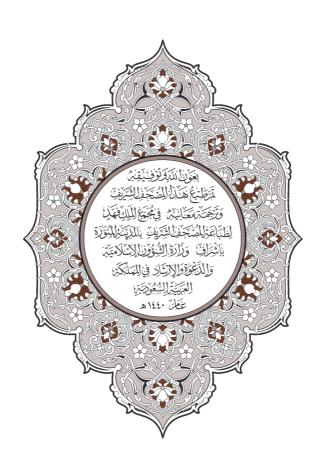

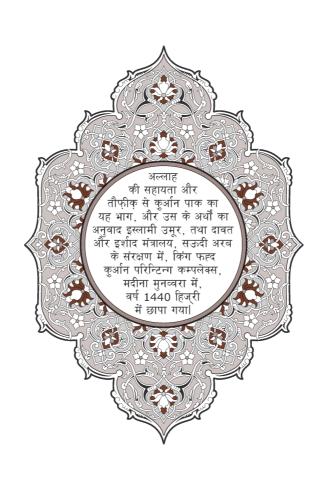



ص.ب ٦٢٦٢ - المدينَة المنوَّرة www.qurancomplex.gov.sa

contact@qurancomplex.gov.sa

छपाई के अधिकार किंग फहद कुर्आन परिन्टिन्ग कम्पलेक्स, मदीना मुनव्वरा, के लिये सुरक्षित हैं।

> पोस्ट बॉक्स नं॰ 6262 www.qurancomplex.gov.sa contact@qurancomplex.gov.sa

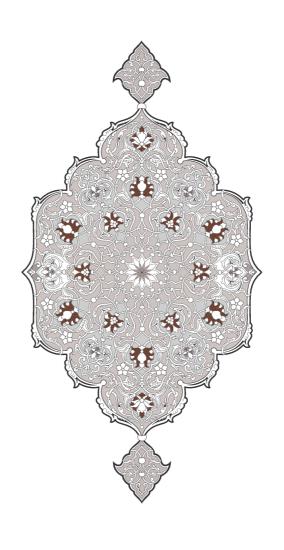

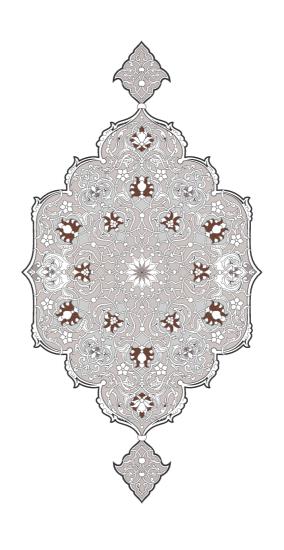

ح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤٤٠ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

القرآن الكريم وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللغة الهندية . /

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. - المدينة المنورة ، ١٤٤٠ هـ

۱۳۲۸ ص ؛ ۱۲ × ۲۱ سم

ردمك: ۲-۵-۷۱۸۷-۳۰۲-۸۷۸

۱- القرآن - تفسير - اللغة الهندية أ. العنوان ديوي ۲۱۱، ٤٩١٤

رقم الإيداع: ١٤٤٠/٢٢٩

ردمك: ۲-۵-۸۱۸۷-۳۰۳-۹۷۸



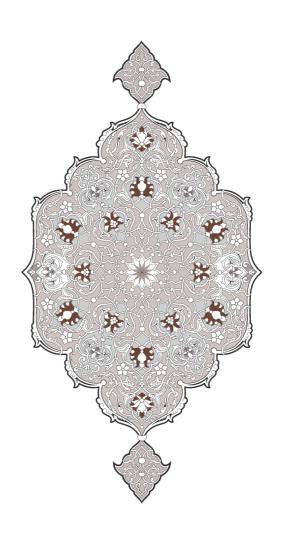

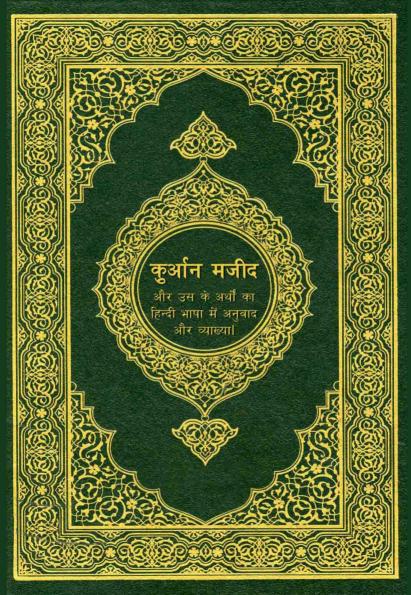